

मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः । त्वद्न्यस्त्रिपु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः 11 राक्ष्साधम रामस्य भार्याममिततेजसः । उक्तवानसि यत्पापं क गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥ १५ यथा द्वप्तश्च मातङ्गः शशश्च सहितो वने । तथा द्विरदवद्रामस्त्वं नीच शशवत्स्मृतः ॥ १६ स त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे । चक्षुपोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि ॥ १७ इमे ते नयने कूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले । क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्थ निरीक्षतः ॥ १८ तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च । कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा व्यवशीर्यते 11 असंदेशातु रामस्य तपसञ्चानुपालनात् । न त्वां कुर्मि द्शत्रीव भस्म भस्माईतेजसा ॥ २० नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः । विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः ॥ २१ शूरेण धनद्भात्रा वलैः समुद्तिन च । अपेह्य रामं कस्माद्धि दारचौर्यं त्वया कृतम् ॥ २२ सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत ॥ नीलजीमृतसंकाशो महाभुजशिरोधरः । सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वायलोचनः ॥ २४ चलात्रमुकुटत्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः । रक्तमाल्याम्वरधरस्तप्ताङ्गद्विभूषणः ॥ २५ श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः । अमृतोत्पादनद्धेन भुजगेनेव मन्दरः ॥ २६ द्वाभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः । शुशुभेऽचलसंकाशः श्रङ्गाभ्यामिव मन्द्रः ॥ तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । रक्तपह्रवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः ॥ २८ स करुपवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् । इमशानचैत्यप्रतिमो भूपितोऽपि भयङ्करः ॥ २९ अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः । उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् ॥ ३० अनयेनाभिसंपन्नमर्थहीनमनुत्रते । नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा ॥ इत्युक्त्वा मैथिछीं राजा रावणः शत्रुरावणः । संदिदेश ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः ॥ ३२ एकाक्षीमेककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा। गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्वकर्णीमकर्णिकाम्॥ ३३ हस्तिपाद्यश्वपाद्यौःच गोपदीं पादचूलिकाम् । 1एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीमपादिकाम् ॥३४ अतिमात्रशिरोत्रीवामतिमात्रकुचोदरीम् । अतिमात्रास्यनेत्रां च दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् ॥ ३५ अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सूकरीमुखीम् । यथा मद्रशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी ॥ तथा क़रुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च । प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेद्नैः ॥ आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च । इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः ॥ काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् । उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी <sup>2</sup>धान्यमालिनी

<sup>1.</sup> एकाक्षीति दिरुपादानं व्यक्तिभेदादिति तिलकः।

<sup>2.</sup> धान्यमालिनी रावणस्य किनष्ठपत्ती । इदं मन्दोदयी उपलक्षणम् । उत्तरत्र हनूमद्वचने तथा वस्य-

माणत्वादिति श्रीगोविन्दराजः।

१. जिह्ना पाप न शीर्यते ख. घ. छ. 🗠

२. संददर्श ति.।

३. प्रतिगर्जत ति.।

# 

स्वास्त श्रीमद्खिलम्मण्डलेलिङ्कोरंत्रयिखंशत्कोटिदेवतासेवितश्रीकामाक्षीदेवीसनाथश्रीमदेकाम्रनाथश्रीमहादेवीसनाथश्रीहास्तिगिरिनाथसाक्षा
त्कारपरमाधिष्ठानसत्यव्रतनामाङ्कितकाञ्चीदिव्यक्षेत्रे शारदामठसुस्थितानाम्,
अतुलितसुधारसमाधुर्यकमलासनकामिनीधिमम्छितंफुलमिलकामािकािनिष्यन्दमकरन्दझरीसौविस्तिकवाङ्निगुम्भिवजृम्भणानन्दतुन्दिलितमनीिषमण्डलानाम्, अनवरताहैतविद्याविनोदरसिकानाम्, निरन्तरालंकृतीकृतशान्तिदान्तिसम्माम्, सकलभुवनचकप्रतिष्ठापकश्रीचकप्रतिष्ठाविख्यातयशेऽलंकृतानाम्,
निखलपाषण्डपण्डकण्टकोहाटनेन विश्वदीकृतवेदवेदान्तमार्गषण्मतप्रतिष्ठापकाचार्याणाम्, श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यश्रीजगद्गुक्श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्याणाम्, अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्तश्रीमन्महादेवेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणाम्, अन्तेवासिवर्यश्रीमचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीश्रीपादैः

अस्मद्त्यन्तप्रियशिष्यस्य मयूरपुरी( मैलापूर् )विराजमानमद्रराजधानीनीति-सञ्चिकामुद्रणालयाधिपस्य नारायगस्याम्यार्यस्य सर्वाभीष्टसिद्धये क्रियते नारायण-स्मृतिः ॥

धर्मसर्वस्वकोशायितः श्रीभगवद्वतारश्रीरामवन्दसुचरितप्रतिपादकः धर्म-निर्णायकप्रमाणेष्वन्यतमः महर्षिश्रीवालमीकिप्रणीतः श्रीरामायणाख्यः इतिहासः भवता सुस्पष्टळळितळळिताक्षरैर्मुद्रयित्वा प्रकाश्यत इति विज्ञाय नितरां संतुष्यामः ॥

सुशोधिततया पठितॄणां सौलभ्यदायिनोऽस्य प्रन्थस्य प्रचारणेन लोहारि उपकुर्वाणः धर्मपथप्रवृत्तश्च भवान् श्रीचन्द्रमौळीशकृपया श्रेयःपरम्परामवा दिस्राशास्महे ॥

. मुखाम्.

श्रीरामः शरणम्

#### FOREWORD

## ऐश्वर्य पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः। रामायणिमदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा॥

रामायणे VI-128-116.]

blessed with a lordly fortune and to be happy in becoming and being he father of a good son—these always, surely, accrue to one who hears and reads the whole of this holy text—the Rāmāyaṇa.

This is still the loving belief of many a Hindu, cultured or unculd, young or old, man or woman, Brāhmaṇa or non-Brāhmaṇa. R. Narayanaswami Aiyar, B.A., B.L., the enlightened, large-earted and pious proprietor of the Madras Law Journal Press, lylapore, is actuated by this happy and healthy belief in making imself mainly responsible for the meritorious act of bringing out is handy, reliable and useful edition of the text of the Rāmāyaṇa. his edition is based on a careful collation of the following Manuripts and printed editions:—

(1) An old palm-leaf manuscript, in Grantha script, about 300 rgs old, prepared by a Srī Vaiṣṇava and got from the Sivagangā trict—Kāṇḍas I to VII, indicated by the letter—(东.)

(2) An old palm-leaf manuscript, about 150 years care itten in Grantha script in Malabar—Kāṇḍas I to VI—belonging to hāmahopādhyāya Vidyāvācaspati Darśanakalānidhi Professor (以下)。

(3) An old paper manuscript, in Devanāgarī script—Kāṇḍas VII, belonging to Brahmaśrī Yajñeśvara Dīkṣitar of Pakṣitīr-Rām (Chingleput District)—about 100 years old—indicated by the a

- (4) A palm-leaf manuscript in Grantha script and old, belonging to the Coladesa, Kandas I to VII-india letter— (ঘ.) (5) The edition of the Rāmāyana by Per Gaspal published from Parigi, in 1843, indicated by the letter—(3) (6) The Kumbakonam edition of the text only, put
- Mr. T. R. Krishnacharya, in the Devanagarī script, indicat letter— (च.) (7) The edition of the text of the Rāmāyana, print B
- Vani Vilas Press, Srirangam, indicated by the letter—(5.) (8) The readings adopted in the printed commentary Rāmāyana, called the Tilaka, indicated by the letter—(id.) (9) The readings of Govindarāja, adopted by him
- commentary, the Bhūṣaṇa, indicated by the letter—(गा.) (10) The readings adopted in the commentary, Siromani, indicated by the letter—(ম.) (11) The Bombay edition of the Gujarati Printing Press, these commentaries (8, 9, 10-supra)-1919, indicated by the lette...
- (पुना.) (12) An old Grantha edition indicated by the letter—(ল.) In bringing out this Edition, Mr. R. Narayanaswami Aiyar h
- secured the co-operation of an editorial committee consisting of t following Sanskrit Scholars:-(1) Mahāmahopādhyāya Vidyāvācaspati Darśanakalān Professor S. Kuppuswami Sastrigal, M.A., I.E.S., J Sanskrit and Comparative Philol fessor of
  - Presidency College. (2) Mahāmahopādhyāya Śāstraratnākara Vedāntavibhūṣaṇa Krishna Sastrigal, Principal, Madras Sanskrit Coll
  - Mylapore. (3) Vedānta-Viśārada Vedāntavibhūṣaṇa S. K. Padr $\mathcal{K}_{U_{\mathcal{X}}}$
- Sastrigal, Pandit, Presidency College, and (4) Vedānta-Siromani Vedānta-Visārada Vedānto. Pandit T. V. Ramachandra Dīkṣitar, Advaita Professor in Sanskrit College, Mylapore. 37.

After collating the above-mentioned manuscripts and printed ctions, those readings, which the Editorial Committee considered 1st satisfactory, have been incorporated in the body of the text; such variants as were found fit to be considered have been given in the foot-notes; and such variants as were considered useless have been dropped. The readings found in Gorresio's edition are given for verses 1—12 only to indicate the vast difference that is to be noticed between the Northern and Southern recensions. Brief annotations in Sanskrit, elucidating certain noteworthy parts of the text, are given in small type in the foot-notes; and Pandit Brahmaśrī T. V. Ramachandra Dīkṣitar of the Editorial Committee is chiefly responsible for these annotations. For the guidance of readers, significant Sanskrit captions are prefixed to each canto.

This edition is brought out in two handy Volumes—Volume I comprising Kāṇḍas I to VI, with a table of contents and Volume II comprising Kāṇḍa VII, with a full alphabetical index of each of the lines in the text and an index of names occurring in the text. The get-up of this edition is made particularly attractive by the seventeen coloured illustrations given in appropriate places. This edition is deliberately priced very cheap—the complete work in superior India paper being priced Rs. 5 and the complete work in glazed paper being priced Rs. 4.

In the good work of bringing out this edition, the enlightened publisher Mr. R. Narayanaswami Aiyar, the four scholars forming the Editorial Committee, Mr. T. R. Chintamani, M.A., of the University Oriental Research Institute, who is responsible for the collation of manuscripts and the index of verses, and Mr. T. Chandrasekharar, M.A., L.T., of the Sanskrit College, Mylapore—who is responsible for the index of names, the staff of the Madras Law Journal Press, and in particular, the Pandit of the Madras Law Journal Press—Mr. T. S. Subrahmanya Sastri—all have co-operated in a happy way and any special meed of thankful commendation that may be due to this work should be distributed among them all.

This edition does not attempt to penetrate into the 'Original Rāmāyana' and reconstruct it, in the manner indicated in writings

like Das Rāmāyana by eminent Indologists like Professor Jaca, after identifying and eliminating what may be regarded as later aitions or accretions. The chief purpose kept in view in this edim is to present the whole text of the Rāmāyana, with all the seven Kāṇḍas, as generally recognised by Indian tradition since the time of  $K\bar{a}lid\bar{a}sa$  and  $A\dot{s}vagho_{\dot{s}a}$  to this day, in accordance with certain typical manuscripts of South India and the well-known Bombay recension as embodied in the editions printed in Bombay. The publisher of this edition proposes also to bring out, as early as practicable, a critical edition of the text of the Rāmāyana, together and in accordance with the famous commentary called Kataka, by Mādhavayogin. Arrangements for the publication of this commentary are in progress. Kataka is the clarifying nut which clarifies muddled water; and the commentary called Kataka seeks to clarify the muddled stream of the Rāmāyaṇa text, by separating the spurious from the genuine parts. When the projected edition of the text with the Kataka comes to be published, modernists interested in modern methods of textual criticism will find ample opportunities for using the material in the Kataka and its text with great advantage.

There are two ways of handling the Rāmāyaṇa. One may be called the scientistic way and the other the artistic way. The former is a long, devious and uneven path, dark except for occasional glimmer and fit only for a certain class of tough-minded workers; and the mentality of one who pursues it must needs be very similar to that of a botanist or anatomist who tears to pieces a beautiful flower or a handsome human form in his quest for the pith or the truth. The scientistic way is indeed a great way; but it is not for all and certainly not the way of the tender-minded, not the way of those who would pursue the sweet path of charm and response. And the appropriate way for the tender-minded is the latter way, the artistic way, which is as good as, and certainly sweeter than the other way and which the tough-minded also would like to pursue at least as a pleasant, diversion. The present edition of the text of the Rāmāyana is mainly intended for those who pursue the artistic way. It is intended for those who have the well-grounded belief that the bulk of the Rāmā-h yana, with its present extent and contents, including the Balakand. together with the suggestive episode culminating in the delightful

arakāṇḍa, has been recognised as a complete poetic unit since is ost the beginning of the Christian era. This class of readers will do well to bear in mind the following considerations:

If the Mahābhārata, as a work of poetic art, is the oldest artistic monument of ethos with a back-ground of pathos, the Rāmāyana may appropriately be described as the oldest artistic monument of pathos with a back-ground of cthos. It is ādi-kāvya in the sense that it is the oldest work of genuine poetry, which spontaneously sprung out of the pathos-filled fountain of Vālmīki's heart. In the second canto of the Bālakānda, it is unmistakably suggested, through the śoka=śloka equation and through Vālmīki's own observation about his own poetry in 1-2-18, that the true theory of poetry, as conceived in the Rāmāyana, is that genuine poetry is not made but is a beautiful and spontaneous emanation from the fountain of rasa and that the life and growth of genuine poetry depend upon a delightful synthesis of the artist and the art-critic, of kavi and sahrdaya, of charm and response. According to this theory of poetry,  $k\bar{a}vya$  is not necessarily ornate poetry or court poetry, as some alien Sanskritists would render the term, but it is genuine poetry.

The author of the Rāmāyaṇa blends in a happy way two ideas—that God fulfills himself in the best man, Srī Rāmabhadra, and that man, as Daśaratha's son, rises to his full stature by pulling up his Manhood to the level of Brahmanhood. The author of the Rāmāyaṇa would interpret the Upaniṣadic teaching "पुरुपान परं किंचित् सा काष्टा सा परा गतिः" as equivalent to "मनुष्यान परं किंचित् सा काष्टा सा परा गतिः". This is how Sahṛdayas of the advaitic persuasion are expected to understand and enjoy the teaching and poetry of the Rāmāyaṇa. In this connection, it would be worthwhile to consider the famous verse—

#### ''वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

#### वेदः प्राचेतसादासीत साक्षाद्रामायणात्मना ॥"

This should be punctuated in two ways, with a comma before जाते and with a comma after जाते; and it should be read in prose in two ways— 'वेदवेद्ये परे पुंसि दशरथात्मजे जाते' and 'दशरथात्मजे वेदवेद्ये परे पुंसि जाते'

The supreme God of the Veda fulfilled Himself highest type of Manhood as embodied in Srī Rāma, Daśa the son; and the latter rose to his full stature of Manhood ar more rose to the Brahmanhood of the Veda; then, the ultra-human Veda came to have its delightful fulfilment in the essentially human Rāmāyana, through the seer-poet Prācetasa.

Many a modern sahrdaya, under the influence of certain obsessions derived from an alien system of education, may be inclined to describe Vālmīki as the Homer of India. He must, however, remember, that Plato refused to give an honoured place to Homer in the ideal scheme of his Republic; whereas, Vālmīki has found, for more than two thousand years, a permanent place of honour and love in the scheme of Indian culture and life, ideal as well as actual. If the German poet Friedrich Rückert finds in Vālmīki "such fantastic grimaces, such formless fermenting verbiage" as Homer has taught the heirs of Hellenic heritage to despise, even this German poet finds in the Rāmāyana "such lofty thoughts and such deep feeling as the Iliad does not show"; and perhaps, the inadequate linguistic equipment of the German poet is responsible for the beautiful poetic form of the language of the  $R\bar{a}m\bar{a}$ yana appearing to him as "formless fermenting verbiage". The Rāmāyana is one of the grandest world-poems and Vālmīki is one of the greatest world-poets. It must be remembered that not only time, but space also is meant by the great God of creation, when He pronounced the divine and prophetic benediction on the first spontaneous emanation of true poetry from the Rasa-filled heart of Vālmīki, in these terms-

> यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

> > I-2-36 (b) and 37 (a)

Mylapore, Madras, 4—8—1933. S. KUPPUSWAMI SAST

#### PUBLISHER'S NOTE.

The chief aim in the present edition of the Ramayana is to supply in an attractive manner an authoritative text of the great epic. The edition differs from the rest that are already in existence in that it is the result of the collation of various and varied manuscripts and printed editions. An Editorial Committee consisting of Mahamahopadhyaya Prof. S. Kuppuswami Sastrigal, Mahamahopadhyaya S. Krishna Sastrigal, Brahmasri S. K. Padmanabha Sastrigal and Brahmasri T. V. Ramachandra Dikshitar have considered very earefully the various readings and have incorporated in the body of the text such readings as were satisfactory and appropriate. The need for such an authoritative text with an adequate index was felt by all lovers of Sanskrit literature; and the publication of this work is the fulfilment of a desire deeply cherished for years. Our thanks are due in no small measure to those composing the Editorial Committee as well as to Messrs. T. R. Chintamani, M.A., T. Chandrasekhara Dikshitar, M.A., L.T., and Pandit T. S. Subrahmanya Sastrigal, who have helped, in various ways, the collation of the manuscripts and the completion of the index.

The seventeen illustrations that are reproduced here are the paintings in water-colour by Sjt. K. Ram Mohan Sastri, a recognised Andhra artist, who undertook to reproduce in line and colour some of the unforgettable episodes in the Ramayana so dear to the hearts of the Hindus. We are indeed grateful to him for his pictures which preserve the atmosphere of ancient India in form as well as content.

ૐ

#### श्रीरामजयः

## ॥ श्रीमद्रामायणपूजाक्रमः ॥

औम् । शुक्काम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविद्योपशान्तये ॥

ओं भूः.....ओम्। ममोपात्तसमस्तदुरितक्षयद्वारा परमेश्वरशित्यर्थं श्रीसीतारुक्ष्मण-भरतशत्रुष्ठहनूमत्समेतश्रीरामचन्द्रशसादसिद्धचर्यं श्रीरामचन्द्रशसादेन धर्मार्थकाममोक्ष-सिद्धचर्यम् इष्टकाम्यार्थसिद्धचर्यं सर्वपापक्षयार्थं श्रीवाल्मीकिरामायणपारायणं करिन्ये।

तदर्थं श्रीरामचन्द्रपूजां करिष्ये।

अस्मिन् पुस्तके श्रीरामचन्द्रं ध्यायामि, आवाह्यामि, आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अध्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, मधुपर्कं समर्पयामि, वस्त्र-यज्ञोपवीत-उत्तरीय-आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि, गन्धान् धारयामि, गन्धोपिर अक्षतान् समर्पयामि।

## [पुष्पैः पूज्यामि]

जों केशवाय नमः - द्यां वामदाय नमः जों श्रीरामचन्द्राय नमः जों श्रीवेषसे नमः जों माधवाय नमः जों हिषीकेशाय नमः जों श्रीदाशरथये नमः जों गोविन्दाय नमः जों पद्मनाभाय नमः जों श्रीराश्चाय नमः जों श्रीराश्चाय नमः जों विष्णवे नमः जों दामोदराय नमः जों श्रीनाथाय नमः जों मधुसूदनाय नमः जों श्रीरामाय नमः जों श्रीसीतायाः पतये नमः । जों त्रिविक्रमाय नमः जों रामभद्राय नमः

श्रीरामचन्द्राय नमः धूपम् आघ्रापयामि श्रीरामचन्द्राय नमः गीतं समर्पयामि '' '' वाद्यं ''

" शीरं निवेदयामि " " मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि " ताम्बूलं समर्पयामि " समस्तराजोपचार-

'' अनेककोटिप्रदक्षिण-

'' '' चामरं '' नमस्कारान् समर्पयामि

" " नृत्तं "

## ॥ श्रीः ॥ ॥ श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमक्रमः ॥ ॥ स्मार्तसंप्रदायः ॥

शुक्राम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविद्योपशान्तये ॥ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वीर्थानामुपक्रमे । यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥

दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फंटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकमणिनिमा भासमानासमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना॥

त्राप्त राम रागेति राप्तं मध्याक्षरम् । आस्ता कविताशास्तां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥ यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकलमषम् ॥ गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ अञ्चनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् । कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥

उल्लिख्य सिन्धोः सिलेलं सिलेलं यः शोकविह्नं जनकात्मजायाः । आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ आञ्जनेयमितपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयिवग्रहम् । पारिजाततरुम्, लवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ यः कर्णाञ्जिलिसंपुटैरहरहः सम्यक् पिवत्यादरा-द्वाल्मीकेर्वदनारिवन्दगिलतं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपित्तमरणेरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छित पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्॥ तदुपगतसमाससिन्धयोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्। रघुवरचिरतं मुनिप्रणीतं दशिशरसश्च वधं निशामयध्वम्॥

वाल्मीकिगिरिसंभूता रामसागरगामिनी । पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकछोलसंकुलम् । काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् ॥ वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः श्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ॥

वैदेहीसहितं सुरद्भमतले हैमे महामण्डपे मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् । अग्रे वाचयति प्रमञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे स्यामलम् ॥

वामे म्मिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुष्ठो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च । सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्ववान् मध्ये नीलसरोजकोमलक्तिं रामं भजे क्यामलम् ॥

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः ॥

### ॥ श्रीवैष्णवसंप्रदाय: ॥

जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ शिल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥ । पिचन् सततं रामचरितासृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥ गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलातः अज्ञनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् । कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां विरष्टम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ उल्लङ्घ्य सिन्धोः सिललं सलीलं यः शोकविह्नं जनकात्मजायाः । आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ आञ्जनेयमितपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् । पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जिलम् । वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ।

तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् । रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशिशरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥ श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापितं रघुकुळान्वयरत्नदीपम् । आजानुबाहुमरविन्ददळायताक्षं रामं निशाचरिवनाशकरं नमामि ॥

वैदेहीसंहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।
अग्रे वाचयति प्रमह्मनसुते तत्त्वं सुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥

#### ॥ माध्वसंप्रदाय: ॥

गुक्ताम्बरधरं विष्णुं शशिवणं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविद्योपशान्तये ॥ लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः । श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम् विदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥ सर्वविद्यप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम् । सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हिरम् ॥

दं रामं सर्वारिष्टनिवारकम् । जानकीजानिमनिशं वन्दे मद्भुरुवन्दितम् ॥ अश्रम ः रहितमजडं विमलं सदा । आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् ॥ भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः । सकलवचनचेतोदेवता भारती सा मम वचिस विधत्तां संनिधिं मानसे च ॥ मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः । जयतीर्थाख्यतरणिर्भासतां नो हृद्म्वरे ॥ चित्रैः पदैश्व गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितेः । गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् ॥ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥ यः पिवन् सततं रामचिरितामृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥ गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् । कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं दुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ उल्लब्ब सिन्धोः सिललं सलीलं यः शोकविह्नं जनकात्मजायाः । आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् । पारिजाततरुम् छवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । वाष्पवारिपरिपूर्णेलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ॥

गपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् । ठोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमाम्यहम् ॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाच्यति प्रमञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे स्यामलम् ॥

वन्दे वन्दं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैव्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च ।
धूतावद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः
सानाथ्यं नो विद्धद्धिकं ब्रह्म नारायणाल्यम् ॥

भूषारतं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरतं लीलारतं जलिषदुद्दितुर्देवतामौलिरत्नम् । चिन्तारतं जगित भजतां सत्सरोजचुरतं कौसल्याया लसतु सम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् ॥

महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम् । कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥ मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम् । नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायितं वभौ ॥ स्वान्तस्थानन्तश्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे । उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥ वाल्मीकेर्गीः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया । यद्दुग्धमुपजीवान्ति कवयस्तर्णका इव ॥ स्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणाण्वे । विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ हयप्रीव हयप्रीव हयप्रीवेति यो वदेत् । तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहवत् ॥

#### ॥ श्रीः ॥

#### ॥ श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः ॥

### ॥ स्मार्तसंप्रदायः ॥

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः।
गोन्नाह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरिहतो न्नाह्मणाः सन्तु निर्भयाः॥
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्॥
चिरतं रघुनाथस्य शतकोटिशविस्तरम्। एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्॥
शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा। स याति न्नह्मणः स्थानं न्नह्मणा पूज्यते सदा॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । वृत्रनाशे समभवत्तते भवतु मङ्गलम् ॥ मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । चक्रवर्तितनृजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत् पुरा । अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ अमृतोत्पादने हैत्यान् व्रतो वज्रधरस्य यत् । अदितिर्मङ्गलं प्रादात्तते भवतु मङ्गलम् ॥ त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥

ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धचात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयामि॥

### ॥ श्रीवैष्णवसंप्रदायः ॥

विमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । प्रव्याहरत विस्तव्धं वलं विष्णोः प्रवर्धताम् ॥ ग्राभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ कृतिले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः॥ कृतिवेरी वर्षतां काले काले वर्षतु वासवः । श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् ॥

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन सार्गेण महीं महीशाः। गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये । पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ॥ विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः । भाग्यानां परिपाकाय भन्यरूपाय मङ्गलम् ॥ पितृभक्ताय सततं अनुभिः सह सीतया । नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥ सक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहांरिणे । सेन्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् ॥ सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । संसेन्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् ॥ दण्डकारण्यवासाय खण्डितासरशत्रवे । ग्रभराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् ॥ सादरं शवरीदत्तफलमूलामिलाषिणे । सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् ॥ हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने । वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् ॥ श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लित्तिसम्थवे । जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् ॥ आसाद्य नगरीं दिन्यामभिषिक्ताय सीतया । राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥ मङ्गलासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः । सर्वेश्च पूर्वेराचार्येः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥

#### ॥ साध्वसंप्रदायः ॥

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ काठे वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । देशोऽयं क्षोभरिहतो त्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये । चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥

> कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा खुद्धचात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् । करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥

## श्रीमद्रामायणसर्गनामानुक्रसाणका

| •          | वालकाण्डः 🕡                    |         | सर्गस |                                    |                  |
|------------|--------------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------|
| सर्गस      | ङ्ख्या सर्गनाम                 | पृष्ठम् |       | ह्विया सर्गनाम                     | <u> १</u> ष्ठम्  |
| 8          | नारदवाक्यम्                    | 1       | २९    | सिद्धाश्रम:                        | •                |
| २          | त्रह्मागमनम्                   | 8       | ३०    | यज्ञरक्षणम्                        | ४६               |
| 3          |                                | 4       | ३१    | मिथिलाप्रस्थानम्                   | ೪७<br>೪७         |
| 216        | कारणा होता.<br>पौराङ्गनाविछापः | १८९     | 60    | <sup></sup> भ्कन्योपाख्यानम्       | ४९<br>५०         |
| ઠ્ઠેઠ      | ज्ञानपदाक्येयः                 | હ       | ३२    | क्षुन्तियानम्                      | 40<br>60         |
| 8          | अनुक्रमणिका                    | ዓ       | ३३    | व्रह्मदत्तविवाहः 🔍 🗀               | ५१५              |
| ५          | अयोध्यावर्णना                  | ११      | ३४    | विश्वामित्रवंशवर्णनम्              | . / 42           |
| Ę          | राजवर्णना                      | १२      | ३५    | <b>उमागङ्गावृत्तान्तसङ्क्षे</b> पः | धुन ५३<br>भूग    |
| v          | अमायवर्णना                     | १४      | ३६    | <b>उमामाहात्म्यम्</b>              | <sup>।1</sup> ५४ |
| 6          | सुमन्त्रवाक्यम्                | १६      | ३७    | कुमारोत्पत्तिः                     | ५५               |
| ዓ          | ऋइयशृङ्गोपाख्यानम्             | १७      | ३८    | सगरपुत्रजन्म                       | ५७               |
| १०         | ऋरयशृङ्गस्याङ्गदेशान्यनप्रकारः | १८      | ३९    | <u>प्र</u> थिवीविदारणम्            | 40               |
| .88        | ऋर्यशृङ्गस्यायोध्याप्रवेशः     | १९      | ४०    | कपिलद्र्निम्                       | ५९               |
| १२         | अश्वमेघसंभारः                  | २१      | ४१    | सगरयज्ञसमाप्तिः                    | ६ ठ              |
| १३         | यज्ञशालाप्रवेशः                | २२      | ४२    | भगीरथवरप्रदानम्                    | ६२               |
| 88         | अश्वमेधः                       | ર૪      | ४३    | गङ्गावतरणम्                        | ६३               |
| १५         | रावणवधोपायः                    | २६      | 88    | सागरोद्धारः                        | ६५               |
| १६         | पायसोत्पत्तिः                  | २८      | ४५    | अमृतोत्पत्तिः                      | ६६               |
| १७         | ऋक्षवानरोत्पत्तिः              | २९      | ४६    | दितिगर्भभेदः                       | ६८               |
| १८         | श्रीरामाद्यवतारः               | ३१      | ४७    | विशालागमनम्                        | ६९               |
| १९         | विश्वामित्रवाक्यम्             | ३३      | ४८    | शक्राहल्याशापः                     | ७०               |
| २०         | दश्रथवाक्यम्                   | ३५      | ४९    | अहल्याशापमोक्षः                    | ७१               |
| .२१        | वसिष्ठवाक्यम्                  | ३६      | 40    | जनकससागमः                          | . ७२             |
| 4)         | विद्याप्रदानम्                 | ३७      | ५१    | विश्वामित्रवृत्तम्                 | ় ৬ঽ             |
| 115        | कामाश्रमवा्सः                  | ३८      | ५२    | वसिष्ठातिथ्यम्                     | ৩ধ               |
| 73         | ताटकावनप्रवेशः                 | ३९      | ५३    |                                    | ७६               |
| ا<br>د ما  | ताटकावृत्तान्तः                | ४१      | ५४    |                                    | ৩৩               |
| 5.5        | ताटकावध:                       | ४२      |       | विश्वामित्रधनुर्वेदाधिगमः          | ৩८               |
| 10 00 00 V | अंख्रयामप्रदानम्               | ४३      | ५६    | व्रह्मतेजोब <b>लम्</b>             | ,७९              |
| 1          | अस्रसंहारग्रहणम्               | 88      | ५७    | त्रिशङ्कुयाजनप्रार्थना 🧷 📑         | . 60             |
|            | В                              | ,       |       | S                                  | •                |

| 2          | <sub>च्या</sub> सुगीनाम    | पृष्ठम्    | सर्गसङ्ख | वा सर्गनाम                        |       |
|------------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-------|
| सर्गसङ्ख   | V-11                       | 68         | ११       | वरद्वयनिवन्धेः                    | १२४ 🔭 |
| ५८         | त्रिशङ्कुशापः              | ८२         | १२       | केक्य्रीनिवर्तनप्रयासः            | १२५   |
| ५९         | वासिष्ठशापः                | ८३         | १३       | दृश्रयविलापः                      | १३० / |
| ६०         | त्रिशङ्कुखर्गः             | ८५         | 18       | कैकेरयुपालम्भः                    | १३१   |
| ६१         | ज्ञुन:शैपविक्रयः           | رج<br>2    | १५       | सुमन्त्रप्रेषणम्                  | १३४   |
| ६२         | अम्बरीषयज्ञः               | ८७         | 1        | राज्यस्थातम्                      | १३६   |
| ६३         | मेनकानिर्वासः              | 22         | १७       | रामागमनम्                         | 136   |
| ६४         | रम्भाशापः 👝                | <b>८</b> ९ | १८       | वनवासनिदेशः                       | १३९   |
| ६६         | नुहर्भिसङ्गः               | ९०         | १९       | रामप्रतिज्ञा                      | १४१   |
| ६७         | धनुर्भङ्गः                 | ९२         | २०       | कौसल्याक्रन्दः                    | १४३   |
| ६८         | दशरथाह्वानम्               | ९३         | २१       | कौसल्यालक्ष्मणप्रतिबोधनम्         | १४५   |
| ६९         | द्शरथजनकसमागमः             | ९४         | २२       | दैवप्रावल्यम्                     | १४८ . |
| ७०         | कन्यावरणम्                 | ९५         | २३       | <b>ळक्ष्मणको</b> घः               | १५०   |
| ७१         | कन्यादानप्रतिश्रवः         | ९६         | २४       | कौसल्यार्तिसमाश्वासनम्            | १५२ 🛊 |
| ७२         | गोदानमङ्गलम्               | ९७         | २५       | मातृस्वस्त्ययनम्                  | १५३   |
| ७३         | दशरथपुत्रोद्वाह            | ९८         | २६       | सीताप्रत्यवस्थापनम्               | १५५   |
| ७४         | जामद्ग्न्याभियोगः          | १००        | २७       | पतिव्रताध्यवसायः                  | १५७   |
| ७५         | वैष्णवध <b>नुः</b> प्रशंसा | १०१        | २८       | वनदुःखप्रतिचोधनम्                 | १५८   |
| ড६         | जामद्ग्न्यप्रतिष्टम्भः     | १०३        | २९       | वनानुगमनयाच्चानिर्वन्धः           | १५९   |
| ७७         | अयोध्याप्रवेशः             | १०४        | ३०       | वनगमनाभ्युपपत्तिः                 | १६०   |
|            |                            |            | ३१       | <b>लक्ष्मणवनानुगमनाभ्यनु</b> ज्ञा | १६३   |
| •          | अयोध्याकाण्डः( 🔎           |            | ३२       | वित्तविश्राणनम्                   | १६४   |
| 8          | रामाभिषेकव्यवसायः          | १०६        | ३३       | पौरव <del>ाक</del> ्यम्           | १६६   |
| २          | परिषद्तुमोदनम्             | २०८        | ३४       | दशरथसमाश्वासनम्                   | १६८   |
| ३          | पुत्रानुशासनम्             | ११०        | ३५       | सुमन्त्रगईणम्                     | १७१   |
| 8          | मात्राशीःपरित्रहः          | ११२        | ३६       | सिद्धार्थप्रतिबोधनम् 💎            | १७२   |
| ų          | ं व्रतचर्याविधानम्         | ११४        | ३७       | चीरपरियहनिमित्तवसिष्ठकोध          | : १७३ |
| Ę          | पौरोत्सेकः                 | ११५        | ३८       | जनाक्रोशः                         | 的事。   |
| v          | मन्थरापरिदेवनम्            | ११६        |          | व्नगमनाष्ट्रच्छा                  | 4     |
| 6          | मन्थरोपजापः                | ११८        | <b>5</b> | पौराद्यनुत्रज्या                  | \$ E  |
| · <b>९</b> | रामप्रवासनोपायचिन्ता       | १२०        | 88       | नगरसंक्षोभः                       | 51    |
| १०         | कैकेय्यनुनयः               | १२३        | री ४२    | द्शरथाक्रन्दः                     | 8     |

१०६ भरतवचनम्

२३४

केकेय्याक्रोशः

| सर्गसृह्व     | चा सर्गनाम                         | <b>पृष्ठम्</b> ( | सर्गसृह | या सर्गनाम                      | पृष्ठम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | रामप्रतिवचनम्                      | २८२              | १८      | शूर्पणखाविरूपणम्                | રે રે હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १०८           | ^                                  | २८३              | १९      | खरक्रोध:                        | ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •             | सत्यप्रशंसा                        | २८४              | २०      | चतुर्दशरक्षोवधः                 | ३२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •             | इक्ष्वाकुवंशकीतेनम्                | २८६              | २१      | खरसंधुक्षणम्                    | <b>३३</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १११           | भरतानुशासनम्                       | २८७              | २२      | खरसंनाह:                        | ३३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११२           |                                    | २८८              | ·२३     | <b>उत्पातद्शेनम्</b>            | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११३           | _                                  | २९०              | २४      | रामखरवलसंनिकर्पः                | ३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रि१४          | अयोध्याप्रवेशः                     | २९१              | २५      | खरसैन्यावसर्दः                  | ३३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | नन्दित्रामनिवासः                   | २९२              | २६      | दूपणादिवधः                      | <b>३३८</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११६           | खरविप्रकरणकथनम्                    | २९४              | २७      | त्रिशिरोवधः                     | ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११७           | सीतापातिव्रत्यप्रशंसा              | २९५              | २८      | खररामसंप्रहारः                  | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११८           | दिव्यालंकारत्रहणम्                 | <b>३</b> ९६      | २९      | खरगदाभेदनम्                     | ३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११९           | दण्डकारण्यप्रवेशः                  | २९८              | ३०      | <b>ख्रसंहारः</b>                | ३४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                    |                  | ३१      | रावणरूरवृत्तोपलम्भ:             | ३४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۔<br>نے نے    | अरण्यकाण्डः( 🖇 🔵                   |                  | ३२      | र्राूपणखोद्यम:                  | ३४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .8            | महर्षिसङ्गः                        | ३००              | ३३      | रावणनिन्दा                      | ३४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2             | विराधसंरोघ:                        | ३०१              | ३४      | सीताहरणोपदेश:                   | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> .    | विराधप्रहार:                       | . ५०५            | -47     | न्तर्श नाजम <sub>ओधेनम्</sub> न | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • 2.          | <u>⊶</u> ∧ाखन्तम्                  | ३०३              | _       | सहायैषणा निर्वन्धः              | १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4             | शर्भङ्गब्रह्मलोकप्रस्थानम्         | ३०५              |         | अप्रियपध्यवचन्त्रम्             | १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ę</b> .    | रक्षोवधप्रतिज्ञानम्                | ३०७              | i .     | रामास्त्रमहिमा 🛴 🔪              | १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۔ فر          | सुतीक्ष्णाश्रमः                    | ३०८              | 1       | साहायकानभ्युपगरे 🛴 🚶            | .१६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ک</b> ر    | सुतीक्ष्णाभ्यनुज्ञा                | ३०९              | ı       | •                               | ेहइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ς.            | सीताधर्मावेदनम्                    | ३१०              |         |                                 | 1 3 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>₹०</b> .   |                                    | ३१२              | 1       | •                               | \$\forall \forall \fora |
| 33.           | _                                  | ३१३              | 1       |                                 | 3 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ्१ुर          | अगस्त्यदर्शनम्                     | ३१६              |         |                                 | रें)३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १ <u>३</u> .  |                                    | ३१९              |         | सीतापारुष्यम्                   | ર 🙀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , <b>१</b> .४ | जटायुस्संगम:<br>पञ्चवटीपणेशाला     | ३२०              | 1       |                                 | ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | पञ्चवटापणशाला<br>हेमन्तवर्णनम्     | ३२२              |         |                                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ્ડા<br>કુ     | हन-तवणनम्<br>सूर्पणखाभावाविष्करणम् | <b>३२३</b>       | 1       | •                               | ર્જા, ે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 350           | क्षात्राचात्रााचण्करण <b>म्</b>    | ्रश्प            | । ४९    | सीतापहरणम्                      | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              | १३                           |                |            |                                        |             |
|--------------|------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------|-------------|
| सर्गसह       | इंया सगर्नाम                 | <u>पृष्ठम्</u> | सर्गसः     | ङ्वया सर्गनाम                          | पृष्ठम्     |
| 9.0°         | जटायुरभियोगः                 | ३७४            | Ę          | भूपणप्रत्यभिज्ञानम्                    | ४२६         |
| ३५ःः         | जटायूरावणयुद्धम्             | ३७५            | ৩          | रामसमाश्वासनम्                         | ४२७         |
| <b>३३</b> /  | सीताविक्रोशः                 | ३७७ !          | 6          | वालिवधप्रतिज्ञा                        | ४२८         |
| ₹8;          | रावणभरसंनम्                  | ३७९            | ς          | वैरवृत्तान्तानुक्रमः                   | ४३०         |
| इ५,          | लङ्काप्रापणम्                | ३८०            | १०         | राज्यनिर्वासकथनम्                      | ४३२         |
| <b>પં</b> પ  | सीताविलोभनोचमः               | ३८२            | ११         | वालिवलाविष्करणम्                       | ४३३         |
| ي ن          | वत्सरावधिकरणम्               | ३८४            | १२         | सुप्रीवप्रत्ययदानम्                    | ४३७         |
| ५७           | रामप्रत्यागमनम्              | ३८५            | १३         | सप्तजनाश्रमप्रणामः                     | ४३९         |
| ५८           | अनिमित्तद्र्शनम्             | ३८७            | १४         | सुत्रीवगर्जनम्                         | ४४१         |
| 49           | लक्ष्मणागमनविगर्हण <b>म्</b> | ३८८            | १५         | ताराहिताकिः                            | ४४२         |
| ६०           | रामोन्मादः                   | ३८९            | १६         | वाळिसंहारः                             | ४४३         |
| ६१           | सीतान्वेपणम्                 | ३९१            | १५<br>१७   | नाळवहारः<br>रामाधिक्षेपः               | ४४५         |
| ६२           | राघवविलापः                   | ३९३            | १८         | रामाप्यक्षः<br>वारिःवधसमर्थनम्         | ४४८         |
| ६३           | दु:खानुचिन्तनम्              | ३९४            | १९         | नारागमनम्<br>तारागमनम्                 | ४५०         |
| ६४           | रामक्रोघ:                    | ३९५            | २०         | ताराग्निलापः<br>ताराविलापः             | ४५२         |
| ६५           | क्रोधसंहारप्रार्थना          | ३९९            | <b>२</b> १ | सरावर्णनः<br>हनुमदाश्वासनम्            | ४५३         |
| ६६           | औचित्यप्रवोधनम्              | ४००            | <b>२२</b>  |                                        | ० २५<br>४५४ |
| ५७           | <b>गृ</b> श्रराजदर्शनम्      | ४०१            | 23         | वाल्यनुशासनम्<br>अङ्गदाभिवादनम्        | ०<br>४५५    |
| ६८           | जटायुस्संस्कारः ः            | ४०२            | <b>२४</b>  | अञ्चरामनापुराम्<br>सुग्रीवताराश्वासनम् | ४५७         |
| ६९           | कवन्धग्राहः                  | ४०४            | २५         | वालिसंस्कारः 🕖                         | ४६०         |
| દ્યુ         | कवन्धवाहुच्छेदः              | ४०६            | <b>२</b> ५ | सुत्रीवाभिषेकः<br>सुत्रीवाभिषेकः       | ४६३         |
| ६०१          | <b>ं,वन्धशापाख्यानम्</b>     | ४०७            | ļ٠         | -                                      |             |
| ७२           | सीताधिगमोपायः                | ४०८            | २७         | माल्यवन्निवासः                         | ४६४         |
| ७३           | ऋरयमृकमार्गकथनम्             | ४१०            | २८         | प्रावृडुच्चृम्भणम्<br>——————           | ४६६         |
| હ            | <b>शवरीस्वर्गप्राप्तिः</b>   | ४१२            | २९         | हनुमत्प्रतिवोधनम्<br>हरुदर्भन्य        | ४७१         |
| بوط          | पुम्पाद्शेनम्                | ४१३            | 30         | शरद्वर्णनम्<br>न्यामानोत्रः            | ४७२         |
| ६८५          |                              | )              | 3?         | लक्ष्मणकोधः<br>=======                 | <i>১</i> ০০ |
| <b>ε</b> ο ₹ | हिं किष्किन्धाकाण्डः (       | 15             | 32         | ह्नूसन्मन्त्रः                         | 860         |
| -0           | अतः विप्रहम्भावेशः           | ४१५            | 33         | तारासान्त्ववचनम्<br>सुग्रीवतर्जनम्     | ४८१         |
| 1.00         | अङ्गदजोच्छः                  | ४२०            | 38         |                                        | 828         |
| ( 25,4       | मधुवनप्रवेशः                 | 838            | ३५         | लङ्काभिषेण नम्                         | ४८५         |
| ٥<br>٩<br>٠  | ि विमुख्खिलीकारः             | ६५४            | २४         | रावणप्रतिइं पन्हरोधः                   | ४८६         |
| गुरुर        | । यीवहर्षः                   | ६५६            | २५         | शुकसारणप्रे <sup>नुद्धभूयनम्</sup>     | ४८७         |

| सर्गसः | ङ्घ्या सर्गनाम                   | पृष्ठम् | सुन्दरकाण्डः रे सङ्घी र                            |
|--------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| ३८     | रायसमीपगमनम्                     | ४८८     | सर्गसङ्ख्या सर्गनाम व                              |
| ३९     | सेनानिवेशः                       | ४९०     | १ सागरलङ्घनम् , ५१                                 |
| ४०     | प्राचीप्रेषणम्                   | ४९२     | ञ विकासमास्त्रीलाः<br>- १                          |
| 88     | दक्षिणाप्रेषणम्                  | ४९४     | २ त्यापमत्रताद्या ५३)<br>२ लङ्काधिदेवताविजयः ५०%   |
| ४२     | प्रातीचीप्रेषण <b>म्</b>         | ४९६     | ४ लङ्कापुरीप्रवेशः ५४४                             |
| ४३     | <b>उदीचीप्रेषणम्</b>             | ४९९     | ५ भवनविचयः ५४५                                     |
| 88     | हनूमत्संदेश:                     | ५०१     | ६ रावणगृहावेक्षणम् ५४७                             |
| ४५     | वानरबलप्रतिष्ठा                  | ५०२     | ७ पुष्पकदर्शनम् ५४९                                |
| ४६     | भूमण्डलभ्रमणकथनम्                | ५०३     | ८ पुष्पकानुवर्णनम् ५५१                             |
| ४७     | कपिसेनाप्रयागमनम्                | • 408   | ९ संकुलान्तःपुरम् ५५१                              |
| ४८     | कण्डूवनादिविचयः                  | ५०५     | १० मन्दोदरीदर्शनम् ५५५                             |
| ४९     | रजतपर्वतविचयः                    | ५०६     | ११ पानभूमिविचयः ५५७                                |
| 40     | ऋक्षबिलप्रवेशः                   | ५०७     | १२ हनूमद्विषादः ५५९                                |
| ५१     | स्वयंप्रभातिथ्यम्                | ५०९     | १३ हन्मन्निर्वेदः ५६१                              |
| ५२     | विलप्रवेशकारणकथनम्               | ५१०     | १४ अशोकविनकाविचय: ५६४                              |
| ५३     | अङ्गदादिनिर्वेदः                 | ५११     | १५ सीतोपलम्भः ५६६                                  |
| ५४     | हनूसद्भेदनम्                     | ५१२     | १६ हनूमत्परीतापः ५६८                               |
| ५५     | प्रायोपवेशः                      | ५१३     | १७ राक्षसीपरिचारः ५७०                              |
| ५६     | संपातिप्रश्नः                    | ५१४     | १८ रावणागमनम् ५७१                                  |
| ५७     | जटायुर्दिष्टकथनम्                | ५१६     | १९ कृच्छ्रगतसीतोपमाः ५७३                           |
| 46     | सीताप्रवृ <del>त्</del> युपलम्भः | ५१६     | २० प्रणयप्रार्थना ः ५७४                            |
| 49     | सुपार्श्ववचनानुवादः              | ५१८     | २१ रावणतृणीकरणम् ५७६                               |
| ६०     | संपातिपुरावृत्तवर्णनम्           | ५१९     | २२ मासद्वयावधिकरणम् ५७७                            |
| ६१     | सूयोनुगमनाख्यानम्                | ५२०     | २३ राक्षसीप्ररोचनम् 💛 ५७९                          |
| ६२     | निशाकरभविष्याख्यानम्             | ५२१     | २४ राक्षसीनिर्भत्सेनम् ५८०                         |
| ६३     | संपातिपक्षप्ररोहः                | ५२२     | २५ सीतानिर्वेदः / 📝                                |
| ६४     | समुद्रलङ्घनमन्त्रणम्             | ५२३     | २६ ४ — मार्गमसंप्रधारणम् २३<br>२७ त्रिजटास्वप्रः ३ |
| ६५     | बळेयत्ताविष्करणम्                | ५२४     | २७ त्रिजटास्वप्नः                                  |
| ६६     | हनूमद्वलसंधुक्षणम्               | ५२६     | 10 -8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          |
| र ७    | लङ्घनावष्टम्भः ्रा               | ५२७     | २९ उ - रिविभावक्षिपः ३                             |
|        |                                  | ्रं ३२  | ३ ४८ रावणाविकत्थनम् ३                              |
|        | वाविष्करणम्                      | . ृ३२   | ५ ४९ सीतापहरणम् ३                                  |

| सर्गसङ्ख्या सर्गनाम                                                                                                         | पृष्ठम्      | सर्गसः          | ङ्घया सर्गनाम                       | पृष्ठम्      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>१</b> ० सौमित्रिरावणियुद्धम्                                                                                             | ८४८          |                 | द्शरथप्रतिसमादेशः                   | ९०४          |
| ३२ सामात्रसम्बद्धम्<br>३३ हनूमज्ञ प्रसहतचिकित्सा                                                                            | ८५०          | १२३             | इन्द्रवरदानम्                       | ९०६          |
| 30 TISHISTE VICTORIA                                                                                                        | ८५४          | १२४             | पुष्पकोपस्थापनम्                    | ९०७          |
| ३५ विश्वासोत्पादनम्                                                                                                         | ८५५          | १२५             | पुष्पकोत्पतनम्                      | ९०८          |
| ३६ अङ्गुलीयकप्रदानम्                                                                                                        | ८५८          |                 | प्रद्यावृत्तिपथवर्णनम्              | ९०९          |
| ३७ सीताप्रसान्यनानौचिसम्                                                                                                    | ८५९          | १२७             | **                                  | ९१२          |
| ३८ वायसवृत्तकथनम्                                                                                                           | ८६१          | १२८             | भरतप्रियाख्यानम्<br>•               | ९१३          |
| ३९ हनूमत्संदेशः                                                                                                             | દ્દુ         | १२९             | हन्मद्भरतसंभापणम्                   | ९१५          |
| ४० हनूमत्प्रेपणम्                                                                                                           | ६११          | १३०<br><b>२</b> | भरतसमागमः<br>रामप्रात्साहनम्        | ं ५६५<br>६८६ |
| ४१ प्रमदावनभञ्जनम्                                                                                                          | ६१३          | 3               | रामगारवाह्नम्<br>छङ्कादुर्गादिकथनम् | ६६६          |
| ४२ किंकरनिपूदनम्                                                                                                            | ६१४          | 8               | रामाभिपेणनम्<br>रामाभिपेणनम्        | ६६७          |
| ४३ चैत्यप्रासाददाहः                                                                                                         | ६१६          | ų               | रामविप्रलम्भः                       | ६६८          |
| ४४ जम्बुमालिवधः                                                                                                             | ६१७          | ,<br>ξ          | रावणमन्त्रणम्                       | ६७३<br>६७४   |
| ४५ अमात्यपुत्रवधः                                                                                                           | ६१८          | Ġ               | सचिवोक्तिः                          | ५७७<br>६७५   |
| ४६ सेनापतिपञ्चकवधः                                                                                                          | ६१९          | 6               | प्रहस्तादिवचनम्                     | ५७५<br>६७७   |
| ४७ अक्ष्कुमारवधः                                                                                                            | ६२१          | ς               | विभीपणसमालोचनम्                     | ६७८          |
| ४८ इन्द्रजिद्भियोगः                                                                                                         | ६२४          | १०              | विभीपणपथ्योपदेश:                    | ५७८<br>६७९   |
| ४९ रावणप्रभावद्शेनम्                                                                                                        | ६२८          | ११              | द्वितीयमन्त्राधिवेशः                | ६८०          |
| ५० लप्रेन्थः                                                                                                                | ६२९          | १२              | कुम्भकर्णमतिः                       |              |
| ५९ ६८४                                                                                                                      | ६३०          | १३              | महापार्श्ववचोऽभिनन्दनम्             | ६४३          |
| र् ६८५ गम्                                                                                                                  | ६३२          | १४              | प्रह्स्तविभीपणविवादः                | ९३६          |
| पंतर ६८७                                                                                                                    | ६३४          | १५              | इन्द्रजिद्धिभीपणविवादः              | ९३८          |
| u & FCC                                                                                                                     | ६३६          | १६              | विभीपणाक्रोशः                       | ९४०          |
| ५५६८९ हः                                                                                                                    | ६३९          | १७              | विभीपणशरणागतिनिवेदनम्               | <b>રે</b> ૪૨ |
| ५६९२ नाणांत्पतनम्                                                                                                           | ६४०          | १८              | विभीपणसंत्रहित्णयः                  | ن.ع<br>ج-ع   |
| ५०९० हन् सत्यत्यागसनम्<br>५८६ हन् सदृत्तानुकथनम्<br>५८६ हन् सदृत्तानुकथनम्<br>अङ्गदनास्वार्यप्ररोचनम्<br>अङ्गदनास्वारसंवादः | 🖘 ६४२        | १९              | श्ररतल्पसंवेशः                      | φ,<br>ω,     |
| ५८३ हनूमद्रृत्तानुकथनम्                                                                                                     | ) ६४४        |                 | सुत्रीवभेदनोपायः                    | ક્ષ્યું હ    |
| = 👸 🦿 असन्तरकार्यप्ररोचनम्                                                                                                  | <b>े</b> ६५१ | २१              | समुद्रसंक्षोभः                      | ९४९          |
| 🧎 🕴 अङ्गदजाम्बवत्संवादः                                                                                                     | ६५२          |                 | सेतुबन्धः                           | ९५०          |
| · · · · 9 Q                                                                                                                 | ६५३          | २३              | <b>लङ्काभिषेणनम</b> अर              | ९५२          |
| ्रे <sup>२०</sup> भधुवनप्रवशः<br>्रे <sup>२०</sup> भधुवनिष्ठिलीकारः<br>भूरे२१ पीवहर्षः                                      | ફહુષ્ઠ       | २४              | रावणप्रतिइं <sup>पुनव</sup> ः       | ९५४          |
| <sup>५</sup> २१   यीवहर्पः                                                                                                  | ફેંપફ        | २५              | ग्रुकसारणप्रे <sup>नु</sup> खम्     | ९५५          |
| <b>(</b> )                                                                                                                  |              |                 | { `                                 |              |

| सर्गसः       | ह्वया सर्गनाम               | पृष्ठम् |             | सुन्दरकाण्डः <sup>'र</sup> | 明霞 :    |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------------------|---------|
| ३८           | रामसमीपगमनम्                | 866     | सर्गसङ्ख्य  | ा सर्गनाम                  | - Inves |
| ३९           | सेनानिवेश:                  | ४९०     | १ स         | <b>गगर</b> लङ्घनम्         | ७६६     |
| 80           | प्राचीप्रेषणम्              | ४९२     |             | नेशागमप्रतीक्षा<br>-       | ४७७     |
| 88           | दक्षिणात्रेषणम्             | ४९४     |             | ङ्काधिदेवतान्यनम्          | ७७८     |
| ४२           | प्रातीचीप्रेषणम्            | ४९६     | ४ ह         | ङ्कापुरीपूर्थना            | 100     |
| ४३           | <b>उदीचीप्रेषणम्</b>        | ४९९     | ५ भ         | क्षाउपा<br>वित्रकणानुशोकः  | ७८१     |
| 88           | हनूमत्संदेश:                | ५०१     |             | गेताप्रलोभनोपाय:           | · ৩८३., |
| <b>₹</b> ₹   | सरमारत्यपदिष्ठा             | ५०२     | •           | हम्भकर्णाभिषेणतम्          | ७८५     |
| ३४           | रावणनिश्चयकथनम् —           | ७२२     |             | गनरपर्यवस्थापनम् <b>र</b>  | 926     |
| ३५           | माल्यवदुपदेशः               | , ७२३   |             | हुम्भकणवधः                 | ७८९     |
| ३६           | पुरद्वारस्था                | ७२५     | ६८ र        | विणानुशोक:                 | ७९९     |
| ३७           | रामगुल्मविभागः              | ७२६     |             | रान्तकवधः                  | 600     |
| ३८           | सुवेलारोहणम्                | ७२८     | ७० दे       | वान्तकादिवधः               | ८०५     |
| ३९           | <b>लङ्काद्शेनम्</b>         | ७२९     | ७१ ३        | मतिकायवधः                  | ८०८     |
| 80           | रावणसुप्रीवानियुद्धम्       | ७३०     |             | ावणमन्युशल्याविष्कारः      | ८१३     |
| ४१           | अङ्गददूत्यम्                | ७३२     | ७३ इ        | न्द्रजिन्मायायुद्धम्       | ८१४     |
| ४२           | युद्धारम्भः                 | ७३६     | ७४ ३        | गोषधिपर्वतानयनम्           | ८१८     |
| ४३           | <b>द्दन्द्र</b> युद्धम्     | ७३८     | ७५ ल        | ङ्कादाह:                   | ८२२     |
| યૃષ્ટ્       | निशायुद्धम्                 | ७४०     | ७६ व        | ज्म्पनाद्विधः<br>-         | ८२५     |
| ५७           | जागपाशबन्धः                 | ७४२     | ৩৩ চি       | नेकुम्भवधः                 | ८२८     |
| 46           | संप्रीवाद्यनुशोकः           | ७४३     | <b>७८</b> ₹ | ाकराक्षा <b>भिषे</b> णनम्  | ८२९     |
| 48           | सप्गबद्धरामलक्ष्मणप्रद्शनम् | ७४५     | l           | ाकराक्षवधः                 | ८३०,    |
| ६०           | सीताश्वासनम्                | ७४६     |             | तेरोहितरावणियुद्धम्        | ८३२     |
| ξ <b>ξ</b> , | रामनिर्वेद:                 | ७४८     |             | ।।यासीतावधः 🕟 🥿            | - C38   |
| ६५०          | नागपाशविमोक्षणम्            | ७४९     | ८२ ह        | <b>्नूमदादि</b> निर्वेदः   | े ८३६   |
| ६३१          | ्धूम्राक्षाभिषेणनम्         | ७५२     | 1           | ामाश्वासनम्                | ५ ५१.३७ |
| ६४           | धूम्राक्षवधः                | ७५४     |             | न्द्रजिन्मायाविवरणम्       | 1 <39   |
| ६५           | वरजदंष्ट्रयुद्धम्           | ७५५     |             | नेकुम्भिलाभियानम् 🥣        | 3 3     |
| ६६           | हन्मद्रंष्वधः               | ७५७     |             | विणिबलकदनम्                | 3       |
| ६७           | लङ्घनावष्टस्यू.             | ७५८     | } <७ f      | वेभीषणरावणिपरस्परितन       |         |
|              | 77:                         | ७६०     | CC 3        | तौमित्रिरावणियुद्धम्       | 30      |
|              | i                           | ७६१     | 158 5       | तौमित्रिसं <b>धुक्षणम्</b> | ३७      |

| सर्गस                                        | ङ्ग्या सर्गनाम                 | पृष्ठम् | .∣ सग | सिद्धया सर्गनाम                        | पृष्टम् |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|
| ९०                                           | सौमित्रिरावणियुद्धम्           | 282     | 1 3=  | १२ दशरथप्रतिसमादेशः                    | ९०४     |
| ९१                                           | रावणिवधः                       | ८५०     | 1 3=  | १३ इन्द्रवरदानम्                       | ९०६     |
| ९२                                           | रावणिशस्त्रहतचिकित्सा          | ८५४     | 1 .   | ४ पुष्पकोपस्थापनम्                     | ९०७     |
| ९३                                           | सीताहननोचमनिवृत्तिः            | ८५५     | 1     | ५ पुष्पकोत्पतनम्                       | ९०८     |
| ९४                                           | गान्धर्वास्त्रमोहनम्           | ८५८     |       | ६ प्रद्यावृत्तिपथवर्णनम्               | ९०९     |
| ९५                                           | राक्ष्सीविछापः                 | ८५९     | १२    | ७ भरद्वाजामन्त्रणम्                    | ९१२     |
| ९६                                           | रावणाभियेणनम्                  | ८६१     | १२    | ८ सरतिप्रयाख्यानम्                     | ९१३     |
| ९७                                           | विरूपाक्षवधः                   | ८६४     | १२    | ९ हनूमद्भरतसंभापणम्                    | ९१५     |
| ९८                                           | महोद्रवधः                      | ८६५     | •     | ० भरतसमागमः                            | ९१७     |
| 99                                           | महापार्श्ववधः                  | ८६७     | १३    | १ श्रीरामपद्दाभिषेकः                   | ९१९     |
| १००                                          | रामरावणास्त्रपरम्परा           | ८६८     |       | ************************************** |         |
| १०१                                          | लक्ष्मणर्शाक्तक्षेपः           | ८७०     |       | उत्तरकाण्डः                            |         |
|                                              | <b>लक्ष्मणसंजीवनम्</b>         | ८७३     | a     |                                        | 0.5.    |
| १०३                                          | ऐन्द्र <b>रथकेतुपातनम्</b>     | ८७४     | 3     | रामप्रश्नः<br>पौलस्त्योत्पत्तिः        | ९२५     |
| १०४                                          | रावणशुलभङ्गः                   | ८७६     | 2     |                                        | ९२७     |
| १०५                                          | द्शमीवविघूर्णनम्               | ८७७     | ३     | वैशवणहोकपारपदरुङ्कादिप्राप्तिः         | ९२८     |
|                                              | सारथिविज्ञेयम्                 | ८७९     | 8     | रादणादिपूर्वतनराक्षसो- /               | ९२९     |
| १०७                                          | आदिसहद्यम्                     | 660     |       | त्पत्तिकथनम् $\int$                    | 3/1     |
|                                              | शुभाशुभनिमित्तदर्शनम्          | 663     | ५     | माल्यवदाद्यपत्योत्पत्तिः               | ९३१     |
| १०९                                          | रावणध्वजोन्मथनम्               | ८८३     | ६     | विष्णुमाल्यवदादियुद्धम्                | ९३३     |
| ११०                                          | रावणेकशतशिरुछेदनम्             | 668     | ७     | मालिवयः                                | ९३६     |
| १११                                          | पोलस्त्यवधः                    | ८८६     | 4     | सुमाल्यादिनियहः                        | ९३८     |
| ११२                                          | विभीपणविलापः                   | 220     | ς     | रावणाद्युत्पत्तिः                      | ९४०     |
| ११३                                          | रावणान्तःपुरपरिदेवनम्          | 668     | १०    | रावणादिवरदानम्                         | ९४२     |
| ११४                                          | मन्दोद्रीविलापः                | ८९०     | ११    | रावणलङ्काप्राप्तिः                     | ९४३     |
| ११५                                          | विभीपणाभिपेकः                  | ८९४     | १२    | रावणादिविवाहः                          | ९४६     |
| ११६                                          | मैथिलीप्रियनिवेदनम्            |         |       | धनद्दूतहननम्                           | ९४७     |
| ي وُ ع                                       | सीताभर्तृमुखोदीक्षणम्          | 3       |       | यक्षरक्षोयुद्धम्                       | ९४९     |
| 16:5                                         | सीताप्रयादेशः                  | ८९९     | १५    | पुष्पकहरणम्                            | ९५०     |
| <i>\\\</i> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | सीताप्रसादेशः<br>हुताशनप्रवेशः |         |       | रावणनामप्राप्तिः                       | ९५२     |
| १्रे२०                                       | व्रह्मकृतरा <b>मस्</b> तवः     |         |       | वेदवतीशापः                             | ९५४     |
| १२१                                          | सीताप्रति <b>यहः</b>           | ९०३     | १८    | मरुत्तविजयः                            | ९५५     |

| सर्गसङ्ख्या सर्गनाम       | पृष्ठम् | सर्गसङ्ख्या सर्गनाम पृष्टम्     |
|---------------------------|---------|---------------------------------|
| १९ अनरण्यशापः             | ९५७     | *(१०) श्वेतद्वीपवासप्राप्त्यु-) |
| २० रावणसंधुक्षणम्         | ९५८     | पायकथनम् १००७                   |
| २१ यमरावणयुद्धम्          | ९६०     | ३८ जनकादिप्रतिप्रयाणम् १०११     |
| २२ यमजयः                  | ९६१     | ३९ वानरप्रीणनम् १०१२            |
| २३ वरुणजय:                | ९६४     | ४० हनूमत्प्रार्थना १०१३         |
| *(१) वलिदर्शनम्           | ९६६     |                                 |
| *(२) सूर्यजयघोषणा         | ९६८     |                                 |
| *(३) रावणसान्धातृयुद्धम्  | ९६९     | ४३ भद्रवाक्यश्रवणम् १०१७        |
| *(४) रावणमन्त्रेश्वरदानम् | ९७१     | ४४ लक्ष्मणाद्यानयनम् १०१८       |
| *(५) कपिलदर्शनम्          | ९७३     | ४५ सीतासमुत्सर्गादेशः १०१९      |
|                           | 204     | ४६ सीतागङ्गातीरनयनम् १०२०       |
| २४ खरशूर्पणखादण्डका- /    | ९७५     | ४७ रामशासनकथनम् १०२२            |
| निवासादेशः )              |         | ४८ सीतापरित्यागः १०२२           |
| २५ सधुवधवारणम्            | ९७७     | ४९ वाल्मीक्याश्रमप्रवेश: १०२४   |
| २६ नळकूवरशापः             | ९७९     | ५० सुमन्त्ररहस्यकथनम् १०२५      |
| २७ सुमालिवधः              | ९८१     | ५१ दुर्वासोवाक्यकथनम् १०२५      |
| २८ जयन्तापवाहनम्          | ९८३     | ५२ रामसमाधानम् १०२७             |
| २९ वासदप्रहणम्            | ९८५     |                                 |
| ३० इन्द्रपराजयकारणकथनम्   | ९८७     |                                 |
| ३१ रावणनर्भदावगाहः        | ९८९     | 1                               |
| ३२ रावणयहणम्              | ९९०     | ५६ मैत्रावरुणित्वप्राप्तिः १०३१ |
| ३३ रावणविप्रमोक्षः        | ९९३     | ५७ निमिनिर्माषीकरणम् १०३२       |
| ३४ वलिरावणसख्यम्          | ९९४     | ५८ ययातिशापः १०३३               |
| ३५ हनूमदुत्पत्तिः         | ९५६     | ५९ पूरुराज्याभिषेकः १०३४        |
| ३६ हनूमद्वरप्राप्त्यादि   | ९९९     | *(११) सारमेयावस्थानम् १०३५      |
| ३७ पौरोपस्थानम्           | १००२    | *(१२) सर्वार्थसिद्धिकौल-)       |
| *(६) वालिसुत्रीवोत्पत्तिः | १००३    | पत्यदानम्                       |
| *(७) नारायणहतगतिकथनम्     | १००५    | *(१३) गृधोल्लकविवादः १०३८       |
| *(८) रामावतारकथनम्        | १००५    | /                               |
| *(९) सीतारामकथा- )        |         | ६० भागेवच्यवनाद्यागमनम् १०४० 🛴  |
| श्रवणफलम् )               | १००६    | ६१ लवणत्राणप्रार्थेना १०४१      |
| ઝનગ મહત્ )                | }       | ६२ शत्रुघ्नप्रार्थना १०४२       |

| • | सगेर  | महिया <u> </u>      | सगेनाम     | पृष्टम् | सगसङ् | ्या        | सर्गनाम                   |   | पृष्ठम् |
|---|-------|---------------------|------------|---------|-------|------------|---------------------------|---|---------|
|   | ६३    | <b>लवणवधोपा</b> य   | कथनम्      | १०४३    | 66    | बुधसमार    | ाम:                       |   | १०७०    |
|   | ६४    | शत्रुन्नप्रस्थानम   | Į          | १०४४    |       | पुरूरवोज   |                           |   | १०७१    |
| • | ફળ    | सौदासकथा            |            | १०४५    | ९०    | इलापोरूप   | प्राप्तिः                 |   | १०७२    |
|   | , ६ ६ | कुश्लवजननः          | म्         | १०४७    |       | यज्ञसंविध  |                           |   | १०७३    |
|   | ६७    | मान्धातृवधः         | •          | १०४७    |       | हयचर्या    | •                         |   | १०७४    |
|   | ६८    | <b>लवणशत्रु</b> झवि | वादः       | १०४९    |       | वारमीकि    | संदेश:                    |   | १०७५    |
|   |       | लवणवधः              |            | १०५०    | 1     | रामायणग    |                           |   | १०७६    |
|   | '90   | मधुपुरीनिवेश        | τ:         | १०५१    |       |            | दूतप्रेपण <b>म्</b>       |   | २०७८    |
|   | ७१    | श्रृत्रप्रशंसा      |            | १०५२    |       |            | प्रत्ययदानम्              |   | १०७८    |
|   | ७२    | शत्रुत्ररामसम       | गागमः      | १०५३    | !     |            | ातलप्रवेशः                |   | १०७९    |
|   |       | ब्राह्मणपरिदेव      |            | १०५४    | \$    | रामकोपो    |                           |   | १०८१    |
|   | ८४    | नारदवचनम्           |            | १०५५    | ९९    | कौसल्या    | देकालधर्मः                |   | १०८२    |
|   | ७५    | श्म्यृकविचय         | :          | १०५६    | १००   | गन्धर्ववि  | पयविजययात्रा              |   | १०८३    |
|   |       | शम्बृकवधः           |            | १०५७    | १०१   | तक्षपुष्कर | <b>छनिवे</b> शः           |   | १०८४    |
|   | ৩৩    | स्वर्गिप्रश्नः      |            | १०५९    | १८२   | अङ्गद्चन   | द्रकेतुनिवेश:             |   | १०८५    |
|   | ७८    | आभरणागम             |            | १०६०    | १०३   | कालागम     | _                         |   | १०८५    |
|   | ७९    | दण्डराज्यनिव        | रेश:       | १०६२    |       |            | ((क्यकथनम्                |   | १०८६    |
|   | ८०    | अरजासङ्गमः          | :          | १०६२    | १०५   | दुर्वासोऽ( | भगमः                      |   | १०८७    |
|   | ८१    | दण्डशाप:            |            | १०६३    |       | लक्ष्मणप   |                           |   | १०८८    |
|   | ८२    | रामनिवर्तनम्        | ţ j        | १०६४    |       | कुशलवार्ग  | भेपेक:                    |   | १०८९    |
|   | ८३    | राजसूयाजिई          | ोपी        | १०६५    | १०८   | विभीपण     | ाद्यादेश:                 |   | १०९०    |
|   | ८४    | वृत्रतपोदर्णना      | <b>म्</b>  | १०६६    | १०९   | श्रीरामम   | हाप्रस्थानम्              |   | १०९१    |
|   | ८५    | वृत्रवधः            |            | १०६७    |       |            | गेरा <b>मस्त्रगीरो</b> हः | : | १०९२    |
|   | ८६    | ब्रह्महत्त्यातर     | गम्        | १०६८    |       |            | ायणफ <b>लश्रुतिः</b>      |   | १०९३    |
|   | ८७    | इलखीत्वप्राप्ति     | <b>7</b> : | १०६९    |       |            | •                         |   |         |

## शुद्धिपत्रस् <sub>अग्रद्धिः</sub>

| पृष्ठम्               | पङ्किः                | अगुद्धिः             | गुद्धिः                   |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 6                     | १७                    | विलद्शनम्            | विछद्र्नम्                |
| १६                    | G                     | समस्तान्त्वेदपारगान् | समस्तान वदपारगान          |
| , , , ,               | १३                    | यज्यभूभि-            | यज्ञभूमि-                 |
| ं ग्रा<br>: २२        | १३                    | तताऽत्रवीदिजान्      | तनाऽत्रवाद्वाद्वजान्      |
| <b>₹8</b> ′           | ঽ০                    | र्पयेवपयन्           | <b>प</b> येवेषय <b>न्</b> |
| ર્ધ                   | १७                    | परिवित्त्या          | परिवृक्या                 |
| २७                    | २२                    | घमसंहिता <b>न्</b>   | धर्मसंहिता <b>न्</b>      |
| ३४                    | Y                     | एतेप                 | एतेपां                    |
| ,,                    | ç                     | शाक-                 | शोक-                      |
| રૂદ્                  | १                     | विपरी-               | विप-                      |
| , 🗓 ३८                | २६                    | तं दृष्टा            | तं हष्ट्वा                |
| ৺                     | २                     | <b>उप त:</b>         | उत्पात:                   |
| ४८                    | १९                    | मह्यशः               | महायज्ञाः                 |
| ५०                    |                       | नित्यामत्यादिः       | नित्यमित्यादिः            |
| ५७                    | <sup>₽</sup> <b>(</b> | अष्टत्रिंशः          | अष्टात्रिंशः              |
| ५९                    | 9                     | भित्वा               | भित्त्वा                  |
| ६७                    | ዓ                     | -मुत्तमम् च          | -मुत्तमम्                 |
| ७२                    | 8                     | स तुपारावृतां        | संतुषारा्यृतां            |
| . ,,                  | ς.                    | काकुत्स्थो           | काकुत्स्थौ                |
| હેશ્વ                 | 5 8                   | तपस                  | तपसा                      |
| ८६                    | २०                    | -मुवाचार्थं          | -मुवाचार्त                |
| ८७                    | 9                     | ब्रह्म।              | न <b>द्या</b>             |
| 66                    | १७                    | र्ज्यरदुमे           | ्रचिरद्भुमें              |
| <b>"</b>              | દ્                    | भेद-यामास            | भेद्यामास                 |
| ८९                    | ३१                    | को।शकॅ               | कौशिक                     |
| 9,8                   | २०                    | नृपपुगवाः            | नृपपुंगवाः                |
| ~ <i>₹</i> % <b>५</b> | Ę                     | प्रीति               | · प्रीतिं                 |
| 10.8                  | १४                    | शाभेताः              | शोभिताः                   |
| 15 <b>0</b>           | १४                    | नाथमामयत             | नाथमकामयत                 |
| ?१६                   | 8                     | केकयभूमृता           | केकयभूभृता                |
| ११६                   | Ę                     | स्पादिति             | स्यादिति                  |

| पृष्ठम् | पङ्किः            | अशुद्धिः              | शुद्धिः                        |
|---------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ११७     | <b>१ १</b>        | तवं                   | तव                             |
| "       | १७                | भेय                   | ".'<br>भये                     |
| १२४     | २ १               | <b>संद्रे</b>         | भद्रे                          |
| १२६     | <(f)              | आवाद:                 | अपवादः                         |
| १३४     | ₹(f)              | २ अस्या-              | १ अस्याः                       |
| १३६     | २०                | वालकाण्डे             | अयोध्याकाण्डे<br>अयोध्याकाण्डे |
| 77      | २६                | सहसोत्पपिताः          | सहसोत्पतिताः                   |
| १३७     | २३                | सघनाद्-               | मेघनाद-                        |
| १४२     | २४                | विवेश                 | प्रविवेश                       |
| • •     | . २५              | धार न्                | <b>धारयन्</b>                  |
| १४५     | $4(\mathrm{f})$   | तत्का सदृशम्          | तत्कालस <b>दशं</b>             |
| "       | १८(f)             | -दुःखकाला-            | -दुःखकाछो-                     |
| १५१     | 8 `               | अह                    | अहं                            |
| "       | १०                | अहमको                 | अहमेको                         |
| १५२     | २८                | नाउतेत                | नानुवर्तत                      |
| १५४     | <b>{</b> 8        | पार्थिवभ्ये:          | पार्थिवेभ्यः                   |
| १६६     | १५                | सुहद्भय-              | सुहद्भृत्य-                    |
| 97      | १६                | यथाईसमानन-            | यथाहरसंमानन-                   |
| ,,      | २                 | आनङ                   | आनः                            |
| १६९     | 8                 | <b>लक्ष्मण</b>        | <b>छक्ष्मणम्</b>               |
| १७०     | १९                | न प्रविद्येव          | वनं प्रविद्यैव                 |
| १७२     | २८                | निरारवाद्यतमं         | नि <b>रास्वाद्यतमं</b>         |
| १७५     | <b>\xi</b> (f)    | वनगसनयाग्य-           | वनगमनयोग्य-                    |
| १८३     | 8(t)              | वःसलासं साहं          | वत्सलालसाहम्                   |
| १८४     | રૂ                | सुसुरिथत-             | समुस्थित-                      |
| 3,77 g  | . 8(f)            | कदचिदेवम्             | कदाचिदेवं                      |
| १८९     | १०                | नातिशोभेत             | नातिशोभते                      |
| २००     | 9                 | एव व कल्ये            | एव त्वं करुये                  |
| २०७     | २०                | वनवसादानुप्राप्तं     | वनवासाद्नुप्राप्तं             |
| 53      | २१                | स्यात्सहयाता          | स्यात्सहायता                   |
| २०८     | <b>२</b> १'       | सद्व <b>यनात्तस्य</b> | <b>म</b> द्वचनात्तस्य          |
| २०९ े   | . ' <b>\(</b> (f) | स्द्श                 | संदेशं                         |
| २१०     | २०                | <b>গ্রা</b> ঘ         | शीव्रं                         |
| २२०     | <b>१</b> ५        | कौसल्य                | कौसल्ये                        |
| २२२     | · (f)             | <b>व्यप</b>           | ठयप-                           |
| २२७     | · <b>'</b>        | एत <b>ञ्चिमितं</b>    | <b>एतन्नि</b> भित्तं           |
| २२८     | , <b>(</b> (f),   | अनथैब                 | अनयैव                          |

| पृष्ठम्        | पङ्किः       | अशुद्धिः                          | ं शुद्धिः                    |
|----------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| २३२            | . १८         | महात्म्यात्प्रष्टु                | <b>माहात्म्यात्त्र</b> ष्टुं |
| २३३            | <b>६</b> (f) | प्रेत <b>भा</b> वस्थ <sup>ँ</sup> | प्रेत <b>भावस्थं</b>         |
| २३९            | ર્લે 🦳       | कोञ्चीनामित्र                     | क्रोर्द्धीनामिव              |
| २४०            | ९(f)         | रकर्मानेरन:                       | स्वक्रमीनरतः                 |
| २४८            | १७े          | भरंत                              | भरतं                         |
| २५९            | १७           | लक्षमण <b>श</b> त्रत्रो           | लक्ष्मणशत्रत्री              |
| হ্তহ্          | १३           | प्रीत्यर्थममनु <b>ज्ञासतः</b>     | प्रीत्यर्थम <b>नु</b> शासतः  |
| २७३            | १            | सफल                               | सफलं                         |
| ;;             | . १३         | सार्धमयोध्य                       | सार्घ <b>मयोध्यां</b>        |
| २७९            | 9            | क्या न्ता                         | क्यान्ता                     |
| २८५            | 8            | श्व                               | श्तं                         |
| <b>२</b> ९५    | হ্           | -स्तापसार्श्चाप-                  | -स्तापसाश्चर्पि-             |
| २९६            | ٠            | न त्वेंगे-                        | न त्वेव-                     |
| २९९            | হ            | स मर्रुहस                         | <b>ममळंकु</b> स              |
| ३१८            | ₹३(f)        | ऋपियहें न                         | ऋपिसङ्घन                     |
| ३२५            | १८           | आश्रम                             | आश्रमं                       |
| ३२८            | <b>u</b> (f) | विशेषणद्वय                        | विशेषणद्वय-                  |
| ३३०            | કેં          | चतुर्द्शं                         | चतुर्देश                     |
| ३४१            | 4            | अससाद                             | आससाद                        |
| ३४३            | Page No.     | <b>४३</b> ३                       | ३४३                          |
| "              | ξ(f)         | १. अस्या                          | ३. अस्या                     |
| ३४४            | ₹(f)         | २. प्रति-                         | ३. प्रति-                    |
| ३६३            | ?            | <b>लक्षण</b>                      | <b>लक्</b> मणं               |
| "              | १२           | क्राक्चनत्वचि                     | काञ्चनत्वचि                  |
| ३६४            | 8            | योऽतिमन्यत                        | योऽतिमन्येत                  |
| ,,             | २४           | असीत्कुद्धस्तु                    | आसीत्कुद्धस्तु               |
| ३६५            | १०           | विचत्रक्यूर:                      | विचित्रके <b>यूरः</b>        |
| ३६६            | २६           | वनचेराः े                         | वनेचराः                      |
| ३६९            | ३            | त्रस्माध्य                        | प्रसमीक्ष्य                  |
| ३७०            | 9            | द्विजे <b>श्र</b> ष्ठ             | द्विजश्रेष्ठ                 |
| <b>़</b> ३७३   | १७           | साहरथ:                            | महारथ:                       |
| 2003           | १०           | रवण:                              | रावण:                        |
| P368           | 8            | शसेयुरिति                         | शंसे <u>य</u> ुरिति          |
| 160            | 8            | म्घुरोदर्क-्                      | म्धुरोद्र्क-                 |
| . ॒१३०७        | १५           | दहाँद्वेजद्वने                    | द्हेंद्विजने                 |
| <i>न</i> ्धश्र | Page heading | चतुःस्पातितमः                     | त्रिसप्ततित्मः               |
| ४१२            | १(f)         | महाभौग-                           | महाभागे-                     |
|                |              |                                   | •                            |

| पृष्ठम्   | पङ्किः              | <b>अ</b> शुद्धिः         | शुद्धिः               |
|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| ४१४       | १७                  | पष्पितपाद्पः             | पुष्पितपाद्पः         |
| ४१५       | ₹(f)                | माधवः                    | -प्रं माधवः           |
| ४१७       | 8                   | सारुतः स विना            | मारुतः स विना         |
| ४१८       | १०                  | मुचुलिन्दाजुनीश्चैव      | मुचुलिन्दार्जुनाश्चेव |
|           | २८                  | चकावाकानु-               | चक्रवाकानु-           |
| ,,<br>४३१ | १२                  | -सभ्रमः                  | -संभ्रमः              |
| ४६१       | 88                  | प्रगवाः                  | प्रवगाः               |
| ४६३       | ₹(f)                | सृदुष् <mark>धापं</mark> | सुदुष्प्रापं          |
| ४६६       | २६                  | संप्रिप्त:               | संप्राप्तः            |
| 77        | "                   | मेघै:                    | मेघै:                 |
| ४७३       | १७                  | हितं च पथ्यं             | हितं च पथ्यं च        |
| ४०४       | 6                   | -पद्मरजोऽवकीर्णैः        | पद्मरजोऽवकीर्णैः      |
| ,,        | २०                  | -सान्द्ररणुः             | सान्द्ररेणुः          |
| ४७९       | <b>५</b> (f)        | असीनं                    | आसीनं                 |
| ,,        | $\mathbf{v}(f)$     | शशासर                    | शशंसिरे               |
| 498       | १९                  | वैद्ह्या                 | वैदेह्या              |
| ५३४       | 88                  | अद्तियोद्य-              | आदिखोद्य-             |
| ५३८       | १७                  | समीक्षातात्मा            | समीक्षितात्मा         |
| 35        | १(f)                | तीरमासद्यत्वयः           | तीरमासाचेत्यन्वयः     |
| ५४१       | 88                  | संरसीव                   | सर्सीव                |
| ५४२       | <b>२</b> ५          | वानन्युप-                | वनान्युप-             |
| ५४६       | १९<br><b>६</b><br>१ | सुविशुद्धवास्तेषां       | सुविशुद्धभावास्तेषां  |
| ५५४       | ६                   | -प्रीयमीणाः              | -प्रीयमाणाः           |
| ५५६       | 8                   | त्रजो्हिखित-             | वज्रोहिखित-           |
| ५५७       | २६                  | रताभिरतससुप्तं           | रताभिरतसंसुप्तं       |
| ५५८       | ς                   | -विंविंधे-               | -र्विविधे-            |
| ५६०       | १९                  | <b>रूपेणाम</b> प्रतिमा   | क्षेणाप्रतिमा         |
| ५६५       | १९                  | भेरोरिव                  | मेरोरिव               |
| ५६७       | 8                   | -ततकाञ्चन-               | तप्तकाञ्चन-           |
| ५६८       | १८                  | लक्ष्मणस्य च             | <b>लक्ष्म</b> गस्य    |
| ५७०       | 68                  | हस्वाँ                   | हस्वां                |
| "         | ₹(f)                | हनूतो ू                  | हनूमतो <sub>र</sub> ू |
| ५७२       | 4                   | परमाद्भतैः               | प्रमाद्भुतै:          |
| "         | . ·                 | -या्षित                  | -योषित                |
| ५७६       | १७                  | धनने                     | धनेन                  |
| ५८०       | , <b>ξ</b> (f)      | शौलाः                    | शैलाः                 |
| ५९३       | v                   | परपुरजय:                 | परपुरजयः              |

| <b>१</b> ष्ठम्       | पङ्क्तिः | अशुद्धिः               | ग्रुद्धिः            |
|----------------------|----------|------------------------|----------------------|
| ६१२                  | २०       | शाक्वेग                | शोकवेगं              |
| ६१८                  | १३       | मत्रिणां               | मन्त्रिणां           |
| ६२५                  | .૨૪ ્    | राणिनार्वेश्ङ्कौ       | रणनिर्विशङ्कौ        |
| ६२७                  | २०       | द्द्श                  | दद्श                 |
| ६३३                  | ११       | पराक्रमोत्सह-          | पराक्रमोत्साह-       |
| "                    | ₹(f)     | त्वायाप्रसेयेण         | त्वयाप्रमेयेण        |
| 15                   | १५(f)    | राजापुत्रों            | राजपुत्री            |
| ६३६                  | १८       | ह्स्वकणस्य             | ह्रस्वकणस्य          |
| ६४०                  | , ३      | वसैकाहमामिहानघ         | वसैकाहमिहानघ         |
| ६४७                  | १६       | राक्ष्स्यी             | राक्षस्यो            |
| **                   | १०       | निर्भरसंयामासु-        | निर्भरर्सयामासु-     |
| ६५४                  | १७       | तने                    | तेन                  |
| ,,                   | 86       | समत्ये                 | समेख                 |
| ६५६                  | ዓ        | हीर-                   | हरि-                 |
| ६६३                  | 6        | तमाभाष्यः              | समाभाष्य             |
| ६६६                  | ۷(f)     | संमानेतुं              | समानेतुं             |
| ६६७                  | ₹(f)     | संतरिष्यामस्ते । वयम्  | संतरिष्यामस्ते वयम्  |
| ६६९                  | ς        | निम्नेपु               | नि <b>म्ने</b> पु    |
| ६७१                  | ₹(f)     | रस्घवस्याथे            | राघवस्यार्थ          |
| ६७६                  | २५       | सचिवेकिनीम             | सचिवोक्तिनाम         |
| ६८०                  | १०       | पथ्यमेतद्भिभीषणः       | पथ्यमेत्द्विभीषणः    |
| ६८१                  | १२       | समर्थ्यमिह             | सामध्यमिह            |
| ६८३                  | 8        | सवत्सरं                | संवत्सरं             |
| ६८४                  | १५       | एमुक्तस्तदा            | एव <b>मुक्तस्तदा</b> |
| 75                   | १६       | यववाप्त                | यद्वाप्तं            |
| ६८६                  | २२       | सम्याग्ध               | सम्याग्य             |
| ६८८                  | २ १      | सम्पन्न                | सम्पन्नं             |
| ६५१                  | १७       | विनियागो               | विनियोगो             |
| "                    | १९       | यद्विभीषणः             | यद्विभी्पणः          |
| ,,<br>६९७            | . 88     | पत्पारिदेवन <b>म्</b>  | यत्परिदेवनम्         |
| ६९८                  | ц        | मन्द स्तदा             | मन्द्स्तदा           |
| `},                  | ۶<br>(f) | घृष्ट<br>अस्यैव        | घृष्टं<br>अस्यैव     |
| <u> </u>             | 8(t)     | अस्यंब<br>•            | अस्यैव               |
| नुः ।<br>गणि ०६      | १५       | तंयो्म्तद्वच <b>नं</b> | तयो्स्तद्वचनं        |
| वे १३                | 8        | महौध                   | महौघ                 |
|                      | 88       | प्रवङ्गमा              | प्रवङ्गमाः           |
| ्७१६<br><sup>१</sup> | 8(t) .   | साता                   | सीता                 |

| पृष्ठम्     | पङ्क्तिः                                | अग्रुद्धिः                   | शुद्धिः               |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ७२७         | २४                                      | अत्मना                       | अत्मना                |
| ७२९         | <b>६</b> (f)                            | जनीमुपेयिव।न्                | जनीमुपेयिवा <b>न्</b> |
| ७३०         | १७(f)                                   | लङ्कादर्शन                   | लङ्कदर्शनं            |
| ७४९         | ः १६े                                   | दुद्रुव:                     |                       |
| ७५०         | <b>५</b> (f)                            | -संगभनशैछी                   | दुदुवुः<br>संगमनशैली  |
| ७५१         | ર. પ                                    | -बन्धनस्त्                   | -बन्धनात्             |
| ७५१         | ¥                                       | दवेनिर्मिताम्                | देवनिर्मिताम          |
| ७५४         | २३                                      | -दाारतीः                     | ਵਾਹਿਤਾ:               |
| ७६८         | २                                       | भ्तः                         | भूतै:                 |
| ७६९         | ۶ ه                                     | कोभमार्थः                    | कोसमार्थः             |
| ७७५         | হ্ও                                     | युगपन् सभहन्यत               | युगपत् समहन्यत        |
| ७८४         | <b>२</b> 🤈                              | श्र्णु                       | श्रुण                 |
| ७८७         | ₹४                                      | षणन                          | -षेणुनं               |
| ७९०         | १५                                      | पर्थवस्थापयन् .              | पर्यवस्थापयन्         |
| ८०२         | १५                                      | दुमांश्च                     | <b>हुमांश्च</b> ्     |
| ८०६         | १०                                      | वजाभिहतो                     | वज्राभिहतो            |
| ८०७         | २७                                      | अपतन्तं                      | आपतन्तं               |
| ८२२         | -१२                                     | -मुपनिर्हार                  | -मुपनिर्हारं          |
| ८२७         | ·                                       | क्रुाद्धः                    | क्रुद्धाः             |
| 57          | <b>₹</b> (f)                            | प्रिश्रान्तः                 | प्रिश्रान्तः          |
| ८२९         | <b>५</b> (f)                            | परैर्वाक्यौः                 | प्रैर्वाक्यै:         |
| ८४६         | ६                                       | ावक्रस-                      | विक्रम-               |
| ८७८         | 3                                       | काकुस्थः                     | का्कुत्स्थ:           |
| "           | - 9                                     | दर्पान्म यु-                 | -द्पान्मत्यु          |
| ८८०         | ११                                      | द्वतैश्च                     | देवतेश्च              |
| ८८५         | १८                                      | रावण:                        | राघव:                 |
| "           | <b>२</b> ५<br>१२                        | रामरात्रणोर्युद्धं           | रामरावणयोर्युद्धं     |
| ,,,<br>९०८  | १२                                      | -रजसंनिभैः                   | रजतसंनिभैः            |
| "           | . १६                                    | विस्मयमागजगाम                | विसायमाजगाम           |
| <b>९</b> १९ | C                                       | सदुष्क्रम्                   | सुदुष्करम्            |
| <b>९</b> २१ | १९                                      | आभिषेकाय                     | अभिषेकाय              |
| ९२३         | २६                                      | बाह्यणाः                     | त्राह्मणाः            |
| ९२५         | १३                                      | प्रतीह। <b>र</b> स्ततत्तूर्ण | प्रतीहार्स्ततस्तूर्ण- |
| ९३१         | 88                                      | असी देववती                   | आसींद्देववती े        |
| "           | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | रजनीजरः                      | रजनीचरः               |
| १०२६        | 8                                       | स्वपितं                      | -स्त्वरितं            |
| **          | ^ <b>?</b> o                            | नाभाविष्यद्-                 | नाभविष्यद्-           |

द्वितीयः सर्गः

गुकं कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्भयो विधिपूर्वकम्। असंख्येयं धनं दत्वा त्राह्मणेभ्यो महायशाः॥ ्र⁄्रं, वंशाञ्शतराुणान्स्थापयिष्यति राघवः । चातुर्वर्ण्यं च स्रोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति ॥ <u>इश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च । रामो राज्यमुपासित्वा बह्मलोकं प्रयास्यति ॥</u> ९७ इदं पवित्रं पापन्नं पुण्यं वेदैश्च संमितम्। यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 90

्रतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः । सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥ पठन द्विजो वाग्रपभत्वमीयात्स्यात्स्रुत्त्रियो भूमिपतित्वमीयात् ।

वणिग्जनः पण्यफळत्वमीयान जनश्च शुद्रोऽपि महत्त्वमीयात ॥ इत्यारं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यानिसहस्तिकायां संहितायां

व्रह्मागमनम्

द्वितीयः सर्गः

वालकाण्डे नारदवाक्यं नाम प्रथमः सर्गः

मारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविद्यारदः । पृजयामास धर्मात्मा सहिशाष्यो महामुनिः ॥ १

सं प्रान्तिक देवर्पिर्नारदस्तदा । आप्रच्छचैर्वाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम् ॥

धर्मज्ञः सत्यसन्ध्रिसन्देवलोकं मुनिस्तदा । जगाम तमसातीरं जाह्नव्यास्तु<sup>र</sup> विदूरतः ॥ प्रजापतिसमः श्रीसाद्य तमसाया मुनिस्तदा । शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् ॥

रिक्षता स्वस्य र्धं भरद्वाज निज्ञामय । रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ रसर्वेज्ञास्त्रार्थतन्तुः तात दीयतां वल्कलं मम । इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम् ॥

a... २द्वाजो वार्ल्मीकेन महात्मना । प्रायच्छत मुनेस्तस्य वस्कळं नियतो गुरो: ॥ शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । विचचार ह पदयंस्तत्सर्वतो विपुलं वनम्।।

हुर्गाणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले । भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम् ॥

स्याच्छब्दोऽत्र यद्यर्थकः । रामायणमिदं ्त्रि नरः हिजो विप्रो यदि वागृषभत्वं पाण्डित्यं

ार्भे । एवं क्षत्रियादिपदासां अन्त्रयो द्रष्टव्यः ।

भाभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम् । दृद्री भगवांस्तत्र क्रौद्धयोश्चाक्तिःस्वनम् ॥ ्रात्तु मिश्चनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः । जघान वैरनिलयो निपादस्तस्य पद्यतः ॥ 20 % 23

ષ

99

3

Ų

ξ

9

आर्ट्टीय च.। ति. रा. गो ।

वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन¹ सहचारिणा । ताम्रशीर्पेण मत्तेन पत्रिणा च हितेन³ वै ॥ १२ तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् । ऋपेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ ततः करुणवेदित्वाद्धर्मोऽयमिति द्विजः । निशास्य रुद्तीं क्रौद्वीमिदं वचनमव्रवीत् ॥ १४ मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौद्धमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥ तस्यैवं बुवतिश्चिन्ता वभूव हृदि वीक्षतः । शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया॥ चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम् । शिष्यं चैवाव्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः ॥ १७ पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्रोको भवतु नान्यथा॥ १८ शिष्यस्त तस्य बुवते। मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् । प्रतिजयाह संहप्टस्तस्य तुष्टोऽसवह्रः ॥ १९ सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि । तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः॥ 20 भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः । कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥ २१ स प्रविद्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् । उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः॥ २२ आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयंप्रसुः । चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम् ॥ २३ वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः। प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः॥ २४ े पास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः । प्रणम्य विधिवचैनं पृष्टा चैवाप्यनामयम् ॥ २५ विदय भगवानासने परमार्चिते । वाल्मीकये च ऋपये संदिदेशासनं ततः ॥ २६ अणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने । उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाहोकपितामहे ॥ २७ तद्गतेनैव सनसा वाल्मीकिध्यानमास्थितः । पापात्मना कृतं कष्टं वैरत्रहणबुद्धिना ॥ २८ यस्तादृशं चारुरवं कौद्धं हन्याद्कारणात् । शोचन्नेव सुहुः कौर्द्धां मुँपस्रोकिममं पुनः॥ २९ जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः । तसुवाच ततो ब्रह्मा प्रहस्य सुनिपुंगवम् ॥ ३० क्षोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा। मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्प्रवृत्तेयं सरस्वती।। ३१ रामस्य चरितं कुरसं कुरु त्वमृपिसत्तम । धर्मात्मनो गुणवतो छोके रामस्य धीमतः ॥ ३२ वृत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छूतम्। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वत्तं तस्य धीमतः॥ ू ३३३ रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः । वैदेहाश्चैव यद्भतं प्रकाशं यदि वा रहः ॥ ३४

अह 'हिजन पत्रिणा' इति पदयोः, 'सहचा-रिणा सहितेन' इति पदयोश्च पीनहक्त्यात, तत्परिहाराय एं व्याचक्षते—हिजेन पक्षिणा, पहिणा विततपक्षण, सहचारिणा सदा सहवासशीलेन, सिहतेन मिथुनी-भूतेन इति । योजनान्तरमपीह युक्तं प्रतिभाति —पत्रिणा सहितेनेत्येकं द्विजस्य विशेषणम् । पत्री वाणः, तत्सिहतेन न्युप्तवाणेनेति यावत । क्रौज्ञदर्शनकाले तिस्मित्रिखातं शरमपि वीक्षमाणस्य महर्षेः शोकावेगो भव-

तीति इदं करणवेदित्वात् इति वक्ष्यमाणार्थीपोद्वलकम् ।

१. सहितेन च. छ.।

२. तथा तुतम् च. छ.।

३. प्रवृत्तोऽयम् गो. ।

४. मुनिः गो. च. ।

५. प्रयतो च.।

६. पृष्ट्वा नामायमन्ययम् चः छ.

७. क्रौब्चम् ख,

तृतोयः सर्गः Ò यर्चाप्यविद्तं सर्व विदिनं ने भविष्यति । न ने वागनृता काव्यं काचिद्त्र भविष्यति ॥ ३५ : कुरु रामकथां पुण्यां श्रोकवद्धां मनारमाम् । यावत्स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महीतले ३६ ताबद्रामायणकथा छोकेषु प्रचरिष्यति । याबद्रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ 30 तावदृर्ध्वमध्रश्च त्वं महोकेषु निवत्स्यिस । इत्युक्त्वा भगवान्त्रज्ञा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३८ ततः सशिष्यो भगवान्सुनिर्विस्मयमायये। । तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जराः स्रोकमिमं पुनः ॥ ३९ सुहुर्मुहुः प्रीयसाणाः प्राहुश्र भृज्ञविस्मिनाः । समाक्ष्रेश्चनुर्भिर्यः पाँद्गीतो महर्पिणा ॥ ४० सोऽनुज्याहरणाद्भ्यः शेकः देशेकत्वमागनः। तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेभीवितात्मनः॥ ५ कृत्स्नं रामायणं काव्यमीहर्देः करवाण्यह्म ॥ ४१ उदारब्रनार्थपदेर्भने।रभस्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान् । समाक्षेः श्लोकशतेर्यशस्त्रिनो यशस्त्ररं काव्यमुदारधीर्मुनिः॥ ४२ तृतुपरातसमासमन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्। रघुवरचरिनं सुनिप्रणीनं दशक्षिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥ ४३ इत्यापं श्रीमहामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिमहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ब्रह्मागमनं नाम द्वितीयः सर्गः तृतीयः सर्गः कान्यसङ्खेपः 🚊 श्रुत्वा वस्तु जमयं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितम् । व्यक्तमन्वेपते भूयो यदृत्तं तस्य धीमतः ॥ १ उपसृद्योद्कं सम्यङ्मुनिः स्थित्वा कृताङ्खिः । प्राचीनाष्रेषु दर्भेषु धर्मेणावेक्षते <sup>3</sup> गतिम् ॥ २ रामलक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च । सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः ॥ 3 ह्रिंतं भाषितं चेव गतिर्या यच चेष्टितम् । तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्संप्रपद्यति ॥ ૪ स्र्ितृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने । सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षितम्॥ 4 र्त्निः पद्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः)। पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥ ξ विसर्वं तत्त्वतो हृद्रा धर्मेण स महाद्युतिः । अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः ॥ v कांसार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरम् । समुद्रमिव रत्नाट्यं सर्वश्रुतिमनोहरम् ॥ ረ लाई यथा कथितं पूर्व नारदेन महर्षिणा। रघुवंशस्य चिरतं चकार भगवानृपिः॥ 9

रघुनाथस्य

छ. ।

तचा-

इलोक: च, ।

धर्मेगान्त्रेपते च. धर्मेगान्त्रीक्षते छ.।

9.

जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलताम्। लोकस्य प्रियतां क्षान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम्॥११२ नानाचित्रकथाश्चान्या विश्वामित्रसमागमे<sup>3</sup>। जानकयाश्च विवाहं च धनुपश्च विभेदनम्।। १५३० ह रामरामविवादं च गुणान्दाशरथेस्तथा । तथा रामासिपेकं च केकेय्या दुष्टभावताम् ॥ १२ विघातं<sup>२</sup> चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम् । राज्ञः शोकविछापं च परछोकस्य चाश्रयम् ॥ १३ प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम् । निपादाधिपसंवादं स्तोपावर्तनं तथा।। १४ गङ्गायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनम् । भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाचित्रकृटस्य दर्शनम् ॥ १५. वास्तुकर्मविवेशं व भरतागमनं तथा। प्रसादनं च रामस्य पितुश्च साळिळिकियाम्।। १६ पादुकाप्रचाभिषेकं च नन्दियामनिवासनम्। दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा।। १७ द्रीनं शरभङ्गस्य सुतीक्णेन समागमम् । अनस्यासहास्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्।। 26 द्रीनं चाप्यगस्त्यस्य धनुपो यहणं तथा । रूपेणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा ।। 28 वधं खरित्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च । मारीचस्यवधं चैव वैदेहा। हरणं तथा ॥ २० राघवस्य विलापं च गृप्रराजिनवर्हणस् । कवन्धद्रीनं चैव पम्पायाश्चापि द्रीनस् ॥ २१ श्वरीद्शेनं चैव ह्नुमद्रीनं तथा। विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः ।। २्२ ऋद्यमूकस्य गमनं सुप्रीवेण समागमम् । प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुप्रीवविप्रहम् ॥ **ર**.રૂ वालिप्रमथनं चैव सुप्रीवप्रतिपादनम् । ताराविलापसमयं वर्षरात्रानिवासनम्।। २४ कोपं राघवसिंहस्य वलानामुपसंयहम्। दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्।। २५ अङ्गर्लायकदानं च ऋक्षस्य विर्छद्शनम् । प्रायोपवेशनं चापि संपातेश्चेव दर्शनम् ॥ २६ पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनस् । समुद्रवचनाचैव भैनाकस्यापि दर्शनस् ॥ २७ राक्षसीतर्जनं चैव छायायाहस्य दर्शनम् । सिंहिकायाश्च निधनं छङ्कामलयदर्शनम् ॥ 3.6 रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् । आपानभू सिगमनमवरोधस्य दर्शनम् ॥ হ্ছ द्रीनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्। अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम्॥ अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चाभिभाषणम् । राक्षसीतर्जनं चैव व त्रिजटास्वप्रदर्शनम् हि मिणप्रदानं सीताया युक्षभङ्गं तथैव च। राक्ष्सीविद्रवं चैव किंकराणां निवर्हणम् ॥

१. सहायने ग. सहासने छ.।

२. व्याघातम् ख.।

३. विधानम् छः निवेशम् क. ।

४. --नाभिसङ्गमम् च । -नापि सङ्गतिम् छ ।

५. नमस्यां चाप्य- खः -समास्यां चाप्य- ति. ।

६. अगस्त्यंदर्शनं चैत्र रार्पनख्याश्च दर्शनम् च. ।

अस्य स्थाने—अगस्त्य दर्शनं चैव जटायो

रभिसङ्गमम् । पञ्चश्रव्याश्च गमनं शूर्यणल्याश्च दर्शनम

<sup>—</sup> इति छ. ।

८. शवर्या दर्शनम् च. ।

९. फलमूलाशनम् तथा पुना. ।

१०. हनूमदर्शनम् तथा पुनाः

११. तारात्रिलापं समयम् ख. च

१२. दर्शनम् घ. ।

१३. राक्षसीदर्शनम् च. ।

```
चतुर्थः सर्गः
य्णं वायुस्नोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम् । प्रतिप्रवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ॥
अध्याश्वासनं चैव मणिनियीतनं तथा । संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च वन्धनम् ॥
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् । विभीपणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनम् ॥
क्रम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिवर्हणम् । रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे ॥
विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य निवेदनम्'। अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमम् ॥
रामाभिषेकाभ्युद्यं सर्वसैन्यविसर्जनम् । स्वराज्यरञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् ॥
अनागतं च यत्किंचिद्रामस्य वसुधातले । तचकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्मगवानृपिः ॥
```

Ś

33

३४

34

३६

३७

36

३९

चतुर्थः सर्गः

अनुक्रमणिका

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रतिसहस्रिकायां संहितायां

वालकाण्डे काव्यसङ्क्षेपो नाम तृतीयः सर्गः

प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृपिः । चकार चरितं कुत्स्नं विचित्रपद्मात्मवान् ॥ १

चतुर्विशत्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवानृपिः । तथा सर्गशतान्पञ्च पट् काण्डानि तथे।त्तरम् ॥ २ ५ कृत्वापि तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम् । चिन्तयामास को न्वेतत्प्रयुज्जीयादिति प्रभुः ॥ तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभीवितात्मनः । अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुशीलवौ ॥ कुशीलवी तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ । भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ ॥ संतु सेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु पैरिनिष्ठितौ । वेदोपबृह्मणार्थाय तावयाहयत प्रभुः॥ 'क्राव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् । पौलस्यवधिमत्येव' चकार चरितव्रतः ॥ ७

हिन्धे गेये च मधुरं प्रमाणैक्षिमिरन्वितम् । जातिभिः सप्तमिर्वद्धं तन्त्रीलयसमन्वितम् ॥ ८ रुः शृङ्गारकरणहास्यरौद्रभयानकैः । वीरादिभिश्च संयुक्तं काव्यमेतदगायताम् ॥ ्<sub>वि</sub>ह्<sub>तु</sub> गान्धर्वतत्त्वज्ञौ मूर्च्छनास्थानकोविदौ । भ्रातरौ स्वरसंपन्नाविधनाविव<sup>६</sup> रूपिणौ ॥ १०

स्वित्रुद्धणसंपन्नो मधुरस्वरभाषिणौ । विम्वादिवोत्थितौ विम्वौ रामदेहात्तथापरौ ॥ ।। काराजपुत्रौ कात्स्न्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् । याचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ॥

अगृहीताम् च दर्शनम् च.। ति.। एतत्पादानन्तरम्—भरद्राजरामागमम् एवम् च.। ∥िंयुपुत्रस्य—इति पादद्वयं पुना. अधिकम् । गन्धर्वाविव च.। विम्वादिवोद्धतो ख. अर्थवत् ति ।

ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च सगागमे । यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुस्तो समाहितौ ॥ १३१ 🖔 महात्मानौ महाभागौ सर्वेळक्षणळिक्षतौ । तौ कदाचित्समेतानामृपीणां मावितात्मनाम् ॥ १४ 🕎 आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम् । तच्छूत्वा मुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ साधुसाध्विति तावृत्तुः परं विस्मयमागताः । ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः॥ १६ प्रशरंसुः प्रशस्तव्यौ गायन्तौ तौ कुशीलवौ । अहो गीतस्य माधुर्य स्रोकानां च विशेषतः ॥ चिरनिर्वृत्तमप्येतत्प्रत्यक्षमिय दर्शितस् । प्रविरय ताबुभौ सुष्ठु तथाभायमगायताम् ॥ १८ सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसंपदा । एवं प्रशस्यमानौ तैस्तपः ऋाध्येर्महर्षिभिः ॥ 28 संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम्। प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यामुत्थितः कल्यं ददौ॥ २० प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद्दरौ ताभ्यां महायशाः । अन्यः कृष्णाजिनं प्रादानमौङ्गीमन्यो महासुनिः कश्चित्कमण्डलुं प्रादाद्यञ्चसूत्रमथापरः । औदुम्वरीं वृसीमन्यो जपमालामथापरः ॥ २२ बृसीमन्यस्तदा प्रादात्कौपीनमपरो सुनिः। ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो सुनिः॥ २३ काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः । जटावन्धनमन्यस्तु काष्टरज्जुं मुदान्वितः ॥ २४ यज्ञभाण्डमृषिः कश्चित्काष्टभारं तथापरः । आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्पयः ॥ २५ द्दुश्चैव वरान्सर्वे मुनयः सत्यवादिनः । आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम् ॥ २६ परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् । अभिगीतिमदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ ॥ হড आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम् । प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ ॥ २८ रथ्यासु राजमार्गेषु दद्शे भरतायजः । स्ववेदम चानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलवौ ॥ २९ पूजयामास पूजाहीं रामः शत्रुनिवर्हणः । आसीनः काक्र्वने दिन्ये स च सिंहासने प्रसुः 11 उपोपविष्टः सचिवैभ्रोतृभिश्च परंतपः । दृष्ट्वा तु रूपसंपन्नो, तावुभौ नियतस्तदा ॥ 3? उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुन्नं भरतं तथा । श्रूयतामिदमाख्यानमनयोर्देववर्चसोः ॥ ३२ विचित्रार्थपदं सम्यग्गायकौ समचोदयत् । तौ चापि मधुरं व्यक्तं स्वचित्तायतिनःस्वनम् ॥

<sup>1.</sup> १३—१४ श्लोकयोर्मध्ये—गीयता-मिदमाख्यानं भवद्भ्यामृषिसंसदि । राजर्षीणां पुण्यकृतां साधूनां च समागमे ॥ गुरुणेत्रमनुज्ञातौ प्रकृत्या मधुर-खरौ ॥—इति सार्ध पद्यं पठित्ता तदनन्त्रयीत्याह तिलकः । वस्तुतो मुनिर्धसदि राजध्यिनां समागमे च भवद्भ्यां । इदमाख्यानं गीयतामित्येतं गुरुणा-गुज्ञातौ तौ जगतुरित्यन्त्रयः संभवत्येव ॥

<sup>9.</sup> कुशीलत्री ख<sup>्</sup>।

२. मध्येसभम् ति ।

३. इदमर्धम् गो. नास्ति.।

४. महात्मिभः गो. रा. ।

५. संस्थितः ति. गो. रा. सस्मितः छ.।

६. महातपाः छ.।

७. अविगीतिमदम् ख. ।

८. गाथिनो क.।

९. बृतः क. ।

१०. समन्वित: ।

११. संचितायतिनःस्वनम् रा /। स्विञ्चतायतिनःस्वनम् च न

पञ्चमः सर्गः

११

<sup>ी</sup> उन्त्रील्यवद्त्यर्थं विश्रुतार्थमगायताम् । ह्राद्यत्सर्वगात्राणि मनांसि हृद्यानि च ॥ ३४ ्श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद्वभौ जनसंसदि ॥

> इमौ मुनी पार्थिवलक्षणानिवतौ कुशीलको चैव महातपस्विनौ । ममापि तद्भृतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निवोधता ॥ ३५ ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदितावगायतां मार्गविधानसंपद्।। स चापि रामः परिपद्गनः शनेर्बुभूपया सक्तमना वभूव ह ॥ ३६

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्वदातिसहन्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे अनुक्रमणिका नाम चत्र्यः सर्गः

#### पश्चमः सर्गः

#### अयोध्यावर्णना

सर्वा पूर्वमियं<sup>2</sup> येपामासीत्कृत्स्ना वसुंधरा । प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम् ॥ १ येपां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । पष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्॥ २ इक्ष्वाकूणामिदं तेपां राज्ञां वंशे महात्मनाम् । महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम् ॥ ३ तदिदं वर्तियेष्यामि सर्वं निखिलमादितः । धर्मकामार्थसितं श्रोतव्यमनसूयया ॥ ४ कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् । निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान् ॥ ५ अयोध्या नाम नगरी तत्रासीहोकविश्रुता । मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम् ॥ आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी । श्रीमती त्रीणि विस्तीणी सुविभक्तमहापथा ॥ ७

1. अत्र चरितमिति इतिगृत्तरारीरमात्रं नो-च्याते । किं तु तत्प्रतिपादकं शब्दमयं काव्यम् ; तस्य विर्क्षिपणं महानुभावभिति । श्ररणमात्रेण सर्वेगात्राहादा-दिक्रिमिदं निरितशयं काव्यमित्युक्तं भवति । ततः, इद्िमतिवृत्तविद्येषणं कृत्वा रामस्य आत्मप्रशंसादोपसापाद्य यद्भूषणे चरितशब्देन सीताचारितं रामचरितादपि विशि-ष्टतरं विवक्षितमिति समाहितम् ; यच तदुपरि रामायणे प्रमुख्येभूतं रघुनायकचरितं त्यक्तवा अप्रधानस्य सीताव्-स्र ग्रहणं न युक्तमिति शिरोमणी दूरणमुक्तप् ; ~्रीनेंहात्यन्तावसर इति ॥ 👔 2. पूर्व, सर्वा सप्तद्वीपपरिवृता, इतस्रा ुैंला भारतभृमिः, येवां राज्ञां स्त्रं आसीदिति

सर्वेति पृथवपदत्वे योजना । सर्वेपां नृपाणां जनानां वा अपूर्व फलमियमासीदिति ऐकपधेन कियाविद्रो-पणसिदं योजयन्ति व्याख्यातारः । अत्र त्रिस्तर-रामायणभारभमाणस्य महर्षे: सत्यवाचो मुखात् देवी वाक् सर्वापृर्वमिति उपक्रम एव निर्व्याजं निःससार । अत इदं काव्यं सर्वापुर्व सर्वितशायि सर्वोपाद्यं च भविष्यतीत्युपश्रुति: ॥

- प्रवक्ष्यते रा. गेः.
- २. यः समुद्रमहानयत् ख.।
- ३. पष्ट्रिपुत्र ति ।
- ४. वर्तियप्यावः ति. ।
- अनस्यता ति.।

राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः॥ तां तु राजा दशरथे। महाराष्ट्रविवर्धनः । पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ कवाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम् । सर्वयन्त्रायुधवतीमुपितां सर्वदिहिपाभिः ॥ १० सूतमागधसंवाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम् । उचाट्टालध्वजवतीं शतवीशतसंकुलाम्॥ 23 वधूनाटकसङ्घेश्व संयुक्तां सर्वतः पुरीम् । उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम् ॥ १२ दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गामन्येर्दुरासदाम् । वाजिवारणसंपूर्णां गोभिम्ष्टृः खरैस्तथा ॥ १३ सामन्तराजसङ्खेश्च विकर्मभिरावृताम् । नानादेशनिवासेश्च विणिग्सिरपशोभिताम् ॥ १४ प्रासादै रत्नविकृतैः पर्वतैरूपशोभिताम् । कूटागारैश्च संपूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम् ॥ १५ चिवामप्टापदाकारां व्रनारीगणैर्युताम् । सर्वरत्नसमाकीर्णा विमानगृह्दोभिताम् ॥ १६ गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम् । शालितण्डुळसंपूर्णामिक्षुकाण्डरसोदकाम् ॥ १७ दुन्दुभीभिर्मृद्क्तेश्च वीणाभिः पणवैस्तथा । नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम् ॥ १८ विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । सुनिवेशितवेदमान्तां नरोत्तमसमावृताम् ॥ १९ ये च वाणैर्न विध्यन्ति विविक्तमपरावरम् । शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः ॥ २० सिंह्व्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने । हन्तारो निशितैर्वाणेर्वेळाद्वाहुवछैरपि ॥ २१ तादृशानां सहस्रेस्तामभिपूर्णा महारथैः। पुरीमावासयामास राजा दृशरथस्तदा॥ ३२

तामिमिक्रिगुणविद्धरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदपडङ्गपारगैः। सहस्रदेः सत्यरतैर्महात्माभिर्महार्पकल्पैर्ऋपिभिश्च केवछैः॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे अयोध्यावर्णना नाम पञ्चमः सर्गः २३

# षष्ठः सर्गः

### राजवर्णना

तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदिवत्सर्वसंग्रहः"। दीर्घदर्शी सहातेजाः पौरजानपदिष्रयः॥,।
इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मरतो वशी। महर्पिकल्पो राजापिक्षिपु लोकेषु विश्रुतः॥
वलवान्निहतामित्रो मिलवान्विजितेन्द्रियः। धनैश्च दंगचयैश्चान्यैः शक्रवेश्रवणोपमः॥
यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता। तथा दशरथो राजा वसञ्जगद्पालयत्॥

| १. सहान्राष्ट्रविद्र्धनः छः । | ५. मुहुरत्यर्थम् ख.। |
|-------------------------------|----------------------|
| २. दिवम् रा. गो. ।            | ६. नर्दताम् गो. ।    |
| ३. उपेताम् रा. गी.।           | ७. सत्यसंगरः छ. ।    |
| ਨ ਰਾਫ- छ.।                    | र संगर्डे म मो । र्र |

केन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता । पालिता सा पुरी श्रेष्टा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ति ्रिं देरे हृष्टा धर्मात्सानो बहुश्रुताः । नगस्तुष्टा धर्मः स्वैरछव्धाः सत्यवादिनः ॥ ६ नार्ह सिनिचयः कश्चिदासीत्तरियन्पुरोत्तमे । क्रुट्स्वी यो छनिङार्कोऽगवाश्वधनधान्यवान् <sup>१</sup>॥७ कामी वा न कदर्यों वा नृशंसः पुरुषः कचित्। द्रष्टुं । शक्यनयाध्यायां नाविद्वान च नास्तिकः ॥ सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः । उदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्पय इवामलाः ॥ नाकुण्डली नामकुटी नाम्बर्यी नारूपभोगवान् । नामृष्टी नानुलियाङ्गी नासुनन्थश्च विचते ॥ नामृष्टभोजी नादाता नाष्यनङ्गद्निष्कधृक्। नाहम्तासरणो वापि हृद्यते नाष्यनात्सवान् ॥ ११ नानाहिताप्रिनीयज्वा न क्षद्रो वा न तस्करः। कश्चिदासीद्योध्यायां न चावृत्तो न संकरः ॥ स्वकर्मनिरता नित्यं त्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । दानाध्ययनर्गालाश्च संयताश्च प्रतिप्रहे ॥ न नास्तिको नानृतको न कथ्यिद्बहुश्रुनः । नास्त्रयको न चाक्को नाविद्वान्त्रियते तदा न नापडङ्गविद्त्रास्ति नात्रतो नासहस्रदः । न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५ कश्चित्ररो वा नारी वा नाशीसात्राप्यस्पवान् । दुष्टं शक्यसयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् ॥ वर्णेप्वय्रचचतुर्थेपु $^2$  देवतातिथिपृजकाः । कृतज्ञाश्च वदान्याश्च सूरा विक्रमसंयुताः ॥ १७ दीर्घायुपो नराः सर्वे धर्म सत्यं च संश्रिताः । सहिताः पुहपेत्रिश्च नित्यं स्नीभिः पुरोत्तमे ॥ 26 क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद्वेदयाः क्ष्वमनुद्रताः । शृहाः स्वधर्मनिरतास्त्रीन्वर्णानुपचारिणः ॥ १९ सां तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता । यथा पुरस्तान्मनुना सानवन्द्रेण धीमता ॥ योधानामग्निकल्पानां<sup>३</sup> पेश्लानाममर्पिणास्<sup>६</sup>। संपूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥ २१

अत्र काली दृष्टुं न जनसमित्यादि योजना ।
 कासिनसिति द्वितीया न प्रासेति : जनयसिति निपातेन कर्मणोऽभिधानात् ॥

अद्भयः द्राक्षणः चतुर्थः येषां ते चत्वारो
वर्णा इति व्याख्यातारः । अद्ययाश्च (त्रेवणिकाः) चतुर्थश्चेल्फ्प्ति विद्यहः संभवति ॥

विशे 3. अग्निकत्पानामित्यादिभिश्चतुभिविशेषणैरसं-दिक्ष्मनाभवद्यंभाविनो गुणा निर्दिश्यन्ते । अग्नि-इद्ि।नामिति । यथा लोकेऽग्निः रष्टमायेण यं कमिप

यद्भित तथा ये।धा अपि स्वाभियोक्तूनविद्योपेण सर्वानपि ष्टतरं स्मवन्ति ; यथाग्निरकलद्भप्रकादात्मा तथा योधा प्रमुख्यसम्बरिद्याः ; यथाग्निः दहनप्रकाद्यादि रफ्कार्यं सर्वत्र

जुल वारणमेव करोति तथा योधा अपि स्वकायपरकीयगणनां जुले ति उपकारं निरोधं वा सवेंपां साधारणमेव कुर्वन्ती-

<sup>्</sup>रितादृश्यं योधानां वोध्यम् । एवं अतितीक्ष्णा-ब्रीमसुलमं ग्रुणान्तरमाह—पेशलानामिति । मृदु-

मनेष्यप्रकृतिनामित्यर्थः । अमिष्णामित । परोक्षेऽपि परकृतमिन्यस्यस्यानामामित्यर्थः । लघुतरप्रस्कुरक्तोषा-तिश्चयानामिति यावत् । एवमजितकोषानामेवेषामसुल्मं धर्मान्तरमाद्द-कृतिवयानामिति ।विष्णानेषद्धीनविनयभूप-णानामित्यर्थः । अत्र च निर्विष्टगुणानां विरोधप्रकाशनाक्ष् अपिश्चर्दसंयोगेन योजना कार्या—अग्निकल्पानामपि पेशलानाम्, अमपिणामिप कृतविद्यानामिति ॥ १. न सिद्धार्थो गोसांध्य धनधान्यवान् छ. ।

२. न च निर्श्वतासंकरः रा. गो.। अवृत्तः सदाचाररहितः।संकरः कुण्डगोलकादिः इति ति.।

नास्तिको नामृती वाणि ति. ।

अनुत इति पाठे अनुत्रवानित्यर्थः । अर्श आद्यच् ।

४. बाचित छ.।

५. आसीत् छ.।

६. सुवर्चसाम् छ, ।

काम्भोजिवपये जातैर्वाह्णिश्चे ह्योत्तसैः। वनायुर्जेनदीर्जेख्च पूर्णा हरिह्योत्तसैः॥ २० विन्ध्यपवतर्जेर्भत्तैः पूर्णा हैमवतैरिप । मदान्वितरितवहर् ४ पर्वतोपसैः॥ २४ पर्रावतक्किनेख्च महापद्मकुष्ठेस्तथा। अञ्चनादिप विष्मित्रं मनदेश्च सा पुरी॥ २५ भद्रेर्भन्द्रेर्भृत्रेश्चेव भद्रमन्द्रमृत्रेस्तथा । भद्रमन्द्रेर्भद्रमृत्रेर्भृत्रमृत्रेष्ठ सा पुरी॥ २५ नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचल्छंनिभैः।सा योजने च हे भूयः सत्यनामा प्रकाशते॥ २६ तां पुरी स महातेजा राजा दशरथो महान्। शशास शमितामित्रो नक्ष्वाणीव चन्द्रमाः॥ तां सत्यनामां हलतोरणार्गलां गृहैविचित्रेरुपशोभितां शिवाम्।

तां सत्यनामां दृढतोरणागेलां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम्। पुरीमयोध्यां नृपसिंह्संकुलां शशास वे शक्रसमो महीपतिः॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहिसकायां संहितायां वालकाँण्डे राजवर्णना नाम पष्टः सर्गः

# सप्तमः सर्गः

### अमात्यवर्णना

तस्यामात्या गुणैरासन्निक्वाकोस्तु महात्मनः । मन्त्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः ॥१ अष्टौ वभू वुर्वीरस्य तस्यामात्या यशिस्वनः । शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येपु नित्यशः ॥ २ घृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो ह्यर्थसाधकः । अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाप्टमोऽभवत् ॥ ३ ऋत्विजौ द्वावासिमतौ तस्यास्तामृपिसत्तमौ । विसष्टो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४ सुयज्ञोऽप्यथ जावालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः । मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः॥ एतैर्बह्यिभिनित्यमृत्विजस्तस्य पूर्वकाः । विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥ ६

- 1. हिमविद्यस्थिभ्यः पर्वतेभ्य उत्पन्नाश्विविधा गजा यथाक्रमं भद्रमन्द्रमृगशब्दैरुच्यन्ते ।
  परिमेमे भद्रादिशब्दा अत्र तत्त्व्जातीयगजानामसाधारणस्वभावभेदपराः । तेन भद्रमन्द्रेत्यादिपु त्रिस्वभावा
  दिस्वभावाश्च गजाः प्रतिपाचन्त इति द्रष्टव्यम्। एपां लक्षणमुक्तं वैजयन्त्याम् अङ्गप्रत्यङ्गभद्रत्वं संक्षिप्तं भद्रलक्षणम् ।
  पृथुत्वश्च्यतास्थौल्यं संक्षिप्तं मन्द्रलक्षणम् । तनुप्रत्यज्ञद्विध्य
  प्रायो मृगगुणो मतः—इति ॥
- सत्यनामा अयोध्यायां योजनाद्वयपरिमितः
   परदुरिभयोगो राज्ञ आवासो दीप्यत इत्यर्थः ॥
- 3. शमितामित्र इति राज्ञश्चन्द्रमसश्च विशे-पणम् । यथा तमासि उत्सार्य सर्वमनःप्रह्णदन-श्चन्द्रो नक्षत्राणि उष्टसत्प्रकाशानि शास्ति तथा दशरथः

- शत्रृन् नियम्य पौरमनःप्रहादनः पुरी प्रस्फुरत्सौन्दर् शशासेत्यर्थः ॥
  - १. निष्क्रान्तैः ख.।
- २. अस्यानन्तरम्—यस्यां दशरथो वसअगदपालयत्—स्याधिकं रा. गो.।
  - ३. नृसहस्रसंकुलाम् च. छ.।
- ४. अस्यान्तिमपादत्रयस्थाने—सुराष्ट्रे। र वर्धनः। अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽर्थवित् इति पाठान्तरभित्युक्त्वा इमानि क्रमेण सिद्धायाः नामान्तराणीति व्याख्यातं शिरोमणौ ॥
- ५. सुयज्ञेत्यादिः पूर्वका इत्यन्तः सार्धः १ कपुचितपुस्तकपु न दृश्यते ॥

सप्तमः सर्गः

१५

०रस्परानुरक्ताः नीतिमन्तो बहुश्रुताः । श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञां हढविक्रमाः ॥ <sup>त</sup>िर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः । तेजःक्ष्मायशःप्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभापिणः ॥ क्रोधात्कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः । तेपामविदितं किंचित्स्वेषु नाम्ति परेषु वा ॥ Q क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीपितम् । कुशला व्यवहारेषु सीहृदेषु परीक्षिताः ॥ १० प्राप्तकालं यथा वण्डं धारयेयुः सुतेष्विप । कोशसंत्रहणे युक्ता वलस्य च परिप्रहे ॥ ११ अहितं वापि पुरुपं न हिंस्युरविद्यक्ष्युं। वीराश्च नियतोत्साहा राजगास्त्रमनुष्टिताः॥ १२ शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम् । त्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन् ॥ १३ सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य वलावलम् । द्युचीनासेकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम् ॥ नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृपावादी नरः कचित्। कश्चित्र दुष्टस्तवासीत्परदारस्तो नरः ॥१५ न . प्रशान्तं सर्वमेवासीद्राप्ट्रं पुरवरं च तत् । सुवाससः सुवेपाश्च ते च सर्वे ग्रुचिव्रताः<sup>६</sup> ॥ हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जायता नयचक्षपा । गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे: ॥ विदेशेष्विप विज्ञाताः '' नर्वतो बुद्धिनिय्चयाः''। अभितो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः'े॥ संन्धिवित्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः । मन्त्रसंवर्णे शक्ताः क्ष्माः सृक्ष्मासु बुद्धिपु॥ नीतिशास्त्रविशेपज्ञाः सततं प्रियवादिनः । ईदृशस्तरमात्येश्च राजा दशरथोऽनघः ॥ उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्वसुंधराम् । अवेक्ष्माणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन् १४॥ २१ प्रजानां पालनं कुर्वन्नधर्मं परिवर्जयन् । विश्रुतिसिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः ॥ २२ स तत्र पुरुपव्यावः शशासं पृथिवीमिमाम् । नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा श्लुमात्मनः॥ भिल्लवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः । स शशास जगद्राजा दिवि "देवपतिर्यथा ॥ २४ तैर्मन्त्रिभमन्त्रहितं नियुक्तेर्यतोऽनुरक्तेः छुश्छैः समर्थः।। स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्तस्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः ॥ ર્ષ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चर्तावशतिसहस्तिकायां संहितायां . . वालकाण्डे अमात्यवर्णना नाम सप्तमः सर्गः समधेरित बुदार्रार्रित नुद्धिसामध्य, उर्रा गुण- गो. रा. । गुणागुणगृहीता भेर सामर्थ्य चोच्यत इति न पुनरुक्तिः । इति पाठ गुणदोपबहीतार इत्यर्थ इति तिलकः । पराझमें नो. য়াম্বর: गा.। तते गो.। १०. विख्याताः छ.। विहिंरयुरदृपकम् छ.। ११. बुद्धिनिश्चयात् गा.। अनुव्रताः छ.। १२. इदमर्थम् गो. नारित.। समवर्धयन् छ.। १३. युक्ताः छ. सुर्शालिनः रा. गो.। १४. रक्षयन् रा. हितार्थ च गो.। १५. दिवम् गी.।

### अप्टमः सर्गः

#### सुमन्त्रवाक्यस्

तस्य त्वेवंप्रभादस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः। सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंदाकरः सुतः॥ चिन्तयानस्य तस्यैवं वृद्धिरासीन्महात्मनः । सुतार्थं वाजिमेवेन किमर्थं न यजास्यहम् ॥ स निश्चितां सतिं कृत्वा यष्टव्यसिति बुद्धिसान्। सन्त्रिसिः सह् धर्मात्मा संवरेव कृतात्मसिः ॥ ततोऽत्रवीदिदं<sup>3</sup> राजा सुभन्त्रं सन्त्रिसत्तसम्। तीव्यमानय मे धर्वान्गुक्ंस्तान्सपुरोह्तान्॥ ४ ततः सुमन्त्रस्त्विरतं गत्वा त्वरितविक्रमः । सभानयत्वां तानसर्वानस्यस्तान्त्वेदपार्गान् ॥ ५ सुयज्ञं वामदेवं च जावाछिमथ काइयपम् । पुरोहितं विसिष्ठं च ये चान्य द्विजसत्तमाः ॥ ६ तान्पूजियत्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तद्। । इदं धर्मार्थसहितं ऋक्णं वचनमत्रवीत् ॥ मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्। तदर्थं हयमेवेन यक्ष्यामीति मतिर्मम्।। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा । कथं प्राप्स्याम्यहं कामं युद्धिरत विचार्यताम्॥ ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूज्यन् । विसष्टिष्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम् ॥ अचुश्च परसप्रीताः सर्वे दशरथं वचः । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यद्यश्मृमिर्विधीयताम् ॥ संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विगुच्यताम् । सर्वथा प्राप्स्यसे पुतानभिष्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता । ततस्तुष्टोऽभवद्राजा श्रुत्वेतिहुजभापितम् ॥ अमात्यांश्चात्रवीद्राजा हर्पपर्याकुलेक्षणः । संभाराः संभ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥ समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञसूमिर्विधीयताम् ॥ शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथाकरपं यथाविधि। शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता॥ १६ नापराधो<sup>६</sup> भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्कतुसक्तमे । छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो त्रह्मराक्षसाः ॥ निहतस्य चं यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनद्यति । तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेप समाप्यते ॥ १/८ यथाविधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह । तथेति चात्रुवन्सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः ।।। १ पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तं निशस्य ते । तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् ।।।२० अनुज्ञातास्ततः सर्वे एनर्जग्मुर्यथागतम् । विसर्जयित्वा तान्विप्रान्सिचवानिद्मनवीत् ॥ १ ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं यथावत्कतुराप्यताम् । इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान्ससुपस्थितार्न् । विसर्जियित्वा स्वं वेदम प्रविवेदा महाद्युतिः । ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयप्रियर्रीः

१. तस्येयम् घ. छ.।

२. सुतार्थी ख. छ.।.

३. ततोऽन्नवीत्स तम् छ.।

४. गुरूंस्तान् छ.।

५. मुखेरितम् क. छ.।

६. न प्रमादो ख.।

७. विधिहीनस्य ख.।

८. प्रत्यपूजयन् रा. गो.।

उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणान् । तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्।। मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमासये ॥

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्यं चतुर्विद्यतिसहित्वकायां संहितायां वालकाण्डे सुमन्त्रवाक्यं नाम अष्टम: सर्ग:

#### नवमः सर्गः

ऋस्यश्रङ्गोपाख्यानम्

एतच्छूत्वा रहः सुतो राजानिमदमत्रवीत् । शृयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम् ॥ १ ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः । सनत्कुमारो भगवान पूर्व कथितवान् कथाम् ॥२ ऋषीणां संनिधी राजंस्तव पुत्रागमं प्रति । कद्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डक इति श्रुतः ॥ ३ ऋद्यश्रङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति । स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा ।। ४ नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवर्तनात्। द्वैविध्यं त्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः॥५ लोकेपु प्रथितं राजन् विषेश्च कथिनं सदा । तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत ॥ अग्निं ग्रुश्रृपमाणस्य पितरं च यशस्विनम् ।(एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् ॥ अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः)। तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥ ८ अनावृष्टिः सुघोरा वे सर्वभूतभयावहा । अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ॥ ९ त्राह्मणाञ्श्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति।भवन्तः श्रुतकर्माणो<sup>3</sup> छोकचारित्रवेदिनः॥ समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेन् । इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे बाह्मणसत्तमाः॥११ वक्ष्यन्ति ते महीपाछं ब्राह्मणा वेदपारगाः । विभण्डकसुतं राजन् सर्वोपायेरिहानय ॥ आनाय्य च महीपाल ऋर्यशृङ्गं सुसत्कृतम् । प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः ॥ तेष्पां तु वचनं शुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । केनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान् ॥ ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभरात्मवान् । पुरोहितममात्यांश्च प्रेपयिष्यति सत्कृतान् ॥ ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता वनताननाः¹। न गच्छेम<sup>ें</sup> ऋपेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्॥ बक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च <sup>६</sup>तान्समान् । आनेष्यामो वयं विष्रं न च दोपो भविष्यति॥ एवं मङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋपेः सुतः । आनीतोऽवर्पयदेवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ॥ 🛫 र्थश्वज्ञस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । सनत्कुमारकथितमेतावद्ववाहतं मया ॥ अवनतेत्यत्र अकारलापात् वनतेति । विन-

१. इदमर्थम् गो. रा. २. वनचरै: सह , च.। ततः प्रेप्यति गो. छ. ।

तत्क्षमान् े.।

अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभापत । यथर्चश्रङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम् । ॥ २० इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ऋस्यशृङ्गोपाख्यानं नाम नवम: सर्गः

# दशमः सर्गः

#### ऋश्यशृङ्गस्याङ्गदेशानयनप्रकारः

सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । यथदर्यशृङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः ॥ १ तन्मे निगदितं सर्वं श्रुणु मे मन्त्रिभिः सह । रोमपाद्मुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः ॥ उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिचिन्तितः । ऋज्यशृङ्को वनचरस्तपःस्वाध्यायतत्परः ॥ ३ अनिमज्ञः स नारीणां विपयाणां सुखस्य च । इन्द्रियार्थेरिभमतेर्नरिचत्तप्रसाथिभिः ॥ पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम् । गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः ॥ प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह् सत्कृताः। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्॥ पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्च ते तदा । वारमुख्यास्तु तच्छूत्वा वनं प्रविविद्युर्महत्।। ७ आश्रमस्याविद्रेऽस्मिन् " यत्नं कुर्वन्ति दर्शने । ऋपिपुत्रस्य धारस्य नित्यमाश्रमवासिनः ॥ ८ पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचकाम चाश्रमात्। न तेन जनमप्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना।। ्स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत्सर्वं नगरराष्ट्रजम् । ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यदच्छया ॥१० विभण्डकसुतस्तत्र ताश्चापद्यद्वराङ्गनाः । ताश्चित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वनैः ॥ ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वो वचनमत्रुवन् । कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् ॥ १२ एकस्त्वं विजने घोरे वने चरिभ शंस नः । अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः ॥ १३ हार्दात्तस्य मतिर्जाता ह्याख्यातुं पितरं स्वकम् । पिता विभण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः॥ ऋदयशृङ्क इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। इहाश्रमपदेऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः ॥ १९५ करिष्ये वोऽत्र पूजां वै सर्वेपां² विधिपूर्वकम्। ऋपिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै<sup>६</sup>॥१६ तद्शिमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाश्च तेन ताः । आगतानां ततः पूजामृषिपुत्रश्चकार ह ॥ १७ इद्मर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूलमिदं फलम् । प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ॥ १८

<sup>1.</sup> स उच्यतामिति छेदः । पादपूरणे सुलेपः। सा तद्विपया कथा उच्यतामित्यर्थ इति तु ति. । विस्तरेण त्वयोच्यतोम् रा.।

सर्वेषामित्यनेन स्वास्वरूपापरिज्ञानं तस्य .ध्वनयति ।

येनेत्यारभ्य सर्वमित्यन्तो भागः केपुचित्

कोशेषु न दृश्यते ।

मन्त्रित: छ.।

खाध्यायने रतः च.

रेऽस्य

छ.।

तासां प्रीतिरजायत घ.।

डपेर्भीतास्तु शीवं ता गमनाय मतिं द्धुः । अस्माकमि मुख्यानि फलानीमानि वै द्विज ॥ मुहाण प्रति भद्रं ते भक्ष्यस्य च मा चिरम् । ततस्तास्तं समालिङ्गन्य सर्वा हर्पसमन्विताः ॥ मोदकान् प्रदृहुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधाञ्शुभान्। तानि चास्वाच ते जस्वी फलानीति स्म मन्यते॥ अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् । आपूच्छ्य च तदा विप्रं ब्रतचर्यां निवेदा च ॥ गच्छन्ति स्मापदेशात्ता<sup>।</sup> भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः । गतासु तासु सर्वासु कर्यपस्यात्मजो द्विजः ॥ अस्वस्थहृद्यश्चासीदुःखाच परिवर्तते । ततोऽपरेखुस्तं देशमाजगाम स वीर्यवान् ॥ विभण्डकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः । मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वार्मुख्याः स्वलंकृताः ॥ हण्ट्रेव च तदा विप्रमायान्तं हप्टमानमाः । उपसृत्य ततः सर्वाम्ताम्तमृचुरिदं वचः ॥ २६ एह्याश्रमपदं सोम्य हारमाकमिति<sup>2</sup> चात्रवन । चित्राण्यत्र वहूनि स्युम्हानि च फलानि च ॥ तत्राप्येप विधिः श्रीमान् विद्येषेण भविष्यति । श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृद्यंगमम् <sup>३</sup>॥२८ गमनाय मितं चक्रे तं च निन्युस्तदा खियः। तत्र चानीयमाने तु विषे तस्मिन महात्मनि ॥ ववर्ष सहसा देवो जगत्प्रहाद्यंस्तदा । वर्षेणवागतं विष्रं विषयं स्वं नराधिपः ॥ प्रत्युद्गम्य मुनि प्रहः शिरमा च महीं गतः । अर्ध्य च प्रद्दी तस्मै न्यायतः सुसमाहितः॥ वत्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विष्रं मन्युराविद्येन् । अन्तःपुरं प्रवेदयास्मै कन्यां दत्वा यथाविधि ॥ शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्पमवाप सः । एवं स न्यवसत्तत्र सर्वकामैः सुपृजितः ॥ ऋँइयशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया ॥

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहिक्कायां संहितायां वालकाण्डे ऋस्यश्चक्करयाङ्गदेदाानयनप्रकारे। नाम दशम: सर्ग:

### एकादशः सर्गः

#### ऋस्यशृङ्गस्यायोध्याप्रवेशः

भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्। यथा स देवप्रवरः कथायामेवमत्रवीत्॥ १ इक्ष्माकृणां कुळे जातो भविष्यति सुधार्मिकः। राजा दशरथो नाम श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः॥ अङ्गेराजेन मख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति। कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति॥ पुत्रस्तु सोऽङ्गराजस्य रोमपाद इति श्रुतः। तं स राजा दशरथो गामिष्यति महायशाः॥ १ अञ्चल्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ताभर्ता मम क्रतुम्। आहरेत त्वयाज्ञतः संतानार्थं कुलस्य च ॥

<sup>1.</sup> अवस्यविधेयत्रताचरणन्याजादित्यर्थः।

<sup>2.</sup> इति चित्राणीत्यादि वध्यमाणामित्यर्थः ।

१. दु:खंस्म च.।

२. इदमर्थम् ग. दृश्यते ।

३. मुनिस्तबृदयंगमम् छ.।

४. प्रीतः छ.।

५. इदमर्थम् छ. नारित ।

<sup>.</sup> अङ्गराजम् गो.।

श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसापि विचिन्त्य<sup>ै</sup> च । प्रदास्यते पुत्रवन्तं ज्ञान्ताभर्तारमात्मवान्रं 🗥 प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः । आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ तं च राजा दशरथो यष्टुकामः कताञ्जलिः। ऋत्यशृङ्गं द्विजश्रेष्टं वरियष्यति धर्मवित्।। यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः । लभते च स तं कामं द्विजमुख्यादिशांपतिः ॥ पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽिमतविक्रमाः। वंशप्रतिष्टानकराः सर्वछोकेषु विश्रुताः॥ ۶<sub>1.</sub> ≥ एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान् कथाम् । सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः ॥ स त्वं पुरुषशार्द्रेल तमानय<sup>3</sup> सुसत्कृतम् । स्वयमेव महाराज गत्वा सवलवाहनः ॥ सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् ँ। अनुमान्य विशेष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य<sup>1</sup> च । 11 सान्तःपुरः² सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः । वनानि सरितश्चेव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः O अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः । आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम् ॥ र तैः ॥ ऋषिपुत्रं दुद्शीदेौ दीप्यमानिमवानलम् । ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्रे विशेषतः ॥ 11 सखित्वात्तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । रोमपादेन चाख्यातमृषिपुत्राय धीमते ॥ १० सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् । एवं सुसत्कृतस्तेन सहोपित्वा नर्षभः ॥ TT<sup>4</sup> 11 सप्ताष्टिद्वसान् राजा राजानमिद्मव्रवीत् । शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशांपते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुचतम् । तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॥ 1123 उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा॥ १४ स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया । तावन्योन्याञ्जिलं कृत्वा स्नेहात्संक्षिण्य चोरसा ॥ ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् । ततः सुहृदमापृच्छच प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥ पौरेभ्यः प्रेषयामास दूतान् वै शीव्रगामिनः । क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम् ॥२६ धूपितं सिक्तसंमृष्टं पताकाभिरलंकृतम् । ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् ॥ २५<sub>१८</sub> तथा चक्कश्च तत्सर्वं राज्ञा यत्प्रेषितं तदा । ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह ॥ शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषेः पुरस्कृत्य द्विजर्षभम्। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा तं नागरा द्विजम्।। प्रवेदयमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा । यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काद्यपम् अन्तः पुरं प्रवेदयैनं पूजां कृत्वा विधानतः । कृतकृत्यमिवात्मानं भेने तस्योपवाहनात् ंगदीनां

<sup>1.</sup> निशाम्य श्रावियत्वेत्यर्थ इति ति.। अस्यान-न्तरम्--वसिष्ठेनाभ्यनु ज्ञातो राजा संपूर्णमानस:--इति छ.।

दुहितुः शान्तिया दर्शनौत्सुक्येन अन्तः-पुरस्य गमनम् ।

<sup>3.</sup> परस्परकर यहणि मत्यर्थः ।

१. विमृत्य छ. ख.।

२. यशस्कामः ख.।

३. समानय ख.।

४. इदमर्थम् ग. दृश्यते । व्याख्यानुः भि नादृतामिति प्रतिभाति ॥

५. इदमर्थम् ग. दृश्यते।

<sup>.</sup> तदात्मानम् च. छ.

्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तदागताम्'। सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्॥ ार्द्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेपतः। उवास तत्र सुखिता कंचित्काऌं सहर्त्विजा ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहन्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ऋरयशृङ्गस्यायोध्याप्रवेशो नाम एकादश: सर्गः द्वादशः सर्गः अश्वमेधसंभार: ्वीः काळे वहुतिथे कस्मिश्चित्सुमनोहरे । वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत् ।। १ प्रसाद्य<sup>े</sup> शिरसा तं विप्रं देववर्णिनम् । यज्ञार्थं वरयामास संतानार्थं कुलस्य च ॥ २ ते च स राजानमुवाच वसुधाधिपम् । संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् ॥ निः वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभृमिर्विधीयताम् । ततो नृपोऽन्नवीद्याक्यं न्नाह्मणान् वेदपारगान् ॥ शा त्रावाहय क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः । सुयज्ञं वामदेवं च जावालिमथ कारयपम् ॥ ५ प्रहितं वसिष्टं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः । ततः सुमन्त्रस्त्वारितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६ कौ नयत्स तान् विप्रान् समर्थान् वेदंपारगान्। तान् पूजियत्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा।। पत्रिमिसहितं युक्तं श्रद्भणं वचनमत्रवीत् । मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् ॥ ८ होती हयमेथेन यक्ष्यामीति मतिर्मम । तद्हं यष्टुभिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा पत्तिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूज्यन्॥ धूर्म्प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम् । ऋद्यश्रङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुर्नृपतिं तदा ॥ ११ हिंगाः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ॥ १२ मूर्ी। प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान् । यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ॥ १३ क्षीतोऽभवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभापितम् । अमात्यांश्चात्रवीद्राजा हर्पेणेदं शुभाक्षरम् ॥ ां वचनाच्छीवं संभाराः संभ्रियन्तु मे। समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् ॥ उक्र ्राञ्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् । शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथाकरुपं यथाविधि ॥ १६ कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता । नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे ॥ १७ हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्ष्साः । विव्नितस्य हि यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनदयति ।। स्रिं विधिपूर्वं मे ऋतुरेप समाप्यते । तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह ॥ सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् तथागताम् १७--१८ शोको ख. न स्त:। ख.।

इद्मर्थम् ख. ग. दृश्यते।

तथेति च ततः सर्वे सिन्त्रणः प्रत्यपूजयन् । पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुर्वत ॥ तते। द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन् पार्थिवर्पभम् । अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम् ॥ क्रान्तानां तु द्विजातीनां सिन्त्रणस्तान्तराधिपः। विसर्जियित्वा स्वं वेदम प्रविवेदा महाद्युतिः॥ १

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे अश्वमेथसंभारो नाम द्वादश: सर्ग:

# त्रयोदशः सर्गः

यज्ञशालाप्रवेश:

पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत् । प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेघेन वीर्यवान् ॥ तेः ॥ अभिवाद्य वसिष्टं च न्यायतः प्रतिपूज्य च । अत्रवीत्प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम् यज्ञों मे क्रियतां<sup>3</sup> ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुंगव । यथा न विव्नः क्रियते<sup>3</sup> यज्ञाङ्गेपु विधीयताम् भवान् स्निग्धः सुहृत्मह्यं गुरुश्च परसो महान् । वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यद् तथेति च स राजानसववीद्विजसत्तसः । करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत्समर्थितम् ॥ ततोऽत्रवीद्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्मसु निष्ठितान्। स्थापत्ये निष्ठितांश्चेव वृद्धान् परमधार्मिका कर्मान्तिकाञ्चिलपकरान् वर्धकीन् खनकानपि । गणकाञ्चिल्पनश्चेव तथैव नटनर्तक तथा शुचीञ्चास्त्रविदः पुरुपान् सुवहुश्रुतान् । यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्ते। राजशासन इष्टका बहुसाहस्त्री शोद्यमानीयतामिति । औपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणान्वित्र ।। ब्राह्मणावस्थाश्चेव कर्तव्याः शतशः शुभाः । सक्ष्यात्रपानैर्वहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः । । सक्ष्यात्रपानैर्वहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः । तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या वहुविस्तराः। आगतानां सुदूराच पार्थिवानां पृथक् पृथि वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि .च । भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनार् है आवासा वहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः । पौरजानपदस्यापि जनस्य वहुशोभनम् ॥ निनेव दातव्यमन्नं विधिवत्सत्कृत्य न तु छीलया । सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृत्। इसंन्या-न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामकोधवशादिप । यज्ञकर्मसु ये व्ययाः पुरुपाः शिल्पिनस्तर् तेषामिष विशेषण पूजा कार्या यथाक्रमम् । ये स्युः संपूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन रे यथा सर्वे सुविहितं न किंचित्परिहीयते । तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतस्तिग्धेन चेतसा

उपकार्या एव औपक.र्यः । " राजसद-नमुपकार्योपकारिका" इत्यमरः । -

१. धर्मज्ञा अस्तुवन् क.।

२. गतेष्वथ दिजाययेषु च. छ.।

३. प्रीयताम् छ.।

४. विवनाः क्रियन्ते ति.।

५. एतदारभ्य सार्थः श्लेकः गो. रा. गे

६. तथा पौरजनस्यापि ग.।

७. ते च स्युः संभृताः गो.

८. प्रीतिस्निग्धेन च. छ.।

कः सर्वे समागम्य वसिष्टिमिद्मत्रुवन् । यथोक्तं तत्करिष्यामो न किंचित्परिहास्यते ॥ १८ हिः सुमन्त्रमाहूय विसष्ठो वाक्यमत्रवीत् । निमन्त्रयस्य नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ॥ ्रीणान् क्षत्रियान् वैद्याञ्झ्ट्रांश्चेव सहस्रयः । समानयस्य सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् ॥ प्राथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनम् । निष्टितं सर्वशास्त्रेपु तथा वदेपु निष्टितम् ॥ २१ क्रीनय महास्त्र द्वयमेव सुसत्कृतम् । पूर्वसंविन्धनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं त्रवीमि ते ॥ २२ का काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनम् । सद्वृतं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्य ह ॥ २३ एइं केकयराजानं वृद्धं परमधार्भिकम् । श्वग्रुरं राजसिंहस्य सपुत्रं त्विमहानय ॥ विश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम् । वयस्यं राजसिंहस्य जमानय यशस्विनम् आं निन् सिन्धु सोवीरान् सोराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्व ह।। इष्ट्रित स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले। तानानय ततः क्षिप्रं सानुगान सहवान्धवान्॥ सार् दूर्तेमेहामागैरानयस्य नृपाज्ञयाः। विस्षष्टवाक्यं तच्लुत्वा सुमन्त्रस्विरतस्तदाः॥ २८ नियुद्देशत्पुरुपांस्तत्र राज्ञामानयने ग्रुभान्। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रययो सुनिशासनात्॥ २९ शा विस्त्वारितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः । ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय च धीमते ॥ प्रमृतिवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम् । ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वानिदमत्रवीत् कौरोया न दातव्यं कस्यचिहीलयापि वा । अवज्ञया कृतं हन्यादातारं नात्र संशयः ॥ ३२ पत्तिश्चिदहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः । वहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह ॥ होत विसिष्टः सुप्रीतो राजानिमद्मन्नवीत् । उपयाता नरव्यात्र राजानस्तव शासनात् ॥ ३४ पतः च सत्कृताः सर्वे यथाई राजसत्तमाः । यज्ञीयं च कृतं राजन् पुरुषेः सुसमाहितैः ॥ धूर/ातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् । सर्वकामैरुपहृतैरुपेतं वै समन्ततः ॥ ३६ ह हमहीस राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम् । तथा वसिष्टवचनादृश्यश्रङ्गस्य चोभयोः ॥ ३७ प्रहािस शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः । ततो वसिष्टप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ॥ 36 ि ङाहं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा । यज्ञवाटगताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि ॥ ३९ ज्यहैं। अस्ति पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविज्ञत्ं ॥ उक्ष् इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्तिकायां संहितायां ज्यो। वालकाण्डे यज्ञशालाप्रवेशो नाम त्रयोदशः सर्गः प्राचं(!) मन्तं सुसत्कृतम् । मगथाथिपति शूरं सर्वविद्याविद्यारदम॥

ददमर्थ बहुपु को शेषु न दुस्यते । र्वे भूगोमपि न संमतम् । ख. अपि नारित ॥ सत्यविक्रमम् च. छ.। इदमधम् अधिकम् गो. रा. महाभागम् च. छ.। अस्यानन्तरम्—तथा कोसलराजानं भानु-

प्राप्तिशं परमोटारं सत्कृतं पुरुपपंभम् । राज्ञः शासन-मादाय चोदयस्व नृपर्पभान् ॥-- इत्यधिकम् ग. पुना. । ६. इदमर्थम् ग. दृश्यते ।

७. इदमर्भम्

ख. च. पुना. स्थम्।

## चतुर्दशः सर्गः अश्वमेधः

अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे । सरय्वाञ्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ॥ ऋर्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्म चकुर्द्विजर्षभाः । अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ कर्म कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः । यथाविधि यथान्यायं परिक्रासन्ति शाखतः । २ प्रवर्ग्य शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः । चक्रुश्च विधिवत्सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः ॥ । ३ अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि । प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि सुनिपुंगवाः ॥ ४ ऐन्द्रश्च विधिवदत्तो राजा चामिपुतो 2Sनघः। माध्यंदिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम् ५ तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा कर्माणि सुनिपुंगवाः ॥ ॥ आह्वयांचिकरे तत्र शकादीन् विदुधीत्तमान् । ऋदयश्रङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वि ७ गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैः मन्त्राह्वानैर्यथार्हतुः । होतारो ददुरावाद्य हविर्भागान् दिवौकसाम्तः ॥ न चाहुतमभूत्तत्र स्विति वापि किंचन । दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वे क्षेमयुक्तं हि चिकिरे ॥ ॥ न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वापि टइयते । नाविद्वान् व्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तर्थ १० ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते । तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा । वृद्धाश्च व्याधिताश्चेव स्त्रियो वालास्तथैव च । अनिशं मुञ्जमानानां न ¹तृप्तिरूपजायते और ॥ दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च । इति संचोदितास्तव तथा चक्रुरनेकशः ॥ ॥१३ अन्नकूटाश्च<sup>7</sup> बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः । <sup>8</sup>दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्त १४ नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा । अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मे ।। अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः । अहो तृप्ताः स्म भद्रं त इति शुश्राव राघव नः ॥ स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पेयेवषयन् । उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः ॥

<sup>1.</sup> राजा सोमः सर्वीपधिवरः।

अभिषुतः निर्षाडितः। अभिष्टुतः च. छ.।

<sup>3.</sup> यज्ञसर्वान्ध सर्वं, ब्रह्मवत् ब्रह्मस्वरूपेण, दृश्यते उपास्यते ॥ तथोपासनायां हेतुः — क्षेमिति । यरमात्फलातिशयेन युक्तं तं यशं संपादयन्ता ऋत्विजश्चकिरे ॥

<sup>4.</sup> अश्तेति बहुसंस्यसह।यविहीन इत्यर्थः।

<sup>5.</sup> इतो द्विजानां शाला, ततो दासानाम् , अन्यतस्तापसानामिति क्रमभावि प्रेक्षकाणां दर्शनं यथा- क्रममिव कविरुपवर्णयति । अत्र श्लोके मुक्षते इत्यस्य बहुवारमुपादानेन ब्राह्मणादयः सर्व एते पृथग्व्यवस्थिता अभ्यवहरन्तीति गम्यते । अत एव वृद्धरुगणक्षीवालादीनां

प्रसङ्गे पृथक् तदप्रयोगः । श्रमणाः संन्यासिद्धः । १६ प्रयोगेण निश्चीयते—श्रमणशब्दः पश्चाः । । निनेव सिनि निरूढ आसीदिति ॥

तृप्तिः अलंबुद्धिः ।

<sup>7</sup>. अन्नक्ष्यः अदनयोग्यानः f

<sup>8.</sup> दिवसे दिवसे सिद्धस्य नवनवतय र्भे कूटा दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमा इति अत्रापि योजने

१. ८—९ श्लेको गो. न स्तः।

२. भुज्यमानानाम् रा.।

३. उपलभ्यते च. छ.।

२५

```
क्रमीन्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् वहूनिप । प्राहुः स्म वाग्मिनो धीराः परस्परिजगीपया॥ १९
द्वित्रसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला दिजाः । सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥२०
 गुपडङ्गविद्त्रासीन्नात्रतो नावहुश्रुतः । सद्स्यास्तस्य व राज्ञो नावादकुशला द्विजाः ।। २१
प्राप्ति यूपोच्छ्ये तस्मिन् पड् वैल्वाः खादिरास्तथा । तावन्तो विल्वसहिताः पर्णिनश्च तथापरे
क्रोज्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा । द्वावेच विहितो तत्र वाहुव्यस्तपरिप्रहो ॥
कारिताः सर्व एवेते शास्त्रज्ञेर्यज्ञकोविदैः । शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालंकृताभवन् ॥ २४
एकविंशतियूपास्त एकविंशत्यरत्नयः । वासोभिरेकविंशद्धिरेकेकं समलंकृताः ॥
विन्यस्ता विधिवत्सर्वे झिलिपभिः सुकृता हृदाः । अष्टाश्रयः सर्व एव श्रक्षणरूपसमन्विताः ॥
अ च्छादितास्ते वासोभिः पुण्पर्गन्धेश्च भूपिताः । सप्तर्पयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि
इप्ट्रंकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । चित्रं।ऽग्निर्वाह्मणेस्तत्र कुरालैः शुल्यकर्मणि ॥ २८
स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुश्लेद्विजैः । गरुडो रुक्मपक्षो वे त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः ॥
 नियुक्तास्तत्र पश्चयस्तत्तदुद्दिश्य देवतम् । उरगाः पक्षिणश्चेव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥
 शामित्रे तु हयस्तव तथा जलचराश्च ये । ऋत्विग्भिः सर्वमेवतित्रयुक्तं शास्त्रतस्तदा ॥
                                                                                    3 ?
 पुर्गुनां त्रिशतं तत्र यूपेपु नियतं तदा । अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य च ॥
                                                                                     ३२
 कौरोल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः । कृपाणिर्विशशासैनं तिभिः परमया मुदा ॥
                                                                                     33
 पतिलेणा तदा सार्ध सुस्थितन च चेतसा । अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ॥ ३४
 होत्। ध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् । महिण्या परिवित्त्या च वावातामपरां तथा ॥ ३५ ४
 पत्रिणस्तस्य वपामुद्भृत्य नियतेन्द्रियः । ऋत्विक्परमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः ॥
 ध्रमगन्धं वपायास्तु जिन्नति स्म नराधिपः। यथाकारुं यथान्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः॥ ३७
 ह्यस्य यानि चाङ्गानि नानि सर्वाणि भृसुराः । अग्नो प्रास्यन्ति विधिवत्समस्ताः पोडशर्त्विजः
 प्रस्त्रशाखासु यज्ञानामन्येपां क्रियते हविः । अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ॥
 च्यहें। विमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण बाह्यणैः । चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् ॥ ४०
  उक्य विद्वितीयं संस्थातमतिरातं तथोत्तरम् । कारितास्तत्र वहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ॥
  ज्यों मायुपी चैवमतिरात्री च निर्मितौ । अभिजिद्धिश्विचैवमप्तोर्यामो महाऋतुः ॥
  प्राचीमीत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः । अध्वर्धवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् ॥
   # ( ].
                                                          हयेन ख.।
           पत्रिणा अधिन ।
            महिष्यादयस्तिको राज्ञो भार्याः।
                                                          त्रह्मणाः
                                                                   ਚ.
                                                                         砂. 1
             नविदकुशला द्विजः छ.।
                                                                   ਚ.
                                                          समन्त्राः
                                                                         항. 1
             अयं श्लेकः ग. नास्ति।
```

चतुर्दशः सर्गः

उद्गात्रे च तथोदीचीं दक्षिणैपा विनिर्मिता । अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभुविहिते पुरा ॥ ऋतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुपर्षभः। ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुळवर्धनः ऋत्विजस्त्वबुवन् सर्वे राजानं गतकल्मपम् । भवानेव महीं कृत्स्नामेको राक्षितुमहिति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने। रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमि निष्कयं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति । मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतम् ॥ 3 तत्प्रयच्छ नरश्रेष्ट धरण्या न प्रयोजनम्। एवमुक्तो नरपतित्रीहाणैर्वेदपारगैः॥ गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः । दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम् ॥ ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु । ऋद्यगृङ्गाय मुनये वसिष्टाय च धीमते ॥ ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः । सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुर्भेदिता भृशर् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः। जाम्वूनदं कोटिसंख्यं त्राह्मणेभ्यो ददौ नृपः दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् । कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ॥ तैः ॥ ततः प्रीतेषु नृपतिर्द्विजेषु द्विजवत्सलः । प्रणाममकरोत्तेषां हर्पपर्याकुलेक्षणः ॥ 11 तस्याशिपोऽथ विधिवद्भाह्यणैः समुदाहृताः । उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ॥ १० 114 11 ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् । पापापहं स्वर्नयनं दुस्तरं<sup>2</sup> पार्थिवर्पभैः ॥ 15 H ततोऽव्रवीद्द्यशृङ्गं राजा द्रारथस्तदा । कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमहीस सुव्रत ॥ तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः । भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः । 88 इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विदातिसहस्त्रिकायां संहितायां दा ॥ वालकाण्डे अश्वमेधो नाम चतुर्द्दाः रार्गः

> पञ्चद्शः सर्गः रावणवधोपायः

मेथावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिद्गुंत्तरम् । लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमः प्रिः तैनव इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुलकारणात् । अथर्विज्ञरिस प्रोक्तिमन्तैः सिद्धां कि कि किंदिन्या ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुलीयां पुत्रकारणात् । जुहाव चाग्री तेजस्वी मन्त्रहष्टेन हैं किंदिन ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः । भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविति है विद्यानां

7: II

<sup>1.</sup> प्रजापतिरश्वमेधमस् जत इति बाह्मणम् ।

<sup>2.</sup> दुस्तरमित्यनेनाश्वमेधस्य सागरोपमा व्यज्यते।

१. क्रतुवर्धन: च. । ४५---४६ श्लेकयो मध्ये—एवं दत्वा प्रहृष्टोऽभूत् श्लीमानिक्ष्वाकुनन्दनः— इति पुना ।

२. अरयानन्तरम्-स तस्य वाक्यं मधुर्दे प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः । जगाम हर्प परमं प्रमानिकारम् तमृहयशृङ्गं पुनरप्युवाच ॥——इति ग. ।

३. प्रक्रम्य तामिष्टिम् च. छ.।

```
पञ्चदशः सर्गः
                                                                                                  २९
  कम् समेत्य यथान्यायं तस्मिन् सद्सि देवताः । अत्रुवँल्लोककर्तारं त्रह्माणं वचरं त्वया ॥ १८
<sup>/</sup> दि<sub>ं</sub>वंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्ष्सः । सर्वान्नो वाघते वीर्याच्छासितं तं न शक्तुः
  नाग तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन् पुरा । मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे ॥ ।
  प्राजयित लोकांस्नीनुच्छितान् द्वेष्टि दुर्मितिः । शकं तिदशराजानं प्रधर्पयितुमिच्छित ॥
   श्लीन् यक्षान् सगन्धर्वानसुरान् ब्राह्मणांस्तथा । अतिक्रामित दुर्घर्षो वरदानेन मोहितः ॥
  का सूर्यः प्रतपित पार्श्वे वाति न मारुतः । चुलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥
   <sup>एर</sup>हिन्नो भयं तस्माद्राक्षसाद्गोरदर्शनात् । वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हिस ॥
  वि मुक्तः सुरैः सर्वेश्चिन्तयित्वा ततोऽत्रवीत् । हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥
   अँगन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाम् । अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया।। १३
   इष्टः
ोर्तयद्वज्ञानात्तद्रक्षो<sup>1</sup> मानुपांस्तदा । तस्मात्स मानुपाद्रध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते
  स । ह्रत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम् । देवा महर्पयः सर्वे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥
  नियु अन्नान्तरे विष्णुरुपयाते। महायुतिः । शङ्क्षचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ।।
      णा च समागम्य तत्र तस्थै। समाहितः । तमतुवन् सुराः सर्वे समभिष्द्र्य संनताः॥ १७
पश्च पश्चमाराज्य पर्या प्रमाणाज्य पर्या प्रमाणाज्य पर्या प्राह्मी दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो ॥

ूर्वियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो ॥

ूर्वियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो ॥
           ्रिन्यस्य महर्पिसमतेजसः । तस्य भार्यासु तिसृपु हीश्रीकीर्त्युपमासु च ॥
           ्रींच्छ हेत्य कत्वात्मानं चतुर्विधम् । तत्र त्वं मानुपो भृत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् ॥ .
        ्रशिष्ध होत्य कृत्वात्मानं चतुर्विधम् । तत्र त्व नाष्ठ्रचा होत् ।।
रेडणो समरे जिह रावणम् । स हि देवान् सगन्धवान् सिद्धांश्च मुनिसत्तमान् ॥
सो राज्य ्रिर्खो वीर्योत्सेकेन वाधते । ऋपयस्तु ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ २२
न्तो नन्दनवने रैद्रिण किल हिंसिताः । वधार्थं वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह॥ २३
गन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शर्णं गताः । त्रं गतिः परमा देव सर्वेपां नः परंतप ॥
। देनशत्रूणां नृणां छोके मनः कुरु। एवमुक्तस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदशपुंगवः॥
  पुरोगोंस्तान् सर्वछोकनमस्कृतः । अत्रवीत्त्रिद्शान् सर्वोन् समेतान् धर्मसंहितान् ॥
तित भद्रं वो हितार्थं युधि रावणम् । सपुत्रपौत्नं सामात्यं समित्रज्ञातिवान्धवम् ॥
ूरं हुरात्मानं देवर्पाणां भयावहम् । दश वर्षसस्राणि दश वर्पशतानि च ॥
्रि
म मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् । एवं दत्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् ॥
चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः । ततः पद्मपछाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्॥
स
      . रुपेषु रावणस्यायज्ञाने कारणम् –अहंकार् - 📗
                                                १. अस्यानन्तरम् वनतेयं समारुह्य भास्कर-
     ि सकेन रक्षःपदेन योत्यते । तस्य स्तायदं यथा ।
       विति सर्वनाम ध्वनयति ॥ तिमै: ॥——इति ग.
                                                            तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोः
```

पत्री

्मास तदा दशरथं नृपम् । ततो देवर्षिगन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः ॥ शि हिंदव्यरूपाभिस्तुष्टुवुर्भधुसूदनम् ॥

तमुद्धतं रावणमुत्रतेजसं प्रवृद्धद्पं त्रिद्शेश्वरिष्टप्य् । विरावणं साधुतपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धर तं भयावहम् ॥ तमेव हत्वा सवलं सवान्धवं विरावणं रावणमुत्रपेष्ठपम् । स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरिश्वरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोपकरमपम् ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे रावणवधीपायो नाम पञ्चदद्य: सर्गः

# षोडशः सर्गः पायसोत्पत्तिः

ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसक्तमैः । जानन्नपि सुरानेवं श्रक्षणं वचनमत्रवीत् ॥ उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः । यमहं तं समास्थाय निह्न्यामृपिकण्टकम् । एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमव्ययम् । भानुपं रूपमास्थाय रावणं जिह से हुरे 💆 स हि तेपे तपस्तीत्रं दीर्घकालमरिन्दम । येन तुष्टोऽभवद्वहा लोककृ होकपूर्वः संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रसः । नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो राष्ट्रं प्राप्य स गर्वितः ॥ ं उत्सादयति लोकांस्त्रीन् स्त्रियश्चाप्यपकर्पति । तस्मात्तस्य वधो दृष्टो मानुपेभ्यः परंतप ॥ इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् । पितंरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् ॥ स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः । अयजत्पुत्रियामिष्टिं पुत्रेप्सुर्रिसूद्नः ॥ स कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम्। अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो मह ततो वै यजमानस्य पावकाद्तुलप्रभम् । प्रादुर्भूतं महद्भतं महावीर्यं महावलम् ॥ कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुनंदुभिस्वनम् । स्निग्धहर्यक्षतनुजरमशुप्रवरमूर्धजम् ॥ शुभलक्षणसंपन्नं दिन्याभरणभूपितम् । शैलश्रङ्गसमुत्सेधं दप्तशार्दूलविक्रमम् ॥ दिवाकरसमाकारं दीप्तानलिशिखोपमम् । तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम् ॥ नां दिन्यपायससंपूर्णां पातीं पत्नीमिव त्रियाम् । त्रगृह्य विपुलां दोभ्यां स्वयं मायामयीिन् समवेक्यात्रवीद्वाक्यमिदं दशरथं नृपम् । प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप ॥ ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जिलः। भगवन् स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवा रि

१. मानुपीं तनुम् च. छ.। २. पूजित: ख. छ.। ३. वरदानेन

सप्तदशः सर्गः

२९

अथो पनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत । राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तिमंदं त्वया ॥ १८ इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितम् । प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम् ॥ १९ ज्यार्याणामनुरूपाणामद्भीतेति प्रयच्छ वै । तासु त्वं प्राप्स्यसे पुलान यद्र्यं यजसे नृप ॥ प्राथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृद्य ताम्। पात्रीं देवान्नसंपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्।। क्षेाभिवाद्य च तद्भतमद्भृतं प्रियदर्शनम् । मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम् ॥ २२ कृतो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम् । वभूव परमश्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥ २३ र<sup>्</sup>तस्तद्द्भतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम् । संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रेवान्तरधीयत ॥ २४ वेर्परिइमभिरुद्वचोतं तस्यान्तःपुरमावसौ <sup>१</sup>। सोऽन्तःपुरं प्रविद्यैव कौसल्यामिद्मव्रवीत् ॥ <sup>अ</sup>ायसं प्रतिग्रह्मीष्व पुत्नीयमिद्मात्मनः । कौसल्याये नरपतिः पायसार्धं दुदौ तदा ॥ २६ <sup>इष्ट</sup>र्धादर्धं दुदौ चापि सुमित्रायै नराधिपः । केकेय्यै चाविहार्ध्यं दुदौ पुलार्थकारणात् ॥ २७ <sup>त र्</sup>दौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् । अनुचिन्त्य सुमिवाये पुनरेव महीपतिः॥ २८ <sup>नेयुः</sup> तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् । तास्त्वेतत्पायसं प्राप्य<sup>°</sup> नरेन्द्रस्योत्तमाः स्त्रियः॥ शांनानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्पोदितचेतसः ॥ 1श् ततस्त ताः प्रार्य तदुत्तमिसयो महीपंतरुत्तमपायसं पृथक् । कौर हताज्ञनादित्यसमानतेजसोऽचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३० ग्रती ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ताः ख्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसाः । शेत वभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्पिगणाभिपूजितः ॥ 3 8 नत-इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायां शू. वालकाण्डे पायसोत्पत्तिनीम पोडशः सर्गः सप्तदशः सर्गः ऋक्षवानरोत्पत्तिः तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य मृहात्मनः । उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम् ॥ १ र्धिस्य वीरस्य सर्वेपां नो ि्रीपेणः । विष्णोः सहायान् विलनः सृज्ध्वं कामरूपिणः ॥ गर्च (रावेद्ध ज्रूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे । नयज्ञान् वुद्धिसंपन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् ॥ तु ्ं∬ार्यानुपायज्ञान् सिंह्संह्ननान्वितान् । सर्वास्त्रगुणसंपन्नानमृतप्राज्ञानानिव ॥  $otin{rac{1}{N}} \mathbf{t} \cdot \mathbf{$ अस्यानन्तरम् —शारदस्याभिरामस्य चन्द्र-:મોંડસુમિ:—हति ઘ. છ.

े यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षिविद्याधरीपु च । सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान् ॥ ्पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्ववानृक्ष्पुंगवः । जुम्भसाणस्य सहसा मम वक्त्राद्जायत ॥ ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम् । जनयासासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः ॥ ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । चारणाश्च सुतान् वीरान् समृजुर्वनचारिणः । त वानरेन्द्रं महेन्द्राभिनद्रो वालिनमात्मजम् । सुत्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥ बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नास महाहरिम् । सर्ववानरमुख्यानां वुद्धिमन्तसनुत्तमम् ॥ धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः । विश्वकर्मा त्वजनयत्रलं नाम महाह्रिम् ॥ २ <sup>र</sup>पावकस्य सुतः श्रीमान्नीलोऽग्निसहशप्रभः<sup>ो</sup> तेजसा यशसा वीर्यादयरिच्यत वीर्यवान्ै॥ रूपद्रविणसंपन्नाविधनौ रूपसंमतौ । मैन्दं च द्विविदं चैव जनयामासतुः स्वयम् ॥ वरुणो जनयामास सुपेणं नाम वानरम् । शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महावलम् ॥ 🤊 मारुतस्यात्मजः श्रीमान् ह्नुमान्नाम वानरः। वज्रसंहननोपेतो वैनतेयसमो जवे।। १६ सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् वलवानपि । ते कृष्टा वहुसाह्स्रा दशयीववधे रताः ॥ १७ अप्रमेयवला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । ते गजाचलसंकाशाँ वपुष्मन्तो महावर ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे । यस्य देवस्य यद्रपं वेपो यश्च पराक्रमः ॥ ९ अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक् । गोलाङ्ग्लीपु चोत्पन्नाः केचित्संमतविक्र. ॥ ऋक्षीपु च तथा जाता वानराः किंनरीपु च । देवा महार्पिगन्धर्वास्तार्क्ष्या यक्षा यशस्वि ॥ नागाः किंपुरुपाश्चेव सिद्धविद्याधरोरगाः । वहवो जनयामासुर्हृष्टास्तत्र सहस्रदाः ॥ चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः । वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचाि॥ अप्सरःसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीपु च । नागकन्यासु च तथा गन्धर्वीणां तनूप्रम् ॥। कामरूपवलोपेता यथाकामं विचारिणः । सिंह्झार्दूलसह्झा दर्पेण च वलेन च ॥ हिन्दे शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पादपयोधिनः । नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वोस्त्रकोविदाः हिंद विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् द्रमान् । क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां प्रा दारयेयुः क्षितिं पद्भचामाप्तवेयुर्महार्णवम् । नभःस्थलं विशेयुश्च गृह्वीयुरिप तोयदान् २८ गृह्णीयुरिप मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने । नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान् ॥ २९ ईट्टशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम् । शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम् रे३०

नास्ति ।

अस्यानन्तरम्—वहवो जनयाम सुई्ष्टास्तत्र
 सहस्रशः—-इति क. ।

२. ऊर्जितम् चं छ.।

३. वानरान् च. छ.।

४. मेरुमन्दरसंकाद्याः च.।

५. समस्तेन च. छ.।

६. सुतः च. छ.।

७. २१ श्लोकस्योत्तरार्धमारभ्य एतदव्

<sup>(</sup> ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः । वभूबुर्यृथपश्रेष्टा वीरांश्चाजनयन् हरीन् ॥

3 ?

एतदनन्तरम्—अथ लक्ष्मणदालुही सुमित्रा-

जनयत्सुतौ । सर्वास्त्रकुश्चली वीरी विष्णार्थसमन्विती ॥

छ. ।

अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रदाः । अन्ये नानाविधाञ्ज्ञेळान् मेजिरे काननानि च ॥ सृर्यपुत्रं च सुत्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम् । भ्रानरावुपतस्थुस्ते लर्वे च हरियूथपाः ॥ 33 न्ैं नीलं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान् । ते ताक्ष्यीवलसंपन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ३४ चि<sub>क्त</sub> -तोऽर्द्यन् दर्पात्सिह्व्याव्रमहोरगान् । तांश्च सर्वान् महावाहुर्वाली विपुलविक्रमः ॥ जुगे। भी जवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान् । तारियं पृथिवी सूरेः सपर्वतवनार्णवा ॥ ३६ कीर्णा विविधसंस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्ष्णैः॥ तैर्मेघबृन्दाचलकृटकल्पेर्महावलेर्वानरयृथपालेः । वभव भूर्भीमद्यरीररूपेः समावृता रामसहायहेतोः॥ ३७ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्तिकायां संहितायां वालकाण्डे ऋक्षवानरोत्पत्तिनाम सप्तदशः सर्गः अष्टादशः सर्गः श्रीरामाचवतार: निर्वृत्ते तु क्रती तस्मिन् ह्यमेथे महात्मनः । प्रतिगृद्य सुरा भागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम् ॥ समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः । प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्यवलवाहनः ॥ यथाई पृज्जितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः । सुदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य सुनिपुंगवम् ॥ ३ च्छतां तेपां स्वपुराणि पुरात्ततः । वलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे ॥ ४ विशिषु राजा दशरथस्तदा । प्रविवेश पुर्रा श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् ॥ ैययो सार्धमृत्रयशृङ्गः सुपृजितः । अन्वीयमानो राज्ञाथ सानुयात्रेण धीमता॥ ६ ह तान् सर्वान् राजा संपूर्णमानसः । उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ॥ तते कु रें समाप्ते तु ऋतूनां पट् समत्ययुः । ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावामिके तिथौ ॥ नक्ष्णिद्देतिदैवत्ये स्वोचसंस्थेपु पञ्चसु । यहेपु कर्कटे छग्ने वाक्पताविन्दुना सह ॥ 🕢 प्रोक्ति जगन्नाथं सर्वछोकनमस्कृतम् । कौसल्याजनयद्रामं विवछक्षणसंयुतम् ॥ विर्ि 'र्धं महाभागं पुत्नमैक्ष्याकवर्धनम् । कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिनतेजसा ॥ ११ राज्<sub>रण</sub> देवानामदितिर्वज्रपाणिना । भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः ॥ १२ वतु में हिट्टाणोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः । पुष्ये जातस्त भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः ॥

छ. ।

-लोहिताक्षं महावाहुं रक्ते।प्रं

सार्पे जातौ च सौमिती कुळीरेऽभ्युदिते रवौ । राज्ञः पुता महात्मानश्चत्वारो जिज्ञरे पृथक्॥ गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्टपदोपसाः । जगुः कलं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्च्युता । उत्सवश्च महानासीद्योध्यायां जनाकुछः ॥ १६ रध्याश्च जनसंवाधा नटनर्तकसंकुछाः । गायनैश्च विराविण्यो वाद्नैश्च तथापरैः ॥ विरेजुर्विपुलास्तत् सर्वरत्नसमन्विताः । प्रदेयांश्च ददौ राजा सृतमागधवन्दिनाम् ॥ ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रदाः । अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथाकरोत् ॥ ज्येष्टं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम् । सौमित्रि लक्ष्मणमिति श्तुत्रमपरं तथा ॥ वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा । ब्राह्मणान् भोजयामास पौरान् जानपदानपि ॥ अददाद्वाह्यणानां च रत्नौघमितं वहु । तेपां जन्मिकयादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् ॥ २२ तेपां केतुरिव ज्येष्टो रामो रतिकरः पितुः। वभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव संमतः॥ २३ सर्वे वेद्विदः शूराः सर्वे छोकहिते रताः । सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुद्तिता गुणैः ॥ २४ तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः । इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः ॥ २५ गजस्कन्धेऽश्वपृष्टे च रथचर्यासु संमतः । धनुर्वेदे च निरतः पितृशुश्रूपणे रतः ॥ २६ वाल्यात्प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः। रामस्य लोकरासस्य श्रातुर्चेप्रस्य नित्यक्षः॥ सर्वित्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः । लक्ष्मणो लिक्ष्मसंपन्नो विहः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुपोत्तमः । मृष्टमन्नमुपानीतमञ्जाति न हि तं विना ॥ यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः । तदैनं पृष्ठतोऽभ्येति सघनुः परिपालयन् ॥ रि० भरतस्यापि शत्रुत्रो लक्ष्मणावरजो हि सः । प्राणैः भियतरो नित्यं तस्य चासीत्तर्थाः॥ 11 स चतुर्भिर्महाभागैः पुलैर्द्शरथः प्रियैः । वभूव परमप्रीतो देवैरिव¹ पितामहः ॥५नू॥ ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वे समुद्ति। गुणैः । हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घस्तुः र तेपामेवंप्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम् । पिता दशरथो हृष्टो बह्या छोकाधिपो स्दाः , 48 ते चापि मनुजञ्यात्रा वैदिकाध्ययने रताः ।। पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठितं ए अथ राजा दशरथस्तेपां दारिक्रयां प्रति । चिन्तयामालं धर्मात्मा सोपाध्यायः सहन्तुः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः। अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो म्याप्ते। स राज्ञो दर्शनाकाङ्की द्वाराध्यक्षानुवाच ह। शीव्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाणिरम् तच्छत्वा वचनं त्रासाद्राक्षो वेदम प्रदुदुदुः । संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन वरे ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा । प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायेक्वाकवे तदा ॥

<sup>1.</sup> देवैरिति। अत्रापि चतुर्भिरिति संवध्यते । वसु-रुद्र-आदित्य-विश्वेदेवैदिंक्पालैश्चतुर्भिरित्यर्थः।

१. अददद्वाह्यणानाम् ृच. छ.

एकोनविंशः सर्गः

३ ३

<sup>िर्</sup>तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः । प्रत्युज्जगाम तं हृष्टो त्रह्याणमिव वासवः॥ 88 तं रुष्ट्रा व्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्। प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्घ्यमुपहारयत् ॥ ४२ ैं स राज्ञेः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा । कुश्रुंटं चात्र्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम् ॥ ४३ पुरे कोशे जनपदे वान्धवेषु सुहृत्सु च । कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सुधार्मिक: ॥ 88 अपि ते संनताः सर्वे सामन्ता रिपवो जिताः । दैवं च मानुपं चापि कर्म ते साध्वनुष्ठितम् ॥ वसिष्टं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः । ऋपींश्चान्यान् यथान्यायं महाभागानुवाच ह १ ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम् । विविद्युः पूजितास्तत्र निपेदुश्च यथाईतः ॥ ४७ ेअथ हृष्टमना राजा विश्वामिलं महामुनिम् । उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन् ॥ 86 यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमन्द्के । यथा सदृशदृरिषु पुत्रजन्माप्रजस्य च ॥ ४९ प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा हर्पो महोद्यः । तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महासुने ॥ 40 कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्पितः। पात्रभूतोऽसि मे बह्मन् दिष्टचा प्राप्तोऽसि धार्मिक ॥ अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् । पूर्वं राजर्पिशब्देन तपसा दोतितप्रभः॥ ५२ त्रह्मर्पित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि वहुधा मया । तद्द्भतमिदं त्रह्मन् पवित्रं परमं मम ॥ ५३ शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात्प्रभो । वृहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति ॥ ५४ इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये । कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हिस कौशिक ॥ 44 कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम । मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युद्यो द्विज ॥ ५६ तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो मम ॥ इति हृद्यसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतसुक्तम् । प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋपिः परमं जगाम हर्षम् ॥ ५७ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे श्रीरामाद्यवतारो नाम अष्टाद्श: सर्ग: एकोनविंशः सर्गः विश्वामित्रवाक्यम् ासिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् । हष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभापत ॥ राजशार्टूळ तवैतद्भवि नान्यथा । महावंशप्रसूतस्य वसिप्टन्यपदेशिनः¹ यत्तु में हृद्रतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम् । कुरुष्व राजशार्दूळ भव सत्यप्रतिश्रवाः वसिष्ठव्यपदेशिनः वसिष्ठपुरोहितस्य। एतदनन्तरम्--यस्म।दिप्रेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम-इति

अहं नियममातिष्टे सिद्ध यर्थं पुरुपर्पम । तस्य विव्नकरों द्यौ तु राक्ष्सों कामरूपिणौ ॥ व्रते मे वहुशश्चीणें समाप्त्यां राक्षसाविमीं । मारीच्य सुवाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ ॥ ५ सं मांसरुधिरौघेन वेदिं तामभ्यवर्पताम् । अवधृते तथाभृते तस्मिन्नियमनिश्चये ॥ कृतश्रमो निरुत्साह्स्तस्माद्देशाद्पाक्रमे । न च मे क्रोधमुत्स्रष्टुं वुद्धिभवति पार्थिव ॥ तथामृता हि सा चर्या न शापस्तत्र मुच्यते । तत्पुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम् ॥ ८ काकपक्षधरं शूरं ज्येष्टं में दातुमहीस । शक्तो होप मया गुप्तो दिन्येन स्वेन तेजसा ॥ राक्षसा ये विकर्तारस्तेपामिप विनाशने । श्रेयश्चास्मे प्रदास्यामि वहुरूपं न संशयः ॥ त्रयाणामपि छोकानां येन ख्यातिं गभिष्यति । न च तौ राममासाच शक्तौ स्थातुं कथंचन ॥ न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् । वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ॥ रामस्य राजशार्दृत्र न पर्याप्ती महात्मनः । न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमहिस पार्थिवं ॥ अहं ते प्रतिज्ञानाभि हतौ तौ विद्धि राक्ष्सौ । अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्॥ १४ वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपिस स्थिताः । यदि ते धर्मलामं च यहाश्च परमं सुवि ॥ १५ स्थिरमिच्छिस राजेन्द्र रामं मे दातुमहैसि । यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः। विसष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय । अभिष्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमर्हसि ॥ दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्। नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव॥ १८ तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः॥ १९ विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वाभित्रवचः शुभम् ॥ शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च । लब्धसंज्ञस्तथोत्थाय व्यपीदत भयान्वितः ॥ २१

इति हृदयमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्।

नरपतिरगमन्महान् महात्मां व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात् ॥ २२

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे विश्वामित्रवाक्यं नाम एकोनविंदाः सर्गः

राक्षसाथमी घ.।
 तो मांस- छ. ख.।
 स्वपुत्रम् गो. छ.।

४. अस्य स्थाने—राक्षसा विव्यक्तार एतेप च विनाशने—इति ख.।

९, ५. अस्यानन्तरम्—दशरात्रस्तु[स्य] यशस्य

तिसन् रामेण राक्षक्षे । हन्तव्यो विव्नकर्तारी यशस्य वैरिणो ॥—इति गः ।

६. अस्य पद्यस्य स्थाने—''शाकमभ्य

व्यपीदत भयान्वितः—इति च. छ. । तद्व

७. नरपतिरभवन्महांस्तदा च छ. इ.यं महत छ ।

यइस्य रगमद्भयं महत् छ.

(1 9.

### विंशः सर्गः

#### दशरथवाक्यम्

तच्छ्त्वा राज्शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् । सुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमनवीत्॥१

क्रनपोडशवर्षों मे रामो राजीवलोचनः । न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्ष्सैः ॥ 3

इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरः । अनया संवृतो गत्वा योद्धाहं तैर्निझाचरैः ॥

इमे शूराश्च विकान्ता भृत्या मेऽस्वविज्ञारदाः । योग्या रक्षोगणेर्योद्धं न रामं नेतुमईसि॥

अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमृर्धनि । यावत्याणान् धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः ॥ निर्वित्रा त्रतचर्या सा भविष्यति सुरिक्षिता । अहं तत्रागमिष्यामि न रामं नेतुमहीस ॥

वालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति वलावलम् । न चास्त्रवलमं युक्तो न च युद्धविशारदः ॥

न चासौ रक्षसां योग्यः कृटयुद्धा हि ते ध्रुवम्' । विशयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे 11

जीवितुं मुनिवार्दृरु न रामं नेतुमईसि । यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छिस सुब्रत ॥ ९ चतुरङ्गसमापुक्तं मया च सहितं नय । पष्टिर्वर्पसहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥

दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमईसि । चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥ ११ च्येष्ठं धर्मप्रधानं च<sup>3</sup> न रामं नेतुमर्हिस । किंवीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते ॥

कथंप्रमाणाः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुंगव । कथं च प्रतिकर्तव्यं तेपां रासेण रक्षसाम् ॥ मामकेर्वा वर्छेर्त्रह्मन् मया वा कृटयोधिनाम्। सर्वं मे शंस भगवन् कथं तेषां मया रणे॥

पौल य वंशप्रभवो रावणो नाम राक्ष्सः । स ब्रह्मणा दत्तवरखेलोक्यं वाधते भृशम् ॥ १६ भद्धिलो महावीर्यो राक्षसैर्वहुभिर्वृतः । श्रृयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसाधिपः ॥

स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः । तस्य तद्दचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभापत ॥

सार्क्ताद्वैश्रवणभाता पुत्रो विश्रवसी मुनेः । यदा स्वयं न यज्ञस्य विष्नकर्ता महायलः तेन संचोदितौ द्यौ तु राक्ष्सौ सुमहावस्त्रौ । मारीचश्च सुवाहुश्च यज्ञविन्नं करिष्यतः ॥ १९

<sup>ृर्तत</sup>्ही मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा । न हि शक्तोऽस्मि संप्रामे स्थातुं तस्य हुरात्मनः ॥ २० नक्षे प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः ॥ २१

प्रोहा नवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः । न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि ॥ Է वीर्चवतां वीर्चमादत्ते युधि राक्ष्सः । तेन चाहं न शक्तोमि संयोद्धं तस्य वा वछैः ॥

रतु में) वा मुनिश्रेष्ट सहितो वा ममात्मजैः । कथमप्यमरप्रख्यं संप्रामाणामकोविदम् ॥ २४ इटमर्थम् ग. नास्ति । राक्षसाः पुना. ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च.

सह नम

पुलस्त्य-ख. बालं मे तनयं ब्रह्मन्नैव दास्यामि पुलकम् । अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः॥२५८ यज्ञविष्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुलकम् । तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृद्गणः॥ २६ अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह वान्धवैः॥

इति नरपतिजल्पनाद्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेश मन्युः।
सुहुत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्विलतो महर्पिविहः॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ददारथवाक्यं नाम विदाः सर्गः

# एकविंशः सर्गः

# विसिष्ठवाक्यम्

तच्छ्रत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम् । समन्युः कोशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम् ॥ पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छिस । राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः ॥ यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतम्। मिथ्याप्रतिज्ञः काकुतस्य सुखी भव¹ सवान्धवः ॥ तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। चचाल वसुधा कृत्स्ना विवेश च भयं सुरान् ॥ ४ त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महानृषिः। नृपतिं सुत्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत् 🖞 इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धमे इवापरः । धृतिमान् सुत्रतः श्रीमान्यव्यक्षित्वयः॥ । त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति, उद्योग स्वधम प्रतिपद्यस्व नाधम वोढुमहीस ॥ ्र उंश्वत्यैवं करिष्यामीत्यार्णास्य राघव । ²इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्माद्रामं विसर्जय ॥ कुतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः। गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा॥ एष वियहवान् धर्म एप वीर्यवतां वरः। एप बुद्धः याधिको लोके तपसश्च परायणम्। 1111 80 एषोऽस्त्रं विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे। नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केच न देवा नर्पयः केचिन्नासुरा न च राक्ष्साः। गन्धर्वयक्षप्रवराः सिकंनरमहोरगाः॥ सर्वास्त्राणि <sup>२</sup>क्वशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशा सति। तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुताः । नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावह

26

<sup>1.</sup> सुखो भवेति । अस्य दु:खो भवेति विपरी-रीतार्थे लक्षणा । मिथ्याप्रति इत्वमूलां भाविनीं दु:खपरंपरां नावगच्छसीति प्रयोजनमत्र व्यङ्गचम् । अपि च शापदानसमथोंऽप्यहं न ददामि कमिप शापम् । किं तु विहतप्रति इस्यापि तव सुखावस्थानमेवानुजा-नामीति विश्वामित्रस्य स्वसाधुत्वप्रकटनं व्यङ्गचम् ।

<sup>2.</sup> इष्टं यागः । पूर्त तडागाराभनि धर्माचारणम् ।

१. एतदनन्तरम्—ता हि यक्षस्य छ. । एतदव जाता सुन्दोपसुन्दयोः । मार्राचश्च सुवाह चुं

२. मृशाशस्य च. छ.

२२

जिया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे । ते सुवातेऽस्त्रशस्त्राणि' शतं परमभास्वरम् ॥ १५ पद्धाशतं सुताल्छेमे जया नाम वराङ्गना । वधायासुरमेन्यानाममयान् कामरूपिणः ॥ १६ सुप्रभा जनयामास पुत्रान् पद्धाशतं पुनः । संहारान्नाम दुर्घपान् दुराक्रामान् वछीयसः ॥ १७ तानि चास्त्राणि वेत्त्येप यथावत्कुशिकात्मजः । अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयः स धर्मवित्॥ तेनास्य मुनिमुख्यस्य सर्वज्ञस्य महात्मनः । न किंचिद्रप्यविदितं भूतं भव्यं च राघव ॥ १९ एवंवीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः । न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि ॥ २० तेपां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । तव पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते ॥ २१ इति मनिवचनात्प्रसन्निचनो रघवपभश्च ममोद भास्वराङः ।

इति मुनिवचनात्प्रसन्नचित्तो रघुवृपभश्च मुमोद भास्वराङ्गः। गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कृशिकात्मजाय बुद्ध-या॥

इत्यांपें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्विकायां संहितायां वालकाण्डे वसिष्ठवाक्यं नाम एकविंदाः सर्गः

### द्वाविंदाः सर्गः

विद्याप्रदानम्

तथा विश्व हुवति राजा दशरथः सुतम् । प्रहृष्टवद्नो राममाजुहाव सलक्ष्मणम् ॥ १ कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । पुरोधसा विसष्टेन मङ्गल्लेरिममिन्त्वतम् ॥ १ स पुत्रं मूर्ष्ट्यपाद्राय राजा दशरथः प्रियम् । दृदो कुशिकपुताय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १ ततो वायुः । सुखरपर्शो विरज्ञस्को ववा तदा । विश्वामित्रगतं हृष्ट्वा रामं राजीवलोचनम् ॥ पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदेवहुन्दुभिनिःस्वनेः । शङ्कदुन्दुभिनिर्घोपः प्रयाते तु महात्मिनि ॥ ५ विश्वामित्रो ययावये ततो रामो महायशाः । काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्॥६ कलापिनौ धनुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश । विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीपीविव पन्नगौ ॥० अनुज्ञमतुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ । तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ ॥ ८ वद्धगोधाङ्गुलित्रोणौ खङ्गवन्तौ महाद्युती । कुमारौ चारुवपुपौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९

शांभयेतामनिन्दितौ---इति

चायु: वायोर्सिमानी देव इत्यर्थः । तेन, विश्वामित्रं दृष्ट्वा इत्युपपन्नम् । स च देवः प्रस्थानसमये मावि मुङ्गलम् आशासानः पितेव पुत्रं सुखेन रपर्शेन युर्तुं में स्पृशन् ववो इति भावः ।

 ते सुतेऽस्त्राणि शस्त्राणि ति. ।

 प्रम् पुरा च. छ. ।

 इदं पद्यम् क. नास्ति ।

४. अस्यानन्तरम्—धनुर्भृतोऽस्य इाक्रस्तु विभियात् समरे विभा—इति ग. । ५. स्वयम् ग. । ६. तदा ग. । ७. इदमर्थम् घ. नास्ति.। ८. अस्यानन्तरम्—अनुयातौ श्रिया दीप्तौ

स्थाणुं देविमवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी । अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे ॥ १८ 🏅 रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभापत। गृहाण वत्स सिळळं मा भूत्काळस्य पर्ययः ॥ ११ मन्त्रयामं गृहाण त्वं वलामतिवलां तथा। न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः॥ १२ न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्पयिष्यन्ति नैर्ऋताः। न वाह्वोः सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन॥ १३ तिषु छोकेषु वै राम न भवेत्सदशस्त्वया । न सौभाग्ये न दाक्ष्ण्ये न ज्ञाने वुद्धिनिश्चये ॥ नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवान्य । एतद्विद्याद्वये लव्ये न भवेत्सदृशस्तव ॥ १५ ्वला चातिवला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ । वलामतिवलां चैव पठतः पथि राघव ॥ १६ क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम<sup>9</sup> । विद्याद्वयमधीयाने यश्रश्चाप्यतुलं त्विय ॥ १७ पितामहस्रुते होते विद्ये तेजःसमन्विते । प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि धार्भिक ॥ 26 कामं वहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संश्यः । तपसा संभूते चैते वहुरूपे भविष्यतः ॥ 29 ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः । प्रतिजवाह ते विद्ये महर्पेभीवितात्मनः ॥ २० विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भूरिविक्रमः । सहस्ररिश्मभगवान् शरदीव दिवाकरः ॥ २१ गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे । ऊपुस्तां रजनीं तीरे सरय्वाः सुसुखं त्रयः ॥२२ दशरथनृपसृतुसत्तमाभ्यां तृणशयनेऽनुचिते सहोपिताभ्याम्।

कुशिकसुत्तवचोऽनुलालिताभ्यां क्षणिमव सा विवसौ विभावरी ॥ २३ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहिक्षकायां संहितायां वालकाण्डे विद्यापदानं नाम द्वाविद्य: सर्गः

### ्त्रयोविंशः सर्गः कामाश्रमवासः

प्रभातायां तु शर्वर्या विश्वामित्रो महामुनिः । अभ्यभापत काकुत्स्थं शयानं पर्णसंस्तरे ॥ १ कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठ नरशार्दूळ कर्तव्यं दैवमाहिकम् ॥ २ तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ । स्नात्वा कृतोदकौ वीरो जेपतुः परमं जपम् ॥ ३ कृताहिकौ महावीर्यौ विश्वामित्नं तपोधनम् । अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमनायोपतस्थतुः ॥ ४ तौ प्रयातौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीम् । दृहशाते ततस्तत्न सर्य्वाः संगमे शुमे ॥ ५ तत्राश्रमपदं पुण्यसृषीणां भावितात्मनाम् । वहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥ तं हृष्टा परमग्रीतौ राधवौ पुण्यमाश्रमम् । अचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः

काकुत्स्थौ शयानौ च. छ. स्य एतद्व्

१. अस्यानन्तरम्—गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन—इति ग.े।

४. उयतेजसाम् च. छ. ., i

२. सुखम् च. छ. ।

कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन् वसते पुमान्। भगवन् श्रोतुमिच्छावः परं कौतृह्छं हि नौ

?

तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः । अत्रवीच्छ्यतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः ॥ कंदपें मृर्तिमानासीत्काम इत्युच्यते बुधेः । तपस्यन्तिनिह स्थाणुं नियमेन समाहितम् ॥ १० कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम् । धर्पयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना ॥ ११ . अवद्ग्धस्य रौद्रेण चक्षुपा रघुनन्दन । व्यक्षीर्यन्त झरीरात्स्वात्सर्वगात्राणि दुर्मतेः ॥ तस्य गात्रं हतं तत्र निर्दृग्धस्य महात्मना । अशर्रारः कृतः कामः कोधाहेवेश्वरेण ह ॥ १३ अनङ्ग इति विख्यातस्तरा प्रभृति राघव । स चाङ्गविषयः श्रीमान् यत्राङ्गं स मुमोच ह ॥ १४ तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा । शिष्या धर्मपरा नित्यं तेपां पापं न विद्यते ॥ इहाद्य रजनीं राम वसेस ग्रुभदर्शन । पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिप्यामहे वयम् ॥ १६ अभिगच्छामहे सर्वे ग्रुचयः पुण्यमाश्रमम् । स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम ॥ १७ इह वासः परो राम सुखं वत्स्यामहे निशाम् । तेपां संवदनां तव तपोदीर्घेण चक्षुपा ॥ १८ विज्ञाय परमग्रीता मुनये। हर्पमागमन् । अर्घ्यं पाद्यं तथाति थ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥ 28 रामलक्ष्मणयोः पश्चाद्कुर्वन्नतिथिकियाम् । नत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरनुरञ्जयन् ॥ २० यथाईमजपन् जन्ध्यामृपयस्तं समाहिताः । तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह ॥ २१ न्यवस्त् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा । कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ ॥ रमयामास धर्मात्मा के शिको मुनिपुंगवः॥ इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे कामाश्रमनिवासो नाम त्रयोविंदा: सर्ग:

# चतुर्विंशः सर्गः

ताटकावनप्रवेशः ततः प्रभात विचल कृताह्निकमरिंद्मौ । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरसुपागतौ ॥

ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः । उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाव्रुवन् ॥ २ आरोहतु भवाव्रावं राजपुत्रपुरस्कृतः । अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥ ३ विश्वामित्रस्तंथत्युक्त्वा तानृपीनिभपूज्य च । ततार सहितस्ताभ्यां सिरतं सागरंगमाम् ॥ ४ यत्तुं में भाव तं शब्दं नोयसंरम्भवर्धितम् । मध्यमागम्य तोयस्य सह रामः कनीयसा ॥ ५ यत्तुं में सारन्मध्य पप्रच्छ मुनिपुंगवम् । वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः॥ ६ अव्यामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम् ॥ ७ अव्यामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम् ॥ ७ विश्वति श्वाद्वस्य निश्चयम् । शातुकामो महातेजाः—इति ति. अधिकम् ।

د ، ک कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं सरः । ब्रह्मणा नरझार्वृत्व तेनेदं मानसं सरः ॥ ेतस्मात्सुस्राव सरसः सायोध्यामुपगृहते । सरःप्रवृत्ता सरयूः पुण्या त्रह्यसरइच्युता ॥ तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते । वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु ॥ १० ताभ्यां तु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्भिकौ । तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्रुधुविक्रमौ ॥ 33. स वनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः । अविप्रहत्तेभ्वाकः पप्रच्छ सुनिपुंगवम् ॥ १२ अहो वनमिदं दुर्गं झिल्लिकागणनादितम् । भैरवैः श्वापदैः कीर्णं झकुन्तैर्दारुणारवैः ॥ १३ नानाप्रकारैः शकुनैर्वादयद्भिर्भेरवस्वनैः । सिंहत्याव्रवराहेश्च वारणेश्चोपशोभितम् ॥ १४ धवाश्वकर्णखिदरैर्विल्वतिन्दुकपाटलैः । संकीर्णं वदरीभिश्च किं न्वेतदारुणं वनम् ॥ १५ तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्थैतदारुणं वनम् ॥ १६ एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम् । मलदाश्च करूशाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ ॥ १७ पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिष्छतम् । क्षुधा चैव सहस्राक्षं बह्महत्या समाविशत् ॥ 86 तिमन्द्रं स्नापयन् देवा ऋपयश्च तपोधनाः । कलशैः स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन् ॥१९ इह भूम्यां मलं दत्वा दत्वा कारूशमेव चै। शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्पं प्रपेदिरे॥ निर्मलो निष्करूशश्च शुचिरिन्द्रो यदाभवत् । देशै देशस्य सुप्रीतो वरं प्रभुरनुत्तमम् ॥ २१ इमी जनपदी स्फीती ख्यातिं लोके गमिष्यतः । मलदाश्च करूशाश्च ममाङ्गमलधारिणौ ॥ २२ साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमञ्जवन् । देशस्य पूजां तां दृष्ट्रा कृतां शक्रेण धीमता एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिंदम । मलदाश्च करूशाश्च मुदितौ धनधान्यतः ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी। वलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्।।२५ ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः । मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥ ृ चुत्तवाहुर्महाशीर्षो <sup>४</sup> विपुलास्थतनुर्महान् । राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः ॥ इमी जनपदी नित्यं विनाशयति राघव । मलदांश्च करूशांश्च ताटका दुष्टचारिणी ॥ २८ सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यध्यर्धयोजने । इत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः ॥ २९ स्ववाहुवलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम् । मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः ॥ ३० न हि कश्चिदिमं देशं शकोत्यागन्तुमी दशम् । यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितभसह्यया।। 3? एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं वनम् । यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते ॥ ३२ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायां

वालकाण्डे ताटकावनप्रवेशो नाम चतुर्विश: सर्ग:

१. अस्यार्थस्य स्थाने—सोऽसिन् देशे मलं त्यक्ता त्यक्ता कारूपमेव च । वृत्रारिद्रोहसंभूतं ततो हर्षमवाप्तवान् ॥—इति ग. ।

२. ततः ग.

३. प्रादादनुत्तमम् ग.

४. महावीर्यः च. छ.।

अरुपवीर्या यदा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुंगव । कथं नागसहस्त्रस्य धारयत्यवला वलम् ॥ २ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । ह्पयन् क्रङ्गया वाचा सलक्ष्मणमरिन्द्मम् ॥ ३ विश्वामिलोऽत्रवीद्वाक्यं शृणु येन वलोत्कटा । वरदानकृतं वीर्यं धारयत्ययला वलम् ॥ पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् । अनुपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः ॥ ų पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्ष्पतेस्तदा । कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ॥ ξ ददौ नागसहस्रस्य वलं चास्याः पितामहः । न त्वेव पुतं यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायशाः ॥ तां तु जातां विवर्धन्तीं रूपयौवनशास्त्रिनीम् । जुम्भपुत्राय नुनदाय ददौ भार्यां यशस्विनीम् ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत । मारीचं नाम दुर्घपं यः शापाद्राक्षसोऽभवत्।। ९ सुन्दे तु निह्ते ! राम सागस्त्यमृषिक्तमम् । ताटका सह पुत्रेण प्रधर्पयितुमिच्छति ॥ भक्षार्थं जातसंरम्भा गर्जन्ती साभ्यथायत । आपतन्तीं तु तां हष्ट्वा अगुस्त्यो भगवानृषिः॥ ृराक्ष्सत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः । अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताटकामपि शृप्तवान् ॥ १२ पुरुपादी महायक्षी विरूपा विकृतानना । इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥ १३ सैपा शापकृतामपी ताटका क्रोधमूर्चिछता । देशमुरताद्यत्येनमगस्त्याचरितं शुभम् ॥ १४ एनां राचव दुर्वृत्तां चर्क्षां परमदारुणाम् । गोत्राह्मणहितार्थाच जिह दुप्टपराक्रमाम् ॥ १५ न होनां शापसंस्पृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान् । निहन्तुं त्रिपु छोकेषु त्वामृते रघुनन्दन ॥ १६ न हि ते स्त्रीवथकृते घृणा कार्या नरोत्तम । चातुर्वण्यहितार्थाय कर्त्वयं राजसूनुना ॥ नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्। पावनं<sup>र</sup> वा सदोपं वा कर्तव्यं रक्षता सता॥ राज्यभारितयुक्तानामेप धर्मः सनातनः । अधर्म्या जिह् काकुत्स्य धर्मो ह्यस्या न विद्यते॥१९ श्रूयते हि पुरा शको विरोचनसुतां नृप । पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूद्यत् ॥ २० विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतित्रता<sup>3</sup>। अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निपूदिता॥२१ एतैरन्यैश्च बहुभी राजपुत्रैर्महात्माभिः । अधर्मनिरता नार्यो हताः पुरुपसत्तमैः ॥ तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान्नृप ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ताटकावृत्तान्तो नाम पञ्चविद्यः सर्गः निहत इति । अगस्त्यशापेनेति भावः पातकम् च. हुर्ग म्यू अगस्त्यमस्यधावतित वक्ष्यम णत्वात् । 퀵. दृढव्रता अस्य स्थाने-इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघव-इदमर्थम् खः नास्ति । –इति च.

# षड्विंशः सर्गः ताटकावधः

मुनेर्वचनमञ्जीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः । राघवः प्राञ्जलिर्भृत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः ॥ 8 पितुर्वचननिर्देशात्पितुर्वचनगौरवात् । वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया ॥ अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः ॥ सोऽहं पितुर्वचः शुत्वा शासनाद्व्रह्मवादिनः । करिष्यासि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम् ॥ ४ गोत्राह्मणहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च । तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः ॥ ५ एवसुक्त्वा धनुर्मध्ये वद्धा सुष्टिमरिंद्मः । ज्याघोपमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नाद्यन् ॥ Ę तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः । ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥ तं शब्दमभिनिध्याय राक्षती क्रोधमूर्छितं। श्रुत्वा चाभ्यद्रवद्वेगाचतः शब्दो विनिःसृतः॥ ८ तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम् । प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभापत ॥ पत्रय लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः । भिद्येरन् दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च॥ १० एनां पद्म्य दुराधर्षं मायावलसमन्विताम् । विनिवृत्तां करोम्यद्य हतकर्णामनासिकाम् ॥ ११ न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्। वीर्यं चास्या गतिं चापि हनिष्यामीति मे मतिः। एवं ब्रुवाणे रामे प्र ताटका क्रोधमूर्छिता । उद्यम्य वाहू गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत ॥ विश्वामिलस्तु ब्रह्मिर्वेर्डुकारेणामिभत्स्य ताम्। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत ॥ १४ उद्धून्वाना रजो घोरं ताटका राघवावुभौ । रजोसोहेन महता मुहूर्त सा व्यमोहयत् ॥ ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ । अवाकिरत्सुमहता ततश्चक्रोध राघवः ॥ शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः । 'प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौ चिच्छेद पत्रिभिः ॥१७ तत्रिछन्नभुजां श्रान्तामभ्याशे परिगर्जतीम् । सौमित्रिरकरोत्कोधाद्भृतकर्णाप्रनासिकाम् ॥ १८ कामरूपधरा सद्यः कृत्वा रूपाण्यनेकशः । अन्तर्धानं गता यक्षी मोह्यन्ती स्वमायया ॥ अइसवर्षं विमुख्जन्ती भैरवं विचचार ह । ततस्तावइमवर्षेण कीर्यमाणी समन्ततः ।। हृद्धा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत् । अस्रं ते घृणया राम पापैपा दुष्टचारिणी ॥ यज्ञविन्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया । वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते ॥ रक्षां सि संध्याकालेषु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि / इत्युक्तस्तु तदा यक्षीमरमवृष्टवाभिवर्षती ॥ दर्शयन् शब्दवेधित्वं तां रुरोध स सायकैः। सा रुद्धा शरजालेन मायावलसमन्विता । २४

रात्ततः ॥ तदा तौ शस्त्रवर्षेण ववर्ष क्रोविम्छिता । ततस्तौ शस्त्रवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः ॥

१. प्रतिहत्य च. छ. ।

२. अस्यानन्तरम् — ज्यास्वनं चक्रतुर्वारौ वज्रा-शनिसमं तदा । मोहिता तेन शब्देन लब्धसंज्ञा चि-

३६

अभिद्भाव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुपी । तामापतन्ती वेगेन विक्रान्तामश्नीमिव शरेणोरिस विवयाध सा पपात ममार च । तां हतां भीमनंकाशां हज्द्वा सुरपितस्तदा ॥ २६ साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्च समपूजयन । उवाच परमशीतः सहस्राक्षः पुरंदरः ॥ सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथात्रुवन् । सुने कौशिक भट्टं ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्रणाः ॥ २८ तोपिताः कर्मणानेन स्नेहं द्रीय राघवे । प्रजापतेर्भृदाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् ॥ २९ तपोवलभूतो ब्रह्मन् राघवाय निवेद्य । पात्रभृतश्च ने ब्रह्मस्तवानुगमने धृतः ॥ 30 कर्तव्यं च महत्कर्म सुराणां राजसूनुना । एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुईष्टा यथागतम् ॥ 3 8 विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते । ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोपितः ॥ ३२ मृप्ति राममुपाद्राय इदं वचनमत्रवीत्। इहाच रजनीं राम वसेम शुभदरीन ॥ 33 श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम । विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः ॥ 38 उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम् । सक्तशापं वनं तच तस्मिन्नेव तदाहिन<sup>3</sup> ॥ 34 रमणीयं विवभाज यथा चैत्ररथं वनम् ॥

> निह्त्य तां यक्ष्मुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंघैः । उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेळां प्रतिवोध्यमानः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्निकायां संहितायां वालकाण्डे ताटकावधो नाम पड्विद्यः सर्गः

सप्तविंशः सर्गः

अस्रग्रामप्रदानम्

अथ तां रजनीमुख्य विश्वामित्रो महायशाः । प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाव मधुराक्ष्रम् ॥ १ पिरतुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्रीत्या परमया युक्तो दृदाम्यस्नाणि सर्वशः ॥ २ देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगानिष । यैरमित्रान् प्रसह्माजौ वशीकृत्य विजेष्यासि ॥ ३ तानि दिव्यानि भद्रं ते दृदाम्यस्नाणि सर्वशः । दृण्डचकं महदिव्यं तव दास्यामि राघव ॥ ४ धर्मचकं ततो वीर कालचकं तथैव च । विष्णुचकं तथात्युप्रमैन्द्रमस्नं तथैव च ॥ प्रव्यामि तथेव च ॥ र्व्यामि तरिष्ठेष्ठ शैवं शूलवरं तथा । अस्नं व्रह्मशिरश्चैव ऐपीकमिष राघव ॥ ४ ६ दृदामि ते महावाहो ब्राह्मसन्नमनुत्तमम् । पिदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी उमे ॥ ७

हिंशोभितम् । चूतैश्च पनसेः पूगैर्नारिकेलैश्च ।। वापीकूपतडागैश्च दीर्घिकाभिरलंकृतम् ।

अस्यानन्तरम्—चम्पकाशोकपुन्नागमाछि- । मिछिकोहेमकूटैश्च मण्टपैरुपशोभितम् ॥—इति ग. ।

प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज । धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च ॥ पाशं वारुणमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम् । अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन ॥ द्दाभि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा । आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥ वायव्यं प्रथनं नाम ददामि च तवानघ । अस्त्रं हयिशरो नाम क्रौछ्यमस्त्रं तथैव च ॥ ११. शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव। कङ्कालं मुसलं घोरं कापालमथ कङ्कणम्।। १२ वधार्थं रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः । वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः ॥ १३ असिरत्नं महावाहो ददामि नृवरात्मज । गान्धर्वमस्त्रं द्यितं मानवं नाम नामतः ॥ १४ प्रस्वापनप्रशमने द्द्रि सौरं च राघव । वर्षणं शोपणं चैव संतापनविलापने ॥ १५ मादनं चैव दुर्धर्षं कन्द्रपद्यितं तथा । पैशाचमस्त्रं द्यितं मोहनं नाम नामतः ॥ १६ प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः । तामसं नरशार्दूल सौमनं च महावलम् ॥ . १७ संवर्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मजं । सत्यमस्रं महावाहो तथा मायाधरं परम् ॥ 26 सौरं तेजः प्रभं नाम परतेजोऽपकर्षणम् । सौम्यास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं च दारुणम् ॥१९ दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम् । एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान् ॥ गृहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज । स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ॥२१ ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रयाममनुत्तसम् । सर्वसंयहणं येषां दैवतैरिप दुर्लभम् ॥ २२ तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत् । जपतस्तु मुनस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ॥२३ उपतस्थुर्महाहीणि सर्वाण्यस्नाणि राघवम् । ऊचुश्च मुदिताः सर्वे रामं प्राञ्जलयस्तदा ॥ २४ इमे स्म परमोदाराः किंकरास्तव राघव । यद्यदिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै ॥ ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबछैः । प्रतिगृद्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना।। मानसा मे भविष्यध्वभिति तानभ्यचोद्यत् िततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम् ॥ अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे।।

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वातिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे अस्त्रग्रामप्रदानं नाम सप्तविंश: सर्ग:

## अष्टाविंशः सर्गः अस्तर्भहारप्रहणम्

प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः । गच्छन्नेवाथ काकुत्स्थो विश्वामित्रमथावर्वात् ॥ १

१. प्रथमम् ख. छ. । मथनम् ग. ।
 ४. नाम नामतः च. ।

 २. धारयन्त्यसुराः च. छ. ।
 ५. यद्यदिच्छसीत्यारभ्य महा

 ३. मोहनम् ख. ।
 मागः ग. छ. नास्ति ।

गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्पः सुरासुरैः । अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् सुनिपुंगव ॥ एवं ब्रुवित काकुत्स्थे विश्वामित्रो महामितः । संहारान् व्याजहाराथ धृतिमान् सुत्रतः शुचिः लक्ष्यालक्ष्याविमौ वैव दृढनाभसुनाभको । दशाक्षशतवक्त्री च दशशीर्पशतोद्रौ ॥ ५ पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभस्वनाभकौ । ज्योतिपं कृशनं चैव नैरास्यविमलावुभौ ॥ ξ यौगन्धरविनिद्रौ<sup>3</sup> च दैत्यप्रमथनौ<sup>8</sup> तथा । शुचिवाहुर्महाबाहुर्निष्कुलिर्विहाचिस्तथा ॥ सार्चिर्माली धृतिर्माली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा । पिञ्चं सोमनमं चेव विधृतमकरावुसौ ॥८ करवीरकरं चैव धनधान्यो च राघव । कामरूपं कामरुचिं मोहनं मारणं तथा ।। जुम्भकं सर्वनाभं च संधानवरणौ तथा । भृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः॥१० प्रतीच्छ मम भट्टं ते पात्रभूतोऽसि राघव । वाढमित्येव काकुत्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ११ दिव्यभास्वरदेहाश्च मृर्तिमन्तः सुखप्रदाः । केचिदङ्गारसदृद्धाः केचिद्धमोपमास्तथा ॥ चन्द्रार्कसदृशाः केचित्प्रह्वाञ्जलिपुटास्तथा । रामं प्राञ्जलयो भूत्वाव्रुवन् मधुरभापिणः ॥ इमे स्म नरहार्दृष्ट शाधि किं करवाम ते । मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ।। गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । अथ ते राममामन्द्रय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ॥ एवमस्त्वित काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम् । स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम् गच्छन्नेवाथ मधुरं ऋक्णं वचनमत्रवीत् । किं न्वेतन्मेघसंकाशं पर्वतस्याविदृरतः ॥ वृक्ष्पण्डमिवाभाति परं केतिहरूं हि मे । दर्शनीयं मृगाकीणं मनोहरमतीव च ॥ 80 नानाप्रकारैः श्कुनैर्वल्गुनादेरलंकतम् । निःसृताः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहर्पणात् ॥ अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया । सर्वं मे शंस भगवन् कस्याश्रमपदं त्विदम् ॥ २० संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मन्ना दुष्टचारिणः । तव यज्ञस्य विन्नाय दुरात्मानो महासुने १२ ॥२१

- तान् प्रतिजयाहेति शेपः। 1.
- रुक्षाक्षविषमौ च. छ. । ٧.
- : २. शकुनम् पुना. ।
  - ३. योगन्धरहरिद्रौ च. छ. ।
  - प्रशमना च. । प्रशमनम् छ.।
  - अस्यार्थस्य स्थाने—सार्विमाली धृतिज्वाला
- वृत्तिमात्राबुकास्तथा—इति खः ।
- भिवृ च.
  - विधृम्र. ख. ।

- मोहमावरणम् च. छ.।
- ददं पद्यम् च. छ. नास्ति।
- अस्यानन्तरम्--ततस्तु रामः काकुत्स्थः
- शासनाद्रह्मवादिनः। लक्ष्मणाय च तान् सर्वान् वरास्त्रान् रघुनन्दनः ॥ संहारान् स च संहष्टः श्रीमांस्तरमे न्यवे-दयत्।--- इति प्रक्षिप्तं काचित् दृदयते ।
  - ११. मितो भाति च. छ.।
- १२. अस्यानन्तरम्---भगवन् घोररूपास्ते मांसञ्जाणितभाजनाः—इति ख. ।

भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी। रिक्तिव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः॥ एतत्सर्व सुनिश्रेष्ठ श्रीतुमिच्छासि सुत्रतं ॥

> इत्यापे श्रीमद्रामायणे वार्नाकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे अस्त्रसंहारग्रहणं नाम अष्टाविदा: सर्गः

# एकोनत्रिंशः सर्गः

#### सिद्धाश्रमः

अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः । विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥ 3 इह राम महावाहो विष्णुर्देववरः प्रभुः। वर्षाणि सुवहूनीह तथा युगशतानि च ॥ २ तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातपाः । एप पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ 3 सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो हात्र महातपाः। एतिसमन्नेव काले तु राजा वैरोचिनिर्विलः 11 निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रांश्च समरुद्गणान्। कारयामास तद्राज्यं त्रिपु छोकेपुःविश्रुतः॥ यज्ञं चकार सुमहानसुरेन्द्रो महावलः । वलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः ॥ समागम्य स्वयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे । विलेवेरोचिनविष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् ॥ असमाप्ते ऋतौ तस्मिन् स्वकार्यमिभपद्यताम् । ये चैनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः ॥ यच यत यथावच सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति । स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगसुपागतः ॥ वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम् । एतिसमन्नन्तरे राम काइयपोऽभिसमप्रभः॥१० अदिया सहितो राम दीप्यमान इवौजसा । देवीसहायो भगवान् दिन्यं वर्पसहस्रकम् ॥११ व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव सधुसूदनम् । तपोमयं तपोराशि तपोमूर्ति तपोधनम् ॥ 3 तपसा त्वां सुतप्तेनं पदयामि पुरुपोत्तमम् । शरीरे तव पदयामि जगत्सर्वमिदं प्रभो ॥ त्वमनादिरनिर्देरयस्त्वामहं शरणं गतः । तमुवाच हरिः प्रीतः काश्यपं धृतकल्मपम् ॥ वरं वरय भद्रं ते वराहोंऽसि मतो मम । तच्छ्रत्वा वचनं तस्य मारीचः काइयपोऽन्रवीत् ॥ अदिया देवतानां च मम चैवानुयाचतः । वरं वरद सुप्रीतो दातुमईसि सुव्रत ॥ पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ । श्राता भव यवीयांस्त्वं शकस्यासुरसूद् ॥ शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमईसि । अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति॥१८

१. म्यहं प्रभा च. छ.।

२. इदमर्थम् ग. केवलमास्ति ।

तपात्मकम् च. छ.

४. तमुवाचेत्यादिः 'अनुयाचत् भागः स. नास्ति ।

सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ट भगवन्नितः । अथ विष्णुर्महातेजा अदियां समजायत ॥ १९ वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत् । त्रीन् क्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम ॥ आक्रम्य छोकाँल्छोकात्मा सर्वछोकहिते रतः । महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य विरुमोजसा ॥ त्रैलोक्यं स महातेजाश्वके शकवशं पुनः । तेनैप पूर्वमाकान्त आश्रमः श्रमनाशनः ॥ २२ मयापि भक्त्या तस्यैप वामनस्योपभुज्यते । एतुमाश्रममायान्ति राक्ष्सा विव्वकारिणः ॥ २३ अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः । अथ गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम् ॥ २४ तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम । इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणम् ॥ २५ प्रविज्ञात्राश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः । शशीव गतनीहारः पुनर्वसुसमन्वितः ॥ २६ तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः । उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन् ॥ २७ यथाई चिक्ररे पूजां विश्वामित्राय धीमते । तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नतिथिकियाम् ॥ २८ महर्तिमिव विश्रान्तौ राजपुत्रावरिंद्मौ । प्राञ्जली मुनिशार्वलम् चतू रघनन्दनौ ॥ २९ अद्येव दीक्षां प्रविद्य भद्रं ते मुनिपुंगव । सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव॥ ३० एवमको महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । प्रविवेश ततो दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥३१ क्रमाराविप तां रात्रिमुपित्वा सुसमाहितौ । प्रभातकाले चेत्थाय पूर्वी संध्यामुपास्य च ॥ स्पृष्टोदकौ शुची जप्यं समाप्य नियमेन च । हुतामिहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्त्रिकायां संहितायां

त्रिंशः सर्गः

वालकाण्डे सिद्धाश्रमो नाम एकोनत्रिंदाः सर्गः

यज्ञरक्षणम्

अथ तो देशकालको राजपुत्रावरिंदमो । देशे काले च वाक्यकावत्र्तां कोशिकं वचः ॥ १ भगवञ्शोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो । संरक्षणीयो तो त्रह्मन्नातिवर्तेत तत्क्षणम् ॥ एवं त्रुवाणो काकुत्स्थो त्वरमाणो युयुत्सया । सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुर्नृपात्मजौ ॥ ३ अद्य प्रभृति पड्रात्रं रक्षतं राघवो युवाम् । दिक्षां गतो ह्येप मुनिर्मीनित्वं च गमिष्यिति ॥ ४ तो च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनौ । अनिद्रौ पडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम् ॥ ५ उपासांचक्रतुर्वीरो यत्तौ परमधिन्वनौ । ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमित्रदमो ॥ ६ अथ काले गते तस्मिन् पष्टेऽहिन समागते । सोमित्रिमत्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥ ७ रामस्यैवं त्रुवाणस्य त्विरतस्य युयुत्सया । प्रज्ञवाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता²॥ ८

<sup>1.</sup> रामस्य त्रुयु,साकालेऽकस्मादिदं वेदिप्रज्वलनं गमनस्चक उ,प.तः । समनन्तरपये वक्ष्यमाणं तु

<sup>2.</sup> उपाध्याया ब्रह्मा, पुरोहित उपद्रष्टा।

१, मानदः च, छ, ।

२. इदमर्थम् क. ख. घ. नास्ति ।

सद्भेचमसस्रका ससमित्कुसुमोचया । विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्वाल सर्त्विजा।। मन्त्रवच यथान्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते । आकाशे च महाञ्शब्दः प्रादुरासीद्भयानकः ॥ १० आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृपि निर्गतः । तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम् ॥ मारीचश्च सुवाहुश्च तयोरनुचरास्तथा । आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवासृजन् ॥ १२ तां तेन रूधिरोघेण वेदिं वीक्ष्य समुक्षिताम् । सहसाभिद्रतो रामस्तावपद्यत्ततो दिवि ॥१३ तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः । लक्ष्मणं त्वथ संप्रेक्ष्य रामो वचनमत्रवीत् ॥ १४ पत्रय लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान्। मानवास्त्रसमाधृताननिलेन यथा घनान्।। करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीहशान् । इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान् ॥ मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्वरम् । चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोराक्ष राघवः ॥ स तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहितः। भंपूर्ण योजनशतं क्षिप्तः सागरसंष्ठ्रवे ॥ 25 विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषुवलपीडितम् । निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ पद्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं धर्मसंहितम् । मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैव्येयुज्यते ॥ इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः। राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञन्नान् पिशिताशनान् इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निवं । संगृह्य सुमहचापमाग्नेयं रघुनन्दनः ।। सुवाहूरिस चिक्षेप स विद्धः प्रापत्दुवि । शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः ॥ २३ राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमावहन्। स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञन्नान् रघुनन्दनः॥ २४ ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा । अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः॥२५ निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थामिद्मन्नवीत् । कृतार्थोऽस्मि महावाहो कृतं गुरुवचस्त्वया ॥ सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं राम महयशः । स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत् ॥ २७

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे यज्ञरक्षणं नाम त्रिंशः सर्गः

<sup>1.</sup> सत्विजेति विश्वामित्रविशेषणम् । ऋतिशिभः । श्रापमायम्य वीर्यवान् ॥—इति परिवृतेनेत्यर्थः । वेदिविशेषणमेतचे।जयन्ति व्याख्यातारः ।

१. अस्यानन्तरम्—यज्ञघानश्रानिप्रख्यान् देवारीन् पिशिताशनान् — इति च. ।

२. इदं पद्यम् क. ख. घ. नास्ति । दिव्यमाग्नेयमुत्तमम्—इति अस्यानन्तरम्-एवं वदन्तं तं दृष्टा भनुः प्रवरपाणिनम् । वालोऽयमिति विशाय तमनादृत्य दुर्मती ॥ विश्वामित्रस्य नास्ति। तां वेदिं सत्वरावभ्यधावताम् । तावुर्दाक्ष्य त्वरन् राम-

वियुज्यते ग.

घ. छः नास्ति ।

स्थाने---प्रगृह्यास्त्रं

राघव इत्यादिः पुरत्यन्तो भागः ξ.

इदमधंम् क. नास्ति । **v**.

# एकत्रिंशः सर्गः

मिथिलाप्रस्थानम्

अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थीं रामलक्ष्मणी । ऊपतुर्भृदिती वीरी प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाहिकक्रियों । विश्वामित्रमृपींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः ॥ २ अभिवाद्य मुनिश्रेष्टं ज्वलन्तमिव पावकम् । ऊचतुर्मधुरोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ ॥ 3 इमौ स्वो मुनिशार्दूल किंकरौ समुपस्थितौ । आज्ञापय यथेष्टं वे शासनं करवाव किम् ॥ एवमुक्तास्ततस्ताभ्यां सर्वे एव महर्पयः । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमृत्रवन् ॥ ५ मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति । यज्ञः परमधर्भिष्टस्तस्य यास्यामहे वयम् ॥ Ę त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गामिण्यसि । अद्भृतं च धन्रत्नं तत्रैकं द्रष्ट्रमहिसि ॥ तिद्धि पूर्व नरश्रेष्ट दत्तं सद्सि दैवतैः । अप्रमेयवलं घोरं मखे परमभास्वरम् ॥ 6 नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः । कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुपाः॥९ धनुपस्तस्य वीर्यं तु जिज्ञासन्तो महीक्षितः । न शेकुरारोपियतुं राजपुत्रा महावलाः ॥ १० तद्धनुनिरहार्दूछ मैथिलस्य महात्मनः । तत्र द्रक्ष्यि काकुत्स्थ यज्ञं चाद्भतद्रीनम् ॥ ११ तंद्रि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः । याचितं नरशार्दूल सुनामं सर्वदेवतैः ॥ १२ आयागभूतं । नृपतेस्तस्य वेदमिन रायव । अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्चागरुगन्धिमिः ।। १३ एवमुक्त्वो मुनिवरः प्रस्थानमकरेक्तदा । सर्पिसङ्घः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः ॥ १४ स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमाद्हम् । उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोचयम् प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुत्तमम् । उत्तरां दिशमुद्दिस्य प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ १६ तं प्रयान्तं मुनिवरमन्वयाद्नुसारिणाम् । शकटीशतमात्रं च प्रयाणे त्रह्मवादिनाम् ॥ १७ मृगपक्षिगणाञ्चेव सिद्धाश्रमनिवासिनः । अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं महामुनिम् ॥ १८ निवर्तयामास ततः पक्षिसङ्घान् मृगानिप । ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥ १९ वासं चक्कुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः । तेऽस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः ॥ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निपेदुर्मितौजसः । रामोऽपि सहसौमित्रिर्मुनींस्तानभिपूज्य च ॥ अत्रतो निपसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः । अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिम् ॥ पप्रच्छ मुनिशार्दू छं कौत्ह्लसमन्वितः । भगवन् को न्वयं देशः समृद्धवनशोभितः ॥ श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमईसि तत्त्वतः । चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः ॥२४

तस्य देशस्य निखिलमृपिमध्ये महातपाः ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातसहस्रिकायां संहितायां

वालकाण्डे मिथिलाप्रस्थानं नाम एकत्रिंदाः सर्गः

आयागिति । यजनीयदेवतारूपं धनुस्तस्य

न्युतेवेंद्रमानि तिष्ठतीति भावः ।

२. अनुसारिणम् गो. । ३. इदमर्थम् घ. नास्ति ।

## द्वालिंशः सर्गः

## कुशनाभकन्यापाख्यानम्

(ब्रह्मयोनिर्महानासीत्कुशो नाम महातपाः । अक्तिष्टव्रतधर्मज्ञः सज्जनप्रतिपूजकः ॥ १ स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुणोल्वणान् । वैदुभ्या जनयामास चतुरः सददाान् सुतान् ं कुशाम्बं कुशनाभं च असूर्तरजसं वसुम्)। दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया ॥ ३ तानुवाच कुराः पुत्नान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः । क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम् ॥ कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसंमताः । निवेशं चिकरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा ॥ कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीम् । कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोद्यम्।। ६ असूर्तरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः । चक्रे पुरवरं राजा वसुश्रके गिरिव्रजम् ॥ O एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः । एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ 6 सुमागधी नदी <sup>3</sup>पुण्या मगधा विश्रुता यया । पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते 11 सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः । पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥ कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम् । जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥ 88 तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकताः । उद्यानभूमिमागम्य प्रावृपीव शतहदाः ॥ १२ गायन्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च सर्वशः । आमोदं परमं जग्मुर्वराभरणभूषिताः ॥ १६ अथ ताश्चारुसर्वाङ्मयो रूपेणाप्रतिमा भुवि । उद्यानमध्ये शोभन्ते तारा इव घनान्तरे ॥ ताः सर्वगुणसंपन्ना रूपयौवनसंयुताः । दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमत्रवीत् ॥ १५ अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ । मानुषस्य उयतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ ॥ १६ चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः । अक्षय्यं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्य । १७ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरिक्कप्टिकर्मणः । अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथात्रवीत् ॥ १८ अन्तश्चरिस सूतानां सर्वेषां त्वं सुरोत्तम । प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमस्मानवमन्यसे ॥ १९ कुशनाभसुताः सर्वाः समर्थोस्त्वां सुरोत्तम । स्थानाच्च्यावियतुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम् ॥ मा भूत्स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम् । अवमन्य स्वधर्मेण स्वयंवरसुपास्महे ॥ (पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च नः । यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति ।। तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायुः परमकोपनः । प्रविदय सर्वगात्राणि वभञ्ज भगवान् प्रभुः ॥२३

१. आधूर्त च. छ.।

२. रम्या मगधान् विश्रता ययौ च.।

३. निल मलादिः योवन मिल्यन्तो भागःक. नास्ति ।

४. इदं पद्यम् ख. नास्ति ।

५. प्रभावज्ञाश्चेत्यादिः सुरोत्तमेत्यन्तो ५.गः सः

नारित।

<sup>्</sup>दः अस्यानन्तरम्-अरितमात्राकृतर् कर्

ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहम् । प्रापतन् मुवि संभ्रान्ताः सलजाः साशुलोचनाः॥
स च ता दियता दीनाः कन्याः परमशोभनाः । हृष्ट्वा भग्नास्तदा राजा संभ्रान्त इदमत्रवीत् ॥
किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममवमन्यते । कुटजाः केन कृताः सर्वा वेष्टन्यो नाभिभापथ ॥
एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं संद्धे ततः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे कुद्यनाभकन्योपारुयानं नाम द्वात्रिद्य: सर्ग:

# त्रयस्त्रिशः सर्गः

ब्रह्मदत्तविवाहः

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य थीमतः । शिरोभिश्चरणी स्पृष्ट्वा कन्याशतमभाषत ॥ १

वायुः सर्वात्मको राजन् प्रधर्पयितुमिच्छति । अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते ॥ २ पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः । पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव ॥ तेन पापानुवन्धेन वचनं नप्रतीच्छता । एवं ब्रुवन्त्यः । सर्वाः स्म वायुना निहता भृशम् ॥ ४ तासां तद्वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः । प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम् ॥ क्षान्तं क्षमावतां पुत्रयः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् । ऐकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम ॥ अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुपस्य वा । दुष्करं तद्धि वः क्षान्तं त्रिद्शेषु विशेषतः॥ ७ यादृशी वः क्ष्मा पुत्र्यः सर्वासामविशेपतः । क्ष्मा दानं क्ष्मा सत्यं क्ष्मा यज्ञश्च पुत्रिकाः ॥ क्षमा यद्याः क्षमा धर्मः क्षमया विष्टितं जगत् । विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिद्शविक्रमः ॥ मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः। <sup>२</sup>देशे काले च कर्तव्यं सहशे प्रतिपादनम्॥ एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महामुनिः । ऊर्ध्वरेताः शुभाचरो ब्राह्मं तप उपागमत् ॥ ११ तप्यन्तं तमृपिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते । सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिछातन्या तदा ॥ सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूपणपरायणा । ज्वास काले धर्मिष्टा तस्यास्तुष्टोऽभवद्गुरुः ॥ १३ स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम् ॥१४ परितष्टं मुनि ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरा । उवाच परमशीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम् ॥ १५ लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्मचा ब्रह्मभूतो महातपाः । ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिक ॥ अपितृश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् । त्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम् ॥ तस्या प्रसन्नो ब्रह्मपिदेदौ पुलमनुत्तमम् । ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम् ॥ १८

ब्रवल्य इति रा. पाठः साधुः ।

इदमधंम् क. नास्ति।

२. देशे काले प्रदानस्य

देशकाली प्रदानस्य

स राजा सोमदेयस्तु पुरीमध्यवसत्तदा । काम्पिल्यां परया छक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम् ॥ स बुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः । ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा ॥ त्रश् तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपितम् । ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ त्रश् यथाक्रमं ततः पाणीञ्जयाह रघुनन्दन । ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपितर्यथा ॥ त्रश् सप्रथमात्रे तदा पाणौ विकुव्जा विगतव्वराः । युक्ताः परमया छक्ष्म्या वभुः कन्याः शतं तदा ॥ स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपितः । वभूव परमित्रीतो हर्षं छेभे पुनः पुनः ॥ २४ कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपितः । सदारं प्रेपयामास सोपाध्यायगणं तदा ॥ २५ सोमदापि सुसंह्रष्टा पुत्तस्य सद्भीं क्रियाम् । यथान्यायं च गन्धर्वाः स्नुपास्ताः प्रत्यनन्दत ॥ स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनामं प्रशस्य च ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ब्रह्मदत्तविवाहो नाम त्रयस्त्रिद्याः सर्गः

### चतुस्त्रिंशः सर्गः विश्वामित्रवंशवर्णनम्

कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव । अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्नीमिष्टिमकल्पयत् ॥ १ इष्ट्रयां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपितम् । उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥ २ पुत्र ते सहशः पुत्रो भविष्यित सुधार्मिकः । गाधि प्राप्स्यिस तेन त्वं कीर्ति लोकं च शाश्वतीम् ॥ एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपितम् । जगायाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥ १ कस्यिचत्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः । जज्ञे परमधर्मिष्टो गाधिरित्येव नामतः ॥ ५ स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । कुशवंशप्रस्तोऽस्मि कौशिको र्नन्दन ॥ ६ पूर्वजा भिगनी चापि मम राघव सुत्रता । नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥ ७ सशरीरा गता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिनी । कौशिको परमोदारा सा प्रवृत्ता महानदी ॥ ८ दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता । लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवृत्ता भिगनी मम ॥ ९ ततोऽहं हिमवत्पार्श्वं वसामि निरतः सुखम् । भिगन्यां स्नेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ॥ सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता । पतित्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ॥ अहं हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः । सिद्धाश्रममनुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥ एषा राम ममोत्पत्तः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता । देशस्य च महावाहो यन्मां त्वं परिपृच्छांस ॥ गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम । निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भृद्विन्नोऽध्वनिह नः ॥ गतोऽर्धरात्रः काकुतस्थ कथाः कथयतो मम । निद्रामभ्येहि अदं ते मा भृद्विन्नोऽध्वनिह नः ॥

<sup>.</sup> इदमर्थम् घ. नास्ति।

१. विश्रतः क.।

न्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपिक्षणः । नेशेन तमसा ज्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥ १५ थुं अयते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवादृतम् । नक्षत्रतारागह्नं ज्योतिर्मिरवभासते ॥ १६ उत्तर्यति च शीतांद्युः शशी लेकतमानुदः । हाद्यन् प्राणिनां लोक मनांसि प्रभया स्वयां ॥ १७ नेशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः । यक्ष्राश्चससङ्घाश्च राद्राश्च पिशिताशनाः ॥ १८ एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः । साधु साध्विति तं सर्वे मुनया द्यभ्यपूजयन् ॥ १९ कृशिकानामयं वंशो महान् धर्मपरः यदा । त्रशोपमा महात्मानः कुशवंत्र्या नरोत्तमाः ॥ २० विशेपेण भवानव विश्वामित्रो महायशाः । कोशिकी च नरिक्त्रेष्टा कुलोह्त्योतकरी तव ॥ इति तैर्मुनिशार्द्लेः प्रशस्तः कृशिकात्मजः । निद्रामुपागमच्ल्रीमानस्तंगत इवांशुमान् ॥ २२ रामोऽपि सहसौमित्रिः किंचिदागतिवस्मयः । प्रशस्य मुनिशार्द्लं निद्रां समुपसेवते ॥ २३

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्वदातिसङ्खिकायां संहितायां यात्काण्डे विश्वामित्रवंशवर्णनं नाम चतुर्वित्रशः सर्गः

# पत्रत्रिंशः सर्गः

उमागङ्गावृत्तान्तसङ्क्षेपः

उपास्य रातिशेषं तु शोणाकृष्ठे महर्पिभिः । निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभापत ॥ सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते । उत्तिष्टोत्तिष्ट भद्रं ते गमनायाभिरोचय ॥ २ तच्छुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाहिकीं कियाम् । गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ अयं शोणः शुभजलोऽगाधः पुलिनमण्डितः । कतरेण पथा त्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम् ॥ ४ एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽत्रवीदिदम् । एप पन्था मयोदिष्टो येन यान्ति महर्पयः ॥ ५ ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽर्धिदेवसे तदा । जाह्वीं सरितां श्रेष्टां दृदशुर्मुनिसेविताम् ॥ ६ तां दृष्टा पुण्यस्तिललं हंससारससेविताम् । व्यभूवर्मुनयः सर्वे मुदिताः सहराघवाः ॥ ७ तस्यास्तीरे तदा सर्वे चकुर्वासपरियहम् । ततः स्नात्वा यथान्यायं संतर्थ पितृदेवताः ॥ ८ हृत्वा चेवाग्निहोत्राणि प्रादय चानुक्तमं हिवः । विविशुर्जाह्वीतीरे शुचो मुदितमानसाः ॥ ९ विश्वामित्रं महात्मानं परिवायं समन्ततः । संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथात्रवीत् ॥ १० भगवन् श्रोतुमिच्छामि गङ्गां विपथगां नदीम् । त्रेलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम् ॥

त्र. विभो च. छ.। ३. वभृबु रत्यािटः समन्तत इत्यन्तो भागः २. अस्यानन्तरम्—एवमुक्ता महर्पयो विश्वा- क. नारित । ४. अस्यानन्तरम्—विष्ठितश्च यथान्याय राषवोच यथाहतः—इति ग.।

चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः। वृद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ।।१२ शैलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान्। तस्य कन्याद्वयं जातं रूपेणाप्रतिमं भुवि।। १३ या मेरुद्धिता राम तयोगीता सुमध्यमा । मेना मनोरमा देवी पत्नी हिमवतः पिया ॥ १४ तस्यां गङ्गियमभव उच्येष्टा हिमवतः सुता । इमा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्यैव राघव ।। १५ अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे "देवकार्यचिकीर्पया । शैळेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां विपथगां नदीम् ॥ १६ ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम् । स्वच्छन्दपथगां गङ्गां त्रेलोक्यहितकाम्यया ॥ १७ प्रतिगृद्य ततो देवास्त्रिलोकहितकारिणः । गङ्गामादाय तेऽगच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ १८ या चान्या शैलदुहिता कन्यासीद्र्धुनन्दन । उत्रं सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥ उम्रेण तपसा युक्तां ददी दीलवरः सुताम् । मृद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम् ॥ एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कते । गङ्गा च सरितां श्रेष्टा उमा देवी च रावव ॥ २१ एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा तिपथगा नदी । खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर ॥ २२ सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रस्य सुता तदा । सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥ २३ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायां

> ——— पट्त्रिंशः सर्गः

उमामाहात्म्यम्

वालकाण्डे उमागङ्गावृत्तान्तसङ्क्षेपो नाम पञ्चत्रिद्याः सर्गः

उक्तवाक्ये मुनौ तिस्मन्नुमौ राघवलक्ष्मणौ । प्रतिनन्द्य कथां वीरावूचतुर्मुनिपुंगवम् ॥ १ धर्मयुक्तिमदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया । दुिहतुः शैलराजस्य ज्येष्टाया वक्तुमहिसि ॥ १ विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुपसंभवम् । त्रीन् पथो हेतुना केन प्रावयेक्षोकपावनी ॥ ३ कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सिरदुक्तमा । त्रिपु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता ॥ ४ तथा ब्रुवित काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः । निखिलेन कथां सर्वामृपिमध्ये न्यवेदयत् ॥ ५ पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः । दृष्ट्वा च स्पृह्या देवीं मेथुनायोपचक्रमे ॥ ६ तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः । शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्पशतं गतम् ॥ ७ न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परंतप । ततो देवाः समुद्विग्नाः पितामहपुरोगमाः ॥ ८ यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्प्रतिसाहिष्यते । अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमबुवन् ॥ ९ देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रत । सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमईसि ॥ ६ १०

१. इद्मर्थम् क नास्ति।

२. नाम्ना मनोरमा नाम च. । नाम्ना मनोशा मना वै छ.।

३. इदं पद्यम् क. नास्ति।

४. देवतार्थ- च. छ. ।

५. गङ्गा छ.।

ैन लोका धारियण्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । त्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥११ ्वैलोक्यहितकामार्थं तेजस्तेजिस धारव । रक्ष सर्वानिमाल्लोकान्नालोकं कर्तुमहीस ॥ १२ देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वेळोकमहेश्वरः । वाढमिस्यववीत्सर्वान् पुनश्चेर्मुवाच हु ॥ १३ धार्यिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया । त्रिद्शाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छत् ॥ १४ यदिदं क्षभितं स्थानान्मम तेजो हानुत्तमम् । धारियध्यति कस्तन्मे शुवन्तु सुरसत्तमाः ॥ १५ एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्युचुर्यभध्वजम् । यत्तेजः क्षभितं ह्येतत्तद्धरा धारियण्यति ॥ १६ एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले । तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १७ ततो देवाः सगन्धर्वाः पुनरूचूर्द्दताशनम् । प्रविश त्वं महातेजो राष्ट्रं वायुसमन्वितः ॥ 26 तद्मिना पुनर्व्याप्तं संजातः श्वेतपर्वतः । दिन्यं शरवणं चैव पावकादित्यसंनिमम् ॥ १९ यत जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽभिसंभवः । अशोमां च शिवं चेव देवाः सर्पिगणास्तदा ॥ पुजयामासुरत्यर्थं सुश्रीतमनसस्ततः । अथ शैलसुता राम त्रिद्शानिद्मन्नवीत् ॥ अधियस्य कृतस्याय फलं प्राप्स्यथं भे सुराः। इत्युक्त्वा सिललं गृद्य पार्वती भास्करप्रभां ॥ समन्युरशपत्सर्वान् क्रोथसंरक्तछोचना । यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ २३ 🏃 अपसंभंडलपु दारेषु नोत्पादियतुमर्ह्य । अद्यप्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्रयः ॥ २४ एवमुक्त्वा सुरान् सर्वाञ्यकाप पृथिवीमपि । अवने नैकरूपा त्वं वहुभार्या भविष्यसि न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्के। यक्छुपीकृता । प्राप्स्यासि त्वं सुदुर्मेधे मम पुत्रमनिच्छती तान् सर्वान् त्रीडितान् दृष्टा सुरान् सुरपतिस्तदा । रामनायोपचक्राम दिशं वरुणपाछिताम् ॥ स गत्वा तप आतिष्टत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः । हिमवत्प्रभवे शक्के सह देव्या महेश्वरः ॥ २८ एप ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः । गङ्गायाः प्रभवं चैव शृणु मे सहलक्ष्मणः ॥ २९

> इत्यांपं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे उमामाहात्म्यं नाम पट्त्रिदा: सर्ग:

# सप्तत्रिंशः सर्गः

कुमारोत्पत्तिः

तत्यमाने तपो देवे देवाः सर्पिंगणाः पुरा । सेनापितमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन् ॥ १ ततोऽज्ञुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्। प्रणिपत्य सुराः सर्वे सेन्द्राः सामिपुरोगमाः॥२ येन सेनापितदेव दत्तो भगवता पुरा । स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया ॥ ३

यदत्रानन्तरं कार्यं छोकानां हितकाम्यया । संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः ॥ 🐔 देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वछोकिपतामहः । सान्त्वयन् मधुरेवीक्यैस्त्रिद्शानिद्मव्रवीत्।। शैलपुच्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासुू पित्नपु । तस्या वचनमक्विष्टं सत्यमेव न संशयः ॥ ξ इयमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः । जनियण्यति देवानां सेनापतिमरिंदमम् ॥ Q ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम् । जमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः ॥ 6 तच्छूत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन । प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूजयन् ॥ ९ ते गत्वा पर्वतं राम कैलासं धातुमण्डितम् । अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः ॥१० देवकार्यमिदं देव संविधत्स्व हुताशन । (शैलपुच्यां सहातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥ 88 देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः । गर्भं धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम् ॥ १२ अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् । स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवकीर्यत ॥ समन्ततस्तदा देवीमभ्यिषञ्चत पावकः । सर्वस्रोतां सि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥ १४ तसुवाच ततो गङ्गा सर्वदेवपुरोगमम्। अशक्ता धारणे देव तव तेजः समुद्धतम्।। १५ द्द्यमानाग्निना तेन संप्रव्याथतचेतना । अथात्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेवपुरोहितः ।। १६ इह हैमवते पादे गर्भोऽयं संनिवेदयताम् । श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भसितभार्र्के 🛶 ॥१७ उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ । यदस्या निर्गतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभम् ॥१८ काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभम् । ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेवाभ्यजायत ॥ मलं तस्याभवत्तत्र त्रपु सीसकमेव च । तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत ॥ २० निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम् । सर्वं पर्वतसंनद्धं सौवर्णमभवद्वनम् ॥ २१ जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रभृति राघव । सुवर्णं पुरुपव्यात्र हुताशनसमप्रभम् ॥ २२ नृणवृक्ष्ळतागुरुमं सर्वं भवति काञ्चनम् । तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गणाः ॥ २३ (क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन् ) ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम् दुदुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः । ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् ॥ पुत्रस्त्रैलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे ॥ २६ स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम् । स्कन्द इत्यनुवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवात् ॥ कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम् । प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम् ॥ २८ (षण्णां षडाननो भूत्वा जयाह स्तनजं पयः) गृहीत्वा क्षीरमेकाह्वा सुकुमारवपुस्तदा ॥ अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान् विभुः । सुरसेनागणपतिं ततस्तममलसुतिम् ॥

नास्ति ।---

१. सन्तु गो. ।

३. इदमर्थम् ग

२. हुताशनः च. छ.।

े अभ्यपिद्धन् सुरगणाः समेत्याग्निपुरोगमाः । एप ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥ ्कुमारसंभवश्चेव धन्यः पुण्यस्तथेव च । भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ सुवि मानवः ॥ ३२ अायुष्यान् पुत्रपेतिश्च स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत् ॥

इत्यांपं श्रीमद्रामायणे वार्ग्मीकीये आदिकाव्यं चतुर्विद्यतिसद्खिकायां संहितायां वालकाण्डं कुमारात्यत्तिनीम नप्तिविद्याः सर्गः

# अष्टत्रिंशः सर्गः

सगरपुलजन्म

तां कथां कोशिको रामे निवेच मधुराक्षराम् । पुनरेवापरं वाक्यं काकृत्स्थमिद्मववीत् ॥ १ अयोध्याधिपतिः द्युरः पूर्वमालीन्नराधिपः । सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजाः॥२ ' विद्भेद्रहिता राम केशिनीं नाम नामतः । ज्येष्टा सगरपत्नी सा धर्मिष्टा सत्यवादिनी ॥ अस्टिनेमिट्हिता रूपेणाप्रतिमा सुवि । द्वितीया सगरस्यासीत्पत्नी सुमतिसंज्ञिता ॥ X ताभ्यां सह तदा राजा पत्रीभ्यां तप्तवांस्तपः । हिमबन्तं समासाद्य भुगुप्रस्रवणे गिरौ ॥ --- अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो सुनिः । सगराच वरं प्रादाद् भृगुः सत्यवतां वरः ॥ Ę अपत्यलाभः तुमहान् भविष्यति तवानव । कीर्ति चाप्रतिमां लोके प्राप्त्यसे पुरुषर्पस ॥ एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव । पृष्टि पुत्रसहस्नाणि द्यपरा जनियण्यति ॥ 4 भापमाणं महात्मानं राजपुत्रया प्रसाद्य तम् । ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा ॥ एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन् का बहून् जनिथप्यति । श्रोतुभिच्छाबहे सम्यक् सत्यमस्तु बचस्तव॥ तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्भिकः । उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम् ॥ एको वंशकरो बास्त बहुवो वा महाब्रखाः। कीर्तिमन्तो महोत्साहाः का वा कं बर्गमच्छति॥ मुनेस्त वचनं शृत्वा केशिनी रघुनन्दन । पुत्रं वंशकरं राम जन्नाह नृपसंनिधौ ॥ पष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपण्भगिनी तदा । महोत्साहान् कीर्तिमतो जन्नाह सुमतिः सुतान् ॥१४ प्रदक्षिणमृपिं कृत्वा शिरकाभिभणम्य च । जगाम स्वपुरं राजा सभायों रघूनन्दन ॥ १५ अथ काले गते तस्मिञ्ज्येष्टा पुत्रं व्यजायत । असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम् ॥ [सुमतिस्तु नरच्यात्र गर्भतुम्वं च्यजायत । पष्टिः पुत्ताः सहस्राणि तुम्वभेदाद्विनिःसृताः॥ १७ ् घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन् हेकालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे ॥ 26 अथ द्विंण कालेन रूपयौवनशालिनः । पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तद्रा ॥ १९ स च देयेष्टो नरश्रेष्टः सगरस्यात्मसंभवः । वालान् गृहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥ २० प्रिक्षित्य प्रह्मित्रित्यं मज्जतस्तात्रिरीक्ष्य वै। एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिवाधकः ॥ २१ पौराणामिहते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्। तस्य पुत्रोंऽशुमान्नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् । संमतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवदः । ततः कालेन महता मितः समिभिजायत ॥ २३ सगरस्य नरश्रेष्ठ यज्ञेयमिति निश्चिता । स कृत्वा निश्चयं राम सोपाध्यायगणस्तदा ॥ २४ यज्ञकमिणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे सगरपुत्रजन्य नाम अष्टत्रिंश: सर्गः

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः पृथिवीविदारणम्

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः । उवाच परमशीतो मुनिं दीप्तमिवानलम् ॥ श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम् । पूर्वको में कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्॥२ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः । विश्वाभित्रस्तु काकुत्स्यमुवाच प्रहसन्निव ॥ श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः । शंकरश्वद्यरो नाम हिमवानचलोत्तमः ॥ विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम् । तयोर्मध्ये प्रवृत्तोऽभूचज्ञः स पुरुपोत्तम ॥ स हि देशो नरव्याच्च प्रशस्तो यज्ञकर्मणि । तस्याश्वचर्यां काकुतस्थ दृढधन्वा महारथः ॥ ફ अंग्रुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः । तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः ॥ O राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत् । हियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः ॥ 6 उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन् । अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वोऽपनीयते ॥ 9 हतीरं जिह काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्। ध्यज्ञिच्छद्रं भवत्येतत्सर्वेपामशिवाय नः॥ १० तत्तथा क्रियतां राजन् यथाच्छिद्रः क्रतुर्भवेत् । उपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन् सदिस पार्थिवः॥ षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाच ह । गतिं पुत्रा न पर्यामि रक्षसां पुरुषर्पभाः ।। १२ मन्त्रपूर्तिर्महाभागेरास्थितो हि महाक्रतुः । तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥ १३ समुद्रमालिनीं सर्वा पृथिवीमनुगच्छत । एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥ १४ यावतुरगसंदर्शस्तावत्खनत मेदिनीम्। तं चैव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया।। १५ दीक्षितः पौत्रसिहतः सोपाध्यायगणो ह्यहम् । इह स्थास्यामि भद्रं वो यावतुरगदर्शनम्।।१६

१. पूर्वजः ग.।

२. इदमर्थम् क. नास्त।

इ. अस्यानन्तरम्—इन्द्रदत्तवरः श्रीमानिद्ध- कःराज्येऽभिषेचितः—इति ज.।

४. पुरुषे।त्तमः गो. ।

५. संयुक्तम् छ. ।

६. यज्ञच्छिद्रमित्यारभ्य क्रतुर्भवेदित्यन्ते। भागः

क. घ. छ. नास्ति ।

७. सोपा- ग.।

चत्वारिंशः सर्गः

ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महावलाः'। जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः॥

49

१७

ुण्चा तु पृथिवीं सर्वामदृष्ट्वाश्चं महावलाः । योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम् ॥ 26 विभिद्धः पुरुपव्याद्या वजस्पर्शसमैर्नेखः । शुहैरशनिकरूपेश्च हर्लेश्चापि सुदारुणैः ॥ १९ भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन । नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव ॥ २० राक्षसानां च दुर्धर्पः सत्त्वानां निनदोऽभवत् । योजनानां सहस्राणि पष्टिं तु रघुनन्दन ॥२१ विभिद्धर्धरणीं वीरा रसातलमनुत्तमम्। एवं पर्वतसंवाधं जम्बृद्वीपं नृपात्मजाः॥ २२ खनन्तो नृपद्मार्दृल सर्वतः परिचक्रमुः । ततो देवाः सगन्धर्वाः सासुराः सहपन्नगाः ॥ २३ संभ्रान्तमनसः सर्वे पितामह्मुपागमन् । ते प्रसाद्य महात्मानं विपण्णवद्नास्तदा ॥ २४ ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः । भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः ॥ २५ वहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः । अयं यज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते ॥ २६ इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति नगरात्मजाः॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डं पृथिवीविदारणं नामेकोनचत्वारिंदा: सर्ग:

# चत्वारिंशः सर्गः

यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । भहिपी माधवस्येपा स एप भगवान् प्रभुः ॥ २

कपिलदर्शनम् देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः । प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतान्तवलमोहितान् ॥१

कापिछं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्। तस्य कोपान्निना दृग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः॥ पृथिव्याश्चापि निर्मदो हृष्ट एव सनातनः। सगरस्य च पुत्नाणां विनाशोऽदीर्घजीविनाम् ॥४ पितामहवचः श्रुत्वा त्रयुख्तिश्चदिद्म । देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम्॥ ५ सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महात्मनाम्। पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्धातसमनिःस्वनः ॥६ ततो भित्वा महीं सर्वे कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमृत्रवन्॥ परिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तश्च सूदिताः। देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः॥ ८ न च पश्यामहेऽश्वं तमश्चहर्नारमेव च । किं करिष्याम भद्रं ते वृद्धिरत्न विचार्यताम्॥ ९

तस्म

कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्— इति ज. । ५ सर्वाचो ध च्रे इद्मर्थम् ग. दृश्यते । सर्वाचो ध अस्यानन्तरम्— मुष्टिभिश्चरणेर्दन्तैर्दम्भोलि- ६ — इति ज. । कृत्वा चा

अस्य।नन्तरम्---प्रणम्य दिारसा

५. अस्यानन्तरम्—आस्ते रसातले धीमान् सर्वान्नो धारयन् प्रभुः—इति ज.।

ग.

घ.

इ. अस्य स्थाने—ततो भित्वा मही कृत्रनांकृत्वा न्याभिप्रदक्षिणम्—इति छ.

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुताणां राजसत्तमः । समन्युरत्रवीद्वाक्यं सगरो रघुनन्दन ॥ 80. भूयः खनत भद्रं वो निर्भिद्य वसुधातलम् । अश्वहर्तारमासाच कृतार्थाश्च निवर्तथ ॥ 2.5 पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः । षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलसभिद्रवन् ॥ १२ खन्यमाने ततस्तस्मिन् दृहशुः पर्वतोपमम् । दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं सहीतलम् ॥ १३ सपर्वतवनां कृत्सनां पृथिवीं रघुनन्दन । शिरसा धारयामास विरूपाक्षो महागजः॥ 88 यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः। खेदाचालयते शीर्पं भूमिकम्पस्तदा भवेत्।। १५ तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापाछं महागजम् । मानयन्तो हि ते राम जग्मुर्भित्वा रसातलम् ॥ ततः पूर्वा दिशं भित्व। दक्षिणां विभिदुः पुनः । दक्षिणस्यामपि दिशि दहशुस्ते महागजम् ॥ महापद्मं महात्मानं सुमहत्पर्वतोषमम् । शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमम् ॥ ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः । षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम् ॥ १९ पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम् । दिशागजं सौमनसं ददशुस्ते महावलाः ॥ तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरासयम् । खनन्तः समुपक्रान्ता दिशं हैमवतीं ततः॥२१ उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ दृहर्शुर्हिमपाण्डरम् । भद्रं भद्रेण वपुपा धारयन्तं महीमिमाम् ॥ २२ समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् । षष्टिः पुत्रसहस्राणि विभिदुर्वसुधातलम् ॥ २३ 🗥 ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम् । रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः ॥ ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महावलाः । दृहशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम् ॥ २५ हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः । प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ॥ २६ ते तं ह्यह्रं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः । खनित्रलाङ्गलधरा नानावृक्षशिलाधराः ॥ २७ अभ्यधावन्त संकुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रुवन् । अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञियं हतवानसि॥ २८ दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान् । श्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन रोषेण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा । ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना ॥ ३० सस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विदातिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे कपिलदर्शनं नाम चत्वारिंश: सर्ग:

## एकचत्वारिंशः सर्गः

#### सगरयज्ञसमाप्तिः

पुत्रांश्चिरगताञ्ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन । नप्तारमत्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा । । कृत्रश्च कृतविद्यश्च पूर्वेस्तुल्योऽसि तेजसा । पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोऽपव

अन्तर्भोमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च । तेपां त्वं प्रतिघातार्थं सासि गृहीप्व कार्मुकम् ॥ ं अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विव्नकरानिष । सिद्धार्थः संनिवर्तस्य मस यज्ञस्य पारगः ॥ ४ एचमुक्तेंऽशुमान् सम्यक्सगरेण महात्मना । धनुरादाय खङ्गं च जगाम छघुविकमः ॥ स खातं पितृभिर्मार्गमन्तभांमं महात्मभिः । प्रापद्यत नरश्रेष्टरनेन राज्ञाभिन्नोदितः ॥ ε देवदानवरक्षोभिः पिद्याचपतगोर्गः । पृष्यमानं महातेजा दिद्यागजगपद्यत ॥ स तं प्रदक्षिणं इत्वा पृण्ट्वा चेव निरामयम् । पितृन् स परिपप्रच्छ वाजिह्तीरमेव च दिज्ञागजस्तु तच्छृत्वा प्रत्याहांग्रुमते। वचः । आसमञ्ज कृतार्थस्वं सहाश्चः शीव्रमेण्यसि॥ ९ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् । यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १० तैश्र संवैर्दिज्ञापालेबीक्यज्ञैर्बाक्यकोविदः । पृजितः सहयश्रेवागन्नाभीत्यभिचोदितः ॥ 88 तेपां तद्वचनं शुत्वा जगाम ऌघुविक्रमः । भस्मराज्ञीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥ १२ स दुःखबशमापन्नस्वनमञ्जसनम्बद्धा । चुक्रोश परमार्तम्तु वधात्तेपां सुदुःखितः ॥ १३ यिक्षयं च ह्यं तत्र चरन्तर्मावदृर्तः । दृद्र्भ पुरुपव्यात्रो दुःख्शोकसमन्वितः ॥ १४ स तेपां राजपुत्राणां कर्तुकामा जलकियाम् । सलिलार्था महातेजा न चापद्यज्ञलाद्ययम् विसार्य निपुणां दृष्टिं ततोऽपद्यत्वगाधिपम् । पितृणां सातुछं रास सुपर्णमनिछोपसम्।। स चैनमत्रवीद्वाक्यं वैनतेया महायलः । सा शुचः पुरुपत्यात्र वधोऽयं लोकसंमतः ॥ कपिलेनाप्रमेचेण द्रम्या हीमे महावलाः । सलिलं नार्हाभ प्राज्ञ दात्रमेपां हि लौकिकम् ॥ 36 गङ्गा हिमवतो व्यष्टा दुहिता पुरुपर्पभ । तस्यां कुरु महावाहो पितृणां तु जलिकयाम् ॥ भस्मराज्ञीकृतानेतान् द्वावयेद्धोकपावनी । तया क्षित्रमिदं भस्म गङ्गया छोककान्तया ॥ २० पष्टिं पुत्रलहस्त्राणि स्वर्गलोकं नियप्यति । गङ्गामानय भद्रं ते देवलोकान्महीतलम् ॥ २१ कियतां यदि शकोपि गङ्गायास्त्ववतारणम् '। गच्छ चार्श्व महाभाग संगृहा पुरुपर्पभ ॥ २२ यज्ञं पैतामहं वीर निर्वतियतुमर्हास । सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोंऽशुमानतिवीर्यवान् ॥ 3 त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायशाः । ततो राजानमासाय दीक्षितं रघुनन्दन ॥ २४ न्यवेदयद्यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा । तच्छूत्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः ॥ र्ष यज्ञं निर्वतेयामास यथाकरपं यथाविधि । स्वपुरं चागमच्छीमानिष्टयज्ञो महीपितः ॥ २६ गङ्गायाश्चारामे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत । अगत्या निश्चयं राजा कालेन महता महान् ॥२७ त्रिंशद्वपेसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यातिसहस्तिकायां संहितायां वालकाण्डे सगरयज्ञसमाप्तिर्मामेकचत्वारिद्याः सर्गः

गज्ञामित्यारभ्य अवतारणम् इत्यन्तो भागः ग. दृश्यते ।

# द्विचत्वारिंशः सर्गः भगीरथवंरप्रदानम्

कालधर्मं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः । राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम् ॥ 2 स राजा सुमहानासीदंगुमान् रघुनन्दन । तस्य पुत्रो महानासीदिर्छीप इति विश्रुतः ॥ २ तस्मिन् राज्यं समावेद्य दिछीपे रघुनन्दन । हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारूणम् ॥ 3 द्वात्रिंशः सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशाः । तपोवनं गतो राजा स्वर्गं छेभे महायशाः ॥ दिलीपस्तु महातेजाः शुत्वा पैतामहं वधम् । दुःखोपहृतया वृद्धया निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ५ कथं गङ्गावतरणं कथं तेपां जलकिया । तारयेयं कथं चैतानिति चिन्तापरोऽभवत् ॥ तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः । पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः ॥ दिलीपस्तु महातेजा यज्ञेर्वहुभिरिष्टवान् । त्रिंशद्वर्पसह्स्राणि राजा राज्यमकारयत् ॥ अगत्वा निश्चयं राजा तेपामुद्धरणं प्रति । व्याधिना नरक्षार्दूळ कालधर्ममुपेयिवान् ॥ इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा । राज्ये अगीरथं पुत्रमभिपिच्य नर्पभम् ॥ १० भगीरथस्तु राजर्पिर्धार्मिको रघुनन्दन । अनपत्यो महातेजाः प्रजाकामः स चाप्रजाः ।। 88 मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः । स तपो दीर्घमातिष्टद्वोकर्णे रघुनन्दन ॥ १२ ऊर्ध्ववाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः । तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपास तिष्टतः ॥ १३ अतीतानि महावाहो तस्य राज्ञो महात्मनः । सुप्रीतो भगवान् त्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः॥१४ ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः । भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथात्रवीत् ॥ 84 भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेऽहं जनेश्वर<sup>२</sup>। तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुन्नेत ॥ १६ तमुवाच यहातेजाः सर्वछोकपितामहम् । भगीरथो महाभागः कृताञ्जछिरपस्थितः ॥ यदि से भगवान् प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम्। सगरस्यात्मजाः सर्वे सत्तः सलिलमाप्नुयुः॥१८ गङ्गायाः सिळळिक्किन्ने भस्मन्येपां महात्मनाम् । स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहाः॥१९ देया च संतातिर्देव नावसीदेत्कुलं च नः । इक्ष्वाकृणां कुले देव एप मेऽस्तु वरः परः ॥ २० उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वेद्धोकिपतासहः । प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम् ॥ २१ मनोरथो महानेप भगीरथ महारथ। एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलमञ्ययम्॥ इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्टा हिसवतः सुता । तां वै धारियतुं शक्तो हरस्तत्र नियुज्यताम् ॥ २३ गङ्गायाः पतनं राजन् पृथिवी न सिहण्यति । तां वै धारियतुं वीर नान्यं पर्यामि सूलिनः॥

१. च प्रजाः ति.। २. इदमर्थम् क. नास्ति। ३. इदमर्थम् छ. न

२१

तमेवमुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत् । जगाम त्रिद्वं द्वः सह द्वेर्भरुद्वणैः ॥ २५ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विवाविसर्विकायां संहितायां वालकाण्डे भगीरथवरप्रदानं नाम दिचल्वारिंदा: सर्ग:

### विचरवारिंगः सर्गः

गङ्गावतर्णम्

देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठात्रनिपीडिताम् । कृत्वा वसुमर्ता राम संवत्सरसुपासत ॥ ऊर्ध्ववाहुर्निरालम्बो वायुभक्षो निराश्रयः । अचलः स्थाणुवत्स्थित्वा रात्रिदिवमरिंद्मं ॥ अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वछोकनमस्कृतः । उमापतिः पशुपती राजानमिद्मत्रवीत ॥ 3 प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम् । शिरसा धारियण्यामि शेलराजसुतामहम् ै॥ ४ ततो हेमवती ज्येष्टा सर्वछोकनमस्कृता । तदा सा सुमहद्रृपं कृत्वा वेगं च दुःसहम् ॥ ५ आकाशादपतदृङ्गा शिव शिवशिरस्युत । अचिन्तयन सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा ॥ विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शंकरम्। तस्या वलेपनं झात्वा कुद्धस्तु भगवान् हरः॥७ तिरोभावियतुं बुद्धं चके त्रिणयनस्तदा । सा नस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि ॥ ८ हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगहरे । सा कथंचिन्महीं गन्तुं नाशकोखनमास्थिता ॥ नैव निर्गमनं हेंभे जटामण्डलमोहिता । तत्रेवावम्भ्रमदेवी संवत्सरगणान् वहून् ॥ १० तामपर्यन् पुनस्तत्र तपः परमभास्थितः । स तेन तोपितश्चाभृदसर्थं रघुनन्दन ॥ ११ विससर्ज ततो गङ्गां हरो विन्दुसरः प्रति । तस्यां विसृज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जिन्हरे॥१२ ह्यादिनी पावनी चैव निलनी च तथा परा । तिस्रः प्राचीं दिशं जग्मुर्गङ्गाः शिवजलाः ग्रुभाः ॥१३ 🖰 सुचक्षुश्चेव सीता च सिन्धुश्चेव महानदी । तिस्नस्त्वेता दिशं जग्मुः प्रतीचीं तु शुभोदकाः ॥१४ 🗹 तथैवालकनन्दा च विश्रुता लेकिपावनी । सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथमथो नृपम् ॥ १५ ८ भगीरथोऽपि राजर्पिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः । प्रायाद्ये महातेजा गङ्गा तं चाप्यनुज्ञजत् ॥१६ गगनाच्छंकरिशरस्ततो धराणिमागता । व्यसर्पत जलं तल्ल प्रतिशब्दपुरस्कृतम् ॥ १७ मत्स्यकच्छपसङ्केश्च शिंशुमारगणैस्तथा । पतद्भिः पतितैश्चान्यैर्व्यरोचतं वसुंधरा ॥ 26 ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः सिद्धगणास्तथा । व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्वां गतां तदा ॥ १९ विमानैर्नगराकारैईयैर्गजवरैस्तथा । पारिष्टवगतैश्चापि देवतास्तत्र विष्टिताः ॥ २० तमद्भततमं छोके गङ्गावतर मुत्तमम् । दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः ॥

इद्मर्धम् दृश्यते । तदिति पाठ तु तिसम् काले इसर्थः। ₹. ख. व्यलोकयन्तेत्यादि तथेत्यन्तम् ग. नास्ति । क. नास्ति। इदं पद्यम् े अस्यानन्तरम्— उमापतेर्वचः श्रुत्वा गङ्गा गङ्गापतनम् गो.। न्विता—इति ज. । <sub>।</sub>

संपतद्भिः सुरग्णैस्तेषां चाभरणौजसा । शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम् ॥ २२ शिंशुमारोरगगणैर्मीनैरपि च चऋछैः । विद्युद्धिरिव विक्षिप्तैराकाशसभवत्तदा ॥ २३ं पाण्डरैः सिळिळोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा । शारदाश्रीरिवाकीर्णं गगनं हंससंप्तवैः॥ २४ कचिद् द्रुततरं याति कुटिलं कचिदायतम्। विनतं कचिदुदूतं कचिद्याति शनैः शनैः ॥ २५ साछिलं सिललेनैव कचिद्भ्याहतं पुनः । मुहुरूर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधातलम् ॥ २६ तच्छङ्करिशरोभ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः । व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मपम् ॥ २७ तत्र देवर्पिगन्थर्वा वसुधातलवासिनः । भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्युगुः ॥ २८ शापात्प्रपतिता ये च गगनाद्वसुधातलम् । कृत्वा तत्राभिषेकं ते वभू वुर्गतकल्मपाः ॥ २९ धूतपापाः पुनस्तेन गङ्गातोयेन भास्वता । पुनराकाशमाविदय स्वालँळोकान् प्रतिपेदिरे ॥ ३० मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता । कृताभिषेको गङ्गायां वभूव विगतक्रमः ॥ ३१ भगीरथोऽपि राजिपिदिन्यं स्यन्दनमास्थितः । प्रायाद्ये महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात् ॥३२ देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः । गन्धर्वयक्षप्रवराः सिकंनरमहोरगाः ॥ 33 सर्वाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाम् । गङ्गामन्वगमन् प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये ॥ ३४ यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी । जगाम सरितां श्रेष्टा सर्वपापप्रणाशिनी ॥ ततो हि यजमानस्य जहोरद्भुतकर्मणः । गङ्गा संप्रावयामास यज्ञवाटं महात्मनः ॥ ३६ तस्या वलेपनं ज्ञात्वा कुद्धो यज्वा तु राघव । अपिवच जलं सर्वं गङ्गायाः परमाद्भतम् ॥३७ ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः । पूजयन्ति महात्मानं जहुं पुरुपसत्तसम् ॥ गङ्गां चानुनयन्ति सम दुहितृत्वे महात्मनः। (ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत्पुनः )। ३९ तस्माज्ञहुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्नवीति च । जगाम च पुनर्गङ्गा भगीरथेरथानुगा ॥ सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा । रसातलमुपागच्छित्सद्धवर्थं तस्य कर्मणः॥ ४१ भगीरथोऽपि राजर्षिगेङ्गामादाय यहातः । पितामहान् भस्मकृतानपद्यदीनचेतनः ॥ अथ तद्भस्मनां राशिं गङ्गासिळिछमुत्तमम् । प्रावयद्भूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रवूत्तम<sup>े</sup> है।।१९ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विशातिसहस्रिकायां संहितायां 11 20 वालकाण्डे गङ्गावतरणं नाम त्रिचत्वारिंश: सर्ग:

१ २२

२. अस्यानन्तरम्—ततस्तु गङ्गां प्रतिलभ्य

१. अस्यानन्तरम्—विस्रुच्य गङ्गां जहुश्च राजा दिलीपस्तुर्गगनाच शंकरात् । रा २३ ज्ञात्वा प्राप्तं भगीरथम् । पूजियत्वा यथान्यायं याद्य नृपाच जहोः संभावयामास पितामहास्त्रिनः।। यज्ञवाटमुपागमत् ॥—इति ख. ।

## चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

सागराद्वारः

स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तदा । प्रविवेश तलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृताः ॥ 8 भस्मन्यथाप्छते राम गङ्गायाः सिळ्ळेन वै । सर्वेळोकप्रभुर्वेद्धा राजानमिद्मववीत् ॥ २ तारिता नरशार्द्छ दिवं याताश्च देववत् । पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः ॥ 3 सागरस्य जलं लोके यावत्स्थास्यति पार्थिव । सगरस्यात्मजास्तावत्स्वर्गे स्थास्यन्ति देववत् ॥ इयं च दुहिता ज्येष्टा तव गङ्गा भविष्यति । त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥५ गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। त्रीन पथी भावयन्तीति ततस्त्रिपथगा स्मृता'॥ ६ पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिष । क्रुरुष्व सिललं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय ॥ पूर्वकेण हि ते राजंस्तेनातियशसा तदा । धर्मिणां प्रवरेणापि नेप प्राप्तो मनोरथः ॥ 6 तथैवांशुमता तात लोकेऽप्रतिमतेजसा । गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवर्जिता ॥ राजपिंणा गुणवता महपिंसमतेजसा । मतुल्यतपसा चैव अ्त्त्रधर्मे स्थितेन च ॥ १० दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा । पुनर्न शकिता नेतुं गङ्गां प्रार्थयतानघ ।। ११ सा त्वया समतिकान्ता प्रतिज्ञा पुरुपर्पभ । प्राप्तोऽसि परमं लोके यद्यः परमसंमतम् ॥ १२ यच गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिंदम । अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत् ॥ १३ प्रावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते । सिछिछे पुरुपव्यात्र शुचिः पुण्यफछो भव ॥ १४ पितामहानां सर्वेपां कुरुष्व सिळळिकियाम् । स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं छोकं गम्यतां नृप इत्येवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः । यथागतं तथागच्छदेवलोकं महायशाः ॥ १६ भगीरथोऽपि राजिपः कृत्वा सिळलमुत्तमम्। यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः॥१७ कृतोदकः शुची राजा स्वपुरं प्रविवेश ह । समृद्धार्थी रघुश्रेष्ट स्वराज्यं प्रशसास ह ॥ १८ प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य रायव । नष्टशोकः समृद्धार्थो वभूव विगतज्वरः ॥ १९ एप ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया । स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते संध्याकालोऽतिवर्तते॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं स्वर्ग्यमतीव च । यः श्रावयति विशेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च ॥ २१ प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च । इदमाख्यानमव्ययो गङ्गावतरणं शुभम् ॥ २२ यः शृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामानवाप्नुयात् । सर्वे पापाः प्रणदयन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां

, र्थम् ख, नास्ति । २. गङ्गामित्यादि तेजसा इत्यन्तम् ख. नास्ति । ३. इदमर्थम् क. नास्ति ।

वालकाण्डे सागरोद्धारो नाम चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

## पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

#### अमृतोत्पत्तिः

विश्वामितवचः श्रुत्वा राघवः सहरुक्ष्मणः । विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथात्रवीत् ॥ असद्भुतिमदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया । गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम् ॥ २ क्षणभूतेव नौ रात्तिः संवृत्तेयं महातपः । इमां चिन्तयतः सर्वा निखिलेन कथां तव ॥ तस्य सा शर्वरी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा । जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभाम्।। ततः प्रभाते विमले विश्वामितं महामुनिम् । उवाच राघवो वार्थ्य कृताह्विकसरिंद्मः ॥ गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम् । तराम सरितां श्रेष्टां पुण्यां त्निपथगां नदीम् ॥ ६ नौरेषा हि सुखास्तीणी ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्। अगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितसागता ॥७ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । संतारं कारयामास सर्विसङ्घः सराघवः ॥ उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्यिपगणं तदा । गङ्गाकूळे निविष्टास्ते विशालां दृहशुः पुरीम् ॥ ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सहराघवः । विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥ १० अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम् । पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भृत्वा विशालामुत्तमां पुरीम् ॥ कतरो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने । श्रोतुभिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे ॥ १२ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः । आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम् ॥ श्रयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् 1। अस्मिन् देशे तु यद्वृत्तं श्रुणु तत्त्वेन राघव।।१४ पूर्वं कृतयुरो राम दितेः पुत्रा महावलाः । अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ॥ १५ ततस्तेषां नरव्यात्र वुद्धिरासीन्महात्मनाम्। अमरा अजराश्चैव कथं स्याम निरासयाः॥ १६ तेषां चिन्तयतां राम वुद्धिरासीन्महात्मनाम् । क्षीरोद्मथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै ॥१७ ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्। मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरिमतौज तः ।।

सदृशं विषम्। जदातिष्ठन्नरश्रेष्ठ हालाहलमिति श्रुतम्॥ सरासुराश्च वित्रस्ता दग्धास्तेन विषान्निना । शरण्यं शरण जग्मुर्भगवन्तं महेश्वरम्॥ इत्वालप्। पण्डं पाणिस्थं तिष्ठ्रपं भगवान् हरः । सर्वलोकहितार्थाय भगवान् पर्भश्वरः ॥ कण्ठस्थमकरोत्प्राद्य लील्यामरपू जितः । प्रणम्य विज्वरा जग्मुर्देवदेवं वृषध्वजम् ॥ मन्दरं पूर्ववत्कृत्वा ममन्थुरमित्तां । ततः पर्वतमूलं तत्पाताले तु प्रविशितम् ॥ सरासुराश्च निश्चेष्टा वमृद्यः छेशिवछवाः। देवद्यः खनिवृत्त्य-र्थमागतः पुरुषोत्तमः ॥ भयं त्यजत भद्रं व उद्धिरप्याम्यहं गिरिम् । इत्युक्तवा कूर्मरूपेण विवेश क्षीर्रा मन्दरं पृष्ठतः कृत्वा वृष्टेषे कूमरूपधृत । सुरार्

<sup>1.</sup> श्रूयतां रामेति पृथग्वाक्यम् । तस्य विवरणं शक्तस्येत्यादि । अस्मिन् देशे यद्वृत्तं तदनु-विभिनीं कथां कथयतः शक्तस्य सकाशात् मया श्रुताम्, शृणु इति तिलकस्य योजना । गोविन्दराजस्तु श्रुतामित्यत्र शुभामिति पठित्वा, शक्रसंविधनीं कथां कथयतो मत्तः सा कथा श्रुयतामिति व्याचल्यो ॥

१. अस्यानन्तरम्—सन्तुष्टं मे मनो ब्रह्मान्नित्युक्तवा विरराम ह— इति खः।

२. अस्यानन्तरम्—निवर्त्यामन्त्र्यिषगणं गङ्गा-कूलनिवासिनम्—इति खं. ।

३. अस्यानन्तरम् —अथ दोघेंण कालेन कालाग्नि-

अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् । उदतिष्ठत्मुधर्मात्माः सदण्डः सकमण्डलुः । ्रार्वं धन्वन्तरी राम अप्सराश्च सुवर्चसः । अप्सु निर्मश्रचेदिव रसात्तसमाद्वराः स्त्रियः॥२० उत्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्माद्प्सरसोऽभवन्। पष्टिः कोट्योऽभवंस्तासामप्सराणां सुवर्चसाम्॥ २१ असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्ताकां परिचारिकाः । न ताः स्म प्रतिगृह् नित सर्वे ते देवदानवाः॥ ~ अप्रतिप्रहणात्ताश्च सर्वाः साधारणाः स्मृताः । वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ॥ २३ उत्पर्पात महाभागा मार्गमाणा परित्रहम् । दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् ॥ २४ अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् । असुरास्तेन देतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः ॥२५~ हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन् वारुणीयहणात्मुराः । उचैः श्रवा हयश्रेष्टो मणिरत्नं च कौस्तुभम् ॥ २६ उद्तिष्टन्नरश्रेष्ठ तथैवामृतमृत्तमम् च । अथ तस्य कृते राम महानासीत्कुलक्ष्यः॥ अदितेस्तु ततः पुत्रा दितेः पुत्रानसृदयन्। एकतोऽभ्यागमन सर्वे ह्यसुरा राक्षसैः सह॥ २८ युद्धमासीन्महाघोरं वीर त्रैलोक्यमोहनम् । यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महावलः ॥ २९ अमृतं सोऽहरत्तृर्णं मायामास्थाय मोहिनीम् । ये तदासिमुखं विप्णुमक्षय्यं पुरुषोत्तमम्॥३० ४८ संपिष्टास्ते तदा युद्धे विप्णुना प्रभविष्णुना। अदितेरात्मजा वीरा दितेः पुत्तान्निजिन्नरे॥ ३१ द्याथ पातालं मन्थानः पर्वतोत्तमः ॥ ततो देवाः सगन्ध-न्त उद्गतोऽथ नगोत्तमः ॥ नगात्रं पीटयामःस वामहस्तेन वारतुष्टु वुर्मधुसद्दनम् । त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण माधव: । ममन्थ देवतानां च मध्ये नारायणो हारी: ॥ दिवांकसाम्।। पालयारमान् महावाहो गिरिमुद्रतुंमहीसे । अथ वर्षसहस्रेण ज्येष्ठा नाम वराद्गना। उत्पपात वरारोहा सागरायेव कल्पिता ॥ अभवत्पारिजाताख्यो वृक्ष दन्द्राय इति श्रुत्वा हुपं केश: कामठं रूपमास्थित: ॥ पर्वतं पृष्ठतः कल्पितः । (अथ वर्षसहस्रेणे त्यारभ्य कल्पितः इत्यन्तो भागः कृत्वा शिश्ये तत्रीदधी हरि: । पर्वतायं तु लोकात्मा हरतेनाक्रम्य केशवः ॥ (इदमर्थं ग. नास्ति ।) देवानां ख. छ. नास्ति । — इति क. ख. अथ वर्षसद्देशेण योक्त्रसर्पशिरांसि च । वमन्त्यतिविषं मध्यतः रिथत्वा ममन्थ पुरुपोत्तमः ।-इति ग. च. । तत्र ददंशुदंशनेः शिलाः ॥ उत्पपःतााग्नसंकाशं हाला-आयुर्वेदेत्यादि सुधमात्मेत्यन्तम् हलमहः विषम् । तेन दग्यं जगत्सर्वे सदेव सुरमानुषम् ॥ केवलं दृश्यते । २. सोमो देवस्तथेव च क. ख.। अस्या-अथ देवा महादेवं शंकरं शरणाधिनः । जन्मुः पशुपति

नन्तरम्—तुरगं देवराजाय कौस्तुमं केशवाय च। धन्व-रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुः ॥ एवमुक्तरततो देवदेवदेव-न्तरिर्महातेजा लोकरक्षणतत्परः ॥ आयुर्वेदमयो राम तथा श्ररः प्रमुः । प्रादुरासी ततोऽत्रेव शहचक्रभरो हारेः ॥ उवाचैनं स्मितं छत्वा रुद्रं शूलभृतं हरिः। देवतैर्मथ्यमाने साधारणः स्मृतः । ततो दीवेंण कालेन द्युत्पन्ना कमला-लया । अतीव रूपसंपन्ना प्रथमे वयसि स्थिता। सर्वाभरण-तु यतपूर्वं समुपरिथतम् ॥ तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामय-पूर्णाङ्गी सर्वलक्षणलक्षिता॥ मकुटाङ्गदिचत्राङ्गी नीलकुञ्जि-नोऽसि वत् । अत्रपूजामिमां मत्वा गृहाणेदं विषंप्रभो ॥ तमूर्धजा । तप्तहाटकसंकाशा मुक्ताभरणभू पिता ॥ चतु-इत्युक्तवा व सुरश्रेष्ठस्तत्रवान्तरधीयत । देवतानां भयं दृष्टा श्रुत्वा वात्र्यं तु शाङ्गिणः ॥ हालाहलविपं घोरं स जमान् अला वात्र्यं तु शाङ्गिणः ॥ हालाहलविपं घोरं स जमान् वात्र्यं देवेशो जगाम भगवान् र्भुजा महादेवी पद्महस्ता वरानना। सा च देवी तदो-,पन्ना पद्मश्रीलोंकपू जिता ॥ सुपद्मा पद्मनाभस्य यथा १ ततो देवासुराः सर्वे ममन्थू रघुनन्दन । प्रविवे- विक्षःस्थलं हरेः । उदतिष्ठन्नरश्रेष्ठ तथैवामृतसुत्तमम्- तस्मिन् युद्धे महाघोरे दैतेयादित्ययोर्भृशम् । निहत्य दितिपुत्नांश्च राज्यं प्राप्य पुरंदरः ॥ ३२ । शशास मुदितो लोकान् सिपसङ्घान् सचारणान् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे अमृतोत्पत्तिर्नाम पञ्चचत्वारिश: सर्गः

### षट्चत्वारिंशः सर्गः दितिगर्भभेदः

हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता । सारीचं काइयपं राष्ट्रभर्तारिमदमत्रवीत् ॥ हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैर्महावलैः । शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोऽर्जितम् ॥ साहं तपश्चरिष्यामि गर्भमाधातुमर्हसि । ईश्वरं शकहन्तारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः काइयपस्तदा । प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुः खिताम् ॥ ४ एवं भवतु भद्रं ते शुचिभेव तपोधने । जनयिप्यासि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे ।। 🕠 पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि । पुत्रं त्रैलोक्यभर्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि ॥ एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना स ममार्ज ताम्। समालभ्य ततः स्वस्तीत्युक्त्वा स तपसे ययौ। गते तस्मिन्नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता । कुशप्तवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम् ॥ तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकार ह । सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसंपदा ॥ अप्निं कुशान् काष्टमपः फलं मूलं तथैव च । न्यवेदयत्सहस्राक्षो यचान्यदिष काङ्कितम् ॥१० गात्रसंवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा । ज्ञकः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचार ह ॥ पूर्णे वर्षसहस्रे तु दशोने रघुनन्दन । दितिः परमसंप्रीता सहस्राक्ष्मथाववीत् ॥ १२ तपश्चरन्या वर्पाणि दश वीर्यवतां वर । अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः ॥ १३ तमहं त्वत्कृते पुत्रं समाधास्ये जयोत्सुकम् । त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः ॥१४ याचितेन सुरश्रेष्ट तव पित्रा महात्मना । वरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति ॥ एवमुक्त्वा दितिः शक्रं प्राप्ते मध्यं दिवाकरे (निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः॥१६ दृष्ट्वा तामशुचिं शकः पादतः कृतमूर्धजाम् । शिरःस्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद चंगा१७ तस्याः शरीरविवरं विवेश च पुरंदरः । गर्भं च सप्तधा राम विभेद परमात्मवान् ॥ भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा । रुरोद सुस्वरं राम ततो दितिरवुध्यत ॥ मा रुदो मा रुद्श्चेति गर्भ शक्रोऽभ्यभाषत । बिभेद च महातेजा रुद्नतमिप वासवः ॥ २०

<sup>(</sup>धन्वतरीत्यादेः स्मृत इत्यन्तस्य भागस्य स्थने—सुरासुराः सगन्धर्वा ममन्थुः क्षीर्यारिधम्—इति ख. ।)

१. एतदनन्तरम्—वलवन्तं महेर्छ सि स्थिति। इं समद्शिनम्—इति क. घ. ५ २. ईदृशम् ज.। धरीर

त हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरव्रवीत् । निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगौरवात् ॥२१ श्राञ्जित्विज्ञसिहतो दितिं शक्रोऽभ्यभापत । अशुचिर्देवि सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा ॥ २२ तदन्तरमहं छव्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे । अभिदं सप्तथा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमईसि ॥ २३

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे दितिगर्भमेदो नाम पट्चत्वारिश: सर्ग:

#### सप्तचत्वारिंशः सर्गः

#### विशालागमनम्

सप्तधा तु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता । सहस्राक्षं दुराधर्पं वाक्यं सानुनयात्रवीत् ॥ ममापराधाद्वर्भोऽयं सप्तधा शक्लीकृतः। नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र वलसूदन ॥ प्रियं त्वत्क्वतिमच्छामि मम गर्भविपर्यये । मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्त्विमे ॥ (वातस्कन्था इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक । मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजा: ॥४ ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथापरः । दिन्यवायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः ॥ चुत्वारस्तु सुरश्रेष्ट दिशों वै तव शासनात् । संचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूता ममात्मजाः ॥ ६ त्वत्कृतेनैव नाम्ना च मारुता इति विश्रुताः । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरंदरः ॥ उवाच प्राञ्जिलिवांक्यं दितिं वलनिपूद्नः । सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥ विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूतास्तवात्मजाः । एवं तौ निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥ ९ जग्मतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति नः शुतम् । एप देशः स काकुत्स्य महेन्द्राध्यपितः पुरा ॥१० दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः । इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ११ अलम्बुसायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः । तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥१२ विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महावलः । सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः॥ १३ सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः । धूम्राश्वतनयश्चापि सुञ्जयः समपद्यत ॥ सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सहदेवः प्रतापवान् । कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥ १५ कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान् । सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुतस्थ इति विश्रुतः॥१६ तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येप पुरीमिमाम्। आवसत्यमरप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः ॥ इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशाछिका नृपाः । दीर्घायुषो महात्मानी वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ॥१८ इहाद्य रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम् । श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि ॥ सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम् । श्रुत्वा नरवरश्रेष्टः प्रत्युद्गच्छन्महायशाः ॥ ्र्जांच परमां कृत्वा सोपाध्यायः सवान्धवः । प्राञ्जिलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाव्रवीत्॥२१ धन्योऽस्न्यतुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुनिः । संप्राप्तो दुर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो ममा। इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे विशालागमनं नाम सप्तचत्वारिशः सर्गः

### अष्टचत्वारिंशः सर्गः

#### शक्राहल्याशापः

पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे । कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम् ॥ इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ । गजसिंहगती वीरौ शार्दूळवृपभोपमौ ॥ २ पद्मपत्रविशालाक्षौ खङ्गतूणीधनुर्धरौ । अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ ३ यदच्छयैव गां प्राप्ती देवलोकादिवामरौ। कथं पद्भचामिह प्राप्ती किमर्थं कस्य वा मुने ॥ ४ भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्वरम् । परस्परस्य सदशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः ॥ किमर्थं च नरश्रेष्टौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि । वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ ફ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेद्यत् । विश्वामित्रवचः श्रुत्वा र ज्ञा परमहार्पितः ॥ अतिथी परमौ प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ । पूजयामास विधिवत्सत्काराहीं महावलौ ॥ ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ । उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः ॥ तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम्। साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्॥ मिथिछोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः । पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम् ॥ श्रीसदाश्रमसंकाशं किं न्विदं मुनिवार्जितम् । श्रोतुसिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः ॥ तच्छुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः । प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः॥१३ हन्त ते कथिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव । यस्यैतदाश्रमपदं शप्तं कीपान्महात्मना ॥ गौतमस्य नरश्रेष्ट पूर्वमासीन्महात्मनः । आश्रमो दिव्यसंकाशः सुरैरपि सुपूजितः ॥ स चेह तप आतिष्ठदहल्यासिहतः पुरा। वर्षपूगाननेकांश्च राजपुत्र महायशः ।। तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपतिः । मुनिवेषधरोऽहत्यामिदं वचनमत्रवीत् ॥१७ 🤛 ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते । संगमं त्वहामिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥१८ मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन । मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात् ॥ अथाववीत्सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना । कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीव्रमितः प्रभो ॥ आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्ष मानद । इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यमहल्यामिदमत्रवीत् ॥ २१ सुश्रोणि परितृष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम् । एवं संगम्य तु तया निश्चकामोटजात्ततः॥२२ स संभ्रमात्त्वरन् राम शङ्कितो गौतमं प्रति । गौतमं संदद्शीथ प्रविशन्तं महामुनिम् ॥२३ देवदानवदुर्धर्षं तपोबलसमन्वितम् । तीर्थोदकपरिक्वित्रं दीप्यमानमिवानलम् ॥

१. इदमर्थम् क. नास्ति।

अस्यानन्तरम्--अयोध्याधिपतेः पुत्रौ राज्ञो
 दज्ञारथस्य ह । मम यज्ञसमाप्त्यर्थमागतौ रामलक्ष्मणौ ॥
 इति ख. । सिद्धाश्रमनिवासं च सक्षसानां वधं

तथः—- इति च. छ.।

अस्यानन्तरम्—कदाचिद्वित्से राम ततो।
 दूरगते मुनौ—इति ग. ध. १वेश क्षीर्था
 पृथ्व । सुरार्थे

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे दाकाहल्याद्यापो नाम अष्टचत्वारिद्यः सर्गः

# एकोनपञ्चात्रः सर्गः

अहल्याशापमोक्षः

अफल्रस्तु ततः शको देवानिभिपुरोगमान् । अत्रवीत्त्रस्तवद्नः सिर्पसङ्घान् सचारणान् ॥ १ कुर्वता तपको विन्नं गौतमस्य महात्मनः । क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम् ॥ २ अफलोऽिस्म कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता । शापमोक्षेण महता तपोऽस्यापहृतं मया ॥३ तस्मात्सुरवराः सर्व सिर्पसङ्घाः सचारणाः । सुरसाद्यकरं सर्वे सफलं कर्तुमर्ह्य ॥ ४ शतकतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साम्निपुरोगमाः । पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्रणैः ॥ ५ पुराविचार्य मोहेन सुनिपत्नीं शतकतुः । धर्पयित्वा सुनेः शापात्तवेव विफलीकृतः ॥ ६ इदानीं कुत्यते देवान् देवराजः पुरंदरः । अयं मेपः सद्यपणः शको ह्यद्यपणः कृतः ॥ ७ मेपस्य द्यपणो गृह्य शकायाशु प्रयच्छत । अफल्रस्तु कृतो मेपः परां तुष्टिं प्रदास्यित ॥ ८ भवतां हर्पणार्थे च ये च दास्यिन्त मानवाः । अक्षयं हि फलं तेपां यूयं दास्यथ पुष्कलम् ॥ १० तदाप्रसृति काकृतस्य पितृदेवाः समागताः । अफलान् मुख्यते मेपान् फल्रस्तेपामयोजयन् ॥११ इन्द्रस्तुः मुण्द्यपणस्तदाप्रसृति राघव । गौतमस्य प्रभावेण तपसन्न महात्मनः ॥ १२ इन्द्रस्तुः मुण्द्यपणस्तदाप्रसृति राघव । गौतमस्य प्रभावेण तपसन्न महात्मनः ॥ १२

तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः । तारयैनां महाभागामहत्यां देवरूपिणीम् ॥ १३ विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहछक्ष्मणः । विश्वामित्रं पुरस्क्रत्य तमाश्रममथाविशत् ॥ १६ दवर्शे च महाभागां तपसा चोतितप्रभाम् । छोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः ॥ १५ प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । स तुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव ॥ १६ धूमेनापि परीतार्ङ्गां दीप्तामित्रशिखामिव । मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव ॥१७ सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या वभूव ह । त्रयाणामिप छोकानां यावद्रामस्य दर्शनम् ॥१८ शापस्यान्तसुपागम्य तेषां दर्शनमागता । राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा ॥ १९ स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजयाह सा च तौ । पाद्यमध्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता ॥२० प्रतिजयाह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा । पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदेवदुन्दुभिनिःस्वनैः ॥ २१ गन्धर्वाप्तस्यां चापि महानासीत्तसुत्सवः । साधु साध्विति देवास्तामहत्यां समपूजयन् ॥ तपोवछविशुद्धाङ्गीं गौतमस्य वशानुगाम्। गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी ॥ २३ रामं संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः । रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः ॥ २४ सकाशाद्विधिवत्प्राप्य जगाम मिथिछां ततः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे अहल्याशापमोक्षो नाम एकोनपञ्चाश: सर्गः

# पत्राशः सर्गः

#### जनकसमागमः

ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् ॥ १ रामस्तु मुनिशार्वूलमुवाच सहलक्ष्मणः । साध्वी यज्ञसमृद्धिर्हं जनकस्य महात्मनः ॥ २ वहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनाम् । त्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम् ॥ ३ ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसंकुलाः । देशो विधीयतां त्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम् ॥ ४ रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । निवेशमकरोदेशे विविक्ते सिल्लान्विते ॥ ५ विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा स नृपतिस्तदा । शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम् ॥ ६ प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः । ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वध्यमादाय सत्वरम् ॥ ७ विश्वामित्राय धर्मेण दृदुर्मन्त्रपुरस्कृतम् । प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥ ८ पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम् । स तांश्चापि मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्यायपुरोधसः॥ ९ यथान्यायं ततः सर्वैः समागच्छत्रहृष्टवत् । अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरमाप् सार्मिन्तुराण् असने भगवानास्तां सहैिमर्मुनिपुंगवैः । जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिपुराण्

ुपुरोया ऋत्विजश्चेव राजा च सह मन्त्रिभः।आसनेपु यथान्यायमुपविष्टान् समन्ततः॥१२ ृ इष्ट्रा स नुगतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रवीन् । अद्य यज्ञसमृद्धिमें नफला दैवतैः कृता ॥ अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवदर्शनान्मया । धन्योऽस्म्यत्यग्रहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपंगव ॥ यज्ञोपसद्नं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह । द्वाद्शाहं तु ब्रह्मर्पे व्होपमाहुर्मनीपिणः ॥ १५ ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमहीि कौशिक । इत्युक्त्वा मुनिशार्दूछं प्रहृष्टवद्नस्तदा ॥ १६ पुनस्तं परिपत्रच्छ प्राञ्जलिः प्रणतो नृपः । इसौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७ गजिल्हिंगनी वीरो शार्दछबुपभोपमो । पद्मपत्रविशालाक्षी खङ्गतूणीधनुर्धरी ॥ १८ अश्विनाविव रूपेण ससुपस्थितयौवनौ । यदच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ ॥ १९ कथं पद्भवामिह प्राप्ती किमर्थं कस्य वा मुने । वरायुधधरी वीरी कस्य पुत्री महामुने ॥२० भूपयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् । परस्परस्य सदशै प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः ॥ २१ काकपक्षधरी वीरो श्रोतुसिच्छाभि तत्त्वतः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः ॥ २२ न्यवेदयद्वेयात्मा पुत्री दृशरथस्य तौ । सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा ॥ २३ तचागमनसञ्ययं विशालायाश्च द्रीनम् । अह्ल्याद्रीनं चैव गौतमेन समागमम् ॥ २४ महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा । एतत्सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने ॥ २५ निवेदा विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे जनकसमागमो नाम पञ्चादा: सर्गः

### एकपञ्चाशः सर्गः

विश्वामित्रवृत्तम्

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्तस्य धीमतः । हप्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥ १ गौतमस्य स्रुतो ज्येष्टस्तपसा चोतितप्रभः । रामसंदर्शनादेव परं विस्मयमागतः ॥ २ स तौ निपण्णो संप्रेक्ष्य सुखासीनौ नृपात्मजौ । शतानन्दो सुनिश्रेष्टं विश्वामित्रमथात्रवीत् ॥३

१. दीक्षाम् ति.।

२. अस्यानन्तरम्—पुण्डरीकितशालाक्षौ वरायुधधरात्रुभौ । वङगोधाङ्गुलित्राणो खज्जवन्तौ महःयुत्ती ॥—इति ग. । दरमेव पद्यं चेष्टितौरित्यस्यानन्तरम् ोक. दृश्यते ।

अञ्चार्णार्द्धः अस्यानन्तरम्—किमर्थ च नरश्रेष्ठ संप्राप्तौ

गृदय कुलमस्माकं मामुद्धतुंमिहागतौ ॥——

इति ख. ।

४. अस्य पादस्य स्थाने—कुमाराविव पाव-की—इति ग. । अस्यानन्तरम्—रूपोदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारको । प्रकाश्य कुलमस्माकं मामुद्धर्तुमि-हागतो ॥—इति ग. छ. । कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ट श्रोतुमिच्छ.मि तत्त्वतः — इति छ. अधिकम् । ५. आरोपणम् क. ।

अपि ते मुनिशार्दूळ मम माता यशस्विनी । दर्शिता राजपुत्राय तपे। दीर्घमुपागता ॥ 8,000 अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी । वन्यैरुपाहरत्पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम् ॥ अपि रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनम् । सम मातुर्महातेजो दैवेन दुरनुष्ठितम् ॥ દ્ अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता । माता मम मुनिश्रेष्ट रामसंदर्शनादितः ॥ अपि में गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज । इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्तो महात्मन । ८ अपि शान्तेन मनसा गुरुमें कुशिकात्मज । इहागतेन रामेण प्रयतेनाभिवादितः ॥ तच्छूत्वा वचनं तस्य विश्वाभित्रो महामुनिः। प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यक्रो वाक्यकोविदम्।। नातिकान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं सया । संगता मुनिना पत्नी भागवेणेव रेणुका ॥ तच्छूत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । शतानन्दो महातेजा रामं वचनमत्रवीत् ॥ १२ स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टवा प्राप्तोऽसि राघव । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्पिमपराजितम् ॥ १३ अचिन्त्यकर्मा तपसः ब्रह्मर्षिरतुलप्रभः । विश्वामित्रो महातेजा वेत्स्येनं परमां गतिम् ॥ नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन । गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महंत्तपः ॥१५ श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः । यथा वलं यथा वृत्तं तन्मे निगदतः ऋणु॥१६ राजासीदेष धर्मात्मा दीर्घकालमरिंद्मः । धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः ॥ प्रजापतिसुतश्चासीत्कुशो नाम महीपतिः । कुशस्य पुत्रो वलवान् कुशनाभः सुधार्मिकः ॥६८ कुशनाभसुतस्त्वासीद्गाधिरित्येव विश्रुतः । गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः॥ १९ विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम् । वहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् ॥ २० कदाचित्त महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् । अक्षौहिणीपरिवृतः परिचकाम मेदिनीम् ॥२१ नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च तथा गिरीन्। आश्रमान् क्रमशो राम विचरन्नाजगाम ह ॥२२ वसिष्ठस्याश्रमपदं नानावृक्षसमाकुलम् । नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम् ॥ २३ देवदानवगन्धर्वैः किंनरैरुपशोभितम् । प्रशान्तहरिणाकीर्णं द्विजसङ्घनिषेवितम् ॥ २४ ब्रह्मर्षिगणसंकीर्णं देवर्षिगणसेवितम् । तपश्चरणसंसिद्धैरिमकल्पैर्महात्मभिः ॥ २५ अन्मक्षेर्वायुमक्षेश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा । फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितरोपैर्जितेन्द्रियै: ॥ २६ ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः । अन्यैर्वेखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम् ॥ २७ वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकिमवापरम् । ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महावलः ॥ 26

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे विश्वामित्रवृत्तं नाम एकपञ्चादा: सर्ग:

<sup>ा. -</sup>लताकुलम् छः i

२. अस्यानन्तरम्-—सततं संकुलं श्रीमद्रह्म- |

कल्पैर्महात्माभिः—इति क. छ.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{$ 

#### द्विपञ्चाशः सर्गः

#### वसिष्टातिथ्यम्

तं दृष्ट्वा परमग्रीतो विश्वामित्रो महावलः । प्रणम्य विधिना वीरो वसिष्ठं जपतां वरम् ॥ स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्टेन महात्मना । आसनं चास्य भगवान् वसिष्टो व्यादिदेश ह॥२ उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते । यथान्यायं मुनिवरः फलम्लान्युपाहरत् ॥ प्रतिगृह्य च तां पूजां वसिष्टाद्राजसत्तमः । तपोऽग्निहोत्रशिप्येषु कुशछं पर्यपृच्छत ॥ विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तथा । सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्टो राजसत्तमम्।। Ų सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः । पप्रच्छ जपतां श्रेष्टो वसिष्टो ब्रह्मणः सुतः ॥ किचत्ते कुश्र हं राजन् किच हुर्मेण रञ्जयन् । प्रजाः पालयसे वीर राजवृत्तेन धार्मिक ॥ कचित्ते संभृता भृताः कचित्तिष्टान्ति शासने । कचित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदन ॥ ८ काचिद्रछेषु कोशेषु मित्रेषु च परंतप । कुशछं ते नरव्यात्र पुत्रपोत्रे तवानघ ॥ सर्वत्र कुझलं राजा वितिष्टं प्रत्युदाहरत् । विश्वामित्रो महातेजा विसिष्टं विनयान्वितः ॥ १० कृत्वोभी सुचिरं काळं धर्मिष्टी ताः कथाः द्युभाः । मुदा परमया युक्ती श्रीयेतां ती परस्परम् ॥ 🤞 ततो वसिष्टो भगवान् कथान्ते रघुनन्दन । विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रह्सन्निव ॥ आनिथ्यं कर्तुमिच्छामि वलस्यास्य महावल । तव चैवाप्रमेयस्य यथाई संप्रतीच्छ मे ॥ १३ सिक्तयां तु भवानेतां प्रतीच्छतु मयोद्यताम्। राजंस्त्वमितिथिश्रेष्टः पृजनीयः प्रयत्नतः ॥ १४ एवमुक्तो वसिष्टेन विश्वामित्रो महामतिः । कृतमित्यववीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया॥ फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे । पाद्यनाचमनीयेन भगवद्रशनेन च ॥ १६ सर्वथा च महाप्राज्ञ पृजोईण सुपृजितः । गमिष्यामि नमस्तेऽस्तु मैत्रेणेक्षस्व चक्षुपा ॥ १७ एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्टः पुनरेव हि । न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः ॥ १८ वाडिमित्येव गायेयो वासिष्टं प्रत्युवाच ह । यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिसत्तम ॥ १९ एवमुक्तो महातेजा विसष्टो जपतां वरः । (आजुहाव ततः प्रीतः कल्मापीं धूतकल्मषः ।। २० एहोहि शवले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम। सवलस्यांस्य राजर्पेः कर्तु व्यवसितोऽस्म्यहम् ॥ भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्व मे । यस्य यस्य यथाकामं पड्रसेप्वभिपृजितम् ॥ २२ तत्सर्वं कामधुक् क्षिप्रमाभिवर्ष कृते मम । रसेनान्नेन पानेन छेहाचोष्येण संयुतम् ॥ २३ 🗘 अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्य शवले त्वर ॥

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्निकायां संहितायां - १८७१७५ ४ वालकाण्डे वसिष्ठातिथ्यं नाम द्विपञ्चाशः सर्गः

### त्रिपञ्चाशः सर्गः

#### शत्रहानिष्क्रय:

एवमुक्ता वसिष्टेन शवला शत्रुसूदन । विद्धे कामधुकामान् यस्य यस्य यथेप्सितम् ॥ इक्षून् मधूंस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान् । पानानि च महाहीिण भक्ष्यांश्चोचावचांस्तथा ॥ उष्णाढ्यस्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः । मृष्टान्यन्नानि सुपाश्च द्विकुल्यास्त्रेये च ॥ नानास्वादुरसानां च पड़्सानां तथैव चै। भाजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रद्यः।। सर्वमासीत्सुसंतुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतम् । विश्वामित्रवरुं राम वसिष्टेनाभितर्पितम् ॥ विश्वामित्रोऽपि राजिर्पेहृष्टः पुष्टस्तदाभवन् । सान्तःपुरवरो राजा सत्राह्मणपुरोहितः ॥ सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृतः पृजितस्तदा । युक्तः परमहर्पण विसष्टिमिद्मववीत् ॥ पृजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पृजाईंण सुसत्कृतः । श्रृयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविद्यारद् ॥८ गवां शतसहस्रेण दीयतां शवला मम । रतं हि भगवन्नेनद्रवहारी च पार्थिवः ॥ तस्मान्मे शवलां देहि ममैपा धर्मतो द्विज । एवमुक्तम्तु भगवान् विभिष्ठो मुनिसक्तमः ॥ १० विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्। नाहं इतसहस्रेण नापि कोटिशतेर्गवाम् ॥ ११ राजन दास्यामि श्वळां राशिभी रजतस्य वा । न परित्यागमहीयं मत्सकाशाद्रिंदम ॥ शाखती शबला महां कीर्तिरात्मवनो यथा । अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च ॥ व्यायत्तममिहोत्रं च विटिह्मिस्त्येव च । स्वाहाकारवपद्कारें। विचाश्च विविधास्तथा ॥ आयत्तमत्र राजपं सर्वमेतन्न संशयः । सर्वस्वमेतत्मत्येन मम तृष्टिकरी सदा ॥ कार्णवेहभी राजन दास्ये शवछां तव । वसिष्टेनेवमुक्तग्तु विश्वामित्रोऽन्नवीत्ततः ॥ १६ संरद्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविद्यारदः । हैरण्यकक्ष्याप्रवेचान् सुवर्णाङ्गद्यभूपितान् ॥ १७ ददामि कुञ्जराणां ते सहसाणि चतुर्दश । हेरण्यानां रथानां ते श्वेताश्वानां चतुर्युजाम् ॥ १८ ददामि ते शतान्यष्टी किङ्किणीकविभूपितान् । ह्यानां देशजातानां कुळजानां महीजसाम् ॥ सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुत्रत । नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च ॥ ददाम्येकां गवां कोटिं शवला दीयतां मम । यावदिच्छिस रत्नं वा हिरण्यं वा द्विजोत्तम ॥२१ तावहास्यामि ते सर्वं शवला दीयतां मम । एवमुक्तम्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता ॥२२ न दास्यामीति शवलां प्राह राजन् कथंचन । एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्।। २३ एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम् । दर्शश्च पूर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः॥ २४

हिर्णमयमध्यवस्थनज्ञाङलाकण्ठालंकारयुक्ताः । माल्यानि च सङ्ख्याः—इति नित्यर्थः । सदनाणात्यस्य पुंलिक्वविशेणमापम् ।

इइमध्म नारित ।

सुवर्णानि अरय रथाने-भाजनानि

तत्सवम् छ.

नारितेम् इदमर्थम् वा.

ृएतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा । अदोम्लाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः॥ अहाम् कि प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यातिमहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे दावलानि'क्रयो नाम त्रिपञ्चाद्य: नर्ग:

#### चतुःपञ्चाशः सर्गः

#### पह्नबादिस्रिष्टिः

कामधेनुं विसष्टोऽपि यदा न त्यजते मुनिः । तदास्य शवलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्पत ॥ १ नीयमाना तु शवला राम राज्ञा महात्मना । दुःखिता चिन्तयामास रुद्नती शोककर्शिता ॥२ परित्यक्ता विशिष्टेन किमहं सुमहात्मना । याहं राजभटेर्दीना हियेय भृशहु:खिता ॥ किं मयापकृतं तस्य महर्पेभीवितात्मनः । यन्मामनागसं भक्तासिष्टां त्यजित धार्मिकः ॥ इति सा चिन्तयित्वा तु विनिःश्वस्य पुनः पुनः । निर्ध्य तांस्तदा भृत्याञ्शतशः शत्रुसूद्न ॥ जगामानिछवेगेन पाद्मूछं महात्मनः । शत्रछा सा रुद्नती च क्रोशन्ती चेद्मत्रवीत् ॥ विसप्टस्यात्रतः स्थित्वा मेघदुन्दुभिराविणी । भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं त्रह्मणः सुत ॥ ७ यस्माद्राजसटा मां हि नयन्ते त्वत्सकादातः । एवमुक्तस्तु ब्रह्मपिरिदं वचनमब्रवीत् ॥ शोकसंतप्तहर्यां स्वसारमिव दुःखिताम् । न त्वां त्यजामि शवले नापि मेऽपकृतं त्वया।। ९ एप त्वां नयते राजा वलान्मत्तो महावलः । न हि तुल्यं वलं महां राजा त्वच विशेपतः॥ १० वली राजा क्षत्त्रियश्च पृथिवयाः पतिरेव च । इयमक्षीहिणी सेना गजवाजिरथाकुला ॥ 23 पत्तिध्वजममाकीर्णा तेनासी वलवत्तरः । एवमुक्ता वसिष्टेन प्रत्यवाच विनीतवत् ॥ १२ वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्पिममितप्रभम् । न वछं क्षत्त्रियस्याहुर्बोह्मणो वलवत्तरः ॥ १३ ब्रह्मन् ब्रह्मवलं दिव्यं क्षत्त्रातु वलवत्तरम् ) अप्रमेयवलं तुभ्यं न त्वया<sup>ँ</sup> वलवत्तरः ॥ १४ विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम् । नियुङ्क्वं सां महातेजस्त्वद्रुद्धवळसंभृताम् ॥ १५ तस्य दर्पवलं यत्तन्नाश्यामि दुरात्मनः । इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः ॥ १६ सजस्वेति तदोवाच वलं परवलादेनम् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सास्रजत्तदा ॥ १७ तस्या हुम्भारवोत्सृष्टाः पहुवाः शतशो नृप । नाशयन्ति वलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः ॥

<sup>9.</sup> अस्य नन्त म्— जगाम बेगेन तदा वासिष्टं च. छ.।

्रिजी छा प्रितं क.।

रिणी सवाजिरधमंकुला क. ख. घ ४. - म्जम् च. छ.।

बलं भग्नं ततो दृष्ट्वा रयेनाक्रम्य कौशिकः । स राजा परमकुद्धो रोपविस्पारितेक्षणः ॥ १९ पह्नवान्नाशयामास शक्षेष्ठचावचैरिष । विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पह्नवान्न्यतशस्तदा ॥ २० भूय एवास्त्रजद्वोरान् शकान् यवनमिश्रितान् । तैरासीत्संवृता भूमिः शकेर्यवनमिश्रितैः ॥ २१ प्रभावद्भिमेहावीर्थैः पद्मिकंजल्कसित्रभैः । तीक्ष्णासिपदृसधैर्रेहमवर्णाम्वरावृतैः ॥ २२ निर्देग्धं तद्वलं सर्वं प्रदीप्तेरिव पावकैः । ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच ह ॥ २३ तैस्तैर्यवनकाम्भोजाः पह्नवाश्चाकुलीकृताः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे पछवादिस्रिष्टिर्नाम चतुःपञ्चादाः सगैः

### पश्चपञ्चाशः सर्गः विश्वामित्रधनुर्वेदाधिगमः

ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् । विसप्टश्चोदयामास कामधुक् सृज योगतः ॥ १ तस्या हुम्भारवोत्सृष्टाः काम्भोजा रविसंनिभाः । अधसस्त्यथ संभूताः वर्वराः शस्त्रपाणयः॥ <sup>्</sup>योनिदेशाच यवनाः शकृदेशाच्छकास्तथा । रोमकृपेपु च म्लेच्छा हारीताः सकिरातकाः ॥३ यैस्तन्निपृदितं सैन्यं <sup>३</sup> विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् । सपदातिगजं साश्वं सरश्वं रघुनन्दन ॥ अभ्यधावत्सुसंक्रुद्धं विसष्टं जपतां वरम् । हुंकारेणैव तान् सर्वान् ददाह भगवानृपिः ॥ έ ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तदा ॥ O दृष्ट्वा विनाशितान् पुत्रान् वलं च सुमहायशाः । सत्रीडश्चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रोऽभवत्तद्, ॥ समुद्र इव निर्वेगो भम्नदंष्ट्र इवोरगः । उपरक्त इवादितः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥ हतपुत्रवलो दीनों ॡनपक्ष इव द्विजः । हतद्पीं हतोत्साहो निर्वेदं समपद्यत ॥ १० स पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च । पृथिवीं क्षत्त्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत ॥ ११ स गत्वा हिमवत्पार्श्वं किंनरोरगसेवितम् । महादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः ॥ १२ केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृपभध्वजः । दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम् ॥ १३ किमर्थं तप्यसे राजन्त्रूहि यत्ते विवक्षितम्। वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितःसोऽभिधीयताम्॥ एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः । प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमत्रवीत् ॥ १५ यदि तुष्टो महादेवं धनुर्वेदो ममानघ । साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम् ॥ १६

१. इदमर्थम् ख. नास्ति।

२. संजाताः पहनाः च. छ.।

े यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषुं महर्षिषु । गन्धर्वयक्षरक्षःसु प्रतिभान्तु ममानव ॥ १७ ुर्जन प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् । एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा ॥ १८ प्राप्य चास्त्राणि राजिं विश्वामित्रो महावलः । दुर्पेण महता युक्तो दुर्पपूर्णोऽभवत्तदा ॥ १९ विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वसु । हतमेव तदा मेने विसप्टमृपिसत्तमम् ॥ २० ततो गत्वाश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः । येस्तत्तपोवनं सर्वं निर्दग्धं चास्रतेजसा ॥ २१ उदीर्यमाणमस्तं तद्विश्वामित्रस्य धीमतः । दृष्ट्वा विष्रद्रुता भीता मुनयः शतशे दिशः ॥ २२ वसिष्टस्य च ये शिष्यास्त्रथैव मृगपक्षिणः । विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः ॥२३ वसिष्टस्याश्रमपदं शून्यमासीन्महात्मनः । मुहूर्तमिव निःशव्दमासीदिरिणसंनिसम् ॥ वदतो वै विश्वप्रस्य मा भैष्टेति मुहुर्मुहुः । नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारिभव भास्करः ॥ २५ एवसुक्त्वा महातेजा विसष्टो जपतां वरः । विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोपिमदमत्रवीत् ॥२६ आश्रमं चिरतंवृद्धं यद्विनाशितवानिस । दुराचारोऽसि यन्मृह तस्मात्त्वं न भविष्यसि ॥ २७ इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुखम्य सत्वरः । विधूमिय कालाग्निं यमदण्डमिवापरम् $^1$ ॥ २८

इत्यांपं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्तिकायां संहितायां वालकाण्डे विश्वामित्रधनुर्वेदाधिगमी नाम पञ्चपञ्चादाः सर्गः

### पट्पञ्चाशः सर्गः

ब्रह्मतेजोवलम्

एवमुक्तो विश्वामित्रो महावलः। आग्नेयमस्त्रमुद्धिप्य तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ १ ब्रह्मदृण्डं समुह्मित्य कालदृण्डामिवापरम् । वसिष्ठो भगवान् क्रोधादिदं वचनमब्रवीत् ॥ क्षत्त्रवन्धो स्थितोऽस्म्येप यद्वलं तद्विदर्शय । नाशयाम्येप ते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज ॥ ३ क च ते क्षत्त्रियवलं क च बहावलं महत् । पर्य बहावलं दिव्यं मम क्षत्त्रियपांसन ॥ तस्यास्त्रं गाथिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुचतम् । ब्रह्मदृण्डेन तच्छान्तमग्नेर्वेग इवाम्भसा ॥ वारुणं चैव रेढ़िं च एन्द्रं पाशुपतं तथा । ऐपीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥ ξ ∵ मानवं मोहनं चेव गान्धर्वं स्वापनं तथा । जुम्भणं मादनं चैव संतापनविछापने ॥ O. शोपणं दारणं चैव वजमस्त्रं सुदुर्जियम् । ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥ 6 पैनाकासं च द्यितं शुप्कार्द्रे अशनी उमे । दाण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रीब्बमस्त्रं तथैव च॥ 9 -वर्मचकं कालचकं विष्णुचकं तथैव च । वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा ॥ १० ′ शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्कालं मुसलं तथा । वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम् ॥ **??** ^ ्रिझालास्य घोरं च कापालमथ कङ्कणम् । एतान्यस्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥ १२

वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतिसवाभवत् । तानि सर्वाणि दण्डेन यसते ब्रह्मणः सुतः ॥ तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः । तद्स्रसुद्यतं हृष्ट्वा देवाः सामिपुरोगमाः ॥ १५ देवर्षयश्च संभ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः । त्रैलोक्यमासीत्संत्रस्तं ब्रह्मास्रे समुदीरिते ॥ १५ 🕏 तद्प्यस्त्रं महाघोरं त्राह्यं त्राह्येण तेजसा । विसष्टो प्रसते सर्वं त्रह्मदृण्डेन राघव ॥ १६ 🗸 ब्रह्मास्त्रं यसमानस्य वसिष्टस्य महात्मनः । त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत्सुदारुणम् ॥ १७ रोमकूपेषु सर्वेषु विश्वष्टस्य महात्मनः । मरीच्य इव निष्पेतुरम्रेर्धृसाकुलार्चिपः ॥ 12 प्राज्वलद्भह्मदण्डश्च विश्वस्य करोचतः । विधूस इव् कालाभिर्यमदण्ड इवापरः ॥ १९ ततोऽस्तुवन् मुनिगणा विलिष्टं जपतां वरम् । असेयं ते वलं ब्रह्मंस्तेजो धारय तेजसा ॥ २० निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वाभित्रो महावलः । प्रसीद जपतां श्रेष्ट लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥ एवसुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महातपाः । विश्वाभित्रोऽपि निकृतो विनिःश्वस्येदमत्रवीत् ॥ √धिग्वलं क्षत्त्रियवलं नहातेजोवलं वलम् । एकेन नहादण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे ॥ २३ तदेतत्समवेक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः । तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम् ॥ २४

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहास्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ब्रह्मतेजीयलं नाम पट्पञ्चाद्यः सर्गः

### सप्तपञ्चाशः सर्गः त्रिराङ्गयाजनप्रार्थना

ततः संतप्तहृदयः स्मरिक्षेत्रह्मात्मनः । विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो महात्मना ॥ १ स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव । तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महत्तपः ॥ २ फल्फ्मूलाशनो दान्तश्चचार सुमहत्तपः । अथास्य जिन्नरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३ हिवःष्यन्दो सधुष्यन्दो हृढनेत्रो सहारथः । पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकिपितामहः ॥ १ अत्रवीन्मधुरं वाक्ष्यं विश्वामित्रं तपोधनम् । जिता राजिपिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज ॥५ अनेन तपसा त्वां तु राजिपितित विद्याहे । एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः ॥ ६ त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः । विश्वामित्रोऽपि तच्लुत्वा हिया किचिदवाद्याखाः॥७ दुः लेन महत्तविष्टः समन्युरिद्मव्रवीत् । तपश्च सुमहत्तप्तं राजिपिरिति मां विदुः ॥ ८ देवाः सिर्पगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफल्प् । इति निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः ॥९ तपश्चचार काकुत्स्थ परमं परमात्मवान् । एतिसिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ १० तिश्चद्वारे स्वश्ररिते विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः । तस्य वुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥ ११ गच्लेयं स्वश्ररीरेण देवानां परमां गितम् । स विसष्टं समाहूय कथयामास चिन्तितम् ॥ १२ अशक्यमिति चाप्युक्तो विसष्टेन महात्मना । प्रत्याख्यातो विसष्टेन स ययौ दक्षिणां ।

त्तरस्तत्कमंसिद्धवर्षं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः । वासिष्ठा दीर्घतपसस्तपो यत्र हि तेपिरें ॥ १४ तिश्कः सुमहातेजाः शतं परमभास्वरम् । विस्षष्टपुत्रान् दृहशे तप्यमानान् यशस्विनः ॥ १५ सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् । अभिवाद्यानुपृत्वेण हिया किंचिद्वाब्धुखः ॥ अत्रवीत्सुमहाभागान् सर्वानेव कृताख्रिलः । शरणं वः प्रपद्येऽहं शरण्यात्शरणागतः ॥ १७ प्रत्याख्यातोऽस्मि भद्रं चो विस्षेष्टेन महात्मना । यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्ह्य ॥ १८ गुरुपुत्रानहं सर्वात्रमस्कृत्य प्रसाद्ये । शिरसा प्रणतो याचे त्राह्मणांस्तपिस स्थितान् ॥ १९ ते मां भवन्तः सिद्धवर्थं याजयन्तु समाहिताः । सशरीरो यथाहं हि देवलोकमवाप्नुयाम् ॥ प्रत्याख्यातो विसष्टेन गतिमन्यां तपोधनाः । गुरुपुत्रानृते सर्वात्राहं पश्यामि कांचन ॥ २१ इक्ष्वाकृणां हि सर्वेणां पुरोधाः परमा गतिः । पुरोधसस्तु विद्वांसस्तारयन्ति सदा नृपान् ॥ तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो देवतं मम ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्यं चतुर्विद्यतिसहस्विकायां संहितायां वालकाण्डे त्रिशङ्कुयाजनप्रार्थना नाम सप्तपञ्चादा: सर्ग:

#### अष्टपत्राशः सर्गः त्रिशङ्कुशापः

ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं शुत्वा क्रोधसमन्वितम् । ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमत्रवीत् ॥

प्रसाख्यातो हि दुर्बुद्धे गुरुणा सस्यवादिना । तं कथं समितिक्रम्य शास्त्रान्तरसुपेयिवान् ॥ २ इक्ष्वाकूणां हि सर्वेपां पुरोधाः परमा गितः । न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सस्यवादिनः ॥ ३ अशक्यिमिति चोवाच वित्तष्टो भगवानृपिः । तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथं तव ॥ ४ वालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः । याजने भगवाञ्शक्तस्त्रेलोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५ अवमानं च तत्कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे कथम् । तेपां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम् ॥ ६ स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमत्रवीत् । प्रसाख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥ ७ अन्यां गितं गिमण्यामि स्वस्तिवोऽस्तुतपोधनाः । ऋपिपुत्रास्तुतच्लुत्वावाक्यंघोराभिसंहितम् ॥ शेषुः परमसंकुद्धाश्रण्डालत्वं गिमण्यिति । एवसुक्त्वा महात्मानो विविश्वस्ते स्वमाश्रमम् ॥ ९ अथ राज्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः । नीलवस्त्रथरो नीलः परुषो ध्वस्तमूर्धजः ॥ चिस्रमाल्यानुलेपश्च आयसाभरणोऽभवत् । तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे सक्त्वा चण्डालक्षिणम् ॥

१. इदं पद्यम् ग. नास्ति । पुत्रस्य भ.पितम् । प्राविशत्स्वपुरं राजा चिन्तयामास २. त्रिशःकुः दत्यादिः कृतःआर्लः इत्यन्तो दुःखितः— इति च. । ४. त्यञ्य च. ४. त्यञ्य च.

प्राद्रवन् सहिता राम पौरा येऽस्थानुगामिनः। एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् ॥ दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम् । विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं धिफलीकृतम् ॥१३०० चण्डालक्षिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः । कारुण्यात्स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः ॥१४ इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोररूपिणम् । किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महावल ॥ अयोध्याधिपते वीर शापाचण्डालतां गतः । अथ तद्वाक्यमाकण्ये राजा चण्डालतां गतः ॥ अववीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यक्रो वाक्यकोविदम्। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुण्य गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्येव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः । सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्यद्र्शन ॥ १८ मया चेष्टं ऋतुरातं तच नावाप्यते फलम्। अनृतं निर्हेषपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन॥ कुच्छ्रेष्विप गतः सौम्य क्षत्त्रधर्मेण ते शपे । यज्ञैर्वहुविधैरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिताः ॥ २० गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोपिताः । धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाह्र्तुंमिच्छतः ॥ २१ परितोपं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगव (दैवमेव परं मन्ये पौरुपं तु निरर्थकम्।। २२ दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः । तस्य मे परमार्तस्य प्रसादमभिकाङ्कृतः ॥ २३ कर्तुमहिसि भद्रं ते दैवोपहतकर्मणः । नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे ॥ २४ दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हास ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्निकायां संहितायां वालकाण्डे त्रिराङ्कुशापो नाम अप्रश्चादाः सर्गः

# एकोनपष्टितमः सर्गः

#### वासिष्टशापः

उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः । अत्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षाञ्चण्डालरूपिणम् ॥१ ऐक्ष्वाक स्वागतं तेऽस्तु जानामि त्वां सुधार्मिकम् । शरणं ते भविष्यामि मा भैषीनृपपुंगव॥२ अहमामन्त्रये सर्वान् महर्पान् पुण्यकर्मणः । यज्ञसाह्यकरान् राजंस्ततो यक्ष्यिस निर्वृतः ॥ ३ गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्विय वर्तते । अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यिस ॥ ४ हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप । यस्त्यं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् । व्यादिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञसंभारकारणात्॥६ स्वीव्शिष्यमुह्दस्त्रीयं साद्विजः विक्यमेतदुवाच ह । सर्वानृषिगणान् वत्सा आनयध्यं ममाज्ञया॥७ सिशिष्यसुहृदस्त्रीयं सार्विजः वसुवहुश्रुतान् । यदन्यो वचनं त्रूयान्मद्वाक्यवल्चोदितः ॥ ८ तत्सर्वमिखलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतम् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया ॥ ९

१. अनृतम् इत्यादिः शपे इत्यन्तो भागः ग. नास्तिः। १. स च.

आजरमुर्थ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । ते च शिष्याः समागम्य मुनि ज्वलिततेजसम्॥ कृचुश्च वचनं सर्वे सर्वेपां ब्रह्मवादिनाम् । शुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः ॥ ११ र् सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम् । वासिष्ठं तच्छतं सर्वं क्रोधपर्याक्कलाक्षरम् ॥ १२ यदाह वचनं सर्वं ऋणु त्वं मुनिपंगव । अत्त्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥ १३ कथं सदिस भे। कारो हविस्तस्य सर्पयः । ब्राह्मणा वा महात्मानो भक्त्वा चण्डालभोजनम् ॥ कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः । एतद्वचननैष्ठुर्यमृचुः संरक्तलोचनाः ॥ १५ वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे ते समहोदयाः । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः ॥ १६ क्रोधसंरक्तनयनः सरोपमिद्मत्रवीत् । ये दृपयन्त्यदुष्टं मां तप उप्रं समास्थितम् ॥ १७ भर्स्माभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः । अद्य ते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्ष्यम्॥१८ सप्त जातिशतान्येव मृतपाः सन्तु सर्वशः । श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः ॥१९ विकृतास्य विकृपास्य लोकानन्चरिन्त्वमान् । महोदयस्य दुर्वद्विमीमदृष्यं ह्यदृपयत् ॥ २० द्पिनः सर्वलोकेषु निपाद्त्वं गमिष्यति । प्राणातिपातनिरतो निर्नुक्रोशतां गतः ॥ २१ दीर्वकालं मम क्रोधाद्दुर्गतिं वर्तियेष्यति । एताबदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः ॥ २२ विरराम महानेजा ऋपिमध्ये महामृनिः॥

> इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यानिसहस्निकायां संहितायां वाल्काण्डे वासिष्ठशापो नाम एकोनपः धनमः सर्गः

#### पष्टितमः सर्गः

#### त्रिशङ्कस्वर्गः

तपोवल्रह्तान् कृत्वा वासिष्ठान् समहोदयान्। ऋपिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभापत॥ १ अयिमिक्ष्वाकुत्यादिश्वशङ्कारिति विश्रुतः। धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः॥ २ स्वेनानेन शरीरण देवलोकजिगीपया। यथायं स्वश्रीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यति॥ ३ तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भविद्धश्च मया सह। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः॥ ४ ऊचुः समेत्य सिहता धर्मज्ञा धर्मसंहितम्। अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः॥ ५ यदाह वचनं सम्यगेतत्कार्यं न संशयः। अग्निकल्पो हि भगवाञ्ज्ञापं दास्यित रोपितः॥ ६ तस्मात्प्रवर्त्यतां यज्ञः सश्रीरो यथा दिवम्। गच्छेदिः वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा॥ तथा प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत । एवमुक्त्वा महर्पयश्चकुस्तास्ताः क्रियास्तरा ॥ ८ स्वाल्यः) महातेजा विश्वामित्रोऽभवत्कतौ । ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः॥ ९ र्वाणि कार्याण यथाकल्पं यथाविधि। ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः॥

चकारावाह्नं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः । नाभ्यागमंस्तदाहूता भागार्थं सर्वदेवताः ॥ ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः । स्रुवमुचम्य सक्रोधस्त्रिशङ्कमिद्ववीत् ॥ १२(१३) पदय से तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर । एष त्वां सज्ञरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा ॥ दुष्प्रापं स्वशरीरेण दिवं गच्छ नराधिप (स्वार्जितं किंचिद्प्यस्ति मया हि तपसः फलम् ॥ राजन् स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रजी उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः॥१५ दिवं जगाम काकुत्स्य मुनीनां पर्यतां तदां। देवलोकगतं हृष्ट्वा त्रिशङ्कं पाकशासनः॥ सह सर्वैः सुरगणिरिदं वचनमत्रवीत् । त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतास्यः ॥ गुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाक्शिराः । एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्करपतत्पुनः ॥ विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम् । तच्छूत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः क्रोधमाहारयत्तीव्रं तिष्ट तिष्टेति चाववीत् । ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः ॥ २० सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षीनपरान् पुनः । नक्षत्रमालामपरामसृजत्कोधमूर्च्छितः ॥ दक्षिणां दिशमास्थाय मुनिमध्ये महातपाः । सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुपीकृतः ॥ २२ अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्याद्निन्द्रकः । दैवतान्यपि स क्रोधात्स्रष्ट्रं समुपचक्रमे ॥ ततः परमसंभ्रान्ताः सर्षिसङ्घाः सुरासुराः । विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः ॥२४ । अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः । सशरीरो दिवं यातुं नाईस्येव तपोधन ॥ तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः । अत्रवीत्सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः ॥ २६ सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः । आरोहणं प्रतिज्ञाय नानृतं कर्तुमुत्सहे ॥ ृस्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः । नक्षत्राणि च सर्वाणि सामकानि ध्रत्राण्यथ॥२८ यावल्लोका धारैष्यिन्त तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः । मत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमईथ ॥ एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्मुनिपुंगवम् । एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः ॥ ३० गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद्वहिः । नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जज्वलन् ॥ अवाक्शिरास्त्रिशङ्कश्च तिष्ठत्वसरसंनिभः । अनुयास्यन्ति चैतानि ज्येतीिषि नृपसत्तमम्।। ३२ कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं तथा । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैराभिष्टुतः ॥ ऋषिमध्ये महातेजा वाढिमित्येव देवताः । ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधनाः ॥ जग्मुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायां . . . . वालकाण्डे त्रिशङ्कुस्वर्गो नाम षष्टितमः सर्गः

#### एकपष्टितमः सर्गः ज्ञानःशेपविक्रयः

ॅित्रश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान् प्रेक्ष्य तानृपीन् । अत्रवीन्नरद्यार्दृळ सर्वास्तान् वनवासिनः॥१ महान् विव्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशम् । दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे वयम् ॥ · पश्चिमायां विद्यालायां पुष्करेषु महात्मनः¹ । सुखं तपश्चरिष्यामो वरं तद्धि तपोवनम् ॥ ३ एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः । तप उत्रं दुराधर्प तेपे मूलफलाज्ञनः ॥ एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्नृपः । अम्बरीप इति ख्यातो वष्टुं समुपचक्रमे ॥ ų तस्य वे यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार हु । प्रनष्टे तु पशौ विप्रो राजानमिद्मव्रवीत् ॥ Ę पशुरच हतो राजन प्रनष्टस्तव दुर्नयात । अरक्षितारं राजानं व्रन्ति दोपा नरेश्वरम ॥ प्रायश्चित्तं महद्भवेतन्नरं वा पुरुपर्पभ । आनयस्व पृत्तुं शीव्रं यावत्कर्म प्रवर्तते ॥ 6 उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुपर्पभ । अन्वियेप महावृद्धिः पश्चं गोभिः सहस्रशः ॥ देशाञ्जनपदांस्त्रांस्त्रान्नगराणि वनानि च । आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥१० स पुत्रसहितं नात सभार्यं रघुनन्दन । भूगुतुन्दे समासीनमृचीकं संदद्शे ह ॥ ११ ्तमुबाच महातेजाः प्रणम्याभिष्रसाद्य च । त्रह्मार्पे तपसा दीप्तं राजर्पिरमितप्रभः ॥ १२ पृष्ट्वा सर्वत्र कुश्रुसचीकं तिमदं वचः । गवां शतसहस्रेण विक्रीणीपे सुतं यदि ॥ १३ पद्योरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव । सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुम् ॥ १४ द्रातुमर्ह्मि मृत्येन सुतमेकमितो सम । एवमुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वव्रवीद्वचः ॥ १५ नाहं ज्येष्टं नरश्रेष्ट विक्रीणीयां कथंचन । ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेपां माता महात्मनाम् ॥ उवाच नरद्यार्दृष्टमम्बरीपं तपस्विनी । अविक्रेयं सुतं ज्येष्टं भगवानाह भार्गवः ।। १७ ममापि द्यितं विद्धि कनिष्टं शुनकं नृप । तस्मात्कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव ॥ 80 प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्टाः पितृपु वह्नभाः । मातूणां च कनीयांसस्तस्माद्रक्षे कनीयसम् ॥ १९ उक्तवाक्ये मुना तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च। शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमत्रवीत्।। पिता इयेप्टमविकेयं माता चाह् कनीयसम् । विकीतं मध्यमं मन्ये राजन् पुत्रं नयस्य माम् ॥ अथ राजा महान् राम वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः। हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभी रत्नराशिभिः ॥ गवां इतसहस्त्रेण द्युनःशेपं नरेश्वरः । गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥ २३ अम्बरीपस्तु राजर्षी रथमारोष्य सत्वरः । शुनःशेपं महातेजा जगामाशु महायशाः ॥ २४ इत्यांपे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायां वालकाण्डे अनःशेपविकयो नाम एकपष्टितमः सर्गः

अं क्षिर्ध महात्मन इति छान्द्रसं प्रथमाबहुवचनम्। २. इदं पद्यम् क. ख. छ. ज. नास्ति।

# द्विषष्टितमः सर्गः

अम्बरीषयज्ञ:

- श्१३:

शुनःशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः । व्यश्राम्यत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥ १ तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेपो महायशाः । पुष्करक्षेत्रमागम्य विश्वासित्रं दद्शे ह् ॥ २

तप्यन्तमृषिभिः सार्धं मातुरुं परमातुरः । विवर्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥ पपाताङ्के मुनेराशु वाक्यं चेद्मुवाच ह । न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो वान्धवाः कुतः॥

त्रातुमहीस मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। त्राता त्वं हि मुनिश्रेष्ट सर्वेपां त्वं हि सावनः॥ ५

राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीर्घायुरव्ययः । स्वर्गलोकमुपाश्रीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम् ॥ ६

त्वं में नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा । पितेव पुत्रं धर्मात्मंस्त्रातुमई्सि किल्विपात्॥ ७ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वाभित्रों महातपाः । सान्त्वयित्वा वहुविधं पुत्रानिद्मुवाच ह ॥

यत्क्रते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभार्थिनः । परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः ॥

अयं मुनिसुतो वालो मत्तः शरणमिच्छति । अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः ॥ १०

सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः । पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत ॥

नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाविव्रितो भवेत् । देवतास्तर्पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः ॥ १२ , मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा मधुछन्दादयः सुताः । साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिद्मब्रुवन् ॥ १३

कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो । अकार्यमिव पदयामः श्वमांसिव भोजने॥१४

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः । क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥

निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम्। अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्पणम्॥१६

- श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु । पूर्णं वर्पसहस्रं तु पृथिव्यामनुवस्यथ ॥ कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा । शुनःशेपमुवाचार्थं कृत्वा रक्षां निरामयम् ।।१८

पवित्रपाशैरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपनः । वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्मिरग्निमुदाहर ॥

इमे तु गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक । अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिस्ततः सिद्धिमवाष्स्यसि ॥

शुनःशेपो गृहीत्वा तु ते गाथे सुसमाहितः । त्वरया राजसिंहं तमम्बरीपसुवाच ह ॥ 28

राजसिंह महासत्त्व शीघ्रं गच्छावहे सदः । निर्वर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुपाविश ॥ २२ तद्वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमुत्सुकः । जगाम नृपतिः शीव्रं यज्ञवाटसतिन्द्रतः ॥

सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम् । पशुं रक्ताम्वरं कृत्वा यूपे तं समवन्धयत् ॥

स बद्धो वाग्भिरप्रयाभिरभितुष्टाव वै सुरौ । इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः ॥

इदं पद्यम् ग. नारित ।

३. अस्यानन्तरम्—इन्द्राविष्णू सुरश्रेष्ठा स्तुहि

अस्यानन्तरम् — इरमाह मुनिश्रेष्ठो विश्वा- त्वं मुनिपुत्रक — इति मित्रो महातपा:-- इति ग. ज.

ख, नाःस्ति। इदमर्धम्

तिनः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितिर्पितः । दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःशेपाय रायव ॥ २६ मं राजा च नरश्रेष्ट यज्ञस्यान्तमवाप्तयान् । फटं वहुगुणं राम सहस्राक्षप्रसादजम् ॥ २७ विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेषे महातपाः । पुष्करेषु नरश्रेष्ट दश्वपेशतानि च ॥ २८

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां सहितायां वालकाण्डे अम्बरीपयको नाम द्विपष्टितमः सर्गः

### त्रिषष्टितमः सर्गः

मेनकानिर्वासः

पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्तातं महामुनिम् । अभ्यागच्छन् सुराः सर्वे तपःफलचिकीर्पवः ॥ अत्रवीत्सुमहानेजा त्रह्म सुरुचिरं वचः । ऋपिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्ममिः शुमैः॥ २ नमेबमुक्त्वा देवेशस्त्रिद्वं पुनरभ्यगात्। विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः॥ 3 ततः काळेन महना मेनका परमाप्सराः । पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे ॥ 8 तां दृद्री महातजा मेनकां कुशिकात्मजः । रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा ॥ Ų 🫪 इष्ट्रा कन्दर्पवदागो मुनिस्तामिद्मत्रवीत् । अप्सरः स्वागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे ॥ Ę अनुगृहीप्व भद्रं ते मद्नेन सुमोहितम् । इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत् ।। ंतस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पछ्च पछ्च च राघव । विश्वामित्राश्रमे तस्मिन् सुखेन व्यतिचक्रमुः ॥८ अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः । सत्रीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ ९ बुद्धिमुनेः समुत्पन्ना सामर्पा रघुनन्दन । सर्वं सुराणां कर्मेतत्तपोऽपहरणं महत् ॥ अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश । काममोहाभिभूतस्य विन्नोऽयं प्रत्युपिश्यतः ॥ ११ विनिःश्वसन् मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः । भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राङ्खाछि स्थिताम्॥ मेनकां मधुरेर्वाक्येविस्वय कुशिकात्मजः । उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगाम ह ॥ १३ स कृत्वा नेष्टिकी बुद्धि तप्तुकामी महातपाः। कौशिकीतीरमासाच तपस्तेषे सुदारुणम्॥ १४ तस्य वर्पसहस्ताणि घोरं तप उपासतः । उत्तरे पर्वते राम देवतानामभृद्भयम् ॥ १५ आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्पिगणाः सुराः । महर्पिशन्दं लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः॥१६ देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वछोकपितामहः । अत्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम् ॥ १७ सहर्षे स्वागतं वत्स तपसोत्रेण तोपितः । महत्त्वमृपिमुख्यत्वं ददामि तव सुत्रत ॥ ब्रह्मणः स वचः श्रुत्वा सर्वछोकेश्वरस्य ह । न विषण्णो न संतुष्टो विश्वामित्रस्तपोधनः॥ १९ ्र्युप्तरुः प्रणतो भूत्वा सर्वछोकपितामहम्। प्रत्युवाच ततो वाचं विश्वामित्रो महामुनिः॥ २० अस्यानन्तरम्—तपसो हि महाविद्या विश्वामत्रमुपागतः—इति च. छ.।

त्रहार्षि शब्दमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। यदि मे भगवान्नाह् तताऽहं विजितेन्द्रियः॥२१ तमुवाच तता ब्रह्मा न तावत्त्वं जितेन्द्रियः। यतस्य मुनिशार्यूल इत्युक्त्वा त्रिद्वं गतः॥२ विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः। अर्ध्ववाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्॥ २३ वर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः। शिशिरे सलिलस्थायी राज्यहानि तपोधनः॥२४ एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमत्। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ ॥ २५ संश्रमः सुमहानासीत्सुराणां वासवस्य च। रम्भामप्सरसं शक्रः सह सर्वेर्मरुद्गणैः॥ २६ उवाचात्महितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे मेनकानिर्वासो नाम त्रिपष्टितम: सर्गः

### चतुःषष्टितमः सर्गः

#### रम्भाशापः

सुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं सुमहत्त्वया। लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमित्वतम्॥ १ तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता। त्रीडिता प्राञ्चलिर्मूत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वरम्॥ २ अयं सुरपते घोरो विश्वाभित्रो महामुनिः। क्रोधमुत्स्रक्ष्यते घोरं मिय देव न संशयः॥ ३ ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि । एवमुक्तस्तया राम रम्भया भीतया तया ॥ ४ तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्चलिम् । मा भैपि रम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्॥ ५ कोकिले हृदयप्राही माधवे रुचिरदुमे । अहं कंदर्पतिहतः स्थास्यामि तव पार्श्वतः॥ ६ त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम् । तमृषिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपित्वनम् ॥ ७ सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुक्तमम् । लोभयामास लिलता विश्वामित्रं ग्रुचिस्मिता ॥ ६ कोकिलस्य स ग्रुशव वल्गु व्याहरतः स्वनम् । संप्रहृष्टेन मनसा तत एनामुदेश्वत ॥ ५ अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च । दर्शनेन च रम्भाया मुनिः संदेहमागतः॥ १० सहस्राक्षस्य तत्कर्भ विज्ञाय मुनिपुंगवः। रम्भां कोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः॥ ११ यन्मां लोभयसे रम्भे कामकोधजयैषिणम् । दश वर्षसहस्राणि शैली स्थास्यित दुर्भगे ।।१२ व्याह्ततः सुन्ता । अशक्तुवन् धारयितुं क्रोधं संतापमागतः॥१४ एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। अशक्तुवन् धारयितुं क्रोधं संतापमागतः॥१४ तस्य शापेन महंता रम्भा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षेः स च निर्गतः॥१४ तस्य शापेन महंता रम्भा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षेः स च निर्गतः॥१४ तस्य शापेन महंता रम्भा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षेः स च निर्गतः॥१४ तस्य शापेन महंता रम्भा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षेः स च निर्गतः॥१४ तस्य शापेन महत्वा रम्भा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षेः स च निर्गतः॥१४ तस्य शापेन महत्वा रम्भा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षेः स च निर्गतः॥१४ तस्य शापेन महत्वा रम्भा शैली तदाभवत्व । वचः श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षेः स च निर्गतः॥१४ तस्य श्रुत्वा च कंदर्पा महर्षे।

१. महर्षि- च.।

२. भगवानाह च. छ. ज.।

३. इदमर्थम् ख. नास्ति।

४. मा भैपीस्त्वं वरारोहे जन्-

५. अस्यानन्तरम्— के।किलो

भेद-यामास व सुनिम्- इति क. ।

8

िहोदेन सुमहातेजास्तपोऽपहरणे कृते । इन्द्रियेरिजिते राम न लेभे शान्तिमात्मनः॥ संभूवास्य मनश्चिन्ता तपोऽपहरणे कृते । नैव क्रोधं गसिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन ॥ १७ ें अथ वा नोच्छुसिप्यामि संवत्सरशतान्यपि । अहं विशोपियप्यामि ह्यात्मानं विजितेन्द्रियः॥ ताबद्यावद्वि में प्राप्तं बाह्मण्यं तपसार्जितम् । अनुच्छुतन्नमुझानस्तिष्ठेयं शास्त्रतीः समाः ॥ १९

न हि में तप्यमानस्य क्ष्यं यास्यन्ति मृत्यः । एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुंगवः॥२० चकाराप्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्द्रन ॥

्नां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकाये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायां बालकाण्डे रम्भाशापो नाम चतुःपिथतमः सर्गः

#### पञ्चपष्टितमः सर्गः ब्रह्मिव्यापि:

अय हैमवर्ता राम दिशं त्यक्तवा महामुनिः । पूर्वा दिशमनुप्राप्य तपस्तेषे सुदारुणम् ॥ मानं वर्षमहस्त्रस्य ऋत्वा व्रतमनुत्तमम्। चकाराव्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्॥ २ पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभ्तं महामुनिम् । वित्रैर्वेहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत् ॥ 3 े स कृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठदृष्ययम् । तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः ॥ भोक्तुमारव्यवानन्नं तस्मिन् काले रवृत्तम । इन्द्रो द्विजातिर्भृत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ॥ ५ तस्मे दत्वा तदा सिद्धं सर्व विप्राय निश्चितः । निःशेपितेऽन्ने भगवानभुक्त्वैव महातपाः ॥६ न किंचिद्वदृद्धिप्रं मीनव्रतमथास्थितः । अथ वर्षसहस्रं वै नोच्छुसन्मुनिपुंगवः ॥ नस्यातुच्छुसमानस्य मृक्षिं धूमो व्यजायत । त्रैलोक्यं येन संभ्रान्तमादीपितमिवाभवत् ॥ ८ ततो द्वाः सगन्धर्वाः पन्नगोरगराक्ष्साः । मोहितास्तेजसा तस्य तपसा मन्द्रस्यः ॥ ९ कइमछोपहताः सर्वे पितामहमथात्रुवन् । बहुभिः कारणैर्देव विश्वाभित्रो महामुनिः ॥ १० लोभितः क्रोधितश्चेव तपसा चाभिवर्धते । न हास्य वृजिनं किंचिद्दश्यते सूक्ष्ममप्यथ ॥ ११ न दीयते यदि त्वस्य मनसा यद्भीप्सितम्। विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्॥ १२ व्याकुलाख्य दिशः सर्वा न च किंचित्प्रकाशते। सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्थन्ते च पर्वताः॥ प्रकम्पते च पृथिवी वायुर्वाति भृशाकुछः । ब्रह्मन्न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः ॥ १४ संमृहमिव देलोक्यं संप्रक्षुभितमानसम्। भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्पेस्तस्य तेजसा॥ बुद्धि न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः। तावत्त्रसाद्यो भगवानिभक्षो महाद्यतिः॥ १६ कालाग्निना यथा पूर्व त्रैलोक्यं द्ह्यतेऽखिलम् । देवराज्यं चिकीर्पेत दीयतामस्य यन्मतम् ॥ १७

अप्रतिमां प्रतिशां दीक्षां च चकारेत्यथानुसारेण योजनीयम् । दीक्षार्थमिति पाठश्चेत्स स्टिष्टः।

ागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोपिताः। त्राह्मण्यं तपसोत्रेण प्राप्तवानसि कौ।शर

तृतः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमाः । विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमत्रुवन् ॥

दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्रणः । स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्॥२० पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवौकसाम् । कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनिः 🔱 ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च । ओंकारश्च वपट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम्॥ २२ क्षत्त्रवेद्विदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेद्विदामि । ब्रह्मपुत्रो विसष्ठो सामेवं वद्तु देवताः ॥ यद्ययं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्पभाः । ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वरः॥ २४ सख्यं चकार ब्रह्मार्षरेवमस्त्विति चाब्रवीत् । ब्रह्मार्पस्त्वं न संदेहः सर्वं संपत्स्यते तव।।२५ ॰ इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम् । विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा छव्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् पूजयामास ब्रह्मांपे विसष्टं जपतां वरम् । कृतकामो महीं सर्वा चचार तपिस स्थितः ॥ २७ एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना । एप राम मुनिश्रेष्ठ एप विश्रहवत्तपः ।। एष धर्मपरो नित्यं वीर्यस्येप परायणम् । एवमुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः ॥ शतानन्दवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसंनिधौ । जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्।। ३० धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव । यज्ञं काकुत्स्थसहितः प्राप्तवान्सि धार्मिक ॥ पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने । गुणा वहुविधाः प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया ॥३२ विस्तरेण च ते ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः । श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना ॥ ३३, सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते वहवो गुणाः । अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते वलम् ॥ ३४ अप्रमेया गुणाश्चेव नित्यं ते कुशिकात्मज । तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विमो॥३५ कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम् । श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमहीसे मां पुनः ॥ स्वागतं तपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमहीस । एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्धभम् ॥ ३७ विससर्जाशु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा । एवसुक्त्वा सुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः ॥ प्रदक्षिणं चकाराथ सोपाध्यायः सवान्धवः। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सहरामः सलक्ष्मणः॥ स्ववाटमभिचकाम पूज्यमानो महर्षिभिः॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे ब्रह्मार्षेत्वपाप्तिनीम पञ्चपष्टितमः सर्गः

### षद्षष्टितमः सर्गः

धनुःप्रसंगः

ततः प्रभाते विमुळे कृतकर्मा नराधिपः । विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम् ॥

१. विमहवांस्तपः च. छ ।

२. अस्यानन्तरम्—विश्वामित्र महाभाग ब्रह्म-षींणां वरोत्तम—इति क. च. छ. ज. ।

३. अस्य।नन्तरम्—पितामहस्य ह्या यथा चैव ह्यमापतेः—इति क. च. ज. ी

ेत्रसर्चियत्वा धर्मात्मा शास्त्रहष्टेन कर्मणा । राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाच ह ॥ २ स्तावन् स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि तवानघ । भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवतो छहम् ॥ ३ ्र एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । प्रत्युवाच मुनिर्वीरं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४ पुत्रो दशरथस्येमौ क्षत्त्रियौ लोकविश्रुतो । द्रष्टुकामो धनुःश्रेष्टं यदेतत्त्वयि तिष्ठति ॥ 4 एतह्रीय भद्रं ते कृतकामी नृपात्मजी । द्रीनाद्स्य धनुपो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥ ξ एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् । श्रृयतामस्य धनुपो यद्र्थमिह तिप्ठति ॥ S देवरात इति ख्यातो निमेः पष्टो महीपितः। न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः॥ दक्षयद्मवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान । विध्वस्य त्रिद्शान् रोपात्सलीलमिद्मन्रवीत् ॥ यस्माद्भागार्थिनो भागं नाकल्पयत मे सुराः । वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः ॥ ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव । प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतोऽभवद्भवः ॥ प्रीतियुक्तः स सर्वेपां द्दे। तेपां महात्मनाम् । तदेतद्देवदेवस्य धन्रतं महात्मनः ॥ १२ न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वके विभो। अथ मे कृपतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता मम।। १३ क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्वता । भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा।। वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम् ॥ वरयामासुरागम्य राजानो मुनिपुंगव । तेपां वरयतां कन्यां सर्वेपां पृथिवीक्षिताम् ॥ १६ वीर्यशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव॥ १७ सिथिलामभ्युपागन्य वीर्यजिज्ञासवस्तदा । तेपां जिज्ञासमानानामैशं धनुरुपाहतम् ॥ 26 न शेकुर्यहणे तस्य धनुपस्तो छने ऽपि वा । तेपां वीर्यवतां वीर्यमलपं ज्ञात्वा महा मुने ॥ १९ प्रत्याख्याता नृपतयस्तित्रवोध तपोधन । ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुंगव ॥ २० न्यरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसंदेहमागताः । आत्मानमवधूतं ते विज्ञाय नृपपुंगवाः ॥ २१ रोपेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीम् । ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः॥ २२ साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः । ततो देवगणान् सर्वास्तपसाहं प्रसादयम् ॥ वृदुश्च परमत्रीताश्चतुरङ्गवलं सुराः । ततो भन्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥ २४ अवीर्या वीर्यसंदिग्वाः सामात्याः पापकारिणः । तदेतन्मुनिशार्दूळ धनुः परमभास्वरम्।। २५ रामलक्ष्मणयोख्यापि द्रीयिष्यामि सुत्रत । यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं सुने ॥ २६ सुतामयोनिजां सीतां दुद्यां दाशरथेरहम् ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुः वैद्यातिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे धनुः प्रसंगो नाम पट्षष्टितमः सर्गः

### सप्तषष्टितमः सर्गः धनुर्भङ्गः

जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्।। १ ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेश ह । धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यविभूपितम्।।२ जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरीम् । तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुः पार्थिवाज्ञया॥३ नृणां शतानि पञ्चाशव्यायतानां महात्मनाम् । मञ्जूपामष्टचकां तां समूहुस्ते कथंचन ॥ तामादाय तु मञ्जूपामायसीं यत्र तद्धनुः । सुरोपमं ते जनकमूचुर्नृपतिमन्त्रिणः ॥ 4 इदं धनुवेरं राजन् पूजितं सर्वराजिभः । मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं एदीच्छिसि ॥ ξ तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभापत । विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७ इदं धनुवेरं ब्रह्मञ्जनकैरभिपूजितम् । राजभिश्च महावीर्थेरशक्यं पूरितुं तदा ॥ नैतत्सुरगणाः सर्वे नासुरा न च राक्ष्साः । गन्धर्वयक्षप्रवराः सिकंनरमहोरगाः ॥ Q क गतिर्मानुपाणां च धनुपोऽस्य प्रपूरणे । आरोपणे समायोगे वेपने तोलनेऽपि वा ॥ १० तदेतद्धनुषां श्रेष्टमानीतं मुनिपुंगव । दर्शयैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥ 23 विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम् । वत्स राम धनुः पर्य इति रायवमव्रवीत् ॥ ५ ब्रह्मर्षेवेचनाद्रामो यत्र तिष्टति तद्भनुः । मञ्जूपां तामपाष्ट्य दृष्ट्वा धनुरथाववीत् ॥ इदं धनुवरं ब्रह्मन् संस्पृशामीह पाणिना । यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा ॥ १४ वाढिमित्येव तं राजा मुनिश्च समभाषत । छीलया स धनुर्मध्ये जयाह वचनानमुनेः ॥ पद्मयतां नृसहस्राणां वहूनां रघुनन्दनः । आरोपयत्स धर्मात्मा सलीलिमव तद्धनुः ॥ आरोपयित्वा धर्मात्मा पूरयासास वीर्यवान् । तद्वभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायज्ञाः ॥ तस्य शब्दो महानासीन्निर्घातसमिनःस्वनः । भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः॥ १८ निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः । वर्जियत्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ ॥ १९ प्रसाश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगतसाध्वसः । उवाच प्राञ्जलिवीक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्॥ भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । अत्यद्भुतमचिन्त्यं च न तर्कितमिदं मया ॥ २१ जनकानां कुछे कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता । सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम् ॥ २२ मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्यशुल्केति कौशिक । सीता प्राणैर्वहुमता देया रामाय मे सुता ॥ २३ भवतोऽनुमते ब्रह्मञ्ज्ञीद्यं गच्छन्तु मन्त्रिणः । मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वारिता रथैः॥२४ ू राजानं प्रश्रितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम। प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सवर्शः ॥ मुनिगुप्ती च काकुत्स्थी कथयन्तु नृपाय वै। शीयमाणं तु राजानमानयन्तु सुर्शाघ्रगाः ॥ २६

<sup>1.</sup> यदि राघवाय दर्शनीयमितीच्छासि तदा दर्शयेत्यर्थ इति तिलकः । गोविन्दराजस्तु यदिच्छसीति पपाठ ।

काशिकश्च तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः। अयोध्यां प्रेपयामास धर्मात्मा कृतशासनान्।। यथावृत्तं सेमाख्यातुमानेतुं च नृपं तदा ॥

> · इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे धतुर्भङ्को नाम सप्तपष्टितमः सर्गः

#### अप्टषप्टितमः सर्गः

#### दशरथाहानम्

जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्वान्तवाह्नाः । त्रिरात्रमुपिता मार्गे त्वयोध्यां प्राविशन् पुरीम् ॥ राक्नो भवनमासाद्य द्वारस्थानिदमत्रुवन् । ज्ञीन्नं निवेद्यतां राक्ने दूतान्नो जनकस्य च ॥ ঽ इत्युक्ता द्वारपालास्ते राघवाय न्यवेद्यन् । ते राजवचनाच्छीवं द्वाःस्था दृतान् वभापिरे ॥ ३ द्वृतं गच्छन्तु दृता वै राजवेदम महाद्युति । ते राजवचनादृता राजवेदम प्रवेशिताः दृहञ्चदेवसंकाशं वृद्धं दशरथं नृपम् । बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः ॥ ų राजानं प्रयता वाक्यमृतवन् मधुराक्ष्रम् । मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्रपुरस्कृतम् ॥ कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्यायपुरोहितम् । मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा ॥ जनकस्त्वां महाराजापृच्छते<sup>।</sup> सपुरःसरम् । पृष्ट्वा कुशलमन्यमं वैदेहो मिथिलाधिपः ॥ कौशिकानुमतो वाक्यं भवन्तमिद्मत्रवीत् । पूर्वे प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा ॥९ राजानश्च कृतामर्पा निर्वीर्या विमुखीकृताः । सेयं मस सुता राजन् विश्वामित्रपुरःसरैः॥ १० यदृच्छयागतैर्वा रैनिंर्जिता तव पुत्रकैः । तच राजन् धनुर्दिन्यं मध्ये भग्नं महात्मना ॥ रामेण हि महावीर यज्ञान्ते जनसंसदि । अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने ॥१२ प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तद्नुज्ञातुमर्हि । सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरःसरः ॥ १३ शीव्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमईसि राघवौ । प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमईसि ॥ 88 पुत्रयोक्तभयोः प्रीतिं रूप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम् । एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमत्रवीत् ॥१५ विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्द्भते स्थितः । दूतवाक्यं तु तच्छूत्वा राजा परमहर्पितः ॥१६ वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणोऽन्यांश्च सोऽत्रवीत् । गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः॥१७ लक्ष्मणेन सह भात्रा विदेहेपु वसत्यसौ । दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना ॥ \_संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति । यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः ॥ १९

<sup>1.</sup> आश्च्छत इति छेदः । तेन अत्मने-पुदोपप्तिः ।-

१. प्रीतिंच च. छ.।

२. पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमिष लप्स्यसे च.।

<sup>…</sup> त्वमुपलप्स्यसे छ.

३. अस्यानन्तरम् — इत्युक्त्वा विरता दूता राजगौरवराङ्किताः — इति च. छ. ज. ।

पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः । मिनत्रणो वाढिमित्याहुः सह सर्वेर्महिपिभिः ॥ २० । सुप्रीतस्थाववीद्राजा श्वो यात्रेति स मिनत्रणः । मिनत्रणस्तु नरेन्द्रेण रात्रिं परमसत्कृताः ॥२१ अपुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वेः समिनवताः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे दशरथाह्वानं नाम अष्टपष्टितमः सर्गः

### एकोनसप्ततितमः सर्गः दशरथजनकसमागमः

ततो राज्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सवान्धवः । राजा दृशरथो हृष्टः सुमन्त्रेमिद्मत्रवीत्॥ अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् । ब्रजन्त्वम्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ॥ २ चतुरङ्गवलं सर्वं शीवं निर्यातु सर्वशः । ममाज्ञासमकालं च यानयुग्यमनुत्तमम् ॥ वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काइयपः । मार्कण्डेयः सुदीर्घायुर्ऋपिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ एते द्विजाः प्रयान्त्वमे स्यन्दनं योजयस्व मे । यथा कालात्ययो न स्याद्दूता हि त्वरयन्ति माम्॥ वचनात्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरङ्गिणी । राजानमृपिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात् ॥ ६ गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् । राजा तु जनकः श्रीमाञ्श्रुत्वा पूजामकल्पयत् ॥७ 🛬 ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपम् । जनको मुदितो राजा हर्षं च परमं ययौ ॥ उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः । स्वागतं ते महाराज दिष्टवा प्राप्तोऽसि राघव ॥ पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम् । दिष्टया प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवानृपिः॥ सह सैंविद्विअश्रेष्टेर्देवैरिव शतक्रतुः । दिष्ट्या मे निर्जिता विन्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलम्।।११ राघवै: सह संवन्धाद्वीर्यश्रेष्टैर्महात्माभिः । श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं निर्वर्तयितुमर्हसि ॥ यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृषिसंमतम् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥ १३ वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्टः प्रत्युवाच महीपतिम् । प्रतिप्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥ १४ यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्कारिष्यामहे वयम् । धर्मिष्टं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥ श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः । ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ हर्षेण सहता युक्तास्तां निशामवसन् सुखम्। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ॥१७ विश्वामित्रं पुरस्कुत्य पितुः पादावुपस्पृशन् । राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः ॥ १८ उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः । जनकोऽपि महातेजाः क्रियां धर्मेण तत्त्ववित् ॥ १९ यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिसुवास ह ॥

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे दशरथजनकसमागमो नाम एकानसप्ततितमः सर्गः

नरेन्द्रस्य च.। २. ऋपिसत्तमैः ख

#### सप्ततितमः सर्गः

#### कन्यावरणम्

ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्पिभिः । उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम् ॥ १ भ्राता मम महातेजा यवीयानतिधार्मिकः । कुश्ध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्॥२ वार्योफलकपर्यन्तां पिवन्निक्षुमतीं नदीम् । सांकाइयां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम् ॥३ तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः । प्रीति सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह।। एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य संनिधौ । आगताः केचिद्व्यया जनकस्तान् समादिशत्<sup>3</sup>॥ ५ शासनानु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीव्रवाजिभिः । समानेतुं नरव्यावं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा ॥ ६ सांकाइयां ते समागम्य दृदृशुश्च कुश्घ्वजम् । न्यवेद्यन् यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम् ॥ ृतद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दृत्श्रेष्टेर्महाजवैः । आज्ञयाथ नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥ स दृद्शे महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम् । सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चापि धार्मिकः ॥ ९ राजाई परमं दिन्यमासनं सोऽध्यरोहत । उपविष्टाबुभौ तौ तु भ्रातरावमितौजसौ ॥ ्प्रेपयामासतुर्वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम् । गच्छ मन्त्रिपते द्यीव्रमैक्ष्वाकममित्रप्रमम् ॥ आत्मजैः सह दुर्धर्पमानयस्य समान्त्रिणम् । औपकार्यं स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम् ॥ १२ दुद्री शिरसा चैनमभिवाचेद्मत्रवीत् । अयोध्याधिपते वीर वैदेही मिथिलाधिपः ॥ स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम् । मन्त्रिश्रेष्टवचः श्रुत्वा राजा सर्पिगणस्तदा ॥१४ सवन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते । स राजा मन्त्रिसाहितः सोपाध्यायः सवान्यवः ॥ १५ वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहिमिदमत्रवीत् । विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतम् ॥ १६ वक्ता सर्वेषु कृत्येषु विसष्टो भगवानृषिः । विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वेर्महर्षिभिः ॥ १७ एप वक्ष्यति धर्मात्मा विश्वेषे यथाक्रमम् । एवमुक्त्वा नरश्रेष्टे राज्ञां मध्ये महात्मनाम् ॥ तूर्णींभृते दशरथे विसष्टो भगवानृपिः । उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम् ॥ १९॥ अव्यक्तप्रभवो त्रह्मा शाश्वतो निंत्य अव्ययः । तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कर्यपः सुतः ॥ 🕢 विवस्वान् कर्यपाजां मनुर्वेवस्वतः स्पृतः । मनुः प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ॥ तमिक्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः॥ कुक्षेरथात्मजः श्रीमान् विकुक्षिरुद्रपद्यत । विकुक्षेर्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान् ॥ २३ वाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान् । अनरण्यात्पृथुर्जेज्ञे त्रिशङ्कस्तु पृथोः सुतः ॥ २४ त्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः । धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत ॥ २५

ख. नारित।

२. सांकादयामिलादिः जवरित्यन्तो भागः

३. इदमर्थम् क. ख. ग. छ, नास्ति।

युवनाश्वसुतस्त्वासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः । मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान् सुसंधिरुद्पद्यत ॥ २६ े) सुसंघेरिप पुत्रौ द्रौ ध्रुवसंधिः प्रसेनिजत् । यशस्वी ध्रुवसंघेस्तु भरतो नाम नामतः ॥ भरतात्तु महातेजा असिता नाम जातवान् । यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः ॥ हिमवन्तमुपागम्य भृगुप्रस्रवणेऽवसत्'। असितोऽल्पवलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् ॥३० द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ वभूवतुरिति श्रुतम् । एका गर्भविनाञ्चाय सपत्न्ये सगरं द्दौ ॥ ३१ ततः शैळवरे रम्ये वभ्वाभिरतो मुनिः । भागविद्ययवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः ॥ तत्रैका तु महाभागा भार्गवं देववर्चसम् । ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ती सुतमात्मनः ॥३३ तमृषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवाद्यत्। स तामभ्यवद्दिप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मिन।।३४ तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहावलः । महावीर्यो महातेजा अचिरात्संजनिष्यति ॥ ३५ गरेण सहितः श्रीमान् मा शुचः कमलेक्षणे । च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता ॥ ३६ पतिशोकातुरा तस्मात्पुत्रं देवी व्यजायत । सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया ॥ ३७ सह तेन गरेणैव जातः स सगरोऽभवत् । सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान् ॥ दिछीपोंऽशुमतः पुत्रो दिछीपस्य भगीरथः। भगीरथात्ककुत्स्थोऽभूत्ककुत्स्थस्य रघुः सुतः॥ ३९ रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुपादकः । कल्माषपादो ह्यभवत्तस्माज्ञातश्च शङ्खणः ॥ ४० सुद्रीन: शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुद्रीनात् । शीव्रगस्त्विन्नवर्णस्य शीव्रगस्य मरुः सुतः॥ ४१ मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीदम्वरीपः प्रशुश्रुकात् । अम्वरीपस्य पुत्रोऽभूत्रहुपः पृथिवीपतिः ॥ नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिजः । नाभागस्य वभूवाजः अजादशरथोऽभवत् ॥ ४३ ं अस्माद्दशरथाज्जातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम् ॥ इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम् । रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप ॥ ४५ सहशाभ्यां नरश्रेष्ठ सहशे दातुमहीसे ॥

इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे कन्यावरणं नाम सप्ततितमः सर्गः

# एकसप्ततितमः सर्गः

कन्यादानप्रतिश्रवः

एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जिलः । श्रोतुमहीस भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितम् ॥ १ १ प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः । वक्तव्यं कुलजातेन तिन्नवोध महामुने ॥ २ राजाभूत्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा । (निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववर्तां वरः ॥ ३

१. भार्याभ्यां सहितस्तदा क. ख. ग. छ.।

सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महावछः । देवरातस्य राजर्पेर्वृहद्रथ इति श्रुतः ॥

सुवृतेरिप धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः । धृष्टकेतोस्तु राजर्पेर्हर्यश्व इति विश्रुतः ॥

बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान् । महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः ॥

हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः

पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति श्रुतः । देवमीढस्य विवुधो विवुधस्य महीध्रकः ॥

महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महावलः । कीर्तिरातस्य राजर्पेर्महारोमा व्यजायत ॥

महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत । स्वर्णरोम्णस्तु राजर्षेर्ह्वस्वरोमा व्यजायत ॥१२

तस्य पुत्रद्वयं जज्ञे धर्मज्ञस्य महात्मनः । ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ १३ मां तु च्येष्टं पिता राज्ये सोऽभिपिच्य नराधिपः । कुशध्वजं समावेदय भारं मयि वनं गतः॥

वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहन् । भ्रातरं देवसंकाशं स्नेहात्परयन् कुशध्वजम् ॥ १५ कस्यचित्त्वथ काल्रस्य सांका<u>त्र्यादागतः पुरात्।</u> सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः॥

ूस च मे प्रेपयामास शैवं धनुरनुत्तमम् । सीता कन्या च पद्माक्षी महां वै दीयतामिति ॥ १७ तस्याप्रदानाद्ब्रह्मर्पे युद्धमासीन्मया सह।स हतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे॥१८ निहत्य तं मुनिश्रेष्ट सुधन्वानं नराधिपम् । सांकाइये भ्रातरं वीरमभ्यपिक्चं कुशध्वजम्॥ १९

सीतां रामाय भद्रं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च । वीर्यग्रुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम् ॥ 🛩 द्वितीयामूर्मिछां चैव त्रिर्देदामि न संशयः । रामलक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयस्व ह ॥ २२ पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु । मघा हाद्य महावाहो तृतीये दिवसे विभो ॥ २३ फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु । रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम् ॥ २४ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे कन्यादानप्रतिश्रवो नाम एकसप्ततितम: सर्गः

> द्विसप्ततितमः सर्गः गोदानमङ्गलम्

अचिन्त्यान्यप्रमेयानि कुलानि नरपुंगव । इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन ॥ २

मिथिला येन निर्मिता च.। २. अस्यानन्तरम्—ददामि परमप्रीतो वध्वो ते मुनिपुङ्गव—इति ख. च.

<u>भृहक्</u>यो-धर्मसंवन्धः सदशो रूपसंपदा । रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह ॥

-तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः । उवाच वचनं वीरं वसिष्टसहितो नृपम् ॥

12

कनीयानेप मे भ्राता अहं ज्येष्टो महासुने । दुदामि परमप्रीतो वध्वौ ते सुनिपंगव ॥

ं तैंस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः' । प्रथमो जनको राजा जनकाद्प्युदावसुः ॥ उट्टावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः । नन्दिवर्धनपुत्रस्तु सुकेतुर्नाम नामतः ॥

ف ف

५

ξ

११

वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम । भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एप राजा कुशध्वजः ॥ ૪ अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेणाप्रतिमं सुवि । सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे ॥  $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$ भरतस्य कुमारस्य शत्रुव्रस्य च धीमतः । वरयेम सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः ॥ पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः । लोकपालोपमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ॥ उभयोरिप राजेन्द्र संवन्धो ह्यनुबध्यताम् । इक्ष्याकोः कुलमन्ययं भवतः पुण्यकर्मणः ॥ विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा । जनकः प्राञ्जिलेवीक्यमुवाच मुनिपुंगवौ ॥ 9 कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां ने मुनिपुंगवीं । सदृशं कुलसंवन्धं यदाज्ञापयथः स्वयम् ॥ एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे । पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुव्रभरतावुभौ ॥ 23 एकाह्वा राजपुत्रीणां चतस्यणां महामुने । पाणीन् गृह्वन्तु चत्वारो राजपुत्रा महावलाः ॥ १२ उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीपिणः। वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापितः॥ १३ एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमत्रवीत् ॥ परो धर्मः कृतो सहां शिष्योऽस्मि भवतोः सदा। इमान्यासनमुख्यानि आसातां मुनिपुंगवौ॥१५ यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम । प्रसुत्वे नास्ति संदेहो यथाईं कर्तुमईथ ॥ तथा ब्रुवित वैदेहे जनके रघुनन्दनः । राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपितम् ॥ युवामसंख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिछेश्वरौ । ऋपयो राजसङ्घाश्च भवद्भचामभिपृजिताः ॥ स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम्। श्राद्धकर्माणि सर्वाणि विधास्य इति चात्रवीत्॥ तमाष्ट्रष्ट्रा नरपतिं राजा दशरथस्तदा । मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥ स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः । प्रभाते <sup>1</sup>काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्।। ∨गवां शतसहस्राणि त्राह्मणेभ्यो नराधिपः। एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः॥ ्सुवर्णश्रङ्गाः संपन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः॥ २३ वित्तमन्यच सुवहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । ददौ गोदानसुद्दिस्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥ स सुतैः कृतगोदानैर्वृतस्तु नृपतिस्तदा । लोकपालैरिवासाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां

मद्रामायण वाल्माकाय आदिकान्य चतुावशातसहास्रकाया स वालकाण्डे गोदानमङ्गलं नाम द्विसत्ततितम: सर्ग:

### त्रिसप्ततितमः सर्गः

# दशरथपुत्रोद्वाहः

यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानसुत्तमम्। तस्मिस्तु दिवसे शूरो युधाजित्ससुपेयिवान्॥ १

<sup>1.</sup> काल्यम् मङ्गलम्।

१. इदमर्थम् ग. नास्ति।

पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः । हष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिद्मव्रवीत् ॥ २ ्रकेकयाधिपती राजा स्नेहात्कुश्रलमत्रवीत् । येपां कुशलकामोऽसि तेपां संप्रत्यनामयम् ॥ 3 स्वसीयं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः । तदर्शमुपयातोऽह्मयोध्यां रघुनन्दन ॥ 8 श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् । मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥५ त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम् । अथ राजा दशरथः प्रियातिथिसुपस्थितम् ॥६ दृष्ट्वा परमसत्कारेः पूजनाईमपूजयन् । ततस्तामुपितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मिः ॥ प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित्'। ऋपींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवादमुपागमत् ॥ युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूपितैः । भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ॥ Q वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्पीनपरानि । पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः ।। १० वसिष्टो भगवानेत्य वैदेहमिद्मत्रवीत्। राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः॥ ११ पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्कृते । दातृप्रतिप्रहीतृभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्ति हि ॥ १२ स्वधर्मं प्रतिपद्यस्य कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् । इत्युक्तः परमोदारो वसिष्टेन महात्मना । १३ प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्। कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा संप्रतीक्ष्यते।। १४ रिवगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव । कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः ॥ १५ मम कन्या मुनिश्रेष्ट दीप्ता वहेर्यथार्चिपः । सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः॥ अविन्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्च्यते । तद्वाक्यं जनकेनोक्तं शुत्वा दशरथस्तदा ॥ १७ प्रवेशयामास सुतान् सर्वानृपिगणानिप । ततो राजा विदेहानां वसिष्टमिद्मव्रवीत् ॥ कारयस्य ऋपे सर्वमृपिभिः सह धार्मिक । रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो ॥१९ तथेत्युक्त्वा तु जनकं विसष्टो भगवानृपिः । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्॥२० प्रपामध्ये तु विधिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः । अलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः ॥ २१ सुवर्णपालिकाभिश्च छिद्रकुम्भेश्च साङ्क्ष्रैः । अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः ॥ शङ्खपात्रैः सुवैः सुग्भिः पात्रैरर्घ्याभिपूरितैः । लाजपूर्णेश्च पात्रीभिरक्षतैरिप संस्कृतैः ॥ द्भैं: समै: समास्तीर्य विधिवन्गन्त्रपूर्वकम्। अग्निमाधाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम्॥२४ जुहावामी महातेजा वसिष्ठो भगवानृपिः । ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूपिताम् ॥ २५ समक्ष्मग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा । अत्रवीज्ञनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् ॥ २६ 'इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव । प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणि गृहीव्व पाणिना ॥ २७

१. इदम्धम् क् नास्ति।

२. इदमर्थम् ख. नास्ति।

३. अस्यार्थस्य स्थाने-अविष्नं कुरुतां

राजा किमर्थमवलम्बते—इति च.। अविष्टं ऋियतां

राजन् किमर्थमवलम्ब्यते—इति ्छ.।

पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा । इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा सन्त्रपूतं जलं तदा।। साधु साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा । देवदुन्दुभिनिर्घोपैः पुष्पवर्षो महानभूत् ॥ २९ एवं दत्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् । अत्रवीज्ञनको राजा हर्पेणाभिपरिष्ठुतः ॥ लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिलामुद्यतां मया। प्रतीच्छ पाणि गृह्यीष्य मा भूत्कालस्य पर्ययः॥ तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभापत । पाणि गृहाण माणुडव्याः पाणिना रघुनन्दन ॥३२ शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अववीज्ञनकेश्वरः । श्रुतकीत्यी महावाहो पाणि गृहीष्व पाणिना ॥३३ सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः। पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भृत्कालस्य पर्ययः॥ जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्ष्ट्रशन् । चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्टस्य मते स्थिताः॥ अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च । ऋपींश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः ॥ ३६ यथोक्तेन तदा चक्कुर्विवाहं विधिपूर्वकम्। काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु छिछतेषु च पाणिषु ।। ३७ पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात्सुभास्वरा । दिव्यदुन्दुभिनिर्घोपैर्गीतवादित्रनिःस्वनैः ॥ 30 ननृतुश्चाप्सरःसङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलम् । विवाहे रघुमुख्यानां तदद् भुतमदृत्र्यत ॥ ३९ ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते । त्रिराग्नं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः ॥ ४० अथोपकार्यां जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः । राजाप्यनुययौ पद्यन् सिपेसङ्घः सवान्धवः॥४१

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे दशरथपुत्रोद्वाहो नाम त्रिसतितमः सर्गः

### चतुःसप्ततितमः सर्गः

#### जामदग्न्याभियोगः

अथ राज्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः। आपृच्छ्य तो च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम् ॥ आशीर्भिः पूरियत्वा च कुमारांश्च सराघवान् । विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् ॥ आपृच्छ्याथ जगामाग्च राजा दशरथः पुरीम्। गच्छन्तं तं तु राजानमन्वगच्छन्नराधिपः ॥ अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं वहु। गवां शतसहस्राणि वहूनि मिथिलेश्वरः॥ ४ कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमकोट चम्बराणि च। हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं खलंकृतम्॥५ ददौ कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमम्। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रमस्य च॥ ६ ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्। दत्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्॥ ७ प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलं मिथिलेश्वरः। राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मिभिः॥ ८ ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सवलानुगः। गच्छन्तं तं नरव्याद्रं सर्पिसङ्घं सराववम्॥ ९

१ इदमर्थम् क. नारित।

घोराः स्म पक्षिणो बाचो व्याहरन्ति समन्ततः। भौमाश्चेव मृगाः सर्वे गुच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्॥ तान् हृष्ट्वा राजद्यार्दृत्ये विसप्टं पर्यपृच्छत । असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः ॥ किमिदं हृदयोत्किम्प मनो मम विपीदति । राज्ञो दशरथस्यतच्छ्रत्वा वाक्यं महानृपिः॥ १२ उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्। उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम्।।१३ ४ मृगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्यन्यतामयम् । तेपां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्वभूव ह ॥ कम्पयन् मेदिनीं सर्वा पातयंश्च महाद्रुमान् । तमसा संवृतः सूर्यः सर्वा न प्रवभुर्दिशः ॥ १५ ४ भस्मना चावृतं सर्वं संमृढमिव तद्वलम् । वसिष्ट ऋपयश्चान्यं राजा च सस्त्रतस्तदा ॥ ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनम् । तिस्मस्तमिस घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः॥१७ दृद्री भीमसंकाद्यं जटामण्डलधारिणम् । भागवं जामद्ग्न्यं तं राजराजविमर्दिनम् ॥ १८ केलासिमव दुर्घर्ष कालाग्निमिव दुःसहम् । ज्वलन्तिमव तेजोभिर्दुर्निरीक्ष्यं पृथग्जनैः ॥ १९ स्कन्धे चासाच परशुं धनुर्विद्युद्गणोपमम् । प्रगृद्य शरमुख्यं च त्रिपुरत्नं यथा हरम् ॥ २० तं दृष्ट्वा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम् । वसिष्टप्रमुखाः सर्वे जपहोमपरायणाः ॥ २१ ्मंगता मुनयः सर्वे संजजल्पुरथो मिथः । कचित्पितृवधामर्पी क्षत्त्रं नोत्साद्यिष्यति ॥ २२ सर्वक्षत्त्रर्थियं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः । क्षत्त्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्पितम् ॥२३ एवमुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् । ऋपयो राम रामेति वचो मधुरमहुवन् ॥ प्रतिगृह्य तु तां पूजामृपिदत्तां प्रतापवान् । रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभापत ॥ २५ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहस्तिकायां संहितायां

वालकाण्डे जामद्ग्न्याभियोगो नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः

# पञ्चसप्ततितमः सर्गः

वैष्णवधनुः प्रशंसा

रास दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्। धनुपो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्॥ १ तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुपस्त्वया। तच्छुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृद्यापरं शुभम्॥ २ तदिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्भनुः। पूर्यस्व शरेणेव स्ववलं दर्शयस्व मे॥ ३ तदहं ते वलं दृष्ट्वा धनुषोऽस्य प्रपूरणे। द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाद्यमहं तवं।। ४ तस्य तद्ववचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा। विपण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वोक्यमत्रवीत्॥ ५

१. अस्यानन्तरम्—भीतो यदि धनुस्त्यक्त्वा | वै न संशयः ॥ — इति ख.। निर्जितोऽस्मीति वा वद । अन्यथा द्वन्द्वयुद्धं मे दाता त्वं ।

क्षत्त्ररोपात्प्रशान्तस्त्वं त्राह्मणश्च महायशाः । वालानां मम पुत्राणामभयं दातुमईसि ॥ ξ भार्गवाणां कुळे जातः स्वाध्यायव्रतशाळिनाम् । सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि ॥ ७ स त्वं धर्मपरो भूत्वा कारयपाय वसुंधराम् । दत्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः ॥ मम सर्वविनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने । न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम् ॥ ς ब्रुवसेवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् । अनादृसैव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभापत ॥ १० इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिविशुते । दृढे चलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा ॥ ११ अतिसृष्टं सुरैरेकं च्यम्बकाय युयुत्सवे । त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुतस्य यत्त्वया ॥ १२ ्रइदं द्वितीयं दुर्धर्पं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः । तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम् ।। १३ समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुपा त्विदम्। तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्।।१४ शितिकण्ठस्य विष्णोश्च वलावलनिरीक्षया । अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः॥ १५ विरोधं जनयामास तयोः सत्त्वपरीक्षया । विरोधे च महसुद्धमभवद्रोमहर्षणम् ॥ शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैपिणोः । तदा तु जृम्भितं शैवं धनुर्भीमपराक्रमम् ॥ हुंकारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिछोचनः । देवेस्तदा समागम्य सर्पिसङ्घैः सचारणैः ॥ १८ याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ । जृम्भितं तद्धनुईण्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैं।।। अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्पिगणास्तथा । धन् रुद्रस्तु संकुद्धो विदेहेषु महायशाः ॥ २० देवरातस्य राजर्पेदेदौ हस्ते ससायकम् । इदं च वेष्णवं राम धनुः परपुरंजयम् ॥ ऋचीके भागवे प्रादाद्विष्णुः सन्न्युर्समुत्तमम् । ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः॥ २२ े पितुर्मम द्दौ दिन्यं जसद्ग्नेर्महात्मनः । न्यस्तशस्त्रे पितारे मे तपोवलसमन्विते ॥ २३ अर्जुनो विद्धे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः । वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारूणम् ॥ २४ क्षत्त्रमुत्सादयन् रोपाज्ञातं जातमनेकशः। पृथिवीं चाखिलां प्राप्य काश्यपाय महात्मने ॥२५ यज्ञस्यान्ते तदा राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे । दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोवलसमन्वितः ।। २६ तिदं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् । क्षत्त्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम् ॥ २७ योजयस्व धनुःश्रेष्टे शरं परपुरंजयम् । यदि शकोपि काकुतस्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः ॥ २८

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे वैष्णवधनुःप्रशंसा नाम पञ्चसप्ततितमः सर्गः

१. इदमर्थम् क. नास्ति।

२. इदमर्थम् ख. नारित।

३. अस्थानन्तरम्—पूजि,यत्वा ततो विष्णु-मामन्त्रय च पिनाकिनम् । ब्रह्मेन्द्रादीन् पुरस्क्रस नाव-

पृष्ठं ययुस्तदा--- इति ध. च.।

४. अस्यानन्तरम्—रिथतोऽस्मि तस्मिस्तप्यन् वै सुसुखं सुरसेविते । अद्य तूत्तमवीर्थेण त्वया राम महावला। श्रुत्वा तु धनुपो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः—च. छ.।

पट्सप्ततितमः सर्गः

जामदग्न्यप्रतिष्टम्भः

श्रुत्वा तज्जामद्ग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । गौरवाद्यन्त्रितकथः पितू राममथात्रवीत् ॥ १ श्रुतवानस्मि यत्कर्मे कृतवानसि भार्गव । अनुरुध्यामहे त्रह्मन् पितुरानृण्यमास्थितः ॥ २ वीर्यहीनिमवाशक्तं क्षत्त्रधर्मेण भागेव । अवजानासि मे तेज: पद्य मेऽद्य पराक्रमम् ॥ 3 इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भागवस्य शरासनम् । शरं च प्रतिजन्नाह हस्ताह्रघुपराक्रमः ॥ 8 आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह । जामदग्न्यं ततो रामं रामः कुद्धोऽव्रवीद्वचः ॥५ ब्राह्मणोऽसीति मे पूज्यो विश्वामित्रकृतेन च । तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्।। ६ 🗹 इमां पादगतिं<sup>3</sup> राम तपोवलसमार्जितान्। लोकानप्रतिमान् वा ते हनिष्यामि यदिच्छासि ॥ ७ न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः । मोघः पति वीर्येण वलद्पेविनाशनः ॥ वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्पिगणाः सुराः । पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥ गन्धर्वाप्सरसञ्चेव सिद्धचारणिकनराः । यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महद्द्भुतम् ॥ १० जडीकृते तुदा लोके रामे वरधनुर्धरे । निर्वीर्यो जामदग्न्योऽथ रामो राममुदैक्षत ॥ 28 ंतेजोऽभिहतवीर्यत्वाज्ञामदग्न्यो जडीकृतः । रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्द्मुवाच ह ॥ १२ कारयपाय मया दत्ता यदा पूर्व वसुंधरा । विपये मे न वस्तव्यमिति मां कारयपोऽब्रवीत् ॥ सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशाम्। तदा प्रतिशा काकुत्स्थ कृता भूः काइयपस्य हि॥ तदिमां त्वं गतिं वीर हन्तुं नार्हिस राघव । मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥ १५ लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया । जिह ताञ्शरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥ अक्ष्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरोत्तमम् । धनुपोऽस्य परामर्शात्स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ १७ एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वनद्वमाहवे ॥ न चेयं मम काकुत्स्थ त्रीडा भवितुमईति । त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृत:॥ शरमप्रतिमं राम मोक्तुमहीस सुत्रत । शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥ तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान् । रामो दाशराथः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम् ॥ २१ स हतान् दृश्य रामेण स्वालँछोकांस्तपसार्जितान्। जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्।। ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा । सुराः सर्पिगणा रामं प्रशशंसुरुद्।युधम् ।। २३ रामं दाशरिथं रामो जामद्ग्न्यः प्रशस्य च । ततः प्रदक्षिणं कृत्वा जगामात्मगतिं प्रभुः॥२४

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहस्रिकायां संहितायां वालकाण्डे जामदग्न्यप्रतिष्टम्मो नाम षट्सप्ततितमः सर्गः

१. वा त्वद्गतिम् ख. छ.। २. इदं पद्य

२. इदं पद्यम् क. नास्ति।

# सप्तसप्तातितमः सर्गः अयोध्याप्रवेशः

गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः । वरुणायाप्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम् ॥ अभिवाद्य ततो रामो विसष्ठप्रमुखानृपीन् । पितरं विह्वलं दृष्ट्रा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥३ रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम् । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्घ्नि चाबाय राघवम् ॥४ गतो राम इति शुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः । पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥ चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम् । पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योद्घुष्टनिनादिताम् ॥ सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम् । राजप्रवेशसुमुखैः पौरैर्मङ्गळवादिभिः ॥ संपूर्णां प्राविशद्राजा जनौषैः समलंकताम् । पौरैः प्रत्युद्गतो दूर द्विजेश्च पुरवासिभिः ॥ पुत्रैरनुगतः श्रीमाञ्श्रीमद्भिश्च महायशाः । प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियम् ॥ ननन्द स्वजनै राजा गृहे कामैः सुपूजितः। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा॥१० वधूप्रतियहे युक्ता याश्चान्या राजयोपितः। ततः सीतां महाभागामूर्मिलां च यशस्विनीम् ॥११ कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपपत्नयः । मङ्गलालापनैश्चैव<sup>२</sup> शाभिताः क्षौमवाससः ॥ देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् । अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा<sup>3</sup>॥ १३ रोमेरे मुदिताः सर्वा भर्तृभिः सहिता रहः। कुमाराश्च महात्मानो वीर्येणाप्रतिमा मुवि<sup>४</sup>॥१४ कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहज्जनाः । शुश्रूपमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरपेभाः ॥ काले काले तु नीतिज्ञास्तोपयन्तो गुरुं गुणैः। कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्॥ १६ भरतं कैकयीपुत्रसत्रवीद्रघुनन्दनः । अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥ १७ त्वां नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुलस्तव । श्रुत्वा दशरथस्यैतद्भरतः केकयीसुतः ॥ 86 गमनायाभिचकाम् शत्रुव्रसहितस्तदा । आपृच्छ्य पितरं सूरो रामं चाक्विष्टकारिणम् ॥ १९ मातृश्चापि नरश्रेष्टः शत्रुव्नसहितो ययौ । युधाजित्प्राप्य भरतं सशत्रुव्नं प्रहर्पितः ॥ २० स्वपुरं प्राविशद्वीरः पिता तस्य तुतोष ह। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ २१ पितरं देवसंकाशं पूजयामासतुस्तदा । पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः ॥ २२ चकार रामो धर्मात्मा वियाणि च हितानि च। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रित:॥२३ गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत । एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तदा ॥ २४ 🛴

१. अस्यानन्तरंम्—संदिशस्य महाराज सेनां त्वच्छासने स्थिताम् । शासनं काङ्कृते सेना चातकाालि-र्जलं यथा ॥ —इति च.।

२. मङ्गलालेपनैश्चेव छ.।

३. अस्यानन्तरम्—स्वं स्वं गृहमथासाद्य कुवेर-भवनोपमम् । गोभिर्धनैश्च धान्येश्च तर्पयिल्ग द्विजोत्त-मान् ॥—इति च.।

४. इदमर्थम् क. ग. छ. नास्ति ।

रैंशनस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः । तेपामितयशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥ २५
द्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः । रामस्तु सीतया सार्ध विजहार वहूनृत्न् ॥ २६
मनस्वी तद्गतमना नित्यं हृदि समर्पितः । प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति ॥ २७
गुणादूपगुणाचापि प्रीतिर्भूयोऽभ्यवर्धत । तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृद्ये परिवर्तते ॥ २८
अन्तर्गतमभिव्यक्तमाख्याति हृद्यं हृदा। तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा ॥ २९
देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिय रूपिणी ॥

तया स राजर्पिसुतोऽभिरामया समेयिवानुत्तमराजकन्यया । अतीव रामः शुशुभेऽतिकामया विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ ३० इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायां वालकाण्डे अयोध्याप्रवेशो नाम सप्तसतितमः सर्गः

श्रीमद्वालमीकिरामायणे वालकाण्डः संपूर्णः

### ॥ श्रीः ॥

# ॥ अथ अयोध्याकाण्डः ॥

### प्रथमः सर्गः

#### रामाभिषेकव्यवसाय:

| गच्छता मातुलकुलं भरतेन महात्मना । शत्रुत्रो नित्यशत्रुत्रो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥             | 8    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| स तत्र न्यवसद्भ्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः। मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन् लालितः॥               | २    |
| तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः। भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दृशरथं नृपम्              | 113  |
| राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोपितौ सुतौ । उभौ भरतशत्रुत्नौ महेन्द्रवरुणोपमौ ॥                 | 8    |
| सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुपर्षभाः । स्वशरीराद्विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव वाहवः ॥         | ų    |
| तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥                       | ξ,   |
| र्स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । अर्थितो मानुपे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः           | ।। ७ |
| कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना ॥                      | 8    |
| स हि वीर्योपपन्नश्च रूपवाननसूयकः । भूमावनुपमः सूनुर्गुणैर्द्शरथोपमः ॥                         | ς    |
| स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भापते । उच्यमानोऽपि परुपं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥        | १०   |
| कथंचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥                        | ११   |
| शीलवृद्धैर्ज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः । कथयन्नास्त वै नित्यमस्रयोग्यान्तेरष्वपि ॥      | १२   |
| बुद्धिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः। वीर्यवान्न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः ।          | 183  |
| न चानृतकथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजकः । अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते ॥         | १४   |
| सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रयहवाञ्छाचिः।         |      |
| कुलोचितमतिः क्षात्त्रं धर्मं स्वं वहु मन्यते । मन्यते परया कीत्यी महत्स्वर्गकलं ततः 2।        | ११६  |
| नाश्रेयसि रतो यश्च न <sup>४</sup> विरुद्धकथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा ॥ | १७   |
| अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान् देशकालवित्। लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः।               | १८   |
| स तु श्रेष्ठगुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । विहश्चर इव प्राणो वसूव गुणतः प्रियः ॥       | १९   |
| सर्वविद्याव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित् । इष्वस्ने च पितुः श्रेष्ठो वस्व भरतायजः॥             | 30   |
|                                                                                               | •    |

<sup>1.</sup> महेन्द्रवरुणो निरवयहमैत्रीसंपन्नाविति प्रसिद्धिः ।

<sup>2.</sup> ततः स्वधर्मानुष्ठानजन्यया कीर्ला स्वर्गफलं मन्यते कीर्तिलाभमेवानुत्तमं स्वर्गफलमम-न्यतेस्यर्थः।

१. अस्त्राभ्यासान्तरेष्वपि क. ।

२. गर्वितः छ.।

३ भूतानुकम्पी छ,। ग्

४. विद्वान्न च. छ.।

े कत्याणाभिजनः<sup>1</sup> साधुरदीनः सत्यवागृजुः । वृद्धैरभिविनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः धर्मार्थकामतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान्। छौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः॥२० ैनिसृतः संवृताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान् । अमोघक्रोधहर्पश्च त्यागसंत्रह<sup>3</sup>कालवित् ॥ २३ दृढभक्तिः स्थिरप्रज्ञो नासद्श्राही न दुर्वचाः । निस्तान्द्रिरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोपवित् ॥ २४ शास्त्रज्ञश्च फुतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः । यः प्रयहानुत्रहयोर्यथान्यायं विचक्षणः ॥ २५ सत्संत्रहप्रत्रहणे स्थानविन्नित्रहस्य च । आयकर्मण्युपायज्ञः संदृष्टव्ययकर्मवित् ॥ २६ श्रेष्ठचं शास्त्रसमृहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च । अर्थधमों च संगृह्य सुखतन्त्रो न चालसः॥ २७ वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित् । आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्।। धतुर्वेद्विदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसंमतः । अभियाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः ॥ २९ अप्रधृष्यश्च संयामे कुद्धैरिप सुरासुरैः । अनसूयो जितक्रोधो न द्यो न च मत्सरी ॥ 30 न चावमन्ता भूतानां न च कालवशानुगः । एवं श्रेष्टगुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः ॥ ३१ संमतिस्रपु लोकेपु वसुधायाः क्षमागुणैः । बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्येणापि शचीपतेः ॥ ३२ तथा सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननैः पितुः । गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तैः सूर्य इवां शुभिः ॥ ३३ तमेवं वृत्तसंपन्नमप्रधृष्यपराक्रमम् । लोकपालोपमं नाथमामयत मेदिनी ॥ 38 एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतम् । दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः ॥ 34 अथ राज्ञो वभूवैवं वृद्धस्य चिरजीविनः। प्रीतिरेपा कथं रामो राजा स्यान्मिय जीवति ॥३६ एपा ह्यस्य परा प्रीतिर्हृदि संपरिवर्तते । कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिपिक्तमहं प्रियम् ॥ र्द्याद्धकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पनः । मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान् ॥३८ यमशक्रसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतौ । महीधरसमो धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः ॥ ३९ महीमहमिमां कृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम् । अनेन वयसा दृष्ट्रा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम् ॥४० इसेवं विविधेस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुर्लभैः । शिष्टैरपरिमेयैश्च लोके लोकोत्तरेर्गुणैः ॥ 88 तं समीक्ष्य महाराजो युक्तं समुदितैः शुभैः । निश्चित्य सचिवैः सार्धं यौवराज्यममन्यत॥४२ दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम् । संचचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मनो ज<sup>ा ४३</sup> पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः । छोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः ॥ ' عاتلا अत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च। प्राप्तकाले स धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः।।रु اا नानानगरवास्तव्यान् पृथग्जानपदानिष । समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान् पृथिवीपतिः॥ ४६ तान् वेदमनानाभर्णैर्यथाईं प्रतिपूजितान् । ददर्शालंकतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोज्यतः प्रियम् ॥ ४८ 1. कत्याणासिजनः कत्याणानां जन्मभूमिः । १. धृतिमान् कः ।

• संचन्नक्षे दढर्शः । २. संयम- चः छः ।

पविष्टे नृपतौ तस्मिन् परवलाद्ने । ततः प्रविविद्यः शेषा राजानो लोकसंमताः ॥ ४९ अथ राज्ञा वितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिमुखा निपेदुर्नयकोविदाः ॥ ५० स लव्धमानैर्विनयान्वितेर्नृषेः पुरालयेर्जानपदैश्च मानवैः । उपोपविष्टेर्नृपतिर्वृतो वभौ सहस्रचक्षुर्भगवानिवामरैः ॥ ५१ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे रामाभिषेकव्यवसायो नाम प्रथमः सर्गः

### द्वितीयः सर्गः पारेषदनुमोदनम्

ततः परिषदं सर्वामामन्त्र्य वसुधाधिपः । हितमुद्गर्पणं चैवमुवाच प्रथितं वचः ॥ १ दुन्दुभिस्वनकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना । स्वरेण महता राजा जीमूत इव नाद्यन् ॥ २ राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च । उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान् ॥ ३ विदितं भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम्। पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत्परिपालितम्॥ 8 सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वेर्नरेन्द्रैः परिपालितम्।श्रेयसा योक्तुकामोऽस्मि सुखाईमखिलं जगत्।। मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता । प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः ॥ इदं शरीरं लोकस्य कृत्स्नस्य चरता हितम् । पाण्डरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥ ७ प्राप्य वर्षसहस्राणि वहून्यायूंपि जीवतः । जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये ॥ राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वहामजितेन्द्रियैः । परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन् ॥ ९ सोऽहं विश्रामिमच्छामि रामं कृत्वा प्रजाहिते। संनिकृष्टानिमान् सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान् अनुजातो हि मां सर्वेर्गुणैर्ज्येष्ठो ममात्मजः । पुरंदरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः ॥ तं चन्द्रिमव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम् । यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रीतः पुरुषपुंगवम् ॥ १२ अनुरूपः स वै नाथो लक्ष्मीवाँललक्ष्मणायजः । त्रैलाक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्॥१३ कुलो 👇 श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीम्। गतक्वेशो भविष्यामि सुते तस्मित्रिवेश्य वै॥१४ नाश्रेयसि । इतुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितम्। भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्।।१५ अरोगस्तु मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम् । अन्या मध्यस्थचिन्ता हि विमर्दाभ्यधिकोद्या ॥ स इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपा नृपम्। वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव वर्हिणः॥ स्निग्घोऽनुनादी संजज्ञे तत्र हर्षसमीरितः। जनौघोद्धुष्टसन्नादो मेदिनीं कम्पयन्निव॥ तस्य धर्मार्थविदुंषो भावमाज्ञाय सर्वशः । ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ॥ समेख मन्त्रियत्वा तु समतां गतबुद्धयः। ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं हरू विपम साम्

<sup>1.</sup> विमर्दाभ्यधिकोदया विचारसंघपंणेन अधिकफला

<sup>.</sup> संवन्धः ।

ं अनेकवर्पसाहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव । स रामं युवराजानमभिपिछ्यस्व पार्थिवम् ॥ ुइच्छामो हि महावाहुं रघुवीरं महावलम् । गजेन महता यान्तं रामं छत्त्रावृताननम् ॥ २२ इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेपां मनःप्रियम् । अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीत् ॥ २३ श्रुत्वैव वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ । राजानः संज्ञयोऽयं मे किमिदं वृत तत्त्वतः ॥ २४ कथं नु मिय धर्मेण पृथिवीमनुशासित । भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम् ॥ २५ ते तमृचुर्महात्मानं पौरजानपदेः सह । वहवो नृप कल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते ॥ २६ गुणान् गुणवतो देव देवकलपस्य धीमतः। प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोऽद्य ताञ्श्रणु ॥ दिन्येर्गुणैः शकसमो रामः सत्यपराक्रमः । इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशापते॥२८ रामः सत्पुरुपो लोके सत्यधर्मपरायणः । साक्षाद्रामाद्विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह ॥ २९ प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्ष्मागुणैः । बुद्धया बृह्स्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः ॥३० धर्मज्ञः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः।क्षान्तः सान्त्वयिता ऋक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुख्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः । प्रियवादी च भृतानां सत्यवादी च राघवः॥ ३२ वहुश्रुतानां वृद्धानां त्राह्मणानासुपासिता । तेनास्येहातुला कीर्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते ॥ 33 . देवासुरमनुप्याणां सर्वास्त्रेषु विद्यारदः । सम्यग्विद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित् ॥ 38 नान्धर्वे च मुवि श्रेष्ठो वभूव भरतायजः । कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामितः ॥ ३५ द्विजैरिमविनीतश्च श्रेष्टैर्धर्मार्थनेपुणैः । यदा व्रजति संप्रामं प्रामार्थे नगरस्य वा ॥ ३६ गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते । संप्रामात्पुनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा ॥ 30 पौरान् स्वजनवित्रसं कुशलं परिष्टच्छित । पुत्रेष्विप्तपु दारेषु प्रेष्यशिष्यगणेषु च ॥ 36 निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानिवौरसान् । शुश्रूपन्ते च वः शिष्याः कचित्कर्मसु दंशिताः ॥ ्र<sub>इति नः</sub> पुरुपव्याद्यः सदा रामोऽभिभापते । व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः 11 उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति । सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ४१ स्मितपूर्वा निर्मापी च धर्म सर्वात्मना श्रितः। सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगृद्यः कथारुचिः॥ उत्तरोत्तरयुक्ते च वक्ता वाचस्पतिर्यथा । सुभूरायतताम्राक्षः साक्षाद्विष्णुरिव स्वयम् ॥ ४३ रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमैः । प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः ॥ शक्तक्षेठोक्यमप्येको भोक्तुं किं नु महीमिमाम्। नास्य कोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन ॥ । हन्त्येव नियमाद्वध्यानवध्येषु न कुप्यति । युनक्त्यर्थेः प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति ॥ ႘ွင့ शान्तैः सर्वभार्तकान्तैः प्रीतिसंजननैर्नृणाम् । गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः ॥४७ त्तमेवंगुणसंर्भर्म् रामं सत्यपराक्रम्रम् । छोकपाछोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ 86 ति. (। विग्रह- क.

दीर्घासिवद्धगोधाश्च

वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टचासौ तव राघव। दिष्ट्या पुत्रगुणैर्युक्तो मारीच इव काइयपः ॥ वलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः। देवासुरमनुष्येषु गन्धर्वेषूरगेषु च॥ ५० आशंसन्ते जनाः सर्वे राष्ट्रे पुरवरे तथा। आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः॥ ५१ स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः। सर्वान् देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः॥५ तेषां तद्याचितं देव त्वत्प्रसादात्समृद्धचताम्। रामिमन्दीवरञ्यामं सर्वशत्तुनिवहर्णम्॥ ५३ पञ्चामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्॥

तं देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य छोकस्य हिते निविष्टम् । हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमहेसि ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्तिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे परिपदनुमोदनं नाम द्वितीय: सर्गः

48

### तृतीयः सर्गः पुत्रानुशासनम्

तेषामञ्जिलपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वेशः । प्रतिगृह्यात्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥ अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो सम । यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ ॥ इति प्रस्टर्य तान् राजा ब्राह्मणानिद्मव्रवीत् । वसिष्ठं वामदेवं च तेपामेवोपश्रण्वताम् ॥ ३ चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम् ॥४ राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोपो महानभूत् । शनैस्तिस्मन् प्रशान्ते च जनघोषे नराधिपः ॥ वसिष्ठं मुनिशार्दूळं राजा वा नमज़्वीत्। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्।। तदद्य भगवान् सर्वमाज्ञापयि के देति। तच्छुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः॥ ફ आदिदेशायतो राज्ञः स्थितान् युर्द् न् कृताञ्जलीन् । सुवर्णादीनि रत्नानि वलीन् सर्वीषधीरिप।। शुक्रमाल्यानि लाजांश्च पृथक्च मधुसर्पिषी । अहतानि च वासांसि रथं सर्वाः ग्रान्यपि ॥९ चतुरङ्गवर्लं चैव गजं च शुभलक्षणम् । चामरव्यजने श्वेते ध्वजं छत्रं च पार्ण्य 🚉 ॥ १० शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसाम् । हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याव्रचर्म च ॥ 22 उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारं महीपतेः । यज्ञान्यत्किचिदेष्टव्यं तत्सर्वमुपकरूप्यताम् ॥ १२ अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च । चन्दनस्रग्भिरचर्यन्तां धूपैश्च घाणहारिभिः ॥ १३ प्रशस्तमन्त्रं गुणवद्धिक्षीरोपसेचनम् । द्विजानां शतसाहस्त्रं<sup>1</sup> यत्प्रकाममलं भनेन्न् ॥ 188 सत्कृत्य द्विजमुख्यांनां श्वः प्रभाते प्रदीयताम् । घृतं दिध च् लाजाश्च दक्षिण् जिन् पुष्कलाः॥ सूर्येऽभ्युदितमात्रे श्वो भविता स्वस्तिवाचनम् । ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्ति मासनानि च॥

<sup>1.</sup> द्विजानां शतसाहस्रं प्रति यदभिरुचितं पर्याप्तं च भवेत् तदन्नामा.. संवन्धः।

ैआवध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम् । सर्वे च तालावचरा गणिकाश्च स्वलंकृताः॥ कक्ष्यां द्वितीयामाश्रित्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः । देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः ॥ १८ उपस्थापियतन्याः स्युर्माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् । दीर्घालिवद्धा योघाश्च<sup>1</sup> संनद्धा हृष्टमानसाः॥ महाराजाङ्गणं सर्वे प्रविशन्तु महोदयम् । एवं न्यादिश्य विप्रो तो क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ ॥२० चक्रतुश्चैव यच्छेपं पार्थिवाय निवेद्य च । कृतिमत्येव चात्रृतामभिगम्य जगत्पतिम् ॥ यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्पयुक्तौ द्विजर्पभौ । ततः सुमन्त्रं सुतिमान् राजा वचनमत्रवीत् ॥ २२ रामः कृतात्मा भवता शीव्रमानीयतामिति । स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्।। २३ रामं तत्रानयांचके रथेन रथिनां वरम् । अथ तत्र समासीनास्तदा दृशरथं नृपम् ॥ उपविष्टाश्च सचिवा राजानश्च सनैगमाः। प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः॥ म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः । उपासांचिक्रिरे सर्वे तं देवा इव वासवम् ॥२६ तेपां मध्ये स राजिंपमिरुतामिव वासवः । प्रासादस्थो दशरथो ददर्शीयान्तमात्मजम् ॥ २७ गन्धर्वराजप्रतिमं छोके विख्यातपौरुपम् । दीर्घवाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम् ॥ चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम् । रूपेंदार्थगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् ॥ ्यमीभितप्ताः पर्जन्यं हाद्यन्तिभव प्रजाः । न ततर्पे समायान्तं पश्यमानो नराधिपः ॥ ३० अवतार्य सुमन्त्रस्तं राघवं स्यन्द्नोत्तमात्। पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जालेः पृष्ठतोऽन्वगात्॥ स तं कैळासश्काभं प्रासादं नरपुंगवः । आरुरोह नृपं द्रष्टुं सह स्तेन राघवः ॥ स प्राञ्जलिरभिप्रेस प्रणतः पितुरन्तिके । नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः ॥३३ तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः । गृद्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम् ॥ ३४ तस्मै चाभ्युदितं सौम्यं मणिकाञ्चनभृपितम्। दिदेश राजा रुचिरं रामाय वरमासनम्॥ ३५ तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः । स्वयेव प्रभया मेरुमुद्ये विमलो रविः॥ ३६ तेन विश्राजता तत्र सा समाभिन्यरोचत । विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्द्रना ॥ ३७ तं पद्यमानो नृपतिस्तुतोप थियमात्मजम् । अलंकृतमिवात्मानमाद्द्रीतलसंस्थितम् ॥ ३८ स तं सिस्तिमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः । उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रभिव काइयपः ॥ ३९ ब्येष्टायामिस मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः। उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्टो मम रामात्मजः प्रियः॥ यतस्त्वया प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरिखताः । तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि ॥ कामतस्त्वं प्रकृत्येव विनीतो गुणवानिस । गुणवत्यपि तु स्तेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ४२ भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः । कामक्रोधसमुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च ॥४३ एरोक्ष्या वर्तमानो वृत्त्या प्रसक्ष्या तथा। अमास्प्रभृतीः सर्वाः प्रकृतीश्चानुरञ्जय ॥

१. दीर्घासिवद्धगोधाश्च ति,। २. रथस्थं तम् ग.। ३, खयैव ति.।

गोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सिन्नचयान् वहून् । तुष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयित मेदिनीम् ॥४५ तस्य नन्दिन्त मित्राणि लव्ध्वामृतिमवामराः । तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर ॥४६ तच्छूत्वा सुहृद्दस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः । त्वरिताः शीव्रमभ्येत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् ॥ सा हिरण्यं च गाश्चेव रत्नानि विविधानि च । व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा॥ अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः । ययौ स्वं द्युतिमद्वेद्रम जनौष्टैः परिपूजितः ॥ ४९ तं चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छूत्वा तदा लाभिमवेष्टमाशु ।

नरेन्द्रमासन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरतिप्रहृष्टाः ॥ ५ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे पुत्रानुद्यासनं नाम तृतीयः सर्गः

### चतुर्थः सर्गः मात्राशीःपारेग्रहः

गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मानित्रभिः । मन्त्रयित्वा ततश्चके निश्चयज्ञः सुनिश्चयम् ॥ श्व एव पुष्यो भविता श्वोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः। रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रमुः॥ २ अथान्तर्गृहमाविदय राजा दशरथस्तदा । सूतमाज्ञापयामास रामं पुनिरहानय ॥ प्रतिगृह्य स तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ । रामस्य भवनं शीवं राममानियतुं पुनः ॥ 8 द्वाःस्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः । श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत् ॥ ५ प्रवेदय चैनं त्वारितं रामो वचनमत्रवीत् । यदागमनकृत्यं ते भूयस्तद्बृह्यशेषतः ॥ દ્ तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेतराय वा ॥ O इति सूतवचः शुत्वा रामोऽथ त्वरयान्वितः । प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम् ॥ 6 तं श्रुत्वा समनुत्रातं रामं दशरथो नृपः । प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम् ॥ 9 प्रविशन्नेव च श्रीमान् राववो भवनं पितुः । दद्शे पितरं दूरात्प्रणिपत्य कृताञ्जिलेः ॥ १० प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्वज्य सूमिपः । प्रदिश्य चास्मै रुचिरमासनं पुनरव्रवीत् ॥ ११ राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा मयेप्सिताः । अन्नवद्भिः न्नतुशतैस्तथेष्टं भूरिदक्षिणैः ॥१२ जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि । दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥ १३ अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि । देविषिपितृवित्राणामनृणोऽस्मि तथात्मनः ॥१४ न किंचिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात् । अते। यत्त्वामहं ब्रूयां तन्मे त्वं कर्तुमहीसि ॥ १५ र अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वाभिच्छन्ति नराधिपम् । अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ १६ अपि चाद्याश्चभान् राम स्वप्नान् पदयामि दारुणान् । सनिर्घाता¹ महोरुका च पततीह महास्वनां॥

<sup>1.</sup> निर्घातः अशनिः।

िअवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणैर्यहैः । आवेदयन्ति देवज्ञाः सूर्योङ्गारकराहुभिः ॥ ्रप्रायेण हि निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे । राजा मृत्युमवाप्नोति घोरां वापद्मुच्छति ॥ १९ तद्यावदेव मे चेतो न विमुद्यति राघव। तावदेवाभिपिक्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः ॥ २० अद्य चन्द्रोऽभ्युपगतः पुष्यात्पूर्वं पुनर्वसू । श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते देवचिन्तकाः ॥२१ तत्र पुष्येऽभिषिद्धस्व मनस्त्वरयतीव माम् । श्वस्त्वाह्मभिषेक्ष्यामि यावराज्ये परंतप ॥ २२ तस्मात्त्वयाद्य प्रभृति निशेयं नियतात्मना । सह वध्वोपवस्तव्या दुर्भप्रस्तरशायिना ॥ सुदृद्धाप्रसत्तास्त्वां रक्षन्त्वच समन्ततः । भवन्ति वहुविद्यानि कार्याण्येवंविधानि हि ॥ २४ विद्रोपित्रश्च भरतो यावदेव पुरादितः । तावदेवाभिपेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥ कामं खलु सतां वृत्ते भाता ते भरतः स्थितः। ज्येष्टानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः॥ किं तु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मितः। सतां च धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव ।॥ इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने । त्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद्गहम्॥२८ प्रविदय चात्मनो वेदम राज्ञोदिष्टेऽभिषेचने । तत्क्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ॥ २९ तत्र तां प्रवणामेव मातरं श्रीमवासिनीम् । वाग्यतां देवतागारे दृदर्शायाचतीं श्रियम् ॥ ३० --प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा छक्ष्मणस्तथा। सीता चानायिता शुत्वा प्रियं रामाभिपेचनम् ॥ तस्मिन् काले हि कौसल्या तस्थावामीलितेक्षणा। सुमित्रयान्वास्यमाना भीतया लक्ष्मणेन च॥ शुत्वा पुष्येण पुत्रस्य यौवराज्याभिषेचनम् । प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम् ॥३३ तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । उवाच वचनं रामो हर्पयंस्तामनिन्दिताम्॥३४ अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि । भविता श्वोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः॥ सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । एवमुक्तमुपाध्यायैः स ह मामुक्तवान् पिता ॥ ३६ यानि यान्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिपेचने । तानि मे मङ्गलान्यद्य वैदेह्याश्चेव कार्य ॥ ३७ ् एतच्छूत्वा तु कें।सल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितम्। हर्षवाष्पाकुलं<sup>४</sup> वाक्यमिदं राममभापत ॥ ३८ वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः। ज्ञातीन् मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्द्य॥ कल्याणे वत नक्षत्रे मिय जातोऽिस पुत्रक । येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता ॥ ४० अमोघं वत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे । येयमिक्ष्वाक्कराज्यश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥ ४१ इत्येवमुक्ती मात्रदं रामो भ्रातरमत्रवीत् । प्राञ्जिलं प्रह्मासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥ ४२

<sup>1.</sup> धर्मनिरतानां सत्पुरुपाणां चित्तं कृत-शोभि निर्वतिने कार्ये प्रसादशीलं कलङ्करहितमेव भवर्ता-त्यर्थः । तद्भरतस्यापि सद्वृत्तस्याभिषेकेऽसिन् न कदाचि-दिमितिभेवेदिति भावः ॥

<sup>2.</sup> आयाचतीम् रामाय श्रियमर्थयर्न्ताम् ।

१. गतिरिति साम्प्रदायिकं पाठान्तरम् ।

२. सीता चदियता छ.।

३. सुमित्रया च सहिता छ.

४. हर्पवाप्पकलम् च. छ.।

लक्ष्मणेमां मया सार्ध प्रशाधि त्वं वसुंधराम्। द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता । सौिमेत्रे मुङ्क्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान् राज्यफलानि च। जीवितं च हि राज्यं च त्वद्र्थमिभकामग्रे॥ इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातराविभवाद्य च। अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्वं निवेशनम्॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाद्ये चतुर्विशतिसहस्निकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे मात्राशीःपरिग्रहो नाम चतुर्थः सर्गः

#### पञ्चमः सर्गः

#### व्रतचर्याविधानम्

संदिश्य रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने । पुरोहितं समाहूय वसिष्टमिद्मव्रवीत् ॥ गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रतम् ॥ २ तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां वरः । स्वयं विसष्टो भगवान् ययौ रामनिवेशनम् ॥ ३ उपवासियतुं रामं मन्त्रवन्मन्त्रकोविदः । त्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः ॥ 8 स रामभवनं प्राप्य पाण्डराभ्रघनप्रभम् । तिस्रः कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः ॥ तमागतमृषिं रामस्त्वरित्रव ससंभ्रमम् । मानयिष्यन् स मानाईं निश्चकाम निवेशनात् ॥ अभ्येत्य त्वरमाणश्च रथाभ्याशं मनीषिणः । ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात्स्वयम् ॥ स चैनं प्रश्रितं दृष्ट्वा संभाष्याभिप्रसाद्य च । प्रियाईं हर्षयन् रामित्युवाच पुरोहित:॥ प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्स्यसि । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः।पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा॥१० इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यतव्रतम् । मन्त्रवत्कारयामास वैदेह्या सहितं मुनिः ॥ ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरचितः । अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात् ॥ १२ सुद्धद्भिस्तत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियंवदैः । सभाजितो विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्वशः ॥१३ प्रहृष्टनरनारीकं रामवेदम तदा बभौ। यथा मत्तद्विजगणं प्रफुहनिहनं सरः।। १४ स राजभवनप्रख्यात्तस्माद्रामनिवेशनात् । निःसृत्य दृदृशे मार्गं वसिष्ठो जनसंवृतम् ॥ १५ ¹बृन्दबृन्दैरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । बभूबुरभिसंबाधाः² कुतूहळजनैर्वृताः ॥ १६ जनबृन्दोर्मिसङ्घर्षहर्षस्वनवृतस्तदा । वभृव राजमार्गस्य सागरस्येव निस्वनः ॥ १७ सिक्तसंमृष्टरथ्या च तदहर्वनमालिनी । आसीदयोध्या नगरी समुच्छितगृहध्वजा ॥ १८ तदा ह्ययोध्यानिलयः सस्त्रीवालाकुलो जनः । रामाभिषेकमाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्तुद्यं रवेः ॥१९

<sup>1.</sup> वृन्देनानुगतानि यानि वृन्दानि, तैः ।

वनमालिनी तोरणमालावती ।

<sup>2.</sup> अभिसंवाधाः परितः संमर्दयुक्ताः ।

१ हप्टनारीन्रयुतम् च.।

२६

पष्टः सर्गः

्रेंजारंकारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम् । उत्सुकोऽभृष्जनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम् ॥ २०
एवं तं जनसंवाधं राजमार्ग पुरोहितः । व्यृह्निव जनीवं तं शन राजकुलं ययो ॥ २१
सिताभ्रशिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुद्य सः । समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव वृह्स्पतिः ॥ २२
तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः । पप्रच्छ स्वमतं तस्मे' कृतमित्यभ्यवेद्यत् ॥ २३
तेन चैव तदा तुल्यं सहासीनाः सभायदः । आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पृजयन्तः पुरोहितम् ॥
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजायं विसृष्य तम् । विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगृहामिव ॥

तद्प्रयवेपप्रमदाजनाकुळं महेन्द्रवेदमप्रतिमं निवेदानम्।

विदीपयंश्चार विवेश पार्थिवः शशीव तारागणसंकुरुं नभः ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्य चतुर्विद्यातिसहित्तकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे व्यवचर्याविधानं नाम पञ्चमः सर्गः

# पष्ठः सर्गः

पारोत्सकः

भगते पुरोहिते रामः स्नाता नियतमानसः । सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणसुपागमत् ॥ १ प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हिविपो विधिवत्ततः । महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्वलितेऽनले ॥ शेपं च ह्विपस्तस्य प्राद्याशास्यात्मनः प्रियम्। ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥ ३ वाग्यतः सह वेदेह्या भूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिरये नरवरात्मजः ॥ ४ एकयामाविश्रष्टायां राज्यां प्रतिविवुध्य सः । अलङ्कारविधिं कृत्स्नं कारयामास वेदमनः ॥ ५ तत्र शृण्वन् सुखा वाचः सृतमागधवन्दिनाम् । पूर्वा संध्यामुपासीनो जजाप यतमानसः ॥६ तुष्टाव प्रणतश्चेव शिरसा मधुसुदुनम् । विमलक्षीमसंवीतो वाचयामास च द्विजान् ॥ तेपां पुण्याह्योपोऽथ गम्भीरमधुरस्तदा । अयोध्यां पूर्यामास तूर्यघोपानुनादितः ॥ कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम् । अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ॥ ९ ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् । प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभियतुं पुरीम्॥१० द्युभ्राभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च । चतुष्पथेषु रथ्यासु चैसेष्वट्टालकेषु च ॥ ११ नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च । कुटुम्विनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२ 🕩 सभास चैव सर्वास वृक्षेष्वालक्षितेषु च । ध्वजाः समुच्छिताश्चित्राः पताकाश्चाभवंस्तद्य॥ १३ नटनर्तकसङ्घानां गायकानां च गायताम् । मनःकर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥

1. प्रगृह्य शिरसा पात्रीमिति सविनयं हिनः | त्येत्यथं निरूढम् । यजमानस्याज्ञां शिरसा वहतीतिवत् । पात्रीमुपादायेत्यर्थः । शिरसा प्रगृह्येति सविनयं स्वीकः । १. पप्रच्छ स च तस्मै तत् च. छ. ।

१५ रामाभिष्टवयुक्ताश्च कथाश्चकुर्मिथो जनाः । रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च ॥ वाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घराः । रामाभिष्टवसंयुक्ताश्चकुरेव भिथः कथाः ॥ १६ कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरै रामाभिषेचने ॥ १७ प्रकाशीकरणार्थं च निशागमनशङ्कया । दीपवृक्षांस्तथा चक्ररनुरथ्यासु<sup>1</sup> सर्वशः॥ १८ अलङ्कारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः। आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम् ।।१९ समेत्य सङ्घराः सर्वे चत्वरेषु सभासु च । कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुर्जनाधिपम् ॥ अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । ज्ञात्वा यो वृद्धमत्मानं रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति॥ २१ सर्वे ह्यनुगृहीताः स्मो यन्नो रामो महीपतिः । चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावरः ॥ २२ अनुद्धतमना विद्वान् धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः । यथा च भ्रातृपु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघवः॥ चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोऽनघः । यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम् ॥ २४ एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुबुः परे । दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः॥२५ ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनम् । रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२६ जनौ घैस्तै विंसपेद्भिः शुश्रुवे तत्र निस्वनः । पर्वसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनः ॥

> ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिभं पुरं दिद्रक्षुभिर्जानपदैरुपाहितैः। समन्ततः सस्वनमाकुळं वभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्र॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे पौरोत्सेको नाम पष्टः सर्गः

## सप्तमः सर्गः मन्थरापरिदेवनम्

ज्ञातिदासी यतोजाता कैकेय्यास्तु सहोषिता<sup>2</sup>। प्रासादं चन्द्रसंकाशमारुरोह यद्दच्छया।। १ सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णकमलोत्पलाम्। अयोध्यां मन्थरा तस्मात्प्रासादादन्ववैक्षत।।२ पताकाभिवराहीभिध्वजैश्च समलंकुताम्। सिक्तां चन्दनतोयैश्च शिरःस्नातजनैर्युताम्<sup>3</sup>॥ ३ माल्यमोदकहस्तैश्च द्विजन्द्रैरिसनादिताम्। शुक्कदेवगृहद्वारां सर्ववादित्रनिस्वनाम्<sup>8</sup>॥ ४

<sup>1.</sup> अनुरथ्याः राजमार्गमनुगता वीथयः ।

<sup>2.</sup> ज्ञातिदासी मत्तुगृहदासी। यतोजाता अवि-ज्ञातमातापितृका। ''मन्थरा नाम कार्यार्थमप्सराः प्रेपिता सुरै: । दासी काचन केंकेय्यै दत्ता केकयभूमृता ॥'' इति पद्मपुराणे दृश्यते । इह निवध्यमानस्य रसस्य परिपोपो यथा स्पादिति आदिकविना अयं वृत्तान्तो मनागिव

स्चितः ; न प्रपश्चितः ।

१. इदर्मथम् घ. नास्ति।

२. -वोदरम् छ.।

३. अस्यानन्तरम् ----कृतां छन्नपथैश्चापि स्वच्छन्दकपथैर्वृताम्—इति पाठान्तरामिति तिलकः ।

<sup>ः</sup> ४. अलंकतगृहद्वारां सर्ववादित्रनादिताम् क.।

ेंसंप्रहृष्टजनाकीर्णा ब्रह्मघोपाभिनादिताम् । प्रहृष्टवरहस्त्यश्वां संप्रणर्दितगोवृपाम् ।। प्रहृष्टमुद्तिः पौरेक्षच्छित्रध्वजमालिनीम् । अयोध्यां मन्थरा हृष्ट्वा परं विस्मयमागता ॥ ξ सा हर्पोत्फुहनयनां पाण्डरक्षोमवासिनीम् । अविदूरे स्थितां हृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥ ७ उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्पेणार्थपरा सती । राममाता धनं किं नु जनेभ्यः संप्रयच्छति ॥ अतिमात्रप्रहर्पेंऽयं किं जनस्य च शंस मे । कारियप्यति किं वापि नंप्रहृष्टो महीपतिः ॥ ९ विदीर्यमाणा हर्पेण धात्री परमया मुदा । आचचक्षेऽथ कुटजाये भृयसीं राघवे श्रियम् ॥१० श्वः पुण्येण जितक्रोधं योवराज्येन राघवम् । राजा दशरथो राममभिषेचयितानयम् ॥ धाज्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुटजा क्षिप्रममपिता । कैलासिश्चराकारात्प्रासादादवरोह्त ॥ सा दहासाना कोपेन मन्थरा पापदिशिनी । शयानामेख फेकेयीमिदं वचनमत्रवीत् ॥ १३ उत्तिष्ट मृदे किं शेपे भयं त्वामभिवर्तते । उपप्छतमघोषेन किमात्मानं न वुध्यसे ॥ अतिष्टे सुभगाकारे । सोभाग्येन विकत्थसे । चलं हि तवं सोभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्मगे ॥१५ एवमुक्ता तु केकेबी रुष्ट्या परुपं वचः । कुटजया पापदर्शिन्या विपादमगमत्परम् ॥ केकेयी त्वत्रवीत्कुटजां किचत्थेमं न मन्थरे । विषण्णवदनां हि त्वां लक्ष्ये भूशदुःखिताम्॥ १७ ं मन्थरा तु वचः श्रुत्वा केकेय्या मधुराक्षरम् । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ॥१८ सा विपण्णतरा भूत्वा कुटजा तस्या हितापिणी। विपादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्।। अक्ष्यं सुमहद्देवि प्रवृत्तं त्वद्विनाशनम् । रामं दृशरथो राजा यौवराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ सास्म्यगाधे भेय मग्ना दुःखशोकसमन्विता । दृह्यमानानछेनेव त्वद्धितार्थसिहागता तव दुःखेन केकेयि मम दुःखं महद्भवेत्। त्वद्वद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदत्र न संशयः॥ नराधिपकुछे जाता महिपी त्वं महीपतेः । उत्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ धर्मवादी शठो भर्ता ऋक्णवादी च दारुणः । शुद्धभावे न जानीपे तेनैवमितसंधिता ॥ उपस्थितं प्रयुद्धानस्त्विय सान्त्वमनर्थकम्। अर्थेनैवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजियष्यित॥ २५ अपवाह्य स दुष्टात्मा भरतं तव वन्धुपु । काल्ये स्थापियता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥ २६ शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । आशीविप इवाङ्केन वाले परिहृतस्त्वया ॥ यथा हि कुर्यात्सर्पो वा शत्रुवी प्रत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाण सपुत्रा त्वं तथा कृता॥ २८ पापेनानृतसान्त्वेन वाले नित्यसुखोचिते । रामं स्थापयता राज्ये सानुवन्धा हता ह्यसि ॥ २९ सा प्राप्तकालं कैकेयि क्षिप्रं कुरु हितं तव । त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयद्शीने ॥ ३० मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना । उत्तस्थौ हर्पसंपूर्णा चन्द्रछेखेव शारदी ॥ ३१

<sup>1.</sup> अनिष्टे सुभगाकारे । इदयेन तवात्यन्तविष्रियः, वहिराकारमात्रेण सौम्यश्च यः महाराजः, तद्विषये ।

अतीव सा तु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता। एकमाभरणं तस्यै कुटजायै प्रद्दौ शुभम् ॥ ३२ दिन्दा त्वाभरणं तस्यै कुटजायै प्रमदोत्तमा । कैकेयी मन्थरां हृष्ट्वा पुनरेवात्रवीदिदम् ॥ ३३ इदं तु सन्थरे मह्ममाख्यासि परमं प्रियम् । एतन्मे प्रियमाख्यातं भूयः किं वा करोमि ते ॥ रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपछक्षये । तस्मानुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ ३५ न मे परं किंचिदितस्त्वया पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचं वचः परम् । तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं परं वरं ते प्रददामि तं वृणु ॥ ३६ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे मन्थरापरिदेवनं नाम सप्तमः सर्गः

# अष्टमः सर्गः

#### मन्थरे।पजापः

मन्थरा त्वभ्यसूय्यैनामुत्सृज्याभरणं च तत् । ज्वाचेदं ततो वाक्यं कोपादुःखसमन्विता॥ १ हर्षं किमिद्मस्थाने कृतवत्यसि बालिशे । शोकसागरमध्यस्थमात्मानं नावबुध्यसे ॥ २ मनसा प्रहसामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती। यच्छोचितव्ये हृप्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत्॥ ३ सनसा प्रहसामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती। यच्छोचितव्ये हृप्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत्॥ ३ शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् । अरेः सपत्नीपुत्रस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम्॥ ४ सरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्भयम् । तिद्विचिन्त्य विषणणास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥ ५ लक्ष्मणो हि महेष्वासो रामं सर्वात्मना गतः । शत्रुप्तश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा॥ ६ प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिति । राज्यक्रमो विप्रकृष्टस्त्योस्तावचवीयसोः ॥ ७ विदुषः क्षत्त्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः । भयात्प्रवेषे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम् ॥ ८ सुभगा स्वलु कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषक्ष्यते । यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः॥ प्राप्तां वसुमतीं प्रीति प्रतीतां तां हतद्विषम् । प्रत्रश्च तव रामस्य प्रत्याचं गिमिष्यति ॥ हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः। अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्तुवास्ते भरतक्षये॥ १२ तां हृष्टा परमप्रीता वृत्वन्ती मन्थरां ततः । रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशशंस ह ॥ १३ धर्मक्रो गुणवान्दान्तः कृतक्षसत्यवाक्शुचिः। रामो राज्ञस्युतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽर्हिति ॥ १४ भ्रातृन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत्पालयिष्यति । संतप्यसे कथं कुट्जे श्रुत्वा रामाभिपेचनम् ॥

रामादनन्तरम् उत्पत्तिक्रमेग भरतस्यैव
 राज्यप्रािशारिति तस्यैव रामाक्र्यामिति भावः ।

<sup>2.</sup> वसुमतीम् राज्यश्रियम्, प्रोति च प्राप्ताम् । प्रितीतां भवस्या विश्वासस्य पात्रभृताम् ।

१. अस्यानन्तरम्-भोतो रामे। भये हेतुं भरतं च निराकरोत्—इति क.।

२. परमप्रीताम् च.। ----

36

३९

. भरतश्चापि रामस्य श्रुवं वर्षशतात्परम् । पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तुयात्पुरुपर्पभः ॥ सा त्वमभ्युद्ये प्राप्ते दृद्यमानेव मन्थरे । भविष्यति च कल्याणे किमर्थं परितष्यसे ॥ १७ यथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । कौसल्यातोऽतिरिक्तं च स तु शुश्रूपते हि माम्।। राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा । मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंश्च राघवः ॥१९ कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशद्दुःखिता । दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमत्रवीत् ॥ २० अनर्थदर्शिनी मौरूर्यात्रात्मानमववुध्यसे । शोकव्यसनविस्तीर्णे मजन्ती दुःखसागरे ॥ २१ भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः । राजवंशात्तु भरतः कैकेयि परिहास्यते ॥ २२ न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्॥ तस्माज्ज्येष्ठे हि केकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । स्थापयन्त्यनवद्याङ्गि गुणवत्स्वतरेषु च ॥२४ असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच हास्यते ।। २५ साहं त्वद्धें संप्राप्ता त्वं तु मां नाववुध्यसे । सपिववृद्धें या मे त्वं प्रदेयं दातुमिच्छसि ॥२६ ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्।देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि वा।। २७ वाल एव हि मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । संनिकर्पाच सौहार्दं जायते स्थावरेष्वि ॥ २८ ्रअरतस्याप्यनुवद्यः द्यञ्जन्नोऽपि समं गतः । छक्ष्मणो हि यथा रामं तथासौ भरतं गतः ॥ २९ श्रूयते च द्रुमः कश्चिच्छेत्तव्यो वनजीविभिः । संनिकर्पादिपीकाभिर्मोचितः परमाद्भयात् ॥ ३० गोप्ता हि रामं सौमित्रिर्छक्ष्मणं चापि राघवः । अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्छोकेषु विश्रुतम् ॥ तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किंचित्करिष्यति । रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संज्ञयः॥ ३२ तस्माद्राजगृहादेवि वनं गच्छतु ते सुतः । एतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव ॥ एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चेव भविष्यति । यदि चेद्भरतो धर्मात्पिच्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ ३४ स ते सुखोचितो वालो रामस्य सहजो रिपुः । समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे ॥ अभिद्रतिमवारण्ये सिंहेन गजयूथपम् । प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमहीसि ॥ दर्पान्निराकृता पूर्व त्वया सौभाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यातयेत् ॥ ३७ यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति प्रभूतरत्नाकरशैलपत्तनाम् ।

तदा गिमण्यस्यशुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनि ॥ चदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति ध्रुवं प्रनष्टो भरतो भविष्यति । अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवाद्य विवासकारणम् ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चातिसहस्त्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे मन्थरोपजापो नाम अष्टमः सर्गः

र्? - 1. वर्तमाने इति पाठे कालत्रयेऽपि अभ्युदये । सतीस्पर्थः।

१. वत्सले च. छ.।

२. इदं पद्यम् ग. नास्ति।

#### नवमः सर्गः रामप्रवासनोपायचिन्ता

एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । दीर्घमुष्गं विनिश्वस्य मन्धरामिद्मव्रवीत् ॥ 8 अद्य रामितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहम् । यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमेवाभिपेचये ॥ R इदं त्विदानीं संपद्म केनोपायेन मन्थरे । भरतः प्राप्तुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ 3 एवमुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदिशिनी । रामार्थमुपिहंसन्ती कैकेयीमिदमव्रवीत् ॥ हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि कैकेयि श्रृयतां च मे । यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम् ॥ ५ किं न स्मरिस कैकेथि स्मरन्ती वा निगृह्से । यहुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छिस ॥ मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दे। विलासिनि । श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चापि विसृदयताम् श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकयी । किंचिदुत्थाय शयनात्स्वास्तीर्णादिदमत्रवीत् ॥ ८ कथय त्वं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ एवमुक्ता तु कैकेय्या मन्थरा पापदर्शिनी । रामार्थमुपहिंसन्ती कुटजा वचनमत्रवीत् ॥ १० पुरा दैवासुरे युद्धे सह राजिंभिः पितः । अगच्छत्त्वासुपादाय देवराजस्य साह्यकृत ॥ ११ दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान् प्रति । वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः । ददौ शकस्य संयामं देवसङ्घेरनिर्जितः ॥ तस्मिन् महति संत्रामे पुरुपान् क्षतविक्षतान् । रात्रौ प्रसुप्तान् न्नान्ति स्म तरसासाद्य राक्षसाः ॥ तत्राकरोन्मह्युद्धं राजा द्शरथस्तदा । असुरैश्च महावाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः ॥ अपवाह्य त्वया देवि संयामान्नष्टचेतनः । तत्रापि विक्षतः शक्षैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया तुष्टेन तेन दत्तौ ते हो वरी शुभद्र्यने । स त्वयोक्तः पतिर्देवि यदेच्छेयं तदा वरी ॥ १७ गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना । अनिभज्ञा ह्यहं देवि त्वयैव कथिता पुरा ॥ १८ कथैपा तव तु स्नेहान्मनसा धार्यते मया। रासाभिपेकसंभारान्निगृह्य विनिवर्तय॥ १९ तौ च याचस्व सर्तारं भरतस्याभिपेचनम् । प्रव्राजनं च रामस्य त्वं वर्पाणि चतुर्द्श ॥ चतुर्दश हि वर्पाणि रामे प्रवाजिते वनम् । प्रजाभावगतस्त्रेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ २१ क्रोधागारं प्रविदयाद्य कुद्धेवाश्वपतेः सुते । शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी ॥ २२ मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमिभाषथाः। रुद्न्ती पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा।।२३ द्यिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः। त्वत्कृते स महाराजा विशेदपि हुताशनम्॥ न त्वां कोधियतुं शक्तो न कुद्धां प्रत्युदीक्षितुम्। तव प्रियार्थं राजा हि प्राणानिप परित्यजेत्।। न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः। मन्दस्वभावे वुद्धचस्व सौभाग्यवलमात्मनः॥२६ मणिमुक्तासुवर्णानि रत्नानि विविधानि च।दद्यादशरथो राजा मा स्म तेषु मनः कृथाः।। २७ यौ तौ दैवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ। तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो मा त्वामतिक्रमेत्।।२८

ैँयदा तु ते वरं दद्यात्स्त्रयमुक्ष्याप्य राघवः । व्यवस्थाप्य महाराजं त्वामिमं वृणुया वरम् ॥ २९ रामं प्रत्राजयारण्ये नव वर्षाणि पञ्च च। भरतः क्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभः ॥ ३० चतुर्दश हि वर्पाणि रामे प्रवाजिते वनम् । रुढश्च इतमृलश्च शेपं स्थारयित ते सुतः ॥ ३१ रामप्रवाजनं चैव देवि याचस्व तं वरम । एवं सिध्यन्ति प्रवस्य सर्वार्थास्तव भामिनि ॥ ३२ एवं प्रज्ञाजितश्चैव रामोऽरामो भविष्यति । भरतश्च हताभित्रस्तव राजा भविष्यति ।। ३३ येन कालेन रामश्च वनात्प्रत्यागभिष्यति । अन्तर्वहिश्च पुत्रस्ते कृतमुलो भविष्यति ॥ संगृहीतमनुष्यश्च सुहाद्भिः सार्धमात्मवान् । प्राप्तकालं तु ते मन्ये राजानं वीतसाध्वसा ॥ ३५ रामाभिपेकसंभारात्रिगृद्य विनिवर्तय । अनर्थमर्थरूपेण वाहिता सा ततस्तया ॥ हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिद्मन्नवीत् । साहि वाक्येन कुटजायाः किशोरीवोत्पथं गता ॥ कैकेयी विस्मयं प्राप्ता परं परमद्रीना । प्रज्ञां ते नावजानामि श्रेष्टां श्रेष्टाभिधायिनीम् ॥ ३८ पृथिव्यामिल कुव्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये। त्वमेव तु ममार्थेपु नित्ययुक्ता हितैपिणी।। ३९ नाहं समववुद्धयेयं कुन्ने राज्ञश्चिकीर्पितम् । सन्ति दुःसंस्थिताः कुन्जा वकाः परमदारुणाः ॥ त्वं पद्मभिव वातेन संनता भियदर्शना । उरस्तेऽभिनिविष्टं वे यावत्स्कन्धं समुन्नतम् ॥ अधस्ताचोदरं शातं सुनाभिमव लिजतम् । पारिपूर्णं तु जघनं सुपीनौ च पयोधरौ ॥ ४२ विमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजिस मन्थरे । जघनं तव निर्मृष्टं रशनादामशोभितम् ॥ जङ्के भृश्मुपन्यस्ते पादौ चाप्यायतावुभा । त्वमायताभ्यां सिक्थभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनी ॥ अग्रतो मम गच्छन्ती राजहंसीव राजसे । आसन् याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे॥४५ सर्वोस्त्विय निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः । तवेदं स्थगु यदीर्घं रथघोणभिवायतम् ॥ ४६ मतयः क्षत्त्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते । अत्र ते प्रतिमोक्ष्यामि मालां कुट्जे हिरण्मयीम् ॥ अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते । जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्द्रि ॥ लच्यार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु । मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभम् ॥ कारियण्यामि ते कुटजे शुभान्याभरणानि च । परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिज्यसि ॥ चन्द्रमाह्वयमानेन मुखेनाप्रतिमानना । गमिष्यसि गतिं मुख्यां गईयन्ती द्विपज्जनम् ॥ 48 तवापि कुटजाः कुटजायाः सर्वाभरणभूषिताः। पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम।। ५२ इति प्रशस्यमाना पा कैकेयीमिद्मव्रवीत् । शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामिप्रशिखामिव।। ५३ गतोदके सेतुवन्धो न कल्याणि विधीयते । उत्तिष्ठ कुरु कल्याणि राजानमनुदर्शय ॥ 48 तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । क्रोधागारं विशालक्षी सौभाग्यमदगर्विता ॥ ५५ अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना । अवमुच्य वराहाणि शुभान्याभरणानि च ॥ ५६

इदमर्थम् क. नारित ।

रूढमूल:

छ. ∤

सेत्स्यन्ति छ.।

ततो हेमोपमा नत्र कुटजावाक्यवशं गता। संविष्य भूमौ कैकेयी मन्थरामिदमव्रवीत्॥ ५७ इह वा मां मृतां कुटजे नृपायावेदियिष्यिश । वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यिति क्षितिम् ॥ न सुवर्णेन मे हार्थो न रहेने च भोजनैः । एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यंत ॥ ५९

| अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमैः।                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ख्वाच कुव्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितम् <sup>र</sup> ॥            | े६० |
| प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे।                |     |
| अतो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिपेक्ष्यते ।।                     | ६१  |
| तथातिविद्धा महिपी तु कुन्जया समाहता वागिपुभिर्मुहुर्मुहु:।                      |     |
| निधाय हस्तौ हृदयेऽतिविस्मिता शशंस कुटजां कुपिता पुनः पुनः ॥                     | ६२  |
| यमस्य वा मां विपयं गतामितो निशास्य कुट्जे प्रतिवेदियिष्यसि ।                    |     |
| वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥                             | ६३  |
| अहं हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चन्द्रनं नाञ्जनपानभोजनम्।                         |     |
| न किंचिदिच्छामि न चेह जीवितं न चेदितो गच्छति राघवो वनम्॥                        | ६४  |
| अथैतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय स्वीभरणानि भामिनी।                             |     |
| असंवृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिश्ये पतितेव किंनरी ॥                            | ६५  |
| उदीर्णसंरम्भतमोवृतानना तथावमुक्तोत्तममाल्यभूपणा ।                               |     |
| नरेन्द्रपत्नी विमना वभूव सा तमोवृता चौरिव ममतारका॥                              | ६६  |
| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायां |     |
| अयोध्याकाण्डे रामप्रवासनोपायचिन्ता नाम नवम: सर्गः                               |     |

#### दशमः सर्गः

#### केंकेय्यनुनयः

विद्रिता यदा देवी कुटजया पापया भृशम्। तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किंनरी ॥ १ निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी। मन्थराये शनैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा॥ सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमोहिता। नागकन्येव निश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी॥ ३ मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम्। सा सुहृचार्थकामा च तिन्नशम्य सुनिश्चयम्॥ ४ वभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मन्थरा। अथ सामर्षिता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम्॥ ४

नास्ति ।

<sup>1.</sup> न केवलं दारीरसौन्दर्यमात्रेण तस्याः सुवर्ण- १. श्रियम् ख.। सादृदयम् यावन्मनसापि । विमलं हि तदीयं मनो २. इदं पद्यम् ख. यिकमपि संस्थानमापादयितुं शक्यं सुवर्णवदेवेति॥ ३. इदं पद्यम् ख.

दशमः सर्गः

संविवेशावला भूमौ निवेश्य भुकुर्टा मुखे। तत्रश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च॥ ्अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमि प्रपेदि रे । तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च।।७ अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः । क्रोधागारे निपतिता सा वभौ मिलनाम्बरा ॥८ एकवेणीं दृढं बद्धा गतसत्त्वेव किंनरी । आज्ञाप्य तु महाराजो राधवस्याभिपेचनम् ॥ उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम् । अतु रामाभिषेको वे प्रसिद्ध इति जिज्ञवान् ॥ १० प्रियाहीं प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं वशी । स केकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः ॥ ११ पाण्डराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः । शुकवार्हणसंघुष्टं कौख्वहंसकतायुतम् ॥ १२ वादित्ररवसंघुष्टं कुच्जावामनिकायुतम् । लतागृहेश्चित्रगृहेश्चम्पकाशोकशोभितैः ॥ १३ दान्तराजतसौवर्णवेदिकाभिः समायुतम् । नित्यपुष्पफलैर्द्यश्चेर्वापाभिश्चोपशोभितम् ॥ १४ दान्तराजतसौवर्णेः संवृतं परमासनेः । विविधेरत्रपानेश्च भक्ष्येश्च विविधेरि ॥ १५ **उपपन्नं महाँहेंश्च भूपणैक्षिदिवोपमम् । तत्प्रविदय महाराजः स्वमन्तःपुरमृद्धिमत् ॥** १६ न द्द्री प्रियां भार्या केकेयीं शयनोत्तमे । स कामवलसंयुक्ती रत्यर्थं मनुजाधिपः ॥ १७ अपर्यन् द्यितां भार्यां पप्रच्छ विपसाद् च । न हि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत ॥ १८ ंनं च राजा गृहं झून्यं प्रविवेश कदाचन । ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत ॥ १९ यथापुरमविज्ञाय स्वार्थिलिप्सुमपण्डिताम् । प्रतीहारी त्वथोवाच संत्रस्ता सुकृताञ्जलिः॥ २० देव देवी भृशं क्रुद्धा कोधागारमिमदुता। प्रतीहार्या वचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः॥ विपसाद पुनर्भूयो छिलितव्याकुलेन्द्रियः । तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम् ॥ २२ प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपर्यज्जगतीपतिः । स वृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् ॥ अपापः पापसंकरूपां दृद्र्श धरणीतले । लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव ॥ ं परीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा । मालामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयताम् ।। २५ ाव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने । महागज इवारण्ये स्नेहात्पारेममर्श ताम् ॥ पारच्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः । कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम् ॥ न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्। देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता।। ादिदं मम दुःखाय शेपे कल्याणि पांसुपु। भूमो शेपे किमर्थं त्वं मिय कल्याणचेतासि ॥ २९ भूतोपहतचित्तेव मम चित्तप्रमाथिनी । सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वाभितुष्टाश्च सर्वशः॥ , सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि । कस्य वा ते प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम् कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहद्प्रियम् । मा रोदीर्मा च कार्पास्त्वं देवि संपरिशोषणम् ॥ अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम्।दरिद्रः को भवत्वाढ्यो द्रव्यवान्वाप्यकिंचनः कचिदम्बरकोणेऽप्रकाशः स्थितो राहुः चन्द्र- | यासिष्यतीर्तत स्च्यते ।

समीमव अन्तःपुरे क्रीधागारास्थिता स राजानं

अहं चैव मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः। न ते किंचिद्भिप्रायं व्याहन्तुमहसुत्सहे ॥ ३४ । आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसेच्छिति। बलमात्मिन जानन्ती न मां शङ्कितुमहिति॥ ३५ किरिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शेष । यावदावर्तते चक्रं तावती से वसुंधरा॥ ३६ द्राविडाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः। वङ्गाङ्गमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधान्यमजाविकम्। ततो वृणीष्व कैकेयि यद्यत्त्वं मनसेच्छिति ॥ ३८ किमायासेन ते भीक् उत्तिष्टोत्तिष्ठ शोभने। तत्त्वं मे ब्रूहि कैकियि यत्तत्ते भयमागतम् ॥ ३९ तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारिमव रिश्मवान्। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदिष्रियम्॥ परिपीडियतुं भूयो भर्तारसुपचक्रमे॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां आयोध्याकाण्डे कैकेय्यनुनयो नाम दशमः सर्गः

## एकादशः सर्गः वरद्वयनिर्वन्धः

तं मन्मथशरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् । उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः ।। नास्मि विप्रकृता देव केनचित्रावमानिता। अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम्॥२ प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि । अथ तत्र्याहरिष्यामि यदिभप्रार्थितं मया ॥ ३ तामुवाच महाराजः कैकेयीमीषदुत्सितः । कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम् ॥ ४ अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । मनुजो मनुजन्याद्रामादन्यो न विद्यते ॥ ५ तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । शपे ते जीवनार्हेण बृहि यन्मनसेच्छसि ॥ य मुहूर्तमपद्यंस्तु न जीवेयमहं ध्रुवम् । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनिक्रयाम् ॥ ৩ आत्मना वात्मजैश्चान्यैर्वृणे यं मनुजंर्षभम् । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनिक्रयाम् ॥ 6 भद्रे हृद्यमप्येतदनुमृत्र्योद्धरस्य मे । एतत्समीक्ष्य कैकेयि ब्रूहि यत्साधु मन्यसे ॥ 9 वलमात्मिन पर्यन्ती न मां शिङ्कतुर्भहिसि । करिष्यामि तव श्रीति सुकृतेनापि ते शेपे ॥ १० सा तद्थमना देवी तमभिप्रायमागतम् । निर्माध्यस्थ्यात्प्रहर्षाच वभाषे दुर्वचं वचः ॥ ११ तेन वाक्येन संहृष्टा तमिश्रायमात्मनः । व्याजहार महाघोरमभ्यागतिमवान्तकम् ॥ यथा क्रमेण शपिस वरं सम ददासि च । तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिशहेवाः साग्निपुरे।गमाः ॥ १३ चन्द्रादिसौ नमश्रेव प्रहा राज्यहनी दिशः । जगच पृथिवी चेयं सगन्धर्वा सराक्षसा ॥ १४ निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः । यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव ॥ सत्यसंघो महातेजा धर्मज्ञः सुसमाहितः । वरं मम ददात्येष तन्मे शृण्वन्तु देवताः ॥ १६

<sup>.</sup> १. यतरते भयमागतम् ख.।

२. इदं पद्यम् खं. नारित ।

२९

इति देवी महेष्वासं पारेगृह्याभिशस्य च । ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम् ॥ १७ स्मर राजन् पुरा वृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे । तत्र त्वच्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥१८ तत्र चापि मया देव यक्त्वं समिभरिक्षितः । जात्रत्या यतमानायास्ततो मे प्राददा वरौ ॥१९ तौ तु दत्तौ वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम् । तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसंगर ॥ २० तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्यिस मे वरम् । अद्येव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥२१ वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः। प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ॥२२ ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम् । वरौ यौ मे त्वया देव तदा दत्तौ महीपते ॥ २३ तौ तावदह्मचेव वक्ष्यापि शृणु मे वचः । योऽभिषेकसमारम्भो राधवस्योपकित्पतः ॥ २४ अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषच्यताम् । यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया॥ २५ तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः । नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ २६ चीराजिनजटाधारी रामो भवतु तापसः । भरतो भजतामच यौवराज्यमकण्टकम् ॥ २७ एप मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे । अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम् ॥ २८ स राजराजो भव सत्यसंगरः कुलं च शीलं च हि रक्ष जन्म च ।

परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे वरद्वयनिर्वन्धो नाम एकादशः सर्गः

# द्वादशः सर्गः

### कैकेयीनिवर्तनप्रयासः

ततः श्रुत्वा महाराजः कैंकेय्या दारुणं वचः । चिन्तामिभसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च ॥ १ किं तु मे यदि वा स्वप्रश्चित्तमोहोऽपिवा¹ मम । अनुभूतोपसर्गो² वा मनसो वाष्युपद्रवः ॥ २ इति संचिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम् । प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैंकेयीवाक्यताडितः ॥३ व्यथितो विक्ठवश्चेव व्याघीं हृष्ट्वा यथा मृगः । असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् ॥ ४ मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रीरिव महाविषः । अहो धिगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिषः ॥ ५ मोहमापेदिवान् भूयः शोकोपहतचेतनः । चिरेण तु नृषः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः ॥ ६ कैंकेयीमत्रवीत्कुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा । नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ७ किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापिवा । सदा ते जननीतुल्यां वृत्तिं वहित राघवः ॥ ८ तस्यैव त्वमनर्थाय किं निमित्तामहोद्यता । त्वं मयात्मिवनाशाय भवनं स्वं निवेशिता ॥ ९

T. अपिवेति अथवेत्यर्थे निपातः ।

१. तेजसा पुना

<sup>2.</sup> अनुभू ते.पसर्गः ग्रहावेशकृतवेष्टन्यम् ।

अविज्ञानान्नृपसुता व्याली तीक्ष्णविपा यथा । जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् ॥ अपराधं कमुद्दिरय त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम् । कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा श्रियम्।। जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम् । परा भवति मे त्रीतिर्र्धा तनयमप्रजम् ॥ १२ अपरयतस्तु में रामं नष्टा भवति चेतना । तिष्ठेह्नोको विना सूर्यं सस्यं वा सिळळं विना ॥१३ न तु रामं विना देहे तिष्टेतु मम जीवितम्। तदलं त्यच्यतामेप निश्चयः पापनिश्चये॥ १४ अपि ते चरणौ मूर्झा स्प्रशाम्येष प्रसीद मे । किसिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम् ॥ १५ अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । अस्तु यत्तत्त्वया पृर्वं व्याहृतं राघवं प्रति ॥ १६ स मे ज्येष्टः सुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ट इतीव मे । तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्।। तच्छूत्वा शोकसंतप्ता संतापयिस मां भृशम्। आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता !! इक्ष्वाकूणां कुळे देवि संप्राप्तः सुमहानयम् । अनयो नयसंपन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥ न हि किंचिद्युक्तं वा वित्रियं वा पुरा मम। अकरोस्त्वं विज्ञालाक्षि तेन न श्रद्धाम्यहम् ।। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । बहुशो हि सुवाले त्वं कथाः कथयसे सम ॥ २१ तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः । कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पञ्च च ॥ २२ अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे धृतात्मनः । कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥ २३ रोचयस्यभिरामस्य रामस्य ग्रुभलोचने । तव ग्रुश्रूपमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम् ॥ २४ रामोऽपि भरताद्भ्यस्तव शुश्रूषते सदा । विशेषं त्विय तस्मातु भरतस्य न लक्षये ॥ २५ शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनिक्रयाम् । कस्ते भूयस्तरां कुर्यादन्यत्र मनुजर्पभात् ॥ २६ बहूनां स्त्रीसहस्राणां वहूनां चोपजीविनाम् । परिवादोऽपवादो² वा राघवे नोपपद्यते ॥ सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । गृह्णाति मनुजन्याद्यः प्रियैर्विषयवासिनः॥ २८ सस्येन लोकाञ्जयति दीनान् दानेन राघवः । गुरूञ्शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान् ॥२९ सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम् । विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे ॥३० तस्मिन्नार्जवसंपन्ने देवि देवोपमे कथम् । पापमाशंससे रामे महर्षिसमतेजसि ॥ न स्मराम्यप्रियं वाक्यं छोकस्य प्रियवादिनः । स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यासि प्रियमप्रियम् ॥ क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता । अविहिंसा च भ्तानां तमृते का गतिर्मम ॥ मम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः । दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमहिसि ॥

<sup>1.</sup> शोकःवेशिववशे। राजा यितिनियमनस्यु-द्भृतं तत्त्ययेव व्याहरिति—अथवा एवं दारुणं वदन्ती मां परीक्षसे यदि तदस्तु। अथवा यत्तद्भयाहतं भवत्या पूर्वः स मे ज्येष्ठ इत्यादि तत् सेवार्थं कथितं भवेत्। तत् तसात् , श्रुत्वा रामाभिषेकश्रवणमात्रेण संतप्ता मां

संतापयसीति ॥

<sup>2.</sup> समूलमयशः परिवादः । निर्मूलमयशः आवादः ।

<sup>्</sup>र. इदं पद्यम् घ. नास्ति।

२, रामस्य घः।

्रिष्टिथिव्यां सागरान्तायां यत्किंचिद्धिगम्यते । तत्सर्वं तत्र दास्यामि मा च त्वां सन्युराविशेत्रै।। अञ्जलिं कुर्मि कैकेयि पादौ चापि रष्टशामि ते । शरणं भव रामस्य साधर्मो मामिह रष्टशेत्॥ इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तमचेतनम् । घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम् ॥ पारं शोकार्णवस्याश प्रार्थयन्तं पुनः पुनः । प्रत्युवाचाथ कैकेची रौद्रा रौद्रतरं वचः ॥ यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे । धार्भिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥३९ यदा समेता वहवस्त्वया राजपेयः सह । कथायिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यासि ॥ यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् ।तस्याः कृतं मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि॥ किल्विपं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप । यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भापसे ॥ ४२ शैच्यः इयेनकपोतीये स्वमांसं पक्षिणे द्दौ । अलर्कश्रक्षुपी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम् ॥४३ सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते । समयं मानृतं कार्पीः पूर्ववृत्तसनुस्मरन् ॥ स त्वं धर्मं परित्यच्य रामं राज्येऽभिषिच्य च । सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥ भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतम्। यत्त्वया संश्रुतं मद्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः॥ अहं हि विषयचैव पीत्वा वहु तवायतः । पद्यतस्ते सरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ४७ एकाहमपि पद्येयं यद्यहं राममातरम् । अञ्जलिं प्रतिगृह्यन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम ।। अरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात् ॥ एतावदुक्त्वा वचनं कैंकेयी विरराम ह । विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५० श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाक्यं परमदारुणम्। रामस्य च वने वासमैश्वर्यं भरतस्य च॥ ५१ नाभ्यभापत कैकेयीं मुहूर्त व्याकुलेन्द्रियः । प्रैक्षतानिमिपो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम् ॥ ५२ तां हि वज्रसमां वाचमाकर्ण्य हृद्यच्छिद्म्। दुःखशोकमयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत्॥ स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतम्। ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत्।। नष्टिचेत्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः । हृततेजा यथा सर्पो वभृव जगतीपतिः ॥ ५५ दीनयातुरया राजा इति होवाच कैकयीम् । अनर्थमिममर्थाभं केन त्वमुपदर्शिता ॥ ५६ भृतोपहतिचत्तेव व्यवन्ती मां न लज्जसे । शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥ 40 वालायास्तित्वदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् । कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम्।। ५८ राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीपे राघवं वने । विरमैतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन वा ॥ 49 यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च । नृशंसे पापसंकरुपे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि ॥ ξο किं नु दुःखमलीकं वा मिय रामे च पदयसि । न कथांचिद्दते रामाद्भरतो राज्यमावसेत्।। ६१ ुरामादपि हि तं मन्ये धर्मतो वलवत्तरम् । कथं द्रक्ष्यामि<sup>2</sup> रामस्य वनं गच्छेति भाषिते ॥६२

<sup>1.</sup> वने राघवं विशीर्णं वृणीपे इति योग्यिकया- । मित्युत्तत्त्र द्रक्ष्यासी द्रक्ष्यामीति वा योग्यिकयाध्याहारः ध्यं।हारः । ऋतम् अवस्यंभावि, तद्विपरातिन अनृतेन । साधीयान् । ति.।

अंसंभविना भावेनेत्यर्थः । खं मृत्युमाविश ग. ٤.

<sup>2.</sup> वश्यसीति तिलकः । असिन् पाठे मुखवर्ण-

कृता ख.।

मुखवर्णं विवर्णं तं यथैवेन्दुमुपप्छतम्। तां हि मे सुकृतां वुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चिताम् ॥ ६३ कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परेरिव हतां चमूम्। किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः॥ वालो वतायभैक्ष्वाकश्चिरं राज्यसकारयत् । यदा तु वहवो वृद्धा गुणवन्तो वहुश्रुताः ॥ ६५ परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि किमहं तदा । कैकेय्या क्विश्यमानेन पुत्रः प्रवाजितो मया।। यदि सत्यं व्याम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । किं मां वक्ष्यति कौंसल्या राघवे वनमास्थिते ॥ ६७ किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमी हशम्। यदा यदा च कौसल्या दासीवच सखीव च॥ भायांवद्भिगिनीवच मातृवचोपतिष्ठति । सततं त्रियकामा मे त्रियपुत्रा त्रियंवदा ॥ न मया सत्कृता देवी सत्काराही कृते तव । इदानी तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्विय ॥ ७० अपथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नामिवातुरम् । विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥ सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति । कृपणं वत वैदेही श्रोप्यति द्वयमिषयम् ॥ ७२ मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्। वैदेही वत मे प्राणाञ्ज्ञोचन्ती क्षपयिष्यति॥ ७३ हीना हिमवतः पार्श्वे किंनरेणेव किंनरी । न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने ॥ चिरं जीवितुमाशंसे रुद्रन्तीं चापि मैथिलीम् । सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम् । रूपिणीं विपसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः ॥ अनुतैर्वत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ती सम भापसे । गीतशब्देन संरुध्य छुव्धेो मृगमिवावधीः ॥ अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रयिणं ध्रुवम्। धिकारिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं त्राह्मणं यथा।। ७८ अहो दु:खमहो कुच्छूं यत्र वाचः क्षमे तव । दुःखमेवंविधं प्राप्तं पुराकृतमिवाशुभम् ॥ ७९ चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता । अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुद्वन्धिनी यथा ॥ ८० रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्ष्ये। वालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्॥८१ तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्ट्रमहिति । मया छिपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥ ८२ वालिशो वत कामात्मा राजा दशरथो भृशम् । स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति ॥ व्रतैश्च व्रह्मचंथेश्च गुरुभिश्चोपकिश्ततः । भोगकाले महत्कुच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ √नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्। स वनं प्रव्रजेत्युक्तो वाढिमित्येव वक्ष्यति ॥ ८५ यदि मे राघवः कुर्याद्वनं गच्छेति भापितः । प्रतिकूलं प्रियं मे स्थान्न तु वत्सः करिष्यति ॥ ८६ शुद्धभावो हि भावं मे न तु ज्ञास्यित राघवः । राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम् ॥ मृत्युरक्षमणीयं मां नियज्यति यसक्षयम् । मृते मिय गते रामे वनं मनुजपुंगवे ॥ इप्टे मम जने शेषे कि पापं प्रतिपत्स्यसे। कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति॥ ८९ /

<sup>-</sup>१. एतदारभ्य सार्थम् पंयम् ख. नारित ।

२. अस्यानन्तरम्—न हि प्रवाजिते रामे देवि मित्येव वक्ष्यति—इति च. छ.। जीवितुमुत्तहे—इति च. छ.।

३. अस्यानन्तरम्—स वनं प्रवजेत्युक्तो वाहर-

द्वादश: सगे:

१२९

दुःखान्यसहती देवी मामेवानुमरिष्यति । कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैक्षिभिः सह ॥ प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेथि सुखिता भव । मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः ॥ ९१ इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं पालियण्यसि । प्रियं चेद्भरतस्थैतद्रामप्रव्राजनं भवेत् ॥ मा स्म मे भरतः कार्पीत्प्रेतकुत्यं गतायुपः । हन्तानार्थे ममाभित्रे सकामा भव कैकिय।। मृते मिय गते रामे वनं पुरुपपुंगवे । सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारियज्यिस ॥ 98 त्वं राजपुत्रीवादेन<sup>1</sup> न्यवसो मम वेदमिन । अकीर्तिश्चातुला लोके श्रुवः परिभवश्च मे ॥ ९५ सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापऋतस्तथा । कथं रथैर्विभुर्यात्वा गजार्थेश्च मुहुर्मुहु: ॥ ५६ पद्भवां रामो महारण्ये वत्सो मे विचारिष्यति । यस्य त्वाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः ॥ अहंपूर्वाः पचन्ति सम प्रशस्तं पानमोजनम् । स कथं नु कपायाणि तिक्तानि कटुकानि च ॥९८ भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तथिष्यति । महाईवस्त्रसंवीतो भूत्वा चिरसुखोपितः ॥ ९९ कापायपरिधानस्तु कथं भूमें। निवत्स्यति । कस्यैतद्दारुणं वाक्यमेवंविधमचिन्तितम् ॥ १०० रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम् । धिगस्तु योपितो नाम शठाः स्वार्थपराः सदा॥ १०१ न व्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्थैव मातरम् ॥ अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंक्षे ममानुतापाय निविष्टभावे । किमिप्रयं पश्यिस मित्रिमित्तं हितानुकारिण्यथ वापि रामे॥ १०३ परित्यजेयुः पितरो हि पुत्रान् भार्याः पत्तीश्चापि कृतानुरागाः। कृत्सनं हि सर्वं कुपितं जगत्स्याद्दृष्ट्वेय रामं व्यसने निमम्मम् ॥ १०३ अहं पुनर्देवकुमाररूपमलंकृतं तं सुतमाव्रजन्तम्। नन्दामि परयन्निप दर्शनेन भवामि दृष्ट्रैव पुनर्युवेव ॥ १०४ विनापि सूर्येण भवेत्प्रवृत्तिरवर्पता वज्रधरेण वापि । रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित्त्वित चेतना मे ॥ १०५ विनाशकामामहितामित्रामावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम्। चिरं वताङ्केन धृतासि सपीं महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्॥ १०६ मया च रामेण च लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह। पुरं च राष्ट्रं च महीं सपर्वतां ममाहितानां च भवाभिहर्पिणी ॥ १०७ नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसद्य वाक्यं यदिहास भाषसे । न नाम ते केन मुखात्पतन्यधो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा ॥ १०८ न किंचिदाहाहितमित्रयं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्। कथं नु रामे ह्यभिरामवादिनि व्रवीपि दोपान् गुणनित्यसंमते ॥ १०९ े 1. राजपत्रीव्यपदेशमात्रेणेलर्थः । राजपुत्रि भवाभिभाषिणीतिः तिलके पाठान्तरम् ।

दैवेनेति तिलकः । दुरदृष्ट्यश्नेनेत्यर्थः ॥

| प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणइय वा सहस्रशो वा स्फुटिता महीं व्रज । |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकयराजपांसने ॥              | ११० |
| क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियंवदां प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीम् ।  |     |
| न जीवितुं त्वां विषहेऽमनोरमां दिधक्षमाणां हृद्यं सवन्धनम् ॥      | १११ |
| न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतः कुतो रतिः।     |     |
| ममाहितं देवि न कर्तुमईसि स्पृशामि पादाविप ते प्रसीद मे ॥         | ११२ |
| स भूमिपालो विलपन्ननाथवत्स्त्रिया गृहीतो हृद्येऽतिमात्रया ।       |     |
| पपात देव्याश्चरणौ प्रसारितावुभावसंस्पृत्य यथातुरस्तथा ॥          | ११३ |

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे कैकेयीनिवर्तनप्रयासो नाम द्वादश: सर्ग:

# त्रयोदशः सर्गः दशरथविला<sup>प</sup>ः

अतद् $\mathring{\mathbf{t}}^1$  महाराजं शयानमतथोचितम् $^2$ । ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम् ॥ १ अनर्थरूपासिद्धार्था ह्यभीता भयदर्शिनी । पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥ २ त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः । मम चेमं वरं कस्माद्विधारियतुमिच्छसि ॥ एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा । प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तं विह्वलन्निव ॥ मृते मिय गते रामे वनं मनुजपुंगवे । हन्तानार्थे ममामित्रे सकामा भव कैकिये ॥ ५ स्वर्गेऽपि खळु रामस्य कुशलं दैवतैरहम् । प्रत्यादेशादाभिहितं धारयिष्ये कथं वत ॥ Ę कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनम् । यदि सत्यं व्रवीम्येतत्तद्सत्यं भविष्यति ॥ अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् । रामो लब्धो महाबाहुः स कथं त्यज्यते मया।।८ शूरश्च कृतविद्यश्च जितकोधः क्षमापरः । कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥ 9 कथिमन्दीवरद्यामं दीर्घवाहुं महावलम् । अभिराममहं रामं प्रेषयिष्यामि दण्डकान् ॥ सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च । दुःखं नामानुपद्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥

<sup>1.</sup> अतदर्हं स्त्रीप्रणामानर्हम् ।

१. सकामा सु खिता भव ग.। /-

<sup>2.</sup> अतथोचितं अधःशयनानर्हम्।

{

यदि दु:खमनुत्पाद्य मम संक्रमणं भवेत् । अदु:खाईस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम् ॥ १२ नृशंसे पापसंकल्पे रामं सत्यपराक्रमम् । किं विप्रियेण कैकेयि प्रियं योजयसे मम ॥ १३ अकीर्तिरतुला लोके ध्रवः परिभवश्च में । तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः ॥ १४ अस्तमभ्यागमत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत । सा त्रियामा तथार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥ १५ राज्ञो विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी । तथैवोष्णं विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः ॥ १६ विळळापार्तव्हुःखं गगनासक्तळोचनः । न प्रभातं <sup>२</sup>त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूपणे ।। १७ कियतां मे द्या भद्रे रचितोऽयं मयाञ्जलिः। अथवा गम्यतां शीव्रं नाहमिच्छामि निर्धृणाम्।। नृशंसां कैकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं महत्। एवसुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जिलेः॥ १९ प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवित् । साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुपः ॥ प्रसादः क्रियतां देवि भद्रे राज्ञो विशेपतः । शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम् ॥ २१ कुरु साधु प्रसादं मे वाले सहृदया हासि । प्रसीद देवि रामो मे त्वदत्तं राज्यमन्ययम् ॥२२ लभतामसितापाङ्गे यशः परमवाप्स्यासि । मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च ॥ प्रियमेतद्भुरुओणि कुरु चारुमुखेक्षणे ॥

विशुद्धभावस्य हि दुष्टमावा ताम्रेक्षणस्याश्रुकलस्य राज्ञः ।
श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुर्नृशंसा न चकार वाक्यम् ॥ २४
ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभापिणीम् ।
समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥ २५
इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः ।
विवोध्यमानः प्रतिवोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः ॥ २६

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे दशरथविलापो नाम त्रयोदश: सर्गः

चतुर्दशः सर्गः

कैकेय्युपालम्भः

पुत्रशोकार्दितं पापा विसंझं पिततं भुवि । विचेष्टमानमुद्दीक्ष्य सैक्ष्वाकमिद्मत्रवीत् ॥ १ पापं कृत्वैव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम् । शेपे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थानुं त्वमईिस॥ २ आहुः सत्यं हि परमं धर्म धर्मविदो जनाः । सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः ॥३ मश्रुत्य हैक्यः इयेनाय स्वां तनुं जगतीपितः । प्रदाय पिक्षणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम् ॥ ४

देवेनेति तिलकः । दुरदृष्टके भ्यति ति. रा.। २. तव छ.।

तथा हार्लकस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्भत्याविमना ददौ ॥ सरितां तु पतिः स्वरूपां मर्यादां सत्यमन्वितः। सत्यानुरोधात्समये वेळां स्वां नाति र्यतेते ॥६ सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्ष्या वेदाः सत्येनैवाप्यते परम् ॥ सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः। स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तम।। ८ धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् । प्रव्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां व्रवीन्यहम् ॥९ समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि । अत्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्।१० एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । नाशकत्पाशमुन्मोक्तुं चलिरिन्द्रकृतं यथा ॥११ उद्भान्तहृदयश्चापि विवर्णवद्नोऽभवत् । स धुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचक्रान्तरं यथा ॥ विह्वलाभ्यां च नेत्राभ्यां पश्यन्तिव स भूपतिः । कुच्छाद्धेर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिद्मन्रवीत् ॥ यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरमौ पापे मया धृतः । तं त्यजामि स्वयं चैव तव पुत्रं सह त्वया।।१४ प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्रति । अभिषेकाय हि जनस्त्वरियण्यति मां ध्रुवम् ॥ १५ रामाभिषेकसंभारैस्तदर्थमुपकल्पितैः । रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सिळलिक्याम् ॥ त्वया सपुत्रया नैव कर्तव्या सिळळिकिया। व्याहन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्।। १७ न शक्तोऽचास्म्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्व तथामुखम् । हतहर्षं निरानन्दं पुनर्जनमवाङ्मुखम् ॥ १८ तां तथा बुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी ॥ १९ ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः । उवाच परुपं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्छिता ॥ २० किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुजोपमम् । आनायियतुमिक्कष्टं पुत्रं रामभिहार्हसि ॥ २१ स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम् । निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन ह्योत्तमः । राजा प्रचोदितोऽभीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमत्रवीत् ॥ धर्मवन्धेन वद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना । ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्ट्रमिच्छामि धार्मिकम् ॥ ततः प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे । पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते ॥ २५ वसिष्ठो गुणसंदङ्गः शिष्यैः परिवृतस्तदा । उपगृह्याशु संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥ २६ सिक्तसंमार्जितपथां पताकोत्तमभूषिताम्। विचित्रकुसुमाकीर्णां नानास्रग्भिर्विराजिताम्<sup>१</sup>॥ २७ संहष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणाम् । महोत्सवसमाकीर्णां राघवार्थे समुत्सुकाम् ॥ 26 चन्दनागरुध्रपेश्च सर्वतः परिधूपिताम् । तां पुरीं समीतक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम् ॥ २९ द्दर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाद्विजगणायुतम् । पौरजानपदाकीर्णं त्राह्मणेरुपशोभितम् ॥ ३० यष्टिमद्भिः सुसंपूर्णं सदस्यैः परमर्चितैः । तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम् ॥ ३१ वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिरावृतः । स त्वपदयद्विनिष्कान्तं सुमन्त्रं नाम सार्थिम् ॥

१. इदमर्थम् ग. नास्ति।

द्धारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम् । तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम् ॥ 33 चुिसप्टः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् । इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काछ्यनाः ॥ 38 औदुम्बरं भद्रपीठमभिषेकार्थमाहृतम् । सर्ववीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च ॥ ३५ क्षौद्रं द्धि घृतं लाजा द्भाः सुमनसः पयः। अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः॥ ३६ चतुरश्वो रथः श्रीमान्निस्त्रिशो धनुरुत्तमम् । वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसंनिभम् ॥ ३७ श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारश्च हिरण्मयः । हेमदामपिनद्वश्च ककुद्मान् पाण्डुरो वृपः ॥ 36 केसरी च चतुर्दृष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महावलः । सिंहासनं व्यावतनुः समिद्धश्च हुताज्ञनः ॥ ३९ - सर्ववादित्रसङ्घाश्च वेदयाश्चालंकृताः स्त्रियः। आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः॥४० पौरजानपद्श्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह । एते चान्ये च वहवः प्रीयमाणाः प्रियंवदाः ॥ ४१ अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः । त्वरयस्व महाराजं यथा समुद्तिऽहनि ॥ ४२ ंपुण्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात् । इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः॥ ४३ स्तुवत्रृपतिशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम् । तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसंमताः ॥ 88 ंन शेकुरभिसंरोढ़ूं राज्ञः प्रियचिकीर्पवः । स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजिज्ञवान् ॥ ४५ िवाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे । ततः सूतो यथाकालं पार्थिवस्य निवेशने ।। ४६ सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपितम्। यथा नन्दित तेजस्वी सागरो भास्करोद्ये॥ ४७ . प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दय नः स्वतः । इन्द्रमस्यां तु वेलायामभितुष्टाव मातलिः ॥ ४८ सोऽजयदानवान् सर्वास्तथा त्वां वोधयाम्यहम्। वेदाः सहाङ्गविद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं विभुम्।। ब्रह्माणं चोधयन्त्यच तथा त्वां चोधयाम्यहम् । आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम् ॥ वोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां वोधयाम्यहम् । उत्तिष्ठाशु महाराज कृतकौतुकमङ्गलः ॥ 48 विराजमानो वपुपा मेरोरिव दिवाकरः । सोमसूर्यो च काकुत्स्थ शिववेश्रवणाविप ॥ ५२ वरुणश्चाम्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते । गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम् ॥ 43 बुध्यस्व राजशार्दूळ कुरु कार्यमनन्तरम् । उदातिष्ठत रामस्य समयमाभिपेचनम् ॥ 48 ेपौरजानपदेश्चापि नैगमेश्च कृतात्मभिः । स्वयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति ॥ ५५ क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन् राघवस्याभिपेचनम्। यथा द्यपालाः पद्मवो यथा सेना ह्यनायका।। ५६ यथा चन्द्रं विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम् । एवं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते ॥ मुद्देति तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् । अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ॥ ५८ ततः स राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्रति । शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुद्वीक्योवाच धार्मिकः ॥ ५९ र्िन्तु मृत्छु मर्माणि मम भूयो निक्ठन्तिस । सुमन्त्रः करूणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवम्।। दैवेनेति तिलकः । दुरहृष्टे हेशाद्पाकमत् । यदा वक्तुं स्वयं दैन्यात्र शशाक महीपतिः ॥ ६१

तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच ह । सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्पसमुत्सुकः ॥ ६२ प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राया वशमेयिवान् । तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनम् ॥ ६४ राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा । स मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥ ६४ निर्जगाम च संप्रीत्या त्वरितो राजशासनात्। सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया॥६५ व्यक्तं रामोऽभिषेकार्थमिहायास्यति धर्मवित । इति सूतो मितं छत्वा हर्पेण महता वृतः ॥ ६६ निर्जगाम महावाहो राघवस्य दिदृक्षया । सागरहृद्संकाशात्सुमन्त्रोऽन्तः पुराच्छुभात् ॥ ६० निष्क्रम्य जनसंवाधं दृद्शे द्वारम्यतः ॥ ३

ततः पुरस्तात्सह्सा विनिर्गतो महीपतीन् द्वारगतान् विछोकयन् ।
ददर्श पौरान् विविधान् महाधनानुपस्थितान् द्वारसुपेत्य विष्ठितान् ॥ ६८
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां सहितायां
अयोध्याकाण्डे कैकेय्युपालम्भो नाम चतुर्दशः सर्गः

# पञ्चद्शः सर्गः सुमन्त्रप्रेषणम्

ते तु तां रजनीमुख्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपतस्थुरुपस्थातुं सभां राजपुरोहिताः ॥ १ अमात्या वलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । राघवस्याभिपेकार्थे प्रीयमाणास्तु संगताः ॥ २ अमिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकिष्पतम् । लाञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम् ॥ १ अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकिष्पतम् । काञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम् ॥ १ रथश्च सम्यगास्तीणों भास्वता व्याघ्रचर्मणा । गङ्गायमुनयोः पुण्यात्संगमादाहृतं जलम् ॥ १ याश्चान्याः सिरतः पुण्या हृदाः कूपाः सरांसि च । प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यन्वाहाश्च क्षीरिणः ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः । सलाजाः क्षीरिभिश्चन्ना घटाः काञ्चनराजताः॥ १ पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । क्षीद्रं दिध घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः ॥ ८ वश्चाश्चैव शुभाचाराः सर्वाभरणभूषिताः । चन्द्रांशुविकचप्रख्यं काञ्चनं रत्नभूषितम् ॥ १ सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम् । चन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्त्रं च पाण्डरम् ॥ १० सज्जं द्वितकरं श्रीमदिभिषेकपुरस्कृतम् । पाण्डरश्च वृषः सज्जः पाण्डरोऽश्वश्च सुस्थितः ॥ ११ प्रसृतश्च गतः श्रीमानौपवाद्यः प्रतीक्षते । अष्टौ च कन्या माङ्गल्याः सर्वाभरणभूषिताः॥११

२. अस्यानन्तरम् — अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । त्च्छुत्वा मिन्त्रणो वावयं राजा मान्त्रणमत्रवित् ॥ सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीव्रमानय सुन्दरम् । — इति ग, ।

२. इदमर्थम् ग. नास्ति।

इ. अस्य स्थाने—अष्टो च वत्या रुचिरा मत्तश्र वरवारणः—इति ग. ।

र्झीदित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे। इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये संभ्रियेताभिषेचनम्॥ १३ तथाजातीयसादाय राजपुत्राभिषेचनम् । ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम् ॥ १४ ्र अपद्यन्तोऽब्रुवन् को नु प्राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् । न पद्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः ॥१५ यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। इति तेपु ब्रुवाणेपु सार्वभौमान् महीपतीन्।। १६ अत्रवीत्तानिदं सर्वान् सुमन्त्रो राजसत्कृतः । रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितोऽस्म्यहम् ॥ पूज्यां राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः । अहं पृच्छामि वचनात्सुखमायुष्मतामहम् ॥ १८ राज्ञः संप्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणम् । इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित् ॥ १९ 🚬 सदा सक्तं च तद्वेदम सुमन्त्रः प्रविवेदा ह<sup>3</sup> । तुष्टावास्य तदा वंदां प्रविदय च विद्यां पतेः ॥२० शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । सोऽत्यासाद्य तु तद्देश्म तिरस्करणिमन्तरा ॥ २१ आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम् । सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावि ॥ २२ वरुणआग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते । गता भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव ॥ २३ बुध्यस्य नृपशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम् । ब्राह्मणा वलमुख्याश्च नैगमाश्चागता नृप ॥ २४ दर्शनं तेऽभिकाङ्क्षन्ते प्रतिबुध्यस्व राघव । स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम् ॥ २५ ूप्रतिचुध्य ततो राजा इदं वचनमत्रवीत् । राममानय सूतेति यदस्यभिहितोऽनया ॥ २६ किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिहन्यते । न चैव संप्रसुप्तोऽहमानयेहाशु राघवम् ॥ २७ इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात्पुनः। स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्।। २८ निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्। प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वजशोभितम्।। २९ हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् । स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः॥ ३० अभिषेचनसंयुक्ताः सर्वछोकस्य हृष्टवत् । ततो ददर्शे रुचिरं कैछासशिखरप्रभम् ॥ ३१ रामवेदम सुमन्त्रस्तु शक्रवेदमसमप्रभम् । महाकवाटसंयुक्तं वितर्दिशतशोभितम् ॥ ३२ काञ्चनप्रतिमैकायं मणिविद्रुमतोरणम् । शारदाभ्रघनप्रख्यं दीप्तं मेरुगुहोपमम् ॥ 33 मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहद्भिरलंकृतम् । मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनागरुधूपितम् ॥ ३४ गन्धान् मनोज्ञान् विसृजदार्दुरं शिखरं यथा । सारसैश्च मयूरैश्च निनदद्भिर्विराजितम् ॥ ३५ सुकृतेहामृगाकीण सुकीण भित्तिभिस्तथा । मनश्रक्षुश्च भूतानामाददित्रग्मतेजसा ॥ ३६ चन्द्रभास्करसंकाशं कुवेरभवनोपमम् । महेन्द्रधामप्रतिमं नानापक्षिसमाकुलम् ॥ ३७ ्मेरुशृङ्गसमं सृतो रामवेदम दद्शे ह । उपिथतैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः ॥ 36 उपादाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदैर्जनैः । रामाभिषेकसुमुखैरुन्मुखैः समछंकृतम् ॥ ३९ मर्हामेघसमप्रख्यमुद्यं सुविभूषितम् । नानारत्नसमाकीर्णं कुटजकैरातकावृतम् ॥ 80

| स वाजियुक्तेन रथेन सारथिनैराकुछं राजकुछं विछोकयन्।                           | , , ,     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| वरूथिना रामगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि रञ्जयन् ॥                      | 83        |
| ततः समासाद्य महाधनं महत्प्रहृष्टरोमा स वभूव सारिथः।                          | , <b></b> |
| मृगैर्मयूरैश्च समाकुळोल्वणं गृहं वराईस्य शचीपतेरिव ॥                         | ४२        |
| स तत्र कैलासिनभाः स्वलंकृताः प्रविदय कक्ष्यास्त्रिद्शालयोपमाः ।              | •         |
| प्रियान्नरान् राममते स्थितान् वहूनपोद्य शुद्धान्तसुपस्थितो रथी ॥             | ४३.       |
| स तत्र ग्रुश्राव च हर्पयुक्ता रामाभिषेकार्थयुता जनानाम्।                     | :         |
| नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रसृष्टाः ॥ 🕟                | 88        |
| महेन्द्रसद्मप्रतिमं तु वेरम रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टम्।                    |           |
| ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुचं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः॥                        | 8५        |
| उपस्थितैरञ्जलिकारिभिश्च सोपायनैजीनपदैरनेकै:।                                 |           |
| कोट्या परार्धेश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपथं ददर्श ॥                      | ४६        |
| ततो महामेघमहीघरासं <sup>1</sup> प्रभिन्नमसङ्खुशमप्रसह्यम् ।                  |           |
| रामौपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुंजयं नागमुदयकायम्॥                             | 98;       |
| स्वलंकृतान् साश्वरथान् सकुञ्जरानमात्यमुख्याञ्ज्ञतज्ञश्च वहभान् ।             | Ġ         |
| व्यपोद्य सूतः सहितान् समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविवेश ॥                       | ४८        |
| तदद्रिकूटाचलमेघसंनिभं महाविमानोत्तमवेदमसंघवत्।                               |           |
| अव्रार्थमाणः प्रविवेश सारिथः प्रभूतरत्नं मकरो यथार्णवम् ॥                    | :88       |
| इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां |           |
| वालकाण्डे सुमन्त्रप्रेषणं नाम पञ्चदशः सर्गः                                  |           |

षोडशः सर्गः रामप्रस्थानम्

स तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम् । प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित् ॥ १ प्रासकार्मुकविश्रद्भिर्युविभर्मृष्टकुण्डलैः । अप्रमादिभिरेकाप्रैः स्वनुरक्तेरिधिष्ठताम् ॥ २ तत्र काषायिणो वृद्धान् वेत्रपाणीन् स्वलंकतान् । ददर्शनिष्ठितान्द्वारि स्व्यध्यक्षान्सुसमाहितान् ॥ ते समीक्ष्य समायान्तं रामाप्रियचिकीर्षवः । सहसोत्पिपताः सर्वे स्वासनेभ्यः ससंभ्रमम् ॥४ । तानुवाच विनीतात्मा सुमन्त्रः प्रविचक्षणः । क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥५ ते राममुपसंगम्य भर्तुः प्रियचिकीर्षवः । सहभार्याय रामाय क्षिप्रमेवण्वचिक्षरे ॥

<sup>1</sup> प्रभिन्नं मत्तम्।

ॅॅंप्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः । तत्रैवानाययामास राववः प्रियकाम्यया' ॥ S ं तं वैश्रवणसंकाशमुपविष्टं स्वलंकतम् । दृदर्श सूतः पर्यङ्के सौवर्णे सोत्तरच्छदे ॥ 9 स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्यजनहस्तया । उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा ॥ १० तं तपन्तमिवादित्यमुपपन्नं स्वतेजसा । ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत् ॥ 88 प्राञ्जिल्सतु सुखं पृष्ट्वा विहारशयनासने । राजपुत्रमुदाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥ १२ कौसल्यासुत्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । महिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्।। एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः । ततःसमानयामास सीतामिद्मुवाच ह ॥ १४ देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रयेते ध्रुवं किंचिदाभिपेचनसंहितम् ॥ १५ लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुद्क्षिणा । संचोद्यति राजानं मद्र्थं मद्रिरेक्षणे ॥ १६ सा प्रहृष्टा रहाराजं हितकामानुवर्तिनी । जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥ १७ विष्ट्या खळु महाराजो महिष्या थ्रियया सह । सुमन्त्रं प्राहिणोद्दूतमर्थकामकरं मम॥ 26 याहरी। परिपत्तत्र ताहरो। दूत आगतः । ध्रुवमचैव मां राजा यौवराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ 🔫 हुन्त ज्ञीत्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम् । सह त्वं परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व च ॥ २० पतिसंमानिता सीता भर्तारमिसतेक्षणा । आद्वारमनुवत्राज मङ्गलान्यभिद्ध्युपी ॥ राज्यं द्विजातिभिर्जुष्टं राजसूयाभिपेचनम् । कर्तुमईति ते राजा वासवस्येव लोककृत् ॥ २२ दीक्षितं व्रतसंपन्नं वराजिनधरं गुचिम् । कुरङ्गशृङ्गपाणिं च परयन्ती त्वां भजाम्यहम् ॥ २३ पूर्वा दिशं वज्रवरो दक्षिणां पातु ते यमः । वरुणः पश्चिमामाशां घनेशस्तूत्तरां दिशम् ॥ २४ अय सीतामनुज्ञाप्य कृतकीतुकमङ्गलः । निश्चकाम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात् ॥ पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः । लक्ष्मणं द्वारि सोऽपदयत्प्रह्वाञ्जलिपुटं स्थितम् ॥ २६ अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत् सुहज्जनैः । स सर्वानर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्दा च ॥ ततः "पर्वतसंकाशमारुरोह रथोत्तमम् । वैयाव्रं पुरुपव्याव्रो राजतं राजनन्दनः ॥ २८ मघनाद्मसंवाधं मणिविद्रुमभूषितम् । मुन्जन्तिमव चक्षंषि प्रभया सूर्यवर्चसम्।। २९ करेणुशिशुकल्पैश्च युक्तं परमवाजिभिः । हरियुक्तं सहस्राक्षे रथिमन्द्र इवाशुगम् ॥ ३० प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्विलतः श्रिया । स पर्जन्य इवाकारो स्वनवानभिनाद्यन् ॥ ३१ ्रनिकेतान्निर्ययौ श्रीमान् महाभ्रादिव चन्द्रमाः । छत्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः॥३२ राघवप्रियकाम्यया

च. छ.।

च. ।

पावक-

र्राक्तरीक्षा देखें चे.। माणहेमविभूपितम्

दैवेनेति तिलकः । दुरदृष्टके ते

ਚ.

जुगोप श्रातरं श्राता रथमास्थाय पृष्टतः । ततो हलहलाशव्दस्तुमुलः समजायत ॥ ३३ तस्य निष्क्रमरः गस्य जनौवस्य समन्ततः । ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसंनिभाः ॥३४ अनुजग्मुस्तदा रामं शतशोऽथ सहस्रशः । अत्रतश्चास्य संनद्धाश्चन्द्नागरुक्षिताः ॥ ३५ खङ्गचापधराः शूरा जग्मुराशंसवो जनाः । ततो वादित्रशव्दाश्च स्तुतिशव्दाश्च वन्दिनाम् ॥३६ सिंहनादाश्च शूराणां तथा शुश्रुविरे पथि । हम्येवातायनस्थाभिभूषिताभिः समन्ततः ॥ ३७ कीर्यमाणः सुपुष्पौवर्ययो स्त्रीभिरिदंमः । रामं सर्वानवद्याङ्ग्यो रामिपित्रीपया ततः ॥३८ वचोभिरश्रयहम्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे । नूनं नन्दित ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥३८ पश्यन्ती सिद्धयात्रं त्वां पित्र्यं राज्यमवस्थितम् । सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम्॥ अमन्यन्त हि ता नार्यो रामस्य हृदयप्रियाम् । तथा सुचिरतं देव्या पुरा नूनं महत्तपः ॥ ४१ रोहिणीय शशाङ्केन रामसंयोगमाप या । इति प्रासादश्केषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः ॥ ४२ शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृताः । आत्मसंपूजनैः श्रुण्वन् ययौ रामो महापथम् १॥४३

स राघवस्तत्र कथाप्रपञ्चाञ्जुश्राव लोकस्य समागतस्य। आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहृष्टक्तपस्य पुरे जनस्य ॥ 88 एष श्रियं गच्छति राघवोऽद्य राजप्रसादाद्विपुलां गमिष्यन्। एते वयं सर्वसमृद्धकामा एषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥ ४५ लाभो जनस्यास्य यदेष सर्वं प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय। न द्यप्रियं किंचन जातु कश्चित्पदयेत्र दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्।। ४६ स घोषवद्भिश्च हयैर्मतङ्गजैः पुरःसरैः स्वस्तिकसूतमागधैः। महीयमानः प्रवरेश्च वादकैरभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ ॥ ४७ करेणुमातङ्गरथाश्वसंकुलं महाजनौघप्रतिपूर्णचत्वरम् । प्रभूतरत्नं बहुपण्यसंचयं ददर्श रामो रुचिरं महापथम् ॥ 86 इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंदातिसहस्रिकायां संहितायां

सप्तदशः सर्गः

अयोध्याकाण्डे रामप्रस्थानं नाम पोडशः सर्गः

रामागमनम्

स रामो रथमास्थाय संप्रहृष्टसुहुज्जनः। पताकाध्वजसंपन्नं महार्हागरुधूपितम् ॥ अपद्यन्नगरं श्रीमान्नानाजनसमाकुलम्। स गृहैरभ्रसंकाद्यैः पाण्डरैरुपशोभितम्॥

<sup>1.</sup> आत्मसंपूजनैरित्युपलक्षणे तृतीया । उप- | इदमर्थम् छ. वृद्यते । छ. क्ष्यते । १० राम्प्रि

२२

ैराजमार्गं ययौ रामो मध्येनागरुधूपितम् । चन्द्नानां च मुख्यानामगरूणां च संचयैः॥ ३ उत्तमानां च गन्धानां श्रीमकौशाम्वरस्य च । अविद्धाभिश्च मुक्ताभिरुत्तमैः स्फाटिकैरपि॥ ४ . शोभमानमसंवाधं तं राजपथमुत्तमम् । संवृतं विविधैः पण्यैर्भक्ष्यैरुचावचैरपि ॥ दृद्री तं राजपथं दिवि देवपथं यथा । दृध्यक्षतह्विर्छाजैर्धूपैरगरुचन्द्रै: ॥ नानामाल्योपगन्धेश्च सदाभ्यर्चितचत्वरम् । आज्ञीर्वादान् बहुन् शृण्वन् सहद्भिः समुदीरितान्॥ यथाई चापि संपूज्य सर्वानेव नरान् ययौ । पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहै: ॥ अद्योपादाय तं मार्गमिभिपिक्तोऽनुपालय । यथा स्म लालिताः पित्रा यथा पूर्वैः पितामहैः ॥ ९ ततः सुखतरं रामे वस्त्यामः संति राजनि । अलमद्य हि भुक्तेन परमार्थेरलं च नः ॥ यथा पश्येम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम् । ततो हि नः प्रियतरं नान्यत्किचिद्भविष्यति॥ यथाभिषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः । एताश्चान्याश्च सुदृदामुदासीनः कथाः सुभाः॥१२ आत्मसंपृजनीः श्रुण्वन् ययौ रामो महापथम् । न हि तस्मान्मनः कश्चिचक्षुपी वा नरोत्तमात् नरः शकोत्यपाक्रप्ट्रमतिकान्तेऽपि राघवे । यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यिति ॥१४ निन्दितः स भवेहोके स्वात्माप्येनं विगर्हते । सर्वेपां हि स धर्मात्मा वर्णानां क्रुरते दयाम ॥ ्चतुर्णा हि वयःस्थानां तेन ते तमनुत्रताः । चतुष्पथान् देवपथांश्चैत्यान्यायतनानि च ॥ १६ प्रदक्षिणं परिहरन् जगाम नृपतेः सुतः । स राजकुलमासाद्य मेघसंघोपमैः शुभैः ॥ प्रासादभुक्कैविविधेः कैलासिश्चरोपमैः । आवारयद्भिर्गगनं विमानैरिव पाण्डरैः ॥ 26 वर्धमानगृहैश्चापि रत्नजालपारिष्कृतैः । तत्पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रभवनोपमम् ॥ १९ राजपुत्रः पितुर्वेदम प्रविवेदा श्रिया ज्वलन् । स कक्ष्या धन्विभिर्गुप्तास्तिस्रोऽतिक्रम्य वाजिभिः पदातिरपरे कक्ष्ये द्वे जगाम नरोत्तमः । स सर्वाः समितक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः ॥ संनिवर्स जनं सर्वं ग्रुद्धान्तं पुनरभ्यगात् ॥

ततः प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो मुदितो नृपात्मजे । प्रतीक्षते तस्य पुनर्विनिर्गमं यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे रामागमनं नाम सप्तदशः सर्गः

अष्टादशः सर्गः वनवासनिदेशः

१. त्रीडास्त्राअलितं वन्दमानं नृपतिः शोकाकुल्तिचेतनः—इति ख.

रामेत्युक्त्वा च वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः । शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभापितुरा। तद्पूर्वं नरपंतर्द्याः रूपं भयावहम् । रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्प्रष्ट्रेव पन्नगम् ॥ 8 इन्द्रियेरप्रहृष्टेस्तं शोकसंतापकिश्तिम् । निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्॥ ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तिमव सागरम् । उपन्तुतिमवादित्यमुक्तानृतमृषिं यथा।। अचिन्त्यकरुपं हि पितुस्तं शोकसुपधारयन् । वभूव संरव्धतरः समुद्र इव पर्वणि ॥ चिन्तयामास च तदा रामः पितृहिते रतः । किंस्विद्धैव नृपतिर्न मां प्रस्मिननद्ति ॥ अन्यदा मां पिता हृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति । तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवृत्ते ॥९ स द्रीन इव शोकार्तो विपण्णवदनद्युतिः । कैकेयीमिथवाद्यैव रामो वचनमत्रवीत् ॥ ्रकचिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्येन मे पिता । कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसाद्य ॥ ११ अप्रसन्नमनाः किं नु सदा मां प्रति वत्सलः । विवर्णवदनो दीनो न हि मामभिभापते ॥१२ शारीरो मानसो वापि कचिदेनं न वाधते । संतापो वाभितापो वा दुर्छभं हि सदा सुखम् ॥ कचित्र किंचिद्भरते कुमारे प्रियद्शेने । शत्रुप्ते वा महासत्त्वे मातूणां वा ममाशुभम् ॥ .88 अतोषयन् महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः । मुहूर्तमिप नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे ॥ १५ यतोमूळं नरः पर्येत्प्रादुर्भाविमहात्मनः । कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रस्यक्षं सित दैवते ॥ .१६ किचते परुषं किंचिदिसिमानात्पिता सम । उक्तो भवत्या कोपेन येनास्य लुलितं मनः'।। १७ एतदाचक्ष्व मे देवि तत्त्वेन परिष्टच्छतः । किनिमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे ॥ 26 एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । उवाचेदं सुनिर्रुजा धृष्टमात्महितं वचः ॥ १९ न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन। किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयात्राभिभाष्ते॥ २० प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्योपवर्तते । तदवद्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम ।। एष मह्यं वरं दत्वा पुरा मामभिपूज्य च । स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ २२ अतिसृज्य द्दानीति वरं मम विशां पतिः । स निरर्थं गतजले सेतुं वन्धितुमिच्छति ॥ धर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि । तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा ॥ यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाशुभम् । करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्।। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्विय तन्न विपत्स्यते। ततोऽहमिभधास्यामि न होष त्विय वक्ष्यति॥ २६ एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् । उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसंनिधौ ॥ अहो धिङ्नाईसे देवि वक्तुं मामीदृशं वचः । अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ अक्षयेयं विषं तीक्षणं मज्जेयमपि चार्णवे । नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥ तद्ब्रहि वचनं देवि राज्ञो यद्भिकाङ्क्षितम् । करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ ३० तमार्जवसमायुक्तमनार्था सत्यवादिनम् । उवाच् रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम् ॥

<sup>1,</sup> यतोमूलामिति यन्मूलमित्यर्थे आपीमिति तिलकः

४१

💆 पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव । रक्षितेन वरौ दत्तौ सज्ञल्येन महारणे ॥ ३२ं ुतत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् । गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव ॥ 33 यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि । आत्मानं च नरश्रेष्ट मम वाक्यमिदं शृणु ॥ ३४ संनिदेशे पितुस्तिष्ट यथानेन प्रतिश्रुतम् । त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पञ्च च ॥ 34 भरतस्त्वभिषिच्येत यदेतद्भिषेचनम् । त्वद्र्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥ ३६ सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाचीरधरो वस ॥ ३७ भरतः कोसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमाम् । नानारत्नसमाकीर्णा सवाजिरथकुञ्जराम् ॥ 36 एतेन त्वां नेरन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्छतः । शोकसंक्षिप्रवद्नो न शकोति निरीक्षित्रम ॥ ३९ एतत्क्करु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । सत्येन महता राम तारयस्य नराधिपम् ॥ 80

इतीव तस्यां परुपं वदन्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकम् । प्रविवयथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्रव्यसनाभितप्तः ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे वनवासनिदेशो नाम अष्टादशः सर्गः

# एकोनविंशः सर्गः

#### रामप्रतिज्ञा

तद्प्रियमित्रत्रो वचनं मरणोपमम् । श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेद्मत्रवीत् ॥ १ एवमस्त गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः । जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन् ॥ इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः । नाभिनन्दति दुर्धपीं यथापूर्वमारिदमः ॥ 3 मन्युर्न च त्वया कार्यो देवि वृमि तवायतः । यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ४ हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च । नियुज्यमानो विस्रव्धः किं न कुर्यामहं प्रियम् ॥ ५ अलीकं मानसं त्वेकं हृद्यं दहतीव मे । स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिपेचनम् ॥ अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च । हृष्टे। भ्रात्रे स्वयं द्द्यां भरतायाप्रचोदितः॥ किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः । तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन् ॥ तदाश्वासय हीमन्तं किन्वदं यन्महीपतिः । वसुधासक्तनयनो मन्दमश्राणि मुख्यति ॥ गच्छन्तु चैवानयितुं दूताः शीघजवैईयैः । भरतं मातुलकुलादयैव नृपशासनात् ॥ दण्डकारण्यमेपोऽहमितो गच्छामि सत्वरः । अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ॥ ११ सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकयी । प्रस्थानं श्रद्धाना हि त्वर्यामास राघवम् ॥ ्रद्तरं भवत याह्यन्ति दूताः शीवजवैर्हयैः । भरतं मातुलकुलादुपावर्तियतुं नराः ॥ होडाह्याअलि: त्सुकस्य विलम्बनम्। राम तस्मादितः शीघं वनं त्वं गन्तुमईसि॥१४ ब्रीडान्वितः स्वयं यच नृपस्त्वां नाभिभाषते । नैतिर्दिनचित्ररश्रेष्ट मन्युरेषोऽपनीयतात्॥ । ३ त यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्माद्भित्वरन् । पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा धिकप्टमिति । नःश्वस्य राजा शोकपरिष्छतः । मूर्चिछतो न्यपतत्तरिमन् पर्यङ्के हेमभूपिते ।। १७ रामोऽप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः । कशयेवाहतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः॥१८ तद्प्रियमनार्याया वचनं दारुणोद्यम् । श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयी वाक्यमव्रवीत् ॥ १९ नाहमर्थपरो देवि छोकमावस्तुमुत्सहे । विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं केवछं धर्ममास्थितम् ॥ २० यदत्रभवतः किंचिच्छक्यं कर्तुं प्रियं मया । प्राणानिप परित्यच्य सर्वथा कृतमेव तत् ॥ २१ न हातो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरम् । यथा पितारे शुश्रूपा तस्य वा वचनक्रिया ॥ अनुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम् । वने वत्स्यामि विजने वर्पाणीह चतुर्दश ॥ 23 न नूनं मिय कैकेयि किंचिदाशंससे गुणम्। यद्राजानमयोचस्त्वं ममेश्वरतरा सर्ता॥ २४ यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्। ततोऽधैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनम्।। २५ भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूषेच पितुर्यथा । तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः॥ स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता । शेकादशक्तुवन् वक्तुं प्ररुराद महास्वनम् ॥ २० वन्दित्वा चरणौ रामो विसंज्ञस्य पितुस्तथा । कैकेय्याश्चाप्यनार्याया निष्पपात महाद्युतिः॥ स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम्। निष्क्रम्यान्तः पुरात्तस्मात्स्वं दद्शे सुहज्जनम्॥ तं बाष्पपरिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगाम ह । लक्ष्मणः परमकुद्धः सुमित्रानन्द्वर्धनः ॥ आभिषेचिनकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम् । शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्राविचालयन् ॥ ३१ न चास्य महतीं छक्सीं राज्यनाशोऽपकर्षति । छोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्ष्पा।। न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम् । सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ।। ३३ प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते । विसर्जियित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान्॥३४ धारयन् सनसा दुःखिमिन्द्रियाणि निगृह्य च । प्रविवेशात्मवान् वेश्म मातुरिप्रयशंसिवान् ॥३५ सर्वो ह्यभिजनः श्रीमाञ्श्रीमतः सत्यवादिनः । नालक्षयत रामस्य किंचिदाकारमानने ॥ ३६ उचितं च महावाहुर्न जहौ हर्षमात्मनः । शारदः समुदीर्णांशुश्चन्द्रस्तेज इवात्मजम् ॥ वाचा मधुरया रामः सर्वं संमानयञ्जनम् । मातुः समीपं धर्मात्मा विवेश महायशाः ॥ ३८ तं गुणैः समतां प्राप्तो भ्राता विपुलविक्रमः। सौमित्रिरनुवत्राज धार न् दुःखमात्मजम्॥३९ प्रविद्य वेदमातिभृशं मुदान्वितं समीक्ष्य तां चार्थविपत्तिमागताम् ।

्न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहुज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्कया ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे रामप्रतिज्ञा नाम एकोनविद्याः सर्गः नाम र

#### विंशः सर्गः

#### कौसल्याकन्दः

तरिंमस्तु पुरुषव्यावे निष्कामति कृताञ्जलौ । आर्तशब्दो महाञ्जञ्जे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च । गतिर्यः शरणं चापि स रामोऽद्य प्रवत्स्यति ॥२ कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । तथैव वर्तते ऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥ ३ न कुष्यसमिश्राप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्। कुद्धान्प्रसादयन् सर्वान् स इतोऽरा प्रवत्स्यति॥ अबुद्धिर्वत नो राजा जीवलोकं चरत्ययम् । यो गतिं सर्वलोकानां परित्यजित राघवम् ॥ ५ इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । पतिमाचुकुशुश्चैव सस्वरं चापि चुकुशुः ॥ स हि चान्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपितः । पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने ॥ ७ रामस्त भूशमायस्तो निःश्वसन्निव कुञ्जरः । जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ ८ सोऽपद्यत्पुरुपं तत्र वृद्धं परमपूजितम् । उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान् वहून् ॥ दृष्ट्वैव तु तदा रामं ते सर्वे सहसोत्थिताः । जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम् ॥ १० प्रविदय प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां दद्शे सः । त्राह्मणान् वेदसंपन्नान्वृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान् ॥ -त्रणम्य रामस्तान् वृद्धांस्तृतीयायां द्दर्श सः । स्त्रियो वृद्धाश्च वालाश्च द्वाररक्षणतत्पराः॥१२ वर्धां पत्वा प्रहृष्टास्ताः प्रविदय च गृहं स्त्रियः । न्यवेदयन्त त्वरिता राममातुः प्रियं तदा ॥१३ कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता । प्रभाते त्वकरोत्पूजां विष्णोः पुत्रहितैषिणी ॥ सा क्षीमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा । अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला ॥ १५ प्रविदय च तदा रामो मातुरन्तः पुरं शुभम् । ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् ॥ देवकार्यनिमित्तं च तत्रापद्यत्समुद्यताम् । दृध्यक्षतघृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा ॥ ळाजान् माल्यानि शुक्ठानि पायसं क्रसरं तथा । समिधः पूर्णेकुम्भांश्चं ददर्शे रघुनन्दनः ॥१८ तां ग्रुक्कक्ष्मैमसंवीतां व्रतयोगेन किर्शिताम् । तर्पयन्तीं ददर्शाद्भिर्देवतां वरवर्णिनीम् ॥ १९ सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम् । अभिचकाम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥ २० स मातरमभिक्रान्तामुपसंगृह्य राघवः । परिष्वक्तश्च वाहुभ्यामुपाद्यातश्च मूर्घनि ॥ २१ तमुवाच दुराधर्षं राघवं सुतमात्मनः । कौसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः ॥ २२ वृद्धानां धर्मशीलानां राजपीणां महात्मनाम् । प्राप्तुद्यायुश्च कीर्ति च धर्म चाप्युचितं कुले ॥२३ सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पर्य राघव । अद्यैव हि त्वां धर्मात्मा यैविराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ २४ दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः । मातरं राघवः किंचित् 'प्रसार्याञ्जलिमव्रवीत् ॥ २५ सा हुटा निर्वतिस्थ गौरवाच तदानतः । प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुमुपचक्रमे ॥ २६ ्रहारं भवत यामधीपे महद्भयमुपस्थितम् । इदं तव च दुःखाय वैदेह्या छक्ष्मणस्य च ॥ २७

त्रीडात्प्राञ्जलिः च. छ. ।

गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे । विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः ॥ २८ चतुर्दश हि ्रपाणि वस्यामि विजने वने । मधुमूलफलैर्जीवन् हित्वा मुनिवदामिपम् ॥ भरताय सहाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति । मां पुनर्दण्डकारण्ये विवासयति तापसम्।। स पट् चाष्टी च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन् ॥ सा निक्कत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना वने । पपात सहसा देवी देवतेव दिवरच्युता ॥ ३२ तामदुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कद्छीमिव । रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम् ॥ ३३ उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्। पांसुकुण्ठितसर्वाङ्गी विममर्शे च पाणिना ॥३४ सा राघवमुपासीनमदुःखार्ता सुखोचिता । उवाच पुरुपव्याव्रमुपश्रण्वति रुक्ष्मणे ॥ यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव । न स्म दुःखमतो भूयः पर्येयमहमप्रजाः ॥ एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः। अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते ॥ न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरूपे । अपि पुत्रे तु पद्येयमिति रामास्थितं मया ॥ ३८ सा वहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृद्यच्छिदाम् । अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां वरा सती ॥३९ अतो दुःखतरं किं नु प्रमदानां भविष्यति । मम शोको विलापश्च यादृशोऽयमनन्तकः॥४० त्विय संनिहितेऽप्येवमहमासं निराकृता । किं पुनः प्रोपिते तात ध्रुवं मरणमेव मे ॥ ४१ अत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यमतन्त्रिता । परिवारेण कैकेय्याः समा वाष्यथवावरा ॥ ४२ यो हि मां सेवते कश्चिद्थवाप्यनुवर्तते । कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभापते ॥ ४३ नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादि तत् । कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता ॥ ४४ द्श सप्त च वर्षाणि तव जातस्य राघव। आसितानि प्रकाङ्क्षन्त्या मया दुःखपरिक्ष्यम्।। ४५ तद्ध्यमहं दुः खं नोत्सहे सहितुं चिरम्। विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव ॥ ४६ अपर्यन्ती तव मुखं परिपूर्णशिशमम् । कुपणा चर्तियिष्यामि कथं कुपणजीविकाम्।। ४७ उपवासैश्च योगैश्च वहुभिश्च पंरिश्रमैः । दुःखं संवार्धतो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया ॥ ४८ स्थिरं तु हृद्यं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । प्रावृपीय महानद्याः स्पृष्टं कूळं नवाम्भसा ॥ ४९

ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम।
यदन्तकोऽधैव न मां जिहीर्षति प्रसद्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव ॥
स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्भवि नावदीर्यते ।
अनेन दुःखेन च देहमर्पितं ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥
इदं तु दुः हां यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि ।
तपश्च तप्तं यदपत्यकारणात्सुनिष्फलं वीजिमवोप्तमूषरे ॥

40

#### एकविंशः सर्गः

यदि हाकाले मरणं स्वयेच्छया लमेत कश्चिद्गुरुदुः खकर्शितः।
गताहमदौव परेतसंसदं विना त्वया घेनुरिवात्मजेन वै॥ ५३
अथापि किं जीवितमद्य में वृथा त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ।
अनुत्रजिष्यामि वनं त्वयेव गौः सुदुर्वला वत्सिभवानुकाङ्क्षया॥ ५४
भृशमसुखममर्षिता तदा वहु विललाप समीक्ष्य राघवम्।
व्यसनसुपनिशाम्य सा महत्सुतिमव वद्धमवेक्ष्य किंनरी॥ ५५

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञतिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे कैं।सल्याकन्दो नाम विंश: सर्गः

#### एकविंशः सर्गः

#### कौसल्यालक्ष्मणप्रतिवोधनम्

तथा तु विलयन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्। उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः ॥ १ न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघवो वनम्। त्यक्त्वा राज्यिश्रयं गच्छेत्स्त्रिया वाक्यवशंगतः ॥२ विपरीतश्च वृद्धश्च विपयेश्च प्रधिवतः। नृपः किमिव न त्र्याचोद्यमानः समन्मथः॥ ३ नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम्। येन निर्वास्यते राष्ट्राद्वनवासाय राघवः॥ ४ न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमिप यो नरः। स्विमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत्॥ देवकल्पमृजुं दान्तं रिपूणामिप वत्सलम्। अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पुत्रमकारणात्॥ ६ तिद्दं वचनं राज्ञः पुनर्वालयमुपयुषः। पुत्रः को हृदये कुर्याद्राजवृत्तमनुस्मरन् ॥ ७ यावदेव न जानाति कश्चिद्धीममं नरः। तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरु शासनम्॥ ८

यद्वनामिति, यच्च त्यक्तेत्यादि तत्सर्वमेव मे न रोचते।
अत्र कर्तृकमंक्रियासु एकैकमप्यप्रतीक्षितमनुपपत्रं दुर्विपहं
च मादृशामित्यभिप्रायः । तदिदमप्युक्तम् तत्कालसदृशः
मिति गोविन्दराजस्तु 'तत्कालसदृशं कौसल्यादुःखकाला
चितम्। एतेन वक्ष्यमाणलक्ष्मणवचनं केवलं कौसल्याशोकः
शान्त्यर्थं न तु सहृदयम्' इति व्याचख्यौ ॥ अथवा
संरब्धः सोल्लुण्ठनवादी चायं लक्ष्मण इति तिष्ठतु तावत् ।
अन्यद्विवक्षतोऽपि प्रकृत्यनुरूपैव वाक्षप्रवृत्तिरिति नीत्या
अकःमस्यापि लक्ष्मणस्य सुखात् राघवो वनसुपेक्ष्य
राज्यश्रियं गच्छोदितिदमार्यस्येव ममापि न रोचते इति
वचनं स्वयमेव प्रावर्ततेति अहो धर्मप्रवणता लक्ष्मणस्य,
माहिमा वा ज्येष्ठानुवर्तनैकपरमार्थताया इत्यनया दिशा
कविभावगतिरिहानुसर्तव्या ॥

<sup>1.</sup> राघवी वनं त्यवता राज्यिश्रयं गच्छेदिति ।
राघवो राज्यिश्रयं त्यक्ता वनं गच्छेदिति ममापि न रोचत
इति योजना । विरुद्धान्वयप्रतीतिकृदपीदं पदसन्धानं
शोकविवशस्य लक्ष्मणस्य पोपयत्येव संरम्भातिशयमिति
नात्र दोपः कश्चित् । तिददमुक्तम्—तत्कालसदृशं
वचः—इति । संरम्भाविश्यतस्य ईदृगन्वयं वचो युक्तरूपमेवेति भावः । न वात्र विरोधपारिहाराय वहुतरमाभिनिवेपृत्यम् । अनन्वितान्येव हि परस्परं राघव इत्यादिपदानि
प्रत्येकं शोकावशोनिमित्तं लक्ष्मणस्य संरम्भं प्रकाशियतुं
समर्थानि । तथा हि—राघव इत्याधेकैकं पदं काका दीर्घध्वानिविकारेण सोल्लुण्ठनं प्रत्यते । राघव इति च
चयेष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तिमित्यादिराज्ययोगार्हासंख्ययगुणपूर्णत्वाधप्रिन्तरगर्भम् । एवं वनिमत्यादाविप आतिहिस्रव्याव्राद्धाकुलिमित्याद्यर्थान्तरमनुगन्तव्यम् । तेन यद्राघव इति,

मया पार्श्वे सधनुपा तव गुप्तस्य राघव । कः समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्पम । करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये ॥ भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति । सर्वानेव हिनष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥ ११ प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता । अभित्रभूतो निःसङ्गं वध्यतां वध्यतामेपि॥ गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम् ॥ १३ वलमेप किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुपर्पम । दातुमिच्छति कैकेय्यै राज्यं स्थितमिदं तव ॥ १४ त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम् । कास्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिनाशन ॥ १५ अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । सत्येन धनुपा चैव द्त्तेनेष्टेन¹ ते शपे ॥ १६ दीप्तमित्रमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥ १७ हरामि वीर्याट्टु:खं ते तमः सूर्य इवोदितः । देवी पश्यतु से वीर्य राघवश्चेव पश्यतु ॥ १८ हिन प्ये पितरं वृद्धं कैकेय्यासक्तमानसम्। कृपणं चास्थिरं वालं वृद्धभावेन गर्हितम् ॥ एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । उवाच रामं कौसल्या रुद्न्ती शोकलालसा ॥ २० भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । यदत्रानन्तरं कार्यं कुरुष्व यदि रोचते ॥ न चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या सम भापितम् । विहाय शोकसंतप्तां मां वनं गन्तुमहिसि॥ धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्म चरितुभिच्छसि । शुश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम् ॥ शुश्रुपुर्जननीं पुत्रः स्वगृहे नियतो वसन् । परेण तपसा युक्तः कारयपश्चिदिवं गतः ॥ यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् । त्वां नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्॥ २५ त्वद्वियोगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा । त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम् ॥२६ यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्। अहं प्रायमिहासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम् ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम् । ब्रह्महत्यामिवाधर्मात्समुद्रः सरितां पतिः॥ २८ विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः । उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम् ॥ नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । प्रसाद्ये त्वां शिरसागन्तुमिच्छाम्यहं वनम्॥ क्षिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता व्रतचारिणा । गौईता जानता धर्मं कण्डुनापि विपश्चिता ॥ ३१ अस्माकं च कुळे पूर्वं सगरस्याज्ञया पितुः । खनद्भिः सागरैर्भूभिमवाप्तः सुमहान् वधः॥ ३२ जामद्ग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम् । कृत्ता परशुनारण्ये पितुर्वचनकारिणा ॥ 33 एतैरन्यैश्च वहुभिर्देवि देवसमैः कृतम् । पितुर्वचनमङ्घीवं करिष्यामि पितुर्हितम् ॥ ३४ न खल्वेतन्मथैकेन क्रियते पितृशासनम्। एतैरपि ऋतं देवि ये मया तव कीर्तिताः॥ ३५

इष्टम् अप्तिहे.त्रतप:तत्यादि । दत्तम्
 इारणागतत्राणम्, अहिंसा, विहवेंदिदानं च ।

<sup>.</sup> इदं पद्यम् च. नारित 🕮

नाहं धर्ममपूर्वं ते प्रतिकूछं प्रवर्तये । 'पूर्वेरयमभिषेतो गतो सार्गोऽनुगम्यते ॥ ३६ तदेतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा । पितुर्हि वचनं कुर्वत्र कश्चित्राम हीयते ॥ 30 तामेवसुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरत्रवीत् । वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्टः श्रेष्टः सर्वधनुष्मताम् ॥ तव लक्ष्मण जानामि मायि स्नेहमनुत्तमम् । विक्रमं चैव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम् ॥३९ मम मातुर्महद्दुःखमतुलं शुभलक्षण । अभिप्रायमविज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ 80 धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम् । धर्मसंश्रितमेतच पितुर्वचनमुत्तमम् ॥ 88 संशुख च पितुर्वाक्यं मातुर्वा बाह्मणस्य वा । न कर्तव्यं वृथा वीर धर्ममाश्रिख तिष्ठता॥ ४२ सोऽहं न शक्ष्यामि पितुर्नियोगमितवर्तितुम् । पितुर्हि वचनाद्वीर कैकेय्याहं प्रचोदितः ॥ ४३ तदेनां विसृजानार्या अत्रधर्माश्रितां मतिम् । धर्ममाश्रय मा तैक्ण्यं मद्बुद्धिरनुगम्यताम्॥४४ तमेवमुक्त्वा सौहार्दाद्भ्रातरं छक्ष्मणात्रजः । उवाच भृयः कौसल्यां प्राञ्जिलिः शिरसानतः ॥ अनुमन्यस्व मां देवि गमिप्यन्तमितो वनम् । शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे।। तीर्णप्रतिज्ञश्च वनात्पुनरेष्याम्यहं पुरीम् । ययातिरिव राजिपः पुरा हित्वा पुनर्दिवम् ॥ ४० शोकः संघार्यतां मातर्हृद्ये साधु मा शुचः । वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ॥ ४८ त्वया मया च वैदेह्या छक्ष्मणेन सुभित्रया । पितुर्नियोगे स्थातव्यमेप धर्मः सनातनः ॥ ४९ अम्व संहृत्य संभारान् दुःखं हृदि निगृह्य च । वनवासकृता वुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्खताम् ॥५०

> एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधम्यमव्यत्रमविक्कवं च। मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनिरत्युवाच ॥ 48 यथैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधर्मेण सुहत्तया च। न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामईसि गन्तुमेवम् ॥ ५२ किं जीवितेनेह विना त्वया में लोकेन वा किं स्वधयामृतेन। श्रेयो मुहूर्तं तव संनिधानं ममेह कृत्स्नादिप जीवलोकात्॥ ५३ नरैरिवोल्काभिरपोद्यमानो महागजे।ऽध्वानमनुप्रविष्टः। भूयः प्रजञ्वाल विलापमेनं निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥ 48 स मातरं चैव विसंज्ञकल्पामार्तं च सौमित्रिमभिप्रतप्तम्। धर्मे स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एवाईति तत्र वक्तुम् ॥ ५५ अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च । मम त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यर्देसि मां सुदुःखम् ॥ ५६

१, पूर्वेरिलादि हीयत इलन्तम् खः नास्ति।

धर्मार्थकामाः किल जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोद्येषु । ये तत्र् सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वश्याभिमता असपुत्रा ॥ स यस्मिस्तु सर्वे स्युरसंनिविष्टा धर्मो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि छोके कामात्मता खरुवपि न प्रशस्ता ॥ 46 गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात्प्रहर्षाचिदि वापि कामात् । यद्यादिशेत्कार्यमवेक्य धर्मं कस्तं न कुर्यादनृशंसवृत्तिः ॥ 49 स वै न शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञामिमामकर्तुं सकलां यथावत्। स ह्यावयोस्तात गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता स गतिः स धर्मः ॥ ξo तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । देवी मया सार्धमितोऽपगच्छेत्कथंस्विदन्या विधवेव नारी ॥ ६१ -सा मानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः॥ ६२ यशो ह्यहं केवलराज्यकारणात्र पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम्। अद्धिकाले न तु देवि जीविते वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥ प्रसाद्यन्नरवृषभः स्वमातरं पराक्रमाज्जिगमिषुरेव दण्डकान्। अथानु जं भृशमनुशास्य दर्शनं 2 चकार तां हृदि जननीं प्रदक्षिणम् ॥ ६४ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे कौसल्यालक्ष्मणप्रतिवोधनं नाम एकविंदा: सर्ग:

> द्वाविंशः सर्गः दैवप्रावल्यम्

अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममर्षितम् । श्वसन्तमित्र नागेन्द्रं रोषविस्कारितेश्चणम् ॥ १ आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं त्रियम् । उवाचेदं स धैर्येण धारयन् सत्त्वमात्मवान् ॥

<sup>1.</sup> धर्मार्थकामा इत्या यर्धत्रयमेक न्वयम् । धर्मोऽर्थः कामश्रोति त्रितयं धर्मस्यैव फलम् । अतः सिद्धे तिसम् धर्मे सर्वमेवेदं सिध्यति ति सतः समीक्षितम् । तदनुसारेण च परीक्षकरेवं निर्णतम् — यरिमन् क्रियमाणे धर्मादि त्रिकं न प्रभवति, किं तु एक एव धर्मोऽर्थः कामो वा, तत्र यतो धर्मः प्रभवति तदेव प्रेक्षावानुपक्रमेतेति । तरिमन् हि संपाद्यमाने स्वयमेव सर्वं संपन्नं

भवःतः; तत्फल्लादिति भावः ।

<sup>2.</sup> दर्शनम् स्वसंमतं धर्मः हस्यम् अनुजमनु-श.स्येति योजना ।

१. तात लोके च. छ.।

२. ते च. छ.।

३. सुपुत्रा च.।

निगृह्य रोपं शोकं च धैर्यमाश्रिय केवलम् । अवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हर्पमुत्तमम् ॥ 3 ्डपक्लप्तं हि यत्किंचिद्भिपेकार्थमदा मे । सर्वं विसर्जय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरस्ययम् ॥ 8 सौमित्रे योऽभिषेकार्थे मम संभारसंभ्रमः । अभिषेकितवृत्त्यर्थे लोऽस्तु संभारसंभ्रमः ॥ 4 यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते । माता सा मे यथा न स्यादसविश्रङ्का तथा क्ररु ॥ ६ तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे । मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहम्पेक्षितुम् ॥ न बुद्धिपूर्व नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां वा पितुर्वाहं कृतमरुपं च वित्रियम् सदाः सद्याभिसंध्रश्च नित्यं सद्यपराक्रमः । परलोकभयाद्भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ ९ तस्यापि हि भवेदारिमन् कर्मण्यप्रतिसंहते । सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच माम्।। १० अभिपेकविधानं तु तस्मात्संहत्य लक्ष्मण । अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुनः ॥११ मस प्रत्राजनाद्द्य कृतकृत्या नृपात्मज । सुतं भरतमञ्यप्रमभिपेचयतां ततः ॥ मिय चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणि । गतेऽरण्यं च केकेय्या भविष्यति मनःसुखम्॥ १३ चुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम् । तं तु नाहीिम संक्षेप्टुं प्रव्रजिष्यामि मा चिरम् ॥ कृतान्तरत्वेव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्त्रवासने । राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥ 🗻 केंकेच्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम पीडने । यदि भावो न दैवोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्।। जानासि हि यथा सौम्य न मातृपु ममान्तरम् । भूतपूर्वो विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा।। सोऽभिषेकिनवृत्त्रयंथेः प्रवासार्थेश्च दुर्वेचेः । उप्रैर्वाक्येरहं तस्या नान्यदैवात्समर्थये ॥ कथं प्रकृतिसंपन्ना राजपुत्री तथागुणा । त्र्यात्सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीडां भर्नुसंनिधौ ॥ १९ यद्चिन्त्यं तु तहैवं भूतेष्विप न हन्यते । व्यक्तं मिय च तस्यां च पिततो हि विपर्ययः॥ २० कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धमुत्सहते पुमान् । यस्य न प्रहणं किंचित्कर्मणोऽन्यन्न टइयते ॥ २१ सुखदुःखे भयकोधी लाभालाभी भवाभवी । यच किंचित्तथाभूतं ननु दैवस्य कर्म तत्॥ २२ ऋपयोऽप्युत्रतपसो देवेनाभिप्रपीडिताः । उत्सृज्य नियमांस्तीत्रान् भ्रद्यन्ते काममन्यभिः॥ असंकिएतमेवेह यदकस्मात्प्रवर्तते । निवर्त्यारम्भमारव्धं नतु दैवस्य कर्म तत् ॥ एतया तत्त्वया वुद्धया संस्तभ्यात्मानमात्मना । व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यनुविधाय माम् । प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिपेचनिकीं क्रियाम् ॥ २६ एभिरेव घटै: सर्वेरिभिपेचनसंभृतै:। मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्त्रानं भविष्यति।। - अथवा किं ममैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । उद्भृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति 11 36 मा च छक्ष्मण संतापं कार्पीर्छक्ष्म्या विपर्यये । राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥

<sup>ें ो.</sup> तत्त्वयेति तत्त्वमस्या अस्तीति तत्त्वा । अर्शआद्यम् । परमार्थविषःयिण्येति यावत् ।

<sup>.</sup> अन्यत्र च, छ.।

न रुक्ष्मणास्मिन् खलु कर्मविन्ने माता यवीयस्यतिशङ्कनीया । दैवाभिपन्ना हि वद्त्यनिष्टं जानासि दैवं च तथाप्रभावम् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे दैवप्रावल्यं नाम द्वाविंशः सर्गः

त्रयोविंशः सर्गः

#### टक्ष्मणक्रोधः

इति ब्रुवित रामे तु लक्ष्मणोऽधःशिरा मुहुः । श्रुत्वा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहर्पयोः ॥ १ तदा तु बद्धा भ्रुकुटी भ्रुवोर्मध्ये नरर्पभः । निशश्वास महासर्पो विलस्थ इव रोपितः ॥ तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तद्भक्रटीसहितं तदा । वभौ कुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदशं मुखम् ॥ 3 अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्तिहस्तमिवात्मनः । तिर्प्रगूर्ध्वं शरीरे च पातियत्वा शिरोधराम् ॥ अग्राक्ष्णा वीक्ष्माणस्तु तिर्यग्भातरमत्रवीत् । अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम् ॥ धर्मदोषप्रसङ्गेन लोकस्यानतिशङ्कया । कथं होतद्संभ्रान्तस्त्वद्विधो वक्तुमहिति ॥ यथा देवमशौण्डीरं शौण्डीर क्षत्रियर्पभ । किं नाम कृपणं देवमशक्तमभिशंसिस ॥ पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । सन्ति धर्मोपधाः ऋक्ष्णा धर्मात्मन् किं न बुध्यसे ॥ तयोः सुचरितं स्वार्थं शाष्ट्यात्परिजिहीर्पतोः । यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव॥ ९ तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः । लोकविद्विष्टमारव्धं त्वद्न्यस्याभिपेचनम् ॥ नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमईसि । येनेयमागता द्वैधं तव दुद्धिमेहामते ॥ ११ स हि धर्मी मम द्वेष्यः प्रसङ्गाद्यस्य मुह्यसि । कथं त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयीवशवर्तिनः ॥१२ कारिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्ठं विगर्हितम्। यद्ययं किल्विषाद्भेदः कृतोऽप्येवं न गृद्यते॥ १३ जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गर्हितः । तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः ॥ १४ मनसापि कथं कामं कुर्यात्स्वं कामवृत्तयोः । तयोस्त्वहितयोर्नित्यं शच्वोः पित्रभिधानयोः ॥ यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतम्। तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तद्पि रोचते॥ १६ विक्रवो वीर्यहीनो यः स दैवमनुवर्तते । वीराः संभावितात्मानो न दैवं पर्युपासते ॥ १७ दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम् । न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ १८८ द्रक्ष्यन्ति त्वच दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च । दैवमानुषयोरच व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति ॥ १९ अद्य मत्पौरुषहतं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः । यद्दैवादाहतं तेऽद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम् ॥

१. न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्यविधे माता यवीयस्यतिशङ्गनीया ग,

ँअस्यकृकुहासिबोद्दामं गजं सदवलोद्धतम् । प्रथावितमहं देवं पोरुपेण निवर्तये ॥ 28 ुछोळपाळाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम् । न च कृत्स्नास्त्रयो छोका विहन्युः किं पुनः पिता।। र्वाविवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थिनः । अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दशः समास्तथा ॥ अह् तदाञ्ञां छेत्स्यामि पितुस्तस्याश्च या तव । अभिपेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते ॥ महुलेन विरुद्धाय न स्यादैववलं तथा । प्रभविष्यति दुःखाय यथोत्रं पौरुपं मम ॥ २५ ऊर्ध्वं वर्षनहस्तान्ते प्रजापारुयमनन्तरम् । आर्थे पुत्राः<sup>2</sup> करिष्यन्ति वनवासं गते त्विया।२६ पूर्व राजिपेवृत्त्वा हि वनवासी विधीयते । प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने ॥ स चेहाजन्यनेकाये राज्यविभ्रमशङ्कया । नैविमच्छिस धर्मात्मन् राज्यं राम त्वमात्मनि ॥२८ प्रतिज्ञाने च ते बीर मा भूबं बीरलोकभाक् । राज्यं च तव रक्षेयमहं बेलेव सागरम् ॥ २९ मङ्गलरिमिपिद्धस्य तत्र त्वं व्यापृतो भव । अहमको महीपालानलं वारियतुं बलात् ॥ न शोमार्थाविभा बाहू न धनुर्भूषणाय मे । नासिरावन्धनार्थाय न शराः स्तम्भहेतवः ॥ ३१ अभित्रद्मनार्थं मे सर्वसेतचतुष्टयम् । न चाहं कामयेऽत्यर्थं यः स्याच्छतुर्मतो मस ॥ ३२ अनिना तीक्ष्मधारेण विसुबिछतवर्षसा । प्रमृहीतेन वै शत्रुं विजिणं वा न कल्पये ॥ 33 🖚 सङ्गितिष्वेपनिष्पिष्टैर्गह्ना दुश्चरा च मे । हस्त्यश्वरथहस्तोरुशिरोभिर्भविता मही ॥ 38 खङ्गधाराहता मेऽच दीप्यमाना इवाद्रयः । पतिष्यन्ति द्विपो भूमौ मेघा इव सविद्युतः ॥ ३५ वद्धनोधाङ्ग्राखित्राणे प्रगृहीतद्यरासने । कथं पुरुपमानी स्यात्पुरुपाणां मिय स्थिते ॥ ३६ बहुभिश्चेकमत्यस्यन्नेकेन च बहुञ्जनान् । विनियोक्ष्याम्यहं वाणान् नृवाजिगजमर्मस् ॥ ३७ अद्य मेऽस्त्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति । राज्ञश्चाप्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो ॥ 36 अद्य चन्द्रसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥ 39 अनुरूपाविमौ वाहू राम कर्म करिप्यतः । अभिपेचनिव्यक्तिय कर्तुणां ते निवार्णे ॥ ४० ववीहि कोऽचैव मया वियुज्यतां तवासुहत्प्राणयशःसुहज्जनैः। यथा तवेयं वसुधा वशे भवेत्तथैव मां शाधि तवास्मि किंकर:।। ४१ विमुख्य वाष्पं परिसान्त्व्य चासकुत्स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः। उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निवोध मामेप हि सौम्य सत्पथ: ॥ ४२ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे लक्ष्मणक्रोधो नाम त्रयोविदा: सर्गः

न अन्तरं व्यवधानं यस्य तत् इति प्रजा- | विवृतं व्याख्यातृभि: । पुरविदेशियणमेत्रः।

इदम् , आयंस्य ते पुत्रा इति ऐकपधेन ।

कल्पये खण्डशः कल्पय इति तिलकः ।

## चतुर्विंशः सर्गः

## कौसल्यार्तिसमाश्वासनम्

तं समीक्ष्य त्ववहितं पितुर्निर्देशपालने । कौसल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्टमत्रवीत् ॥ अदृष्टदुःखो धर्मात्मा सर्वभूतिष्रयंवदः । मिय जातो दृशस्थात्कथमुञ्छेन वर्तयेत् ॥ यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते । कथं स भोक्ष्यते नाथो वने मूलफलान्ययम् ॥ ३ क एतच्छ्रइधेच्छ्रत्वा कस्य वा न भवेद्भयम् । गुणवान् दियतो राज्ञो राववो यद्विवास्यते ॥ ४ नूनं तु वलवारँलोके कृतान्तः सर्वमादिशेत्। लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि॥ ५ अयं तु मामात्मभवस्तवाद्र्यनमारुतः । त्रिलापदुःखसमिधो रुदिताशुहुताहुतिः ॥ चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः । कर्शयित्वा भृशं पुत्र निःश्वासायाससंभवः त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान् । प्रधक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानुर्हिमात्यये ॥ ८ कथं घेतुः स्वकं वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति । अहं त्वानुगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि ॥ ९ तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषपेभः । श्रुत्वा रामोऽत्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम् ॥ कैकेय्या वख्चिते। राजा मयि चारण्यमाश्रिते । भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वर्तयिष्यति ॥ भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः। स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः 🖙 यावजीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । ग्रुश्रूपा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः॥ एवमुक्ता तु कौसल्या रामेण ग्रुभदर्शना । तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्षिष्टकारिणम् ॥ एवमुक्तस्तु वचनं रामो धर्मभृतां वरः । भ्यस्तामव्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम् ॥ मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः। राजा भर्ता गुरुः श्रेष्टः सर्वेपामीश्वरः प्रभुः॥ १६ इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पञ्च च । वर्षाणि परमप्रीतः स्थास्यामि वचने तव ॥ १७ एवमुक्ता प्रियं पुत्रं वाष्पपूर्णानना तदा । उवाच परमार्ता तु कौसल्या पुत्रवत्सला ॥ आसां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्। नय मामपि काकुत्स्थ वनं वन्यां सृगीं यथा।। यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपेक्षया । तां तथा रुद्तीं रामो रुद्न् वचनमत्रवीत् ॥ २० जीवन्त्या हि क्षिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च । भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥ २१ न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतप्रियंवदः ॥ २२ भवतीमनुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा । यथा सिय तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥ २३ श्रमं नावाप्नुयार्त्किचिद्प्रमत्ता तथा कुरु । दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत् ॥ २४ राज्ञो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता । त्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ રૂષ ે भर्तारं नानुर्तेत सा तु पापगतिर्भवेत् । भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् ॥ . २६.

१. तवादर्शनचित्तजः च. छ. । तवागमनचिन्तजः गी. ।

36

अपि या निर्नमस्कारा निष्टत्ता देवपूजनात्। ग्रुश्र्पामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता ॥ २७ एप धर्मः पुरा दृष्टो लोके वेदे श्रुतः स्मृतः। अप्निकार्येपु च सदा सुमनोभिश्च देवताः॥ २८ पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चेव सुव्रताः। एवं कालं प्रतीक्षस्व ममागमनकाङ्किणी ॥ २९ नियता नियताहारा भर्ष्ट्यश्रूपणे रता। प्राप्स्यसे परमं कामं मिय प्रत्यागते सिते ॥ ३० यदि धर्मभृतां श्रेष्टो धारियेष्यति जीवितम्। एवमुक्तां तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ ३१ कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमन्त्रवीत्। गमने सुकृतां वुद्धिं न ते शकोमि पुत्रक ॥ ३२ विनिवर्तियतुं वीर नृतं कालो दुरत्ययः। गच्छ पुत्र त्वमेकान्नो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥ ३३ पुतस्त्रविय निष्टत्ते तु भविष्यामि गतकृमा। प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चिरतव्रते ॥ ३४ पितुरानृण्यतां प्राप्ते त्विय लप्स्ये परं सुखम्। कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि॥ यस्त्वां संचोदयित मे वच आच्छिय राधव। गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागतः॥ ३६ नन्दिष्यित मां पुत्र साम्ना वाक्येन चारुणा । अपीदानीं स कालः स्याद्वनात्प्रत्यागतं पुनः॥३७ यक्त्वां पुत्रक पृत्रयेयं जटावक्कलधारिणम् ॥

तथा हि रामं वनवासिनिश्चितं समीक्ष्य देवी परमेण चेतसा।

जवाच रामं ग्रुभलक्षणं वचे वभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्क्षिणी।।

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायां

अयोध्याकाण्डे कौसल्यार्तिसमाश्वासनं नाम चतुर्विशः सर्गः

### पश्चविंशः सर्गः

#### मातृस्वस्ययनम्

सापनीय तमायासमुपरपृदय जलं शुनि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्थिनी ॥ १ न शक्यले वारियतुं गच्छेदानीं रघूतम । शिव्रमेव निवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे ॥ २ यं पालयिस धर्म त्वं धृत्या च नियमेन च । स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामिभरक्षतु ॥ ३ येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च । ते च त्वामिभरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः ॥ ४ यानि दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता । तानि त्वामिभरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा ॥ पितृशुश्रूपया पुत्र मातृशुश्रूपया तथा । सत्येन च महावाहो चिरं जीवाभिरिक्षतः ॥ ६ सित्रिक्शपवित्राणि² वेद्यश्वायतनानि च । स्थिण्डलानि च ,विप्राणां शैला वृक्षाः क्षुपा हदाः॥ प्रतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम । स्विति साध्याश्च विश्वे च महतश्च महर्षयः ॥८

<sup>1.</sup> यदिति यत्रेत्यर्थे ।

<sup>्</sup>य 2. समित्कुशादिशब्दा इह तत्तदिधष्ठातृदेव- रक्षणे आशावन्धं पोपयन्ति ।

तापराः ।

<sup>3.</sup> अस्मिन् प्रकारणे शैलादिपदानां पुनर-

त्तयः पुत्रवात्सल्यपरवशायाः कासल्यायास्तत्तादृशं पुत्र-

१. शुद्धेन चेतसा छ.।

स्विद्धियाता विधाता च स्विस्ति पूषा भगोऽर्थमा। छोकपालाश्च १ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथः ऋतवश्चेव पक्षाश्च मासाः संवत्सराः क्षपाः । दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा ॥ स्मृतिर्भृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वतः । स्कन्दश्च भगवान् देवः सोमश्च सबृहस्पतिः॥११ सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः । ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः॥१२ स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः। शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च॥ चौरन्तरिक्षं पृथिवी नद्यः सर्वास्तथैव चै । नक्षत्राणि च सर्वाणि प्रहाश्च सहदेवताः ॥ १४ अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्। ऋतवश्चैव षट् पुण्या मासाः संवत्सरास्तथा ॥ कलाश्च काष्टाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते । महावने विचरतो मुनिवेषस्य धीमतः ॥ तवादित्याश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा । राक्षसानां पिशाचानां राँद्राणां क्रूरकर्मणाम् ॥ क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयम्। प्रवगा वृश्चिका दंशा मशकाश्चैव कानने॥ १८ सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भूवन् गहने तव । महाद्विपाश्च सिंहाश्च व्याचा ऋक्षाश्च दृष्ट्रिणः ॥१९ महिषाः शृङ्गिणो रौद्रा न ते दुद्यन्तु पुत्रक। नृमांसभोजिनो रौद्रा ये चान्ये सत्त्वजातयः ॥ मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया संपूजितास्त्विह। आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः॥ सर्वसंपत्तये राम स्वस्तिमान् गच्छ पुत्रक । स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवभ्येः पुनः पुनः ी सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः । शुकः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा ॥२३ पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम्। अग्निर्वायुस्तथा धूमो मन्त्रार्श्वापमुखाच्च्युताः॥ उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन । सर्वलोकप्रभुर्वेह्या भूतभर्ता तथर्पयः ॥ ये च शेषाः सुराः सर्वे रक्षन्तु वनवासिनम् । इति माल्यैः सुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्विनी॥ स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानचीयतलोचना । ज्वलनं समुपादाय त्राह्मणेन महात्मना ॥ हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्। घृतं खेतानि माल्यानि समिधः खेतसर्पपान्।। २८ उपसंपादयामास कौसल्या परमाङ्गना । उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम् ॥ हुतह्रव्यावशेषेण वाह्यं वल्लिमकल्पयत् । मधुद्ध्यक्षतघृतैः स्वस्ति वाच्य<sup>1</sup> द्विजांस्ततः ॥ वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनिक्रयाः । ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी॥३१ दक्षिणां प्रददे। काम्यां राघवं चेद्मत्रवीत् । यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते ॥ ३२ वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् । यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकलपयत्पुरा ॥ 33 अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलंम् । अमृतोत्पादने दैत्यान् व्रतो वज्रधरस्य यत् ॥ ३४

स्वस्तित्राच्यमिति पठित्वा स्वस्तिवचन- ।
 मृद्धिचयेति गोविन्दराजो व्याचख्यो ।

ते सर्व इत्यादि ऋतवश्चैव इत्यन्तम् ख.
 नास्ति ।

२. वायुश्च सचराचरः ग.।

३. इदमर्थम् ग. नास्ति।

४. गुरुः च.।

४५

४६

४७

अदितिर्मङ्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम् । त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरिभततेजसंः ॥ ३५ यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् । ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते ॥३६ मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु शुभमङ्गलाः । इति पुत्रस्य शेपांश्च कृत्वा शिरिक्ष भामिनी ॥ गन्धेश्चापि समालभ्य राममायतलोचना । ओपधीं चापि सिद्धार्था विश्चत्यकरणीं शुभाम् ॥ चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरिभजजाप च । उवाचातिप्रहृष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी ॥ ३९ वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया । आनम्य मूर्त्वि चावाय परिष्वज्य यशिवनी ॥ अवदत्पुत्र सिद्धार्थो गच्छ राम थथासुखम् । अरोगं सर्वसिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम् ॥ ४१ पद्यामि त्वां सुखं वत्स सुरिथतं राजवर्त्मनि । प्रनष्टदुःखसंकल्पा हर्पविद्योतितानना ॥ ४२ द्रक्ष्यामि त्वां वनात्प्राप्तं पूर्णचन्द्रभिवोदितम् । भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतम् ॥ ४३ द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः । मङ्गलैरुपसंपन्नो वनवासादिहागतः ॥ ४४ वध्वा सम च नित्यं त्वं कामान् संवर्धय प्रभो ॥

मयार्चिता देवगणाः शिवाद्यो महर्पयो भूतमहासुरोरगाः । अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते हितानि काङ्क्ष्मन्तु दिशश्च राघव ॥ इतीव चाश्रुप्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निपीड्य सस्वजे ॥ तथा तु देव्या स कृतप्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः । जगाम सीतानिलयं महायशाः स राघवः प्रक्वितः स्वया श्रिया ॥

इत्योपे श्रीमद्रामायणे वार्क्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे मातृस्वस्त्ययनं नाम पञ्चविद्याः सर्गः

### पड्डिंशः सर्गः

#### सीताप्रस्यवस्थापनम्

अभिवाद्य च कौसल्यां रामः संप्रस्थितो वनम् । कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मानि स्थितः विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरैर्वृतम् । हृदयानि ममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २ १ वेदेही चापि तत्सर्वे न शुश्राव तपस्विनी । तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम् ॥ ३

ख. ।

१. अस्यानन्तरम् — मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं | संधुसद्भनः । मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलं गरुडध्वजः ॥—

त्वामहं वत्स ख. ।
 संवर्ध याद्दि भोः च.
 इदमर्थम् घ. नास्ति ।

देवकार्यं स्वयं ऋत्वा ऋतज्ञा हृष्टचेतना । अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्रं प्रतीक्षते ॥ प्रविवेशाथ रामस्तु स्वं वेश्म सुविभूषितम् । प्रहृष्टजनसंपूर्णं हिया किंचिदवाङ्मखः ॥ अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् । अपर्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताव्याकुछितेन्द्रियम्। तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम् । तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः॥ विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्वन्नममर्पणम् । आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ अद्य वार्हस्पतः श्रीमानुक्तः पुष्यो नु राघव । प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राह्मैः केन त्वमसि दुर्मनाः ॥ न ते शतशलाकेन जलफेनिनभेन च। आवृतं वदनं वल्गु छत्रेणापि विराजते ॥ व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम् । चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम् ॥ वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नर्षभ । स्तुवन्तो नात्र दृश्यन्ते मङ्गलैः सूतमागधाः ॥ न ते क्षौद्रं च दिध च ब्राह्मणा वेदपारगाः । मूर्त्रि मूर्धाभिपिक्तस्य द्धति स्म विधानतः॥ १३ न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः। अनुत्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा॥ १४ चतुर्भिर्वेगसंपन्नेईयैः काञ्चनभूपणैः । मुख्यः पुष्यरथो युक्तः किं न गच्छति तेऽत्रतः ॥ १५ न हस्ती चात्रतः श्रीमांस्तव लक्षणपूजितः । प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघिगिरिप्रभः ॥ १६ न च काञ्चनचित्रं ते पदयामि प्रियद्र्शन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीरपुरस्कृतम् ॥ १७ अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव । अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्पश्च लक्ष्यते ॥ १८ इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्रभवांस्तातः प्रव्राजयित मां वनम् ॥ १९ कुले महित संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि । ऋणु जानिक येनेदं क्रमेणाभ्यागतं मम।। २० राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च । कैंकेच्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ ॥ २१ तयाद्य मम सज्जेऽस्मित्रभिषेके नृपोद्यते । प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः ॥ २२ चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । पित्रा मे भरतस्रापि यौवराज्ये नियोजितः ॥ २३ सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम् । भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन ॥ ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम् । तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्यात्रतो सम।। २५ नापि त्वं तेन भर्तव्या विशेषेण कदाचन । अनुकूछतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम् ॥ २६ तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम् । स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः॥ २७ अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन् । वनमद्यैव यास्यामि स्थिरा भव मनस्विनी ॥ याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम् । व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥ २९ कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दशरथः पिता सम नरेश्वरः ॥ ३० माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकिशता। धर्ममेवायतः कृत्वा त्वत्तः संमानमहिति ॥३४ विन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । स्नेहप्रणयसंभोगैः समा हि मम मातरः ॥ ३२

श्रातृपुत्रसमी चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः। त्वया भरतशतुन्नी प्राणैः प्रियतरो मम॥ ३३ विप्रियं न च कर्तव्यं भरतस्य कदाचन। स हि राजा प्रभुश्चेव देशस्य च कुलस्य च॥ ३४ आराधिता हि शिलेन प्रयत्नेश्चोपसेविताः। राजानः संप्रसीदिन्त प्रकुष्यन्ति विपर्यये॥ ३५ औरसानिप पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः। समर्थान् संप्रगृह्णन्ति परानिप नराधिपाः॥३६ सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी। भरतस्य रता धर्मे सत्यत्रतपरायणा॥ ३७ अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि। यथा व्यलीकं कुरुपे न कस्यचित्तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम॥ ३८ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशितसहिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे सीताप्रत्यवस्थापनं नाम पिड्नेशः सर्गः

सप्तविंशः सर्गः पतिव्रताध्यवसायः

एवमुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी । प्रणयादेव संकुद्धा भर्तारमिदमत्रवीत् ॥ १ । किमिदं भापसे राम वाक्यं छष्ठतया ध्रुवम् । त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मजं ॥ २ आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्तुपा । स्वानि पुण्यानि मुझानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते भर्तुर्भाग्यं तु भार्येका प्राप्नोति पुरुपर्पम । अत्रश्चेवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ॥ ४ न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गितः सदा ॥ यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमद्येव राघव । अत्रतस्ते गिमण्यामि मृद्रती कुशकण्टकान् ॥ ६ ईप्योरोपौ विहण्कृत्य पीतशेपिमवोदकम् । नय मां वीर विस्वव्यः पापं मिय न विद्यते ॥ ७ प्रासादान्नेविमानेवा वेहायतगतेन वा । सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते ॥ ८ अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् । नात्मगणाकीणं शार्दूळ्वकसेवितम् ॥ १० सुस्वं वने विवत्स्यामि वनं पुरुपवर्जितम् । अन्यस्याणि ज्ञास्य वत्तेतव्यं यथा मया॥ अहं दुर्गं गिमण्यामि वनं पुरुपवर्जितम् । अचिन्तयनती त्रील्छोकांश्चिन्तयन्ती पतिव्रतम् ॥ शुश्रूपमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । सह रस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १२ त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम संपरिपाछनम् । अन्यस्यापि जनस्येह कि पुनर्मम मानद ॥ १३ भह त्वया गिमण्यामि वनमद्य न संशयः । नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुद्यमात्॥१४ फळमूळाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । नाहं शक्या महाभाग निवर्तयित्रमुद्यमात्॥१४ फळमूळाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । नाहं शक्या महाभाग निवर्तयित्रमुद्यामात्॥१४

१. अस्यानन्तरम्—वीराणां राजपुत्राणां त्वयोरितम् ॥—इति च.। शस्त्रास्त्रविद्यां नृप । अनर्हमयशस्यं च न श्रोतव्यं

अत्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्यं भुक्तवित त्वियं । इच्छामि सारितः शैछान् पत्वछानि वनानि च॥ द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता । हंसकारण्डवाकीणीः पिद्यानीः साधु पुष्पिताः ॥ इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता । अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता ॥१८ सह त्वया विशाछादः रंस्ये परमनिद्नी । एवं वर्षसहस्राणि शतं वाहं त्वया सह ॥ १९ व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गीऽपि न हि मे मतः । स्वर्गेऽपि च विनी वासो भविता यदि राघव॥ त्वया सम नरव्याच्य नाहं तमपि रोचये॥

अहं गिमष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैर्युतम् ।
वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावुपगृह्य संयता ॥ २१
अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम् ।
नयस्व मां साधु क्ररुष्व याचनां न ते मयातो गुरुता भविष्यति ॥ २२
तथा ब्रुवाणामिप धर्मवत्सलो न च स्म सीतां नृवरो निनीषति ।
उवाच सीतां वहु संनिवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥ २३
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाष्मीकीये आदिकाव्ये चतुःविंशतिसहिंकायां संहितायां
अयोध्याकाण्डे पतिव्रताध्यवसायो नाम सप्तविंशः सर्गः

## अष्टाविंशः सर्गः

## वनदुःखप्रतिबोधनम्

स एवं त्रुवतीं सीतां धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । न नेतुं क्रुरते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन् ॥ १ सान्त्वियत्वा पुनस्तां तु बाष्पपर्योक्ठलेक्षणाम् । निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २ सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा । इहाचरस्व धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम् ॥ ३ सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वयावले। वने दोषा हि वहवो वदतस्तान्निवोध मे ॥ ४ सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः । वहुदोषं हि कान्तारं वनिमत्यभिधीयते ॥ ५ हितबुद्ध्या खलु वचो मयैतद्भिधीयते । सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम् ॥ ६ गिरिनिईरसंभूता गिरिकन्दरवासिनाम् । सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्॥ ५ क्रीडमानाश्च विस्तव्धा मत्ताः शून्ये महामृगाः । दृष्ट्वा समिभवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्॥ स्त्राहाः सरितश्चेव पङ्कवत्यः सुदुस्तराः । मत्तरिप गजैनित्यमतो दुःखतरं वनम्॥ ९

१. इदमर्थम् ख. छ, नास्ति। २. -सहस्राणाम् गो.। ३. इदमर्थम् घ. नास्ति।

एकोनलिंशः सर्गः

लताकण्टकसंकीर्णाः क्रकवाकूपनांदिताः । निरपाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा दुःखमतो वनम् ॥ १० सुप्यते पर्णशय्यासु स्त्रयं भग्नासु भूतले । रात्रिषु श्रमाखिन्नेन तस्मादुःखतरं वनम् ॥ अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना । फर्लेईक्षावपिततैः सीते दुःखमतो वनम्॥ १२ उपवासश्च कर्तव्यो यथाप्राणेन मैथिलि । जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारिणा ॥ देवतानां पितूणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकम् । प्राप्तानामातिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम् ॥ १४ कार्यिक्वरिभेषेकश्च काले काले च नित्यशः । चरता नियमेनैव तस्मादुःखतरं वनम् ॥ १५ उपहारख्य कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहतैः । आर्षेण विधिना वेद्यां वाले दुःखमतो वनम्।। १६ यथालच्धेन संतोषः कर्तव्यस्तेन मैथिलि । यताहारैर्वनचरैर्नित्यं दुःखमतो वनम् ॥ अतीव वातास्तिमिरं बुभुक्षा चात्र नित्यशः । भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम् ॥ १८ सरीसृपाश्च वहवो वहुरूपाश्च भामिनि । चरन्ति पृथिवीं दर्पात्ततो दुःखतरं वनम् ॥ नदीनिलयनाः सपी नदीकुटिलगामिनः । तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानं ततो दुःखतरं वनम् ॥ २० पतङ्गा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह । वाधन्ते नित्यमवले तस्मादुःखतरं वनम् ॥ २१ द्रुमाः कण्टकिनश्चैव कुशकाशाश्च भामिनि । वने व्याकुलशाखाप्रास्तेन दुःखतरं वनम् ॥ २२ कायक्केशाश्च वहवो भयानि विविधानि च । अरण्यवासे वसतो दुःखमेव ततो वनम् ॥ २३ क्रोधछोभी विमोक्तव्यी कर्तव्या तपसे मतिः। न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम्॥ तद्छं ते वनं गत्वा क्षमं न हि वनं तव । विमृशन्निह पदयामि वहुदोषतरं वनम् ॥ वनं तु नेतुं न कृता मतिस्तदा वभूव रामेण यदा महात्मना। २६

वन तु नेतु न कृता मित्रस्तदा वभूव रामेण यदा महात्मना । न तस्य सीता वचनं चकार तत्ततोऽव्रवीद्रामिनदं सुदुःखिता ।। इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्तिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे वनदुःखप्रतिवोधनं नाम अष्टाविंशः सर्गः

## एकोनत्रिंशः सर्गः

वनानुगमन् याच्ञानिवन्धः

एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । प्रसक्ताश्रुमुखी मन्द्रिमदं वचनमत्रवीत् ॥ १ ्ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । गुणानिस्येव तान् विद्धि तव स्नेहपुरस्कृतान् ॥ सृगाः सिंहा गजाश्चेव शार्दूलाः शरभास्तथा । चमराः सृमराश्चेव ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३ अदृष्टपूर्वरूपत्वात्सर्वे ते तव राघव । रूपं ह्युपसर्पेयुभेये सर्वे हि विभ्यति ॥ ४ रिवया च स्विपान्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया । त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम् ॥ ५

त्वया च र प्रान्तव्य मया गुरुजनाङ्गया। त्वाद्वयागन म राम त्यक्तव्यामह जावितम् ॥ न च मां ह समीपस्थामपि शकोति राघव । सुराणामीश्वरः शकः प्रधर्पयितुमोजसा ॥

पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्। काममेवंविधं राम त्वया मम विद्शितम्॥ अथवापि महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम् । पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने ॥ ८ लक्षाणिभ्यो द्विजातिभ्यः शुत्वाहं वचनं पुरा । वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महावल ॥ आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । सा त्वया सह तत्राहं यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥ कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया। कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवाग्भवतु द्विजः॥११ वनवासे हि जानामि दुःखानि वहुधा किल। प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुपैरकृतात्माभिः ॥ १२ कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया । भिक्षिण्याः साधुवृत्ताया मम मातुरिहायतः ॥ १३ प्रसादितश्च वै पूर्व त्वं वै वहुविधं प्रभो । गमनं वनवासस्य काङ्कितं हि सह त्वया ॥ कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव । वनवासस्य शूरस्य चर्या हि मम रोचते ॥ शुद्धात्मन् प्रेमभावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा । भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि मम दैवतम् ॥ प्रेत्यभावेऽपि कल्याणः संगमो मे सह त्वया । श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां तपस्विनाम् ॥ इह लोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महामते। अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा॥१८ एवसस्मात्स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रताम् । नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना॥ १९ भक्तां पतित्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । नेतुमईसि काकुतस्थ समानसुखदुःखिनीम् ॥ यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छिस । विपमित्रं जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात् ॥ एवं बहुविधं तं सा ययाचे गमनं प्रति । नानुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनम् ॥ एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । स्नापयन्तीव गामुण्णैरश्रुभिर्नयनच्युतैः॥ २३ चिन्तयन्ती तथा तां तु निवर्ति त्यात्मवान् । क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थो वह्नसान्त्वयत्॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायां

अयोध्याकाण्डे वनानुं गमनयाच्ञानिर्वन्धो नाम एकोनित्रंशः सर्गः

्त्रिंशः सर्गः प्राप्ताभ्युपपत्ति

सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिछी जनकात्मजा वनवासिनिमित्ताय भर्तारामिद्मववीत् ॥ १ सा तमुत्तमसंविम्ना सीता विपुलवक्षसम् । प्रण्याचाभिमानाच परिचिक्षेप राघवम् ॥ २ किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिछाधिपः । राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविम्रहम् ॥ ३ अनृतं वत छोकोऽयमज्ञानाद्यद्धि वक्ष्यति । तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४

<sup>1.</sup> स्वकामिति स्वीयामित्यर्थः । यथाश्रुतिमद- प्राप्ति । प्राप्ति ।

🖟 किं हि क्रत्वा विषण्गस्त्वं क्रुतो वा भयमस्ति ते । यत्परित्यक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम् ॥ ्रे द्युमृत्सेनसुतं वीर सत्यवन्तमनुत्रताम् । सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम् ॥  $^{^{\circ}}$ त्वहं मनसाप्यन्यं द्रष्टास्मि त्वद्देतेऽनघ । त्वया राघव गच्छेयं यथान्याकुळपांसनी $^{1}$ ॥ ७ स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्युपितां सतीम् । शैळ्प इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छिस ॥ यस्य<sup>2</sup> पथ्यं च रामात्थ यस्य चार्थेऽवरुध्यसे । त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदान्छ ॥ ९ स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थातुमईसि । तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात्त्वया सह॥ न च मे भविता तत्र कश्चित्पथि पारिश्रमः । पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव ॥ ११ कुशकाशशरेपीका ये च कण्टिकनो दुमाः । तूळाजिनसमस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया ॥ १२ महावातसमुद्भूतं यन्मामपकरिष्यति । रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चन्दनम् ॥ शाद्वलेषु यथा शिर्ये वनान्ते वनगोचर । कुथास्तरणतरुपेषु किं स्यात्सुखतरं ततः ॥ पत्रं मूलं फलं यत्त्वमल्पं वा यदि वा वहु । दास्यसि स्वयमाहृत्य तन्मेऽमृतरसोपमम् ॥ १५ न मातुर्ने पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेदमनः । आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ न च तत्र गतं किंचिद्द्रष्टुमहिसि विप्रियम् । मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ १७ 🕝 यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना । इति जानन् परां प्रीति गच्छ राम मया सह ।। अथ मामेवमव्यत्रां वनं नैव नथिष्यसि । विपमद्यैव पास्यामि मा विशं द्विषतां वशम् ॥ १९ पुश्चादिप हि दु:खेन मम नैवारित जीवितम् । उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्।। इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमिप नोत्सहे । किं पुनर्दश वर्पाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता ।। २१ इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं वहु । चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिङ्गय सस्वरम् ॥ २२

1. त्वां विना अन्यं नैवाहं द्रक्ष्यामि । अतस्त्वया सह गच्छेयम् । न चायं ममैगैकस्याः कश्चिदतिहायः, यावदन्या या काचित् कुलवधृः अकुलपांसनी या कुलदूपणी न भवति साप्येवं विधमेवाचरेत् । यदि मां वनगमनाय नानुमन्यसे त्वयैवाहं कुलपांसनीव विहिता स्यामिति भावः।

व्याख्यातारस्तु यथान्या कुल्पांसनी करोति तथान्यमहं न द्रधारिम । अतस्त्वया गच्छेयमिति योजयन्ति । तत्र यथेत्युपमानार्थस्य त्वयेत्यव्यवहितेन स्वरसप्रतीतस्य इतंत्रन्थस्य त्यागो व्यातिरेकविधया च तस्य व्यवहितेन मनसेत्यनेनैव संवन्थकरणमितीदं छेशेनोपपादनीयम् ।

2. यस्य धर्मस्य पथ्यं अनुकूलाचरणं सर्वदा रितया चि हिर्वद्धेन चराज्ञा यस्य भरतस्य कृते त्वमेवं न च मां मस्याधीनः तत एव तस्य च भरतस्य न च मां र प्रेप्यः त्वं तावत् भव। न खल्ल धर्मरयेदृशं पथ्यमस्ति, न च मे तथा कश्चित्रिरोधः यदिह स्थित्वा भरतानुवर्तिन्या मया भवितन्यमिति तात्पर्यम्।

व्याख्यानेषु तु यस्य मातृजनस्य, मद्रूपजनस्य, भरतस्य वा पथ्यमात्थेत्यर्थभेदा दिश्वताः । पथ्यंचराम् आत्थ इति पदं छित्त्वा 'यस्य भरतस्य मां पथ्यंचरामिष्टानुवार्तिनीं संप्रत्येव कथितवानसि । पथ्यंचरामित्यत्र मुमार्पः' इत्युक्तं तिलके ।

3. चतुर्दशानां वर्षाणां दश त्रीणि एकं चेति विभजनेनेदं ध्वन्यते । दश तावदाचानि वर्षाणि विप्रलब्धे-मंहता दुःखभरेण यापनीयानि ; तत कध्वे त्रीणि तु दशभ्यो महीयांसि भासमानानि महत्तरेण ; अन्तिमं त्वेकमप्य-नविधिकमेव तान् प्रतीति तदितवाहनमसंभाव्यमेवेति । सा विद्धा वहुभिर्वाक्यैर्दिग्धै । रिव गजाङ्गना । चिरसंनियतं वाष्पं मुमोचाग्निमिवाराणिः ॥२३ तस्याः स्फटिकसंकाशं वारि संतापसंभवम्। नेत्राभ्यां परिसुस्नाव पङ्कजाभ्यामिवोदकम्॥ २४८ तित्सतामलचन्द्राभं मुखमायतलोचनम् । पर्यशुष्यत वाष्पेण जलोद्भतमिवाम्बुजम् ॥ तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्। उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा॥ २६ न देवि तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये । न हि मेऽस्ति भयं किंचित्स्वयंभोरिव सर्वतः ॥ २७ तव सर्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने । वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ यत्सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिछि। न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा॥ २९ धर्मस्तु गजनासोरु सिद्धराचरितः पुरा । तं चाह्मनुवर्तेऽद्य यथा सूर्यं सुवर्चला² ॥ ३० न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपवृंहितम् ॥ 38 एष धर्मस्तु सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वर्यता । अतश्च तं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ३२ स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम् । अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते ॥ 33' यत्त्रयं तत्त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि । नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते ॥ न सत्यं दानमानौ वा न यज्ञाश्चाप्तदक्षिणाः । तथा वलकराः सीते यथा सेवा पितुर्हिता॥३५ स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च । गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्रुभम्।। देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मलोकांस्तथा नराः। प्राप्तुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः॥ ३७ स मां पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः। तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः॥ मम सन्ना मतिः सीते त्वां नेतुं दण्डकावनम् । वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ सा हि सृष्टानवद्याङ्गी वनाय मिद्रेक्षणे । अनुगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च।व्यवसायमनुक्रान्ता सीते त्वमतिशोभनम्।। ४१ आरभस्व गुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । नेदानीं त्वद्यते सीते स्वर्गीऽपि मम रोचते ॥ ४२ ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् । देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्व च मा चिरम्॥ भूषणानि महाहीणि वरवस्नाणि यानि च।रमणीयाश्च ये केचित्क्रीडार्थाश्चाप्युपस्कराः॥ शयनीयानि यानानि मस चान्यानि यानि च । देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्॥४५ अनुकूलं तु सा भर्तुक्रीत्वा गमनमात्मनः । क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेवोपचक्रमे ॥ ४६ ततः प्रहृष्टा परिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुरवेक्ष्य भाषितम् । धनानि रल्लानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी ॥ ४७

1. दिग्धीरिति । विपलिप्तवाणैरित्यर्थः । 2. सुवर्चला सूर्यमिव त्वं मामनुवर्तस्वेत्यर्थः ।

इसार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

अयोध्याकाण्डे वनगमनाभ्युपपत्तिर्नाम त्रिंश: सर्गः

#### एकत्रिंशः सर्गः

#### लक्ष्मणवनानुगमनाभ्यनुज्ञा

एवं शुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः। वाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोदुमशक्नुवन् ॥ Ŷ स भ्रातुश्ररणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः। सीतामुवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्।। 3 यदि गन्तुं कृता बुद्धिवनं मृगगजायुतम् । अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः ॥ ३ मया समेतोऽरण्यानि वहूनि विचरिष्यासि । पक्षिभिर्मृगयूथैश्च संघुष्टानि समन्ततः ॥ 8 न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं चृणे । ऐश्वर्यं वापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ ५ एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः । रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निपिद्धः पुनरव्रवीत् ॥ अनुज्ञातस्र भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम् । किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम् ॥ यद्र्थं प्रतिपेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयोऽयं ममानघ ॥ ततोऽत्रवीन्महातेजा रामो लक्ष्मणमयतः । स्थितं प्राग्गामिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम् ॥९ स्निग्धो धर्मरतो वीर सततं सत्पथे स्थितः। प्रियः प्राणसमो वर्गो भ्राता चापि सखा च मे।। म्याद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम्। को भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम्॥ अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव । स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः ॥ १२ सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता । दुःखितानां सपत्नीनां न कारिष्यति शोभनम्।। न स्मरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम्। भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः॥ तामार्यां स्वयमेवेह राजानुत्रहणेन वा । सौिमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थामेमं चर ॥ एवं मिय च ते भक्तिभीविष्यति सुदर्शिता । धर्मज्ञ गुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान् ॥ १६ एवं क्रुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत्सुखम् ॥ १७ एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः ऋक्ष्णया गिरा । प्रत्युवाचः तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् ॥ तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशयः ॥ १९ थिद दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यसुत्तमम् । क्रूय दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः ॥ २० तमहं दुर्मितिं क्र्रं विधिष्यामि न संशयः । तत्पक्ष्यानिप तान् सर्वास्त्रेलोक्यमिप किंतु सा।। कौसल्यः विभृयादार्या सहस्रमपि मद्विधान् । यस्याः सहस्रं यासाणां संप्राप्तमुपजीविनाम् ॥ तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च । पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय सनस्विनी ॥ र्कंरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्पते ॥ २४ धनुरादाय सशरं<sup>२</sup> खनित्रपिटकाधरः । अत्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमनुदर्शयन् ॥

१, उपजीवनम् घ.।

आहरिष्यामि ते निसं मूलानि च फलानि च। वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहाराणि तपस्विनाम् भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते । अहं सर्वं करिष्यामि जाय्रतः स्वपतश्च ते ॥ २७ रामस्त्वनेन वाक्नेन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम् । व्रजाप्रच्छस्य सौमित्रे सर्वमेव सुहज्जनम् ॥ २८ ये च राज्ञो ददौ दिन्ये महात्मा वरुणः स्वयम् । जनकस्य महायज्ञे धनुपी रौद्रदर्शने ॥ २९ अभेद्यकवचे दिन्ये तूणी चाक्ष्यसायकौ । आदित्यविमलौ चोभौ खज्जौ हेमपरिष्कृतौ ॥ ३० सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्यसद्मिन । सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाव्रज्ञ लक्ष्मण ॥ ३१ स सुहज्जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः । इक्ष्वाकुगुरुमागम्य जयाहायुधमुत्तमम् ॥ ३२ तिहन्यं रघुशार्दूलः सत्कृतं माल्यभूपितम्। रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम्॥ ३३ तमुवाचात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम् । काले त्वमागतः सौम्य काङ्किते मम लक्ष्मण ॥ अहं प्रदातुमिच्लामि चिदं मामकं धनम् । व्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ ३५ वसन्तीह दृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । तेपामि च मे भूयः सर्वेपां चोपजीविनाम्॥ ३६

अभिप्रयास्यामि वनं समस्तानभ्यच्यं शिष्टानपरान् द्विजातीन् ॥
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे लक्ष्मणवनानुगमनाभ्यनुज्ञा नाम एकांत्रेदाः सर्गः

३७

वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्यं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम्।

# द्वातिंशः सर्गः वित्तविश्राणनम्

ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः शुभतरं प्रियम् । गत्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम् ॥ १ तं विप्रमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा छक्ष्मणोऽव्रवीत् । सखेऽभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः ततः सन्ध्यामुपास्याशु गत्वा सौमित्रिणा सह । जुष्टं तत्प्राविशल्छक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम् ॥ तमागतं वेदविदं प्राञ्जित्धः सीतया सह । सुयने मिभचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम् ॥ ४ जातक्ष्पमयैर्मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः । सहेमसूत्रैमिणिभिः केयूरैर्वलयैरिष ॥ ५ अन्यैश्च रह्नैवंहिभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूज्यत् । सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः ॥ ६ हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्य हारय । रशनां चाधुना सीता दातुमिच्छित ते सखे ॥ अङ्गदानि विन्वित्राणि केयूराणि शुभानि च । प्रयच्छित सखे तुभ्यं भार्यायै गच्छती वनम् ॥

१. स्वाहार्हाणि पुनाः।

नास्ति ।

२. रामायेत्यादि आगतम् इत्यन्तम् ख. । ३. सखी पुनाः

े पर्यङ्कमत्रयास्तरणं नानारत्नविभूपितम् । तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि ॥ नागः शत्रुंजयो नाम मातुलो यं ददौ मम । तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव।। ंइत्युक्तः स हि रामेण सुयज्ञः प्रतिगृद्य तत् । रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिपः शिवाः ॥ ११ अथ भ्रातरमव्ययं प्रियं रामः प्रियंवदम् । सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिद्शेश्वरम् ॥ अगस्त्यं कोशिकं कि तावुमो ब्राह्मणोत्तमो । अर्चयाहूय सौमित्रे रतेः सस्यमिवाम्बुभिः ॥ १३ तर्पयस्व महावाहो गोसहस्रैश्च मानद् । सुवर्णे रजतेश्चेव मणिभिश्च महाधनैः ॥ कौसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पर्युपतिष्ठति । आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेद्वित् ॥ १५ तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे संप्रदापः । कौशेयानि च वस्नाणि यावतुष्यति स द्विजः ॥ सृतश्चित्ररथश्चार्यः सवयाः सुचिरोपितः । तोपयैनं महाँहश्च रह्नैर्वस्निर्धनैस्तथा ॥ पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशशतेन च । ये चेमे कठकालापा वहवो दण्डमाणवाः ॥ नियस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत्क्रवेन्ति किंचन । अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि संमताः॥ तेपामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय । शालिवाहसहस्रं च द्वे शते भद्रकांस्तथा ॥ व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरः । मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः ॥ २१ ुतेपां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापय<sup>3</sup> । अम्वा यथा च सा नन्देत्कौसल्या मम दक्षिणाम् ॥ तथा द्विजातींस्तान् सर्वाल्लॅक्ष्मणार्चेय सर्वेशः । ततः स पुरुपव्यावस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयम् ॥ यथोक्तं त्राह्मणेन्द्राणामद्दाद्धनदो यथा । अथात्रवीद्वाष्पकलांस्तिष्टतश्चोपजीविनः ॥ २४ संप्रदाय वहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम् । लक्ष्मणस्य च यद्वेदम गृहं च यदिदं मम ॥ २५ अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम । इत्युक्तवा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् ॥ २६ उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति । ततोऽस्य धनमाजहः सर्वमेवोपजीविनः ॥ २७ स राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो हादद्यत । ततः स पुरुपव्यावस्तद्धनं सहलक्ष्मणः ॥ 26 हिजेभ्यो वालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो हादापयत् । तत्रासीत्पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै हिजः॥ उञ्छवृत्तिर्वने नित्यं फालकुदाललाङ्गली । तं वृद्धं तरुणी भार्या वालानादाय दारकान् ॥ ३० अवविद्वाह्मणं वाक्यं दारिद्रोणाभिपीडिता । अपास्य फालं कुदालं कुरुष्व वचनं मम ॥ ३१ रामं दर्शेय धर्मज्ञं यदि किंचिदवाप्स्यसि । भार्याया वचनं शुत्वा शाटीमाच्छाच दुरुच्छदाम् ॥ स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम् । भृग्वङ्गिरःसमं दीप्या त्रिजटं जनसंसिद् ॥ ूआ पञ्चमायाः कक्ष्याया नैनं कश्चिदवारयत् । स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमत्रवीत्।। निर्धनो वहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः । उञ्छवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्ष्स्व मामिति ॥

१ प्रियरामः पुनाः । . ३. मेखर्कानामित्यादि संप्रदापयेत्यन्तम् ख २. सचिवः च. छ.। . । नास्ति ।

तसुवाच तदा रामः परिहाससमिनवतम् । गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया ॥ ३६ परिक्षिपिस दण्डेन यावत्तावद्वाप्स्यिस । स ज्ञाटीं त्वरितः कट्यां संभ्रान्तः परिवेष्ट्य ताम् ॥ आविष्य दण्डं नि जेप सर्वप्राणेन वेगितः । स तीत्वी सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः ॥३८ गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसंनिधौ । तं परिष्वष्य धर्मात्मा आ तस्मात्सरयूतटात् ॥ ३९ आनयामास ता गोपैस्त्रिजटायाश्रमं प्रति । उवाच च ततो रामस्तं गार्ग्याहिः ज्ञान्त्वयन् ॥४० मन्युने खळु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥

इदं हि तेजस्तव यहरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया। इमं भवानर्थमाभिप्रचोदितो वृणीष्व किं चेद्परं व्यवस्यति ॥ ४१ व्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मम विश्रकारणात्। भवत्यु सम्यक्प्रतिपाद्नेन तन्मयार्जितं प्रीतियशस्करं भवेत् ॥ ४२ ततः सभार्यस्त्रिजटो महामुनिर्गवामनीकं प्रतिगृद्य मोदितः। यशोवलप्रीतिसुखोपवृंहिणीस्तदाशिपः प्रत्यवद्नमहात्मनः ॥ ४३ स चापि रामः परिपूर्णमानसो महद्धनं धर्मवलैरुपार्जितम्। नियोजयामास सुहुज्जने चिराद्यथाईसमानवचःप्रचोदितः॥ 88 द्विजः सुहद्भत्यजनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च योऽभवत्। न तत्र कश्चित्र वभूव तार्पितो यथाईसमाननदानसंभ्रमैः ॥ ४५ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे वित्तविश्राणनं नाम द्वात्रिंशः सर्गः

## त्रयस्त्रिंशः सर्गः

#### पौरवाक्यम्

दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं वहु । जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवा ॥ १ ततो गृहीते दुष्प्रेक्षे त्वशोभेतां तदायुधे । मालादामभिरावद्धे सीतया समलंकृते ॥ २ ततः प्रासादहर्म्याणि विमानशिखराणि च । अधिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्॥ ३ न हि रथ्याः स्म शक्यन्ते गन्तुं वहुजनाकुलाः । आरुह्य तस्मात्प्रासादादीनाः पद्यन्ति राघवम् पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा । अचुर्वहुविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५

<sup>1.</sup> अत्र उक्षणसंनिधाविति पठित्वा ''उक्षणां वृपभाणां संनिधियंत्र। आपं आनङ'' इति व्याख्यातं तिलके।

१. प्रेष्याम्यामशोभेताम् ख. ।

२. पदाति वार्जितच्छत्रं रामं दृष्टा व

तदा जनाः च. छ.।

२९

ैयं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गवलं महत् । तमेकं सीतया सार्धमनुयाति स्म लक्ष्मणः ॥ ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन् कामिनां चैव कामदः । नेच्छत्येवानृतं कर्तु पितरं धर्मगौरवात् ॥ ७ या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकार्शंगैरिप । तामद्य सीतां पदयन्ति राजमार्गगतां जनाः ॥ ८ अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम् । वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम्।। ९ अद्य नूनं द्शरथः सत्त्वमाविदय भापते । न हि राजा प्रियं पुत्रं विवासियतुमिच्छति ॥ १० निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विप्रवासनम् । किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम् ॥ आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः । राघवं शोभयन्त्येते पड्गुणाः पुरुपर्षभम् ॥ १२ तस्मात्तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । औदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सिळलसंक्षयात् ॥ पीडिया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः । मूलस्येवोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः ॥ मूलं होष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः । पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्चास्येतरे जनाः ॥१५ ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सहवान्धवाः। गच्छन्तसनुगच्छामो येन गच्छति राघवः॥ १६ उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च । एकदुःखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम् ॥ १७ समुद्भतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः ॥ र्जसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः । मूपकैः परिधावद्भिरुद्विछैरावृतानि च ॥ अपेतोदकधूमानि हीनसंमार्जनानि च । प्रनष्टविष्ठकर्मेज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥ २० दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च । अस्मत्त्यक्तानि वेदमानि कैकेयी प्रतिपद्यताम् ॥ वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनम् ॥ विलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः । त्यजन्त्यसमद्भयाद्भीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥ अस्मत्त्यक्तं प्रपद्यन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च । तृणमांसफलादानां देशं व्यालमृगद्विजम्॥ २४ त्रपद्यतां हि कैकेयीं सपुत्रा सह वान्धवैः । राघवेण वने सर्वे सह वत्स्याम निर्वृताः ॥ २५ इस्रेवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । शुश्राव राघवः श्रुत्वा न विचक्रेऽस्य मानसम्<sup>2</sup>॥ स तु वेदम पितुर्दूरात्कैलासशिखरप्रभम् । अभिचकाम धर्मात्मा मत्तमातङ्गविकमः ॥ विनीतवीरपुरुषं स प्रविश्य नृपालयम् । दद्शीवस्थितं दीनं सुमन्त्रमविदूरतः ॥

> प्रतीक्षमाणोऽभिजनं वदार्तमनार्तरूपः प्रहसन्निवाथ । जगाम रामः पितरं दिद्धुः पितुनिदेशं विधिवचिकीर्पुः ॥

दशरथं सत्त्वमाविद्येति चेद्दृश्यते स पाठः | न विकृतमभवत् ।

<sup>-</sup> PRE: 1. अस्य मानसं (कर्त्र) श्रुत्वा न विचक्रे

वचनम् ख. ।

अपि जनम् च. छ.।

तत्पूर्वमैक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गिमण्यन् 'नृपमार्तरूपम् । व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम् ॥ ३० पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सस्यो चनप्रवेशे कृतवुद्धिनिश्चयः । स राधवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमत्रवीत्रिवेदयस्वागमनं नृपाय मे ॥ ३१

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पौरवाक्यं नाम त्रयस्त्रिशः सर्गः

## चतुस्त्रिंशः सर्गः

#### दशरथसमाश्वासनम्

ततः कमलपत्राक्षः इयामो निरुपमो महान् । उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति॥१ स रामप्रेपितः क्षिप्रं संतापकलुषेन्द्रियः । प्रविदय नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं द्द्ईा ह ॥ उपरक्तमिवादित्यं अस्मच्छन्नामिवानलम् । तटाकमिव निस्तोयमपदयज्ञगतीपतिम् ॥ आलोक्य तं महाप्राज्ञः परमाकुलचेतसम् । राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरासदत् तं वर्धयित्वा राजानं सूतः पूर्वं जयाशिषा । भयविक्ववया वाचा मन्दया ऋङ्णसत्रवीत् ॥ ५ अयं स पुरुषव्याची द्वारि तिष्ठति ते सुतः । ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनाम्॥ ६ स त्वां पर्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः। सर्वान् सुहृद् आपृच्छ्य त्वामिदानीं दिदृक्षते॥ ७ गमिष्यन्तं महारण्यं तं पद्य जगतीपते । वृतं राजगुणैः सर्वेरादित्यमिव रिद्मिभिः ॥ स सत्यवादी धर्मात्मा गाम्भीयीत्सागरीपमः । आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्।। सुमन्त्रानय मे दारान् ये केचिदिह मामकाः। दारैः प्रिवृतः सर्वेर्द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्।। १० सोऽन्तःपुरमतीसैव स्त्रियस्ता वाक्यमत्रवीत्। आर्या ह्वयति वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम्।। एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया । प्रचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम् ॥ अर्धसप्तरातास्तास्तु प्रमदास्ताम्रठोचनाः । कौसल्यां परिवार्याथ रानैर्जग्मुर्धृतत्रताः ॥ आगतेषु च द्रिषु समवेक्ष्य महीपतिः । उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम् ॥ १४ स सूतो राममादाय छक्ष्मणं मैथिछीं तदा । जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपतेः ॥ १५ स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा दूरात्कृताञ्जलिम् । उत्पपातासनात्त्र्णेमार्तः स्त्रीजनसंवृतः ॥ १६ सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशांपतिः । तमसंप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः॥ १७८ तं रामोऽभ्यपतिक्षिपं छक्ष्मणश्च महारथः । विसंज्ञमिव दुःखेन सज्ञोकं नृपतिं तदा ॥ १८ स्त्रीसहस्रनिनादश्च संजज्ञे राजवेरमनि । हा हा रामेति सहसा भूषणध्वानिमूर्छितः ॥

२. गमिप्यति च. छ.

र्ते परिष्वज्य वाहुभ्यां तानुभौ रामलक्ष्मणौ । पर्यङ्के सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन् ॥२०० ्रिअथ रामो मुहूर्तेन लब्धसंज्ञं महीपतिम् । उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा द्योकार्णवपरिष्ळुतम् ॥ २१ आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः। प्रस्थितं दण्डकारण्यं पद्य त्वं कुश्छेन माम्।।२२ रुसण चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम् । कारणैर्वहुभिस्तध्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः ॥ अनुजानीहि सर्वोत्रः शोकमुत्सृज्य मानद् । लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान् ॥ प्रतीक्षमाणमन्यप्रमनुज्ञां जगतीपितः । उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् ॥ अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः । अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्॥२६ एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः । प्रत्युवाचाञ्जिलं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः॥ २७ भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः । अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे कार्यं त्वयानृतम्।। नव पक्च च वर्षाणि वनवासे विहत्य ते ! पुनः पादौ प्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२९ रुद्न्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयतः । कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमत्रवीत्॥ ३० श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च । गच्छस्त्रारिष्टमव्यग्रः पन्थानमकुतोभयम् ॥ न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । विनिवर्तियतुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ 🔻 अद्य विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा। एकाहं दर्शनेनापि साधु तावचराम्यहम्॥३३ मातरं मां च संपद्यन् वसेमामद्य शर्वरीम् । तर्पितः सर्वकामैस्त्वं श्वः कल्ये साधियष्यसि ॥ दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया । मत्प्रियार्थं प्रियांस्त्यक्त्वा यद्यासि विजनं वनम् ॥ न चैतन्से प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव । छन्नया चिलतस्त्विस्म स्त्रिया छन्नाग्निकल्पया॥३६ वुक्रना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छिस। अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः ॥ न चैतदाख्ययतमं यत्त्वं ज्येष्टः सुतो मम् । अपानृतकथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छिस ॥ अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम् । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमव्वीत् ॥ ३९ प्राप्त्यामि यानद्य गुणान् को मे श्वस्तान् प्रदास्यति । अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं वृणे ॥४० इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम् ॥ 88 -. वनवासकृता बुद्धिर्न च मेऽद्य चलिष्यति । यस्तुष्टेन वरो दत्तः कैकेय्यै वरद त्वया ॥ ४२ दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव । अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् ॥ ४३ चतुर्दश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह । मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम् ॥ 88 ुन हि मे काङ्कितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम्। यथा निदेशं कर्तुं वै तवैव रघुनन्दन॥ ४५

<sup>1</sup> अद्य इदानीम् इति पुनरुक्तिः पुत्रविरंह-कर्मारता दश्चरथस्य पोपयति । अद्य अस्मिन् दिने इदानीं साम्निहितां रात्रिम् इति तु व्याख्यातारः ।

१. एकाहदर्शनेन च. छ.।

२. इदमर्थम् घः नास्ति।

अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबीष्पपिएछुतः। न हि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरितां पितः।।४६ नैवाहं राज्यिमच्छामि न सुखं न च मैथिछीम्। नैव सर्वानिमान् कामान्न स्वर्गं नैव जीवितम्।। त्वामहं सत्यिमच्छामि नानृतं पुरुपर्षभ । प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे।। ४८ न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमिप प्रभो । न शोकं धारयस्वैनं न हि मेऽस्ति विपर्ययः।। अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव। मया चोक्तं व्रज्ञामीति तत्सत्यमनुपालये॥ ५० मा चोत्कण्ठां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्। प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशकुननादिते॥ ५१ पिता हि दैवतं तात देवतानामिप स्मृतम्। तस्माद्दैवतिमत्येव करिष्यामि पितुर्वचः॥ ५२ चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नरसत्तम। पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम् ॥ ५३ येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पगलो जनः। सत्वं पुरुषशार्दृल किमर्थं विक्रियां गतः॥ ५४

पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया निसृष्टा भरताय दीयताम्। अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्॥ ५५ मया निसृष्टां भरतो महीमिमां सशैलखण्डां सपुरां सकाननाम्। शिवां सुत्रीमामनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्॥ ५६ न मे तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये। यथा निदेशे तव शिष्टसंमते व्यपैतु दुःखं तव मत्कृतेऽनघ ॥ ५७ तदद्य नैवानघ राज्यमव्ययं न सर्वकामात्र सुखं न मैथिछीम् । न जीवितं त्वामनृतेन योजयन् वृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा।। ५८ फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरींश्च परयन् सरितः सरांसि च। नं प्रविद्येव विचित्रपाद्पं सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्दृतिः ॥ 49 एवं सं राजा व्यसनाभिपन्नः शोकेन दुःखेन च ताम्यमानः। आलिङ्गच पुत्रं सुविनष्टसंज्ञो मोहं गतो नैव चिचेष्ट किंचित्।। ६० देव्यस्ततः संरुरुदुः समेतास्तां वर्जियत्वा नरदेवपत्नीम् । रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूच्छा हाहाकृतं तत्र वसूव सर्वम् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

ं अयोध्याकाण्डे दशरथसमाश्वासनं नाम चतुस्त्रिश: सर्ग:

पञ्चित्रंशः सर्गः सुमन्त्रगर्हणम्

ततो निर्भय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्। पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाप्य च।। लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत्। कोपाभिभृतः सहसा संतापमशुभं गतः॥ मनः समीक्षमाणस्य सूतो दशरथस्य सः । कम्पयन्निव कैकेय्या हृद्यं वाक्छरैः शितैः ॥ वाक्यवज्रैरनुपमैर्निभिन्दन्निव चाशुगैः । कैकेय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम् । भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ ५ न ह्यकार्यतमं किंचित्तव देवीह विद्यते । पतिष्ठीं त्वामहं मन्ये कुलशीमपि चान्ततः ॥ यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम् । महोद्धिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः ॥ ७ मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिम् । भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते ॥ ८ यथावयो हि राज्यानि प्राप्तवन्ति नृपक्षये । इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्तहोपयितुमिच्छसि ॥ ९ राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम् । वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ न हि ते विषये कश्चिद्धाह्मणा वस्तुमहिति । तादृशं त्वममर्याद्मद्य कर्म चिकीर्षसि ॥ -आश्चर्यमिव परयामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् । आचरन्या न विदृता सद्यो भवति मेदिनी ॥ महाब्रह्मर्षिसृष्टा हि व्वलन्तो भीमदर्शनाः । धिग्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रब्राजने स्थिताम्॥ आम्रं छित्वा कुठारेण निम्वं परिचरेतु यः । यश्चैनं पयसा सिन्नेन्नेवास्य मधुरो भवेत् ॥ १४ अभिजातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । न हि निम्वात्स्रवेत्क्षौद्रं छोके निगदितं वचः ॥ तव मातुरसद्गृहं विद्यः पूर्व यथाश्रुतम् । पितुस्ते वरदः कश्चिद्दौ वरमनुत्तमम् ॥ सर्वभूतरुतं तस्मात्संजज्ञे वसुधाधिपः । तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ॥ ततो जृम्भस्य शयने विरुताद्भूरिवर्चसः । पितुस्ते विदितो भावः स तत्र वहुधाह्सत् ॥ १८ तत्र ते जननी कुद्धा मृत्युपाशमभीष्मती । हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चात्रवीत् ॥ नृपश्चोवाच तां देवीं देवि शंसामि ते यदि । ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशय: ॥२० माता ते पितरं देवी ततः केकयमत्रवीत् । शंस मे जीव वा मा वा न मामपहिसच्यसि॥ २१ प्रियया च तथोक्तः सन् केकयः पृथिवीपतिः । तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः॥२२ ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत । यदि त्वं शंससे राजन् मरणं ते भवेद्धवम् ॥ म्रियतां ध्वंसतां वेयं मा कृथास्त्वं महीपते । स तच्छूत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसौ नृपः ॥२४

<sup>1.</sup> असर्ग्राहम् असदर्थाभिनिवेशम् ।

१. अस्यानन्तरम्—नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्ग रामनिपेवितम् । त्यक्ताया वान्धवै: सर्वेर्बाह्मणेः साधुभिः

सदा। का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति। त.हशं

लममर्यादं कमं कर्तुं चिकार्पासि ॥—इति पुना,।

२, इद्मर्थम् ख, नास्ति।

मातरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत् । तथा त्वमि राजानं दुर्जनाचिरते पथि ॥ २५ असद्ग्रहिममं मोहात्कुरुषे पापदिर्शिनी । सत्यश्चाद्य प्रवादोऽयं लेकिकः प्रतिभाति मा ॥ २६ पितृन् समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः । नैवं भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः ॥ २६ भर्तुरिच्लामुपास्स्वेह जनस्यास्य गतिर्भव । मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर्देवराजसमप्रभम् ॥ २८ भर्तारं लोकभर्तारमसद्धर्ममुपादधाः । न हि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः ॥ २९ श्रीमान् दश्रयो राजा देवि राजीवलोचनः । ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्याभिरक्षिता ॥ रिक्षता जीवलोकस्य बृहि रामोऽभिषिच्यताम् । परिवादो हि ते देवि महाँ होके चरिष्यति ॥ यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम् । स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा ॥३२ न हि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसेत् । रामे हि यौवराज्यस्ये राजा दश्रयो वनम् ॥ ३३ प्रवेक्ष्यित महेष्वासः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् । इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णेश्च कैकेयीं राजसंसदि ॥ ३४ सुमन्त्रः क्षोभयामास भूय एव कृताञ्चलेः । नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते ॥३५ न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सुमन्त्रगर्हणं नाम पञ्चत्रिश: सर्गः

## षट्त्रिंशः सर्गः

## सिद्धार्थप्रतिबोधनम्

ततः सुमन्त्रमेक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । सवाष्पमितिनःश्वस्य जगादेदं पुनः पुनः ॥ १ सूत रत्नसुसंपूर्णा चतुर्विधवला चमूः । राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम् ॥ २ रूपाजीवाश्च वादिन्यो विणजश्च महाधनाः । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीं सुप्रसारिताः ॥ ३ ये चैनमुपजीविन्त रमते यश्च वीर्यतः । तेषां वहुविधं दत्वा तानप्यत्र नियोजय ॥ ४ आयुधानि च सुख्यानि नागराः शकटानि च । अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्चारण्यगोचराः ॥ निन्नन् मृगान् कुञ्जरांश्च पिवंश्चारण्यकं मधु । नदीश्च विविधाः पश्चत्र राज्यस्य स्मरिष्यति ॥ धान्यकोशश्च यः कश्चिद्धनकोशश्च मामकः । तो राममनुगच्छेतां वसन्तं निजने वने ॥ ७ यजन् पुण्येपु देशेषु विसृजंश्चाप्तदक्षिणाः । ऋषिभिश्च समागम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥ ८ भरतश्च महाबाहुरयोध्यां पाछियिष्यति । सर्वकामैः सह श्रीमान् रामः संसाध्यतामिति ॥ ९ एवं श्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम् । मुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरश्चापि न्यरुध्यत् ॥ १० सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमवर्वीत् ॥ -११ राज्यं गतजनं साधो प्रतिमण्डां सुरामिव । निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्यते ॥ १२

कैंकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारूणम् । राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम् ॥ १३ वहन्तं किं तुद्सि मां नियुज्य धुरि माहिते । अनार्ये कृत्यमारव्धं किं न पूर्वमुपारुधः ॥ १४ र्त्स्यैतत्क्रोधसंयुक्तमुक्तं श्रुत्वा वरोङ्गना । कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदमत्रवीत् ॥ तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत्। असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमईति॥ . एवमुक्तो घिगित्येव राजा दशरथोऽववीत् । ब्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नावबुध्यत ॥ १७ तत्र वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः । शुचिर्वहुमतो राज्ञः कैकेयीमिद्मववीत् ॥ १८ असमुखो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान् । सरय्वाः प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः ॥ १९ तं दृष्ट्वा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमत्रुवन् । असमञ्जं वृणीष्वेकमस्मान् वा राष्ट्रवर्धन।। २० तांनुवाच तंतो राजा किंनिमित्तसिदं भयम् । ताश्चापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रकृतयोऽबुवन् ॥ कीडतस्त्वेव नः पुत्रान् वालानुद्धान्तचेतनः । सरय्वां प्रक्षिपन् मौर्ख्याद्तुलां प्रीतिमद्रनुते ॥ स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्पया ॥२३ तं यानं शीव्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छद्म् । यावज्ञीवं विवास्योऽयमिति स्वानन्वशात्पिता ॥ सं फालपिटकं गृह्यं गिरिदुर्गाण्यलोकयत् । दिशः सर्वास्त्वनुचरन् स यथा पापकर्मकृत्॥२५ इसेवमसजद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः । रामः किमकरोत्पापं येनैवमुपरुध्यते ॥ न हि कंचन परयामो राघवस्यागुणं वयम् । दुर्छमो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मपम् ॥२७ अथवा देवि दोपं त्वं कंचित्पदयसि राघवे । तमद्य त्रृहि तत्त्वेन ततो रामो विवास्यते ॥२८ अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । निर्देहेदपि शकस्य द्युति धर्मनिरोधनात् ॥ २९ त्वदुछं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । छोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः ग्रुभानने ॥ ३० श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वनः । शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमत्रवीत् ॥३१ एतंद्रचो नेच्छिसि पापवृत्ते हितं न जानासि ममात्मनो वा । ३२

आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥

अनुत्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च। सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम् ॥

३३

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञतिसहस्रिकायां संहितायम् अयोध्याकाण्डे सिद्धार्थप्रतिवोधनं नाम पट्त्रिंश: सर्ग:

सप्तत्रिंशः सर्गः

चीरपरिग्रहनिमित्तवसिष्ठक्रोधः

मुह्ममात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । अभ्यभापत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत् ॥ त्यक्तभोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः । कि कार्यमनुयात्रेण सक्तसङ्गस्य सर्वतः ॥

यो हि दत्वा गजश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः । रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम् ॥ ३ तथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजिन्या जगत्पते । सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४ 🖯 खनित्रपिटके चोभे पमानयत गच्छतः । चतुर्दश वने वासं वर्पाणि वसतो मम ॥ 4 अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् । उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा ॥ Ę स चीरे पुरुषव्याद्यः कैकेय्याः प्रतिगृह्य ते । सूक्ष्मवस्त्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्त ह ॥ O लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । तापसाच्छादने चैव जमाह पितुरम्रतः ॥ 4 अथात्मपरिधानार्थं सीता कौशेयवासिनी । संप्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृपती वागुरामिव ॥ ९ सा व्यपत्रपमाणेव प्रमृह्य च सुदुर्मनाः । कैकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥ १० अश्रुसंपूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी । गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारमिद्मव्रवीत् ॥ ११ कथं नु चीरं वन्नन्ति मुनयो वनवासिनः । इति ह्यकुशला सीता सा मुमोह मुहुर्भुहुः ॥ १२ कृत्वा कण्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना । तस्थौ ह्यकुशला तत्र त्रीडिता जनकात्मजा ॥ तस्यास्तित्क्षिप्रमागम्य रामो धर्मभृतां वरः । चीरं ववन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयम् ॥ रामं प्रेक्ष्य तु सीताया वभ्नन्तं चीरमुत्तमम् । अन्तःपुरगता नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम् ॥१५ ऊचुश्च परमायस्ता रामं ज्विछिततेजसम् । वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥ १६ पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम् । तावद्दर्शनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो ॥ १७ लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । नेयमईति कल्याणी वस्तुं तापसवद्दने ॥ क्कर नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं त्वमिच्छिस ॥ तासामेवंविधा वाचः ऋण्वन् दशरथात्मजः । ववन्धैव तदा चीरं सीतया तुल्यशीलया।। २० चीरे गृहीते तु तया समीक्ष्य नृपतेर्गुरः। निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमव्रवीत्॥ २१ अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयि कुलपांसिन । वख्चियत्वा च राजानं न प्रमाणेऽवितिष्ठसे ॥ न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते । अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्।। २३ आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् । आत्मेयामिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्।। अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता । वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥ अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः । सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम् ॥ २६ भरतश्च सशत्रुप्तश्चीरवासा वनेचरः । वने वसन्तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम् ॥ ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह । त्वमेंका शाधि दुर्वृत्ता प्रजानामहिते रता ॥ २८८ न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः । तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २९ न ह्यदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमहिति । त्विय वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतेः ॥ ३० — यद्यपि त्वं क्षितितलाद्गगनं चोत्पतिष्यासि । पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥ ३१

ų

Ę

तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम् । लोके हि न स विद्येत यो न राममनुव्रतः ॥ ३२ रद्भयस्यद्येव कैकेयि पशुव्यालमृगद्विजान् । गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान् ॥ ३३

अथोत्तमान्याभरणानि देवि देहि स्तुपायै व्यपनीय चीरम्।
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्टः॥
१४
एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया वृतः केकयराजपुत्रि ।
विभूपितेयं प्रतिकर्मनित्या वसत्वरण्ये संह राघवेण ॥
१५
यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री ।
वस्त्रैश्च सर्वैः सहिता विधानैर्नेयं वृता ते वरसंप्रदाने ॥
१६
तिसंसत्था जल्पति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्याप्रतिमप्रभावे ।
नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा ॥
१७

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे चीरपरिग्रहनिमित्तवसिष्ठकोधो नाम सप्तत्रिशः सर्गः

## अष्टात्रिंशः सर्गः

#### जनाक्रोश:

तस्यां चीरं वसानायां नाथवद्यामनाथवत् । प्रचुक्रोश जनः सर्वो धिक् त्वां दशरथं त्विति ॥ तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपितः । चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशिस चात्मनः ॥ २ स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदमत्रवीत् । कैकेथि कुशचीरेण न सीता गन्तुमहिते ॥ ३ सुकुमारां च वाला च सततं च सुखोचिता । नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम ॥ ४

इयं हि कस्यापकरोति किंचित्तपिस्विनी राजवरस्य कन्या । या चीरमासाद्य जनस्य² मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित् ॥ चीराण्यपास्याज्जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा । यथासुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरहैः ॥

1. प्रतिकारः सदृशकरणम्, तत्कामा । वेपा-दिना भर्त्रवस्थासदृशावस्थासंपादनमिच्छन्तोति यावत् ।

वनपदस्येदं विवरणं नेहस्थस्य । वनगमनयाग्यचीरस्येत्यर्थ-स्यात्रानन्वयादिति ।

१. सुकुमारी च. छ.।

२. कस्यापि ति.।

<sup>2.</sup> अत्र जनस्येति स्थाने वनस्येति मुद्रितं पुनाः
पुरतंके तदिदम् ''वनस्य वनगमनयोग्यचीरस्य '' इति
तिलक्दीकानुरोधेनेति प्रतिभाति । तत्त्वतस्तु पूर्वश्चोकस्थस्य

## अजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्। त्वया हि बाल्यात्प्रतिपन्नमेतत्तन्मां दहेद्वेणुसिवात्मपुष्पम्।।

रामेण यदि ते पांच किंचित्कृतमशोभनम् । अपकारः क इह ते वैदेह्या दिशतोऽथ मे ॥ ८ मृगीवोत्फुह्णनयना मृदुशीला तपिस्वनी । अपकारं किमह ते करोति जनकात्मजा ॥ ९ ननु पर्याप्तमेतत्ते पापे रामविवासनम् । किमिभः कृपणैर्भूयः पातकैरिप ते कृतैः ॥ ६० प्रतिज्ञातं मया तावत्त्वयोक्तं देवि शृण्वता । रामं यदिभिषेकाय त्विमहागतमत्रवीः ॥ ११ तत्त्वेतत्समितकम्य निरयं गन्तुभिच्छिस । मैथिलीमिप या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम् ॥ इतीव राजा विलपन् महात्मा शोकस्य नान्तं स दद्शं किंचित् । भृशातुरत्वाच पपात भूमौ तेनैव पुत्रव्यसने निमग्नः । १३

एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः संप्रिधितो वनम् । अवाक्शिरसमासीनिभदं वचनमद्रवीत् ॥ १४ इयं धार्मिक कै।सल्या मम माता यशस्विनी । वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गईते ॥ मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् । अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः संमन्तुमहीसे ॥ १६ पुत्रशोकं यथा नच्छेन्वया पूज्येन पूजिता । मां हि संचिन्तयन्तीयं त्विय जीवेत्तपिक्विनी ॥

> इमां महेन्द्रोपम <sup>1</sup>जातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममाहिसि । यथा वनस्थे मिय शोककर्शिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायम् आयोध्याकाण्डे जनाक्रोशो नाम अष्टात्रिशः सर्गः

१८

## एकोनचत्वारिंशः सर्गः

#### वनगमनापृच्छा

रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम् । समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः ॥ १ नैनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम् । न चैनमिभसंप्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥ २ स मुहूर्तिमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपितः । विललाप महाबाहू राममेवानुचिन्तयन् ॥ ३ मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा वहवः कृताः । प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिद्मुपस्थितम् ॥ न त्वेवानागते काले देहाच्च्यवित जीवितम् । कैकेय्या क्षित्रयमानस्य मृत्युमेम न विद्यते ॥ योऽहं पावकसंकाशं पत्रयामि पुरतः स्थितम् । विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम् ॥ एकस्याः खलु कैकेय्याः कृतेऽयं क्षित्रयते जनः । स्वार्थे प्रयतमानायाः संश्रित्य निकृतिं विमाम्॥

<sup>1.</sup> जोतिति पुत्रेत्यर्थः। १. अपराधः घ.। ः २. पुत्रव्यसनेन रुग्णः क.।

एकोनचत्वारिंशः सर्गः

्रिवमुक्त्वा तु वचनं वाष्पेण पिहितेन्द्रियः' । रामेति सक्चदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाक ह ।। ८ ्संज्ञां तु प्रतिलभ्येव सुहूर्तात्स महीपतिः । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिद्मत्रवीत् ॥ औपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । प्रापयैनं महाभागमितो जनपदात्परम् ॥ १० एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम् ॥ राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीव्रविकमः । योजयित्वा ययौ तत्र रथमश्वेरलंकृतम् ॥ तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् । आचचक्षेऽञ्जिलं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥ १३ राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसंचये । उवाच देशकालज्ञं निश्चितं सर्वतः शुचिः ॥ वासां सि च महाहीणि भूपणानि वराणि च । वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ नरेन्द्रेणैवमुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः । प्रायच्छत्सर्वमाहृत्य सीतायै विक्षप्रमेव तत् ॥ सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम्। भूपयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः॥ व्यराजयत बैदेही वेदम तत्सुविभूपिता । उद्यतोंऽशुमतः काले खं प्रभेव विवस्वतः ॥ १८ तत्र सीता महाभागा ववन्दे श्रश्रुपादयोः । तां मुजाभ्यां परिष्वज्य श्रश्रूर्वचनमत्रवीत् ॥ १९ अनाचरन्तीं कृपणं मूध्न्र्युपाद्राय भैथिलीम्। असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सत्तं सत्कृताः प्रियैः ॥ 🔻 भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः । एप स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम् ॥ अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि । असत्यशीला विकृता दुर्गा अहृद्याः सदा ॥ २२ असद्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रविरागिणः । न कुलं न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः ॥ २३ स्त्रीगां गृह्याति हृद्यमनिसहृद्या हि ताः । साध्वीनां तु स्थितानां हि शीले ससे श्रुते स्थिते ॥ स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते। स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रत्राजितो वनम्।। २५ तव देवसमस्त्वेप निर्धनः सधनोऽपि वा । विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितम् ॥२६ कृताञ्जिलिकवाचेदं श्वश्रुमिमुखे स्थिता । करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम् ॥ २७ अभिज्ञास्मि यथा भर्तुविर्तितव्यं श्रुतं च मे । न मामसज्जनेनार्या संमानयितुमहिति ॥ धर्माद्विचिंतुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा । नातन्त्री¹ वाद्यते वीणा नाचको वर्तते रथः॥ २९ . नापतिः सुखमेधेत या स्यादिप शतात्मजा । मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं सुतः॥ अभितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्। साहमेवंगता ज्येष्ठा श्रुतधर्मपरावरा।। आर्थे किमवमन्येय स्त्रीणां भर्ता हि दैवतम् । सीताया वचनं शुत्वा कौसल्या हृद्यंगमम् ॥ ेशुद्धसत्त्वा सुमोचाश्र सहसा दुःखहषेजम् । तां प्राञ्जलिरभिक्रम्य मारुमध्येऽतिसत्कृताम् ॥

<sup>1.</sup> नातन्त्रीर्वाद्यते इति चेदुपलभ्येत स पाठः

२. स्वयम् छ. समम् च.।

१ पिहितेक्षणः छ.।

३. इदमर्थम् पुना, नास्ति।

४. श्रेष्ठा च.∣

रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमत्रवीत् । अक्व मा दुःखिता भूरत्वं पश्येरत्वं पितरं मम ॥ क्षयो हि वनवासस्य क्षित्रमेव भविष्यति । सुप्तायास्ते गिमण्यिन्त नव वर्णाणि पञ्च च ॥ ३५ तस्त समप्रमिह णातं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्धृतम् । एतावदिभिनीतार्थमुक्त्वा स जननीं वचः ॥३६ त्रयःशतशतार्थाश्च दद्शांवेद्या मातरः । ताश्चापि स तथैवार्ता मातूर्दशरथात्मजः ॥ ३७ धर्मयुक्तिमदं वाक्यं निजगाद कृताञ्चितः । संवासात्परुपं किंचिद्ज्ञानादिप यत्कृतम् ॥ ३८ तन्मे समनुजानीत सर्वश्चामन्त्रयामि वः । वचनं राघवस्यतद्धमयुक्तं समाहितम् ॥ ३९ शुशुवुस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः । जज्ञेऽथ तासां सनादः क्रौष्ट्यीनामिव निस्वनः ॥ मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदित राघवे ॥

मुरजपणवमेघघोपवद्शरथवेश्म वभूव यत्पुरा । विलिपतपरिदेवनाकुलं व्यसनगतं तद्भृत्सुदुःखितम् ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुविद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे वनगमनापृच्छा नाम एकोनचत्वारिद्याः सर्गः

## चत्वारिंशः सर्गः पौराद्यनुव्रज्या

अथ रामश्च सीता च छक्ष्मणश्च कृताखि । उपसंगृद्ध राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम् ॥ १ तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सीतया सह । राघवः शोकसंमृद्धो जननीमभ्यवादयत् ॥ २ अन्वक्षं छक्ष्मणो भ्रातुः कै।सल्यामभ्यवादयत् । अथ मातुः सुमित्राया जग्नाह चरणौ पुनः ॥ तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमत्रवीत् । हितकामा महावाहुं मूर्ध्वपात्राय छक्ष्मणम् ॥ ४ सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहुज्जने । रामे प्रमादं मा कार्पाः पुत्र भ्रातिर गच्छिति ॥ ५ व्यसनी वा समृद्धो वा गितरेप तवानघ । एप छोके सतां धर्मो यज्ज्येष्टवशगो भवेत् ॥ ६ इदं हि वृत्तमुचितं छुछस्यास्य सनातनम् । दानं दीक्षा च यज्ञेपु तनुत्यागो मृधेपु चै ॥ ७ छक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वा सा संसिद्धं प्रियराघवम् । सुमित्रा गच्छगच्छेति पुनः पुनरुवाच तम् ॥ रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥ ततः सुमन्त्रः काक्रुत्स्थं प्राञ्जिर्छ्वांक्यमत्रवीत् । विनीतो विनयज्ञश्च मातिर्छ्वांसवं यथा ॥ १० रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः । क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसि ॥ ११ चतुर्दश हि वर्पाणि वस्तव्यानि वने त्वया । तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्यासि चोदितः ॥ तं रथं सूर्यसंकाशं सीता हृष्टेन चेतसा । आरुरोह वरारोहा कृत्वाछंकारमात्मनः ॥ १३

88

<sup>1.</sup> अवेक्ष्य विविच्य ददशेंत्यर्थः। तथा मातरश्च तं दृह्युरिति शेप इति तिलकाः।

१. अस्यानन्तरम्—ज्येष्ठस्याप्यनुवृत्तिश्च राजे-वंशस्य लक्षणम्—इति ग. ।

 $\mathscr{N}$ वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्स्यै सीतायै श्वशुरो दद्गौ $^1$ ॥ १४ ंत्रथैवायुधजालानि भ्रात्रभ्यां कवचानि च । रथोपस्थे प्रतिन्यस्य सचर्म कठिनं च तत्।। १५ अथो ज्वलनसंकाशं चामीकरविभूपितम् । तमारुरुहतुस्तूर्णं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ सीतातृतीयानारूढान् दृष्ट्वा भृष्टमचोद्यत् । सुमन्त्रः <sup>१</sup>संमतानश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे ॥ १ं७ प्रतियाते महारण्यं चिररात्राय राघवे । वसूव नगरे मूच्छी वलमूच्छी जनस्य च ॥ 26 तत्समाकुलसंभ्रान्तं मत्तसंकुपितद्विपम् । हयशिक्षितिनर्थोपं पुरमासीन्महास्वनम् ॥ १९ ततः सवालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता । राममेवाभिदुद्राव घर्मार्ता सिललं यथा ॥ २० पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः । वाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तम्चुर्भृज्ञनिस्वनाः ॥ २१ संयच्छ वाजिनां रदमीन् सूत याहि हानैः हानेः । सुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शं ने। भविष्यति ॥ आयसं हृद्यं नूनं राममातुरसंशयम् । यद्देवगर्भप्रतिमे वन याति न भिद्यते ॥ २३ कुतकुत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम् । न जहाति रता धर्मे मेरूमर्कप्रभा यथा ॥ २४ अहो छक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम् । भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २५ महत्येपा हि ते <sup>3</sup>सिद्धिरेप चाभ्युद्यो महान् । एप स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छिस ॥ २६ ऍवं वदन्तस्ते सोढुं न शेकुर्वाष्पमागतम् । नरास्तमनुगच्छन्तः प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम् ॥ अथ राजा वृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः । निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्॥ २८ शुश्रुवे चायतः स्त्रीणां रुद्नतीनां महास्वनः । यथा नादः करेणूनां वद्धे महति कुञ्जरे ॥ २९ पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नस्तदाभवत् । परिपूर्णः शशी काले यहेणोपप्छतो यथा ॥ स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः। सूतं संचोदयामास त्वरितं वाद्यतामिति॥३१ रामो याहीति सूतं तं तिष्ठेति स जनस्तदा । उभयं नाशकत्सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः ॥ ३२ निर्गच्छति महावाहौ रामे पौरजनाश्रुभिः । पतितैरभ्यवहितं प्रशशाम महीरजः ॥ 33 रुदिताश्रुपरिसूनं हाहाकृतमचेतनम् । प्रयाणे रायवस्यासीत्पुरं परमपीडितम् ॥ ३४ ् सुस्राव नयनैः स्त्रीणामस्रमायाससंभवम् । मीनसंक्षोभचिततः सिळेळं पङ्कजेरिव ॥ ३५ , दृष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम् । निपपातैव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रुमः ॥ ३६: ततो हलहलाशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः । नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम् ॥ ३७ हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे । अन्तःपुरं समृद्धं च क्रोशन्तः पर्यदेवयन् ॥ ३८ ें अन्वीक्षमाणो रामस्तु विपण्णं भ्रान्तचेतसम् । राजानं मातरं चैव दद्शीनुगतौ पथि ॥ ३९

<sup>👔 1.</sup> श्रशुरो यानि वासांस्याभरणानि च ददौ |

तर्रेलंकारं कृत्वेति सम्बन्धः ।

१. संयतान् ग.।

घर्मात:

स बद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा। धर्मपाशेन संक्षिप्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत ॥ ४० पदाितनो च यानार्हावदुःखार्ही सुखोचितो । दृष्ट्वा संचोदयामास शीव्रं याद्दीित सारिथम् ॥ न हि तत्पुरूपव्याव्रो दुःखदं 'दर्शनं पितुः । मातुश्च सिहतुं शक्तस्तोत्रार्दित इव द्विपः ॥ ४२ प्रत्यगारिमवायान्ती वत्सला वत्सकारणात् । बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यधावत ॥ ४३ तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तसनुधावतीम् । क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ रामलक्ष्मणसीतार्थं स्रवन्तीं वारि नेत्रजम् । असञ्चत्रैक्षत स तां नृत्यन्तीमिव मातरम् ॥४५ तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याद्दीति राघवः । सुमन्त्रस्य वभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥४६ नाश्रीपिमिति राजानमुपालव्धोऽपि वक्ष्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्टमिति रामस्तमत्रवीत् ॥ रामस्य स वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तं जनम् । व्रजतोऽपि ह्याञ्जीव्रं चोदयामास सारिथः ॥ न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम् । मनसाप्यश्चवेगैश्च न न्यवर्तत मानुपम् ॥ ४९ यमिच्छेत्पुनरायान्तं नैनं दूरमनुञ्जतेत् । इत्यमात्या महाराजमूचुदेशरथं वचः ॥ ५०

तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नं प्रस्विन्नगात्रः प्रविपण्णरूपः ।

निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पौराद्यनुत्रज्या नाम चत्वारिश: सर्ग:

## एकचत्वारिंशः सर्गः

#### नगरसंक्षोभः

तिसम्तु पुरुपव्याचे विनिर्याते कृताञ्जलो । आर्तशब्दोऽथ संजज्ञे स्रीणामन्तःपुरे महान् ॥ अनाथस्य जनस्यास्य दुर्वलस्य तपिस्वनः । यो गितः शरणं चासीत्स नाथः क नु गच्छिति ॥ न कुध्यत्यभिशप्तोऽपि कोधनीयानि वर्जयन्। कुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःखः क गच्छिति कौसल्यायां महातेजा यथा मातिर वर्तते । तथा यो वर्ततेऽस्मासु महात्मा क नु गच्छिति ॥ कैकेय्या क्षित्रयमानेन राज्ञा संचोदितो वनम् । परित्राता जनस्यास्य जगतः क नु गच्छिति ॥ अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संप्रियम् । धर्म्य सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति ॥ ६ इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । रुरुद्धवेव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुकुशुः ॥ ७ स तमन्तःपुरे घोरमार्तशव्दं महीपितः । पुत्रशोकाभिसंतप्तः शुत्वा चासीत्सुदुःखितः ॥ ८५

48

१. दु:खजम् पुना.।

१. अभिशस्ते।ऽपि पुनाः।

२. निष्कामति ख.।

४. 3-4 शोको क. न स्तः।

२१

नाग्निहोत्राण्यहूयन्त नापचन् गृहमेधिनः । अकुर्वन्न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयता ॥ ९ व्यस्जन् कवलान्नागा गावो वत्सान्न पाययन् । पुत्रं प्रथमजं लव्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ त्रिशङ्क्लोहिताङ्गश्च बृहस्पितवुधाविष । दारुणाः सोममभ्येत्य यहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥ ११ नक्षत्राणि गताचीपि यहाश्च गततेजसः । विशाखास्तु सधूमाश्च नमसि प्रचकाशिरे ॥ १२ कालिकानिलवेगेन² महोद्धिरिवोत्थितः । रामे वनं प्रव्राजिते नगरं प्रचचाल तत् ॥ १३ दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संवृताः । न यहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन ॥ १४ अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत् । आहारे वा विहारे वा न कश्चिदकरोन्मनः ॥ १५ शेकपर्यायसंतप्तः सततं दीर्घमुच्ल्वसन् । अयोध्यायां जनः सर्वः चुक्रोश जगतीपतिम् ॥ १६ वाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः । न हृष्टो लक्ष्यते कश्चित्सर्वः शोकपरायणः ॥ १७ न वाति पवनः शितो न शशी सौम्यदर्शनः । न सूर्यस्तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत्॥ १८ अनिथिनः स्त्राणां भर्तारो श्चातरस्तथा । सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन् ॥ १९ ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढ्चेतसः । शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नैव भेजिरे ॥ २० ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेव मही सपर्वता ।

चचाल घोरं भयशोकपीडिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च ।। इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्तिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे नगरसंक्षोमो नाम एकचत्वारिश: सर्गः

### द्विचत्वारिंशः सर्गः दशरथाक्रन्दः

यावतु निर्यतस्य रजोरूपमदृश्यत । नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत्संजहारात्मचक्षुषी ॥ १ यावद्राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम् । तावद्वथवर्धतेवास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥ २ न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । तदार्तश्च विपण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३ तस्य दक्षिणमन्वागात्कौसल्या वाहुमङ्गना । वामं चास्यान्वगाद्वाहुं केकेयो भरतिष्रया ॥ ४ तां नयेन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च । उवाच राजा केकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ केकेयि मा ममाङ्गानि स्प्राक्षीस्त्वं दुष्टचारिणी । न हि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च वान्धवी ॥

<sup>1.</sup> चकारेण विरोधो चोत्यते । यत् अन्तर्हितेऽपि

भूर्ये नाम्निप्रगयनादावाहितासयः प्रावर्तन्त । तदिदमसंभाव्यं
विशेषतोऽयोध्यायाभिति भावः ।

<sup>2.</sup> अनिलवेगेनाकाशे समुक्षिप्तो महोदि। धिरिव े कालिका मेघपड्किरदृश्यतेलार्थः ।

<sup>3.</sup> सुताः पितरौ प्रति, मर्तारो जायाः प्रति, मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये—इति ग.।

श्रातरश्च अतृन् प्रति अनर्थिन इति यो जनीयम् ।

१. अस्य पद्यस्य द्वितीयतृतीयपादौ ग. न स्तः।

२. न जहुस्तदा च. छ.।

३. पार्श्वम् च. छ.।

४. अस्य स्थाने—कैकेयि मामकाङ्गानि<sup>.</sup> प्राक्षी: पापनिश्चये—इति ग**ा** 

ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेपां न ते मम । केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मां त्यजाम्यहम् ॥ अगृहां यच ते पाणिममिं पर्यणयं च यत् । अनुजानामि तत्सर्वमिस्मिँल्छोके परत्र च ॥ 6 भरतश्चेत्प्रतीतः स्याद्राज्यं प्राप्येद्मव्ययम् । यन्मे स द्यात्पित्रर्थं मां मा तद्त्तमागमत् ॥ अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं तमुत्थाप्य नराधिपम् । न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥ १० हत्वेव ब्राह्मणं कामात्स्पृष्ट्वामिमिव पाणिना । अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य तापसम् ॥११ निवृत्त्यैव निवृत्त्येव सीदतो रथवर्त्मसु । राज्ञो नातिवभौ रूपं यस्तस्यां शुमतो यथा ॥ १२ विल्लाप च दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन् । नगरान्तमनुप्राप्तं चुङ्का पुत्रमथात्रवीत् ॥ १३ वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं समात्मजम्। पदानि पिथ दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते ॥ यः सुखेपूपधानेषु शेते चन्दनरूपितः । वीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः ॥ १५ स नूनं कचिदेवाच वृक्ष्मूलमुपाश्रितः । काष्टं वा यदि वार्मानमुपधाय रायिष्यते ॥ १६ उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुण्ठितः । विनिश्वसन् प्रस्रवणात्करेणूनामिवर्षभः ॥ १७ द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घवाहुं वनेचराः । राममुत्थाय गच्छन्तं छोकनाथमनाथवत् ॥ 26 सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । कण्टकाक्रमण्हान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥ 28 अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपैष्यति । श्वापदानर्दितं शुत्वा गम्भीरं रोमहर्पणम् ॥ २० सकामा भव कैकेयि विधवा राज्यमावस । न हि तं पुरुपव्याधं विना जीवितुमुत्सहे ॥ 2? इत्येवं विलपन् राजा जनौंघेनाभिसंवृतः । अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश पुरात्तमम् ॥ २२ शून्यचत्वरवेदमान्तां संवृतापणदेवताम् । ह्यान्तदुर्वछदुःखार्तां नात्याकीणमहापथाम् ॥ २३ तामवेक्य पुरीं सर्वां राममेवानुचिन्तयन् । विलपन् प्राविशद्राजा गृहं सूर्य इवाम्युद्म् ॥ २४ महाह्नद्मिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हृतोरगम्। रामेण रहितं वेदम वैदेह्या लक्ष्मणेन च।। २५ अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन् मनुजाधिपः । उवाच मृदु मन्दार्थं वचनं दोनमस्वरम् ॥ २६ कौसल्याया गृहं शीवं राममातुर्नयन्तु माम्। न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हृद्यस्य भविष्यति॥२७ इति ब्रुवन्तं राजानमनयन् द्वारदर्शिनः । कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेदयत विनीतवत् ॥ 26 ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम् । अधिरुह्यापि शयनं वभूव छितं मनः ॥ २९ पुत्रद्वयविहीनं च स्तुपयापि विवर्जितम् । अपरयद्भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम् ॥ ₹o; तच दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्यम्य वीर्यवान् । उचैः स्वरेण चुक्रोश हा राघव जहासि नौ ।। ३१ सुखिता वत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् ॥३२ अथ राज्यां प्रपन्नायां कालराज्यामिवात्मनः । अर्धरात्रे दुशरथः कौसल्यामिद्मत्रवीत् ॥ ३३ 🖔 रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते । न त्वा पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृशे।। (३४

१, माम्, च, छ,।

३५

तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् । उपोपविद्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्ती विल्लाप कृच्छूम् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दशरथाक्रन्दो नाम द्विचत्वारिश: सर्गः

## त्रिचत्वारिंशः सर्गः कौसल्यापरिदेवितम

ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम् । कौसल्या पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपतिम् ॥ १ राघवे नरशार्दू छे विपं मुक्तवा विजिह्मगा'। विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी॥ विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता । त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेदमिन ॥ ३ अथास्मिन्नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसेत्। कामकारो वरं दातुगपि दासं ममात्मजम्।। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद्यथेष्टतः । प्रविद्धो<sup>र</sup> रक्षसां भागः<sup>1</sup> पर्वणीवाहिताग्निना ॥ ५ गजराजगतिर्वीरो महावाहुधेनुर्धरः । वनमाविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ वने त्वदृष्टदुःखानां कैकेय्यनुमते त्वया । त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ते रह्महीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः । कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः ॥ ८ अपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । सभार्यं यत्सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम् ॥ सुप्त्वेवोपस्थितौ वीरौ कदायोध्यां गमिष्यतः। यशस्विनी हृष्टजना सूच्छ्रितध्वजमालिनी।। १० कदा प्रेक्ष्य नरव्याद्रावरण्यात्पुनरागतौ । निन्दिष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि ॥ ११ कदायोध्यां महावाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति । पुरस्कृत्य रथे सीतां वृपभी गोवधूमिव ॥ १२ कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ । लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिद्मौ ॥ १३ प्रविशन्ती कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ । उद्यायुधनिस्त्रिशौ सश्काविव पर्वतौ ॥ कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रदिशन्त्यः पुरी हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम् कृदा परिणतो बुद्धंया वयसा चामरप्रभः । अभ्युपैष्यति धमर्क्षक्षिवर्प<sup>४</sup> इव लालयन् ॥ निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कर्यया । पातुकामेषु वत्सेषु मातॄणां शातिताः स्तनाः ॥ १७ साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । कैकेय्या पुरुपव्याच्र वालवत्सेव गौर्वलात्<sup>2</sup>॥ १८

<sup>1. &#</sup>x27;'रक्षसां मागोऽसि'' इति यथा तुषादिर्मागो रक्षोभ्यो दीयते तथा स्थानात्पातियत्वा रामो मया रक्षोभ्य एव पुकाल्पित इति कैकियाशयस्योन्नयनमात्रमेतत् ।

य वालवत्सा गौरिव वत्सलासं साहं सिंहेनेव कंकेस्या वलात् विवत्सा गौरिव क्रेतेति योजना।

<sup>.</sup> विपमुप्तवा विजिह्मत।म् च.।

२. प्रदिष्टः गो.।

३. प्रदिशन्तः ग.

४. सुवर्षः पुना ।

न हि तावद्भुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम् । एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे ॥ १९ न हि मे जीविते किंचित्सामर्थ्यमिह कल्प्यते । अपदयन्त्याः प्रियं पुत्रं महावाहुं महावलम्।।

अयं हि मां दीपयते सुमुत्थितस्तनूजशोकप्रभवो हुताशनः । महीमिमां रिक्मिकिद्धतप्रभो यथा निदाघे भगवान् दिवाकरः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कौसल्यापरिदेवितं नाम त्रिचत्वारिदाः सर्गः

## चतुश्रत्वारिंशः सर्गः सुमित्राश्वासनम्

विल्ठपन्तीं तथा तां तु कैं। सत्यां प्रमदोत्तमाम् । इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमत्रवीत् तवार्ये सहुणेर्युक्तः पुत्रः स पुरुपोत्तमः । किं ते विल्ठपितेनैवं कृपणं रुदितेन वा ॥ २ यस्तवार्ये गतः पुत्रस्यक्त्वा राज्यं महावलः । साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनम् ॥ शिष्ठेराचिति सम्यक्त्रश्वस्येत्यक्ति । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्टो न स शोच्यः कदाचन ॥ ४ वर्तते चोत्तमां दृत्ति लक्ष्मणोऽस्मिन् सदानघः । द्यावान् सर्वभूतेषु ग्लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ६ किंतिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः । दमसत्यत्रतधनः किं न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ६ किंतिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः । दमसत्यत्रतधनः किं न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ० व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यमुत्तमम् । न गात्रमंशुभिः सूर्यः संतापित्रतुमहिति ॥ ८ शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः । राधवं युक्तशितोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिलः ॥ १० ददौ चाखाणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वजसुतं रणे ॥ ११ स शूरः पुरुपव्याद्यः स्ववाहुवलमाश्रितः । असंत्रस्तोऽप्यरण्यस्थो वेद्रमनिव निवस्यति ॥ १२ यस्येषुपथमासाद्य विनाशं यानित शत्रवः । क्यं न पृथिवी तस्य शासने स्थानुमहिति ॥ १३ या श्रीः शौर्यं च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता । निवृत्तारण्यवासः स क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यित ॥ सूर्यस्यापि भवेतसूर्यो ह्यसेरप्तिः प्रभोः प्रभुः । श्रियः श्रीश्च भवेदप्रया कीर्त्याः कीर्तिः क्षमाक्षमा॥

२१

<sup>1.</sup> यदुत्तमां वृत्ति रामे लक्ष्मणी वर्तयते सीऽयं तस्य लक्ष्मणस्य परमी लाभः। तस्मात्सीऽपि नानुशोच्य इति भावः।

<sup>2.</sup> अनयैवोक्त्या कदचिदेवं वृत्तमासीदित्यव-गम्यते।

<sup>3.</sup> एतत् श्रीशौर्यादिकं न कदापि वन्ध्यं हुं भवितुमर्हात अत इतीह योजनीयम्।

१. -परः ग.।

२. राक्षसा: घ.।

्रैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । तस्य के ह्यगुणा देवि वने वाप्यथ वा पुरे ॥ १६ पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषपेभः । क्षिप्रं तिस्नुभिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यते ॥१७ दुःखजं विस्नुजन्त्यस्रं निष्कामन्तमुदीक्ष्य यम् । अयोध्यायां जनाः सर्वे शोकवेगसमाहताः ॥ कुशचीरधरं वीरं गच्छन्तमपराजितम् । सीतेवानुगता छक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्छभम् ॥ १९ धनुर्प्रह्वरो यस्य वाणखड्गास्त्रभृत्स्वयम् । छक्ष्मणो त्रजित ह्यप्रे तस्य किं नाम दुर्छभम् ॥ २० निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम् । जिह शोकं च मोहं च देवि सत्यं त्रवीमि ते ॥ २१ शिरसा चरणावेतौ वन्दमानमनिन्दिते । पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम् ॥ २२ पुनः प्रविष्टं दृष्ट्यं तमिभिषक्तं महाश्रियम् । समुत्त्रक्ष्यिस नेत्राभ्यां क्षिप्रमानन्दजं पयः ॥ २३ मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृश्यतेऽशिवम् । क्षिप्तं द्रक्ष्यिस पुत्रं त्वं ससीतं सहछक्ष्मणम् ॥ त्वयाशेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यदानघे । किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि विक्ववम् ॥ २५ नार्हा त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । न हि रामात्परो छोके विद्यते सत्यथे स्थितः ॥ २६ अभिवादयमानं तं दृष्ट्यं ससुहदं सुतम् । मुदाश्च मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघछेखेव वार्षिकी ॥ २७ पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । पाणिभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडियिष्यति ॥ २८ प्रभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहदं सुतम् । मुदाश्चैः प्रोक्ष्यिस पुनर्मेघराजिरिवाचछम् ॥ २९

आश्वासयन्ती विविधेश्च वाक्यैर्वाक्योपचारे कुशलानवद्या ।

रामस्य तां मातरमेवमुक्त्वा देवी सुभित्रा विरराम रामा ॥ ३०

निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेवपत्न्याः ।

सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्रतो मेघ इवाल्पतोयः ॥ ३१

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिकायां संहितायाम्

अयोध्याकाण्डे सुमित्राश्वासनं नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

#### पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

#### पौरयाचनम्

अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् । अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ १ निवर्तितेऽपि च बळात्सुहद्धर्मेण<sup>3</sup> राजिन<sup>1</sup> । नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम् ॥ २ <sup>१</sup> अयोध्यानिळयानां हि पुरुषाणां महायशाः । बभूव गुणसंपन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः ॥ ३ स याच्यमानः काकुत्स्थः स्वाभिः प्रकृतिभिस्तदा । कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥४

<sup>1 &#</sup>x27;यमिच्छेत्पुनरायान्तं नैनं दूरमनुत्रजेत्' इति प्रशोधनरूपेण सुहृद्धमेण। १. सुहृद्दगें च च. छ.।

अवेक्षमाणः सस्त्रेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव । उवाच रामः स्तेहेन ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ॥ ५ या प्रीनिर्वेहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम् । मस्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्।। ६ स हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दवर्धनः । कारिष्यति यथावद्वः प्रियाणि च हितानि च ॥ ० ज्ञानवृद्धो वयोवालो मृदुर्वीर्यगुणान्वितः । अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापदः ॥ ८ स हि राजगुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः। अपि चापि मया शिष्टैः कार्यं वो भर्तृशासनम्।। ९ न संतप्येद्यथा चासौ वनवासं गते मिय । महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ यथा यथा दाशरथिर्धर्ममेवास्थितोऽभवत्ं। तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्।। बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह । चकर्षेव गुणैर्वद्धं जनं पुरनिवासिनम् ॥ १२ ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा । वयःप्रकम्पशिरसो दूरादृचुरिदं वचः ॥ १३ वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरङ्गमाः।निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि॥ १४ कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः । यूयं तस्मान्निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः ॥ धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभद्दब्रतः । उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्यः पुराद्वनम् ॥ १६ एवमार्तप्रलापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् । अवेक्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥ पद्भवामेव जगामाथ ससीतः सहरुक्ष्मणः । संनिक्कष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥ द्विजातींस्तु पदातींस्तान् रामश्चारित्रवत्सलः । न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः ॥ १९ गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं संभ्रान्तचेतसः । ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥ २० ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति । द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोऽप्यनुयान्त्यमी ॥ वाजपेयसमुत्थानि छत्राण्येतानि पर्य नः । पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये ॥ २२ अनवाप्तातपत्रस्य रिमसंतापितस्य ते । एभिद्यायां करिष्यामः स्वैद्यत्रेर्वाजपेयिकैः ॥ २३ या हि नः सत्ततं बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी । त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी।।२४ हृदयेष्वेव तिष्ठन्ति वेदा ये नः परं धनम् । वत्स्यन्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः॥ २५ न पुनर्निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृता मतिः । त्विय धर्मव्यपेक्षे तु किं स्याद्धर्ममपेक्षितुम् ॥ याचितो नो निवर्तस्व इंसग्रुङ्कशिरोरुहैः । शिरोभिर्निभृताचार महीपतनपांसुछैः ॥ २७ बहुनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥ भक्तिमन्ति हि भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च । याचमानेषु राम त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय ॥ २९ अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्धतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥ निश्चेष्टाहारसंचारा वृक्षेकस्थानविष्ठिताः । पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम् ॥ ३१ एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने । ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम् ॥

१. धर्म एव स्थितोऽभवत् च. छ.।

ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान् ह्यान् संपरिवर्स शीत्रम् । पीतोदकांस्तोयपरिप्छताङ्गानचारयद्वै तमसाविदूरे ॥

३३

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पौरयाचनं नाम पञ्चचत्वारिश: सर्ग:

## पद्चत्वारिंशः सर्गः

### पौरमोहनम्

ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रिस राघवः । सीतामुद्रीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनमत्रवीत् ॥ इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनम् । वनवासस्य भद्रं ते स नोत्कण्ठितुमहीस ॥ र् पर्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । यथा निलयमायद्भिर्निलीनानि मृगद्विजैः ॥ ३ अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । सस्त्रीपुंसा गतानस्माञ्ज्ञोचिष्यति न संज्ञयः ॥४ अनुरक्ता हि मनुजा राजानं वहुभिर्गुणैः । त्वां च मां च नरव्यात्र शत्रुव्नभरतौ तथा ॥ ५ पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीम्। अपि वान्धौ भवेतां तु रुद्नतौ तावभीक्ष्णशः॥ -भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे । धर्मार्थकामसहितैर्वाक्यैराश्वासयिष्यति ॥ भरतस्यानृशंसत्वं विचिन्त्याहं पुनः पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं चापि लक्ष्मण ॥ त्वया कार्यं नरव्यात्र मामनुत्रजता कृतम् । अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थे सहायता ॥ ९ अद्भिरेव तु सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम् । एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे सति ॥ एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रमि राधवः। अप्रमत्तस्त्वमश्चेषु भव सौम्येत्युवाच ह।। ११ सोऽश्वान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । प्रभूतयवसान् कृत्वा वभूव प्रत्यनन्तरः॥ १२ उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपस्थिताम् । रामस्य शयनं चक्ने सूतः सौिमित्रिणा सह ॥ तां ज्ञच्यां तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षद्छैः कृताम् । रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेश ह ॥ सभार्यं संप्रसुतं तं भ्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मणः । कथयामास सूताय रामस्य विविधान् गुणान् ॥ जायतो होव तां रात्रिं सौमित्रेरुदितो रविः । सूतस्य तमसातीरे रामस्य बुवतो गुणान्।। १६ गोकुछाकुछतीरायास्तमसाया विदूरतः । अवसत्तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह ॥ उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । अत्रवीद्भातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् ॥ १८ अस्मद्यपेक्षान् सौमित्रे निर्व्यपेक्षान् गृहेष्वपि । वृक्षम्लेषु संसुप्तान् परय लक्ष्मण सांप्रतम् ॥ १९ यथैते नियमं पौराः कुर्वन्ससमित्रवर्तने । अपि प्राणानसिष्यन्ति न तु सक्यन्ति निश्चयम् ॥

<sup>-</sup> १. प्रस्थिता वयम् क. घ.।

सोमित्रसतयोः--इति ग.।

२. अस्य स्थाने—जायतो रेव सा रात्रिस्तयोः

३. जगाम ग

यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं छघु । रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम् ॥ २१ अतो भू ेऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । स्वपेयुरनुरक्ता मां वृक्षमूळानि संश्रिताः ॥ २२ पौरा ह्यात्मकृताद्दुःखाद्विप्रमोक्ष्या नृपात्मजैः । न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ अत्रवीछक्ष्मणो रामं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम् । रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति ॥ २४ अथ रामोऽत्रवीच्छ्रीमान् सुमन्त्रं युज्यतां रथः । गिमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ द्यीद्यमितः प्रभो ॥ स्तस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैर्ह्योत्तमैः । योजियत्वाथ रामाय प्राञ्जिलः प्रत्यवेदयत् ॥ २६ अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रिथनां वर । त्वरयारोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २० तं स्यन्दनमिधष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । द्यीद्यगामाकुळावर्तां तमसामतरन्नदीम् ॥ २८ स संतीर्य महावाहुः श्रीमाञ्ज्ञिवाद्यनः । उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे ॥ ३० महानार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽत्रवीद्वचः । यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः । ३१ रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सारथिः । प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत् ॥ ३२ रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सारथिः । प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत् ॥ ३२

तौ संप्रयुक्तं तु रथं समास्थिता तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ ।
प्रचोदयामास ततस्तुरङ्गमान् स सार्थियेन पथा तपोवनम् ॥ ३३
ततः समास्थाय रथं महारथः ससार्थिदीशर्थिवेनं ययौ ।
उदद्ध्युखं तं तु रथं चकार स प्रयाणमाङ्गल्यिनिमित्तदर्शनात् ॥ ३४
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चर्त्वावशातिसहस्तिकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे पौरमोहनं नाम षट्चत्वारिशः सर्गः

## सप्तचत्वारिंशः सर्गः पौरनिवृत्तिः

प्रभातायां तु शर्वयां पौरास्ते राघवं विना । शोकोपहतिनश्चेष्टा वभूबुईतचेतसः ॥ शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्षमाणाः समन्ततः । आलोकमिप रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥ ते विषादात्त्रवदना रहितास्तेन धीमता । कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनिखनः ॥ ३ धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहतचेतसः । नाद्य पश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाभुजम् ॥ ४ कथं नाम महाबाहुः स तथावितथित्रयः । भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥ ५ यो नः सदा पालयित पिता पुत्रानिवौरसान् । कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥ ६ इहैव निधनं यामो महाप्रस्थानमेव वा । रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवितं हितम् ॥ ७

१. इति प्रभुः क.।

३. तापसः पुना.

२. समाहिताः क.।

४. हिनः च. छ<u>.</u>।

ैंसन्ति शुष्काणि काष्टानि प्रभूतानि महान्ति च । तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथ पावकम् ।। किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम् ॥ सा नूनं नगरी दीना दृष्ट्वास्मान् राघवं विना । भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीवास्रवयोऽधिका ॥ निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना । रहितास्तेन च पुनः कथं पद्याम तां पुरीम् ॥ इतीव बहुधा वाचो बाहुमुचम्य ते जनाः । विलपन्ति स्म दुःखार्ता विवत्सा इव धेनवः ॥ ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित्क्षणं पुनः । मार्गनाशाद्विषादेन महता समभिष्छताः ॥ १३ रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः । किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥ ततो यथागतेनैव मार्गेण क्वान्तचेतसः । अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम् ॥ १५ आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः । आवर्तयन्त तेऽश्रुणि नयनैः शोकपीडितैः ॥ एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभेत । आपगा गरुडेनेव हदादुदूतपन्नगा ॥ 80 चन्द्रहीनिमवाकाशं तोयहीनिमवार्णवम् । अपदयन्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १८ ते तानि वेदमानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः । नैव प्रजन्नः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहर्पाः ॥ १९ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पौरनिवृत्तिर्नाम सप्तचत्वारिंश: सर्गः

### अष्टचत्वारिंशः सर्गः पौराङ्गनाविलापः

तेषामेवंविषण्णानां पीडितानामतीव च । वाष्पिविष्ठुतनेत्राणां सशोकानां सुमूर्षया ॥ १ अनुगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् । उद्गतानीव सत्त्वानि वभू वुरमनस्विनाम् ॥ २ स्वं स्वं निल्यमागम्य पुत्रदारैः समावृताः । अश्रूणि मुमुचुः सर्वे वाष्पेण पिहिताननाः ॥ ३ न चाहृष्यन्न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् । न चाशोभन्त पण्यानि नापचन् गृहमेधिनः ॥ ४ नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुलं वा धनागमम् । पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत् ॥ ५ गृहे गृहे रुद्दन्त्यश्च भर्तारं गृहमागतम् । व्यगर्हयन्त दुःखाती वाग्भिस्तोत्रैरिव द्विपान् ॥ ६ कि नु तेषां गृहैः कार्यं कि दारैः कि धनेन वा। पुत्रैर्वा कि सुखैर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम्॥ एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । योऽनुगच्छित काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने ॥ ८ आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्मिन्यश्च सरांसि च। येषु स्नास्यित काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शुनि ॥ १० कान्ननं वापि शैलं वा यं रामोऽभिगमिष्यति । प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्त्य पर्वताः ॥ १० कान्ननं वापि शैलं वा यं रामोऽभिगमिष्यति । प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्त्य नर्वताः ॥ १०

१२ 🛴 विचित्रकुसुमापीडा वहुमञ्जरिधारिणः। राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः॥ अकाले चौपि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च । द्रीयिष्यन्त्यनुक्रोशादिरयो राममागतम् ॥ प्रस्नविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः। विदर्शयन्तो विविधान् भूयिख्रत्रांश्च निर्झरान्।। पादपाः पर्वतात्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम् । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥ १५ स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च । पुरा भवति नो दूरादनुगच्छाम राघवम् ॥ १६ पाद्च्छाया सुखा भर्तुस्तादृशस्य महात्मनः। स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्॥ वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं तु राघवम् । इति पौरिस्त्रयो भर्तृन् दुःखार्तास्तत्तद्रवुवन् ॥ युष्माकं राघवोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥ १९ को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितजनेन च । संप्रीयेतामनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा ॥ कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्याद्धर्म्यमनाथवत् । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः ॥ यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावैश्वर्यकारणात् । कं सा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी ॥ कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका निवसेम हि । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरिप शपामहे ॥ या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधर्म्यां दुष्टचारिणीम् ॥ उपद्भुतिमदं सर्वमनालम्बमनायकम् । कैकेय्या हि कृते सर्व विनाशमुपयास्यति ॥ न हि प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । मृते दशरथे व्यक्तं विलापस्तदनन्तरम् ॥ ते विषं पिबतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुर्गताः । राघवं वानुगच्छध्वमश्रुतिं वापि गच्छत ॥ २७ मिथ्या प्रत्राजितो रामः ससीतः सहलक्ष्मणः । भरते संनिसृष्टाः स्मः सौनिके पश्चो यथा ॥ पूर्णचन्द्राननः इयामो गृढजञ्जररिंदमः । आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥ २९ पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः । सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवित्रयदर्शनः ॥ ३० नूनं पुरुषशार्दूछो मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः ॥ 38 तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरिखयः । चुक्रुशुर्दुःखसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥ ३२ इस्रेवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेदमसु राघवम् । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ३३ नष्टुज्वलनसंपाता प्रशान्ताध्यायसंकथा । तिमिरेणाभिलिप्तेव सा तदा नगरी वभौ ॥ ३४ उपशान्तवणिक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्बरम् ॥ 34

तथा स्त्रियो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते भ्रातिर वा विवासिते। विल्प्य दीना रुरुदुर्विचेतसः सुतैर्हि तासामधिको हि सोऽभवत्।। ३६ प्रशान्तगीतोत्सवनृत्तवादना व्यपास्तहर्षा पिहितापणोदया। तदा ह्ययोध्या नगरी वभृव सा महार्णवः संक्षपितोदको यथा।। ३७

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पौराङ्गनाविलापो नाम अष्टचत्वारिंश: सर्गः पञ्चाशः सर्गः

एकोनपश्चाशः सर्गः जानपदाकोशः

रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम् । जगाम पुरुपव्याद्यः पितुराज्ञामनुस्मरन् ॥ तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । उपास्य स शिवां सन्ध्यां विपयान्तं व्यगाहत ॥ २ प्रामान् विकृष्टसीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च । पद्यन्नतिययौ शीन्नं <sup>१</sup>द्यौरिव हयोत्तमैः ॥ शृण्वन् वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्<sup>र</sup>। राजानं धिग्दशरथं कामस्य वशमास्थितम्।। हा नृशंसाद्य कैंकेयी पापा पापानुवन्धिनी । तीक्ष्णा संभिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि वर्तते ॥ ५ या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम् । वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम् ॥ ६ कथं नाम महाभागा सीता जनकनिन्दिनी । सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति ॥ ७ अहो दृशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रियम् । प्रजानामनघं रामं परित्यक्तुमिहेच्छति ॥ ८ एता वाचो मनुष्याणां प्रामसंवासवासिनाम् । शृण्वन्नतिययौ वीरः कोसलान् कोसलेश्वरः ॥ ततो वेद्श्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम् । उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्याध्युषितां दिशम् ॥ १० गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीम् । गोमतीं गोयुतानूपामतरत्सागरंगमाम् ॥ ११ गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीव्रगैर्हयैः । मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम् ॥ १२ स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा। स्फीतां राष्ट्रावृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्।। १३ सूत इत्येव चाभाष्य सारिथं तमभीक्ष्णशः । मत्तहंसस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषर्षभः ॥ कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः॥ १५ नात्यर्थमभिकाङ्कामि मृगयां सरयूवने । रतिर्ह्येपातुला लोके राजर्पिगणसंमता ॥ राजर्षीणां हि लोकेऽस्मिन् रत्यर्थं मृगया वने । काले वृतां तां मनुजैर्धन्विनामभिकाङ्किताम् ॥ स तमध्वानमैक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा । तं तमर्थमभिप्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन् ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे जानपदाकोशो नाम एकोनपञ्चाश: सर्ग:

> > पञ्चाशः सर्गः

गुहसंगतम्

विशालान्कोसलान्रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः। अयोध्याभिमुखो धीमान्प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत्

क्रूरां क्रूरेण कर्मणा—इति ग.।

३. इंद पद्मम् ति. नास्ति।

<sup>🦟</sup> १. **श**नैः च. छ.।

२. अस्यानन्तरम्—विगर्हतां हि कैंकेयीं

आपृच्रित्वां पुरिश्रेष्ठे काकुरैक्षपरिपालिते । दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥ निवृत्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपतेः । पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः ॥ ततो 'रुचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् । अश्रुपूर्णमुखो दीनोऽन्नवीज्ञानपदं जनम् ॥ अनुक्रोशो दया चैव यथाईं मिय वः कृतः । चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसिद्धये ॥ ५ तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । विलपन्तो नरा घोरं व्यतिष्ठन्त कचित्कचित् ॥ तथा विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः । अचक्षुर्विषयं प्रायाद्यथार्कः क्षणदामुखे ॥ ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनाञ्छभान् । अकुतिश्च द्रयान् रम्यांश्चैत्ययूपसमावृतान् ॥ ८ उद्यानाम्रवणोपेतान् संपन्नसिळ्ठाशयान् । तुष्टपुष्टजनाकीणीन् गोपगोकुळसेवितान् ॥ रक्षणीयात्ररेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् । रथेन पुरुषव्याद्यः कोसलानत्यवर्तत मध्येन मुद्तिं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम् । राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां वरः ।। ११ तत्र त्रिपथगां दिव्यां शिवतोयामशैवलाम् । ददर्श राघवो गङ्गां पुण्यामृपिनिषेविताम् ॥ १२ आश्रमैरविदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलंकृताम् । कालेऽप्सरोभिईष्टाभिः सेविताम्भोहदां शिवाम् ॥ देवदानवगन्धंवैः किंनरैरुपशोभिताम् । नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम् ॥ 88 देवाक्रीडशताकीणाँ देवोद्यानशतायुताम् । देवार्थमाकाशगमां विख्यातां देवपिद्मनीम् ॥ १५. जलाघातादृहासोत्रां फेनिनमेलहासिनीम् । कचिद्रेणीकृतजलां कचिदावर्तशोभिताम् ॥ १६ कचित्स्तिमतगम्भीरां कचिद्रेगजलाकुलाम् । कचिद्रम्भीरिनर्घोषां कचिद्भैरवनिस्वनाम् ॥ १७ देवसंघाप्ळुतज्ञलां निर्मलोत्पलशोभिताम् । कचिदाभोगपुलिनां कचित्रिर्मलवाळुकाम् ॥ १८ हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपकूजिताम् । सदा मत्तैश्च विहगैरभिसंनादितान्तराम् ॥ १९ कचित्तीररहेर्वृक्षेमीलाभिरिव शोभिताम्। कचित्फुलोत्पलच्छन्नां कचित्पद्मवनाकुलाम् ॥ २० कचित्कुमुद्षण्डैश्च कुड्मळैरुपशोभिताम् । नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च कचित् ॥ २१ व्यपेतमलसंघातां मणिनिर्मलद्रीनाम् । दिशागजैर्वनगजैर्मत्तैश्च वरवारणैः ॥ २२ देवराजोपवाह्येश्च संनादितवनान्तराम् । प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः ॥ २३ फलै: पुष्पै: किसलयेर्वृतां गुरुभैद्धिजैस्तथा । शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजङ्गेश्च निषेविताम् ॥ २४ विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम् । तां शंकरजटाजूटाद्धष्टां सागरतेजसा ।। २५ समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसकौद्धनादिताम् । आससाद महाबाहुः शृङ्गिवेरपुरं प्रति ॥ २६ २७्, तामूर्मिकलिलावर्तामन्ववेक्य महारथः । सुमन्त्रमत्रवीत्सूतमिहैवाद्य वसामहे ॥ अविदूराद्यं नद्या बहुपुष्पप्रवालवान् । सुमहानिङ्गदीवृक्षो वसामोऽत्रैव सारथे ॥ २८ द्रक्यामः सरितां श्रेष्ठां संमान्यसिळळां शिवाम् । देवदानवगन्धर्वमृगपन्नगपक्षिणाम् ॥ २९

सागरतेजसा भंगीरथतपसेल्यर्थ: ।

<sup>.</sup> रुधिर- च. छ.।

रुक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च वाढिमित्येव राघवम् । उक्त्वा तिमङ्गदीवृक्षं तदोपययतुर्हयैः ॥ ३० रामोऽभीयाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः । रथाद्वातरत्तरमात्सभार्यः सहस्रक्ष्मणः ॥ 38 . सुमन्त्रोऽप्यवतीर्याथ मोचियत्वा हयोत्तमान् । वृक्षमूलगतं राममुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥ ३२ तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । निपादजात्यो वलवान् स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥ स श्रुत्वा पुरुपच्यात्रं रामं विपयमागतम् । वृद्धैः परिवृतोऽमास्वैर्ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः ॥ ३४ ततो निपादाधिपति दृष्ट्रा दूरादुपिक्षितम् । सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्भुहेन सः ॥ ३५ तमार्तः संपरिष्वज्य गुहो राघवमत्रवीत् । यथायोध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते ॥ ३६ ईंद्रशं हि महावाहों कः प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियम् । ततो गुणवदन्नाद्यमुपादाय पृथग्विधम् ॥ ३७ अर्घ्यं चोपानयत्क्षिप्रं वाक्यं चेद्मुवाच ह । स्वागतं ते महावाहो तवेयमखिला मही ॥ वयं प्रेज्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि नः । भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च छेहां चेद्मुपस्थितम्॥ शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते । गुहमेवं त्रवाणं तं राघवः प्रसमापत ॥ अर्चिताश्चेत्र हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयम् । पद्भचामभिगमाचैत्र स्नेह्संद्र्शनेन च ॥ ४१ भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन्वाक्यमत्रवीत् । दिष्ट्या त्वां गुह पदयामि नीरोगं सह वान्धवैः अपि ते क़ुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च । यदेतद्भवता किंचित्प्रीत्या समुपकल्पितम् ॥ ४३ सर्वं तद्नुजानामि न हि वर्ते प्रतिप्रहे । कुश्चीराजिनधरं फलमूलाशिनं च माम् ॥ 88 विद्धि प्रशिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम् । अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित् ॥ ४५ एतावतात्रभवता भविष्यामि सुपूजितः । एते हि दियता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे ॥ ४६ एतै: सुविहितैरश्वैर्भविष्याम्यहमर्चितः । अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वज्ञात् ॥४७ गुहस्तत्रैव पुरुपांस्त्वरितं दीयतामिति । तत्रश्चीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम् ॥ ४८ जलमेवाद्दे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम् । तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः॥४९ सभार्थस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः । गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभापयन् ॥५० अन्वजायत्ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः ॥

तथा शयानस्य ततोऽस्य धीमतो यशस्विनो दाशरथेर्महात्मनः । अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीयाय चिरेण शर्वरी॥ ५१ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गुहसंगतं नाम पञ्चाशः सर्गः

, }

## एकपञ्चात्रः सर्गः गृहलक्ष्मणजागरणम्

तं जात्रतमद्मभेन भ्रातुरथीय लक्ष्मणम् । गुहः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमत्रवीत् ॥ इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकाल्पता । प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम् ॥ २ डचितोऽयंजनः सर्वः क्षेशानां त्वं सुखोचितः। गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम् ॥ न हि रामात्प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । व्रवीम्येतदहं सत्यं सत्येनैव च ते शपे ॥ अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहचशः। धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामौ च पुष्कलौ ॥५ सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वतो ज्ञातिभिः सह ॥ न हि मेऽविदितं किंचिद्वनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं द्यपि वलं सुमहत्प्रसहेमहि ॥ लक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानघ । नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपद्यता ॥ कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया। शक्या निद्रा मया छन्धुं जीवितं वा सुखानि वा यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसिहतुं युधि । तं पश्य सुखसंविष्टं रूणेषु सह सीतया ॥ १० यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः । एको दशरथस्येष्टः पुत्रः सहशलक्षणः ॥ अस्मिन् प्रत्राजिते राजा न चिरं वर्तियण्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति॥१२ विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः । निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम् ॥ कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम् ॥ जीवदिप हि मे माता शत्रुव्रस्यान्ववेक्षया । तदुःखं यदि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति॥ १५ अनुरक्तजनाकीणी सुखा लोकप्रियावहा । राजव्यसनसंतप्ता सा पुरी विनशिष्यति ॥ कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठं त्रियमपर्यतः । शरीरं धारियव्यन्ति त्राणा राज्ञो महात्मनः ॥ १७ विनष्टे नृपतौ पश्चात्कौसल्या विनशिष्यति । अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपैष्यति ॥ १८ अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम् । रामे राज्यमनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१९ सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् कालेऽप्युपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्॥२० रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम् । हम्येप्रासादसंपन्नां गणिकावरशोभिताम् ॥ २१ र्थाश्वगजसंवाधां तूर्यनाद्विनादिताम् । सर्वेकल्याणसंपूर्णां हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥ २२ आरामोद्यानसंपन्नां समाजोत्सवशालिनीम् । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम।।२३ अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनर्वयम् । प्रत्यागम्य महाभागमपि पश्येम सुव्रतम् ॥ २४ अपि सत्यप्रतिक्षेन सार्धं कुशलिना वयम् । निवृत्ते वनवासेऽस्मित्रयोध्यां प्रविशेमहि ॥ 24 परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत् ॥ २६ तथा हि सत्यं ब्रुवित प्रजाहिते नरेन्द्रपुत्रे गुरुसौहृदाद्गृहः । मुमोच वाष्पं व्यसनाभिषीहितो ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः ॥

२७

१३

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यातिसहित्वकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गुहलक्ष्मणजागरणं नाम एकपञ्चाद्यः सर्गः

#### द्विपञ्चाद्याः सर्गः

#### गङ्गातरणम्

प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः । उवाच रामः सौमित्रिं छक्ष्मणं शुभछक्षणम् ॥ १ भास्करोदयकालोऽसो गता भगवर्ता निशा । असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजित ॥ विह्यानां च निर्वापः श्र्यते नदतां वने । तराम जाह्नवीं सौम्य शीव्रगां सागरंगमाम् ॥ ३ विद्याय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः । गुह्मामन्त्र्य सृतं च सोऽतिष्ठद्धातुरप्रतः ॥ ४ स तु रामस्य वचनं निश्मय प्रतिगृह्य च । स्थपितस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमत्रवीत् ॥ ५ अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णशाहवर्ती ग्रुभाम् । सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीव्रं नावमुपाहर् ॥ ६ तं निश्मय गुहादेशं गुहामात्यगणो महान् । उपोद्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ॥ ७ ततः स प्राञ्चिर्कर्त्वा गुहो राघवमत्रवीत् । उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते ॥ ८ तवामरसुतप्रस्य तर्तुं सागरगां नदीम् । नौरियं पुरुषत्र्यात्र तां त्वमारोह सुन्नत ॥ ९ अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः । कृतकामोऽस्मि भवता शीव्रमारोप्यतामिति॥१० ततः कलापान् संनद्य खड्गौ बद्धा च धन्विनौ । जग्मतुर्येन¹ तो गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥ राममेवं तु धर्मज्ञसुपगम्य विनीतवत् । किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्चलिरत्रवीत् ॥ १२

ततोऽत्रवीदाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेणोत्तमदक्षिणेन ।

सुमन्त्र शीवं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः॥

निवर्तस्वेत्युवाचैनमेतावद्धि कृतं सम । रथं विहाय पद्भगं तु गिमण्यामो महावनम् ॥ १४ आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवेक्ष्यार्तः स सार्राथः । सुमन्त्रः पुरुपव्यात्रमैक्ष्वाकिमदमव्रवीत् ॥१५ जातिक्रान्तिमदं लोके पुरुपेणेह केनचित् । तव सभ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद्वने ॥ १६ न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ति स्वधीते वा फलोद्यः । मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेळ्यसनमागतम्॥१७ सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन्। त्वं गितं प्राप्त्यसे वीर ब्राह्मोकांस्तु जयन्निव ॥१८

<sup>1.</sup> येनावतारमार्गेण नावमारीहन्ति जनारतेन।

वर्य अलु हता नाम यत्त्वयाप्युपविद्यताः । कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः॥१९ इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा । दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम् ॥ २०० ततस्तु विगते वाष्पे सूतं स्षृष्टोदकं शुचिम् । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्।। २१ इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये । यथा दशरथां राजा मां न शोचेत्तथा कुरु॥ २२ शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः । कामभारावसन्तश्च तस्मादेतद्भवीमि ते ॥ २३ यदाज्ञापयेत्किंचित्स महात्मा महीपतिः । कैंकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तद्विशङ्कया।। २४ एतद्र्थं हि राज्यानि प्रशासित नराधिपाः । यदेपां सर्वकृत्येपु सनो न प्रतिहन्यते ॥ यद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । न च ताम्यति दुःखेन सुमन्त्र कुरु तत्तथा।।२६ अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियम् । त्रूयास्त्वमभिवासैव मम हेतोरिदं वचः ॥ नैवाहमनुशोचामि लक्ष्मणा न च मैथिली । अयोध्यायाइच्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति च ॥ चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः । लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागतान् ॥ २९ एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेवीं च पुनः पुनः ॥ आरोग्यं त्रूहि कौसल्यासथ पादाभिवन्दनम्। सीताया मम चार्यस्य वचनाहक्ष्मणस्य च त्रूयाश्च हि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृप मते<sup>2</sup> पदे ॥ ३५ भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिपिच्य च । अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥ भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे। तथा मातृपु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेपतः॥ यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः । तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ॥ तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्ता । लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम् ॥ निवर्त्यमानी रामेण सुमन्त्रः शोककर्शितः । तरहर्वं वचनं श्रुत्वा स्रोहात्काकुत्स्थमत्रवीत्॥३७ यदहं नोपचारेण वृयां स्नेहादविक्टवम् । भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्यं त्वं क्षन्तुमईसि ॥ ३८ कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्। तव तावद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव॥३९ सराममिष<sup>3</sup> तावन्मे रथं ह्य्या तदा जनः । विनारामं रथं ह्य्या विदीर्येतापि सा पुरी ॥ ४० दैन्यं हि नगरी गच्छेद्द्या शून्यिममं रथम् । सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरिमवाहवे ॥ ४१

<sup>1.</sup> पुनरित भूय इत्यर्थः । आचस्तु पुनः-शब्दः तुश्चदस्यार्थे। पुनःपुनः अभीक्ष्णम्, आदरातिशयेन द्रक्ष्यसीत्यर्थे इति तुं व्याख्यातारः ।

<sup>2.</sup> नृपमत इति, राज्ञो दश्चरथस्य संमत इति राज्ञां संमत इति च विनृण्वन्तोऽस्यैकपद्ममाभप्रयन्ति ।

<sup>3.</sup> अत्र तावतपदस्थाने दूरादित्यपि पाठस्तिल-कानुरोधेन संगान्यते । तदा त्वयमर्थः—मया प्रति-निवर्त्यमानो रथः, अपि सरामो भनेदिति दूरात्संभान्य जनो नगरी च विनारामं तं दृष्टा विदीर्थेत इति ॥ %

१. भार्यायाः ग. ।

दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनात्रतः स्थितम्। चिन्तयन्त्योऽच नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः 1 दृष्टं तद्धि त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने । प्रजानां संकुछं वृत्तं त्वच्छोक्छान्तचेतसाम् ॥ ४३ आर्तनादो हि यः पौरैरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने । सरथं मां निज्ञाम्यैव कुर्युः ज्ञतगुणं ततः ॥ ४४ अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया। नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा कृथा इति असत्यमपि नैवाहं त्रूयां वचनमी दशम्। कथमप्रियमेवाहं त्रूयां सत्यमिदं वचः॥ मम तावन्नियोगस्थास्त्वद्गन्धुजनवाहिनः । कथं रथं त्वया हीनं प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥ ४७ तत्र शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वदृतेऽनघ । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहसि ॥ यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि । सरथोऽप्तिं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥ ४९ भविष्यन्ति वने यानि तपोविन्नकराणि ते । रथेन प्रतिवाधिष्ये तानि सत्त्वानि राघव ॥५० त्वत्कृतेन मयावाप्तं रथचर्याकृतं सुखम् । आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम् ॥ प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः<sup>2</sup> इसे चापि हया बीर यदि ते वनवासिनः । परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम् ॥ तव शुश्रूपणं मृश्नी करिष्यामि वने वसन् । अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम् ॥ न हि शक्या प्रवेष्ट्रं सा मयायोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥ वनवासे क्षयं प्राप्ते ममेप हि मनोरथः। यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः॥ ५६ चतुर्दश हि वर्पाणि सहितस्य त्वया वने । क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यान्यतोऽन्यथा ॥ भृत्यवत्सल तिष्टन्तं भर्तृपुत्रगते पथि । भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्यां त्वं न मां हातुमईसि ॥ ५८ एवं वहुविधं दीनं याचमानं पुनःपुनः। रामो भृत्यानुकन्पी तु सुमन्त्रमिद्मत्रवीत्॥ जानामि परमां भक्तिं मिय ते भर्तृवत्सल । ऋणु चापि यद्धं त्वां प्रेपयामि पुरीमितः॥ नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी । कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मिय । राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम् एप मे प्रथमः करुपो यद्म्वा मे यवीयसी । भरतारक्षितं स्फीतंर पुत्रराज्यमवाष्तुवात् ॥ मम प्रियार्थं राज्ञश्च सरथस्त्वं पुरीं बजा। संदिष्टिश्चासि यानर्थास्तांस्तान् वृयास्तथा तथा ॥ इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः । गुहं वचनमङ्घीवो रामो हेतुमद्ववीत् ॥ नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने। अवद्यं हाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः॥

असिन् पचे त्वाामति पुनरुक्तम् । अत एवं | योज्यम्-दूरे निवसन्तमपि मनोरथेन पुरतः स्थितमिव िभिहितमिच्छामीति योजना । त्वां त्वद्धिरहितेन रथेन प्रतिनिवर्तमाने माय नूनमध - भुनरपि दूरस्थितं संस्मरन्त्यः प्रजाः त्वां प्रति त्वयैव निराहाराः कृता भविष्यन्ति इति ।

मे प्रत्यनन्तरो भव इति भवता प्रात्या-2.

भर्ता त

वृत्तम् पुना, ।

से. इं गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम् । हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यत्रोधक्षीरमानय । तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत् ॥ लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः । दीर्घवाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत् ॥ ६९ तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ। अशोभेतामृषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ 00 ततो वैखानसं मार्गमास्थितः सहछक्ष्मणः । व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गुहमत्रीत् ।। ७१ अप्रमत्तो वले कोशे दुर्गे जनपदे तथा। भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्॥ ततस्तं समनुज्ञाय गुह्मिक्ष्वाकुनन्दनः। जगाम तूर्णमन्ययः सभार्यः सहरूक्ष्मणः॥ ७३ स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः। तितीर्षुः शीव्रगां गङ्गामिदं लक्ष्मणमत्रवीत्।। आरोह त्वं नरव्याच्च स्थितां नावमिमां शनैः । सीतां चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनींम् ॥ स भ्रातुः शासनं शुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् । आरोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ॥ ५६ अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञातीनचोदयत् ॥ ७७ राघवोऽपि महातेजा नावमारु तां ततः । ब्रह्मवत्क्षत्रवचैव जजाप हितमात्मनः ॥ आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया। प्राणमत्प्रीतिसंहष्टो लक्ष्मणश्चामितप्रभः ॥७९ अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तं गुहम् । आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान् ॥ ततस्तैश्चोदिता सा नौः कर्णधारसमाहिता। 'शिवस्फचेवगाभिहता 'गङ्गासछिलमत्यगात्॥ मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । वैदेही प्राञ्जिर्ध्सूत्वा तां नदीमिद्मव्रवीत् ॥ पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । निदेशं पारियत्वेमं गङ्गे त्वदिभरिक्षितः ॥ चतुर्दश हि वर्षाणि समप्र।ण्युष्य कानने । भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४ ततस्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता। यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी ॥ ८५ त्वं हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलोकं समीक्षसे । भार्या चोद्धिराजस्य लोकेऽस्मिन् संप्रदृश्यसे ॥ सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । प्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते ॥ ८७ गवां शतसहस्राणि वस्नाण्यन्नं च पेशलम् । ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्पया।।८८ सुराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च । यक्ष्ये त्वां प्रयता देवि पुरीं पुनरुपागता ॥ यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च । तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च ॥ पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः। अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वनघोऽनघे॥ ९१ तथा संभाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता। दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमन्॥ तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नर्षभः। प्रातिष्ठत सह भात्रा वैदेह्या च परंतपः॥ ९३

<sup>्</sup>रं गुहस्य छ, । २ शीव्रम् पुना । ३, प्रसाधिनी ख, ।

अथात्रवीन्महावाहुः सुमित्रानन्द्वर्धनम् । भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥ ९४ अवद्यं रक्षणं कार्यमदृष्टे विजने वने । अयतो गच्छ सोमित्रे सीता त्वामनगच्छत ॥९५ पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन् । अन्योन्यस्येह नो रक्षा कर्तव्या पुरुपर्पभ॥ न हि तावदतिकान्ता सुकरा काचन किया<sup>1</sup>। अद्य दुःखं तु वेदेही वनवासस्य वेत्स्यति॥ प्रनष्टजनसंवाधं क्षेत्रारामविवर्जितम् । विपमं च प्रपातं च वनं हाद्य प्रवेक्ष्यति ॥ श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽप्रतः । अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ९९

> गतं तु गङ्गापरपारमाशु रामं सुमन्त्रः प्रततं निरीक्ष्य । अध्वप्रकर्पाद्विनिवृत्तदृष्टिर्भुमोच वाष्पं व्यथितस्तपस्वी ॥ १०० स छोकपाछप्रतिमप्रभावस्तीःवी महात्मा वरदो महानदीम्। ततः समृद्धाञ्चभसस्यमाछिनः क्रमेण वस्सान् मुद्तितानुपागमत् ॥ १०१ ती तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृदयं पृपतं महारुरम् । आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय करुथे ययतुर्वनस्पतिम् ॥ १०२ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां सहितायाम अयोध्याकाण्डे गङ्गातरणं नाम दिपञ्चाद्य: सर्ग:

## त्रिपञ्चाशः सर्गः

### रामसंक्षोभ:

स तं वृक्षं समासाव सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्। रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच रुक्सणम्॥ अद्येयं प्रथमा रात्रिर्जाता जनपदाद्वहिः । या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्किण्ठितुमहिसि ॥ २ जागर्तव्यमतिन्द्रभ्यामच प्रभृति रात्रिषु । योगक्षेमं हि सीताया वर्तते लक्ष्मणावयोः ॥ ३ रात्रिं कथंचिदेवेमां सौमित्रे वर्तयामहे । उपावर्तामहे भूमावास्तीर्य स्वयमर्जितैः॥ स तु संविदय मेदिन्यां महाईशयनोचितः। इमाः सौमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः॥ ध्रवमद्य महाराजो दुःखं स्विपिति लक्ष्मण । कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमईति ॥ सा हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात् । अपि न च्यावयेत्प्राणान् दृष्ट्वा भरतमागतम् ॥

<sup>1.</sup> अतः सर्वत्र कर्तन्थेषु यथा उचितः कालो | भविष्यन्तीति तारपर्यम् । ना तिकामेत् तथ वधातव्य मिति भावः । असुकरेति केचि-श्चिंद्यन्दन्ति । तस्मिन् पक्षे दुष्करा कापि क्रिया नेतावदति-क्र.न्ता; इत ऊर्ध्वमेव तु सर्वा अपि दुष्काराः क्रिया

ख. नास्ति। ٤. इदं पद्यम्

याता च.

्रनाथश्च हि वृद्धश्च सया चैव विनाकृतः । किं करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः॥८ इदं व्यतनमालोक्य राज्ञश्च मतिविभ्रमम्। काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः॥ ९ को छविद्वानिष पुमान् प्रमदायाः कृते त्यजेत् । छन्दानुवर्तिनं पुत्रं तातो मामिव छक्ष्मण ॥ सुखी वत सभार्यश्च भरतः कैकयीसुतः । सुदितान् कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवत् ॥ स हि सर्वस्य राज्यस्य सुखमेकं भविष्यति<sup>1</sup>। ताते च वयसातीते मयि चारण्यमास्थिते ॥ १२ अर्थधर्मी परित्यज्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिप्रं राजा द्शरथो यथा।। मन्ये द्शरथान्ताय मम प्रवाजनाय च । कैकेयी सौम्य संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च ॥ अपीदानीं न कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता। कौसल्यां च सुमित्रां च संप्रवाधेत मत्कृते।। १५ मा रम मत्कारणाहेवी सुमित्रा दुःखमावसेत्। अयोध्यामित एव व कल्ये प्रावेश लक्ष्मण॥ अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्। अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि।। क्षद्रकर्मा हि कैकेयी इद्वेपाद्न्याय्यमाचरेत्। परिद्द्या हि धर्मक्षे भरते मम मातरम् ॥ नूनं जात्यन्तरे 'कस्मिश्चियः पुत्रैर्वियोजिताः। जनन्या मम सौमित्रे तस्मादेतदुपस्थितम्॥ १९ मया हि चिरपृष्टेन दु:खसंवर्धितेन च । विष्रयुज्येत कौसल्या फलकाले धिगस्तु माम्॥ २० मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीहराम् । सौमित्रे योऽह्मम्बाया दिद्या शोकमनन्तकम् ॥ मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तो छक्ष्मण सारिका। यस्यास्तच्छूयते वाक्यं ग्रुक पादमरेर्दश<sup>2</sup>॥२२ शोचन्या अल्पभाग्याया न किंचिदुपकुर्वता । पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिंदम ॥ अल्पभाग्या हि मे माता कौसल्या रहिता मया। शेते परमदुःखार्ता पतिता शोकसागरे॥२४ एको ह्यहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः कुद्धो ननु वीर्यमकारणम् ॥ २५ अधर्मभयभीतस्र परलोकस्य चानघ । तेन लक्ष्मण नाचाहमात्मानमभिषेचये ॥ २६ एतदन्यच करुणं विल्रप्य विजने वने । अश्रुपूर्णमुखो रामो निशि तूष्णीमुपाविशत् ॥ २७ विल्प्योपरतं रामं गतार्चिषमिवानलम् । समुद्रमिव निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥ २८ ध्रवमद्य पुरी राजन्नयोध्या युधिनां वर । निष्प्रभा त्विय निष्कान्ते गतचन्द्रेव शर्वरी ॥ २९ नैतदौपियकं ह्यार्य यदिदं परितप्यसे । विपादयिस सीतां च मां चैव पुरुष्पेभ ॥ ξo

राज्यानुवन्धिसर्वसुखानां स एकायतनं ।
 भविष्यतीत्यथेऽयमीदृशो निरूढः प्रयोगः ।

<sup>2.</sup> हे ज्ञुक अरेविंडालस्य पादान् दशेखर्थकं शुकेरभ्यस्यमानं वचनम् । तच अरेः कैकेय्या इत्यर्थे रामेणेह योजितमिति वकोक्तिरलंकारः ।

१, ततो च. छ.।

२. मातासत् गृ।

३. द्रेप्यम् गो.।

४. अस्य स्थाने .---परिदचादि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्----- इति ति. ।

५. तात पुना.।

िन च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । सुहूर्तमपि जीवावो जिलान्मत्स्याविवोद्भृतौ ॥ , न हि तातं न शत्रुत्रं न सुमित्रां परंतप । द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गं वापि त्वया विना ॥ ३२ , ततस्तत्र सुखासीनौ नातिदूरे निरीक्ष्य ताम् । न्यप्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलौ ॥

> स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैवं वनवासमादरात्। समाः समस्ता विद्धे परंतपः प्रपद्य धर्मं सुचिराय राघवः॥ ३४ ततस्तु तस्मिन् विजने वने तदा महावलो राघववंशवर्धनौ। न तो भयं संभ्रममभ्युपेयतुर्यथेव सिंहो गिरिसानुगोचरौ॥ ३५

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे राभसंक्षोभो नाम त्रिपञ्चादाः सर्गः

## चतुःपञ्चाशः सर्गः भरद्वाजाश्रमाभिगमनम्

तं तु तिस्मन् महाद्यक्ष उपित्वा रजनीं दिवाम् । विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्मादेशात्प्रतिस्थरे ॥१ यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुनाभित्रवर्तते । जग्मुस्तं देशमुदिश्य विगाह्य सुमहद्वनम् ॥ २ ते भृमिभागान् विविधान् देशांख्रापि मनोरमान् । अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः यथा क्षेमेण संपश्यन् पुष्पितान् विविधान्द्रु मान् । निष्टत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमत्रवीत् प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् । अग्नेभंगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मुनिः ॥ ५ नृतं प्राप्ताः स्म संभेदं गङ्गायमुनयोर्वयम् । तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणो वारिधर्वजः ॥ ६ दारुणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः । भरद्वाजाश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ धन्वनो तो सुत्तं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायमुनयोः सन्धौ प्रापतुर्निलयं मुनेः ॥ ८ रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः । गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत् ॥ ९ ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनेर्द्शनकाङ्क्षिणौ । सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतुः ॥ १० स प्रविश्य महात्मानमृषि शिष्यगणैर्वतम् । संशितत्रतमेकामं तपसा लब्धचक्षुपम् ॥ ११ हुताग्निहोत्रं दृष्टुव महामागं कृताञ्चलिः । रामः सौमित्रिणा सार्ध सीतया चाभ्यवाद्यत् ॥

<sup>1.</sup> अत्र दितीयस्य नने। ऽन्वयसंपत्तये जीवाव जीवावः यदि जीवावः इत्यर्थः । तदा मत्स्याविव सुहूर्ते इति पुनरावर्तनीयम् । न जीवावो न जीवाव इति प्रकृतार्थः जीवावः इत्याद्यर्थकरणं तु छिष्टं रसविवर्जितं च । अत्यत्वं घोतयित पुनरुक्तिः । वाक्यं भड्वत्व अपि १. गच्छन् स पर्श्वश्च च. छ. ।

न्यवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः । पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् रामलक्ष्मणौ ॥ १३ भार्या ममेयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा। मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता ॥ १४ पित्रा प्रत्राज्यमानं मां सौमित्रिरनुजः प्रियः । अयमन्वगमद्भाता वनमेव दृढव्रतः ॥ पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम् । धर्ममेव चरिष्यामः <sup>१</sup>पत्रमूलफलाशनाः ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । उपानयत धर्मात्मा गामध्यमुद्कं ततः ॥ नानाविधानन्नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् । तेभ्यो ददौ तप्ततपा वासं चैवान्वकल्पयत् ॥१८ मृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः । राममागतमभ्यचर्य स्वागतेनाह तं मुनिः ॥ प्रतिगृह्य च तामचीमुपविष्टं स राघवम् । भरद्वाजोऽत्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तिमदं तदा ॥ चिरस्य खळु काकुत्स्थ परयामि त्वामिहागतम् । श्रुतं तव मया चेदं विवासनमकारणम्।। अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान् सुखम् ॥ एवमुक्तः स वचनं भरद्वाजेन राघवः । प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः ॥ भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः । सुद्रीमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम् ॥ २४ आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः । अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥ २५ एकान्ते पर्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम् । रमते यत्र वैदेही सुखाही जनकात्मजा ॥ एतच्छ्रवा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः। राघवस्य ततो वाक्यमर्थेत्राहकमत्रवीत्॥ २७ दशकोश इतस्तात गिरियेस्मिन्निवत्स्यसि । महर्षिसेवितः पुण्यः सर्वतः शुभदर्शनः ॥ २८ गोलाङ्गलानुचरितो वानरर्क्षनिषेवितः । चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिभः॥ २९ यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते । कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ॥ ३० ऋषयस्तत्र बह्वो विहृत्य शरदां शतम् । तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा<sup>1</sup> सह ॥ ३१ प्रविविक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम्। इह वा वनवासाय वस राम मया सह।। ३२ स रामं सर्वकामैस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिम् । सभार्यं सह च भ्रात्रा प्रतिजयाह धर्मवित् ॥ तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः । प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥ ३४ सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः । भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम् ॥ प्रभातायां तु शर्वर्यां भरद्वाजसुपागमत् । उवाच नरशार्दूलो सुनिं ज्वलिततेजसम् ॥ ३६ शर्वरीं भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । उषिताः स्मेह वसतिमनुजानातु नो भवान् ॥ 🌷 ३७ राज्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽत्रवीदिदम् । मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं त्रजेति ह ॥ ३८ वासमौपयिकं मन्ये तव राम महाबल । नानानगगणोपेतः किनरोरगसेवितः ॥ ३९

<sup>1.</sup> कपालवत् धवलेन शिरसेलर्थः।

४३

मियूरनादाभिरुतो गजराजनिपेवितः । गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः स विश्रुतः' ॥ ४० ्पुण्यश्च रमणीयश्च वहुमूलफलायुतः । तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चाभितः ॥ ४१ विचरन्ति वनान्तेऽस्मिस्तानि द्रक्ष्यसि राघव । सरित्प्रस्रवणप्रस्थान् दरीकन्दरनिर्झरान् ॥ ४२ चरतः सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव ॥

पह्रष्टकोयष्टिककोकिलस्वनैर्विनादितं तं वसुधाधरं शिवम् ।

मृगैश्च मत्तैर्वहुभिश्च कुर्ज्जरेः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रमम् ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चर्तार्वद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम्

अयोध्याकाण्डे भरहाजाश्रमाभिगमनं नाम चतुःपञ्चाद्याः सर्गः

#### पञ्चपञ्चाशः सर्गः

#### यमुनातरणम्

उपित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंद्मौ । महर्पिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति॥ १ ्तेपां स्वस्टायनं चैव महर्पिः स चकार ह । प्रस्थितांश्चैव तान् प्रेक्ष्य पिता पुत्रानिवान्वगात् ॥२ ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनिः। भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्॥ ३ गङ्गायमुनयोः सन्धिमासाद्य मनुजर्पभौ । कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम् ॥ ४ अथासाद्य तु कालिन्दीं शीव्रस्रोतसमापगाम्। तस्यास्तीर्थं प्रचरितं पुराणं प्रेक्ष्य राघवौ ॥ ५ तत्र यूयं प्रवं कृत्वा तरतां शुमतीं नदीम् । ततो न्यप्रोधमासाच महानतं हरितच्छद्म् ॥ ६ परीतं वहुभिर्नृक्षेः रयामं सिद्धोपसेवितम् । तस्मै सीताञ्जलिं ऋत्वा प्रयुञ्जीताशिपः शिवाः ॥ समासाच तु तं वृक्षं वसेद्वातिक्रमेत वा। क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं द्रक्ष्यथ काननम्॥ ८ सहकीवदरीमिशं रम्यं वंशैश्च यामुनैः। स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतः सुबहुशो मया ॥ रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैश्चेव विवर्जितः। इति पन्थानमादिइय महर्षिः संन्यवर्तत॥ अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः । उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणमत्रवीत्।। ११ कृतपुण्याः स्म सौमित्रे मुनिर्यन्नोऽनुकम्पते । इति तौ पुरुपव्यात्रौ मन्त्रियत्वा मनस्विनौ ॥ सीतामेवायतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम्। अथासाच तु कालिन्दीं शीवस्रोतोवहां नदीम् ॥ चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलितिर्वापेवः।तौ काष्टसङ्घाटमतो चक्रतुस्तु महाप्लवम्॥ ्री हुप्कैर्वंद्यैः समास्तीर्णमुद्यीरैश्च समावृतम् । ततो वेतसशाखाश्च जम्बूशाखाश्च वीर्चवान् ॥ १५ चकार लक्ष्मणदिछत्वा सीतायाः सुखमासनम् । तत्र श्रियभिवाचिन्त्यां रामो दाशर्थिः प्रियाम् ॥

१. समुच्छ्रितः घ. । २. औरसान् ग. । ३. इदमर्धम् घ. नास्ति

ईपत्संलज्जमानां तामध्यारोपयत प्रवम् । पार्श्वे तत्र च वैदेह्या वसने भूपणानि च ॥ 20 प्रवे कठिनकाजं च रामश्रके सहायुधैः । आरोप्य प्रथमं सीतां सङ्घाटं परिगृह्य च ॥ 26 ततः प्रतेरतुर्युक्तौ प्रीतौ वशरथात्मजौ । कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत ॥ १९ स्वस्ति देवि तरामि त्वां पारथेन्मे पतिर्वतम् । यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सुरावटशतेन च ॥ २० स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्। कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जलिः॥ तीरमेवाभिसंप्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी । ततः प्रवेनांशुमतीं शीव्रगामूर्मिमालिनीम्।। २२ तीरजैर्वहुभिर्वृक्षैः संतेर्र्यमुनां नदीम्। ते तीर्णाः प्रवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात्।। २३ चयामं न्यत्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छद्म् । न्यत्रोधं तसुपागम्य वैदेही वाक्यमत्रवीत् ॥ २४ नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिर्वतम् । कौसल्यां चैव पद्येयं सुमित्रां च यद्यस्विनीम्।। २५ इति सीताञ्जलिं कृत्वा पर्यगच्छद्वनस्पतिम् । अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम् ॥ द्यितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्। सीतामादाय गच्छ त्वमप्रतो भरतानुज ॥ २७ पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सायुधो द्विपदां वर । यद्यत्फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा ॥ तत्तत्प्रदद्या वैदेखा यत्रास्या रमते मनः । गच्छतोस्तु तयोर्मध्ये वभूव जनकात्मजा ॥ २९ मातङ्गयोर्भध्यगता शुभा नागवधूरिव । एकैकं पादपं गुरुमं लतां वा पुष्पशालिनीम् ॥ ३० -अदृष्टपूर्वा परयन्ती रामं पप्रच्छ सावला । रमणीयान् वहुविधान् पादपान् कुसुमोत्करान् ॥ सीतावचनसंरव्ध आनयामास लक्ष्मणः । विचित्रवालुकां नीलां हंससारसनादिताम् ॥ ३२ रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम् । क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३३ वहून् मेध्यान् मृगान् हत्वा चेरतुर्यमुनावने ॥

> विद्वत्य ते वर्हिणपूगनादिते शुभे वने वानरवारणायुते । समं नदीवप्रमुपेत्य संमतं निवासमाजग्मुरदीनदर्शनाः ॥

३४

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे यमुनातरणं नाम पञ्चपञ्चादा: सर्गः

षद्पञ्चाशः सर्गः

चित्रकूटनिवासः

अथ राज्यां व्यतीतायामवसुप्रमनन्तरम् । प्रवोधयामास शनैर्छक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥

पिटकम्। भरतादयः ॥—इति

वभौ च

कठिनं खिनत्रम्। काजं

वीरो ਚ.

अस्यानन्तरम्—चिरं जीवतु मे वृद्धः

कोसलेश्वरः । भर्ता मे देवराश्चैव जीवन्तु

ँसौमित्रे श्रुणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनम् । संप्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥२ ्स सुप्तः समये भ्रात्रा छक्ष्मणः प्रतिवोधितः । जहौ निद्रां च तन्द्रीं च प्रसक्तं च पथि श्रमम् ॥ तत उत्थाय ते सर्वे स्ष्ट्रष्ट्वा नद्याः शिवं जलम् । पन्थानमृपिणादिष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः ॥ ततः संप्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह । सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमत्रवीत् ॥ ५ आदीप्तानिव वैदेहि सर्वतः पुष्पितान्नगान् । स्वैः पुष्पैः किंशुकान् पद्य मालिनः शिशिरात्यये ॥ पदय भहातकान् 'विल्वान् वानरैरुपसेवितान् । फट्रपुष्पैरवनतान्नुनं शक्ष्याम जीवितुम् ॥ ७ पद्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । मधूनि मधुकारीभिः संभृतानि नगे नगे ॥ एप क्रोशित नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजित । रमणीये वनोदेशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ मातङ्गयूथानुसृतं पक्षिसङ्घानुनादितम् । चित्रकृटिममं पदय प्रवृद्धशिखरं गिरिम् ॥ १० समभूमितले रम्ये दुमैर्बहुभिरावृते । पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकृटस्य कानने ॥ 33 ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकृटं मनोरमम् ॥ १२ तं तु पर्वतमासाच नानापक्षिगणायुतम् । बहुमूलफलं रम्यं संपन्नं सरसोदकम् ॥ १३ मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः । बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे ॥ मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिञ्ज्ञिलोचये । अयं वासो भवेत्तावदत्र सौन्य<sup>र</sup> रमेमहि ॥ १५ इति सीता च रामख्र छक्ष्मणश्च कृताञ्चितः । अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन् ॥ तान् महर्पिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् । आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तु निवेद्य च ॥ तते। ऽत्रवीन्महावाहुर्रुक्मणं लक्ष्मणात्रजः । संनिवेद्य यथान्यायमात्मानमृपये प्रभुः ॥ लक्ष्मणानय दारूणि दढानि च वराणि च । क्ररुष्वावसर्थं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १९ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान् । आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिंदमः ॥ २० तां निष्ठितां वद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम् । शुश्रूपमाणमेकात्रमिदं वचनमत्रवीत् ॥ ऐणेयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयम्। कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः॥ मृगं हत्वानय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण । कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिर्धर्ममनुस्मर ॥ २३ भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा । चकार स यथोक्तं च तं रामः पुनरव्रवीत् ॥ ऐणेयं श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम् । त्वर सौम्य मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसोऽप्ययम्॥ स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान् । अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदास ॥ तं तु पकं समाज्ञाय निष्टप्तं छिन्नशोणितम्। लक्ष्मणः पुरुपव्याद्यमथ राघवमन्नवीत्॥ अयं कृष्णः समाप्ताङ्गः श्वतः कृष्णमृगो यथा । देवतां देवसंकाश यजस्व कुशलो ह्यासि॥२८

१. पुछान् नरेरनुपसेवितान् च. छ.। 📗 ३. सर्वः ति.।

२. वयमत्र ख.। । ४. मया ति,।

रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्चप्यकोविदः। संग्रहेणाकरोत्सर्वान् मन्त्रान् सन्नावसानिकान्॥
इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेश सदनं शुचिः। वभूव च मनोह्नादो रामस्यामिततेजसः॥ ३०
वैश्वदेवविं छत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च। वास्तुसंशमनीयानि मङ्गलानि प्रवर्तयन्॥ ३१
जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि। पापसंशमनं रामश्रकार विल्युत्तमम्॥ ३२
वेदिस्थलविधानानि चैल्यान्यायतनानि च। आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः॥ ३२
वन्यैर्माल्यैः फल्रैर्मूलैः पक्वैर्मांसैर्यथाविधि। अद्भिर्जपेश्च वेदोक्तेदंभेश्च ससमित्सुशैः॥ ३४
तौ तर्पयित्वा भूतानि राघवौ सह सीतया। तदा विविशतुः शालां सुशुभां शुभ्लक्षणौ ॥३५

तां वृक्षपर्णाच्छद्नां मनोज्ञां यथाप्रदेशं सुकृतां विवाताम् ।
वासाय सर्वे विविधः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्माम् ॥ ३६
अनेकनानामृगपिक्षसंकुळे विचित्रपत्रस्तवकैर्द्रुमैर्युते ।
वनोत्तमे व्यालमृगानुनादिते तदा विजहुः सुसुखं जितेन्द्रियाः ॥ ३७
सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम् ।
ननन्द रामो मृगपिक्ष्जुष्टां जहीं च दुःखं पुरविप्रवासात् ॥ ३८
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्विकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे चित्रकृटिनवासो नाम प्रद्पञ्चाद्यः सर्गः

सप्तपञ्चाशः सर्गः समन्त्रोपावर्तनम्

कथियत्वा सुदुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरं सह । रामे दक्षिणक्रुष्ठस्थे जगाम स्वगृहं गुहः ॥ १ भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम् । आगिरंगमनं तेपां तत्रस्थैरभिलक्षितम् ॥ २ अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान् । अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुर्मनाः ॥ ३ स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। परयन्नतिययौ शीव्रं प्रामाणि नगराणि च॥ ४ ततः सायाह्नसमये वितीयेऽहिन सार्थः । अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां दद्शे ह ॥ ५ स सून्यामिव निःशव्दां हृष्ट्वा परमदुर्मनाः । सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥ ६ कचित्र सगजा साश्चा सजना सजनाधिषा । रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी ॥ ७ इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शोन्नपातिभिः । नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेश ह ॥ ८ सुमन्त्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सहस्रशः । क राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः ॥ ९

१. शुभलक्षणाम् ख.।

३. तृतीय गो.।

२. सहासनम् च. छ.।

४. अभिधावन्तः ग.।

र्तिपां शशंस गङ्गायामहमापृच्छ्य राघवम् । अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ ृते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पपूर्णमुखा जनाः । अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुकुछुः ॥ ्रेशुश्राव च वचस्तेपां वृन्दं वृन्दं च तिष्टताम् । हताः स्म खछु ये नेह परयाम इति राघवम् ।। दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च । न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं राममन्तरा ॥ १३ किं समर्थं जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम्। इति रामेण नगरं <sup>1</sup>पितृवत्परिपालितम्॥ १४ वातायनगतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणम् । रामशोकाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनम् ॥ स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः । यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम् ॥ १६ सोऽवतीर्थं रथाच्छीव्रं राजवेदम प्रविदय च । कक्ष्याः सप्तामिचकाम महाजनसमाक्कलाः ॥ ् हम्येविमानैः प्रासादैरवेक्ष्याथ समागतम् । हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्शिताः ॥ आयतैर्विमलैनेत्रैरश्रुवेगपरिष्ठुतैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ ततो दशरथस्त्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जिल्पतम् ॥ २० सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः । स्रुतः किं नाम कौसल्यां क्रोशर्न्तीं प्रतिवक्ष्यति ॥ यथा च<sup>1</sup> मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकरं ध्रुवम् । आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति ॥ सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राज्ञः स्त्रीणां निशामयन् । प्रदीप्तामिव शोकेन विवेश सहसा गृहम् ॥ स प्रविक्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम् । पुत्रशोकपरिद्युनमपक्रयत्पाण्डरे गृहे ॥ २४ अभिगम्य तमासीनं नरेन्द्रमभिवाद्य च । सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेद्यत् ॥ स तूष्णीमेव तच्छूत्वा राजा विभ्रान्तचेतनः । मूर्च्छितो न्यपतः दूमौ रामशोकाभिपीडितः ॥ ततोऽन्तःपुरमाविद्धं मूर्चिछते पृथिवीपतौ । उच्छित्य वाहू चुक्रोश नृपतौ पतिते क्षितौ ॥ सुभित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् । उत्थापयामास तदा वचनं चेद्मव्रवीत् ॥ २८ इमं तस्य महाभाग दृतं दुष्करकारिणः। वनवसादानुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे॥ अद्येममनयं कृत्वा व्यपत्रपिस राघव । उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोके न स्यात्सहयाता² ॥ ३० देव यस्या भयाद्राम नानुपृच्छास सार्थिम् । नेह तिष्ठति कैकेयी विस्नव्धं प्रतिभाष्यताम् ॥ सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा । घरण्यां निपपाताशु वाष्पविष्लुतभाषिणी ॥ विलपन्तीं तथा दृष्ट्रा कौसल्यां पतितां भुवि । पतिं चावेक्य ताः सर्वाः समन्ताद्वरुदुः स्त्रियः ॥

सुकृतं तेऽस्तु भद्रं ते भवतु । शोके अवलम्ब्यमाने सित सहयता सहायान्तरसंपत्तिः, न स्यात् न खलु लोके भवति ।

<sup>1</sup> यथा चेति । यसादेवं मे दुर्जीवमेतद्वतंते तसात् कौसल्या जीवतीति यत् तन्तूनं न सुकरमिति मन्य इति प्रत्येकं विल्पन्तीनां राममातृणां वचनमिदम् ।

<sup>2.</sup> सहायता परिजनसमूहः तव शोके सति न स्यादिनस्येदिति तिलकः । इदं तु सरसं प्रतिभाति—

१. पित्रेव क.

ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थितं समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः । स्थियश्च सर्वा रुरुद्धः समन्ततः पुरं तदासीत्पुनरेव संकुलम् ॥ ३४ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सुमन्त्रोपावर्तनं नाम सप्तपञ्चाद्यः सर्गः

## अष्टपञ्चाशः सर्गः रामसंदेशाख्यानम्

प्रयाश्वस्तो यदा राजा मोहात्प्रत्यागतस्मृतिः । अथाजुहाव तं सूतं रामवृत्तीन्तकारणात् ॥ १ अथ सूतो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः । राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम् ॥ वृद्धं परमसंतप्तं <sup>1</sup>नवग्रह्मिव द्विपम् । विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुञ्जरम् ॥ 3 राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितम् । अश्रुपूर्णमुखं दीनमुवाच परमार्तवत् ॥ क नु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः । सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः ॥ दु:खस्यानुचितो दु:खं सुमन्त्र शयनोचितः । भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत् ॥ ६ यं यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जराः । स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७ ः व्यालैर्मृगैराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितम् । कथं कुमारौ वैदेह्या सार्धं वनसुपस्थितौ ॥ सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया । राजपुत्री कथं पादैरवरुह्य रथादृती ॥ सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दृष्टी ममात्मजौ । वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्द्रम् ॥ किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः । सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली ॥ आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय । जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२ इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया । उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिरव्धया ॥ १३ अन्नवीन्मां महाराज धर्ममेवानुपालयन् । अञ्जलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४ सूत मद्वचनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ पुनः पुनः॥१५ सर्वमन्तः पुरं वाच्यं सूत मद्वचनात्त्वया । आरोग्यमविशेषेण यथाईमिमवादनम् ॥ माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम् । अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाध्वैतामिदं वचः ॥ धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव । देवि देवस्य पादौ च देववत्परिपालय ॥ अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु । अनु राजानमार्यां च कैकेयीमम्ब कारय कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत् । अप्यज्येष्ठां हि राजानो राजधर्ममनुस्मर ॥ २० भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्वचनेन च । सर्वास्वेव यथान्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु ॥ २१

<sup>1.</sup> नवयहं सद्योगृहीतम्।

१. अर्थज्येष्ठाः च. छ.।

ફ્રે હ

निक्तव्यश्च महावाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥ २२ , अतिक्रान्तवया राजा मा समैनं व्यपरोक्षः । कुमारराज्ये जीव त्वं तस्यैवाज्ञाप्रवर्तनात् ॥ अत्रवीचापि मां भूयो भृशमश्रूणि वर्तयन् । मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥ २४ इसेवं मां महाराज ब्रुवत्रेव महायशाः । रामो राजीवताम्राक्षो भृशमश्रूण्यवर्तयत् ॥ २५ लक्ष्मणस्तु सुसंकुद्धो निःश्वसन् वाक्यमत्रवीत् । केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥२६ राज्ञा तु खलु कैकेथ्या लघु त्वाश्रित्य शासनम् । कृतं कार्यमकार्यं वा वयं येनाभिपीडिताः ॥ यदि प्रज्ञाजितो रामो लोभकारणकारितम् । वरदानिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम् ॥ २८ इदं तावद्यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम् । रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥ २९ असमीक्ष्य समारव्यं विकद्धं वुद्धिलाघवात् । जनियष्यितं संक्रोशं राघवस्य विवासनम् ॥ ३० अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये । भ्राता भर्ता च वन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतम् । सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ॥ ३१ सर्वप्रजामिरामं हि रामं प्रज्ञाज्य धार्मिकम् । सर्वलोकं विरुध्यमं कथं राजा भविष्यसि ॥ ३३ जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्वनी । भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मिता स्थिता ॥ अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । तेन दुःखेन रुदती नैव मां किंचिद्ववीत् ॥ ३५ उद्दीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुण्यता । मुमोच सहसा वाष्पं मां प्रयानतमुदीक्ष्य सा॥ ३६

तथैव रामोऽश्रुमुखः कृताञ्चिलः स्थितोऽभवह्रक्मणवाहुपालितः । तथैव सीता रुद्ती तपस्विनी निरीक्ष्ते राजरथं तथैव माम् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामसंदेशाख्यानं नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः

## एकोनषष्टितमः सर्गः

#### दशरथविलापः

मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि । उष्णमश्च प्रमुख्चन्तो रामे संप्रस्थिते वनम् ॥ १ उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम् । प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमिप धारयन् ॥ २ गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान् वहून् । आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥

<sup>1.</sup> ईश्वरस्य कृते नरेश्वरोऽहमस्मीति स्वात-न्त्र्याभिमानेन यथाकामम् इच्छानुसारेण ; न तु धर्म-प्रतिवद्धतया इदं कृतम् । तुश्चव्दो हेत्वर्थः । यसादि-रतसने कारणं नोपलक्षये इति योजना ।

१. विस्मृता ति.।

२. अस्य सर्गस्यादौ—इति ब्रुवन्तं संदश समन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् । बृहि शेषं पुनरिति राजा वचन-मबर्वत् ॥ तस्य तद्वचनं श्रुःचा समन्त्रो वाष्पविक्ठवः । कथय। मास भ्योऽपि रामसंदेशविस्तरम् । जटाः कृत्वा महाराज चीरवल्कलधारिणौ । गङ्गासुर्त्तार्य तो वीरौ

विषये ते महाराज रामव्यसनकर्शिताः। अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः॥ ४ उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च । परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रचरन्ति च। रामशोकाभिभूतं तन्निष्कूजमभवद्वनम् ॥ ६ लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः । संतप्तपद्माः पद्मिन्यो लीनमीनविहंगमाः ॥ जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च । नाद्य भान्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्।।८ अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च। न चाभिरामानारामान् पश्यामि मनुजर्षम।। ९ प्रविशन्तमयोध्यां मां न कश्चिद्भिनन्दति । नरा राममपद्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः॥ १० देव राजरथं दृष्ट्वा विना रामामिहागतम् । दुःखाद्शुमुखः सर्वो राजमार्गगत्रो जनः ॥ ₹ **१**, ह्म्यैविमानैः प्रांसादैरवेक्य रथमागतम् । हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्शिताः ॥ १२ आयतैर्विमहैर्नेत्रैर्युवेगपरिष्छतैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ १३ नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च । अह्मार्ततया किंचिद्विशेपमुपलक्ष्ये ॥ १४ अप्रहृष्ट्रमनुष्या च दीननागतुरंगमा । आर्तस्वरपरिग्लानौ विनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १५ निरानन्दा महाराज रामप्रव्राजनातुरा । कौसल्या पुत्रहींनेव अयोध्या प्रतिभाति मा ॥ १६ सूतस्य वचनं श्रुत्वा राजा परमदीनया । वाष्पोपहतया वाचा तं सूतिमद्ववीत् ॥ 30.5 कैकेय्या² हि नियुक्तेन पापाभिजनभावया । न मया मन्त्रकुराछैर्वृद्धैः सह समार्थितम् ॥ न सुहृद्भिन चामात्यैर्मन्त्रियत्वा न नैगमैः । मयायमर्थः संमोहात्स्त्रिहितोः सहसा कृतः ॥ १९ भवितव्यतया नूनिमदं वा व्यसनं महत् । कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदच्छया ॥ २० सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मया तु सुकृतं कृतम्। त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्।। यद्यद्यापि<sup>?</sup> ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम् । न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमिप जीवितुम् ॥ २२ अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति । मामेव रथमारोप्य शोघ रामाय दर्शय ॥ धृत्तदंष्ट्रो महेष्वासः कासौ लक्ष्मणपूर्वजः । यदि जीवामि साध्वेनं पद्येयं सीतया सह।। २४ लोहिताक्षं महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलम् । रामं यदि न पत्रयेयं गमिष्यामि यमक्षयम् ॥ २५

प्रयागाभिमुखो गतौ ॥ अग्रतो लक्ष्मणो याति पालयन् एंघुनन्दनम् । अनन्तरं च सीताथ राघवो रघुनन्दनः ॥ सांस्तथा गच्छतो दृष्टा निवृत्तोऽस्म्यवशस्तदा ।——इति च. छ.।

1. अमित्राणामिति । रामविषये सम्भाव्यमान-शात्रवाणामित्यर्थः । कैकेयीपक्ष्याणामिति यावत् । एतदुक्तं भवति—भवतु कैकेयीपक्ष्योऽन्यपक्ष्यो वा, न कोऽपहि लक्ष-यितुं शक्यः तादृशो यो दुःसहया आर्ल्या न पांड्यते कैकेयी कुन्जां च वर्जियत्वेति । नागरेपु एकमुखेन आर्ति गच्छत्सु अनयोः शात्रवं अनयोभैत्रीति विशेषो नोपलक्ष्यत इति तु तिलकः । सर्वथा रामस्य अमित्राप्रसङ्गात् कथामदिमिति नाशङ्क्यम् ।

- 2. कैंकेया हीति सार्थः श्लोक एकान्वयः ।
- १. -परिम्लानविनि- ति.।
- २. यदि वाद्यापि ख.। 🧻

अतो तु किं दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् । इमामवस्थामापन्नो नेह पद्यामि राघवम् ॥ हा राम रामातुज हा हा वैदेहि तपिस्विन । न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत् ॥ स तेन राजा दुःखेन भृशमिपतिचेतनः । अवगाढः सुदुप्पारं शोकसागरमन्नवीत् ॥ २८ रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः । श्विसतोमिमहावर्ता वाप्पकेनजलाविलः ॥ २९ वाहुविक्षेपमीनौषो विक्रन्दितमहास्वनः । प्रकीर्णकेशशैवालः केकर्यावहवासुखः ॥ ३० ममाश्रुवेगप्रभवः कुव्जावाक्यमहाप्रहः । वरवेलो नृशंसाया रामप्रत्राजनायतः ॥ ३१ यिसन् वत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥३२

अशोभनं योऽहमिहाद्य राघवं दिदृक्षमाणो न छभे सछक्ष्मणम् ।
इतीव राजा विछपन् महायशाः पपात तृणं शयने म मूर्च्छितः ॥ ३३
इति विछपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः ।
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ३४
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चित्तिसहिक्षकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे दशरथविछापे नाम एकोनपष्टितमः सर्गः

## पष्टितमः सर्गः

#### कीसल्यासमाश्वासनम्

ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः । धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सृतमत्रवीत् ॥ १ नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च छक्ष्मणः । तान् विना क्षणमप्यत्र जीवितुं नोत्सहे छहम् निवर्तय रथं शीवं दण्डकात्रय मामिष । अथ तात्रानुगच्छामि गिमण्यामि यमक्ष्यम् ॥ ३ वाष्पवेगोपहत्या स वाचा सज्जमानया । इदमाश्वासयन् देवीं सृतः प्राञ्जिलस्त्रवीत् ॥ ४ त्यज्ञ शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा । व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यित राघवः ॥ ६ विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव । विस्तम्भं छभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ नास्या दैन्यं कृतं किंचित्सुसूक्ष्मपि छक्ष्यते । उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे ॥ ८ नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा । तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्विष ॥ ९ वालेव रमते सीता वालचन्द्रनिभानना । रामा रामे ह्यधीनात्मा विजनेऽपि वने सती ॥ १० तद्गतं हृदं ह्यस्यास्तद्धीनं च जीवितम् । अयोध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा वनम्॥११

<sup>1.</sup> लोक्यत इति लोकः फलम्, परो लोकः | परलोकमाराधयाति संपादयति इति तु व्याख्यातारः । ज्याख्य फलं यस्मिन् कर्मणीति आराधनविशेषणमेतत्।

पथि पृच्छिति वैदेही प्रामांश्च नगराणि च। गति दृष्ट्वा नदीनां च पादापान् विविधानिष ॥ रामं वा छक्ष्मणं वापि पृष्ट्वा जानाति जानकी। अयोध्याक्रोशमात्रे तु विहारिमव संश्रिता॥ इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजिल्पतम्। कैकेयीसंश्रितं वाक्यं नेदानीं प्रतिभाति माम् ॥१४ ध्वंसियत्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात्पर्युपस्थितम्। हादनं वचनं सृतो देव्या मधुरमत्रवीत् ॥ १५ अध्वना वातवेगेन संश्रमेणातपेन च। न विगच्छिति वैदेह्याश्चन्द्रांश्चसदशी प्रभा॥ १६ सदशं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपमप्रभम्। वदनं तद्वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥ १७ अछक्तरसरक्ताभावछक्तरसवर्जितौ । अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १८ नूपुरोद् घुष्टहेलेव खेलं गच्छिति भामिनी । इदानीमिप वैदेही तद्रागान्न्यस्तभूपणा ॥ १९ गजं वा विक्य सिंहं वा व्याघं वा वनमाश्रिता । नाहारयित संत्रासं वाहू रामस्य संश्रिता ॥ न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः। इदं हि चिरतं छोके प्रतिष्ठास्यित शाश्वतम् ॥

विध्य शोकं परिहृष्टमानसा महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिताः।
वने रता वन्यफलाशनाः पितुः शुभां प्रतिज्ञां परिपालयन्ति ते॥
२२
तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्शिता।
न चैव देवी विरराम कूजितात्प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च॥
२३

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कौसल्यासमाश्वासनं नाम षष्टितम: सर्गः

## एकषष्टितमः सर्गः कौसल्योपालम्भः

वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे । कौसल्या रुद्ती स्वार्ता भर्तारमिदमत्रवीत् ॥ १ यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः । सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २ कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया । दुःखितौ सुखसंवृद्धौ वने दुःखं सिहष्यतः ॥ ३ सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । कथमुष्णं च शीतं च मैथिली प्रसिहष्यते ॥ ४ सुक्त्वाशनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम् । वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ गीतवादित्रनिर्घोषं श्रुत्वा शुभमनिन्दिता । कथं क्रव्यादिसंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम् ॥ ६ महेन्द्रध्वजसंकाशः क नु शेते महामुजः । भुजं परिघसंकाशमुपधाय महाबलः ॥ ७

१. परिपृच्छति क.।

२. सार्ता छ.। चार्ता ति.।

<sup>-</sup>वार्ता ति. पाठःन्तरम्।

३. सहानुजः छ.।

२६

पद्मवर्णं सुकेशान्तं पद्मनिःश्वाससुत्तमम् । कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम् ॥ ्वज्रसारमयं नूनं हृद्यं मे न संशयः । अपरयन्या न तं यहै ¹फलतीदं सहस्रधा ॥ यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोद्य सम वान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥ यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति । जह्याद्राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ।। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्स्वानेव वान्धवान् । ततः पश्चात्समीक्षन्ते कृतकार्यो द्विजर्पभान् ॥ तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः । न पश्चात्तेऽनुमन्यन्ते रसुधामपि सुरोपमाः ॥ ब्राह्मणेष्विप तृप्तेषु भुक्तशेपं द्विजपेभाः । नाभ्युपेतुमछं प्राज्ञाः 2शृङ्गच्छेद्मिवर्पभाः ॥ एवं कनीयसा भात्रा भुक्तं राज्यं विज्ञां पते । भ्राता ज्येष्टो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमंस्यते ॥१५ नापरेणाहृतं भक्ष्यं व्याद्यः खादितुमिच्छति । एवमेव नरव्याद्यः परलीढं न मंस्यते ।। १६ हविराज्यं<sup>3</sup> पुरोडाशाः कुशा यूपाश्च खादिराः । नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे ॥ १७ तथा ह्यात्तमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव । नाभिमन्त्रमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम् ॥ नैवंविधमसत्कारं राघवो मर्पयिष्यति । वलवानिव शार्द्लो वालघेरभिमर्शनम् ॥ १९ नैतस्य सहिता लोका भयं कुर्युर्महामृघे । अधर्मं त्विह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्<sup>4</sup> ॥ २० नन्वसौ काळ्यनैर्वाणैर्महावीर्यो महाभुजः । युगान्त इव भूतानि सागरानिप निर्देहेत् ॥ २१ स ताह्यः सिंहवलो वपभाक्षो नर्पभः । स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ २२ द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्रदृष्टः सनातनः । यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥ २३ गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः । तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नेह विद्यते ॥ २४ तत्र त्वं चैव मे नास्ति रामश्च वनमाश्रितः। न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा निहता त्वया।।२५

> हतं त्वया राज्यमिदं सराष्ट्रं हतस्तथात्मा सह मन्त्रिभिश्च । हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ ॥

1. फलति विद्यार्थत इत्यर्थः ।

2. शृङ्गच्छेद।मिति छिन्नायतृणनामेति के।चित्।

3. यद्यपि 'यातयामान्यन्यानि हवीं पी अयात-याममाज्यम् ' इति श्रुतेः 'मन्त्राः कृष्णाजिनं दर्भाः' इत्या-दिस्मृतेश्च आज्यकुशादीनां यातयामतादोषो न स्यादिति प्रतिभाति । तथाप्यन्यार्थमवत्तस्योपयुक्तस्य चाज्यकुशा-देखीतयामता अरत्येवेति श्रुतिस्मृत्योः पर्यवसानमभिष्रेत्ये-दमक्तम् ।

4. अधर्मप्रवृत्तं लोकं यो धर्मवलेन जयेत् एतस्य

प्रिकान्वयतयापि अयं शोको योजयितुं शक्य: ।

ते सत्यभङ्गभीरोः पुत्रविवासनं यदि शास्त-

। इष्टे। धर्म इति मतं तदेति योजना ।

6. अस्तीति असीत्यर्थे । स्त्रं मे गतिर्नासि सपत्नीवरात्वादिति भावः । नासीति पाठः थ्रिष्टः ।

वशत्यादात मावः । नासात पाठः रिष्टष्टः १. भरतेने।पभुज्यते गो.।

भरतेने पमुज्यते गो. । भरते यदि भोक्ष्यते गो. पाठान्तरम् ।

भरती नीपभुज्यते छ.।

. स्वधामपि म. पाठान्तरम्।

३. पश्चाद्भोक्तुम् च. छ.।

४. मन्यते च.।

५. अस्यानन्तरम् — न चेमां धर्पणां रामः संग-

च्छेदत्यमर्पणः । दारयेन्मन्दरमपि स हि कुद्धः शितैः शरैः।

इमां गिरं दारुणशब्दसंश्रितां निशम्य राजा विमुमोह दुःखितः । ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तदा स्मरन् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कौसल्योपालम्भो नाम एकपष्टितम: सर्गः

## द्विषष्टितमः सर्गः

## कौसल्याप्रसादनम्

एवं तु कुद्धया राजा राममात्रा सशोकया । श्रावितः परुपं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ चिन्तयित्वा स च नृपो मुमोह व्याकुलेन्द्रियः । अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः ॥ २ स संज्ञामुपलभ्येव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् । कौसल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा पुनश्चिन्तामुपागमत् ॥ तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कर्म दुष्कृतम् । यद्नेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छव्दवेधिना ॥ विमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः । द्वाभ्यामि महाराजः शोकाभ्यामन्वतप्यत ॥ द्द्यमानः स शोकाभ्यां कौसल्यामाह भूपतिः । वेपमानोऽञ्जिलिं कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्गुखः॥६ प्रसाद्ये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः । वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वि॥ भर्ता तु खळु नारीणां गुणवान्निर्गुणोऽपि वा । धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम् ॥ ८ सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा । नाईसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम् ॥ ९ तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम् । कौसल्या व्यसृजद्वाष्पं प्रणालीव नवीदकम् ॥ सा मूर्न्नि बद्धा रुदती राज्ञः पद्मिमवाञ्जलिम् । संभ्रमादत्रवीत्त्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ११ प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतितास्मि ते । याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया।। नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता। उभयोर्छोकयोर्वीर पत्या या संप्रसाद्यते॥ १३ जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम् । पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भापितम् ॥ शोको नाशयते धैर्य शोको नाशयते श्रुतम् । शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपुः॥१५ शक्यमापतितः सोढुं प्रहारो रिपुहस्ततः । सोढुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते ।। वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽद्य गण्यते । यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षीपमो मम ॥ तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्रसिळळं महत् ॥

पितृगौरवात् त्वां तु नोत्सहते हन्तुं महात्मा ससोमार्कग्रहगणं नभस्ताराविचित्रितम् ॥ पातयेचो दिवं | छिन्नधर्मार्थसंशयाः । यतयो वीर मुह्यन्ति शोक संमूढ-कुद्धः स त्वां न व्यतिवर्तते । प्रक्षोभयद्दारयेद्दा महीं चितसः ॥—इति च. छ.। शैलशताचिताम्॥— इति च.।

<sup>₹.</sup> अस्यानन्तरम्—धर्मज्ञाः

एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः । मन्द्रिश्मरभृत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १९ अथ प्रसादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृपः । शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान् इत्यापे श्रीमद्रामायणे वार्क्मोकीये आदिकाव्ये चतुर्विशितसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कौसल्याप्रसादनं नाम द्विपष्टितमः सर्गः

## त्रिपष्टितमः सर्गः

#### ऋपिकुमारवधाख्यानम्

प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहतचेतनः । अथ राजा दशरथश्चिन्तामभ्यवपद्यत ॥ रामळक्ष्मणयोध्चैव विवासाद्वासवोपमम् । आविवेशोपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम् ॥ सभार्ये निर्गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः । विवक्षरिसतापार्झा स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ स राजा रजनीं पट्टीं रामे प्रत्राजिते वनम् । अर्धरात्रे दशरथः संस्मरन् १ दुष्कृतं कृतम् ॥ ४ स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुप्कृतमात्मनः । कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमत्रवीत् ॥ ५ यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाशुभम् । तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः ॥ गुरुलाघवमर्थानामारम्भे कर्मणां फलम् । दोपं वा यो न जानाति स वाल इति होच्यते ॥ कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निपिज्जति । पुष्पं दृष्ट्वा फले गृष्तुः स शोचित फलागमे ॥ ८ अविज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति । स शोचेत्फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥ ९ सोऽह्माम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यपेचयम्। रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः लच्धज्ञच्द्रेन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता । कुमारः ज्ञच्द्रवेधीति मया पापिमदं कृतम् ॥ ११ तिददं मेऽनुसंप्राप्तं देवि दुःखं स्वयं कृतम्। संमोहादिव वाल्येन यदा स्याद्भक्षितं विपम्।। यथान्यः पुरुपः कश्चित्पलाशैर्मोहितो भवेत् । एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमयं रे फलम् ॥१३ देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम् । ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम<sup>3</sup> कामविवर्धनी ॥ अपास्य हि रसान् भौमांस्तप्त्वा च जगदंशुभिः । परेताचरितां भीमां रविराविशते दिशम्।। उष्णमन्तर्द्धे सद्यः स्त्रिग्धा दृहशिरे घनाः । ततो जहृपिरे सर्वे भेकसारङ्गवाहिणः ॥ क्वित्रपक्षोत्तराः स्नाताः कुच्छादिव पतित्रणः । दृष्टिवातावधूतायान् पादपानिभेपोदेरे ॥ पतितेनाम्भसा छन्नः पतमानेन चासकृत् । आवभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८ पाण्डरारुणवर्णानि स्नोतांसि विमलान्यपि । सुसुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत्।। १९ तस्मिन्नतिसुखे कान्ने धनुष्मान् कवची रथी । व्यायामकृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम्।।२०

<sup>-</sup>१. सोऽस्मरत् पुना, ।

२. शब्दवेध्यमिदम् ति.।

शब्दवेद्यमयम् मः पाठान्तरम्

१. मदकामविवर्धनी च,।

निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं नदीम् । वन्यं वा श्वापदं कंचिज्जिघांसुरजितेन्द्रियः ॥ अथान्धकारे त्वश्रीषं जले कुम्भस्य पूर्यतः । अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः ॥ २२ ू : ततोऽहं शरमुद्भृत्य दीप्तमाशीविषोपमम् । शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्य त्वपातयम् ॥ २३ अमुद्धं निशितं बाणमहमाशीविषोपमम् । तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्वनौकसः ॥ २४ हा हेति पततस्तोये वाणाभिहतमर्मणः । तस्मिन्निपतिते वाणे वागभूत्तत्र मानुषी ॥ २५ कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपतेत्तु तपस्विनि । प्रविविक्तां नदीं रात्रावुदाहारोऽहमागतः ॥ २६ इ्षुणाभिहतः केन कस्य वा किं कृतं मया । ऋपेहिं न्यस्तद्ण्डस्य वने वन्येन जीवतः ॥ २७ कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते । जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः ॥ २८ को वधेन समार्थी स्यातिक वास्यापकृतं मया । एवं निष्फलमारव्धं केवलानर्थसंहितम् ॥२९ न कश्चित्साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगः । नाहं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥ ३० मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्धधे । तद्तिनिमथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया ॥ 3? मिय पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तियेष्यति । वृद्धौ च मातापितरावहं चैकेपुणा हतः ॥ ३२ केन स्म निह्ताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना । तां गिरं करुणां श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः ॥ कराभ्यां सद्यरं चापं व्यथितस्यापतद्भवि । तस्याहं करुणं श्रुत्वा निशि लालपतो वहु ॥ ३४ संभ्रान्तः शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः। तं देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः॥ ३५ अपद्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम् । अवकीर्णजटाभारं प्रविद्धकलशोद्कम् ॥ पांसुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं शरपीडितम् । स मासुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतसम् ॥ ३७ इत्युवाच वचः ऋरं दिधक्षत्रिव तेजसा । किं तवापकृतं राजन् वने निवसता मया ॥ ३८ जिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थं यदहं ताडितस्त्वया । एकेन खलु वाणेन मर्मण्याभेहते मयि ॥ द्वावन्धी निहती वृद्धी माता जनियता च मे । ती कथं दुर्वलावन्धी मत्प्रतीक्षी पिपासिती ॥ चिरमाशाकृतां तृष्णां कष्टां संधारियष्यतः। न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा॥ ४१ पिता यन्मां न जानाति शयानं पतितं भुवि । जानन्निष च किं कुर्यादशक्तिरपरिक्रमः ॥ ४२ भिद्यमानिमवाशक्तालुमन्यो नगो नगम् । पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीव्रमाचक्ष्व राघव ॥ ४३ न त्वामनुद्हेत्कुद्धो वनं विहारिवैधितः । इयमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः ॥ तं प्रसाद्य गत्वा त्वं न त्वां स कुपितः शंपेत् । विशल्यं कुरु मां राजन् मर्म मे निशितः शरः ॥ रुणाद्धि मृदु सोत्सेधं तीरमम्बुरयो यथा । सशस्यः क्विश्यते प्राणिर्विशस्यो विनशिष्यति॥४६ 🕹 इति सामविशिचिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे । दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥ ४७ लक्षयामास हृदये चिन्तां मुनिसुतस्तदा । ताम्यमानं स मां कृच्छ्रादुवाच परमार्तवत् ॥४८

१. अन्यम् च. छ. । २. चक्षुपा ख. । ३. परमार्थवत् ति. ।

५३

सीदमानो विवृत्ताङ्गो वेष्टमानो गतः क्षयम् । संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरिचत्तो भवाम्यहम् ॥-ब्रह्महत्त्याकृतं पापं हृदयादपनीयताम् । न द्विजातिरहं राजन् मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥ ५० श्र्द्रायामस्मि वैश्येन जातो जनपदाधिप । इत्येवं वदतः कृच्छ्राह्माणाभिहतमर्मणः ॥ ५१ विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले । तस्य त्वाताम्यमानस्य तं वाणमहमुद्धरम् ॥ ५२ स मामुद्यीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः ॥

> जलार्द्रगात्रं तु विलप्य क्रच्छ्रान्मर्मव्रणं संततमुच्छ्वसन्तम् । ततः सरय्वां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रेऽस्मि भृशं विपण्णः ॥

इत्यांपं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वातिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे ऋपिकुमारवधाख्यानं नाम त्रिपष्टितमः सर्गः ।

# चतुःषष्टितमः सर्गः

दशरयदिष्टान्तः

्रुवधमप्रतिरूपं तु महर्पेस्तस्य राघवः। विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यां पुनरत्रवीत्।। १ तद्ज्ञानान्महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः। एकस्त्वचिन्तयं बुद्धया कथं नु सुकृतं भवेत्।। २ ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा । आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ 3 तत्राहं दुर्वलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ । अपइयं तस्य पितरौ ऌ्नपक्षाविव द्विजौ ॥ तन्निमित्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिक्रमौ । तामाशां मत्कृते हीनाबुदासीनावनाथवत् ॥ शोकोपहतचित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः । तचाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ पद्शब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभापत । किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ यन्निमित्तमिदं तात सिछछे कीडितं त्वया। उत्किण्ठता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्॥ ८ यद्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया। न तन्मनिस कर्तव्यं त्वया तात तपिस्वना।। ९ गतिस्त्वमगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुपाम् । समासक्तास्त्विय प्राणाः किं त्वं नो नाभिभाषसे मुनिमन्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया । हीनन्यञ्जनया प्रेक्ष्य भीतभीत इवाबवम् ॥ मनसः कर्म चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्वलम् । आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम् ॥ १२ क्षत्त्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजम् ।। भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । जिघांसुः श्वापदं कंचिन्निपाने चागतं गजम् ॥ १४ तत्र श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः । द्विपोऽयमिति मत्वायं वाणेनाभिहतो मया

<sup>1.</sup> यन्निमित्तं येन निमित्तेनेत्यर्थः।

गत्वा नद्यास्ततस्तीरमपद्यमिषुणा हृदि । विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम् ॥ १६ तत्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः । स मया सहसा वाण उद्धतो मर्भणस्तदा ॥ स चोद्धतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः । भवन्तौ पितरौ शोचन्नन्धाविति विलप्य च<sup>र</sup>।।१८ अज्ञानाद्भवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया । शेषमेवं गते यत्स्यात्तत्प्रसीदतु में सुनिः ॥ १९ स तच्छ्रत्वा वचः क्रृरं मयोक्तमघशंसिना । नाशकत्तीत्रमायासमकर्तुं भगवान् मुनिः ॥ २० स बाष्पपूर्णनयनो निःश्वसंब्झोककर्शितः । मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् ॥ २१ यद्येतदशुभं कर्म न त्वं में कथयेः स्वयम्। फलेन्सूर्धा स्म ते राजन् सद्यः शतसहस्रधा॥२२ क्षत्त्रियेण<sup>2</sup> वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतः। ज्ञानपूर्वं कृतः स्थानाच्च्यावयेदपि विज्ञणम्॥२३ सप्तधा तु फलेन्मूर्धा मुनौ तपास तिष्ठति । ज्ञानाद्विसृजतः शस्त्रं तादशे बह्मवादिनि ॥ अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं तेनैव जीवसि । अपि ह्यच कुछं न स्यादिक्ष्वाकूणां कुतो भवान् ॥ नय नौ नृप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत । अद्य तं द्रष्टुसिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम् ।। २६ रुधिरेणानुलिप्ताङ्गं प्रकीर्णाजिनवाससम् । शयानं भुवि निःसंज्ञं धर्मराजवशं गतम् ॥ अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ । अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया ॥ तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्रा तमासाद्य तपस्विनौ । निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमत्रवीत् ॥२९ नाभिवादयसे माद्य न च मामिभाषसे । किं नु शेषेऽद्य भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि ॥ नन्वहं तेऽप्रियः पुत्र मातरं पद्मय धार्मिक । किं नु नालिङ्गसे पुत्र सुकुमारं वचो वद ॥ कस्य वापररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृद्यंगमम् । अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वान्यद्विशेषतः ॥ को मां सन्ध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुतहुताशनः । स्नाचिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्।। ३३ कन्दमूलफलं हृत्वा को मां प्रियमिवातिथिम् । भोजियष्यत्यकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम् ॥ ३४ इसासन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम् । कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम् ॥

प्रसीदित्विति आज्ञापयित्वत्यर्थे प्रयोगवाहु-ल्यात् सकर्मकम्। तदिति तत्र विषये इति वा व्याख्येयम्।

<sup>2.</sup> क्षत्तियेण क्रियमाणी वधः तं हन्तारं क्षत्तियं विज्ञणमि सन्तं स्थानात् प्रच्यावयेदित्यर्थः । तदनेन क्षत्ताधिष्ठानतया इन्द्रस्यापि क्षत्तियत्वमुक्तम्—"तिमिन्द्रो देवतान्वसंज्यत ... ... राजन्यो मनुष्याणाम्" इति श्रुतेः । भवतु कस्यचित्स्थानम् इन्द्रस्येव सुप्रतिष्ठितम् , तस्मादिष प्रच्यावयेत् इत्यर्थे , "स्थानाच्च्यावयेदिष विज्ञणम्" इत्यस्य वहुलप्रयोगवशान्तिरूढा लक्षणा वा ।

<sup>3.</sup> यद्यप्यन्थयोरनयोः पश्चिमं पुत्रदर्शनमात्र-

मपि न संभवति । तथापि पुत्रविपत्तौ पुत्रिणामीदृश एव शोकप्रक्रम इति न विरोधः । तावत्किल मुनिः शोक-भूम्नाक्रान्तो येनासौ आन्ध्यमप्यात्मनो न सस्मारेति ध्वन्यते ।

१. अस्यानन्तरम्—भगवञ्शब्दमारुक्ष्य ्मया गजजिषांसुना । विस्रष्टोऽम्भिस नाराचस्तेन तेऽभिह्तः सुतः ॥—इति च. छ. ।

२. अस्य स्थाने—भगवन्तावुभौ शोचन् वृद्धाविति विलप्य च—इति नाः।

३. आयासं स कर्तुम् ति.।

तिष्ठ मा मा गगः पुत्र यमस्य सदनं प्रति । श्वो मया सह गन्तासि जनन्यां च सुमेधितः॥ ुडभाविप च शोकार्तावनाथौ कृपणौ वने । क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया सह यमक्षयम् ॥ ३७ ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम् । क्षमतां धर्मराजो मे विभृयात्पितरावयम् ॥३८ दातुमहीति धर्मात्मा छोकपाछो महायशाः । ईटशस्य ममाक्ष्य्यामेकामभयदक्षिणाम् ॥ इं९ अपापोऽसि यदा पुत्र निहतः पापकर्मणा । तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकाः शस्त्रयोधिनाम्॥ यां हि शूरा गतिं यान्ति संयामेष्वनिवर्तिनः। हतास्त्वभिमुखाः पुत्र गतिं तां परमां व्रजे।। यां गतिं सगरः शैव्यो दिलीपो जनमेजयः । नहुपो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥४२ ्या गतिः सर्वसाधूनां स्वाध्यायात्तपसश्च या । या भूमिदस्याहिताग्नेरेकपत्नीव्रतस्य च ॥ ४३ गोसहस्रप्रदातृणां गुरुसेवाभृतामपि । देहन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥ न हि त्वसात्कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम् । स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम वान्धवः॥ एवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयतासकृत् । ततोऽस्मै कर्तुमुद्कं प्रवृत्तः सह भार्यया ॥ ४६ ं स तु दिन्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः । स्वर्गमध्यारुहत्क्षिप्रं शक्रेण सह धर्मवित् ॥ ४७ आवभापे च तौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः । आश्वास्य च मुहूर्तं तु पितरौ वाक्यमव्रवीत् ॥ 🔫 स्थानमस्मि महत्प्राप्तो भवतोः परिचारणात् । भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूळगुपैष्यथः ॥ ४९ एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रों जितेन्द्रियः॥५० स कृत्वा तृद्कं तूर्णं तापसः सह भायया । मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् ॥५१ अद्यैव जिह मां राजन् मरणे नास्ति मे व्यथा । यच्छरेणैकपुत्रं मां त्वमकाषीरपुत्रकम् ॥५२ त्वया तु यद्विज्ञानान्निहतो मे सुतः शुचिः। तेन त्वामभिशप्स्यामि सुदुःखमतिदारुणम्॥५३ पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् । एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं गमिष्यसि ॥ ५४ अज्ञानात्तु हतो यस्मात्क्षत्त्रियेण त्वया मुनिः । तस्मात्त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्त्या नराधिप ॥ त्वामप्येतादृशो भायः क्षिप्रमेव गमिष्यति । जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणा² ॥५६ एवं शापं मिय न्यस्य विरुप्य करुणं वहु । चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात् ॥५७ तदेतचिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम् । तदा वाल्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ ५८ तस्यायं कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थितः । अपथ्यैः सह संभुक्तो व्याधिरत्ररसो यथा ॥ तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः । यद्हं पुत्रशोकेन संत्यक्ष्याम्यद्य जीवितम् ॥ ६० ुचक्षुभ्यां त्वां न पदयामि कौसल्ये साधु मां स्पृश । इत्युक्त्वा स रुदंखस्तो भार्यामाह च भूमिपः

<sup>1.</sup> ब्रह्महत्त्येति तत्तुल्यं पातकमिति व्याचक्षते।
तेन "न द्विजातिरहम्" इति पूर्वोक्तसुनिपुत्रवचनेन न

<sup>2.</sup> दक्षिणेति तद्दाननिर्मितं फलम्। दक्षिणा-मिति तिलकपाठः।

१. संभुक्ते व्याधिरत्नरसे क. छ. ।

यमक्षयमनुप्राप्ता<sup>9</sup> द्रक्ष्यन्ति न हि मानवाः । यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृद्द लभेत वा<sup>3</sup>।। ६२ धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मितः । एतन्मे सहशं देवि यनमया राघवे कृतम् ॥ सदृशं तत्तु तस्यैव यद्नेन कृतं मिय । दुर्वृत्तमिप कः पुत्रं त्यजेद्भवि विचक्षणः ॥ कश्च प्रत्राज्यमानो वा नासूयेत्पितरं सुतः । चक्षुण त्वां न पद्यामि स्मृतिर्भम विलुप्यते॥६५ दूता वैवस्वतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम् । अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६६ न हि पद्म्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमम्। तस्यादर्शनजः शोकः सुतस्याप्रतिकर्मणः॥ ६७ उच्छोषयति मे प्राणान् वारि स्तोकमिवातपः । न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम् ॥ मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः । पद्मपत्रेक्षणं सुभु सुदंष्ट्रं चारुनासिकम् ॥ धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिभं मुखम् । सदृशं शारद्स्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च ॥ सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्सुखम्। निवृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्॥७१ द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा । कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदतीव मे ॥ ७२ वेदये न च<sup>६</sup> संयुक्ताञ्शब्दस्पर्शेरसानहम् । चित्तनाशाद्विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि मे ॥ ७३ क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता रइमयो यथा । अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतसम्॥ ७४ संसादयित वेगेन यथा कूछं नदीरयः । हा राघव महाबाहो हा ममायासनाज्ञन ॥ हा पितृप्रिय मे नाथ हाद्य कासि गतः सुत । हा कौसल्य विनइयामि हा सुमित्रे तपरिर्वानकी हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसनि । इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च संनिधौ ॥ ७७ राजा दशरथः शोचङ्जीवितान्तमुपागमत् ॥

तथा तु दीनं कथयन्नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः ।
गतेऽधेरात्रे भृशदुःखपीडितस्तदा जही प्राणमुदारदर्शनः ॥
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे दशरथदिष्टान्तो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः

## पञ्चषष्टितमः सर्गः

#### अन्तःपुराऋनदः

अथ राज्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहिन । बन्दिनः पर्युपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम् ॥ १ सूताः परमसंस्कारा मागधाश्चोत्तमश्रुताः । गायनाः स्तुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथकपृथक् ॥२

७८

१. अनुप्राप्तम् च. छ. ।

२. सकृदन्वारभेत वा ति.। इदं पद्यं पूर्वो-त्तरार्थव्यत्ययेन 'चक्षुषा त्वाम्' इत्यतः पूर्वं गोविन्दराजः पठिते ।

३. इदमर्थम् च. नास्ति।

४. नतन्मे च. छ. ।

५, नाथस्य च. छ. ।

६. येन वेदन छ.।

राजानं स्तुवतां तेपामुदात्ताभिहिताशिपाम् । प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो व्यज्ञम्भत॥३ ततस्तु स्तुवतां तेपां सूतानां पाणिवादकाः । अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादानवादयन् ॥ तेन शब्देन विहगाः प्रतिवुद्धा विसस्वतुः । शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुलगोचराः ॥ ५ व्याहृताः पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निःस्वनाः। आशीर्नेयं च गाथानां पूर्यामास वेदम तत् ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः । स्त्रीवर्षवरभूयिष्ठा उपतस्थुर्यथापुरम् ॥ हरिचन्दनसंपृक्तमुद्कं काञ्चनैर्घटैः । आनिन्युः स्नानाशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि ॥ मङ्गलालमभनीयानि प्राज्ञानीयान्युपस्करान् । उपानिन्युस्तथाप्यन्याः कुमारीवहुलाः स्त्रियः ॥ ९ सर्वेलक्षणसंपन्नं सर्वं विधिवदर्चितम् । सर्वं सुगुणलक्ष्मीवत्तद्वभ्रवाभिहारिकम् ॥ तत्तु सूर्योदयं यावत्सर्वं परिसमुत्सुकम् । तस्थावनुपसंप्राप्तं किंस्विदित्युपशङ्कितम् ॥ 88 अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः । ताः खियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यवोधयन् तथाप्युचितवृत्तास्ता विनयेन नयेन च। न हास्य शयनं स्पृष्ट्वा किंचिदप्युपलेभिरे ॥ १३ ताः स्त्रियः स्वप्नज्ञीलज्ञाश्चेष्टासंचलनादिषु । ता वेपशुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥ प्रतिस्रोतस्तृणात्राणां सदृशं संचकम्पिरे । अथ संदेहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवम् ॥१५ यत्तदाशङ्कितं पापं तस्य जज्ञे विनिश्चयः । कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते ॥ प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथाकालसमन्विते । निष्प्रभा च विवर्णा च सन्ना शोकेन संनता ॥ न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता । कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम् ॥१८ न स्म विभ्राजते देवी शोकाशुछितानना । ते च दृष्ट्वा तथा सुप्ते उभे देव्यौ च तं नृपम् ॥ सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तः पुरमदृत्यत । ततः प्रचुकुशुर्दीनाः सस्वरं ता वराङ्गनाः ॥ करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः । तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्गतचेतने ॥ २१ कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे वभूवतुः।कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा सृष्ट्रा च पार्थिवम्।। हा नाथेति परिकुर्य पेततुर्धरणीतले । सा कोसलेन्द्रदुहिता वेष्टमाना महीतले ॥ २३ न बभ्राज रजोध्वस्ता तारेव गगनाच्च्युता । नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि ॥ अपर्यस्ताः स्त्रियः सर्वो हतां नागवधूमिव । ततः सर्वो नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रमुखाः स्त्रियः रुद्न्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गतचेतनाः । ताभिः स वलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः ॥ २६ येन स्फीरीकृतं भूयस्तद्गृहं समनादयत् । तत्परित्रस्तसंभ्रान्तं पर्युत्सुकजनाक्कलम् ॥ २७ सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं परितापातवान्धवम् । सद्यो निपतितानन्दं दीनविद्धवद्र्शनम् ॥ २८ वभूव नरदेवस्य सद्म दिष्टान्तमीयुषः ॥

१. संचकाशिरे च.। २. संवेपमानानां च. छ.। ३. धरणीतले छ.। ४. स्फीतीकृत: ति.।

अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षमं यशस्विनं संपरिवार्य पत्नयः । भृशं रुद्नत्यः करुणं सुदुःखिताः प्रगृद्ध बाहू व्यलपन्ननाथवत् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुःविशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे अन्तःपुराक्रन्दो नाम पञ्चपष्टितमः सर्गः

## षद्षष्टितमः सर्गः तैलद्रोण्यधिशयनम्

तमग्निमिव संशान्तमम्बुहीनिमवार्णवम् । ह्तप्रभिमवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य पार्थिवम् ॥ कौसल्या वाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककिशता । उपगृद्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्युभाषत ॥ २ सकामा भव कैकेयि भुङ्क्व राज्यमकण्टकम् । त्यक्त्वा राजानमेकात्रा नृशंसे दुष्टचारिणि ॥ विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम । विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ भर्तारं तं परित्यच्य का स्त्री दैवतमात्मनः । इच्छेजीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः ॥ न छुच्घो बुध्यते दोषान् किंपाकमिव भक्षयन् । कुच्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुछं हतम् अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम् । सभार्यं जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥७ स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः । रामः कमलपत्राक्षो 'जीवनाशमितो गतः ॥ विदेहराजस्य सुता तथा सीता तपस्विनी । दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युद्धिजिष्यते ॥ ९ नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम् । निशम्य नूनं संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥१० वृद्धश्चैवाल्पपुत्रश्च वैदेहीमनुचिन्तयन् । सोऽपि शोकसमाविष्टो ननु संक्ष्यति जीवितम् ॥११ साहमद्यैव दिष्टान्तं गमिष्यामि पतित्रता । इदं शरीरमालिङ्गय प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥ १२ तां ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्।¹व्यपनिन्युः सुदुःखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः तैलद्रोण्यामथामात्याः संवेदय जगतीपतिम् । राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्चकुः कर्माण्यनन्तरम्॥१४ न तु संकालनं<sup>२</sup> राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः । सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम् ॥१५ तैलद्रोण्यां तु सचिवैः शायितं तं नराधिपम् । हा मृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पर्यवारयन् बाहूनुद्यम्य कृपणा नेत्रप्रस्रवणैर्मुखैः । रुदन्यः शोकसंतप्ताः करुणं पर्यदेवयन् ॥ हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना । विहीनाः सत्यसन्धेन किमर्थं विजहासि नः॥१८

<sup>1.</sup> व्यपनीयेति गोविन्दराजीयः पाठः । व्यप नीय संवेश्य चकुरिति क्रियाणां पौर्वापर्यं प्रतीयत एव । अथापि त्वरातिशयस्चनाय द्वावथशब्दौ । अनन्तरिमत्य-नेन तु प्रजापालनादिराजकर्माचरणेऽविलम्बो बोध्यत

इति ध्ययेम् ।

१. जीवनाशम् ति.।

२. संस्करणम् छ.।

कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण वियोजिताः । कथं पितव्न्या वस्त्यामः समीपे विधवा वयम् ॥ स हि नाथः सदास्माकं तव च प्रभुरात्मवान् । वनं रामो गतः श्रीमान् विहाय नृपितिश्रियम् ॥ त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । कथं वयं निवत्त्यामः कैकेय्या च विदूषिताः ॥ यया तु राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महावलः । सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति ॥ ता वाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुलेन च । व्यवेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरिश्वयः ॥२३ निशा चन्द्रविहीनेव स्त्रीव भर्त्वविवर्जिता । पुरी नाराजतायोध्या विना राज्ञा महात्मना ॥ वाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाङ्गना । शून्यचत्वरवेश्मान्ता न वश्राज यथापुरम् ॥ २५

गते तु शोकात्त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थासु नृपाङ्गनासु च।
निवृत्तचारः सहसा गतो रिवः प्रवृत्तचारा रजनी सुपिस्थता॥
२६
ऋते तु पुत्राद्दहनं महीपतेर्न रोचयन्ते सुदृदः समागताः।
इतीव तिस्मञ्शयने न्यवेशयन् विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम्॥
२७
गतप्रभा द्यौरिव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी।
पुरी वभासे रिहता महात्मना न चास्रकण्ठाकुलमार्गचत्वरा॥
२८
नराश्च नार्यश्च समेत्य सङ्घशो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम्।
तदा नगर्यां नरदेवसंक्षये वभूबुरार्ता न च शर्म लेभिरे॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे तैलद्रोण्यधिशयनं नाम पट्पष्टितम: सर्ग:

### सप्तपष्टितमः सर्गः अराजकदुरवस्थावर्णनम्

आक्रन्दितिनरानन्दा साश्चकण्ठजनाकुला । अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ व्यतीतायां तु शर्वर्यामादित्यस्योदये ततः । समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः ॥ २ मार्कण्डेयोऽथ मौद्रल्यो वामदेवश्च काश्चपः । कात्यायनो गौतमश्च जावालिश्च महायशाः ॥ एते द्विजाः सहामात्यैः पृथग्वाचमुदैरयन् । विसष्टमेवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम् ॥ ४ अतीता शर्वरी दुःखाद्या नो वर्पशतोपमा । अस्मिन् पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे ॥ ५ स्वर्गतश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः । लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सह ॥ ६

१. कण्ठास्रकण्ठाकुल- ति. रा. ।

उभौ भरतशत्रुद्यौ केकयेषु परन्तपौ । पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ इक्ष्वाकूणामिहाचैव राजा कश्चिद्विधीयताम् । अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात् नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९ नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्थते । नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे ॥ अराजके भनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥ ११ नाराजके जनपदे प्रविशन्ति सभां नराः । उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यगृहाणि च॥१२ नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितव्रताः ॥१३ नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः । ब्राह्मणा वसुसंपन्ना विसृजन्त्याप्तदक्षिणाः ॥ नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनर्तकाः । उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः ॥ १५ नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । कथाभिरनुरच्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः ॥ १६ नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः । सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः ॥१७ नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः । नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः॥१८ नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः ।। १९ नारजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः । अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः पष्टिहायनाः ॥ २० नाराजके जनपदे शरान् संततमस्यताम् । श्रूयते तलिनर्घोष इष्वस्नाणामुपासने ॥ २१ नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः । गच्छन्ति क्षेममध्वानं वहुपण्यसमाचिताः॥ २२ नारजके जनपदे चरत्येकचरो वशी । भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायंगृहो मुनिः ॥ २३ नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते । न चाप्यराजके सेना शत्रून् विषहते युधि ॥ २४ नाराजके जनपदे हुष्टैः परमवाजिभिः । नराः संयान्ति सहसा रथैश्च परिमण्डिताः ॥ २५ नाराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः । संवदन्तोऽवतिष्ठन्ते वनेषूपवनेषु च ॥ २६ नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः । देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः ॥ २७ नाराजके जनपदे चन्दनागरुरूषिताः । राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इव शाखिनः ॥ २८ यथा हानुद्का नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम् । अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम् ॥२९ ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसोः । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्विमतो गतः ॥ नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् । मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम् ॥३१ ये हि संभिन्नमर्यादा नास्तिकादिछन्नसंशयाः। तेऽपि भोगाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः॥ यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते । तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥

३. वनेषु नगरेषु च छ. ।

१. नाराजके धनं चास्ति गो. ।

२. १९—–२१ धोकाः घ. न सन्ति ।

राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुठवतां कुठम्। राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्।।
्यमो वैश्रवणः शको वरुणश्च महावठः। विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः॥ ३५
अहो तम इवेदं स्यात्र प्रज्ञायेत किंचन। राजा चेत्र भवेहोके विभजन् साध्वसाधुनी॥३६
जीवत्यपि महाराजे तवेव वचनं वयम्। नातिकमामहे सर्वे वेठां प्राप्येव सागरः॥ ३७

स नः समीक्ष्य द्विजवर्य वृत्तं नृपं विना राज्यमरण्यमृतम् । कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिपिज्न ॥

३८

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे अराजकदुरवस्थावर्णनं नाम सप्तपष्टितम: सर्गः

### अप्टपप्टितमः सर्गः

#### दूतप्रेपणम्

तेपां तद्वचनं शुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । मित्रामात्यगणान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥ यद्सौ मातुलकुले द्त्तराज्यः परं सुखी । भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुन्नेन समन्वितः ॥ तच्छीत्रं जवना दूता गच्छन्तु त्विरतिर्धयैः । आनेतुं भ्रातरी वीरी किं समीक्षामहे वयम् ॥ गच्छन्त्वित ततः सर्वे वसिष्ठं त्राक्यमत्रुवन् । तेपां तु वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत् ॥ एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोक नन्दन । श्रूयतामितिकर्तव्यं सर्वानेव व्रवीमि वः ॥ पुरं राजगृहं गत्वा शीव्रं शीव्रजवैहेयैः । त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्भरतो मम ॥ पुरोहिस्तत्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः। त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७ मा चास्मै प्रोपितं रामं मा चास्मै पितरं मृतम् । भवन्तः शंसिपुर्गत्वा राघवाणामिमं क्षयम् ॥ कौरोयानि च वस्नाणि भूपणानि वराणि च । क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९ दत्तपथ्यशना द्ता जग्मः स्वं स्वं निवेशनम् । केकयांस्ते गमिष्यन्तो ह्यानारुह्य संमतान् ॥ ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम् । वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता द्ताः संत्वरिता ययुः॥ ११ न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं प्रति । निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन मालिनीम् ॥ १२ ते हा निन्पुरे गङ्गां तीर्त्वा प्रसङ्गुखा ययुः । पाछ्वालदेशानासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम् ॥ च सुपूर्णानि नदीश्च विमलोदकाः । निरीक्षमाणास्ते जग्मुदूताः कार्यवशाद्दुतम् ॥ द्कां दिव्यां नानाविहगसेविताम् । अतीत्य जग्मुर्वेगेन शरदण्डां जनाकुलाम् ॥१५ मासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम् । अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिङ्गां प्राविशन् पुरीम् ॥

<sup>1.</sup> आत्ययिकं कालविलम्बासहम्।

१. वदान्यं च. छ. ।

अभिकालं ततः प्राप्य 'तेजोऽभिभवनाच्च्युताः। पितृपैतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षुमतीं नदीम् ॥ अवेक्ष्याञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान् वेदपारगान्। ययुर्भध्येन वाह्णीकान् सुदामानं च पर्वतम् ॥ विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम्। नदीवीपीस्तटाकानि परुवलानि सरांसि च॥ पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहव्याद्यमृगद्विपान्। ययुः पथातिमहता शासनं भर्तुरीप्सवः॥ २० ते आन्तवाहना दूता विक्रष्टेन पथा ततः। गिरिव्रजं पुरवरं शीव्रमासेदुरञ्जसा ॥ २१

भर्तुः प्रियार्थं कुलरक्षणार्थं भर्तुश्च वंशस्य परित्रहार्थम् । अहेडमाना<sup>2</sup>स्त्वरया स्म दूता राज्यां तु ते तत्पुरमेव याताः॥ २२

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दूतप्रेषणं नाम अष्टपष्टितमः सर्गः

## एकोनसप्ततितमः सर्गः

#### भरतदुःस्वप्तः

यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविश्वन्ति स्म तां पुरीम्। भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमित्रयः ॥ व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वां तं स्वप्नमित्रयम्। पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यतः ॥ २ तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः। आयासं हि विनेष्यन्तः सभायां चिक्ररे कथाः ॥ वाद्यन्ति तथा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे। नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च॥ ४ स तैमेहात्मा भरतः सिलिभिः प्रियवादिभिः। गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्भिनं प्राहृष्ट्यत राघवः॥ ५ तमत्रवीत्प्रियसखो भरतं सिलिभिर्वृतम्। सुहिद्धः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे॥ ६ एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तम्। शृणु त्वं यित्रिमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम्॥ ७ स्वप्ने पितरमद्राक्षं मिलनं मुक्तमूर्धजम्। पतन्तमित्रिशिखरात्कलुषे गोमयहदे॥ ८ प्रवमानश्च मे दृष्टः स तिसमन् गोमयहदे। पिवन्नज्ञिलिना तैलं हसिन्नव मुहुर्मुहुः॥ ९ ततिस्तलौद्नं भुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः। तैलेनाभ्यक्तसर्वोङ्गस्तैलमेवावगाहत्॥ १० स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भुवि। उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्॥ ११ औपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शक्लीकृतम्। सहसा चापि संशान्तं ज्विलतं जातवेदसम् ॥

<sup>2.</sup> अहेडमानाः अनादररहिताः।

१. ते वोधि- च, छ.।

२. अन्वगाहत ति.।

३. संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः ति. । 🥆

२१

अवतीर्णां च पृथिवीं शुष्कांश्च विविधान्हुमान्। अहं पर्यामि विध्वस्तान्सधूमांश्चापि पर्वतान्
गीठे काष्णायसे चैनं निपण्णं कृष्णवाससम् । प्रहर्रान्त स्म राजानं प्रमदाः कृष्णिपङ्गलाः
त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः। रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः॥ १५
प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी। प्रकर्पन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना॥ १६
एवमेतन्मया दृष्टिममां रात्रिं भयावहाम्। अहं रामोऽथ वा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति॥
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। अचिराक्तस्य धूमाग्रं चितायां संप्रदृश्यते॥ १८
एतिन्निमितं दीनोऽहं तन्न वः प्रतिपूज्ये। शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थिमव मे मनः॥
न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये। श्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चोपहता मम॥ २०
जुगुप्सित्रव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्॥

इमां हि दुःस्वप्नगतिं निशम्य तामनेकरूपामवितर्कितां पुरा । भयं महत्तद्भृदयात्र याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतदुःस्वप्नो नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः

# सप्ततितमः सर्गः

भरतप्रस्थानम्

भरते ब्रुवित स्वप्नं दूतास्ते क्षान्तवाहनाः । प्रविश्यासह्यपरिखं रम्यं राजगृहं पुरम् ॥ १ समागम्य च राज्ञा च राजपुत्रेण चार्चिताः । राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तमूचुर्भरतं वचः ॥ २ पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मिन्त्रणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कुत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३ इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च । प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ अत्र विंशतिकोट्यस्तु नृपतेमीतुलस्य ते । दश कोट्यस्तु संपूर्णास्तथैव च नृपात्मज ॥ ५ प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं स्वनुरक्तः सुहुज्जने । दूतानुवाच भरतः कामैः संप्रतिपूच्य तान् ॥ ६ कचित् स कुशली राजा पिता दशरथो मम । कचिचारोगता रामे लक्ष्मणे वा महात्मिन ॥ ७ आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी । अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः ॥ कचित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । शत्रुप्तस्य च वीरस्य सारोगा चापि मध्यमा ॥ आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी । अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाच ह एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । उत्तुः सप्रश्रयं वाक्यमिदं तं भरतं तदा ॥ ११ कुशलास्ते नरन्यात्र येपां कुशलमिच्लि । श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः।॥

<sup>1.</sup> येपां कुश्नलमिच्छिसि ते कुश्नलिन एव । च इयमेव प्रतिवचनशैली लोकन्यवहारिस्थता । एव- , अथ च पश्चवती श्रीरिप त्विय सदा सन्निधत्ते।कुश्नलप्रश्नेषु । मर्थमेवेदं वचनं भरतगृहीतिमिति तं प्रति मर्मोद्भेदनप्रस-

भरतश्चापि तान् दूतानेवमुक्तोऽभ्यभाषत् । आष्ट्रच्छेऽहं महाराजं दूताः संत्वरयन्ति भाम्।। 🕟 एवमुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः । दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाच ह राजन् पितुर्गिमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः। पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥१५ 🥜 भरतेनैवमुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा । तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्यात्राय राघवम् ॥ गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया । मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥ १७ पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः । तौ च तात महेप्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ तस्मै इस्त्युत्तमांश्चित्रान् कम्बलानजिनानि च। अभिसत्कृत्य कैकेयो भरताय धनं ददौ ॥ रुक्मनिष्कसहस्रे द्वे षोडशाश्वशतानि च । सत्कृत्य कैकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत् ॥ २० तथामात्यानभिप्रेतान् विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् । ददावश्वपतिः क्षिप्रं भरतायानुयायिनः ॥ पैरावतानैन्द्रशिरान्नागांश्च प्रियदर्शनान् । खराञ्शीघान् सुसंयुक्तान् मातुलोऽस्मै धनं ददी ॥ अन्तःपुरेऽतिसंवृद्धान् व्याघवीर्यवलान्वितान् । दंष्ट्रायुधान् महाकायाञ्ञुनश्चोपायनं ददौ ॥ स दत्तं केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्दत । भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥ बभूव ह्यस्य हृद्ये चिन्ता सुमहती तदा। त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनात्॥ २५ स स्ववेदम व्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंवृतम् । प्रेपेदे सुमहच्छ्रीमान् राजमार्गमनुत्तमम् ॥ अभ्यतीत्य ततोऽपर्यदन्तःपुरमनुत्तमम् । ततस्तद्भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७ स मातामहमाप्रच्छ्य मातुलं च युधाजितम्। रथमारुह्य भरतः शत्रुव्नसहितो ययौ ॥ रथान् मण्डलचक्रांश्च योजयित्वा परःशतम् । उष्ट्रगोऽश्वखरैर्भृत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २९

बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्यकस्यात्मसमैरमायैः। आदाय शत्रुष्टमपेतशत्रुर्गृहाद्ययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकात्॥

३०

ईत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतप्रस्थानं नाम सप्ततितमः सर्गः

## एकसप्ततितमः सर्गः अयोध्यागमनम्

स प्राङ्मुखो राजगृहादिभिनियीय राघवः । ततः सुदामां द्युतिमान् संतीर्यावेक्ष्य तां नदीम् ॥ हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतस्तरिङ्गणीम् । शतद्रूमतरच्छ्रीमान्नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २ एलाधाने नदीं तीर्त्वो प्राप्य चापरपर्पटान् । शिलामाक्कर्वतीं तीर्त्वो ह्याग्नेयं शल्यकर्तनम् ॥३

क्रस्य नात्रावकाद्यः । अनयेव दिशा 'एवं ते भाषमाणस्य | इत्यत्रापि व्याख्येयम् । पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम् ' (अयोध्या० स. ७९. श्रो १५.)

. सत्यसन्धः श्रुचिः श्रीमान् प्रेक्षमाणः शिलावहाम्। अत्ययात्स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ,सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रत्यपद्यत । उत्तरान् वीर मत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्दनम् ॥ ५ वेगिनीं च छुछिङ्गाख्यां हादिनीं पर्वतावृताम् । यमुनां प्राप्य संतीर्णो वलमाश्वासयत्तदा ॥६ शीतीकृत्य तु गात्राणि क्वान्तानाश्वास्य वाजिनः। तत्र सात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोद्कम् राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम् । भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खिमवाखयात् ॥ भागीरथीं दुष्प्रतरामंशुधाने महानदीम् । उपायाद्राघवस्तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे ।। स गङ्गां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात्क्वटिकोप्टिकाम् । सवलस्तां स तीर्त्वाथ समायाद्वर्मवर्धनम् ॥ तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थमुपागमत् । वरूथं च ययौ रम्यं प्रामं दृशरथात्मजः ॥ तत्र रम्ये वने वासं कृत्वासौ प्राङ्मुखो ययौ । उद्यानमुज्जिहानायाः प्रियका यत्र पाद्पाः ॥ सालांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीव्रानास्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीम् । अन्या नदीश्च विविधाः पार्वतीयैस्तुरंगमैः हस्तिष्टप्रक्रमासाच कुटिकामत्यवर्तत । ततार च नरव्यात्रो लौहित्ये सिकतावतीम् ।। १५ एकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमतीं नदीम् । कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६ भरतः क्षिप्रमागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः । वनं च समतीत्याशु शर्वर्यामरुणोद्ये ॥ अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां संदर्शे ह । तां पुरीं पुरुपच्याघः सप्तरात्रोपितः पथि ॥ १८ अयोध्यामयतो दृष्ट्रा सार्राथं वाक्यमववीत् । ¹एपा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्त्रिनी ॥ अयोध्या दृ इयते दूरात्सारथे पाण्डुमृत्तिका । यज्विभर्गुणसंपन्नेर्नाह्मणैर्वेदपारगै: ॥ भूयिष्टमृद्धैराकीर्णा राजर्पिपरिपालिता । अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् ॥ २१ समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शृणोन्यहम् । उद्यानानि हि सायाह्वे क्रीडित्वोपरतैर्नरै: ॥ २२ समन्ताद्विप्रधावद्धिः प्रकाशन्ते ममान्यथा । तान्ययानुरुद्नतीव परित्यक्तानि कामिभिः॥२३ अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मे । न हात्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः ॥ २४

<sup>1. &#</sup>x27;एपा नातिप्रतीता मे' ह्लादि भरतोक्तानां साराङ्गवचनानामन्यतमस्यापि प्रतिवचनं भरतसमाश्वासनं किमिति सत्तमुखेन कविरिह नेपिक्षपिति । छत्र किचि-दननुरूपिव । यावदि भरतसमाश्वासनाय किमिप वनतुमुपक्रमते मृतः तावदेव तमुद्देशमितक्रम्य शीव्रजवैः हिथेः प्रदेशान्तरं द्रतरं नीयमानो भरतः तत्राप्यशुमं निमित्तान्तरं पर्यन् पुनरेवाशङ्कते । एवमाराजवेशमगमनं कामंक्रामं प्रदेशान् दर्शदर्शमशुभानि भूयसी प्रश्नपरंपरानिव कुर्वति भरते कथमभिवदेत् सतः किं वा इलहो

यथास्वभावेतिवृत्तानिर्वणंने कवे: प्रभावातिशयः, येन न केवलं स्तस्य, यावत् श्रोतुः सहृदयलोकस्यापि प्रत्यक्षमि-वेदं संविधानमाकलयतो हृदयं प्रतिवचने निरकांक्षप्रति-पत्ति संवृत्तम् इति ।

१. तत्रेत्यादि वाजिन इत्यन्तम् क. नारित।

२. स कपीवतीम् च.।

३. इदमर्थम् ख, नास्ति।

४. भरतः ख.

निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथापुरम् । उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च।। जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तं गुणवन्ति च। तान्येतान्यद्य पद्यामि निरानन्दानि सर्वदाः ॥२६ स्रस्तपर्णेरनुपथं विक्रोशिद्धिरिव द्रुमैः । नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणाम् ॥ संरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां वहु । चन्दनागरुसंपृक्ती धूपसंमूर्चिछतोऽतुलः ॥ प्रवाति पवनः श्रीमान् किं नु नाद्य यथापुरम् । भेरीमृदङ्गवीणानां कोणसंघट्टितः पुनः॥२९ किमच शब्दो विरतः सदादीनगतिः पुरा । अनिष्टानि च पापानि पदयामि विविधानि च ॥ निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीद्ति मे मनः । सर्वथा कुश्छं सूत दुर्छभं मम बन्धुपु ॥ तथा ह्यसित संमोहे हृद्यं सीद्तीव मे । विपण्णः श्रान्तहृद्यस्तः संछुछितेन्द्रियः ॥ ३२ भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम् । द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहनः ॥ 33 द्याःस्थैरुत्थाय विजयं पृष्टस्तैः सहितो ययौ । सत्वनेकामहृदयो द्वाःस्थं प्रत्यच्ये तं जनम्।।३४ सूतमश्वपतेः क्वान्तमव्ववीत्तत्र राघवः । किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनानघ ॥ 34 अशुभाशिक्क हृद्यं शीलं च पततीव मे । श्रुता नो यादृशः पूर्व नृपतीनां विनाशने ।। ३६ आकारांस्तानहं सर्वानिह पदयामि सारथे। संमार्जनविहीनानि परुपाण्युपलक्षये॥ ३७ असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः । विकर्मविहीनानि धूपसंमोदनेन च ॥ 36 अनाशितकुदुम्वानि प्रभाहीनजनानि च । अलक्ष्मीकानि पदयामि कुदुम्विभवनान्यहम् ॥३९ अपेतमाल्यशोभान्यप्यसंमृष्टाजिराणि च । देवागाराणि शून्यानि न चाभान्ति यथापुरम्॥४० देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठ्यस्तथाविधाः । माल्यापणेषु राजन्ते नाच पण्यानि वै तथा ॥ दृश्यन्ते वणिजोऽप्यदा न यथापूर्वमत्र वै । ध्यानसंविग्नहृद्या नप्टव्यापारयन्त्रिताः ॥ ४२ देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिगणास्तथा । मिलनं चाशुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कुशम् ॥ ४३ सस्त्रीपुंसं च पद्यामि जनमुत्किण्ठतं पुरे । इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः ॥ 88 तान्यरिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौं।।

तां शून्यशृङ्गाटकवेश्मरध्यां रज्ञोऽरुणद्वारकपाटयन्त्राम् ।

दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरप्रकाशां दुःखेन संपूर्णतरो वभूव ।। ४५

वहूनि पश्यन् मनसोऽप्रियाणि यान्यन्यदा नात्र पुरे वभूबुः ।

अवाक्शिरा दीनमना नहृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म ॥ ४६

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहास्रिकायां सहितायाम्

अयोध्याकाण्डे अयोध्यागमनं नाम एकसप्ततितमः सर्गः

१. सस्त्रीपुंसामित्यादि ययावित्यन्तम् घ. नास्ति

#### द्विसप्ततितमः सर्गः

#### भरतसन्तापः

अपद्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये। जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये॥ १ अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैंकेयी प्रोषितं सुतम् । उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम् ॥ २ स प्रविक्यैव धर्मोत्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितम् । भरतः प्रतिज्ञाह जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ सा तं मूर्धन्युपाद्राय परिष्वज्य यशस्विनम् । अङ्के भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ 8 अद्य ते कातीचिद्रात्र्यरच्युतस्यार्थकवेरमनः । अपि नाध्वश्रमः शीव्रं रथेनापततस्तव ॥ ५ आर्यकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव । प्रवासाच सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमहिसि ॥ Ę एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः ॥ अद्य मे सप्तमी रात्रिइच्युतस्यार्थकवेदमनः । अम्वायाः कुज्ञली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परंतपः । परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ राजवाक्यहरैर्दूतैस्त्वर्यमाणोऽहमागतः । यद्हं प्रष्टुमिच्छामि तद्म्वा वक्तुमहिति ॥ शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूपितः । न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११ राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाद्य पर्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः ॥ १२ पितुर्ग्रहीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि प्रच्छतः । आहोस्विद्म्व च्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने॥ तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्वोरमप्रियम् । अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४ या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः । राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः तच्छ्त्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छाचिः । पपात सहसा भूमौ पितृशोकवछार्दितः ॥ हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन् । निपपात महावाहुर्वाहू विक्षिप्य वीर्यवान् ॥ ततः शोकेन संविग्नः पितुर्भरणदुःखितः । विळलाप महातेजा भ्रान्ताकुलितचेतनः ॥ एतत्सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा । शशिनेवामलं रात्री गगनं तोयदात्यये ॥ तदिदं न विभात्यच विहीनं तेन धीमता । व्योमेव शशिना हीनं विद्युष्क इव सागरः॥ २० बाष्पमुत्सृज्य कण्ठेन स्वार्तः परमपीडितः । प्रच्छाच वदनं श्रीमद्वस्रेण जयतां वरः ॥ २१ तमार्तं देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि । निकृत्तमिव सालस्य स्कन्धं परशुना वने ॥ माता मातङ्गसंकाशं चन्द्राकेसदृशं भुवः । उत्थापियत्वा शोकार्तं वचनं चेद्मव्रवीत् ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेपे राजपुत्र महायशः। त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि संमताः॥ दानयज्ञाधिकारा हि शीलश्रुतिवचोऽनुगा । बुद्धिस्ते बुद्धिसंपन्न प्रभेवार्कस्य मन्दरे<sup>3</sup> ॥

१. अपि नाध्वश्रमः इत्यादि आर्यकवेश्मनः । २. भरतो वाष्पमुमुत्सुच्य क. इत्यन्तम् ख. नास्ति। । ३. मन्दिरे च. छ.।

स रुदित्वा चिरं कालं भूमी विपरिवृद्य च । जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्वहुभिरावृतः ॥ अभिपेक्ष्यति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते । इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिपम् ॥२७ तदिदं ह्यन्यथाभूतं व्यवदीर्णं मनो मम । पितरं यो न पद्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् ॥ २८ अस्व केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते । धन्या रामाद्यः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयम् न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान्। उपजिवेद्धि मां मूर्भि तातः; संनम्य सत्वरम्॥ क स पाणिः सुखस्पर्शस्तातस्याक्विष्टकर्मणः । येन मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जिति ॥ यो मे भ्राता पिता वन्धुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः। तस्य मां शीत्रमाख्याहि रामस्याछिष्टकर्मणः पिता हि भवति ज्येष्टो धर्ममार्यस्य जानतः । तस्य पादौ यहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ धर्मविद्धर्मनित्यश्च सत्यसन्धो दृढवतः । आर्यः किमव्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ पश्चिमं साधु संदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । इति पृष्टा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमत्रवीत् ॥ रामेति राजा विलपन् हा सीते लक्ष्मणेति च। स महात्मा परं लोकं गतो गतिमतां वरः॥ इमां तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव । कालधर्मपरिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः ॥ ३७ सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह । लक्ष्मणं च महावाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्1॥३८ तच्छृत्वा विषसादैव द्वितीयाप्रियशंसनात् । विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम् ॥ क चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः ॥ तथा पृष्टा यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे । मातास्य युगपद्वाक्यं विि्रयं ि्रयशङ्कया । ४१ स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम् । दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः॥ ४२ तच्छूत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया । स्वस्य वंशस्य महात्म्यात्प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ४३ कचित्र बाह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित्<sup>2</sup>। कचित्राढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥ ४४ कचित्र परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्रूणहेव<sup>र</sup> विवासितः ॥ ४५ अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथातथम् । तेनैव स्त्रीस्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । उवाच वचनं हृष्टा मूढा पण्डितमानिनी ॥ न ब्राह्मणधनं किंचिद्धतं रामेण धीमता। कचिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥४८ न रामः परदारांश्च चक्षुभ्यामिप परयति । मया तु पुत्र श्रुत्वैवं रामस्यैवाभिषेचनम् ॥ ४९

<sup>1.</sup> सीतया सह आगतं रामं पुनरागतं लक्ष्मणं च द्रक्ष्यन्तीत्यन्वयः । अगदीमिति चेत् दृश्यते स पाठः श्विष्टः ।

<sup>2.</sup> कस्यचिदिति बाह्मणेखनेनान्वितम् । यदा कस्यचिद्धेतोरित्पर्थः । अथवा कस्यचिदिति किंचिदित्यर्थे

<sup>&#</sup>x27;न बाह्यणधनं किंचिद्धृतं रामेण धीमता' इत्युत्तरवाक्या-नुरोधात् ।

१. प्रियशंसया पुना ।

२. भ्राता रामी पुना.

याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्। स स्वष्टात्तं समास्थाय पिता ते तत्त्रथाकरोत्।।
रामश्च सहसौमित्रिः प्रेपितः सह सीतया । तमपद्यन् त्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः॥५१ पुत्रशोकपरिद्यूनः पञ्चत्वसुपपेदिवान् । त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्॥ ५२ त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतम्। मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक ॥ ५३ त्वद्धीना हि नगरी राज्यं चैतदनायकम्॥

तत्पुत्र शीव्रं विधिना विधिज्ञैर्वसिष्ठमुख्यैः सिहतो द्विजेन्द्रैः । संकाल्य राजानमदीनसत्त्वमात्मानमुर्व्योमभिपेचयस्व ॥

48

् इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतसन्तापो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः

### त्रिसप्ततितमः सर्गः<sup>3</sup> कैकेयीविगर्हणम्

श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ । भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमत्रवीत् ॥ १ किं नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः । विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च ॥२ दुःखे मे दुःखमकरोर्त्रणे क्षारमिवाद्धाः । राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम् ॥ ३ कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । अङ्गारमुपगृह्य त्वां पिता मे नावबुद्धवान् ॥ ४ मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि । सुखं परिहृतं मोहात्कुलेऽस्मिन् कुलपांसिन ॥ त्वां प्राप्य हि पिता मेऽच सत्यसन्धो महायशाः । तिन्नदुःखाभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृपः ॥६ विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः । कस्मात्प्रन्नाजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥७ कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते । दुष्करं यदि जिवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥८ नतु त्वार्योऽपि धर्मात्मा त्विय वृत्तिमनुत्तमाम् । वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते ॥९

पीत्वाथ वा शठे। त्यज प्राणांश्च दुर्मेथे जलमां प्रविदय वा ॥ त्वामच निहानिष्यामि नो चेद्रामस्य दुर्यशः। राघव-स्यानुजो श्राता भरतो मालृहा इति ॥ एवं परुपमुक्त्वा तु निर्दहिन्निव चक्षुषा । निरक्षिमाणे भरते कैकेयी वावयम-प्रवीत् ॥ किं मयापकृतं तेऽच गईसे मां मुहुमुंदुः । प्रस्य वर्षयित्वा त्वां पदस्यं द्रष्टुमिच्छती ॥ पिता ते स्वर्गतो राजा श्रातरौ च विवासितौ । वहुना किं प्रलापेन कुरु राज्यं यथामुखम् ॥—इति क. ।

१. अस्य सर्गस्यादों — कैंकेय्याप्येवसुक्तस्तु भरतो राघवानुजः । कपों कराभ्यां प्रच्छाच पपात धरणीतले ॥ हा राम रामेति तदा विल्प्य करुणं वहु । सुहूर्तमिव निःसंग्रः संशावानिदमन्नवीत् ॥ हतोऽस्मि राजा निहतो हैं हतो लोकश्च दुंमेते । किमिदं शिक्षितं तेन कस्य कार्य त्वया कृतम् ॥ राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम् । राज्यमत्र फलं भोवतुमनुतिष्ठासि दुर्मते ॥ रामप्रस्थापि-तायाश्च पतिज्याश्च तवोदरे । दश मासा मया नीता हा लोके निन्दितो छहम् ॥ कण्ठेऽवसज्ज्य वा पाशं विषं

तथा ज्येष्ठा हि में माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी। त्विय धर्म समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते ॥ तस्याः पुत्रं कृतात्मानं चीरवल्कलवाससम् । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोर्चास ॥ अपापदर्शनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनम् । प्रव्राज्य चीरवसनं किं नु पश्यसि कारणम् ॥ १२ छुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं प्रति<sup>3</sup>। तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्।। अहं हि पुरुषव्याघावपरयन् रामलक्ष्मणौ । केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महाबलः । अपाश्रितोऽभृद्धमीत्मा मेर्स्मेरुवनं यथा॥१५ सोऽहं कथिममं भारं महाधुर्यसमुद्भृतम् । दम्यो धुरिमवासाद्य वहेयं केन चौजसा ॥ १६ अथवा में भवेच्छक्तिर्योगैर्बुद्धिबलेन वा । सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम् ॥ न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम् । यदि रामस्य नापेक्षा त्वायि स्यान्मातृवत्सदा उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी । साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥ अस्मिन् कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥ न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे । गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम् ॥ सततं राजवृत्ते हि ज्येष्टो राज्येऽभिषिच्यते । राज्ञामेतत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः ॥ तेषां धर्मैकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम् । अत्र चारित्रशौण्डीर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम् ।। तवापि सुमहाभागा जनेन्द्राः कुलपूर्वगाः । बुद्धेर्मोहः कथमयं संभूतस्त्वयि गर्हितः ॥ २४ न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । यया व्यसनमारव्धं जीवितान्तकरं मम॥२५ एष त्विदानीमेवाहमप्रियार्थं तवानघम् । निवर्तियष्यामि वनाद्भातरं स्वजनप्रियम् ॥ २६ निवर्तियत्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः । दासभूतां भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना।।

> इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तुद्स्ताम् । शोकातुरश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ।।

२८

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कैकेयीविगर्हणं नाम त्रिसप्तातितमः सर्गः

चतुःसप्ततितमः सर्गः

कैकेय्याक्रोशः

तां तथा गहियित्वा तु मातरं भरतस्तदा । रोषेण महताविष्टः पुनरेवात्रवीद्वचः ॥ १ राज्याद्धंशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि । परित्यक्ता च धर्मेण मा मृतं रुद्ती भव ॥ २

िंकं नु तेऽदूपयद्राजा रामो वा भृशधार्मिकः । ययोर्भृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ ॥ ३ भ्रूणहत्यामिस प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् । कैकेयि नरकं गच्छ मा च भर्तुः सल्णेकताम् यत्त्रया ही हशं पापं कृतं घो रेण कर्मणा । सर्वछोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम् ॥ ५ त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः । अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६ मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके । न तेऽह्मभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनि ॥ ७ कौसस्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः । दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुळद्षणीम् ॥ न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः । राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः॥ ९ यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः। वनं प्रस्थापितो दुःस्वात्पिता च त्रिदिवं गतः॥ यत्प्रधानासि<sup>2</sup> तत्पापं मयि पित्रा विनाकृते । भ्रान्तभ्यां च परित्यक्ते सर्वेछोकस्य चाप्रिये ॥ कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । कृत्वा कं प्राप्स्यसे त्वच लोकं निरयगामिनि ॥ किं नावबुध्यसे कृरे नियतं वन्धुसंश्रया । ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यातनुसंभवम् ॥ १३ अङ्गप्रयङ्गजः पुत्रो हृद्याचापि जायते । तस्मात्प्रियतमो मातुः प्रिया एव तु वान्धवाः ॥१४ अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसंमता । वहमानौ ददर्शोर्ट्या पुत्रौ विगतचेतसौ ॥ १५ तादर्धदिवसे श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले । रुरोद पुत्रशोकेन वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ १६ अधस्ताद्व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः । विन्दवः पतिता गात्रे सृक्ष्माः सुरभिगन्धिनः ॥ इन्द्रोऽप्यश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम् । सुर्राभं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तां सुरेश्वरः ।। १८ निरीक्षमाणः शक्रस्तां दद्शे सुरभिं स्थिताम्। आकाशे विष्ठितां दीनां रुद्न्तीं भृशदुःखिताम्॥ तां दृष्ट्वा शोकसंतप्तां वज्रपाणियेशस्विनीम् । इन्द्रः प्राञ्जिलिहिमः सुरराजोऽव्रवीद्वचः ॥ २० भयं कचित्र चास्मासु कुतिश्चिद्विचते महत् । कुतोऽनिमित्तः शोकस्ते त्रूहि सर्वहितैषिणि ॥ एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता। प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा।। २२ शान्तं पापं न वः किंचित्कुतश्चिद्मराधिष । अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ ॥ एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरिसम्प्रतापितौ । अर्द्यमानौ वलीवदौं कर्षकेण सुराधिप ॥ २४ मम कायात्प्रसृतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ। यौ दृष्ट्वा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः॥ यस्याः पुत्रसहस्रेस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत्। तां दृष्ट्वा रुदतीं शको न सुतान्मन्यते परम्॥ सदाप्रतिमदृत्ताया होकधारणकाम्यया । श्रीमत्या गुणनित्यायाः स्वभावपरिचेष्टया ॥ २७ ्र यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचित कामधुक्। किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तियिष्यति॥

<sup>1.</sup> तासामेवाहमभिभाष्योऽरमीति योज्यम्। ताः इत्यध्याहार हति तु गोविन्दराजः।

<sup>2.</sup> यद्राज्यं व्यसनितया वान्छासे तन्मयि

योज्यम् । । पापफलायैव संवृत्तिं मत्यर्थः । प्रधारयसे छ. ।

१. इदं पद्यम् २६-पद्यादनन्तरं ग. दृश्यते ।

एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता। तस्मात्त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे।। अहं ह्यपचितिं श्रातुः पितुश्च सकलामिमाम्। वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः।। ३०। आनाय्य च महाबाहुं कौसल्याया महाबलम्। स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितम्।। न ह्यहं पापसंकल्पे पापे पापं त्वया कृतम्। शक्तो धारियतुं पौरैरश्रुकण्ठेर्निरीक्षितः।। ३२ सा त्वमित्रं प्रविश्च वा स्वयं वा दण्डकान् विश्च। रज्जुं वधान वा कण्ठे न हि तेऽन्यत्परायणम्।। अहमप्यवनिं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे। कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः।। ३४ इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशचोदितः। पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसित्तव पन्नगः॥ ३५

संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा तिधूतसर्वाभरणः परंतपः । बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कैकेय्याकोशो नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः

३६

## पञ्चसप्ततितमः सर्गः

#### भरतशपथः

दीर्घकालात्समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा च वीर्यवान् । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्वीक्ष्य मातरम् ॥ सोऽमात्ममध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत् । राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम् ॥ अभिषेकं न जानामि योऽभूद्राज्ञा समीक्षितः । वित्रकृष्टे ह्यहं देशे शत्रुघ्नसहितोऽवसम् ॥ ३ वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः । विवासनं वा सौमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत् ॥ तथैव कोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमत्रवीत् ॥ ५ आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः । तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम् ॥ ६ एवमुक्त्वा सुमित्रां सा विवर्णा मिलना छुशा । प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विवेतना ॥ ७ स तु रामानुजश्चापि शत्रुघ्नसहितस्तदा । प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम् ॥ ८ ततः शत्रुघ्नभरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ । पर्यष्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनाम् ॥ ९ कद्दन्तौ रुद्तीं दुःखात्समेत्यार्या मनस्विनी । भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता ॥ ११ प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम् । कैकेयी कं गुणं तत्र प्रयति क्रूरदर्शिनी ॥ १२ क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति । हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३ अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम् । अपिहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्य यत्र राघवः ॥ १४

१. प्रतस्थे इत्यादि भृशदुःखितेत्यन्तम् घ. नास्ति ।

कामं वा स्वयमेवाद्यं तत्र मां नेतुमईसि । यत्रासौ पुरुपव्यावः पुत्रो मे तप्यते तपः ॥ १५ इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाचितम् । हस्त्यश्वरथसंपूर्णं राज्यं निर्यातितं तया ॥ ् इत्यादिवहुभिर्वाक्यैः क्रुरैः संभक्तितोऽनघः । विव्यथे भरतस्तीत्रं व्रणे तुद्येव सूचिना¹ ॥१७ पपात चरणौ तस्यास्तदा संभ्रान्तचेतनः । विलप्य वहुधासंज्ञो लब्धसंज्ञस्ततः स्थितः ॥ १८ एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा । कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्वहुभिरावृताम् ॥ १९ आर्चे कस्मादजानन्तं गईसे मामिकिल्विपम् । विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे ॥ कृता शास्त्रानुगा बुद्धिमी भूत्तस्य कदाचन । सत्यसन्धः सतां श्रेष्टो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ प्रेप्यं पापीयसां यातु सूर्यं च प्रति मेहतु । हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २२ कारियत्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् । अधर्मी योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः॥ परिपालयमानस्य राज्ञो भृतानि पुत्रवत् । ततस्तु दृद्यतां पापं यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ २४ विरुपड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षतः प्रजाः । अधर्मी यस्तु सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणाम् । तां विप्रलपतां पापं यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ हस्त्यश्वरथसंवाधे युद्धे शस्त्रसमाकुले। मा स्म कार्पीत्सतां धर्मं यस्यार्थोऽनुमते गतः॥ २७ उपदिष्टं सुसृक्ष्मार्थं शास्त्रं यह्नेन धीमता । स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २८ मा च तं व्यूढवाह्नंसं चन्द्रार्कसमतेजसम् । द्राक्षीद्राज्यस्थमासीनं यस्यार्योऽसुमते गतः॥२९ पायसं कृसरं छागं वृथा सोऽश्रातु निर्घृणः । गुरूंश्चाप्यवजानातु यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥३० गाश्च' स्पृज्ञतु पादेन गुरून् परिवदेत्स्वयम् । मित्रे द्रुह्येत सोऽत्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ विश्वासात्कथितं किंचित्परिवादं मिथः कचित् । विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽतुमते गतः ॥ अकर्ता ह्यकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः । लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ पुत्रैद्दिश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः । स एको सृष्टमश्रातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ अप्राप्य सहज्ञान् दाराननपत्यः प्रमीयताम् । अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्यार्योऽनुसते गतः॥ मात्मनः संतति द्राक्षीत्स्वेषु दारेषु दुःखितः । आयुः समत्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः॥ राजस्त्रीवालबद्धानां वधे यत्पापमुच्यते । भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम् ॥ ३७ लाक्ष्या मधुमांसेन लोहेन च विषेण च। सदैव विभृयाद्भत्यान्<sup>2</sup> यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ३८ संत्रामे समुपोढे तु शत्रुपक्षभयंकरे । पलायमानो वध्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ।। ३९ कपालपाणिः पृथिवीमटतां चीरसंवृतः । भिक्षमाणो यथोनमत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४० मद्ये प्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वं सेपु च नित्यशः। कामक्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ४१

<sup>1</sup> बहुमिर्वावयैः स्चिनेव व्रणे विद्धा, संभित्तितो

**अ**विन्यये इति योजना ।

<sup>2.</sup> भृत्यान् भरणीयान् दारादीन्।

१. गवाम् ग.।

२. ३९-४०-श्लोको क. न स्तः।

मा स्म धर्मे मनो भूयाद्धमं स निषेवताम् । अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४२ संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः । दस्युभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गतः॥ उसे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते । तच पापं भवेत्तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४४ यद्मिद्रायके पापं यत्पापं गुरुतल्पगे । मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम् ॥ देवतानां पितूणां च मातापित्रोस्तथैव च । मा स्म कार्षीत्स शुश्रूषां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ सतां लोकात्सतां कीत्यीः सञ्जुष्टात्कर्मणस्तथा । भ्रदयतु क्षिप्रमदीव यस्यायींऽतुमते गतः ॥ अपास्य मातृशुश्रूषामनर्थे सोऽवतिष्ठताम् । दीर्घवाहुर्महावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४८ बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः । समायात्सततं क्वेशी यस्यार्योऽनुमते गतः॥ आशामाशंसमानानां दीनानामूर्ध्वचक्षुषाम् । अर्थिनां वितथां कुर्याचस्यार्योऽनुमते गतः मायया रमतां नित्यं परुषः पिशुनोऽशुचिः । राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ ऋतुस्नातां सतीं भार्यामृतुकालानुरोधिनीम् । अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ धर्मदारान् परित्यच्य परदारान्निषेवताम् । त्यक्तधर्मरितर्मूढो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५३ विप्रलप्तप्रजातस्य<sup>1</sup> दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् । तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यार्थोऽनुमते गतः ॥ पानीयदृषके पापं तथैव विषदायके । यत्तदेकः स लभतां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ 44. ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः । बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ तृषार्तं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन् । यत्पापं लभते तत्स्यात् यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ भक्ता विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पद्यतः। तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ५८ विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः । एवमाश्वासयन्नेव दुःखार्तो निपपात ह ॥ तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनम् । भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमत्रवीत् ॥ मम दुःखिमदं पुत्र भूयः समुपजायते । शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणितस मे ॥ ६१ दिष्टया न चिलतो धर्मोदात्मा ते सहलक्षणः<sup>2</sup>। वत्स सत्यप्रतिज्ञो मे सतां लोकानवाप्स्यसि ॥ इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम् । परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भृशदुं:खिता ॥ ६३ एवं विलपसानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । मोहाच शोकसंरोधाद्वभूव लुलितं मनः ॥

ळाळप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्टबुद्धेः पतितस्य भूमौ ।

मुहुर्मुहुर्निःश्वसतश्च दीर्घं सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां सहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतशपथो नाम पञ्चसप्ततितम: सर्ग:

तु सहलक्ष्मणस्त आत्मा सत्यप्रतिशः लक्ष्मणः त्वं च

६५

धर्मम् च.

विनश्यत्सन्तानस्येत्यर्थः ।

सहलक्षणः शुभेर्लक्षणेः सहितः । अत एव सत्यप्रतिशौ भवथ इत्यर्थः ॥ धर्मान चलितः । सहलक्ष्मण इति च. छ. पाठे

### षट्सप्ततितमः सर्गः

दशरथौर्ध्वदेहिकम्

तमेवं शोकसंतप्तं भरतं कैकयीसुतम् । उवाच वदतां श्रेष्टो वसिष्टः श्रेष्टवागृषिः ॥ ? अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्राप्तकालं नरपतेः क्रुरु संयानमुत्तमम् ॥ २ विसप्टस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः । प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित् ॥ ३ उद्धतं तैलसंक्षेदात्स तु भूमौ निवेशितम् । आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम् ॥ 8 संवेदय शयने चाप्रथे नानारत्नपरिष्कृते । ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५ किं ते व्यविसतं राजन् प्रोपिते मय्यनागते । विवास्य रामं धर्मज्ञ लक्ष्मणं च महावलम् ॥६ ः क यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम् । हीनं पुरुपसिंहेन रामेणाक्विष्टकर्मणा ॥ योगक्षेमं तु ते राजन् कोऽस्मिन् कल्पयिता पुरे । त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥ विधवा पृथिवी राजंस्त्वया हीना न राजते । हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम् ॥ ९ एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् । अत्रवीद्वचनं भूयो वसिष्टस्तु महामुनिः ॥ प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशां पतेः । तान्यव्ययं महावाहो क्रियन्तामविचारितम् ॥ तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत् । ऋत्विक्पुरोहिताचार्यांस्त्वरयामास सर्वशः ॥ ये त्वमयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद्वहिष्कृताः । ऋत्विग्भिर्याजकैश्चेव आह्रियन्त<sup>१</sup> यथाविधि ॥ शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतसम् । वाष्पकण्ठा विमनसस्तमूहुः परिचारकाः ॥ १४ हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च । प्रिकरन्तो जना मार्गे नृपतेरप्रतो ययुः ॥ १५ चन्दनागरुनिर्यासान् सरलं पद्मकं तथा । देवदारूणि चाहृत्य चितां चक्रुस्तथापरे ॥ गन्धानुचावचांश्चान्यांस्तत्र दत्वाथ भूमिपम् । ततः संवेशयामासुश्चितामध्ये तमृत्विजः ॥ १७ तथा हुताशनं <sup>1</sup>दत्वा जेपुस्तस्य तद्दत्विजः । जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥ शिविकाभिश्च यानैश्च यथाईं तस्य योषितः । नगरात्रिर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तदा ॥ प्रसच्यं चापि तं चकुर्ऋत्विजोऽग्निचितं² नृपम् । स्त्रियश्च शोकसंतप्ताः कौसल्याप्रमुखास्तदा।। कौञ्जीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । आर्तानां करुणं काले कोशन्तीनां सहस्रशः ॥२१ तंतो रुदन्सो विवशा विखप्य च पुनः पुनः । यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुर्वराङ्गनाः ॥

<sup>📑 1.</sup> दत्वा भरतं दापयित्वा ।

<sup>2</sup>. अग्निचितम् अग्निपरीतम् अग्निचयनं

यज्ञं कृतयन्तं वा।

१. तेऽहूयन्त घ. छ.

## कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपाङ्गना मिन्त्रपुरोहिताश्च । पुरं प्रविद्याश्रुपरीतनेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दशरथौध्वेदेहिकं नाम पट्सप्तातितम: सर्गः

### सप्तसप्तितमः सर्गः

## भरतशत्रुघ्नविलापः

ततो दशाहेऽतिगते कृतशौचो नृपात्मजः । द्वादशेऽहनि संप्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत् ॥ ब्राह्मणेभ्यो ददौ रत्नं धनमन्नं च पुष्कलम् । वास्तिकं वहुग्रुक्तं च गाश्चापि शतशस्तदा ॥ दासीदासं च यानं च वेरमानि सुमहान्ति च । त्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्यौर्ध्वदैहिकम्॥ ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ त्रयोदशे । विल्लाप महावाहुर्भरतः शोककर्शितः ॥ शब्दापिहितकण्ठस्तु शोधनार्थमुपागतः । चितामूले पितुर्वाक्यमिद्माह सुदुःखितः ॥ तात यस्मित्रिसृष्टोऽहं त्वया भातिर राघवे। तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया॥ यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रत्राजितो वनम् । तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क गतो नृप दृष्ट्वा भस्मारुणं तच द्ग्धास्थिस्थानमण्डलम् । पितुः शरीरनिर्वाणं विष्टनन्<sup>3</sup> विषसाद् सः ॥ स तु दृष्ट्वा रुद्न दीनः पपात धरणीतले । उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज इव च्युतः॥ ९ अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः शुचित्रतम् । अन्तकाले निपतितं ययातिमृषयो यथा ॥१० शत्रुन्नश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोकपरिष्छतम् । विसंज्ञो न्यपतद्भूमौ भूमिपालमनुस्मरन् ॥ उन्मत्त इव निश्चेता विललाप सुदुःखितः । स्मृत्वा पितुर्गुणाङ्गानि<sup>4</sup> तानि तानि तदा तदा॥ मन्थराप्रभवस्तीत्रः कैकेयीयाहसंकुलः । वरदानमयोऽक्षोभ्योऽमज्जयच्छोकसागरः ॥ सुकुमारं च वालं च सततं लालितं त्वया। क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्।। १४ नतु भोज्येषु पानेषु वस्रेष्वाभरणेषु च । प्रवारयसि नः सर्वास्तन्नः कोऽन्यः कारिष्यति ॥ १५ अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीर्यते । या विहीना त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महत्मना ॥ १६ पितरि स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते । किं मे जीवितसामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥ १७

<sup>1.</sup> स्त्रीणामप्युदकदानं केचित् स्त्रकारा इच्छन्ति ।

<sup>2.</sup> दशाहं दशदिनन्यापि दु:खमाशौचं भूमौ न त्वासनेषु न्यवहरन्तो न्यनयन्त अगमयन् । क्षित्रियः षोडशेऽहिन शुध्यतीति वचनिरोधो नात्र शङ्कानीयः । स्वकर्मनिरतस्य शुचेः भरततुल्यस्य क्षित्रियस्यापि बाह्मणस्येव दशहिनैव शुद्धिर्भवतीति

अर्थविशेषविवक्षणात् । तथा च पराश्चरः—"क्षत्त्रियस्तु दशाहेन स्कर्मनिरतः शुचिः"—इत्याह ।

<sup>3.</sup> विष्टनन् अतीव विलपन्।

<sup>4.</sup> गुणाङ्गानि ठालनगुणस्याङ्गानि ।

१. अस्यानन्तरम् — वासांसि च महाहाणि रत्नानि विविधानि च— इति च. छ. ।

हींनो श्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम्। अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोषनम् त्योविंलिपतं श्रुत्या व्यसनं चान्ववेक्ष्य तत्। भृशमार्ततरा भृयः सर्व एवानुगामिनः॥ १९ .तीं विपण्णो शोचन्तौ शत्रुप्तमरतावुमौ। धरण्यां संव्यचेष्टेतां भग्नशृङ्गाविवर्षमौ॥ २० ततः प्रकृतिमान् वैद्यः¹ पितुरेषां पुरोहितः। विसष्टो भरतं वाक्यमुत्याप्य तमुवाच ह ॥२१ त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्वृत्तस्य ते विभो। सावशेपास्थितिचये किमिह त्वं विलम्बसे॥ २२ त्रीणि द्वन्द्वानि² भृतेषु प्रवृत्तान्यविशेपतः। तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमहिसि॥ २३ सुमन्त्रश्चापि शत्रुप्तमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च। श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभृतभवाभवौ॥ २४ उत्थितौ च नरव्यामौ प्रकाशेते यशस्विनौ। वर्णातपपरिक्विशौ पृथिगिन्द्रध्वजाविव॥ २५ अश्रूणि परिमृद्वन्तौ रक्ताक्षौ दीनभापिणौ। अमात्यास्त्वर्यन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतदातुन्नविलापो नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः

#### अप्टसप्ततितमः सर्गः

### कुट्जाविक्षेपः

अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । भरतं शोकसंतप्तिमदं वचनमव्यति ॥ १ गितर्यः सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । स रामः सत्त्वसंपन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनम् ॥ वलवान् वीर्यसंपन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । कि न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनियहम् ॥ पूर्वमेव तु नियाद्यः समवेक्ष्य नयानयौ । उत्पथं यः समारूढो नार्यो राजा वशं गतः ॥ ४ इति संभापमाणे तु शत्रुघने लक्ष्मणानुजे । प्राग्द्वारेऽभूतदा कुञ्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५ लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि विभ्रती । विविधं विविधैस्तैस्तैभूपणैश्च विभूपिता ॥ ६ मेखलादामिभिश्चत्रैरन्येश्च शुभभूपणैः । वभासे बहुभिर्वद्वा रज्जुवद्वेव वानरी ॥ ७ तां समीक्ष्य तदा द्वाःस्थाः सुभृशं पापकारिणीम् । गृहीत्वाकरुणां कुञ्जां शत्रुघनाय न्यवेद्यन् यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता । सेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामिते ॥ शत्रुघश्च तदाज्ञाय वचनं भृशदुःखितः । अन्तःपुरचरान् सर्वानित्युवाच धृतव्रतः ॥ १० तीव्रमुत्पादितं दुःखं श्राहूणां मे तथा पितुः । यया सेयं नृशंसस्य कर्मणः फलमञ्जताम् ॥ एत्रमुक्त्वा तु तेनाशु सखीजनसमावृता । गृहीता वलवत्कुञ्जा सा तद्गृहमनादयत् ॥ १२ ततः सुभृशसंतप्तप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः । कृद्धमाञ्चाय शतुष्कं व्यपलयत सर्वशः ॥ १२ ततः सुभृशसंतप्तप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः । कृद्धमाञ्चाय शतुष्वं व्यपलयत सर्वशः ॥ १३

<sup>1.</sup> विद्यां सर्वामप्यसौ वेदेति वैद्यः ।

इति त्रीणि द्वन्द्वानि ।

<sup>2.</sup> अश्चनायापिपासे, शोकमोही, जरामृत्यू

आमन्त्रयत कृत्स्रश्च तस्याः सर्वः सखीजनः। यथायं समुपक्रान्तो निःशेषात्रः करिष्यति ॥ सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मझां च यशस्विनीम्। कौसल्यां शरणं याम सा हि नोऽस्तु ध्रुवा गतिः स च रोषेण ताम्राक्षः शत्रुव्नः शत्रुतापनः। विचकषे तदा कुञ्जां क्रोशन्तीं धरणीतले॥१६ तस्या खाक्रुष्यमाणाया मन्थरायास्ततस्ततः। चित्रं यहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्वयशीर्यत ॥ तन् भाण्डेन संकीणं श्रीमद्राजानिवेशनम्। अशोभत तदा भृयः शारदं गगनं यथा॥ १८ स बली वलवत्क्रोधाद्गृहीत्वा पुरुपर्षभः। कैक्रेयीमभिनिर्भत्त्यं वभापे परुपं वचः॥ १९ तैर्वाक्येः परुपर्दुःखेः कैकेयी भृशदुःखिता। शत्रुव्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता॥ २० तां श्रेक्ष्य भरतः कुद्धं शत्रुव्नमिदमत्रवीत्। अवध्याः सर्वभृतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति॥२१ हन्यामहिममां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्। यदि मां धार्मिको रामो नास्येन्माद्यातकम्॥ इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति रायवः। त्वां च मां च हि धर्मात्मा नामिभापिष्यते ध्रुवम् भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुव्नो लक्ष्मणानुजः। न्यवर्तत ततो रोपात्तां मुमोच च मन्थराम्॥ सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह। निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललाप च॥

शतुष्टनिविक्षेपिवमूदसंज्ञां समीक्ष्य कुटजां भरतस्य माता । शनैः समाश्वासयदार्तरूपां क्रौर्ख्यां विलग्नामिव वीक्षमाणाम् ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कुटजाविक्षेपो नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः

## एकोनाशीतितमः सर्गः

## सचिवप्रार्थनाप्रतिषेधः

ततः प्रभातसमये दिवसे च चतुर्द्शे । समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमञ्जवन् ॥ १ गतो दशरथः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः । रामं प्रवाज्य वै ज्येष्ठं छक्ष्मणं च महाबलम् ॥ १ त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापराष्ट्रोति राज्यमेतदनायकम् ॥ ३ आभिषेचिनकं सर्वमिदमादाय राघव । प्रतिक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥ ४ राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम् । अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्नरर्पभ ॥ ५ आभिषेचिनकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणम् । भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः ॥ ६ ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः । नैवं भवन्तो मां वक्तुमहिन्त कुशला जनाः॥ रामः पूर्वो हि नो श्राता भविष्यति महीपितः । अहं त्वरण्ये वत्स्यागि वर्षाणि नव पद्म च ॥

२६

<sup>1.</sup> संगत्या न्यायेन राज्यं कुर्वन्नपि भवान्नाप-

१. अस्यानन्तरम्—एवमुक्तः शुभं वानयं द्युति-मान् सत्यवाक् शुचिः—इति ख. छ. ।

राध्यति।

युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहावला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्टं भ्रातरं राघवं वनात् ॥ १० आभिषेचितकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतम् । पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति ॥ १० तत्रैव तं नरव्याद्यमभिषिच्य पुरस्कृतम् । आनयिष्यामि वे रामं हव्यवाहमिवाध्वरात् ॥११ न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम् । वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति ॥ कियतां शिल्पिभः पन्थाः समानि विषमाणि च । रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥ एवं संभापमाणं तं रामहेतोर्नृपात्मजम् । प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम् ॥ १४ एवं ते भापमाणस्य पद्वा श्रीरुपतिष्ठताम् । यस्त्वं ज्येष्टे नृपस्ते पृथिवां दातुमिच्छिस ॥१५

अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजप्रभापितं संश्रवणे निश्चम्य च ।
प्रह्पेजास्तं प्रति वाष्पिवन्द्वो निपेतुरार्यानननेत्रसंभवाः ॥ १६
ऊचुस्ते वचनिमदं निश्चम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिपदो वियातशोकाः ।
पन्थानं नरवर भक्तिमाञ्जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच शिल्पिवर्गः ॥ १७
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे सचिवप्रार्थनाप्रतिपेधो नाम एकोनाशीतितमः सर्गः

### अशीतितमः सर्गः

#### मार्गसंस्कारः

अथ भूमिप्रदेशहाः सूत्रकमीविशारदाः । स्वकर्माभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥ १ कर्मान्तिकाः² स्थपतयः पुरुपा यन्त्रकोविदाः । तथा वर्धकयश्चेव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः ॥ २ सूपकाराः सुधाकारा वंश्चर्यमृक्षतस्तथा । समर्था ये च द्रष्टारः पुरतस्ते प्रतिस्थिरे ॥ ३ स तु हर्पात्तमुद्देशं जनौघो विपुलः प्रयान् । अशोभत महावेगः समुद्र इव³ पर्वणि ॥ ४ ते स्ववारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदाः । करणैर्विविधोपेतैः पुरस्तात्संप्रतिस्थरे ॥ ५ लता वहीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनइसन एव च। जनास्ते चिकरे मार्गं छिन्दन्तो विविधान् दुमान् अवृक्षेपु च देशेषु केचिद्वृक्षानरोपयन् । केचित्कुठारेष्टङ्केश्च दात्रैरिछन्दन् कचित्कचित् ॥ ७ अपरे वीरणस्तम्वान् विलेगे वलवत्तराः । विधमनित स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥८ अपरेऽपूरयन् कृपान् पांसुभिः श्वभ्रमायतम् । निन्नभागांस्ततः केचित्समांश्चकुः समन्ततः॥९

मातृस्वभाववासितामित्यर्थः । स्वकीयां

मुद्धतरिमव स्वार्थप्रधानामिति यावत् । व्यपदेशमात्रेण

मातरम् इति तु व्याख्यातारः ।

<sup>2.</sup> कर्मान्तिकाः वेतनजीविनः।

वंशैश्चर्मभिश्च कटपल्याणादिकृतः।

१ सागरस्येव क. ।

बबन्धुर्बन्धनीयांश्च क्षोद्यान् संचुक्षुदुस्तदा । विभिदुर्भेदनीयांश्च तांस्तान् देशान्नरास्तदा ॥१० अचिरेणैव कालेन परिवाहान् बहूदकान् । चक्रुर्वहुविधाकारान् सागरप्रतिमान् बहून् ॥ ११ निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान् । उदपानान् वहुविधान् वेदिकापरिमण्डितान् ॥ १२ स सुधाकुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः । मत्तोद्धृष्टद्विजगणः पताकाभिरलंकुतः ॥ ?3 चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः । बह्वशोभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः ॥ १४ आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति युक्तास्तेऽधिकृता नराः । रमणीयेषु देशेषु वहुस्वादुफलेषु च ॥ १५ यो निवेशस्त्वभिमतो भरतस्य महात्मनः। भूयस्तं शोभयामासुभूपाभिभूपणोपमम्॥ १६ नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्दिदः । निवेशान् स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः ॥ १७ बृहुपांसुचयाश्चापि परिखापरिवारिताः । तत्रेन्द्रनीलप्रतिमाः प्रतोलीवरशोभिताः ॥ १८ प्रासाद्मालावितताः सौधप्राकारसंवृताः । पताकाशोभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथाः ॥ १९ वितर्दिभिरिवाकाशे विटङ्कायविमानकैः । समुच्छितैर्निवेशास्ते वभुः शकपुरोपमाः ॥ २० जाहवीं तु समासाद्य विविधद्रुमकाननाम् । शीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम् ॥ २१

> सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा नभः क्षपायाममलं विराजते । नरेन्द्रमार्गः स तथा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभिशिल्पिनिर्मितः ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशातिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे मार्गसंस्कारो नाम अशीतितमः सर्गः

## एकाशीतितमः सर्गः

#### सभास्थानम्

ततो नान्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधाः । तुष्टुवुर्वाग्विशेषज्ञाः स्तवैर्मङ्गलसंहितैः ॥ १ सुवर्णकोणाभिहतः प्राणद्धामदुन्दुभिः । द्ध्युः शङ्कांश्च शतशो वाद्यांश्चोचावचस्वरान् ॥ २ स तूर्यघोषः सुमहान् दिवमापूरयित्रव । भरतं शोकसंतप्तं भूयः शोकररन्ध्रयत् ॥ ३ ततः प्रवुद्धो भरतस्तं घोषं संनिवर्त्य च । नाहं राजेति चाप्युक्तवा शत्रुष्निमदमत्रवीत् ॥ ४ पश्य शत्रुष्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् । विसृज्य मिय दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५ तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः । परिश्रमित राजशीनीरिवाकर्णिका जले ॥ ६ यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वनम्। अनया धर्ममुत्सुज्य मात्रा मे राघवः स्वयम् ॥ इत्येवं भरतं प्रेक्ष्य विलपन्तं विचेतनम् । कृपणं रुरुदुः सर्वाः सस्वरं योषितस्तद्य ॥ ८ तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् । सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः॥ ९

२२

<sup>1.</sup> शोकापनीदाय कृत्तीभ्युदयामित्यर्थः

१. इदं पद्यम् ग. नास्ति

१६

शातकुम्भमयी रम्यां मिणरत्नसमाकुलाम् । सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ।। १० स काञ्चनमयं पीठं पराध्यास्तरणावृतम् । अध्यास्त सर्ववेद्शो दूताननुशशास च ॥ ११ वाह्मणान् क्षित्रयान् वैदयानमात्यान् गणवल्लभान् । क्षिप्रमानयताव्ययाः कृत्यमात्यिकं हि नः सराजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनम् । युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥ १३ ततो हलहलाशब्दः सुमहान् समपद्यत । रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानासुपगच्छताम् ॥ १४ ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥ १५

हद इव तिमिनागसंवृतः स्तिमितजलो मिणशङ्गशर्करः। दशरथसुतशोभिता सभा सदशरथेव वभी यथा पुरा॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सभास्थानं नाम एकाशीतितमः सर्गः

#### द्वचशीतितमः सर्गः

सेनाप्रस्थापनम्

तामार्थेगणसंपूर्णां भरतः प्रयहां सभाम् । दद्शे बुद्धिसंपन्नः पूर्णचन्द्रो निशामिव ॥ 8 आसनानि यथान्यायमार्याणां विद्यतां तदा । वस्त्राङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥ २ सा विद्वज्जनसंपूर्णा सभा सुरुचिरा तदा । अहदयत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शर्वरी ॥ राज्ञस्तु प्रकृतीः सवीः समयाः प्रेक्ष्य धर्मवित् । इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चात्रवीत् ॥ तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् । धनधान्यवर्ता स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ रामस्तथा सत्यधृतिः सतां धर्ममनुस्मरन् । नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिवोदितः ॥ ६ पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम् । तद्भुङ्क्त्र मुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय ॥७ उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः । कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रत्नान्यभिहरन्तु ते ॥ तच्छ्रवा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिष्छतः । जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया ॥९ स वाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा। विललाप सभामध्ये जगहें च पुरोहितम्॥ चरितव्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः । धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत् ॥ 88 कथं दशरथाज्ञातो भवेद्राज्यापहारकः । राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहाहिसि ॥ १२ च्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीपनहुपोपमः । लब्धुमईति काक्तस्थो राज्यं दशरथो यथा ॥ १३ अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि । इक्ष्वाकूणामहं लेकि भवेयं कुलपांसनः ॥ १४ यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तद्पि रोचये। इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः॥

<sup>्</sup> $oldsymbol{1}$ . प्रकृष्टेर्वर्सिष्टृादिभिर्गृहीताम् अधिष्ठितामित्यर्थः । अरुङ्ध्यनियमसंपन्नामिति वा $oldsymbol{1}$ ाः

राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः । त्रयाणामपि लोकानां राज्यमर्हति राघवः ॥ १६ र तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं शुत्वा सर्वे सभासदः । हर्षान्मुमुचुरश्रूणि रामे निहितचेतसः ॥ यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात्। वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो छक्ष्मणस्तथा ॥ १८ सर्वोपायं च वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं वनात् । समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनाम् ॥ १९ विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकतक्षकाः । प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रापि मम रोचते ॥ २० एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम् ॥ २१ तूर्णसुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात् । यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं वलं चैव समानय ॥ २२ एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । प्रहृष्टः सोऽदिशत्सर्वं यथासंदिष्टिमिष्टवृत् ॥ ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो वलाध्यक्षा वलस्य च । श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने ॥ २४ ततो योधाङ्गनाः सर्वा भर्तून् सर्वान् गृहे गृहे। यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्पिताः॥ २५ ते हयैगीरथैः शीद्रैः स्यन्दनैश्च महाजवैः । सह योधैर्वलाध्यक्षा वलं सर्वमचोद्यन् ॥ २६ सजं तु तद्वलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसंनिधौ । रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पार्श्वतोऽत्रवीत् ॥ २७ भरतस्य तु तस्याज्ञां प्रतिगृद्य प्रहर्षितः । रथं गृहीत्वा प्रययौ युक्तं परमवाजिभिः ॥ २८

स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान् ब्रुवन् सुयुक्तं दृढसत्यविक्रमः ।
गुरुं महारण्यगतं यश्चस्विनं प्रसादियण्यन् भरतोऽव्रवीत्तदा।।
र्षु समुत्थाय सुमन्त्र गच्छ वलस्य योगाय वलप्रधानान् ।
आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय।।
स सूतपुत्रो भरतेन सम्यगाञ्चापितः संपरिपूर्णकामः ।
शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् वलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनं च।।
रिश्ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवैदया वृपलाश्च विप्राः ।
अयूयुजन्नुष्ट्रथान् खरांश्च नागान् ह्यांश्चेव कुलप्रसूतान् ॥
रिश्ततः

इत्यार्प श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सेनाप्रस्थापनं नाम द्वयशीतितमः सर्गः

### त्र्यशीतितमः सर्गः

#### भरतवनप्रस्थानम्

ततः समुित्थतः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम् । प्रययौ भरतः शीवं रामदर्शनकाङ्क्षयाः ॥ १०० अत्रतः प्रययुक्तस्य सर्वे मिनत्रपुरोधसः । अधिरुह्य हयैर्युक्तान् रथान् सूर्यरथोपमान् ॥ २

नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्<sup>१</sup>।। 3 , पष्टी रथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्त्रिनम् ॥ 8 शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम् । अन्वयुर्भरतं यान्तं सत्यसन्धं जितेन्द्रियम् ॥ ५ कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । रामानयनसंहृष्टा ययुर्यानेन भास्वता ॥ Ę प्रयाताश्चार्यसङ्घाता रामं द्रष्टुं सलक्ष्मणम् । तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ मेघदयामं महावाहुं स्थिरसत्त्वं दृढत्रतम्। कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्।। दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति राघवः । तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्त्रिव भास्करः ॥ 9 इत्येवं कथयन्तस्ते संप्रहृष्टाः कथाः ग्रुभाः । परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुर्नागरिका जनाः॥१० ये च तत्रापरे सर्वे संमता ये च नैगमाः । रामं प्रतिययुर्हेष्टाः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ॥ ११ मणिकाराश्च ये केचित्कुम्भकाराश्च शोभनाः । सूत्रकर्मकृतश्चैव ये च शस्त्रोपजीविनः ॥ १२ मायूरकाः क्राकचिका रोचका वेधकास्तथा। दन्तकाराः सुधाकारास्तथा गन्धोपजीविनः॥ १३ सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलकारकाः । स्नापकोच्छादका वैद्या धूपकाः शौण्डिकास्तथा ॥ रजकास्तन्तुवायाश्च प्रामघोपमहत्तराः । शैद्धपाश्च सह स्त्रीभिर्ययुः कैवर्तकास्तथा ॥ १५ समाहिता वेद्विदो ब्राह्मणा वृत्तसंमताः । गोरथैर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः ॥ १६ सुवेपाः शुद्धवसनास्ताम्रमृष्टानुलेपनाः । सर्वे ते विविधैर्यानैः शनैर्भरतमन्वयुः ॥ १७ प्रहृष्टमुदिता सेना सान्वयात्कैकयीसुतम् । भ्रातुरानयने यान्तं भरतं भ्रातृवत्सलम् ॥ 86 ंते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरैः । समासेदुस्ततो गङ्गां शृङ्गिवेरपुरं प्रति ॥ १९ यत्र रामसखो वीरो गुहो ज्ञातिगणैर्वृतः । निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन् ॥ २० उपेत्य तीरं गङ्गायाश्चऋवाकैरलंकृतम् । व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१ ्निरीक्ष्यानुगतां सेनां तां च गङ्गां शिवोदकाम् । भरतः सचिवान् सर्वानव्रवीद्वाक्यकोविदः ॥ निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण<sup>1</sup> सर्वतः। विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इदानीमिमां नदीम् ॥ २३ दातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । औध्वदेहिनिमित्तार्थमवतीर्योदकं नदीम् ॥ २४ तस्यैवं ब्रुवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः । न्यवेशयंस्तां रछन्देन स्वेन स्वेन पृथकपृथक् ॥ निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीं चमूं विधानैः परिवर्हशोभिनीम् ।

उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्तयानो भरतो निवर्तनम् ॥ २६

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतवनप्रस्थानं नाम त्र्यशीतितमः सर्गः

<sup>1.</sup> स्वस्वेच्छानुरूपम्। १. इदमर्थम् ख. नास्ति। २. कम्वलधावकाः च. छ.।

## चतुरशीतितमः सर्गः

#### गुहागमनम्

ततो निविष्टां ध्विजनीं गङ्गामन्वाश्रितां नदीम्। निपादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातीन् संत्वरितोऽत्रवीत् ॥ महतीयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते । तस्यान्तं नाधिगच्छामि मनसापि विचिन्तयन् ॥२ यथा तु खळु दुर्बुद्धिभेरतः स्वयमागतः । स एप हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ बन्धयिष्यति वा 'दाशानथ वास्मान् विधष्यति। अथ दाशर्थि रामं पित्रा राज्याद्विवासितम्।। संपन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम् । भरतः कैकयीपुत्रो हन्तुं तसुपगच्छति ॥ भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरिथर्मम । तस्यार्थकामाः संनद्धा गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत ॥ तिष्ठन्तु सर्वे दाशाश्च गङ्गामन्वाश्रिता नदीम् । जालयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः ॥ ७ नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम् । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोद्यत्।। यदा तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । सेयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्य तरिष्यति ॥ इत्युक्त्वोपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधूनि च । अभिचकाम भरतं निपादाधिपतिर्गुहः ॥ तमायान्तं तु संप्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान् । भरतायाचनक्षेऽथ विनयज्ञो विनीतवत् ॥ एष ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः । कुशलो दण्डकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा ॥ १२ तस्मात्पद्यतु काकुत्स्थ त्वां निपादाधिपो गुहः । असंशयं विजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥ एतत् वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद्भरतः शुभम् । उवाच वचनं शीवं गुहः परयतु मामिति ॥ १४ लब्ध्वाभ्यतुज्ञां संहष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । आगम्य भरंत प्रह्वो गुहो वचनमत्रवीत् ॥ १५ निष्कुटश्चैव देशोऽयं विद्यताश्चापि ते वयम् । निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस ॥ १६ अस्ति मूळं फळं चैव निषादैः समुपाहृतम् । आर्द्रमां सं च शुब्कं च वन्यं चोचावचं महत् ॥ आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यतीमां विभावरीम्। अर्चितो विविधैः कामैः खः ससैन्यो गमिष्यसि

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गुहागमनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः

### पञ्चाशीतितमः सर्गः

#### गुहसमागमः

एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहम् । प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वक्यं हेत्वर्थसंहितम् ॥ १ ऊर्जितः खळु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । यो मे त्वमीदशीं सेनामेकोऽभ्यर्चितुमिच्छिस इत्युक्त्वा तु महातेजा गुहं वचनमुक्तमम् । अत्रवीद्भरतः श्रीमान्निषादाधिपतिं पुनः ॥ ३

१. पाशै: पुना.।

२१

२२

/ कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह । गह्नोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥ 8 ्तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । अव्रवीत्प्राञ्जिटिर्वाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ ų दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहिताः । अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः॥६ काचित्र दुष्टो ब्रजासि रामस्याञ्चिष्टकर्मणः । इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे ॥ तमेवमभिभापन्तमाकाश इव निर्मलः । भरतः ऋक्णया वाचा गुहं वचनमत्रवीत् ॥ मा भूत्स कालो यत्कष्टं न मां शङ्कितुमईसि। राघवः स हि मे भ्राता ब्येष्टः पितृसमी मतः॥ तं निवर्तियतुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम् । वुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यं व्रवीमि ते ॥ स तु संहष्टवदनः शुःचा भरतभाषितम् । पुनरेवात्रवीद्वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११ धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पद्यामि जगतीतले । अयल्लादागतं राष्यं यस्त्वं त्यक्तिमिहेच्छिस ॥ शाश्वती खलु ते कीर्तिर्ह्योकाननुचिरिष्यति । यस्त्वं कृच्हृगतं रामं प्रत्यानियनुमिच्छिस ॥१३ एवं संभापमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । वभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १४ संनिवेदय स तां सेनां गुहेन परितोपितः । शत्रुन्नेन सह श्रीमाञ्शयनं पुनरागमत् ॥ १५ रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । उपिथतो ह्यनर्हस्य धर्मप्रेक्षस्य तादृशः ॥ १६ 🤞 अन्तर्दाहेन दहनः संतापयति राघवम् । वनदाहाभिसंतप्तं गूढोऽग्निरिच पादपम् ॥ १७ प्रसृतः । सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाभिसंभवम् । यथा सूर्यौशुसंतप्तो हिमवान् प्रसृतो हिमम् ॥ ध्याननिर्दरशैलेन विनिःश्वसितधातुना । दैन्यपादपसङ्घेन शोकायासाधिशृङ्गिणा ॥ १९ प्रमोहानन्तसत्त्वेन संतापौपिधवेणुना । आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकयीसुतः ॥ २०

विनिःश्वसन् वै भृशदुर्मनास्ततः प्रमृद्धसंज्ञः परमापदं गतः ।

शमं न छेभे हृद्यज्वरार्दितो नर्पभो यूथह्तो यथर्पभः ॥

गुहेन सार्धं भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः ।

सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनर्गुहः समाश्वासयद्यजं प्रति ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्तिकायां संहितायाम्

अयोध्याकाण्डे गुहसमागमो नाम पञ्चाशीतितमः सर्गः

### षडशीतितमः सर्गः गृहवाक्यम्

आचचक्षेऽथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥

<sup>1.</sup> प्रसृतः प्रस्नावयामासेत्यर्थः ।

तं जायतं गुणैर्युक्तं वरचापेषुधारिणम् । भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणमत्रवम् ॥ इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता । प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः। धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम्।। न हि रामात्त्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । मोत्सुको भूर्ववीम्येतद् यसत्यं तवायतः ॥ अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहद्यशः । धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थावाप्तिं च केवलाम् ॥ सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । रक्षिण्यामि धनुष्पाणिः संर्वैः स्वैज्ञीतिभिः सह।। न हि मेऽविदितं किंचिद्वनेऽस्मिश्चरतः सदा। चतुरङ्गं द्यपि वलं प्रसहेम वयं युधि॥ एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपद्यता ॥ कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया। शक्या निद्रा मया छव्धुं जीवितं वा सुखानि वा॥१० यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसिह्तुं युधि । तं पत्रय गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ ११ महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः । एको वदारथस्यैप पुत्रः सदृशलक्ष्णः ॥ अस्मिन् प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ विनद्य सुमहानादं अमेणोपरताः स्त्रियः । निर्धोपोपरतं नूनमद्य राजनिवेशनम् ॥ कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। नाशंसे यदि जीवेयुः सर्वे ते शर्वरीमिमाम् ॥ १५ जीवेदिप हि मे माता शत्रुझस्यान्ववेक्षया। दुःखिता या तु कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति।।१६ अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम् । राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनिद्याप्यति ॥१७ सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम् ॥ ्रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम् । हर्म्थप्रासादसंपन्नां सर्वरत्नविभूपिताम् ॥ १९ गजाश्वरथसंबाधां तूर्यनाद्विनाद्तिम् । सर्वकल्याणसंपूर्णां हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥ २० आरामोद्यानसंपन्नां समाजोत्सवशाछिनीम् । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥२१ अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्धं कुशिलना वयम्। निवृत्ते समये हास्मिन् सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ परिदेवयमानस्य तस्यैवं सुमहात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥ प्रभाते विमले सूर्ये कारियत्वा जटा उभौ । अस्मिन् भागीरथीतीरे सुखं संतारितौ मया।। जटाधरौ तौ द्रुमचीरवाससौ महावलौ कुञ्जरयूथपोपमौ ।

वरेषुचापासिधरी परंतपी व्यवेक्षमाणी सह सीतया गती ।। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गुहवाक्यं नाम षडशीतितमः सर्गः

२५

<sup>1.</sup> एक इति मुख्य इत्यर्थः । राज्याई इति | इत्यनेन चान्वितम् । यावत् । दशरथस्येतिपदं पुत्र इत्यनेन सदृशलक्षण । १. जटाबुभो च.

### सप्तार्शातितमः सर्गः रामशयनादिप्रश्नः

् र्हन्य बचनं श्रुत्वा भरतो भृज्ञमप्रियम् । ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छूतमप्रियम् ॥ Ş सुकुनारो नहासत्त्वः सिंहस्कन्धो महासुजः । पुण्डरीकविद्यालाक्ष्स्तरुणः प्रियदर्शनः ॥ ર प्रसायस्य सुहूर्तं तु कालं परमदुर्मनाः । पपात<sup>¹</sup> सह्सा तोत्रेर्हिद् विद्ध इव द्विपः ॥ तदबस्यं हु सरतं शत्रुद्गोऽनन्तरस्थितः । परिष्यज्य करोदोचैर्विसंज्ञः शोककिरीतः ।। ततः सर्वाः समापेतुमीतरो भरतस्य ताः । उपवासकृशा दीना भर्तुवर्यसनकिशताः ॥ नाञ्च तं पतितं भूमी क्दन्यः पर्यवारयन् । कौसल्या त्वनुसृत्यैनं दुर्मनाः परिषस्वजे ॥ बत्सला स्वं यथा वत्समुपगृद्य तपस्विनी । परिपप्रच्छ भरतं **रुदन्ती शोककर्शिता** ॥ पुत्र व्याधिर्न ते कञ्चिच्छरीरं परिवाधते । अद्य राजकुरुस्यास्य त्वद्धीनं हि जीवितम् ॥ त्वां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । वृत्ते दृशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥ किन्हु स्टब्सण पुत्र श्रुतं ते किंचिद्प्रियम् । पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥ त सुहूर्त समायन्य रुद्देव महायशाः । कौसल्यां परिसान्त्व्येदं गुहं वचनमत्रवीत् ॥ भाता ने कावसद्रात्रिं क सीता क च लक्ष्मणः। अस्वपच्छयने कस्मिन् किं सुक्त्वा गुह शंस मे ॥ सोऽत्रवीद्भरतं हृष्टो निपादाधिपतिगुंहः । यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथौ ॥ अत्रमुचावचं भक्षाः फलानि विविधानि च । रामायाभ्यवहारार्थं वहु चोपहृतं मया ॥ तत्सर्वं प्रस्ततुज्ञासीद्रामः सस्यपराक्रमः । न तु तत्प्रस्यगृहात्स क्षत्त्रधर्ममनुस्मरन् ॥ न ह्यस्माभिः प्रतित्राह्यं सखे देयं तु सर्वदा । इति तेन वयं राजन्नतुनीता महात्मना ॥ लक्ष्मणेन समानीतं पीत्वा वारि महात्मना । औपवास्यं तदाकार्पीद्राघवः सह सीतया॥ १७ ततस्तु जलहोपेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा । वाग्यतास्ते त्रयः सन्ध्यां समुपासत संहिताः॥१८ सीनित्रिन्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरं शुभम् । स्वयमानीय वहींषि क्षिप्रं राघवकारणात्।।१९ तस्मिन् समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया । प्रक्षाल्य च तयोः पादावपचकाम छक्ष्मणः॥ एतत्तिहर्द्धान् लिमदमेव च तत्तृणम् । यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिं तां शयितावुभौ ॥२१ नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्ग्लित्रवाञ्ज्ञरैः सुपूर्णाविपुधी परंतपः। महद्भनुः सञ्यमुपोह्य लक्ष्मणो निज्ञामितप्टत्परितोऽस्य केवलम् ॥ २२ ततस्त्वहं चोत्तमयाणचापधृत्सिथतोऽभवं तत्र स यत्र छक्ष्मणः। २३

अतिन्द्रिभिज्ञीतिभिरात्तकार्मुकैः सहेन्द्रकरुपं परिपालयंस्तदा ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामशयनादिप्रश्नो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः

१. ससाद ख. व. म.

## अष्टाशीतितमः सर्गः

## शय्यानुवीक्षणम्

| तच्छूत्वा निपुणं सर्वे भरतः सह मन्त्रिभिः । इङ्गुदीमूलमागम्य रामशय्यामवक्ष्य तीम्॥         | X   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अव्रवीज्ञननीः सर्वो इह तेन महात्मना । शर्वरी शयिता भूमाविद्मस्य विमर्दितम् ॥               | २   |
| महासागकुळीनेन सहाभागेन धीमता । जातो दशरथेनोर्व्या न रामः स्वप्तुमहिति ॥                    | ३   |
| अजिनोत्तरसंस्तीर्णे वरास्तरणसंवृते । शयित्वा पुरुपव्याद्यः कथं शेते महीतले ॥               | 8   |
| प्रासादात्रविमानेषु वलभीषु च सर्वदा । हैमराजतभौमेषु वरास्तरणशालिषु ॥                       | ų   |
| पुष्पसंचयचित्रेषु चन्दनागरुगन्धिषु । पाण्डराभ्रप्रकाशेषु शुकसङ्घरतेषु च ॥                  | Ę   |
| प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु । उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाछ्चनभित्तिषु ॥              | હ   |
| गीतवादित्रनिर्घोषैर्वराभरणनिःस्वनैः । मृदङ्गवरशब्दैश्च सततं प्रतिवोधितः ॥                  | 6   |
| वन्दिभिर्वन्दितः काले बहुभिः सूतमागधैः । गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च प्रंतपः ॥            | ዓ   |
| अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति माम् । मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मति       | :11 |
| न नूनं दैवतं किञ्चित्कालेन वलवत्तरम् । यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेत सः ॥ १                 | ? ? |
| विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदर्शना । दियता शियता भूमौ स्तुपा दशरथस्य च ॥ १                | २   |
| इयं शय्या मम भ्रातुरिदं हि परिवर्तितम् । स्थण्डिले कठिने सर्वं गात्रैर्विमृदितं तृणम् ।। १ | ३   |
| मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिञ्शयने शुभा । तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकविन्दवः         | 11  |
| उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा । तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ॥ १        | Ļ   |
| मन्ये भर्तुः सुखा शय्या येन वाला तपस्विनी । सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली           |     |
| हा हतोऽस्मि नृशंसोऽहं यत्सभार्यः कृते मम । ईहशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथवत्              |     |
| सार्वभौमकुले जातः सर्वलोकसुखावहः । सर्वलोकप्रियस्यक्त्वा राज्यं सुखमनुत्तमम् ॥ १           |     |
| कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियद्र्शनः । सुखभागी न दुःखार्हः शियतो सुवि राघवः             |     |
| धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः । भ्रातरं विषमे काले यो राममनुवर्तते ॥ २              |     |
| सिद्धार्था खलु वैदेही पतिं यानुगता वनम्। वयं संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥२          |     |
| अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मे । गते दशरथे स्वर्गं रामे चारण्यमाश्रिते ॥ २          |     |
| न च प्रार्थयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम् । वनेऽपि वसतस्तस्य वाहुवीर्याभिरक्षिताम् ॥ २        | ₹,  |
| शून्यसंवरणारक्षामयन्त्रितहयद्विपाम् । अपावृतपुरद्वारां राजधानीमरिक्षताम् ॥                 |     |
| अप्रहृष्टबलां न्यूनां विषमस्थामनावृताम् । शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान् विषक्ततानिव।।२     |     |
| अद्य प्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्॥२             | १६  |
|                                                                                            |     |

३०

तस्यार्थमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने । तं प्रतिश्रवमामुच्य नास्य मिण्या भविष्यति ॥ वसन्तं श्रातुरर्थाय शत्रुश्रो मानुवत्स्यति । लक्ष्मणेन सह त्वार्यो ह्ययोध्यां पालयिष्यति ॥ अभिषेक्ष्यन्ति काक्तस्थमयोध्यायां द्विजातयः । अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम् ॥ प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि नाभिपत्स्यते ।

ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवं वनेचरं नाहिति मासुपेक्षितुम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वार्त्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहितकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे शय्यानुवीक्षणं नाम अष्टाशीतितमः सर्गः

### एकोननवतितमः सर्गः

#### गङ्गातरणम्

व्युप्य रात्रिं तु तत्रेव गङ्गाकुले स राघवः । भरतः कस्यमुत्थाय शत्रुन्नमिदमत्रवीत् ॥ शत्रुत्रोत्तिष्ट किं शेपे निपादाधिपतिं गुहम् । शीव्रमानय भद्रं ते तारिष्ठिष्यति वाहिनीम् ॥ २ जागिम नाहं स्विपिमि तमेवार्यं विचिन्तयन् । इस्रोवमत्रवीद्भात्रा शत्रुत्रोऽपि प्रचोद्तिः ॥ ३ इति संवद्तोरेवमन्योन्यं नरसिंह्योः । आगत्य प्राञ्जलिः काले गुहो भरतमत्रवीत् ॥ कचित्सुखं नदीतीरेऽवात्सीः काकुत्स्य शर्वरीम् । कचित्ते सह सैन्यस्य तावत्सर्वमनामयम्॥५ गुहस्य तत्तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम् । रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीद्मव्रवीत् ॥ ६ सुखा नः शर्वरी राजन् पृजिताश्चिप ते वयम् । गङ्गां तु नौभिर्वह्वीभिर्दाशाः संतारयन्तु नः॥ ततो गुहः संत्वरितं श्रुत्वा भरतशासनम् । प्रतिप्रविदय नगरं तं ज्ञानिजनमत्रवीत् ॥ डत्तिष्टत प्रवुध्यध्वं भद्रमस्तु च वः सदा । नावः समनुकर्षध्वं तारियष्याम वाहिनीम् ॥ ९ ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्। पद्ध नावां शतान्याशु समानिन्युः समन्ततः ॥ अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधरा वराः । शोभमानाः पताकाभिर्युक्तवाताः सुसंहताः ॥ ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंवृताम् । सनिद्घोपां कल्याणीं गुहो नावसुपाहरत्॥१२ तामारुरोह भरतः शत्रुन्नश्च महायशाः । कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥ पुरोहितश्च तत्पूर्व गुरवो ब्राह्मणाश्च ये । अनन्तरं राजदारास्तथैव शकटापणाः ॥ आवासमादीपयतां तीर्थं चाप्यवगाहताम् । भाण्डानि चाददानानां घोपस्त्रिदिवमस्पृशत्॥१५ पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशैरिधिष्ठिताः । वहन्त्यो जनमारूढं तदा संपेतुराशुगाः ॥ १६ नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्काश्चिच वाजिनाम् । काश्चिदत्र वहान्ति स्म यानयुग्यं महाधनम् ॥

<sup>1.</sup> तं प्रतिश्रवं रामकृतां प्रतिशाम् आमुच्य | सुखं वने वत्स्यामिः तेनास्य प्रतिशावावयं मिथ्या न स्वयं गृहीत्वा रामस्यार्थे उत्तरं प्रतिशाशेषभूतं कालमहं | भविष्यतीत्पर्थः।

ताः स्म गत्वा परं तीरसवरीप्य च तं जनम्। निवृत्ताः काण्डिचत्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः।। स्वैजयन्तास्तु गजा गजारोहप्रचोदिताः। तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सध्वजा इव पर्वताः।। १९ विवश्चाक्रुह्श्चान्ये प्रवैस्तेक्रस्तथापरे। अन्ये कुम्भघटैस्तेक्ररन्ये तेक्ष्च वाहुभिः।। २० सा पुण्या ध्विजनी गङ्गां दाशैः संतारिता स्वयम्। मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्।।

आश्वासियत्वा च चमूं महात्मा निवेशियत्वा च यथोपजोषम् ।

२२

२३

द्रष्टुं भरद्वाजमृषिप्रवर्यमृत्विग्वृतः सन् भरतः प्रतस्थे ॥

स त्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य ।

दद्शी रम्योटजवृक्षषण्डं महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम् ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गङ्गातरणं नाम एकोननवतितमः सर्गः

### नवतितमः सर्गः

#### भरद्वाजाश्रमनिवासः

भरद्वाजाश्रमं दृष्ट्वा क्रोशादेव नर्र्षभः । वलं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १ पद्भ्यामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः । वसानो वाससी क्ष्मेमे पुरोधाय पुरोधसम् ॥२ ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः । मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम् ॥ ३ विसष्ठमथ दृष्ट्वेव भरद्वाजो महातपाः । संचचालासनात्तूर्णं शिष्यानर्घ्यमिति व्रुवन् ॥ ४ समागम्य विसष्ठेन भरतेनाभिवादितः । अवुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम् ॥ ५ ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात्फलानि च । आनुपूर्व्याच धर्मज्ञः पत्रच्छ कुशलं कुले॥६ अयोध्यायां वले कोशे मित्रेष्विप च मन्त्रिषु । जानन् दशरथं वृत्तं न राजानमुदाहरत् ॥ ७ विसष्ठो भरतश्चेनं पत्रच्छतुरनामयम् । शरीरेऽप्रिषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ८ तथिति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महातपाः । भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्त्रेहवन्धनात् ॥ ९ किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः । एतदाचक्ष्व मे सर्वं न हि मे शुध्यते मनः ॥ १० सुषुवे यमित्रन्नं कौसल्यानन्दवर्धनम् । श्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रत्नाजितो वनम् ॥ ११ तियुक्तः स्त्रीनियुक्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः। वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दशा।१२ कचिन्न तस्यापापस्य पापं कर्तुमिहेच्छसि । अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥१३ ५ एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह । पर्यश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसज्जमानया ॥ १४ हतोऽसि यदि मामेवं भगवानिप मन्यते । मत्तो न दोषमाशङ्के नैवं मामनुशाधि हि ॥१५

१. ऋत्विक्सदस्यैः पुना.। २. ८-९ श्लोको ख. न स्तः

नि चैतिद्धं माता मे यद्वोचन्मदन्तरे । नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाद्दे ॥ १६ अहं तु तं नरव्याव्रमुपयातः प्रसाद्कः । प्रतिनेतुमयोध्यां च पादो तस्याभिवन्दितुम् ॥ १७ तं मामेवंगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमहिसि । शंस मे भगवन् रामः क संप्रति महीपितः ॥ १८ विस्ष्रादिभिर्ऋत्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः । उवाच तं भरहाजः प्रसादाद्भरतं वचः ॥ १९ त्वय्येतत्पुरुपव्याव्र युक्तं राघववंशके । गुरुवृत्तिर्दमश्चेव साधृनां चानुयायिता ॥ २० जाने चैतन्मनःस्यं ते हढीकरणमस्त्वित । अष्टच्छं त्वां तथात्यर्थं कार्तिं समिवर्धयन् ॥ २१ जाने च रामं धर्मझं ससीतं सहलक्ष्मणम् । असी वसित ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ ॥२२ श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभः । एतं मे कुरु सुप्राझ कामं कामार्थकोविद ॥

ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः प्रतीतरूपो भरतोऽत्रबीद्वचः । चकार बुद्धिं च तदा तदाश्रमे निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ २४

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरद्वाजाश्रमनिवासी नाम नवतितमः सर्गः

## एकनवतितमः सर्गः भरद्वाजातिध्यम

कृतवुद्धि निवासाय तत्रैव स मुनिस्तथा । भरतं कैकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत् ॥ अत्रवीद्भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम् । पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं वने यदुपपद्यते ॥ २ अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव । जाने त्वां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त्वं येन केनचित् ॥ 3 सेनायास्तु तवैतस्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम् । मम प्रीतिर्यथारूपा त्वमर्हो मनुजाधिप ॥ ४ किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे वलमिहागतः । कस्मान्नेहोपयातोऽसि सवलः पुरुपर्षभ ॥ भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जिहिस्तं तपोधनम् । ससैन्यो नोपयातोऽस्मि भगवन् भगवद्भयात् ॥६ राज्ञा च भगवित्रित्यं राजपुत्रेण वा सदा । यह्नतः परिहर्तव्या विपयेषु तपस्विनाम् ॥ वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः । प्रच्छाच भगवन् भूमिं महतीमनुयान्ति माम् ॥ ते वृक्षानुद्कं भूमिमाश्रमेपूटजांस्तथा । न हिंस्युरिति तेनाहमेक एव समागतः ॥ ९ आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्पिणा । ततस्तु चक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम् ॥ १० अग्निज्ञालां प्रविज्ञयाथ पीत्वापः परिमृज्य च । आतिथ्यस्य क्रियाहेतेविश्वकर्माणमाह्वयत् ॥ ्र आह्वये विश्वकर्माणमहं त्वष्टारमेव च । आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्।। १२ आह्नये लोकपालांस्नीन् देवाञ्सकमुखांस्तथा । आतिथ्यं कर्तुमिच्लामि तत्र मे संविधीयताम् ॥

प्राक्स्रोतसञ्च या नद्यः प्रत्यक्स्रोतस एव च । पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वेशः ॥ अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्टिताम् । अपराश्चोदकं ज्ञीतमिक्षुकाण्डरसोपमम् ॥ आह्नये देवगन्धर्वान् विश्वावसुहहाहुहून् । तथैवाप्सरसो देवीर्गन्धर्वीश्चापि सर्वशः ॥ घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुसाम् । नागद्दन्तां च हेमां <sup>च १</sup>हेमामद्रिकृतस्थलाम् ॥ शकं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च योषितः । सर्वोस्तुम्बुरुणा सार्धमाह्वये सपरिच्छदाः ॥१८ वनं कुरुषु यद्दिव्यं वासोभूषणपत्रवत् । दिव्यनारीफळं शश्वत्तत्कीवेरिमहेतु च ॥ इह से भगवान् सोमो विधत्तामन्रमुत्तमम्। भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च छेह्यं च विविधं बहु ॥ विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥ एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च । शिक्षास्वरसमायुक्तं तपसा चाववीन्मुनिः॥ सनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः । आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक् ॥ मलयं द्रुंरं चैव ततः स्वेद्नुदोऽनिलः । उपस्पृत्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखः शिवः ॥ ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुसुमवृष्टयः । दिव्यदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे ॥ २५ प्रवबुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः । प्रजगुर्देवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरांन् ॥ २६ स शब्दो द्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च । विवेशोचावचः ऋक्ष्णः समो लयगुणान्वितः ॥ तस्मिन्नुपरते शव्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम् । दद्शे भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः ॥ २८ बभूव हि समा भूमिः समन्तात्पञ्चयोजनम् । शाद्वलैर्वहुभिरुछन्ना नीलवैद्वर्यसंनिभैः ॥ २९ तस्मिन् बिल्वाः कपित्थाश्च पनसा वीजपूरकाः । आमलक्यो वभूवुश्च चूताश्च फलभूषणाः॥ उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत् । आजगाम नदी दिव्या तीरजैर्वहुभिर्वृता ॥ चतुःशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम् । हर्म्येप्रासादसंवाधास्तोरणानि शुभानि च ॥ सितमेघनिसं चापि राजवेदम सुतोरणम् । दिव्यमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम् ॥ ३३ चतुरश्रमसंवाधं शयनासनयानवत् । दिव्यैः सर्वरसेर्युक्तं दिव्यभोजनवस्रवत् ॥ ३४ उपकल्पितसर्वान्नं धौतिनिर्मेलभाजनम् । क्लप्तसर्वासनं श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम् ३५ प्रविवेश महावाहुरनुज्ञातो महर्षिणा । वेश्म तद्रत्रसंपूर्णं भरतः कैकयीसुतः ॥ ३६ अनुजग्मुश्च तं सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । वभूवुश्च मुदा युक्ता दृष्ट्वा तं वेश्मसंविधिम् ॥ तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च । भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत् ॥ आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । वालव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ ३९ आनुपूर्व्यानिषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः । ततः सेनापितः पश्चात्प्रशास्ता च निषेद्तुः ॥४० ततस्तत्रं मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः । उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात् ॥ 83

<sup>,</sup> १. हिमाम् इति गो. पाठान्तरम्।

ितासामुभयतःकृलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः । रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः ॥४२ ्रतेनैव च मुहूर्तेन दिन्याभरणभूपिताः । आगुर्विशतिसाहस्रा ब्रह्मणा प्रहिताः स्त्रियः ॥ सुवर्णमणिसुक्ताभिः प्रवालेन च शोभिताः । आगुर्विशतिसाहस्राः कुवेरप्रहिताः स्त्रियः ॥ ४४ याभिर्गृहीतः पुरुषः सोन्माद इव छक्ष्यते । आगुविँशतिसाहस्रा नन्दनाद्प्सरोगणाः ॥ ४५ नारदस्तुम्बुरुगोंपः प्रभया सूर्यवर्चसः । एते गन्धर्वराजानो भरतस्याव्रतो जगुः ॥ अलम्बुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । उपानृत्यंस्तु भरतं भरद्वाजस्य शासनात् ॥ ४७ यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने । प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४८ विल्वा मार्दक्षिका आसन्कांस्ययाहा विभीतकाः। अश्वत्था नर्तकाश्चासन्भरद्वाजस्य शासनात् ततः सरलतालाश्च तिलका नक्तमालकाः। प्रहृष्टास्तत्र संपेतुः कुट्जा भूत्वाथ वामनाः॥ ५० शिंशपामलकीजम्च्यो याश्चान्याः कानने लताः । प्रमदाविष्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमेऽवसन् ॥ सुराः सुरापाः पिवत पायसं च बुभुक्षिताः। मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यावदिच्छथ¹॥ उच्छाद्य<sup>2</sup> स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु । अप्येकमेकं पुरुपं प्रमदाः सप्त चाष्ट च ॥ ५३ संवाहन्त्यः समापेतुर्नार्यो रुचिरलोचनाः । परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः॥ ५४ ह्यान् गजान् खरानुष्टांस्तथैव सुरभेः सुतान् । अभोजयन् वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि । इक्ष्रंश्च मधु लाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् । इक्ष्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ॥ ंनाश्ववन्धोऽश्वमाजानात्र गजं कुञ्जरत्रहः । मत्तप्रमत्तमुदिता चमूः सा तत्र संवभौ ॥ तर्पिताः सर्वकामैस्ते रक्तचन्द्रनरूपिताः । अप्सरोगणसंयुक्ताः सैन्या वाचमुदैरयन् ॥ नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्। कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्।। इति पादातयोधाश्च हस्यश्वारोहवन्धकाः । अनाथास्तं विधि लब्ध्वा वाचमेतासुदैरयन् ॥६० संप्रहृष्टा विनेदुरते नरास्तत्र सहस्रशः । भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चानुवन् ॥ नृद्धन्ति स्म हसन्ति स्म गायन्ति स्म च सैनिकाः। समन्तात्परिधावन्ति माल्योपेताः सहस्रशः ततो भक्तवतां तेपां तद्त्रममृतोपमम् । दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवद्भक्षणे मतिः ॥ ६३ प्रेप्याञ्चेट्यश्च वध्वश्च वलस्थाश्च सहस्रशः । वभूवुस्ते भृशं तृप्ताः सर्वे चाहतवाससः ॥६४ कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्च गोऽश्वाश्च मृगपक्षिणः । वभूतुः सुभृतास्तत्र नान्यो ह्यन्यमकरपयत् ॥ नाग्रुक्कवासास्तत्रासीत्क्षुधितो मिलनोऽपि वा। रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददृदयत ।। ६६ आजैश्चापि च वाराहैर्निष्ठानवरसंचयैः । फलिन्व्यृहसंसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः ॥ पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्रस्यात्रस्य चाभितः । दृदशुर्विस्मितास्तत्र नरा छौहीः सहस्रशः॥६८

इच्छथेति एनमारानस्तत्रत्यैः शुश्रुवे इति
 रोपः ।
 तेलादिना शरीरमर्दनं कृत्वेति गोविन्दराजः।

१. अस्यानन्तरम्—मालती मिछका जाति-र्याश्चान्याः कानने लताः—इति च

वभू बुर्वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः । ताश्च कामहुचा गावो हुमाश्चासन् मधुच्युतः ॥ ६९ वाष्यो मैरेयपूर्णाश्च सृष्टमांसचयेर्नृताः । प्रतप्तपिठरैश्चापि मार्गमायूरकोक्छटैः ॥ ७० पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च । न्यर्जुदानि च पात्राणि ज्ञातकुम्भमयानि च ॥ स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च द्धिपूर्णाः सुसंस्कृताः । योवनस्थस्य गौरस्य किपत्थस्य सुगन्धिनः ॥ हदाः पूर्णा रसालस्य द्ध्वः श्वेतस्य चापरे । वभू बुः पायसस्यान्ये ज्ञकरायाश्च संचयाः ॥ ३० कल्कांत्रचूर्णकषायांश्च स्नानानि विविधानि च । दह्युर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः ॥ ग्रुक्कांत्रमुर्वश्वयात्रियः स्वापते । यादुकोपानहां चैय युग्मान्यत्र सहस्रशः ॥ अञ्चन्तिः कङ्कृतान् कूर्चाञ्चास्त्राणि च धनूषि च । मर्मत्राणानि चित्राणि ज्ञयनान्यासनानि च ॥ प्रतिपानहदान् पूर्णान् खरोष्ट्रगजवाजिनाम् । अवगाद्य सुतीर्थाश्च हदान् सोत्पलपुष्करान् ॥ आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतोयान् सुखाप्तवान् । नील्वेष्ट्यंवर्णाश्च सृदून् यवससंचयान् ॥ निर्वापार्थान् पश्चां ते ददशुस्तत्र सर्वशः । व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तद्बुतम् ॥ ८० दृष्ट्वातिथ्यं कृतं तादग्भरतस्य महर्पिणा । इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने ॥ ८१ सरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्येत्यवर्तत । प्रतिजग्मुश्च ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम् ॥ ८२ सरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वो वराङ्गनाः ॥

तथैव मत्ता मिद्रोत्कटा नरास्तथैव दिव्यागरुचन्द्नोक्षिताः ।
तथैव दिव्या विविधाः स्रगुत्तमाः पृथकप्रकीर्णा मनुजैः प्रमर्दिताः ॥ ८३
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहस्तिकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे भरद्राजातिथ्यं नाम एकनवतितमः सर्गः

# द्धिनवतितमः सर्गः

#### भरद्वाजामन्त्रणम्

ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः। कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामाद्भिजगाम ह ॥ १ तमृषिः पुरुषव्याद्रं प्रेक्ष्य प्राञ्जलिमागतम्। हुताप्तिहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ २ किचदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता। समयस्ते जनः किचदातिथ्ये शंस मेऽनघ॥ ३ तसुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च। आश्रमाद्भिनिष्कान्तमृषिमुत्तमतेजसम्॥ ४ सुखोषितोऽस्मि भगवन् समय्रबलवाहनः। तिर्पतः सर्वकामैश्च सामात्यो भगवंस्त्वया॥ ५ अपेतक्रमसंतापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः। अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः॥ ६ आमन्त्रयेऽहं भगवन् कामं त्वामृषिसत्तम। समीपं प्रिस्थतं भ्रातुर्भेत्रेणेक्षस्य चक्षुषाः॥ ७

आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे ॥ इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातृदर्शनलालसम् । प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ भरतार्धतृतीयेषु योजनेष्वजने वने । चित्रकृटो गिरिस्तत्र रम्यनिर्दरकाननः ॥ १० उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी । पुष्पितद्वमसंच्छन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ 88 अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकृटश्च पर्वतः । तयोः पर्णकुटी तात तत्र ती वसती ध्रुवम् ॥ १२ दक्षिणेनैव मार्गेण सन्यदक्षिणमेव वा । गजवाजिरथाकीर्णां वाहिनीं वाहिनीपते ॥ 83 वाहयस्व महाभागततो द्रक्ष्यसि राघवम् । प्रयाणिमति तच्छूत्वा राजराजस्य योपितः ॥१४ हित्वा यानानि यानाही बाह्मणं पर्यवारयन् । वेपमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ सुनेः। असमृद्धेन कामेन सर्वछोकस्य गर्हिता॥ कैकेयी तस्य जत्राह चरणा सब्यपत्रपा । तं प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महासुनिम् ॥ १७ अद्राद्भरतस्यैव तस्थो दीनमनास्तदा । ततः पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो दृढव्रतः ॥ 86 विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातूणां तथ रायव । एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः ॥ उवाच प्राञ्जिल्भित्वा वाक्यं वचनकोविदः । यामिमां भगवन् दीनां शोकानशनकिशिताम्।। पितुर्हि महिपीं देवीं देवतामिव पद्यसि । एपा तं पुरुपव्याघं सिंहविक्रान्तगामिनम् ॥ २१ कौसल्या सुपुवे रामं धातारमदितिर्यथा । अस्या वामभुजं किष्टा यैपा तिष्ठति दुर्मनाः॥२२ इयं सुमित्रा दु:खार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा । कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पा वनान्तरे॥२३ एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारो देववर्णिनौ । उभौ लक्ष्मणश्तृत्रौ वीरौ सत्यपराक्रमौ ॥२४ यस्याः कृते नरव्यात्रौ जीवनाशमितो गतौ । राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः ॥ २५ क्रोधनामकृतप्रज्ञां दृप्तां सुभगमानिनीम् । ऐश्वर्यकामां कैकेयीमनार्यामार्यरूपिणीम् ॥ ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयाम् । यतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः॥२७ इत्युक्त्वा नरज्ञार्वृत्लो वाष्पगद्गद्या गिरा । स निज्ञश्वास ताम्राक्षो नागः कुद्ध इव श्वसन् ॥ भरद्वाजो महर्पिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तथा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवत् ॥ न दोपेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया । रामप्रत्राजनं होतत्स्रुखोद्कं भविष्यति ॥ देवानां दानवानां च ऋपीणां भावितात्मनाम् । हितमेव भविष्यद्धि रामप्रब्राजनादिह ॥ ३१ अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम्। आमन्त्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामित्यचोद्यत्॥ ततो वाजिरथान् युक्त्वा दिन्यान् हेमपरिष्कृतान्। अध्यारोहत्प्रयाणार्थी बहून् वहुविधो जनः गजकन्या गजाश्चेव हेमकक्ष्याः पताकिनः । जीमूता इव घर्मान्ते सघोपाः संप्रतिस्थिरे ॥ ३४ विविधान्यिप यानानि महान्ति च छघूनि च । प्रययुः सुमहाहीणि पाँदेरेव पदातयः ॥ ३५ ् अथ यानप्रवेकेस्तु कौसल्याप्रमुखाः स्त्रियः । रामदर्शनकाङ्क्षिण्यः प्रययुर्मुदितास्तदा ॥ ३६ चन्द्रार्कतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम् । आस्थाय प्रययौ श्रीमान् भरतः सपरिच्छदः॥ सा प्रयाता महासेना गुजवाजिरथाकुला । दक्षिणां दिशमावृत्य महामेघ इवोत्थितः ॥ ३८ वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः । गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वपि नदीपु च ॥

सा संप्रहष्टद्विपवाजियोधा वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्घान् । महद्वनं तत्प्रातिगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र ॥

४०

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरद्वाजामन्त्रणं नाम द्विनवतितमः सर्गः

# त्रिनवतितमः सर्गः चित्रकूटवनप्रेक्षणम्

तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः संप्रदुदुवुः ॥ ऋक्षाः पृषतसंङ्घाश्च रूरवश्च समन्ततः । दृश्यन्ते वनवाटेपु गिरिष्वपि नदीपु च ॥ स संप्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः । वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ सागरीघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः । महीं संछादयामास प्रावृषि चामिवान्बुदः ॥ तुरङ्गौघैरवतता वारणैश्च महावलैः । अनालक्ष्या चिरं कालं तस्मिन् काले वभूव भूः ॥ ५ 📜 स गत्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रान्तवाहनः । उवाच भरतः श्रीमान् विसिष्ठं मन्त्रिणां वरम् ॥६ यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव श्रुतं मया । व्यक्तं प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमववीत् ॥७ अयं गिरिश्चित्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी । एतत्प्रकाशते दूरात्रीलमेघनिमं वनम् ॥ गिरे: सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य संप्रति । वारणैरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः ॥ मुख्रन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु । नीला इवातपापाये तोयं तोयधरा घनाः ॥ 80 किंनराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वतम् । मृगैः समन्तादाकीर्णं मकरैरिव सागरम् ॥ ११ एते मृगगणा भान्ति शीव्रवेगाः प्रचोदिताः । वायुप्रविद्धा शरदि मेघराजिरिवाम्बरे ॥ १२ कुर्वन्ति कुसुमापीडाञ्शिरःसु सुरभीनमी । मेघप्रकाशैः फलकेर्दाक्षिणात्या यथा नराः ॥ १३ निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोरप्रदर्शनम् । अयोध्येव जनाकीणी संप्रति प्रतिभाति मे ॥ १४ खुरैहदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाच तिष्ठति । तं वहत्यनिलः शीवं कुर्वनिव मम प्रियम् ॥ १५ स्यन्दनांस्तुरगोपेतान् सूतमुख्यैरिधष्ठितान् । एतान् संपततः शीघं पदय शत्रुघ्न कानने ॥१६ एतान् वित्रासितान् पर्य वर्हिणः प्रियद्र्शनान् । एवमापततः शैलमधिवासं पतत्रिणाम् ॥ अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे । तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो यथा ॥ मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने । मनोज्ञरूपा छक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः ॥ १९

१. वनराजीपु च. छ,

२७

साधु सैन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम् । यथा तौ पुरुपव्यात्रौ दृइयेते रामछक्ष्मणौ भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुपाः शस्त्रपाणयः । विविश्चस्तद्वनं श्रूरा धूमात्रं दृहशुस्ततः ॥ २१ ते समाछोक्य धूमात्रमूचुर्भरतमागताः । नामनुष्ये भवत्यग्निव्यक्तमत्रैव राघवौ ॥ २२ अथ नात्र नरव्यात्रौ राजपुत्रौ परंतपौ । अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तसत्र तपित्वनः ॥२३ तच्छुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसंमतम् । सैन्यानुवाच सर्वास्तानित्रवछमर्दनः ॥ २४ यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमत्रतः । अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव च ॥ २५ एवसुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः । भरतो यत्र धूमात्रं तत्र दृष्टि समाद्धे ॥ २६

व्यविश्वता या भरतेन सा चमूर्निरीक्षमाणापि च धूममप्रतः । वभूव हृष्टा निचरेण जानती प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे चित्रकृटवनप्रेक्षणं नाम त्रिनविततमः सर्गः

# चतुर्नवतितमः सर्गः

### चित्रक्टवर्णना

दीर्घकालोपितस्तरिमन् गिरौ गिरिवनप्रियः । वैदेखाः प्रियमाकाङ्क्षन् स्वं च चित्तं विलोभयन् अथ दाशरिथिश्चित्रं चित्रकूटमद्र्शयत् । भार्याममरसंकाशः शचीमिव पुरन्दरः॥ २ न राज्याद्भंशनं भद्रे न सुहद्भिर्विनाभवः । मनो मे वाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम् ॥ 3 पश्येममचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतम् । शिखरैः खिमवोद्विद्वैर्धातुमद्भिर्विभूपितम् ॥ 8 केचिद्रजतसंकाशाः केचित्क्षतजसंनिभाः । पीतमाञ्जिष्ठवर्णाश्च केचिन्मणिवरप्रभाः ॥ 4 पुष्पार्ककेतकाभाश्च केचिज्ज्योतीरसप्रभाः । विराजन्तेऽचलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६ नानामृगगणैर्द्वीपितरङ्चृक्षगणैर्वृतः । अदुष्टैभीत्ययं शैलो वहुपक्षिसमाकुलः ॥ आम्रजम्ब्वसनैर्छोष्टेः प्रियालैः पनसैर्धवैः । अङ्कोलैर्भव्यतिनिर्ह्यवित्वतिन्दुकवेणुभिः ॥ 6 काइमर्यरिष्टवरणैर्मधूकैस्तिलकैस्तथा । वद्यीमलकैनीपैर्वेत्रधन्वनवीजकैः ॥ 9 पुष्पवद्भिः फलोपेतैद्यायावद्भिर्मनोरमैः । एवमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥ १० शैलप्रस्थेपु रम्येपु पद्मयेमान् रोमहर्पणान् । किंनरान् द्वन्द्वशो भद्रे रममाणान् मनस्विनः ॥ शाखावसक्तान् खङ्कांख्र प्रवराण्यम्वराणि च । पर्य विद्याधरस्त्रीणां क्रीडोद्देशान् मनोरमान्।। जलप्रपातैरुद्भेदैनिष्यन्दैश्च कचित्कचित्। स्रवद्भिभीत्ययं शैलः स्रवन्मद इव द्विपः ॥ ेणुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्पभवान् वहन् । घ्राणतर्पणमभ्येत्य कं नरं न प्रहर्षयेत् ॥ यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमिनिन्दिते । लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रथक्ष्यति ॥

٠.

वहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते । विचित्रशिखरे ह्यस्मिन् रतवानस्मि भामिनिं ॥ १६ अनेन वनवासेन मया प्राप्तं फलद्वयम् । पितुश्चानृणता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा ॥ १७ वैदेहि रमसे किचिचित्रकूटे मया सह । पर्यन्ती विविधान् भावान् मनोवाक्षायसंयतान् ॥ इदमेवामृतं प्राह् राज्ञि राजर्पयः परे । वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रिपतामहाः ॥ १९ शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोऽभितः । वहुला वहुलैवंणैर्नालपीतसितारुणैः ॥२० निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । ओपध्यः स्वप्रभालक्ष्या भ्राजमानाः सहस्रशः ॥ केचित्क्षयिनभा देशाः केचिदुचानसंनिभाः । केचिदेकशिला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि ॥ भित्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः सुमुत्थितः । चित्रकूटस्य कूटोऽयं दृश्यते सर्वतः शुभः ॥ कृष्ठपुंनागस्थगरभूर्जपत्रोत्तरच्छदान् । कामिनां स्वास्तरान् पश्य कुशेशयदलायुतान् ॥ २४ सृदिताश्चापविद्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्रजः । कामिभिर्वनिते पश्य फलानि विविधानि च ॥ वस्वोकसारां निलनीमत्यतीवोत्तरान् कुरून् । पर्वतिश्चित्रकूटोऽसौ वहुमूलफलोदकः ॥ २६ इमं तु कालं वनिते विजहिवांस्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन च ।

इम तु काल वानते विजाहवास्त्वया च सीते सह लक्ष्मणन च ।
रितं प्रपत्स्ये कुलधर्मवर्धिनीं सत्तां पिथ स्वैर्नियमैः परैः स्थितः ॥
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञतिसहस्रिकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे चित्रकृटवर्णना नाम चतुर्नवितितमः सर्गः

# पश्चनवतितमः सर्गः

### मन्दाकिनीवर्णना

अथ शैलाद्विनिष्क्रम्य मैथिलीं कोसलेश्वरः । अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दािकनीं नदीम् ॥ अववीच वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम् । विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २ विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम् । कमलैरुपसंपन्नां पद्म्य मन्दािकनीं नदीम् ॥ ३ नानािविधैस्तिररहेर्नुतां पुष्पफलुदुमेः । राजन्तीं राजराजस्य निलनीिमव सर्वतः ॥ ४ मृग्यूथिनिपीतािन कलुषाम्भांसि सांप्रतम् । तीर्थािन रमणीयािन रतिं संजनयिन्त मे ॥ ५ जटािजनधराः काले वलकलोत्तरवाससः । ऋषयस्ववगाहन्ते नदीं मन्दािकनीं प्रिये ॥ ६ आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्ववाह्वः । एते परे विशालाक्षि मुनयः संशितव्रताः ॥ ७ मारुतोद्भतिश्वरैः प्रमृत्त इव पर्वतः । पादपैः पत्रपुष्पाणि सृजद्भिरिभतो नदीम् ॥ ८ कचिन्मणिनिकाशोदां कचित्पुलिनशािलनीम् । कचित्सद्धजनाकीणां पद्मय मन्दािकनीं नदीम्

२७

१. निर्वृतिमें भविष्यति छ,।

२. २-३ शोको ख. नस्तः।

१९

निर्धूतान् वायुना पश्य विततान् पुष्पसंचयान् । पोष्छ्यमानानपरान् पश्यत्वं जलमध्यगान् । पश्येतान् वरगुवचसो रथाङ्गाह्वयना द्विजाः । अधिरोहन्ति कर्त्याणि निष्कृजन्तः शुभा गिरः दर्शनं ।चित्रकृटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने । अधिकं पुरवासाच मन्ये तव च दर्शनात् ॥ १२ विधूतकलुषैः सिद्धैस्तपोदमशमान्वितैः । नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्य मया सह ॥ १३ सखीवच विगाहस्य सीते मन्दाकिनीं नदीम् । कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि ॥ दवं पौरजनवद्यालानयोध्यामिव पर्वतम् । मन्यस्य विनते नित्यं सरयूविदमां नदीम् ॥ १५ लक्ष्मणश्चीप धर्मारमा मित्रदेशे व्यवस्थितः । त्वं चानुकृला वैदेहि प्रीतिं जनयतो मम ॥१६ उपस्पृश्लोस्त्रपवणं मधुमूलफलाशनः । नायोध्यायै न राज्याय स्पृह्येऽच त्वया सह ॥ १७

इमां हि रस्यां गजयूथलोलितां निपीततोयां गजसिंहवानरैः ।
सुपुष्पितैः पुष्पधरेरलंकृतां न सोऽस्ति यः स्याद्गतकृमः सुखी ॥ १८

इतीव रामो वहुसंगतं वचः प्रियासहायः सरितं प्रति व्रुवन् । चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं स चित्रकृटं रघुवंशवर्धनः॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्चतिसहस्तिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे मन्दाकिनीवर्णना नाम पञ्चनवतितमः सर्गः र

### पण्णवतितमः सर्गः छक्ष्मणकोधः

# तां तथा द्रीयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम् । निपसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्द्यन्

१. तनुमध्यमे पुना,।

२. अस्य सर्गस्यानन्तरमयं सर्गः प्रक्षिप्त इति च. दृश्यते ॥ रामस्तु निलनीं रम्यां चित्रकृटं च पर्वतम् । उत्तरे तु गिरेः पादे चित्रकृटस्य राघवः ॥ १ ॥ ददर्श कन्दरं रम्यं शिलाधातुसमन्वितम् । सुखप्रसेकैस्तरुभिः पुष्पभारा- यलम्विभः ॥ २ ॥ संवृतं च रहस्यं च मत्ताद्विजगणा- युतम् । तदृष्टुप्ट्वा सर्वभृतानां मनोदृष्टिहरं वनम् ॥ ३ ॥ उवाच सीतां काकुत्स्थो वनदर्शनिविस्मितः । वैदेहि रमते चक्षुस्तवास्मिन् गिरिकन्दरे ॥ ४ ॥ परिश्रमविघातार्थं साधु ताविद्वास्यताम् । त्वदर्थमिह विन्यस्ता त्वियं श्रम्हणसमा शिला ॥ ५ ॥ यस्याः पार्थं तरुः पुष्पेः प्रविष्ट इव केसरैः । राघवेणवसुक्ता सा सीता प्रकृतिदक्षिणा ॥ ६ ॥ उवाच णयस्तिन्धिमिदं श्रम्हणतरं वचः । अवश्यकार्यं वचनं तव मे रचुनन्दन ॥ ७॥ वहुशो अमितश्राद्य तव चैवं मनोरथः ।

एवमुक्त्वा वरारोहा शिलां तामुपसर्प ह ॥ ८ ॥ सह भर्तानवधादी रन्तुकामा मनस्विनी । तामेवं ब्रुवतीं सीतां रामो वचनमन्नवीत् ॥ ९ ॥ रम्यं पश्यिस भूतार्थ वनं पुष्पितपादपम् । पश्य देवि गिरी रम्ये रम्यपुष्पाङ्कि-तानिमान् ॥ १० ॥ गजदन्तक्षतान् वृक्षान् पश्य निर्यास-वर्षिणः । शिक्तिकाविरुतैर्दीं स्दतीव समन्ततः ॥ ११ ॥ पुत्रप्रियोऽसो शकुनिः पुत्र पुत्रेति भापते । मधुरां करुणां वाचं पुरेव जननी मम ॥ १२ ॥ विहगो भृङ्गराजोऽयं शालस्वन्यसमास्थितः । सङ्गीतिमिव कुर्वाणः कोिकलेनाव-कुर्जति ॥ १३ ॥ अयं वा वालकः शङ्के कोिकलानां विहङ्गमः । सुखवद्धमसंवद्धं तथा होप प्रभापते ॥ १४ ॥ एपा कुसुमिता नूनं पुष्पभारानता लता । दृश्यते मामि-वाल्यर्थं श्रमादिव त्वमाश्रिता ॥ १५ ॥ एवमुक्ता श्रियस्याङ्के मैथिली प्रियभापिणी । भूयस्तरां त्विनिन्दाङ्की समारोहत

# इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टप्तमिदमग्निना । एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः ॥

भामिनी ॥ १६ ॥ अङ्के तु परिवर्तन्ती सीता सुरसुतोपमा। हर्पयामास रामस्य मनो मनसिजापितम् ॥ १७॥ स निघृष्याङ्गुलि रामो धौते मनःशिलोचये । चकार तिलंकं तस्या ललाटे रुचिरं तदा ॥ १८ ॥ वालार्कसमवर्णेन तेजसा गिरिधातना । चकाशे विनिविष्टेन ससन्ध्येव निशा सिता ॥ १९ ॥ केसरस्य च पुष्पाणि करेणामृद्य राघवः। अलकं पूरयामासं मेथिल्याः प्रीतमानसः ॥ २०॥ अभिरम्य तदा तस्यां शिलायां रघुनन्दनः । अन्वीयमानो वैदेह्या देशमन्यं जगाम ह ॥ २१ ॥ विचरन्ती तदा सीता ददर्श हरियूथपम् । वने वहुमृगाकीणे वित्रस्ता राममाश्चिपत् ॥ २२ ॥ रामस्तां परिरन्धाङ्गीं पारिरन्ध महाभूजः । सान्त्वयामास वामोरूमवभरस्याथ वानरम ॥ २३ ॥ मनःशिलायास्तिलकः सीतायाः सोऽथ वक्षसि । समदृश्यत संक्रान्तो रामस्य विपुलैजिस: ॥ २४॥ प्रजहास तदा सीता गते वानरपुक्षवे। दृष्ट्वा भर्तरि संकान्तमपाङ्गं समनःशिलम् ॥ २५ ॥ नातिदृरं त्वशोकानां प्रदीप्तमिव काननम् । दद्शे पुष्पस्तवकैस्तर्जद्भिरिव वानरै: ॥ २६ ॥ वेदेही त्वववीद्राममशोककुसुमार्थिनी । वयं तदाभगच्छामो वनमिक्ष्वाकुनन्दन ॥ २७ ॥ तस्याः प्रिये स्थितो रामो देव्या दिव्यार्थरूपया। सहितस्तदशेकानां विशोकः प्रययौ वनम् ॥ २८ ॥ तदशोकवनं रामः सभायों व्यचरत्तदा । गिरिपुच्या पिनाकीव सह हैमवतं वनम् ॥ २९ ॥ तावन्योन्यमशोकस्य पुप्पैः पछवधारिभिः । समलंचऋतुरुमी कामिनौ नीललोहितौ ॥ ३०॥ आवदः-वनमालौ तौ कृतापींडावतंसकौ । भार्यापती तावचलं शोभयांचकतुर्भशम्॥ ३१॥ एवं स विविधान् देशान् दर्श-यित्वा प्रियां प्रिय: । आजगामाश्रमपदं सुसंश्विष्टमल-, ङ्कृतम् ॥ ३२ ॥ प्रत्युज्जगाम तं भ्राता लक्ष्मणी गुरुवत्सलः । दर्शयन् विविधं धर्म सौमित्रिः सुकृतं तदा ॥ ३३ ॥ शुद्धवाणहतांस्तत्र मेध्यान् कृष्णमृगान् दश । राशीकृताव्याच्यमाणानन्यान् कांश्चन कांश्चन ॥३४॥ तद्दु-ष्ट्वा कर्म सौमित्रेश्रीता प्रोतोऽभवत्तदा। त्रियन्तां वलय-श्रेतिरामः सीतामथान्वशात् ॥३५॥ अयं प्रदाय भूतेभ्यः सीताथ वरवणिनी । तयोरुपाददद्भात्रोमेधु मांसं च तद्भृशम् ॥ ३६ ॥ तयोस्तुष्टिमथोत्पाच वीरयोः कृत-

शौचयोः । विधिवज्ञानकी पश्चाचके सा प्राणधारणम् ॥ ३७ ॥ शिष्टं मांसं निकृष्टं यच्छोपणायावकल्पितम् । तदागवचनात्सीता काकेभ्यः पर्यरक्षत ॥ ३८ ॥ तां ददर्श तदा भर्ता काकेनावासितां दृढम् । यस्या हारान्तरचरः कामचारी विहद्गमः ॥ ३९ ॥ काकेनारे।ध्यमानां तां सा मुमोह तदातुरम् । सा चुकोपानवद्याङ्गी भर्तृप्रणयदिपता ॥ ४० ॥ इतश्चेतश्च तां काको वारयन्तीं पुनःपुनः । पक्षतुण्डनखामैश्र कोपयामास कोपनाम् ॥ ४१ ॥ तस्याः प्ररफरमाणीष्ठं अकुटीपुटस्चितम्। मुखमालोक्य काकुतस्यस्तं काकं प्रत्यपेधयत् ॥ ४२ ॥ स धृष्टमानो विहगो राम-वाक्यमचिन्तयन् । सीतामभिषपातैव ततश्चकोध राघवः ॥ ४३ ॥ सोऽभिमन्त्र्य शरैपीकामैपीकास्त्रेण वीर्यवान् । काकं तमभिसंधाय ससर्ज पुरुपर्पभः॥ ४४॥ स तेनााभद्रुतः काकर्साङोकान् पर्यगात्ततः। देवैर्दत्तवरः पक्षी हारान्तरचरो लघु: ॥ ४५ ॥ यत्र यत्रागमत्काकस्तत्र तत्र ददशे ह । इषीकां भूतसंकाशां स रामं पुनरागमत्॥ ४६॥ स मूर्घा न्यपतत्काको राघवस्य महात्मनः । सीतायास्तत्र पदयन्त्या मानुपीमैरयद्गिरम् ॥ ४७ ॥ प्रसादं कुरु मे राम प्राणैः सामग्रयमस्तु मे । अस्त्रस्यास्य प्रभावण दारणं न लभे कचित् ॥ ४८ ॥ तं काकमन्नवीद्रामः पादयोः शिरसा गतम् । सानुकोशतया धीमानिदं वचनमर्थवत् ॥ ४९ ॥ मया रोपपरीतेन सीताप्रियहिताथिना । अस्त्रमेतत्समाथाय त्वद्वधायाभिमन्त्रितम् ॥ ५०॥ यत्तु मे चरणौ मूर्घा गतस्त्वं जीवितेप्सया । अत्रास्त्यवेक्षा त्विय मे रक्ष्यो हि शरणागतः ॥ ५१ ॥ अमोघं कियतामस्त्रमेकमङ्गं परित्यज । किमक्नं शातयतु ते शरैपीका बवीहि मे ॥ ५२ ॥ एता-विद्ध मया शक्यं तव कर्तु प्रियं खग। एकाङ्गहीनं ह्यस्त्रेण जीवितं मरणाह्ररम् ॥ ५३ ॥ एवमुक्तस्त रामेण संप्रधार्य स वायसः । अभ्यगच्छद्दयोरक्ष्णस्यागमेकस्य पण्डितः ॥ ५४ ॥ सोऽब्रवीद्राघवं काको नेत्रमेकं त्यजाम्यहम् । एकनेत्रोऽपि जीवेऽहं त्वत्प्रसादान्नराधिप ॥ ५५ ॥ रामानुज्ञातमस्त्रं तत्काकस्य नयनेऽपतत् । वैदेही विस्पिता तत्र काकस्य नयने हते॥ ५६ 🖺 निपत्य शिरसा काको जगामाशु यथेप्सितम् । लक्ष्मणा नुचरो रामश्रकारानन्तरिक्रयाः ॥ ५७ ॥

तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः । सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभःस्पृशौ ॥ 3 एतिसमन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथा दुहुबुर्दिशः ॥ स तं सैन्यसमुद्भतं शब्दं शुश्राव राघवः । तांश्च विष्ठहुतान् सर्वान् यूथपानन्ववैक्षत ॥ ५ तांश्च विद्रवतो ह्रष्ट्वा तं च श्रुत्वा महास्वनम् । उवाच रामः सौमित्रि लक्ष्मणं दीप्ततेजसम् हन्त लक्ष्मण पद्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । भीमस्तिनितगम्भीरस्तुमुलः श्रूयते स्वनः ॥ ७ गजयूथानि वारण्ये महिपा वा महावने । वित्रासिता मृगाः सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिशः ॥ ८ राजा वा राजपुत्रों वा मृगयामटते वने । अन्यद्वा श्वापदं किंचित्सोभित्रे ज्ञातुमहिसि ॥ ९ सुदुख्ररो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । सर्वमेतद्यथातत्त्वमचिराज्ज्ञातुमईसि ॥ स छक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम् । प्रेक्षमाणो दिद्यः सर्वाः पूर्वा दिशमवैक्षत ॥ उद्ब्युखः प्रेक्ष्माणो द्द्र्शे महतीं चमूम् । गजाश्वरथसंवाधां यत्तेर्युक्तां पदातिभिः ॥ तामश्वगजसंपूर्णां रथध्वजविभूपिताम् । शशंस सेनां रामाय वचनं चेद्मव्रवीत ॥ अग्निं संशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहाम्। सज्यं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा ॥ तं रामः पुरुपव्याचो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह । अङ्गावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम् ॥ एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत् । दिधक्षत्रिव तां सेनां रुपितः पावको यथा ॥१६ संपन्नं राज्यामिच्छंरतु व्यक्तं प्राप्याभिपेचनम् । आवां हन्तुं समभ्येति भरतः कैकयीसुतः ॥ एप वै सुमहाङश्रीमान् विटपी संप्रकाशते । विराजत्युद्गतस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे<sup>३</sup>॥१८ भजन्सेते यथाकाममश्वानारुह्य शीव्रगान् । एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः ॥१९ गृहीतधनुपौ चावां गिरिं वीर श्रयावहे । अथवेहैव तिष्ठावः संनदानुद्यतायुधौ ॥ अपि नौ वशमागच्छेत्कोविदारध्वजो रणे । अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् ॥२१ त्वया राघव संप्राप्तं सीतया च मया तथा। यन्निमित्तं भवान् राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात् ॥ संप्राप्तोऽयमरिर्वीर भरतो वध्य एव मे । भरतस्य वधे दोपं नाहं पद्ययामि राघव ॥ २३ पूर्वापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते । पूर्वापकारी भरतस्यक्तधर्मश्च राघव ॥ २४ एतस्मित्रिहते कृत्स्नामनुज्ञाधि वसुँघराम् । अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राज्यकामुका ॥ २५ मया पद्येत्सुदुःखार्ता हस्तिभग्नमिव द्रुमम् । कैकेयीं च विधिष्यामि सानुवन्धां सवान्धवाम् ॥ कळुषेणाद्य महता सेदिनी परिमुच्यताम् । अद्येमं संयतं कोधमसत्कारं च मानद ॥ २७ मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येपु कक्षेष्विव हुताशनम् । अद्यैतचित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः ॥ २८ भिन्दञ्जात्रुज्ञरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम् । शेरैनिभिन्नहृदयान् कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा ॥२९

<sup>🛌</sup> १. राजमात्रः च. छ.।

२. अस्यानन्तरम्—अयं हि सुमहास्कन्धो विटपी च महादुम: । विराजित महासैन्ये कोविदारध्वजो

रथे---- इति क.।

३. संभृतम् ख.

श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान् मया । शराणां धनुपश्चाहमनृणोऽस्मि महामृधे ॥ ३० ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे लक्ष्मणक्रोधो नाम पण्णवतितमः सर्गः

## सप्तनवतितमः सर्गः

## भरतगुणप्रशंसा

सुसंरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्चिछतम् । रामस्तु परिसान्त्व्याथ थचनं चेद्मव्रवीत् ॥१ किमत्र धनुषा कार्यमिसना वा सचर्मणा । महेष्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयमागते ॥ पितु: सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमागतम् । किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन रुक्ष्मण ॥ ३ यद्द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् । नाहं तत्प्रतिगृह्णीयां भक्षान् <sup>1</sup>विषकृतानिव ॥ धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । इच्छामि भवतामर्थ एतत्प्रतिशृणोमि ते ॥ ५ भ्रातृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालमे ॥ ६ -नेयं मम मही सौम्य दुर्छभा सागराम्बरा । न हीच्छेयमधर्मेण शकत्वमपि छक्ष्मण ॥ यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघं चापि मानद् । भवेन्मम सुखं किंचिद्भस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८ मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः । मम प्राणात्प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन् ॥ श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावरुकलधारिणम् । जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषर्षभ ॥ स्रेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुछितेन्द्रियः । द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः ॥ ११ अम्वां च कैकर्यां रुष्य परुषं चाप्रियं वदन् । प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुमागतः ॥ प्राप्तकालं यदेषोऽस्मान् भरतो द्रष्टुमईति । अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत् ॥ १३ विप्रियं कृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किम् । ईटशं वा भयं तेऽच भरतं यद्विशङ्कसे ॥ न हि ते निष्टुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः। अहं ह्यप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते<sup>2</sup>॥ १५ कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि । भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्सौमित्रे प्राणमात्मनः ॥ यदि राज्यस्य हेतोस्त्विममां वाचं प्रभाषसे । वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम् ॥ उच्यमानोऽपि भरतो मया छक्ष्मण तत्त्वतः । राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव वक्ष्यति ॥ तथोक्तो धर्मशीलेन भात्रा तस्य हिते रतः । लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया ॥

<sup>1.</sup> विपकृतानिति विपमिश्रितानित्यर्थः। क्रिया-

<sup>2.</sup> कृते इति उत्ते इत्यर्थ: ।

3 ?

तहाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा ब्रीडितः प्रत्युवाच ह । त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता द्शरथः स्वयम् मीडितं लक्ष्मणं द्रष्ट्वा राघवः प्रत्युवाच ह । एप मन्ये महावाहुरिहास्मान् द्रष्टुमागतः ॥ २१ अथवा नौ ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ । वनवासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यिति ॥ २२ इमां वाप्येप वैदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्। पिता मे राघवः श्रीमान् वनादादाय यास्यति ॥२३ एतौ तौ संप्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ । वायुवेगसमा वीर जवनौ तुरगोत्तमौ ॥ २४ स एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे । नागः शत्रुंजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः ॥ २५ न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डरं लोकसत्कृतम् । पितुर्दित्यं महावाहो संशयो भवतीह मे ॥२६ वृक्षात्राद्वरोह त्वं कुरु लक्ष्मण महचः । इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रं तमुवाच ह ॥ २० अवतीर्य तु सालायात्तरमात्स समितिजयः । लक्ष्मणः प्राञ्जलिभूत्वा तस्यौ रामस्य पार्श्वतः ॥ भरतेनाथ संदिष्टा संमदीं न भवदिति । समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत् ॥ २९ अध्यर्धमिक्ष्वाकुचमूर्योजनं पर्वतस्य सा । पार्श्वे न्यविश्वाद्य गजवाजिरथाकुला ॥ ३०

सा चित्रकृटे भरतेन सेना धर्म पुरस्कृत्य विधूय दर्पम् । प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विराजते नीतिमता प्रणीता ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतगुणप्रशंसा नाम सप्तनवित्तमः सर्गः

### अप्टनवतितमः सर्गः

#### रामान्वेषणम्

निवेश्य सेनां तु विभुः पद्भ्यां पादवतां वरः । अभिगन्तुं स काकुत्स्थिमियेप गुरुवर्तकम् भारि निविष्टमात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत् । भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुव्वमिदमव्यीत् ॥ २ श्लिप्रं वनिमदं सौम्य नररुद्धैः समन्ततः । छुट्धैश्च सिहतै रेभिस्त्वमन्वेपितुमहिसि ॥ ३ गुहो ज्ञातिसहस्रेण श्ररचापासिधारिणा । समन्वेपतु काकुत्स्थावस्मिन् परिवृतः स्वयम् ॥ ४ अमास्यैः सह पौरैश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः । वनं सर्वं चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृतः स्वयम् ॥ यावन्न रामं द्रक्ष्यामि छक्ष्मणं वा महावलम् । वेदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिभिविष्यति ॥ यावन्न चन्द्रसंकाशं द्रक्ष्यामि श्रभमाननम् । भ्रातुः पद्मपलाशाक्षं न मे शान्तिभिविष्यति ॥ यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ । प्रश्रहीष्यामि शिरसा न मे शान्तिभिविष्यति ॥ यावन्न राज्ये राज्यार्दः पितृपैतामहे स्थितः । अभिषेकजलिक्नेनो न मे शान्तिभीविष्यति ॥ यावन्न राज्ये राज्यार्दः पितृपैतामहे स्थितः । अभिषेकजलिक्नेनो न मे शान्तिभीविष्यति ॥ यावन्न राज्ये राज्यार्दः पितृपैतामहे स्थितः । अभिषेकजलिक्नेनो न मे शान्तिभीविष्यति ॥ यावन्न राज्ये राज्यार्दः पितृपैतामहे स्थितः । अभिषेकजलिक्नेनो न मे शान्तिभीविष्यति ॥ यावन्न राज्ये राज्यार्दः पितृपैतामहे स्थितः । अभिषेकजलिक्नेनो न मे शान्तिभीविष्यति ॥ यावन्न राज्ये राज्यार्दः पितृपैतामहे स्थितः । अभिषेक्न स्थितः । स्थितिक्षेत्र । स्थितः । स्थितिक्षित्र । स्थितः । स्थितिक्षित्र । स्थितः । स्थितः । स्थितिक्षित्र । स्थितः । स्यापेषः स्थितः । स्

<sup>-</sup>वर्तिनम् छ.।

सिद्धार्थः खळु सौमित्रिर्यश्चनद्रविमलोपमम् । मुखं पद्मति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥ १९ कुतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा । भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्या यानुगच्छति ॥ १९ सुभगश्चित्रकृत्योऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः। यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुवेर इव नन्दने ॥१२ कृतकार्यमिदं दुर्गं वनं व्यालनिषेवितम् । यद्ध्यास्ते महातेजा रामः शस्त्रभृतां वरः ॥ १३ एवमुक्त्वा महातेजा भरतः पुरुषष्भः । पद्भ्यामेव महावाहुः प्रविवेश महद्वनम् ॥ १४ स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुपु । पुष्पिताप्राणि मध्येन जगाम वद्तां वरः॥१५ स गिरिश्चित्रकृत्रस्य सालमासाद्य पुष्पितम् । रामाश्रमगतस्याग्नेद्दर्शे ध्वजमुच्छितम् ॥ १६ तं ह्य्वा भरतः श्रीमान् मुमोद सहवान्धवः । अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारिमवास्भसः॥

स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्।
गुहेन सार्धं त्वरितो जगाम पुनर्निवेदयेव चमूं महात्मा ॥

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामान्वेषणं नाम अष्टनवतितमः सर्गः १८

# एकोनशततमः सर्गः

#### रामसमागमः

निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्ततः । जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुन्नमनुदर्शयन् ॥ १ ऋषिं वसिष्ठं संदिश्य मातूर्मे शीव्रमानय । इति त्वरितमये स जगाम गुरुवत्सलः ॥ २ सुमन्त्रस्त्विप शत्रुघ्नमदूराद्नवपद्यत । रामदर्शनजस्तर्षो भरतस्येव तस्य च ॥ 3 गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंश्रिताम् । भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटनं च द्द्री ह ॥ 8 शालायास्त्वयतस्तस्या दद्शे भरतस्तदा । काष्टानि चावभयानि पुष्पाण्यपचितानि च ॥ 4 सलक्ष्मणस्य रामस्य ददशीश्रममीयुषः । कृतं वृक्षेष्वभिज्ञानं कुशचीरैः कचित्कचित् ॥ द्द्री च वने तस्मिन् महतः संचयान् कृतान्। मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात्।। गच्छन्नेव महाबाहुर्चुतिमान् भरतस्तदा । शत्रुन्नं चानवीदृष्टस्तानमात्यांश्च सर्वशः ॥ मन्ये प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमत्रवीत् । नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दािकनीमितः ॥ उचैर्वद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् । अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुभिच्छता ॥१० इदं चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम् । शैलपार्श्वे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगर्जताम् ॥ ११ यमेवाधातुभिच्छन्ति तापसाः सततं वने । तस्यासौ दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः ॥ १२ अत्राहं पुरुषव्यावं गुरुसंस्कारकारिणम् । आर्थं द्रक्ष्यामि संहष्टं महर्षिभिव राघवम् ॥ अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः । मन्दाकिनीमनुप्राप्तस्तं जनं चेद्मव्रवीत् ॥

जगत्यां पुरुपव्यात्र आस्ते वीरासने रतः। जनेन्द्रो निर्जनं प्राप्य धिङ्गो जन्म सर्जीवितम्॥ मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महायुतिः। सर्वान् कामान् परिसञ्य वने वसति राववः॥ इति छोकसमाकुष्टः पादेष्वद्य प्रसाद्यन् । रामं तस्य पतिष्यामि सीताया छक्ष्मणस्य च ॥ एवं स विल्पंस्तिसम् वने दशरथात्मजः । दृद्धं महत्तां पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम् ॥ १८ सालतालाश्वकर्णानां पर्णेर्वहुभिरावृताम् । विशालां मृदुविस्तीर्णां कुशैर्वेदिमिवाध्वरे ॥ शकायुधनिकाशैश्र कार्मुकैर्भारसाधनैः । रुक्मपृष्टेर्महासारैः शोभितां शत्रुवाधकैः ॥ २० अर्करिमप्रतीकाशैर्घीरैस्तूणीगतैः शरेः । शोभितां दीप्तवद्नेः संपेभीगवतीमिव ॥ २१ महारजतवासोभ्यामस्भियां च विराजिताम्। एक्मविन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम् गोधाङ्क्रिवेरासकैश्चित्रैः काञ्चनभृषितेः । अरिसङ्घेरनाधृष्यां मृगः सिंह्गुहामिव ॥ २३ प्रागुदक्प्रवणां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम् । दृद्र्भ भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने ॥ २४ निरीक्ष्य स मुहूर्त तु दृद्शे भरतो गुरुम् । उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम् ॥ २५ कृष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम् । दृद्र्श राममासीनमभितः पावकोपमम् ॥ २६ सिंह्स्कन्धं महावाहुं पुण्डरीकिनभेक्षणम् । पृथिन्याः सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम् ॥ उपविष्टं महावाहुं त्रह्माणिमव शाश्वतम् । स्थण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च ॥ २८ तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् दुःखमोहपरिप्छतः । अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयीसुतः ॥२९ ह्युवे विललापार्तो वाष्पसंदिग्धया गिरा । अशक्तुवन् धारियतुं धैर्याद्वचनमत्रवीत् ॥ यः संसदि प्रकृतिभिर्भवेद्युक्त उपासितुम् । वन्यैर्मृगैरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाय्रजः ॥ ३१ वासोभिर्वहुसाहस्त्रेर्यो महात्मा पुरोचितः । मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन् ॥ ३२ अधारयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसस्तदा । सोऽयं जटाभारिममं वहते राघवः कथम् ॥ ३३ यस्य यज्ञैर्यथोदिष्टैर्युक्तो धर्मस्य संचयः । शरीरक्वेशसंभूतं स धर्म परिमार्गते ॥ 38 चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्गमुपसेवितम् । मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ॥ 34 मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः । धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम् ॥ इस्रेवं विरुपन् दीनं प्रस्वित्रमुखपङ्कजः । पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन् ॥ ३७ दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महावलः । उक्त्वार्येति सक्टदीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥ वाष्पापिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् । आर्थेत्येवाभिसंकृत्य व्याहर्तुं नाशकत्ततः ॥ शत्रुन्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन् । ताबुभौ स समाछिङ्गव रामोऽप्यश्रूण्यवर्तयत् ॥

ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयतू राजसुतावरण्ये।

दिवाकरश्चेव निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम् ॥

४१

तान् पार्थिवान् वारणयूथपाहीन् समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । वनौकसस्तेऽपि समीक्ष्य सर्वेऽप्यश्रूण्यमुद्धन् प्रविहाय हर्पम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहिक्षकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामसमागमा नाम एकोन्यतत्वमः सर्गः

# शततमः सर्गः

# कचिःसर्गः

जिटलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि । दृद्र्श रामो दुर्द्शं युगान्ते भास्करं यथा ॥ कथंचिद्भिविज्ञाय विवर्णवद्नं कृशम् । भ्रातरं भरतं रामः परिजयाह वाहुना ॥ आघ्राय रामस्तं मूर्भ्नि परिष्वष्य च राघवः । अङ्के भरतमारोष्य पर्यपृच्छत्समाहितः ।। ३ क नु तेऽभूत्पिता तात यद्रण्यं त्वमागतः । न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमईसि ॥ ४ चिरस्य वत पश्यामि दूराद्भरतमागतम् । ¹दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन् किं तात वनमागतः ॥ ५ कचिन्तु धरते तात राजा यत्त्वभिहागतः । कचित्र दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥६ कचित्सौम्य न ते राज्यं भ्रष्टं वालस्य ज्ञाश्वतम् । कचिच्छुश्रृपसे तात पितरं सत्यविक्रमम् ॥ कचिद्दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः । राजसूयाश्वमेधानामाहर्ता धर्मानिश्चितः ॥ स किचह्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महायुतिः । इक्ष्वाक्णामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ ९ सा तात कचित्कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती । सुखिनी कचिदार्या च देवी नन्दति कैकयी ॥ किचिद्रिनयसंपन्नः कुलपुत्रो वहुश्रुतः । अनसृयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥ कचिद्ग्निपु ते युक्तो विधिज्ञो मितमानृजुः । हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ १२ कचिदेवान् पितृन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि। वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च वाह्यणांश्चाभिमन्यसे॥ इष्वस्रवरसंपन्नमर्थशास्रविशारदम् । सुधन्वानसुपाध्यायं कचित्त्वं तात मन्यसे ॥ १४ कचिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः । कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः ॥ मन्त्रो विजयमूळं हि राज्ञां भवति राघव । सुसंवृतो मन्त्रधरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः ॥ १६ किचित्रावद्यं नैपीः कचित्काले प्रबुध्यसे । किचचापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम् ॥ १७ कचिन्मन्त्रयसे नैकः कचिन्न वहुभिः सह । कचित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति॥ १८ कचिद्र्यं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम् । क्षिप्रमारभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव ॥ कचित्ते सुकृतान्येव कृतक्त्पाणि वा पुनः । विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः ॥२०

<sup>1.</sup> दुष्प्रतीकामिति वनविशेषणम् । गहनतया दुर्लक्षप्रविभागमित्यर्थः ।

१. पर्यपृच्छत सादरम् ग.

र किचन तर्केर्युक्ट्या त्रा ये चाप्यपरिकीर्तिताः । त्वया <sup>वा</sup> तव वामार्ट्येर्युप्यते तात मन्त्रितम् ॥ कचित्सहस्नान्मूर्खाणामेकिमच्छिस पण्डितम् । पण्डितो ह्यर्थकुच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं महत् ॥ सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्यपास्ते महीपतिः। अथ वाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ २३ एकोऽप्यमात्यो मेधावी ऋरो दक्षो विचक्षणः । राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम् ॥ काचिनमुख्या महत्त्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः॥ अमात्यानपधातीतान् पितृपैतामहाञ्झचीन् । श्रेष्ठाञ्श्रेष्टेपु कचित्तवं नियोजयसि कर्मस् ॥२६ किन्नोप्रेण दण्डेन भृशमुद्वेजितप्रजम्<sup>र</sup>। राष्ट्रं तवानुजानन्ति मन्त्रिण: कैकयीसुत ॥ २७ कचित्त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा। उपाप्रतिप्रहीतारं <sup>३</sup> कामयानमिव स्त्रियः ॥२८ उपायक्कशलं वैद्यं भृत्यं संदूपणे रतम् । शूरमैश्वर्यकामं च यो न हन्ति स वध्यते ॥ कचिद्धप्रश्च सूर्श्च मतिमान् धृतिमाञ्जुचिः । कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥३० वलवन्तश्च कचित्ते मुख्या युद्धविशारदाः । दृष्टापदाना विकान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ कचिद्वलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम् । संप्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ ३२ काळातिक्रमणाचैव भक्तवेतनयोर्भृताः। भर्तुः कुष्यन्ति दुष्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः ॥ कचित्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । कचित्प्राणांस्तवार्थेपु संत्यजन्ति समाहिताः॥३४ कचिजानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् । यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः॥३५ किचद्रष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पद्ध च । त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैर्वेदिस तीर्थानि चारणैः ॥ किच्छपास्तानहितान् प्रतियातांश्च सर्वदा । दुर्वछाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन ॥ 30 कचित्र छौकायतिकान् त्राह्मणांस्तात सेवसे । अनर्थकुशला ह्येते वालाः पण्डितमानिनः॥ धर्मशासेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्वधाः । दुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ वीरैरध्यपितां पूर्वमस्माकं तातपूर्वकैः । सत्यनामां दृढद्वारां हस्त्यश्वरथसंकुलाम् ॥ 80 ब्राह्मणैः क्षत्त्रियैवेंर्रयैः स्वकर्मनिरतैः सदा । जितेन्द्रियैर्महोत्साहैर्वृतामार्थैः सहस्रग्नः ॥ 88 प्रासादैविविधाकारैर्वृतां वैद्यजनाकुलाम् । कचित्समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसि ॥ ४२ कचिचैत्यशतैर्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः । देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः ॥ ४३ प्रहष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । सुकृष्टसीमा पशुमान् हिंसाभिरभिवर्जितः ॥ 88 अदेवमातको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः । परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः ॥ ४५ विवर्जितो नरै: पांपैर्भम पूर्वै: सुरक्षित: । किचजनपद: स्फीत: सुखं वसित राघव ॥ ४६

धमें अर्थे कामे च कृतपरीक्षानित्यर्थः।

उमप्रतिमहीतारम् च. छ. ; ति.

उद्देजिताः प्रजाः

पाठान्तारम्।

भर्तुरप्यतिकृप्यान्ति राष्ट्रे पुना, । पुना, ।

किचते दियताः सर्वे कृपिगोरक्षजीविनः । वार्तायां संश्रितस्तात छोको हि सुखमेधते ॥ ४७ तेषां गुप्तिपरीहारैः कचित्ते भरणं कृतम् । रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ॥ ४८० कचित्स्रियः सान्त्वयसि कचित्ताश्च सुरक्षिताः । कचित्र अद्धास्यासां कचिद्गृद्धं न भापसे ॥ कचित्रागवनं गुप्तं कचित्ते सन्ति धेनुकाः । कचित्र गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृत्यसि॥५० किचदर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूपितम् । उत्थायोत्थाय पूर्वाहे राजपुत्र महापथे ॥ कचित्र सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्तेऽविशङ्कया । सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवीत्र कारणम् 2॥५२ किस्तर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः । यन्त्रेश्च परिपूर्णानि तथा शिलिपधनुधेरैः ॥ ५३ आयस्ते विपुलः कचित्कचिद्रपतरो व्ययः। अपात्रेषु न ते कचित्कोशो गच्छति राघव॥ ५४ देवतार्थे च पित्रर्थे बाह्मणाभ्यागतेषु च । योधेषु मित्रवर्गेषु किचद्रच्छति ते व्ययः ॥ कचिदार्थो विशुद्धात्मा क्षारितश्चोरकर्मणा । अदृष्टः शास्त्रकुशरुर्ने लोपाद्वध्यते शुचिः ॥ ५६ गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः । किचन मुच्यते चोरो धनलोभान्नर्षभ ॥ व्यसने किचदाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव । अर्थं विरागाः परयन्ति तवामात्या बहुशुताः ॥ यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्यस्नाणि राघव । तानि पुत्रपशून् व्रन्ति प्रीयर्थममनुशासतः ॥ कचिद्रद्धांश्च वालांश्च वैद्यमुख्यांश्च राघव । दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्वुभूपसे ॥ ξo किन्द्रक्ष्य वृद्धांत्र तापसान् देवतातिथीन् । चैत्यांश्र सर्वान् सिद्धार्थान् नाह्मणांश्र नमस्यसि कचिद्थेंन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः । उभी वा प्रीतिलोभेन कामेन च न वाधसे ॥ ६२ कचिद्र्थं च धर्मं च कामं च जयतां वर । विभन्य काले कालज्ञ सर्वान् वरद् सेवसे ॥ ६३ किचते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थकोविदाः । आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह ॥ ६४ नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् । अद्रीनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम् ॥ ६५ एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणम् । निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम् ॥ ξξ मङ्गलस्याप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः । कचित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोपांश्चतुर्दश ॥ ६७ द्श पद्ध चतुर्वगीन् सप्तवर्गं च तत्त्वतः । अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघव ॥ ६८ इन्द्रियाणां जयं बुद्धा पाड्गुण्यं दैवमानुपम् । कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम् ॥ ६९ यात्रादण्डाविधानं च द्वियोनी सन्धिविष्रहो । कचिदेतान् महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥ 60 मन्त्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टैश्चतुर्भिस्तिभिरेव वा । कचित्समस्तैर्व्यस्तैर्वा मन्त्रं मन्त्रयसे मिथः ॥ ७१

कर्मकरा निरशङ्कं प्रत्यक्षा न कचित् ; रिवात्रोपादेयेत्यर्थः ॥ तथा सर्वथोत्सृष्टाः परेक्षा एव न कचिदिति योजना । तदनेन---नृपो भीमे: कान्तैश्च रवगुणे: कर्मकराणा-मधृष्योऽभिगम्यश्च भवेत् यादोरलेरर्णव इव—इत्युक्तं

धेनुका इति गणिकेति च करिण्य उच्यन्ते । | भवति । तदिदमुक्तम्—मध्यमिति । मध्यमा रीति-

अपृष्ट: ਚ. छ.।

पादन्यासा।ने ति, पाठान्तरम्।

भरत ख. छ.।

किंचित्तं सफला वेदाः किंचित्तं सफलाः कियाः । किंचित्तं सफला दाराः किंचित्तं सफल श्रुतम् ॥
किंचिदेपैव ते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघव । आयुष्या च यद्यस्या च धर्मकामार्थसंहिता ॥ ७३
्यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः प्रिपतामहाः । तां वृत्तिं वर्तसे किंचिया च सत्पथगा श्रुमा ॥
किंचित्तवादुकृतं भोज्यमेको नाश्रासि राघव । किंचिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छिस ॥

राजा तु भर्मेण हि पालियत्वा महामतिर्दण्डघरः प्रजानाम्। अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावदितरुच्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्॥

७६

9

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायांम् अयोध्याकाण्डे कचित्सर्गा नाम द्याततमः सर्गः

### एकाधिकशततमः सर्गः

#### पितृदिप्टान्तश्रवणम्

रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच ह । किं मे धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यिते ॥ १ शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नर्रपम । ज्येष्टे पुत्रे स्थिते राज्ञां कनीयात्र भवेत्रृपः ॥ ससमृद्धां मया सार्धमयोध्य गच्छ राघव । अभिपेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३ राजानं मानुपं प्राहुर्देवत्वे संमतो मम । यस्य धर्मार्थसिहतं वृत्तमाहुरमानुपम् ॥ ४ केकयस्थे च मिय तु त्विय चारण्यमाश्रिते । दिवमार्थो गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ निष्कान्तमात्रे भवित सहसीते सलक्ष्मणे । दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात् ॥ ६ उत्तिष्ठ पुरुषच्याव कियतामुदकं पितुः । अहं चायं च शत्रुव्नः पूर्वमेव कृतोदकौ ॥ ७ श्रियेण खलु दत्तं हि पितृछोकेषु राघव । अक्षय्यं भवतीत्याहुभवांश्चैव पितुः श्रियः ॥ ८

त्वामेव शोचंस्तव दर्शनेष्सुस्त्वय्येव सक्तामनिवर्छ बुद्धिम्। त्वया विहीनस्तव शोकरुग्णस्त्वां संस्मरन् स्वर्गमवापं राजां॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पितृदिष्टान्तश्रवणं नाम एकाधिकशततमः सर्गः

#### द्वयधिकशततमः सर्गः

#### निवापदानम्

ृत्धं श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणसंहिताम् । राघत्रो भरतेनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ १ १ रेतं तु वज्रमिवेात्सृष्टमाहवे दानवारिणा । वाग्वज्रं भरतेनोक्तममनोज्ञं परंतपः ॥ २

प्रगृह्य बाहू रामो वै पुष्पितात्रो यथा दुमः । वने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह ॥ तथा निपतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम् । कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् ॥ भ्रातरस्ते महेष्वासं सर्वतः शोककर्शिताः । रुदन्तः सह वैदेह्या सिपिचुः सिळलेन वै ॥ ५ स तु संज्ञां पुनर्लव्ध्वा नेत्राभ्यामस्रमुत्सृजन् । उपाक्रमत काकुत्स्थः कृपणं वहु भाषितुम् ॥ स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम् । उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितम् ॥ ७ किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते । कस्तां राजवराद्वीनामयोध्यां पालयिष्यति॥ किं नु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः । यो मृतो मम शोकेन मया चापि न संस्कृतः।। अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयानघ । शत्रुन्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ निष्प्रधानामनेकायां नरेन्द्रेण विनाकृताम् । निवृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११ समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परंतप । को नु शासिष्यति पुनस्ताते छोकान्तरं गते ॥ पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन् । वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम् एवमुक्त्वा स भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः । उवाच शोकसंतप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ सीते मृतस्ते श्रञ्जरः पित्रा हीनोऽसि लक्ष्मण । भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतं पृथिवीपतिम् ॥ ततो बहुगुणं तेषां बाष्पो नेत्रेष्वजायत । तथा त्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम् ॥१६ -ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशमाश्वास्य राघवम् । अन्नुवञ्जगतीभर्तुः क्रियतामुद्रकं पितुः ॥ सा सीता श्रञ्जरं श्रुत्वा स्वर्गलोकगतं नृपम् । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितुं पतिम् ॥ सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदन्तीं जनकात्मजाम् । उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः आनयेङ्क्षदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम् । जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ २० सीता पुरस्ताद्रूजतु त्वमेनामभितो व्रज । अहं पश्चाद्रमिष्यामि गतिर्ह्येपा सुदारुणा ॥ ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः । मृदुर्दान्तश्च शान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् ॥ सुमन्त्रस्तैर्नृपसुतैः सार्धमाश्वास्य राघवम् । अवातारयदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम् ॥ ते सुतीर्थां ततः कृच्छ्रादुपागम्य यशस्विनः । नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम् ॥ शीवस्रोतसमासाद्य तीर्थं शिवमकर्दमम् । सिषिचुस्तूदकं राज्ञे ततैतत्ते भवत्विति ॥ २५ प्रगृह्य च महीपालो जलपूरितमञ्जलिम् । दिशं याम्यामभिमुखो रुदन् वचनमत्रवीत् ॥ २६ एतत्ते राजशार्दूछ विमलं तोयमक्षयम् । पितृलोकगतस्याद्य मद्दत्तसुपतिष्ठतु ॥ **ર**.હ ततो मन्दाकिनीतीरात्प्रत्युत्तीर्य स राघवः । पितुश्रकार तेजस्वी निवापं भ्रातृभिः सह।।२८ ऐङ्कृदं वदरीमिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे । न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन् वचनमत्रवीत् ॥ **२**९५ इदं भुङ्क्व महाराज प्रीतो यदशना वयम् । यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः॥३० ततस्तेनैव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य नदीतटात् । आरुरोह नरव्याची रम्यसानुं महीधरम् ॥ ३१ त्त्तः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः । परिजग्राह वाहुभ्यामुभौ भरतळक्ष्मणौ ॥ ३२

४९

तेषां तु रुद्तां शब्दात्प्रतिशब्दोऽ भवद्गिरो । भ्रातॄणां सह वैदेह्या सिंहानामिव नर्दताम् ॥३३ अमहावलानां रुदतां कुर्वतामुद्कं पितुः । विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसैनिकाः ॥ 38 अब्रुवंश्चापि रामेण भरतः संगतो ध्रुवम् । तेपामेव महाब्झव्दः शोचतां पितरं मृतम् ॥ अथ वासान् परित्यस्य तं सर्वेऽभिमुखाः स्वनम्। अप्येकमनसो जग्मुर्यथास्थानं प्रधाविताः॥ ह्यैरन्ये गजैरन्ये रथेरन्ये स्वलंकृतैः । युकुमारास्तथेवान्ये पद्भिरेव नरा ययुः ॥ ३७ं अचिरप्रोपितं रामं चिरविप्रोपितं यथा । द्रष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम् ॥ ३८ भ्रातॄणां त्वरितास्तत्र द्रष्टुकामाः समागमम् । ययुर्वहुविधेर्यानेः खुरनेमिस्वनाकुलैः ॥ 39 सा भूमिर्वहुभिर्यानः खुरनेमिसमाहता । मुमोच तुमुलं शब्दं चौरिवाभ्रसमागमे ॥ 80 - तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्वनं ततः ॥ ४१ वराहवृकसङ्घाश्च महिपाः सर्पवानराः । व्याव्रगोकर्णगवया वित्रेसुः पृषतैः सह ॥ ४२ रथाङ्गसाह्या नत्यृहा हंसाः कारण्डवाः प्रवाः। तथा पुंस्कोकिलाः क्रौद्धा विसंज्ञा भेजिरे दिशः तेन शब्देन वित्रस्तराकाशं पिक्षिभिर्वृतम् । मनुष्यैरावृता भूमिरुभयं प्रवभौ तदा ॥ 88 ततस्तं पुरुपव्यात्रं यशस्विनमकल्मपम् । आसीनं स्थण्डिले रामं दद्शे सहसा जनः ॥ ্য विगर्हमाणः केंकेर्यां सहितो मन्थरामपि । अभिगम्य जनो रामं वाष्पपूर्णमुखोऽभवत् ॥ ४६ तात्ररान् वाष्पपूर्णाक्षान् समीक्ष्याथ सुदुःखितान् । पर्यष्वजत धर्मज्ञः पितृवन्मातृवच सः॥ स तत्र कांश्चित्परिपस्वजे नरान्नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन्। चकार सर्वान् सवयस्यवान्धवान् यथाईमासाद्य तदा नृपात्मजः ॥ ४८

स तत्र तेपां रुद्तां महात्मनां भुवं च खं चातुनिनादयन् स्वनः । गुहा गिरीणां च दिश्ख सतंतं मृदङ्गयोपप्रतिमः प्रशुश्रुवे ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्विकायां संहितायाम्

अयोध्याकाण्डे निवापदानं नाम द्वयधिकशततमः सर्गः

# त्र्याधिकशततमः सर्गः

### मातृद्र्शनम्

विसिष्ठः पुरतः कृत्या दारान् दशरथस्य च । अभिचकाम तं देशं रामदर्शनतर्पितः ॥ १ राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दािकनीं प्रति । ददृशुस्तत्र तत्तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितम् ॥ २ कौसल्या वाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता । सुमित्रामत्रवीदीना याश्चान्या राजयोपितः ॥ ३ इदं तेषामनाथानां क्विष्टमक्विष्टकर्मणाम् । वने प्राक्षेवलं तीर्थं ये ते निर्विपयीकृताः ॥ ४

१. प्रतिश्रुत्कः च. छ.

इतः सुभिन्ने पुत्रस्ते सदा जलमतिन्द्रतः । स्वयं हरति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात् ॥ 4 जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गहितः । भ्रातुर्यदर्थसहितं सर्वं तद्विहितं गुणैः ॥ 5 अद्यायमि ते पुत्रः हेशानामतथोचितः । वनीचानर्थसमाचारं सज्जं कर्म प्रमुखतु ॥ O दक्षिणात्रेषु दभेषु सा दद्शे महीतले । पितुरिङ्गदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ तं भूमौ पितुरार्तेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा । उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथिखयः ॥ ९ इदिमक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः । राघवेण पितुर्दत्तं पद्यतैतद्यथाविधि ॥ १० तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । नैतदौपियकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम् ॥ चतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्रसहशो भुवि । कथमिङ्गुदिपिण्याकं स भुङ्के वसुधाधिपः ॥ अतो दुःखतरं लोके न किंचित्प्रतिभाति मे । यत्र रामः पितुर्दचादिङ्गुदीक्षोदमृद्धिमान् ॥ १३ रामेणेङ्गुदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे । कथं दुःखेन हृद्यं न स्फोटति सहस्रधा ॥ श्रुतिस्तु खिल्वयं सत्या छौिककी प्रतिभाति मे । यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः॥ एवमार्तां सपत्न्यस्ता जग्मुराश्वास्य तां तदा । दृदृशुश्वाश्रमे रामं स्वर्गच्युतमिवामरम् ॥ १६ सर्वभोगैः परित्यक्तं रासं संप्रेक्ष्य मातरः । आर्ता मुमुचुरश्रूणि सस्वरं शोककर्शिताः ॥ १७ तासां रामः समुत्थाय जत्राह चरणाम्बुजान् । मातूणां मनुजन्याद्यः सर्वासां सत्यसंगरः॥ ताः पाणिभिः सुखस्पर्शेर्मृद्रङ्गुलितलैः शुभैः । प्रममार्जू रजः पृष्टाद्रामस्यायतलोचनाः ॥ १९ सौमित्रिरि ताः सर्वा मातूः संप्रेक्ष्य दुःखितः । अभ्यवादयतासक्तं शनै रामादनन्तरम्।। यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वा ववृतिरे स्त्रियः । वृत्तिं दशरथाज्ञाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ २१ सीतापि चरणांस्तासामुपसंगृह्य दुःखिता । श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सा वभूवायतः स्थिता ॥ २२ तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा । वनवासकृशां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रवीत्।। विदेहराजस्य सुता स्तुषा दशरथस्य च । रामपत्नी कथं दुःखं संप्राप्ता निर्जने वने ॥ पद्ममातपसंतप्तं प्रिक्षिष्टिमिवोत्पलम् । काञ्चनं रजसा ध्वस्तं क्षिष्टं चन्द्रमिवाम्बुदैः ॥ २५ मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यग्निरिवाश्रयम् । भृशं मनिस वैदेहि व्यसनारणिसंभवः ॥ २६ ब्रुवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरतायजः । पादावासाद्य जयाह वासिष्ठस्य च राघवः ॥

पुरोहितस्याग्निसमस्य वै तदा बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः ।
प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः ॥ २८
ततो जघन्यं सिहतैः समन्त्रिभः पुरप्रधानैश्च सहैव सैनिकैः ।
जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवानुपोपविष्टो भरतस्तदाय्रजम् ॥ २९

१. -रहितम् ति.।

२. तद्रहिंतम् ति.।

३. वानप्रस्थ- छ.।

४. चरणाव्शुभान् च. छ.।

उपोपिवष्टस्तु तदा स वीर्यवांस्तपिस्ववेपेण समीक्ष्य राघवम् । श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जलिर्यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापितम् ॥ ३० किमेप वाक्यं भरतोऽच राघवं प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति । इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो वभूव कौत्हलमुत्तमं तदा ॥ ३१ स राघवः सत्यपृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः । वृताः सुहृद्भिश्च विरेजुरध्वरे यथा सदस्यैः सहितास्वयोऽग्रयः ॥ ३२

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे मातृद्र्यानं नाम व्यधिकद्यततम: सर्गः

### चतुरिकशततमः सर्गः रामभरतसंत्रादः

तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलम् । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ किमेतिद्च्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया । यस्मात्त्वमागतो देशिममं चीरजटाजिनी ।। २ यन्निमित्तिममं देशं कृष्णाजिनजटाधरः । हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमहिसि ॥ 3 इत्युक्तः कैकयीपुत्रः काकुरस्थेन महात्मना । प्रगृह्य वलवद्भयः प्राव्वलिर्वाक्यमत्रवीत् ॥ आर्यं तातः परित्यच्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम् । गतः स्वर्गं महावाहो पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ स्त्रिया नियुक्तः कैकेय्या सम मात्रा परंतप । चकार सुमहत्पापिमद्मात्मयशोहरम् ॥ सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता । पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम ॥ तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमहिसि । अभिपिक्चस्व चाचैव राज्येन मघवानिव ॥ इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः । त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कर्तुमहेसि ।। तदानुपूर्व्या युक्तं च युक्तं चात्मिन मानद । राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान् सुहृदः कुरु ॥ भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया । शशिना विमलेनेव<sup>3</sup> शारदी रजनी यथा ॥ ११ एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया । भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमहिसि ॥ तदिदं शाश्वतं पित्रयं सर्वं प्रकृतिमण्डलम् । पूजितं पुरुपव्याघ्र नातिक्रमितुमहेसि ॥ १३ एवमुक्त्वा महावाहः सवाष्पः कैकयीसुतः। रामस्य शिरसा पादौ जत्राह विधिवत्पुनः॥१४ · तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येद्मव्रवीत् ॥ कुळीनः सत्त्वसंपन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः ॥ १६

नास्ति।

१. इदमर्थम् घ. नास्ति।

२. अभिषिन्नस्त्रेत्यादि अर्हसीत्यन्तम् क. । ३. विमले

न दोषं त्विय पर्यामि सूक्ष्ममप्यिरिसूद्रन । न चापि जननीं वाल्यात्त्वं विगर्हितुमहिसि॥१७ कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदान्य । उपपन्नेपु दारेपु पुत्रेपु च विधीयते ।। १८, वयमस्य यथा छोके संख्याताः सौम्य साधुभिः । भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमहिसि वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम् । राज्ये वापि महाराजो मां वासियतुमीश्वरः ॥ यावित्पतिरे धर्मज्ञे गौरवं छोकसत्कृते । तावद्धर्मभृतां श्रेष्ठ जनन्यामिप गौरवम् ॥ २१ एताभ्यां धर्मशीछाभ्यां वनं गच्छेति राघव । मातापितृभ्यामुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥२२ त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं छोकसत्कृतम् । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कछवाससा ॥ एवं कृत्वा महाराजो विभागं छोकसंनिधौ । व्यादिश्य च महातेजा दिवं दश्रयो गतः ॥२४ स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा छोकगुरुस्तव । पित्रा दत्तं यथाभागमुपभोक्तं त्वमर्हिस ॥ २५ चतुर्दश समाः सौम्य दण्डकारण्यमाश्रितः । उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥२६

यद्व्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विवुधाधिपोपमः । तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सर्वलोकेश्वरभावमध्यहम् ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामभरतसंवादो नाम चतुरिधकशततमः सर्गः

# पत्राधिकशततमः सर्गः रामवाक्यम्

ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तैः सुहृद्गणैः । शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १ रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृदृताः । सन्दािकन्यां हुतं जप्यं कृत्वा रामसुपागमन् ॥ २ तूर्ष्णीं ते ससुपासीना न कश्चित्किचिद्ववीत् । भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमव्वीत् ॥ ३ सािन्त्वता सािमकां माता दत्तं राज्यिमदं मम। तद्दािम तवेवाहं सुङ्क्व राज्यमकण्टकम् ॥ महतेवान्चुवेगेन भिन्नः सेतुर्जलगमे । दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डिमदं महत् ॥ ५ गतिं खर इवाश्वस्य तार्क्यस्येव पतित्रिणः । अनुगन्तुं न शक्तिमें गतिं तव महीपते ॥ ६ सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते । राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवित ॥ ७

२७

<sup>1.</sup> इममेवार्थमभिशाने श्रीकालिदास आह— 'उपपन्ना हि दारेपु प्रभुता सर्वतोमुखी' इति । रामायण-वचनसच्छायं च प्रायः कविवचनमिति पद्येऽस्मिन् 'सर्वथानव । उपपन्नो हि' इति पाठः शक्यसंभावनः ।

<sup>/ 2.</sup> ताइ र्यरयेव च वायसः इति, हंसरयेव च

वायस: इत्येव वा सुश्विष्टोऽत्र पाठः संभान्यते, 'गति खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः' (युद्ध०, स० १२८, श्लो० ६) इत्युत्तरानुरोधात्।

१. इदं पद्यम् पुनाः नास्ति ।

यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुपेण विवर्धितः । हस्वकेन दुरारोहो रूटस्कन्धो महाद्रुमः ॥ स यथा पुष्पितो भृत्वा फलानि न निद्र्ययत् । स तां नानुभवेत्प्रीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥ एपोपमा महावाहो तमर्थं वेतुमहीस । यदि त्वमस्मान् वृपमो भर्ता भृत्यात्र शाधि हि ॥१० श्रेणयस्त्वां महाराज पदयन्त्वयन्याश्च सर्वशः । प्रतपन्तिमवादित्यं राज्ये स्थितमरिंदमम् ॥ तवानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुञ्जराः । अन्तःपुरगता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥१२ ंतस्य साध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ १३ तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम् । रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान् ॥१४ नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुपोऽयमनीश्वरः । इतश्चेतरतश्चेनं कृतान्तः परिकर्पति ॥ सर्वे क्ष्या नता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः । संयोगा विषयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ॥ यथा फलानां पकानां नान्यत्र पतनाद्भयम् । एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम् ॥ १७ यथागारं दृहस्यृणं जीर्णं भूत्वावसीदति । तथावसीदनित नरा जरामृत्युवशं गताः ॥ अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते । यात्येव यमुना पूर्णा समुद्रं छवणार्णवम् ॥ अहोरात्राणि गच्छिनत सर्वेपां प्राणिनासिह । आयूंपि क्षपयन्त्याशु प्रीप्मे जलिभवांशवः ॥ आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचिस । आयुरते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च ॥२१ सहैव मृत्युर्वजिति सह मृत्युर्निपीदति । गत्वा सुदीर्घमध्वानं सहमृत्युर्निवर्तते ॥ गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चेव शिरोरुहाः । जरया पुरुषो जीर्णः किं हि ऋत्वा प्रभावयेत् ॥ नन्दन्त्युद्ति आदित्ये नन्दन्त्यस्तिभते रवौ । आत्मनो नाववुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्ष्यम् ॥ हृष्यन्त्यृतुमुखं दृष्ट्रा नवं नविमहागतम् । ऋत्नां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महार्शवे । समेत्य च व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥२६ एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च । समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येपां विनाभवः ॥२७ नात्र कश्चिद्यथाभावं प्राणी समभिवर्तते । तेन तस्मित्र सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २८ यथा हि सार्थं गच्छन्तं त्र्यात्कश्चित्पथि स्थितः । अहमप्यागमिप्यामि पृष्ठतो भवतामिति॥ एवं पूर्वेर्गतो मार्गः पिन्तपैतामहो ध्रुवः । तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ३० वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः। आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखमाजः प्रजाः समृताः धर्मात्मा स द्युमेः कृत्स्नः ऋतुभिश्चाप्तदक्षिणैः । धूतपापो गतः स्वर्गं पिता नः पृथिवीपतिः ॥ भृत्यानां भरणात्सम्यक्प्रजानां परिपालनात् । अथीदानाच धर्मेण पिता निस्निदिवं गतः ॥३३ कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः । स्वर्गं दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३४

१. तदर्थम् ति. पाठान्तरम्।

२. अन्तः पुरगता इत्यादि जना इत्यन्तम् घ. नास्ति।

इष्ट्रा वहुविधैर्यज्ञैर्भोगांश्चावाप्य पुष्कलान् । उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथिवीपतिः ॥ ३५ . आयुरुत्तममासाद्य भोगानिप च राघवः । स न शोच्यः पिता तातः स्वर्गतः सत्कृतः सताम् ॥ ू स जीर्णं मानुषं देहं परिखच्य पिता हि नः । दैवीमृद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकविहारिणीम् ॥ ३७ तं तु नैवंविधः कश्चित्प्राज्ञः शोचितुमर्हति । तद्विधो यद्विधश्चासि श्रुतवान् बुद्धिमत्तरः ।। ३८ एते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तथा । वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थास धीमता ॥ स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्। तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम् ॥ 88 न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्याय्यमरिंद्म। स त्वयापि सदा मान्यः स वै वन्धुः स नः पिता ॥ तद्वचः पितुरेवाहं संमतं धर्मचारिणाम् । कर्मणा पालियण्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३ र्धार्मिकेणानृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना । भवितव्यं नरव्याव्र परलोकं जिगीपता ॥ 88 आत्मानमनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नर्पभ । निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्देशरथस्य नः ॥ ४५ इत्येवमुक्तवा वचनं महात्मा पितुर्निदेशप्रतिपालनार्थम् । यवीयसं भ्रातरमर्थवच प्रसुर्मुहूर्ताद्विरराम रामः॥ ४६ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामवाक्यं नाम पञ्जाधिकशततमः सर्गः

# षडांधिकशततमः सर्गः भरतवचनम्

एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत् । ततो मन्दािकनीतीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् ॥ १ ज्वाच भरतिश्चत्रं धार्मिको धार्मिकं वचः । को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वमिरदृम् ॥ २ न त्वां प्रवयथयेदुः खं प्रीतिर्वा न प्रह्पेयेत् । संमतश्चािस वृद्धानां तांश्च पृच्छिस संशयान् ॥ यथा मृतस्तथा जीवन् यथासित तथा सित । यस्येष वृद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ परावरक्षो यश्च स्यात्तथा त्वं मनुजािधप । स एवं व्यसनं प्राप्य न विपीदितुमर्हति ॥ ५ अमरोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सल्यसंगरः । सर्वज्ञः सर्वद्शी च वृद्धिमांश्चािस राघव ॥ ६ न त्वामेवंगुणैर्युक्तं प्रभवाभवकोविदम् । अविषद्धतमं दुःखमासाद्यितुमर्हति ॥ ७ एवमुक्त्वा तु भरतो रामं पुनरथाववीत् । प्रोषिते मिय यत्पापं मात्रा मत्कारणात्कृतम् ॥ ८

यथा मृत इत्यादि । एवं जीवती मृतस्य च पिशेपः तथां असतः सत्त्वाभिमतस्य च विशेषो न भाविकः इत्येष बुद्धिलाभी यस्येति योजनीयम् ।

१. इदमर्थम् ग. नास्ति।

२. पितुरार्थस्येत्यादि पालयिष्यामीत्यन्तं क. नास्ति ।

३. ६-७ श्लोको क. नस्तः

३३

क्षद्रया तद्निष्टं मे प्रसीद्तु भवान् मम । धर्मवन्धेन बद्घोऽस्मि तनेमां नेह मातर्म् ॥ ्ङ्निम तीत्रेण दण्डेन दण्डार्हां पापकारिणीम् । कथं दशरथाज्ञातः शुद्धाभिजनकर्मणः ॥ १० ेजानन् धर्ममधर्मिष्ठं कुर्यां कर्म जुगुप्सितम् । गुरुः क्रियावान् वृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च ॥ तातं न परिगहेंयं दैवतं चेति संसदि । को हि धर्मार्थयोद्दीनमी दृशं कर्म किल्विपम् ॥ स्त्रियाः त्रियं चिकीपुः सन् कुर्योद्धर्मज्ञ धर्मविन्। अन्तकाले हि भूतानि मुह्यन्तीति पुराश्रुतिः राह्नैवं कुर्वता लोके प्रसक्षं सा श्रुतिः कृता । साध्वर्थमभिसन्याय क्रोधान्मोहाच साहसात् ॥ तातस्य यद्तिकान्तं प्रसाहरतु तद्भवान् । पितुर्हि समतिकान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते ॥ १५ तद्पत्यं मतं छोके विपरीतमतोऽन्यथा । तद्पत्यं भवानम्तु मा भवान् दुष्कृतं पितुः ॥ १६ - अभिपत्ता कृतं कर्म लोके धीरविगहितम् । केकेची मां च तातं च सुहृदो वान्धवांश्च नः ॥ पौरजानपदान् सर्वास्तातु सर्विमिदं भवान् । क चारण्यं क च ख्रान्त्रं क जटाः क च पालनम् ईदृशं व्याह्तं कर्म न भवान् कर्तुमर्हति । एप हि प्रथमो धर्मः क्षत्त्रियस्याभिपेचनम् ॥ १९ येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम् । कश्च प्रत्यक्षमुत्सृज्य संशयस्थमलक्षणम् ॥ २० आयितस्थं चरेद्धर्मं क्षत्त्रवन्धुरिनिश्चितम् । अथ क्षेत्राजमेव त्वं धर्म चरितुमिच्छिस ॥ २१ ्धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् छंशमाप्नुहि । चतुर्णामाश्रमाणां हि गाईस्थ्यं श्रेष्टमाश्रमम् ॥ , प्राहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमर्हसि । श्रुतेन वालः स्थानेन' जन्मना भवतो हाह्म् ॥ स कथं पालियण्यामि भूमिं भवति तिष्ठति । हीनबुद्धिगुणो वालो हीनः स्थानेन चाप्यहम्॥ भवता च विनाभूतो न वर्तयितुमुत्सहे । इदं निग्विलमव्ययं राज्यं पित्र्यमकण्टकम् ॥ अनुशाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह वान्धवैः । इहैव त्वाभिपिब्बन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह ॥ २६ ऋत्विजः सवसिष्टाश्च मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः । अभिपिक्तस्वमस्माभिरयोध्यां पालने व्रज ॥ विजिल्ल तरसा छोकान् मरुद्धिरिव वासवः । ऋणानि त्रीण्यपाकुर्वन् दुईदः साधु निर्देहन् सुहृद्स्तर्पयन् कामैस्त्वमेवात्रानुशाधि माम् । अद्यार्थं सुदिताः सन्तु सुहृद्स्तेऽभिषेचने ॥२९ अद्य भीताः पळायन्तां दुर्हृदस्ते दिशो दश । आक्रोशं मम मातुश्च प्रमुख्य पुरुपर्पभ ॥ ३० अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किल्विपात् । शिरसा त्वाभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मिय ॥ वान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः । अथैतत्पृष्टतः कृत्वा वनमेव भवानितः ॥ गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम् ॥

तथा हि रामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः। न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मितं पितुस्तद्वचने व्यवस्थितः॥

१. शानेन व.।

तद्दुतं स्थैर्यमवेक्ष्य राघवे समं जनो हर्पमवाप दुःखितः ।

न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभविस्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्पितः ॥ ३४

तमृत्विजो नैगमयूथवङ्गभास्तथा विसंज्ञाशुकलाश्च मातरः ।

तथा त्रवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥ ३५

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहिक्षकायां संहितायाम्

अयोध्याकाण्डे भरतवचनं नाम पडिधकदाततमः सर्गः

# सप्ताधिकशततमः सर्गः

### रामप्रतिवचनम्

पुनरेवं बुवाणं तं भरतं लक्ष्मणात्रजः । प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्येऽभिसत्कृतः ॥ δ उपपन्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेवमभापथाः । जातः पुत्रो दशरथात्कैकेय्यां राजसत्तमात् ॥ २ पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्रहन् । मातामहे समाश्रीवीद्राज्यशुल्कमनुत्तमम् ॥ 3 दैवासुरे च संप्रामे जनन्यै तव पार्थिवः । संप्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रसुः ॥ 8 4) ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी । अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौ वरौ वरवर्णिनी ॥ तव राज्यं नरव्याव्र मम प्रव्राजनं तथा । तौ च राजा तदा तस्यै नियुक्तः प्रददो वरो ॥ Ę तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुपर्पभ । चतुर्दश वने वासं वर्पाणि वरदानिकम् ॥ सोऽहं वनिमदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः । सीतया चाप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ भवानि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम् । कर्तुमईति राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषेचनात्॥ 9 ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्। पितरं त्राहि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दय॥ १० श्रूयते हि पुरा तात श्रुतिर्गीता यशस्विना । गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितून प्रति ॥ ११ .. पुत्राम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पितून् यः पाति सर्वतः ॥१२ एष्टव्या वहवः पुत्रा गुणवन्तो वहुश्रुताः । तेषां वै समवेतानामपि कश्चिद्गयां व्रजेत् ॥ १३ एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन । तस्मात्त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्प्रभो ॥ १४ अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरनुरञ्जय । शत्रुव्नसिहतो वीर सह सर्वेर्द्विजातिभिः॥ १५ प्रवेक्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन् । आभ्यां तु सहितो राजन् वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ १६

त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमिष राजराण्मृगाणाम्।
गच्छ त्वं पुरवरमद्य संप्रहृष्टः संहृष्टस्त्वहमिष दण्डकान् प्रवेक्ष्ये॥ १७
छायां ते दिनकरभाः प्रवाधमानं वर्षत्रं भरत करोतु मूर्भि शीताम्।
एतेषामहमिष काननद्रुमाणां छायां तामितशियनीं सुकी अथिष्ये॥ १८

शत्रुप्तः क्रुशलमितस्तु ते सहायः सौमित्रिमम विदितः प्रधानमित्रम् । चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद् ॥ १९ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिमहित्वकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामप्रातिवचनं नाम मताधिकशततमः सर्गः

## अष्टाधिकशततमः सर्गः

जावालिवाक्यम्

आश्वासयन्तं भरतं जावालिर्वाद्यणोत्तमः । उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतिमदं वचः ॥ 8 साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवं निर्धायेका । प्राकृतस्य नरस्येव ह्यार्यबुद्धेर्मनस्विनः ॥ २ कः कस्य पुरुषो वन्धुः किं कार्यं कस्य केनचित्। यदेको जायते जन्तुरेक एव विनदयति ॥ तस्मानमाता पिता चिति राम सज्जेत यो नरः । उन्मत्त इव स क्षेत्री नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित् यथा श्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्चित्कचिद्वसेत् । उत्सृष्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽह्नि ॥ ų र एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु । आवासमात्रं काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनाः ॥ पित्रयं राज्यं परित्यज्य स नाईसि नरोत्तम । आस्थातुं कापथं दुःखं विपमं बहुकण्टकम् ॥ समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । एकवेणीथरा हि त्वां नगरी संप्रतीक्षते ॥ राजभोगाननुभवन् महार्हान् पार्थिवात्मज । विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रस्त्रिविष्टपे ॥ ९ न ते कश्चिहशूरथस्त्वं च तस्य न कश्चन । अन्यो राजा त्वमन्यः स तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥ १० वीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्तं शोणितमेव च । संयुक्तमृतुमन्मात्रा पुरुपस्येह जन्म तत् ॥ ११ गतः स नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै । प्रवृत्तिरेपा मर्ल्यातं त्वं तु मिथ्या विहन्यसे ॥१२ अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताब्झोचामि नेतरान् । ते हि दुःखिमह प्राप्य विनाशं प्रेत्य भेजिरे ॥१३ अष्टका पितृदेवत्यसित्ययं प्रसृतो जनः । अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यति ॥ यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । द्यात्प्रवसतः श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत् ॥ दानसंवनना होते बन्धा मेधाविभिः कृताः। यजस्व देहि दक्षिस्व तपस्तप्यस्व संत्यज॥ १६ स नास्ति परमित्येव कुरु वृद्धिं महामते । प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ॥ ॳसतां बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वलोकनिद्र्शिनीम् । राज्यं त्वं प्रतिगृह्वीष्व भरतेन प्रसादितः ॥ १८

> इत्यांपें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे जावालिवाक्यं नाम अष्टाधिकशततमः सर्गः

# नवाधिकशततमः सर्गः सस्यप्रशंसा

जावालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यवतां वरः । उवाच परया सूक्त्या व्सवुद्धचा चाविपन्नया॥ भवान् मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तवान् । अकार्यं कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसंमितम् ॥ २ निर्भर्शादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः ॥ कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुपमानिनम्। चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वाशुचिम्॥४ 🐦 अनार्यस्त्वार्यसंकाशः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः। लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥५ अधर्म धर्मवेषेण यदीमं लोकसंकरम्। अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम्॥ कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकार्यविचक्षणः । वहु मंस्यति मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूपणम् ॥ कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् । अनया वर्तमानोऽहं वृत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥ ८ कामवृत्तस्त्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते । यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥९ सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्। तस्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्य लोकः प्रतिष्ठितः ॥१० ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे। सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् परमं गच्छति क्ष्यम् ॥ उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः । धर्मः सत्यं परो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥१२। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये पद्मा प्रतिष्ठिता<sup>3</sup>। सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्॥ १३ दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च । वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो अवेत् ॥ एकः पालयते छोकमेकः पालयते कुलम् । मृज्जुट्रोहो । निरय एकः स्वर्गे महीयते ॥ १५ सोऽहं पितु नियोगं तुं किमर्थं नानुपालये निर्देशकी रवः सत्यं सत्येन समयीकृतः ॥ १६ नैव लोभान्न मोहाद्वा न ह्यज्ञानात्तमोऽन्वितः । सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः॥ असत्यसन्धस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः । नैव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्।।१८ प्रत्यगात्मिममं धर्मं सत्यं पद्याम्यहं ध्रुवम् । भारः सत्पुरुपैश्चीर्णस्तद्र्थमभिमन्यते ॥ 88 क्षात्त्रं धर्ममहं त्यक्ष्ये हाधर्मं धर्मसंहितम् । क्षुद्रैर्नृशंसैर्छुव्धेश्च सेवितं पापकर्मभिः ॥ २० कायेन कुरुते पापं मनसा संप्रधार्य च। अनृतं जिह्नया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्।। २१ भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुपं प्रार्थयन्ति हि । सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्ततः ॥२२ श्रेष्ठं ह्यनार्यमेव स्याद्यद्भवानवधार्य माम् । आह युक्तिकरैर्वाक्येरिदं भद्रं कुरुष्व ह ॥ २३ कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासिममं गुरौ । भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः ॥ 28 स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधौ । प्रहृष्यमाणा सा देवी कैकेयी चाभवत्तदा ॥ २५

१, भक्त्या च. छ.।

२. स्वर्गस्य च. छ.।

३. सत्यं पद्मा श्रिता सदा च. छ.।

४. अस्य स्थाने---स्वर्गस्थं चानुपर्यन्ति सत्यमेव

भजेत तत्— इति च. छ.।

#### नवाधिकशततमः सर्गः

वनवासं वसन्नेवं शुचिर्नियतभोजनः । मूलेः पुष्पैः फलैः पुण्यैः पितून् देवांश्च तर्पयन् ॥ २६ 🗸 संतुष्टपञ्चवर्गोऽहं लोकयात्रां प्रवर्तये । अकुहः श्रद्धानः नन् कार्याकार्यविचक्षणः ॥ कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम् । अग्निवीयुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिनः ॥ शत कत्नामाहृत्य देवराट् त्रिदिवं गतः । तपांस्युत्राणि चास्थाय दिवं याता महर्पयः॥ २९ अमृष्यमाणः पुनरुयतेजा निज्ञम्य तन्नास्तिकहेतुवाक्यम् । अथात्रवीत्तं नृपतेस्तनूजो विगर्हमाणो वचनानि तस्य॥ ३० सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च। द्विजातिदेवातिथिपूजनं च पन्थानमाहुस्त्रिद्वस्य सन्तः॥ 38 तेनैवमाज्ञाय यथावदर्थमेकोद्यं संप्रतिपद्य विप्राः। थर्मं चरन्तः सकलं यथावत्काङ्कृन्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥ ३२ निन्दाम्यहं कर्म पितुः कृतं तद्यस्वामगृहाद्विपमस्थवुद्धिम् । बुद्धयानयैवंविधया चरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथाद्पेतम् ॥ ३३ यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि । तस्माद्धि यः शङ्कः यतमः प्रजानां न नास्तिकेनाभिमुखो वुधः स्यात् ॥ ३४ त्वत्तो जनाः पूर्वतरेऽवराश्च ग्रुभानि कर्माणि वहूनि चकुः । जित्वा सदेमं च परं च लोकं तस्माद्द्विजाः स्वस्ति हुतं कृतं च ॥ ३५ धर्मे रताः सत्पुरुपैः समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः । अहिंसका वीतमलाश्च होके भवन्ति पूच्या मुनयः प्रधानाः ॥ ३६ इति व्रवन्तं वचनं सरोपं रामं महात्मानमदीनसत्त्वम् । उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः ॥ ३७ न नास्तिकानां वचनं व्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन । समीक्ष्य कालं पुनरास्तिकोऽभवं भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३८ निवर्तनार्थं तव राम कारणात्प्रसादनार्थं च मयैतदीरितम् ॥ ३९

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सत्यप्रशंसा नाम नवाविकशततमः सर्गः

# दशाधिकशततमः सर्गः इक्ष्वाकुवंशकीर्तनम्

कुद्धमाज्ञाय रामं तु विसष्टः प्रत्युवाच ह । जावालिरिप जानीते लोकस्यास्य गतागतिम् ॥ निवर्तियेतुकामस्तु त्वामेतद्वाक्यमुक्तवान् । इमां लोकसमुत्पत्तिं लोकनाथ निवोध मे ॥ २ सर्वं सिळिलमेवासीत्पृथिवी यत्र निर्मिता । ततः समभवद्रुह्या स्वयंभूदेवितैः सह ॥ स वराहस्ततो भूत्वा प्रोजाहार वसुंधराम् । असृजच जगत्सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मिभः ॥ ४ आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः । तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः ॥ ५ विवस्वान् कदयपाज्जे सनुवैवस्वतः सुतः। स तु प्रजापितः पूर्विमिक्ष्वाकुस्तु 'मनोः सुतः॥६ यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना भही । तिमक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्॥ इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः । कुक्षेरथात्मजो वीरो विकुक्षिरुद्पद्यत ॥ ८ विकुक्षेस्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान् । वाणस्य तु महावाहुरनरण्यो महायज्ञाः॥ नानावृष्टिर्वभूवास्मिन्न दुर्भिक्षं सतां वरे । अनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कश्चन् ॥ अनरण्यान्महाबाहुः पृथू राजा वसूव ह । तस्मात्पृथोर्महाराजिस्त्रशङ्करदपद्यत ॥ ११ स सत्यवचनाद्वीरः सज्ञरीरो दिवं गतः । त्रिज्ञङ्कोरभवत्सूनुर्दुन्धुमारो महायज्ञाः १२ दुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत । युवनाश्वसुतः श्रीमान् मान्धांता समपद्यत ॥ १३ मान्धातुस्तु महातेजाः सुसन्धिरुद्पचत । सुसन्धेरिप पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् ॥ १४ यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो रिपुसृदनः । भरतात्तु महावाहोरसितो नाम जायत ॥ यस्यैते प्रतिराजान उद्पद्यन्त शत्रवः । हैह्यास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशिविन्दवः ॥ १६ तांस्तु सर्वान् प्रतिव्यूहा युद्धे राजा प्रवासितः। स च शैलवरे रम्ये वभूवाभिरतो मुनिः॥ द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यो बभूवतुरिति श्रुतिः। एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै गर्छं ददौ॥ भागवरच्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः । तमृषि समुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत् ॥ स तामभ्यवद्द्विप्रो वरेष्सुं पुत्रजन्मनि । पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा छोकविश्रतः ॥ २० धार्मिकश्च सुशीलश्च वंशकर्तारिसूदनः। कृत्वा प्रदक्षिणं सा तु मुनिं तमनुमान्य च॥ २१ पद्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्भसमप्रभम् । ततः सा गृहमागम्य देवी पुत्रं व्यजायत ॥ २२ सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघां सया । गरेण सह तेनैव जातः स सगरोऽभवत् ॥ स राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत् । इष्ट्रा पर्वणि वेगेन त्रासयन्तिमसाः प्रजाः ॥ असमञ्जस्तु पुत्रोऽभूत्सगरस्येति नः श्रुतम् । जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकर्मकृत् ॥ अंशुमानिति पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीर्यवान् । दिलीपोंऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ २६:

१, वाण इत्यादि महातेजा इत्यन्तम् घ. नास्ति। २. सगरं च. छ,।

38

भगीरथात्ककुत्स्थस्त काकुत्स्था येन विश्वताः । ककुत्स्थस्य च पुत्रोऽभृद्रघुर्येन तु राववाः ॥ २७ रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रदृद्धः पुरुपादकः । करमापपादः सौदास इत्येवं प्रथितो भिव ॥ २८ करमापपादपुत्रोऽभृच्छङ्कणस्त्वित विश्वतः । यस्तु तद्वीर्यमासाच सहसेनो व्यनीनशत् ॥ २९ शङ्कणस्य च पुत्रोऽभृच्छृदः श्रीमान् सुदर्शनः । सुदर्शनस्याग्नवणं अग्नवणस्य शीव्रगः ॥ ३० शीव्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रद्यश्वकः । प्रद्यश्वकस्य पुत्रोऽभृदम्वरीपो महाद्युतिः ॥ ३१ अम्बरीपस्य पुत्रोऽभृत्रहुपः सत्यविक्रमः । नहुपस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ३२ अजश्व सुत्रतश्चेव नाभागस्य सुतावुभो । अजस्य चेव धर्माक्ष्मा राजा दश्रपः सुतः ॥ ३३ यो जित्वा वसुधां कृत्स्नां दिवं शासित स प्रभुः । तस्य च्येष्टोऽसि दाथादो राम इद्यभिविश्वतः॥ तद्गृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्य जनं नृप । इक्ष्याकृणां हि सर्वेपां राजा भवति पूर्वजः ॥ ३५ पूर्वजे नावरः पुत्रो प्येष्टो राज्येऽभिषिच्यते ॥

स राघवाणां कुरुधर्भमात्मनः सनातनं नाच विहन्तुमहेसि । प्रभृतरत्नामनुज्ञाधि मेदिनी प्रभूतराष्ट्रां पितृवन्महायशः ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकान्ये चतुर्धिशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे इस्वाक्तवंशकीर्तनं नाम दशाधिकशततमः सर्गः

### एकादशाधिकशततमः सर्गः

#### भरतानुशासनम्

विसिष्टस्तु तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः । अत्रवीद्धर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः ॥ १ पुरुपस्येह जातस्य भवन्ति गुरवस्त्रयः । आचार्यश्चेव काकुत्स्य पिता माता च रावव ॥ २ पिता होनं जनयित पुरुपं पुरुपप्भ । प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ सोऽहं ते पितुराचार्यस्तव चैव परंतप । मम त्वं वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ४ इमा हि ते परिपदः श्रेणयश्च द्विजातयः । एपु तात चरन् धर्म नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ५ वृद्धाया धर्मशीलाया मातुनीहस्यवर्तितुम् । अस्यास्तु वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ६ भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव । आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७ एवं मधुरमुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम् । प्रत्युवाच समासीनं विसष्टं पुरुपर्पभः ॥ ८ यन्मातापितरौ वृक्तं तनये कुरुतः सदा । न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम् ॥ ९ यथाशक्ति प्रदोनेन स्नापनाच्छादनेन च । नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च ॥ १०

१. इदमर्थम् च. नास्ति।

स हि राजा जनियता पिता दशरथो सम । आज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥११ एवमुक्तस्तु रामेण भश्तः प्रत्यनन्तरम् । उवाच परमोदारः सूतं परमदुर्मनाः ॥ इह में स्थिंण्डले शीघं कुशानास्तर सारथे। आर्थं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे न प्रसीद्ति॥ १३ अनाहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः । शेष्ये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्यति ॥ स तु राममबेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः। कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयम्॥ १५ तसुवाच महातेजा रामो राजर्पिसत्तमः । किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसि ॥ १६ ब्राह्मणो ह्येकपार्श्वेन नरान् रोद्धिभिहाईति । न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७ उत्तिष्ठ नरहार्दूल हित्वैतदारुणं व्रतम्। पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि रावव।। 86 आसीनस्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्। ज्वाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यं नानुशासथ ॥ १९ ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदा जनाः । काकुत्स्थमिशजानीमः सम्यग्वदित राघवः ॥ २० एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वेचिस तिष्ठति । अत एव न शक्ताः स्मो व्यावर्तयितुमञ्जसा ॥ २१ तेपामाज्ञाय वचनं रामो वचनमत्रवीत् । एतन्निवोध वचनं सुहृदां धर्मचक्षुपाम् ॥ एतचैवोभयं शुत्वा सम्यक्संपद्य राघव। उत्तिष्ठ त्वं महावाहो मां च स्पृद्य तथोदकम् ॥ २३ अथोत्थाय जलं स्प्रष्ट्वा भरतो वाक्यमत्रवीत् । शृण्वन्तु मे परिपदो मन्त्रिणः श्रेणयस्तथा ॥ २४ न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम्। आर्यं परमधर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्॥ २५ यिं त्ववर्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः। अहमेव निवत्स्यामि चतुर्देश समा वने ॥ २६ धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः। उवाच रामः संप्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम् ॥ विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता सम । न तल्लोपियतुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ उपधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः। युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्॥ २९ जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्। सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मिन।। ३० अनेन धर्मशीले<sup>न</sup> वनात्प्रत्यागतः पुनः। भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः॥ ३१ वृतो राजा हि कैंकेय्या मया तद्वचनं कृतम्। अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम् ॥३२

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहिसकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतानुशासनं नाम एकादशाधिकशततम: सर्गः

# द्वादशाधिकशततमः सर्गः

### पादुकाप्रदानम्

तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रात्रभ्यां रोमहर्षणम्। विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समवेता महर्षयः॥ १ अन्तर्हितास्त्वृषिगणाः सिद्धाश्च परमर्षयः। तौ भ्रातरौ सहात्मानौ काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे॥ २

१. शालाया यावन च.।

२९

ॅंस धन्यो यस्य पुत्रौ द्दौ धर्मज़ो धर्मविक्रमो । श्रुत्वा वयं हि संभापामुभाभ्यां<sup>7</sup> रष्टहयामहे ॥ ३ ु ततस्त्वृपिगणाः क्षिप्रं दशप्रीववधेपिणः । भरतं राजशार्दृत्रमित्यृचुः संगता वचः ॥ क़्लेजात महाप्राज्ञ महावृत्त महायशः । बाह्यं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्यवेक्षसे ॥ 4 सदानृणिममं रामं वयमिच्छामहे पितुः । अनृणत्वाच केकेय्याः स्वर्ग दशरथो गतः ॥ ξ एताबदुक्त्वा वचनं गन्धर्वाः समहर्पयः । राजर्पयश्चेव तदा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः ॥ हादितस्तेन वाक्येन शुभेन शुभदर्शनः । रामः संहष्टवद्नस्तानृपीनभ्यपूजयत् ॥ ረ त्रस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया । कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरव्रवीत ॥ राजधर्ममनुप्रेक्ष्य कुळधर्मानुसंतितम् । कर्तुमहिसि काकुत्स्य मम मातुश्च याचनाम् ॥ १० रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । पौरजानपदांश्चापि रक्तान् रञ्जयितुं तथा ॥ ११ ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राणि सुदृदश्च नः । त्वामेव प्रतिकाङ्कन्ते पर्जन्यमिव कर्पकाः॥ १२ इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि । शक्तिमानिस काक्टरस्थ छोकस्य परिपालने ॥ १३ इत्युक्त्वा न्यपतद्भातुः पादयोर्भरतस्तदा । भृशं संप्रार्थयामास राममेव् 🥍 🔭 ॥ १४ तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो यचनमत्रवीत् । इयामं निलनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम् ॥ १५ आगता त्वामियं वृद्धिः स्वजा वैनयिकी च या । भृशमुत्सहसे तात रक्षितं पृथिवीमिप ॥ १६ अमालैश्र सुहद्भिश्र वुद्धिमद्भिश्र मन्त्रिभिः। सर्वकार्याणि संमन्त्र्य सुमहान्यपि कारय।। लक्ष्मीश्चनद्राद्पेयाद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् । अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितः ॥ कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्। न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत् एवं बुवाणं भरतः कौसल्यासुतमव्रवीत् । तेजसादित्यसंकाशं प्रतिपचन्द्रदर्शनम् ॥ २० अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूपिते । एते हि सर्वछोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 28 सोऽधिरुद्य नरन्यात्रः पादुके न्यवमुच्ये च । प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ २२ स पाटुके संप्रणन्य रामं वचनमत्रवीत् । चतुर्दश हि वर्पाणि जटाचीरधरो ह्यहम् ॥ २३ फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । तवागमनमाकाङ्कृन् वसन् वै नगराद्वहि: ॥ २४ तव पादुकयोर्न्यस्य राज्यतन्त्रं परंतप । चतुर्दशे हि संपूर्णे वर्पेऽहिन रघूत्तम ॥ २५ न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताज्ञनम् । तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम् ॥ श्चन्नुनं च परिष्वच्य भरतं चेदमत्रवीत् । मातरं रक्ष कैंकेयीं मा रोपं कुरु तां प्रति ॥ २७ मया च सीतया चैव द्यप्तोऽसि रघुसत्तम । इत्युक्त्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससर्ज ह ॥ २८

> स पादुके ते भरतः प्रतापवान् स्वलंकृते संपरिगृह्य धर्मवित्। प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकार चैवोत्तमनागमूर्धनि॥

१, उभयोः च, छ।।

अथानुपूर्व्यात्प्रतिनन्द्य तं जनं गुरूश्च मिन्त्रप्रकृतीस्तथानुजौ । व्यसर्जयद्राघववंशवर्धनः स्थिरः स्वधर्मे हिमवानिवाचलः ॥ ३०, तं मातरो बाष्पगृहीतकण्ट्यो दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेकुः । स त्वेव मातृरभिवाद्य सर्वा रुदन् कुटीं स्वां प्रविवेश रामः ॥ ३१

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पादुकाप्रदानं नाम द्वादशाधिकशततमः सर्गः

# त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः

पादुकाग्रहणम्

ततः शिरिस कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुन्नेन समन्वितः वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च दढत्रतः । अत्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥ मन्दाकिनीं पत्या सम्यां प्राङ्मुखास्ते ययुस्तदा । प्रदक्षिणं च कुर्वाणाश्चित्रकूटं महागिरिम् ॥ ३ पर्यन् धातुसह संगि रम्याणि विविधानि च । प्रययौ तस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदा ।। ४ अदूराचित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा । आश्रमं यत्र स मुनिर्भरद्वाजः कृतालयः ॥ स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान् । अवतीर्य रथात्पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ξ ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमत्रवीत् । अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम् ॥ एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धीमता । प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो भ्रातृवत्सलः ॥ स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः। राघवः परमशीतो वसिष्ठं वाक्यमत्रवीत्॥ ९ पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालियण्यामि तत्त्वतः । चतुर्दश हि वर्पाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥१० एवमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्टः प्रत्युवाच ह । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्॥ ११ एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते । अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरे तव ॥ १२ एवमुक्तो विसष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः । पादुके अधिरुह्यैते मम राज्याय वै ददौ ॥ १३ निवृत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना । अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे ॥ एतच्छूत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । भरद्वाजः शुभतरं मुनिर्वोक्यमुवाच तम् ॥ नैतिचित्रं नरव्याचे शीलवृत्तविदां वरे । यदार्थं त्विय तिष्ठेतु निम्नोत्सृष्टमिवोदकम् ॥ १६ अनुणः<sup>3</sup> स महाबाहुः पिता दशरथस्तव । यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धर्मज्ञो धर्मवत्सलः ॥ १७ तभृषि तु महात्मानमुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः । आमन्त्रयितुमारेभे चरणावुपगृह्य च ॥ १८

१. प्रदक्षिणमित्यादि भरतस्तदा इत्यन्तम् क. वृत्तवतां वर—इति च्। नास्ति । ३. अमृतः च. छ.।

२. अस्य स्थाने — नैति चित्रं नरव्याव्र शील-

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । भरतस्तु ययो श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥ १९ ज्यानैश्च शकटैश्चेव हयैर्नागेश्च सा चम्ः । पुनिनेवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥ २० ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्त्वोभिमालिनीम् । दृहशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शुभजलां नदीम् ॥ तां पुण्यजलसंपूर्णां संतीर्य सहवान्धवः । श्रङ्किवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससीनिकः ॥ २२ श्रङ्किवेरपुराद्भ्यस्त्वयोध्यां संदृद्शं ह । अयोध्यां च ततो हृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम् ॥ भरतो दुःखसंतप्तः सारार्थे चेद्मव्रवीत्। सारथे पश्य विध्वस्ता सायोध्या न प्रकाशते ॥ २४ निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वना ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यातिसद्खिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पादुकाग्रहणं नाम त्रयोदशाधिकशततम: सर्गः

### चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः

#### अयोध्याप्रवेश:

क्तिग्धगम्भीरघोषेण स्यन्द्नेनोपयान् प्रभुः । अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः ॥ 🕈 विडालेख्कचरितामालीननरवारणाम् । तिमिराभ्याह्तां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलितप्रभाम् । यहेणाभ्यदितेनैकां रोहिणीमिव पीडिताम्॥ ३ अनिलोत्क्षुच्धसिललां घर्मोत्तप्रविहङ्गमाम् । लीनमीनझपप्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥ विधूमामिव हेमाभामध्वराग्नेः समुत्थिताम् । हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां प्रविलयं गताम् ॥ विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजिरथध्वजाम् । हनप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ॥ सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम् । प्रशान्तमारुतोद्भूतां जलोर्भिमिव निःस्वनाम् ॥ त्यक्तां यज्ञायुषेः सर्वेरभिरूपेश्च याजकैः । सुत्याकाले विनिर्वृत्ते वेदिं गतरवामिव ॥ गोष्टमध्ये स्थितामार्तामचरन्तीं तृणं नवम् । गोवृपेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम् ॥ ९ प्रभाकराद्येः सुस्त्रिग्धेः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः । वियुक्तां मणिभिर्जासैर्नवां सुक्तावलीमिव ॥१० सहसा चिलतां स्थानान्महीं पुण्यक्षयाद्रताम् । संहृतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवइच्युताम् ॥ पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरनादिनाम् । द्रुतदावाग्निविष्छष्टां छान्तां वनलतामिव ॥ संमृहिनगमां स्तन्थां संक्षिप्तविपणापणाम् । प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां चामिवाम्बुधैर्ष्ट्वेताम् ॥ १३ ्रवेक्षीणपानोत्तमैर्भिन्नैः शरावैरभिसंवृताम् । गतशौण्डा¹मिव ध्वस्तां³ पानभूमिमसंस्कृताम्॥ १४ वृक्णभूमितलां निम्नां वृक्णपात्रैः समावृताम् । उपयुक्तोदकां भन्नां प्रपां निपतितामिव ॥ १५ ब्रिपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम् । भूमौ वाणैर्विनिष्कृत्तां पतितां ज्यामिवायुधात् ॥

शैण्डः मचपः ।

1.

१, हतशौण्डामिनाकाशे च. छ.।

सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण वाहिताम् । निक्षिप्तभाण्डामुत्सृष्टां किशोरीमिव दुर्वेळाम् ॥ शुष्कतोयां महामत्स्यैः कूर्मेश्च वहुभिर्वृताम् । प्रभिन्नतटविस्तीर्णां वापीमिव हृतोत्पलाम् ॥१८-पुरुषस्याप्रहृष्टस्य प्रतिषिद्धानुलपेनाम् । संतप्तासिव शोकेन गात्रयष्टिमभूषणाम् ॥ प्रावृषि प्रविगाढायां प्रविष्टस्याभ्रमण्डलम् । प्रच्लन्नां नीलजीम्तैर्भास्करस्य प्रभामिव<sup>९</sup> ॥ २० निहतां प्रतिसैन्येन बडवामिव पालिताम् । भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान् दशरथात्मजः॥२१ वाहयन्तं रथं श्रेष्ठं सार्थिं वाक्यमत्रवीत् । किं नु खल्वद्य गम्भीरो मूर्चिछतो न निशम्यते ॥ यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः । वारुणीमदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्चिछतः ॥ २३ धूपितागरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः । यानप्रवरघोपश्च स्त्रिग्धश्च हयनिःस्वनः ॥ प्रमत्तगजनाद्श्य महांश्च रथनिःस्वनः । नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां रामे विवासिते ॥ २५ चन्दनागरुगन्धाश्च महाहाश्च तवस्रजः । गते हि रामे तरुगाः संतप्ता नोपभुञ्जते ॥ २६ बहिर्यात्रां न गच्छिन्ति चित्रमाल्यथरा नराः।नोत्सवाः संप्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे॥२७ सह नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता । न हि राजत्ययोध्येयं सासारेवार्जुनी क्षपा ॥ २८ कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः । जनियष्यत्ययोध्यायां हर्षं श्रीष्म इवाम्बुदः ॥२९ तरुणैश्चारुवेषैश्च नरैरुन्नतगामिभिः । संपतिद्भरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः ॥ एवं वहुविधं जल्पन् विवेश वसितं पितुः । तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहासिव ॥

तदा तदन्तःपुरमुज्झितप्रभं सुरैरिवोत्सृष्टमभास्करं दिनम् ।
निरीक्ष्य सर्वं तु विविक्तमात्मवान् मुमोच वाष्पं भरतः सुदुःखितः ॥ ३२
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रतिसहिस्तकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे अयोध्याप्रवेशो नाम चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः

### पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः नन्दिग्रामनिवासः

ततो निक्षिष्य मातृः स अयोध्यायां दृढत्रतः । भरतः शोकसंतप्तो गुरूनिद्मथाव्रवीत् ॥ १ निद्यामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽद्य वः । तत्र दुःखिमदं सर्व सिहिष्ये राघवं विना ॥ २ गतश्च हि दिवं राजा वनस्थश्च गुरुर्मम । रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ एतच्छूत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । अब्रुवन् मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ ४

१. निक्षिप्तेत्यादि प्रभामिवेत्यन्तम् ग. नास्ति । दुःखितो भरतस्तथा — इति ग.।

२. इदर्मधम् क. ख. घ. च. छ. नास्ति । ५. अस्यानन्तरम्—अयोध्यां संप्रविदयैव विदेश इ. इदमर्थं क. नास्ति । भवनं पितुः—इति ग.।

४. अस्यानन्तरम्--- इति ब्रुवन् सारिथना

सदृशं श्राघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । वचनं भ्रातृवात्मल्याद्मुह्रपं तथैव तत् ॥ · नित्यं ते वन्धुछुव्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे । आर्यमार्गं प्रपत्रस्य नानुमन्येत कः पुमान् ।। ६ मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलपितं प्रियम् । अत्रवीत्मारिधं वाक्यं रथी मे युज्यतामिति ॥ प्रहृष्टवद्नः सर्वा मातृः समभिवाद्य सः । आरुरोह् रथं श्रीमाञ्ज्ञत्रुन्नेन समन्वितः ॥ आरु च रथं शीवं शत्रुव्रभरतावुभौ । ययतुः परमप्रीतौ वृतौ मन्त्रिपुरोहितैः ॥ अप्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । प्रययुः प्राड्युखाः मर्वे निन्द्यामी यतोऽभवत् ॥ वलं च तदनाहूतं गजाश्वरथसंकुलम् । प्रयया भरते याते सर्वे च पुग्वासिनः ॥ रथस्थः स हि धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । नन्दिन्नामं ययो नूर्णं शिरस्याधाय पाढुके ॥ ततस्तु भरतः क्षिप्रं निन्द्यामं प्रविदय सः । अवतीर्यं रथात्तर्णं गुरूनिद्मवाच ह ॥ १३ एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्न्यासवत्स्वयम् । योगक्षेमवहे तस्य पादुके हेमभूपिते ॥ भरतः शिरसा ऋत्वा सन्न्यासं पादुके ततः । अत्रवीदः स्वयंत्रतः सर्वं प्रकृतिमण्डलम् ॥ १५ छत्रं धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमौ मतौ । आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम ॥ भ्रात्रा हि मिं सन्न्यासो निक्षिप्तः सौहृदाद्यम् । तिममं पालियप्यामि राघवागमनं प्रति ॥ क्षिप्रं संयोजियत्वा तुं राघवस्य पुनः स्वयम् । चरणो तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकौ ॥ ततो निक्षिप्तभारोऽहं राघवेण समागतः । निवेद्य गुरुवे राज्यं भिजप्ये गुरुवर्तिताम् ॥ १९ राघवाय च सन्न्यासं दत्त्वेमे वरपादुके । राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्॥ २० अभिपिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहृष्टमुदिते जने । प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेद्राच्याचतुर्गुणम् ॥ एवं तु विलपन् दीनो भरतः स महायशाः । निन्द्यामेऽकरोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सहै ॥ स वल्कळजटाधारी मुनिवेपधरः प्रभुः । निन्द्यामेऽवसद्वीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ रामागमनमाकाङ्कृन् भरतो भ्रातृवत्सलः । भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तथा ॥ २४ पादुके त्वभिषिच्याय निद्यामेऽवसत्तदा । सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयम् ॥ भरतः शासनं सर्व पादुकाभ्यां न्यवेद्यत् । ततस्तु भरतः श्रीमानभिपिच्यार्यपादुके ॥ तद्धीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥

> यदा हि यत्कार्यमुपैति किंचिद्यपायनं चोपहतं महाईम्। स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चाद्भरतो यथावत्॥

२७

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्निकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे निद्यामनिवासो नाम पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः

१. संयोजियप्यामि घ.।

३. इदमर्थम् ग. नारित। रामागमनमिलादि

१. २१,२२ श्लोको पुना. न स्तः।

अवसत्तदा इत्यन्तम् पुनाः नारित ।

# षोडशाधिकशततमः सर्गः खरविप्रकरणकथनम्

| प्रतिप्रयाते भरते वसन् रामस्तपोवने । छक्ष्यामास सोद्वेगमथौत्सुक्यं तपस्विनाम् ॥            | 8          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । राममाश्रित्य निरतास्तानलक्ष्यदुत्सुकान् ॥        | २          |
| नयनैर्भुकुटीभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः । अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्चकुर्मिथः कथाः॥       | <b>~</b> 3 |
| तेपामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः । कृताञ्जलिक्वाचेदमृपिं कुलपतिं ततः ॥         | 8          |
| न कचिद्भगवन् किंचित्पूर्ववृत्तमिदं मयि । दृत्रयते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥        | 4          |
| प्रमादाचरितं कचित्किचिन्नावरजस्य मे । लक्ष्मणस्यर्षिभिर्द्दष्टं नानुरूपिमवात्मनः ॥         | ६          |
| कचिच्छुश्रूपमाणा वः शुश्रूपणपरा मयि । प्रमदाभ्युचितां वृत्तिं सीता युक्तां न वर्तते ॥      | હ          |
| अथर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः । वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम् ॥                      | C          |
| कुतः कल्याणसत्त्वायाः कल्याणाभिरतेस्तथा । चल्नं तात वैदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥           | ዓ          |
| त्वन्निमित्तमिदं तावत्तापसान् प्रति वर्तते । रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथा      | : 11       |
| रावणावरजः कश्चित्खरो नामेह राक्षसः । उत्पाट्य तापसान् सर्वाञ्जनस्थाननिकेतनान् ॥            | ११         |
| भृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः । अवलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते ॥            | १२         |
| त्वं यदाप्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे । तदाप्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् ॥ | १३         |
| द्र्यमित हि वीभत्सैः क्रूरैर्भीषणकैरपि । नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैर्विकृतद्र्यनैः ॥         | १४         |
| अप्रशस्तैरशुचिभिः संप्रयोज्य च तापसान् । प्रतिव्नन्त्यपरान् क्षिप्रं मायया पुरतः स्थितान   | Ę II       |
| तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्ववुद्धमवलीय च । रसन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽरूपचेतसः ॥             | १६         |
| अपक्षिपन्ति स्रुग्भाण्डानमीन् सिर्छ्यन्ति वारिणा । कलशांश्च प्रमृद्गन्ति हवने समुपस्थिते   | Ť          |
| तैर्दुरात्मभिरामृष्टानाश्रमान् प्रजिहासवः । गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यृषयोऽद्य माम् ॥       | १८         |
| 9                                                                                          | १९         |
| 2 6                                                                                        | २०         |
| खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा तात प्रवर्तते । सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते ॥      | २१         |
| सकलत्रस्य संदेहों नित्यं यत्तस्य राघव । समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखिमहाद्य ते ॥           | २२         |
|                                                                                            | २३         |
| अभिनन्द्य समापृच्छ्य समाधाय च राघवम् । स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुछैः कुळपतिः सः             | ह ॥        |
|                                                                                            |            |

रामः संसाध्य त्वृषिगणमनुगमनोद्देशात्तस्मात्कुलपितमभिवाद्य ऋपिम् । सम्यक्प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलयमभिसंपेदे ॥ आश्रमान् ऋपिविरहितं प्रभुः क्षणमपि न विजहाँ स राघवः । राघवं हि सततमनुगतास्तापसिक्षीपचरितधृनगुणाः ॥

२६

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसद्क्तिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे स्वरविप्रकरणकथनं नाम पोडशाधिकशततमः सर्गः

### सप्तदशाधिकशततमः सर्गः

#### सीतापातित्रत्यप्रशंसा

राघवस्त्वथ यातेषु तपस्विषु विचिन्तयन् । न तत्रारोचयद्वासं कारणैर्वहुभिस्तदा ॥ १ इह मे भरतो हुष्टो मातरश्च सनागराः । सा च मे स्मृतिरन्वेति नान्नित्यमनुशोचतः ॥ २ स्कन्धावारिनवेशेन तेन तस्य महात्मनः । हयहस्तिकरीपैश्च उपमर्दः कृतो भृशम् ॥ 3 तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स वैदेह्या रुक्ष्मणेन च संगतः ॥ सोऽत्रेराश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः । तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्प्रत्यपद्यत ॥ 4 स्वयमातिथ्यमादिदय सर्वमस्य सुसत्कृतम् । सौमित्रिं च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत् पत्नीं च समनुप्राप्तां वृद्धामामन्त्र्य सत्कृताम् । सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतिहते रतः ॥ ७ अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम् । प्रतिगृहीष्व वैदेहीमत्रवीद्यपिसत्तमः ॥ रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम् । दश वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम्॥ यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता । उमेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता ॥ द्श वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः । अनसूया व्रतैः स्नात्वा प्रत्यूहाश्च निवर्तिताः ॥ ११ देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । दशरात्रं ऋता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥ तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां यशस्विनीम् । अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामकोधनां सदा ॥१३ अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता । एवं ह्यवाणं तमृपिं तथेत्युक्तवा स राघवः ॥ सीतासुवाच धर्मज्ञामिदं वचनमुत्तमम् । राजपुत्रि श्रुतं त्वेतनमुनेरस्य समीरितम् ॥ श्रेगोऽर्थमात्मनः शीव्रमभिगच्छ तपस्विनीम् । सीता त्वेतद्वचः श्रुत्वा राघवस्य हितैपिणः तामत्रिपत्नीं धर्मज्ञामभिचक्राम मैथिली । शिथिलां वलितां वृद्धां नरापाण्डरमूर्धजाम् ॥ १७ सततं वेपमानाङ्गी प्रवाते कद्छी यथा । तां तु सीता महाभागामनसूयां पतित्रताम् ॥ अभ्यवाद्यद्व्यया स्वं नाम समुदाहरत्। अभिवाद्य च वैदेही तापसी तामनिन्दिताम्।। वद्धाञ्जिलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छद्नामयम् । ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीम् ॥ २०

IJ,

१. प्रतिगृद्धादि धर्मचारिणीमित्यन्तम् २. अस्य।नन्तरम्—तां शीव्रमभिगच्छ त्वम-नास्ति। भिगम्यां तपस्विनीम्—इति छ. ।

सान्त्वयन्त्यत्रवीद्धृष्टा दिष्ट्या धर्ममवेक्ष्से । त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानमृद्धिं च भामिनि ॥ अवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या त्वमनुगच्छिस । नगरस्थो वनस्थो वा ग्रुभो वा यदि वाग्रुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां छोका महोदयाः । दुःशीछः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामार्थस्वभावानां परमं दैवतं पतिः । नातो विशिष्टं पश्यामि वान्धवं विमृशन्त्यहम् ॥२४ सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपः कृतमिवाञ्ययम् । न त्ववेमवगच्छिन्तं गुणदोषमसित्स्रयः ॥ २५ कामवक्तञ्यहृद्या भर्तृनाथाश्चरन्ति याः । प्राप्नुवन्त्ययशश्चेव धर्मभ्रंशं च मैथिछि ॥ २६ अकार्यवशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः । त्वद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः ॥ स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यिन्तं यथा धर्मकृतस्तथा ॥

तदेवमेनं त्वमनुव्रता सत्ती पतिव्रतानां समयानुवर्तिनी ।
भवस्व भर्तुः सहधर्मचारिणी यश्रश्च धर्मं च ततः समाप्स्यसि ॥ २८
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
अयोध्याकाण्डे सीतापातिव्रत्यवशंसा नाम सप्तदशाधिकशततमः सर्गः

# अष्टादशाधिकशततमः सर्गः

### दिव्यालंकारग्रहणम्

सा त्वेवमुक्ता वैदेही त्वनस्यानस्यया । प्रतिपूज्य वची मन्दं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ १ नैतद्श्चर्यमार्याया यन्मां त्वमनुभाषसे । विदितं तु मयाप्येतद्यथा नार्याः पितर्गुरः ॥ २ यद्यप्येष भवेद्भ्ती ममार्ये वृक्तवर्जितः । अद्वैधमुपचर्तव्यस्तथाप्येष मया भवेत् ॥ ३ किं पुनर्यो गुणश्चाद्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवित्पतृवादिप्रयः॥ यां वृक्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महावलः । तामेव नृपनारीणामन्यासामिप वर्तते ॥ ५ सकृत्दृष्टास्विप स्त्रीष्ठु नृपेण नृपवत्सलः । मातृवद्धर्तते वीरो मानमुत्सृज्य धर्मवित् ॥ ६ आगच्छन्त्याश्च विज्ञनं वनमेवं भयावहम्। समाहितं मे श्वश्र्वा च हृदये तद्धृतं महत् ॥ ७ पाणिग्रहणकाले च यत्पुरा त्विग्नसंनिधौ । अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यं तदिष मे धृतम् ॥ नवीकृतं च तत्सर्वं वाक्येस्ते धर्मचारिणि । पतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपो नान्यद्विधीयते ॥ ५ सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वर्गे महीयते । तथावृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम् ॥१० विरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता । रोहिणी न विना चन्द्रं मुहूर्तमिष दृश्यते ॥ ११ एवंविधाश्च प्रवराः स्त्रियो भर्तदृद्वत्रताः । देवलोके महीयन्ते प्रण्येन स्वेन कर्मणा ॥ १२

<sup>.</sup>१. अनार्थः ग.।

२. अद्वैधमत्र वर्तन्यम् पुना, ।

न विस्मृतं तु तत्सर्वम् ग. ।

ततोऽनसूया संहष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः । शिरस्यात्राय चोवाव मैथिछी हर्षयन्त्युत ॥ नियमैविविधेराप्तं तपो हि महदस्ति मे। तत्तंश्रित वहं सीते छन्द्ये त्वां शुचिस्मिते ॥ १४ उपपन्नं मनोज्ञं च वचनं तव मैथिलि । प्रीता चास्न्युचितं किं ते करवाणि ब्रवीहि मे ॥१५ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्द्विस्मया । कृतिसद्यत्रवीत्तीता तपोवलसमिनवताम् ॥ सा त्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराभवत् । सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम् ॥ इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च । अङ्गरागं च वेदेहि महार्हं चानुरेपनम् ॥ १८ मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् । अनुरूपमसंक्षिष्टं नित्यमेव भविष्यति॥ १९ अङ्गरागेण दिव्येन छिप्ताङ्गी जनकात्मजे । शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीविष्णुमव्ययम् ॥ २० सा वस्त्रमङ्गरागं च भूपणानि स्रजस्तथा । मैथिछी प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्।। २१ प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । श्रिष्टाञ्जलिपुटा तत्र समुपास्त तपोधनाम् ॥२२ तथा सीतासपासीनामनसूया दृढवता । वचनं प्रष्टुमारेभे कथां कांचिद्नुप्रियाम् ॥ स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना । राघवेगेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ॥ तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । यथानुभूतं कात्स्नर्येन तन्मे त्वं वक्तुमहिसि ॥ एबमुक्ता तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम् । श्रृयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम् ॥ मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवित्। क्षत्त्रधर्मे ह्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्।। २७ तस्य लाङ्गलह्स्तस्य कृपतः क्षेत्रमण्डलम् । अहं किलोत्थिता भित्तवा जगतीं नृपतेः सुता ॥ २८ स मां दृष्ट्वा नरपितर्मुष्टिविक्षेपतत्परः। पांसुकुण्ठितसर्वार्झा जनको विस्मितोऽभवत् ॥ अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोप्य च स्वयम् । ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मिय निपातितः ॥ ३० अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमा<sup>1</sup>मानुपी किल । एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ॥ 38 ततः प्रहृष्टे। धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः । अवाप्तो विपुलामृद्धिं मामवाप्य नराधिपः॥३२ दत्ता चास्मीष्टवदेव्ये ज्येष्ठाये पुण्यकर्मणा । तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मारुसौहदात् ॥ पतिसंयोगसुलभं वयो दृष्ट्वा तु मे पिता। चिन्तामभ्यगमदीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४ सदृशाचापकृष्टाच लोके कन्यापिता जनात्। प्रधर्पणमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि ॥ ३५ तां धर्पणामदूरस्थां हृष्ट्वा चात्मनि पार्थिवः । चिन्तार्णवगतः पारं नाससादाप्तवो यथा ॥ ३६ अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छद्विचिन्तयन् । सदृशं चानुरूपं च महीपालः पतिं मम।।३७ तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्। स्वयंवरं तन्जायाः करिष्यामीति धीमतः ॥ 36 महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना।दत्तं धनुवेरं प्रीत्या तूणी चाक्षयसायकौ ॥ ३९ असंचाल्यं मनुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात् । तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥ 80

<sup>1.</sup> प्रति मः अमानुषी दति, अप्रतिमा अमानुषी इति चेदं छिनिति श्रीगेविन्दराजः।

तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवान् ॥ इदं च धनुरुद्यम्य सज्यं यः कुरुते नरः । तस्य मे दुहिता भायी भविष्यति न संशयः ॥ છેર∴, तच दृष्ट्रा धनुःश्रेष्ठं गौरवाद्गिरिसंनिभम्। अभिवाद्य नृपा जग्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४३ सुदीर्घस्याथ कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः । विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः ॥ ४४ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४५ प्रोवाच पितरं तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणै। सुतौ दशरथस्येमौ धनुर्दर्शनकाङ्क्षिणौ ॥ ४६ धनुर्दरीय रामाय राजपुत्राय दैविकम् । इत्युक्तस्तेन विषेण तद्धनुः समुपानयत् ॥ ४७ निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य स वीर्यवान्। ज्यां समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान् ॥ 86 तेन पूरयता वेगान्मध्ये भग्नं द्विधा धनुः। तस्य शब्दोऽभवद्भीमः पतितस्याशनेरिव ॥ ४९ ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना । निश्चिता दातुमुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम् ॥ 40 दीयमानां न तु तदा प्रतिजयाह राघवः । अविज्ञाय पितु रछन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ 42 ततः श्रशुरमामन्त्रय वृद्धं दशरथं नृपम् । मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने ॥ ५२ मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला प्रियदर्शना । भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम् ॥ एवं दत्तास्मि रामाय तदा तस्मिन् स्वयंवरे । अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम् ॥ 48

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दिव्यालंकारग्रहणं नाम अष्टादशाधिकशततमः सर्गः

### एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः दण्डकारण्यप्रवेशः

अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम्। पर्यव्यज्ञत वाहुभ्यां शिरस्याव्राय मैथिलीम् ॥ व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुरं त्वया। यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्सर्वं हि श्रुतं मया॥ र रमेऽहं कथया ते तु दृढं मधुरभाषिणि । रिवरस्तं गतः श्रीमानुषेह्य रजनीं शिवाम् ॥ दिवसं प्रतिकीणीनामाहारार्थं पतित्रणाम् । सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वितः॥ एते चाप्यभिषेकाद्री मुनयः कलशोद्यताः । सहिता उपवर्तन्ते सिललप्लुतवलकलाः॥ ५ ऋषीणामिन्नहोत्रेषु हुतेषु विधिपूर्वकम् । कपोताङ्गारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः ॥ ६ अलपपणी हि तरवो धनीभूताः समन्ततः । विष्रकृष्टेऽपि देशेऽस्मिन्न प्रकाशन्ति वै दिशः॥ रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः । तपोवनमृगा होते वेदितीर्थेषु शेरते ॥ ८ संप्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता । ज्योत्स्नाप्रावरणश्चन्द्रो दृश्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे॥ १ गम्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव । कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहं परितोषिता ॥ १०

अलंकुरु च तावत्त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिलि । प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकारशोभिता ॥११ सा तथा समलंकुत्र सीता सुरसुतोपमा । प्रणम्य शिरसा तस्यै रामं त्विभमुखी ययो ॥ १२ तथा विभूपितां सीतां द्दर्श वदतां वरः । राघवः प्रीतिदानेन तपित्वन्या जहपं च ॥ १३ न्यवेदयत्ततः सर्वं सीता रामाय मेथिली । प्रीतिदानं तपित्वन्या वसनाभरणस्रजाम् ॥ १४ प्रहप्टस्त्वभवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । मैथिल्याः सिक्त्यां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम् ॥ १५ ततस्तां शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशितिभाननः । अर्चितस्तापसेः सिद्धेरुवास रघुनन्दनः ॥ १६ तस्यां राज्यां व्यतीतायामभिपिच्य हुतािमकान् । आष्ट्रच्छेतां नरव्यामौ तापसान् वनगोचरान् तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । वनस्य तस्य संचारं राक्षसैः समभिष्छतम् ॥ १८ रक्षांसि पुरुपादीनि नानारूपाणि राघव । वसन्त्यस्मिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥ उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं धर्मचारिणम् । अदन्त्यस्मिन् महारण्ये वान्निवारय राघव ॥ २० एप पन्धा महर्पीणां फलान्याहरतां वने । अनेन तु वनं दुर्गं गन्तुं राघव ते क्षमम् ॥ २१

इतीव तेः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिर्द्धिजैः कृतस्वस्त्ययनः परंतपः। वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम् ॥ २२

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वार्त्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दण्डकारण्यप्रवेशो नाम एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः

श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डः संपूर्णः

### ॥ श्रीः॥

#### ॥ अथ अरण्यकाण्डः ॥

#### प्रथमः सर्गः

#### महर्षिसङ्गः

प्रविदय तु सहारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान् । ददर्श रामो दुर्धपेस्तापसाश्रममण्डलम् ॥ कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मचया लक्ष्म्या समावृतम् । यथा प्रदीप्तं दुर्दर्शं गगने सूर्यमण्डलम् ॥ २ शरण्यं सर्वभूतानां सुसंमृष्टाजिरं सदा । मृगैर्वहुभिराकीर्णं पक्षिसङ्घैः समावृतम् ॥ पूजितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणैः । विशालैरिग्नशरणैः सुग्भाण्डैरिजनैः कुशैः ॥ समिद्भिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम् । आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्युतम् ॥ ५ 👾 विहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम् । पुष्पैर्वन्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया ॥ फलमूलाशनैर्दान्तैश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः । सूर्यवैश्वानराभैश्च पुराणेर्मुनिभिर्वृतम् ॥ पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । तद्वृह्यभवनप्रख्यं ब्रह्मघोपनिनादितम् ॥ ब्रह्मविद्भिर्महाभागैर्वाह्मणैरुपशोभितम् । तद्दृष्ट्वा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम् ॥ अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्भनुः । दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः ॥ अभ्यगच्छंस्तथा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम् र । ते तं सोमिमवोद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः ॥ लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीम्। मङ्गलानि प्रयुङ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढन्नताः॥ रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्थं सुवेषताम् । दृहशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरिनिमिषैरिव । आश्चर्यभूतान् दृहशुः सर्वे ते वनचारिणः ॥ अत्रैनं हि महाभागाः सर्वभूतिहते रतम् । अतिथिं पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन् ॥ ततो रींमस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः । आजहुस्ते महाभागाः सिळळं धर्मचारिणः ॥ मूळं पुष्पं फळं वन्यमाश्रमं च महात्मनः । निवेद्यित्वा धर्मज्ञास्ततः प्राञ्जलयोऽब्रुवन् ॥१७ धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशाः । पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः ॥ इन्द्रस्येह चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव । राजा तस्माद्वरान् भोगान् भुङ्के लोकनमस्कृतः।।

१. वैश्वानरोपमाः ग.।

ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विपयवासिनः । नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥२० ्न्यस्तदण्डा वयं राजञ्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। रक्षितव्यास्त्वया शश्वद्गर्भभूतास्तपोधनाः॥२१ एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैर्वन्यैश्च राघवम् । अन्यैश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणमपूजयन् ॥ २२ तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः। न्यायवृत्ता यथान्यायं तर्पयामासुरीश्वरम्॥ २३

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे महर्पिसङ्को नाम प्रथमः सर्गः

#### द्वितीयः सर्गः

#### विराधसंरोध:

कृतातिभ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति । आमन्त्र्य स मुनीन् सर्वान् वनमेवान्वगाह्त ॥ नानामृगगणाकीर्णं शादूळवृकसेवितम् । ध्वस्तवृक्ष्ळतागुल्मं ैदुई्ईसिळिळाशयम् ॥ निष्कृजनानाशकुनि झिहिकागणनादितम् । छक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं दुद्र्शे ह ॥ वनमध्ये त काकुतस्थस्तिसमन् घोरमृगायते । दद्शे गिरिश्रङ्गाभं पुरुषादं महास्वनम् ॥ गम्भीराक्षं महावक्त्रं विकटं विपमोदरम् । वीभत्सं विपमं दीर्घं विकृतं घोरद्र्शनम् ॥ वसानं चर्म वैयाव्रं वसार्द्रं रुधिरोक्षितम् । त्रासनं सर्वभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम् ॥ ६ त्रीन् सिंहांश्चतुरो च्याबान् द्दौ वृपौ पृपतान् दश्। सविपाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत्॥ अवसञ्चायसे शूले विनदन्तं महास्वनम् । स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वाथ मैथिलीम् ॥८ अभ्यधावत संकुद्धः प्रजाः काल इवान्तकः । स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम् ॥ ं अङ्केनादाय वैदेहीमपक्रम्य ततोऽत्रवीत् । युवां जटाचीरधरौ सभायौं क्षीणजीवितौ ।। प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणौ । कथं तापसयोर्वा च वासः प्रमद्या सह ॥ अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूपकौ । अहं वनिमदं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः ॥ १२ चरामि सायुधो नित्यमृपिमांसानि भक्षयन् । इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति॥ युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मुधे । तस्यैवं ब्रुवतो धृष्टं विराधस्य दुरात्मनः ॥ १४ श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं<sup>3</sup> संभ्रान्ता जनकात्मजा । सीता प्रावेपतोद्वेगात्प्रवाते कद्छी यथा ॥ तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधाङ्कगतां ग्रुभाम् । अनवीह्नक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ पद्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवाम् । मम भार्यां शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशिताम् ॥

१. प्रसन्न- ग.।

३. सगर्वे वचनम् क. छ.।

२. सीतया सह च.।

४. प्रवेपिताम् ग.।

अत्यन्तसुखसंवृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीम्। यदिभिष्ठेतमस्मासु ष्रियं वरवृतं च यत्।। १८ कैकेय्यास्तु सुसंपन्नं क्षिप्रमचैव लक्ष्मण। या न तुष्यित राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी।। १९ ययाहं सर्वभूतानां हितः प्रस्थापितो वनम्। अचेदानीं सकामा साया माता मम मध्यमा।। परस्पर्शात्तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे। पितुर्वियोगात्सोमित्रे स्वराज्यहरणात्तथा।। २१ इति ब्रुवित काकुत्स्थे वाष्पशोकपरिष्छुते। अव्रवीह्यस्मणः कुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन्।। अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः। मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थ परितप्यसे।। २३ शरेण निहतस्याद्य मया कुद्धेन रक्षसः। विराधस्य गतासोहि मही पास्यित शोणितम्।। राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो वभूव ह। तं विराधे प्रमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले।। २५

मम भुजवलवेगवेगितः पततु शरोऽस्य महान् महोरसि । व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततः स महीं विघूर्णितः ॥

२६

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे विराधसरोधो नाम द्वितीयः सर्गः

### तृतीयः सर्गः' विराधप्रहारः

अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन् वनम् । आत्मानं पृच्छते त्रूतं को युवां क गमिष्यथः ॥
तमुवाच ततो रामो राक्ष्मं व्विछिताननम् । पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुछमात्मनः ॥ २
क्षित्रियौ वृत्तसंपन्नौ विद्धि नौ वनगोचरौ । त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरिस दण्डकान्
तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम् । हन्त वक्ष्यामि ते राजिन्नवोध मम राघव ॥ ४
पुत्रः किछ जवस्याहं मम माता शतहृदा । विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः ॥ ५
तपसा चापि मे प्राप्ता त्रह्मणो हि प्रसादजा । शक्षणावध्यता छोकेऽच्छेद्यामेद्यत्वमेव च ॥
उत्सृद्ध्य प्रमदामेनामनपेक्षौ यथागतम् । त्वरमाणौ पछायेथां न वां जीवितमाददे ॥ ७
तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तछोचनः । राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम् ॥ ८
सुद्र धिक्त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम् । रणे संप्राप्त्यसे तिष्ठ न मे जीवन् गिम्प्यसि
ततः सञ्यं धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान् । सुशीव्रमभिसन्धाय राक्षसं निज्ञधान ह ॥

<sup>1.</sup> वैदेह्या यः परस्पर्शः तदपेक्षया अधिक-दुःखावहमन्यत् मे न किञ्चिद्दस्ति । अयमेव सर्वतोऽिष दुःखतर इति भावः । तिद्विष्टणोति — पितुर्वियोगादिति । अयं दुःखतर इत्यध्याहारः । यतः पितुर्वियोगात् स्वराज्य-हरणाच अयं परस्पर्शः दुःखतरः, अतः अद्य इदानीं

मध्यमा माता सकामेत्यन्वयः । परस्पर्शात् अतिदुःखं यथा । तथा पितृवियोगान्नास्तीति योजनं तु अन्युत्पन्नम् ।

१. अस्य सर्गस्यारम्भे—इत्युक्त्वा लक्ष्मणः श्रीमान् राक्षसं प्रहसान्निव । को भवान् वनमभ्येत्य चरिष्यति यथासुखम्॥— इति ग. छ.।

२६

ब्रांचा ज्यागुणवता सप्त वाणान् मुमोच ह । रुक्मपुङ्कान् महावेगान् सुपर्णानिल्रुल्यगान् ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा वर्हिणवाससः । निपेतुः शोणितादिग्या धरण्यां पावकोपमाः ॥ सं विद्धो न्यस्य वैदेहीं शूल्रमुद्यम्य राक्षसः । अभ्यद्रवत्सुसंकुद्वस्तदा रामं सलक्ष्मणम् ॥१३ स विनद्य महानादं शूलं शकध्वजोपमम् । प्रगृह्यशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १४ अथ तौ श्रातरौ वीप्तं शरवर्षं ववर्षतुः । विराधे राक्षसे तिस्मन् कालान्तकयमोपमे ॥ १५ स प्रहस्य महारौद्रः स्थित्वाजृम्भत राक्षसः । जृम्भमाणस्य ते वाणाः कायान्निष्पेतुराशुगाः ॥ स्पर्शातुं वरदानेन प्राणान् संरुध्य राक्षसः । विराधः शूल्रमुद्यम्य राववावभ्यधावत ॥१७ तच्छूलं वन्नसंकाशं गगने ज्वलनोपमम् । द्वाभ्यां चिच्छेद वाणाभ्या रामः श्रुक्षमृतां वरः ॥ तद्रामित्रशिखच्छिन्नं शूलं तस्य कराङ्कृति । पपाताशनिना छिन्नं मेरोरिव शिलातलम् ॥१९ तौ खङ्गो क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पोपमो शुभौ । तूर्णमापततस्तस्य तदा प्राहरतां वलात् ॥ २० स वध्यमानः सुभृशं वाहुभ्यां परिरभ्य तौ । अप्रकम्प्यां नरत्यात्रौ रौद्रः प्रस्थातुमैच्छत ॥ तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत् । वहत्वयमलं तावत्पथानेन तु राक्षसः ॥ २२ यथा चेच्छित सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः । अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः ॥ स तु स्ववलवीर्येण समुत्थिप्य निशाचरः । वालाविव स्कन्धगतौ चकारातिवलोद्धतः ॥ तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवौ रजनीचरः । विराधो निनदन् घोरं जगामाभिमुखो वनम् ॥

वनं महामेघानिभं प्रविष्टो दुमैर्महिद्धिर्विविधेरुपेतम् । नानाविधैः पिक्ष्शितैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालम्गैर्विकीर्णम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्यं चतुर्विश्रातिसहिक्षकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे विराधप्रहारो नाम तृतीयः सर्गः

# चतुर्थः सर्गः

#### विराधनिखननम्

हियमाणी तु तो दृष्ट्वा वैदेही रामलक्ष्मणी। उचैःस्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुभुजा भुजी।। १
एप दाशरथी रामः सत्यवाञ्झीलवाञ्झुचिः। रक्षसा रौद्ररूपेण हियते सहलक्ष्मणः॥ २
मां वृका मक्ष्यिप्यन्ति शार्दूला द्वीपिनस्तथा। मां हरोत्सृज्य काकुत्स्थी नमस्ते राक्षसोत्तम
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणी। वेगं प्रचक्रतुर्वीरी वधे तस्य दुरात्मनः॥ ४

१. वलातु छ.।

१. इदमर्थम् क. नास्ति ।

३. इदमर्थम् क. नास्ति।

४. अतिवली ततः च. छ.।

तस्य रौद्रस्य सौमित्रिर्वाहुं सव्यं वभञ्ज ह। रामस्तु दक्षिणं वाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥ ५ स भग्नवाहुः संविग्नो निपपाताञ्च राक्षसः । धरण्यां मेघसंकाञ्चो वज्राभित्र इवाचलः ॥ ६ मुष्टिभिजीनुभिः पद्भिः सूद्यन्तौ तु राक्ष्सम् । उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेपतुः स विद्धो वहुभिर्वाणैः खङ्गाभ्यां च परिक्षतः । निष्पिष्टो वहुवा भूमौ न समार स राक्षसः तं प्रेक्ष्य रामः सुभृशमवध्यमचलोपमम् । भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत् ॥ तपसा पुरुपव्यात्र राक्षसोऽयं न शक्यते । शस्त्रेग युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहे ॥ कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्ष्सस्यास्य लक्ष्मण । वनेऽस्मिन् सुमहच्छ्रभ्रं खन्यतां रौद्रकर्मणः ॥ इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । तस्थै। विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् तच्छ्रत्वा राघवेणोक्तं राक्षसः प्रश्रितं वचः । इदं प्रोवाच काक्कुत्स्थं विराधः पुरुपर्पभम् ॥ हतोऽहं पुरुपव्याव शकतुल्यवलेन वै। मया तु पूर्वं त्वं मोहात्र ज्ञातः पुरुपर्पभ ॥ कौसल्या सुप्रजा तात रामस्त्वं विदितो मया। वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः॥ अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्। तुम्बुरुनीम गन्धर्वः शप्तो वैश्रवणेन ह ॥ प्रसाचमानश्च मया सोऽत्रवीन्मां महायशाः । यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥ तदा प्रकृतिमापन्नो भवान् स्वर्गं गमिष्यति । इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तं पुरानघ ॥ १८ अनुपस्थीयमानो मां संक्रुद्धो व्याजहार ह । तव प्रसादानमुक्तोऽहमभिशापात्सुदारुणात् ॥ भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु परंतप । इतो वसति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान् ॥ अध्यर्धयोजने तात महर्पिः सूर्यसंनिभः । तं क्षिप्रमभिगच्छ त्वं स ते श्रेयो विधास्यति॥२१ अवटे चापि मां राम प्रक्षिप्य कुशली ब्रज । रक्षसां गतसत्त्वानामेप धर्मः सनातनः ॥ २२ अवटे ये निधीयन्ते तेपां छोकाः सनातनाः । एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः ॥ वभूव स्वर्गतिं प्राप्तो न्यस्तदेहो महावलः । तच्छूत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥ ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम् । अखनत्पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥ २५ तं मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शङ्कुकर्णं महास्वनम् । विराधं प्राक्षिपच्छ्नभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम् ॥२६

तमाहवे निर्जितमाशुविक्रमी स्थिरावुमी संयित रामलक्ष्मणी।

मुदान्विती चिक्षिपतुर्भयावहं नदन्तमुत्क्षिप्य विले तु राक्षसम्॥ २७
अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तौ शितेन शस्त्रेण तदा नर्रपभी।
समर्थ्य चात्यर्थविशारदावुमी विले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः॥ २८ ।
स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मनः प्रसद्य रामेण वधार्थमीप्सितः।
निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधः शस्त्रकृतो भवेदिति॥ २९

| पञ्चम: | सर्ग |
|--------|------|
| पश्चम: | सग   |

३०५

३०

३१

३२

२

3

Ę

तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृता मतिस्तस्य विलप्रवेशने। विलं च रामेण वलेन रक्षसा प्रवेदयमानेन वनं विनादितम्॥ प्रहृष्टरूपाविव रामलक्ष्मणौ विराधमुत्रं प्रदरे निखाय तम् । ननन्दतुर्वीतभयो महावने शिलाभिरन्तर्द्यतुश्च राक्षसम्। ततस्तु तौ कार्मुकखङ्गधारिणौ निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीम्।

विजहतुस्तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे विराधनिखननं नाम चतुर्थः सर्गः

### पञ्चमः सर्गः

### शरभङ्गब्रहालोकप्रस्थानम्

हत्वा तु तं भीमवलं विराधं राक्ष्सं वने । ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान् ॥ अव्रवीहक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्। कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्म वनगोचराः॥ अभिगच्छामहे शीव्रं शरभङ्गं तपोधनम् । आश्रमं शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगाम ह ॥ तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः । समीपे शरभङ्गस्य दद्शे महद्दूतम् ॥ विभ्राजमानं वपुपा सूर्यवैश्वानरोपमम् । अवरुद्य रथोत्सङ्गात्सकाशे विबुधानुगम् ।। असंस्पृशन्तं वसुधां दृद्र्शं विदुधेश्वरम् । सुप्रभाभरणं देवं विरजोऽम्वरधारिणम् ॥ तद्विधेरेव वहुभिः पृज्यमानं महात्मभिः । हरिभिर्वाजिभिर्युक्तमन्तरिक्ष्गतं रर्थम् ॥ द्दर्शादूरतस्तस्य तरुणादित्यसंनिभम् । पाण्डराभ्रघनप्रख्यं चन्द्रमण्डलसंनिभम् ॥ 6 अपर्याद्वेमलं छत्रं चित्रमाल्योपशोभितम् । चामरव्यजने चाय्ये रुक्मदण्डे महाधने ॥ ९ गृहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च मूर्धनि । गन्धर्वामरासिद्धाश्च वहवः परमर्पयः ॥ १० अन्तरिक्षगतं देवं वाग्भिरप्र्याभिरीडिरे । सह संभापमाणे तु शरभङ्गेण वासवे ॥ ११ दृष्ट्वा शतकतुं तत्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत् । रामोऽथ रथमुद्दिश्य लक्ष्मणाय प्रदर्शयन् ॥ १२ अर्चिष्मन्तं श्रिया जुष्टमद्भुतं पश्य लक्ष्मण । प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्ष्गतं रथम् ॥ 🚅 ये हयाः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुवम् ॥१४ इमे च पुरुषव्याचा ये तिप्टन्सिभेतो रथम्। शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खङ्गपाणयः॥१५ अस्य स्थाने—-रथप्रवरमारूढमाकादो विवु-**इदम**र्धम् र् थाधिपम्----इति

रामोऽथेलादि रथमिलन्तं

ख. नास्ति

की.।

विस्तीर्णविपुलोरस्काः परिघायतबाहवः । शोणांशुवसनाः सर्वे च्याच्चा इव दुरासदाः ॥ १६ उरोदेशेषु सर्वेषां हारा व्वलनसंनिभाः । रूपं विश्वति सौमित्रे पञ्चविद्यतिवार्षिकम् ॥ 🌯 एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । यथेमे पुरुपव्याचा दृश्यन्ते प्रियद्शेनाः ॥ १८ इहैव सह वैदेह्या मुहूर्तं तिष्ट लक्ष्मण । यावजानाम्यहं व्यक्तं क एप द्यतिमान् रथे ॥ तमेवसुक्त्वा सौमित्रिमिहैव स्थीयतामिति । अभिचक्राम काकुत्स्यः शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥ २० ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः । शरभङ्गमनुज्ञाप्य विवुधानिदमववीत् ॥ इहोपयात्यसौ रामो यावन्मां नाभिभापते । निष्ठां नयत् तावत्तु ततो मां द्रष्टुमईति ॥ २२ जितवन्तं कृतार्थं च द्रष्टाहमचिरादिमम् । कर्म ह्यनेन कर्तव्यं महदन्यैः सुदुष्करम् ॥ २३ निष्पाद्यित्वा तत्कर्म ततो मां द्रष्टुमर्हति । अथ वजी तमामन्त्र्य मानयित्वा च तापसम् ॥ रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिंद्मः । प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदे ॥ '२५ अग्निहोत्रमुपासीनं शरभङ्गमुपागमत् । तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः ॥२६ निपेदुः समनुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः । ततः शक्रोपयानं तु पर्यपृच्छत्स राघवः ॥२० शरभङ्गश्च तत्सर्वं राघवाय न्यवेदयत्। मामेष वरदो राम ब्रह्मछोकं निनीषति ॥ जितमुत्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मिः । अहं ज्ञात्वा नरव्याव्र वर्तमानमदूरतः ॥ २९ व्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्ट्वा त्रियातिथिम् । त्वयाहं पुरुपव्यात्र धार्मिकेण महात्मना ॥ समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं देवसेवितम् । अक्ष्या नरशार्दूल मया लोका जिताः शुभाः ॥ ब्राह्मचाश्च नाकपृष्ठ्याश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकान् । एवमुक्तो नरव्याद्यः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ ऋषिणा शरभङ्गेण राघवो वाक्यमववीत्। अहमेवाहरिष्यामि सर्वछोकान् महामुने॥ ३३ आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने । राघवेणैवमुक्तस्तु शक्रतुल्यवलेन वै ॥ शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेवात्रवीद्वचः । इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः ॥ ३५ वसत्यरण्ये धर्मात्मा स ते वासं विधास्यति । सुतीक्ष्णमभिगच्छ त्वं शुचौ देशे तपस्विनम्।। रमणीये वनोदेशे स ते वासं विधास्यति<sup>3</sup>। इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्रोतामनुत्रज ॥ ३७ नदीं पुष्पोडुपवहां तत्र तत्र गमिष्यसि । एष पन्था नरव्याघ्र मुहूर्त पद्य तात माम्।। ३८ यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचिमवोरगः । ततोऽप्रिं सुसमाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवित् शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम् । तस्य रोमाणि केशांश्च द्दाहाग्निर्महात्मनः ॥ ४० जीर्णां त्वचं तथास्थीनि यच मांसं सशोणितम्। रामस्तु विस्मितो भ्रात्रा भार्यया च सहात्मवान् स च पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत । उत्थायाग्निचयात्तस्माच्छरभङ्गो व्यरोचत ॥

१. अस्य स्थाने—-शरभङ्गमनुप्राप्य विविक्त | इदमज़बीत्—- इति च. छ.। २. नयतु च. छ.।

३. सुतीक्ष्णामित्यादि विधास्यतीत्यन्तम् ख.

नारित ।

सं लोकानाहिताग्नीनामृपीणां भादितात्मनाम् । देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥ स पुण्यकर्मा भवने द्विजपेभः पितामहं सानुचरं दृद्शे ह । पितामहस्त्रापि समीक्ष्य तं द्विजं ननन्द सुरवागतिमत्युवाच ह ॥ ४४ इत्यापं शीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहित्तकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे शरभङ्गब्रह्मलोकप्रस्थानं नाम पञ्चमः सर्गः

### पष्टः सर्गः

#### रक्षोवधप्रतिज्ञानम्

शरभं के दिवं याते मुनिसङ्घाः समागताः। अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं व्विछततेजसम्।। १ वैखानसा वालखिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः । अइमकुट्टाश्च वहवः पत्राहाराश्च तापसाः ॥ द्नतोल्खलिनश्चेव तथैवोन्मज्जकाः परे । गात्रशय्या अश्य्याश्च तथैवानवकाशिकाः ।। मुनयः सिळलाहारा वायुभक्षास्तथापरे । आकाशनिलयाश्चेव तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ तथोर्ध्ववासिनो वान्तास्तथार्द्रपटवाससः । सजपाश्च तपोनित्यास्तथा पञ्चतपोऽन्विताः सर्वे ब्राह्मचा श्रिया जुष्टा दृढयोगाः समाहिताः । शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः॥६ अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम् । ऊचुः परमधर्मज्ञमृपिसङ्घाः समाहिताः ॥ त्विमक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथ । प्रधानश्चासि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ विश्रुतिसिपु लोकेपु यशसा विक्रमेण च । पितृव्रतत्वं सत्यं च त्विय धर्मश्च पुष्कलः ॥ त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् । अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच नः क्षन्तुमहेसि ॥ . अधर्मस्तु महांस्तात भवेत्तस्य महीपतेः । यो हरेद्विलिपङ्भागं न च रक्षति पुत्रवत् ॥ युञ्जानः स्वानिव प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव। नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विपयवासिनः प्राप्नोति शाश्वर्ता राम कीर्ति स बहुवार्षिकीम् । ब्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते ॥ यत्करोति परं धर्म मुनिर्मूलफलाशनः । तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ १४ सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान् । त्वन्नाथोऽनाथवद्राम राक्षसैर्वध्यते भृशम् ॥१५ एहि पदय शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम् । हतानां राक्षसैर्घोरैर्वहूनां बहुधा वने ॥ १६ पम्पानदीनिवासानामनुमन्दािकनीमि । चित्रकृटालयानां च क्रियते कदनं महत् ॥ १७ एवं वयं न मृष्यामो विप्रकारं तपस्विनाम् । क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीमकर्मभिः ॥

१. तथैवाभ्रावकाशकाः च. छ.।

२. व्रतोपवासिनः च. छ. ।

३. पितृवृत्तं च ख.।

पितृभक्तिश्च च. छ.

<sup>.</sup> यः करोति ग.।

ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपिस्थिताः । परिपालयं नो राम वध्यमानान्निशाचरैः ॥ १९ परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते । परिपालयं नः सर्वान् राक्षसभ्यो नृपात्मज ॥ २० एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपिस्वनाम् । इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपिस्वनः ॥ नैवमहेत मां वक्तुमाज्ञाप्योऽहं तपिस्वनाम् । केवलेनात्मकार्येण प्रवेष्टव्यं मया वनम् ॥ २२ विप्रकारमपाक्रष्टुं राक्षसभवतामिमम् । पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहिमदं वनम् ॥ २३ भवतामर्थिसिद्धचर्थमागतोऽहं यद्यच्छया । तस्य मेऽयं वने वासो भविष्यित महाफलः ॥ २४ तपिस्वनां रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् । पदयन्तु वीर्यमृपयः सभ्रातुर्मे तपोधनाः ॥

दत्त्वाभयं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन । तपोधनैश्चापि सभाज्यवृत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रक्षोवधप्रतिज्ञानं नाम पष्ट: सर्ग: २६

### सप्तमः सर्गः स्रतीक्ष्णाश्रमः

रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः । सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह तैर्द्धिजैः ॥ 8 स गत्वादूरमध्वानं नदीस्तीत्वी वहूदकाः । दद्शी विपुलं शैलं महासेघमिवोन्नतम् ॥ २ ततस्तदिक्ष्वाकुवरौ संततं विविधेर्द्धेमैः । काननं तौ विविशतुः सीतया सह राघवौ ॥ 3 प्रविष्टस्तु वनं घोरं वहुपुष्पफलदुमम् । ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम् ॥ तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजटाधरम् । रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत ॥ **4**. रामोऽहमस्मि भगवन् भवन्तं द्रष्टुमागतः । तन्माभिवद धर्मज्ञ महर्षे सत्यविक्रम ॥ Ę स निरीक्ष्य ततो वीरं रामं धर्मभृतां वरम् । समाश्चिष्य च वाहुभ्यामिदं वचनमव्रवीत् ॥ ७ स्वागतं खलु ते वीर राम धर्मभृतां वर । आश्रमोऽयं त्वया प्राप्तः सनाथ इव सांप्रतम् ॥८ प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः । देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले ॥ चित्रकृटमुपादाय राज्यभ्रष्टोऽसि मे श्रुतः । इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः ॥ १० उपागम्य च मां देवो महादेवः सुरेश्वरः । सर्वाह्रोकाञ्जितानाह मम पुण्येन कर्मणा ॥ तेषु देवर्षिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया । मत्प्रसादात्सभार्यस्त्वं विहरस्व सलक्ष्मणः ॥ १२ तमुत्रतपसा युक्तं महर्षि सत्यवादिनम् । प्रत्युवाचात्मवान् रामो ब्रह्माणिमव वासवः ।। १३

१, वहुमूलफलदुमम् ख. छ.। २. मलपङ्कजधारिणम् ति.। ३. काश्यपः च. छ.।

२४

ैंअहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान् महासुने । आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥१४ ्भवान् सर्वत्र कुशलः सर्वभूतिहते रतः । आख्यातः शरभङ्गेण गौतमेन महात्मना ॥ एवमुक्तस्तु रामेण महर्षिर्छोकविश्रुतः । अत्रवीन्मधुरं वाक्यं हर्पेण महताप्छुतः ॥ १६ . अयमेवाश्रमो राम गुणवान् रम्यतामिह । ऋपिसङ्घानुचरितः सदा मूळफळान्वितः ॥ १७ इममाश्रममागम्य मृगसङ्घा महीयसः । अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभियत्वाकुतोभयाः ॥ १८ नान्यो दोपो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै । तच्छूत्वा वचनं तस्य महर्षेर्छक्ष्मणात्रजः ॥ उवाच वचनं धीरो विकृष्य सशरं धनुः । तानहं सुमहाभाग मृगसङ्घान् समागतान् ।। २० ु हन्यां निश्चितधारेण शरेणाशनिवर्चसा । भवांस्तत्राभिपज्येत किं स्यात्क्रच्छूतरं ततः ॥ २१ ्एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये । तमेवमुक्त्वोपरमं रामः सन्ध्यामुपाविशत् ॥ २२ अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकल्पयत् । सुतीक्ष्णस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च।।

> ततः ग्रभं तापसभोज्यमन्नं स्वयं सुतीक्षणः पुरुपपेभाभ्याम् । ताभ्यां सुसत्कृत्य द्दौ महात्मा सन्ध्यानिवृत्तौ रजनीमवेक्य ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सुतीक्ष्णाश्रमो नाम सप्तमः सर्गः

# अष्टमः सर्गः

#### सुर्तीक्ष्णाभ्यनुज्ञा

रामस्तु सहसौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः । परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रस्रबुध्यत ॥ 8 उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया । उपास्पृशत्सुशीतेन जलेनोत्पलगन्धिना ॥ २ ं अथ तेऽिम सुरांश्चेव वैदेही रामलक्ष्मणौ । कल्यं विधिवद्भ्यर्च्य तपस्विश्चरणे वने ॥ ३ उद्यन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकरमपाः । सुतीक्ष्णमभिगम्येदं ऋक्ष्णं वचनमद्रुवन् ॥ 8 सुखोषिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः । आष्ट्रच्छामः प्रयास्यामो सुनयस्त्वरयन्ति नः॥ त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृत्स्नमाश्रममण्डलम् । ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम् ॥६ अभ्यतुज्ञातुमिच्छामः सहैभिर्मुनिपुंगवैः । धर्मनिसैस्तपोदान्तैर्विशिकैरिव पावकैः ॥ अविषद्यातपो यावत्सूर्यो नातिविराजते । अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः ॥ तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ सुनेः । ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः ॥

च.

अटित्वा

<sup>1.</sup> उपरममिति णमुल्। उपरम्येत्यर्थः ति.। तमेवमुक्तवा वरदम् च.

महायशः छ. ।

तमेवमुक्तः परमम् पुनाः।

तो संस्पृशन्तो चरणावुत्थाप्य मुनिपुंगवः । गाढमालिङ्ग्य सस्नेहमिदं वचनमत्रवीत् ॥ १० अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह । सीतया चानया सार्धं छाययेवानुवृत्तया ॥ ११, पद्माश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम् । एपां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम् सप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । प्रशान्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥ फुह्नपङ्कजषण्डानि प्रसन्नसिललानि च। कारण्डविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च।। १४ द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रस्रवणानि च । रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥ राम्यतां वत्स सौिमेत्रे भवानिप च गच्छतु । आगन्तव्यं त्वया तात पुनरेवाश्रमं मम॥ १६ एवमुक्तस्तथेत्युक्तवा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । प्रदक्षिणं मुनिं कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ १७ ततः ग्रुभतरे तूणी धनुपी चायतेक्षणा । द्दौ सीता तयोभ्रीत्रोः खङ्गौ च विमलौ ततः ॥१८ आवध्य च शुभे तूणी चापौ चादाय सस्वनौ । निष्कान्तावाश्रमाद्गन्तुमुभौ तौ रामलक्ष्मणौ श्रीमन्तौ रूपसंपन्नौ दीप्यमानौ स्वतेजसा । प्रस्थितौ धृतचापौ तौ सीतया सह राघवौ ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सुतीक्ष्णाभ्यनुज्ञा नाम अप्टमः सर्गः

### नवमः सर्गः

### सीताधमीवेदनम्

सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम् । हृद्यया स्निग्धया वाचा भर्तारमिद्मव्रवीत् ॥ अधर्मस्तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् । निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यसनात्कामजादिह ॥ त्रीण्येच व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । मिथ्या वाक्यं परमकं तस्माद्गुरुतरावुभौ ॥ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता । मिथ्या वाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव ॥ ४ कुतोऽभिलपणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम् । तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन॥ ५ मनस्यपि तथा राम न चैतद्विद्यते कचित्। स्वदारनिरतस्त्वं च नित्यमेव नृपात्मज॥ धर्मिष्ठः सत्यसन्ध्य पितुर्नि देशकारकः । त्विय सत्यं च धर्मश्च त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ७ तच सर्व महावाहो शक्यं धर्तुं जितेन्द्रियैः । तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभदर्शन ॥ तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिहिंसनम् । निर्वैरं क्रियते मोहात्तच ते समुपस्थितम् ॥ प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम् । ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम् ॥

मिध्येत्यादि धर्मनाशनम् इत्यन्तम् ख. श्रीमल्लक्ष्मणपूर्वज—इति

एतात्रिमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतम् । प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतवाणशरासनः ।। ११ ्ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिन्ताकुलं मनः । त्वद्वृत्तं चिन्तयन्त्या वै भवेन्निःश्रेयसं महत् ॥ न हि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान् प्रति । कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम ॥ त्वं हि वाणधनुष्पाणिश्रात्रा सह वनं गतः । दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कचित्कुर्याः श्रव्ययम् क्षित्रियाणां च हि धनुर्हुताशस्येन्धनानि च । समीपतः स्थितं तेजो वलमुच्छ्रयते भृशम् ॥ पुरा किल महावाहो तपस्त्री सत्यवाक्छुचिः । कस्मिश्चिद्भवत्पुण्ये वने रतमृगद्विजे ॥ तस्यैव तपसो विन्नं कर्तुमिन्द्रः शर्चापतिः । खङ्गपाणिरथागच्छदाश्रमं भटरूपधृत् ॥ तिसमस्तदाश्रमपदे निशितः खङ्ग उत्तमः । स न्यासिविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः ॥ स तच्छस्रमनुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः । वने तं विचरत्येव रक्षन प्रत्ययमात्मनः ॥ यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च । न विना याति तं खड्नं न्यासरक्षणतत्परः ॥ नित्यं शस्त्रं परिवहन् क्रमेण स तपोधनः । चकार रौद्रीं स्वां बुद्धि त्यक्त्वा तपसि निश्चयम् ॥ ततः स रौद्रेऽभिरतः प्रमत्तोऽधर्मकर्शितः । तस्य शस्त्रस्य संवासाज्जगाम नरकं मुनिः ॥ २२ रहेहाच वहुमानाच स्मारये त्वां न शिक्ष्ये । न कथंचन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया II २४ बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् । अपराधं विना हन्तुं लोकान् वीर न कामये<sup>3</sup> क्षत्त्रियाणां तु चीराणां वनेषु निरतात्मनाम् । धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम् ॥ २६ क च शस्त्रं क च वनं क च क्षात्त्रं तपः क च । व्याविद्धमिद्मस्माभिर्देशधर्मस्तु पूज्यताम् ॥ तदार्थे कछुपा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात् । पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्त्रधर्मं चरिष्यसि ॥ २८ अक्ष्या तु भवेत्प्रीतिः श्वश्रूश्वशुरयोर्भम । यदि राज्यं परित्यज्य भवेस्त्वं निरतो मुनिः॥ २९ धर्मादर्थः प्रभवते धर्मात्प्रभवते सुखम् । धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् ॥ आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्शयित्वा प्रयत्नतः । प्राप्यते निपुणैर्धर्मो न सुखान्नभ्यते सुखम् ॥ नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धर्मं तपोवने । सर्वं हि विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यमपि तत्त्वतः।।

> स्त्रीचापलादेतदुदाहतं मे धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः । विचार्य बुद्धचा तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु मा चिरेण ॥

३३

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीताधर्मावेदनं नाम नवम: सर्गः

१. लोको वीर न मंस्यते क.।

### दशमः सर्गः रक्षोवधसमर्थनम्

बाक्यमेतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भर्तृभक्तया । श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ मैथिलीम् ॥१ हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सदृशं वचः । कुलं व्यपदिशन्या च धर्मझे जनकात्मजे ॥ २ किं तु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिदं वचः । क्षत्त्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति ॥ ३ मां सीते स्वयमागम्य शरण्याः शरणं गताः । ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्रताः वसन्तो धर्मनिरता वने मूलफलाशनाः । न लभनते सुखं भीता राक्षसैः क्रूरकर्मभिः ॥ ų काले काले च निरता नियमैर्विविधैर्वने । भक्ष्यन्ते राक्ष्सैर्भीमैर्नरमांसोपजीविभिः ।। ते भक्ष्यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः । अस्मानभ्यवपद्यति<sup>अ</sup> मामूचुर्द्विजसत्तमाः ॥ मया तु वचनं श्रुत्वा तेपामेवं मुखाच्च्युतम् । ऋत्वा चरणशुश्रूपां वाक्यमेतदुदाहृतम् ॥ प्रसीदन्तु भवन्तों में हीरेपा हि ममातुला । यदी हरीरहं विप्रैरूपस्थेयैरूपस्थितः ॥ किं करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसिन्नधौ । सर्वेरेतैः समागम्य वागियं समुदाहृता ॥१० राक्षसेद्ण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः। अर्दिताः स्म भृशं राम भवात्रस्नातुमर्हति॥ ११ होमकालेषु संप्राप्ताः पर्वकालेषु चानघ । धर्पयन्ति सुदुर्धर्पा राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ १२ 🤟 राक्षसैर्धिर्वितानां च तापसानां तपस्विनाम् । गतिं मृगयमाणानां भवात्रः परमा गतिः ॥१३ कामं तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान् । चिरार्जितं तु नेच्छामस्तपः खण्डियतुं वयम् ॥ वहुविन्नं तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव । तेन शापं न मुख्रामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसैः ॥ १५ तद्रीमानान् रक्षोभिर्दण्डकारण्यवासिभिः। रक्ष् नस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथा हि वयं वने॥ मया चैतद्वचः श्रुत्वा कात्स्न्येन परिपालनम् । ऋषीणां दण्डकारण्ये संशुतं जनकात्मजे ॥१७ संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम् । मुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा ॥ अप्यहं जीवितं ज्ह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम् । न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य वाह्यणेभ्यो विशेषतः॥ तदवइयं मया कार्यमृषीणां परिपालनम् । अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय तु किं पुनः ॥ मम स्नेहाच सौहादीदिदमुक्तं त्वयानघे । परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न ह्यनिष्टोऽनुशिष्यते ॥ २१ सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव चात्मनः । सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥२२

इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां मैथिलराजपुत्रीम्। रामो धनुष्मान् सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रक्षोवधसमर्थनं नाम दशमः सर्गः

१. कालकालेपु ति. रा.। २. इदं पद्यम् ख. नारित। ३. अभ्यवपद्येते पुना.।

### एकादशः सर्गः

#### अगस्त्याश्रमः

अत्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा । पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्हस्मणोऽनुजगाम ह ॥ ता परयमानो विविधाव्येलप्रस्थान् वनानि च।नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सीतया सह ॥ सारसाश्चकवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः । सरांसि च सपद्मानि युक्तानि जलजैः खगैः ॥ यूथवद्धांश्च पृपतान् मदोन्मत्तान् विपाणिनः । महिपांश्च वराहांश्च नागांश्च दृमवैरिणः ॥ ते गत्वा दूरमध्वानं सम्बमाने दिवाकरे । दृदृशुः सहिता रम्यं तटाकं योजनायतम् ॥ 4 पद्मपुष्करसंवाधं गजयुर्थेरलंकृतम् । सार्र्सहंसकाद्म्वैः संकुलं जलचारिभिः ॥ Ę प्रसन्नसिल्ले रम्ये तस्मिन् सरिस शुश्रुवे । गीतवादित्रनिर्घोपो न तु कश्चन दृश्यते ॥ ततः कौतृह्लाद्रामो लक्ष्मणश्च महावलः । मुनि धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ 6 इद्मलद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने । कीतृह्छं मह्जातं किमिदं साधु कथ्यताम् ॥ ९ वक्तव्यं यदि चेद्विप्र नातिगुह्यमपि प्रभो । तेनैवमुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा ॥ १० प्रभावं सरसः कृत्स्त्रनाख्यातुमुपचक्रमे । इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकम् ॥ ११ निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना । स हि तेपे तपस्तीत्रं माण्डकर्णिर्महामुनि:॥ १२ दश वर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाशयः । ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साम्निपुरोगमाः ॥१३ अह्रवन् वचनं सर्वे परस्परसमागताः । अस्माकं कस्यचित्स्थानमेप प्रार्थयते सुनिः ॥ १४ इति संविममनसः सर्वे ते त्रिदियोकसः । तत्र कर्तुं तपोविन्नं देवैः संवैर्नियोजिताः ॥ १५ प्रधानाप्सरसः पद्भ विद्युचिलतवर्चसः । अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्देष्टपरावरः॥ १६ नीतो मदनवदयत्वं सुराणां कार्यसिद्धये । ताश्चैवाप्सरसः पद्ध मुनेः पत्नीत्वमागताः ॥ १७ तटाके निर्भितं तासामस्मिन्नन्तर्हितं गृहम् । तथैवाप्सरसः पद्ध निवसन्त्यो यथासुखम् ॥ रमयन्ति तपोयोगान्मुनि यौवनमास्थितम् । तासां संक्रीडमानानासेप वादित्रनिःस्वनः ॥१९ श्रुयते भूपणोन्मिश्रां गीतशब्दो मनोहरः । आश्रर्थमिति तस्यैतद्वचनं भावितात्मनः ॥ राघवः प्रतिज्ञप्राह् सह भ्रात्रा महायद्याः । एवं कथयमानस्य दृद्शीश्रममण्डलम् ॥ कुराचीरपरिक्षिप्तं त्राह्मया लक्ष्म्या समावृतम् । प्रविदय सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघषः ॥ उवास मुनिभिः सर्वेः पृष्यमानो महायशाः । तथा तस्मिन् स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्डले उपित्वा तु सुखं तत्र पृष्यमानी महर्पिभिः । जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम् ॥ चेपामुपितवान् पूर्वं सकाशे स महास्रवित् । कचित्परिदशान् मासानेकं संवत्सरं कचित् ॥ , क्कचिच चतुरो मासान् पञ्च पट् चापरान् कचित्। अपरत्राधिकं मासाद्प्यर्धमधिकं कचित्।।

१. विद्युत्सदृशवर्चसः छ.।

त्रीन् मासानष्टमासांश्च राघवो न्यवसत्सुखम् । एवं संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै ॥ २०३ रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश । परिवृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया ॥ २८ सुतीक्ष्णस्याश्रमं श्रीमान् पुनरेवाजगाम ह । स तमाश्रममासाद्य सुनिभिः प्रतिपूजितः ॥ २९ तत्रापि न्यवसद्रामः किंचित्कालमरिंद्मः । अथाश्रमस्थो विनयात्कदाचित्तं महामुनिम् ॥३० उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिद्मव्रवीत् । अस्मित्ररण्ये भगवन्नगस्यो मुनिसत्तमः ॥ वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम् । न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया ॥ कुत्राश्रमिदं पुण्यं महर्षेस्तस्य धीसतः । प्रसादात्तत्रभवतः सानुजः सह सीतया ॥ अगस्यमभिगच्छेयमभिवादयितुं मुनिम्। मनोरथो महानेष हृदि मे परिवर्तते॥ यदहं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम् । इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः ॥ ३५ सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम् । अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः सलक्ष्मणम् ॥ अगस्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव । दिष्ट्या त्विदानीमर्थेऽस्मिन् स्वयमेव व्रवीषि माम् अहमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्यो महामुनिः । योजनान्याश्रमाद्स्मात्तथा चत्वारि वै ततः ॥ दक्षिणेन महाञ्छीमानगस्यभ्रातुराश्रमः । स्थलीप्राये वनोदेशे पिष्पलीवनशोभिते ॥ वहुपुष्पफले रम्ये नानाशकुनिनादिते । पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाः शिवाः ॥ ४० -हंसकारण्डवाकीणीश्चक्रवाकोपशोभिताः । तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम् ॥४१ दक्षिणां दिशमास्थाय वनषण्डस्य पार्श्वतः । तत्रागस्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम् ॥ ४२ रमणीये वनोद्देशे बहुपादपसंवृते । रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च सह त्वया ॥ स हि रस्यो वनोदेशो बहुपादपसंकुलः । यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्यं तं महामुनिम् ॥४४ अधैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशः । इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च ॥ ४५ प्रतस्थेऽगस्त्यमुद्दिश्य सानुजः सीतया सह । पश्यन् वनानि रम्याणि पर्वतांश्चाभ्रसंनिभान् ॥ सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगाः । सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम् ॥ ४७ इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत् । एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः ॥ 86 अगस्यस्य मुनेर्भ्रातुर्देश्यते पुण्यकर्मणः । यथा हि मे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः ॥४९ संनताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः । पिष्पलीनां च पक्वानां वनादस्मादुपागतः ॥ ५० गन्धोऽयं पवनोत्क्षिप्तः सहसा कटुकोदयः । तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्टसंचयाः ॥ लुनाश्च पथि दृश्यन्ते दर्भा वैद्वर्यवर्चसः । एतच वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमम्<sup>र</sup>॥ पावकस्याश्रमस्थस्य धूमात्रं संप्रदृश्यते । विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्त्राना द्विजातयः ॥ पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमार्जितैः । तत्सुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सौन्य मया श्रुतम् ॥

१ इदमर्थम् ग. नारित।

२. कृष्णाश्रानिचयोपमम् ख.

अगस्यस्याश्रमो भ्रातुर्न्नमेप भविष्यति । निगृद्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया ॥ ५५ यस्य भात्रा कृतेयं दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा । इहैकदा किल कृरो वातापिरपि चेल्वलः ॥ े भातरो सहिताबास्तां त्राह्मणत्रो महासुरो । धारयन् त्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन् ॥ आमन्त्रयति विप्रान् सम श्राद्धमुद्दिर्य निर्षृणः । भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेपरूपिणम् ॥ तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा । ततो भुक्तवतां तेपां विप्राणामिल्वलोऽववीत् ॥ वातापे निष्कमस्वेति स्वरेण महता वदन् । ततो भ्रातुर्वचः श्रुत्वा वातापिर्मेपवन्नदन् ॥ ६० भित्त्वा भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत् । ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनैः । अगस्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्पिणा ॥ ६२ अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः । ततः संपन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्तोद्कं ततः॥ ६३ भातरं निष्क्रमस्वेति चेन्वरः सोऽभ्यभापत । स तं तथा भाषमाणं भातरं विष्रघातिनम् ॥ अत्रवीत्प्रहसन् वीमानगस्यो मुनिसत्तमः । कुतो निष्क्रमितुं शक्तिमेया जीर्णस्य रक्षसः॥६५ भातुरते मेपरूपस्य गतस्य यमसादनम् । अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुर्निधनसंश्रयम् ॥ प्रधर्पयितुमारेमे मुनि कोधानिद्याचरः । सोऽभिद्रवन्मुनिश्रेष्टं मुनिना दीप्ततेजसा ॥ ६७ चक्षपानलकरूपेन निर्देग्धो निधनं गतः । तस्यायमाश्रमो भ्रातुस्तटाकवनशोभितः ॥ ६८ विप्रातुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम् । एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह ॥ ६९ रामस्यास्तं गतः सृर्यः सन्ध्याकाछोऽभ्यवर्तत । उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि॥ प्रविवेशाश्रमपदं तमृपिं सोऽभ्यवाद्यत् । सम्यक्प्रतिगृहीतश्च मुनिना तेन राघवः ॥ न्यवसत्तां निज्ञामेकां प्राज्य मूलफलानि च। तस्यां राज्यां व्यतीतायां विमले सूर्यमण्डले॥ भ्रातरं तमगस्यस्य द्यामन्त्रयत राघवः । अभिवाद्ये त्वां भगवन् सुखमध्युपितो निशाम ॥ आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रप्टुमयजम् । गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः॥७४ यथोद्दिष्टेन मार्गेण दनं तचावलोकयन् । नीवारान् पनसांस्तालांस्तिनिशान् वञ्जलान् धवान् ॥ चिरिविल्वान् मधूकां ऋ विल्वानि च तिन्दुकान् । पुष्पितान् पुष्पितामाभिर्छताभिरनुवेष्टितान् मत्ते: शकुनिसङ्घेश्च शतशः प्रतिनादितान् । ततोऽत्रवीत्समीपस्थं रामो राजीवलोचनः ॥७८ पृष्ठतोऽनुगतं बीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम् । स्त्रिग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा शान्तमृगद्विजाः ॥ आश्रमो नातिदूरस्थो महर्पेभीवितात्मनः । अगस्य इति विख्यातो छोके स्वेनैव कर्मणा ॥ आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः । ³प्राज्यधूमाकुलवनश्चीरमालापरिष्कृतः ॥ प्रशान्तमृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः । निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया ।। ८२

<sup>1</sup> स्वेन कर्मणा विन्ध्यन।मकस्य अगस्य

१. आज्य- च. छ,

रतम्भनरूपेण कर्मणेलर्थः ।

दक्षिणा दिक्कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा । तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः ॥ दिगियं दक्षिणा त्रासाद्र्यते नोपभुष्यते । यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा ॥ ८४ : तदाप्रभृति निर्वेराः प्रशान्ताः पिशिताशनाः । नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिकप्रदक्षिणा ॥ प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्धर्षा क्रूरकर्मभिः। गतिं निरोद्धं निरतो भास्करस्याचलोत्तमः॥ निदेशं पालयन् यस्य विन्ध्यः शैलो न वर्धते । अयं दीर्घायुपस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः ॥८७ अगस्यस्याश्रमः श्रीमान् विनीतजनसेवितः । एष लोकार्चितः साधुर्हिते नित्यरतः सताम्।। अस्मानभिगतानेष श्रेयसा योजियष्यति । आराधियष्याम्यत्राहमगस्यं तं महामुनिम् ॥ ८९ शेषं च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो<sup>2</sup>। अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः॥ अगस्त्यं नियताहारं सततं पर्युपासते । नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः ॥ ९१ नृशंसः कामवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः । अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह ॥ ९२ वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः । अत्र सिद्धा महात्मानो विमानैः सूर्यसंनिभैः ॥ स्यक्तदेहा नवेर्देहैः स्वर्थाताः परमर्षयः । यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च ॥ अत्र देवाः प्रयच्छान्ति भूतैराराधिताः शुभैः । आगताः स्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाप्रतः ॥ निवेद्येह मां प्राप्तमृषये सीतया सह ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे अगस्त्याश्रमो नाम एकादश: सर्ग:

# द्वादशः सर्गः अगस्यदर्शनम्

स प्रविद्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः । अगस्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो वली । रामः प्राप्तो सुनिं द्रष्टुं भार्यया सह सीतया ॥ लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः। अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः॥३ ते वयं वनमत्युत्रं प्रविष्टाः पितृशासनात् । द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम् ॥ 8 तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । तथेत्युक्त्वाभिशरणं प्रविवेश निवेदितुम् ॥ 4 स प्रविदय मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधर्षणम् । कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा ॥ Ę यथोक्तं लक्ष्मणेनैव शिष्योऽगस्यस्य संमतः । पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च ॥ ७

प्रदक्षिणा सज्जनाभिगम्या ।

राज: । शुश्रूषणिनपुणं भ्रातृभक्तं लक्ष्मणं प्रति 'प्रभो' कृतिमदं प्रभो' इत्यत्र पञ्चदशसर्गे अष्टाविंशंक्षीके ।

इति भक्तपराधीनस्य रामभद्रस्य चाट्रक्तिर्युज्यत एव । 2. 'प्रभोः' इति क्रचित्पाठः -- इति गोविन्द- | एतादृश्येव चाट्किः ''प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया

्प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया । ह्रप्टुं भवन्तमायाता शुश्रुपार्थमरिंद्मी ॥ ्यद्त्रानन्तरं तत्त्वमाज्ञापयितुमर्हसि । ततः शिप्यादुपश्चत्य प्राप्तं रामं सलक्ष्मणम् ॥ वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमत्रदीत् । दिष्ट्या रामश्चिरस्याच द्रष्टुं मां समुपागतः ॥ १० मनसा काङ्क्षितं द्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । गम्यतां सन्छतो रामः सभार्यः सहरुक्ष्मणः ॥ प्रवेश्यतां समीपं मे किं चासौ न प्रवेशित: । एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मत्तेन महात्मना ॥ १२ अभिवाद्यात्रवीच्छिप्यस्तथेति नियताञ्जिलः। ततो निष्कम्य संभ्रान्तः हिष्यो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ कासौ रामो मुनिं द्रष्टुमेतु प्रविशतु स्वयम् । ततो गत्वाश्रमद्वारं शिष्येण सहरुक्ष्मणः ॥१४ द्शैयामास काकुत्स्यं सीतां च जनकारमजाम्। तं शिष्यः प्रशितो वाक्यमगस्यवचनं ब्रुवन् ॥ प्रावेशयद्यथान्यायं सत्काराई सुसत्कृतम् । प्रविवेश तनो रागः सीनया सहरुक्ष्मणः ॥ प्रशान्तहरिणाकीर्णमाश्रमं खवलोकयन् । स तत्र ब्रह्मणः स्थानसप्तेः स्थानं तथैव च ॥ विष्गोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः । सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौवेरमेव च ॥ धातुर्विधातुः स्थाने च वायोः स्थानं तथैव च । नागराजस्य च स्थानमनन्तस्य महात्मनः ॥ स्थानं तथैव गायच्या वसूनां स्थानमेव च । स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥२० कार्त्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पद्यति । ततः शिष्येः परिवृतो मुनिर्प्यभिनिष्पतत् ॥ तं द्दर्शियतो रामो मुनीनां दीप्ततेजसाम् । अत्रवीद्वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम् ॥ २२ एप लक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानृपिः । औदार्येणावगच्छामि निधानं तपसामिमम् ॥ २३ एवमुक्त्वा महावाहुरगस्टां सूर्यवर्चसम् । जत्राह् परमप्रीतस्तस्य पादौ परंतपः ॥ अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः । सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः॥ प्रतिजग्राह काकुत्स्थमर्चियत्वासनोद्कैः । कुरालप्रश्रमुक्त्वा च ह्यास्यतामिति चात्रवीत् ॥२६ अग्निं हुत्वा प्रदायार्घ्यमितिथीन् प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्मेण स तेपां भोजनं ददौ ॥ २७ प्रथमं चोपविद्याथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः । उत्राच राममासीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम् ॥ अमिं हुत्वा प्रदायार्घमितिथि प्रतिपूजयेत् । अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन् ॥ दुःसाक्षीव परे छोके स्वानि मांसानि मक्ष्येत्। राजा सर्वस्य छोकस्य धर्मचारी महारथः॥ पूजनीयश्च मान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रियातिथिः । एवमुक्त्वा फलेर्मृलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम् ॥ ३४ पुजयित्वा यथाकामं पुनरेव ततोऽत्रवीत् । इदं दिव्यं मह्चापं हेमरत्रविभूपितम् ॥ वैष्णवं पुरुपत्यात्र निर्मितं विश्वकर्मणा । अमोवः सूर्यसंकाशो बहादतः शरोत्तमः ॥ 33 द्त्तौ मम महेन्द्रेण तूणी चाक्ष्यसायकौ । संपूणें निशितैर्वाणेर्ज्वलिद्धरिव पावकैः ॥ ३४ प्रमहारजतकोशोऽयमसिर्हेमविभूपितः । अनेन धनुपा राम हत्वा संख्ये महासुरान् ॥ 34 आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिवीकसाम् । तद्धनुस्तौ च तूणीरौ शरं खड्नं च मानद ॥ जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज्रधरो यथा'। एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधम् ॥ ३५ दत्त्वा रामाय भगवानगस्यः पुनरव्रवीत् ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे अगस्त्यदर्शनं नाम द्वादशः सर्गः

अस्यानन्तरम्—इदं च ते तनुत्राणमभेद्यं मधवा ददो । स्पर्शयानुपमं वीर प्रतिगृह्णीप्व मानद ॥ जये च संशयं प्राप्य चिन्तयिष्यांसे विद्यलन् । हरियुग्मं रथं दिव्यमुपनेप्यति मातिलः ॥—इति ध.।

अरयानन्तरम्- एतानि पद्यानि क. ध. दृश्यन्ते । किंचिन्न्यूनाधिकतया अनन्तरसर्गस्थद्वादश-श्लोकानन्तरं छ. दृश्यन्ते । (ततो रामं महावाहुं महर्षि-रिदमव्रवीत् छ.।) सुखं स्वप महावाहो ससीतः सहलक्ष्मण:। रविरस्तं गतः सौम्य सन्ध्याकालोऽभ्यु-पागमत्॥ १॥ एते निशाचरा राम निलीना मृगपक्षिणः। नगाग्रेपु भृशं लीना दृश्यन्ते सुसमाहिताः ॥ २ ॥ नैशेन तमसा प्राप्तमप्रकाशं(न प्रकाशं छ.)नभस्तलम् । एवमुक्तो महावाहुरगस्लेन महात्मना ॥ ३ ॥ उपास्य पश्चिमां (स शिवां छ.)सन्ध्यां रामः सैमितिणा सह । अभिवाच महात्मानमगस्त्यमृपिसत्तमम् ॥ ४ ॥ सुप्वाप रजनी-मेकां पूजितः परमपिंणा । सुखोपितस्तदा रामः सन्ध्या-मन्वास्य सानुजः ॥ ५ ॥ कृत(कृत्वा छ.)पौर्वा-ह्यिकस्तस्था स्नात्वा हुतहुताशनः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परंतपः ॥ ६ ॥ उपागमद-(उपागच्छनमहात्मानं छ.) अगस्त्यं वर्चसम् । स दृष्ट्वा (तं दृष्ट्वा छ.) राघवं श्रीमानगस्यः संयताञ्जलिम् ॥ ७ ॥ प्रतिपूज्य यथान्यायामिदं वचनम-व्रवीत् । किचल्युखं निशा राम व्यतीता रघुनन्दन ॥ ८ ॥ तव सम्रातृभार्यस्य ममाश्रमपदे शुभे । अगस्त्ये-नैवमक्तस्त काकुतस्थो वाक्यमनवीत् ॥ ९ ॥ स्वाशिताः (मानिताः ख. छ.) सायथान्यायं त्वया पूज्येन पूजिताः। श्चयनासनदानेन भोजनांच्छादनैः शुभैः ॥ १० ॥ राज्ञो दद्मारथस्येव पुरस्यान्तःपुरे (पुरे चान्तःपुरे छ.) यथा । सुखोपिताः स भगवन् सर्वकामैरुपस्थिताः ॥ ११ ॥ (उपविद्याप्यगस्त्यस्तु निषीदध्वमुवाच ह । सर्वाने-

वाभ्यनुज्ञाप्य ये तत्रासन् समागताः ॥ इति क. छं.) मुखोपविष्टे रामे तु सहसीते सलक्ष्मणे । स तेन ( शतेन क. छ. ) ऋषिसङ्घे न अगस्यो वाक्यमत्रवीत् ॥ १२ ॥ कालोऽयं गतभृयिष्ठो यः कालस्तव राषव । समयो यो नरेन्द्रेण कृतो दशरथेन ते ॥ १३ ॥ तीर्ण-प्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखं राज्ये निवत्स्यसि । धन्यस्ते जनको राम स राजा रघुनन्दन ॥ १४ ॥ यस्त्वया ज्येष्ठपुत्रेण ययातिरिव तारितः । एवमुक्तस्ततो राम: प्रत्युवाच कृताञ्जलिः ॥ १५ ॥ प्रोतः प्रीततरं वाक्यमगस्त्यमृपि-सत्तमम् (इदमाह महायशाः क. छ.)। धन्योऽस्यनुगृही-तोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः ॥ १६ ॥ प्रायमाणस्य सुप्रातो नास्ति धन्यतरो मम। मया न तारितो राजा स्वराणेरेव तारितः ॥ १७ ॥ स्वर्गं दश्ररथः प्राप्तः स्वकृतैः पुण्यकमिभः । अयं तु देशो निखिलः सर्व एव महातपः ॥ १८ ॥ अशरण्यः शरण्योऽभूचयैव विनिवेशितः । तदाख्याद्यकृतत्वेन परं कौतूह्लं मम ॥ १९॥ श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्य मधुराक्षरम् । प्रत्युवाच ततो राम-मगस्त्यो भगवानृषिः ॥ २०॥ शृणु राघव तत्त्वेन देशस्यास्य यथातथम् । दण्डकेन परित्यक्तो ह्ययं देशो महात्मना ॥ २१ ॥ भागंवस्य च शापेन निर्मानुष्य-मृगो ऽभवत् । वृक्षगुल्मलताहीनं तापसैरपि वर्जितम् ॥ २२ ॥ कान्तारमभवत्तात घारं परमदारुणम् । योजनार्थसहस्रं तु विन्ध्यपादस्य दक्षिणः ॥ २३ ॥ नानुवर्पति (नात्र वर्पति छ.) पर्जन्यो नापि वाति सुखोऽनिलः । रूक्षं प्रतिभयं घोरमासीत्परमदारुणम् ( धूमाकुलं वनम् छ. ) ॥ २४ ॥ वहून्यव्इसहस्राणि एतदासीदनालयम् । गन्धर्वैर्ऋपिसङ्गेश्च देवैश्च परि-वर्जितम् ॥ २५॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य दैवयोगा-दहं नृप । हिमवच्छिखराच्छेतादिह प्राप्तोऽस्मि मानद ॥ २६ ॥ ततो मया समाहूतः पर्जन्यो जल्दैः सह ।

### त्रयोदशः सर्गः

#### पञ्चवटीगमनम्

राम श्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । अभिवाद्यितुं यन्मां संप्राप्तौ सह सीतया ॥ अध्वश्रमेण वां खेदो वाधते प्रचुरश्रमः । व्यक्तमुत्कण्ठते चापि मैथिली जनकात्मजा ॥ एपा हि सुकुमारी च दुःखैश्च न विमानिता । प्राष्यदोपं वनं प्राप्ता भर्तस्तेहप्रचोदिता ॥ 3 यथेपा रमते राम इह सीता तथा कुरु । दुष्करं कृतवद्येपा वने त्वामनुगच्छती ॥ 8 एपा हि प्रकृतिः स्त्रीणामासृष्टे रघुनन्द्न । समस्थमनुरःयन्ति विपमस्थं त्यजन्ति च ॥ शतहृदानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा । गरुडानिलयोः शैव्यमनुगच्छन्ति योपितः ॥ इयं तु भवतो भार्या देरिरेतेविविजिता । स्टाच्या च व्यपदेव्या च यथा देवी ह्यरून्धती ॥ ७ अलंकृतोऽयं देशश्च यत्र सोमित्रिणा सह । वेदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमरिंद्म ॥ एवमुक्तः स मुनिना राघवः संयताञ्जलिः । उवाच प्रश्रितं वाक्यमृपिं दीप्तमिवानलम् ॥ धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः । गुणः सभ्रातृभार्यस्य वरदः परितुष्यति ॥ किं तु त्यादिश में देशं सोदकं बहुकाननम् । यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम् ॥ ११ ्ततोऽत्रवीन्मुनिश्रेष्टः शुत्वा रामस्य तद्वचः । ध्यात्वा सुहूर्तं धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः ॥ इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोद्कः । देशो बहुमृगः श्रीमान् पञ्चवट्यभिविश्रुतः ॥ तत्र गःवाश्रमपदं कृत्वा सोमित्रिणा सह । रंस्यसे त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमनुपालयन् ॥ कालोऽयं गतभूयिष्टो यः कालस्तव रायव । समयो यो नरन्द्रेण कृतो दृशरथेन ते ॥ तीर्णप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखं राज्ये निवत्स्यसि । धन्यस्ते जनको राम स राजा रघुनन्दन ॥

रनच्छन्द्रवर्षश्च कृतः कं निकालमिरिन्दमः ॥ २७ ॥ यमस्य वंव चारास्तु वर्गन्यव्द्रशतानि व । तेजसा मृत्युद्ताः ॥ २८ ॥ हिमवत्पादजा वृक्षा-श्चित्ता मनसागताः । प्रवृत्ताश्च पुननंत्रः फुलपद्भजमिण्ड-ताः ॥ २९ ॥ तटाकानि न रम्याणि सरितश्च सरासि च (अस्यानन्तरम्—नारदश्च सुगन्धश्च (नारजरकं सुगन्धं च. छ.) सुखरातजलानिलम्—इति क.) प्रवृद्धवनपण्टं तु वांस्त्सस्यवनाकुलम् ॥ ३० ॥ अचिरेणाभवद्रम्य-मृपसद्धानुसेवितम् । कवलं त्वाभिद्योपेन तस्येवं रघुनन्दन् ॥ ३१ ॥ सोपद्रत(सोपद्रवम् छ.)मिवाप्येतद्राक्षस- स्प्रकर्मभिः । यदाप्रभृति चापि त्वं चित्रकृटसुपागतः हि । तदाप्रभृति रक्षांसि विषकुर्वन्ति तापसान् । क्रपीणामभयं वार दातुमहंसि मानदः ॥ ३३ ॥ अस्माद्धि

कारणाद्राम दण्डकारण्यवासिनाम् । त्राणार्थमिह
संप्राप्तरत्रानुमहंनि ने। भवान् ॥ ३४ ॥ समयो ह्यसि
काकुत्रथं केलोवयस्यापि रक्षणे। कि पुनर्वीर रक्षांसि तव
मन्युह्तानि वे (क्षिजमन्युह्तानि वे घ. छ.)॥३५॥ अथमिक्ष्वाकुषुत्रेण दण्डकेन महावल । देशो निराकृतो राम
द्यापदोषेण मानद ॥ ३६ ॥ दण्डकारण्यमिखलं
दर्शनादेव राघव (पालितम् छ.)। शापस्यान्ताय काकुत्स्थ
प्राप्तरत्वमरिमदंन ॥ ३७ ॥ स त्वमध पुराकृतः
पिनृभिश्च नि(पिनृभिः सं- छ.)राकृतम् । तारय त्वं
महावाहो (तारयस्व महाभाग छ.) दण्डकारण्यमच वै
॥ ३८ ॥ (यस्य दे।पादिदं राम दण्डकारण्यमुच्यते छ.)
पवमुक्तस्तदा रामः प्रत्युवाच महामुनिम् । आश्चर्यमिदमाल्यानं देशस्यास्य यथातथम् ॥ ३९ ॥

यस्त्वया ज्येष्ठपुत्रेण ययातिरिव तारितः । विदितो ह्येष वृत्तान्तो मम सर्वस्तवानघ ॥ १७. ⁴ तपसश्च प्रभावेण स्नेहादशरथस्य च । हृदयस्थश्च ते छन्दो विज्ञातस्तपसा मया ॥ 86. इह वासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने । अतश्च त्वामहं त्रूमि गच्छ पञ्चवटीमिति ॥ १९ स हि रम्यो वनोदेशो भैथिली तत्र रंस्यते । स देशः ऋावनीयश्च नातिदूरे च रावव ॥ २० गोदावर्थाः समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते । प्राज्यमूलफलश्चैव नानाद्विजगणायुतः ॥ २१ विविक्तश्च महावाहो पुण्यो रम्यस्तथैव च । भवानपि सदारश्च शक्तश्च परिरक्षणे ॥ २२ अपि चात्र वसन् राम तापसान् पालियेष्यसि । एतदालक्ष्यते वीर मधूकानां महद्वनम् ॥२३ उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यत्रोधमिभगच्छता । ततः स्थलमुपारुह्य पर्वतस्याविदूरतः॥ ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः । अगस्येनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह ॥ सत्कृत्यासन्त्रयामास तमृपिं सत्यवादिनम् । तौ तु तेनाभ्यनुज्ञातौ कृतपादाभिवन्दनौ ॥ २६ तदाश्रमात्पञ्चवटीं जग्मतुः सह सीतया ॥

> गृहीतचापौ तु नराधिपात्मजौ विपक्तत्णौ समरेष्वकातरौ। यथोपदिष्टेन पथा सहर्पिणा प्रजग्मतुः पञ्चवटीं समाहितौ॥

२७

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वार्गीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे पञ्चवटीगमनं नाम त्रयोदशः सर्गः

# चतुर्दशः सर्गः

#### जटायुस्संगमः

अथ पञ्चवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । आससाद महाकायं गृत्रं भीमपराक्रमम् ॥ तं दृष्ट्वा तौ महाभागौ वटस्थं रामलक्ष्मणौ। मेनाते राक्षसं पक्षि ब्रुवाणौ को भवानिति॥२ स तौ मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः॥ ३ स तं पितृसखं बुद्धा पूजयामास राघवः। स तस्य कुलमन्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च॥ 8 रामस्य वचनं श्रुत्वा सर्वभूतसमुद्भवम् । आचचक्षे द्विजस्तस्मै कुलमात्मानमेव च ॥ ५ पूर्वकाले महावाहो ये प्रजापतयोऽभवन् । तान् मे निगद्तः सर्वानाद्तः श्रुणु राघव ॥ ξ હ<sup>્</sup>!ે છ कर्द्मः प्रथमस्तेषां विक्रीतस्तद्नन्तरः । शेषश्च संश्रयश्चैव वहुपुत्रः प्रतापवान् ॥ स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च ऋतुश्चैव महावलः । पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेताः पुलहस्तथा ॥ 6 दक्षो विवस्वानपरोऽरिष्टनेमिश्च राघव । कदयपश्च महातेजास्तेषामासीच पश्चिमः ॥ प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभू बुरिति विश्वतम् । षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः ॥ १०

करयपः प्रतिज्ञपाह तासामष्ट्रो सुमध्यमाः । अदितिं च दितिं चैव दनुमध्यथ कालिकाम् ॥११ 🕝 ताम्रां क्रोधवशां चैव मनुं चाप्यनलार्मापे । तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कञ्चपः पुनरत्रवीत् ॥ पुत्रां खेलोक्यभर्तृन् वे जनियण्यथ मत्समान् । अदितिस्तन्मना राम दितिस्र दनुरेव च ॥१३ कालिका च महाबाहो शेपास्त्वमनसोऽभवन् । अदिलां जिल्लेरे देवास्वयस्त्रिंशद्रिंदम् ॥ १४ आदिसा वसवो रुद्रा हाश्विनौ च परंतप । दितिस्त्वजनयत्पुत्राम् दैसांस्तात यशस्विनः ॥१५ तेपामियं वसुमती पुरासीत्सवनार्णवा । दनुस्त्वजनयत्पुत्रमश्वत्रीवमरिदम ॥ १६ नरकं कालकं चेव कालिकापि व्यजायत । कौर्खी भासीं तथा इयेनी धृतराष्ट्री तथा शुकीम् ताम्रापि सुपुवे कन्याः पञ्चेता होकविश्रुताः । उह्रकाञ्जनयत्कौञ्ची भासी भासान् व्यजायत ॥ इयेनी इयेनांश्च गृत्रांश्च व्यजायत सुतेजसः । धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः ॥ चक्रवाकांश्च भट्टं ते विज्ञ सापि भामिनी । जुकी नतां विज्ञे तु नताया विनता सुता ॥२० दृश को यवशा राम विज्ञ हो हात्मसंभवाः । मृगीं च मृगमन्दां च हरिं भद्रमदामि ॥ २१ मातङ्गीमपि हार्दृर्टी खेतां च सुरभि तथा । सर्वेळक्षणसंपन्नां सुरसां कद्रुकामपि ॥ २२ अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम । ऋक्षाश्च मृगमन्दायाः सृमराश्चमरास्तथा ॥ २३ हर्यात्र हरयोऽपत्यं वानराश्च तरस्विनः । ततस्त्वरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम् ॥ तस्यास्त्वेरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः । मातङ्गास्त्वथ मातङ्ग्या अपत्यं मनुजर्पम ॥२५ गोलाङ्गलांश्च हार्वृली व्यात्रांश्चाजनयत्सुतान् । दिशागजांश्च काकुत्स्थ श्वेताप्यजनयत्सुतान् ॥ ततो दुहितरों राम मुर्शभेर्द्धे व्यजायत । रोहिणीं नाम भद्रं ते गन्धवीं च यशस्विनीम ॥ रोहिण्यजनयद्वा वे गन्धर्वी वाजिनः सुतान् । सुरसाजनयत्रागान् राम कदूस्तु पन्नगान् ॥ मनुर्मनुप्याञ्जनयद्राम पुत्रान् यशस्विनः । बाह्यणान् क्षत्त्रियान् वैरयाञ्शूद्रांश्च मनुजर्षभे ॥ सर्वान् पुण्यफलान् वृक्षाननलापि व्यजायत । विनता च शुकी पौत्री कद्रूश्च सुरसा स्वसा कदूर्नागं सहस्तास्यं विजन्ने धरणीधरम् । द्वौ पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च ॥ तस्माञ्जाताऽहमरुणाःसंपातिस्तु ममाप्रजः । जटायुरिति मां विद्धि इयेनीपुत्रमरिंद्म ॥ सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छिस । इदं दुर्गं हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम् ॥ सीतां च तात रक्षिण्ये त्विय याते सलक्ष्मणे ॥

जटायुपं तं प्रतिपूज्य राघवो सुदा परिष्वज्य च संनतोऽभवत् । पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवाञ्जटायुषा संकथितं पुनः पुनः ॥

३४

१. अस्यानन्तरम्ं---अङ्गिरास्त्वपरा राम कन्याः विस्त्रम्रहोत्तदा—इति सः ।

२. मनुजर्षभ च. छ.।

अस्यानन्तरम्—मुखतो नाह्मणा जाता
 अस्यानन्तरम्—मुखतो नाह्मणा जाता
 अस्यानन्तरम्—मुखतो नेह्मणा जाता
 अस्यानन्तरम्—मुखतो नेह्मणा जाता
 अस्यानन्तरम्—मुखतो नेह्मणा जाता
 अस्यानन्तरम्—मुखतो नाह्मणा जाता
 अस्यानन्तरम् नाहमणा जाता
 अस्यानन्तर

स तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहैच तेनातिचलेन पक्षिणा । जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो रिपून् दिधक्षञ्ज्ञलभानिचानलः ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे जटायुस्सङ्गमो नाम चतुर्दद्य: सर्गः

## पञ्चद्राः सर्गः पञ्चवटीपर्णशाला

ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायताम् । उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रिं दीतते असम् ॥ आगताः स्म यथोदिष्टं यं देशं मुनिरव्रवीत् । अयं पञ्चवटीदेशः सौम्य पुष्पितपादपः ॥ २ सर्वतश्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणो ह्यसि । आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति संमतः ॥ रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण । ताहशो हृइयतां देशः संनिकृष्टजलाशयः ॥ 8 वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा । संनिकृष्टं च यत्र स्यात्समित्पुष्पकुशोदकम् ॥ एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः । सीतासमक्षं काकुत्स्थामिदं वचनमत्रवीत् ॥ ફ परवानस्मि काकुत्स्थ त्विय वर्पशतं स्थिते । स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ॥ सुप्रीतस्तेन वाक्येन छक्ष्मणस्य महात्मनः । विमृशन् रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितम् ॥ ८ स तं रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि । हस्तौ गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिमववीत् ॥ अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः । इहाश्रमपदं सौम्य यथावत्कर्तुमर्हसि ॥ १० इयमादित्यसंकाशैः पद्मैः सुरभिगनिधभिः । अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता ॥ ११ यथाख्यातमगस्येन मुनिना भावितात्मना । इयं गोदावरी रम्या पुष्पितैस्तराभिर्वृता ॥ १२ हंसकारण्डवाकीणी चक्रवाकोपशोभिता । नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता ॥ १३ मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो वहुकन्दराः । दृश्यन्ते गिरयः सौम्य फुहैस्तरुभिरावृताः ॥ १४ सीवर्णे राजतैस्ताम्नेर्देशे देशे च धातुभिः। गवाक्षिता इवाभानित गजाः परमभक्तिभिः॥ १५ साहैस्ताहैस्तमाहैश्च खर्जूरपनसाम्रकैः । नीवारैस्तिनिशैश्चैव पुंनागैश्चोपशोभिताः ॥ १६ चूतैरशोकैस्तिलकैश्चम्पकैः केतकैरिप । पुष्पगुल्मलतोपेतैस्तैस्तैस्तरुभिरावृताः ॥ १७ चन्दनैः स्यन्दनैर्नापैः पनसैर्छिकुचैरपि । धवाश्वकर्णखदिरैः शमीकिंग्रुकपाटछैः ॥ इदं पुण्यमिदं मेध्यमिदं बहुमृगद्विजम् । इह वत्स्याम सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा ॥ १९ एवमुक्तस्तुं रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्रकार सुमहाबलः ॥

नानादिजमृगायुताम् क.।

पणेशालां सुविपुलां तत्र सङ्घातमृत्तिकाम् । सुस्तम्भां मस्करैदींवैं: कृतवंशां सुशोभनाम् ॥२१ शमीशाखाभिरास्तीणां हलपाशावपाशिताम् । कुशकाशशरेः पणेः सुपरिच्छादितां तथा॥२२ समीकृततलां रम्यां चकार लघुविकमः । निवासं राघवस्यार्थे प्रेश्नणीयमनुत्तमम् ॥ २३ स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्नदीं गोदावरीं तदा । स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥ ततः पुप्पविलं कृत्वा शान्ति च स यथाविधि । दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम् ॥२५ स तं हृष्ट्रा कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । राघवः पण्शालायां हर्पमाहारयकृशम् ॥ २६ सुसंहृष्टः परिष्वत्र्य वाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । अतिस्तिग्धं च गाढं च वचनं चेदमव्यति ॥२७ श्रीतोऽस्मि ते महत्कमं त्वया कृतमिदं प्रभो । प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः ॥२८ भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण । त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम ॥ २९ एवं लक्ष्मणमुन्त्वा तु राघवो लक्ष्मवर्धनम् । तस्मिन् देशे वहुफले न्यवसत्सुसुखं वशी ॥३० कंचित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च । अन्वास्यमानो न्यवसत्स्वर्गलोके यथामरः ॥

ह्त्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे पञ्चवटीपणेशाला नाम पञ्चदशः सर्गः

### षोडशः सर्गः व हेमन्तवर्णनम्

वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः । शरद्यपाये हेमन्त ऋतुरिष्टः प्रवर्तते ॥ १ स कदाचित्प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः । प्रययाविभेषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीम् ॥ १ प्रह्वः कलशहरतस्तं सीतया सह वीर्यवान् । प्रष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिद्मव्रवीत् ॥ ३ अयं स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद् । अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः ॥ १ सीहारपरुपो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी । जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हन्यवाहनः ॥ १ सवाप्रयणपृज्ञाभिरभ्यन्ये पितृदेवताः । कृताप्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मपाः ॥ १ प्राच्यकामा जनपदाः संपन्नतरगोरसाः । विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजिगीपवः ॥ १ सेवमाने दृदं सूर्ये दिशमन्तकसेविताम् । विहीनतिलक्षेव स्त्री नोत्तरा दिक्पकाशते ॥ ८ सेवमाने दृदं सूर्ये दिशमन्तकसेविताम् । विहीनतिलक्षेव स्त्री नोत्तरा दिक्पकाशते ॥

१. आस्तीर्थ च.।

<sup>.</sup> समीकृतदलाम् छ. ।

३. शमीलादि विक्रम इत्यन्तम् ख. नास्ति ।

Y. चकार लघुविकमः ख. ।

५. सर्गारम्भे—स सीतया लक्ष्मणेन पक्षिराजा

जटायुपा । न्यवसत्पञ्चवट्यां वै पूज्यमानी महर्षिभिः॥—

इति ग.।

६. यात्रार्थं म.।

प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्च साम्प्रतम् । यथार्थनामा सुन्यक्तं हिमवान् हिमवान् गिरिः॥ अयन्तसुरूसंचारा मध्याहे स्पर्शतः सुखाः । दिवसाः सुभगादियाद्र्छायासिळळदुभगीः॥ १० 🖰 मृदुसूर्याः सनीहाराः पदुशीताः समारुताः । शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम् निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता<sup>1</sup> हिमारुणाः । शीता वृद्धतरायामास्त्रियामा यान्ति साम्प्रतम् ॥ रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः । निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ १३ ज्योत्स्रा वुषारमिलना पौर्णमास्यां न राजते । सीतेव चातपश्यामा छक्ष्यते न तु शोभते ॥ १४ प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतम् । प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः ॥ १५ बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च । शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः क्रौक्चसार्सैः ॥१६ खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डु छैः । शोभन्ते किंचिदानम्राः शालयः कनकप्रभाः ।।१७ मयूखैरपसपीद्भिर्हिमनीहारसंवृतैः । दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव टक्ष्यते ॥ अत्राह्यवीर्यः पूर्वाह्ने मध्याहे स्पर्शतः सुम्वः । संरक्तः किंचिदापाण्डुरातपः शोभते क्षितौ ॥ अवद्यायनिपातेन किंचित्प्रक्तिश्राद्वला । वनानां शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातपा<sup>३</sup>॥ २० स्पृशंस्तु विपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुरूम् । अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम् ॥ २१ एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः। नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इवाहवम्।। २२ अवश्यायतमोनद्धा नीहारतमसा वृताः । प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः॥ २३ बाष्पसंछन्नसिळला रुतिबिज्ञेयसारसाः। हिमार्द्रवालुकैस्तारैः सरितो भान्ति साम्प्रतम्॥ २४ तुषारपतनाचैव मृदुत्वाद्भास्करस्य च । शैत्यादगात्रस्थमपि प्रायेण <sup>3</sup>रसवज्जलम् ॥ २५ जराजर्जारेतैः पद्मैः शीर्णकेसरकर्णिकैः । नालशेपैर्हिमध्वस्तैर्न भान्ति कमलाकराः॥ २६ अस्मिस्तु पुरुषच्याद्यः काले दुःखसमन्वितः। तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्या भरतः पुरे॥ २७ सक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून्। तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले॥ सोऽपि वेलामिमां नूनमिषेकार्थमुद्यतः । वृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् ॥ २९ अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारः सुखोचितः । कथं न्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते ॥ पद्मपत्रेक्षणो वीरः इयामो निरुद्रो महान् । धर्मज्ञः सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥ ३१ प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिंद्मः । संत्यज्य विविधान् भोगानार्यं सर्वात्मना श्रितः ॥३२

<sup>1.</sup> पुष्यनक्षत्रवोधितरात्र्यवसानाः ।

<sup>2.</sup> कोशेषु व्याख्यासु च तुपारारुणमण्डल इत्येव पाठो दृश्यते । प्रसिद्धचनुसारिभिरस्माभिः 'तुषारावृत्तमण्डलः' इति षाठ आदृतः ।

<sup>3,</sup> रसवत् विषतुल्यम्।

१. ज्योत्स्नी गो.।

२. अस्यानन्तरम्—निमग्नाः कणिकारेपु शूकैः कनकपिक्रलैः । गन्धान् केदारपद्मानां जिन्नन्ति वनशालयः ॥—इति ध.।

३. निविष्टतरुणातपा च. छ.।

४. आर्य: छ.।

जितः न्यग्रतव भात्रा भरतेन महात्मना। वनस्थमि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते॥ ३३ न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति। ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः॥ ३४ भर्ता दृश्रयो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः। कथं नु सान्या केकेयी ताद्दशी कृरदृर्शिनी॥ ३५ इतेवं लक्ष्मणे वाक्यं स्तेहाद्वुदिति धार्मिके। परिवादं जनन्यास्तमसहन् राघवं।ऽत्रवीत् ॥३६ न तेऽम्या मध्यमा तात गहित्वया कथंचन। तामेवक्ष्वाकुनाधस्य भरतस्य कथां कुरु॥ ३७ निश्चितापि हि मे बुद्धिवंनवासे दृद्धता। भरतस्त्रेह्णंतप्ता वालिशिक्षियते पुनः॥ ३८ संस्मरान्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च। हृद्यान्यसृतकल्पानि मनःप्रह्राद्नानि च॥ ३९ कदा नवहं समेण्यामि भरतेन महास्मना। शत्रुन्नेन च वीरण त्वया च रघुनन्दन॥ ४० इत्येवं विलयंन्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम । चकेऽभिषेत्रं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया॥ तर्पयित्वाथ सलिलेस्ते पितृन् देवतानि च। स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च समाहिताः॥ ४२

कृताभिषेकः स रराज रामः सीवाद्वितीयः सह लक्ष्मणेन । कृताभिषेको गिरिराजपुत्र्या रुद्रः सनन्दी' भगवानिवेदाः ॥

४३

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वार्त्मार्काये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्तिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे हेमन्तवर्णनं नाम पोडदाः सर्गः

### सप्तद्शः सर्गः

#### शूर्पणखाभावाविष्करणम्

| कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च। तस्माद्गोदावरीतीरात्ततो जग्मुः स्वमाश्रमम्।। | 8   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| आश्रम तमुपागम्य राघवः सह्रुक्मणः । कृःवा पौर्वाहिकं कर्म पर्णशास्त्रामुपागसत् ॥     | २   |
| उवास सुखितस्तत्र पूच्यमानो महर्पिभिः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः ॥    | ३   |
| स रामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया । विरराज महावाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव ॥            | 8   |
| तथासीनस्य रामस्य कथासंसक्तचेतसः । तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यदच्छया ॥              | 4   |
| सा तु शूर्पणत्वा नाम दश्यीवस्य रक्षसः। भगिनी राममासाच दद्शे त्रिद्शोपमम्॥           | Ę   |
| सिंहोरस्कं महावाहुं पद्मपत्रनिभेक्षणम् । आजानुवाहुं दीप्तास्यमतीव प्रियदर्शनम् ॥    | ত - |
| गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणम् । सुकुमारं महासत्त्वं पार्थिवव्यञ्जनान्वितम् ।।     | 2   |
| राममिन्दीवरदयामं कंदर्पसदृशप्रभम् । वभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता ॥     | ς   |
|                                                                                     | १०  |

१. सविष्णुरिति पाठ इति कश्चित्।

प्रीतिरूपं विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्वरा । तरुणं वारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभापिणी ॥ ११ न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्ता प्रियमप्रियदर्शना । शरीरजसमाविष्टा राक्षसी वाक्यमत्रवीत् ॥ १२ः जटी तापसक्रपेण सभार्थः शरचापधृत्। आगतस्त्विममं देशं कथं राक्षससेवितम्॥ १३ किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमईसि । एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या<sup>3</sup> परंतपः ॥ 🗼 ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे । अनृतं न हि रामस्य कदाचिदपि संमतम् ॥ 24 विशेषेणाश्रमस्थस्य समीपे स्त्रीजनस्य चं । आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदृश्विकमः ॥ तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः। भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान् मामनुव्रतः॥ इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता । नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः ॥ थर्मार्थं धर्मकाङ्की च वनं वस्तुमिहागतः । त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां कासि कस्य वा॥ न हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्ष्सी प्रतिभासि मे । इह वा कि निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः साववीद्वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता । श्रूयतां राम वक्ष्यामि तत्त्वार्थं वचनं मम ॥ २१ अहं शूर्पणखा नाम राक्ष्सी कामरूपिणी । अरण्यं विचरामीद्मेका सर्वभयंकरा॥ २२ रावणो नाम में भ्राता वळीयान् राक्षसेश्वरः । वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः प्रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महावलः । विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः ।।२४ प्रख्यातवीयीं च रणे भ्रातरी खरदूपणी । तानहं समितिकान्ता राम त्वापूर्वदर्शनात्।। समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुपोत्तमम् । अहं प्रभावसंपन्ना स्वच्छन्द्वलगामिनी ॥ २६ चिराय भव मे भर्ता सीतया किं करिष्यसि । विकृता च विरूपा च न चेयं सहशी तव।। अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पर्य माम् । इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोद्रीम् ॥ अनेन ते सह भ्रात्रा भक्षियण्यामि मानुषीम् । ततः पर्वतशृङ्गाणि वनानि विविधानि च॥ पदयन् सह मया कान्त दण्डकान् विचरिष्यसि । इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मिद्रेक्षणाम्।। इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्क्मोकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे शूर्पणखाभावाविष्करणं नाम सप्तदशः सर्गः

<sup>1.</sup> प्रीतिः सत्त्वगुणः रूपं स्वभावे। यस्य तम् । विशेषतोऽभिन्यक्तसत्त्वगुणभित्येतत् । एतदनुरोधात् विरूपेत्येतत् भूयसोद्रिक्ततमोगुणेत्येतदर्थपरं वोध्यम् । , तेन सुमुखं दुर्मुखीत्यादिनोपक्रान्तस्य विषमालंकारस्य नेह भक्षः।

<sup>2.</sup> तरुणं सौम्यदर्शनं युवानं चेत्यर्थः । अत एव दारुणिति चृद्धेति च वैषम्यनिर्देशः संगच्छते ।

शूर्पणस्येति । अनेन शूर्पोपमनखयुतेन अङ्गुलिना संतज्येति व्यज्यते। अत एव योगार्थविवक्षणात् ८ ईकारान्ततोपपत्तिः।

अनृतमित्यादि स्त्रीजनस्येत्यन्तं पुना.
 नास्ति ।

२. इदमर्थम् ख. नास्ति।

### अष्टादशः सर्गः

#### शूर्पणखाविरूपणम्

ततः शूर्पणकां रामः कामपाशावपाशिताम् । स्वच्छया श्रक्षणया वाचा स्मितपूर्वमथाववीत् ॥ कृतदारोऽस्मि भवति भार्येयं द्यिता मम । त्वद्विधानां तु नारीणां सुदु:खा ससपन्नता ॥ अनुजस्त्वेप मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः । श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् ॥ 3 अपूर्वी भायया चार्थी तरुणः प्रियद्शैनः । अनुरूपश्च ते भर्ती रूपस्यास्य भविष्यति ॥ 8 एनं भज विशालाक्षि भर्तारं भ्रातरं मम । असपत्ना वरारोहे मेरुमर्कप्रमा यथा॥ इति रामण सा प्रोक्ता राक्ष्मी काममोहिता। विसुज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत्।। ६ अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी । मया सह सुखं सर्वान् दण्डकान् विचरिष्यसि ॥ ७ एवमुक्तस्तु क्षोमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः । ततः शूर्पणर्खी स्मित्वा छक्ष्मणो युक्तमत्रवीत् ॥ कथं दासस्य में दासी भार्या भवितुमिच्छिस । सोऽहमार्येण परवान् भ्रात्रा कमलवर्णिनि ॥ ९ समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुद्तिता वरवर्णिनी । आर्थस्य त्वं विद्यालाक्षि भाषी भव यवीयसी ॥१० एनां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम् । भार्यां वृद्धां परिस्यन्य त्वामेवैप भजिष्यति ॥ को हि रूपिमदं श्रेष्टं संत्यच्य वरवर्णिनि । मानुपीपु वरारोहे कुर्याद्भावं विचक्षणः ॥ १२ इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी । मन्यते तद्वचस्तथ्यं परिहासाविचक्षणा ॥ १३ सा रामं पर्णशालायामुपविष्टं परंतपम् । सीतया सह दुर्धपेमत्रवीत्काममोहिता ॥ १४ एनां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम् । वृद्धां भार्यामवष्टभ्य मां न त्वं वहु मन्यसे ॥ १५ अद्येमां भक्ष्यिप्यामि पद्यतस्तव मानुपीम् । त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम् ॥ इत्युक्त्वा मृगशावार्क्षामलात सदृशेक्षणा । अभ्यथावत्सुसंकुद्धा महोरका रोहिणीमिव ॥ १७ तां मृत्युपाशप्रतिमामापतन्तीं महावलः । निगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ 86 क्र्रैरनार्थे: सोमित्र परिहासः कथंचन । न कार्यः पर्य वैदेहीं कथंचित्सौम्य जीवतीम् ॥ १९ इमां विरूपाससर्तामतिमत्तां महोद्रीम् । राक्षसीं पुरुपव्यात्र विरूपियतुमर्हेसि ॥ २० ' इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः कुद्धो रामस्य पइयतः । उद्भृत्य खङ्गं चिच्छेदः कर्णनासं महावलः ॥ निकृत्तकर्णनासा तु विस्वरं सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम् ॥ २२ साविकपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता। ननाद विविधान्नादान् यथा प्रावृषि तोयदः॥ सा विक्षरन्ती रुधिरं वहुधा घोरद्शेना । प्रगृह्य वाहू गर्जन्ती प्रविवेश महावनम् ॥ २४ ततस्तु सा राक्षससङ्घसंवृतं खरं जनस्थानगतं विरूपिता।

उपेत्य तं भ्रातरमुत्रवर्शनं पपात भूमौ गगनाद्यथाश्चितः॥

ततः सभार्यं भयमोहमूर्च्छिता सलक्ष्मणं राघवमागतं वनम्।
विरूपणं चात्मिन शोणितोक्षिता शशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा॥

र्द्
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहिक्षकायां संहितायाम्

अरण्यकाण्डे शूर्पणखाविरूपणं नाम अष्टादशः सर्गः

# एकोनविंशः सर्गः

### खरकोधः

तां तथा पतितां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोक्षिताम्। भिगनीं क्रोधसंततः खरः पत्रच्छ राक्षसीम्।। उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि संभ्रमम्। व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता॥ २ कः कृष्णसर्पमासीनमाशीविपमनागसम्। तुद्द्यभिसमापन्नमङ्गुरुययेण छीलया ॥ कः कालपाशमासञ्य कण्ठे मोहात्र बुध्यते । 'यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान् विपमुत्तमम् ॥ ४ र चलविक्रमसंपन्ना कामगा कामरूपिणी । इमामवस्थां नीता त्वं केनान्तकसमागता² ॥ ५ देवगन्धर्वभूतानामृर्पाणां च महात्मनाम् । कोऽयमेवं विरूपां त्वां महावीर्यश्चकार ह ॥ ६ न हि पद्याम्यहं छोके यः कुर्यानमम विशियम्। अन्तरेण सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम्।। अद्याहं मार्गणैः प्राणानादास्ये जीवितान्तकैः। सिछिछे खीरमासक्तं निष्पिवन्निव सारसः॥ निहतस्य मया संख्ये शरलंकुत्तमर्भणः । सफेनं रुधिरं रक्तं मेदिनी कस्य पास्यति ॥ 9 कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्कृत्य संगताः । प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहृतस्य मया रणे ॥ १० तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षलाः । मयापकृष्टं कृपणं शक्तास्त्रातुमिहाहवे ॥ उपलभ्य शनैः संज्ञां तं में शंसितुमहिसि । येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता ॥ १२ इति भ्रातुर्वचः शुत्वा कुद्धस्य च विशेषतः। ततः शूर्षणखा वाक्यं सवाष्पिस्मनवीत्।। १३ तरुणी रूपसंपन्नी सुकुमारी महावली। पुण्डरीकविशालाक्षी चीरकृष्णाजिनाम्वरी ॥ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ। पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।। १५

<sup>1.</sup> क इति दृश्यते चेत् स पाठः श्लिष्टः ।

<sup>. 2.</sup> आगतेति छेदः । मृत्युतुल्या सती केन त्विममामवस्थां नीताः। कं च त्यां विरूपयन्तमभक्षायित्वा इहागतासीत्यर्थः ।

सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनामिति तिरभ्याः
 सः खरस्याधिकं क्रीधावेशं गमयति । इन्द्ररथ वा

गर्वाधिक्यं ध्वनियतुं योगिकार्थं विवक्षित्वा विशेषणद्वयः प्र प्रयुक्तिमिति वोध्यम् । इद्द अन्तरेणेत्यस्य स्थाने अमरेष्ट्रिति पाठान्तरमपि महेश्वरतीर्थेन प्रदर्शितम् ।

१. अस्यानन्तरम्—शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्टी सर्वधनुष्मताम्—इति ख.।

गन्यर्वराजप्रतिमो पार्थिवव्यञ्जनान्वितो । देवो वा मानुपा वा तौ न तर्कयितुमुत्सहे ॥१६ ंतरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूपिता । दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥ ताभ्यामुभाभ्यां संभूय प्रमदामधिकृत्य ताम् । इसामवस्यां नीताहं यथानाथासती तथा ॥१८ तस्याश्चानुजुवृत्तायास्तयोश्च इतयोरहम् । सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥ एप मे प्रथमः कामः कृतस्तात त्वया भवेत् । तस्यास्तयोश्च राधिरं पिवेयमहमाहवे ॥ इति तस्यां बुवाणायां चतुर्दश महावळान् । व्यादिदेश खरः कुद्धो राक्षसानन्तकोपमान् ॥ मानुपौ शक्षसंपद्यौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ । प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमद्या सहै ॥ ती हत्वा तो च दुर्वृत्तासुपावर्तितुमर्हथ । इयं च रुधिरं तेपां भगिनी मम पास्यित ॥ मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः । शीवं संपाचतां गत्वा तौ प्रमध्य खतेजसा युप्माभिर्निह्ता ह्या ताबुभी भातरी रणे। इयं प्रहृष्टा सुदिता रुधिरं युधि पास्यति ॥ २५ इति प्रतिसमादिष्टा राष्ट्रसास्ते चतुर्दश । तत्र जग्मुस्तया सार्थ घना वातेरिता यथा ॥ २६

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्वदातिसहस्रिकायां संहितायाम अन्यकाण्डे खरकोषो नाम एकोनविंदाः सर्गः

# विंशः सर्गः

# चतर्दशरक्षोवधः

ततः शूर्पणया घोरा राघवाश्रममागता । राक्षसानाचचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया ॥ ते रामं पर्णशालायामुपविष्टं महावलम्। दृदृशुः सीतया सार्धं वैदेखा लक्ष्मणेन च ॥ तान् हष्ट्रा राघवः श्रीमानागतांस्तां च राक्षसीम् । अत्रवीद्भातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम् ॥३ मुहूर्त भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः । इमानस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह ॥ वाक्यमेतत्ततः शुत्वा रामस्य विदितात्मनः । तथेति लक्ष्मणो वाक्यं रामस्य प्रसप्जयत ॥ राघवोऽपि मह्ञापं चामीकरविभूपितम् । चकार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाववीत्।। पुत्री दृशरथस्यावां भ्रातरी रामलक्ष्मणी। प्रविष्टी सीतया सार्धं दुख्यरं दण्डकावनम्॥ ७

<sup>&#</sup>x27;पुर्वे। द्वारथस्यास्तां भ्रातरी रामलक्ष्मणी' । सहसा तापसाविमी-इति त्रित यदक्तं मया तत् तयोर्वचनमनुरुध्येव ; परमार्थतस्तु न मे तत्र निश्चयः, श्रांत तयो रूपसीन्दर्यस्मरणविमोहिता पुनर्वर्णयति--देवाविति ।

१. दानवा पुना. ।

२ अस्यानन्तरम्—युष्माभिस्तौ निहन्तव्यौ /

<sup>₹.</sup> क ख. नास्त

अस्यानन्तरम्--ततस्तु ते तं समुदयतेजसं तथापि तीक्ष्णप्रदरा निशाचराः । दुरासदं धर्पयितुं न चाशकन् वनिद्रपादीप्तमिवासिमुत्थितम्।।--इति च. छ.।

फलमूलाशनौ दान्तौ तापंसौ धर्मचारिणौ। वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थमुपहिंसथ॥ युष्मान् पापात्मकान् हन्तुं विप्रकारान् महाहवे । ऋषीणां तु नियोगेन प्राप्तोऽहं सझरायुधः ॥ तिष्ठतैवात्र संतुष्टा नोपावर्तितुमईथ। यदि प्राणैरिहार्थी वा निवर्तध्वं निज्ञाचरा:॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दशं । ऊचुर्वाचं सुसंक्रुद्धा ब्रह्मद्वाः शूलपाणयः ।। ११ क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः । त्वमेव हास्यसे प्राणानद्यास्माभिर्हतो युधि।। १२ का हि ते शक्तिरेकस्य वहूनां रणमूर्धनि । अस्माकमत्रतः स्थातुं किं पुनर्योद्धमाहवे ॥ एहि बाहुप्रयुक्तैर्नः परिवैः शूलपट्टिशैः । प्राणांस्यक्ष्यसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम् ॥ इसेवमुक्त्वा संक्रुद्धा राक्षसास्ते चतुर्दश । उद्यतायुधनिस्त्रिशा राममेवाभिदुद्रुद्धः ॥ चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम् । तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुर्दश ॥ तावद्भिरेव चिच्छेद शरैः काञ्चनभूपणैः । ततः पश्चान्महातेजा नाराचान् सूर्यसंनिभान् ॥ जत्राह परमकुद्धश्चतुर्दश शिलाशितान् । गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्दिश्य राक्ष्सान् ॥ १८ मुमोच राघवो वाणान् वञ्रानिव शतक्रतुः । ते भित्त्वा रक्षसां वेगाद्वक्षांसि रुधिराप्छुताः ॥ विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वर्ल्माकादिव पन्नगाः । ते भिन्नहृदया भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः ॥ निपेतुः शोणितार्द्रोङ्गा विकृता विगतासवः। तान् दृष्ट्वा पतितान् भूमौ राक्षसी क्रोधमूर्चिछता परित्रस्ता पुनस्तत्र व्यसृजद्भैरवस्वनान्"। सा नदन्ती महानादं जवाच्छूर्पणखा पुनः॥ २२ उपगम्य खरं सा तु किंचित्संशुष्कशोणिता । पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव सहकी ॥ भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदं मुहुः । सस्वरं मुमुचे वाष्पं विषण्णवदना तदा ॥२४

निपातितान् दृश्य रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः । वर्ध च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भिगनी खरस्य सा ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे चतुर्दशरक्षोवधो नाम विंश: सर्ग:

२५

इदम् उत्तरसर्गार्थस्य संक्षेपतः कथनम् । वभृद्यस्तुल्यदर्शनाः—इति

व: ₹1. 1

अस्यानन्तरम्---संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनम्। परुपा मधुराभापं हृष्टा दृष्टपराक्रमम्॥---इति च. छ. ।

३. अस्यानन्तरम् — रुक्मपुङ्खाश्च विशिखा दीप्ता हेमविभूपिता:---च. छ. । अन्तरिक्षे महोल्कानां

न्यमज्जन्ताश्चितस्वनाः ਚ. छ.।

भैरवस्वनानित्यन्तम् तान् दृष्ट्वेत्यादि नारित । पुना.

अरय पादस्य स्थाने---नष्टसंज्ञाभवन्मुहुः । भूमी शयाना दुःखार्ता लब्धसंज्ञाभवत्पुनः घ. ।

### एकविंशः सर्गः

खरसन्धुक्षणम्

स पुनः पतितां दृष्ट्या क्रोधाच्छूर्पणखां खरः । उवाच व्यक्तया वाचा तामनथीर्थमागताम् ॥ मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसा रुधिराशनाः । त्वित्रियार्थं विनिर्दिष्टाः किमर्थं रुखते पुनः ॥ भक्तार्थवानुरकाश्च हिताश्च मम नित्यशः । घन्तोऽपि ननिहन्तव्या न न कुर्युर्वेचो मम।। ३ किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यत्क्वते पुनः । हा नाथेति विनर्दन्ती सर्पवल्छुठसि धिस्तौ ॥ अनाथविद्वलपित नाथे तु मिय संस्थिते । उत्तिष्टोत्तिष्ट मा भेपीवैंक्टवं त्यज्यतामिह ॥ इसेवमुक्ता दुर्धर्पा खरेण परिमान्त्विता । विमुख्य नयने सास्ने खरं भ्रातरमत्रवीत ॥ अस्मीदानीमहं प्राप्ता हृतश्रवणनासिका । शोणितीवपरिष्टिका त्वया च परिसान्त्विता ॥ ७ प्रेपितास्त्र त्वया वीर राक्षसास्ते चतुर्दश । निहन्तुं राघवं क्रोधानमस्त्रियार्थं सलक्ष्मणम् ॥ ८ ते तु रामेण सामर्पाः शुरूपट्टिशपाणयः । समरे निहताः सर्वे सायकैर्ममेभेदिभिः ॥ तान् दृष्ट्वा पतितान् भूमा क्षणेनैव महावलान् । रामस्य च महत्कर्म महांस्नासोऽभवन्मम ॥ अहमस्मि समुद्धिन्ना विपण्णा च निज्ञाचर । शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतोभयदर्शिनी ॥ ११ विपादनकाध्यपिते परिवासोभिमाछिनि । किं मां न वायसे मन्नां विपुले शोकसागरे ॥ १२ एते च निहता भूमा रामेण निशितैः शरैः । येऽपि मे पद्वीं प्राप्ता राक्ष्साः पिशिताशनाः ॥ मयि ते यदानुकोशो यदि रक्षःसु तेषु च । रामेण<sup>3</sup> यदि ते शक्तिस्तेजो वास्ति निशाचर॥१४ दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम् । यदि रामं ममामित्रं न त्वमद्य वधिष्यासि ॥ १५ तव चैवात्रतः प्राणांस्यक्ष्यामि निरपत्रपा । बुद्धचाहमनुपदयामि न त्वं रामस्य संयुगे ॥१६ स्थातं प्रतिमुखं शक्तः सवलोऽपि महारणे । शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः॥ १७ मानुपों यो न शकोपि हन्तुं तो रामलक्ष्मणौ। रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो वास्ति निशाचर दण्डकारण्यनिल्यं जिह तं कुल्पांसन । निःसत्त्वस्यारुपवीर्यस्य वासस्ते कीद्दशस्त्विह ॥ १९ अपुचाहि जनस्थानात्त्वरितः सहवान्धवः। रामतेजोऽभिभूतो हि त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि॥२० स हि तेजःससायुक्ता रामो दशरथात्मजः । भ्राता चास्य महावीर्यो येन चास्मि विरूपिता

<sup>1.</sup> अपिश्वार्थ । परान् झन्तश्च परैनिहन्तु-मदाक्याश्चेत्यर्थः । हन्यमाना न हन्यन्ते इति तिलकपाठे तु परैस्ताक्यमाना अपि ये न हन्तुं शक्यन्ते ताहुशा इत्यर्थः । 2. नाथे मिय संस्थिते मरणे प्राप्ते अनाथवस्वं

<sup>2.</sup> नाथे मिय लंखियते मरणे प्राप्ते अनाथवस्वं विलिएयियां जित विरुद्धार्थान्तरप्रतीतिकृत इदं खरस्य

<sup>|</sup> वचनं भाविनस्तदशुभस्य स्चकम् । संस्थितिर्मरणं......

<sup>3.</sup> रामेणेति योद्धमिति शेषः।

१. वेष्टसे च. छ.।

एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोद्रीं। कराभ्यामुद्रं हत्वा रुरोद् भृशदुःखिता।। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वातिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खरसन्धुक्षणं नाम एकविशः सर्गः

२२ : :

# द्वाविंशः सर्गः

#### खरसंनाह:

एवमाधर्षितः शूरः शूर्पणख्या खरस्तदा । उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥ तवावमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम । न शक्यते धारियतुं लवणाम्भ इवोत्थितम् ॥ न रामं गणये वीर्यान्मानुपं क्षीणजीवितम् । आत्मदुश्चरितैः प्राणान् हतो योऽच विमोक्ष्यति बाष्पः संह्रियतामेष संभ्रमश्च विमुच्यताम् । अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम् ॥ ४ परश्वधहतस्याद्य मन्दप्राणस्य संयुगे । रामस्य रुधिरं रक्तमुण्णं पास्यसि राक्ष्सि ॥ ų सा प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम् । प्रशृशंस पुनर्मीखर्याद्भातरं रक्षसां वरम् ॥ ६ तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः । अत्रवीदूषणं नाम खरः सेनापितं तदा ॥ चतुर्दश सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनाम् । रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनाम् ॥ नीलजीमूतवर्णानां घोराणां क्रूरकर्मणाम् । लोकहिंसाविहाराणां वलिनामुत्रतेजसाम् ॥ तेषां शार्दूळदर्पाणां महास्यानां महौजसाम् । सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्य कारय<sup>1</sup>॥१० उपस्थापय में क्षिप्रं रथं सौम्य धनूंपि च । शरांश्चित्रांश्च खङ्गांश्च शक्तीश्च विविधाः शिताः ॥ अप्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्यानां महात्मनाम् । वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथम् । सदश्वैः शवलैर्युक्तमाचचक्षेऽथ दूषणः ॥ १३ तं मेरुशिखराकारं तप्तकाञ्चनभूषणम् । हेमचक्रमसंवाधं वैहूर्यमयकूवरम् ॥ १४ मत्स्यैः पुष्पेद्वेमैः शैलैश्चन्द्रसूर्येश्च काञ्चनैः । मङ्गलैः पक्षिसङ्घेश्च ताराभिरभिसंवृतम् ॥ १५ ध्वजिनिस्त्रिंशसंपन्नं किङ्किणीकविराजितम् । सद्श्वयुक्तं सोऽमपीदारुरोह खरो रथम् ॥ १६ निशाम्य तु रथस्थं तं राक्षसा भीमविक्रमाः । तस्थुः संपरिवार्थेनं दूषणं च महावलम् ॥ १७ खरस्तु तान् महेष्वासान् घोरवर्मायुधध्वजान् । निर्यातेत्यव्रवीद्धृष्टो रथस्थः सर्वराक्षसान् ॥ ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरवर्मायुधध्वजम् । निर्जगाम जनस्थानान्महानादं महाजवम् ॥ १९ मुद्गरै: पट्टिशै: शूलै: सुतीक्ष्णैश्च परश्वधै: । खड्गैश्चकैश्च हस्तस्थैर्श्वाजमानैश्च तोमरै: ॥ ₹0,5 शक्तिः परिचैघीरैरतिमात्रैश्च कार्मुकैः । गदासिमुसलैवी अर्गृहीतैभीमदर्शनैः ॥ २१

<sup>1.</sup> रक्षसां सहस्राणि सर्वोद्योगं कारयेति योजना। नष्टसंज्ञा वभूव ह — इति च. छ.।

१, अस्यानन्तरम्—भ्रातुः समीपे दुःखार्ता २.

राख्नसानां सुघोराणां सहस्राणि चतुर्देश । निर्यातानि जनस्थानात्खरिचतानुवर्तिनाम् ॥ २२ तांस्त्वभिद्रवतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमविक्रमान् । खरस्यापि रथः किंचिज्जगाम तदनन्तरम् ॥ ततस्ताञ्शयलानश्वांस्तप्तकाञ्चनभूपितान् । खरस्य मिनमाज्ञाय सार्थिः समचोदयत् ॥ २४ स चोदितो रथः शीव्रं खरस्य रिपुचातिनः । शब्देनापृर्यामास दिशश्च प्रदिशस्तदा ॥ २५

प्रवृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वनो रिपोर्वधार्थं त्वरितो यथान्तकः। अचृचुद्त्नारथिमुन्नदन् घनं महावलो मेघ इवाइमवर्पवान्॥

२६

इलापें शीमद्रानायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खरमंनाहो नाम द्वाविद्याः सर्गः

# त्रयोविशः सर्गः उत्पातदशैनम

तस्मिन् याते जनस्थानाद्शिनं शोणिनोद्कम् । अभ्यवर्पन्महामेघस्तुमुलो गर्दभारणः ॥ 8 निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः । समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदच्छया ॥ २ इयामं रुधिरपर्यन्तं वभूव परिवेषणम् । अलातचक्रप्रतिमं परिगृहा दिवाकरम् ॥ 3 ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डं समुच्छित्रतम् । समाक्रम्य महाकायस्तस्थी गृधः सुदारुणः ॥ ४ जनस्थानसमीपे तु समागम्य खरस्वनाः । विस्वरान् विविधांश्चकुर्मांसादा मृगपक्षिणः ॥ ५ व्याजहम्ब प्रदीप्तायां दिशि वै भैरवस्वनम्। अशिवं यातुधानानां शिवा घोरा महास्वनाः॥ ६ प्रभिन्नगिरिसंकाशास्तोयशोणितधारिणः । आकाशं तदनाकाशं चक्रुर्भीमा वलाहकाः ॥ वभूव तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहर्पणम् । दिशो वा विदिशो वापि न च व्यक्तं चकाशिरे ॥ ८ क्षतजाईसवर्णाभा सन्ध्या कालं विना वभौ । खरस्याभिमुरण नेदुस्तदा घोरमृगाः खगाः ॥९ कङ्कुनोमायुग्धा चुकुरुभ्यशंसिनः । निसाशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः ॥ नेदुर्वलस्याभिमुखं व्वालोद्वारिभिराननैः । कवन्धः परिघाभासो दृइयते भास्करान्तिके ॥११ जग्राह सूर्यं स्वभीनुरपर्वणि महायहः । प्रवाति मारुतः शीवं निष्प्रभोऽभूदिवाकरः ॥ उत्पेतुश्च विना रात्रिं ताराः खद्योतसप्रभाः । संलीनमीनविहगा निलन्यः ग्रुष्कपङ्कजाः ॥१३ ास्मिन् क्षणं वभू बुश्च विना पुष्पफलैट्टीमाः । उद्भूतश्च विना वातं रेणुर्जलधरारुणः ॥ १४ र्गीचीकूचीति वाइयन्त्यो वभूबुस्तत्र शारिकाः । उल्काश्चापि सनिर्घाता निपेतुर्घोरदर्शनाः॥ प्रचचाल मही सर्वा सङ्गैलवनकानना । खरस्य च रथस्थस्य नर्दमानस्य धीमतः ॥ १६ प्राकम्पत भुजः सञ्यः स्वरश्चास्यावसञ्जत । सास्रा संपद्यते दृष्टिः पर्यमानस्य सर्वतः ॥

छछोटे च रुजा जाता न च मोहान्न्यवर्तत । तान् समीक्ष्य महोत्पातानुत्थितान् रोमहर्षणान् अववीद्राक्षसान् सर्वान् प्रहसन् स खरस्तदा । महोत्पातानिमान् सर्वानुत्थितान् घोरदर्शनान् न चिन्तयाम्यहं वीर्योद्वलवान् दुर्वलानिव । तारा अपि शरैस्तीक्ष्णैः पातयामि नभःस्थलान् मृत्युं मरणधर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहम्। राघवं तं वलोत्सिक्तं भ्रातरं चास्य लक्ष्मणम्।। अहत्वा सायकैस्तीक्ष्णैर्नोपावर्तितुमुत्सहे । सकामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः ॥ यत्रिमित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः । त कचित्राप्तपूर्वी मे संयुगेषु पराजयः ॥ युष्माकमेतत्प्रत्यक्षं नानृतं कथयाम्यहम् । देवराजमि कुद्धो मत्तैरावतयायिनम् ॥ २४ वज्रहस्तं रणे हन्यां किं पुनस्तौ कुमानुपौ । सा तस्य गर्जितं शुत्वा राक्षसस्य महाचमूः॥२५ प्रहर्षमतुलं लेभे मृत्युपाञावपाशिता । समीयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ऋषयो देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः । समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः ॥ खस्ति गोत्राह्मणेभ्योऽस्तु लोकानां येऽभिसंगताः। जयतां राघवः सङ्ख्ये पौलस्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुंगवान् । एतचान्यच वहुशो बुवाणाः परमर्पयः ॥ २९ जातकौतूहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः । दृहशुर्वाहिनीं तेपां राक्षसानां गतायुपाम् ॥ रथेन तु खरो वेगादुमसैन्यो विनिःसृतः । तं हृष्ट्वा राक्षसं भूयो राक्षसाश्च विनिःसृताः॥३१ इयेनगामी पृथुत्रीवो यज्ञशत्रुविहंगमः । दुर्जयः करवीराक्षः परुपः कालकार्मुकः ॥ मेघमाली महामाली सपीस्यो रुविराज्ञनः । द्वाद्शैते महावीर्याः प्रतस्थुरभितः खरम् ॥ ३३ महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी त्रिशिरास्तथा । चत्वार एते सेनान्यो दूपणं पृष्ठतो ययुः ॥३४

सा भीमवेगा समराभिकामा महावला राक्षसवीरसेना।
तो राजपुत्रो सहसाभ्युपेता माला प्रहाणामिव चन्द्रसूर्यो ॥ ३५

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे उत्पातदर्शनं नाम त्रयोविशः सर्गः

> चतुर्विशः सर्गः रामखरबलसंनिकर्षः

आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । तानेवौत्पातिकान् रामः सह भ्रात्रा ददर्श ह ॥ १ तानुत्पातान् महाघोरानुत्थितान् रोमहर्पणान् । प्रजानामहितान् दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ इमान् पद्य महावाहो सर्वभूतापहारिणः । समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तुं सर्वराक्षसान् ॥ अमी रुधिरधारास्तु विसृजन्तः खरस्वनाः । व्योग्नि मेघा विवर्तन्ते परुषा गर्दभारुणाः ॥ ४

सधुमाश्च शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिनः । रुक्मपृष्टानि चापानि विवेष्टन्ते च लक्ष्मण ॥ ५ यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । अयतो नो भयं प्रानं संशयो जीवितस्य च ॥ ६ संप्रहारस्तु सुमहान् भविष्यति न संशयः । अयमाख्याति मे बाहुः स्कृरमाणो मुहुर्मुहुः ॥ ७ संनिकर्षे तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयम् । सप्रभं च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते ॥ ८ उद्यतानां हि युद्धार्थं येपां भवति लक्ष्मण । निष्प्रभं वदनं तेपां भवत्यायुःपरिक्ष्ये ॥ रक्षसां नर्दतां घोरः श्रृयते च महाध्वनिः । आहतानां च भेरीणां राक्षसैः क्रुरकर्मभिः ॥ १० अनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभिमच्छता । आपदं शङ्कमानेन पुरुपेण विपश्चिता ॥ 28 तस्मादृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः । गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम् ॥ १२ प्रतिकृष्टित्।भिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया । शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम् त्वं हि शूरश्च वलवान् हन्या होतात्र संशयः । स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । शरानावाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत् ॥ १५ तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां रुक्मणे सह सीतया । हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत् स तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूपितः । वभूव रामस्तिमिरे विधूमोऽग्निरिवोत्थितः ॥ स चापमुदाम्य महच्छरानादाय वीर्यवान् । वभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः । समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षिणः॥१९ ऋपयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मपिसत्तमाः । समेत्य चोचुः सहिता अन्योन्यं पुण्यकर्मणः ॥ स्वस्ति गोत्राह्मणे भ्योऽस्तु होकानां येऽभिसंगताः । जयतां राघवो युद्धे पौहस्त्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुंगवान् । एवसुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम् ।।२२ चतुर्ददा सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्। एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ॥ २३ इति राजपेयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजपेभाः । जातकौत्ह्लास्त्रस्थुर्विमानस्थाश्च देवताः ॥ २४ आविष्टं तेजसा रामं संयामशिरसि स्थितम् । दृष्ट्रा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा ॥ क्तपमप्रतिमं तस्य रामस्याङ्घिष्टकर्मणः । वभूव रूपं कुद्धस्य रुद्रस्येव पिनाकिनः ॥ २६ इति संभाष्यमाणे तु देवगन्धर्वचारणैः । ततो गम्भीरनिर्हादं घोरवर्मायुधध्वजम् ॥ २७ अनीकं यातुधानानां समन्तात्प्रसदृश्यत । सिंहनादं विसृजतामन्योन्यमभिगर्जताम् ॥ २८ चापानि विस्फारयतां ज्ञम्भतां चाप्यभीक्ष्णशः । विष्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुर्भीश्चापि निन्नताम् तेपां सुतुमुलः शब्दः पूरयामास तद्वनम् । तेन शब्देन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः ॥ ३० दुदुवुर्यत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन् । तत्त्वनीकं महावेगं रामं समुपसर्पत ॥ 38 भृतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमम्। रामोऽपि चारयंश्रक्षुः सर्वतो रणपण्डितः॥ ३२

१. २०, २१, २२--- खोकाः ख. न सन्ति। २. दरमर्थम् ख. नारित

दद्शं खरसैन्यं तद्युद्धाभिमुखमुत्थितम् । वितत्य च धनुर्भीमं तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान् ॥३३ विक्रियमाहारयत्तीत्रं वधार्थं सर्वरक्षसाम् । दुष्प्रेक्षः सोऽभवत्कुद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन् ॥ वित्रं दृष्ट्या तेजसाविष्टं प्राद्रवन् वनदेवताः । तस्य कुद्धस्य रूपं तु रामस्य दृदृशे तदा ॥ ३५ दक्षस्येव क्रतुं हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः ॥

तत्कार्मुकैराभरणैध्वजैश्च तैर्वर्मभिश्चाग्निसमानवर्णैः । बभूव सैन्यं पिशिताशनानां सूर्योदये नीलभिवाभ्रवृन्दम् ॥

३६

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रामखरवलसंनिकर्पो नाम चतुर्विद्याः सर्गः

# पश्चविंशः सर्गः खरसैन्यावमर्दः

अवष्टव्धयनुं रामं क्रुद्धं च रिपुघातिनम् । दृद्श्रांश्रममागम्य खरः सहपुरःसरैः ॥ १ तं दृष्ट्वा सशरं चापमुद्यम्य खरिनःस्वनम् । रामस्याभिमुखं सूतं चोधतामित्यचोदयत् ॥ २ स खरस्याज्ञया सृतस्तुरगान् समचोदयत् । यत्र रामो महावाहुरेको धृन्वन् स्थितो धनुः ॥३ तं तु निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वे ते रजनीचराः । नर्दमाना महानादं सिचवाः पर्यवारयन् ॥ ४ स तेपां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः । यभूव मध्ये ताराणां छोहिताङ्ग इवोदितः ॥ ५ ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम् । अर्दियत्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥ ६ ततस्तं भीमधन्वानं कुद्धाः सर्वे निशाचराः । रामं नानाविधैः शस्त्रेरभयर्वन्त दुर्जयम् ॥ ७ सुद्गरैः पट्टिशैः शूळैः प्रासैः खङ्गैः परश्वधैः । राक्षसाः समरे रामं निजव्तू रोपतत्पराः ॥ ८ ते वलाहकसंकाशा महानादा महोजसः । अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च ॥ ९ गजैः पर्वतकूटाभै रामं युद्धे जिघांसवः । ते रामे शरवर्षाण व्यस्तुजन् रक्षसां गणाः ॥ १० शैलेन्द्रमिव धाराभिर्वर्षमाणा वलाहकाः । स तैः परिवृतो घोरै राघवो रक्षसां गणैः ॥ ११ तिथिष्वव महादेवो वृतः परिषदां गणैः । ति प्रात्ति शस्ताणि यातुधानैः स राघवः ॥ प्रतिजयाह विशिष्कैतेचोघानिव सागरः । स तैः प्रहरणैर्घोरैभिन्नगात्रो न विव्यथे ॥ १३ रामः प्रदीप्तैर्वहुभिर्वजैरिव महाचलः । स विद्धः क्षतजादिग्यः सर्वगात्रेषु राघवः ॥ १४ रामः प्रदीप्तैर्वहुभिर्वजैरिव महाचलः । स विद्धः क्षतजादिग्यः सर्वगात्रेषु राघवः ॥

अस्यानन्तरम्—आविष्टं तेजसा रामं संय्रामाशिरिस स्थितम् । दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयार्तानि प्रदुद्रुद्यः ॥—इति ग. घ. च. छ.।
 अस्यार्थस्य स्थाने—तं दृष्ट्वा द्विगुणं

क्रुद्धश्रापमायम्य सस्वनम्—इति ख.। ३. इदमर्थम् क. ख. ग. घ. च. छ. नास्ति।

वभूव रामः सन्ध्याश्रेदिवाकर इवाष्ट्रतः । विषेद्धदेवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः ॥ एकं सहस्रैर्वेहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतम्। ततो रामः सुसंकुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः॥ १६ ससर्ज निशितान् वाणाञ्शतशोऽथ सहस्रशः । दुरावारान् दुर्विषहान् कालदण्डोपमान् रणे ॥ मुमोच लीलया रामः कङ्कपत्रानजिह्यगान् । ते शराः शत्रुक्षेन्येषु मुक्ता रामेण लीलया ॥१८ आददू रख़सां प्राणान् पाशाः कालकृता इव । भित्तवा राक्ष्सदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्लुताः॥ अन्तरिक्ष्गता रेजुर्दीप्राग्निसमतेजसः । असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात् ॥ विनिष्पेतुरतीवोत्रा रक्षःप्राणापहारिणः । धनुपि च ध्वजात्राणि वर्माणि च शिरांसि च ॥२१ वाहून सहस्ताभरणानृद्धन् करिकरोपमान् । चिच्छेद् रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २२ ह्यान् काञ्चनसंनाहान् रथयुक्तान् ससारथीन् । गजांश्च सगजारोहान् सहयान् सादिनस्तथा।। चिच्छिद्धविभिद्धापि रामचाप्राणाच्च्युताः । पदातीन् समरे हत्वा ह्यनयद्यमसादनम् ॥२४ ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाप्रश्च विकाणिभिः । शीममार्तस्वरं चक्रुर्भिद्यमाना निशाचराः ॥ २५ तत्सैन्यं निशितवीणेर्रादेतं मर्मभेदिभिः । रामेण न सुखं छेभे शुष्कं वनमिवाग्निना ॥ केचिद्भीमवलाः शूराः शूलान् खङ्गान् परश्वधान् । रामस्याभिमुखं गत्वा चिक्षिपुः परमायुधान् तानि वाणैर्महावाहुः शस्त्राण्यावार्य राघवः । जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान् ॥२८ ते छिन्नशिरसः पेतुश्छिन्नवर्भशरासनाः । सुपर्णवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥ अवशिष्टास्त्र ये तत्र विपण्णास्त्र निशाचराः । खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शरार्दिताः ॥ तान् सर्वान् पुनरादाय समाश्वास्य च दूपणः । अभ्यथावत काकुत्स्यं कुद्धो रुद्रमिवान्तकः ॥ निवृत्तास्त पुनः सर्वे दूपणाश्रयनिर्भयाः । राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥ शूलमुद्गरहस्ताश्च चापहस्ता महावलाः । सृजन्तः शरवर्पाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे ॥ द्रमवर्पाणि सुद्धन्तः शिलावर्पाणि राक्षसाः । तद्गभूवाद्भतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् ॥ ३४ रामन्य च महायोरं पुनस्तेपां च रक्षसाम् । ते समन्तादभिक्नुद्धा राघवं पुनरभ्ययुः॥ રૂપ तैश्च सर्वा दिशो दृष्ट्वा प्रदिशश्च समावृताः । राक्षमैरुचतप्रासैः शरवर्षाभिवर्षिभिः॥ ३६ स कृत्वा भैरवं नाद्मस्त्रं परमभास्वरम् । संयोजयत गान्धर्वं राक्षसेषु महावलः।। 30 ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात् । सर्वा दश दिशो वाणैरावार्यन्त समागतैः ॥ 36 नाददानं इारान् घोरान्न मुख्रन्तं शिलीमुखान् । विकर्पमाणं पश्यन्ति राक्ष्सास्ते शरार्दिताः ॥ श्रान्थकारसाकाशमावृणोत्सदिवाकरम् । वभूवावस्थितो रामः प्रवमन्निव ताञ्शरान्।। 80 युगपत्पतमानैश्च युगपच हतैर्भृशम् । युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत् ॥ 88 निहताः पतिताः क्षीणादिछन्ना भिन्ना विदारिताः । तत्र तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः सोष्णीपैरुत्तमाङ्गेश्च साङ्गदैर्बाहुभिस्तथा । ऊरुभिर्जानुभिदिछन्नैर्नानारूपविभूषणैः ॥ ४३ ह्यैश्च द्विपमुख्यैश्च रथैभिन्नैरनेकशः । चामरैर्व्यजनैरुछन्नैर्ध्वजैर्नानाविधैरिप ॥ ४४ रामस्य बाणाभिहतैर्विचित्रैः शूलपट्टिशैः । विच्छित्रैः समरे भूमिर्विकीर्णाभूद्भयंकरा ।। ४५ ी इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खरसैन्यावमर्दो नाम पञ्जविद्याः सर्गः

# षड्विंशः सर्गः दूषणादिवधः

द्रषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः । संदिदेश महावाहुर्भीमवेगान् दुरासदान् ॥ १ राक्षसान् पञ्चसाहस्रान् समरेष्वनिवर्तिनः । ते शूलैः पट्टिशैः खद्गैः शिलावर्षेर्द्रुमैरपि ॥ २ शरवर्षेरिविच्छिन्नं ववृषुस्तं समन्ततः । स द्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् ॥ 3 प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्णसायकैः । प्रतिगृह्य च तद्वर्षं निमीलित इवर्षभः ॥ ४ रामः क्रोधं परं भेजे वधार्थं सर्वरक्षसाम् । ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव पावकः ।। ५ शरैरवाकिरत्सैन्यं सर्वतः सहदूषणम् । ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः ॥ Ę शरैरशनिकल्पैस्तं राघवं समवाकिरत्। ततो रामः सुसंक्रुद्धः क्षुरेणास्य महद्धनुः॥ S चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान् । हत्वा चाश्वाञ्चारैस्तीक्ष्णैरर्धचन्द्रेण सारथेः ॥ शिरो जहार तद्रक्षस्त्रिभिविंव्याध वक्षसि । स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ जग्राह गिरिश्रङ्गाभं परिघं रोमहर्षणम् । वेष्टितं काञ्चनैः पट्टैर्देवसैन्यप्रमर्दनम् ॥ १० आयसै: शङ्क्वभिस्तीक्ष्णैः कीर्णं परवसोक्षितम् । वज्राशनिसमस्पर्शं परगोपुरदारणम् ॥ ११ त्रासनं सर्वभूतानां काञ्चनाङ्गदभूषणम् । तं महोरगसंकाशं प्रगृद्य परिघं रणे ॥ १२ दूषणोऽभ्यद्रवद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः । तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः ॥ १३ द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ । श्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि ॥१४ परिचच्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवायतः । स कराभ्यां विकीर्णाभ्यां पपात सुवि दूषणः ॥ विषाणाभ्यां विशोणीभ्यां मनस्वीव महागजः । तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे ॥१६ साधु साध्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन् । एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धास्त्रयः सेनाप्रयायिनः ॥ १७

विंकीर्णेश्च प्रश्रधैः। चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरैश्चित्रै । धनुर्वलादप्रतिवारणैः शरैः॥ ? — इति क. रनेकशः ॥—इति ख. ग. च.

अस्यानन्त्रम्—तान् दृष्ट्वा निहतान् संख्ये राक्षसान् परमातुरान् । न तत्र सहितुं शक्ता रामं परपुरंजयम् ॥ वलावशेषं तु निरस्तमाहवे स्व[ख]राधिकं । नास्ति ।

अरयानन्तरम् — खङ्गैः खण्डीकृतैः प्रासै- | राक्षसदुर्वलं वलम् । जवान रामः स्थिरधर्मपौरुषे छ. ।

३. तेजसा इदमर्धम् ग.

३८

संहत्याभ्यद्रवन् रामं मृत्युपाशावपाशिताः । महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महावलः॥१८ महाकपालो विपुलं शूलमुचम्य राक्ष्सः । स्थूलाक्षः पट्टिशं गृह्य प्रमाथी च परश्वधम् ॥ द्रष्ट्रेवापततस्तूर्णं राघवः सायकैः शितैः । तीक्ष्णाभैः प्रतिजन्नाह् संप्राप्तानितथीनिव ॥ महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद परमेपुभिः । असंख्येयैस्तु वाणौषैः प्रममाथ प्रमाथिनम् ॥ 28 स पपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः । स्थूलाक्ष्स्याक्षिणी तीक्ष्णैः पूर्यामास सायकैः ॥ दृपणस्यानुगान् पञ्च साहस्रान् कुपितः क्षणात् । वाणौवैः पञ्चसाहस्रेरनयद्यमसादनम् ॥२३ दूपणं निहतं दृष्ट्वा तस्य चैव पदानुगान् । व्यादिदेश ग्दरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान् महावलान् ॥ अयं विनिहतः संख्ये दूपणः सपदानुगः । महत्या सेनया सार्धं युद्धा रामं कुमानुपम् ॥ २५ शस्त्रैर्नानाविधाकौर्रहनध्यं सर्वराक्ष्साः । एवमुक्त्वा खरः कुद्धो राममेवाभिदुदुवे ॥ २६ इयेनगामी पृथुयीवो यज्ञशत्रुविंहङ्गमः । दुर्जयः करवीराक्षः परुपः कालकार्मुकः ॥ २७ मेघमाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः । द्वादशैते महावीर्या वलाध्यक्षाः ससैनिकाः ॥ २८ राममेवाभ्यवर्तन्त विसृजन्तः शरोत्तमान् । ततः पावकसंकाशहेंसमवज्रविभूषितैः ॥ २९ जवान शेपं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः । ते रुक्मपुङ्घा विशिखाः सधूमा इव पावकाः ॥ निजच्तुस्तानि रक्षांसि वजा इव महाहुमान् । रक्ष्सां तु शतं रामः शतेनैकेन कर्णिना ॥ ३१ सहस्रं च सहस्रेण जवान रणमूर्धनि । तैर्भिन्नवर्माभरणादिछन्नभिन्नशरासनाः ॥ ३२ निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः । तैर्मुक्तकेशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः ॥ ३३ आस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदिः कुशैरिव । क्षणेन तु महाघोरं वनं निहतराक्षसम् ॥ ३४ वभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकर्दमम् । चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥ 34 हतान्येकेन रामेण मानुपेण पदातिना । तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः ॥ ३६ राक्षसिक्षिशिराश्चेव रामश्च रिपुसूदनः । शेपा हता महासत्त्वा राक्षसा रणसूर्धनि ॥ ३७ घोरा दुर्विषहाः सर्वे लक्ष्मणस्यायजेन ते ॥

> ततस्तु तद्भीमवलं महाहवे समीक्ष्य रामेण हतं वलीयसा । रथेन रामं महता खरस्तदा समाससादेन्द्र इवोद्यताशनिः ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्विकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे दूषणादिवधो नाम पर्ड्विशः सर्गः

# सप्तविंशः सर्गः

### त्रिशिरोवध:

खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः । राक्षसिख्विशिरा नाम संनिपत्येद्मववीत् ॥ मां नियोजय विक्रान्त संनिवर्तस्व साहसात्। पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्।।२ प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे । यथा रामं विधिष्यामि वधाईं सर्वरक्षसाम् ॥ 3 अहं वास्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम । विनिवृत्य रणोत्साहान्मुहूर्तं प्राक्षिको भव ॥ प्रहृष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि । मयि वा निहते रामं संयुगायोपयास्यसि ॥ 4 खरिबशिरसा तेन मृत्युलोभात्प्रसादितः। गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ ॥ त्रिशिराश्च रथेनैव वाजियुक्तेन भास्त्रता । अभ्यद्रवद्रणे रामं त्रिश्टङ्ग इव पर्वतः ॥ Ø शरधारासमूहान् स महामेघ इवोत्सृजन् । व्यसृजत्सदृशं नादं जलार्द्रस्य तु दुन्दुभेः ॥ आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः । धनुषा प्रतिज्ञप्राह् विधून्वन् सायकाञ्शितान्।। स संप्रहारस्तुमुळो रामत्रिशिरसोर्महान् । वभूवातीव बिलनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥ १० त्तिस्त्रिशिरसा वाणैर्छछाटे ताडितिस्त्रिभिः। अमर्षी कुपितो रामः संरव्धमिद्मववीत्।। 23 अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येद्दशं वलम् । पुष्पैरिव शरैर्थस्य ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥ १२ ममापि प्रतिगृह्णीष्व शरांश्चापगुणच्युतान्। एवमुक्त्वा तु संरव्धः शरानाशीविषोपमान्।। त्रिशिरोवक्षसि कुद्धो निजधान<sup>1</sup> चतुर्दश । चतुर्भिस्तुरगानस्य शरैः संनतपर्वभिः ॥ न्यपातग्रत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः । अष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थान्न्यपातयत् ॥ रामाश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम् । ततो हतरथात्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम् ॥१६ विभेद रामस्तं वाणेहिदये सोऽभवज्जहः । सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामर्धस्तस्य रक्षसः ॥ शिरांस्यपातयद्रामो वेगवद्भिक्षिभिः शितैः । स भूमौ रुधिरोद्रारी रामवाणाभिपीडितः ॥ न्यपतत्पतितैः पूर्वं स्वशिरोभिर्निशाचरः । इतशेषास्ततो भन्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥ द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघत्रस्ता मृगा इव । तान् खरो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य रुपितः स्वयम् राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे त्रिशिरोवधो नाम सप्तविंश: सर्गः

<sup>1.</sup> निचखानेति पाठः अर्थवशात् संभान्यते ।

### अष्टाविंशः सर्गः

खररामसंप्रहार:

निहतं दूपणं दृष्ट्वा रणे त्रिशिरसा सह । खरस्याप्यभवत्त्रासो दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम् ॥ 8 स दृष्ट्वा राक्षसं सैन्यमविपद्यं महावलः । हतमेकेन रामेण त्रिज्ञिरोदूपणाविप ॥ २ तहुलं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रेक्ष्य राक्ष्सः । अससाद खरो रामं नमुचिर्वासवं यथा ॥ 3 विकृष्य यलवद्यापं नाराचान् रक्तभोजनान् । खरश्चिक्षेप रामाय कुद्धानाद्गीविपानिव ॥ ज्यां विधून्वन् सुवहुशः शिक्ष्यास्त्राणि दृशयन् । चचार समरे मार्गाञ्शरे रथगतः खरः ॥५ स सर्वाश्च दिशो वाणैः प्रदिशश्च महारथः । पृरयामास तं दृष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्धनुः ॥ स सायकेंद्रविपहेः सस्फ्रिङ्किरिवाग्निभिः । नभश्रकाराविवरं पर्जन्य इव वृष्टिभिः ॥ O तद्वभूव शितेर्वाणैः खररामविसर्जितैः । पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसंकुटम् ॥ शरजालावृतः सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते । अन्योन्यवधसंग्रमादुभयोः संप्रयुध्यतोः ॥ Q ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाप्रेश्च विकर्णिभिः । आजवान करो रामं तोत्रैरिव महाद्विपम् ॥१० तं रथस्थं धनुष्पाणि राक्षसं पर्यवस्थितम् । दृदृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम् ॥ हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुपे पर्यवस्थितम् । परिश्रान्तं महासत्त्वं मेने रामं खरस्तदा ॥ १२ तं सिंहमिव विकान्तं सिंहविकान्तगामिनम् । दृष्ट्वा नोद्विजते रामः सिंहः क्षुद्रमृगं यथा।।१३ ततः सूर्यनिकाशेन रथेन महता छरः । आससाद रणे रामं पतङ्ग इव पावकम् ॥ 88. ततोऽस्य सद्यारं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः । खरिश्चच्छेद रामस्य दर्शयन् पाणिलाघवम् ॥ १५ स पुनस्त्वपरान् सप्त शरानादाय वर्मणि । निजघान खरः कुद्धः शकाशनिसमप्रभान् ॥ १६ ततस्तत्प्रहतं वाणैः वर्मुक्तैः सुपर्वभिः । पपात कवचं भूमौ रामस्यादिस्ववर्चसः ॥ १७ ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम् । अर्दियत्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥ 25 स शरैरिंपतः क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः । रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन् ॥ १९ ततो गर्म्भारनिर्ह्वादं रामः शृत्रुनिवर्हणः । चकारान्ताय स रिपोः सज्यमन्यन्महद्भन्नः ॥ २०

राक्षससंबन्धि वलं हतं दृष्ट्वा हतः शिष्टं तस्रिक्ष्य चेति योजना ।

<sup>2.</sup> तं समरे चरन्तं रथगतं खरं दृष्ट्वा महारथे रामोऽपि सुमहत् खरयोपनानुरूपं अन्यद्भनुः तथा सर्वा दिशः प्रदिशश्च वाणेः प्रयामास इत्यर्थः । अत्र रथगतं खरं दृष्ट्वा महारथ इति वचनात् रथविहीनोऽपि महारथे राम इति विरोधाभासो ध्वन्यते । रथविहीनेनापि रामेण साम्प्रतमेव रक्षसां चतुर्दश सहस्राणि

हतानीति तस्य महारथत्वीपपात्तः। 'एको दश सहस्राणि योथयेचस्तु धन्वनान् । शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः॥' इति हि तछक्षणम् । धनुः दिशः प्रदिशश्च प्रयामासेति चकरिण समुचयघोतनात् 'नाददानं शरान् घोरान् न मुज्ञन्तं शिलीमुखान्। विकर्ष-माणं पश्यन्ति' इति पूर्वोक्तरीत्थः निमेपमात्रेण शरस्तिभानादि दिक्पूरणान्तं कृतवान् राम इति अतिशयो-किश्च ध्वन्यते॥

सुमहद्वैष्णवं यत्तद्वित्रष्टं महर्षिणा । वरं तद्धनुरुद्यम्य खरं समभिधावत ॥ ततः कनकपुह्वैस्तु शरैः संनतपर्वभिः । विभेद रामः संक्रुद्धः खरस्य सगरे ध्वजम् ॥ स द्रीनीयो बहुधा विकीर्णः काञ्चनध्वजः । जगाम धरणीं सूर्यो देवतानामिवाज्ञया ॥ तं चतुर्भिः खरः क्रुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणैः। विव्याध युधि मर्मज्ञो मातङ्गमिव तोमरैः॥ २४ स रामो बहुभिर्वाणैः खरकार्मुकिनः सृतैः । विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गो वभूव रुषितो भृशम् ॥२५ स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य परमाहवे । सुमोच परमेष्वासः पट् शरानिभलक्षितान् ॥ शिरस्येकेन वाणेन द्वाभ्यां वाह्वोरथार्दयत् । त्रिभिश्चन्द्रार्धवक्त्रैश्च वक्षस्यभिजवान ह ॥ २७ ततः पश्चान्महातेजा नाराचान् भास्करोपमान् । जिघांसू राक्षसं कुद्धस्रयोदश समाददे ॥ २८ ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरो हयान् । पष्टेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथेः ॥ २९ त्रिभिस्त्रिवेणुं वलवान् द्वाभ्यामक्षं महावलः । द्वाद्शेन तु वाणेन खरस्य सशरं धतुः ॥ 30 छित्त्वा वजिनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । त्रयोदशेनेन्द्रसमो विभेद समरे खरम् ॥ ३१ प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसार्थः। गदापाणिरवष्ठ्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा ॥ ३२

> तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्पयश्च । अपूजयन् प्राञ्जलयः प्रहृष्टास्तदा विमानायगताः समेताः ॥

३३

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खररामसंप्रहारो नाम अष्टाविशः सर्गः

# एकोनत्रिंशः सर्गः खरगदाभेदनम्

खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्। मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमव्रवीत्।। १ गजाश्वरथसंवाधे वले महति तिष्ठता। कृतं सुदारुणं कमें सर्वलोकजुगुप्सितम्।। २ उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मकृत्। त्रयाणामिप लोकानामिश्वरोऽपि न तिष्ठति॥ ३ कमें लोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर। तीक्षणं सर्वजनो हिन्त सपं दुष्टमिवागतम्।। ४ लोभात्पापानि कुर्वाणः कामाद्वा यो न बुध्यते। हृष्टः पद्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव¹॥ वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः। किं नु हत्वा महाभागान् फलं प्राप्स्यिस राक्षस न चिरं पापकर्माणः कूरा लोकजुगुप्सिताः। ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शिर्णमूला इव दुमाः॥

<sup>1.</sup> करका आत्ति मक्षयतीति करकात्। निगरणमात्रेण मृत्युर्भवतीति प्रासिद्धिः। ब्राह्मणी रक्तपुच्छिका नाम क्षुद्रजन्तुः । तस्याः करका-

अवर्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः । घोरं पर्योगते काले हुमः पुष्पिमवार्तवम् ॥ ८ त चिरात्प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम् । सविपाणामिवात्रानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥९ पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम् । अहमासादितो राज्ञां प्राणान् हन्तुं निशाचर अद्य हि त्वां मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूपणाः । विदार्थ निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । तानद्य निहतः संख्ये ससैन्योऽनुगमिष्यसि ॥ अद्य त्वां विहतं वाणैः परयन्तु परमर्पयः । निरयस्थं विमानस्था ये त्वथा हिंसिताः पुरा ॥ प्रहर त्वं यथाकामं क्ररु यत्नं कुलाधम । अद्य ते पात्रिप्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥ एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः । प्रत्युवाच खरो रामं प्रहस्तन् क्रोधमूर्च्छितः ॥ प्राकृतान् राक्ष्सान् हत्वा युद्धे दशरथात्मज । आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंसिस ॥ १६ विकान्ता वलवन्तो वा ये भवन्ति नर्पभाः । कथयन्ति न ते किंचित्तेजसा स्वेन गर्विताः ॥ प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षात्त्रियपांसनाः । निर्थकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥१८ कुलं न्यपदिशन् वीरः समरे कोऽभिधास्यति । मृत्युकाले हि संप्राप्ते स्वयमप्रस्तवे स्तवम् ॥ 🔾 सर्वथैव छघुत्वं ते कत्थनेन विद्धितम् । सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशामिना ॥ न तु मामिह तिष्ठन्तं पर्रथसि त्वं गदाधरम् । धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितम् ॥२१ पर्याप्तोऽहं गदापाणिईन्तुं प्राणान् रणे तव । त्रयाणामिष होकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥ कामं वह्वपि वक्तव्यं त्विय वक्ष्यामि न त्वहम् । अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविन्नस्ततो भवेत् चतुर्दश सहस्राणि राक्ष्सानां हतानि ते । त्वद्विनाशात्करोम्येप तेपामस्रप्रमार्जनम् ॥ ः इत्युक्त्वा परमकुद्धस्तां गदां परमाङ्गदः । खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनिं यथा ॥ खरवाहुप्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा । भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वागात्तत्समीपतः ॥ २६ तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदाम् । अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः ॥२७ सां विशीणी शरैभंग्रा पपात धरणीतले । गदा मन्त्रौपधवलैव्यालीव विनिपातिता ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खरगदाभेदनं नाम एकोनत्रिद्य: सर्ग:

१. राजा ति. पाठान्तरम्।

<sup>-</sup> २. विदार्यातिपतिष्यन्ति ति. मा.।

१. अस्यानन्तरम् --- ततो गधिरधाराभिः

स्वशरीर[त्वच्छरीर]विमर्दनात् । कारिप्यामि वार्ले भूमौ त्वां इत्वा सर्वरक्षसाम् ॥—-इति क.।

## त्रिंशः सर्गः

### खरसंहार:

भित्त्वा तु तां गदां बाणै राघवो धर्मवत्सलः । स्मयमानः खरं वाक्यं संरव्धमिद्मव्रवीत् ॥ एतत्ते बलसर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधम । शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमवगर्जसि ॥ एषा बाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलं गता । अभिधानप्रगल्भस्य तव प्रत्यरिघातिनी ॥ यत्त्वयोक्तं विनष्टानामहसश्रुप्रमार्जनम् । राक्षसानां करोमीति मिथ्या तद्पि ते वचः ॥ नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः । प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा ॥ अद्य ते छिन्नकण्ठस्य फेनबुद्भुदभूषितम् । विदारितस्य मद्वाणैर्मही पास्यति शोणितम् ॥ દ્ पांसुरूषितसर्वोङ्गः स्नस्तन्यस्त्भुजद्वयः । स्वप्स्यसे गां समाछिङ्ग्य दुर्छभां प्रमदामिव ॥ प्रवृद्धनिद्रे शियते त्विय राक्ष्सपांसने । भविष्यन्त्यशरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ 6 जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरैः । निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने ॥ अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतवान्धवाः । वाष्पार्द्रवदना दीना भयादन्यभयावहाः ॥ १० अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः । अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीष्ट्रशः॥ नृशंस नीच क्षुद्रात्मन्नित्यं नाह्मणकण्टक । यत्कृते शङ्कितैरमौ मुनिभिः पात्यते ह्विः ॥ तमेवमभिसंरव्धं बुवाणं राघवं रणे । खरो निर्भत्सियामास रोपात्खरतरस्वनः ॥ दृढं खल्वविष्ठिप्तोऽसि भयेष्विप च निर्भयः । वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्युवइयो न बुध्यसे कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तपिंडन्द्रियाः॥ एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुरीं ततः । स द्दर्श महासालमविदूरे निशाचरः ॥ १६ रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन् । स तमुत्पाटयामास संदर्य द्रानच्छद्म् ॥ १७ तं समुत्पाट्य वाहुभ्यां विनद्य च सहावलः । राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चात्रवीत् ॥ तमापतन्तं वाणौषैदिछत्त्वा रामः प्रतापवान् । रोपमाहारयत्तीव्रं निहन्तुं समरे खरम् ॥ १९ जातस्वेद्सतो रामो रोषाद्रक्तान्तलोचनः । निर्विभेद सहस्रेण वाणानां समरे खरम् ॥ २० तस्य वाणान्तराद्रक्तं वहु सुस्राव फेनिलम् । गिरेः प्रस्रवणस्थेव तोयधारापरिस्रवः ॥ २१ विह्वलः स कृतो वाणैः खरो रामेण संयुगे । मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्दुतम् ॥ २२ तमापतन्तं संरव्धं कृतास्रो रुधिराष्ठुतम् । अपासर्पद्द्वित्रपदं विवित्तविक्रमः ॥ २३ ततः पावकसंकाशं वधाय समरे शरम् । खरस्य रामो जप्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम् ॥ **२४**-५ स तं दत्तं मघवता सुरराजेन धीमता । संद्धे चापि धर्मात्मा सुमोच च खरं प्रति ॥ २५

१. भविष्यन्ति शरण्यानाम् ति.।

२. प्रतिपदम् च. छ.।

२. निरर्थकाः च. छ.।

स विमुक्तो महावाणो निर्घातसमानिःस्वनः । रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्॥२६  $_{
m y}$ -स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना । रुद्रेणेव $^{
m l}$  विनिर्दृग्धः श्वेतारण्ये यथान्तकः $^{
m l}$ ॥२७ स वृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा । वलो वेन्द्राशनिहतो निपपात हतः खरः ॥ २८ ततो राजपेयः सर्वे संगताः परमधयः । सभाज्य मुद्तिता राममिदं वचनमञ्जवन् ॥ २९ एतद्र्थं महाभाग महेन्द्रः पाकशासनः । शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंद्रः ॥ ३० आनीतस्त्विममं देशसुपायेन महर्षिभिः । एपां वधार्थं क्रूराणां रक्षसां पापकर्मणाम् ॥ 38 तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज । सुखं धर्मं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः ॥ -३२ एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह संगताः । दुन्दुर्भोश्चाभिनिन्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः ॥ 33 रामस्योपरि संहष्टा ववृपुर्विस्मितास्तदा । अर्घाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः ॥ 38 चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । खरदूपणमुख्यानां निहतानि महाहवे ॥ 34 अहो वत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः । अहो वीर्यमहो दाक्ष्यं विष्णोरिव हि दृश्यते ॥ इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम्। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया॥ ३७ गिरिदुर्गोद्विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमं सुसी । ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः । तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम्।। ३९ वभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे । मुदा परमया युक्ता हृष्ट्रा रक्षोगणान् हतान् ॥ ४० रामं चैवाव्यथं दृष्ट्रा तुतोप जनकात्मजा ॥

ततस्तु तं राक्षससङ्घमर्दनं सभाज्यमानं मुदितैर्महर्षिभिः। पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना वभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा।।

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खरसंहारो नाम त्रिशः सर्गः

#### . एकत्रिंशः सर्गः

रावणखरवृत्तोपलम्भः

त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । प्रविष्य छङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत् ॥ १ जनस्थानस्थिता राजन् राक्षसा वहवो हताः । खरश्च निहतः संख्ये कथंचिदहमागतः ॥ २ एवमुक्तो दशप्रीवः कुद्धः संरक्तछोचनः । अकम्पनमुवाचेदं निर्दहन्निव चक्षुषा ॥ ३

<sup>1.</sup> इवराव्दो वाक्यालङ्कारे । श्वेतारण्यं नाम | प्रासिद्धः । श्वेतनाम्नो राजमेंः तपोवनं वा । कोवरीतीरवर्त्ती स्थलविशेषः । तिरुवेण्काट इति भाषायां | १. यथान्थकः ति. पाठान्तरम् ।

केन भीमं जनस्थानं हतं मम परासुना । को हि सर्वेषु लोकेषु गतिं नाधिगमिष्यति ॥ न हि मे विश्रियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम् । प्राप्तुं वैश्रवणेनापि न यमेन न विष्णुना ॥ ५ कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम् । मृत्युं मरणधर्मेण संयोजयितुमुत्सहे ॥ દ્ द्हेयमपि संकुद्धस्तेजसादित्यपावकौ । वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमहमुत्सहे ॥ तथा कुद्धं दशप्रीवं कृताञ्जलिरकम्पनः । भयात्संदिग्धया वाचा रावणं याचतेऽभयम् ॥ शशीबोऽभयं तस्मै प्रद्दौ रक्षसां वरः । स विस्नव्धोऽत्रवीद्वाक्यमसंदिग्धमकम्पनः ॥ पुत्रो दशरथस्यास्ति सिंहसंहननो युवा । रामो नाम वृपस्कन्धो वृत्तायतमहाभुजः ॥ १० वीरः पृथुयशाः श्रीमानतुल्यवलविक्रमः । हतं तेन जनस्थानं खरश्च सहदूपणः ॥ ११ अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षासिधपः । नागेन्द्र इव निःश्वस्य वचनं चेद्मववीत् ॥ १२ स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरैः सह । उपयातो जनस्थानं बृहि कचिदकम्पन ॥ १३ रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तद्कम्पनः । आचचक्षे वलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥ रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् । दिन्यास्त्रगुणसंपन्नः पुरंदरसमो युधिः ॥ १५ तस्यानुरूपो वलवान् रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः । कनीयाहँक्ष्मणो नाम भ्राता शशिनिभाननः ॥ स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा। श्रीमान् राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्॥१७ नैव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा । शरा रामेण तृत्सृष्टा रुक्मपुङ्घाः पतत्त्रिणः ॥ सर्पाः पञ्चानना भूत्वा भक्षयन्ति सम राक्षसान् । येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकार्शिताः तेन तेन स्म पञ्चन्ति राममेवायतः स्थितम् । इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥ २० अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत् । जनस्थानं गमिष्यामि हन्तुं रामं सलक्ष्मणम् ॥ अथैवमुक्ते वचने प्रोवाचेद्मकम्पनः । शृणु राजन् यथावृत्तं रामस्य वलपौरुपम् ॥ असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । आपगायाः सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः॥२३ सतारत्रहनक्षत्रं नभश्चाप्यवसाद्येत् । असौ रामस्तु मज्जन्तीं श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम् ॥ भित्त्वा वेलां समुद्रस्य लोकानाप्लावयेद्विभुः । वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरैः ॥ संहृत्य वा पुनर्लोकान् विक्रमेण महायशाः । शक्तः स पुरुपव्याघः स्रष्टुं पुनरिप प्रजाः ॥२६ न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं त्वया युधि । रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव ॥ न तं वध्यमहं मन्ये सर्वेर्देवासुरैरिप । अयं तस्य वधोपायस्तं ममैकमनाः शृणु ॥ भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । इयामा समविभक्ताङ्गी स्त्रीरत्नं रत्नभूषिता ॥ 🔫 नैव देवी न गन्धर्ज़ी नाप्सरा नापि दानवीं । तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषीषु कुतो भवेत्

१. रम्यम् च. छ.।

२, परंधर्मगतो युधि पुनाः।

३. पन्नगी पुना ।

४९

40

, तस्यापहर भार्यां त्वं प्रमथ्य¹ तु महावने । स तया रहित: कामी रामो हास्यति जीवितम् ॥ अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनमुवाच ह ॥ वाढं कल्यं गमिष्यामि होकः सार्थिना सह । आनियप्यामि वैदेहीमिमां हृष्टे। महापुरीम् ॥ अथैवमुक्त्वा प्रययौ खर्युक्तेन रावणः । रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन् ॥ स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान् । संचार्यमाणः 3 शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव ॥ स मारीचाश्रमं प्राप्य ताटकेयमुपागमत् । मारीचेनाचितो राजा भक्ष्यभोज्यैरमानुषैः 113६ तं स्वयं पूजियत्वा तु आसनेनोद्केन च । अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमववीत् ॥३७ कचित्सुकुशलं राजहाँकानां राक्ष्सेश्वर । आशङ्के नाथ जाने त्वं यतस्तूर्णमिहागतः ॥ ३८ एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्वाक्यकोविदः ॥ आरक्षों में हतस्तात रामेणाक्षिष्टकर्मणा । जनस्थानमवध्यं तत्सर्वं युधि निपातितम् ॥ तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे । राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमव्रवीत् ॥ आख्याता केन सीता सा मित्ररूपेण शत्रुणा । त्वया राक्षसशार्दूल को न नन्दति निन्दितः ।। सीतामिहानयस्वेति को त्रवीति त्रवीहि मे । रक्षोलोकस्य सर्वस्य कः शृङ्गं छेतुमिच्छति ॥ प्रोत्साहयति कश्च त्वां स हि शत्रुरसंशयः । आशीविषमुखादंष्ट्रामुद्धर्तुं चेच्छति त्वया ॥४४ कर्मणा तेन केनासि कापथं प्रतिपादितः । सुखसुप्तस्य ते राजन् प्रहृतं केन मूर्धनि ॥ ४५

विशुद्धवंशाभिजनायहस्तस्तेजोमदः संस्थितदोर्विपाणः ।

उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः स संयुगे राघवगन्धहस्ती ॥ ४६

असौ रणान्तःस्थितिसान्धिवालो विद्ग्धरक्षोमृगहा नृसिंहः ।

सुप्तस्त्वया वोधियतुं न युक्तः शराङ्गपूर्णो निशितासिदंष्ट्रः ॥ ४७

चापावहारे भुजवेगपङ्के शरोर्मिमाले सुमहाहवौषे ।

न रामपातालमुखेऽतिघोरे प्रस्कन्दितुं राक्षसराज युक्तम् ॥ ४८

प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ ।

त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामः सभार्यो रमतां वनेषु ॥ एवमुक्तो दशयीवो मारीचेन स रावणः । न्यवर्तत पुरीं लङ्कां विवेश च गृहोत्तमम् ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां सहितायाम्

अरण्यकाण्डे रावणखरवृत्तान्तोपलम्मो नाम एकत्रिशः सर्गः

प्रमध्य वज्रायित्वा ।

<sup>2.</sup> अमानुपैरिति । मनुष्यलोकदुर्लभैरित्यर्थः । न्ररसंविन्धमांसादिव्यतिरिक्तैः भक्ष्यभोज्यैः इत्यर्थान्तरेऽपि वैदग्ध्यादिदं पदं प्रयुक्तम् । न खलु रामादत्यन्तभीतो मारीचो नरमांसमाहाराय जानुचित्संभरतीति भावः ।

<sup>3.</sup> आराङ्के किमप्यनिष्टमापतितमिति । अथ

न जाने किं तदित्यर्थः।

१. चञ्चूर्यमाणः ति.।

२. नाधिजाने पुना ।

३. नन्दितः पुना.।

# द्वात्रिंशः सर्गः शूर्पणखोद्यमः

| ततः शूर्पणका द्रष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥           | 8   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| दूषणं च खरं चैव हतं त्रिशिरसा सह । हष्ट्रा पुनर्महानादं ननाद जलदो यथा ॥                    | २   |
| सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतमन्यैः सुदुष्करम्। जगाम परमोद्विम्ना लङ्कां रावणपालिताम्।       | ॥३  |
| सा दर्दर्श विमानामे रावणं दीप्ततेजसम् । उपोपविष्टं सचिवैर्मरुद्धिरिव वासवम् ॥              | 8   |
| आसीनं सूर्यसंकाशे काछ्वने परमासने । रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्।               | 14  |
| देवगन्धर्वभूतानामृपीणां च महात्मनाम् । अजेयं समरे शूरं व्यात्ताननिमवान्तकम्।               | । ६ |
| देवासुरिवमर्देषु वञ्राज्ञानिकृतत्रणम् । ऐरावतिवपाणात्रैरुद्घृष्टकिणवक्षसम् ॥               | હ   |
| विंशद्भुजं दशयीवं दर्शनीयपरिच्छदम् । विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणशोभितम् ॥                    | 6   |
| स्तिग्धवैद्दर्यसंकाशं तप्तकाछ्वनकुण्डलम् । सुभुजं शुक्रदशनं महास्यं पर्वतोपमम् ॥           | ዓ   |
| विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो देवसंयुगे । अन्यैः शस्त्रप्रहारैश्च महायुद्धेपु ताडितम् ॥         | १०  |
| आह्ताङ्गं समस्तैश्च देवप्रहरणैस्तथा । अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणम् ॥     | ११  |
| क्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां सुराणां च प्रमर्दनम् । उच्छेत्तारं च धर्माणां परदाराभिमर्शनम् ॥ | १२  |
| सर्वदिव्यास्त्रयोक्तारं यज्ञविन्नकरं सदा । पुरीं भोगवतीं प्राप्य पराजित्य च वासुकिम् ॥     | १३  |
| तक्षकस्य प्रियां भार्यां पराजित्य जहार यः । कैलासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम् ॥           | १४  |
| विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः । वनं चैत्ररथं दिव्यं निल्नीं नन्दनं वनम् ॥           | १५  |
| विनाशयति यः क्रोधादेवोद्यानानि वीर्यवान् । चन्द्रसूर्यो महाभागावुत्तिष्ठन्तौ परंतपौ ॥      | १६  |
| निवारयति वाहुभ्यां यः शैलशिखरोपमः । दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥                    | १७  |
| पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः । देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगैः ॥                      | १८  |
| अभयं यस्य संत्रामे मृत्युतो मानुपादते । मन्त्रैरभिष्टुतं पुण्यमध्वरेषु द्विजातिभिः ॥       | १९  |
| हविधीनेषु यः सोममुपहन्ति महावलः । आप्तयज्ञहरं ऋ्रं ब्रह्मन्नं दुष्टचारिणम् ॥               | २०  |
| कर्कशं निरनुक्रोशं प्रजानामहिते रतम् । रावणं सर्वभूतानां सर्वछोकभयावहम् ॥                  | २१  |
| राक्षसी भ्रातरं शूरं सा ददर्श महावलम् । तं दिन्यवस्त्राभरणं दिन्यमाल्यापशोभितम् ॥          |     |
| आसने सूपविष्टं च कालकालमिवोद्यतम् । राक्ष्सेन्द्रं महाभागं पौलस्यकुलनन्दनम् ॥              |     |
| रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम् । अभिगम्यात्रवीद्वाक्यं राक्षसी भयविह्वला ॥ र     | २४  |
|                                                                                            |     |

तमज़वीद्दीप्तविशाललोचनं प्रदर्शियत्वा भयमोहमूर्च्छिता। सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता।। इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्, अरण्यकाण्डे शूर्पणखोद्यमो नाम द्वात्रिशः सर्गः

# त्रयास्त्रिशः सर्गः

#### रावणनिन्दा

ततः शूर्पणका दीना रावणं लोकरावणम् । अमात्यमध्ये संकुद्धा परुपं वाक्यमववीत् ॥ प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कुज्ञः । समुत्पन्नं भयं घोरं वोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ सक्तं त्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिम् । छुट्धं न वहु मन्यन्ते इमशानाग्निमिव प्रजाः ॥ स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः । स तु वै सह राज्येन तैश्च काँग्वैविनश्यति ॥ अयुक्तचारं दुर्दर्शम्' अस्वाधीनं नराधिपम् । वर्जयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः ॥ ये न रक्षन्ति विपयमस्वाधीना नराधिपाः । ते न वृद्धऱ्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा आत्मवद्भिर्विगृह्य त्वं देवगन्धर्वदानवैः । अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यासि ॥ त्वं तु वालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्ष्स । ज्ञातव्यं तुन जानीपे कथं राजा भविष्यसि॥ ८ चेपां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर । अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समाः ॥९ यस्मात्परयन्ति दूरस्थान् सर्वानर्थात्रराधिपाः । चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः ॥ अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्वृतम् । स्वजनं तु जनस्थानं हतं यो नाववुध्यसे ॥ ११ चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां क्रुरकर्मणाम् । हतान्येकेन रामेण करश्च सहदूषणः ॥ ऋपीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः । धर्पितं च जनस्थानं रामेणाक्विष्टकर्मणा ॥ 83 त्वं तु छुच्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च रावण । विषये स्वे समुत्पन्नं भयं यो नाववुध्यसे ॥ तीक्ष्णमरुपप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठम् । व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम् ॥१५ अतिमानिनमयाद्यमात्मसंभावितं नरम्। क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि महीपतिम्।।१६ नातुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न विभेति च । क्षिप्रं राज्याच्च्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भवेदिह<sup>२</sup> ॥ शुष्कैः काष्टैर्भवेत्कार्यं लोष्टेरिप च पांसुभिः । न तु स्थानात्परिश्रष्टैः कार्यं स्याद्वसुधाधिपैः ॥ उपभुक्तं यथा वासः स्रजो वा मृदिता यथा । एवं राज्यात्परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः ॥ अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः । कृतज्ञो धर्मशीलञ्च स राजा तिष्ठते चिरम् ॥ नयनाभ्यां प्रसुप्तोऽपि जागर्ति नयचक्षुपा । व्यक्तकोधप्रसाद्श्च स राजा पूच्यते जनैः ॥ २१ ्रवं तु रावण दुर्वुद्धिर्गुणैरेतैर्विवर्जितः । यस्य तेऽविदितश्चारै रक्षसां सुमहान् वधः ॥

> परावमन्ता विषयेषु संगत्तो न देशकालप्रविभागतत्त्ववित्। अयुक्तवुद्धिर्गुणदोषनिश्चये विपन्नराज्यो निचराद्विपत्स्यते॥

२३

# इति स्वदोपान् परिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धऱ्या क्षणदाचरेश्वरः । धनेन दर्पेण वलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः ।

२४ र

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रावणिनन्दा नाम त्रयस्त्रिशः सर्गः

# चतुस्त्रिशः सर्गः सीताहरणोपदेशः

ततः शूर्पणखां कुद्धां बुवन्तीं परुपं वचः । अमात्यमध्ये संकुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥ Q कश्च रामः कथंवीर्यः किंरूपः किंपराक्रमः । किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टः स दुरासदम्।। आयुधं किं च रामस्य निहता येन राक्षसाः । रूरश्च निहतः संख्ये दूपणस्त्रिशिरास्तथा ॥ ३ इत्युक्ता राक्ष्सेन्द्रेण राक्ष्सी क्रोधमूर्चिछता । ततो रामं यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ 8 दीर्घवाहुर्विशालाक्षश्चीरकृष्णाजिनाम्बरः । कंदर्पसमरूपश्च रामो दश्ररथात्मजः ॥ ų शकचापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदम् । दीप्तान् क्षिपति नाराचान् सर्पानिव महाविपान् ॥ नाददानं शरान् घोरात्र मुख्रन्तं शिलीमुखान् । न कार्मुकं विकर्पन्तं रामं पदयामि संयुगे 11 हन्यमानं तु तत्सैन्यं पद्यामि शरवृष्टिभिः । इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वदमवृष्टिभिः॥ रक्षसां भीमरूपाणां सहस्राणि चतुर्दश । निहतानि शरैस्तीक्णैस्तेनैकेन पदातिना ॥ ९ अधीधिकमुहूर्तेन खरश्च सहदूपणः । ऋपीणासभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥ एका कथंचिन्मुक्ताहं परिभूय महात्मना । स्त्रीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना ॥ 28 भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वोर्यवान् ॥ अमर्पी दुर्जयो जेता विक्रान्तो वुद्धिमान् वली । रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो वहिश्चरः॥ रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना । धर्मपत्नी प्रिया भर्तुर्निसं प्रियहिते रता ॥ १४ सा सुकेशी सुनासोरुः सुरूपा च यशस्विनी । देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥ १५ तप्तकाञ्चनवर्णाभा रक्ततुङ्गनस्वी शुभा । सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा ॥ १६ नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी । नैवंरूपा मया नारी दृष्टपूर्वी महीतले ॥ १७ यस्य सीता भवेद्भार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत् । अतिजीवेत्स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरात् ॥ सा सुशीला वपुःऋाध्या रूपेणाप्रतिमा सुवि । तवानुरूपा भार्या स्यात्त्वं च तस्यास्तथा पतिः तां तु विस्तीर्णजघनां पीनश्रोणिपयोधराम् । भार्यार्थे च तवानेतुमुद्यताहं वराननाम् ॥ विरूपितास्मि ऋरेण लक्ष्मणेन महाभुज । तां तु दृष्ट्वाद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ मन्मथस्य शराणां वै त्वं विधेयो भविष्यसि । यदि तस्यामभिप्रायो भार्यार्थे तव जायते ॥

्रेशिव्रमुद्धियतां पादो जयार्थिमिह दक्षिणः । क्रुरु प्रियं तथा तेषां रक्षसां राक्षसेश्वर ॥ २३ वधात्तस्य नृशंसस्य रामस्याश्रमवासिनः । तं शरैिनीशितैईत्वा लक्ष्मणं च महारथम् ॥ २४ हतनाथां सुखं सीतां यथावदुपभोक्ष्यसि । रोचते यदि ते वाक्यं ममैतद्राक्षसेश्वर ॥ २५ कियतां निर्विशङ्केन वचनं मम रावण । विज्ञायेहात्मशक्तिं च हियतामवला वलात् ॥ २६ सीता सर्वानवद्याङ्गी भार्यार्थे राक्षसेश्वर ॥

निशम्य रामेण शरैरजिहागैईताञ्जनस्थानगतानिशाचरान्। खरं च बुद्धा निहतं च दूपणं त्वमत्र कृत्यं प्रतिपत्तुमईसि ॥

२७

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीताहरणोपदेशो नाम चतुस्त्रिशः सर्गः

# पञ्चत्रिंशः सर्गः

# मारीचाश्रमपुनर्गमनम्

ततः शूर्पणखावाक्यं तच्छूत्वा रोमहर्पणम् । सचिवानभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्धा जगाम सः ॥ तत्कार्यमनुगम्यान्तर्यथावद्वपलभ्य च । दोपाणां च गुणानां च संप्रधार्य वलावलम् ॥ इति कर्तव्यामित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः । स्थिरवुद्धिस्ततो रम्यां यानशालामुपागमत् ॥ ३ यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नो राक्षसाधिपः । सूतं संचोदयामास रथः संयोज्यतामिति ॥ एवमुक्तः क्ष्णेनैव सार्थिर्लघुविकमः । रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमम् ॥ काञ्चनं रथमास्थाय कामगं रत्नभूषितम् । पिशाचवदनैर्युक्तं खरैः कनकभूपणैः ॥ Ę मेघप्रतिमनादेन स तेन धनदानुजः । राक्षसाधिपतिः श्रीमान् ययौ नदनदीपतिम् ॥ स श्वेतवालव्यजनः श्वेतच्छत्त्रो द्शाननः । स्निग्धवैहूर्यसंकाशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः ॥ द्शास्यो विंशतिभुजो वर्शनीयपरिच्छदः । त्रिदशारिर्भुनीन्द्रत्रो दशर्शार्प इवाद्रिराट् ॥ कामगं रथमास्थाय ग्रुगुभे राक्षसेश्वरः । विद्युन्मण्डलवान् मेघः सवलाक इवान्बरे ॥ १० सद्देश सागरानूपं वीर्यवानवलोकयन् । नानापुष्पफलैर्युक्षैरनुकीर्णं सहस्रदाः ॥ ११ शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः । विशालैराश्रमपदैर्वेदिमद्भिरलंकृतम् ॥ १२ कद्ल्यटविसंवाधं<sup>४</sup> नालिकेरोपशोभितम् । सालैस्तालैस्तमालैश्च पुष्पितैस्तरुभिर्धृतम् ॥ १३ ं अत्यन्तनियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । नागैः सुपर्णेर्गन्धर्वैः किनरैश्च सहस्रशः ॥ १४

<sup>.</sup> १. कुरु प्रियम् इत्यादि उपभोक्ष्यसि इत्यन्तं ३. विंशद्भुजो दश्यीवः क. ग. घ. च. छ. ।

ति. नास्ति। ४. कदल्याढिकसंवाधम् क. ख. ग. घ. च. इ. ।

१५ आजैवेंखानसैर्धूम्रे वीलखिल्यैर्मरीचिपैः । जितकामैश्च सिद्धेश्च चारणैरुपशोभितम् ॥ दिन्याभरणमाल्याभिर्दिन्यरूपाभिरावृतम् । क्रीडारतिविधिज्ञाभिरप्सरोभिः सहस्रशः ॥ १६, सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीभिरुपासितम् । देवदानवसङ्घेश्च चरितं त्वमृताशिभिः ॥ १७ हंसक्रौद्धप्रवाकीर्णं सारसेः संप्रणादितम् । वैद्वर्यप्रस्तरं रम्यं स्निग्धं सागरतेजसा ॥ 26 पाण्डराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । तूर्यगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥ तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसंपतन् । गन्धर्वाप्सरसश्चेव दुद्शे धनदानुजः ॥ २० निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः। वनानि पर्यन् सौम्यानि घाणतृप्तिकराणि च॥२१ अगरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च । तकोलानां च जात्यानां फलानां च सुगनिधनाम् पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च। मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः ॥ शङ्खानां प्रस्तरं चैव प्रवालनिचयं तथा । काञ्चनानि च शैलानि राजतानि च सर्वशः ॥ २४ प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नानि हदानि च । धनधान्योपपन्नानि स्रीरत्नैरावृतानि च ॥ हस्त्रश्वरथगाढानि नगराण्यवलोकयन् । तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदुसंस्पर्शमारुतम् ॥ २६ अनूपं सिन्धुराजस्य दद्शे त्रिदिवोपमम् । तत्रापद्यत्स मेघाभं न्ययोधमृपिभिर्वृतम् ॥ 20 /--समन्ताद्यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः । यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम् ॥ भक्षार्थं गरुडः शाखामाजगाम महावलः । तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥ २९ सुपर्णः पर्णवहुलां वभञ्ज च महावलः । तत्र वैखानसा मापा वालखिल्या मरीचिपाः ॥३० आजा वभू वुर्धूम्राश्च सङ्गताः परमर्पयः । तेपां दयार्थं गरुडस्तां शाखां शतयोजनाम् ॥ भग्नामादाय वेगेन तौ चोभौ गजकच्छपौ । एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिपम् ॥३२ निषाद्विषयं हत्वा शाख्या पतगोत्तमः । प्रहर्षमतुछं छेमे मोक्षयित्वा महामुनीन् ॥ 33 स तेनैव प्रहर्षेण द्विगुणीकृतविकमः । अमृतानयनार्थं वै चकार मतिमान् मतिम् ॥ ३४ अयोजालानि निर्मथ्य भित्तवा रत्नमयं गृहम् । महेन्द्रभवनाद्गप्तमाजहारामृतं ततः ॥ ३५ तं महर्षिगणैर्जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणम् । नाम्ना सुभद्रं नययोधं दद्शं धनदानुजः ॥ ३६ तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः । ददशीश्रममेकान्ते रम्ये पुण्ये वनान्तरे ॥ 30 तत्र कृष्णाजिनधरं जटावल्कलधारिणम् । ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम् ॥ 36 रावणस्तं समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा । मारीचेनार्चितो राजा सर्वकामैरमानुषैः ॥ 39 4 तं स्वयं पूजियत्वा तु भोजनेनोदकेन च । अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमव्रवीत् ॥४०

१. मार्षेः च. छ.। २. श्रिया वृतम् च. छ.। ३. जगामादाय ुच. छ.।

कचित्सुकुश्रुं राजहुँङ्कायां राक्षसेश्वर । केनार्थेन पुनस्त्वं वे तूर्णमेविमहागतः ॥ ४१ एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । तं तु पश्चादिदं वाक्यमव्रवीद्वाक्यकोविदः ॥ ४२

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहित्कायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे मारीचाश्रमपुनर्गमनं नाम पञ्जविद्याः सर्गः

## पट्त्रिंशः सर्गः सहायेवणा

मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भापतः । आर्तोऽस्मि मम चार्तस्य भवान् हि परमा गतिः ॥ जानीपे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम । दूपणश्च महावाहुः स्वसा शूर्पणखा च मे ॥ २ त्रिशिराश्च महातेजा राक्ष्सः पिशिताशनः । अन्ये च वहवः शूरा लब्बलक्षा निशाचराः ॥३ वसन्ति मन्नियोगेन नित्यवासं व राक्षसाः । वाधमाना महारण्ये मुनीन् वै धर्मचारिणः ॥४ चतुर्देश सहस्राणि<sup>2</sup> रक्षसां भीमकर्मणाम् । शूराणां लव्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम् ॥ ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना महावलाः । सङ्गताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥ नानाप्रहरणोपेताः खरप्रमुखराक्षसाः । तेन सञ्जातरोपेण रामेण रणमूर्धनि ॥ अनुक्त्वा परुपं किंचिच्छरैर्च्यापारितं धनुः । चतुर्दश सहस्राणि रक्षसामुत्रतेजसाम् ॥ निहतानि शरैस्तीक्णैमीनुपेण पदातिना । खरश्च निहतः संख्ये दूपणश्च निपातितः ॥ हत्तश्च त्रिहाराश्चापि निर्भया दण्डकाः कृताः । पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः ॥ स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्त्रियपांसनः। दुःशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो छुच्घोऽजितेन्द्रियः त्यक्तधर्मो द्यधर्मात्मा भूतानामहिते रतः । येन वैरं विनारण्ये <sup>3</sup>सत्त्वमाश्रित्य केवलम् ॥१२ कर्णनासापहरणाद्भगिनी मे विरूपिता । तस्य भार्यां जनस्थानात्सीतां सुरसुतोपमाम् ॥ १३ आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव । त्वया ह्यहं सहायेन पार्श्वस्थेन महावल ॥ १४ भ्रातृभिश्च सुरान् युद्धे समग्रान्नाभिचिन्तये । तत्सहायो भव त्वं मे समर्थो हासि राक्षस ॥ वीर्ये युद्धे च दुर्पे च न हास्ति सदृशस्तव । उपायज्ञो महाञ्शूरः महामायाविशारदः ॥ एतद्रथमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर । शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम ॥

<sup>1.</sup> अधिवासामिति तिलक्षपाठे उपद्रवं कुर्वन्तीति शेषण योज्यम ।

चतुर्वश सहस्राणि यानि सन्ति ते त्विदानीमित्युक्तरेणान्वयः। खरप्रमुखराश्वसा इति विशेष्या-पेक्षया पुंस्त्वम् ।

<sup>3</sup> असत्त्वमित्यपि छेदः संभवति, असाधु-भावमित्यर्थः।

१. इदमर्थम् ख. नारित।

२. त्यनत्वा धर्ममधर्मात्मा छ.।

सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतिबन्दुिभः । आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ।। त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूिषणम् । गृह्यतामिति भर्तारं छक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥ ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम् । निरावाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ॥ २० ततः पश्चात्सुखं रामे भार्योहरणकित्ते । विस्तव्धः प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ २१ तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । शुष्कं समभवद्वकत्रं परित्रस्तो बभूव ह ॥ २२ आष्टी परिछिहञ्शुष्को नेत्रैरिनीमिषैरिव । मृतभूत इवार्तस्तु रावणं समुदेक्षत ॥ २३

स रावणं त्रस्तविषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः। कृताञ्जलिस्तत्त्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मै हितमात्मनश्च॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सहायैषणा नाम षट्त्रिश: सर्गः २४

# सप्तत्रिंशः सर्गः

अप्रियपध्यवचनम्

तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः। प्रत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम्।।
सुल्रमाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।।
न नूनं बुध्यसे रामं महावीर्यं गुणोन्नतम्। अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरुणोपमम्।। ३
अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषां भुवि रक्षसाम्। अपि रामो न संकुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् ॥
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा। अपि सीतानिमित्तं च न भवेद्यसनं महत्।।
अपि त्वामिश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कुशम्। न विनश्येत्पुरी लङ्का त्वया सह सराक्षसा।।
त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः। आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतिः
न च पित्रा परित्यक्तो नामर्यादः कथंचन। न लुव्धो न च दुःशीलो न च क्षत्त्रियपांसनः।।
न च धर्मगुणैर्हीनः कौसल्यानन्दवर्धनः। न तीक्ष्णो न च भूतानां सर्वेषामहिते रतः।। ९
विश्वतं पितरं दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनम्। करिष्यामीति धर्मात्मा तात प्रव्रजितो वनम्।।
कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितुर्दशरथस्य च। हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्।।
न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रियः। अनृतं दुःशुतं चैव नैव त्वं वक्तुमर्हिसे।। १२
रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानिव।।

<sup>1.</sup> कृताथेनान्तरात्मना । अन्तःस्थधेर्येणेति । कारं कृत्वा लन्धनिर्वृतिना मनसा इत्यपि श्रवयं व्याख्यातम् । भगिनीविरूपणानुरूपं मेथिलीहरणं प्रती- व्याख्यातुम् ।

રપ

विदेहीं रिक्षितां स्वेन तेजसा । इच्छिस प्रसमं हर्तुं प्रभामिव विवस्ततः ॥ १४ विद्वित्तियमनाधृष्यं चापसङ्किन्धनं रणे । रामाप्तिं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमहिसि ॥ १५ धनुर्व्यादितदीप्तास्यं शराचिषममपणम् । चापपाशधरं वीरं शत्रुसैन्यप्रहारिणम् ॥ १६ राज्यं सुखं च संत्रज्य जीवितं चेष्टमात्मनः । नात्यासाद्यिनुं तात रामान्तकिमहाहिसि॥ १७ अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा । न त्वं समर्थस्तां हर्तु रामचापाश्रयां वने ॥ १८ तस्य सा नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी । प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुत्रता ॥ न सा धपियनुं शक्या मैथिल्योजस्विनः प्रिया । दीप्तस्येव हुताशस्य शिक्षा सीता सुमध्यमा किमुद्यमिमं व्यर्थं कृत्वा ते राक्षसाधिप । दृष्टश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तं तव जीवितम् ॥ २१ जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्वभम् । यदीच्छिस चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविष्रियम् स सर्वेः सचिवैः सार्वं विभीपणपुरोगमैः । मन्त्रयित्वा तु धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः ॥ दोपाणां च गुणानां च संप्रधार्य वलावलम् । आत्मनश्च वलं झात्वा राघवस्य च तत्त्वतः ॥ हिताहितं विनिश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमर्हिस ॥

अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसलराजसूनुना । इदं हि भूयः ऋणु वाक्यमुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचरेश्वर ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे अप्रियपथ्यवचनं नाम सप्तत्रिश: सर्गः

# अष्टात्रिंशः सर्गः

### रामास्त्रमहिमा

कदाचिद्देयहं वीर्यात्पर्यटन् पृथिवीमिमाम् । यलं नागसहस्रस्य धारयन् पर्वतोपमः ॥ १ नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः । भयं लोकस्य जनयन् किरीटी परिघायुधः ॥ २ व्यचरं दण्डकारण्ये ऋपिमांसानि भक्षयन् । विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा महित्रस्तो महामुनिः॥ स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिद्मव्रवीत् । असौ रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः ॥ ४ मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर् । इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ५ प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम् । वालो द्वादशवर्पोऽयमकृतास्त्रश्च राघवः ॥ ६ कामं तु मम यत्सेन्यं मया सह गमिष्यति । वलेन चतुरङ्गेण स्वयमेत्य निशाचरान् ॥ ७ विधष्यामि मुनिश्रेष्ट शत्रूंस्तव यथेप्सितम् । इत्येवमुक्तः स मुनी राजानं पुनरव्रवीत् ॥ ८

१. इदमर्थम् ख. नास्ति । अस्य स्थाने— । २. जन- पुना, दौरात्म्यात् त्यक्यसे राजन्रणे रामेण रावण-इति घः।

णः प्रमुखे चर ॥

३३ 🧳

रासान्नान्यद्वलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः । देवतानामपि भवान् समरेष्वभिपालफ्रणित ॥ 🦠 आसीत्तव कृतं कर्म त्रिलोके विदितं नृप । काममस्तु महत्सैन्यं तिष्टत्विह परंतप ॥ वालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निम्रहे । गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥११ एवमुक्त्वा तु स मुनिस्तमादाय नृपात्मजम् । जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम् ॥ तं तदा दण्डकारण्ये यज्ञमुद्दिश्य दीक्षितम् । वभूवोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन् धतुः ॥ अजातव्यञ्जनः श्रीमान् पद्मपत्रनिभेक्षणः । काकपक्षधरो धन्वी शिकी कनकमालया ॥ १४ शोभयन् दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा । अदृश्यत ततो रामो वालचन्द्र इवोदितः ॥ १५ ततोऽहं मेघसंकाशस्त प्रकाञ्चनकुण्डलः । वली दत्तवरो दर्पादाजगाम तदाशमम् ॥ तेन दृष्टः प्रविष्टोऽहं सहसैवोद्यतायुधः । मां तु दृष्ट्रा धनुः सञ्यमसंभ्रान्तश्चकार सः ॥ १७ अवजानन्नहं मोहाद्वालोऽयमिति राघवम् । विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधावं कृतत्वरः ॥ १८ तेन मुक्तस्ततो वाणः शितः शत्रुनिवर्हणः । तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥ नेच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः । रामस्य शरवेगेन निरस्तोऽहमचेतनः ॥ पातितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । प्राप्य संज्ञां चिरात्तात छङ्कां प्रतिगतः पुरीम् ॥ एवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्तु निपातिताः । अकृतास्रेण वालेन रामेणाक्षिप्टकर्मणा ॥ तन्मया वार्यमाणस्त्वं यदि रामेण वियहम् । करिष्यस्यापदं घोरां क्षिणं प्राप्य नशिष्यसि ॥ क्रीडारतिविधिज्ञानां समाजोत्सवदर्शिनाम् । रक्षसां चैव सन्तापमनर्थं चाहरिष्यसि ॥ २४ हर्म्यप्रासादसंवाधां नानारत्नविभूपिताम् । द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टां मैथिलीकृते ॥ २५ अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात् । परपापैर्विनश्यन्ति मत्स्या नागह्रदे यथा ॥ दिव्यचन्द्नदिग्धाङ्गान् दिव्याभरणभूपितान् । द्रक्ष्यस्यभिहतान् भूमौ तव दोषातु राक्षसान् हृतदारान् सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः । हतशेपानशरणान् द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान्।।२८ शरजालपरिक्षिप्तामग्निज्वालासमावृताम् । प्रदग्धभवनां लङ्कां द्रक्ष्यसि त्वं न संशयः ॥ परदाराभिमर्शातु नान्यत्पापतरं महत् । प्रमदानां सहस्राणि तव राजन् परित्रहः ॥ 30 भव स्वदारनिरतः स्वकुछं रक्ष राक्षस । मानमृद्धिं च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः ॥ कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गं तथैव च। यदीच्छासि चिरं भोक्तुं सा कृथा रामविष्रियम्

निवार्यमाणः सुहृदा मया भृशं प्रसह्य सीतां यदि धर्पयिष्यासि । गमिष्यसि क्षीणवलः सवान्धवो यमक्षयं रामशरात्तजीवितः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रामास्त्रमहिमा नाम अप्रात्रिशः सर्गः

## एकोनचत्वारिंशः सर्गः

#### साहय्यकानभ्युपगमः

एवमरिम तदा मुक्तः कथंचित्तेन संयुगे । इदानीमपि यद्वतं तच्छृणुष्व निरुत्तरम्।। γ राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्यामनिर्विण्णस्तथा कृतः । सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावनम्।। २ दीविजिह्यो महाकायस्तीक्ष्णदृष्ट्रो महावलः । व्यचरं दण्डकारण्यं मांसभक्षो महामृगः॥ 3 अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्यवृक्षेषु रावण । अत्यन्तघोरो व्यचरं तापसान् संप्रधर्पयन् ॥ 8 निहत्य दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः । रुधिराणि पित्रंस्तेषां तथा मांसानि भक्ष्यन् ॥५ ऋपिमांसाज्ञनः क़्रस्नासयन् वनगोचरान् । तथा रुधिरमत्तोऽहं विचरन् दण्डकावनम् ॥ ६ आसाद्यं तदा रामं तापसं धर्ममाशितम् । वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम् ॥ तापसं नियताहारं सर्वभूतिहतें रतम्। सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महावलम्।। तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन् । अभ्यधावं हि संक्रुद्धस्तीक्ष्णशृङ्को मृगाकृतिः ॥ ९ जिथांसुरकृतप्रज्ञस्तं प्रहारमनुस्मरन् । तेन सुक्तास्त्रयो वाणाः शिताः शत्रुनिवर्हणाः ॥ विकृष्य सुमहचापं सुपर्णानिलनिस्वनाः । ते वाणा वत्रसङ्काद्याः सुघोरा रक्तभोजनाः ॥११ आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः संनतपर्वणः । पराक्रमज्ञो रामस्य शठो वट्टभयः पुरा ॥ १२ समुत्कान्तस्ततो मुक्तस्तावुभी राक्षसी हतौ । शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित्प्राप्य जीवितम्।। इह प्रवाजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः । वृक्षे वृक्षे च परयामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम् ॥ गृहीतधनुपं रामं पाशहस्तमिवान्तकम् । अपि रामसहस्राणि भीतः पदयामि रावण ॥ रामभूतिमदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे । राममेव हि पदयामि रहिते राक्षसाधिप॥ १६ दृष्ट्रा स्वप्नगतं राममुद्भमामि विचेतनः । रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण ॥ १७ रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति में । अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम् ॥ १८ विं वा नमुचिं वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः । रणे रामेण युध्यस्व क्षमां वा कुरु राक्ष्स ॥ न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टुमिच्छसि । यहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्टिताः ॥ परेपामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः । सोऽहं तवापराधेन विनद्येयं निशाचर ॥ कुरु यत्ते क्षमं तत्त्वमहं त्वां नानुयामि ह । रामश्च हि महातेजा महासत्त्वो महावलः ॥२२ अपि राक्ष्यलोकस्य भवेदन्तकरोऽपि हिं। यदि शूर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतः खरः॥ अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्विष्टकर्मणा । अत्र त्रूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥ २४

<sup>.</sup> १. अस्यानन्तरम्—तैर्वाणेईण्डकारण्ये मुक्तै-राद्योविषोषमें: । इतं वितिमिरं सर्वं रामेणाक्विष्टकर्मणा ॥ —इति क. ।

२, शरः च. छ.।

३. समुद्भान्तस्ततो च. छ.।

४. न भवेदन्तको हिस; च. छ.

त्याः प्रमुख चर ॥ इदं वचो वन्धुहितार्थिना सया यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे । — योते ॥ सवान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे हतोऽद्य रामेण शरैरजिह्मगैः ॥ २५ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातसहित्कायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे साहाय्यकानभ्युपगमो नाम एकोनचत्वारिंदाः सर्गः

# चत्वारिंशः सर्गः मायामृगरूपपरिग्रहनिर्वन्धः

मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं निशाचरः । उक्तो न प्रतिजयाह मर्तुकाम¹ इवीपधम् ॥ तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्ष्साधिपः । अत्रवीत्परुपं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥ २ दुष्कुलैतद्युक्तार्थं मारीच मिय कथ्यते । वाक्यं निष्फलमत्यर्थमुप्तं वीजिमवोपरे ॥ 3 त्वद्वाक्यैर्न तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे । पापशीलस्य मूर्खस्य मानुपस्य विशेपतः ॥ ४ यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं सातरं पितरं तथा । स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः ॥ ५ अवदय तु मथा तस्य सयुगं खर्घातिनः । प्राण्णैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव संनिधौ ॥ ६ एवं मे निश्चिता बुद्धिहृदि मारीच वर्तते । न व्यावर्तियतुं शक्या सेन्द्रेरिप सुरासुरैः ॥ दोषं गुणं वा संपृष्टस्त्वमेवं वक्तुमहिसि । अपायं वाष्युपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ संपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । उद्यताञ्जलिना राज्ञो य इच्छेद्भृतिमात्मनः ॥ वाक्यमप्रतिकूळं तु मृदुपूर्वं हितं शुभम् । उपचारेण युक्तं च वक्तव्यो वसुधाधिपः ॥ सावमर्दं तु यद्वाक्यं मारीच हित्रमुच्यते । नाभिनन्दति तद्राजा मानाहीं मानवर्जितम् ॥ पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्यमितौजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥ १२ औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नताम् । धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥ तस्मात्सर्वोस्ववस्थासु मान्याः पूच्याश्च पार्थिवाः । त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं मोहमास्थितः अभ्यागतं मां दौरात्म्यात्परुपं वद्सीदृशम् । गुणदोपौ न पृच्छामि क्षमं वात्मनि राक्षस ॥ मयोक्तं तव चैतावत्संप्रत्यमितविक्रम । अस्मिस्तु त्वं महाकृत्ये साहाय्यं कर्तुर्महिसि ॥ शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम । सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः ॥ आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । प्रलोभियत्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहिसि ॥ १८ 🏖 🖔 त्वां तु मायामृगं दृष्ट्वा काळानं जातविस्मया । आनयैनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मैथिली ॥ अपक्रान्ते तु काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । हा सीते लक्ष्मणेलेवं रामवाक्यानुरूपकम् ॥८

<sup>1.</sup> मर्तुकामः मुमूर्पुः । प्रत्यासन्नमरण इत्यर्थः । १. क्षेमं गो. ।

50

तच्छ्र्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः । अनुगच्छित संभ्रान्तः सौमित्रिरिप सौहदात् ॥ अपक्रान्ते च काकुत्स्थे छक्ष्मणे च यथासुखम् । आहरिष्यासि वैदेहीं सहस्राक्षः शचीमिव ॥ एवं कृत्वा त्विदं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षस । राज्यस्यार्घं प्रदास्यामि मारीच तव सुन्नत ॥ २३ गेच्छ सौम्य शिवं मार्गं कार्यस्यास्य विद्युद्धये । अहं त्वानुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम् ॥ प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम् । लङ्कां प्रतिगमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया ॥ न चेत्करोपि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै। एतत्कार्यमवद्यं मे वलादपि करिष्यसि॥ २६ गे हि प्रतिकलस्थो न जात सुखमेधते ॥

> आसाच तं जीवितसंशयस्ते मृत्युर्ध्वो ह्यद्य मया विरुध्य । एतद्यथावत्प्रतिगृद्य बुद्धचा यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम् ॥ ं इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्निकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे मायामृगरूपपरिग्रहनिर्वन्धो नाम चत्वारिद्याः सर्गः

### एकचत्वारिंगः सर्गः रावणनिन्दा

आज्ञप्तो रावणेनेत्थं प्रतिकृतं च ¹राजवत्'। अन्नवीत्परुपं वाक्यं निःशङ्कां राक्षसाधिपम् ॥ केन ुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा । सपुत्रस्य सराष्ट्रस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत् । केनेद्मुपदिष्टं ते मृत्युद्वारमुपायतः ॥ शत्रवस्तव सुव्यक्तं हीनवीर्या निशाचराः । इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तसुपरुद्धं वलीयसा ॥ केनेद्मुपदिष्टं ते क्षुद्रेणाहितवादिना । यस्वामिच्छति नइयन्तं स्वकृतेन निज्ञाचर ॥ वध्याः खेळु न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वामुत्पथमारूढं न निगृह्णन्ति सर्वशः ॥ ६ अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । नियाद्यः सर्वथा सद्धिर्न नियाद्यो निगृह्यसे ॥ ं धर्ममर्थं च कामं च यश्च जयतां वर । स्वामित्रसादात्सचिवाः प्राप्तवन्ति निशाचर ॥ विपर्यये तु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावण । व्यसनं स्वामिवैगुण्यात्प्राप्नुवन्तीतरे जनाः ॥ राजमूलो हि धर्मश्च जयश्च जयतां वर । तस्मात्सर्वास्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपा: ॥ १० राज्यं पालियतुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर । न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥ ११ ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भज्यन्ते सह तेन वै । विपमेषु रथाः शिघा मन्दसारथयो यथा ॥

\_\_\_\_1. राजवत् राजयोग्यम् ६ १. अस्य स्थाने — आग्नप्तोऽराजवद्वानयं प्रति-कूलं निशाचर:--- इति च.

वहवः साधवो छोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः । परेपामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥ १३ स्वामिना प्रतिकूछेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण । रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा ॥१४ अवद्यं विनिहाष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येपां त्वं कर्कशो राजा दुर्वुद्धिराजितेन्द्रियः ॥ ताददं काकताछीयं घोरमासादितं सया । अत्रैव शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनिहाष्यिसे ॥१६ मां निहत्य तु रामोऽसावचिरात्त्वां विधिष्यति । अनेन कृतकृत्योऽस्मि स्रिये यद्रिणा हतः ॥ दर्शनादेव रामस्य हतं मामवधारय । आत्मानं च हतं विद्धि हत्वा सीतां सवान्धवम् ॥ १८ आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सिहतो मया । नैव त्वमि नाहं च नैव छङ्का न राक्षसाः ॥१९

निवार्थमाणस्तु मया हितैपिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । परेतकरुपा हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्त सुहद्भिरीरितम् ॥ २० इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहासिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रावणनिन्दा नाम एकचत्वारिंशः सर्गः

# द्विचत्वारिंशः सर्गः स्वर्णमृगप्रेक्षणम्

एवमुक्त्वा तु वचनं मारीचो रावणं ततः । गच्छावेत्यव्रवीदीनो भयाद्रात्रिंचरप्रभोः ॥ 8 दृष्टः सोऽहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा । मद्वधोद्यतशस्त्रेण विनष्टं जीवितं च मे ॥ २ न हि रामं पराक्रम्य जीवन् प्रतिनिवर्तते । वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते ॥ 3 किं नु शक्यं मया कर्तुमेवं त्विय दुरात्मिन । एप गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेऽस्तु निशाचर 11 प्रहृष्टस्त्वभवत्तेन वचनेन स रावणः । परिष्वज्य सुसंक्षिष्टमिदं वचनमववीत् ॥ ų एतच्छोण्डीर्ययुक्तं ते सच्छन्दादिव भाषितम् । इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो निशाचरः 11 आरुह्यतामयं शीव्रं खगो रत्नविभूषितः । मया सह तथा युक्तः पिशाचवदनैः खरैः ॥ Q प्रलोभियत्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहिसि । तां शून्ये प्रसमं सीतामानियण्यामि मैथिलीम् ॥ ८ ततो रावणमारीचौ विमानमिव तं रथम्। आरुह्य ययतुः शीवं तस्मादाश्रममण्डलात्।। तथैव तत्र पर्यन्तौ पत्तनानि वनानि च। गिरींश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च।। समेत्य दण्डकारण्यं राववस्याश्रमं ततः । दद्शे सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः ॥ अवतीर्य रथात्तस्मात्ततः काञ्चनभूषणात् । हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमत्रवीत् ॥ १२ एतद्रामाश्रमपदं दृश्यते कदलीवृतम् । क्रियतां तत्सखे शीघं यदर्थं वयमागताः ॥ १३

१. मच्छन्दवशवर्तिनः पुना.।

३. अस्यानन्तरम्-—ततस्तथेत्युवाचैनं रावणं 🗟

२. रथ: च. छ.।

ताटकासुतः—इति पुनाः ।

स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा । मृगो भूत्वाश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ॥ १४ स तु रूपं समास्थाय महद्द्रुतद्र्रानम् । मणिप्रवरशृङ्गात्रः सितासितमुखाकृतिः ॥ १५ रक्तपद्मोत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः । किंचिदभ्युत्रतत्रीव इन्द्रनीलद्लाधरः ॥ १६ कुन्देन्दुव ज्रसंकाशमुद्रं चास्य भास्वरम् । मधूकिनभपार्श्वश्च पद्मिक खल्कसंनिभः॥ १७ वैडूर्यसंकाशखुरस्तनुजङ्घः सुसंहतः। इन्द्रायुधसवर्णेन पुच्छेनोर्ध्वं विराजता॥ 26 मनोहरः स्निग्यवर्णी रत्नैर्नानाविधेर्युतः । क्ष्णेन राक्ष्सो जातो मृगः परमशोभनः ॥ 29 वनं प्रव्वलयन् रम्यं रामाश्रमपदं च तत् । मनोहरं दर्शनीयं रूपं कृत्वा स राक्षसः ॥ २० ्त्रलोभनार्थं वैदेह्या नानाधातुविचित्रितम् । विचरन् गच्छते तस्माच्छाद्वलानि समन्ततः ॥ २१ क्ष्यैर्विन्दुशतैश्चित्रो भूत्वा स प्रियदर्शनः । विटपीनां किसल्यान् भङ्क्त्वादन् विचचार ह।। कद्लीगृहकं गत्वा कर्णिकारानितस्ततः । समाश्रयन् मन्द्गतिं सीतासंद्र्शनं तथा ॥ २३ राजीवचित्रपृष्ठः स विरराज महामृगः । रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम् ॥ २४ पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः । गत्वा मुहूर्तं त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते ॥ २५ विक्री ढंख्र कचिन्द्रमौ पुनरेव निपीद्ति । आश्रमद्वारमागम्य मृगयूथानि गच्छति ॥ २६ मृगयूथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते । सीतादर्शनमाकाङ्क्षन् राक्षसो मृगतां गतः ॥ परिश्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन् । समुद्रीक्ष्य च तं सर्वे मृगा ह्यन्ये वनेचराः ॥ उपागम्य समाबाय विद्रवन्ति दिशो दश । राक्षसः सोऽपि तान् वन्यान् मृगान् मृगवधे रतः प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्ष्यति संस्पृशन् । तस्मिनेव ततः काले वैदेही शुभलोचना ॥ ३० कुसुमापचयव्यया पादपानभ्यवर्तत । कर्णिकारानशोकांश्च चूतांश्च मदिरेक्षणा ॥ 38 कुसुमान्यविनवन्ती चचार रुचिरानना । अनर्हारण्यवासस्य सा तं रत्नमयं मृगम् ॥ मुक्तामणिविचित्राङ्गं दद्शे परमाङ्गना । सा तं रुचिरदन्तोष्ठं रूप्यधातुतनूरुहम् ॥ ३३ विस्मयोत्फुहनयना सस्नेहं समुदैक्षत । स च तां रामदियतां पर्यन् मायामयो मृगः ॥ ३४ विचचार पुनश्चित्रं दीपयन्निव तद्वनम् । अदृष्टपूर्वं तं दृष्ट्वा नानारत्नमयं मृगम् ॥ विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे स्वर्णमृगप्रेक्षणं नाम द्विचत्वारिंश: सर्गः

१, इदं पद्मम् क. नारित ।

२. रुचिरदन्तोष्ठी च. छ. ।

## त्रिचत्वारिंशः सर्गः

# **लक्ष्मणराङ्काप्रतिसमाधानम्**

सा तं संप्रेक्ष्य सुश्रोणी कुसुमान्यवचिन्वती । हैमराजतवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्यासुपशोभितम्।। १ प्रहृष्टा चानवद्याङ्गी मृष्टहाटकवर्णिनी । भर्तारमभिचक्रन्द लक्ष्मणं चापि सायुधम् ।। २ तयाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ। वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददृशतुर्मृगम् ॥ ३ शङ्कमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो राममत्रवीत् । तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्॥४ चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने । अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥ ५ अस्य मायाविदो मायामृगरूपमिदं कृतम् । भानुमत्पुरुपव्यात्र गन्धर्वपुरसंनिभम् ॥ मृगो ह्येवंविधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव । जगत्यां जगतीनाथ मायैषा हि न संज्ञयः ॥ एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रतिवार्य शुचिस्मिता । उवाच सीता संहष्टा छद्मना हतचेतना ॥ आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः। आनयैनं महावाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति॥ ९ इहाश्रमपदेऽस्माकं वहवः पुण्यदर्शनाः । मृगाश्चरन्ति सहिताः सृमराश्चमरास्त्था ॥ ऋक्षाः पृषतसङ्घाश्च वानराः किन्नरास्तथा । विचरन्ति महावाहो रूपश्रेष्ठा मनोहराः ॥ न चास्य सहशो राजन् दृष्टपूर्वो मृगः पुरा। तेजसा क्षमया दीप्या यथायं मृगसत्तमः॥ नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नविन्दुसमाचितः । द्योतयन् वनमन्ययं शोभते शशिसंनिभः ॥ १३ अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसम्पच शोभना । मृगोऽद्भुतो विचित्राङ्गो हृद्यं हरतीव मे ॥ यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव । आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनियण्यति ॥ समाप्तवनवासानां राज्यस्थनां च नः पुनः। अन्तःपुरविभूषार्थो मृग एप भविष्यति ॥ १६ भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो । मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति ॥ १७ जीवन यदि तेऽभ्येति यहणं मृगसत्तमः । अजिनं नरशार्दूल रुचिरं मे भविष्यति ॥ निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनद्मयत्वचि । शष्पब्रस्यां विनीतायामिच्छाम्यह्मुपासितुम् ॥ कासवृत्तमिदं रौद्रं स्त्रीणामसदृशं मतम् । वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम।।२० तेन काञ्चनरोम्णा तु मणिप्रवरशृङ्गिणा । तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा ॥ एवं सीतावचः श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगमद्भुतम् । वभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम् ॥ २२

प्रेरणरूपस्वेच्छान्यापार इति तु न्याख्यातारः। असदृशम् अननुरूपम् अयुक्तमित्यर्थः।

<sup>1.</sup> यदि प्रहणमभ्येति, तदा आश्चर्यभूतिमदं कर्म, भवति त्विय विस्मयं मे जनियष्यतीत्यर्थः । व्याख्यात्तिभत्तु—जीवतो प्रहणमाश्चर्यभूतं भवति, अतो विस्मयं जनियण्यतीति, यदि जीवन् गृह्यते तदा एष मृगः आश्चर्यभूतं विस्मयावहसत्त्वं भवतीति च विवृतम् ।

कामवृत्तिमिति दुर्नियहेच्छत्वामित्यर्थः । भर्तृः

१. अस्यानन्तरम्—आह्याह्य च पुनस्तं मृगं साधु वीक्षते । आगच्छागच्छ शीष्ठं वे आर्यपुत्र , सहानुज ॥—-इति पुना ।

लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः। उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मण वचः॥ पस्य लक्ष्मण वैदेहाः स्पृहां मृगगतामिमाम् । रूपश्रेष्ठतया होप मृगोऽद्य न भविष्यति ॥ २४ न वने नन्दनोद्देशे न चैत्ररथसंश्रये । क़तः प्रथिव्यां सीमित्रे योऽस्य कश्चित्समी मृगः ॥२५ प्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः । शोभन्ते मृगमाशित्य चित्राः कनकविन्दुभिः ॥ २६ पदयास्य जृम्भमाणस्य दीप्तामग्निशिष्टोपमाम् । जिह्नां सुखान्निःसरन्तीं मेघादिव शतहदाम् ॥ मसारगहर्कमुखः शङ्घमुक्तानिभोदरः । कस्य नामाभिरूपोऽसौ न मनो छोभयेन्मृगः ॥ 26 कस्य रूपिमदं दृष्ट्वा जाम्बूनद्मयप्रभम्। नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत्रं॥ २९ मांसहेतोरिप<sup>1</sup> मृगान् विहारार्थं च धन्विनः । व्रन्ति लक्ष्मण राजानो मृगयायां महावने ॥३० धनानि<sup>2</sup> व्यवसायेन विचीयन्ते महावने । धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नस्रवर्णिनः ॥ 38 तत्सारमखिलं नृणां धनं निचयवर्धनम् । मनसा चिन्तितं सर्वं यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥ ३२ अर्थी येनार्थकृत्येन संव्रजत्यविचारयन् । तमर्थमर्थशास्त्रज्ञाः प्राहुरर्थ्याश्च लक्ष्मण ॥ 33 एतस्य मृगरत्नस्य परार्ध्ये क्राब्धनत्वचि । उपवेक्ष्यति वेदेही मया सह समध्यमा ॥ 38 न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी । भवेदेतस्य सहशी स्पर्शनेनेति मे मतिः ॥ ३५ एप चैव मृगः श्रीमान यश्च दिव्यो नभश्चरः । जभावेतौ मृगो दिव्यौ तारामृगमहीमृगौ ॥ यदि वायं तथा यन्मां भवेद्वद्सि लक्ष्मण । मायैपा राक्ष्सस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया।। एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना । वने विचरता पूर्वं हिंसिता मुनिपुंगवाः ॥ ३८ उत्थाय वहवो येन मृगयायां जनाधिपाः। निहताः परमेष्वासास्तस्माद्वध्यस्त्वयं मृगः॥ पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः । उद्रस्थो द्विजान् हन्ति स्वगर्भोऽश्वतरीमिव ॥

<sup>1.</sup> मांसहेतारित । मांसनिमित्तं विनोद-निमित्तं वा यद्राजानो मृगान् व्रन्ति एपा मृगयेति लोकरय व्यवहारमात्रम् । तत्त्वतो न सा परमार्थमृगया । किं तर्हि ? ईवृद्दास्य मृगस्य सन्पादनमेवेति भावः ।

<sup>2.</sup> धनानीति । वहुनीयमेन मुक्ताफलादीनि विविधानि धनानि तथा मणिरलमुवर्णयुता मेरिका-दयो धातवश्च महावने राजभिरन्विष्यन्ते । एवं व्यवसाय-लब्धं सारभूतमप्याखिलं धनं नराणां नरपतीनां वा केवलं कोशप्रप्रणायव कल्पते । मुख्यरतु अर्थातमा द्वितीयः पुरुपार्थो नायं भवतीति तात्पर्यम् । न चैतत् स्वोत्प्रेक्षामात्रेणोच्यते । यत आर्षं दर्शनमिष एवंविधमेव दत्याह—मनसेति ॥ सर्वं धनानीत्यादिना यन्मयोक्तं तदखिलम् , शक्तस्य नीतिशास्त्रप्रणेतुः यथा मनसा

चिन्तितम्, तथेवेत्यर्थसिद्धम् । तदीयविचारपूर्वकिनिर्णयानुरोध्येवेत्यर्थः । अत्र यथा शुक्रस्येति उपमा रत्यभिप्रायेण
प्रवृत्ता यहवो व्याख्याविकल्पाः तिलकभूपणादिषु
प्रदिश्तितास्तत एवावगन्तव्याः । स्यादेतत् । धनानां
धातृनां च निचयो यदि मुख्यो द्वितीयः पुरुपार्थो
न भवति कस्तर्षि मुख्य इति तदाह—अर्थाति ।
यस्य वस्तुने। लाभाय पुरुपोऽविचारयन् तत्सोभाग्यानुध्यानापहृतहृदयः क्षणादेव प्रवर्तते स एवार्थ इति अर्थासमो द्वितीयस्य पुरुपार्थस्य लक्षणम् । एतदेव अर्थनिक्तपणप्रधाना अर्थशास्त्रज्ञाः, अर्थसंपादनचतुरा अर्थ्याश्च
अभिप्रयन्तीत्यर्थः ।

१. अस्यानन्तरम्—िकं पुनमैंथिली सीता वाला नारी न विस्मयेत्— इति च. छ.।

स कदाचिचिराहोभादाससाद महामुनिम् । अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य वभूव ह ॥ समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्ष्य तम् । उत्स्मियत्वा तु भगवान् वातापिमिद्मव्रवीत्॥ त्वयाविगण्य वातापे परिभूताः स्वतेजसा । जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्तस्मादिस जरां गतः ॥ तदेतन्न भवेद्रक्षो वातापिरिव लक्ष्मण । मद्विधं योऽतिमन्यत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम् ॥ भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव मां गतः । इह त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम् ॥ अस्यामायक्तमस्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दन । अहमेनं विधन्यामि प्रहीन्याम्यपि वा मृगम् ॥ यावद्गच्छामि सौमित्रे मृगमानियतुं द्रुतम् । पद्मय लक्ष्मण वेदेहीं मृगत्विच गतस्पृहाम् ॥ त्वचा प्रधानया होष मृगोऽद्य न भविष्यति । अप्रमन्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ यावत्पृषतमेकेन सायकेन निहन्न्यहम् । हत्वेतचर्म चादाय शीघमेष्यामि लक्ष्मण॥ ४९

प्रदक्षिणेनातिवलेन पाक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च त्रक्ष्मण ।
भवाप्रमत्तः परिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः ॥ ५०
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्निकायां संहितायाम्
अरण्यकाण्डे लक्ष्मणशङ्काप्रतिसमाधानं नाम त्रिचत्वारिश सर्गः

### चतुश्रत्वारिंशः सर्गः मारीचवञ्चना

तथा तु तं समादिइय भ्रातरं रघुनन्दनः । ववन्धासिं महातेजा जाम्वूनद्मयत्सरुम् ॥ ? ततस्त्र्यवनतं चापमादायात्मविभूषणम् । आवध्य च कलापौ द्वौ जगामोद्यविक्रमः ॥ २ तं वक्रयानां राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै । वभूवान्तर्हितस्त्रासात्पुनः संदर्शनेऽभवत् ॥ 3 बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्राव यतो मृगः । तं स्म पर्चित रूपेण द्योतसानिमवाप्रतः ॥ 8 अवेक्यावेक्य धावन्तं धनुष्पाणि महावने । अतिवृत्तमिषोः पाता होभयानं कदाचन ॥ 4 शङ्कितं तु समुद्धान्तमुत्पतन्तमिवान्वरे । दृश्यमानमदृश्यं च वनोदेशेपु केषुचित् ॥ ξ छिन्नाभ्रैरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम् । सुहूर्तादेव दहशे सुहुर्दूरात्प्रकाशते ॥ ৩ द्रीनाद्रीनादेवं सोऽपाकर्षत राघवम् । सुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः ॥ असीत्कृद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः। अथावतस्थे संभ्रान्तरछायामाश्रिस शाद्वले॥ 9 / स तमुन्माद्यामास मृगरूपो निशाचरः । मृगैः परिवृतो वन्यैरदूरात्प्रत्यदृश्यत ॥ 80 यहीतुकामं दृष्ट्वैनं पुनरेवाभ्यधावत । तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तर्हितोऽभवत् ॥ 225

१. वन्यराजः पुना.।

पुनरेव ततो दूरादृक्षपण्डाद्विनिःसृतम् । दृष्ट्वा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥ १२ ेभूयस्तु शरमुद्धत्य कुपितस्तत्र राघवः । सूर्यरिक्मप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनः ॥ १३ संधाय सुद्रढे चापे विकृष्य वलवद्वली । तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगम् ॥ १४ मुमोच ज्विलतं दीप्तमस्तं ब्रह्मविनिर्मितम् । स भृशं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः ॥ १५ मारीचस्यैव हृद्यं विभेदाशनिसंनिभः । तालमात्रमथोत्प्लुस न्यपतत्स शरातुरः॥ १६ विनदन् भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः । म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुम् ॥ स्मृत्वा तद्वचनं रक्षोे दध्यो केन तु त्रक्ष्मणम् । इह प्रस्थापयेत्सीता शून्ये तां रावणो हरेत् ॥ स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वरम् । सदृशं राघवस्यैव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१९ तेन मर्मणि निर्विद्धः शरेणानुपमेन च । मृगरूपं तु तत्त्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः ॥ चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवितं त्यजन् । ततो विचत्रकेयूरः सर्वाभरणभूपितः ॥ हेममाली महादंष्ट्रो राक्षसोऽभूच्छराहतः । तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं घोरदर्शनम् ॥ रामो रुधिरसिक्ताङ्गं वेष्टमानं महीतले । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन् ॥ मारीचस्यैव मायेपा पूर्वीक्तं लक्ष्मणेन तु । तत्तथा ह्यभवचाद्य मारीचोऽयं मया हतः ॥ हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाकुर्य च महास्वनम्। ममार राक्ष्सः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् ॥ लक्ष्मणश्च महात्राहुः कामवस्थां गमिष्यति । इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥ २६ तत्र रामं भयं तीत्रमाविवेश विपादलम् । राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वरम् ॥ २७ निहत्य पूपतं चान्यं मांसमादाय राघवः । त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखस्तदा ॥ 26

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे मारीचवञ्चना नाम चतुश्रत्वारिंदाः सर्गः

### पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

#### सीतापारुष्यम्

आर्तस्वरं तु तं भर्तुर्विज्ञाय सदृशं वने । उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम् ॥ 8 न हि मे हृद्यं स्थाने जीवितं वावतिष्ठते । क्रोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम् ॥ २ आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमईसि । तं क्षिप्रमिधाव त्वं भ्रातरं शरणैपिणम् ॥ ર ्रक्षसां वशमापत्रं सिंहानामिव गोवृपम् । न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम् ॥ तमुवाच तत्रस्तत्र कुपिता जनकात्मजा । सौिमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् ॥ ų

श्रीरं जहावित्यादि रक्ष इत्यन्तं क. ख. नास्ति। सदृशं

म.।

े यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपत्स्यसे । इच्छसि त्वं विनइयन्तं रामं छक्ष्मण मत्क्रते ॥ ६ 环 लोभान्मम कृते नूनं नानुगच्छिस राघवम् । व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातिर नास्ति ते 🕆 ७ 🖟 तेन तिष्ठसि विस्रव्धस्तमपदयन् महाद्युतिम् । किं हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह सया भवेत् ॥ कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमागतः । इति ब्रुवाणां वैदेहीं बाष्पशोकपरिष्छुताम् ॥ अत्रवीहक्ष्मणस्रस्तां सीतां मृगवधूमिव । पन्नगासुरगन्धर्वदेवमानुपराक्ष्सैः ॥ १० अशक्यस्तव वैदेहि भर्ता जेतुं न संशयः । देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतित्रेषु ॥ 88 राक्षसेषु पिशाचेषु किंनरेषु मृगेषु च । दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने ॥ १२ .. यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम् । अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमईसि॥ न त्वासिसम् वने हातुमुत्सहे राघवं विना । अनिवार्यं वलं तस्य वलैर्वलवतामपि ॥ त्रिभिर्छोकैः समुद्युक्तैः सेश्वरैरिप सामरैः । हृद्यं निर्वृतं तेऽस्तु संतापस्यज्यतामयम् ॥ आगिमप्यति ते भर्ता शीघं हत्वा मृगोत्तमम् । न च तस्य स्वरो व्यक्तं मायया केनचित्कृतः ॥१६ गन्धर्वनगरप्रख्या माया सा तस्य रक्षसः। न्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मयि महात्मना ॥ १७ रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । कृतवैराश्च कल्याणि वयमेतैर्निशाचरैः ॥ खरस्य निधनादेव जनस्थानवधं प्रति। राक्ष्सा विविधा वाचो विसृजन्ति महावने ॥१९ हिंसाविहारा वैदेहि न चिन्तयितुमईसि । छक्ष्मणेनैवमुक्ता सा कुद्धा संरक्तलोचना ॥ 🗸 अन्नवीत्परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम् । अनार्याकरुणारम्भ<sup>े</sup> नृशंस कुलपांसन ॥२१ √ अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत् । रामस्य व्यसनं हृष्टा तेनैतानि प्रभाषसे ।। नैतचित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत् । त्विद्धिषेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु ॥ २३ 🗸 सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । सम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥२४ · तन्न सिध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा । कथर्मिन्दीवरदयामं पद्मपत्रनिभेक्षणम् ॥ ं उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनम् । समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्ये न संशयः ॥ रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भूतले। इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् ॥ २७ अब्रवीह्यक्मणः सीतां प्राञ्जलिविंजितोन्द्रियः (उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवती मम ॥ वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु मैथिलि । स्वभावस्त्वेष नारीणामेवं लोकेषु दृश्यते ॥ २९ विमुक्तधर्माश्चपलास्तीक्षणा भेदकराः स्त्रियः। न सहे ही हशं वाक्यं वैदेहि जनकात्मजे ॥ ३० श्रोत्रयोरुभयोर्मेऽच तप्तनाराचसंनिभम्। उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिभूता वनचेराः॥ ३१ न्यायवादी यथान्यायमुक्तोऽहं परुषं त्वया । धिक्त्वामद्य प्रणद्य त्वं यन्मामेवं विशङ्कसे ॥३२ स्त्रीत्वा द् दुष्टस्वभावेन <sup>3</sup> गुरुवाक्ये व्यवस्थितम् । गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ।।

१. -दानवराक्षसैः पुना.।

स्रीत्वं दुष्टं स्वभावेन च, छ.।

२. अनार्य करुणारम्भ पुना. ।

रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समण वनदेवताः। निभित्तानि हि घोराणि यानि प्राहुर्भवन्ति मे ॥
अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः । लक्ष्मणेनैवसुक्ता सा रुदन्ती जनकात्मज्ञा॥ ३५
प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीत्रं वाष्पपरिष्ठुता। गोदावरीं प्रवेद्ध्यामि विना रामेण लक्ष्मण॥ ३६
आवन्धिष्येऽथ वा सक्ष्ये विषमे देहमात्मनः। पिवाम्यहं विषं तीक्ष्णं प्रवेद्ध्यामि हुताशनम्॥
न त्वहं राघवादन्यं पदापि पुरुषं स्पृशे। इति लक्ष्मणमाकृश्य सीता दुःखसमन्विता॥३८
पाणिभ्यां रुदती दुःखादुद्रं प्रजघान ह॥

तामार्तरूपां विमना रुद्न्तीं सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम्।
आश्वासयामास न चैव भर्तुस्तं भ्रातरं किंचिद्धवाच सीता।। ३९
ततस्तु सीतामिभवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किंचिद्भिप्रणम्य च।
अन्वीक्षमाणो वहुद्यश्च मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्।। ४०
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्तिकायां संहितायाम्
अरण्यकाण्डे सीतापारुष्यं नाम पद्मचत्वारिद्याः सर्गः

# पट्चत्वारिंशः सर्गः

### रावणभिक्षुसत्कारः

तथा परुपमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः। स विकाङ्क्ष्न् भृशं रामं प्रतस्थे न चिरादिव ॥ १ तदासाच दशप्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः। अभिचकाम वैदेहीं परित्राजकरूपपृत् ॥ २ ऋक्ष्णकापायसंवीतः शिखी छत्त्री उपानही । वामे चांसेऽवसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डल् ॥३ परित्राजकरूपेण वैदेहीमन्वपद्यत । तामाससादातिवलो भ्रात्तभ्यां रहितां वने ॥ ४ रहितां चन्द्रसूर्याभ्यां सन्ध्यामिव महत्तमः। तामपश्यक्ततो वालां रामपत्नीं यशस्विनीम् ॥ ५ रोहिणीं शिशाना हीनां प्रह्वद्भशदारणः। तसुप्रतेजःकर्माणं जनस्थानरुहा हुमाः॥ ६ समीक्ष्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः। शीवस्रोताश्च तं दृष्ट्वा वीश्चन्तं रक्तलोचनम्॥ ७ स्तिमितं गन्तुमारेमे भयाद्गोदावरी नदी । रामस्य त्वन्तरं प्रेप्सुद्शयीवस्तदन्तरे ॥ ८ उपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। अभव्यो भव्यरूपेण मर्तारमनुशोचतीम् ॥ ९ अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः। स पापो भव्यरूपेण तृणैः कृप इवावृतः॥ १० अतिप्रस्थस्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीम् । शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिमाननाम् ॥ ११

१. अस्यानन्तरम्—न वेत्येतन्न जानामि २. अस्यानन्तरम्—ितिष्टन् संप्रेक्ष्य च तदा वेदेहि जनकात्मजे—इति ख. ग. घ. च. छ.। पत्नी रामस्य रावणः—इति पुना.।

असीनां पर्णशालायां वाष्पशोकाभिपीडिताम्। स तां पद्मपलाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीम् ॥१२ अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः । स मन्मथशराविष्टो ब्रह्मघोषमुदीरयन्।। अन्नवीत्प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्ष्साधिपः । तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियम् ॥ १४ विभ्राजमानां वपुषा रावणः प्रशशंस ह । का त्वं काछ्यनवर्णाभे पीतकौशेयवासिनि ॥ १५ कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव हि बिभ्रती। हीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी । समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डरा दशनास्तव ॥१७ विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके । विशालं जघनं पीनमूरू करिकरोपमौ ॥ १८ एताबुपचितौ वृत्तौ संहतौ संप्रविलगतौ । पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धौ तालफलोपमौ ॥ १९ मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ । चारुस्मितं चारुद्ति चारुनेत्रे विलासिनि ॥ २० मनो हरसि मे कान्ते नदी कूलमिवान्भसा। करान्तमितमध्यासि सुकेशी संहतस्तनी॥ २१ नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी । नैवंरूपा<sup>1</sup> मया नारी दृष्टपूर्वी महीतले ॥२२ रूपमध्यं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्च ते । इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्मादयन्ति मे ॥ २३ सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहाहीसि । राक्षसानामयं वासी घोराणां कामरूपिणाम ॥ २४ प्रासादात्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च । संपन्नानि सुगर्नधीनि युक्तान्याचरितुं त्वया॥२५ वरं माल्यं वरं भोज्यं वरं वस्त्रं च शोभने । भर्तारं च वरं मन्ये त्वद्युक्तमसितेक्षणे ॥ २६ का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे ॥ २७ नेहागच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किंनराः । राक्षसानामयं वासः कथं नु त्विमहागता ॥ इह शाखामृगाः सिंहा द्वीपिन्याव्रमृगास्तथा । ऋक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न विभ्यसि मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम् । कथमेका महारण्ये न विभेषि वरानने ॥ ३० कासि कस्य कुतश्च त्वं किंनिमित्तं च दण्डकान्। एका चरिस कल्याणि घोरान् राक्षससेवितान् इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन दुरात्मना । द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतम् ॥ ३२ सर्वेरितिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली । उपनीयासनं पूर्वं पाद्येनाभिनिमन्त्र्य च ॥ 33 अत्रवीत्सिद्धमिस्येव तदा तं सौम्यद्र्शनम् ॥

द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम् । अशक्यमुद्देष्टुमुपायदर्शनान् न्यमन्त्रयद्ग्राह्मणवत्तदाङ्गना ॥

३४

<sup>1.</sup> नैवंरूपेति नज्घटित एव सर्वत्र कोशेषु | मतः 'एवं रूपं यस्याः सा नारी पाठः । तत्र एकस्य नञः अधिनयमेवं परिहतं 'एवंरूपा देवी देवस्त्री देवलोके न भूषणव्याख्याने दृष्टा । एवसुत्तरत्रापि योज्यम् । ,नारी मनुष्यस्त्री' इति । नन्रहित एव तु पाठो रामायणाशिरोमण्यभि-

देन्यादिर्भया दृष्टपूर्वा न' इति तत्र दर्शनात्।

दुष्टचेताः च. छ. ।

अपायदर्शनम् च.

सप्तचत्वारिंशः सर्गः

34

३६

३७

इयं वृसी ब्राह्मण काममास्यतामिदं च पाद्यं प्रतिगृह्मतामिति । इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वदर्थमञ्यप्रमिहोपभुज्यताम् ॥ निमन्ज्यमाणः प्रतिपूर्णभापिणीं नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीम् । प्रसह्म तस्या हरणे धृतं मनः समाप्यत्स्वात्मवधाया रावणः ॥ ततः सुवेपं मृगयागतं पतिं प्रतिक्षमाणा सहलक्ष्मणं तदा । विवीक्षमाणां हरितं दद्शं तन्महद्धनं नैव तु रामलक्ष्मणौ ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रावणभिक्षसत्कारो नाम पट्चत्वारिंशः सर्गः

# सप्तचत्वारिंशः सर्गः

रावणाधिक्षेपः

रावणेन तु वेदेही तथा पृष्टा जिहीर्पता। परित्राजकिल्ङ्गेन शशंसात्मानमङ्गना। १ त्राह्मणश्चातिथिश्चायमनुक्तो हि शपेत माम्। इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीता वचनमत्रीत्।। २ दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः। सीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया।। उपित्वा² द्वादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने। मुझानामानुपान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी।। ततस्त्रयोदशे वर्षे राजामन्त्रयत प्रभुः। अभिषेचियतुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः॥ ५ तिस्मिन् संश्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने। कैकेयी नाम भर्तारमार्यो सा याचते वरम्॥ ६ प्रतिगृह्य तु कैकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे। मम प्रव्राजनं भर्तुभरतस्याभिषेचनम्॥ ७ द्वावयाचत भर्तारं सत्यसन्धं नृपोत्तमम्। नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न च पास्ये कथंचन॥८ एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। इति ब्रुवाणां कैकेयी श्वशुरो मे स मानदः॥९ अयाचतार्थेरन्वर्थेन च याच्वां चकार सा। मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चविशकः॥ १० अथावतार्थेरन्वर्थेन च याच्वां चकार सा। मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चविशकः॥ १० अथादश हि वर्षाणि मम जन्मिन गण्यते। रामेति प्रथितो लोके गुणवान् सत्यवाञ्शुचिः॥ विशालाक्षो महावाहुः सर्वभूतिहते रतः। कामार्तस्तु महातेजाः पिता दशरथः स्वयम्॥ कैकेयाः प्रियकामार्थं तं रामं नाभ्यपेचयत्। अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्॥

'समर्पयामास वधाय'—इति तिल्कादृतः

पाठः । तत्रैवं योजना — वधाय आत्मवधाय, रावणः, समर्पयामास — इति । प्रकृते वधायेत्यार्पं शब्दमनुधावत्य-यमर्थः — यत्सीताहरणं रक्षसाम् आत्मनश्च नाशाय भविष्यतीति ।

उपित्वेति । इदं वानयमपरिसमाप्तमिति,
 एवं गोविन्दराजेन व्याख्यातम्—उपित्वा उपितवत्यिसः;
 व्यत्ययेन क्ताप्रत्ययः—इति ।
 १. निरक्षिमाणा ति.।

कैकेयी मम भर्तारमित्युवाच धृतं वचः । तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं ऋणु राघव ॥ भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकम् । त्वया हि खल्ज वस्तव्यं नव वर्षाणि पञ्च च ॥ १५ 🕆 वने प्रव्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात् । तथेत्युक्त्वा च तां रामः कैकेयीमकुतोभयः॥१६ चकार तद्वचस्तस्या मम भर्ता दढत्रतः । दद्यात्र प्रतिगृह्णीयात्सत्यं त्रूयात्र चानृतम् ॥ एतद्वाह्मण रामस्य व्रतं धृतमनुत्तमम् । तस्य भ्राता तु वैमात्रो व्रक्षमणो नाम वीर्यवान् ॥१८ रामस्य पुरुषव्याद्यः सहायः समरेऽरिहा । स भ्राता लक्ष्मणो नाम धर्मचारी दृढव्रतः ॥१९ अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सह । जटी तापसरूपेण मया सह सहानुजः ॥ प्रविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो जितेन्द्रियः । ते वयं प्रच्युता राज्यात्कैकेय्यास्तु कृते त्रयः विचराम द्विजेश्रष्ठ वनं गम्भीरमोजसा । समाश्वस मुहूर्तं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया ॥ आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम् । रुरून् गोधान् वराहांश्च हत्वादायामिषान् वहून् स त्वं नाम च गोत्रं च कुलं चाचक्ष्व तत्त्वतः । एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरिस द्विज ॥ एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां रामपत्न्यां महावलः । प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः ॥ येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ॥ २६ त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीम् । रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥ ्रवह्वीनामुत्तमस्त्रीणामाहतानामितस्ततः । सर्वासामेव भद्रं ते ममात्रमहिषी भव ॥ २८ लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि ॥ २९ तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विहरिष्यसि । न चास्य वनवासस्य स्पृह्यिष्यसि भामिनि ॥ ३० 🗸 पक्च दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः । सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि॥३१ रावणेनैवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा । प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्ष्सम् ॥ ३२ महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदृशं पतिम् । महोद्धिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुत्रता ॥ 33 सर्वेलक्षणसंपन्नं न्ययोधपरिमण्डलम् । सत्यसन्धं महाभागमहं राममनुव्रता ॥ ३४ महाबाहुं महोरस्कं सिंहविकान्तगामिनम् । नृसिंहं सिंहसंकाशमहं राममनुव्रता ॥ ३५ पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम् । पृथुकीर्तिं महात्मानमहं राममनुत्रता ॥ ३६ त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिच्छसि सुदुर्छभाम् । नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा पादपान् काञ्चनान्नूनं बहून् पर्चिस मन्दभाक् । राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्विम्च्छिसि रावण क्षुधितस्य हि सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः । आशीविषस्य वदनाइंष्ट्रामादातुमिच्छसि ॥ मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं प्राणिना हर्तुमिच्छसि । कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि ॥ अक्षि सूच्या प्रमृजिस जिह्वया छेढि<sup>२</sup> च क्षुरम् । राघवस्य प्रियां भार्यां योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि<sub>र</sub>

१. हैमात्रः च. छ.।

२. लेक्षि च. छ.।

अवसन्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छिस । सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छिस ॥ यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रधर्पयितुमिच्छिस । आग्नं प्रज्विलतं हृद्वा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छिस ॥ कल्याणवृत्तां रामस्य यो भार्यां हर्तुमिच्छिस । अयोमुखानां शूलानां मध्ये चित्तिमिच्छिस ॥ रामस्य सहशीं भार्या योऽधिगन्तुं त्विमिच्छिस ॥

> यदन्तरं सिंहसूगालयोर्वने यदन्तरं स्यन्दिनिकाससुद्रयोः । सुराय्यसौवीरकयोर्चदन्तरं तदन्तरं वै तव राघवस्य च ॥ ४५ यदन्तरं काञ्चनसीसछोहयोर्यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः। यदन्तरं हस्तिविडालयोर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ ४६ यदन्तरं वायसवैनतेययोर्यदन्तरं महुमयूरयोरिप । यदन्तरं सारसगृध्रयोर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ ४७ तस्मिन् सहस्राक्ष्समप्रभावे रामे स्थिते कार्म्कवाणपाणौ । हुतापि तेऽहं न जरां गिमज्ये वज्रं यथा मिक्षकयावगीर्णम् ॥ 86 इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा सुधृष्टमुक्त्वा रजनीचरं तम्। गात्रप्रकम्पाद्व-चथिता वभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥ ४९ तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणां मृत्युसमप्रभावः। कुछं वछं नाम च कर्म च स्वं समाचचक्षे भयकारणार्थम्॥ 40 इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विशातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रावणाधिक्षेपो नाम सप्तचत्वारिंश: सर्गः

# अप्टचत्वारिंशः सर्गः

#### रावणविकत्थनम्

एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरह्धः परुपं वचः । छलाटे भ्रुकुटीं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ १ भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्नो वरवणिनि । रावणो नाम भद्रं ते दशमीवः प्रतापवान् ॥२ यस्य देवाः सगन्धर्याः पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति भयाद्भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः ॥ ३ वेन वैश्रवणो भ्राता वैमात्रः कारणान्तरे । द्वन्द्वमासादितः क्रोधाद्रणे विक्रम्य निर्जितः ॥ ४ यद्भयार्तः परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत् । कैलासं पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ॥ ५ अस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं श्रुभम् । वीर्यादेवार्जितं भद्रे येन यामि विहायसम् ॥ ६

१. हेमात्रः च. छ.।

मम संजातरोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिलि । विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७ यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शङ्कितः। तीव्रांशुः शिशिरांशुश्च भयात्संपद्यते रविः ॥ ८ 🚎 निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोद्काः। भवन्ति यत्र यत्राहं तिष्ठामि विचरामि च ॥ ९ मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा । संपूर्णा राक्षसैघीरैर्यथेन्द्रस्यामरावती ॥ प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डरेण विराजता । हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैडूर्यमयतोरणा ॥ हस्यश्वरथसंवाधा तूर्यनाद्विनादिता । सर्वकालफलैर्वृक्षैः संकुलोद्यानशोभिता ॥ १२ तत्र त्वं वसती सीते राजपुत्रि मया सह । न स्मरिष्यसि नारीणां मानुपीणां मनस्विनी ॥ भुञ्जाना मानुषान् भोगान् दिव्यांश्च वरवर्णिनि । नः स्मरिष्यसि रामस्यः मानुषस्यः गतायुषः ॥ स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथेन यः। मन्दवीर्यः सुतो ज्येष्टस्ततः प्रस्थापितो वनम्॥ १५ तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा । करिष्यासि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥ १६ सर्वराक्षसभर्तारं कामय स्वयमागतम् । न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमहेसि ॥ प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि । चरणेनाभिह्त्येव पुरूरवसमुर्वशी ॥ 80 अङ्गल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः। तव भाग्येन संप्राप्तं भजस्व वरवार्णिनि ॥ एवमुक्ता तु वैदेही कुद्धा संरक्तलोचना। अववीत्परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्।। कथं वैश्रवणं देवं सर्वभूतनमस्कृतम् । भ्रातरं व्यपदिश्य त्वमशुभं कर्तुमिच्छासि ॥ अवदयं विनिशाष्यन्ति सर्वे रावण राक्ष्साः । येपां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ अपहृत्य शर्ची भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्। न च रामस्य भार्यां मामपनीयास्ति जीवितम्र

जीवेचिरं वज्रधरस्य हस्ताच्छचीं प्रधृष्याप्रतिरूपरूपाम् ।

न मादृशीं राक्षस दूषियत्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्

अरण्यकाण्डे रावणविकत्थनं नाम अष्टचत्वारिंशः सर्गः

### एकोनपञ्चाशः सुर्गः

सीतापहरणम्

सीताया वचनं श्रुत्वा द्शयीवः प्रतापवान् । हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्वपुः ॥ १ स मैथिलीं पुनर्वाक्यं वभाषे वाक्यकोविदः । नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ ॥ २

२४

१. अस्यानन्तरम्—सप्तसप्तकवेत्ताहमष्टाष्टकः | विभूपितः । पञ्चपञ्चकतत्त्वज्ञो रावणोऽहं भजस्व माम् ॥ | —इति क्वाचित्कोऽधिकः पाठः ।

२. आनीय खरितमान् भवेत् रा.।

३. चततो भृशम् च. छ.

उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः । आपिवेयं समुद्रं च हन्यां मृत्युं रणे स्थितः ॥ ३ अर्कं रुम्ध्यां शरैस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्दां हि महीतलम् । कामरूपिणमुन्मत्ते पश्य मां कामदं पतिम् एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे । क़ुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे वभूवतुः ॥ ų सद्यः सौम्यं परित्यन्य भिक्षुरूपं स रावणः । स्वं रूपं कालरूपामं भेजे वैश्रवणानुजः ॥ संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्तकाञ्चनभूषणः । क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमृतसंनिभः ॥ O दशास्यो विंशतिभुजो वभूव क्षणदाचरः । स परित्राजकच्छदा महाकायो विहाय तत् ॥ प्रतिपेद्दे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः । रक्ताम्बरधरस्तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम् ॥ सीतामासितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । वसनाभरणोपेतां मैथिर्छा रावणोऽत्रवीत् ॥ १० त्रिषु लीकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि । मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पतिः ॥ ११ मां भर्जस्व चिराय त्वमहं श्लाघ्यः पतिस्तव । नैव चाहं कचिद्भद्वे, करिष्ये तव विशियम् ॥  $\dot{g}$ ड़्यतां मानुपो $^1$  भावो मिय भावः प्रणीयताम् । राष्याच्च्युतमसिद्धार्थं रामं परिमितायुषम् कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि । यः स्त्रियो वचनाद्राज्यं विहाय ससुहृज्जनम् ॥ १४ अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसित दुर्भतिः । इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियाहीं प्रियवादिनीम् अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । जत्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ॥ वामेन सीतां पद्मार्क्षी मूर्धजेषु करेण सः। ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजन्नाह पाणिना।। तं दृष्ट्वा गिरिश्वङ्गामं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजम् । प्राद्रवन् गिरिसंकाशं भयार्ता वनदेवताः ॥ १८ स च मायामयो दिव्यः खर्युक्तः खरस्वनः । प्रत्यदृत्यत हेमाङ्गो रावणस्य माहरथः ॥ १९ ततस्तां परुषैवाक्यैर्भरर्सयन् स महास्वनः । अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा ॥ 20 सा गृहीता विचुकोश रावणेन यशस्विनी । रामेति सीता दुःखार्ता रामं दुरगतं बने ॥ २१ तामकामां स कामार्तः पत्रगेन्द्रवधूमिव । विवेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥ २२ तंतः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । भृशं चुक्रोश मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा ॥ हा लक्ष्मण महावाहो गुरुचित्तप्रसादक । हियमाणां न जानीषे रक्षसा माममर्षिणा ॥ २४ जीवितं सुरूमर्थांश्च धर्महेतोः परित्यजन् । ह्वियमाणामधर्मेण मां राघव न पर्चिस ।। ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप । कथमेवंविधं पापं न त्वं शाधि हि रावणम् ॥ २६ नन् सद्योऽविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम् । कालोऽप्यङ्गी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥२७ स कर्म कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः । जीवितान्तकरं घोरं रामाद्यसनमाप्नुहि ॥ हन्तेदानीं सकामास्तु कैकेयी सह वान्धवैः । ह्रिये यद्धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः ॥ २९

<sup>1. &#</sup>x27;मानुषे' इति दृश्यते चेत्स पाठः श्लिष्टः । मूतिनिचयप्रभः — इति च. छ.

१. अस्यानन्तरम् संरक्तनयनः क्रोधार्जी-

आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारान् सुपुष्पितान् । क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः ॥ ३० माल्यवन्तं शिखरिणं वन्दे प्रस्रवणं गिरिम् । क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावणः ॥३१ हंसकारण्डवाकीर्णां वन्दे गोदावरीं नदीम् । क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावणः ॥ ३२ दैवतानि च यान्यस्मिन् वने विविधपाद्पे । नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शंसत मां हृताम् ॥ ३३ यानि कानिचिद्प्यत्र सत्त्वानि निवसन्त्युत । सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानिप ॥ ३४ हियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् । विवशापहृता सीता रावणेनेति शंसत ॥ ३५ विदित्वा सां महावाहुरसुत्रापि महावलः । आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतहृतामपि ॥ ३६ सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता । वनस्पतिगतं गृधं दद्शीयतलोचना ॥ ३७ सा तमुद्रीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशं गता । समाकन्दद्भयपरा दुःखोपहतया गिरा ॥ 30 जटायो पर्य मामार्थ हियमाणामनाथवत् । अनेन राक्ष्सेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा ॥ ३९ नैष वारियतुं शक्यस्तव कूरो निशाचरः । सत्त्ववाञ्चितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः ॥ ४० रामाय तु यथातत्त्वं जटायो हरणं मम । लक्ष्मणाय च तत्सर्वमाख्यातव्यमशेषतः ॥ 88

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीतापहरणं नाम एकोनपञ्चाद्यः सर्गः

### पश्चाशः सर्गः जटायुरभियोगः

तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे । निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः ॥ १ ततः पर्वतकूटामस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः । वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुमां गिरम् ॥२ दश्यीव स्थितो धर्मे पुराणे सद्यसंश्रयः । भ्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तुं नार्हसि साम्प्रतम् ॥३ जटायुनीम नाम्नाहं गृथ्रराजो महावलः । राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ १ लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । तस्येषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी ॥ ५ सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुमिहेच्छिसि । कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत् ॥ ६ रक्षणीया विशेषण राजदारा महावल । निवर्तय मितं नीचां परदाराभिमर्शनात् ॥ ० न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत् । यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विपश्चिता ॥ धर्ममर्थं च कामं च शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम् । व्यवस्यन्ति न राजानः पौलस्त्यकुलनन्दन ॥ राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः । धर्मः शुमं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते ॥ १० पापस्वभावश्चपलः कथं त्वं रक्षसां वर । ऐश्वर्यमभिसंप्राप्तो विमानमिव दुष्कृती ॥ ११०

१. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

२. अर्थवायदिवाकामम् च.।

कामं स्वभावो यो यस्य न शक्यः परिमार्जितुम् । न हि दुष्टात्मनामार्यमावसत्यालये चिरम् ॥ विपये वा पुरे वा ते यदा रामो महावलः। नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि॥ यदि शूर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतः खरः । अतिवृत्तो हतः पूर्व रामेणाक्षिप्टकर्मणा ॥ १४ अत्र ब्रूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्या हत्वा गमिष्यसि ॥ क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षुपा । दहेदहनभूतेन वृत्रमिन्द्राशनिर्यथा ॥ सर्पमाशीविपं वद्भा वस्नान्ते नाववुध्यसे । श्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपाशं न पदयसि ॥ १७ स भारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसद्येत् । तद्त्रमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम् ॥१८ यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न कीर्तिर्न यशो भुवि । शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्कर्म समाचरेत् ॥१९ पष्टिवेर्पसहस्राणि मम जातस्य रावण । पितृपैतामहं राज्यं यथावद्नुतिष्ठतः ॥ वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सशरः कवची रथी। तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि॥ २१ न शक्तस्त्वं वलाद्धर्तुं वैदेहीं मम पर्यतः । हेतुभिन्यीयसंयुक्तेर्ध्ववां वेदश्रुतीमिव ॥ युभ्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण । शियण्यसे हतो भूमौ यथा पूर्वं खरस्तथा ॥ २३ असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । न चिराचीरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति ॥ २४ किं नु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजौ । क्षिप्रं त्वं नश्यसे नीच तयोभीतो न संशय:।। न हि मे जीवमानस्य नियष्यसि शुभामिमाम् । सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम् ॥ अवद्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मनः । जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥ २७ तिष्ठ तिष्ठ दश्यीव सुहूर्तं पर्य रावण । युद्धातिथ्यं भदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात् ॥

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे जटायुरिभयोगो नाम पञ्चाद्य: सर्गः

## एकपञ्चाशः सर्गः

#### जटायूरावणयुद्धम्

इत्युक्तस्य यथान्यायं रावणस्य जटायुपा । कुद्धस्याग्निनिभाः सर्वा रेजुर्विशतिदृष्टयः । १ संरक्तनयनः कोपात् तप्तकाञ्चनकुण्डलः । राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्पणः ॥ २ स संप्रहारस्तुमुलस्तयोस्तिस्मन् महावने । वभूव वातोद्धतयोर्भेघयोर्गगने यथा ॥ ३ तद्रभूवाद्धतं युद्धं गृध्रराक्षसयोस्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव ॥ ४

१. इदं पद्यम् ग. नास्ति।

२, इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षः ग.

ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाप्रैश्च विकर्णिभिः । अभ्यवर्षन्महाघोरैर्गृध्रराजं महावलः ॥ स तानि शरजालानि गृधः पत्ररथेश्वरः । जटायुः प्रतिजत्राह रावणास्त्राणि संयुगे ॥ **\$** - x तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः। चकार बहुधा गात्रे त्रणान् पतगसत्तमः॥ ७ अथ कोघादराप्रीवो जप्राह दश मार्गणान् । मृत्युदण्डिनभान् घोराञ्शत्रोर्निधनकाङ्क्षया ॥ स तैर्वाणैर्महावीर्यः पूर्णमुक्तैरजिह्मगैः । विभेद निशितैस्तीक्ष्णैर्पृष्ठं घोरैः शिलीमुखैः ॥ स राक्षसरथे पत्रयञ्जानकीं वाष्पलोचनाम् । अचिन्तयित्वा तान् वाणान् राक्षसं समिद्रवत् ततोऽस्य सद्यारं चापं मुक्तामणिविभूपितम् । चरणाभ्यां महातेजा वभञ्ज पतगेश्वरः ॥ ११ ततोऽन्यद्धनुरादाय रावणः क्रोधमूर्च्छितः । ववर्ष शरवर्षाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १२ शरैरावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः । कुळायसुपसंप्राप्तः पक्षीव प्रवभौ तदा ॥ १३ स तानि शरवर्षाणि पक्षाभ्यां च विधूय च । चरणाभ्यां महातेजा वभञ्जास्य महद्भनुः ॥१४ तचामिसदृशं दीप्तं रावणस्य शरावरम् । पक्षाभ्यां स महावीर्यो व्याघुनोत्पतगेश्वरः ॥ १५ काञ्चनोरइछदान् दिन्यान् पिशाचवदनान् खरान् । तांश्चास्य जवसंपन्नाञ्चघान समरे वली॥ वरं त्रिवेणुसंपन्नं कामगं पावकार्चिपम् । मणिहेमविचित्राङ्गं वसञ्ज च महारथम् ॥ १७ पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं छत्रं च व्यजनैः सह । पातयामास वेगेन याहिभी राक्षसैः सह ॥ 26 सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेनैव महच्छिरः । पुनर्व्यपाहरच्छीमान् पक्षिराजो महाबलः ॥ १९ स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसाराथिः। अङ्केनादाय वैदेहीं पपात सुवि रावणः॥ २० दृष्ट्वा निपतितं भूमौ रावणं भग्नवाहनम् । साधु साध्विति भूतानि गृष्टराजमपूजयन् ॥ २१ परिश्रान्तं तु तं दृष्ट्वा जरया पक्षियूथपम् । उत्पपात पुनर्हृष्टो भैथिछीं गृह्य रावणः॥ २२ तं प्रहृष्टं निधायाङ्के गच्छन्तं जनकात्मजाम् । गृधराजः समुत्पत्य समभिद्रुत्य रावणम् ॥२३ समावार्य महातेजा जटायुरिदमववीत् । वज्रसंस्पर्शवाणस्य भार्यां रामस्य रावण ॥ २४ अल्पबुद्धे हरस्येनां वधाय खलु रक्षसाम् । समित्रवन्धुः सामात्यः सवलः सपरिच्छदः ॥ विषपानं पिबस्येतिरपपासित इवोदकम् । अनुवन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः ॥ शीव्रमेव विनर्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि । वद्धस्त्वं कालपारोन क गतस्तस्य मोक्ष्यसे वधाय विडशं गृह्य सामिपं जलजो यथा। न हि जातु दुराधर्षे काकुतस्थौ तव रावण ॥२८ धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवौ । यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगर्हितम् ॥२९ तस्कराचारितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः । युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण ॥ शयिष्यसे हतो भूमी यथा आता खरस्तथा। परेतकाले पुरुषो यत्कर्म प्रतिपद्यते॥ विनाशायात्मनोऽधर्म्यं प्रतिपन्नोऽसि कर्म तत् । पापानुबन्धो वै यस्य कर्मणः कर्म को नु तत् कुर्वीत लोकाधिपतिः स्वयंभूर्भगवानिष । एवसुक्त्वा शुभं वाक्यं जटायुस्तस्य रक्षसः ॥ ३३

निपपात भृशं पृष्ठे दशयीवस्य वीर्यवान् । तं गृहीत्वा नखैस्तीक्ष्णैर्विददार समन्ततः ॥ 38 अधिक्रढो गजारोहो यथा स्यादुष्टवारणम् । विददार नखैरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन् ॥ ३५ केशांश्चोत्पाटयामास नरूपक्षमुरूायुधः । स तथा गृध्रराजेन क्वित्रयमानो मुहुर्मुहुः ॥ ३६ अमर्पस्फुरितोष्ठः सन् प्राकम्पत स रावणः । स परिष्वच्य वैदेहीं वामेनाङ्केन रावणः ॥ ३७ तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूच्छितः। जटायुस्तमभिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः॥ ३८ वामवाहून् दश तदा व्यपाहरद्रिंदमः । संछिन्नवाहोः सद्यैव वाहवः सहसाभवन् ॥ ३९ विषज्वालावलीयुक्ता वल्मीकादिव पन्नगाः । ततः क्रोधादशत्रीवः सीतामुत्सृज्य रावणः ॥४० मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गृथ्रराजमपोथयत् । ततो मुहूर्तं संयामो वभूवातुलवीर्ययोः ॥ राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्यं च । तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स<sup>1</sup> रावण:॥ पक्षौ पार्खी च पादौ च खङ्गमुद्भृत्य सोऽच्छिनत् । स च्छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रै।द्रकर्मणा निपपात हतो गुन्नो धरण्यामल्पजीवितः । तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुपम् ॥ अभ्यधावत वैदेही स्ववन्धुमिव दुःखिता ॥

तं नीलजीमूर्तानेकाश<sup>2</sup>करुपं सपाण्डरें।रस्कमुदारवीर्यम् ।
दद्र्शं लङ्काधिपतिः पृथिन्यां जटायुपं शान्तिमवाग्निदावम् ॥ ४५
ततस्तु तं पत्ररथं महीतले निपातितं रावणवेगमर्दितम् ।
पुनः परिष्वन्य शशिशभानना क्रोद सीता जनकारमजा तदा ॥ ४६

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे जटायूरावणयुद्धं नाम एकपञ्चाशः सर्गः

### द्विपञ्चाशः सर्गः

### सीताविक्रोशः

तमस्पजीवितं गृष्ठं स्फुरन्तं राक्षसाधिपः । ददर्श भूमौ पतितं समीपं राघवाश्रमात् ॥ १ सा तु ताराधिपमुखी रावणेन समीक्ष्य तम् । गृष्ठराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥ २ आलिङ्गच गृष्ठं निहतं रावणेन वलीयसा । विललाप सुदुःखार्ता सीता शशिनिभानना ॥ ३ निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनिस्वरदर्शनम् । अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां प्रतिदृश्यते ॥ ४ नूनं राम न जानासि महद्वचसनमात्मनः । धावन्ति नूनं काकुत्स्थं मदर्थं मृगपक्षिणः ॥ ५ अयं हि कृपया राम मां त्रातुमभिसंगतः । शेते विनिहतो भूमौ ममाभाग्याद्विहंगमः ॥ ६

<sup>1.</sup> अत्र स इति परं पुनरुक्तम् । अर्थेन । १. लक्षणशानम् च. छ.

इति चेद्दृइयते स पाठः शिष्टः ।

<sup>2.</sup> निकाशः प्रकाशः।

२. पापचारेण च. छ.

त्राहि मामद्य काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वराङ्गना । सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्लृण्वतां तु यथान्तिके ॥ ७ तां क्षिष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत् । अभ्यधावत वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्तीं महाद्रुमान् । मुख्य मुख्रेति वहुशः प्रवदन् राक्षसाधिपः ॥ क्रोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने । जीवितान्ताय केशेषु जयाहान्तकसंनिभः ॥ १० प्रधर्षितायां सीतायां वभूव सचराचरम् । जगत्सर्वममर्यादं तमसान्धेन संवृतम् ॥ ११ न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रभोऽभूदिवाकरः । दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दीनां दिव्येन चक्षुषा ॥ १२ कृतं कार्यमिति श्रीमान् व्याजहार पितामहः। प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन् सर्वे ते परमर्पयः॥ १३ दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः । रावणस्य विनाशं च प्राप्तं चुद्धा यदच्छया ॥ १४ स तु तां राम रामेति रुद्रन्तीं लक्ष्मणेति च। जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः ॥ १५ तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीतकौरोयवासिनी । रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामिनी यथा ॥ १६ उद्धृतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावणः । अधिकं प्रतिवभ्राज गिरिदींप इवाग्निना ॥ १७ तस्याः परमकल्याण्यास्ताम्राणि सुरभीणि च। पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्यन्त रावणम्।। तस्याः कौशेयमुद्भतमाकाशे कनकप्रभम् । वभौ चादित्यरागेण ताम्रमभ्रमिवातपे ॥ १९ तस्यास्तद्विमलं वक्त्रभाकाशे रावणाङ्कगम्। न रराज विना रामं विनालिभव पङ्कजम्॥ २० वभूव जलदं नीलं भित्तवा चन्द्र इवोदितः । सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगर्भाभमत्रणम् ॥ २१ शुक्रैः सुविमलैर्दन्तैः प्रभावद्भिरलंकृतम् । तस्याः सुनयनं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कराम् ॥ २२ रुदितं व्यपमृष्टास्रं चन्द्रवित्रयद्र्शनम् । सुनासं चारु तास्रोष्टमाकाशे हाटकप्रभम् ॥ २३ राक्ष्सेन्द्रसमाधूतं तस्यास्तद्वदनं शुभम् । शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥ २४ सा हेमवर्णा नीलाङ्गं मैथिली राक्षसाधिपम् । शुशुभे काञ्चनी काञ्ची नीलं गजिमवाश्रिता ॥ सा पद्मगौरी हेमाभा रावणं जनकात्मजा । विद्युद्धनिमवाविदय शुशुभे तत्मभूषणा ॥ २६ तस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसाधिपः । वभौ सचपलो नीलः सघोष इव तोयदः ॥ २७ उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः । सीताया हियमाणायाः पपात धरणीतले - 11 सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः । समाधूता दशमीवं पुनरेवाभ्यवर्तत ॥ २९ अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वैश्रवणानुजम् । नक्षत्रमाला विमला मेरं नगमिवोन्नतम् ॥ ३० चरणात्रूपुरं भ्रष्टं वैदेह्या रह्मभूषितम् । विद्युन्मण्डलसंकाशं पपात मधुरस्वनम् ॥ ३१

नीलं मणिमिवाश्रितेति पठित्वा गोविन्द-राजो व्याचरुगे , रजतमेव नीलरत्नस्य शोभाकरम् , काञ्चनं तु तच्छोभातिरस्कारकम् , शुशुभ इति काका व्यतिरेकोक्तः न शुशुभ इत्यर्थ इति ।

१. अस्यानन्तरम्—सङ्ग्रामं पुनः श्रश्रं पुनर्लक्ष्मणमङ्गना । असङ्गत्तत्र वैदेही विललाप द्विजाः न्तिके ॥—इति क. ।

२. तस्यास्तत्सुनसम् च. छ.ा

४६

तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरम् । प्राशोभयत वैदेही गर्ज कक्ष्येव काछ्वनी ॥ ३२ तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा । जहाराकाशमाविदय सीतां वैश्रवणानुजः तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूपणानि महीतले । सघोपाण्यवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवान्वरात् तस्याः स्तनान्तराद्भृष्टो हारस्ताराधिपशुतिः । वैदेह्या निपतन् भाति गङ्गेव गगनाच्च्युता उत्पातवाताभिहता नानाद्विजगणायुताः । मा भैरिति विधृताया व्याजहरिव पाद्पाः ॥ ३६ निलन्यो ध्वस्तकमलास्रस्तमीनजलेचराः । सस्तीमिव गतोच्छ्वासामन्वशोचन्त मैथिलीम् ॥ समन्ताद्भिसंपत्य सिंह्व्याद्रमृगद्विजाः । अन्वधावंस्तद्। रोपात्सीतां छायानुगामिनः ॥ ३८ जलप्रपातास्रमुखाः शङ्केरिन्छूतवाहवः । सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः ॥ ३९ हियमाणां तु वैदेहीं ह्या दीनो दिवाकरः । प्रतिध्वस्तप्रभः श्रीमानासीत्पाण्डरमण्डलः ॥४० नास्ति धर्मः क्रतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता । यत्र रामस्य वैदेहीं भार्यां हरति रवणः ॥ इति सर्वाणि भूतानि गणशः पर्यदेवयन् । वित्रस्तका दीनमुखा रुरुदुर्मुगपोतकाः ॥ ४२ उद्बीक्ष्योद्बीक्ष्य नयनैरस्रपाताविछेक्षणाः । सुप्रवेपितगात्राश्च वभूवुर्वनदेवताः ॥ ४३ विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथागताम् । तां तु छक्ष्मण रामेति क्रोशन्तीं मधुरस्वरम् ॥ अवेक्ष्माणां वहुशो वैदेहीं धरणीतलम् । स तामाकुलकेशान्तां विश्रमृष्टविशेषकाम् ॥ ४५ जहारात्मविनाशाय दशयीवो मनस्विनीम् ॥

ततस्तु सा चारुदती शुचिरिमता विनाकृता वन्धुजनेन मैथिछी। अपद्यती रघवछक्ष्मणावुभी विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता।। इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये चतुर्विश्वतिसहस्तिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीताविकोशो नाम द्विपञ्चाशः सर्गः

### त्रिपञ्चाशः सर्गः

#### रावणभत्सनम्

खमुत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा। दुःखिता परमोद्विमा भये महित वर्तिनी।। १ रोपरोदनतामाक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्। रुदती करुणं सीता ह्वियमाणेदमत्रवीत्।। २ न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण। ज्ञात्वा विरहितां यन्मां चोरियत्वा पलायसे॥ ३ त्वयेव नूनं दुष्टात्मन् भीरुणा हर्तुमिच्छता। ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण मायया॥ ४ यो हि मामुचतस्त्रातुं सोऽप्ययं विनिपातितः। गृधराजः पुराणोऽसौ श्रञ्जरस्य सखा मम ॥ परमं खलु ते वीर्यं दृश्यते राक्षसाधम। विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया॥६ ईदृशं गहितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे। स्नियाश्च हरणं नीच रहिते तु परस्य च॥ ७

कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितम् । सुनृशंसमधर्मिष्ठं तव शौण्डीर्यमानिनः ॥ धिक् ते शौर्यं च सत्त्वं च यत्त्वं कथितवांस्तदा। कुलाकोशकरं लोके धिक् ते चारित्रमी दशम् किं कर्तुं शक्यमेवं हि यज्जवेनैव धावसि । मुहूर्तमिप तिष्ठ त्वं न जीवन् प्रतियास्यसि ॥१० न हि चक्षुष्पथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम् ॥ न त्वं तयो: शरस्पर्शं शक्तः सोढुं कथंचन । वने प्रज्वितस्येव स्पर्शमम्नेविंहंगमः ॥ साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साधु मां मुख्न रावण । मत्प्रधर्षणरुष्टो हि भ्रात्रा सह पतिर्मम ॥१३ विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुख्नसि । येन त्वं व्यवसायेन वलानमां हर्तुमिच्छसि व्यवसायः स ते नीच भविष्यति निरर्थकः । न ह्यहं तमपद्यन्ती भर्तारं विद्युधोपमम् ॥ १५ उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान् धारियतुं चिरम् । न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥ मृत्युकाले यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवते । मुमूर्पूणां हि सर्वेपां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥ पश्याम्यद्य हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम् । यथा चास्मिन् भयस्थाने न विभेषि दशानन व्यक्तं हिरण्मयान् हि त्वं संपद्यसि महीरुहान् । नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरौघप्रवाहिनीम् असिपत्रवनं चैव भीमं पर्यसि रावण । तप्तकाञ्चनपुष्पां च वैद्धर्यप्रवरच्छदाम् ॥ २० द्रक्ष्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसैः कण्टकैश्चिताम् । न हि त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः धरितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्धृण । वद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण॥ २२ क गतो लप्स्यसे शर्म भर्तुर्मम महात्मनः । निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे ॥ २३ राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश । स कथं राघवो वीरः सर्वास्रकुशलो वली ॥ २४ न त्वां हन्याच्छरैस्तीक्ष्णैरिष्टभार्यापहारिणम् । एतचान्यच परुपं वैदेही रावणाङ्कगा ॥ २५ भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह।।

> तथा भृशार्तां बहु चैव भाषिणीं विलापपूर्वं करुणं च भामिनीम् । जहार पापः करुणं विवेष्टतीं नृपात्मजामागतगात्रवेपथुम् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिसकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रावणभर्त्सनं नाम त्रिपञ्चाशः सर्गः

२६

### चतुःपञ्चाशः सर्गः

#### लङ्काप्रापणम्

हियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथमपद्यती । ददर्श गिरिश्वङ्गस्थान् पञ्च वानरपुंगवान् ॥ १ तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम् । उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ २ ﴿

१. चरितुम् छ.।

२९

मुमोच यदि रामाय शसेयुरिति मैथिली । वस्नमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूपणम् ॥ ३ संभ्रमात्तु द्राप्रीवस्तत्कर्म न स बुद्धवान् । पिङ्गाक्षास्तां विशालाक्षां नेत्रैरनिमिषैरिव ॥ 8 विक्रोशन्तीं तथा सीतां दृदशुर्वानरपेभाः । स च पम्पामितकम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम् ॥ ५ जगाम रुदतीं गृह्य वैदेहीं राक्ष्सेश्वरः । तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः ॥ Ę उत्सङ्गेनेव भुजगीं तीक्ष्णदंष्ट्रां महाविपाम्। वनानि सरितः शैलान् सरांसि च विहाथसा।। स क्षिप्रं समतीयाय शरखापादिव च्युतः । तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्ष्यम् ॥ 6 सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम् । संभ्रमात्परिवृत्तोर्मी कद्वमीनमहोरगः ॥ वैदेह्यां ह्रियमाणायां वभूव वरुणालयः । अन्तरिक्ष्गता वाचः ससृजुश्चारणास्तदा ॥ १० एतदन्तो दशयीव इति सिद्धास्तदानुवन् । स तु सीतां विवेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः ॥ ११ प्रविवेश पुरी लड्डां रूपिणीं मृत्युमात्मनः । सोऽभिगम्य पुरी लड्डां सुविभक्तमहापथाम् ॥ १२ संरुढकक्ष्यावहुलं स्वमन्तः पुरमाविशत् । तत्र तामसितापाङ्गी शोकमोहपरायणाम् ॥ १३ निद्धे रावणः सीतां मयो मायामिव स्त्रियम् । अत्रवीच दृज्ञत्रीवः पिशाचीर्घोरदर्शनाः ॥ १४ यथा नेमां पुमान् स्त्री वा सीतां पद्यत्यसंमतः । मुक्तामणिसुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च ॥१५ यद्यदिच्छेत्तदैवास्या देयं मच्छन्द्तो यथा । या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किंचिद्प्रियम् ॥ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम्। तथोक्त्वा राक्ष्सीस्तास्तु राक्ष्सेन्द्रः प्रतापवान् निष्कम्यान्तः पुरात्तस्मात्किं कृत्यमिति चिन्तयन्।दृद्शीष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान् स तान् दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहितः । उवाचैतानिदं वाक्यं प्रशस्य वलवीर्यतः ॥ १९ नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः । जनस्थानं हतस्थानं भूतपूर्वं खरालयम् ॥ २० तत्रोष्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे । पौरुपं वलमाश्रित्य त्रासमुत्सुच्य दूरतः ॥ २१ वलं हि सुमहद्यन्मे जनस्थाने निवेशितम् । सदूपणखरं युद्धे हतं रामेण सायकैः ॥ २२ तत्र क्रोधो ममामपीद्वैर्यस्योपरि वर्तते । वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम् ॥ २३ निर्यातयितुमिच्छामि तच वैरमहं रिपोः। न हि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्।। तं त्विदानीमहं हत्वा खरदूपणघातिनम् । रामं शर्मोपछप्स्यामि धनं छब्ध्वेच निर्धनः ॥ जनस्थाने वसिद्भस्तु भवद्भी राममाश्रिता । प्रवृत्तिरूपनेतव्या किं करोतीति तत्त्वतः ॥ २६ अप्रमादाच गन्तव्यं संवेरिप निशाचरै:। कर्तव्यश्च सदा यहा राघवस्य वधं प्रति ॥ २७ युष्माकं च वलज्ञोऽहं वहुज्ञो रणमूर्धनि । अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं नियोजिताः ॥ २८

ततः प्रियं वाक्यमुपेटा राक्षसा महार्थमष्टावभिवाद्य रावणम् । विहाय छङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमछक्ष्यदर्शनाः ॥

१. भामिनी पुना.।

त्तस्तु\_सीतामुप्रस्थ रावणः सुसंप्रहष्टः परिगृह्य मैथिलीम् । प्रसंद्यं सुमेणं च वैरमुत्तमं वभूव मोहान्मुदितः स रावणः॥

30

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे लङ्काप्रापणं नाम चतुःपञ्चाशः सर्गः

### पञ्चपञ्चाशः सर्गः

#### सीताविलोभनोद्यमः

संदिइय राक्षसान् घोरान् रावणोऽष्टौ महावलान् । आत्मानं बुद्धिवैक्वव्यात्क्वतकुत्यममन्यत ॥ स चिन्तयानो वैदेहीं कामवाणप्रपीडितः । प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुमभित्वरन् ॥ स प्रविद्य तु तद्वेदम रावणो राक्ष्साधिपः । अपद्यद्राक्षसीमध्ये सीतां शोकपरायणाम् ॥३ अश्रुपूर्णमुखीं दीनां शोकभाराभिपीडिताम् । वायुवेगैरिवाक्रान्तां मज्जन्तीं नावमर्णवे ॥ 8 मृगयूथपरिश्रष्टां मृगीं श्वभिरिवावृताम् । अधोमुखमुर्गं सीतामभ्येत्य च निशाचरः ॥ 4 तां तु शोकपरां दीनामवशां राक्षसाधिपः । स वलादशैयामास गृहं देवगृहोपमम्।। Ę हर्म्यप्रासादसंवाधं स्त्रीसहस्रानिपेवितम् । नानापक्षिगणैर्जुष्टं नानारत्नसमन्वितम् ॥ O दान्तकैस्तापनीयैश्च स्फाटिकै राजतैरपि । वज्रवैद्धर्यचित्रैश्च स्तम्भैर्दृष्टिमनोहरै: ॥ 6 दिव्यदुन्दुभिनिर्होदं तप्तकाञ्चनतोरणम् । सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥ दान्तका राजताश्चेव गवाक्षाः प्रियद्र्शनाः । हमजालावृताश्चासंस्तत्र प्रासाद्पङ्कयः ॥ १० सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सर्वेशः । दशयीवः स्वभवने प्रादर्शयत मैथिलीम् ॥ ११ दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च नानावृक्षसमन्विताः । रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम् ॥ दर्शयित्वा त वैदेह्याः कृत्स्रं तद्भवनोत्तमम् । उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया दश राक्षसकोट्यश्च द्वाविंशतिरथापराः । तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणाम् ॥ १४ वर्जयित्वा जरावृद्धान् वालांश्च रजनीचरान् । सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरःसरम् ॥१५ 🗸 यदिदं राजतन्त्रं मे त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् । जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणैरीयसी ्रबहुनां स्त्रीसहस्राणां मम योऽसौ परिश्रहः । तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव त्रिये ॥ साधु किं तेऽन्यथा बुद्धया रोचयस्य वचो मम । भजस्व माभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमहिसि॥ परिक्षिता समुद्रेण लङ्केयं शतयोजना । नेयं धर्षयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु निर्षेषु । अहं पत्रयामि छोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत् राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना । किं करिष्यसि रामेण मानुषेणालपतेजसा ॥ २१ भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सददास्तव । यौवनं ह्यध्रुवं भीरु रमस्वेह मया सह॥ २२ 🔨

२. पक्षिपु च. छ.।

पञ्चपंचाशः सर्गः (LIB!AFY३८६)

दर्शने मा कथा बुद्धि राघवस्य वरानने । कास्य शक्तिर्द्धायुत्तुम्पि सीने मैनोर्थे न शक्यो वायुराकाशे पाशैर्वन्द्वं महाजवः । दीप्यमानस्य चाप्यक्र्यद्विस्तिक्विं शिखां ॥ त्रयाणामपि लोकानां न तं पद्यामि शोभने । विक्रमेण नयेद्यस्वां महाहुपरिपालिताम् ॥ लङ्कायां सुमहद्राज्यमिदं त्वमनुपालय । त्वत्प्रेप्या मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचराः ॥ अभिपेकोदकक्किन्ना तुष्टा च रमयस्व माम् । दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतम् ॥ यश्च ते सकृतो धर्मस्तस्येह फलमाप्तुहि । इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मैथिलि ॥ भूपणानि च मुख्यानि सेवस्व च मया सह । पुष्पकं नाम सुश्रोणि भ्रातुर्वेशवणस्य मे ॥ विमानं सूर्यसंकाशं तरसा निर्जितं मया । विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम् ॥ तत्र सीते मया सार्धं विहरस्य यथासुखम् । वदनं पद्मसंकाशं विमलं चारुदर्शनम् ॥ शोकार्तं तु वरारोहे न भ्राजित वरानने । एवं वदित तिस्मन् सा वस्नान्तेन वराङ्गना ॥ ३२ पिधायेन्दुनिभं सीता मुखमश्रृण्यवर्तयत् । ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां दीनां चिन्ताहतप्रभाम् ॥ उवाच वचनं पापो रावणो राक्षसेश्वरः । अलं ब्रीडेन<sup>।</sup> वैदेहि धर्मलोपकृते न च ॥ आर्पाऽयं दैवनिष्यन्दो यस्त्वामभिगमिष्यति । एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ प्रसादं क्रुरु मे क्षिप्रं वर्षो दासोऽहमस्मि ते । इमाः शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः न चापि रावणः कांचिन्मुन्नी स्त्रीं प्रणमेत ह । एवमुक्त्वा दशनीवो मैथिलीं जनकात्मजाम कुतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वातिसहस्निकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीताविलोभनो द्यमो नाम पञ्चपञ्चाशः सर्गः

1. व्याख्यातारः धर्मलोपकृतेनेति तृतीयान्तं व्रंडिनेत्येतस्य विशेषणं योजयन्ति । अपरा योजना अलं व्रंडिनेति । भर्तृपेक्षणेन परपुरुषाभ्युपगमेन च ते लब्जा मा भृत् । धर्मलोपकृते धर्मभ्रंशानिमित्तं च न त्वमनुशोचितुमर्हासि । तथा हि अयं त्वाये मदीयोऽनुरागो दैवनिष्यन्दः दैवादुर्भूतः । तेन खल्ज त्वामिह बलात्कारेण आनयम् इति भावः । वलात्कारेण परदारपित्रम्होऽपि हि आर्षः ऋषिदृष्टः । 'वलात्कारेण परदारपित्रम्होऽपि हि आर्षः ऋषिदृष्टः । 'वलात्कारेण राक्षसः' इति राक्षसविवाहस्मरणम् । अतो न धर्मलोपः शङ्कनीय इति भावः । न केवलमत्र क्रियं लोपाभावमात्रम् , यावत्—अयस्त्वामभिगमिष्यति सुखावह्य विधिः अनेन तव भविष्यतीत्यर्थः । वस्तुतस्तु वलात्कारेण कन्याया महणमेव राक्षसिववाह इति स्मृत्य-

भिप्रायात् आर्षे इतीदं रावणवचनं कामोद्रेकमूलमेव इति ध्येयम् । व्याख्यात्णां इंलीमनुस्त्य चेदमुक्तम् । तत्त्वतस्तुः य इति परोक्षणात्मनो निर्देशः । यो रावणः त्वामाभगमिष्यति त्वद्धाममेव पुरुषार्थ मन्यमान आस्ते नासौ प्राकृतविद्धियः; किं तिहिं, दैवनिष्यन्दः देवस्य चतुर्मुखस्य वंशजः, आर्षः ऋषेविश्रवसः पुत्रः । न खत्वेवंभूतो जातुचित् लोकविरुद्धं धर्मविरुद्धं वाचरेत् । तस्मान्नास्मिन् विषये तव लज्जा धर्मलोपशङ्का वा युक्ता इत्यर्थ एव श्रिष्टः स्वरसश्चेति नः प्रतिभाति ।

- १. विमला: शिखाः ति. । विमलां शिखाम् च. छ. ।
- २. अस्य स्थाने—आपेंाऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति—इति पुना,।

### षट्पञ्चादाः सर्गः वत्सरावधिकरणम्

सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककिंशता । तृणमन्बरतः ऋत्वा रावणं प्रसमापत ॥ 8 राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः । सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥ २ रामो नाम स धर्मात्मा त्रिपु लोकेषु विश्रुतः । दीर्घवाहुर्विशालाक्षो दैवतं स पतिर्मम ॥ 3 इक्ष्वाकूणां कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्यतिः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् हरिष्यति प्रसक्षं यद्यहं तस्य त्वया स्यां धार्षिता वलात् । शायिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महावलाः । राघवे निर्विपाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा ॥ तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चनभूपणाः । शरीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलामेवोर्भयः ॥ असुरैर्वा सुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि रावण । उत्पाद्य सुमहद्वैरं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥ स ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो वली । पशोर्यूपगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम् ॥ 9 यदि पद्येत्स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्कपा। रक्षस्त्वमद्य निर्देग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ।। १० यश्चन्द्रं नमसो भूमौ पातयेन्नारायेत वा । सागरं शोषयेद्वापि स<sup>1</sup> सीतां मोचयेदिह ॥ 83 गतायुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः । छङ्का<sup>2</sup> वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृते न भविष्यति ॥ १२ न ते पापिमदं कर्म सुखोदक भविष्यति । याहं नीता विनाभावं पतिपार्श्वात्त्वया वलात् ॥ स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता महायुतिः । निर्भयो वीर्यमाश्रिस शून्ये वसति दण्डके ॥ १४ स ते दुर्पं वलं वीर्यमुत्सेकं च तथाविधम् । अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे ॥ १५ यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः । तदा कार्ये प्रमाद्यान्ति नराः कालवशं गताः ॥ मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम । आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च<sup>3</sup>॥ न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः सुग्भाण्डमण्डिता । द्विजातिमन्त्रसंपूता चण्डालेनावमर्दितुम् ॥ तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पवित्रता । त्वया स्प्रष्टुं न शक्यास्मि राक्षसाधम पापिना ॥ १९ क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मषण्डेपु नित्यदा । हंसी सा तृणषण्डस्थं कथं द्रक्ष्येत<sup>४</sup> मद्गुकम् ॥ २० इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्ध वा खादयस्व वा । नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥ २१ न तु शक्ष्याम्युपक्रोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः । एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात्सुपरुषं वचः ॥ २२

<sup>1</sup> नेति पाठे मे।चयेदिति काकुईप्टन्या ।

<sup>2. .</sup> लङ्का : त्वत्कृते त्विज्ञिमत्तं वैधव्य-संयुक्ता सती न भविष्यति न जीविष्यतीत्यर्थः । त्वत्कृतेन अपराधेन लङ्का वैधव्यं गिम्ष्यतीति इति तु व्याख्यातारः।

१ गच्छे: सद्यः पराभवम् च. छ. ।

२. दैवतसंयुक्तः च. छ.।

३. अस्यानन्तरम्—इदमन्तःपुरं रम्यं रक्तः स्थापितमोद्दशम् । समवाणानलः सर्वं दग्धं तव्/ करिष्यति ॥—इति ध.।

४. पश्येत च. छ. ।

3 &

रावणं मैथिली तत्र पुनर्नोवाच किंचन । सीताया वचनं श्रुत्वा परुपं रोमहर्पणम् ॥ २३ प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वचः । श्रृणु मैथिलि मद्वाक्यं मासान् द्वाद्श भामिनि ॥ २४ कालेनानेन नाभ्येपि यदि मां चारुहासिनि । ततस्त्वां प्रातराज्ञार्थं सुदाइछेत्स्यन्ति लेशशः ॥ इत्युक्त्वा परुपं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः । राक्ष्सीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनमत्रवीत् ॥ २६ शीव्रमेव हि राक्षस्यो विकृता घोरदर्शनाः । दर्पमस्या विनेष्यध्वं मांसशोणितभोजनाः ॥ २७ वचनादेव तास्तस्य सुघोरा राक्षसीगणाः । कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिर्छी पर्यवारयन् ॥ २८ स ताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनः । प्रचाल्य चरणोत्कर्पेर्दारयत्रिव मेदिनीम् ॥ २९ अञ्चोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामियम् । तत्रेयं रक्ष्यतां गूढं युष्माभिः परिवारीता ॥ ३० तत्रैनां तर्जनैघोंरै: पुन: सान्त्वैश्च मैथिलीम् । आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव ॥३१ इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः । अशोकवनिकां जग्मुर्भेथिलीं प्रतिगृह्य तु ॥ ३२ सर्वकालफर्छेर्वृक्षेर्नानापुष्पफर्छेर्वृताम् । सर्वकालमदैश्चापि द्विजैः समुपसेविताम् ॥ 33 सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा । राक्ष्सीवशमापन्ना व्याघीणां हरिणी यथा ॥ ३४ शोकेन महता यस्ता मैथिली जनकात्मजा। न शर्म लभते भीरुः पाशवद्धा मृगी यथा।। ३५

> न विन्द्तं तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीय तर्जिता । पतिं स्मरन्ती दियतं च देवतं विचेतनाभूद्भयशोकपीडिता ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे वत्सराविधकरणं नाम पट्पञ्चाशः सर्गः

#### सप्तपञ्चाशः सर्गः रामप्रस्थागमनम्

राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम् । निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि निवर्तते ॥ १ तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीम् । क्रूरस्वनोऽथ गोमायुर्विननादास्य प्रष्टतः ॥ २

१. अस्य सर्गस्यानन्तरमयं सर्गः प्रक्षिप्ततया च. दृश्यते । प्रवेशितायां सीतायां लङ्कां प्रति पिता,महः । तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतकतुम् ॥ १ ॥
त्रेलोन्यस्य हितार्थाय रक्षसामहिताय च । लङ्कां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना ॥ २ ॥ पतिव्रता महाभागा नित्यं हैन सुसैधिता । अपश्यन्ती च भतीरं पश्यन्ती राक्षसीजनम् ॥ ३ ॥ राक्षसीभिः परिवृता भर्तृदर्शनलालसा । निविष्टा हि पुरी लङ्का तीरे नदनदी-

पते: ॥ ४ ॥ कथं ज्ञास्यति तां रामस्तत्रस्थां तामनिन्दताम् । दुःसं संचिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा ॥ ५ ॥ प्राणयात्रामकुर्वाणा प्राणांस्त्यक्ष्यत्यसंशयम् । स भूयः संशयो जातः सीतायाः प्राणसंक्षये ॥ ६ ॥ स त्वं शीव्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननाम् । प्रविश्य नगरीं लङ्कां प्रयच्छ हविरुत्तमम् ॥ ७ ॥ एवमुक्तोऽथ देवेन्द्रः पुरीं रावणपालिताम् । आगच्छित्तद्रया सार्थं भगवान् पाक-शासनः ॥ ८ ॥ निद्रां चोवाच गच्छ त्वं राक्षसान्

स तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमहर्षणम् । चिन्तयामास गोमायोः स्वरेण परिशङ्कितः ॥ ३ अशुमं वत मन्येऽहं गोमायुर्वाशते यथा । स्विस्त स्यादिप वैदेहा राक्षसैभेक्षणं विना ॥ ४ मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्यं मामकम् । आकुष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि ॥ ५ स सौमित्रिः स्वरं श्रुत्वा तां च हित्वा च मैथिलीम् । तयैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशिमहैष्यित राक्षसैः सहितैर्नूनं सीताया ईिप्सतो वधः । काळ्ञनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्तु माम् ॥ दूरं नीत्वा तु मारीचो राक्षसोऽभूच्छराहतः । हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार ह अपि स्वस्ति भवेद्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने । जनस्थानिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसैः ॥ विभित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेऽद्य वहूनि च । इत्येवं चिन्तयन् रामः श्रुत्वा गोमायुनिःस्वनम् आत्मनश्चापनयनान्मगरूपेण रक्षसा । आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः ॥ ११ तं दीनमानसं दीनमासेदुर्मृगपक्षिणः । सव्यं कृत्वा महात्मानं घोराश्च सत्युजः स्वरान् ॥ तानि दृष्टा निमित्तानि महाघोराणि राघवः । न्यवर्तताथ त्विरतो जवेनाश्रममात्मनः ॥ १३ स तु सीतां वरारोहां लक्ष्मणं च महावलम् । आजगाम जनस्थानं

संप्रमोहय । सा तथाक्ता मधवता देवी परमहर्षिता॥ ९ ॥ देवकार्यार्थसिद्धचर्यं प्रामोहयत राक्षसान् । एतस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षः शचीपतिः ॥ १० ॥ आससाद वनस्थां तां वचनं चेदमनवीत् । देवराजोऽस्मि इह चास्मि शुचिस्मित ॥ ११ ॥ अहं कार्यसिद्धचर्य राघवस्य महात्मनः । साहाय्यं कल्पयि-ष्यामि मा शुचो जनकात्मजे ॥ १२ ॥ मत्प्रसादात्समुद्रं स तरिष्यात वलैः सह । मथैवेह च राक्षस्यो मायया मोहिताः शुभे ॥ १३ ॥ तस्मादन्नामदं सीते हविष्या-न्नमहं स्वकम्। स त्वां संगृह्य वैदेहि आगतः सह निद्रया ॥ १४ ॥ एतदत्स्यसि मद्धस्तान्न त्वां वाधिष्यते शुभे । क्षधा तृषा च रम्भोरु वर्षाणामयुतैरिष ॥ १५ ॥ एवमुक्ता तु देवेन्द्रमुवाच परिशङ्किता । कथं जानामि देवेन्द्रं त्वामिहस्थं शर्चीपतिम् ॥ १६ ॥ देवलिङ्गानि दृष्टानि रामलक्ष्मणसंनिधौ । तानि दर्शय देवन्द्र यदि त्वं देवराट् स्वयम् ॥ १७ ॥ सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे शचीपतिः। पृथिवीं नारपृशतपद्भ्यामनिमे पेक्षणानि च ॥ १८ ॥ अरजोऽम्बरधारी च नम्लान-कुसुमस्तथा। तं ज्ञात्वा लक्षणैः सीता वासवं परि-

हर्षिता ॥ १९ ॥ उवाच वाक्यं रुदती भगवद्राघवं प्रति । सह भ्रात्रा महावाहुदिंष्ट्या मे श्रुतिमागतः ॥२०॥ यथा मे श्रुहो राजा यथा च मिथिलाधिपः । तथा त्वामच पश्यामि सनाथो मे पितस्त्वया ॥ २१ ॥ तवाज्ञया च देवेन्द्र पयोभृतमिदं हिवः । अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम् ॥२२॥ इन्द्रहस्ताद्गृहींत्वा तत्पायसं सा शुचिरिमता । न्यवेदयत भन्नें सा लक्ष्मणाय च मैथिली ॥ २३ ॥ यदि जीवति मे भर्ता सह भ्रात्रा महावलः । इदमस्तु तयोभिक्त्या तदाश्रात्पायसं स्वयम् ॥ २४ ॥ इतीव तत्प्राश्य हिव-वर्धानना जहौ क्षुधादुःखसमुद्भवं च तम् । इन्द्रात्प्र-वृत्तिमुपलभ्य जानकी काकुत्स्थयोः प्रीतमना वभूव ॥२५॥ स चापि शक्तिविवालयं तदा प्रीतो ययौ राघव-कार्यसिद्धये । आमन्त्र्य सीतां स ततो महात्मा जगाम निद्रासहितः स्वमालयम् ॥ २६ ॥

- १, आलम्ब्य च, छ, ।
- २. भवेत्ताभ्याम् च. छ.।
- ३. घोरांश्चेत्यादि जनस्थानमित्यन्तम् घ. नारित ।

२४

ततो लक्ष्मणमायान्तं दद्शं विगतप्रभम् । ततोऽविदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥ विपण्णः सुविपण्णेन दुःखितो दुःखभागिना । संजगर्हेऽथ तं भ्राता दृष्ट्वा ठक्ष्मणमागतम्॥ विहाय सीतां विजने वने राक्षससेविते । गृहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ उवाच मघुरोदर्कमिदं वचनमार्तवत् । अहो लक्ष्मण गर्द्यं ते कृतं यस्त्वं विहाय ताम् ॥ १८ सीतामिहागतः सोम्य कञ्चित्स्वस्ति भवेदिह । न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा।। विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वनचारिभिः। अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ २० अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्र्यं प्राप्तुयावहे । जीवन्त्याः पुरुपन्यात्र सुताया जनकस्य वै॥ यथा वै मृगसङ्घाश्च गोमायुश्चेव भैरवम् । वाज्ञन्ते शक्तुनाश्चापि प्रदीप्तामभितो दिशम् ॥ २२ अपि स्वस्ति भवेत्तस्या राजपुच्या महावल ॥

> इदं हि रक्षो मृगसंनिकाशं प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयातम् । ह्तं कथंचिन्मह्ता अमेण स राक्ष्सोऽभून्त्रियमाण एव ॥ २३ मनश्च मे दीनमिहाप्रहृष्टं चक्षुश्च सब्यं कुरुते विकारम्। असंशयं छक्ष्मण नास्ति सीता हता मृता वा पथि वर्तते वा ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रामप्रत्यागमनं नाम सप्तपञ्चाद्य: सर्ग:

### अष्टपञ्चाज्ञः सर्गः अनिमित्तदर्शनम्

स दृष्टा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः । पर्यप्रच्छत धमीत्मा वैदेहीमागतं विना ॥ प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह । क सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्वा त्विमहागतः ॥ राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान् परिधावतः । क सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा ॥ ३ यां विना नोत्सहे वीर मुहूर्तमिप जीवितुम्। क सा प्राणसहाया में सीता सुरसुतोपमा॥ ४ पतित्वसमराणां वा प्रथिव्याश्चापि लक्ष्मण । तां विना तपनीयामां नेच्छेयं जनकात्मजाम् ॥ कचिज्ञीवित वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम । कचित्प्रव्राजनं सौम्य न मे मिथ्या भविष्यति ॥ सीतानिमित्तं सौमित्रे मृते मित्र गते त्विय । कचित्सकामा सुखिता कैकेयी सा भविष्यति ॥

१, ज्येष्ठः इदं पद्यम् ख. नारित । च. छ,। सकाशम् ₹, ख.।

सपुत्रराज्यां सिद्धार्थां मृतपुत्रा तपस्विनी । उपस्थास्यति कौसल्या कचित्सौम्य न कैकयीम् यदि जीवित वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । सुवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्यक्ष्यामि छक्ष्मण । १० वृहि समाश्रमगतं वैदेही नाभिभाषते । पुनः प्रहसिता सीता विनिश्चितामि छक्ष्मण ॥ १० वृहि छक्ष्मण वैदेही रुदि जीवित वा न वा । त्विय प्रमत्ते रक्षोभिभिक्षिता वा तपस्विनी ॥ सुकुमारी च वाला च नित्यं चादुःखद्शिनी । मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचित दुर्मनाः ॥ सर्वथा रक्षसा तेन जिह्नेन सुदुरात्मना । वदता छक्ष्मणेत्युचैस्तवापि जिनतं भयम् ॥ १३ श्रुतस्तु शङ्के वैदेह्या स स्वरः सहशो मम । त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीव्रमागतः ॥१४ सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्स्वजता वने । प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम् ॥ १५ दुःखिताः खर्घातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तैः सीता निहता घोरैभिविष्यति न संशयः ॥ अहोऽस्मिन् व्यसने मग्नः सर्वथा शत्रुसूदन । किं निवदानीं करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यमीदशम् इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव रायवः । आजगाम जनस्थानं त्वरया सहळक्षमणः ॥ १८

विगर्हमाणोऽनुजमार्तरूपं क्षुधा श्रमाचैव पिपासया च ।
विनिःश्वसञ्ज्ञुष्कमुखो विवर्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य ज्ञून्यम् ॥ १९
स्वमाश्रमं संप्रविगाद्य वीरो विहारदेशाननुसृत्य कांश्चित् ।
एतत्तदित्येव निवासभूमौ प्रहृष्टरोमा व्यथितो वभूव ॥ २०
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिश्वकायां संहितायाम्
अरण्यकाण्डे अनिमित्तदर्शनं नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः

### एकोनषष्टितमः सर्गः छक्ष्मणागमनविगर्हणम्

अधाश्रमादुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपत्रच्छ सौिमित्रिं रामो दुःरु दिदं वचः ॥ १ तमुवाच किमर्थं त्वमागतोऽपास्य मैथिलीम् । यदा सा तव विश्वासाद्वने विरिक्ता मया ॥ २ दृष्ट्वैवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यच्य लक्ष्मण । शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥ ३ स्फुरते नयनं सव्यं वाहुश्च हृद्यं च मे । दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविरिहतं पथि ॥ ४ एवमुक्तस्तु सौमित्रिर्लक्षमणः शुभलक्षणः । भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममन्नवीत् ॥ ५ प्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहामहागतः । प्रचोदितस्तयैवोप्रैस्त्वत्सकाशिमहागतः ॥ ६ आर्येणेव परिकृष्टं हा सीते लक्ष्मणेति च । परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्लुतिं गतम् ॥ ५ स्त तमार्तस्वरं शुःवा तव स्त्रहेन मैथिली । गच्छ गच्छेति मामाह रुदती भयविह्वला ॥ ८

२६

२७

प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति वहुदास्तया । प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं त्वत्प्रत्ययान्वितम् ॥९ न तत्पज्ञाम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेन् । निर्वृता भव नास्त्येतत्केनाप्येवमुदाहृतम् ॥ विनर्हितं च नीचं च कथमार्योऽभिधास्यति । त्राहीति वचनं सीते यस्रायेत्त्रिद्शानिप ॥ ११ किंनिमित्तं तु केनापि भ्रातुरालम्ब्य मे स्वरम्। राक्ष्सेनेरितं वाक्यं त्राहि त्राहीति शोमने।।१२ विस्वरं व्याहतं वाक्यं रुक्ष्मण त्राहि मामिति । न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता ॥ अर्ढं वैक्वन्यमालम्ब्य स्वस्था भव निरुत्सुका। न सोऽस्ति त्रिपु छोकेपु पुमान् यो राघवं रणे॥ जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत् । न जय्यो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः ॥ एवमुक्ता तु देदेही परिमोहितचेतना । उवाचाश्रूणि मुख्यन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥ भावो मिय तवाद्यर्थं पाप एव निवेशितः । विनष्टे भातिर प्राप्तं न च त्वं मामवाप्स्यसि ॥१७ संकेताद्भरतेन त्वं रामं समनुगच्छिस । क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नेनमभ्यवपद्यसे ॥ रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मद्र्थमनुगच्छिस । राघवस्यान्तरं प्रेप्सुरतथैनं नाभिपद्यसे ॥ एवमुक्तो हि वैदेह्या संरच्धो रक्तस्रोचनः । क्रोधात्प्रस्फुरमाणोष्टः आश्रमादस्मि निर्गतः ॥२० एवं ब्रुवाणं सामित्रिं रामः संतापमोहितः । अत्रवीद्ष्कृतं सौम्य तां विना यत्त्वमागतः ॥ जानन्नपि समर्थं मां रक्षसां विनिवारणे । अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निःसृतो भवान ॥ न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्सि मैथिछीम् । कुद्धायाः परुपं वाक्यं शुत्वां यत्त्वमिहागतः सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्प्रचोदितः । क्रोधस्य वश्मापन्नो नाकरोः शासनं मम ॥ २४ असौ हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया । मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥

विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलीलवाणेन च ताडितो मया।
मार्गी तनुं स्रच्य स विक्ष्यस्वरो वभूव केयूरधरः स राक्षसः॥
- 
शराहतेनैव तदार्तया गिरा स्वरं ममालम्ब्य सुदूरसंश्रवम्।
उदाहतं तद्वचनं सुदारुणं स्वमागतो येन विहाय मैथिलीम्॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे लक्ष्मणागमनविगर्हणं नाम एकोनपष्टितमः सर्गः

षष्टितमः सर्गः

रामोन्माद:

भृशमात्रजमानस्य तस्यायोवामलोचनम् । प्रास्फुरचास्वलद्रामो वेपशुश्चाप्यजायत ॥ १ ्डपालक्ष्य निमित्तानि सोऽशुभानि मुहुर्मुहुः । अपि क्षेमं नु सीताया इति वै व्याजहार च॥

१. क्रुद्धायाः परुपं श्रुत्वा स्त्रियाश्च च.।

त्वरमाणो जगामाथ सीतादर्शनलालसः । शून्यमावसथं दृष्ट्वा वभूवोद्विप्रमानसः ॥ ₹ · उद्भमन्निव वेगेन विक्षिपम् रघुनन्दनः । तत्र तत्रोटजस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः ॥ 8 द्दर्श पर्णशालां च रहितां सीतया तदा । श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव ॥ 4 रुदन्तमिव वृक्षेश्च म्लानपुष्पमृगद्विजम् । श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तवनदेवतम् ॥ Ę विप्रकीर्णोजिनकुरं विप्रविद्धवृसीकटम् । दृष्ट्वा शून्योटजस्थानं विस्रसाप पुनः पुनः ।। हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । निलीनाष्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥८ गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुन: । अथवा पद्मिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता यह्नान्मृगयमाणस्तु नाससाद् वने प्रियाम् । शोकरक्तेक्षणः 'शोकादुन्मक्त इव लक्ष्यते ॥ १० वृक्षादृक्षं प्रधावन् स गिरेश्चाद्रिं नदान्नदीम् । वभूव विलपन् रामः शोकपङ्कार्णवाप्लुतः॥११ अपि कचित्त्वया दृष्टा सा कद्म्वप्रिया प्रिया । कद्म्व यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम् स्तिग्धपह्नवसंकाशा पीतकौशेयवासिनी । शंसस्व यदि वा दृष्टा विल्व विल्वोपमस्तनी ॥१३ अथवार्जुन शंस त्वं प्रियां तामर्जुनप्रियाम् । जनकस्य सुता भीरुर्यदि जीवति वा न वा ॥ ककुभः ककुभोक्तं तां व्यक्तं जानाति मैथिलीम् । यथा पह्नवपुष्पाढ्यो भाति होष वनस्पतिः॥ भ्रमरैरुपगीतश्च यथा दुमवरो ह्ययम् । एष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम् ॥ अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतसम् । त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रियासंदर्शनेन माम् ॥ १७ √यदि ताल त्वया दृष्टा पक्ततालफलस्तनी । कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मिय ॥ यदि दृष्टा त्वया सीता जम्बु जाम्वूनद्प्रभा । प्रियां यदि विजानीषे निःशङ्कं कथयस्व मे ॥ अहो त्वं कर्णिकाराच सुपुष्पैः शोभसे भृशम्। कर्णिकारित्रया साध्वी शंस दृष्टा प्रिया यदि चूतनीपमहासालान् पनसान् कुरबान् धवान्<sup>३</sup>। दाडिमाननसान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः वक्कछानथ पुंनागान् चम्पकान् केतकीस्तथा। पृच्छन् रामो वने भ्रान्त उन्मत्त इव छक्ष्यते।। अथवा मृगशाबाक्षीं मृग जानासि सैथिलीम्। मृगविप्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत् ।। गज सा गजनासोरूर्यदि दृष्टा त्वया भवेत्। तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारण॥ २४ शार्दूछ<sup>1</sup> यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना। मैथिछी मम विस्नन्धं कथयस्व न ते भयम्॥ २५ किं धावसि प्रिये दूरं दृष्टासि कमलेक्षणे । वृक्षैराच्छाच चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे ॥

<sup>1</sup> व्यव्रेण कदाचित् मक्षिता स्यादिति शङ्क-मानस्तमेन पुच्छति—शादृंलेति । अतश्च गजादिष्विन शादूंले सीतासादृश्यस्य अदर्शनेऽपि प्रश्नप्रवृत्ती रामस्य संभवत्येवति द्रष्टव्यम् । यदि दृष्टेति । यदि भक्षितिति च युक्तत्वादध्याहायम् ।

१. श्रीमान् पुना.!

२. जम्बुफलोपमाम् च.।

३. कुरवांस्तथा क.।

४. मिछका माधवीश्चेव च, ।

३८

तिष्ट तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मिं । नात्यर्थं हास्यशीलापि किमर्थं मामुपेक्षसे ॥ २० पीतकौशेयकेनासि स्चिता वरवणिनि । धावन्त्यिप मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम् ॥ २८ नैव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी । कुच्छूं प्राप्तं हिं मां नूनं यथोपेक्षितुमहिति ॥ २९ व्यक्तं सा भक्षिता वाला राक्षसैः पिशिताशनैः । विभव्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया मूनं तच्छुभद्नतोष्ठं सुनासं चारुकुण्डलम् । पूर्णचन्द्रनिमं प्रस्तं मुखं निष्प्रभतां गतम् ॥३१ सा हि चम्पकवर्णामा प्रीवा प्रैवेयशोभिता । कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता ग्रुमा ॥ नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ वाहू पह्नवकोमलौ । भक्षितौ वेपमानाप्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ ॥ ३३ मया विरहिता वाला रक्षसां भक्षणाय वे । सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता वहुवान्यवा ॥ ३४ हा लक्ष्मण महावाहो पद्यसि त्वं प्रियां कचित् । हा प्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद्वनम् । कचिदुद्भमते वेगात् कचिद्विश्रमते वलात् ॥ ३६ कचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेपणतत्परः । स वनानि नदीः शैलान् गिरिप्रस्रवणानि च ॥ काननानि च वेगेन श्रमत्यपरिसंस्थितः ॥

तथा स गत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं त्वथ मैथिलीं प्रति ।
अनिष्ठिताद्याः स चकार मार्गणे पुनः प्रियायाः परमं परिश्रमम् ॥
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्
अरण्यकाण्डे रामोन्मादो नाम पृष्टितमः सर्गः

# एकषष्टितमः सर्गः

सीतान्वेपणम्

ह्यू असपदं स्नं रामो दशरथात्मजः । रिहतां पर्णशालां च विध्वस्तान्यासनानि च ॥ १ अह्यू तत्र वेदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः । उवाच रामः प्राकृश्य प्रगृद्ध रुचिरौ भुजौ ॥ २ कि तु लक्ष्मण वैदेहीं कं वा देशिमतों गता । केनाहृता वा सौमित्रे भिक्षता केन वा प्रिया ॥ वृक्षेणाच्छाद्य यदि मां सीते हिसितुमिच्छिस । अलं ते हिसितेनाद्य मां भजस्व सुदुःखितम् ॥ ४ यैः सह क्रीडसे सीते विश्वस्तैर्मृगपोतकेः । एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्नाविलेक्षणाः ॥ सीत्या रिहतोऽहं वै न हि जीवामि लक्ष्मण । मृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम् ॥ ६ परलोके महाराजो तृनं द्रक्ष्यित मे पिता । कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ ७ अपूरित्या तं कालं मत्सकाशिमहागतः । कामवृत्तमनार्थं मां मृपावादिनमेव च ॥ ८ विक् त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यित मे पिता । विवशं शोकसंत्रप्तं दीनं भग्नमनोरथम् ॥ ९

१. न च. छ.।

मामिहोत्सुज्य करुणं कीर्त्तिर्नरिमवानुजुम् । क गच्छिस वरारोहे मां नोत्सुज सुम त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः । इतीव विलपन् रामः सीताद्र्शनलालसः ॥ ११ ो न दद्शे सुदुःखार्तो राघवो जनकात्मजाम्। अनासादयमानं तं सीतां शोकपरायणम् ॥ १२ पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरम् । लक्ष्मणे। राममत्यर्थमुवाच हितकाम्यया ॥ मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह । इदं गिरिवरं राूर वहुकन्दरशोभितम् ॥ १४ प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिछी। सा वनं वा प्रविष्टा स्यान्निहिनीं वा सुपुष्टिपताम्॥ सरितं वापि संतप्ता मीनवञ्जलसेविताम्। स्नातुकामा निलीना स्याद्धासकामा वने कचित् ॥ वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने कचित्। जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुपर्धभ ॥ तस्या ह्यन्वेपणे श्रीमन् क्षिप्रमेव यतावहै । वनं सर्वं विचिन्वानो यत्र सा जनकात्मजा ॥ सन्यसे यदि काकुत्स्थ मा स्म शोके मनः कृथाः । एवमुक्तस्तु सौहादीह्रक्ष्मणेन समाहितः ॥ सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे । तौ वनानि गिरींश्चैव सरितश्च सरांसि च ॥ २० निखिलेन विचिन्वानौ सीतां दशरथात्मजौ । तस्य शैलस्य सानूनि गुहाश्च शिखराणि च ॥ निखिलेन विचिन्वन्तौ नैव तामभिजग्मतुः । विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ नेह परयामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम्। ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्।। विचरन् दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्। प्राप्स्यसि त्वं महाप्राज्ञ मैथिछीं जनकात्मजाम्॥ यथा विष्णुर्महावाहुर्वेिं वद्ध्वा महीमिमाम् । एवमुक्तस्तु सौहार्दाह्रक्ष्मणेन स राघवः ॥ २५ उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः । वनं सर्वं सुविचितं पद्मिन्यः फुह्रपङ्कजाः ॥ गिरिश्चायं महाप्राज्ञ वहुकन्दरनिर्झरः । न हि पदयामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्।। ' एवं स विलपन् रामः सीताहरणकर्शितः । दीनः शोकसमाविष्टो मुहूर्तं विह्वलोऽभवत् ॥ २८ स विह्विलतसर्वाङ्गो गतबुद्धिर्विचेतनः । निपसादातुरो दीनो निःश्वस्याशीतमायतम् ॥ २९ बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगद्गदः ॥ ३० तं ततः सान्त्वयामास लक्ष्मणः प्रियवान्धवः । वहुप्रकारं धर्मज्ञः प्रश्रितः प्रश्रिताञ्जलिः ।। ३१ अनाद्द्य तु तद्वाक्यं लक्ष्मणोष्टपुटाच्च्युतम् । अपद्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पुनः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वातिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीतान्वेपणं नाम एकषष्टितमः सर्गः

१. च हि वनम् च.।

२१

तिष्ठ तिर

द्विपष्टितमः सर्गः राध्यविल्लापः

सीतामपरयन् धर्मात्मा शोकोपहतनेतनः । विल्लाप महावाह रामः कमल्लोचनः ॥ पर्यत्रिव स तां सीतामपर्यन् मद्नार्दितः । ज्वाच राघवो वाक्यं विलापाश्रयदुर्वेचम् ॥ त्वमशोकस्य शालाभिः पुष्पप्रियतया प्रिये । आवृणोपि शरीरं ते मम शोकविवर्धनी ॥ कद्छीकाण्डसदृशी कद्ल्या संवृतावुभौ । ऊरू पत्रयामि ते देवि नासि शक्ता निगृहितुम् ॥ कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे । अलं ते परिहासेन मम वाधावहेन वै ॥ ų परिहासेन किं सीते परिश्रान्तस्य मे प्रिये। अयं स परिहासोऽपि साधु देवि न रोचते ॥ ६ विशेपेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते । अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये ॥ आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योऽयमुटजस्तव । सुच्यक्तं राक्ष्सैः सीता भक्षिता वा हतापि वा न हि सा विलपन्तं मामुपसंप्रैति लक्ष्मण । एतानि मृगयूथानि साथुनेत्राणि लक्ष्मण ॥ शंसन्तीव हि वैदेहीं भक्षितां रजनीचरैः । हा मंमार्थे क यातासि हा साध्वि वरवर्णिनि ॥ हा सकामाद्य कैंकेयी देवी सापि भविष्यति । सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः॥ कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं पुनः । निर्वीर्थ इति छोको मां निर्द्यश्चेति वक्ष्यति ॥ कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे । निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम् ॥ कुशलं परिष्टच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम् । विदेहराजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया ॥ १४ सुतास्त्रेहेन संतप्तों मोहस्य वशमेष्यति । अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपाळिताम् ॥ १५ स्वर्गोऽपि सीतया हीनः शून्य एव मतो मम। मामिहोत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यां पुरीं शुभाम् न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन । गाढमाश्विष्य भरतो वाच्यो मद्रचनात्त्वया ॥ अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुंधराम् । अम्वा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया । रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सुक्तकारिणा ॥ १९ सीतायाश्च विनाज्ञोऽयं मम चामित्रकर्ज्ञन । विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत् ॥

> इति विलपति राघवे सुदीने वनसुपगम्य तया विना सुकेश्या। भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना भृशमातुरो वभूव॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे राघवविलापो नाम द्विपष्टितमः सर्गः

१. दुहितृस्रेहसंतप्तः क. ग. घ.

# त्रिषष्टितमः सर्गः दुःखानुचिन्तनम्

| <del>-</del>                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः।               | ,          |
| विषादयन् भ्रातरमार्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम् ॥           | 8          |
| <sup>स</sup> लक्ष्मणं शोकवशाभिपत्रं शोके निमग्नो विपुले तु रामः । |            |
| उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपमुष्णं विनिश्वस्य रुद्न् सशोकम् ॥          | २          |
| न मद्विधो दुष्क्रतकर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्।       |            |
| शोकेन शोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन् हृद्यं मनश्च ॥             | ३          |
| पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकुत्कृतानि ।            |            |
| तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥                | 8          |
| राज्यप्रणाद्याः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननीवियोगः ।          |            |
| सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥             | <b>પ</b>   |
| सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य शून्यम्।        | <u>_</u>   |
| सीतावियोगात्पुनरप्युदीर्णं काष्ठैरिवाग्निः सहसा प्रदीप्तः ॥       | <b>Ę</b> ) |
| सा नूनमार्यो मम राक्षसेन बलाढ़ता खं समुपेत भीरः।                  | 1          |
| अपस्वरं सस्वरविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवसभीक्ष्णम् ॥               | v          |
| ती लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचितावुत्तमचन्दनस्य ।                 |            |
| वृत्ती स्तनी शोणितपङ्कदिग्धी नूनं प्रियाया मम नाभिभातः ॥          | 6          |
| तच्छ्रक्ष्णसुच्यक्तमृदुप्रलापं तस्या सुखं कुञ्चितकेशभारम्।        |            |
| रक्षोवशं नूनमुपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः ॥               | Š          |
| तां हारपाशस्य सदोचिताया त्रीवां त्रियाया मम सुत्रतायाः।           |            |
| रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति विभिद्य शून्ये रुधिराशनानि ॥            | १०         |
| मया विहीना विजने वने या रक्षोभिराहृत्य विकृष्यमाणा ।              |            |
| मूनं विनादं कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥              | 88 )       |
| अस्मिन् मया सार्धमुदारशीला शिलातलं पूर्वमुपोपविष्टा ।             |            |
| कान्तिस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता बहुवाक्यजातम्॥          | १२         |
|                                                                   |            |

१. तच्छुक्षमभ्यक्तमृदुप्रलापम् ग.।

| चतुःपष्टतमः सगः                                                                                                      | 423 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम् ।<br>अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्॥ | १३  |
| पद्मानना पद्मविशालनेत्रा पद्मानि वानेतुमभिप्रयाता।                                                                   | •   |
| तद्प्ययुक्तं न हि सा कदाचिन्मया विना गच्छति पङ्कजानि ॥                                                               | १४  |
| कामं त्विदं पुष्पितवृक्षपण्डं नानाविधेः पक्षिगणैरुपेतम् ।                                                            |     |
| वनं प्रयाता नु तद्प्ययुक्तमेकाकिनी सातिविभेति भीरुः ॥                                                                | १५  |
| आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्यानृतकर्मसाक्षिन्।                                                                 |     |
| मम प्रिया सा क गता हता वा शंसस्य मे शोकवशस्य नित्यम्।।                                                               | १६  |
| लोकेषु सर्वेषु च नास्ति किंचियते न नित्यं विदितं भवेत्तत्।                                                           |     |
| शंसस्व वायो कुलशालिनीं तां हता मृता वा पथि वर्तते वा॥                                                                | १७  |
| इतीव तं शोकविधेयदेहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेव <sup>।</sup> ।                                                         |     |
| डवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो न्याय्ये स्थितः का <mark>लयुतं च वाक्यम् ।।</mark>                                          | १८  |
| शोकं विमुखार्थ धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गणेऽस्याः ।                                                        |     |
| उत्साहवन्तो हि नरा न स्रोके सीदन्ति कर्मस्वातेदुष्करेषु ॥                                                            | १९  |
| इतीव सौमित्रिमुद्प्रपौरुपं ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः।                                                              |     |
| न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं महद्भ्युपागमत्॥                                                          | २०  |
| इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम्                                     |     |

चतःपष्टितमः सर्गः

394

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्निकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे दु:खानुचिन्तनं नाम त्रिपष्टितम: सर्गः

### चतुःषष्टितमः सर्गः

#### रामक्रोध:

स दीनो दीनया वाचा छक्ष्मणं वाक्यमव्रवीत्। शीवं छक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्।। अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता। एवमुक्तस्तु रामेण छक्ष्मणः पुनरेव हिं।। २ नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम छघुविक्रमः। तां छक्ष्मणस्तीर्थवर्ती विचित्वा राममव्रवीत्।। नैनां पद्म्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे। क नु सा देशमापन्ना वैदेही छेशनाशिनी।। ४

एविमिति तिलकभूषणयोः पाठः । तत्र । तरण सम्बन्धात् अपानरुक्त्यामात वे ध्यम् । 
 शांचे इतीवित्यस्य अतीविति व्याख्यानात् , तेन एविमि १. परवीरहा च. छ.।

 स्यस्य न पौनरुक्त्यम् । द्वितीये एविमित्यस्य उवाचेत्यु-

न हि तं वेद्मि वै राम यत्र सा तनुमध्यमाः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहितः॥ रामः समभिचकाम स्वयं गोदावरीं नदीम् । स तामुपस्थितो रामः क सीतेत्यवमत्रवीत् ॥ भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधाईंण हतामि । न तां शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ततः प्रचोदिता भूतैः शंसारमै तां प्रियामिति । न च साभ्यवद्त्सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥ रावणस्य च तद्र्षं कर्माणि च दुरात्मनः । ध्यात्वा भयातु वैदेहीं सा नदी न शशंस ताम् ॥ निराशस्त तया नद्या सीताया दुशेने कृतः। उवाच रामः सौमित्रिं सीताद्शेनकर्शितः॥ १० एषा गोदावरी सौम्य किंचित्र प्रतिभाषते । किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेख जनकं वचः ॥ मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमप्रियम् । या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः ॥ १२ सर्वं व्यपानयच्छोकं वैदेही क नु सा गता । ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रीमपद्यतः ॥ मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जायतः। मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिम् ॥ सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते । एते मृगा महावीर्या मामीक्षनते सुदुर्सहुः ॥ १५ वक्तुकामा इव हि मे इङ्गितान्युपलक्षये। तांस्तु हृष्ट्रा नरन्याद्यो राघवः प्रत्युवाच ह ॥ १६ क सीतेति निरीक्षन् वै वाष्पसंरुद्धया गिरा । एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोित्थताः ॥ दक्षिणाभिमुखाः सर्वे द्रीयन्तो नभःस्थलम् । मैथिली हियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत ॥ तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्। येन मार्गं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः॥ पुनश्च मार्गिमिच्छन्तो लक्ष्मणेनोपलक्षिताः । तेषां वचनसर्वस्वं लक्षयामास चेङ्कितम् ॥ २० उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान् भ्रातरमार्तवत्। क सीतेति त्वया पृष्टा यथेमे सहसोत्थिताः॥ द्रीयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः। साधु गच्छावहै देव दिशमेतां हि नैर्ऋतीम्।। यदि स्यादागमः कश्चिदार्या वा साथ लक्ष्यते । बाढिमित्येव काकुतस्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम् ॥ लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुंधराम्। एवं संभाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ।। वसुंधरायां पतितं पुष्पमार्गमपद्यताम् । तां पुष्पवृष्टिं पतितां दृष्ट्वा रामो महीतले ॥ उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःख्ति दुःख्ति वचः । अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥ अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने । मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥ २७ अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम् । एवसुक्त्वा महावाहुं लक्ष्मणं पुरुषर्वभः ॥

<sup>1.</sup> म.र्गामिति। इदं पदं पदवीमित्यर्थकं विवृतं व्याख्यानेषु। मार्ग सीताया अन्वेषणम् इच्छन्ते। मृगाः लक्ष्मणेन उपलक्षिताः। दक्षिणस्यां दिशि अन्वेषणे सीताप्रवृत्तिः सुलभेति मृगाणामन्तर्गतं भावं लक्ष्मणो लक्षयामासेत्येवमपि व्याख्यातुं युक्तम्।

१. न हाहं वेद तंदेशं यत्र सा जनका-त्मजा च. छ.।

२. असत् गो.।

३. दृशा च. छ. ।

े उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलम् । ¹कचित्क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ 😕 , रामा रम्ये वनोदेशे मया विरहिता त्वया । कृद्धोऽव्रवीद्विरिं तत्र सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥ तां हेमवर्णी हेमाभां सीतां दर्शय पर्वत । यावत्सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम् ॥ एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिछीं प्रति । <sup>2</sup>दर्शयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवे ॥ ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचयम्। मम वाणाग्निनिर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि॥३३ असेव्यः सर्वतश्चैव<sup>र</sup> निस्तृणद्रमपहवः । इमां वा सरितं चाद्य शोपयिष्यामि लक्ष्मण ॥ ३४ यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम् । एवं स रुपितो रामो दिधक्षन्निव चक्षपा ॥ दुद्री भूमी निष्कान्तं राक्ष्सस्य पदं महत् । त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः ॥ राक्षसेनातुवृत्ताया मैथिल्याश्च पदान्यथ । स समीक्ष्य परिकान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥ ३७ भग्नं धनुष्ठ तुणी च विकीर्णं वहुधा रथम् । संभ्रान्तहृद्यो रामः शशंस भ्रातरं त्रियम ॥३८ पद्य लक्ष्मण वैदेखाः शीर्णाः कनकविन्दवः । भूपणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ तप्तविनदुनिकाशैश्च चित्रैः अतजविनदुभिः । आवृतं पर्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम् ॥ ४० मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्ष्सैः कामरूपिभिः। भित्तवा भित्तवा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति तस्या निमित्तं वैदेह्या द्वयोर्विवद्मानयोः । वभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥ ४२ मुक्तःमणिचितं चेदं तपनीयविभूपितम् । धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः ॥ ४३ राक्षसानामिदं वत्स शूराणामथ वापि वा । तरुणादिससंकाशं वैदूर्यगुलिकाचितम् ॥ 88 विशीर्णं पतितं भूमी कवचं कस्य काञ्चनम् । छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्॥४५

<sup>1.</sup> कचित् क्षितिभृतां नाथेति सर्वेषु कोशेषु उपलभ्यमानं तथंव निवेशितम्। सर्विक्षितिभृतां नाथेत्येव समझसः पाठः। एवमेव हि इदं पद्यं महाकविः
श्रीकालिदासो विक्रमोर्वर्शायेऽनुवदति पुरूरवसो वचनेन।
तथा हि—अस्य पयस्य कमिष हृद्रतं कवेर्मावं स्वयं
विभाव्य श्रीकालिदासः पद्यमिदं स्वयन्थेऽनुवदन् अत्र
निगृढं भावम् उन्मीलियतुं पुरूरवसो वचनान्तरसुपध्रिपति 'आः कथं दृष्टेत्याह' इति। इदमत्र आकृतम्—
पुरूरवाः किल 'सर्वक्षितिभृतां नाथ' इति पर्वतं संवोध्य
मया विरहिता उर्वशी अपि नाम त्वया दृष्टेति पप्रच्छ।
तत्र प्रत्युत्तरं किमिष अप्रतिपद्यमानेऽपि पर्वते गुहाविनिस्सतं प्रश्नसमानरूपं स प्रतिध्वनिमश्रणोत्। पर्वतीक्तं
प्रतिवचनिमव तं गृतंश्च तस्येममर्थं प्रतिबुबुषे।
' सर्वक्षितिभृतां नाथ सर्वेषां राज्ञाम् अधीश त्वया
विरहिता रामा रम्ये वनोद्देशे मया दृष्टेति।

तथैवेहापि प्रतिध्वनिश्रवणेन रामस्य प्रतिवचनप्रतीतिः अवस्यं कल्पनीया । एवं हि सित पस्यन्नध्ययं सीतां मधं न प्रयच्छतीति पर्वते रामस्य क्रोधः 'तां हेमवर्णाम्' इत्यादिना वर्ण्यमानः साधु संगच्छत इति काव्यज्ञानां संप्रदायः ।

<sup>2.</sup> एवं पठित्वा दर्शयन्निव 'दद्र्श भूमो' द्रसादिवस्यमाणिलङ्गद्वारा, नाद्रश्यत् वाद्याहित्येन साक्षादिति शेप इति व्याख्यातं तिलके । शंसिन्निवेति पाठे तु प्रतिध्वनिना कथयन्निवेति प्रतिध्वन्यवलम्बनेन पूर्व दिश्तत्या रीत्या व्याख्येयम् ।

१. शंसन्निव ततः च. छ.।

२. सततं चैव च. छ.।

३. आर्याम् च. छ.।

४. इदमर्थम् क. ख. च. नारित।

भग्नदण्डमिदं कस्य भूमौ सम्यङ्निपातितम् । काञ्चनोरइछदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥४६ भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे । दीप्तपावकसंकाशो द्युतिमान् समरध्वजः ॥ ४० अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथः । रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ कस्येमेऽभिहता वाणाः प्रकीर्णा घोरकर्मणः । शरावरौ शरैः पूर्णी विध्वस्तौ पद्मय लक्ष्मण ॥ प्रतोदाभीषुहस्तोऽयं कस्यायं सारथिईतः । कस्येमौ पुरुषव्याघ्र शयाते निहतौ युधि ॥ चामरत्राहिणौ सौम्य सोष्णीपमणिकुण्डलौ । पदवी पुरुपस्यैपा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः॥५१ वैरं शतगुणं पद्य ममेदं जीवितान्तकम् । सुघोरहृद्यैः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ ५२ हता मृता वा सीता सा अक्षिता वा तपस्विनी । न धर्मस्रायते सीतां हियमाणां महावने ॥ मक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामि छक्ष्मण । के हि लोकेऽप्रियं कर्तुं शक्ताः सौम्य ममेश्वराः कर्तारमि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् । अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम् । निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिद्शेश्वराः ॥ ५६ मां प्राप्य हि गुणो दोष: संयुत्तः पद्म लक्ष्मण । अधैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च ॥५७ संहृत्येव शाशिज्योत्स्नां महान् सूर्य इवोदितः । संहृत्येव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशये नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्ष्साः । किनरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण।। ममास्रवाणसंपूर्णमाकाशं पदय लक्ष्मण । निःसंपातं करिष्यामि ह्यद्य त्रैलोक्यचारिणाम्।। संनिरुद्धयहगणमावारितनिशाकरम् । विप्रनष्टानलमरुद्भास्कर्द्युतिसंवृतम् ॥ ६१ विनिर्मिथितशैलात्रं शुष्यमाणजलाशयम् । ध्वस्तद्रुमलतागुरुमं विप्रणाशितसागरम् ॥ ६२ त्रैलोक्यं तु कारिष्यामि संयुक्तं कालधर्मणा । न तां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वराः ।। अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम् । नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि छक्ष्मण ॥ सम चापगुणोन्मुक्तैवीणजालैर्निरन्तरम् । अर्दितं मम नाराचैध्वेस्तभ्रान्तमृगद्विजम् ॥ ६५ समाकुलममर्यादं जगत्पद्याद्य लक्ष्मण । आकर्णपूर्णेरिपुभिर्जीवलोकं दुरासदैः ॥ ६६ करिष्ये मैथिलीहेंतारिपशाचमराक्षसम् । मम रोषप्रयुक्तानां सायकानां वलं सुराः ॥ €७ ∴ द्रक्ष्यन्यच विमुक्तानाममर्षाद्दूरगामिनाम् । नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः॥ भविष्यन्ति मम क्रोधात्त्रैलोक्ये विप्रणाशिते । देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥ ६९ बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौँघैः शकलीकृताः । निर्मर्यादानिमाँह्योकान् करिष्याम्यद्य सायकैः ॥ हृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । तथारूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियाम् नाशयामि जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् । यावदर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः ।। ७२ इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षः स्फुरमाणोष्ठसंपुटः । वल्कलाजिनमाबध्य जटाभारमवन्धयत् ॥ ७३

१. इदमर्थम् कं. ख. च. छ. नास्ति। २. रामो निष्पीड्य कार्मुकम् च. छ.।

तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः । त्रिपुरं जब्तुपः पूर्वं रुद्रस्येव वभौ ततुः ॥ ७४ ्लक्ष्मणाद्य चादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकम्<sup>3</sup> । शरमादाय संदीप्तं घोरमाज्ञीविपोपमम् ॥ संद्धे धनुपि श्रीमान् रामः परपुरंजयः । युगान्तामिरिव क्रुद्ध इदं वचनमत्रवीत् ॥ ७६ यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधि: । नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥ तथाहं कोधसंयुक्तो न निवार्योऽस्म्यसंशयम् ॥

> पुरेव मे चारुद्तीमनिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिछीम् । सदेवगन्धर्वमनुष्यपन्नगं जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम् ॥

66

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रामकोधो नाम चतु:पष्टितम: सर्गः

# पञ्चषष्टितमः सर्गः

#### क्रोधसंहारप्रार्थना

तप्यमानं तथा रामं सीताहरणकर्शितम् । छोकानामभवे युक्तं संवर्तकिमवानलम् ॥ ? वीक्षमाणं धतुः सञ्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । दग्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते तु यथा हरम् ॥२ अदृष्टपूर्वं संकुद्धं दृष्ट्वा रामं तु लक्ष्मणः । अत्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ 3 पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतिहते रतः । न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिं हातुमहिसि ॥ चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूर्ये गतिर्वायौ सुवि क्षमा । एतच नियतं सर्वं त्विय चानुत्तमं यशः ॥५ एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वमईसि<sup>3</sup>। नतु<sup>3</sup> जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः॥ केन वा कस्य वा हेतो: सायुध: सपरिच्छद: । ख़ुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरविन्दुभि:।। ७ देशो निर्वृत्तसंत्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज । एकस्य तु विमर्देऽयं न द्वयोर्वद्तां वर ॥ ेन हि वृत्तं हि पदयामि वलस्य महतः पदम् । नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुमईसि ॥९ युक्तदण्डा हि मृद्वः प्रशान्ता वसुधाधिपाः । सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥ को नु दारप्रणाशं ते साधु मन्येत राघव । सरितः सागराः शैला देवगन्धर्वदानवाः ॥ नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्येव साधवः । येन राजन् हता सीता तमन्वेपितुमर्हिस ॥ १२ मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्पिभिः । समुद्रं च विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च॥१३

वल्कलाजिनमिल्यदि कार्मुकमिल्यन्तम् क. खु, च, छ, नास्ति।

२ं. अरयानन्तरम् ---- अन्यद्वदामि राजेन्द्र सर्वसम्पदाम् । धर्मो निदानं जयति नाधर्मः

कदाचिदपि चोभयोः ॥ सीता पतिवता लक्ष्मीर्न वशं वै गमिष्यति-इति घ. पुना.।

३. न तु च. छ, ।

गुहाश्च विविधा घोरा नदीः पद्मवनानि च । देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः ॥ यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापहारिणम् । न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिद्शेश्वराः ॥ कोसलेन्द्र ततः पश्चात्प्राप्तकालं करिष्यसि ॥

> शीलेन साम्रा विनेयन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र । ततः समुत्साद्य हेमपुङ्क्षेर्महेन्द्रवज्रप्रतिमैः शरीषैः॥

१६

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे क्रोधसंहारप्रार्थना नाम पञ्चपष्टितम: सर्ग:

# षट्षष्टितमः सर्गः औचित्यप्रवोधनम्

तं तथा शोकसंतप्तं विलपन्तमनाथवत् । मोहेन महताविष्टं परिद्यूनमचेतसम् ॥ ततः सौमित्रिराश्वास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः । रामं संवोधयामासं चरणौ चाभिपीडयन् ॥ २ महता तपसा राम महता चापि कर्मणा । राज्ञा दशरथेनासि लब्धोऽमृतमिवामरैः ॥ ३ तव चैव गुणैर्वद्धस्त्वद्वियोगान्महीपतिः । राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम् ॥ ४ 🕮 स्पृशन्त्यनिलवद्राजन् क्षणेन न भवन्ति च । आश्वासिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः ।। ५ यदि दुःखिसदं प्राप्तं काकुत्स्थ न सिह्च्यसे । प्राकृतश्चारुपसत्त्वश्च इतरः कः सिह्च्यते ॥ दुःखितो हि भवाँह्योकांस्तेजसा यदि धक्ष्यते । आर्ताः प्रजा नरव्याव्र क नु यास्यन्ति निर्वृतिम् लोकस्वभाव एवैष ययातिर्नेहुषात्मजः । गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्पृशत्॥८ महर्पियों विसिष्टस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः । अहा पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनर्हतम् ॥ ९ या चेयं जगतां माता देवी लोकनमस्कृता । अस्याश्च चलनं भूमेई इयते कोसलेश्वर ॥ १० यो धर्मी जगतां नेत्रो यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् । आदिसचन्द्रौ प्रहणमभ्युपेतौ महावलौ ॥ ११ सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषर्धभ । न दैवस्य प्रमुख्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥ १२ शक्रादिष्विप देवेषु वर्तमानौ नयानयौ । श्रूयेते नरशार्दूल न त्वं व्यथितुमईसि ॥१३ नष्टायामपि वैदेह्यां हतायामपि राघव । शोचितुं नार्हसे वीर यथान्यः प्राक्ततस्तथा ॥ त्वद्विधा न हि शोचन्ति सततं सत्यदर्शिनः । सुमहत्स्विप क्रच्छ्रेपु रामानिर्विण्णदशर्नाः ॥ १५ 🏒 तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धवा समनुचिन्तय । बुद्ध-या युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे ॥ अदृष्टगुणदोषाणामध्रुवाणां च कर्मणाम् । नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं प्रवर्तते ॥

१. इदं पद्यम् ंख. ग. च. छ. नास्ति।

२. नैत्रे क. घ. ।

संतपष्टितमः सर्गः

II

त्वमेव हि पुरा राम मामेवं वहुशोऽन्वशाः । अनुशिष्याद्धि को नु त्वामि साक्षाद्वृहस्पतिः ॥ वुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरिप दुरन्वया । शोकेनाभिष्रसुप्तं ते ज्ञानं संवोधयाम्यहम् ॥ १९

बुद्धिश्च त महाप्राज्ञ द्वराप दुरन्थया। शाकनाभिष्रसुप्त त ज्ञान सवाधयाम्यहम् ॥ १९ दिव्यं च मानुपं च त्वमात्मनश्च पराक्रमम् । इक्ष्वाकुट्टपभावेक्ष्य यतस्व द्विपतां वधे ॥ २० किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुपर्पभ । तमेव त्वं रिपुं पापं विज्ञायोद्धर्तुमहीसि ॥ २१

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे औचित्यप्रवोधनं नाम पट्पप्टितम: सर्गः

# सप्तपष्टितमः सर्गः

# गृंध्रराजदर्शनम्

ूर्वजोऽप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम् । सारप्राही माहासारं प्रतिजयाह राघवः ॥ १ संनिगृद्य महावाहुः प्रवृद्धं रोपमात्मनः । अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ २ कं करिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण । केनोपायेन पर्याव सीतामिति विचिन्तय॥ तं तथा परितापार्तं लक्ष्मणो राममत्रवीत् । इत्मेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमहिसि ॥ ४ राक्षसैर्वहुिभः कीर्णं नानादुमलतायुतम् । सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च ॥ ५ गुहाश्च विविधा घोरा नानामृगगणाकुलाः । आवासाः किंनराणां च गन्धर्वभवनानि च ॥ ६ तानि युक्तो मया सार्थं समन्वेपितुमहिसि । त्विद्धधा बुद्धिसंपन्ना महात्मानो नर्र्यमाः ॥ ७

आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः । इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार सलक्ष्मणः ॥ ८ कुद्धो रामः शरं घोरं संधाय धनुपि क्षुरम् । ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमम् ॥ ९

दर्श पिततं भूमो क्षतजाई जटायुपम् । तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं रामो छक्ष्मणमत्रवीत् ॥ १० अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः । गृध्ररूपिमदं व्यक्तं रक्षो भ्रमित काननम् ॥ ११ भक्षायित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम् । एनं विधिष्ये दीप्तास्यैवीरैवीणैरिजिह्यगैः ॥१२ इत्युक्त्वाभ्यपतद्गृष्यं संधाय धनुपि क्षुरम् । क्षुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम् ॥ तं दीनं दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन् । अभ्यभाषत पक्षी तु रामं दशरथात्मजम् ॥ १४ यामोषिधिमिवायुष्मन्नन्वपेसि महावने । सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम् ॥ १५ च्या विरहिता देवी लक्ष्मणेन च रायव । हियमाणा मया दृष्टा रावणेन वलीयसा ॥ १६

भ्यां स्पूर्यवपुत्रोऽहं रावणश्च रणे मया । विध्वंसितरथच्छत्रः पातितो धरणीतछे ॥ १७ भित्रेण नः सुसम्—होत्चानः शरास्तथा । अयमस्य रणे राम भन्नः सांग्रामिको रथः ॥ १८

३. अस्यानन्तरम्—गोदावयाणे भुवि । परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खङ्गेन रावणः

सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसम् । रक्षसा निहतं पूर्वं न मां हन्तुं त्वमहेसि ॥ रामस्तस्य तु विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखस्तदा । द्विगुणीकृततापार्तः सीतासक्तां प्रियां कथाम्।।२१ -श्रुत्वा जटायुषो वाक्यं रामः सौमित्रिणा सह । गृष्ट्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्भनुः॥२२ निपपातावशो भूमौ रुरोद सहलक्ष्मणः। एकमेकायने दुर्गे निःश्वसन्तं कथंचन॥ समीक्ष्य दुःखिततरो रामः सौमित्रिमत्रवीत् । राज्याद्भंशो वने वासः सीता नष्टा द्विजो हतः ईटशीयं ममालक्ष्मीर्निर्दहेदपि पावकम् । संपूर्णमपि चेदच प्रतरेयं महोद्धिम् ॥ सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्या विशुष्येत्सरितां पतिः। नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा । अयं पितृवयस्यो मे गृधराजो जरान्वितः ॥ शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात् । इत्येवमुक्त्वा वहुशो राघवः सहरूक्ष्मणः॥ २८ जटायुषं च पस्पर्श पितृस्तेहं विद्रीयन् ॥

निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं स गृष्ट्रराजं परिरभ्य रामः। त तथा शोकंसंतक कि प्राणसमा ममेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥

क मैथिए। महूर्तादिव ७५

्चित्कान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आहिता. ायणे वाल्मीकीये जाते. राह्म. अरण्यकाण्डे राष्ट्रराजदर्शनं नाम सप्तेपाष्ट्रतमः क्षणः न्याः व्याप्त

२९

अष्टपष्टितमः सर्गः

जटायुस्संस्कारः

रामः संप्रेक्ष्य तं गृधं भुवि रौद्रेण पातितम् । सौमित्रिं मित्रसंपन्नमिदं वचनमन्नवीत्।। ममायं नूनमर्थेषु यतमानो विहङ्गमः । राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्यजित दुस्यजान् ॥ अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते । तथा स्वरविहीनोऽयं विक्कवः समुदीक्षते ॥ जटायो यदि शकोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः। सीतामाख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मनः किंनिमित्तोऽहरत्सीतां रावणस्तस्य किं मया¹ । अपराधं³ तु यं दृष्ट्वा रावणेन हता प्रिया ।। ५ कथं तचन्द्रसंकाशं मुखमासीनमनोहरम्। सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम॥ कथंवीर्यः कथंरूपः किंकमी स च राक्ष्सः । क चास्य भवनं तात ब्रुहि मे परिपृच्छतः ॥ ७ तमुद्रीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत् । वाचा विक्ववया रामं जटायुरिदमत्रवीत् ॥ ८ हृता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । मायामास्थाय विपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम् । । परिश्रान्तस्य से तात पक्षौ छित्त्वा स राक्षसः। सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणां दिन्रिष्

क.

किं मयेति । क्रतमिति शेपः ।

उपरुष्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव<sup>ै</sup> । पद्यामि वृक्षान् सौवर्णानुद्यीरकृतमूर्धजान् ॥ येन यातो मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः । विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥ १२ विन्दो नाम मुहूर्तोऽसौ स च काकुत्स्थ नावुधत् । त्वित्प्रयां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः झपवद्वडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनर्यति । न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति ।। १४ वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं राक्ष्सं रणे । असंमूहस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभापतः ॥ आस्यात्सुस्नाव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिपम् । पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्भाता वैश्रवणस्य च ॥ इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः । त्रृहि त्रृहीति रामस्य त्रुवाणस्य कृताञ्जलेः ॥ त्यक्तवा शरीरं गृथस्य जग्मुः प्राणा विहायसम् । स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणौ तदा।। विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले । तं गृध्रं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम् ॥ १९ रामः सुवहुभिर्दुःखैर्दीनः सौमित्रिमत्रवीत् । वहूनि रक्षसां वासे वर्पाणि वसता सुखम् ॥ अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा। अनेकवार्पिको यस्तु चिरकालसमुत्थितः॥ २१ सोऽयमच हतः शेते कालो हि दुरितकमः । पद्य लक्ष्मण गृश्रोऽयमुपकारी हतश्च मे ॥ सीतामभ्यवपन्नो वै रावणेन वलीयसा। गृथ्रराज्यं परित्यव्य पितृपैतामहं महत्॥ २३ मम हेतोरयं प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः । सर्वत्र एछ दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः ॥ २४ शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्विप । सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम्॥ यथा विनाशे गृध्रस्य मत्कृते च परंतप । राजा दशरथः श्रीमान् यथा मम महायशाः ॥ पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः । सौमित्रे हर काष्टानि निर्मिथिष्यामि पावकम् ॥ २७ गृधराजं दिधक्षामि मत्कृते निधनं गतम्। नाथं पतगलोकस्य चितामारोपयाम्यहम्॥ २८ इमं धक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा । या गतिर्यज्ञशीलानामाहितामेश्च या गतिः ॥२९ अपरावर्तिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम् । मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान् ॥ गृध्रराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया व्रज । एवमुक्त्वा चितां दीप्रामारोप्य पतगेश्वरम् ॥ ३१ द्दाह रामो धर्मात्मा स्ववन्धुमिव दुःखितः। रामोऽथ सहसौमित्रिर्वनं गत्वा स वीर्यवान्।। स्थूलान् हत्वा महारोहीननु तस्तार तं द्विजम्। रोहिमांसानि चोत्कृत्य पेशीकृत्य महायशाः॥ न्तु शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वले । यत्तत्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः ॥ तस्वर्गगमनं तस्य पित्र्यं रामो जजाप ह । ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ ॥ ३५

श्चितां कृत्वा महाभुजः ॥--इति घ.।

१. अस्यानन्तरम्—सर्वक्वेशविमुक्तं मां वाहुः भ्यां संपरिष्वज—इति घ.।

२. अस्यानन्तरम्-पक्षिराजेन वृद्धेन तात्-मित्रण नः सुखम्—इति ग.।

अस्यानन्तरम् — गोदावर्यास्तटे शुभ्रे चितां

<sup>्</sup>कुरु महाभुज । एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं समालिङ्ग्य जटायुपम् ॥ समुद्भत्य गतः श्रीमान् गोदावयीस्तटं प्रति । ततो गत्वा समालिङ्ग्य श्रम्ने कुशसमन्विते ॥ अवतीर्य विनिक्षिप्य मथित्वाप्तिं महायशाः । लक्ष्मणेनाहृतैः काष्ठै-

उद्कं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय ताबुभौ । शास्त्रदृष्टेन विधिना जलं गृधाय राघवौ ॥ स्नात्वा तो गृध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा ॥

स गृष्ठराजः कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः।
महर्षिकरुपेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम्।। ३७
कृतोदकौ ताविप पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः।
प्रवेद्दय सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासवौ ॥ ३८

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे जटायुस्संस्कारो नाम अष्टपष्टितमः सर्गः

## एकोनसप्ततितमः सर्गः

#### कबन्धग्राह:

कृत्वैवमुदकं तस्मै प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ । अवेक्षन्तौ वने सीतां पश्चिमां जग्मतुर्दिशम् ॥ तौ दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणौ । अविप्रहतमैक्ष्वाकौ पन्थानं प्रतिजग्मतुः ॥ गुल्मैर्नृक्षेश्च बहुभिर्छताभिश्च प्रवेष्टितम् । आवृतं सर्वतो दुर्गं गहनं घोरदर्शनम् ॥ 3 व्यतिक्रम्य तु वेगेन 'गृहीत्वा दक्षिणां दिशम् । सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबस्रौ ॥ ततः परं जनस्थानात्त्रिकोशं गम्य राघवौ । क्रीब्बारण्यं विविशतुर्गहनं तौ महीजसी ॥ ५ नानामेघघनप्रख्यं प्रहृष्टमिव सर्वतः । नानावर्णेः शुभैः पुष्पैः मृगपक्षिगणैर्वृतम् ॥ Ę दिदृक्षमाणौ वैदेहीं तद्वनं तौ विचिक्यतुः । तत्र तत्राविष्ठन्तौ सीताहरणकर्शितौ ॥ O ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरौ तदा । क्रौद्यारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥ दृष्ट्वा तु तद्वनं घोरं बहुभीमसृगद्विजम् । नानासत्त्वसमाकीर्णं सर्वं गहनपादपम् ॥ दृहशाते गिरौ तत्र दुरी दृशरथात्मजौ । पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम् ॥ आसाद्य तौ नरव्याची दर्यास्तस्याविदूरतः । ददृशाते महारूपां राक्षसी विकृताननाम् ॥ ११ भयदामरूपसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनाम् । छम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्ट्रां कराछां परुषत्वचम् ॥१२ सक्षयन्तीं मृगान् भीमान् विकटां मुक्तमूर्धजाम् । प्रैक्षेतां तौ ततस्तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सा समासाद्य तौ वीरौ व्रजन्तं भ्रातुरव्रतः । एहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्बत लक्ष्मणम् ॥ उवाच चैनं वचनं सौमित्रिमुपगूह्य सा । अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥१५ नाथ पर्वतकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च । आयुःशेषिममं वीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥

१. न्यालसिंहनिषेवितम् घ. च. छ.।

एवमुक्तस्तु कुपितः खङ्गमुद्धत्य लक्ष्मणः । कर्णनासस्तनं चास्या निचकर्तारिसृदनः ॥ १७ कर्णनासे निकृते तु विस्वरं सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी भीमद्र्शना ॥ 25 तस्यां गतायां गहनं विशन्तौ वनमोजसा । आसेदतुरिमत्रत्रौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १९ लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्त्ववाञ्शीलवाञ्शुचिः । अववीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्।। स्पन्दते में दृढं वाहुरुद्धिप्रमिव मे मनः । प्रायश्रश्चाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्ष्ये ॥ २१ तस्मात्सज्जीभवार्य त्वं कुरुव्व वचनं हितम् । ममैव हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति संभ्रमम् एष वख्रुलको नाम पक्षी परमदारुणः । आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनर्दति ॥ २३ तयोरन्वेषतोरेवं सर्वं तद्वनमोजसा । संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनम् ॥ २४ संवेष्टितमिवात्यर्थं गगनं मातरिश्वना । वनस्य तस्य शब्दोऽभूद्विवमापूरयन्निव ॥ २५ तं शब्दं काङ्क्ष्माणस्तु रामः कक्षे सहानुजः । दद्ई सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम् ॥२६ आसेदतुस्ततस्तत्र ताबुभौ प्रमुखे स्थितम् । विवृद्धमिशरोप्रीवं कवन्धमुद्रेमुखम् ॥ २७ रोमभिर्निचितैस्तीक्ष्णैर्महागिरिमिवोच्छ्रितम् । नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तनितनिःस्वनम् ॥ २८ अग्निज्वालानिकारोन ललाटस्थेन दीप्यता । महापक्ष्मेण पिङ्गेन विपुलेनायतेन च ॥ २९ े एकेनोरिस घोरेण नयनेनाशुद्रिना । महादृष्ट्रोपपन्नं तं लेलिहानं महामुख्य ॥ ३० भक्षयन्तं महाघोरानृक्षसिंहमृगद्विपान् । घोरौ भुजौ विकुर्वाणमुभौ योजनमायतौ ॥ कराभ्यां विविधान् गृह्य ऋक्षान् पक्षिगणान् मृगान् । आकर्षन्तं विकर्षन्तमनेकान् मृगयृथपान् स्थितमावृत्य पन्थानं तयोधीत्रोः प्रपन्नयोः । अथ तौ समभिकम्य क्रोशमात्रे दद्र्शतुः॥ महान्तं दारुणं भीमं कवन्धं भुजसंवृतम् । कवन्धमिव संस्थानादतिघोरप्रदर्शनम् ॥ स महावाहुरत्यर्थं प्रसार्य विपुछौ भुजौ । जन्नाह सहितावेव राघवौ पीडयन् वलात् ॥ ३५ खिद्गिनौ दृढधन्वानौ तिग्मतेजोवपुर्धरौ । भ्रातरौ विवशं प्राप्तौ कृष्यमाणौ महावलौ ॥ ३६ तत्र धैर्येण शरस्त राघवो नैवं विवयथे । बाल्यादनाश्रयत्वाच लक्ष्मणस्त्वतिविवयथे ॥ ३७ उवाच च विपण्णः सन् राघवं राघवानुजः । पइय मां वीर विवशं राक्षसस्य वशं गतम् ॥ मयैकेन विनिर्युक्तः परिमुख्यस्य राघव । मां हि भूतव्रिंठ दत्त्वा पलायस्व यथासुखम् ॥ ३९ अधिगन्तासि वैदेहीमचिरेणेति मे मतिः । प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पिरुपैतामहीं महीम् ॥ तत्र मां राम राज्यस्थः सार्तुमहिसि सर्वदा । लक्ष्मणेनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिमत्रवीत् ॥ ४१ मा सम त्रासं कृथा वीर न हि त्वाद्यग्विषीदति । एतस्मिन्नन्तरे कूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ पप्रच्छ घननिर्घोपः कवन्धो दानवोत्तमः । कौ युवां वृषभस्कन्धौ महारुङ्गधनुर्धरौ ॥ ४३ घोरं देशिममं प्राप्तौ दैवेन मम चाक्षुषौ । वदतं कार्यमिह वां किमर्थं चागतौ युवाम् ॥ ४४

१. मम मक्षावुपिशतौ च. छ.।

इसं देशमनुप्राप्तो क्षुधार्तस्येह तिष्ठतः । सवाणचापरु हो च तीक्ष्णशृङ्गाविवर्षमौ ॥ ४५ समास्यमनुसंप्राप्तो दुर्लभं जीवितं पुनः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कवन्धस्य दुरात्मनः ॥ ४६ उवाच रुक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता । कृष्क्रात्क्रच्छूतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम ॥ ४७ व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियाम् । कारुस्य सुमहद्वीर्थं सर्वभूतेषु रुक्ष्मण ॥ त्वां च मां च नरव्याच्च व्यसनैः पद्मय मोहितौ । नातिभारोऽस्ति दैवस्य सर्वभूतेषु रुक्ष्मण ॥ श्रूराश्च वलवन्तश्च कृतास्त्राश्च रणाजिरे । कारु।भिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥

इति ब्रुवाणो दृढसत्यविक्रमो महायशा दृश्गरिथः प्रतापवान् । अवेक्ष्य सौमित्रिमुद्प्रपौरुपं स्थिरां तदा स्वां मितमात्मनाकरोत् ॥ ५१ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे कयन्ध्रमहो नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः

## सप्ततितमः सर्गः

#### कवन्धवाहुच्छेदः

तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा श्रातरौ रामलक्ष्मणौ । वाहुपाश्चपरिक्षिप्तौ कवन्धो वाक्यमत्रवीत् ॥ तिष्ठतः किं तु मां दृष्ट्वा क्षुधार्त क्षत्त्रियर्पभौ । आहारार्थं तु संदिष्टौ दैवेन गतचेतसौ ॥ २ तच्छुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा । उवाचार्ति समापन्नो विक्रमे कृतिनश्चयः ॥ त्वां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः । तस्मादिसभ्यामस्याग्च वाहू लिन्दावहै गुरू ॥ भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः । लोकं द्यतिजितं कृत्वा द्यावां हन्तुमिहेच्छिति ॥ निश्चेष्टानां वधो राजन् कृत्सितो जगतीपतेः । कृतुमध्योपनीतानां पश्चामिव राघव ॥ ६ एतत्संजिल्पतं श्रुत्वा तयोः कृद्धस्तु राक्षसः । विदार्थास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत् ॥ ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्वाभ्यामेव राघवौ । अच्छिन्दतां सुसंहृष्टौ वाहू तस्यांसदेशतः ॥ ८ दिक्षणो दक्षिणं वाहुमसक्तमित्ता ततः । चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः ॥ स पपात महावाहुिक्छन्नवाहुर्महास्वनः । खं च गां च दिशश्चैव नादयञ्चलदो यथा ॥ १० स निक्रत्तौ भुजौ दृष्ट्वा शोणितौघपरिष्छुतः।दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानवः ॥ इति तस्य कुवाणस्य लक्ष्मणः ग्रुभलक्ष्मणः । शशंस राघवं तस्य कवन्धस्य महावलः ॥ १२ अयिमक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः । अस्यैवावर्जं विद्धि श्रातरं मां च लक्ष्मणम् ॥ मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रत्राजितो वनम् । मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम् ॥

१. जगतीपते क. ख. घ.। २. इदंपद्यम् क. ख. घ. च. नास्ति।

अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने । रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्ताविहागतौ ॥ १५ त्वं तु को वा किमर्थं वा कवन्धसदृशो वने । आस्येनोरिस दीप्तेन भग्नजङ्घो विवेष्टसे ॥ एवमुक्तः कवन्धस्तु छक्ष्मणेनोक्तरं वचः । उवाच परमप्रीतस्तिदन्द्रवचनं स्मरन् ॥ १७ स्वागतं वां नरव्याद्यो दिष्ट्या पर्यामि वामहम् । दिष्ट्या चेमौ निक्ठत्तौ मे युवाभ्यां वाहुबन्धनौ विक्तपं यच मे रूपं प्राप्तं छिवनयाद्यथा । तन्मे श्रृणु नरव्याद्य तत्त्वतः शंसतस्तव ॥ १९

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वार्क्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे कवन्धवाहुच्छेदो नाम सप्ततितम: सर्गः

# एकसप्ततितमः सर्गः

#### कवन्धशापाख्यानम्

पुरा राम महावाहों महावछपराक्रमम् । रूपमासीन्ममाचिन्सं त्रिपु छोकेपु विश्रुतम् ॥ १ यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः । सोऽहं रूपिमदं कृत्वा छोकवित्रासनं महत् ॥ ऋषीन् वनगतान् राम त्रासयामि ततस्ततः । ततः स्थूछिशरा नाम महिषः कोपितो मया ॥ संचिन्वन् विविधं वन्यं रूपेणानेन धिपतः । तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्यैवं घोरशापाभिधायिना ॥ ४ एतदेव नृशंसं ते रूपमस्तु विगिर्हितम् । स मया याचितः कुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति ॥ अभिशापकृतस्येति । तेनेदं भापितं वचः । यदा छित्त्वा भुजौ रामस्त्वां दहेद्विज्ञद्वने वने ॥६ तदा त्वं प्राप्त्यसे रूपं स्वमेव विपुलं शुभम् । श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं विद्वि छक्ष्मण ॥ इन्द्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे । अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम् ॥ ८ दिवेमायुः स मे प्रादात्ततो मां विश्रमोऽस्पृशत् । दीर्वमायुर्मया प्राप्तं किं मे शकः करिष्यित इस्तेवं वुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयम् । तस्य वाहुप्रमुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा ॥ १० सिक्थनी चैव मूर्धा च शरीरे संप्रवेशितम् । स मया याच्यमानः सन्नानयद्यमसादनम् ॥ पितामहवचः सस्यं तदस्तिति ममात्रवीत् । अनाहारः कथं शक्तो भन्नसिक्थशिरोमुखः ॥ वज्रेणाभिहतः कालं सुदीर्वमपि जीवितुम् । एवमुक्तस्तु मे शक्तो वाहू योजनमायतौ ॥ १३ प्रादादस्यं च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंष्ट्मकल्पयत् । सोऽहं मुज्ञभ्यां दीर्घाभ्यां संक्षिप्यास्मिन्वनेचरान्

अभिशापकृतस्येति । अभिशापो निन्दनम् , तन्मूलस्य शापस्येति पूर्वेणान्वयः । इतीदं वचस्तेन भाषितमिति योजना ।

<sup>2.</sup> कस्तावत्त्वमचिन्त्यरूपो यः स्थूलशिरसा एवरूपः कृतः इति तदाह—श्रियेति ॥ श्रिया रूपसंपदा विराजितं समृद्धम् इति शापपूर्वावस्थानिर्देशः।

तादृशं मां दनोः पुत्रं विद्धि । श्रियः श्रीनाम्नो दनोः पुत्रमिति वा । अस्मिन् पक्षे विराजितमित्यत्र रूपसंपदेत्यर्थसिद्धमिति द्रष्टव्यम् ।

१. महावलपराक्रम च. छ.।

२, दर्नुत्वम् ति. पाठान्तरम्।

सिंहद्विपमृगव्यात्रान् भक्ष्यामि समन्ततः । स तु मामत्रवीदिन्द्रो यदा रामः सळक्ष्मणः ॥ छेत्स्यते समरे वाहू तदा स्वर्गं गमिष्यिस । अनेन वपुपा राम वनेऽस्मिन् राजसत्तम ॥ यद्यत्पद्रयामि सर्वस्य ब्रह्णं साधु रोचये । अवद्यं ब्रह्णं रामो मन्येऽहं समुपैष्यति॥ इमां बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः। स त्वं रामोऽसि भद्रं ते नाहमन्येन राघव ॥ १८ शक्यो हन्तुं यथातत्त्वमेवमुक्तं महर्पिणा । अहं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नर्पभ ॥ १९ मित्रं चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृतोऽग्निना । एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः ॥२० इदं जगाद वचनं लक्ष्मणस्योपशृण्वतः । रावणेन हृता भार्या मम सीता यशस्विनी ॥ २१ निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्सह् भ्रात्रा यथासुखम् । नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः ॥ निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विदाहे । शोकार्तानामनाथानामेवं विपरिधावताम् ॥ २३ कारुण्यं सद्दशं कर्तुमुपकारेण वर्तताम् । काष्ठान्यादाय शुष्काणि काले भन्नानि कुञ्जरैः॥ २४ धक्ष्यामस्त्वां वयं वीर श्वभ्रे महति किल्पते । स त्वं सीतां समाचक्ष्य येन वा यत्र वा हता क्रर कल्याणमत्यर्थं यदि जानासि तत्त्वतः । एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं दनुरनुक्तमम् ॥ प्रोवाच कुशलो वक्तुं वक्तारमपि राघवम् । दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिलीम् ॥ यस्तां ज्ञास्यति तं वक्ष्ये दुग्धः स्वं रूपमास्थितः । अदृग्धस्य तु विज्ञातं शक्तिरस्ति न मेप्रभो ॥ राक्षसं तं महावीर्यं सीता येन हता तव । विज्ञानं हि मम भ्रष्टं शापदोपेण राघव ॥ स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितम् । किं तु यावन्न यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः ॥ तावन्मामवटे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधि । दग्धस्त्वयाहमवटे न्यायेन रघनन्दन ॥ 38 वक्ष्यामि तमहं वीर यस्तं ज्ञास्यति राक्षसम् । तेन सख्यं च कर्तव्यं न्यायवृत्तेन राघव।। ३२ कल्पयिष्यति ते प्रीतः साहाय्यं लघुविकमः । न हि तस्यास्त्यविज्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव ॥ सर्वान् परिसृतो लोकान् पुरासौ कारणान्तरे ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्तिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे कवन्धशापाख्यानं नाम एकसप्ततितमः सर्गः

> > द्विसप्ततितमः सर्गः

सीताधिगमोपाय:

एवमुक्तौ तु तौ वीरौ कवन्धेन नरेश्वरौ । गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः ॥

१. अस्य स्थाने—न्यायेन कृत्वा महतीं | उनिकतितेजसौ ॥ वाहू च सुमहावाहू योजनायतिविश्रतौ । वितां गिरिगुहोपमाम् । ततः कवन्धमारोप्य चितां | — इति ख.।

लक्ष्मणस्तु महोरुकाभिज्वेलिताभिः समन्ततः । चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सर्वतः ॥ तच्छरीरं कवन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत् । मेदसा पच्यमानस्य मन्दं दहति पावकः ॥ स विध्रय चितामाञ्च विधूमोऽग्निरिवोत्थितः । अरजे वाससी विभ्रन्मालां दिन्यां महाबलः॥ ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विमलाम्बरः । उत्पपाताशु संहृष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूपणः ॥ ų विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे । प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् ॥ सोऽन्तरिक्षगतो रामं कवन्धो वाक्यमत्रवीत् । शृणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाप्स्यसि राम पङ्युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृश्यते । परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥ दशाभागगतो हीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः । यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रधर्षणम् ॥ ९ तद्वइयं त्वया कार्यः स सुहृत्सुहृदां वर । अकृत्वा हि न ते सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन् श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुत्रीवो नाम वानरः । भ्रात्रा निरस्तः कुद्धेन वालिना शकसूनुना ॥ ऋदयमुके गिरिवरे पम्पापर्यन्तशोभिते । निवसत्यात्मवान् वीरश्चतुर्भिः सह वानरैः ॥ १२ वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजोवानमितप्रभः । सत्यसन्धो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान्।। दक्षः प्रगल्भो द्युतिमान् महावलपराक्रमः । भ्रात्रा विवासितो राम राज्यहेतोर्महावलः ॥ १४ स ते सहायो भित्रं च सीतायाः परिमार्गणे। भविष्यति हि हे। राम मा च शोके मनः क्रथाः भवितव्यं हि यचापि न तच्छक्यमिहान्यथा । कर्तुमिक्ष्वाकुशार्द्रल कालो हि दुरतिक्रम: ॥ गच्छ शीव्रमितो राम सुत्रीवं तं महावलम् । वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥ अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ । स च ते नावमन्तव्यः सुत्रीवो वानराधिपः ॥ कृतज्ञ: कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यवान् । शक्तौ ह्यद्य युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितम कृतार्थी वाकृतार्थी वा कृतं तव करिष्यति । स ऋक्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शङ्कितः ॥ भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतिकिल्विपः । संनिधायायुधं क्षिप्रमृदयमूकालयं किपम् ॥२१ कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्। स हि स्थानानि सर्वाणि कात्स्न्येन किपकुञ्जरः ॥ नरमांसाशिनां छोके नैपुण्याद्धिगच्छति । न तस्याविदितं छोके किंचिद्स्ति हि राघव ॥ यावत्सर्यः प्रतपति सहस्रांशुरिंदम । स नदीर्विपुलाञ्शैलान् गिरिद्धर्गाणि कन्दरान् ॥ २४ अन्वेष्य वानरै: सार्धं पत्नीं तेऽधिगमिष्यति । वानरांश्च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव ॥ दिशो विचेतं तां सीतां त्विद्धयोगेन शोचतीम् । स झास्यति वरारोहां निर्मलां रावणालये ॥

<sup>-</sup> मारं. 'ते ' इति तु पुनरुक्तम्।

१ अस्यानन्तरम्—तां प्रेक्ष्य सर्वतो दीप्तां चितां दृढधनुर्धरः । उत्समयान इदं वावयं राघवं ठक्षम- । महोल्काभिरावृणोत्स सहस्रशः ॥---इति

<sup>1.</sup> इदं तिलकानुसारि । मूलकोशेषु उपलभ्य- | णोऽनवीत् ॥ दग्धो जटायुः पूर्वं तु सीतामन्वेपता त्वया। अयं दितीयो निर्दग्धस्तृतीयं कि [कं] नु व[ध]क्ष्यसि ॥ महाभ्रशिखरप्रख्यं कवन्थमनलो महान् । अन्तारिक्षं

स मेरुशृङ्गात्रगतामिनिन्दतां प्रविदय पातालतलेऽपि वा श्रिताम् ॥ प्रवंगमानां प्रवरस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे सीताधिगमोपायो नाम द्विसत्तितमः सर्गः

२७

# त्रिसप्ततितमः सर्गः ऋस्यमूकमार्गकथनम्

द्शीयत्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे । वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कवन्धः पुनरव्रवीत् ॥ एव राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः । प्रतीचीं दिशमाश्रिस प्रकाशन्ते मनोरमाः॥ २ जम्बूप्रियालपनसप्रक्षन्ययोधतिन्दुकाः । अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च चूताश्चान्ये च पाद्पाः ॥ धन्वना नागवृक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः । नीलाशोकाः कदम्वाश्च करवीराश्च पुष्पिताः ॥ अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः । तानारुद्याथवा भूमौ पातियत्वा च<sup>ै</sup>तान् वलात् फलान्यमृतकल्पानि भक्षयन्तौ गमिष्यथः । तद्तिक्रम्य काकुत्स्थ वनं पुष्पितपाद्पम् ॥ नन्दनप्रतिमं चान्यत्कुरवो ह्युत्तरा इव । सर्वकामफला यत्र पादपास्तु मथुस्रवाः ॥ सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चैत्ररथे यथा । फलभारानतास्तत्र महाविटपधारिणः ॥ शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघपर्वतसंनिभाः । तानारुद्याथवा भूमौ पातियत्वा यथासुखम् ॥ फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति । चङ्कमन्तौ वरान् देशाञ्शैलाच्छैलं वनाद्वनम् ॥ ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथः । अशर्करामविभ्रंशां समतीर्थामशैवलाम् ॥ ११ राम संजातवाल्कां कमलोत्पलशालिनीम्। तत्र हंसाः प्रवाः कौख्राः कुरराश्चेव राघव॥१२ वल्गुस्वना निकूजन्ति पम्पासिळ्लगोचराः । नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वधस्याकोविदाः पुरा ॥ घृतिपण्डोपमान् स्थूलांस्तान् द्विजान् भक्षियप्यथः। रोहितान् वक्रतुण्डांश्च नडमीनांश्च राघव पम्पायामिषुभिर्मत्स्यांस्तत्र राम वरान् हतान् । निस्त्वक्पक्षानयस्तप्तानकृशानेककण्टकान् ॥ तव भक्खा समायुक्तो लक्ष्मणः संप्रदास्यति । भृशं ते खादतो मत्स्यान् पम्पायाः पुष्पसंचये पद्मगनिव शिवं वारि स्वादुशीतमनामयम् । उद्भृत्य सतताक्विष्टं रौप्यस्फाटिकसंनिभम् ॥ १७ असौ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पायिष्यति । स्थूलान् गिरिगुहाश्चयान् वानरान् वनचारिणः सायाहे विचरन राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः । अपां लोभादुपावृत्तान् वृषमानिव नर्दतः ॥

१. फलान्यमृतपुष्पाणि घ.। छ. नास्ति।

२. इदमर्थम् क. ख. ग. घ. च.

रूपान्वितांश्च पम्पायां द्रक्ष्यासि त्वं नरोत्तम । सायाह्ने विचरन् राम विटपीमाल्यधारिणः ।। शीतोदकं च पम्पाया दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि । सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः ॥ उत्पर्शानि च फ़ुहानि पङ्कजानि च राघव । न तानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः ॥ न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्थन्ति राघव । मतङ्गशिष्यास्तत्रासन्नृपयः सुसमाहिताः ॥ तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः । ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात्स्वेदविन्दवः ॥ तानि जातानि माल्यानि मुनीनां तपसा तदा । खेदविनदुसमुत्थानि न विनद्यन्ति राघव ॥ तेपामद्यापि तत्रैव दृइयते परिचारिणी । श्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी ॥ २६ त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम् । दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ २७ ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रिट्य पश्चिमम् । आश्रमस्थानमतुरुं गुद्धं काकुत्स्थ पद्यसि ॥ २८ न तत्राक्रमितुं नागाः शक्तुवन्ति तमाश्रमम् । विविधास्तत्र वै नागा वने तस्मिश्च पर्वते ॥ ऋषेस्तत्र मतङ्गस्य विधानात्तच काननम् । मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ॥ तस्मिन्नन्दनसंकाशे देवारण्योपमे वने । नानाविहगसंकीर्णे रंस्यसे राम निर्वृतः ॥ ३१ ऋदयमूकश्च पम्पायाः पुरस्तात्पुष्पितद्रुमः । सुदुःखारोहणो नाम शिशुनागाभिरक्षितः ।। ३२ उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले विनिर्मितः । शयानः पुरुपो राम तस्य शेलस्य मूर्धनि ॥ यत्स्वप्ने लभते वित्तं तत्प्रबुद्धोऽधिगच्छति । न त्वेनं विषमाचारः पापकर्माविरोहति ॥ यस्तु तं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति । तत्रैव प्रहरन्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः ॥ तत्रापि शिशुनागानामाक्रन्दः श्रूयते महान् । क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्गारण्यवासिनाम् ॥ सिक्ता रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विपाः । प्रचरन्ति पृथक्कीर्णा मेघवर्णास्तरस्विनः ॥ ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं शीतमव्ययम् । निर्वृताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः ॥ ऋक्षांश्च द्वीपिनश्चैव नीलकोमलकप्रभान् । रुरूनपेतापजयान् दृष्ट्वा शोकं प्रहास्यासि ॥ ३९ राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा। शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याः प्रवेशनम् ॥ तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महाञ्जीतोदको हृदः । फलमूलान्वितो रम्यो नानामृगसमावृतः ॥ तस्यां वसति सुग्रीवश्चतुर्भिः सह वानरैः । कदाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यावतिष्ठते ॥ ४२ कबन्धस्त्वनुशास्यैवं तावुभौ रामलक्ष्मणौ। स्रग्वी भास्करवर्णाभः खे व्यरोचत वीर्यवान् ॥ तं तु खस्थं महाभागं कवन्धं रामरुक्ष्मणौ । प्रस्थितौ त्वं व्रजस्वेति वाक्यमूचतुरन्तिके ॥४४ गम्यतां कार्यसिद्ध चर्थिमिति तावनवीत्स च । सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कवन्धः प्रस्थितस्तदा ॥ ४५

<sup>1.</sup> विटपीमाल्यथ रिण इति वानरविदेशपणम् । | र्युतम् --- इति ु नेटपे।ति दीर्घ आर्पः । १. विटपीन् माल्यधारिणः च. छ.।

अस्यार्थस्यानन्तरम् — पद्मषण्डयुतं स्वादु कूजत्पक्षिगणे-

अस्यानन्तरम्--महात्मभिर्महायज्ञै:स्तोभ-मन्त्रेद्विजातिभिः—इति

जहिष्यसि गो.।

88 4.

# चतुःसप्ततितमः सर्गः शवरीस्वर्गप्राप्तिः

तौ कवन्धेन तं मार्गं पम्पाया दर्शितं वने । प्रतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृवरात्मजौ ॥ तौ शैळेष्वाचितानेकान् क्षौद्रकल्पफलान् द्रुमान् । वीक्षन्तौ जग्मतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ ॥ कृत्वा च शैलपृष्ठे तु तौ वासं रामलक्ष्मणौ । पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्थतुः ॥ ३ तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम् । अपद्यतां ततस्तत्र शवर्या रम्यमाश्रमम् ॥ तौ तमाश्रममासाद्य दुमैर्वहुभिरावृतम् । सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शवरीमभ्युपेयतुः॥ तौ च दृष्ट्वा तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जिलेः । रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः॥ पाद्यमाचमनीयं च सर्वं प्रादाद्यथाविधि । तामुवाच ततो रामः श्रमणीं संशितव्रताम् ॥ ७ कचित्ते निर्जिता विघाः कचित्ते वर्धते तपः । कचित्ते नियतः क्रोध आहारश्च तपोधने ॥ ८ कचित्ते नियमाः प्राप्ताः कचित्ते मनसः सुखम् । कचित्ते गुरुशुशूषा सफला चारुभाषिणि ॥ रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसंमता। शशंस शवरी बृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता॥ १० अच प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदर्शनान्मया । अच मे सफलं तप्तं गुरवश्च सुपूजिताः ॥ अद्य में सफलं जन्म स्वर्गश्चैव भविष्यति । त्विय देववरे राम पूजिते पुरुपर्षभ ॥ १२ चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन । गमिष्याम्यक्षयाँहोकांस्त्वत्प्रसादादरिंदम ॥ १३ चित्रकूटं त्विय प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः । इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम् ॥ १४ तैश्चाहमुक्ता धर्मझैर्महाभागैर्महर्षिभिः । आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम् ॥ १५ स ते प्रतिप्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोऽितथिः। तं च दृष्ट्वा वराँहोकानक्ष्यांस्त्वं गमिष्यसि मया तु विविधं वन्यं संचितं पुरुषर्षभ । तवार्थे पुरुषव्याद्य पम्पायास्तीरसंभवम् ॥ १७ एवमुक्तः स धर्मात्मा शवर्यो शवरीमिदम् । राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमवहिष्कृताम् 11 द्नोः सकाशात्तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनः । श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे ॥१९ एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्राद्विनिः सृतम् । शवरी दर्शयामास ताबुभौ तद्वनं महत् ॥ पद्य मेघघनप्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलम् । मतङ्गवनिमत्येव विश्वतं रघुनन्दन ॥ २१:

१. अस्यानन्तरम्—एवमुक्ता महाभौगरतदाहं पुरुपर्षभ—इति क. ध. पुनाः।

इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महावने । जुहवांचिकिरे देहं मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम् ॥ २२ इयं प्रस्यक्थली वेदिर्यत्र ते मे सुसत्कृताः । पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करैः ॥ २३ तेपां तपःश्रभावेण पर्याद्यापि रघृद्वह । द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेद्योऽतुल्प्रभाः ॥ अश्वक्तुविद्वस्तैर्गन्तुमुपवासश्रमालसैः । चिन्तितेऽभ्यागतान् पर्य सिहतान् सप्त सागरान् ॥ कृताभिपेकैसीन्यस्ता वरकलाः पादपेष्विह । अद्यापि नावशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन ॥ २६ देवकार्याणि कुर्विद्वर्यानीमानि कृतानि वे । पुष्पेः कुवल्येः सार्ध म्लानत्वं नोपयान्ति वे ॥ कृत्तसं वनिमदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया । तिद्व्छाम्यभ्यनुज्ञाता स्वतुमेतत्कलेवरम् ॥ २८ तेपामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम् ॥ सुनीनामाश्रमो येपामहं च परिचारिणी ॥ धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । प्रहपमतुलं लेभे आश्चर्यमिति चात्रवीत् ॥ ३० तामुवाच ततो रामः शवरीं संशितत्रताम् । अर्चितोऽहं त्वया भक्ता गच्छ कामं यथासुखम् इत्युक्ता जिटला वृद्धा चीरकृष्णाजिनाम्वरा । तिस्मन् मुहूर्तं शवरी देहं जीर्णं जिहासती ॥ अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने । व्यलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम सा ॥ ३३ दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना । दिव्याम्वरधरा तत्र वभूव प्रियदर्शना ॥ ३४ विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामनी यथा । यत्र ते सुकृत्तात्मानो विहर्गन्त महर्पयः ॥ तत्पुण्यं शवरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे श्रवरीस्वर्गप्राप्तिनांम चतुःसप्ततितमः सर्गः

#### पञ्चसप्ततितमः सर्गः

पम्पादर्शनम्

दिवं तु तस्यां यातायां शवर्यां स्वेन तेजसा । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥
स चिन्तयित्वा धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनाम् । हितकारिणमेकात्रं लक्ष्मणं राघवोऽत्रवीत् ॥
हष्टोऽयमाश्रमः सौम्य वह्वाश्चर्यः कृतात्मनाम् । विश्वस्तमृगशार्दूलो नानाविहगसेवितः ॥ ३
सप्तानां च समुद्राणामेषु तीर्थेषु लक्ष्मण । उपस्पृष्टं च विधिवत्पितरश्चापि तर्पिताः ॥ ४
प्रनष्टमशुभं तत्तत्कल्याणं समुपिस्थितम् । तेन तत्त्वेन हष्टं मे मनो लक्ष्मण संप्रति ॥ ५
हदये हि नरव्यात्र शुभमाविभविष्यति । तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम् ॥ ६
ऋदयमूको गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते । यस्मिन् वसित धर्मात्मा सुप्रीवोऽशुमतः सुतः ॥७
तिसं वालिभयत्रस्त्रश्रुत्भिः सह वानरैः । अभित्वरे च तं द्रष्टुं सुप्रीवं वानर्षभम् ॥ ८

१. अस्यानन्तरम्—प्रणम्य शिरसा रामं स्वर्गता सुप्रभानना—इति ग.।

तद्धीनं हि मे सौम्य सीतायाः परिमार्गणम् । एवं ब्रुवाणं तं धीरं रामं सौमित्रिरत्रवीत् ॥ गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः । आश्रमात्तु ततस्तस्मान्निष्कम्य स विशांपतिः ॥ आजगास ततः पम्पां छक्ष्मणेन सह प्रभुः । स दद्ई ततः पुण्यामुदारजनसेविताम् ॥ ११ नानाद्रुमलताकीर्णा पम्पां पानीयवाहिनीम् । पद्मैः सौगन्धिकैस्ताम्रां शुक्टां कुमुद्मण्डलैः नीलां कुवलयोद्धादैर्वहुवर्णां कुथामिव । स तामासाद्य वै रामो दूरादुदकवाहिनीम् ॥ १३ मतङ्गसरसं नाम हदं समवगाहत । अरविन्दोत्पलवतीं पद्मसौगन्धिकायुताम् ॥ १४ पुष्पिताम्रवणोपेतां वर्हिणोद्धुष्टनादिताम् । तिरुकैर्वीजपूरैश्च धवैः शुक्रदुमैस्तथा ॥ १५ पुष्पितैः करवीरैश्च पुंनागैश्च सुपुष्पितैः । मालतीकुन्दगुरमेश्च भण्डीरैर्निचुलैस्तथा ॥ १६ अद्योकैः सप्तपणेंश्च केतकैरतिमुक्तकैः । अन्येश्च विविधैर्वृक्षैः प्रमदामिव भूपिताम् ॥ १७ समीक्षमाणौ पुष्पाढ्यं सर्वतो विपुलहुमम्। कोयप्टिकैश्चार्जुनकैः शतपत्रैश्च कीरकैः॥ १८ एतैश्चान्यैश्च विहरौर्नादितं तु वनं महत् । ततो जग्मतुरव्ययौ राघवौ सुसमाहितौ ॥ १९ तद्दनं चैव सरसः पद्यन्तौ शकुनैर्युतम् । स दद्री ततः पम्पां शीतवारिनिधिं शुभाम् ॥ प्रहृष्टनाना शकुनां पाद्पैरुपशोभिताम्। स रामो विविधान् वृक्षान् सरांसि विविधानि च॥ परयन् कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदम्। पुष्पितोपवनोपेतां सालचम्पकशोभिताम् ॥ पट्पदौषसमाविष्टां श्रीमतीमतुलप्रभाम् । स्फटिकोपमतोयाढ्यां श्रक्ष्णवालुकसंयुताम् ॥ २३ स तां दृष्ट्वा पुनः पम्पां पद्मसौगन्धिकेर्युताम् । इत्युवाच तदा वाक्यं छक्ष्मणं सत्यविक्रमः ॥ अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः । ऋर्यमूक इति ख्यातः पुण्यः पिष्पतपादपः ॥ हरेर्ऋक्षरजोनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः । अध्यास्ते तं महावीर्यः सुत्रीव इति विश्रुतः ॥ २६ सुत्रीवमिभगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नर्षभ । इत्युवाच पुनर्वाक्यं छक्ष्मणं सत्यविक्रमम् ॥ राज्यभ्रष्टेन दीनेन तस्यामासक्तचेतसा । कथं मया विना शक्यं सीतां लक्ष्मण जीवितुम् ॥

इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीहितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतसम्। विवेश पम्पां निलनीं मनोहरां रघूत्तमः शोकविषादयिन्त्रतः॥ २९ सतो महद्वत्मं सुदूरसंक्रमः क्रमेण गत्वा प्रतिकूलधन्वनम्। दद्शे पम्पां शुभद्शेकाननामनेकनानाविधपक्षिजालकाम्॥ ३०

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे पम्पादर्शनं नाम पञ्चसप्ततितमः सर्गः

श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अरण्यकाण्डः संपूर्णः

#### ॥ श्रीः ॥

#### ॥ अथ किष्किन्धाकाण्डः ॥

#### प्रथमः सर्गः

#### रामविप्रलम्भावेशः

स तां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलाम्। रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः॥ तस्य दृष्ट्रैव तां हर्षादिन्द्रियाणि चकम्पिरे । स कामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमत्रवीत् ॥ सौमित्रे शोभते पम्पा वैदूर्यविमलोद्का । फुल्लपद्योत्पलवती शोभिता विविधिर्द्धेमैः ॥ 3 सौभित्रे पदय पम्पायाः काननं शुभद्रीनम् । यत्र राजन्ति शैलाभा द्रुमाः सदीखरा इव।। ४ मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वैं। भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च ॥ शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । व्यवकीर्णा वहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥ निलेनैरिप संछन्ना ह्यत्यर्थं शुभदर्शना । सर्पन्यालानुचिरिता मृगद्विजसमाकुला ॥ अधिकं प्रतिभाखेतन्नीलपीतं तु शाद्वलम् । द्रुमाणां विविधैः पुष्पैः <sup>1</sup>परिस्तोमैरिवार्पितम् पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । लताभिः पुष्पितात्राभिरूपगृहानि सर्वतः ॥ सुरुानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । गन्धवान् सुरिभर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः ॥१० पद्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम् । सृजतां पुष्पवर्षाणि तोयं तोयमुचामिव।।११ प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरविकरन्ति गाम् ॥ १२ पिततैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः । कुसुमैः पर्च सौिमित्रे क्रीडिनिव समन्ततः ॥ १३ विक्षिपन् विविधाः शाखा नगानां कुसुमोत्कचाः । मारुतश्चितस्थानैः षट्पदैरनुगीयते ॥१४ मत्तकोकिलसंनादैर्नर्तयन्निव पादपान् । शैलकन्द्रानिष्कान्तः प्रगीत इव<sup>2</sup> चानिलः ॥ १५ तेन विक्षिपतासर्थं पवनेन समन्ततः । अमी संसक्तशासात्रात्रात्रा प्रथिता इव पादपाः ॥ १६ स एष सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः । गन्धमभ्यावहन् पुण्यं श्रमापनयनोऽनिलः ॥ १७

<sup>1.</sup> परिस्तोमाः चित्रकम्बलानि ।

<sup>2.</sup> प्रगीत इव प्रकरेंण गातुमारव्ध इव ।

१. माधवः पीडयन्निव च. छ.।

२. उन्छितः ति. पाठान्तरम्।

३. अस्यानन्तरम्—नानाप्रख्यातकुसुमैदछन्नां-शुर्भाति लक्ष्मण—इति ख, ग, घ.।

12

अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः । पङ्पदैरनुकृजद्भिर्वनेषु मधुगनिधपु ॥ 26 गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः । संसक्तशिखराः शैला विराजन्ते महाद्रुमैः ॥ 28 पुष्पसंछन्नशिखरा मारुतोत्क्षेपचञ्चलाः । अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः ॥ २० सुपुष्पितांस्तु पद्येमान् कर्णिकारान् समन्ततः । हाटकप्रतिसंछन्नान्नरान् पीताम्वरानिव 11 अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः । सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥ २२ मां हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः । हृष्टः प्रवद्मानश्च मामाह्वयति कोकिलः ॥ २३ एव दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिर्झरे । प्रणदन् मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति छक्ष्मण ॥ २४ श्रुत्वैतस्य पुरा शब्द्माश्रमस्था मम प्रिया । मामाहूय प्रमुदिता परमं प्रत्यनन्दत ॥ २५ एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः । वृक्ष्गुल्मलताः पर्य संपतन्ति समन्ततः ॥ २६ विमिश्रा विह्गाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः । भृङ्गराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥ २७ अस्याः कूळे प्रमुदिताः शक्कनाः सङ्घशस्त्विह । दात्यूहरतिविकन्दैः पुंस्कोकिलरुतैरपि ॥ स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपनाः । अशोकस्तवकाङ्गारः पट्पद्स्वनिःस्वनः ॥ मां हि पह्नवताम्रार्चिवेसन्ताभिः प्रथक्ष्यति । न हि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदुमापिणीम् अपरयतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम् । अयं हि द्यितस्तस्याः कालो रुचिरकाननः कोकिलाकुलसीमान्तो द्थिताया ममानय । मन्मथायाससंभूतो वसन्तगुणवर्धितः ॥ ३२ अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकाभिर्निचिरादिव । अपरयतस्तां दिथतां परयतो रुचिरद्वमान् ॥ समायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति । अहर्यमाना वैदेही शोकं वर्धयतीह मे ॥ ३४ हर्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसर्गदूपकः । मां हि सा मृगशावाक्षीचिन्ताशोकवलात्कृतम्॥ ३५ संतापयति सौमित्रे कृरश्चैत्रो वनानिलः । अभी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ ३६ स्वै: पक्षै: पवनोद्धृतैर्गवाक्षै: स्फाटिकैरिव । शिखिनीभिः परिवृतास्त उते मद्मूर्छिताः ॥ 30 मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः । पदय छक्ष्मण नृत्यन्तं मयूरमुपनृत्यति ।। 36 शिखिनी मन्मथार्तिपा भर्तारं गिरिसानुपु । तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्युपधावति ॥ ३९ वितत्य रुचिरौ पक्षौ रुतैरुपहसन्निव । मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हता प्रिया ॥ ४० तस्मात्रृत्यति रम्येपु वनेपु सह कान्तया। मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१ पर्य छक्ष्मण संरागं तिर्यग्योनिगतेष्वपि । यदेपा शिखिनी कामाद्भर्तारमभिवर्तते ।। ४२ ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसंभ्रमा । मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवेत् ॥ ४३ पद्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति म । पुष्पभारसमृद्धानां वनानां शिशिरालये ॥ रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया। निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करै:॥

१. षट्पेंदरनुकूजन्तः च. छ.। । २. रमतेऽन्तिके च. छ.।

८ ६ ७

प्रथमः सर्गः

नदन्ति कामं सुदिताः शकुनाः सङ्घशः कलम् । आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम् ॥ ं वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । नूनं परवशा सीता सापि शोचसहं यथा ॥ ४७ नूनं न तु वसन्तोऽयं देशं स्पृश्ति यत्र सा। कथं हासितपद्माक्षी वर्तयेत्सा मया विना ॥ अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया । किं करिष्यित सुश्रोणी सातु निर्भर्तिता परैः ॥४९ रयामा पद्मपलाशाक्षी मृदुपूर्वाभिभापिणी । नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम् ॥ ५० दृढं हि हृद्ये युद्धिर्मम संप्रति वर्तते । नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता ॥ मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः । ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः ॥ एप पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमोमम।। ५३ सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया । मारुतः सं विना सीतां शोकं वर्धयते मम ॥ ५४ तां विना स विहंगोऽसौ पक्षी प्रणदितस्तदा । वायसः पाद्पगतः प्रहृष्टमभिनदिति ॥ एप वै तत्र वैदेह्या विहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥ ५६ शृणु लक्ष्मण संनादं वने मद्विवर्धनम् । पुष्पितात्रेषु वृक्षेषु द्विजानामुपकृजताम् ॥ विक्षिप्तां पवनेनैतामसौ तिलकमञ्जरीम् । पट्पदः सहसाभ्येति मदोद्धृतामिव प्रियाम् ॥ ५८ कामिनामयमत्यन्तमशोकः शोकवर्धनः । स्तवकैः पवनोत्थिप्तैस्तर्जयन्निव मां स्थितः ॥ अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । विभ्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव -11 सौमित्रे पर्य पम्पायाश्चित्रासु वनराजिषु । किंनरा नरहार्दूल विचरन्ति ततस्ततः ॥ ६१ इमानि शुभगन्धीनि पर्य लक्ष्मण सर्वशः । नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत् ॥ ६२ एपा प्रसन्नसिलला पद्मनीलोत्पलायुता । हंसकारण्डवाकीणी पम्पा सौगनिवकानिवता ॥ ६३ जले तरुणसूर्याभैः पट्पदाहतकेसरैः । पङ्कजैः शोभते पम्पा समन्ताद्भिसंवृता ॥ ६४ चिक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा<sup>3</sup>। मातङ्गमृगयुथैश्च शोभते सलिलार्थिभिः॥ ६५ पवनाहितवेगाभिरूर्मिभिर्विमलेऽम्भसि । पङ्कजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥ ६६ पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं प्रियपङ्कजाम् । अपर्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥ દહ अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुर्छभाम् । स्मारियण्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम् शक्यो धारियतुं कामो भवेदभ्यागतो मया । यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्पुष्पितद्वम: ॥ यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥ पद्मकोशपलाशानि द्रष्टुं दृष्टिर्हि मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सहशानीति लक्ष्मण ॥ ७१

अत्र आकाशगतस्य वायसस्य परुपं वाशितम् द्रष्टव्यम् ॥
 नेक्सिनिष्टस्चकम् । वृक्षगतस्य तस्यैव सहपंनर्दनः उपनेष्यित भावि

मित्यपरं शुभस्चकं च कीर्तितम् । तदेतद्द्वयमि उत्तर
पद्येन यथाक्रमं पूर्वोत्तरार्धाभ्यां विविषयत इति कुसुमोत्करा—इ

द्रष्टन्यम् ॥ प्रतिहारकः विश्लेषस्चक इत्यर्थः उपनेष्यति भाविनं संयोगं स्चयतीति भावः ।

१, अस्यानन्तरम्-—क्रीश्चसारससंघुष्टा विचित्र-कुसुमोत्करा—इति क.।

पद्मकेसरसंसृष्टो वृक्षान्तरविनिःसृतः । निःश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ॥ ७२. सौमित्रे पर्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि । पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमशोसनाम् ॥ -अधिकं शैलराजोऽयं धातुभिः सुविभूपितः । विचित्रं सृजते रेणुं वायुवेगविघट्टितम् ॥ गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः संप्रपुष्पितैः । निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकैः ॥ पम्पातीररहाश्चेमे संस्का मधुगन्धिनः । मालतीमहिकापण्डाः करवीराश्च पुष्पिताः ॥ ७६ केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः । माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्द्गुरुमाश्च सर्वेशः चिरिविल्वा मधूकाश्च वञ्जुला वकुलास्तथा । चम्पकास्तिलकाश्चेव नागवृक्षाः सुपुष्पिताः ॥ नीपाश्च वरणाश्चेव खर्जूराश्च सुपुष्पिताः । पद्मकाश्चोपशोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः ॥७९ लोघाश्च गिरिष्टवेषु सिंहकेसरपिखराः । अङ्कोलाश्च कुरण्टाश्च पूर्णकाः पारिभद्रकाः ॥ चूताः पाटलयश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः । मुचुलिन्दाजुर्नाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुपु ॥ ८१ केतको दालकाश्चेत्र शिरीषाः शिंशपा धवाः । शाल्मल्यः किंशुकाश्चेव रक्ताः कुरवकास्तथा ॥ तिनिशा नक्तमालाश्च चन्द्नाः स्पन्द्नास्तथा । हिन्तालास्तिलकाश्चेव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः ॥ पुष्पितान् पुष्पितात्राभिर्रुताभिः परिवेष्टितान् । द्रुमान् परयेह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान् वहून् वातविक्षिप्तविटपान् यथासन्नान् द्रमानिमान् । लताः समनुवेष्टन्ते मत्ता इव वरिस्रयः ॥८५ पादपात्पादपं गच्छञ्शैलाच्छैलं वनाद्वनम् । वाति नैकरसास्वादसंमोदित इवानिलः ॥ ८६ केचित्पर्याप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः । केचिन्मुकुलसंवीताः इयामवर्णा इवावभुः ॥ ره ا इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रफुलमिद्मित्यपि । रागमत्तो मधुकरः कुसुमेप्ववलीयते ॥ 66 निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति । मधुलुच्धो मधुकरः पम्गातीरद्रुमेष्वसौ ॥ ८९ इयं कुसुमसङ्घातैरुपस्तीर्णा सुखाकृता । स्वयं निपतितैर्भूमिः शयनप्रस्तैरेरिव ॥ ९० विविधा विविधेः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु । विशीणैः पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तराः कृताः ॥९१ हिमान्ते पद्मय सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसंभवम् । पुष्पमासे हि तरवः सङ्घर्षादिव पुष्पिताः ॥ आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाः पट्पदनादिताः । कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते वहु लक्ष्मण ॥९३ एष कारण्डवः पक्षी विगाद्य सिललं शुभम् । रमते कान्तया सार्ध काममुद्दीपयन् मम ॥९४ मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं मनोहरम् । स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमाः ॥ यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि । स्पृह्येयं न शकाय नायोध्यायै रघूत्तम ॥ ९६ न होवं रमणीयेषु शाहरुषु तया सह । रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत् ॥ अमी हि विविधै: पुष्पैस्तरवो रुचिरच्छदाः । काननेऽस्मिन् विना कान्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे पश्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम् । चक्रावाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम् ॥ ९९ प्लवै: क्रौब्बैश्च संपूर्णां वराहमृगसेविताम् । अधिकं शोभते पम्पा विकूजिद्द्विहंगमै: ॥ १००

१, इदमर्थम् क, ख. घ. च. छ. नारित ।

दीपयन्तीव से कामं विविधा मुद्ति। द्विजाः । इयामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मिनिभेक्षणाम् पर्य सातुपु चित्रेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् । मां पुनर्मृगशावाक्ष्या वैदेह्या विरहीकृतम् ॥ व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः। अस्मिन् सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणायुते ॥१०३ पद्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम । जीवेयं खळु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा॥ सेवते यदि वैदेही पम्पायाः पवनं सुरूम् । पद्मसौगन्धिकवहं ज्ञित्रं शोकविनाशनम् ॥ १०५ धन्या छक्ष्मण सेवन्ते पम्पोपवनमारुतम्। इयामा पद्मपछाद्माक्षी प्रिया विरहिता मया ॥ कथं धारयति प्राणान विवशा जनकात्मजा । किं तु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञं सत्यवादिनम् ॥ सीताया जनकं पृष्टः कुश्छं जनसंसदि । या मामनुगता मन्दं पित्रा प्रस्थापितं वनम् ॥ १०८ सीता सत्पथमास्थाय क नु सा वर्तते प्रिया । तया विहीनः कृपणः कथं छङ्मण धारये ॥ या मामनुगता राज्याद्गप्टं विगतचेतसम् । तचार्विछ्वितपङ्माक्षं सुगन्धि शुभमत्रणम् ॥ ११० अपद्यतो मुखं तस्याः सीद्तीय मनो मम । स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितम् ॥ वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा ओष्यामि लक्ष्मण । प्राप्य दुःखं वने इयामा सा मां मन्मथकर्शितम् नष्टदुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभापत । किं नु वक्ष्यामि कौसल्यामयोध्यायां नृपात्मज ॥ क सा स्तुपेति पुच्छन्तीं कथं चातिमनस्विनीम् । गच्छ लक्ष्मण पदय त्वं भरतं भ्रातृवत्तलम् न हाहं जीवितुं शक्तरतामृते जनकात्मजाम् । इति रामं महात्मानं विलयन्तमनाथवन् ॥ उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमञ्ययम् । संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम ॥ नेदृशानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुपात्मनाम् । स्मृत्वा वियोगजं दुःग्वं त्यज स्त्रहं प्रिये जने ॥ अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद्वर्तिरार्द्रापि द् हते । यदि गच्छिति पातालं ततो ह्यधिकमेव वा ॥ सर्वथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव । प्रवृत्तिर्छभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः ॥ ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति । यदि याति दितेरीर्भं रावणः सह सीतया ॥ तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेदास्यति मैथिलीम् । स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्यं त्यज्यतां कृपणा मति: ॥ अर्थो हि नष्टकार्यार्थेर्नायनेनाधिगम्यते । उत्साहो वलवानार्यं नास्त्युत्साहात्परं वलम् ॥ १२२ सोत्साहस्यास्ति छोकेषु न किंचिदिप दुर्छभम् । उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदिन्त कर्मसु ॥ उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम् । त्यन्यतां कामवृत्तत्वं शोकं संन्यस्य पृष्ठतः ॥ महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे । एवं संवोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः ॥ न्यस्य शोकं च मोहं च ततो धैर्यमुपागमत् । सोऽभ्यतिकामद्व्ययस्तामचिन्त्यपराक्रमः॥ रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिष्छवद्वमाम् ॥

१, यात्यदितेर्गर्भम् ख. ग. च, छ.।

२. सीतां प्रतिलभेमाहि च छ.।

| निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्वं वनं निझेरकन्दरांश्च ।<br>उद्विप्रचेताः सह रुक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥       | १२७. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| तं मत्तमातङ्गविलासगामी गच्छन्तमव्ययमना महात्मा ।<br>स लक्ष्मणो राघवमिष्टचेष्टो ररक्ष धर्मेण वलेन चैव ॥                 | १२८  |
| तावृत्रयमूकस्य समीपचारी चरन् दद्शीद्भुतद्र्शनीयौ ।<br>शारु।मृगाणामधिपस्तरस्वी वितत्रसे नैव चिचेष्ट किंचित् ॥           | १२९  |
| स तौ महात्मा गजमन्दगामी शाखामृगस्तत्र चिरं चरन्तौ ।<br>दृष्ट्रा विपादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारमग्नः ॥              | १३०  |
| व<br>तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखामृगसेवितान्तम् ।<br>त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरयोऽभिजग्मुर्महौजसौ राघवळक्ष्मणौ तौ ॥ | १३१  |
| ब<br>इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहिताया                                  | म    |

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे रामविप्रलम्भावेद्यो नाम प्रथम: सर्गः

# द्वितीयः सर्गः

#### सुग्रीवमन्त्रः

तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ श्रातरौ रामलक्ष्मणौ। वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शिक्कतोऽभवत् ॥१ उद्विग्रहृदयः सर्वा दिशः समवलोकयन् । न न्यतिष्ठत किस्मिश्चिद्देशे वानरपुंगवः ॥ २ नैव चक्रे मनः स्थाने वीक्षमाणो महावलौ । कपेः परमभीतस्य चित्तं न्यवससाद ह ॥ ३ चिन्तयित्वा स धर्मात्मा विमृद्य गुरुलाघवम् । सुग्रीवः परमोद्विग्नः सर्वेरनुचरैः सह ॥ ४ ततः स सिचवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्रवगाधिपः । शशंस परमोद्विग्नः पर्यस्तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५ एतौ वनिमदं दुर्गं वालिप्रणिहितौ ध्रुवम् । छद्मना चीरवसनौ प्रचरन्ताविहागतौ ॥ ६ ततः सुग्रीवसचिवा दृष्ट्वा परमधिनवनौ । जग्मुगिरितदात्तसमादन्यिन्छखरमुत्तमम् ॥ ७ ते श्लिप्रमिधगम्याथ यूथपप्यप्यम् । हरयो वानरश्रेष्ठं परिवार्योपतिस्थिरे ॥ ८ एकमेकायनगताः प्रवमाना गिरेगिरिम् । प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥ ९ ततः शाखामृगाः सर्वे प्रवमाना महावलः । वमञ्जश्च नगांस्तत्र पुष्पितान् दुर्गसंश्रितान् ॥ आप्रवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिम् । मृगमार्जारशार्दूलांस्नासयन्तो ययुस्तदा ॥ ११ ततः सुग्रीवसचिवाः पर्वतेन्द्रं समाश्रिताः । संगम्य किपमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ ततस्तं भयसंविग्नं वालिकिल्विषशिद्धत्तम् । उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः ॥ संभ्रमस्त्यज्यतामेप सर्वेवािरक्षते महान् । मल्योऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वाल्तिः ॥ १४

२९

ततीयः सर्गः

यस्मादुद्विमचेतास्त्वं प्रदुतो हरिपुंगव । तं क्रूरदर्शनं क्र्रं नेह पर्यामि वालिनम् ॥ १५ यस्मात्तव भयं सौम्य पूर्वजात्पापकर्मणः । स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पद्याम्यहं भयम् ॥ अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव प्रवंगम । लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥ १७ बुद्धिविज्ञानसंपन्न इङ्गितैः सर्वमाचर । न ह्यबुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि ॥ १८ सुर्यावस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वे हनूमतः । ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तमुवाच ह ॥ 19 दीर्घवाहू विशालाक्षी शरचापासिधारिणो । कस्य न स्याद्भयं दृष्ट्रा होती सुरसुतोपमो ॥ २० वालिप्रणिहितावेती शङ्केऽहं पुरुपोत्तमी । राजानी वहुमित्राश्च विश्वासी नात्र हि क्षमः ॥ २१ अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयादछन्नचारिणः । विश्वस्तानामविश्वस्ता रन्ध्रेष्ठ प्रहरन्ति हि ॥ २२ कृत्येपु वाली मेधावी राजानो वहुदर्शनाः । भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतैर्नरैः ॥ २३ तौ त्वया । प्राकृतेनेव गत्वा झेयौ प्रवंगम । इङ्गितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च ॥ २४ लक्षयस्व तयोभीवं प्रहृष्टमनसौ यदि । विश्वासयन् प्रशंसाभिरिङ्गितैश्च पुनः पुनः ॥ २५ ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुंगव । प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ ॥ २६ शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्लवंगम । व्याभापितैर्वा विज्ञेया स्याद्ष्टादुष्टता तयोः ॥ इसेवं किपराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः। चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलक्ष्मणौ॥ २८

> तथेति संपूज्य वचस्तु तस्य तत्कपेः सुभीतस्य दुरासदस्य च । महानुभावो हनुमान् ययौ तदा स यत्र रामोऽतिवलश्च लक्ष्मणः ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवमन्त्रो नाम द्वितीय: सर्गः

> > तृतीयः सर्गः

हनूमस्प्रेषणम्

वचो विज्ञाय हनुमान् सुप्रीवस्य महात्मनः । पर्वतादृश्यमूकातु पुष्छुवे यत्र राघवौ ॥ 8 कपिरूपं परित्यच्य ह्नुमान् मारुतात्मजः । भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया<sup>2</sup> कपि: ॥ २ ततः स हनुमान् वाचा ऋक्णया सुमनोज्ञया। विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आवभापेऽथ तौ वीरौ यथावत्प्रशशंस च। संपूज्य विधिवद्वीरौ हनुमान् मारुतात्मजः॥ उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमो । राजिपदेवप्रतिमो तापसौ संशितव्रतौ ॥

प्राकृतेन दीनवेपधारिणा।

<sup>2.</sup> अविस्रव्यबुद्धितयेत्यर्थः । यदा शठवुद्धि- प्रिपयति । तत् वेपान्तरच्छन्नयोरनयोभिक्षुरूपेण वज्रनं

प्रभ्रस्य गिरिकन्दरमाश्रितानिष अभियोक्तुमेती चारी

तयोति, वालिन इत्यादि:। शठबुद्धिहि वाली, येन नगरात् । युक्तमेवेति मन्यमानो वेपान्तरं जयाहेति भाव:।

देशं कथिममं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। त्रासयन्तौ मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः ॥ पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्षमाणौ समन्ततः। इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौ युवां चीरवाससौ । निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ताविमाः प्रजाः ॥ सिंहविप्रेक्षितौ वीरौ सिंहातिवलविक्रमौ । शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुसूदनौ ॥ Q श्रीमन्तौ रूपसंपन्नौ वृषभश्रेष्ठविक्रमौ । हस्तिहस्तोपमभुजौ द्युतिमन्तौ नरपभौ ॥ १० प्रभया पर्वतेन्द्रोऽयं युवयोरवभासितः । राज्याहीवमरप्रख्यौ कथं देशमिहागतौ ॥ ११ पद्मपत्रेक्षणौ वीरौ जटामण्डलधारिणौ । अन्योन्यसहशौ वीरौ देवलोकादिवागतौ ॥ १२ यदच्छयेव संप्राप्तौ चन्द्रसूर्यी वसुंधराम् । विशालवक्षसौ वीरौ मानुपौ देवरूपिणौ ॥ १३ सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविव गोवृपौ । आयताश्च सुवृत्ताश्च वाहवः परिघोपमाः ॥ सर्वभूषणभूपार्हाः किमर्थं न विभूषिताः । उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम् ॥१५ ससागरवनां कुत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूपिताम् । इमे च धनुषी चित्रे ऋक्णे चित्रानुलेपने ॥ १६ प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूपिते । संपूर्णा निशितवाणिस्तूणाश्च शुभदर्शनाः ॥ जीवितान्तकरैचीरैः श्वसद्भिरिव पन्नगैः । महाप्रमाणौ विस्तीणी तप्तहाटकभूपितौ ॥ खङ्गावेतौ विराजेते निर्मुक्ताविव पन्नगौ । । एवं मां परिभापन्तं कस्माद्वै नाभिभापथः सुप्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वानरयूथपः। वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भमित दुःखितः॥२० द प्राप्तोऽहं प्रेपितस्तेन सुर्यावेण महात्मना । राज्ञा वानरमुख्यानां हनूमान्नाम वानरः ॥ युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुप्रीवः सख्यमिच्छति । तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजम् भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नं सुर्यावप्रियकाम्यया । ऋदयम्कादिह प्राप्तं कामगं कामरूपिणम् ॥ एवमुक्त्वा तु ह्नुमांस्तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ । वाक्यज्ञौ वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किंचन एतच्छ्त्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत् । प्रहृष्टवद्नः श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितम् ॥ सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुत्रीवस्य महात्मनः । तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकसुपागतः अभिभाषस्य सौमित्रे सुत्रीवसचिवं किपम् । वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यैः स्नेह्युक्तमरिंद्म ॥ २७ नानुग्वेद्विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । नासामवेद्विदुपः शक्यमेवं प्रभाषितुम् ॥ 26 नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम् । बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशविदतम् ॥ २९ न मुखे नेत्रयोर्वापि ललाटे च भुवोस्तथा । अन्येष्वपि च गात्रेषु दोपः संविदितः कचित्।। अविस्तरमसन्दिग्धमविलिम्बतमद्भुतम् । उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे ॥ 3,8 संस्कारक्रमसंपन्नामद्रुतामविलिम्बताम् । उचारयति कल्याणीं वाचं हृद्यहारिणीम् ॥ ३२

<sup>1.</sup> एवं प्रशंसन् स्ववचोभिः तयोराराधितं | एविमलादिना । चित्तं स्मेरमुखतया ज्ञात्वा कार्यमावेदयतुं पुनरप्याह—-

39

अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया । कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥ एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । सिध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ ॥ एवंगुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाथकाः । तस्य सिध्यन्ति सर्वार्था दूतवाक्यप्रचोदिताः ॥ एवमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवं किपम् । अभ्यभापत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम् ॥ विदिता नौ गुणा विद्वन् सुर्यावस्य महात्मनः । तसेव चावां मार्गावः सुत्रीवं प्रवगेश्वरम् ॥ यथा त्रवीपि ह्नुमन् सुप्रीववचनादिह । तत्तथा हि करिप्यावो वचनात्तव सत्तम ॥

> तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहृष्टक्षः पवनात्मजः कपिः । मनः समाधाय जयोपपत्तौ सख्यं तदा कर्तुमियेप ताभ्याम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम किष्किन्धाकाण्डे हन्मस्प्रेपणं नाम तृतीय: सर्गः

## चतुर्थः सर्गः . सुग्रीवसमीपगमनम्

ततः प्रहृष्टो हनुमान् ¹कृत्यवानिति तद्वचः । श्रुत्वा मधुरभावं च ं सुप्रीवं मनसा गतः ॥ भव्यो राज्यागमस्तस्य सुत्रीवस्य महात्मनः । यद्यं कृत्यवान् प्राप्तः कृत्यं चैतदुपागतम् ॥ २ ततः परमसंहष्टो हनुमान् प्रवगर्पभः । प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदः ॥ 3 किमर्थं त्वं वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम् । आगतः सानुजो दुर्गं नानाव्यालमृगायुतम् ॥ ४ तस्य तद्वचनं शुत्वा छक्ष्मणो रामचोदितः । आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम् ॥ राजा दशरथो नाम द्युतिमान् धर्मवत्सलः। चातुर्वण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभ्यपालयत् ॥ ξ न द्वेष्टा विद्यते तस्य न च स द्वेष्टि कंचन । स च सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ O अग्निष्टोमादिभियंज्ञैरिष्टवानाप्तदक्षिणैः । तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥ 6 शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निर्देशपारगः । वीरो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तमः ॥ 9 राजलक्षणसंपन्नः संयुक्तो राजसंपदा । राज्याद्श्रष्टो वने वस्तुं मया सार्धमिहागतः ॥ १० भार्यया च महातेजाः सीतयानुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥ ११ अहमस्यावरो भ्राता गुणैदीस्यमुपागतः । कृतंज्ञस्य वहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ १२

<sup>1.</sup> तद्रचः श्रत्वा कृत्यवानिति, तमेव काड्क्ष-माणस्येत्यादिना स्चितेन सुमीवविधेयेन केनापि कृत्येन तद्वान् राम इति हेतोः प्रहृशे मुदित इति वचनात्।

मधुरसंभापम् ٤.

<sup>₹.</sup> अस्यानन्तरम् — अयोध्याधिपतिर्वार इक्ष्वा-

बूणां महारथः - इति घ.।

सुखाईस्य महाईस्य सर्वभूतिहतात्मनः । ऐश्वर्येण च हीनस्य वनवासाश्रितस्य च ॥ १३ रक्षसापहता भार्या रहिते कामरूपिणा । तच न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य सा हता ॥ १४ैं द्नुर्नाम दितेः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । आख्यातस्तेन सुत्रीवः समर्थो वानरर्षभः ॥ स ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम् । एवमुक्त्वा द्तुः स्वर्गं भ्राजमानो गतः सुखम्॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । अहं चैव हि रामश्च सुत्रीवं शरणं गतौ ॥ १७ एष दुत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । लोकनाथः पुरा भूत्वा सुप्रीवं नाथमिच्छति ॥ पिता यस्य पुरा ह्यासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः । तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुत्रीवं शरणं गतः॥१९ सर्वछोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । गुरुर्मे राघवः सोऽयं सुप्रीवं शरणं गतः॥ २० यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः । स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्क्षते ॥ २१ येन सर्वगुणोपेताः पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै ॥ २२ तस्यायं पूर्वजः पुत्रस्त्रिपु लोकेषु विश्रुतः । सुत्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः-शरणमागतः ॥-२३ शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते । कर्तुमहिति सुत्रीवः प्रसादं हरियूथपः ॥ २४ -एवं बुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुलोचनम् । हनुमान् प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ईटशा बुद्धिसंपन्ना जितकोधा जितेन्द्रियाः । द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दर्शनमागताः॥२६ स हि राज्यात्परिभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना । हतदारो वने त्यक्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृशम् ॥ -करिष्यति स साहाय्यं युवयोभीस्करात्मजः । सुत्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे ।। इत्येवमुक्त्वा हनुमाञ्रुक्षणं मधुरया गिरा । वभाषे साधु गच्छेम सुत्रीविमिति राववम् ॥ एवं ब्रुवाणं धर्मात्मा हनुमन्तं स छक्ष्मणः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम् ॥ ३० कपि: कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः । कृत्यवान् सोऽपि संप्राप्तः कृतकृत्योऽसि रावव ॥ प्रसन्नमुखवर्णश्च व्यक्तं हृष्टश्च भाषते । नानृतं वक्ष्यते धीरो हृनुमान् मारुतात्मजः ॥ ३२ ततः स तु महाप्राज्ञो हनुमान् मारुतात्मजः । जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय-राघवौँ ।। भिक्षुरूपं परित्यच्य वानरं रूपमास्थितः। पृष्टमारोप्य तौ वीरौ जगाम किपकुञ्जरः ॥ ३४

स तु विपुलयशाः किपप्रवीरः पवनसुतः कृतकृत्यवत्प्रहृष्टः।

गिरिवरमुरुविक्रमः प्रथातः सुशुभमितः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहित्रकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवसमीपगमनं नाम चतुर्थः सर्गः

३५

१. सीता यस्य स्नुपा पुना.।

२, इदं पद्यम् घ. नास्ति ।

१. इदमर्थम् ख. नारित।

४. इदमर्थम् क ख. ग. घ. नास्ति।

#### पञ्चमः सर्गः सुग्रीवस्ट्यम्

ऋदयमूकातु<sup>1</sup> हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् । आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ ॥ १ अयं रामो<sup>2</sup> महाप्राज्ञः संप्राप्तो दृढविकमः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविकमः॥ २ इक्ष्वाकृणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः । धर्मे च निरतश्चेव पितुर्निर्देशपालकः ॥ ३ राजसूयाश्वमेधेश्च वहिर्येनाभितर्पितः । दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहस्रशः ॥ तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता । स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽर्ण्यं समागतः ॥ तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः ॥ भवता सख्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । प्रतिगृह्यार्चयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ ॥ श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुप्रीवो हप्टमानसः । भयं स राघवाद्वोरं प्रजहौ विगतज्वरः ॥ सं कृत्वा मानुपं रूपं सुत्रीवः प्लवगर्पभः । दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्या प्रोवाच राघवम् ॥ ९ भवान् धर्मविनीतश्च विकान्तः सर्ववत्सलः । आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः ॥ तन्ममैवैप सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो । यत्त्वमिच्छिस सौहार्दं वानरेण मया सह ॥ ११ रोचते यदि वा सख्यं वाहुरेप प्रसारितः । गृह्यतां पाणिना पाणिर्मयीदा वध्यतां ध्रुवा , एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुत्रीवेण सुभापितम् । स प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥ हुचं सौहृद्मालम्ब्य पर्यष्वजत पीडितम् । ततो हुनूमान् संत्यज्य भिक्षुरूपमरिद्मः ॥ १४ .... काष्ट्रयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम् । दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यच्यं सत्कृतम् ॥ तयोर्मध्येऽथ सुप्रीतो निद्धे सुसमाहितः । ततोऽप्तिं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम् ॥ १६ सुत्रीवो राववश्चेव वयस्यःवमुपागतौ । ततः सुप्रीतमनसौ ताबुभौ हरिराघवौ॥ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमुपजग्मतुः । त्वं वयस्योऽसि मे हृद्यो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ सुत्रीवं राघवो वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत् । ततः स पर्णवहुलां छित्त्वा शाखां सुपुष्पिताम् सालस्यास्तीर्य सुप्रीवो निपसाद सराघवः । लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हुनुमान् प्रवगर्षभः ॥ २० शाखां चन्द्नवृक्षस्य ददौ परमपुष्पिताम् । ततः प्रहृष्टः सुत्रीवः ऋक्णं मधुरया गिरा ॥ २१ प्रत्युवाच तदा रामं हर्पव्याकुललोचनः । अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः ॥

<sup>1.</sup> ऋरयमूकादिति । तत्रैन ऋरयमूक एव राघवौ स्थापयित्वा हनूमान् तत्र सुर्मावमानेतुं मलयं गिरिं गत्वा आचचक्षे । आख्यानकाले च पुनिभक्षेवेपं धृतवानिति द्रष्टन्यम् । तेन 'ततो हनूमान् संत्यज्य ाक्षुरूपम् ' इति वक्ष्यमाणसुषपचते ।

<sup>2.</sup> कञ्चित्कालं दर्शनसंभाषणमात्रेण रामे

कथमाप जातव्यतिपङ्गी हनूमान् संवृत्तः। तन्निमित्ता चास्य वचने रामनामपुनरुक्तिः भक्तिप्रकर्षं रामे तस्य व्यनक्ति ।

१. रामस्त्वां शरणं गतः च. छ.।

२. भयमित्यादि प्रवगर्षभ इत्यन्तम् पुनाः नास्ति।

३. सुग्रीनो राघनम् च.।

हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमेतदुपाश्रितः । सोऽहं त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्धान्तचेतनः ॥ २४ वालिना निकृतो श्रात्रा कृतवैरश्च राघव । वालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु ॥ २४ कर्तुमहिस काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा । एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः ॥ २५ प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसान्निव । उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे ॥ २६ वालिनं तं विधिष्यामि तव भार्यापहारिणम् । अमोघाः सूर्यसंकाशा ममैते निशिताः शराः तिस्मन् वालिने दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः । कङ्कपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिभाः ॥ तीक्ष्णात्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव । तमद्य वालिनं पश्च क्रूरेराशीविषोपमैः ॥ २९ शरैविनिहतं भूमौ विकीर्णमिव पर्वतम् । स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम् ॥ ३० सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमन्रवीत् ॥

तव प्रसादेन नृसिंह राघव प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहम्।
तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात्स पुनर्ममात्रजम् ॥ ३१
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमज्वलनोपमानि।
सुत्रीवरामप्रणयप्रसङ्गे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति॥ ३२

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवसख्यं नाम पञ्चम: सर्ग:

# षष्ठः सर्गः

# भूषणप्रत्यभिज्ञानम्

पुनरेवाव्रवीत्प्रीतः सुप्रीवो रघुनन्दनम्। अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः॥ १ हनुमान् यित्रिमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः। छक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव ॥ २ रक्षसापहृता भार्या मैथिछी जनकात्मजा। त्वया वियुक्ता रुदती छक्ष्मणेन च धीमता॥ ३ अन्तरप्रेप्सुना तेन हत्वा गृष्ट्रं जटायुषम्। भार्यावियोगजं दुःखमित्तरात्त्वं विमोक्ष्यसे॥ ४ अहं तामानियष्यामि नष्टां वेदश्रुति यथा । रसातछे वा वर्तन्तीं वर्तन्तीं वा नभःस्थछे॥ ५ अहमानीय दास्यामि तव भार्यामिरिदम। इदं तथ्यं मम वचस्त्वमविहि च राघव॥ ६ न शक्या सा जरियतुमिप सेन्द्रैः सुरासुरैः। तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा॥ ७ स्वज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते। अनुमानात्तु जानामि मैथिछी सा न संशयः हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा क्रूरकर्मणा। क्रोशन्ती राम रामेति छक्ष्मणेति च विस्वरम्॥ स्फुरन्ती रावणस्योङ्के पन्नरोन्द्रवधूर्यथा। आत्मनापञ्चमं मां हि दृष्ट्या शैछतटे स्थितम्॥

१. निहंस्यच रिपुं ममायजम् च.। २. देवश्रुतामिव ति.। वेदश्रुतीमिव च. छ.।

२६

उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च । तान्यस्माभिगृहीतानि निहितानि च राघव ॥ आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमहिसि । तमत्रवीत्ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम् ॥ १२ आनयस्व सखे शीघं किमर्थं प्रविलम्बसे । एवमकस्तु सुप्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम् ॥ १३ प्रविवेश ततः शीघं राघवप्रियकाम्यया । उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च ॥ इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः । ततो गृहीत्वा तद्वासः ग्रुभान्याभरणानि च ॥ १५ अभवद्वाष्पसंरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः । सीतास्त्रेहप्रवृत्तेन स तु वाष्पेण दूषितः ॥ हा प्रियेति रुद्न धैर्यमुत्सृज्य न्यपतिस्थितौ । हृद् कृत्वा तु वहुशस्तमलंकारमुत्तमम् ॥ १७ ्निशश्वास भृशं सर्पो विलस्थ इव रोषितः । अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रि वीक्ष्य पार्श्वतः ॥ परिदेवियतुं दीनं रामः समुपचक्रमे । पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया ॥ उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्भूपणानि च । शाद्विलन्यां ध्रुवं भूम्यां सीतया हियमाणया ॥२० उत्सृष्टं भूषणिमदं तथारूपं हि दृश्यते । एवमुक्तस्तु रामेण छक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत् ॥ नाहं जानामि केयरे नाहं जानामि कुण्डले । नूपुरे त्वभिजानामि निसं पादाभिवन्दनात् ॥ ततः स राघवो दीनः सुप्रीविमदमत्रवीत् । त्रूहि सुप्रीव कं देशं हियन्ती छक्षिता त्वया ॥ रक्षसा रींद्ररूपेण मम प्राणै: प्रिया प्रिया । क वा वसति तद्रक्षो महत्वसनदं मम ॥ यन्निमित्तमहं सर्वान्नाश्यविष्यामि राक्षसान् । हरता मैथिली येन मां च रोषयता भृशम् ॥ आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारमपावृतम् ॥

मम द्यिततरा हता वनान्ताद्रजिनचरेण विमध्य येन सा ।
कथय मम रिपुं त्वमद्य वै प्रवगपते यमसंनिधिं नयामि ॥
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे भूपणप्रत्यभिज्ञानं नाम षष्ठ: सर्गः

#### सप्तमः सर्गः

#### रामसमाश्वासनम्

एवमुक्तस्तु सुत्रीवो रामेणार्तेन वानरः । अत्रवीत्प्राञ्जिलिवांक्यं सवाष्पं वाष्पगद्भदः॥ १ न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः। सामध्यं विक्रमं वापि दौंक्कुलेयस्य वा कुलम् सत्यं ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम। करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम् रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्। तथास्मि कर्ता न चिराद्यथा प्रीतो भविष्यसि॥ त्यलं वैक्वन्यमालम्ब्य धैर्यमात्मगतं स्मरं। त्यद्विधानामसदृशमीदृशं विद्धि लाघवम्॥ ५

१. नाभिजानामि छ.।

मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्योहरणजं महत्। न चाहमेवं शोचामि न च धेर्यं परित्यजे ॥ नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन्। महात्मा च विनीतश्च कि पुनर्धृतिमान् भवान् ब्राष्पमापिततं धैर्यात्रियहीतुं त्वमहिसि । मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं नोत्स्रप्टुमहिसि ॥ व्यसने वार्थकुच्छे वा भये वा जीवितान्तके । विमृशन् वै स्वया बुद्धचा धृतिमान्नावसीदित वालिशस्तु नरो नित्यं वैक्वव्यं योऽनुवर्तते । स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नौर्जले॥ १० एषोऽञ्जिलिमेया बद्धः प्रणयात्त्वां प्रसाद्ये । पौरुपं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहिसि ॥ ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम् । तेजश्च क्षीयते तेपां न त्वं शोचितुमईसि ॥ शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यमाश्रय केवलम् ॥१३ हितं वयस्यभावेन ब्र्मि नोपदिशामि ते । वयस्यतां पूजयन् मे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ सधुरं सान्त्वितस्तेन सुप्रीवेण स राघवः । सुखमश्रुपरिक्वित्रं वस्नान्तेन प्रमार्जयन् ॥ १५ प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थः सुप्रीववचनात्प्रभुः । संपरिष्वज्य सुप्रीविमदं वचनमत्रवीत् ॥ १६ कर्तव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया ॥ १७ एष च प्रकृतिस्थोऽहमनुनीतस्त्वया सखे । दुर्छभो ही हशो बन्धुरस्मिन् काले विशेषतः ॥१८ किं तु यन्नस्त्वया कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे । राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः मया च यदनुष्टेयं विस्रव्धेन तदुच्यताम् । वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं संपद्यते मिय ॥ २० मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्समीरितम्। तत्त्वया हरिशार्दूछ तत्त्वमित्युपधार्यताम्।। 👇 अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन । एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपामि ते ॥ २२ वतः प्रहृष्टः सुप्रीवो वानरैः सचिवैः सह । राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेपतः ॥ २३ एवमेकान्तसंपृक्तौ ततस्तौ नरवानरौ । उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखं प्रभाषताम् ॥ २४

> महानुभावस्य वचो निशम्य हरिर्नराणामृषभस्य तस्य । कृतं स मेने हरिवीरमुख्यस्तदा स्वकार्यं हृदयेन विद्वान् ॥

२५

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे रामसमाश्वासनं नाम सप्तमः सर्गः

## अष्टमः सर्गः

### वालिवधप्रतिज्ञा

परितुष्टस्तु सुत्रीवस्तेन वाक्येन वानरः । लक्ष्मणस्यात्रतो रामिमदं वचनमत्रवीत् ॥ १ सर्वथाहमनुत्राह्यो देवतानामसंशयः । उपपन्नगुणोपेतः सखा यस्य भवान् मम ॥ २० शक्यं खलु भवेद्राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि प्राप्तं स्वराज्यं किं पुनः प्रभो ॥ ३

सोऽहं सभाज्यो वन्धूनां सुहृदां चैव राघव । यस्याग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघववंशजम्।। अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनैः । न तु वक्तुं समर्थोऽहं स्वयमात्मगतान् गुणान् महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्। निश्चला भवति प्रीतिर्धेर्यमात्मवतां वर।। ६ रजतं वा सुवर्णं वा वस्त्राण्याभरणानि च । अनिभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा। निर्दोपो वा सदोपो वा वयस्यः परमा गतिः धनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुनः । वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं हट्टा तथाविधम् ॥ ९ तत्तथेत्यव्रवीद्रामः सुग्रीवं त्रियवादिनम् । लक्ष्मणस्यायतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः ॥१० ततो रामं स्थितं दृष्ट्वा छक्ष्मणं च महावरुम् । सुग्रीवः सर्वतश्चक्षुर्वने छोरुमपातयत् ॥ स ददर्श ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । सुपुष्पमीपत्पत्राढ्यं भ्रमरैरूपशोभितम् ॥ तस्यैकां पर्णवहुटां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पिताम् । सालस्यास्तीर्थ सुत्रीवो निपसाद सराघवः तावासीनौ ततो दृष्ट्वा हन्सानिप लक्ष्मणम् । सालशारुां समुत्पाट्य विनीतमुपवेशयत् ॥ १४ सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्नमुद्धं यथा । फलपुष्पसमाकीर्णे तस्मिन् गिरिवरोत्तमे ॥ ततः प्रहृष्टः सुत्रीवः ऋक्णं मधुरया गिरा । उवाच प्रणयाद्रामं हर्षव्याकुछिताक्ष्रम् ॥ अहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येप भयार्दितः । ऋ इयमूकं गिरिवरं हतभार्यः सुदुः खितः ॥ १७ सोऽहं त्रस्तो भये मम्रो वसाम्युद्भान्तचेतनः । वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव।। १८ वालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोकाभयंकर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कर्तुमहिसि ॥ एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुप्रीवं प्रहसन्निव ॥ २० उपकारफलं मित्रमपकारोऽरिलक्ष्णम् । अद्यैव तं हिनष्यामि तव भार्यापहारिणम् ॥ २१ इमे हि मे महावेगाः पत्रिणस्तिग्मतेजसः । कार्तिकेयवनोद्भूताः शरा हेमविभूपिताः ॥ २२ कङ्कपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिथाः । सुपर्वाणः सुतीक्ष्णात्राः सरोषा इव पन्नगाः ॥ २३ भ्रातृसंज्ञमित्रं ते वालिनं कृतिकिल्विपम् । शौरीर्विनिहतं पद्य विकीर्णिमिव पर्वतम् ॥ राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । प्रहर्पमतुलं लेभे साधु साध्विति चान्नवीत् राम शोकाभिभूतोऽहं शोकार्तानां भवान् गतिः । वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥ त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकम् । कृतः प्राणैर्वहुमतः सत्येनापि शपामि ते ॥ वयस्य इति कृत्वा च विस्नव्धं प्रवदाम्यहम् । दुःखमन्तर्गतं यन्मे मनो हरति नित्यशः ॥२८ एतावदुक्त्वा वचनं वाष्पदूषितलोचनः । वाष्पोपहतया वाचा नोचैः शक्नोति भाषितुम् ॥ २९ बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगिमवागतम् । धारयामास धैर्येण सुप्रीवो रामसंनिधौ ॥ स निगृह्यं तु तं वाष्पं प्रमृज्य नयने हुमे । विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरव्रवीत् ॥३१

१. संनिगृद्य च.।

पुराहं वालिना राम राज्यात्स्वाद्वरोपितः । परुषाणि च संश्राच्य निर्धूतोऽस्मि वलीयसा ॥ हता भार्या च मे तेन प्राणेंभ्योऽपि गरीयसी । सुहृद्श्च मदीया ये संयता वन्धनेषु ते ॥ ३३ यत्नवांश्च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । वहुशस्तत्प्रयुक्ताश्च वानरा निहता मया ॥ शङ्कया त्वेतया चेह दृष्ट्वा त्वामिप राघव । नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥ ३५ केवलं हि सहाया मे हनूमत्प्रमुखास्त्विम । अतोऽहं धारयाम्यद्य प्राणान् कृच्छ्रगतोऽपि सन् एते हि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते संक्षेपस्त्वेष ते राम किमुक्त्वा विस्तरं हि ते। स मे ज्येष्ठो रिपुर्श्राता वाली विश्रुतपौरुपः ॥ तद्विनाशाद्धि में दुःखं प्रनष्टं स्याद्नन्तरम् । सुखं में जीवितं चैव तद्विनाशनिवन्धनम् ॥ ३९ एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । दुःखितः सुखितो वापि सख्युर्निसं सखा गतिः शुत्वैतद्वचनं रामः सुत्रीविमद्मववीत् । किंनिमित्तमभूद्वैरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ सुखं है कारणं श्रुत्वा वैरस्य तव वानर । आनन्तर्यं विधास्यामि संप्रधार्य वलावलम् ॥ ४२ वलवान् हि ममामर्षः श्रुत्वा त्वामवमानितम् । वर्धते हृद्योत्कम्पी प्राष्ट्रङ्केग इवाम्भसः ॥ ४३ हृष्टः कथय विस्नव्धो यावदारोप्यते धनुः । सृष्टश्च हि<sup>२</sup> मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४ एवमुक्तस्तु सुत्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । प्रहर्षमतुलं लेभे चतुर्भिः सह वानरैः ॥ ४५ ततः प्रहृष्टवद्नः सुप्रीवो लक्ष्मणायजे । वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ४६

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे वालिवधप्रतिज्ञा नाम अष्टमः सर्गः

# नवमः सर्गः<sup>३</sup> वैरवृत्तान्तानुक्रमः

वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिपूदन । पितुर्वहुमतो नित्यं ममापि च तथा पुरा ॥ १ पितर्युपरतेऽस्माकं ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभः । कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसंमतः ॥ २ राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत् । अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवित्थतः ॥ ३ मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः । तेन तस्य महद्वैरं स्त्रीकृतं विश्रुतं पुरा ॥ ४

१. अहम् छः।

२. सृष्टश्चेद्धि छ.।

३. अस्य सर्गस्य प्रथमश्लोकतयेदं ग. छ.

हृदयते — श्रूयतां राम यद्वृत्तमादितः प्रभृति त्वया । यथा वेरं समुद्भृतं यथा चाहं निराकृतः॥—इति ।

A Contract of the Contract of the

स तु सुप्तजने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः । नर्दति स्म सुसंरच्धो वालिनं चाह्वयद्रणे ॥ प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नर्दितं भैरवस्वनम् । श्रुत्वा न ममृपे वाली निष्पपात जवात्तदा ॥ स तु वै निःसृतः क्रोधात्तं हन्तुमसुरोत्तमम् । वार्यमाणस्ततः स्त्रीभिर्मया च प्रणतात्मना ॥ स तु निर्धूय सर्वान्नो निर्जगाम महावलः । ततोऽहमिप सौहार्दान्निः सृतो वालिना सह।। ८ स तु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरादवस्थितम् । असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव ततो भृशम् ॥ तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ । प्रकाशश्च कृतो मार्गश्चन्द्रेणोद्गच्छता तदा ॥ १० स तृणैरावृतं दुर्गं धरण्या विवरं महत् । प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ ॥ तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा विलं रोपवशं गतः । मामुवाच तदा वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः ॥ १२ इह त्वं तिष्ठ सुत्रीव विलद्वारि समाहितः। यावदत्र प्रविदयाहं निहन्मि सहसा रिपुम् ॥ मया त्वेतद्वचः शुरवा याचितः स परंतपः । शापयित्वा च मां पद्भवां प्रविवेश विलं महत् ॥ तस्य प्रविष्टस्य विलं सामः संवत्सरो गतः । स्थितस्य च मम द्वारि स कालो व्यत्यवर्तत ॥ अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्नेहादागतसभ्रमः । भ्रातरं न स्म परयामि पापाशङ्कि च मे मनः ॥ अथ दीर्घस्य कालस्य विलात्तस्माद्विनिःसृतम् । सफेनं रुधिरं रक्तमहं दृष्ट्वा सुदुःखितः नर्दतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः । न रतस्य च संप्रामे क्रोशतो निःख्वनो गुरोः अहं त्ववगतो बुद्धचा चिह्नैस्तैर्भ्रोतरं हतम् । पिधाय च विलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥ १९ शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । गृह्मानस्य मे तत्त्वं यन्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम् ततोऽहं तैः समागम्य संमतैरभिपेचितः । राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव<sup>र</sup> ॥ २१ न प्रावर्तत मे बुद्धिर्भ्रातुर्गीरवयन्त्रिता । हत्वा शत्रुं स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥ मानयंस्तं महात्मानं यथावचाभ्यवादयम् । उक्ताश्च नाशिपस्तेन संतुष्टेनान्तरात्मना ॥ २३ नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृशं प्रभो<sup>3</sup>। अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥ २४

> इत्यां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे वैरवृत्तान्तानुक्रमो नाम नवम: सर्गः

निरस्तस्य च. छ.।
 अस्यानन्तरम्—आजगाम रिपुं हत्वा वाली

२. अस्यानन्तरम्—आजगाम रिपु हत्वा वाला । च. छ. । इत्सुरोत्तमम् । अभिपिक्तं तु मां दृष्ट्य कोषात्संरक्तः । ३. अस्यानन्तरम्-लोचनः॥ मदीयान् मन्त्रिणी वद्धा परुपं वाक्यमत्रवीत् । तोऽहं तस्य पार्श्वतः—इति

नियहेऽपि समर्थस्य तं पापं प्रति राघव ॥—इति च. छ.।

३. अस्यानन्तरम्—कृताञ्जलिरुपागम्य स्थि-हं तस्य पार्श्वतः—इति छ.।

# दशमः सर्गः राज्यनिर्वासकथनम्

ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तमुपागतम् । अहं प्रसाद्यांचके भ्रातरं हितकाम्यया ॥ 8 दिष्ट्यासि कुशलां प्राप्तो दिष्ट्यापि निहतो रिपुः। अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेकोऽनाथनन्दनः इदं वहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम् । छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मयोद्यतम् ॥ आर्तश्चाथ विलद्वारि स्थितः संवत्सरं नृप । दृष्ट्वाहं शोणितं द्वारि विलाचापि समुत्थितम् ॥ शोकसंविमहृद्यो भृशं व्याकुलितेन्द्रियः । अपिधाय विलद्वारं गिरिशृङ्गेण तत्तदा ॥ तस्मादेशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः । विपादात्त्विह मां दृष्ट्रा पौरैर्मन्त्रिभिरेव च अभिपिक्तो न कामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हिस । त्वमेव राजा मानाई: सदा चाहं यथापुरम् ॥ राजभावनियोगे।ऽयं मया त्वद्विरहात्कृतः । सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम् ॥ न्यासभूतिमदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम् । मा च रोपं कृथाः सौम्य मिय शत्रुनिवर्हण ॥ ९ याचे त्वां शिरसा राजन् मया वद्धोऽयमञ्जलिः । वलाद्सिम समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीपया । स्त्रिग्धमेवं त्रुवाणं मां स तु निर्भत्स्य वानरः ॥११ धिक् त्वामिति च मामुक्त्वा वहु तत्तदुवाच ह । प्रकृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव संमतान् ॥ मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितम् । विदितं वो यथा रात्रौ मायावी स महासुर: मां समाह्वयत ऋरो युद्धकाङ्क्षी सुदुर्भतिः । तस्य तद्गर्जितं श्रुत्वा निःसृतोऽहं नृपालयात् ॥ अनुयातश्च मां तूर्णमयं भ्राता सुदारुणः । स तु दृष्ट्वैव मां रात्रौ सद्वितीयं महावलः ।। १५ प्राद्रवद्भयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां तमनुदुतौ । अनुदुतश्च वेगेन प्रविवेश महाविलम् ॥ तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विलम् । अयमुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु क्र्रदर्शनः ॥१७ अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम् । विलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्स्यहम् स्थितोऽयमिति मत्वा तु प्रविष्टोऽहं दुरासदम् । तं च मे मार्गमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥ स तु दृष्टो मया शत्रुरिनर्वेदाद्भयावहः । निहतश्च मया तत्र सोऽसुरो वन्धुभिः सह ॥ तस्यास्यातु प्रवृत्तेन रुधिरौंघेण तद्विलम् । पूर्णमासीदुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥ सृद्यित्वा तु तं शत्रुं विक्रान्तं दुन्दुभेः सुतम्<sup>ँ</sup> । निष्क्रामन्नैव<sup>४</sup> पद्यामि विलस्यापिहितं मुखम् विक्रोशमान्स्य तु मे सुप्रीवेति पुनः पुनः । यदा प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं भृशदुः खितः

<sup>1.</sup> अराजके हि देशे परेपां जिगीपा भवति। तया जिगापया हेतुना तिज्ञवृत्त्यर्थमिति भावः।मशकार्थो धूम इतिवदिति तिलकः।

१. महावलम् घ.।

२. इदमर्थम् ग. घ. नास्ति।

३. तं महासुरम् छ.।

४. निष्कामन्नेव क.

पादप्रहारैस्तु मया बहुसिस्तद्विदारितम् । ततोऽहं तेन निष्कम्य पथा पुरस्पागतः ।। २४ अत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं प्रार्थयतात्मनः । सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृसौहृदम् ॥ २५ एवसुक्त्वा तु मां तत्र वस्त्रेणैकेन वानरः । तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वसः ॥ २६ तेनाहमपविद्धश्च हतदारश्च राघव । तद्भयाच मही कृत्स्ना कान्तेयं सवनार्णवा ॥ २७ ऋदयमूकं गिरिवरं भार्योहरणदुःखितः । प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्पं वालिनः कारणान्तरे ॥ २८ एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत् । अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पद्य राघव ॥ २९ वालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोकाभयंकर । कर्तुमईसि मे वीर प्रसादं तस्य निप्रहात् ॥ 30 एवमुक्तस्त तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितम् । वचनं वक्तुमारेभे सुशीवं प्रहसन्निव ॥ 38 अमोघाः सूर्यसंकाशा ममैते निशिताः शराः । तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः ं यावत्तं नाभिपद्यामि तव भार्यापहारिणम् । तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदृपकः आत्मानुमानात्पद्यामि मम्नं त्वां शोकसागरे। त्वामहं तारियप्यामि कामं प्राप्स्यसि पुष्कलम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम् । सुत्रीवः परमप्रीतः सुमह्द्वाक्यमत्रवीत् ॥ ३५

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे राज्यनिर्वासकथनं नाम दशमः सर्गः

## एकादशः सर्गः

#### वालिबलाबिष्करणम्

रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्पपौरुपवर्धनम् । सुप्रीवः पूजयांचके राघवं प्रशशंस च ॥ असंशयं <sup>1</sup>प्रज्वितिस्तीक्ष्णैर्ममीतिगैः शैरः । त्वं दहेः कुपितो लोकान् युगान्त इव भास्करः वालिनः पौरुपं यत्तदाच वीर्यं धृतिश्च या । तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यद्नन्तरम् ॥ 3 समुद्रात्पश्चिमात्पूर्वं दक्षिणाद्पि चोत्तरम् । क्रामत्यनुदिते <sup>2</sup> सूर्ये वाली न्यपगत्रक्षमः ॥ 8 अत्राण्यारुह्य शैलानां शिखराणि महान्यपि । ऊर्ध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान् 11 वहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्भुमाः। वालिना तरसा भन्ना वलं प्रथयतात्मनः॥ Ę महिषो दुन्दुभिनीम कैलासशिखरप्रभः । वलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान् ॥ ৩ वीर्योत्सेकेन दुष्टात्मा वरदानाच मोहितः । जगाम सुमहाकायः समुद्रं सरितां पतिम् ॥ ऊर्सिमन्तमभिक्रम्य सागरं रत्नसंचयम् । महां युद्धं प्रयच्छेति तसुवाच महार्णवम् ॥ 9 ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महावलः । अत्रवीद्वचनं राजन्नसुरं कालचोदितम् ॥ १०

<sup>1.</sup> प्रज्वलितैरित्यादि भास्करपक्षेऽपि योज्यम् ।

<sup>2.</sup> अर्थात् बाह्ये मुहूर्ते उत्थायेति ।

शराः वाणाः पक्षे मयूखाश्च ।

१. यथापुरमुपागतः गो. पाठान्तरम्।

समर्थी नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद । श्रूयतामभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति ॥ ११ शैलराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम् । शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥ १२. महाप्रस्रवणोपेतो वहुकन्दरनिर्दरः । स समर्थस्तव प्रीतिमतुलां कर्तुमाहवे ॥ १३ तं भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः । हिमवद्वनमागच्छच्छरश्चापादिव च्युतः ॥ १४ ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रविपुलाः शिलाः । चिक्षेप वहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद च -11 ततः श्वेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः । हिमवानत्रवीद्वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः क्रेष्ट्रमहिसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल । रणकर्भस्वकुशलस्तपस्विशरणं ह्यहम्<sup>र</sup> ॥ १७ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं रोपात्संरक्तलोचनः ॥ १८ यदि युद्धेऽसमर्थस्त्वं मद्भयाद्वा निरुचमः । तमाचक्व प्रद्धानमे योऽच युद्धं युयुत्सतः॥ १९ हिमवानव्रवीद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । अनुक्तपूर्वं धर्मात्मा क्रोधात्तमसुरोत्तमम् ॥ २० वाली नाम महाप्राज्ञः शकतुरुयपराकमः । अध्यास्ते वानरः श्रीमान् किष्किन्धामतुलप्रभाम् स समर्थो महाप्राज्ञस्तव युद्धविशारदः । द्वन्द्वयुद्धं महदातुं नसुचेरिव वासवः ॥ ः तं शीव्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिहेच्छिस । स हि दुर्धपेणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥ २३ श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं क्रोधाविष्टः स दुन्दुभिः । जगाम तां पुरीं तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा धारयन् माहिषं रूपं तीक्षणशृङ्गो भयावहः । प्रावृपीव महामेघस्तोयपूर्णो नभस्तले ॥ ततस्तद्द्वारमागम्य किष्किन्धाया महावलः । ननर्दं कम्पयन् भूमिं दुन्दुभिर्दुन्दुभिर्यथा॥ समीपस्थान् द्रुमान् भञ्जन् वसुधां दारयन् खुरैः । विषाणेनोहिखन् दर्पात्तद्द्वारं द्विरदो यथा अन्तःपुरगतो वाली शुत्वा शब्दममर्पणः । निष्पपात सह स्त्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः ॥ मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाचाथ दुन्दुभिम् । हरीणामीश्वरो वाली सर्वेपां वनचारिणाम् ॥२९ किमर्थं नगरद्वारिमदं रुद्धा विनर्देसि । दुन्दुसे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान् महावल ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिवीक्यं रोपात्संरक्तलोचनः ॥ 3? न त्वं स्त्रीसंनिधौ वीर वचनं वक्तुमहिसि । मम युद्धं प्रयच्छाच ततो ज्ञास्यामि ते वलम् ॥ अथवा धारग्निष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम् । गृद्यतामुद्यः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥ 33 दीयतां संप्रदानं च परिष्वच्य च वानरान् । सर्वशाखामृगेन्द्रस्त्वं संसाद्य सुहूज्जनम् ॥ ३४

<sup>1.</sup> हिमवन्तमुद्दिश्य अन्येन केनापि ततः ।
पूर्वमनुक्तं दुन्दुमेर्वावयं श्रुत्वेति, यस्य दुन्दुमेः पूर्व ।
युद्धदाता केनाप्यनुक्तः तमसुरोत्तममिति, अन्यं कंचित ।
प्रति स्वेश पूर्वमनुक्तं वावयम् असुरोत्तमं प्रति इति वा ।
सम्बन्धः । क्रोधात् तम् इति छित्वा व्याख्यातं सर्वेः ।
इह हिमवतो धर्मात्मेति विशेषणात् तत्प्रतिसंवन्धिनो

दुन्दुभेः विशेषणं चेत् सरसमिदं क्रीथात्तमिति । क्रीथेन वशीकृतभित्यर्थः ।

१. गुहापस्रवणोपेतः च. छ.।

२. तपस्विशरणोऽस्म्यहम् घ.।

३. शक्रपुत्रः प्रतापवान् घ.।

सुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे । क्रीडस्व च सह स्त्रीभिरहं ते दर्पनाशनः ॥ ३५ यो हि मत्तं प्रमत्तं वा सुप्तं वा रहितं भृशम् । हन्यात्स भृणहा लोके त्वद्विधं मद्मोहितम् ॥ स प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरोत्तमम् । विसृष्य ताः स्त्रियः सर्वास्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥ मत्तोऽयमिति मा मंस्था यद्यभीतोऽसि संयुगे । मदोऽयं संप्रहारेऽस्मिन् वीरपानं समर्थ्यताम् तमेवमुक्त्वा संक्षुद्धो मालामुस्क्षिप्य<sup>1</sup> काछ्यनीम् । पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ विपाणयोर्गृहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसंनिभम् । आविध्यत तदा वाली विनदन् कपिकुञ्जरः ॥ वाली व्यापातयांचके नर्नदं च महास्वनम् । श्रोत्राभ्यामथ रक्तं तु तस्य सुस्नाव पात्यतः ॥ तयोस्त क्रोधसंरम्भात्परस्परजयैपिणोः । युद्धं समभवद्वारं दुन्दुभेर्वानरस्य च ॥ अयुध्यत तदा वाली शक्ततुल्यपराक्रमः । मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः शिलाभिः पाद्पैस्तथा ॥४३ परस्परं व्रतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा<sup>र</sup> । <sup>3</sup>आसीद्धीनोऽसुरो युद्धे शकसूनुर्व्यवर्धत<sup>४</sup> ॥ तं तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत् । युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तद्। ॥ ४५ पपात च महाकायः क्षितौ पञ्चत्वमागतः । तं तोलियत्वा वाहुभ्यां गतसत्त्वमचेतनम् ॥ चिक्षेप वलवान् वाली वेगेनैकेन योजनम् । तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्त्रात्क्षतजविन्दवः ॥ ४७ प्रपेतुर्मारुते।त्थिता मतङ्गस्याश्रमं प्रति । तान् दृष्ट्वा पतितांस्तस्य मुनिः शोणितविप्रुपः ॥ ४८ कुद्धस्तस्य महाभागश्चिन्तयामास को न्वयम् । येनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना ॥ कोऽयं दुरात्मा दुर्वुद्धिरकृतात्मा च वालिशः । इत्युक्त्वाथ विनिष्क्रम्य दद्र्य मुनिपुंगवः ॥ महिपं पर्वताकारं गतासुं पतितं भुवि । स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्।। ५१ उत्सस्त महाशापं क्षेप्तारं वालिनं प्रति । इह तेनाप्रवेष्टन्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत् ॥ वनं मत्संश्रयं येन दूपितं रुधिरस्रवैः । संभग्नाः पादपाश्चेमे क्षिपतेहासुरीं तनुम् ॥ समन्ताद्योजनं पूर्णमाश्रमं मामकं यदि । आगमिष्यति दुर्वुद्धिर्व्यक्तं स न भविष्यति ॥ ५४ ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता मामकं वनम् । न च तैरिह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथासुखम् यदि तेऽपीह तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवम् । वनेऽस्मिन् मामकेऽत्यर्थं पुत्रवत्परिपालिते ॥ पत्राङ्करविनाज्ञाय फलमूलाभवाय च । दिवसश्चास्य मर्यादा यं द्रष्टा श्वोऽस्मि<sup>2</sup> वानरम् ॥५७

<sup>1.</sup> उत्क्षिप्य आमुच्येत्यर्थः ।

<sup>2.</sup> अस्मोति अहमित्यर्थे विभक्तिप्रतिरूपकम् । अत्र अस्मीति वानरमिति च अर्थान्तरसंक्रमितम् । प्राकृतबुद्धिं वानरं यं शापानुत्रहसमयोऽहं श्रो द्रष्टा स इत्यादि सम्बन्धः ।

१. ४०-४१ श्लोको पुना. ख.न स्तः।

२. अस्यानन्तरम्—स्रोतोभ्यो बहुरक्तं तु तस्य

सुस्राव पात्यतः--- इति क.।

३. असीददसुरः च. छ.।

४. अरयानन्तरम्—व्यापारवीर्यधैर्यश्च परि-क्षीणं पराक्रमै:—इति च. छ.।

५. अस्यानन्तरम्—तिस्मन् पञ्चत्वमापन्ने वाली क्रोधसमन्वितः । तत्कायं लोष्टवत्क्षेष्तुमारव्धो वीर्यवांस्तदा ॥—इति क. घ. ।

वहुवर्षसहस्राणि स वै शैलो भविष्यति । ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरं मुनिसमीरिताम् ॥ ५८ निश्चक्रमुर्वनात्तस्मात्तान् दृष्ट्वा वालिरव्रवीत् । किं भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः ॥५९ मत्समीपमनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनौकसाम् । ततस्ते कारणं सर्वं तदा शापं च वालिनः शशंसुर्वानराः सर्वे वालिने हेममालिने । एतच्छूत्वा तदा वाली वचनं वानरेरितम् ॥ ६१ स महर्पिं तमासाद्य याचते सम कृताञ्जिलः । महर्पिस्तमनादृत्य प्रविवेशाश्रमं तदा ॥ ६२ शापधारणभीतस्तु वाली विह्वलतां गतः । ततः शापभयाद्भीत ऋश्यमूकं महागिरिम् ॥ ६३ प्रवेष्टुं नेच्छित हरिर्द्रष्टुं वापि नरेश्वर । तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहिमदं राम महावनम् ॥ ६४ विचरामि सहामात्यो विपादेन विवर्जितः । एपोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः संप्रकाशते ॥ वीर्योत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटोपमो महान् । इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावलम्बिनः ॥ यत्रैकं घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा । एतदस्यासमं वीर्यं मया राम प्रकीर्तितम् ॥ कथं तं वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप । तथा बुवाणं सुग्रीवं प्रहसहँक्ष्मणोऽववीत् ॥ कस्मिन् कर्मणि निर्वृत्ते श्रद्ध्या वालिनो वधम्। तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान् पुरा एवमेकैकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत्। रामो विदारयेदेपां वाणेनैकेन चेद्दुमम्।।७० वालिनं निहतं मन्ये द्या रामस्य विक्रमम् । इतस्य महिपस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण ॥ ७१ उद्यम्याथ प्रक्षिपेचेत्तरसा द्वे धनुःशते । एवमुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम् ॥ ७२ ध्यात्वा मुहूर्तं काकुत्स्थं पुनरेव वचोऽत्रवीत् । शूरश्च शूरघाती चे प्रख्यातवलपौरुपः ॥७३ वलवान् वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः । दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि ॥७४ यानि संचिन्त्य भीतोऽहमृत्रयमूकं समाश्रितः । तमजय्यमधृष्यं च वानरेन्द्रममर्षणम् ॥ ७५ विचिन्तयन्न मुख्रामि ऋदयमूकमहं त्विमम् । उद्विग्नः शङ्कितश्चापि विचरामि महावने ॥७६ अनुरक्तेः सहामात्येर्ह्नुमत्प्रमुकैर्वरैः । उपलब्धं च मे श्लाघ्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल ॥ त्वामहं पुरुपव्याव हिमवन्तमिवाश्रितः । किं तु तस्य वलज्ञोऽहं दुर्भोतुर्वलज्ञालिनः ॥ अप्रत्यक्षं तु मे वीर्यं समरे तव राघव । न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीपये ॥ कर्मिमस्तस्य भीमैस्तु कातर्यं जिनतं मम । कामं राघव ते वाणी प्रमाणं घैर्यमाकृतिः ॥ ८० सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुप्रीवस्य महात्मनः ॥ ८१ स्मितपूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रभुः । यदि न प्रत्ययोऽस्मासु विक्रमे तव वानर ॥ ८२ प्रत्ययं समरे श्लाध्यमहमुत्पादयामि ते । एवमुक्तवा तु सुत्रीवं सान्तवं लक्ष्मणपूर्वजः ॥ ८३ राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्गुष्टेन लीलया । तोलियत्वा महावाहुश्चिक्षेप दशयोजनम्।। 68 असुरस्य तनुं शुष्कां पादाङ्कुष्टेन वीर्यवान<sup>र</sup> । क्षिप्तं दृष्ट्वा ततः कायं सुत्रीवः पुनरव्रवीत् ॥ ८

१. शूरश्च शूरमानी च पुना.। २. इदमर्थम् घ. नास्ति।

#### द्वादशः सर्गः

लक्ष्मणस्यायतो रामं तपन्तिमिव भास्करम् । हरीणामयतो वीरिमदं वचनमर्थवत् ।। ८६ आर्द्रः समांसः प्रत्ययः क्षिप्तः कायः पुरां सखे । लघुः संप्रति निर्मांसस्तृणभूतश्च राघव ॥ पिरिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा । क्षिप्तमेवं प्रहर्पेण भवता रघुनन्दन ॥ ८८ नात्र शक्यं वलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम् । आर्द्रं शुष्किमिति ह्येतत्सुमहद्राघवान्तरम् ॥ स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्वले । सालमेकं तु निर्मिन्द्या भवेद्वयक्तिवलावले ॥ ९० कृत्वेदं कार्मुकं सज्यं हस्तिहस्तिमवाततम् । आकर्णपूर्णमायम्य विसृजस्व महाशरम् ॥ ९१

इमं हि सालं प्रहितस्त्वया शरों न संशयोऽत्रास्ति विदारियण्यति । अलं विमर्शेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुष्व राजात्मज शापितो मया ॥ ९२ यथा हि तेज:सु वरः सदा रिवर्यथा हि शैलो हिमवान् महाद्रिपु । यथा चतुष्पात्सु च केसरी वरस्तथा नराणामिस विक्रमे वरः ॥ ९३

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे वालिवलाविष्करणं नाम एकादशः सर्गः

## द्वादशः स्रगः

#### सुप्रीवप्रत्ययदानम्

एतच वचनं श्रुत्वा सुत्रीवेण सुभाषितम् । प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जत्राह कार्मुकम् ॥ १ स गृहीत्वा धनुर्धोरं शरमेकं च मानदः । सालमुद्दिश्य चिक्षेप क्यास्वनैः पूरयन् दिशः ॥ २ स विसृष्टो वलवता वाणः स्वर्णपरिष्कृतः । भित्त्वा सालान् गिरिप्रस्थं सप्तभूमिं विवेश ह ॥ प्रविष्टश्च महूर्तेन धरां भित्त्वा महाजवः । निष्पत्य च पुनस्तूर्णं स्वतूर्णो पुनराविशत् ॥ ४ तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानरपुंगवः । रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः ॥ स मूर्शा न्यपतद्भमौ प्रलम्बीकृतभूषणः । सुत्रीवः परमप्रीतो राधवाय कृताञ्जलिः ॥ ६ इदं चोवाच धर्मञ्चं कर्मणा तेन हर्षितः । रामं सर्वास्त्रविद्वषां श्रेष्ठं शूरमवस्थितम् ॥ ७

सप्तभूमी रसातलभिति तिलकः।

<sup>2.</sup> निर्भिन्नान् सप्तसालान् दृष्ट्वेति पूर्वोक्तार्थ-स्यैव पुनर्ग्रहणं सालनिभेदनमात्रं सुग्रीवस्य चक्षुर्गोचर आसीत्, न पुना रसातलप्रवेशादिरिति विवेकार्थम् ।

<sup>्,</sup> १. तपन्तमिलादि वीरमिलन्तम् च. ं नास्ति।

२. अम्बीत् च.।

३. सायकस्तु पुना ।

४. अस्यानन्तरम्—अहो शरिनपानोऽयंराम-स्याक्ठिष्टकर्मणः । यमदण्डोपमो होतन्मृत्युपाशसमिन्वतः ॥ विस्मयन्तश्च ते सर्वे हनूमृत्प्रमुखास्तदा । गजो गवाक्षो गवयः शरमो गन्धमादनः ॥ शोभनं शोभनं राम कृतं कर्म सुदुष्करम् । यस्य ते शरवेगेन त्रयो लोकाः प्रकम्पताः ॥—इति ग.।

सेन्द्रानिप सुरान् सर्वांस्त्वं वाणै: पुरुषर्षभ । समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो ॥ ८ येन सप्त महासाला गिरिर्भूमिश्च दारिताः । बाणेनैकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणायतः ॥५ · अद्य में विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम । सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम् ॥ १० तमदीव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणम् । वालिनं जिह काकुत्स्थ मया वद्धोऽयमञ्जलिः॥११ ततो रामः परिष्वष्य सुत्रीवं त्रियद्र्भनम् । त्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुमतं वचः ॥ १२ अस्माद्गच्छेम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वसम्रतः। गत्वा चाह्वय सुम्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम् सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम् । वृक्षेरात्मानमावृत्य व्यतिष्टन् गहने वने सुत्रीवो व्यनदद्धोरं वालिनो ह्वानकारणात् । गाढं परिहितो वेगान्नादैर्भिन्दन्निवाम्वरम् ॥१५ तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क़ुद्धो वाली महावलः । निष्पपात सुसंरव्धो भास्करोऽस्ततटादिव<sup>3</sup> ॥ ततः सुतुमुलं युद्धं वालिसुमीवयोरभूत् । गगने महयोघीरं बुधाङ्गारकयोरिव ॥ तलैरशनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः। जन्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ।। १८ ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौ समुदीक्ष्य तु । अन्योन्यसहशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनौ॥१९ यन्नावगच्छत्सुयीवं वाछिनं वापि राघवः । ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं शरम् ॥ एतस्मिन्नन्तरे भन्नः सुन्नीवस्तेन वालिना । अपरयन् राघवं नाथमृरयमूकं प्रदुद्भवे ॥ २१ .क्कान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैर्जर्जर्राकृतः । वालिनाभिद्रुतः क्रोधात्प्रविवेश महावनम् ॥ २२ तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाळी शापभयार्दितः । मुक्तो हासि त्वमित्युक्तवा संनिवृत्तो महासुतिः ॥ राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनूमता । तदेव वनमागच्छत्सुत्रीवो यत्र वानरः ॥ तं समीक्ष्यागतं रामं सुत्रीवः सहरूक्ष्मणम् । हीमान् दीनसुवाचेदं वसुधामवलोकयन् ॥ २५ आह्वयस्वेति मामुक्तवा दर्शयित्वा च विक्रमम् । वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम् तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः । वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो ब्रजे ।।

१. अस्यानन्तरम्—स रामो वृक्षसंछन्ने वनोहेशे वनप्रियः। आवृतः स च सोमिन्निरि[मि]दं वचनमन्नवीत्॥ पर्य लक्ष्मण सोमिन्ने भ्रातृणां राज्यकारणात्। व्यसनं घोरमुत्पन्नं गहितं प्रतिभाति मे॥ राज्यं नाम महाव्याधिरचिकित्सो विनाशनः। भ्रातरं वा सुतं वापि त्यजन्ति खल्ज भूमिपाः॥ एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमन्नवीत्। ईदृशो राज्यवृत्तान्तो राज्यकारणात्। लुव्धा-स्त्वेषं प्रकुर्वन्ति लोभमोहवशं गताः॥ पूर्वमासीन्महाराजा [जो] लोष्टको नाम भूमिपः। राज्यार्थं तेन पुत्राश्च भ्राता वैरनिराकृतः॥ अन्यरिप च दुर्वृत्तैः कृतमेव न संशयः।

राज्यहेतोविशालाक्षो[क्ष] वेरसंग्रहणाय च ॥ मा विषादं कृथा वीर नैतत्क्षित्त्रियचेष्टितम् । न विनन्दन्ति राजानो दृष्ट्वात्मानं तथाविधम् ॥—इति ग. ध.।

२. अस्यानन्तरम्—ननाद सुमहानादं पूरयन् वै नभःस्थलम्—इति छ ।

३. भास्करोऽद्रितटादिव क.।

४. अस्यानन्तरम्—अग्न्यर्कयोर्यदा[था]काशे मेरुमन्दरयोरिव। हिमवद्धिन्ध्ययोश्चेव मेनाकक्रौद्धयोरिव॥ वज्रगोकर्णयोरेव महेन्द्रारिष्टयोरिव॥—इति क. गः। ८

५. अस्यानन्तरम्—िर्कं नु तत्कारणं येन शक्तेन।पि न गण्यते—इति क.।

तस्य चैवं त्रुवाणस्य सुप्रीवस्य महात्मनः । करुणं दीनया वाचा राववः पुनरव्रवीत् ॥ २८ सुप्रीव थ्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम् । कारणं येन वाणोऽयं न मया स विसर्जितः ॥ अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च । त्वं च सुप्रीव वाली च सहशो स्थः परस्परम् ॥ ३० स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर । विक्रमेण च वाक्येश्च व्यक्तिं वां नोपलक्षये ॥ ३१ ततोऽहं रूपसाहद्यान्मोहितो वानरोत्तम । नोत्सृजािम महावेगं शरं शत्रुनिवर्हणम् ॥ ३२ जीवितान्तकरं थोरं साहद्यानु विशिद्धतः । मूल्यातो न नो स्वाद्धि द्वयोरिप कृतो मया ॥ त्वयि वीरे विपन्ने हि अज्ञानाङ्यवान्मया । मौत्यं च मम वाल्यं च ल्यापितं स्याद्धरीश्वर दत्ताभयवधो नाम पातकं महदुच्यते । अहं च लक्ष्मणश्चेव सीता च वरविणिनी ॥ ३५ त्वद्यीना वयं सर्वे वनेऽिरमञ्चरणं भवान् । तस्मासुध्यस्य भूयस्त्यं मा मा शङ्कीश्च वानरे अस्मिन् सुहूर्ते सुग्रीव पद्म वालिनसाहवे । निरस्तिमपुणेकेन वेष्टमानं महीतले ॥ ३७ अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । येन त्वामिभज्ञानीयां द्वन्द्वयुद्धमुपायतम् ॥ ३८ ाजपुष्पीमिमां फुङ्गसुत्पाट्य कुमलक्ष्मणाम् । कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ततो गिरितटे जातामुत्पाट्य कुमुमाकुलाम् । लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत् स तथा ग्रुक्षे श्रीमाङ्कतया कण्ठसक्तया । माल्येव वलाकानां ससन्ध्य इव तोयदः ॥ ४१ विश्वाजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः । जगाम सह रामेण किष्किन्धां वालिपालिताम् ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवप्रत्ययदानं नाम द्वादशः सर्गः

### त्रयोदशः सर्गः

#### सप्तजनाश्रमप्रणामः

ऋरयमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणायजः । जगाम सहसुयीवो वालिविक्रमपालिताम् समुद्यम्य महचापं रामः काञ्चनभूषितम् । शरांश्चादित्यसंकाशान् गृहीत्वा रणसाधकान् ॥ अत्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः । सुयीवः संहतयीवो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ ३ पृष्ठतो हनुमान् वीरो नलो नीलश्च वानरः । तारश्चेव महातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४ ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पभारावलिनवनः । प्रसन्नाम्बुवहाश्चेव सरितः सागरंगमाः ॥ ५

ते इति । वीक्षमाणा व्यलेकियन्निति उत्तरेण संवन्य: । पार्श्वयोर्ट्टीष्टं विक्षिपतां तेषां वृक्षसिल-लादयश्रक्षगोंचरा अभवन्नित्यर्थः ।

१. नि:शङ्को वानरेश्वर ख. ध. छ. ।

२. अस्यानन्तरम्—विपरीत इवाकाशे स्यों नक्षत्रमालया—इति च. छ.।

३. वालिविक्रमपालितामित्यादि संहतमीव इत्यन्तम् ख. नास्ति.।

कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा । शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः ॥ वैदूर्यविमहैस्तोयैः पद्मैश्चाकोशकुट्महैः । शोभितान् सजलान् मार्गे तटाकांश्च व्यलोकयन्॥ कारण्डैः सारसिर्हसैर्वञ्जुलैर्जलकुक्कुटैः । चक्रवाकैस्तथा चान्यैः शकुनैरुपनादितान् ॥ मृदुज्ञष्पाङ्कुराहारान्निर्भयान् वनगोचरान् । चरतः सर्वतोऽपदयन् स्थलीषु हरिणान् स्थितान् $^{ ext{ iny 1}}$ तटाकवैरिणश्चापि शुक्रदन्तविभूषितान् । घोरानेकचरान् वन्यान् द्विरदान् कूलघातिनः ॥ मत्तान् गिरितटोत्कृष्टाञ्जङ्गमानिव पर्वतान् । वारणान् वारिदप्रख्यान् महीरेणुसमुक्षितान् ॥ वने वनचरांश्चान्यान् खेचरांश्च विहंगमान् । पद्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुप्रीववशवर्तिनः ॥ १२ तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः । द्रुमषण्डं वनं दृष्ट्वा रामः सुप्रीवसत्रवीत् ॥ ?3 एष सेघ इवाकाशे वृक्षपण्डः प्रकाशते । सेघसङ्घातविपुलः पर्यन्तकद्लीवृतः ॥ १४ किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं हि मे । कौतूहलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया ॥ १५ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । गच्छन्नेवाचचक्षेऽथ सुग्रीवस्तन्महद्वनम् ॥ १६ एतद्राघव विस्तीर्णमाश्रमं श्रमनाशनम् । उद्यानवनसंपन्नं स्वादुमूलफलोद्कम् ॥ १७ अत्र सप्तजना नाम मुनयः संशितव्रताः । सप्तैवासन्नधःशीर्षाः नियतं जलशायिनः ॥ 26 सप्तरात्रकृताहारा वायुना वनवासिनः । दिवं वर्षशतैर्याताः सप्तभिः सकलेबराः ॥ १९ तेषामेवंप्रभावेण द्रुमप्राकारसंवृतम् । आश्रमं सुदुराधर्षमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ २० पक्षिणो वर्जयन्त्येतत्तथान्ये वनचारिणः । विशन्ति मोहाद्येऽप्यत्र निवर्तन्ते न ते पुनः ॥ २१ विभूषणरवाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः । तूर्यगीतस्वनाश्चात्र गन्धो दिव्यश्च राघव ॥ २२ त्रेतामयोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदृश्यते । वेष्टयन्निव वृक्षामान् कपोताङ्गारुणो घनः ॥ २३ एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः । मेघजालप्रतिच्छन्ना वैदूर्यगिरयो यथा ॥ २४ कुरु प्रणामं धर्मात्मंस्तान् समुद्दिर्य राघव । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संयताञ्जलिः ॥२५ प्रणमन्ति हि ये तेषां मुनीनां भावितात्मनाम् । न तेषामशुभं किंचिच्छरीरेः राम दृश्यते ॥ ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः । समुद्दित्रय महात्मानस्तानृषीनभ्यवादयत् ॥ अभिवाद्य तु धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः । सुग्रीवो वानराश्चेव जग्मुः संहृष्टमानसाः . ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्सप्तजनाश्रमात् । ददृशुस्तां दुराधर्षां किष्किन्धां वालिपालिताम् ॥

चरतः स्थितांश्च हारेणान् अपश्यात्राते | चकाराध्याहारं विनापि सुयोजमेतत्। योजितं भूपणे । वनगोचरान् वनेषु स्वयं प्ररूढान् तृणाङ्कुराहारान् चरतो भक्षयतः स्थितान् हरिणानिति

पर्णै: ₹.

वानरान् द्विरदप्रख्यान् ₹. ति, ।

ततस्तु रामानुजरामवानराः प्रगृद्य शस्त्राण्युदितार्कतेजसः । पुरी सुरेशात्मजवीर्यपालितां वधाय शत्रोः पुनरागताः सह ॥

30

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वार्त्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् कार्ष्कन्धाकाण्डे सप्तजनाश्रमप्रणामो नाम त्रयोदशः सर्गः

#### चतुर्दशः सर्गः समीवगर्जनम्

सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिपालिताम् । वृक्षेरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने ्विस्तार्य सर्वतो दृष्टिं कानने काननिपयः । सुप्रीवो विपुलप्रीवः क्रोधमाहारयद्भशम् ॥ ततः स निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत् । परिवारैः परिवृतो नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम् ॥ गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः । अथ वालार्कसदशो दत्तसिंहगतिस्तदा ॥ 8 दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुप्रीवो वाक्यमत्रवीत् । हरिवागुरया<sup>1</sup> व्याप्तां तप्तकाञ्चनतोरणाम् ॥ ५ प्राप्ताः सम ध्वजयन्त्राढ्यां विकिष्कन्यां वालिनः पुरीम । प्रतिज्ञा या त्वया वीर कृता वालिवधे पुरा सफलां तां केर क्षिप्रं लतां काल इवागतः। एवमुक्त , धर्मात्मा सुप्रीवेण स राघवः॥  $^{ackslash}$ तमथोवाच सुत्रीवं वचनं शत्रुसुद्नः । कृताभिज्ञानचि $^{ackslash}$  स्वमनया गजसाह्नया ॥ 6 लक्ष्मणेन समुत्पाट्य यैपा कण्ठे कृता तव । शोभसे ह्यधिकं<sup>3</sup> वीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ς विपरीत<sup>2</sup> इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया । अद्य वालिसमुत्यं ते भयं वैरं च वानर ॥ १० एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि वाणमोक्षेण संयुगे । मम दर्शय सुप्रीव वैरिणं भ्रातृरूपिणम् ॥ ११ अद्य वाळी विनिहतो वनपांसुपु वेष्टते । यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन् स विनिवर्तते ॥ १२ ततो दोपेण मा गच्छेत्सचो गर्हेच मां भवान् । प्रसक्षं सप्त ते साला मया वाणेन दारिताः तेनावेहि वलेनाद्य वालिनं निहतं मया । अनृतं नोक्तपूर्वं मे वीर कुच्छ्रेऽपि तिष्ठता ॥ १४ धर्मलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथंचन । सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जिह संभ्रमम् ॥ प्रसूतं कलमं क्षेत्रे वर्पेणेव शतकतुः । तदाह्वाननिमित्तं त्वं वालिनो हेममालिनः ॥ सुमीव क्ररु तं शब्दं निष्पतेदोन वानरः । जितकाशी बलऋाघी त्वया चाधर्षितः पुरा ॥ १७

प्रसारितजालकसदृशाकारं निवेशं कृत्वा- ।
 विस्थितैवीनरैर्व्याप्तामित्यर्थः । कथंचिदन्तःप्रविष्टानां ।
 प्रतिपक्षाणां वानरैः परितो निगृद्यमाणानां दुर्निर्गममस्या ।
 दुरारमिति भावः ।

<sup>2</sup>. विपरीत इवेति अभूतोपमा ।

१. वालिनः पुरीम् क. ख.।

२. पश्य प्राकारयन्त्राढ्याम् छ.।

३. ह्यनया घ.।

४. अद्येलादि भ्रातृरूपि अन्तम् ग.

निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली स प्रियसंयुगः । रिपूणां धर्षणं शूरा मर्षयन्ति न संयुगे ॥ १८ जानन्तस्तु स्वकं वीर्थं स्त्रीसमक्षं विशेषतः । स तु रामवचः श्रुत्वा सुप्रीवो हेमपिङ्गलः ॥ नन्दं क्रूरनादेन विनिर्भिन्दन्निवाम्बरम् । तस्य शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः ॥२० राजदोषपरामुष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुलाः । द्रवन्ति च मृगाः शीव्रं भन्ना इव रणे हयाः ॥ २१ पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव प्रहाः ॥

ततः स जीमूतगणप्रणादो नादं ह्यमुख्चत्त्वरया प्रतीतः ।
सूर्योत्मजः शौर्यविवृद्धतेजाः सरित्पतिर्वानिलचञ्चलोर्मिः ॥
२२
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकाये आदिकाच्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवगर्जनं नाम चतुर्दशः सर्गः

# पञ्चदशः सर्गः

#### ताराहितोक्तिः

अथ तस्य निनादं तं सूत्रीवस्य महात्मनः । शुश्रावान्तःपुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः ॥ श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनम् । मद्श्रैकपदे नष्टः क्रोधश्चापतितो महान् ॥ २ स तु रोषपरीताङ्गो वाली सन्ध्यातपप्रभः । उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥ ₹/ वाली दंष्ट्राकरालस्तु क्रोधादीप्ताग्निलोचनः'। भात्युत्पतितपद्माभः समृणाल इव ह्रदः॥ शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरि:। वेगेन चरणन्यासैदीरयन्निव मेदिनीम्।। ų तं तु तारा परिष्वष्य स्नेहाहर्शितसौहृदा । त्रस्ता प्रोवाच संभ्रान्ता हितोद्रकीमदं वचः ॥ ξ साधु क्रोधिममं वीर नदीवेगिमवागतम्। शयनादुत्थितः कल्यं त्यज भुक्तामिव स्नजम्।। कल्यमेतेन संप्रामं करिष्यसि हरीश्वर । वीर ते शत्रुवाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते ॥ सहसा तव निष्कामो मम तावन्न रोचते । श्रूयतां चाभिधास्यामि यन्निमित्तं निवायसे ॥ ९ पूर्वमापतितः क्रोधात्स त्वामाह्वयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः ॥१० त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेपतः । इहैत्य पुनराह्वानं शङ्कां जनयतीव मे ॥ ११ द्र्पेश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः । निनादस्य च संरम्भो नैतद्रुपं हि कार्णम् ॥ १२ नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम् । अवष्टव्धसहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति ॥ १३ प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः । अपरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सह नैष्यिति ।। 887 पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः । अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचः ॥ १५ अङ्गद्स्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः । प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैराप्तैर्निवेदिता ॥ -- १ह

<sup>.</sup> दीप्ताग्निसंनिमः च. छ.। २. नापरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति पुना.

३०

38

अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ । इक्ष्वाकृणां कुळे जातौ प्रथितौ रामळक्ष्मणौ ॥ १७ सुप्रीविप्रयकामार्थं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ । तव भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्कशः ॥ १८ रामः परवलामदीं युगान्ताग्निरिवोत्थितः । निवासवृक्षः साधूनामापन्नानां परा गितः ॥ १९ आर्तानां संश्रयश्चेव यशसश्चेकभाजनम् । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥ २० धातूनामिव शैळेन्द्रो गुणानामाकरो महान् । तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥ दुर्जयेनाप्रमेयेण रामेण रणकर्मसु । शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम् ॥ २२ श्रूयतां क्रियतां चेव तव वक्ष्यामि यिद्धतम् । यौवराज्येन सुप्रीवं तूर्णं साध्यभिपेचय ॥ २३ विग्रहं मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन् यवीयसा । अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहदम् ॥ सुप्रीवेण च संप्रीतिं वैरमुत्सृज्य दूरतः । लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेप वानरः ॥ २५ तत्र वा सिन्नहस्थो वा सर्वथा वन्धुरेव ते । न हि तेन समं वन्धुं भुवि पश्यामि कंचन ॥ दानमानादिसत्कारैः कुरुष्व प्रयनन्तरम् । वैरमेतत्समुत्सृज्य तव पार्श्वे स तिष्टतु ॥ २७ सुप्रीचो विपुळ्प्रीवस्तव वन्धुः सदा मतः । भ्रातुः सौहदमालम्च्यं नान्या गतिरिहास्ति ते यदि ते मिल्रयं कार्यं यदि चावैपि मां हिताम् । याच्यमानः प्रयत्नेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे

प्रसीद पथ्यं शृणु जिल्पतं हि मे न रोपमेवानुविधातुमहिसि । क्षमो हि ते कोसल्टराजसूनुना न वित्रहः शकसमानतेजसा ॥ तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं वभाषे । न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे ताराहितोक्तिर्नाम पञ्चदशः सर्गः

#### षोडशः सर्गः

#### वालिसंहार:

तामेवं ब्रुवर्तां तारां ताराधिपिनभाननाम् । वाली निर्भत्सियामास वचनं चेद्मव्रवीत् ॥ १ गर्जतोऽस्य ससंरम्भं भ्रातुः शत्रोविंशेपतः । मर्पयिष्याम्यहं केन कारणेन वरानने ॥ २ अधिर्पतानां शूराणां समेरष्विनविर्तिनाम् । धर्पणामर्पणं भीरु मरणादितिरिच्यते ॥ ३ सोढुं न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे । सूत्रीवस्य च संरम्भं हीनत्रीवस्य गर्जतः॥ ४ न च कार्यो विपादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति ॥ ५

٤.

निवर्तस्व सह स्त्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि । सौहृदं दर्शितं तारे मिय भक्तिः कृता त्वया ॥ प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुत्रीवं जिह संभ्रमम् । दर्पमस्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते 🔠 अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितम् । वृक्षेर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान् । कृतं तारे सहायत्वं सौहृदं दर्शितं मयि ॥ शापितासि मम प्राणैर्निवर्तस्व जनेन वा अहं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥ तं तु तारा परिष्वच्य वालिनं प्रियवादिनी । चकार रुद्ती मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम् ॥११ ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयेषिणी । अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ प्रविष्टायां तु तारायां सह स्त्रीभिः स्वमालयम् । नगरान्निर्ययौ कुद्धो महासर्प इव श्वसन् ॥ स निष्पत्य महातेजा वाळी परमरोषणः । सर्वतश्चारयन् दृष्टिं शत्रुद्रशनकाङ्क्षया ॥ स दद्शे ततः श्रीमान् सुग्रीवं हेमपिङ्गलम् । सुसंवीतमवष्टव्धं दीप्यमानिमवानलम् ॥ १५ स तं दृष्ट्वा महावीर्यं सुत्रीवं पर्यवस्थितम् । गाढं परिद्धे वासो वाली परमरोषणः ॥ १६ स वाली गाढसंवीतो मुष्टिमुचम्य वीर्यवान् । सुत्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धं कृतक्षणः ऋष्टमुष्टिं समुद्यम्य संरव्धतरमागतः । सुत्रीवोऽपि तमुद्दिदय वालिनं हेममालिनम् ॥ १८ तं वाली क्रोधताम्राक्षः सुमीवं रणपण्डितम् । आपतन्तं महावेगिमदं वचनसन्नवीत् ॥ एष मुष्टिर्मया बद्धो गाढः संनिहिताङ्गुलिः। मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति॥ २० एवमुक्तस्तु सुत्रीवः कुद्धो वालिनमत्रवीत् । तव चैव हरन् प्राणान् मुष्टिः पततु मूर्धीने ॥२१ ताडितस्तेन संक्रुद्धस्तमभिक्रम्य वेगितः । अभवच्छोणितोद्गारी सोत्पीड इव पर्वतः ॥ सुत्रीवेण तु निःशङ्कं सालमुत्पाट्य तेजसा । गात्रेष्वभिहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः॥२३ स तु वाली प्रचलितः सालताडनविह्नलः । गुरुभारसमाकान्ता नौः ससार्थेव सागरे ॥ २४ तौ भीमवलविक्रान्तौ सुपर्णसमवेगिनौ । प्रवृद्धौ घोरवपुषौ चन्द्रसूर्याविवाम्बरे ॥ २५ परस्परमित्रन्नौ छिद्रान्वेषणतत्परौ । ततोऽवर्धत वाछी तु वछवीर्यसमन्वितः ॥ २६ सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुप्रीवः परिहीयते । वालिना भग्नद्पेस्तु सुप्रीवो मन्द्विक्रमः ॥ २७ वालिनं प्रति सामर्षो दर्शयामास 'राघवम्' । वृक्षैः सशाखैः सशिखैर्वज्रकोटिनिभैर्नखैः ॥ मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिर्वाहुभिश्च पुनः पुनः । तयोर्युद्धमभूद्धोरं वृत्रवासवयोरिव ॥ २९

<sup>1.</sup> राघवं दर्शयामास स्वहानिमिति शेष इति तिलक: ।

१. जयेन च छ.।

२. अस्यानन्तरम्—सुग्रीवो गाढसंवीतो सुष्टि-सुद्यम्य वीर्यवान् । इन्द्रपुत्रं समाह्य ययौ योद्धं ऋत-क्षणः ॥—इति घ. ।

३. इदमर्थम् घ नास्ति।

४. सागरे नौरिवाभवत् ग.। गुरुभारसमाक्रान्तो नौसार्थः इव सागरे च. छ.।

५. लायवम् च. छ.।

३८

३९

तौ शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ । मेघाविव महाशब्दैस्तर्जयानौ परस्परम् ॥ ३० हीयमानमथापश्यत्सुत्रीवं वानरेश्वरम् । प्रेक्षमाणं दिशश्चेव राघवं च मुहुर्मुहुः ॥ ३१ ततो रामो महातेजा आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरम् । शरं च वीक्षते वीरो वालिनो वधकारणात् ॥ ततो धनुषि संधाय शरमाशीविषोपमम् । पूरयामास तचापं कालचक्रमिवान्तकः ॥ ३३ तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः । प्रदुदुवुर्मुगाश्चेव युगान्त इव मोहिताः ॥ ३४ मुक्तस्तु वज्रनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसंनिमः । राघवेण महावाणो वालिवक्षित पातितः ॥ ३५ ततस्तेन महातेजा वीर्योत्सिक्तः कपीश्वरः । वेगेनामिहतो वाली निपपात महीतले ॥ ३६ इन्द्रध्वज इवोद्धृतः पौर्णमास्यां महीतले । आश्वयुक्समये मासि गतश्रीको विचेतनः ॥ ३०

नरोत्तमः कालयुगान्तको यनं शरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितम् । ससर्ज दीप्तं तमित्रमर्दनं सधूममित्रं मुखतो यथा हरः ॥

अथोक्षितः शोणिततोयविस्रवैः सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः ।

विचेतनो वासवसूनुराहवे विश्वंशितेन्द्रध्वजविक्षितिं गतः ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे वाल्लिसंहारो नाम घोडशः सर्गः

### सप्तद्शः सर्गः

रामाधिक्षेपः

ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः । पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः ॥ १ स भूमी न्यस्तसर्वोङ्गस्तप्तकाञ्चनभूषणः । अपतद्देवराजस्य मुक्तरिश्मरिव ध्वजः ॥ १ तिस्मिन्निपतिते भूमी वानराणां गणेश्वरे । नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी ॥ ३ भूमी निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः ॥ ४ शक्रदत्ता वरा माला काञ्चनी वज्रभूषिता । दधार हिरमुख्यस्य प्राणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ स तया मालया वीरो हैमया हिरयूथपः । सन्ध्यानुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत् ॥ ६ तस्य माला च देह्श्च मर्मघाती च यः शरः । त्रिधेव रिचता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥

तद्स्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनम् । रामवाणासनोत्क्षिप्तमावहत्परमां गतिम् ॥
तं तथा पतितं संख्ये गतार्चिषमिवान्छम् । बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव ॥

१. अस्यानन्तरम्—नाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली

हर्यक्षाणाम् ख.

चार्तस्वरः शनैः—इति पुना, ।

ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम् । आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितम् ॥ महेन्द्रमिवं दुर्धर्षं महेन्द्रसिव दुःसहम्। महेन्द्रपुत्रं पतितं वाछिनं हेमसाछिनम्।। 88 १२ तं दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महावलम् । अत्रवीत्प्रिश्रितं वाक्यं परुपं धर्मसंहितम् ।।१३ त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियद्र्शनः । कुलीनः सत्त्वसंपन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः ॥ 88 पराङ्मखवधं कृत्वा को नु प्राप्तस्त्वया गुणः । यदहं युद्धसंरब्धः शरेणोरिस ताडितः ॥ १५ रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः । सानुक्रोशो महोत्साहः समयश्चो दृढव्रतः ॥ १६ इति ते सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि । दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यं पराक्रमः पार्थिवानां गुणा राजन् दण्डञ्चाप्यपराधिषु । तान् गुणान् संप्रधार्याहमग्यं चाभिजनं तव ॥ तारया प्रतिषिद्धोऽपि सुत्रीवेण समागतः । न मामन्येन संरच्धं प्रमत्तं योद्धमहिति ॥ इति से बुद्धिरूत्पन्ना वभूवादर्शने तव । न त्वां विनिहत्तात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकम् ॥ २० जाने पापसमाचारं तृणैः कूपिमवावृतम् । सतां वेपधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम् ॥ नाहं त्वासभिजानामि धर्मच्छद्माभिसंवृतम् । विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम् ॥ न च त्वासवजानेऽहं कस्मान्मां हंस्यकिल्विषम् । फलमूलाशनं नित्यं चानरं वनगोचरम् ॥ मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम् । त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियद्शेनः ॥ लिङ्गमप्यस्ति ते राजन् दृश्यते धर्मसंहितम् । कः क्षत्त्रियकुले जातः श्रुतवान्नष्टसंशयः ॥ धर्मछिङ्गप्रतिच्छन्नः कूरं कमे समाचरेत्। राम राजकुछे जातो धर्मवानिति विश्रुतः॥ २६ अभवयो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसि । साम दानं क्षमा धर्मः सत्यं धृतिपराक्रमौ ॥ २७ पार्थिवानां गुणा राजन् दण्डश्चाप्यपराधिषु । वयं वनचरा राम मृगा मूलफलाशनाः ॥ २८ एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वरः । भूमिर्हिरण्यं रूप्यं च वित्रहे कारणानि च ॥ २९ अत्र कस्ते वने छोभो मदीयेपु फलेपु वा । नयश्च विनयश्चोभौ नियहानुग्रहाविप ॥ 30 राजवृत्तिरसंकीणी न नृपाः कामवृत्तयः । त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः ॥ ३१ -राजवृत्तैरसंकीर्णः शरासनपरायणः । न तेऽस्त्यपचितिर्धर्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता ।। ३२ इन्द्रियै: कामवृत्तः सन् कृष्यसे मनुजेश्वर । हत्वा वाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम् ॥

अस्यानन्तरम्—तं तथा पतितं संख्ये ' गताचिषमिवानलम् । वहुमान्य च तं वीरं कृष्यमाणः[णौ] श्रनैरिव ॥ उपयातो महावीरो भ्रातरो रामलक्ष्मणो ।---इति ग. ।

अस्यानन्तरम्--वाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली नास्ति।

सार्तस्वरं शनैः । अर्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगर्वितः॥ उवाच रामं संप्रेक्ष्य पङ्कलक्ष इव दिप: ।---इति

पापं करोम्यहम् ति.। ₹.

इदमर्धम् क. ग. ঘ.

५२

सप्तदशः सर्गः

किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्वा कर्म जुगुन्सितम् । राजहा ब्रह्महा गोन्नश्चोरः प्राणिवधे रतः नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः । सूचकश्च कद्र्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः ॥ लोकं पापात्मनामेते गच्छन्यत्र न' संशयः । अधार्यं चर्म मे सद्धी रोमाण्यस्थि च वर्जितम् अभस्याणि च मांसानि त्वद्विधैर्धर्मचारिभिः । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्त्रेण राघव ॥ शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पछ्नमः । चर्म चास्थि च मे राजन्न स्पृशन्ति मनीपिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो हतः। तारया वाक्यमुक्तोऽहं सत्यं सर्वज्ञया हितम् तद्तिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः । त्वया नाथेन काक्क्सथ न सनाथा वसंधरा ॥ प्रमदा शीलसंपन्ना धूर्तेन पतिना यथा । शठो नैकृतिकः क्षद्रो मिण्याप्रश्रितमानसः ॥ 88 कथं दृशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना । छिन्नचारित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना ॥ ४२ त्यक्तधर्माङ्करोनाहं निहतो रामहस्तिना । अशुभं चाप्ययुक्तं च सतां चैव विगर्हितम् ॥ ४३ वक्यसे चेद्दशं कृत्वा सिद्धः सह समागतः । उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमस्ते प्रकाशितः ॥ अपकारिप तं राजन्न हि पश्यामि विकसम् । दृश्यमानस्तु युध्येथा सया यदि नृपात्मज ॥ अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया । त्वयादृश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः ॥ ४६ प्रसुवः पन्नगेनेव नरः पान वशं गतः । (मामेव यदि पूर्वं त्वमेतदर्थमचोदयः ।। ४७ मैथिलीमहमेकाह्ना तव चानीतवान् भवे: ) सुप्रीविषयकामेन यत्क्रतेऽस्मि हतस्त्वया ॥ ४८ कण्ठे बद्धा प्रदद्यां तेऽनिह्तं रावणं रणे । न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मैथिलीम् आनयेयं तवादेशाच्छ्वेताम्थतरीिमव । युक्तं यन्प्राप्तुयाद्राज्यं सुप्रीवः स्वर्गते मिय ॥ 40 अयुक्तं यद्धर्मेण त्वयाहं निहतो रणे । काममेवंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते ॥ ५१ क्षमं चेद्भवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्छताम् ॥

> इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवक्त्रः शराभिघाताद्यथितो महात्मा । समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं तूष्णीं वभूवामरराजसूनुः ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे रामाधिक्षेपो नाम सप्तदश्च: सर्गः

राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम् । त्रीवायां तु दशसीवं वद्ध्वा संप्रदेदे तव॥—-इति क. ख. ग. घ. ।

<sup>1.</sup> मवे: इति पुरुपन्यत्ययः । भवेयमित्यर्थः । भवेदिति पाठमाश्रित्य न्यत्ययेनैव भवेदिमित न्याख्यातं भूषणे । अहम् आनीतवान् इत्येतत् भवेदितिः वावयार्थ- कर्द्दकं भवनम् इत्यपि न्याख्यातं शवयम् ।

१. गच्छन्ते नात्र च.।

२. भवेत् च. छ.। अस्यानन्तरम्—

३. अस्यानन्तरम्—तमुक्तवन्तं प्रवरं हरीणा-मथोत्तरं वाक्यमुवाच रामः । हितं च तत्त्वं वचनं प्रसक्तं ससाम धर्मार्थसमाहितं च ॥ इति क, ख. घ. छ. ।

## अष्टादशः सर्गः

#### वालिवधसमर्थनम्

इत्युक्तः प्रिश्रतं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम् । परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥ तं निष्प्रभिमवादित्यं मुक्ततोयिमवाम्बुदम् । उक्तवाक्यं हरिश्रेष्टमुपशान्तिमवानलम् ॥ २ धर्मार्थगुणसंपन्नं हरीश्वरमनुत्तमम् । अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्वालिनमनवीत् ॥ 3 धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि छौकिकम् । अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिहाद्य विगर्हसे ॥ अस्पृष्ट्वा बुद्धिसंपन्नान् वृद्धानाचार्यसंमतान् । सौम्य वानरचापल्यात्त्वं मां वक्तुमिहेच्छिस इक्ष्वाकृणामियं भूमिः सशैलवनकानना । मृगपक्षिमनुष्याणां नियहप्रयहावपि ॥ Ę तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानृजुः । धर्मकामार्थतत्त्वज्ञो निप्रहानुप्रहे रतः ॥ नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितम् । विक्रमश्च यथादृष्टः स राजा देशकालवित् ॥ तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसंतानमिच्छवः ॥ तिसानृपतिशार्दूछे भरते धर्मवत्सले । पालयत्यखिलां भूमिं कश्चरेद्धर्मनियहम् ॥ ते वयं धर्मविभ्रष्टं<sup>3</sup> स्वधर्मे परमे स्थिताः । भरताज्ञां पुरस्कुत्य निगृह्वीमो यथाविधि ॥ 23 त्वं तु संक्षिष्टधर्मा च कर्मणा च विगर्हितः । कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि ॥ १२ √ ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यश्च विद्यां प्रयच्छिति । त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे वर्त्मिन वर्तिनः ॥ 🗠 यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः । पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चेदत्र कारणम् ॥ १४ सृक्ष्मः परमदुर्ज्ञेयः सतां धर्मः प्रवंगम । हृद्स्थः सर्वभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम् ॥ १५ चपलख्रपछै: सार्धं वानरैरकृतात्मभि:। जायन्ध इव जायन्धैर्मन्त्रयन् द्रक्ष्यसे नु किम् ॥ अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य त्रवीमि ते । न हि मां केवलं रोपात्त्वं विगर्हितुमहीसि ॥ १७ तदेतत्कारणं पद्य यद्धं त्वं मया हतः । भ्रातुर्वर्तिसि भायीयां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम् अस्य त्वं धरमाणस्य सुत्रीवस्य महात्मनः । रुमायां वर्तसे कामात्स्तुषायां पापकर्मकृत् ॥१९ तद्यतीतस्य ते धर्मात्कामवृत्तस्य वानर । भ्रातृभार्यावमर्शेऽस्मिन् दण्डोऽयं प्रतिपादितः ॥२० न हि धर्मविरुद्धस्य लोकवृत्ताद्पेयुषः । दण्डाद्न्यत्र पदयामि निप्रहं हरियूथप ॥ न हि ते मर्पये पापं क्षत्त्रियोऽहं कुलोद्भवः । औरसीं भिगर्नी वापि भार्यी वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो वयं चादेशवर्तिनः ॥ त्वं तु धर्माद्तिकान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुम् । गुरुधेर्मव्यतिकान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन् ॥ भरतः कामवृत्तानां नियहे पर्यवस्थितः । वयं तु भरतादेशं विधिं कृत्वा हरीश्वर ॥ २१५ · त्वद्धिधान् भिन्नमर्योदान्नियन्तुं पर्यवस्थिताः । सुप्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा ।।

१. सीम्यम् पुना.।

२. इच्छतः घ.।

दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रतः से । प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा पावकसंनिधौ ।। प्रतिज्ञाय कथं शक्यं मद्विधेनानवेक्षितुम् । तदेभिः कारणैः सर्वेर्महद्भिर्धर्मसंहितैः ॥ २८ शासनं तव यद्युक्तं तद्भवाननुमन्यताम् । सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः ॥ २९ वयस्यस्योपकर्तव्यं धर्ममेवानुपरयतः । शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवानुवर्तता ॥ ३० श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ । गृहीतौ धर्मकुशलैस्तत्तथा चरितं मया ।। ३१ राजिभिष्टृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । राजा त्वशासन् पापस्य तद्वाप्नोति किल्विषम् आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम् । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं त्वया कृतम् ॥ अन्यैरिप कृतं पापं प्रमत्तैर्वसुधाधिपैः । प्रायिश्वत्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥ ३५ तद्छं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः । वधो वानरशार्द्छ न वयं स्ववशे स्थिताः ॥ 3.Ę शृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुंगव । यच्छूत्वा हेतुमद्वीर न मन्युं कर्तुमहिसि ॥ ३७ ं न मे तत्र मनस्तापो न मन्युईरियूथप । वागुराभिश्च पाद्येश्च कूटैश्च विविधैर्नराः ॥ ३८ प्रतिच्छन्नाश्च दृर्याश्च गृह्वन्ति सुवहूनमृगान् । प्रधावितान्वा वित्रस्तान्विस्रव्धांश्चापि निष्ठितान् प्रमत्तानप्रमत्तान् वा नरा मांसार्थिनो भृशम् । विध्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषोऽत्र विद्यते ४ यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयां धर्मकोविदाः । तस्मात्त्वं निहतो युद्धे मया वाणेन वानर।। ४१ अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्माच्छाखामृगो ह्यसि । दुर्छभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः । तात्र हिंस्यात्र चाकोशेत्राक्षिपेत्राप्रियं वदेत् ॥ ४३ देवा मनुष्यरूपेण चरन्सेते महीतले । त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोपमास्थितः ॥ 88 प्रदृषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम् । एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशम् ॥ ४५ िन दोपं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्चयः । प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः ॥ ४६ यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः । प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि<sup>६</sup> नापकृष्टस्तु शक्तुयाम् ॥ ४७ यद्युक्तं मया पूर्वं प्रमादादुक्तमिष्रयम् । तत्रापि खलु मे दोपं कर्तुं नार्हिस राघव ॥ 85 त्वं हि दृष्टार्थतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः । कार्यकारणसिद्धौ ते प्रसन्ना चुद्धिरव्यया ॥ मामप्यगतधर्माणं व्यतिक्रान्तपुरस्क्रतम् । धर्मसंहितया वाचा धर्मञ् परिपालय ॥ न त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च वान्धवान् । यथा पुत्रं गुणश्रेष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम् ॥ अस्यानन्तरम् — तस्मात्त्वं निहतः पाप निःश्रेयसकरः पुना.। वानरसंनिधौ च. शरेण नतपर्वणा । गमिष्यसि च ताँहोकान्शकसनो छ.। मनोरमान्॥-इति क. । प्रतिज्ञा च कथं शक्या ਚ. प्रकृष्टेऽहम् छ.। ਚ. छ. 57

स ममाद्शेनादीनो बाल्यात्प्रभृति लालितः । तटाक इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति ॥ 42 बालश्चाकृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः। तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः॥ 43 सुप्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमाम् । त्वं हि शास्ता च गोप्ता च कार्याकार्यविधौ स्थितः या ते नरपते वृत्तिभरते लक्ष्मणे च या । सुत्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां त्वमाधातुमईसि ॥ 44 मद्दोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम् । सुत्रीवो नावमन्येत तथावस्यातुमईसि ॥ ५६ त्वया ह्यनुगृहीतेन राज्यं शक्यमुपासितुम् । त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥ ५७ शक्यं दिवं चार्जियतुं वसुधां चापि शासितुम् । त्वत्तोऽहं वधमाकाङ्क्षन् वार्यमाणोऽपि तारया सुत्रीवेण सह भात्रा द्वन्द्वयुद्धसुपागतः । इत्युक्त्वा संनतो रामं विरराम हरीश्वरः ॥ 49 स तमाश्वासयद्रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम् । सामसंपन्नया वाचा धर्मतत्त्वार्थयुक्तया ॥ ξo न संतापस्त्वया कार्य एतद्र्यं प्रवङ्गम । न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम ॥ ६१ वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः । दण्ड्ये यः पातयेदण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते ॥ कार्यकारणसिद्धार्थावुभौ तौ नावसीदतः। तद्भवान् दण्डसंयोगादस्माद्विगतकि विषः॥ ६३ गतः स्वां प्रकृतिं धर्म्या धर्मदृष्टेन वर्तमेना । त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृद्ये स्थितम् ॥ त्वया विधानं हर्यम्य न शक्यमतिवर्तितुम्'। यथा त्वच्यङ्गदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर ॥ ६५ तथा वर्तेत सुमीवे मिय चापि न संशयः ॥

स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपथानुवर्तिनः ।
निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः ॥ ६६
शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रदूषितस्त्वं यदजानता प्रभो ।
इदं महेन्द्रोपम भीमविक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर ॥ ६७

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे वालिवधसमर्थनं नाम अष्टादशः सर्गः

## एकोनविंशः सर्गः

तारागमनम्

स वानरमहाराजः शयानः शरविक्षतः । प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्यैर्नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १ अञ्मिभः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो भृशम् । रामवाणेन च क्वान्तो जीवितान्ते मुमोह सः॥

१. गत इत्यादि अतिवर्तितुमित्यन्तम् खः नास्ति ।

े तं भायी वाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । हतं प्लवगशार्दूळं तारा ग्रुश्राव वालिनम् ॥ 3 सा सपुत्राप्रियं श्रुत्वा वधं भर्तुः सुदारुणम् । निष्पपात भृशं त्रस्ता मृगीव गिरिगह्ररात् ॥ ४ ये त्वङ्गदपरीवारा वानरा भीमविक्रमाः । ते सकार्मुकमालेक्य रामं त्रस्ताः प्रदुदुवुः ॥ सा दद्शे ततस्त्रस्तान् हरीनापततो द्रुतम् । यूथादिव परिश्रष्टान् मृगान्निहतयूथपान् ॥ Ę तानुवाच समासाद्य दुःखितान् दुःखिता सती । रामवित्रासितान् सर्वाननुवद्धानिवेपुभिः॥ वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरःसराः । तं विहाय सुसंत्रस्ताः कस्माट्द्रवथ दुर्गताः ॥ राज्यहेतोः स चेद्भाता भात्रा रौद्रेण पातितः । रामेण प्रहितै रौद्रैर्मार्गणैर्दूरपातिभिः ॥ 9 कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः । प्राप्तकालमविक्टिप्रमृचुर्वचनमङ्गनाम् ॥ जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्रं रक्षस्व चाङ्गदम् । अन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम् ॥ क्षिप्तान् वृक्षान् समाविध्य विपुलाश्च शिलास्तथा । वाली वज्रसमैर्वाणे रामेण विनिपातितः ॥ अभिद्रुतमिदं सर्वं विद्रुतं प्रसृतं वलम् । तस्मिन् प्रवगशार्दूले हते शकसमप्रभे ॥ १३ रक्ष्यतां नगरद्वारमङ्गद्श्चाभिषिच्यताम् । पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्रवंगमाः ॥ अथवारुचितं स्थानिमह ते रुचिरानने । आविशन्ति हि दुर्गाणि क्षिप्रमन्यानि वानराः ॥१५ 🎙 अभार्याश्च सभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । छुव्धेभ्यो विष्रयुक्तेभ्यः स्वेभ्यो नस्तुमुलं भयम् अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना । आत्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुहासिनी ॥ १७ पुत्रेण मम किं कार्य किं राज्येन किमात्मना । किपिसिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नइयति ॥

पादमूळं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥ १९ एवमुक्त्वा प्रदुद्राव रुद्न्ती शोककर्शिता । शिरश्चोरश्च वाहुभ्यां दुःखेन समभिन्नती ॥ २० आव्रजन्ती द्दर्शीथ पतिं निपतितं भुवि । हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम् ॥ २१ क्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवम् । महावातसमाविष्टं महामेघौघनिःस्वनम् ॥ २२ शक्रतुल्यपराकान्तं वृष्ट्वेवोपरतं घनम् । नर्दन्तं नर्दतां भीमं शूरं शूरेण पातितम् ॥ २३ शार्दू छेनामिपस्यार्थे मृगराजं यथा हतम् । अर्चितं सर्वछोकस्य सपताकं सवेदिकम् ॥ 28 नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यमुन्मथितं यथा । अवष्टभ्य च तिष्ठन्तं दद्शे धनुरुत्तमम् ॥ २५ रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैवानुजं शुभम् । तानतीत्य समासाय भर्तारं निहतं रणे ॥ २६

समीक्ष्य व्यथिता भूमौ संभ्रान्ता निपपात ह । सुप्त्वेव पुनरूत्थाय आर्यपुत्रेति शोचती ॥२७

रुरोद सा पतिं दृष्ट्वा संदितं मृत्युदामिः । तामवेक्ष्य तु सुत्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव ॥ २८ विषादमगमत्कष्टं दृष्ट्वा चाङ्गदमागतम् ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्कित्धाकाण्डे तारागमनं नाम एकोनविद्याः सर्गः

> > विंशः सर्गः

ताराविलाप:

रामचापविसृष्टेन इारेणान्तकरेण तम् । दृष्ट्वा विनिहतं भूमौ तारा ताराधिपानना ॥ ξ सा समासाद्य भर्तारं पर्यष्वजत भामिनी । इपुणाभिहतं हृष्ट्वा वालिनं कुञ्जरोपमम्' ॥ २ वानरेन्द्रं सहेन्द्राभं शोकसंतप्तमानसा । तारा तरुमिवोन्मूळं पर्यदेवयदातुरा ॥ 3 रणे दारुण विकान्त प्रवीर प्लवतां वर । <sup>२</sup>िकं दीनां सां पुरोभागासद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमम् । नैवंविधाः शेरते हि भूमौ नृपतिसत्तमाः ॥ ų अतीव खळु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप । गतासुरिप यां गात्रैमीं विहाय निषेवसे ॥ Ę व्यक्तसन्या त्वया वीर धर्मतः संप्रवर्तता<sup>3</sup>। किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमार्गे विनिर्मिता॥७ यान्यस्माभिस्त्वया सार्धं वनेषु मधुगन्धिषु । विहृतानि त्वया काले तेपामुपरमः कृतः ॥ निरानन्दा निराशाहं निमन्ना शोकसागरे । त्विय पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ हृद्यं सुस्थिरं महंं हृष्ट्वा विनिहतं पतिम्। यन्न शोकाभिसंतप्तं स्फुटतेऽच सहस्रधा।। १० सुत्रीवस्य त्वया भार्या हता स च विवासितः । यत्तु तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं प्रवगाधिप ॥ निःश्रेयसपरा मोहात्त्वया चाहं विगर्हिता । यैपात्रवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैषिणी ॥ रूपयौवनद्यानां दक्षिणानां च मानद् । नूनमप्सरसामार्य चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ १३ कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । बलाद्येनावपन्नोऽसि सुप्रीवस्यावशो वशम् ॥ १४ अस्थाने वालिनं हत्वा युद्धचमानं परेण च । न संतप्यति काकुतस्थः कृत्वा कर्म सुगर्हितम् ॥ वैधव्यं शोकसंतापं कृपणं कृपणा सती । अदुःखोपचिता पूर्वं वर्तयिष्याम्यनाथवत् ॥ लालितश्चाङ्गदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधमूर्छिते कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम् । दुर्लभं दर्शनं वत्स तव तस्य भविष्यति ॥ १८ समाश्वासय पुत्रं त्वं संदेशं संदिशस्व च । मूर्श्नि चैनं सामाद्राय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि ॥ १९

<sup>े</sup> १. इदमर्थम् घ नास्ति।

र किं दीनामपुरोभागाम् च.।

किं दीनामनुरक्तां माम् छ.।

३. संप्रवर्तिता च छ.

४. मन्ये ख. ग.।

५. इदं पद्यम् च. छ. नास्ति।

्रामेण हि महत्कर्म कृतं त्वामभिनिन्नता । आनृण्यं च गतं तस्य सुत्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । भुङ्क्ष्व राज्यमनुद्विग्नः शस्तो भ्राता रिपुस्तव ॥ किं मामेवं विलपतीं प्रेम्णा त्वं नाभिभाषसे । इमाः पश्य वरा वहीर्भार्यास्ते वानरेश्वर॥२२ तस्या विलिपतं शुत्वा वानर्यः सर्वतश्च ताः । परिगृह्याङ्गदं दीनं दुःखार्ताः परिचुकुशुः ॥२३

> किमङ्गदं साङ्गद्वीरवाहो विहाय यास्यदा चिरप्रवासम्। न युक्तमेवं गुणसंनिकृष्टं विहाय पुत्रं प्रियपुत्र गन्तुम् ॥ २४ किमित्रयं ते प्रियचारुवेष मया कृतं नाथ सुतेन वा ते। सहाङ्गदां मामपहाय वीर यत्प्रस्थितो दीर्घमितः प्रवासम् ॥ २५ यद्यप्रियं किंचिदसंप्रधार्य कृतं मया स्यात्तव दीर्घवाहो । क्षयस्व मे तद्धरिवंशनाथ ब्रजामि मूर्घ्ना तव वीर पादौ ॥ २६ तथा तु तारा करुणं रुद्न्ती भर्तुः समीपे सह वानरीभिः । व्यवस्यत प्रायमुपोपवेष्टुमनिन्चवर्णा भुवि यत्र वाली ॥ २७

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे ताराविलापो नाम विंश: सर्गः

### एकविंशः सर्गः हन्मदाश्वासनम्

ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात् । शनैराश्वासयामास हनुमान् हरियूथपः ॥ १ गुणदोपकृतं जन्तुः स्वकर्म फलहेतुकम् । अव्ययस्तद्वाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम् ॥ शोच्या शोचिस कं शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे। कस्य को वा नु शोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन्बुद्धदोपमे अङ्गदस्तु क्रुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया । आयत्यां च विधेयानि समर्थोन्यस्य चिन्तय ॥४ जानास्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम् । तस्माच्छुभं हि कर्तव्यं पण्डितेनैहलौकिकम् यस्मिन् हरिसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च । वर्तयन्ति ऋतांशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः II यद्यं न्यायदृष्टार्थः सामदानक्षमापरः । गता धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमर्हास ॥ सर्वे हि हरिज्ञार्दूळाः पुत्रश्चायं तवाङ्गदः । इदं हर्यृक्षराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥ ताविमौ शोकसंतप्ती शनैः प्रेरय भामिनि । त्वया परिगृहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम् ॥ ९

फलं हेतु: अनुष्ठापकं यस्य तत् कर्म ं ऋलहेतुकम्। फलस्य हेतुः। स्वार्थे कः, इति तु तिलकः।

कृताशानि

शोकसन्तापो

इदं पद्यं तिलके न न्याख्यातम्।

संतित्रश्च¹ यथा दृष्टा कृत्यं यचापि सांप्रतम् । राज्ञस्तित्रियतां तावदेप कालस्य निश्चयः ॥१० संस्कार्यो हिरिराजश्च अङ्गदृश्चाभिपिच्यताम् । सिंहासनगतं पुत्रं पद्मयन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११ सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृत्वयसनपीडिता । अत्रवीदुत्तरं तारा हृतुमन्तमवस्थितम् ॥ १२ अङ्गद्प्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम् । हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्रेपणं वरम् ॥ १३ न चाहं हिरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गद्स्य वा । पितृत्वयस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्यनन्तरः ॥ १४ न ह्येषा दुद्धिरास्थया हृतुमञ्चङ्कदं प्रति । पिता हि वन्धुः पुत्रस्य न माता हिरिसत्तम ॥ १५

न हि मम हरिराजसंश्रयात्क्ष्मतरमस्ति परत्र चेह वा। अभिमुखहतवीरसेवितं शयनभिदं मम सेवितं क्षमम्॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे हनुमदाश्वासनं नाम एकविंदाः सर्गः

## द्वाविंशः सर्गः वाल्यनुशासनम्

वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्द्मुच्छ्रुसन् । आदावेव तु सुत्रीवं दृद्र्शत्वात्मजात्रतः ॥१ तं प्राप्तविजयं वाली सुप्रीवं प्रयगेश्वरः । आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्तेहमिद्मव्रवीत् ॥ २ सुत्रीव दोपेण न मां गन्तुमईसि किल्विपात् । कृष्यमाणं भविष्येण वृद्धिमोहेन मां वलात् युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । सौहार्दं भ्रातृयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा ।। 8 प्रतिपद्य त्वमद्येव राज्यमेपां वनौकसाम् । मामप्यद्येव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्ष्यम् ॥ ų जीवितं च हि राज्यं च त्रियं च विपुलामिमाम् । प्रजहाम्येप वै तूर्णं महचागर्हितं यशः ॥६ अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । यद्यप्यसुकरं राजन् कर्तुमेव तद्हिसि ॥ G सुखाई सुखसंवृद्धं वालमेनमवालिशम् । वाष्पपूर्णमुखं पश्य भूमौ पतितमङ्गदम् ॥ मम प्राणै: प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवौरसम् । मया हीनमहीनार्थं सर्वतः परिपालय ॥ 9 त्वमेवास्य हि दाता च परित्राता च सर्वतः । भयेष्वभयदश्चेव यथाहं प्रवगेश्वर ॥ १० एप तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । रक्षसां तु वधे तेपामग्रतस्ते भविष्यति ॥ ११ अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य वलवान् रणे । करिष्यत्येप तारेयस्तरस्वी तरुणोऽङ्गदः ॥ १२ सुषेणदृहिता चेयमर्थसूक्ष्मविनिश्चये । औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥ १३ यदेषा साध्विति त्र्यात्कार्यं तन्मुक्तसंशयम् । न हि तारामतं किंचिदन्यथा परिवर्तते ॥ 88.

१६

सन्तितिश्चेति । सन्तितिहिं यथा येन प्रकारेण भर्तृरहितया स्त्रिया रक्षणीया दृष्टा धर्मशास्त्रेषु तथा अङ्गदस्त्वया परिगृहीत इति पूर्वेण संवन्धः ।

१. आत्मजंततः छ.। अनुजमयतः पुनाः। २. तात नान्यथा च. छ.।

(

38

३२

, इमां च मालामाधत्स्व दिव्यां सुप्रीव काञ्चनीम्। उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां संप्रजह्यान्मृते मयि इसेवमुक्तः सुत्रीवो वालिना भारत्सौहदात् । हर्पं सक्तवा पुनर्दीनो प्रहमस्त इवोडुराट् ॥ तद्वालिवचनाच्छान्तः कुर्वन् युक्तमतान्द्रतः । जत्राह सोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चैव काछ्वनीम् तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा वाली दृष्टुात्मजं स्थितम् । संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेहाद्क्षद्मत्रवीत् देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । सुखदुःखसहः काले सुप्रीववशगो भव ॥ यथा हि त्वं महावाहो लालितः सततं मया । न तथा वर्तमानं त्वां सुन्नीवो वहु मंस्यते ॥२१ मास्यामित्रैर्गतं गच्छेमी शत्रुभिर्रारेदम । भर्तुरर्थपरो दान्तः सुन्रीववशगो भव ॥ २२ न चातिप्रणयः कार्यः कर्तव्योऽप्रणयश्च ते । उभयं हि महान् दोषस्तस्माद्न्तरदृग्भव ॥ २३ इत्युक्तवाथ विवृत्ताक्षः शरसंपीडितो भृशम् । विवृतैर्देशनैर्भीमैर्वभूवोत्क्रान्तजीवितः ॥ २४ ततो विचुकुशुस्तत्र वानरा हतयूथपाः । परिदेवयमानास्ते सर्वे प्रवगपुंगवाः ॥ २५ किष्किन्धा ह्यस शून्यासीत्स्वर्गते वानराधिषे । उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च हते प्रवगशादू छे निष्प्रभा वानराः कृताः । यस्योद्योगेन महता काननानि वनानि च ॥ २७ पुष्पौघेणानुवध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः । येन दत्तं महसुद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः ॥ २८ ु गोल्रभस्य महावाहोर्दश वर्पाणि पख्च च । नैव रात्रौ न दिवसे तद्युद्रमुपशाम्यति ॥ २९ ततस्तु पोडशे वर्षे गोलभो विनिपातितः । तं हत्वा दुर्विनीतं तु वाली दंष्ट्राकरालवान् सर्वाभयकरोऽस्माकं कथमेप निपातितः ॥ हते तु वीरे प्रवगाधिपे तदा प्रवङ्गमास्तत्र न शर्भ लेभिरे ।

वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवां पतौ ॥
ततस्तु तारा व्यसनार्णवाष्ठुता मृतस्य भर्तुर्वदनं समीक्ष्य सा ।
जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नमिवाश्रिता लता ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे वाल्यनुशासनं नाम द्वाविशः सर्गः

त्रयोविंशः सर्गः

अङ्गदाभिवादनम्

ततः समुपजिद्यन्ती कपिराजस्य तन्मुखम् । पति छोकश्रुता तारा मृतं वचनमव्रवीत् ॥ ः अश्रोषे त्वं विषमे दुःखमनुक्त्वा वचनं मम । उपछोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातछे ॥

<sup>৻.</sup> ले∖काच्च्युतम् च. छ.।

मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव । शेषे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ सुत्रीवस्य वशं प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । सुत्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥ 8 ऋक्षवानरमुख्यास्त्वां विलनः पर्युपासते । एषां विलिपतं क्रच्छ्रमङ्गदस्य च शोचतः ॥ मम चेमां गिरं श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे । इदं तद्वीरशयनं यत्र शेपे हतो युधि ॥ ફ शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा । विशुद्धसत्त्वाभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय ॥ O मामनाथां विहायैकां गतस्त्वमिस मानद् । शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ॥ ८ शूरभार्यां हतां पर्य सद्यो मां विधवां कृताम् । अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः ॥ अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे । अश्मसारमयं नूनमिदं मे हृद्यं दृढम् ॥ १० भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यन्नाद्य शतधा गतम् । सुहृचैव हि भर्ता च प्रकृत्या मम च प्रियः ॥ ११ आहवे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः । पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी।।१२ धनधान्यैः सुपूर्णापि विधवेत्युच्यते जनैः । स्वगात्रप्रभवे वीर शेषे रुधिरकर्द्मे ॥ १३ कृमिरागपरिस्तोमे त्वमात्मशयने यथा । रेणुशोणितसंवीतं गात्रं तव समन्ततः ॥ १४ परिरव्धं न शक्तोमि भुजाभ्यां प्रवगर्षम । कृतकृत्योऽच सुत्रीवो वैरेऽस्मिन्नतिदारुणे ।। १५ यस्य रामविमुक्तेन हतमेकेपुणा भयम् । शरेण हिंद छन्नेन गात्रसंस्पर्शने तव ॥ १६ वार्यामि त्वां निरीक्षन्ती त्विय पञ्चत्वमागते । उद्ववर्ह शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥ १७ गिरिगह्वरसंछीनं दीप्तमाशीविषं यथा । तस्य निष्कृष्यमाणस्य वाणस्य च वभौ द्युतिः ॥ १८ ( अस्तमस्तकसंरुद्धो रिइमर्दिनकरादिव । पेतुः क्षतजधारास्तु त्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः॥ १९ ताम्रगैरिकसंप्टक्ता धारा इव धराधरात् । अवकीर्णं विमार्जन्ती भर्तारं रणरेणुना ॥ २० अस्रैर्नयनजैः शूरं सिपेचास्त्रसमाहतम् । रुधिरोक्षितसर्वाङ्गं दृष्ट्वा विनिहतं पतिम् ॥ २१ उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रमङ्गद्मङ्गना । अवस्थां पश्चिमां पद्य पितुः पुत्र सुदारुणाम् ॥ २२ संप्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा । वालसूर्योञ्ज्वलतनुं प्रयान्तं यमसादनम् ॥ २३ अभिवाद्य राजानं पितरं पुत्र मानदम् । एवमुक्तः समुत्थाय जम्राह चरणौ पितुः ॥ २४ भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यामङ्गदोऽहमिति बुवन् । अभिवादयमानं त्वामङ्गदं त्वं यथा पुरा ॥ दीर्घायुभेव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे । अहं पुत्रसहाया त्वासुपासे गतचेतनम् ॥ २६ सिंहेन निहतं सद्यो गौः सवत्सेव गोवृषम् । इष्ट्रा संप्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसि ॥ २७ अस्मिन्नवभृथे स्नातः कथं पत्न्या मया विना । या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे ॥ २८ शातकुम्भमयीं मालां तां ते पद्यामि नेह किम् । राजश्रीने जहाति त्वां गतासुमपि मानद सूर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥

१ वारितास्मि ख. छ.।

३०

न में वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चारिम शक्ता विनिवारणे तव । हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीविजहाति मामिह ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे अञ्जदाभिवादनं नाम त्रयोविशः सर्गः

## चतुविंशः सर्गः

#### **सुग्रीवताराश्वासनम्**

तां त्वश्रुवेगेन द्धरासदेन त्वभिष्छतां शोकमहार्णवेन । पद्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेनाप्रतिमेन तेपे ॥ ? स वाष्पपूर्णेन मुखन वीक्ष्य क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी । जगाम रामस्य शनैः समीपं भृत्येर्वृतः संपरिदयमानः ॥ २ स तं समासाय गृहीतच।पमुदात्तमाशीविपतुल्यवाणम्। यशस्विनं लक्ष्णलिख्ताङ्गमवस्थितं राघवमित्यवाच ॥ 3 यथाप्रतिज्ञातभिदं नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म। ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रपुत्र मनो निवृत्तं सह जीवितेन ॥ ४ अस्यां महिष्यां तु भृशं रुदत्यां पुरे च विकोशित दुःखतप्ते । हतेऽयजे संशियतेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मना मे ॥ क्रोधादमर्पादतिविप्रधर्पाद्भातुर्वधो मेऽनुमतः पुरस्तात्। हते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन् सुतीव्रमिक्वाकुकुमार तप्ये ॥ Ę श्रेयोऽद्य मन्ये मम शैलमुख्ये तस्मिन्निवासिश्चरमृके । यथा तथा वर्तयतः स्वयुत्त्या नेमं निहत्य त्रिद्वस्य लाभः॥ न त्वां जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमानुवाच । तस्यैव तद्राम वचांऽनुरूपिमदं पुनः कर्म च मेऽनुरूपम् ॥ 6 भ्राता कथं नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधं राघव रोचयेत । राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं न चिन्तयन् कामपुरस्कृतः सन् ॥ वधो हि मे मतो नासीत्स्वमाहात्म्याव्यतिक्रमात् । ममासीद्वुद्धिदौरात्म्यात्प्राणहारी व्यतिक्रमः

₹.

२. स्वमाहातम्यव्यतिक्रमात् ति.।

द्रुमशाखावभग्नोऽहं मुहूर्तं परिनिष्टनन् । सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमहेसि ॥ श्रात्त्वमार्यभावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः। मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम् ॥ १२

| अचिन्तनीयं परिवर्जनीयमनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम् ।                      |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| प्राप्तोऽस्मि पाप्मानिममं वयस्य भ्रातुर्वधात्त्वाष्ट्रवधादिवेन्द्रः ॥ | १३ |
| पाप्मानभिन्द्रस्य मही जलं च वृक्षाश्च कामं जगृहुः स्त्रियश्च ।        |    |
| को नाम पाप्मानिममं क्षमेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छन्।।              | १४ |
| नार्हामि संमानमिमं प्रजानां न यौवराज्यं कुत एव राज्यम्।               |    |
| अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तमेवंविधं रायव कर्म कृत्वा ॥                    | १५ |
| पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य चैव ।             |    |
| शोको महान् मामभिवर्ततेऽयं वृष्टेर्यथा निम्नमिवाम्बुवेगः ॥             | १६ |
| सोद्र्यघातापरगात्रवालः संतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः ।                     |    |
| एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलिमव प्रवृद्धः ॥                  | १७ |
| अंहो बतेदं नृवराविषद्यं निवर्तते मे हृदि साधु वृत्तम्।                |    |
| विवर्णमग्नौ परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जातरूपम्¹ ॥                   | १८ |
| महावलानां हरियूथपानामिदं कुलं राघव मन्निमित्तम्।                      |    |
| अस्याङ्गद्स्यापि च शोकतापाद्धिस्थितप्राणमितीव मन्ये ॥                 | १९ |
| सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवर्यः कुतः सुपुत्रः सहशोऽङ्गदेन ।                |    |
| न चापि विद्येत स वीर देशो यस्मिन् भवेत्सोद्रसंनिकर्षः ॥               | २० |
| यद्यङ्गदो वीरवराद्य <sup>२</sup> जीवेज्जीवेच माता परिपालनार्थम् ।     |    |
| विना तु पुत्रं परितापदीना तारा न जीवेदिति निश्चितं मे ॥               | २१ |
| सोऽहं प्रवेक्याम्यतिदीप्तमित्रं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्।     |    |
| इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीतां निदेशे तव वर्तमानाः ॥               | २२ |
| कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कार्यमेतनमय्यप्रतीते मनुजेनद्रपुत्र ।        |    |
| कुलस्य हन्तारमजीवनाईं रामानुजानीहि कृतागसं माम्।।                     | २३ |
|                                                                       |    |

<sup>1.</sup> अंहः प्राप्य साधुवृत्तं विवर्तत इत्यत्र दृष्टान्तः अम्राविति । अम्रो परितप्यमानं सुवर्णं किट्टं दाहकक्षारद्रव्यं प्राप्य विवर्ण सत् निवर्तते भरमीभवति तद्वत् ।

१. अविषद्य च. छ.।

२. वीर वराई च. छ.। अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवेत् ति.।

| यचापि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघातदोषो न भवेतु मह्मम्।                |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| आत्मेयमस्येति च मां जिह त्वं न स्त्रीवधः स्यान्मनुजेन्द्रपुत्र ॥        | ३७ |
| शास्त्रप्रयोगाद्विविधाच वेदादात्मा ह्यनन्यः पुरुषस्य दाराः।             |    |
| दारप्रदानान्न हि दानमन्यत्प्रदृज्यते ज्ञानवतां हि छोके ।।               | ३८ |
| त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर ।            |    |
| अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम वीर घातात् ॥                      | ३९ |
| आर्तामनाथामपनीयमानामेवंविधामईसि मां निहन्तुम् ।                         |    |
| अहं हि मातङ्गविलासगामिना प्रवङ्गमानामृपभेण धीमता ॥                      | ४० |
| विना वराहोंत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्।            |    |
| इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समाश्वास्य हितं वभाषे ॥             | ४१ |
| मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा ।             |    |
| तं चैव सर्वं सुखदुः हयोगं लोकोऽब्रवीत्तेन कृतं विधात्रा ॥               | ४२ |
| त्रयो हि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य ।                 | ı  |
| प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्।। | ४३ |
| धात्रा विधानं विहितं तथैव-न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति ।                    |    |
| आश्वासिता तेन तु राघवेण प्रभावयुक्तेन परंतपेन ॥                         |    |
| सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा ॥                        | 88 |

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवताराश्वासनं नाम चतुर्विश: सर्गः

## पश्चविंशः सर्गः

#### वालिसंस्कार:

सुप्रीवं चैव तारां च साङ्गदां सहलक्ष्मणः । समानशोकः काँकुत्स्थः सान्त्वयन्निद्मन्नवित् न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुर्मह्थ ॥ २ लोकवृत्तमनुष्टेयं कृतं वो बाष्पमोक्षणम् । न कालादुत्तरं किचित्कर्म शक्यसुपासितुम् ॥ ३ नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनम् । नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम् ॥

१. प्रदर्शते छ.।

ें न कर्ता कस्यचित्कश्चिन्नियोगे चापि नेश्वरः । स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम् ॥५ न कालः कालमरोति न कालः परिहीयते । स्वभावं च समासाद्य न कश्चिद्तिवर्तते ॥ न कालस्यास्ति वन्धुःवं न हेतुर्न पराक्रमः । न मित्रज्ञातिसंबन्धः कारणं नात्मनो वशः ॥७ ١ किं तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पत्रयता । धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालकमसमाहिताः ॥ ८ इतः स्वां प्रकृतिं वाली गतः प्राप्तः क्रियाफलम् । धर्मार्थकामसंयोगैः पवित्रं प्रवगेश्वरः स्वधर्मस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना । स्वर्गः परिगृहीतश्च प्राणानपरिरक्षता ॥ १० एषा वै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । तद्छं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम् ॥ ११ वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा । अवद्त्प्रश्रितं वाक्यं सुत्रीवं गतचेतसम् ॥ १२ कुरु त्वमस्य सुत्रीव प्रेतकार्यमनन्तरम् । ताराङ्गदाभ्यां सहितो वाछिनो दहनं प्रति ॥ १३ समाज्ञापय काष्टानि शुष्काणि च बहूनि च । चन्द्नादीनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात् समाश्वासय चैनं त्वमङ्गदं दीनचेतसम्। मा भूर्वालिशवुद्धिस्त्वं त्वद्धीनमिदं पुरम्॥ १५ अङ्गद्स्त्वानयेन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च । घृतं तैलमथो गन्धान् यचात्र समनन्तरम् ॥ त्वं तार शिविकां शीव्रमादायागच्छ संभ्रमात्। त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन् काले विशेपतः सज्जीभवन्तु प्रगवाः शिविकावहनोचिताः । समर्था विलिनश्चैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम् ॥१८ एवमुक्त्वा तु सुत्रीवं सुमित्रानन्द्वर्धनः । तस्यौ भ्रातृसमीपस्यो छक्ष्मणः परवीरहा ॥ १९ लक्ष्मणस्य वचः शुःवा तारः संभ्रान्तमानसः । प्रविवेश गुहां शीव्रं शिविकासक्तमानसः आदाय शिविकां तारः स तु पर्यापतत्पुनः । वानरैरुह्यमानां तां शूरैरुद्वहनोचितैः ॥ २१ दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम् । पक्षिकर्मभिराचित्रां द्रुमकर्मविभूपिताम् आचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः । विमानमित्र सिद्धानां जाळवातायनान्विताम् सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां विश्वकर्मणा । दारुपर्वतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृताम् ॥ २४ वराभरणहारैश्च चित्रमाल्योपशोभिताम् । गुहागहनसंछन्नां रक्तचन्दनरूपिताम् ।। २५ पुष्पोचैः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च । तरुणादित्यवर्णाभिर्श्राजमानाभिरावृताम् ॥ २६ र्इटर्शी शिविकां दृष्ट्वा रामो छक्ष्मणमत्रवीत् । क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकार्यं विधीयताम् ॥ ततो वालिनमुद्यम्य सुप्रीवः शिविकां तदा । आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु ॥ 26 आरोप्य शिविकां चैव वालिनं गतजीवितम् । अलंकारैश्च विविधैर्माल्यैर्वस्त्रैश्च भूषितम् ॥ आज्ञापयत्तदा राजा सुत्रीवः प्रवगेश्वरः । और्ध्वदोहिकमार्यस्य क्रियतामनुरूपतः ॥ विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि वहून्यपि । अग्रतः प्रवगा यान्तु शिविकासमनन्तरम् ॥

सामदानार्थसंयोगैः सुनियुक्तामित्यादि रक्तचन्दनरूपितामित्यन्तम् पुना.।

सुदृढां शिल्पिभिः कृताम् ग.

राज्ञामृद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भुवि शृदृशाः । तादृशैरिह कुर्वन्तु वानरा भर्तृसिकयाम् ॥ अङ्गदं परिगृह्याञ्च तारप्रभृतयस्तदा । क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतवान्धवाः ॥ ततः प्रणिहिताः सर्वो वानर्योऽस्य वशानुगाः । चुकुशुर्वीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः स्त्रियः ताराप्रभृतयः सर्वा वानर्यो हतयूथपाः । अनुजग्मुर्हि भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः ॥ तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे । वनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्तीव सर्वतः ॥ ३६ पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृते । चितां चक्रुः सुवहवो वानराः शोककर्शिताः ॥ ३७ अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वहनोचिताः । तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकसमन्विताः ॥ ततस्तारा पतिं द्रष्ट्वा शिविकातलशायिनम् । आरोप्याङ्के शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता ॥ हा वानर महाराज हा नाथ मस वत्सल। हा महाई महावाहो हा मस प्रिय पश्य माम् ॥ जनं न पर्यसीसं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम् । प्रहृष्टमिव ते वक्त्रं गतासोरपि मानद् ॥ अस्तार्कसमवर्णं च लक्ष्यते जीवता यथा । एष त्वां रामरूपेण काल: कर्पति वानर ॥ येन स्म विधवाः सर्वाः कृता एकेषुणा रणे । इमास्तास्तव राजेन्द्र वानर्योऽप्रवगास्तव<sup>र</sup> ॥४३ पाँदैर्विकृष्टमध्वानमागताः किं न बुध्यसे । तवेष्टा ननु नामैता भार्याश्चन्द्रनिभाननाः ॥ ४४ इदानीं नेक्षसे कस्मात्सुत्रीवं प्रवगेश्वर । एते हि सचिवा राजंस्तारप्रभृतयस्तव ४५ पुरवासी जनश्चायं परिवार्यासतेऽनघ<sup>3</sup>। विसर्जयैतान् प्रवगान् यथोचितमरिंदम ॥ ४६ ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः । एवं विरुपतीं तारां पतिशोकपरिष्छताम् ॥ ४७ उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककर्शिताः । सुत्रीवेण ततः सार्धमङ्गदः पितरं रुद्न् ॥ ४८ चितामारोपयामास शोकेनाभिहतेन्द्रियः । ततोऽम्निं विधिवदत्त्वा सोऽपसव्यं चकार ह ॥४९ पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुछेन्द्रियः । संस्कृत्य वालिनं ते तु विधिपूर्वं प्रवङ्गमाः ॥ ५० आजग्मुरुद्कं कर्तुं नदीं शीतजलां शिवाम् । ततस्ते सहितास्तत्र हाङ्गदं स्थाप्य चात्रतः ॥५१ सुत्रीवतारासाहिताः सिपिचुर्वाछिने जलम् । सुत्रीवेणैव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः ॥ ५२ समानशोकः काक्रत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारयत् ॥

> ततस्तु तं वालिनमम्यपौरुपं प्रकाशमिक्वाकुवरेपुणा हतम्। प्रदीप्य दीप्ताप्रिसमौजसं तदा सलक्ष्मणं रामसुपेथिवान् हरिः॥ ५३ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे वालिसंस्कारो नाम पञ्चविद्याः सर्गः

तादृशं वालिनः क्षिप्रं प्रावक्कवन्नी-वानयों वहामाः सदा ਚ. वानर्यः प्रवगास्तव ध्वंदेहिकम् च. छ.।. रा.। विपोदति पुना.। वानर्यस्यक्तवद्यभाः

## षड्विंशः सर्गः

सुग्रीवाभिषेक:

ततः शोकाभिसंतप्तं सुत्रीवं क्वित्रवाससम् । शाखासृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥ ₹ अभिगम्य महावाहुं राममक्किष्टकारिणम् । स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहमिवर्पयः ॥ २ ततः काञ्चनशैलाभस्तरुणार्कनिभाननः । अन्नवीत्प्राञ्जालेर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः ॥ 3 भवत्प्रसादारसुत्रीवः पितृपैतामहं महत् । वानराणां सुदुष्प्रापं प्राप्तो राज्यमिदं प्रभो ।। X भवता समनुज्ञातः प्रविष्य नगरं ग्रुभम् । संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्रणः ॥ ų स्नातोऽयं विविधेर्गन्धेरौपधैश्च यथाविधि । अर्चयिष्यति रत्नेश्च माल्येश्च त्वां विशेषतः ॥ Ę इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोऽहीस । कुरुष्य स्वामिसंवन्धं वानरान् संप्रहर्पयन् ॥ एवमुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा । प्रत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान् वाक्यकोविदः ॥ चतुर्दश समाः सौम्य प्रामं वा यदि वा पुरम् । न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितुर्निर्देशपालकः ॥ सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुत्रीवो वानरर्पभः । प्रविष्टो विधिवद्वीरः क्षिप्रं राज्येऽभिषिच्यताम् ॥ एवमुक्त्वा हनूमन्तं रामः सुत्रीवमत्रवीत् । वृत्तज्ञो वृत्तसंपन्नमुदारवलविक्रमम् ॥ इममप्यङ्गदं बीर यौवराज्येऽभिपेचय । ज्येष्ठस्य स सुतो ज्येष्ठः सदशो विक्रमेण ते ॥ १२ अङ्गदोऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम् । पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सिळलागमः ॥ प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्ञकाः । नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरी शुभाम्।।१४ अस्मिन् वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहरुक्ष्मणः । इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ प्रभूतसिळ्ळा सौम्य प्रभूतकमलोत्पला । कार्त्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावणवधे यत ॥ एप नः समयः सौम्य प्रविश त्वं स्वमालयम्। अभिपिक्चस्व राज्ये च सुहृदः संप्रहर्षय।। इति रामाभ्यनुज्ञातः सुयीवो वानराधिपः । प्रविवेश पुरी रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम् तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम् । अभिवाद्य प्रविष्टानि सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरम् । प्रणम्य मूर्घ्ना पतिता वसुधायां समाहिताः ॥ २० सुत्रीवः प्रकृतीः सर्वा संभाष्योत्थाप्य वीर्यवान् । भ्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महावछः ॥ प्रविद्य त्वभिनिष्कान्तं सुप्रीवं वानरर्षभम् । अभ्यषिक्चन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामराः ॥ तस्य पाण्डरमाजहरूछत्रं हेमपरिष्कृतम् । शुक्ते च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे ॥ तथा सर्वाणि रत्नानि सर्ववीजौषधानि च । सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च ॥

१. अस्य स्थाने—वानराणां सुदंष्ट्राणां सम्पन्न- प्रभो ॥—इति पुनाः। वलशालिनाम् । महात्मनां सदुष्प्रापं प्राप्तो राज्यामिदं । २. महात्मनामनुज्ञातः पुनाः।

शुक्रानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैवानुलेपनम् । सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च॥ चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान् वहून्। अक्षताञ्चातरूपं च प्रियङ्गुमधुसर्पिषी ॥ द्धि चर्म च वैयावं वाराहीं चाप्युपानहों । समालम्भनमादाय रोचनां समनःशिलाम्॥ आजग्मुस्तत्र मुदिता वराः कन्यास्तु पोडश । ततस्ते वानरश्रेष्ठं यथाकाळं यथाविधि ॥ २८ रतैर्वेश्वेश्व मक्ष्येश्व तोषियत्वा द्विजर्पभान् । ततः कुशपरिस्तीर्णं सिमद्धं जातवेदसम् ॥ मन्त्रपूर्तेन हविपा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः । ततो हैमप्रतिष्टाने वरास्तरणसंष्ट्रते ॥ ३० प्रासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते । प्राङ्मुखं विविधैर्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने ॥ नदीनदेभ्यः संहत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः । आहत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरपीमाः 11 अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलाः शुभाः । शुभैर्वृपभश्रङ्गेश्च कलशैश्चापि काञ्चनैः ॥ ३३ शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्पिविहितेन च । गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ३४ मैन्द्श्च द्विविद्श्चैव हतुमाञ्जाम्ववात्रलः । अभ्यापिञ्चन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना ॥ રૂપ सिळिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। अभिपिक्ते तु सुमीवे सर्वे वानरपुंगवाः॥ ३६ प्रचुकुशुर्भहात्मानो हष्टास्तत्र सहस्रशः । रामस्य तु वचः कुर्वन् सुत्रीवो हरिपुंगवः ॥ ३७ अङ्गदं संपरिष्वच्य यौवराज्येऽभ्यपेचयत्। अङ्गदे चाभिपिक्ते तु सानुक्रोशाः प्रवङ्गमाः॥ साधु साध्विति सुत्रीवं महात्मानोऽभ्यपूजयन् । रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः 📝 श्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिनि । हृष्टपुष्टजनाकीणी पताकाध्वजशोभिता ॥ ४० वभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगह्वरे ॥

निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं किषवाहिनीपितः।

रुमां च भार्या प्रतिलभ्य वीर्यवानवाप राज्यं त्रिद्शाधिषो यथा॥

४१

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहिकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवाभिषेको नाम पड्विंशः सर्गः

सप्तविंशः सर्गः

माल्यवनिवासः

अभिषिक्ते तु सुप्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्। आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्नवणं गिरिम्॥ १ शार्दूळमृगसंघुष्टं सिंहैर्भीमरवैर्रृतम्। नानागुल्मळतागूढं वहुपादपसंकुळम्॥ २ ऋक्षवानरगोपुच्छैर्मार्जारैश्च निपेवितम्। मेघराशिनिमं शैळं नित्यं शुचिजलाश्रयम्॥ ३

ख,।

१. वराहीं स्व. घ.। १. प्रतुष्टुदुः

पराध्यों पुना.।

१८

१९

तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम् । प्रत्यगृहत वासार्थं रामः सौमित्रिणा सह ॥ 8 कृत्वा च समयं सौम्यः सुप्रीवेण सहानवः । कालयुक्तं महद्राक्यमुवाच रघुनन्दनः ॥ विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम् । इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता П अस्यां वसाव सौमित्रे <sup>1</sup>वर्षरात्रमरिंदम । गिरिशृङ्गमिदं रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मज ॥ O श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितम् । नानाधातुसमाकीर्णं दरीनिर्झरशोभितम् ॥ ८ विविधैर्वृक्ष्षण्डैश्च चारु चित्रस्तावृतम् । नानाविहगसंघुष्टं मयूररवनादितम् ॥ मालतीकुन्द्गुलमैश्च सिन्धुवारकुरण्टकैः । कद्म्वार्जुनसर्जेश्च पुष्पितैरुपशोभितम् ॥ इयं च निलनी रम्या फुलपङ्कजमिण्डता । नातिदूरे गुहाया नौ भविष्यति नृपात्मज ॥ प्रागुद्कप्रवर्णे देशे गुहा साधु भविष्यति । पश्चाचैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥ गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शुभा । ऋक्णा चैवायता चैव भिन्नाञ्जनचयोपमा ॥ गिरिश्रङ्गमिदं तात पदय चोत्तरतः शुभम् । भिन्नाञ्जनचयाकारमम्भोधरमिवोत्थितम् ॥ दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतिमवाम्बरम् । कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातुविभूपितम् ॥१५ प्राचीनवाहिनीं चैव नदीं भृशमकर्दमाम् । गुहायाः पूर्वतः पद्य त्रिकृटे जाह्नवीमिव ॥ १६ चम्पकैस्तिलकैश्चेव वकुलैः केतकैर्धकैः । पद्मकैः सरलैश्चेव अशोकेश्चेव शोभिताम् ॥ १७

शतशः पिक्षसङ्घेश्व नानानादैर्विनादिता । अन्योन्यमितरक्तेश्व चक्रवाकैरलंकृता ॥ २० पुलिनैरितरम्येश्व हंससारससेवितैः । प्रहसन्तीव भात्येषा नारी सर्विविभूषिता ॥ २१ किचित्रीलोत्पलैश्वन्ना भाति रक्तोत्पलैः किचित् । किचिदाभाति शुक्तेश्व दिन्यैः कुमुद्कुट्मलैः ॥ पारिप्तवशवैर्जुष्टा वर्हिणक्रौद्धनादिता । रमणीया नदी सौम्य मुनिसङ्घेनिपेविता ॥ २३ पश्य चन्दनवृक्षाणां पङ्कीः सुरिचता इव । ककुभानां च दृश्यन्ते मनसेवोदिताः समम् ॥

वानीरैस्तिनिशैश्चेव वकुछैः केतकैर्धवैः । हिन्ताछैस्तिरिटैर्नीपैर्वेत्रकैः कृतमालकैः ॥

तीरजै: शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः । वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥

अहो सुरमणीयोऽयं देशः शत्रुनिपृद् । दृढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहै ॥ २५ इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । सुत्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥ गीतवादित्रनिर्घोपः श्रूयते जयतां वर । नर्दतां वानराणां च मृदङ्गाडम्बरैः सह ॥ २७ छद्या भार्या किपवरः प्राप्य राज्यं सुहृद्वृतः । ध्रुवं नन्दति सुत्रीवः संप्राप्य महतीं श्रियम् ॥ इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहस्रक्ष्मणः । बृहुदृश्यदरीकुञ्जे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरौ ॥ २९

सुसुखेऽपि वहुद्रव्ये तस्मिन् हि धरणीधरे । वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत् ॥३० क्रुहतां हि भार्यां स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् । उदयाभ्युदितं दृष्ट्वा शशाङ्कं च विशेषतः॥

वर्षरात्रम् वार्षिकमासानित्यर्थः ।

आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम् । तत्समुत्थेन शोकेन वाष्पोपहतचेतसम् ॥ ३२ तं शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम् । तुल्यदुःखोऽत्रवीद्भाता लक्ष्मणोऽनुनयन् वचः अलं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहिसि । शोचतो व्यवसीदिनत सर्वार्था विदितं हि ते भवान् क्रियापरो लोके भवान् दैवपरायणः । आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥ न ह्यव्यवसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेपतः । समर्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमैर्जिह्यकारिणम्।। ३६ समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरं कुरु । ततः सपरिवारं तं निर्मूलं कुरु राक्षसम् ॥ ३७ पृथिवीमिप काकुत्स्थ ससागरवनाचलाम् । परिवर्तियितुं शक्तः किं पुनस्तं हि रावणम् ॥३८ श्चरत्कालं प्रतीक्षस्व प्रावृद्कालोऽयमागतः । ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं त्वं विधिष्यसि ॥३९ अहं तु खलु ते वीर्यं प्रसुप्तं प्रतिवोधये । ¹दीप्तैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम् ॥ ४० लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम् । राघवः सुहृदं स्त्रिग्धमिदं वचनमत्रवीत्।। ४१ वाच्यं यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च । सत्यविक्रमयुक्तेन तहुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥ ४२. एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसाद्कः । विक्रमेष्वप्रतिहतं तेजः प्रोत्साह्याम्यहम् ॥ ४३ शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । सुत्रीवस्य नदीनां च प्रसाद्मनुपालयन् ॥ ४४ उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अकृतज्ञोऽप्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः ॥ ४५ अथैवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भापितम् । उवाच रामं स्वभिरामद्शेनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम् ॥ ४६ यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता न चिराद्धरीश्वरः। शरत्प्रतीक्षः क्षमत्। मिमं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिप्रहे धृतः ॥ ४७ नियम्य कोपं प्रतिपाल्यतां शरत्क्षमस्य मासांश्चतुरो मया सह । वसाचलेऽस्मिन् मृगराजसेविते संवर्धयञ्ज्ञाञ्जवधे समुद्यमम् ॥ 86

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे माल्यवित्रवासी नाम सप्तविंदा: सर्ग:

## अष्टाविंशः सर्गः

प्रावृहुङज्म्भणम्

स तथा वालिनं हत्वा सुत्रीवमभिषिच्य च । वसन् माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत् अयं स कालः संाप्रप्तः समयोऽय जलागमः । संपद्य त्वं नभो मैघैः संवृतं गिरिसंनिमैः ॥

<sup>1.</sup> दीतैः दीपकैः वाक्यैरिति शेषः ।

नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः । पीत्वा¹ रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम् ॥३ शक्यमम्बरमारुद्य मेघसोपानपङ्किभिः । कुटजार्जुनमालाभिरलंकर्तुं दिवाकरः ।। सन्ध्यारागोत्थितैस्ताम्रैरन्तेष्वधिकपाण्डरैः । स्निग्धैरश्चपटच्छेदैर्वद्वव्रणमिवास्वरम् ॥ 4 मन्दमारुतनिश्वासं सन्ध्याचन्दनरञ्जितम् । आपाण्डुजलदं भाति कामातुरमिवाम्वरम् ॥ ξ एपा घर्मपरिक्षिष्टा नववारिपरिष्छता । सीतेव शोकसंतप्ता मही वाष्पं विमुख्चति ॥ O मेघोदरविनिर्मुक्ताः कह्वारसुखशीतलाः । शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः ॥ l. एप फुछार्जुनः शैलः केतकैरधिवासितः । सुत्रीव इव शान्तारिर्धाराभिरभिषिच्यते ॥ Q मेघकुष्णाज़िनधरा धारायज्ञोपचीतिनः । मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥ १० कशाभिरिव हैमीभिर्विद्युद्भिरभिताडितम् । अन्तः स्तनितनिर्घोपं सवेदनमिवाम्वरम् ॥ ११ नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी ॥१२ इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः । अनुलिप्ता इव घनैर्नष्टप्रहिनशाकराः ॥ १३ कचिद्वाष्पाभिसंरुद्धान् वर्पागमसमुत्सुकान् । कुटजान् पद्य सौमित्रे पुष्पितान् गिरिसानुषु मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान् स्थितान् ॥

> रजः प्रशान्तं सिंहमोऽद्य वायुर्निदावृदोपप्रसराः प्रशान्ताः । स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान् ॥ १५ संप्रस्थिता मानसवासछच्धाः प्रियान्विताः संप्रति चक्रवाकाः । अभीक्ष्णवर्षोदकविक्षतेषु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति ॥ १६ कचित्प्रकाशं कचिद्प्रकाशं नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति । कचित्कचित्पर्वतसंनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥ १७ व्यामिश्रितं सर्जकदम्वपुष्पैर्नवं जलं पर्वतधातुताम्रम्। मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ १८ रसाकुलं पट्पद्संनिकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् । अनेकवर्ण पवनावधृतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्षम् ॥ १९ विद्युत्पताकाः सवलाकमालाः शैलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादा मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः॥ २० क्षारमपि समुद्रजलं पीत्वा गर्भधारणमहिस्रा | इत्यर्थः ।

द्यौ: रसायनं लोकजीवातुभूतं मधुरं च जलं प्रसूत दिवाकरम्

| वर्षोदकाप्यायितशाद्वलानि प्रवृत्तनृत्तोत्सववर्हिणानि ।                    |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| वनानि निर्वृष्टवलाहकानि पद्यापराह्नेष्वधिकं विभान्ति ॥                    | २१ |
| समुद्रहन्तः सलिलातिभारं वलाकिनो वारिधरा नदन्तः ।                          |    |
| महत्सु ऋङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥               | २२ |
| मेघाभिकामा परिसंपतन्ति संमोदिता भाति वलाकपङ्किः।                          |    |
| वातावधूता वरपौण्डरीकी लम्बेब माला रचिताम्बरस्य ।।                         | २३ |
| वालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन विभाति भूमिर्नवशाद्वलेन ।                      |    |
| गात्रानुवृत्तेन शुकप्रभेण नारीव लाक्षोक्षितकम्वलेन ॥                      | २४ |
| निद्रा शनैः केशवमभ्युपैति द्रुतं नदी सागरमभ्युपैति ।                      |    |
| हृष्टा वलाका घनमभ्युपैति कान्ता सकामा प्रियमभ्युपैति ॥                    | २५ |
| जाता वनान्ताः शिखिसंप्रनृत्ता जाताः कद्म्याः सकद्म्यशाखाः ।               |    |
| जाता वृपा गोपु समानकामा जाता मही सस्यवनाभिरामा।।                          | २६ |
| वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति ।           |    |
| नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविद्दीनाः शिखिनः प्रवङ्गाः ॥             | २७ |
| प्रहर्पिताः केतकपुष्पगन्धमात्राय हृष्टा वननिर्झरेषु ।                     |    |
| प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः सार्धं मयूरैः समदा नद्नित ॥                  | २८ |
| धारानिपातैरभिहन्यमानाः कदम्वशाखासु विलम्बमानाः ।                          |    |
| क्षणार्जितं पुष्परसावगाढं शनैर्भदं पट्चरणास्यजन्ति ॥                      | २९ |
| अङ्गारचूर्णोत्करसंनिकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धैः ।                  |    |
| जम्यू द्रुमाणां प्रविभान्ति शाखा निलीयमाना इव पट्पदौषै:॥                  | ३० |
| तिंदिपताकाभिरलंकृतानामुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम् ।                            |    |
| विभान्ति रूपाणि वछाहकानां रणोद्यतानामिव वारणानाम् ॥                       | ३१ |
| मार्गानुगः शैलवनानुसारी संप्रस्थितो मेघरवं निशम्य ।                       |    |
| युद्धाभिकामः प्रतिनागशङ्की <sup>२</sup> मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ॥ | ३२ |
| कचित्प्रगीता इव पट्पदौषैः कचित्प्रनृत्ता इव नीलकण्ठैः।                    | •  |
| क्वित्प्रमत्ता इव वारणेन्द्रैर्विभान्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः॥               | ३३ |
|                                                                           |    |

अभिपूरयन्ति

वर्पप्रवेगा विप्रलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्णघोपाः ।

वनाम्बुकुम्भैरभिपिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति ॥

प्रनष्टकुलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलैविप्रतिपन्नमार्गाः ॥

नरैर्नरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्तैः पवनापनीतैः ।

वृक्षायावस्थिताः मयूराः गीतोपलक्षितनृत्त-

प्रेक्षका अत्र कल्प्यन्ते ।

88

४५

४६

य. ।

घनोपगूढं गगनं सतारं न भारकरो दर्शनमभ्युपैति ।
नवैर्जलौघेर्घरणी वित्तप्ता तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥ ४७
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराभिधौतान्यधिकं विभानित ।
महाप्रमाणैर्निपुलैः प्रपातैर्मुक्ताकलापैरिव लम्बमानैः ॥ ४८
शेलोपलप्रस्खलमानवेगाः शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः ।
गुहासु संनादितवर्हिणासु हारा विशीर्यन्त इवाभिभानित ॥ ४९
शीव्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता निधौतश्रङ्गोपतला गिरीणाम् ।
मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो महागुहोत्सङ्गतलेष्वियन्ते ॥ ५०

सुरतामदीविच्छिन्नाः स्वर्गस्त्रीहारमौक्तिकाः । पतन्तीवाकुला दिक्षु तोयधाराः समन्ततः ॥ निलीयमानैर्विहंगेर्निमीलिङ्कश्च पङ्कजैः । विकसन्या च माल्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥ वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रतिनिवर्तते । वैराणि चैव मार्गाश्च सिललेन समीकृताः ॥ ५३ मासि रोष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानामधीयताम् । अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थितः ॥ निवृत्तकर्मायतनो नूनं संचितसंचयः । आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ नुनमापूर्वमाणायाः सर्य्वा वर्धते रयः । मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव स्वनः ॥ इमाः स्फीतगुणा वर्षाः सुग्रीवः सुग्रमदनुते । विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः अहं तु हृतदारश्च राज्याच महतइच्युतः । नदीकूलिमव क्विन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥ शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्पाश्च भृशदुर्गमाः । रावणश्च महाञ्शत्रुरपारं प्रतिभाति से ॥ 49 अयात्रां चैव द्येमां मार्गाश्च भृशदुर्गमान् । प्रणते चैव सुत्रीवे न मया किंचिदीरितम् ॥ ६० अपि चातिपरिक्षिष्टं चिरादारैः समागतम् । अत्मकार्यगरीयस्त्वाद्वक्तुं नेच्छामि वानरम् ॥६१ स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम् । उपकारं च सुयीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ॥ तस्मात्कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण । सुप्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन् ॥ उपकारेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते । अकृतज्ञोऽप्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः ॥ ६४

> तेनैवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्चलिस्तत्प्रतिपूच्य भाषितम् । खवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम् ॥ ६५ यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता न चिराद्धरीश्वरः । श्वरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवाञ्चलप्रपातं रिपुनिष्रहे धृतः ॥ ६६

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्कित्धाकाण्डे प्रावृहुज्जुम्मणं नाम अष्टाविश: सर्गः

२. भाद्रपदे क.।

## एकोनत्रिंशः सर्गः हनुमत्प्रतिवोधनम्

समीक्ष्य विमलं च्योम गतविद्युद्वलाह्कम् । सारसारवसंघुष्टं रम्यच्योत्स्नानुलेपनम् ॥ समृद्धार्थं च सुत्रीवं मन्द्धमीर्थसंत्रहम् । अत्यर्थमसतां मार्गमेकान्तगतमानसम् ॥ २ निवृत्तकार्थं सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा । प्राप्तवन्तमभिष्रेतान् सर्वानिप मनोरथान् ॥ 3 स्वां च पत्नीमिमेवेतां तारां चापि समीप्सिताम् । विहरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम् ॥ ४ क्रीडन्त्रिय देवेन्द्रं नन्द्नेऽप्सरसां गणैः । मन्त्रिपु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम् ॥ ५ उत्सन्नराज्यसंदेशं कामवृत्तमवस्थितम् । निश्चितार्थोऽर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेपवित् ॥ Ę प्रसाद्य वाक्यैमेधुरैहेतुमद्भिमेनोरमेः । वाक्यविद्याक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मास्तात्मजः ॥ O हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् । प्रणयशीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयम् ॥ हरीश्वरमुपागम्य हनुमान् वाक्यमत्रवीन् । राज्यं प्राप्तं यशश्चेव केंाली श्रीरिप वर्धिता ॥ भित्राणां संग्रहः शेपस्तं भवान् कर्तुमर्हति । यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते ॥ १० तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चाभिवर्धते । यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ समवेतानि सर्वाणि स राज्यं महद्दनुतं । तद्भवान् वृत्तसंपन्नः स्थितः पथि निरत्यये ॥ १२ मित्रार्थमभिनीतार्थं यथावत्कर्तुमहिति । संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते ॥ १३ संभ्रमाद्विकृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरुध्यते । यस्तु कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते ॥ १४ स कृत्वा महतोऽप्यथीन्न मित्रार्थेन युज्यते"। यदिदं वीर कार्यं नो मित्रकार्यमरिंदम ॥ १५ क्रियतां राघवस्यैतद्वेदेह्याः परिमार्गणम् । न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित् ॥ १६ त्वरमाणोऽपि सन् प्राज्ञस्तव राजन् वशानुगः । कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घवन्धुश्च राघवः ॥ अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणै: । तस्य त्वं कुरु वे कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव ॥ १८ हरीश्वर हरिश्रेष्टानाज्ञापयित्रमहिसि । न हि ताबद्धवेत्कालो व्यतीतश्चोदनाहते ॥ १९ चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रमः । अकर्तुरिप कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर ॥ किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधनं च । शक्तिमानिप विकान्तो वानरर्क्षगणेश्वर ॥ ११

१, सारसाकुलसंबुष्टम् ख, घ,।

२. निर्वृत्तकार्यम् च. छ.।

३. योऽनुवर्तते च.। यस्तु वर्तते छ.।

४. संभ्रमाद्धि कृतोत्साहः सोऽनर्थेर्नावरुध्यते छ.।

५. यस्तिवत्यादि युज्यत इत्यन्तम् ग् नारित ।

६. अस्यानन्तरम्—तदिदं वीर कार्यं ते कः छातीतमरिंदमं — इति च. छ.।

७. धनेन च. छ.।

कर्तुं दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं न' सज्जसे । कामं खलु शरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान् ॥२२ वशे दाशरथिः कर्तुं त्वस्प्रतिज्ञां तु काङ्क्षते । प्राणत्यागाविशङ्केन कृतं तेन तव प्रियम् ॥ तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिव्यामिष चाम्वरे । न देवा न च गन्धर्वा नासुरा न मरुद्रणाः ॥ न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः किमुत राक्षसाः । तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रियकृतस्तव ॥ २५ रामस्याहिसि पिङ्गेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियम् । नाधस्तादवनौ नाप्सु गतिनोषिर चाम्वरे ॥२६ कस्यचित्सज्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया । तदाज्ञापय कः किं ते कृते कुत्र व्यवस्यतु ॥२७ हरयो छप्रधृष्यास्ते सन्ति कोट्यप्रतोऽनघाः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितम् ॥ सुप्रीवः सन्त्वसंपन्नश्चकार मतिमुत्तमाम् । संदिदेशातिमतिमान् नीलं नित्यकृतोद्यमम् ॥ २९ दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंप्रहे । यथा सेना समया मे यूथपालाश्च सर्वशः ॥ ३० समागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाप्राणि तथा कुरु । ये त्वन्तपालाः प्रवगाः शीव्रगा व्यवसाथिनः ॥ समानयन्तु ते सैन्यं त्विरताः शासनान्मम । स्वयं चानन्तरं सैन्यं भवानेवानुपरयतु ॥ ३२ त्रिपञ्चरात्राद्वर्ष्वं यः प्राप्नुयान्नेह वानरः । तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥

हरींश्च बृद्धातुपयातु साङ्गदो भवान् ममाज्ञामधिक्ठत्य निश्चिताम् । इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे हनुमत्यतिवोधनं नाम एकोनिवंश: सर्ग:

# त्रिंशः सर्गः

## शरद्वर्णनम्

गुहां प्रविष्टे सुप्रीवे विमुक्ते गगने घनै: । वर्षरात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ १ पाण्डरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलम् । शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा व्योत्स्नानुलेपनाम् ॥ २ कामवृत्तं च सुप्रीवं नष्टां च जनकात्मजाम् । बुद्धा कालमतीतं च सुमोह परमातुरः ॥ ३ स तु संज्ञासुपागम्य सुहूर्तान्मितमान् पुनः । मनःस्थामि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः ॥ ४ आसीनः पर्वतस्याप्रे हेमधातुविभूषिते । शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम् ॥ ५ दृष्ट्वा च विमलं व्योम गतविद्युद्धलाहकम् । सारसारावसंघुष्टं विललापात्रया गिरा ॥ ६ सारसारावसंनादैः सारसारावनादिनी । याश्रमे रमते वाला साद्य मे रमते कथम् ॥ ७

38

१. नु ति.।

२. प्राणलागप्रसङ्गेन क.।

३. स सन्दिदेशातिवलम् ख.।

स संदिदेशाभिमतम् च. छ.।

४. सेनाउयेण ति.।

५. सारसाकुलसंघुष्टम् खः ।

पुष्पितां आसनान् दृष्ट्वा काञ्चनानिव निर्मेलान् । कथं सा रमते वाला परयन्ती मामपरयती ॥ या पुरा कलहंसानां स्वरेण कलभाषिणी । वुध्यते चारुसर्वाङ्गी साद्य मे वुध्यते कथम् ॥ ९ निःस्वनं चक्रवाकाणां निशम्य सहचारिणाम् । पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेपा भविष्यति ॥ सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च । तां विना मृगशावाक्षीं चरत्राद्य सुखं छमे ॥ अपि तां मद्वियोगाच सोकुमार्याच भामिनीम् । सुदूरं पीडयेत्कामः शरद्गुणनिरन्तरः ॥ १२ एवमादि नरश्रेष्टो विल्लाप नृपात्मजः । विहङ्ग इव सारङ्गः सलिलं त्रिद्शेश्वरात् ॥ १३ ततश्चञ्चूर्य रम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु । दद्र्भ पर्युपावृत्तो लक्ष्मीवाहक्ष्मणोऽप्रजम् ॥ १४ तं चिन्तया दुःसहया परीतं विसंज्ञमेकं विजने मनस्वी । भ्रातुर्विपादात्परितापदीनः समीक्ष्य सौभित्रिरुवाच रामम् ॥ १५ किमार्थ कामस्य वशंगतेन किमात्मपौरुष्यपराभवेन । अयं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्तते न<sup>3</sup>॥ १६ कियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगानुगतं च कालम् । सहायसामर्थ्यमदीनसत्त्व स्वकर्भहेतुं च कुरुष्व हेतुम् ॥ १७ न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण । न चामिचूडां व्विलतासुपेत न दृह्यते वीर वराई कश्चित्।। 25 सलक्षणं लक्ष्मणमप्रधृष्यं स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः । हितं च पथ्यं नयप्रसक्तं ससाम धर्मार्थसमाहितं च॥ 88 निःसंशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषो ह्यनुवर्तितव्यः। ननु प्रवृत्तस्य दुरासदस्य कुमार कार्यस्य फलं न चिन्त्यम्।। २० अथ पद्मपलाशार्क्षी मैथिलीमनुचिन्तयन् । उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१ तर्पयित्वा सहस्राक्षः सिळेलेन वसुंधराम् । निर्वर्तायित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ॥ स्तिग्धगम्भीरनिर्वोपाः शैलद्रमपुरोगमाः । विसृष्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता नृपात्मज ॥ नीलोत्पलदलक्यामाः क्यामीकृत्वा दिशो दश । विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः जलगर्भा महावेगाः कुटजार्जुनगन्धिनः । चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाताः समुद्यताः ॥ घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघ ॥२६

अयं यदा

निवर्तितेन

तात पुना.।

गी.।

च.

छ. ।

अयं सदा 60

4

नास्ति ।

सारसारावेत्यादि निर्मलाभित्यन्तम्

ਚ.

ਹ.

|                                                                                   | , C             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| अभिवृष्टा महामेघैर्निर्मलाश्चित्रसानवः । अनुलिप्ता इवाभानित गिरयश्चन्द्ररिमिभः ।। | २७              |
| शाखासु सप्तच्छद्पाद्पानां प्रभासु ताराकैनिशाकराणाम्।                              |                 |
| ळीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य <b>शरत्प्रवृत्ता</b> ॥                  | २८              |
| संप्रत्यनेकाश्रयचित्तशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपनीता ।                             |                 |
| सूर्यात्रहस्तप्रतिवोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥                            | २९              |
| सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी पट्पादवृन्दैरनुगीयमानः ।                                |                 |
| मत्तद्विपानां पवनोऽनुसारी दर्प <sup>ै</sup> वनेष्वभ्यधिकं करोति <sup>³</sup> ॥    | ३०              |
| अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षैः स्मरिप्रयैः पद्मरजोऽवकीर्णेः।                           |                 |
| महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडिनत हंसाः सह चक्रवाकैः ॥                              | ३१              |
| मदप्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु ।                                 |                 |
| प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्वहुधा विभक्ता ॥                         | ३२              |
| नभः समीक्ष्याम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तवर्हाभरणा वनेषु ।                           |                 |
| प्रियास्वसक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः॥                            | ३३              |
| मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरनल्पैः पुष्पातिभारावनतात्रशाखैः ।                            |                 |
| सुवर्णगैरिर्नयनाभिरामैरुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥                                  | ३४              |
| प्रियान्वितानां निलनीप्रियाणां वने रतानां क्रुसुमोद्धतानाम्।                      |                 |
| मदोत्कटानां मद्लालसानां गजोत्तमानां गतयोऽच मन्दाः ॥                               | ३५              |
| व्यभ्रं नभः शस्रविधौतवर्णं छुशप्रवाहाणि नदीजलानि ।                                |                 |
| कल्हारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमोविमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः ॥                        | ३६              |
| सूर्यातपकामणनष्टपङ्का भूमिश्चिरोद्घाटितसान्द्ररणुः ।                              |                 |
| अन्योन्यवैरेण समायुतानामुद्योगकालोऽद्य नराधिपानाम् ॥                              | ३७              |
| शरद्भुणाप्यायितरूपशोभाः प्रहर्षिताः पांसुसमुक्षिताङ्गाः ।                         |                 |
| मदोत्कटाः संप्रति युद्धछ्व्धा वृषा गवां मध्यगता नद्दित ॥                          | ३८              |
| समन्मथास्तीव्रतरानुरागाः कुळान्विता मन्दगतिं करिण्यः।                             |                 |
| मदान्वितं संपरिवार्थे यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयान्ति ॥                           | ३९              |
| १. चित्रदीप्तिभिः च. छ. । । ४. भूमिः समुत्पातितसान्द्ररेणुः ग.                    | —<br>ख <b>्</b> |

१. चित्रदी।प्ताभः च. छ.।

२. विनेष्यन् पुना.।

३. विभाति ति. व. ।

| त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि वहीणि तीरोपगता नदीनाम् ।                       |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| निर्भर्त्स्यमाना इव सारसोधैः प्रयान्ति दीना विसदा मयूराः ॥                   | ४० |
| वित्रास्य कारण्डवचकवाकान् महारवैभिन्नकटा गजेन्द्राः।                         |    |
| सरःसु वद्धाम्बुजभूपणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिवन्ति॥                     | ४१ |
| न्यपेतपङ्कासु सुवाछकासु प्रसन्नतोयासु सगोक्तलासु ।                           | •  |
| ससारसाराचविनादितासु नदीपु हृष्टा निपतन्ति हंसाः ॥                            | ४२ |
| नदीवनशस्त्रवणोदकानामतिप्रवृद्धानिलत्रिष्टिंणानाम् ।                          |    |
| ष्ट्रवङ्गमानां च गतोत्सवानां द्रुतं रवाः संप्रति संप्रनष्टाः ॥               | ४३ |
| अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेप्वम्बुधरेषु नष्टाः ।                         |    |
| क्षुधार्दिता घोरविपा विलेभ्यश्चिरोपिता विप्रसरन्ति सर्पाः ॥                  | 88 |
| चक्रबन्द्रकरस्पर्शहर्पीन्मीलिततारका । अहा रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम् ॥ | ४५ |
| दर्शयन्ति शरत्रद्यः पुलिनानि शनैः शनैः। नवसङ्गमसंत्रीडा जघनानीव योपितः॥      | ४६ |
| रात्रिः शशाङ्कोदितसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा ।                    |    |
| ज्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाति नारीव शुक्रांशुकसंवृताङ्गी ॥                   | ४७ |
| विपकशालिप्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्पिता सारसचारुपङ्किः ।                        |    |
| नभः समाक्रामति शीव्रवेगा वातावधूता प्रथितेव माला ॥                           | ४८ |
| सुप्तैकहंसं कुमुदैरुपेतं महाहृद्स्थं सलिलं विभाति ।                          |    |
| घनैर्विमुक्तं निशि पूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम् ॥                 | ४९ |
| प्रकीर्णहंसाकुलमेखलानां प्रवुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम् ।                        |    |
| वाप्युत्तमानामधिकाय छक्ष्मीर्वराङ्गनानामिव भूपितानाम् ॥                      | ५० |
| वेणुस्वनव्यञ्जिततूर्यमिश्रः प्रत्यूपकालानिलसंप्रवृद्धः ।                     |    |
| संमूर्छितो <sup>१</sup> गह्वरगोवृपाणामन्योन्यमापूरयतीव शब्दः ॥               | ५१ |
| नवैर्नदीनां कुसुमप्रहासैर्व्याधूयमानैर्मृदुमारुतेन ।                         |    |
| घौतामलक्षौमपटप्रकाशैः कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥                               | ५२ |
| वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डाः प्रियान्विताः पट्चरणाः प्रहृष्टाः ।                 |    |
| वनेषु मत्ताः पवनानुयात्रां क्वविन्ति पद्मासनरेणुगौराः ॥                      | ५३ |
|                                                                              |    |

जलं प्रसन्नं कुमुदं प्रहासं कौ ख्रास्वनः शालिवनं विपक्षम् ।

मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम् ॥ ५४

मीनोपसंदर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयोऽच मन्दाः ।

कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम् ॥ ५५

सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैर्दुकूलैरिव संवृतानि ।

सपत्रलेखानि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि ॥ ५६

प्रफुह्रवाणासनाचित्रितेषु प्रहृष्टपट्पादनिकृजितेषु ।

गृहीतचापोद्यतचण्डदण्डः प्रचण्डचारोऽच वनेषु कामः ॥ ५७

लोकं सुवृष्ट्या परितोपयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरियत्वा।

निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा स्यक्ता नभस्तोयधराः प्रनष्टाः ॥ ५८

प्रसन्नसिल्लाः सौम्य कुररीभिर्विनादिताः । चक्रवाकगणाकीर्णा विभानित सिल्लाशयाः ॥ असनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः । दृश्यन्ते वन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुपु ॥ हंससारसचकाह्नै: कुर्रेश्च समन्ततः । पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पद्य लक्ष्मण ॥ अन्योन्यं वद्धवैराणां जिगीपूणां नृपात्मज । उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः ॥ ६२ इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज । न च पर्यामि सुत्रीवसुरोगं वा तथाविधम्<sup>9</sup>॥ चत्वारो वार्पिका मासा गता वर्पशतोपमाः । मम शोकाभिभूतस्य सौम्य सीतामपश्यतः ॥ चक्रवाकीव भतीरं पृष्ठतोऽनुगता वनम् । विपमं दण्डकारण्यमुद्यानमिव याङ्गना ॥ प्रियाविहीने दुः छातें हतराज्ये विवासिते। कृपां न कुरुते राजा सुत्रीवो मिय छक्ष्मण।। अनाथो हतराज्योऽयं रावणेन च धर्पितः । दीनो दूरगृहः कामी मां चैव शरणं गतः ॥ ६७ इस्रेतै: कारणै: सौम्य सुमीवस्य दुरात्मनः । अहं वानरराजस्य परिभूतः परंतप ॥ स कालं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे । कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिनीववुध्यते ॥ ६९ स किष्किन्धां प्रविदय त्वं त्रूहि वानरपुंगवम् । सूर्खं प्राम्यसुखे सक्तं सुप्रीवं वचनान्मम ॥ अर्थिनामुपपन्नानां पूर्वं चाष्युपकारिणाम् । आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥ शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम् । सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥ कृतार्था ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये । तान् मृतानिप क्रव्यादाः कृतन्नान्नोपसुञ्जते नूनं काञ्चनपृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे । द्रष्टुमिच्छति चापस्य रूपं विसुद्रणोपमम् ॥ घोरं ज्यातलनिर्घोषं क़ुद्धस्य सम संयुगे । निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छति ॥ काममेवंगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नुपात्मज ॥

१, ६२, ६३ पदे पुना. न स्तः।

यदर्थमयमारम्भः कृतः परपुरंजय । समयं नाभिजानाति कृतार्थः प्रवगेश्वरः ॥ 60 - वर्षाः समयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । व्यतीतांश्चतुरो मासान् विहरत्रावद्युध्यते ॥ 66 सामात्यपरिपत्कीडन् पानमेवोपसेवते । शोकदीनेषु नास्मासु सुत्रीवः कुरुते द्याम् ॥ ७९ उच्यतां गच्छ सुत्रीवस्त्वया वत्स महावल । मम रोपस्य यहूपं ब्रूयाश्चेनिमदं वचः ॥ 60 न च संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ट सुत्रीव मा वालिपथमन्वगाः 11 एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया । त्वां तु सत्यादितक्रान्तं हिनप्यामि सवान्धवम् ॥ तदेवं विहिते कार्ये यद्धितं पुरुपर्षभ । तत्तद्बृहि नरश्रेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रमः ॥ ८३ कुरुष्व सत्यं मिय वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतम् । मा वालिनं प्रेस गतो समक्ष्यं त्वमद्य पद्येर्मम चोदितैः हारैः ॥ 28 स पूर्वजं तीव्रविवृद्धकोपं छालप्यमानं व्रसमीक्ष्य दीनम्। चकार तीव्रां मतिस्यतेजा हरीश्वरे मानववंशनाथः ॥ 64 इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे शरद्वर्णनं नाम त्रिंश: सर्ग: एकत्रिंशः सर्गः लक्ष्मणक्रोधः स राघवं दीनमदीनसत्त्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकोपम् । नरेन्द्रसृतुर्नरदेवपुत्रं रामानुजः पूर्वजमित्युवाच ॥ δ न वानरः स्थास्यति साधुवृत्ते न मंस्यते कर्मफलानुषङ्गान् । न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं तथा हि नाभिक्रमतेऽस्य बुद्धिः ॥ मतिक्ष्याद्याम्यसुखेषु सक्तस्तव प्रसाद्प्रतिकार्बुद्धिः । हतोऽग्रजं पद्यत वीर तस्य न राज्यमेवं विगुणस्य देयम् ॥ 3 न धारये कोपमुदीर्णवेगं निहन्मि सुप्रीवमसत्यमद्य। हरिप्रवीरैः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुत्र्या<sup>र</sup> विचयं करोतु ॥ तमात्तवाणासनमुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम् । उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववेक्षितं सानुनयं च वाक्यम्॥ ų ्रन हि वै त्वद्विधो छोके पापमेवं समाचरेत् । <sup>उ</sup>कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः

नरेन्द्रपत्न्या

ਚ.

₹.

पापम् च.

कामिनम्

₹.

छ. ।

ਚ.

नेद्मद्य त्वया याह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण । तां प्रीतिमनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम् ॥ O सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन् । वक्तुमईसि सुत्रीवं व्यतीतं कालपर्यये ॥ 6 सोऽप्रजेनानुशिष्टार्थो यथावत्पुरुपर्षभः । प्रविवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ Q ततः ग्रुसमितः प्राज्ञो भ्रातः प्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरच्धो जगाम भवनं कपेः ॥ १० शक्रवाणासनप्रख्यं धनुः कालान्तकोपमम् । प्रगृद्य गिरिश्रङ्गाभं मन्द्रः सानुमानिव ॥ यथोक्तकारी वचनमुत्तरं चैव सोत्तरम् । बृहस्पतिसमो बुद्धचा मत्त्वा रामानुजस्तदा ॥ कामक्रोधसमुत्थेन भ्रातुः कोपाग्निना वृतः । प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्तदा ॥ सालतालाश्वकर्णांश्च तरसा पातयन् वहून् । पर्यस्यन् गिरिक्ट्रानि दुमानन्यांश्च वेगितः ॥१४ शिलाश्च शकलीकुर्वन् पद्भयां गज इवाशुगः । दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशाद्तम् ॥१५ तामपद्मयद्वलाकीणीं हरिराजसहापुरीम् । दुर्गामिक्ष्वाकुशार्द्रलः किष्किन्धां गिरिसंकटे ॥ १६ रोषात्प्रस्फुरमाणोष्ठः सुत्रीवं प्रति लक्ष्मणः । दुद्री वानरान् भीमान् किष्किन्धाया वहिश्चरान् तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे टक्ष्मणं पुरुषपेभम् । शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् ॥ जगृहुः कुञ्जरप्रख्या वानराः पर्वतान्तरे । तान् गृहीतप्रहरणान् हरीन् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः ॥ वभूव द्विगुणं कुद्धो विह्नन्धन इवानलः । तं ते भयपरीताङ्गाः कुद्धं दृष्ट्वा प्रवंगमाः ॥ २० कालमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्वुता दिशः । ततः सुत्रीवभवनं प्रविदय हरिपुंगवाः ॥ २१ क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेद्यन् । तार्या सहितः कामी सक्तः किपवृषो रहः ॥ २२ न तेषां किपवीराणां शुश्राव वचनं तदा । ततः सचिवसंदिष्टा हरयो रोमहर्षणाः ॥ २३ गिरिकुञ्जरमेघाभा नगर्या निर्ययुस्तदा । नरुदंष्ट्रायुधा घोराः सर्वे विकृतदर्शनाः ॥ २४ सर्वे शार्दूलद्पीश्च सर्वे च विकृताननाः । दशनागवलाः केचित्केचिदशगुणोत्तराः ॥ २५ केचिन्नागसहस्रस्य वभू बुस्तुल्यविक्रमाः । क्रत्स्नां हि कपिभिन्यीप्तां द्वमहस्तैर्महावछैः अपद्यह्रक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम् । ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिघान्तरात् ॥ निष्क्रम्योदमसत्त्वांस्तु तस्थुराविष्कृतं तदा । सुप्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् ॥ बुद्धा कोपवशं वीरः पुनरेव जगाम सः । स दीर्घोष्णमहोच्छ्वासः कोपसंरक्तलोचनः ॥ वभूव नरशार्दूळः सधूम इव पावकः । वाणशल्यस्फुरजिह्वः सायकासनभोगवान् ॥ स्वतेजोविषसङ्घातः पञ्चास्य इव पत्रगः । तं दीप्तिमिव कालामि नागेन्द्रिमव कोपितम् ॥ ३१

१. कालान्तकोपमः च. छ.।

२. अस्यानन्तरम्—सन्ति चौषवलाः केचित् केचिद्रायुवलोत्तराः। अप्रमेयवलाः केचित्तत्रासन् हरि-यूथपाः ॥ प्रतिपूर्णमिवाकाशं संछन्नमिव तद्दनम् । तेन

वानरसैन्येन सुत्रीवस्य महात्मनः ॥ ततो द्वाराणि सर्वाणि चाङ्गदो राजशासनात् । पर्यथावत दुर्धपी नक्षत्राणीव रूप् चन्द्रमाः ॥—इति क. ख. घ. छ.।

३. पूर्वजं चार्तमात्मवान् च.।

समासाद्याङ्गदस्रासाद्विषादमगमद्भूशम् । सोऽङ्गदं रोषताम्राक्षः संदिदेश महायशाः ॥ ३२ सुत्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनिमत्युत । एष रामानुजः प्राप्तस्वत्सकाशमरिद्मः ॥ ३३ भ्रातुर्व्यसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठति छक्ष्मणः । तस्य वाक्ये यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर ॥ इत्युक्त्वा शीव्रमागच्छ वत्स वाक्यमिदं मम। छक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टोऽङ्गदोऽत्रवीत् पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः ॥

अथाङ्कदस्तस्य वचो निशम्य संभ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः । निपत्य तुर्णं नृपतेस्तरस्वी ततः कुमारश्चरणौ ववन्दे ॥ ३६ संग्रह्म पादौ पितुर्य्यतेजा जम्राह मातः पुनरेव पादौ । पादौ रुमायाश्च निपीडियत्वा निवेदयामास ततस्तमर्थम् ॥ ३७ स निदामदसंवीतो वानरो न विवृद्धवान् । वभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ॥ 36 ततः किलकिलां चकुर्लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः । प्रसादयन्तस्तं कुद्धं भयमे।हितचेतसः ॥ ३९ ते महौघनिभं दृष्ट्वा वज्राशनिसमस्वनम् । सिंहनादं समं चकुर्रुक्ष्मणस्य समीपतः ॥ Xo तेन शब्देन महता प्रस्रबुध्यत वानरः । मद्विह्वलताम्राक्षो व्याकुलस्रिक्पूषणः ॥ 88 अथाङ्गद्वचः श्रुत्वा तेनैव च समागतौ । मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य संमतोदारदर्शिनौ ॥ ४२ प्रक्षञ्चेव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थधर्मयोः । वक्तुमुचावाचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ शशंसतुः ॥ ४३ प्रसाद्यित्वा सुग्रीवं वचनैः सामनिश्चितैः । आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पतिम् ॥ ४४ सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । वयस्यभावं संप्राप्तौ राज्याहौँ राज्यदायिनौ॥४५ तयोरेको धनुष्पाणिद्वारि तिष्ठति छक्ष्मणः । यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान् मुख्रन्ति वानराः ॥ स एष राघवभ्राता छक्ष्मणो वाक्यसारथिः। व्यवसायरथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात् ॥ अयं च द्यितो राजंस्तारायास्तनयोऽङ्गदः । लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ॥ सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यवान् । वानरान् वानरपते चक्षुषा निर्देहन्निव ॥ ४९

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे लक्ष्मणकोधो नाम एकत्रिंश: सर्गः

तस्य मूर्झा प्रणम्य त्वं सपुत्रः सह वन्धुभिः । गच्छ शीव्रं महाराज रोषो ह्यस्य निवर्खताम्

यदाह रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः। राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ॥

१. अस्यानन्तरम्-सुग्रीवसिचवाः सर्वे मन्त्रार्थे अस्यानन्तरम्—वलविक्रमयुक्ताश्च मन्त्रिणः समुपाविश्चन् । विनतश्च सुपेणश्च नीलोऽथ ,नल एव चा अङ्गरो वालिस्नुश्च हनुमानिप बुद्धिमान् । एते सर्वे महात्मानः सुग्रीवं वानरोत्तमाः ॥ —इति क. । विरो यथा शक् ग्रहस्पतिः ॥—इति क. । ३. सत्यप्रतिश्रवाः च. ।

## द्वात्रिंशः सर्गः

#### हनूमन्मन्त्र:

अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह । लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा सुमोचासनमात्मवान् ॥ सचिवानववीद्वाक्यं निश्चिस गुरुलाववम् । मन्त्रज्ञान् मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितान् ॥ २ न में दुर्व्याहृतं किंचित्रापि में दुरनुष्टितम्। लक्ष्मणो राघवश्राता कुद्धः किमिति चिन्तये॥ ३ असुहद्भिर्ममामित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिभिः । मम दोपानसंभूताञ्शावितो राघवानुजः॥ अत्र तावद्यथादुद्धि सर्वेरेव यथाविधि। भावस्य निश्चयस्तावद्विज्ञेयो निपुणं शनैः ॥ न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणात्रापि राघवात्। मित्रं त्वस्थानकुपितं जनयत्येव संभ्रमम्।। सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं परिपालनम्। अनिस्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरस्पेऽपि भिद्यते॥ ७ अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना। यन्ममोप कृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया ॥ सुत्रीवेणैवमुक्तस्तु हनुसान् मारुतात्मजः। उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम् ॥ ९ सर्वथा नैतदाश्चर्य यस्त्वं हरिगणेश्वर । न विस्मरिस सुस्निग्धमुपकारकृतं शुभम् ॥ राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृच्य दूरतः । त्वित्रयार्थं हतो वाली शकतुल्यपराक्रमः ॥११ सर्वेथा प्रणयात्कुद्धो राघवो नात्र संशयः। भ्रातरं संप्रहितवाँह्रस्मगं रुक्ष्मिवर्धनम् ॥ १२ त्वं प्रमत्तो न जानीपे कालं कालविदां वर । फुलसप्तच्छद्दयामा प्रवृत्ता तु शरच्छिवा ॥ निर्मलग्रहनक्षत्रा द्याः प्रनष्टवलाहका । प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च ॥ प्राप्तमुद्योगकालं तु नावैषि हरिपुंगव । त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः ॥ १५ आर्तस्य हतदारस्य परुपं पुरुपान्तरात् । वचनं मर्पणीयं ते राववस्य महात्मनः ॥ कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पर्याम्यहं क्षमम् । अन्तरेणाञ्जलिं वद्भा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् नियुक्तैर्मन्त्रिभिवाच्यो ह्यवद्यं पार्थिवो हितम् । अत एव भयं त्यक्त्वा व्रवीस्यवधृतं वचः अभिकुद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः । सदेवासुरगन्धर्वं वशे स्थापयितुं जगत् ॥ न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत्। पूर्वोपकारं स्मरता कृतक्षेन विशेषतः॥ २० तस्य सूर्प्ना प्रणम्य त्वं सपुत्रः ससुहज्जनः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भर्तुर्भार्येव तद्वशे ॥२१

न रामरामानुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुम् ।

मनो हि ते ज्ञास्यित मानुषं बलं सराघवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः ॥

रर्
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्निकायां संहितायाम्

किष्कित्धाकाण्डे हनूमनमन्त्रो नाम द्वात्रिंदा: सर्ग:

### त्रयस्त्रिंशः सर्गः तारासान्त्ववचनम्

अथ प्रतिसमादिष्टो ळक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात् द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः । वभूबुर्लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ निःश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा क्रुद्धं दृशरथात्मजम् । वभू वुईरयस्त्रस्ता न चैनं पर्ववारयन् ॥ ३ स तां रत्नमयीं श्रीमान् दिन्यां पुष्पितकाननाम् । रम्यां रत्नसमाकीर्णां ददर्शे महतीं गुहाम् ॥ हर्म्यप्रासादसंवाधां नानापण्योपशोभिताम् । सर्वकालफलैर्नृक्षैः पुष्पितैरुपशोभिताम् ॥ देवगन्धर्वपुत्रैश्च वानरैः कामरूपिभिः । दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां प्रियदर्शनैः ॥ દ્ चन्दनागरुपद्मानां गन्धेः सुरभिगन्धिनाम् । मैरेयाणां मधूनां च संमोदितमहापथाम् ॥ विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादैरुपशोभिताम् । ददर्श गिरिनचश्च विमलास्तत्र राघवः ॥ अङ्कदस्य गृहं रम्यं भैन्दस्य द्विविदस्य च । गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥ विद्युन्मालेश्च संपातेः सूर्याक्षस्य हनूमतः । वीरवाहोः सुवाहोश्च नलस्य च महात्मनः॥ १० क्रमुदस्य सुपेणस्य तारजाम्ववतोस्तथा । द्धिवक्कस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः ॥ ११ एतेपां किप्मुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम् । द्द्री गृह्मुख्यानि महासाराणि छक्ष्मणः ॥ पाण्डराभ्रवकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च। प्रभूतधनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च॥१३ पाण्डरेण तु सालेन परिक्षिप्तं दुरासदम् । वानरेन्द्रगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम् ॥ शुक्कैः प्रासाद्शिखरैः कैलासशिखरोपमैः । सूर्वकालफलैर्वृक्षैः पुष्पितैरुपशोभितम् ॥ १५ महेन्द्रदत्तेः श्रीमंद्भिनीं लजीमृतसंनिभैः । दिन्यपुष्पफलैर्नृक्षैः शीतच्छायैर्मनोहरैः ॥ १६ हरिभिः संवृतद्वारं चलिभिः शस्त्रपाणिभिः । दिन्यमाल्यावृतं शुभ्रं तप्तकाञ्चनतोरणम् ॥ सुत्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महावलः । अवार्यमाणः सौमित्रिर्महाभ्रमिव भास्करः ॥ १८ स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाकुछाः । प्रविदय सुमहद्गुप्तं दद्शन्तिःपुरं महत्॥ १९ हैमराजतपर्यङ्केर्वहुभिश्च वरासनैः । महार्हास्तरणोपेतैस्तत्र तत्रोपशोभितम् ॥ २० प्रविशन्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वरम् । तन्त्रीगीतसमाकीर्णं <sup>अ</sup>समगीतपदाक्षरम् ॥ २१ वह्वीश्च विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः । स्त्रियः सुग्रीवभवने दद्शे स महावलः ॥ २२ द्यष्ट्वाभिजनसंपन्नाश्चित्रमाल्यकृतस्त्रजः । वरमाल्यकृतव्यया भूपणोत्तमभूषिताः ॥ २३ नातृप्रान्नापि च व्ययान्नानुदात्तपरिच्छदान् । सुप्रीवानुचरांश्चापि छक्ष्यामास छक्ष्मणः ॥ २४ कूजितं नूपुराणां च कार्ख्वीनां निनदं तथा । स निशम्य ततः श्रीमान् सौमित्रिर्लज्जितोऽभवत्

१. घोराम् च. छ. । २. इदमर्थम् च. नास्ति। ३. समताल- क.।

रोषवेगप्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनम् । चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन् ॥ चारित्रेण महाबाहुरप्रष्ठष्टः स लक्ष्मगः । तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामशोकसमिन्वतः ॥ २० तेन चापस्वनेनाथ सुप्रीवः प्रवगाधिपः । विज्ञायागमनं त्रस्तः संचचाल वरासनात् ॥२८ अङ्गदेन यथा मह्यं पुरस्तात्प्रतिवेदितम् । सुत्र्यक्तमेष संप्राप्तः सौमित्रिर्धात्वत्सलः ॥ २९ अङ्गदेन समाख्यातं ज्यास्वनेन च वानरः । बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं चास्य व्यशुष्ट्यत ॥ तस्तारां हरिश्रेष्ठः सुप्रीवः प्रियदर्शनाम् । ज्वाच हितमव्यप्रसाससंभ्रान्तमानसः ॥ ३१ किं नु तत्कारणं सुभ्रु प्रकृत्वा मृदुमानसः । सरोष इव संप्राप्तो येनायं राघवानुजः ॥३२ किं पश्यिस सुमारस्य रोषस्थानसिनिद्ते । न खल्वकारणे केषमाहरेन्नरसत्तमः ॥ ३३ यदस्य कृतमस्मामिर्बुध्यसे किंचिद्प्रियम् । तद्बुद्धया संप्रधार्थाश्च क्षिप्रमहित भाषितुम् ॥३४ अथवा स्वयमेवैनं द्रष्टुमहिस भामिनि । वचनैः सान्त्वयुक्तेश्च प्रसाद्यितुमहिस ॥ ३५ त्वद्द्यनिविशुद्धात्मा न स कोपं कारिव्यति । न हि स्त्रीषु महत्मानः कचित्कुर्वन्ति दारणम् ॥ त्वया सान्त्वेरुपकान्तं प्रसन्नेनिद्रयमानसम् । ततः कमल्पत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिद्रमम्॥ ३७

सा प्रस्वल्नी मद्दविह्नलाक्षी प्रलम्बकाञ्चीगुणहेमसूत्रा ।
सुलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं जगाम तारा निमताङ्गयिष्टः ॥ ३८
स तां समीक्ष्येव हरीशपत्नीं तस्थाबुदासीनतया महास्मा ।
अवाङ्मुखोऽभून्मनुजेन्द्रपुत्रः स्त्रीसंनिकषीद्विनिष्टक्तकोपः ॥ ३९
सा पानयोगाद्विनिष्टक्तल्जा दृष्टिप्रसादाच नरेन्द्रसूनोः ।
उवाच तारा प्रणयप्रगरुमं वाक्यं महार्थं परिसान्त्वपूर्वम् ॥ ४०
किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र कस्ते न संतिष्टति वाङ्निदेशे ।
कः शुष्कषृक्षं वनमापतन्तं द्वाग्निमासीदिति निर्विशङ्कः ॥ ४१

स तस्या वचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशिक्कतम् । भूयः प्रणयदृष्टार्थं रुक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत् ॥ किमयं कामवृत्तस्ते छ्रप्तधर्मार्थसंप्रहः । भती भर्तृहिते युक्ते न चैनमववुष्यसे ॥ ४३ न चिन्तयित राज्यार्थं नारमाञ्ज्ञोकपरायणान् । सामात्यपरिषत्तारे पानमेवोपसेवते ॥ ४४ स मासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्रवगेश्वरः । व्यतीतांस्तान् मद्व्यप्रो विहरन्नावबुध्यते ॥ ४५ न हि धर्मार्थसिद्धयर्थं पानमेवं प्रशस्यते । पानादर्थश्च धर्मश्च कामश्च परिहीयते ॥ ४६ धर्मलोपो महांस्तावत्कृते ह्यप्रतिकुर्वतः । अर्थलोपश्च मित्रस्य नाज्ञे गुणवतो महान् ॥ ४७ मित्रं ह्यर्थगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणम् । तद्द्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितम् ॥ ४८०

१. समाख्यातः क. ग. घ.।

२. भाषितुम् च.।

तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमसमाभिरुत्तरम् । यत्कार्यं कार्यतत्त्वज्ञे तदुदाहर्तुमहिसि ॥ ४९ सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम् । ्तारा गतार्थे मनुजेन्द्रकार्ये विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः ॥ 40 न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चातिकोपः स्वजने विधेय:। त्वद्र्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमाद्मप्यहिस वीर सोहम् ॥ ५१ कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्टः कुमार कुर्यादपकृष्टसत्त्वे । कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत्सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसृतिः ॥ ५२ जानामि रोपं हारिवीरवन्धोर्जानामि कार्यस्य च कालसङ्गम् । जानामि कार्यं त्विय यत्कृतं नस्तज्ञापि जानामि यदत्र कार्यम् ॥ ५३ तशापि जानामि यथाविपद्यं वलं नर्श्रेष्ट शरीरजस्य। जानामि यस्मिश्च जनेऽववद्धं कामेन सुग्रीदमसक्तमद्यं ॥ 48 न कामनन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वे यथा मन्युवशं प्रपन्नः। न देशकालौ हि न चार्थधर्मावपेश्वते कामरतिर्मनुष्यः ॥ ५५ तं कामवृत्तं मम संनिकृष्टं कामाभियोगाच निवृत्तलज्ञम् । क्षमस्य तायत्परवीरङ्न्तस्टद्भातरं वानरवंशनाथम् ॥ ५६ मर्त्रयो धर्मतपोऽभिकामाः कामानुकामाः प्रतिवद्धमोहाः। अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सज्जेत सुरुेषु राजा॥ ५७ इद्येवमुक्त्वा वचनं मर्धार्थं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम् । पुनः सखेलं मदाविह्नलं च भर्तुहितं वाक्यमिदं वभाषे ॥ 40 उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम । कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥ ५९ आगता हि महावीर्या हरयः कामरूपिणः । कोटीशतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥६० तदागच्छ महावाहो चारित्रं राक्षेतं त्वया । अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम् ॥ तारया चाभ्यनुज्ञातस्त्वरया चापि चोदितः । प्रविवेश महावाहुरभ्यन्तरमरिंद्मः ॥ ६२ ततः सुग्रीवमासीनं काळ्वते परमासने । महाहीस्तरणीपेते ददशीदित्यसंनिभम् ॥ ६३ ं दिन्याभरणचित्राङ्गं दिन्यरूपं यशस्विनम् । दिन्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुर्जयम् ॥ ६४

१, इदं पद्यम् ग, नास्ति।

ر >

दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समावृतम् । संरव्धतररक्ताक्षो वभूवान्तकसंनिभः ॥ ६५ समां तु वीरः परिरभ्य गाढं वरासन्स्थो वरहेमदर्णः । ददर्श सौमित्रिमदीनसत्त्वं विशालनेत्रः सुविशालनेत्रम् ॥ ६६

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे तारासान्त्ववचनं नाम त्रयस्त्रिशःसर्गः

# चतुस्त्रिशः सर्गः सुग्रीवतर्जनम्

तमप्रतिहतं कुद्धं प्रविष्टं पुरुषर्पभम् । सुप्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ क्रुद्धं निःश्वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा । भ्रातुर्व्यसनसंतप्तं दृष्ट्वा दशरथाःमजम् ॥ २ उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्। महान् महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः॥३ उत्पतन्तमनृत्पेतू रुमाप्रभृतयः स्त्रियः । सुप्रीवं गगने पूर्णं चन्द्रं तारागणा इव ॥ संरक्तनयनः श्रीमान् विचचाल कृताञ्जलिः । वभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानिव ॥ ५ रुमाद्वितीयं सुत्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम् । अत्रवीहक्ष्मणः कुद्धः सतारं शशिनं यथा॥६ सत्त्वाभिजनसंपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। कृतज्ञः सत्यवादी च राजा छोके महीयते॥ ७ यस्तु राजा स्थितो धर्मे मित्राणामुपकारिणाम् । मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरस्ततः शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं तु गवानृते । आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते ॥ ९ पूर्वं कृतार्थो मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः । कृतन्नः सर्वभूतानां स वध्यः प्रवगेश्वर॥१० गीतोऽयं ब्रह्मणा स्रोकः सर्वलोकनसस्कृतः । दृष्ट्वा कृतवं कुद्धेन तं निवोध प्रवङ्गम।। ११ ब्रह्मने च सुरापे च गोन्ने भग्नवते तथा। निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतन्ने नास्ति निष्कृति:॥ अनार्यस्त्वं कृतन्नश्च मिथ्यावादी च वानर । पूर्वं कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत् ननु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर। सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतमिच्छता॥ १४ स त्वं त्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । न त्वां रामो विजानीते सर्पं मण्डूकराविणम् महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना ॥ कृतं चेन्नाभिजानीषे रामस्याक्तिष्टकर्मणः। सद्यस्त्वं निशितैर्बाणैर्हतो द्रक्ष्यसि वालिनम्।।१७ न च संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुत्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥

१९

न नूनिमक्ष्वाकुवरस्य कार्मुकच्युताञ्ज्ञरान् पश्यसि वज्रसंनिभान् । ततः सुखं नाम निपेवसे सुर्या न रामकार्यं मनसाप्यवेक्षसे ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे सुत्रीवतर्जनं नाम चतुर्विद्याः सर्गः

## पश्चत्रिंशः सर्गः तारासमाधानम्

तथा बुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा । अत्रवीहृह्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ नैवं रुक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुपमह्ति । ह्रीणामीश्वरः श्रोतुं तव वह्नाद्विशेपतः ॥ २ नैवाकृतज्ञः सुत्रीवो न शठो नापि दारुणः । नैवानृतकथा वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः ॥ ३ उपकारं कृतं वीरो नाष्ययं विस्मृतः किपः । रामेण वीर सुर्घावो यदन्यैर्द्धकारं रणे ।। रामप्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम् । प्राप्तवानिह सुर्यावो रुमां मां च परंतप ॥ सुदुःखं शयितः पूर्वं प्राप्येदं सुत्रमुत्तमम् । प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः ॥ घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्पाणि लक्ष्मण । अहोऽमन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महासुनिः॥ स हि प्राप्तं न जानीते कालं कालविदां वरः । विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्यः पृथग्जनः ॥ देहवर्मं गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । अवितृप्तस्य कामेषु कामं क्षुन्तुमिहाईसि ।। न च रोपवरां तात गन्तुमईसि लक्ष्मण । निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥ १० सत्त्वयुक्ता हि पुरुपास्त्वद्विधाः पुरुपपेभ । अविमृत्य न रोपस्य सहसा यान्ति वर्यताम् ॥ प्रसाद्ये त्वां धर्मज्ञ सुप्रीवार्थे समाहिता । महान् रोपसमुत्पन्नः संरम्भस्यज्यतामयम् ॥ रुमां मां किपराज्यं च<sup>२</sup> धनधान्यवसूनि च । रामप्रियार्थं सुमीवस्यजेदिति मतिर्मम ।। १३ समानेष्यति सुप्रीवः असितया सह राघवम् । शशाङ्कामिव रोहिण्या निह्त्वा रावणं रणे ॥ १४ शतकोटिसहस्राणि छङ्कायां किछ राक्षसाः। अयुतानि च पट्त्रिंशत्सहस्राणि शतानि च ॥१५ अहत्वा तांश्च दुर्धपीन् राक्षसान् कामरूपिणः । अज्ञक्यं रावणं हन्तुं येन सा मैथिली हता।। ते न शक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण । रावण: क्रूरकर्मा च सुयीवेण विशेपत: ॥ १७ एवमाख्यातवान् वाली स हाशिक्षो हरीश्वरः । आगमस्तु न मे व्यक्तः अवणात्तद्ववीम्यहम् त्वत्सहायनिमित्तं वै प्रेपिता हरिपुंगवाः । आनेतुं वानरान् युद्धे सुवहून् हरियृथपान् ॥ १९

<sup>. 1.</sup> यदन्येंदुंष्करं रामेण कृतं च तमुपकारं न विस्मृत इति योजनाः

२. रुमां मामङ्गदं राज्यम् पुनाः। ३. खजेदिलादि सुग्रीव इलन्तम् गः नास्ति।

१ रामः क्षन्तुमिहाहति पुना, ।

तांश्च प्रतिक्षमाणोऽगं विक्रान्तान् सुमहावलान् । राघवस्यार्थसिद्धवर्थं न निर्याति हरीश्वरः कृतात्र संस्था सौमित्रे सुप्रीवेण यथा पुरा । अद्य तैर्वानरैः सर्वेरागन्तव्यं महावलैः ॥ २१ ऋक्षकोटिसहस्राणि गोलाङ्गूलशतानि च । अद्य त्वामुपयास्यन्ति जिह कोपमिरदिम ॥ २२ कोट्योऽनेकास्तु काकुत्स्य कपीनां दीप्ततेजसाम् ॥

तव हि मुरूमिदं निरीक्ष्य कोपात्ख्रतजिनभे नयने निरीक्षमाणाः ।
हिरिवरविनता न यान्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वाः ॥ २३
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
किष्किन्धाकाण्डे तारासमाधानं नाम पञ्चित्रंशः सर्गः

# षट्त्रिंशः सर्गः

## सुग्रीवलक्ष्मणानुरोधः

इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम् । मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजन्नाह् तद्वचः ॥ तस्मिन् प्रतिगृहोते तु दाक्ये हरिगणेश्वरः । लक्ष्मणात्सुमहत्त्रासं वस्त्रं क्विन्नमिवात्यजत् ॥ २ ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं वहुगुणं महत् । चिच्छेद विमद्श्वासीत्सुत्रीवो वानरेश्वरः॥ ३ स लक्ष्मणं भीमवलं सर्ववानरसत्तमः । अन्नवीत्प्रश्रितं वाक्यं सुप्रीवः संप्रहर्षयन् ॥ प्रनष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च किपराज्यं च शाश्वतम् । रामप्रसादात्सौमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया कः शक्तस्तस्य देदस्य दिख्यातस्य स्वकर्मणा । तादृशं दिक्रमं वीर प्रतिकर्तुम.रेंद्मं ॥ सीतां प्राप्टरित धर्मात्मा वधिष्यति च राष्ट्रणम् । सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ सहायकृत्यं किं तस्य येन सत महाद्रुमाः । शैलाश्च इसुधा चैव वाणेनैकेन दारिताः ॥ ८ धनुदिस्फारयानस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । सशैला कम्पिता भूमिः सहायैस्तस्य किं नु वै।। अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ । गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं सपुरःसरम् ॥ १० यदि किंचिद्तिक्रान्तं विश्वासात्प्रणयेन वा । प्रेष्यस्य क्षमित्व्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ इति तस्य बुवाणस्य सुग्रीवस्य सहात्मनः । अभवस्थमणः प्रीतः प्रेम्णा चैनसुवाच ह ॥ सर्वथा हि सम भ्राता सनाथो वानरेश्वर । त्वया नाथेन सुग्रीव प्रिश्रितेन विशेषतः ॥ १३ यस्ते प्रभावः सुप्रीव यच ते शौचमीदृशम् । 1 अर्हस्त्वं किप्राज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम् सहायेंन च सुप्रीव त्वया रामः प्रतापवान् । विधिष्यति रणे शत्रूनचिरान्नात्र संशयः धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः । उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम् ॥ १६

<sup>1.</sup> ताभ्यामित्यध्याहारः।

२. आर्जवम् च. छ.।

१. ताष्ट्रशं प्रतिकुर्वात अंशेनापि नृपात्मज ति.।

दोण्डाः सित सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमह्ति। वर्जियत्वा मम ज्येष्टं त्यां च वानरसत्तम।। सहराश्चासि रामस्य विक्रमेण बलेन च । सहायो देवतैर्वृत्तश्चिराय हरिपुंगव।। १८ किं तु शीद्यमितो वीर निष्काम त्वं मया सह । सान्त्वयस्य वयस्यं त्वं भार्याहरणकर्शितम् ॥१९ यच शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम् । मया त्वं परुपाण्युक्तस्तच त्वं क्षन्तुमहिस हत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहित्तकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवलक्ष्मणानुरोधो नाम पटित्रंद्यः सर्गः

#### सप्तत्रिंशः सर्गः

#### वापिसेनासमानयनम्

एवमुक्तस्तु सुत्रीवो लक्ष्मणेन मह्त्मना । हतुमन्तं स्थितं पार्थे सचिवं त्विद्मव्रवीत् ॥ १ महेन्द्रहिमबद्धिन्ध्यकेलासशिखरेषु च । मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः॥ २ तरुणादिसवर्णेषु भ्राजमानेषु सर्वतः । पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमायां तु ये दिशि ॥ 3 आदिसभवने चैव गिरौ सन्ध्याभ्रसंनिभे । पद्माचलवनं भीमाः संश्रिता हरिपुंगवाः ॥ ४ अञ्जनाम्बद्संकाद्याः कुञ्जरप्रतिमीजसः । अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति प्रवङ्गमाः ॥ 4 महांशेलगुहावासा वानराः कनकप्रभाः । मेरुपार्श्वगताश्चैव ये धूम्रगिरिसंश्रिताः ॥ Ę तरुण[दिल्यदणीश्च पर्वते ये महारुणे । पिवन्तो मधु मैरेयं भीमवेगाः प्रवङ्गमाः ॥ S वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च । तापसानां च रम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ तांस्तान् समानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान् । सामदानादिभिः सर्वेराशु प्रेपय वानरान् ॥ प्रेपिताः प्रथमं ये च मया दूता महाजवाः । त्वरणार्थं तु भूयस्त्वं हरीन् संप्रेपयापरान ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः । इहानयस्य तान् सर्वोञ्शीवं त मम शासनात अहोभिर्दशभिर्ये हि नागच्छन्ति ममाज्ञया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदपकाः शतान्यथ सहस्राणां कोट्यश्च मम शासनात् । प्रयान्तु किपिसंहानां दिशो मम मते स्थिताः ॥ भेषपर्वतसंकाशाद्याद्यन्त इवाम्वरम् । घोररूपाः कपिश्रेष्टा यान्तु मच्छासनादितः ॥ १४ ते गतिज्ञा गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः । आनयन्तु हरीन् सर्वास्त्वरिताः शासनान्मम तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः। दिक्षु सर्वासु विकान्तान् प्रेपयामास वानरान् ते पदं विष्णुविकान्तं पतित्रिज्योतिरध्वगाः । प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तत्क्षणेन वै ॥ ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरःसु च।वानरा वानरान् सर्वान् रामहेतोरचोदयन्॥ १८ ं मृत्युकाछोपमस्याज्ञां कपिराजस्य वानराः । सुत्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुत्रीवभयदर्शिनः॥ १९

१. ६,७,८,९ पद्यानि घ न सन्ति । २. मेरुमन्दर- इ

ततस्तेऽञ्जनसंकाशा गिरेस्तस्मान्महाजवाः । तिस्रः कोट्यः प्रवङ्गानां निर्ययुर्यत्र राघवः॥ अस्तं गच्छति यत्रार्कस्तिसम् गिरिवरे स्थिताः। तप्तहेममहाभासस्तरमात्कोट्यो दश च्युताः कैळासिशखरेभ्यश्च सिंहकेसरवर्चसाम् । ततः कोटिसहस्राणि वानराणामुपागमन् ॥ फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः । तेपां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवर्तत ॥ अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम् । विनध्याद्वानरकोटीनां सहस्राण्यपतन् द्वुतम्'॥ क्षीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिनः । नारिकेलाशनाश्चेव तेपां संख्या न विद्यते॥ वनेभ्यो गह्नरेभ्यश्च सरिद्भचश्च महौजसः । आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम् ॥ ये तु त्वरियतुं याता वानराः सर्ववानरान् । ते वीरा हिमवच्छैले ददृशुस्तं महाद्रुमम् ॥ तस्मिन् गिरिवरे रम्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा । सर्वदेवमनस्तोषो वभौ दिव्यो मनोहरः ॥ अन्ननिष्यन्द्जातानि मूलानि च फलानि च । अमृतास्वाद्कल्पानि दृदृशुस्तत्र वानराः ॥ तदन्नसंभवं दिव्यं फलं मूलं मनोहरम् । यः कश्चित्सकृदशाति मासं भवति तर्पितः ॥ ३० तानि मूलानि दिन्यानि फलानि च फलाशनाः । औषधानि च दिन्यानि जगृहुईरियूथपाः तस्माच यज्ञायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च । आनिन्युर्वानरा गत्वा सुत्रीविप्रयकारणात् ॥ ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सर्ववानरान् । संचोदयित्वा त्वरिता यूथानां जम्मुरम्रतः॥ ते तु तेन सुहूर्तेन यूथपाः शीव्रगामिनः । किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुप्रीवो यत्र वानरः ते गृहीत्वौषधीः सर्वाः फलं मूलं च वानराः । तं प्रतिप्राहयामासुर्वचनं चेद्मव्रुवन् ॥३५ सर्वे परिगताः शैलाः समुद्राश्च वनानि च । पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुमीवः प्रवगाधिपः । प्रतिजमाह तत्प्रीतस्तेषां सर्वमुपायनम् ॥ ३७ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे किपसेनासमानयनं नाम सप्तत्रिंदा: सर्ग:

## अष्टात्रिंशः सर्गः रामसमीपगमनम्

प्रतिगृह्य च तत्सर्वमुपायनमुपाहृतम् । वानरान् सान्त्वियत्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत् ॥ विसर्जियत्वा स हरीक्शूरांस्तान् कृतकर्मणः । मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महावलम् ॥ स लक्ष्मणो भीमवलं सर्ववानरसत्तमम् । अत्रवीत्प्रिश्रितं वाक्यं सुत्रीवं संप्रहर्षयन् ॥ ३ ,िकिष्किन्धाया विनिष्काम यदि ते सौम्य रोचते । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम् सुत्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच ह । एवं भवतु गच्छावः स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ५ तमेवमुक्त्वा सुत्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् । विसर्जयामास तदा तारामन्याश्च योषितः ॥

<sup>1.</sup> माहेश्वरः महेश्वरदैवत्यः यज्ञोऽश्वमेधः इत्यर्थः ।

एतेत्युचेईरिवरान् सुप्रीवः समुदाहरत् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीत्रमाययुः ॥ वद्राञ्जलिपुदाः सर्वे ये स्युः खीद्रशनक्ष्माः । तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्कसदृशप्रभः ॥ उपस्थापयत क्षिप्रं शिविकां मम वानराः । श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीव्रविक्रमाः ॥९ सम्गुपस्थापयामासुः शिविकां प्रियदर्शनाम् । तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिविकां वानराधिपः॥१० लक्ष्मणारुद्यतां शीव्रमिति सौमित्रिमत्रर्वात् । इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुत्रीवः सूर्यसंनिभम् ॥ वृह्द्रिह्रिंगिर्युक्तामारुरोह् सलक्ष्मणः । पाण्डरेणातपत्रेण त्रियमाणेन मूर्धनि ॥ शुहेश्च वालन्यजनेर्धूयमानैः समन्ततः । शङ्घभेरीनिनादेश्च वन्दिभिश्चाभिनन्दितः॥ १३ निर्ययौ प्राप्य सुप्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम् । स वानरशतेस्तीक्ष्णेर्वहुभिः शस्त्रपाणिभिः॥१४ परिकर्णि यया तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । स तं देशमतुप्राप्य श्रेष्टं रामनिपेवितम् ॥ १५ अवातरन्महातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः । आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत् ॥१६ कृताञ्जरुँ रिथते तरिमन् वानराश्चाभवंस्तथा। तटाकमिव तद्दृष्ट्वा रामः कुट्मलपङ्कजम् ॥१७ वानराणां महत्सेन्यं सुप्रीवे प्रीतिमानभूत् । पादयोः पतितं मूर्प्रा तमुत्थाप्य हरीश्वरम् ॥१८ प्रेम्णा च वहुमानाच राववः परिपस्वजे । परिष्वज्य च धर्मात्मा निपीदेति ततोऽनवीत् ॥ तं निपण्णं ततो दृष्ट्वा क्षितो रामोऽत्रवीद्वचः । धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते विभग्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम । हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते॥ स वृक्षात्रे यथा सुन्तः पतितः प्रतिवुध्यते । अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संप्रहे रतः ॥ त्रिवर्गफलभोक्ता तु राजा धर्मण युञ्चते । उद्योगसमयस्त्रेप प्राप्तः शत्रुविनाशन ॥ २३ संचिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः । एवमुक्तस्तु सुप्रीवो रामं वचनमववीत् ॥ प्रनष्टा श्राश्च कीर्तिश्च कपिराञ्यं च शाश्वतम् । त्वत्यसादान्महावाहे। पुनः प्राप्तमिदं मया ॥ तव देव प्रसादाच भ्रातुश्च जयतां वर । कृतं न प्रतिकुर्याचः पुरुपाणां स दूपकः ॥ २६ एते वानरमुख्याश्च ज्ञत्त्रः शत्रुसूद्न । प्राप्ताश्चादाय वितः पृथिव्यां सर्ववानरान्॥ २७ ऋश्यश्राविहताः ग्रूरा गोलाङ्गूलाश्च राघव । कान्तारवनदुगार्णामभिज्ञा घारर्दशनाः ॥ २८ देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः । स्वैः स्वैः परिवृत्ताः सैन्यैर्वर्तन्ते पथि राघव ॥ शतेः शतसहस्त्रेश्च कोटिभिश्च प्रवङ्गमाः । अयुत्तैश्चावृता वीराः शङ्क्षभिश्च परंतप ॥ अर्बुदेर्चुद्रातैर्मध्येश्चान्तैश्च वानराः । समुद्रैश्च पराधिश्च हरयो हरियूथपाः ॥ <sup>े</sup> आगमिप्यन्ति ते राजन् महेन्द्रसमविक्रमाः । मेरुमन्दरसंकाशा विन्ध्यमेरुकृतालयाः॥३२ ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं ये सवान्धवम् । निहस्य रावणं संख्ये ह्यानियष्यन्ति मैथिलीम्

ततस्तमुद्योगमवेक्ष्य बुद्धिमान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः । वभूव हर्षाद्वसुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीखोत्पखतुरुयद्र्शनः ॥

३४

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे रामसमीपगमनं नाम अष्टात्रिद्य: सर्गः

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः .

इति ब्रुवाणं सुत्रीवं रामो धर्मभृतां वरः। वाहुभ्यां संपरिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्॥ १ यदिनद्रो वर्षते वर्षं न तिचत्रं भवेद्भवि । आदित्यो वा सहस्रांशुः कुर्योद्वितिमिरं नभः॥ २ चन्द्रमा रिमिभ: कुर्यात्पृथिवीं सौम्य निर्मलाम्। त्विद्धिधो वापि मित्राणां प्रतिकुर्यात्परंतपः एवं त्विय न तिचत्रं भवेद्यत्सौम्य शोभनम्। जानाम्यहं त्वां सुत्रीव सततं प्रियवादिनम् त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन्। त्वमेव मे सुहृन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमुई्सि जहारात्मविनाशाय वैदेहीं राक्षसाधमः। वक्रवित्वा तु पैलोमीमनुहादो यथा शचीम्॥ ६ नचिरात्तं हिनष्यामि रावणं निशितैः शरैः। पौलोम्याः पितरं दृप्तं शतकतुरिवाहवे ॥ एतस्मिन्नन्तरे चैव रजः समभिवर्तत । उष्णां तीत्रां सहस्रांशोरछाद्यद्गगने प्रभाम् ॥ दिशः पर्याकुलाश्चासन् रजसा तेन मूर्छता । चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना॥ ९ ततो नगेन्द्रसंकाशैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैमेहाबलैः । ऋत्स्ना संछादिता भूभिरसंख्येयैः प्रवङ्गमैः ॥ १० निमेषान्तरमात्रेण ततस्तैई।रियूथपैः । कोटीशतपरीवारैः कामरूपिभिरावृता ॥ नादेंगैः पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः । हरिभिर्मेघनिर्हादैरन्थैश्च वनचारिभिः ॥ तरुणादिसवर्णेश्च शशिगौरैश्च वानरैः । पद्मकेसरवर्णेश्च श्वेतैर्मेरुकृतालयैः ॥ १३ कोटीसहसैर्दशभिः श्रीमान् परिवृतस्तदा । वीरः शतवालिनीम वानरः प्रत्यदृश्यत ॥ ततः काञ्चनशैलाभस्ताराया वीर्यवान् पिता । अनेकैर्दशसाहस्रैः कोटिभिः प्रसटस्यत तथापरेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः । पिता रुमायाः संप्राप्तः सुप्रीवश्वशुरो विभुः ॥ पद्मकेसरसंकाशस्तरुणार्कनिभाननः । बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥ अनीकैर्वहुसाहस्रवीनराणां समन्वितः । पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८-गोलाङ्गलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । वृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत ॥ ऋक्षाणां भीमवेगानां धूमः शत्रुनिवर्हणः। वृतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समिवर्तत ॥

१. रजनीं कुर्यात् प्रभया ध.

२. प्रीतिम् पुना,।

88

महाचलिनेभैभेरोरैः पनसो नाम यूथपः । आजगाम महावीर्यस्तिस्त्रभिः कोटिभिवृतः ॥२१ नीळाञ्जनचयाकारो नीळो नामाथ यूथपः । अददयत महाकायः कोटिभिर्देशभिर्वृतः॥२२ ततः काञ्चनशैलामो गवयो नाम यूथपः । आजगाम महावीर्यः कोटिमिः पञ्चिमिर्दृतः ॥ दरीमुरुश्च वलवान् यूथपोऽभ्याययौ तदा । इतः कोटिसहस्रेण सुत्रीवं समुपस्थितः ॥२४ मेन्द्रश्च द्विविद्श्चोभावश्विपुत्रौ महावछौ । कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामदृज्यतं ॥ गजश्च वलवान् वीरः कोटिभिस्तिसृभिर्वृतः । आजगाम महातेजाः सुप्रीवस्य समीपतः ॥ ऋक्राजो महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः । कोटिभिद्शभिः प्राप्तः सुप्रीवस्य वशे स्थितः॥ रुमण्यान्नाम विकानतो वानरो वानरेश्वरम् । आययौ वलवांस्तूर्णं कोटीशतसमावृत: ॥ २८ ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च । पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्धमादनः ॥ २९ ततः पद्मसहस्रेण वृतः शङ्कुशतेन च । युवराजोऽङ्गदः प्राप्तः पितृतुल्यपराक्रमः ॥ ३० ततस्ताराद्युतिस्तारो हारेर्भीमपराक्रमः । पञ्चिर्किहारेकोटीभिर्दूरनः प्रत्यदृदयत ॥ इन्द्रजानुः किपर्वीरो यूथपः प्रत्यदृदयत । एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तैश्च संवृतः ॥ ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसंनिभः । अयुतेनावृतश्चेव सहस्रेण शतेन च ॥ ्ततो यूथपतिर्वीरो दुर्मुखो नाम वानरः । प्रत्यदृत्र्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो वली कैलासशिखराकारैर्वानरैर्भीमविक्रमैः । वृतः कोटिसहस्रेण हनुमान् प्रत्यदृदयत ॥ नल्रश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमत्रासिभिः । कोटीशतेन संप्राप्तः सहस्रेण शतेन च ॥ ३६ ततो द्धिमुखः श्रीमान् कोटिभिर्दशभिर्वृतः । संप्राप्तोऽभिमतस्तस्य सुप्रीवस्य महात्मनः ॥ शरभः कुमुदो वहिर्वानरो रंह एव च । एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः ॥ आवृत्य पृथिवीं सर्वा पर्वतांश्च वनानि च । यूथपाः समनुप्राप्तास्तेषां संख्या न विद्यते आगतास्र निविष्टास्र पृथिव्यां सर्ववानराः । आप्तवन्तः प्रवन्तस्र गर्जन्तस्र प्रवङ्गमाः ॥ ४० अभ्यवर्तन्त सुयीवं सूर्यमभ्रगणा इव । कुर्वाणा वहुशब्दांश्च प्रहृष्टा वाहुशालिनः ॥ शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुत्रीवाय न्यवेदयन् । अपरे वानरश्रेष्ठाः संगम्य च यथोचित्तम् ॥ ४२ सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा । सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वास्तान् वानर्पभान्।। निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राञ्जिटिरत्रवीत् ॥

यथासुखं पर्वतिनिर्झरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः । तिवेदायित्वा विधिदद्गलानि वलं वल्जाः प्रतिपत्तुमीष्टे ॥ इत्योपं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विर्शतिसहास्त्रकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सेनानिवेशो नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः

·}-

१. अदृहयताम् च. छ.।

## चत्वारिंशः सर्गः

#### प्राचीप्रेषणम्

अथ राजा समृद्धार्थः सुत्रीवः प्रवगाधिपः । उवाच नरज्ञार्द्छं रामं परवलादैनम् ॥ आगता विनिविष्टाश्च विलनः कामरूपिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्रांभा ये मद्विषयवासिनः॥ २ त इमे बहुविक्रान्तैईरिभिर्भीमविक्रमैः । आंगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिभाः ॥ ख्यातकर्मापदानाश्च वलवन्तो जितक्कमाः । पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥ ४ पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः । कोट्यप्रश इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः 11 निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते रताः । अभिष्रेतमनुष्टातुं तव शक्ष्यन्त्यारिदम ॥ Ę त इमे वहुसाहस्रैरनीकैभीमविक्रमैः । यन्मन्यसे नरव्याव्र प्राप्तकालं तदुच्यताम् ॥ त्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तमाज्ञापयितुमर्ह्सि । काममेषामिदं कार्यं विदितं मम तत्त्वतः ॥ तथापि तु यथातत्त्वमाज्ञापयितुमर्ह्सिं । तथा बुवाणं सुप्रीवं रामो दशरथात्मजः ॥ वाहुभ्यां संपरिष्वज्य इदं वचनमत्रवीत् । ज्ञायतां मम वैदेही यदि जीवति वा न वा स च देशोः महाप्राज्ञ यस्मिन् वसति रावणः । अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन् काले सह त्वया । नाहमस्मिन् प्रभुः कार्ये वानरेश न लक्ष्मणः त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुख्च प्रवगेश्वर । त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्यविनिश्चयम् ॥ १३ ( त्वं हि जानासि यत्कार्यं सम वीर न संशयः। सुहृद्दितीयो विक्रान्तः प्राज्ञः कालविशेपवित् भवानस्मद्धिते युक्तः सुकृतार्थोऽर्थवित्तमः। एवसुक्तस्तु सुप्रीवो विनतं नाम यूथपम्।। अव्रवीद्रामसांनिध्ये छक्ष्मणस्य च धीमतः । शैलाभं मेघनिर्घोषमूर्जितं प्रवगेश्वरः ॥ १६ सोमसूर्यात्मजैः सार्धं वानरैर्वानरोत्तम । देशकालनयैर्युक्तः कार्याकार्यविनिश्चये ॥ वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम् । अधिगच्छ दिशं पूर्वां । सशैलवनकाननाम् ॥ १८ तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च। मार्गघ्वं गिरिश्टक्षेषु वनेषु च नदीषु च॥ १९ नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा । कालिन्दीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरिम् सरस्वतीं च सिन्धं च शोणं मणिनिभोदकम् । महीं कालमहीं चैव शैलकाननशोभिताम् ॥ ब्रह्ममालान् विदेहांश्च मालवान् काशिकोसलान्। मागधांश्च महाग्रामान् पुण्ड्रान् वङ्गांस्तथैव च पत्तनं कोशकाराणां भूमिं च रजताकराम् । सर्वमेतिद्विचेतव्यं मार्गयद्भिस्ततस्ततः ॥ रामस्य द्यितां भार्यां सीतां द्शरथस्तुषाम् । समुद्रमवगाढांश्च पर्वतान् पत्तनानि च ॥ २४ मन्दरस्य च ये कोटिं संश्रिताः केचिदायताम् । कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चात्योष्ठकर्णकाः ॥ २५

<sup>1.</sup> अत्र सुग्रीववचने प्राच्यादिर्दिग्विभागः हिमबद्धिन्ध्यमध्यस्थितार्यावर्तापेक्षया द्रष्टव्यः ।

१. काममिलादि अर्हसीलन्तम् घ. नास्ति ।

२. सुहृद्धिनीतः गो. पाठान्तरम्।

३. आल्याः ति.।

योरा लोहमुखाश्चेव जवनाश्चेकपादकाः । अक्ष्या वलवन्तश्च पुरुषाः पुरुषादकाः ॥ २६ किरातास्तीक्षणचूडार्ख्य हेमाङ्गाः प्रियद्र्शेनाः । आममीनाशनास्तत्र किराता द्वीपवासिनः ॥ २७ अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याचा इति श्रुताः । एतेपामालयाः सर्वे विचेयाः काननीकसः ॥ २४ गिरिभिर्ये च गम्यन्ते प्रवनेन प्रवेन च । यत्रवन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम् ॥ २९ सुवर्णरूप्यकं चैव सुवर्णाकरमण्डितम् । यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः ।L ३० दिवं स्पृशति श्रङ्गेण देवदानवसेवितः । एतेपां गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च ।। 38 मार्गध्वं सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्त्रिनीम् । ततो रक्तजलं शोणमगाधं शीन्नगाहिनम् गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम् । तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च ॥ रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः । पर्वतप्रभवा नद्यः सुरम्या बहुनिष्कुटाः ॥ ३४ मार्गितव्या द्रीमन्तः पर्वताश्च वनानि च । ततः समुद्रहीपांश्च सुभीमान् द्रष्ट्रमहेष ॥ ३५ ऊर्मिमन्तं महारोद्रं क्रोशन्तमानि छोद्धतम् । तत्रासुरा महाकायादछात्रां गृह्वन्ति नित्यशः ॥ ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीर्घकालं वुभुक्षिताः । तं कालमेयप्रतिमं महोरगनिपेवितम् ॥ अभिगम्य महानादं तीर्थेनेव महोद्धिम् । ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरम्।। ३८ गता द्रक्ष्यथ तां चैव वृह्तीं कृटशाल्मलीम्। गृहं च वैनतेयस्य नानारत्नविभूपितम्॥ ३९ तत्र केलाससंकाशं विहितं विश्वकर्मणा। तत्र शैलिनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः ॥४० शैलशृङ्गेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः। ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति॥ निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहिन राक्षसाः । अभितप्ताश्च सूर्येण लम्बन्ते सम पुनः प्रनः ॥ ततः पाण्डरमेवाभं क्षीरोदं नाम सागरम् । गता द्रक्ष्यथ दुर्घर्षा मुक्ताहारमिव क्षितेः ।। ४३ तस्य मध्ये महाञ्खेत ऋपभो नाम पर्वतः । दिव्यगन्धैः कुसुमितै राजतैश्च नगैर्वतः सरख्र राजतैः पद्मेर्ज्विलेतेर्हेमकेसरैः । नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसैः समाकुलम्।। विद्युधाश्चारणा यक्षाः किंनराः साप्सरोगणाः । हृष्टाः समभिगच्छन्ति निष्टनीं तां रिरंसवः क्षीरोदं समितकम्य ततो द्रक्ष्यथ वानराः। जलोदं सागरश्रेष्ठं सर्वभूतभयावहम् ॥ ४७ तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयमुखं महत्। अस्याहुस्तन्महावेगमोदनं सचराचरम्।। 86 तत्र विकोशतां नादो भूतानां सागरीकसाम् । श्र्यते च समर्थानां दृष्ट्वा तद्वडवामुखम् ॥ स्वादूदस्योत्तरे देशे योजनानि त्रयोदश । जातरूपशिलो नाम महान् कनकपर्वतः ॥ 40 तत्र चन्द्रप्रतीकाशं पत्रगं धरणीधरम् । पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यथ वानराः ॥ ५१ आसीनं पर्वतस्याये सर्वभूतनमस्कृतम् । सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवांससम् ॥ ५२

१. कर्णचृडाश्च च. छ. ।

२. श्रांघ्रगामिनम् च.।

शीव्रवाहिनम् छ.।

३. इवोमिंभिः च. छ.।

16

त्रिशिराः काञ्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । स्थापितः पर्वतस्यामे विराजति संवेदिकः 11 पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तित्रदशेश्वरैः । ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपर्वतः ॥ ५४ तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्ट्वा शतयोजनमायता। जातरूपमयी दिन्या विराजति सवेदिका॥ ५५ सांहेस्ताहैस्तमालैश्च कणिकारैश्च पुष्पितैः। जातरूपमयेर्दिन्यैः शोभते सूर्यसंनिभैः॥ ५६ तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम् । शृङ्गं सौमनसं नाम जातरूपमयं ध्रुवम् ॥ ५७ तत्र पूर्वं पदं ऋत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविकमे । द्वितीयं शिखरे मेरोश्चकार पुरुपोत्तमः ॥ 40 उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्धीपं दिवाकरः । हइयो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्छूयम्।। ५९ तत्र वैत्वानसा नाम वालखिल्या महर्पयः । प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यदर्णास्तपस्विनः ॥ ६० अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते । यस्मिस्तेलश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतामपि ॥ ६१ शैलस्य तस्य शृङ्गेषु कन्दरेषु वनेषु च। रादणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२ काञ्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः। आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते॥ पूर्वमेतत्कृतं द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च । सूर्यस्योदयनं चैव पूर्वा होपा दिगुच्यते ॥ ६४ तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहासु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६५ ततः परमगम्या स्याद्दिकपूर्वा त्रिद्शावृता । रहिता चन्द्रसूर्याभ्यामदृश्या तिमिरावृता ॥ ६६ शैलेपु तेपु सर्वेपु कन्द्रेपु वनेपु च । ये च नोक्ता मया देशा विचेया तेपु जानकी ॥ ६७ एतावद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम् ६८ अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च । मासे पूर्णे निवर्तध्वमुद्यं प्राप्य पर्वतम् ॥ ६९ ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन् वध्यो भवेनमम । सिद्धार्थाः संनिवर्तध्वमधिगम्य च मैथिलीम्

> महेन्द्रकान्तां वनपण्डमण्डितां दिशं चिरत्वा निपुणेन वानराः। अवाष्य सीतां रघुवंशजिप्रयां ततो निवृत्ताः सुखिनो भविष्यथ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिक्तकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे प्राचीप्रेपणं नाम चत्वारिंशः सर्गः

७१

# एकचत्वारिंशः सर्गः

#### दक्षिणाप्रेषणम्

ततः प्रस्थाप्य सुत्रीवस्तन्महद्वानरं वलम् । दक्षिणां प्रेषयामास वानरानिभलक्षितान् ॥ १ नीलमिस्रसुतं चैव हनुमन्तं च वानरम् । पितामहसुतं चैव जाम्ववन्तं महावलम् ॥ २ सुहोत्रं च शरारिं च शरगुलमं तथैव च । गजं गवाक्षं गवयं सुषेणमृषभं तथा ॥ ३ मैन्दं च द्विविदं चैव विजयं गन्धमादनम् । उल्कासुखमसङ्गं च हुताशनसुतानुभौ ॥ ४

अङ्गदप्रमुखान् वीरान् वीरः कापेगणेश्वरः । वेगविकमसंपन्नान् संदिदेश विशेपवित् ॥ तेपामप्रेसरं चैव महावलमथाङ्गदम् । विधाय हरिवीराणामादिशदक्षिणां दिशम् ॥ ξ ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः । कपीशः किपमुख्यानां स तेपां तानुदाहरत् ॥ सहस्रशिरसं विनध्यं नानाद्रमलतायुतम् । नर्मदां च नदीं दुर्गी महोर्गनिपेविताम् ॥ ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीम् । वरदां च महाभागां महोरगनिपेविताम् ॥ मेखलानुत्कलांक्षेव दशार्णनगराण्यपि । अश्ववन्तीमवन्तीं च सर्वमेवानुपञ्यत ॥ १० विद्भीनृष्टिकांश्चेव' रम्यान् माहिपकानिप । तथा वङ्गान् किष्कांश्च काशिकांश्च समन्ततः ॥ अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वतनदीगृहम् । नदीं गोदावरीं चैव सर्वमेवानुपञ्चत ॥ १२ तथैवान्ध्रांश्च पुण्ड्रांश्च चोलान्पाण्ड्यान् सकेरलान् । अयोमुखश्च गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः विचित्रशिखरः श्रीमांश्चित्रपुष्पितकाननः । सचन्द्रनवनोद्देशो मार्गितव्यो महागिरिः ॥ १४ ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नसिल्लां शिवाम् । तत्र द्रक्ष्यथं कावेरी विह्नतामप्सरोगणैः ॥१५ तस्यासीनं नगस्याये मलयस्य महौजसम् । द्रक्ष्यथादित्यसंकाशमगस्यमृपिसत्तमम् ॥ १६ ततस्तेनाभ्यतुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना । ताम्रपर्णी प्राह्जुष्टां तरिष्यथ महात्मना ॥ १७ सा चन्द्रनवनैदिंव्यै: प्रच्छन्ना द्वीपशालिनी । कान्तेव युवतिः कान्तं समुद्रमवगाहते ॥ १८ ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूपितम् । मुक्ताकवाटं पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यथ वानराः 11 ततः समुद्रमासाद्य संप्रधार्यार्थनिश्चयम् । अगस्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः ॥ २० चित्रसातुनगः श्रीमान् महेन्द्रः पर्वतोत्तमः । जातरूपमयः श्रीमानवगाढो महार्णवम् ॥ २१ नानाविधेर्नगैः फुट्टेर्लताभिख्चोपशोभितम् । देवर्पियक्षप्रवरैरप्सरोभिश्च सेवितम् ॥ २२ सिद्धचारणसङ्केश्च प्रकीर्ण सुमनोहरम् । तमुपैति सहस्राक्षः सदा पर्वसु पर्वसु ॥ २३ द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः । अगम्यो मानुपैर्दीप्तस्तं मार्गध्वं समन्ततः ॥ २४ तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः । स हि देशस्त वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः 11 राक्षसाधिपतेर्वासः सहस्राक्षसमद्यतेः । दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६ अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजनी । एवं निःसंशयान् कृत्वा संशयान्नष्टसंशयाः मृगयध्वं दोरन्द्रस्य पत्नीममिततेजसः । तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान् समुद्रे शतयोजने ॥ २८ गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः । चन्द्रसूर्याशुसंकाशः सागराम्बुसमावृतः ॥ २९ भाजते विपुर्लैः शृङ्गेरस्वरं विलिखन्निव । तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवते यं दिवाकरः ॥ ३० श्वेतं राजतशृङ्गं च सेवते यं निशाकरः । न तं कृतन्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः ॥ प्रणम्य शिरसा शेलं तं विमार्गत वानराः । तमतिक्रम्य दुर्धर्पाः सूर्यवान्नाम पर्वतः ॥

१ विदर्भानिषिकांश्चेव च. छ.।

अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दश । ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः ॥ 33 सर्वकामफलेर्वृक्षेः सर्वकालमनोहरैः । तत्र भुक्त्वा वराहीणि मूलानि च फलानि च ॥ 38 मधूनि पीत्वा मुख्यानि परं गच्छत वानराः । तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः ॥ अगस्त्यभवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा । तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम् ॥ ३६ शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्नविभूपितम् । तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः पुरी ॥ 30 विशालकक्ष्या दुर्धर्पा सर्वतः परिरक्षिता । रक्षिता पन्नगैर्घोरैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाविषैः ॥ 36 सर्पराजो महाप्राज्ञो यस्यां वसति वासुकिः । निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥ तत्र चानन्तरा देशा ये केचन सुसंवृताः । तं च देशमतिक्रम्य महानृपभसंस्थितः ॥ ४० सर्वरत्नमयः श्रीमानृपभो नाम पर्वतः । गोशीर्पकं पद्मकं च हरिं इयामं च चन्द्नम् ॥ ४१ दिव्यमुत्पद्यते यत्र तचैवाग्निसमप्रभम् । न तु तचन्दनं दृष्ट्वा स्प्रष्टव्यं च कदाचन ॥ ४२ रोहिता नाम गन्धर्वा घोरा रक्षन्ति तद्वनम् । तत्र गन्धर्वपतयः पद्ध सूर्यसमप्रभाः ॥ शैद्धपो यामणीः शियुः शुभ्रो वभ्रुस्तथैव च । रविसोमामिवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम् ॥ अन्ते पृथिव्या दुर्धर्पास्तत्र स्वर्गजितः स्थिताः । ततः परं न वः सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः राजधानी यमस्यैपा कप्टेन तमसा वृता । एतावदेव युष्माभिर्वीरा वानरपुंगवाः ॥ शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः । सर्वमेतत्समालोक्य यचान्यद्पि दृश्यते ॥ गतिं विदित्वा वैदेह्याः संनिवर्तितुमर्हथ । यस्तु मासान्निवृत्तोऽमे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति ॥ ४८० मतुल्यविभवो भोगैः सुग्वं स विहरिष्यति । ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः ॥ ४९ कृतापराधो वहुशो मम वन्धुभीविष्यति ॥

अमितवलपराक्रमा भवन्तो विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रसूताः । मनुजपितसुतां यथा लभध्वं तद्धिगुणं पुरुषार्थमारभध्वम् ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे दक्षिणाप्रेपणं नाम एकचत्वारिशः सर्गः

40

## द्विचत्वारिंशः सर्गः

प्रतीचीप्रेषणम्

अथ प्रस्थाप्य सुग्रीवस्ताम् हरीन् दक्षिणां दिशम् । अन्नवीन्मेघसंकाशं सुषेणं नाम यूथपम् ॥ तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमितकमम् । अन्नवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यमिगम्य प्रणम्य च ॥ २

१. शिक्षः क. । शुष्कः ग. ।

महर्पिपुत्रं मारीचमर्चिष्मन्तं महाकपिम् । वृतं कपिवरैः शूरेर्भहेन्द्रसदृशद्युतिम् ॥ बुद्धिविक्रमसंपन्नं वैनतेयसमद्यतिम्<sup>र</sup>। गरीचिपुत्रान् मारीचानर्चिमीलान् महावलान् ॥ ऋषिपुत्रांश्च तान् सर्वान् प्रतीचीमादिशहिशम् । द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः सुपेणप्रमुखा यूयं वैदेहीं पिरमार्गत । सुराष्ट्रान् सहवाहीकाञ्सूरान् भीमांस्तथैव च ॥ स्फीताञ्जनपदान् रम्यान् विपुढानि पुराणि च । पुंनागगहनं कुक्षिं वक्कलोहालकाकुलम् ॥ ७ तथा केतकपण्डांश्च मार्गध्वं हरियूथपाः । प्रत्यक्स्नोतोगमाश्चेव नद्यः शीतजलाः शिवाः ॥ ८ तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्च ये । ततः स्थर्छी मरुप्रायामस्युचिशिरसः शिलाः ॥ ९ गिरिजालावृतां दुर्गा मार्गध्वं पश्चिमां दिशम् । ततः पश्चिममासाच समुद्रं द्रष्टुमहेथ ॥ १० तिमिनकायुतजलमक्षोभ्यमथ वानराः । ततः केतकपण्डेपु तमालगहनेपु च ॥ कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च ॥ १२ वेलातटनिविष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च । मुरचीपत्तनं चेव रम्यं चैव जटीपुरम्॥ अवन्तीमङ्गलेपां च तथा चालक्षितं वनम् । राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ सिन्धुसागरयोश्चेव संगमे तत्र पर्वतः । महान् हेमगिरिनीम शतश्रङ्गो महाद्रुमः ॥ तस्य प्रस्थेपु रम्येपु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः । तिभिमत्स्यगजांश्चेव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ तानि नीडानि सिंहानां गिरिशृङ्गगताश्च ये । दृप्तास्तृप्ताश्च मातङ्गास्तोयदस्वनिःस्वनाः ॥१७ विचरिन्त विशालेऽसिंमस्तोयपूर्णे समन्ततः । तस्य शृङ्गं दिवस्पर्शं काञ्चनं चित्रपादपम् ॥ १८ सर्वमाञ्च विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । कोटिं तत्र समुद्रे तु काञ्चनीं शतयोजनाम् ॥ दुर्द्या पारियात्रस्य गता द्रक्ष्यथ वानराः । कोट्यस्तत्र चतुर्विशद्गन्धर्वाणां तरस्विनाम् ॥ २० वसन्त्यमिनिकाशानां महतां कामरूपिणाम् । पावकार्चिः प्रतीकाशाः समवेताः सहस्रशः ॥२१ नात्यासाद्यितव्यास्ते वानरा भीमविक्रमाः । नादेयं च फळं तस्मादेशात्किंचित्स्रवङ्गमाः ॥२२ दुरासदा हि ते वीराः सत्त्ववन्तो महावलाः । फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥ तत्र यस्त्रश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी । न हि तेभ्यो भयं किंचित्कपित्वमनुवर्तताम् ॥ तत्र वैदर्यवर्णांभो वज्रसंस्थानसंस्थितः । नानादुमलताकीर्णो वज्रो नाम महागिरिः ॥ श्रीमान् समुदितस्तत्र योजनानां शतं समम् । गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्रवङ्गमाः ॥ २६ चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः । तत्र चक्रं सहस्रारं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २७ तत्र पद्धजनं हत्वा हयत्रीवं च दानवम् । आजहार ततश्चकं शक्कं च पुरुषोत्तमः ॥ **RC** > तस्य सानुपु चित्रेपु विशालासु गुहासु च। रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ २९ मरीचिषुत्रम् च, प्रत्यक्षीतीवहाश्चैव पुना, । ٤.

इदमर्थम् घ.

छ. ।

वेनतेयसमं जवे

इदमर्थम् घ. नास्ति । 63

योजनानि चतुःषष्टिर्वराहो नाम पर्वतः । सुवर्णश्रङ्गः सुश्रीमानगाधे वरुणालये ॥ ३० तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम् । यस्मिन् वसति द्वष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥३१ तत्र सानुषु चित्रेषु विशालासु गुहासु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।। ३२ तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं काञ्चनान्तरनिर्दरः । पर्वतः सर्वसीवर्णो धाराप्रस्रवणायुतः ॥ 33 तं गजाश्च वराहाश्च सिंहा व्याद्याश्च सर्वतः । अभिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन द्पिताः ॥३४ यस्मिन् हरिहयः श्रीमान् महेन्द्रः पाकशासनः । अभिपिक्तः सुरै राजा मेघवान्नाम पर्वतः तमतिऋम्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम् । पष्टिं गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥ ३६ तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः । जातरूपमथैर्वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः ॥ 30 तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तरपर्वतः । आदिखेन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा ॥ 36 तेनैवमुक्तः शैलेन्द्रः सर्वे एव त्वदाश्रयाः । मत्प्रसादाङ्गविष्यन्ति दिवा रात्री च काञ्चनाः ॥ त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः । ते भविष्यन्ति रक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः ॥ विश्वे देवाश्च मरुतो वसवश्च दिवौकसः । आगम्य पश्चिमां सन्ध्यां मेरुमुत्तरपर्वतम् ॥ ४१ आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्योऽभिपूजितः । अदृरयः सर्वभूतानामस्तं गच्छति पर्वतम् ॥ योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः । मुहूर्तार्धेन तं शीव्रमभियाति शिलोचयम् ॥ ४३ श्रुङ्गे तस्य महद्दिञ्यं भवनं सूर्यसंनिभम् । प्रासादगणसंवाधं विहितं विश्वकर्मणा ॥ 88 शोभितं तरुभिश्चित्रैनीनापक्षिसमाकुछैः । निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥ ४५ अन्तरा मेरुमस्तं च तालो दशशिरा महान् । जातरूपमयः श्रीमान् भ्राजते चित्रवेदिकः H तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरःसु च सरित्सु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ४७ यत्र तिष्ठति धमात्मी तपसा स्वेन भावितः । मेरुसावर्णिरित्येव ख्यातो वै ब्रह्मणा समः 11 ्त्रष्ट्रच्यो मेरुसावर्णिमेहर्षिः सूर्यसंनिभः । प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्तिं मैथिछीं प्रति ॥ ४९ एतावज्ञीवलोकस्य भास्करो रजनीक्ष्ये । कृत्वा वितिमिरं सर्वमस्तं गच्छति पर्वतम् ॥ 40 एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । अभास्करममर्थादं न जानीमस्ततः परम् ॥ ५१ अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च । अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत ॥ 42 ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन् वध्यो भवेन्मम । सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवेद्भिर्दिष्टकारिभिः । गुरुरेष महावाहुः श्रशुरो मे महावलः ॥ 48 भवन्तश्चापि विकान्ताः प्रमाणं सर्वकर्मसु । प्रमाणमेनं संस्थाप्य पदयध्वं पश्चिमां दिशम् ॥

१. इदं पद्यम् ख. नारित । ३. अस्यानन्तरम्—भवन्तः परिपृत्यन्तु यथा

२. अदूरय इत्यादि संनिभमित्यन्तं क. नारित। दृश्येत जानकी-इति ग. घ.।

५८

दृष्टायां तु नरेन्द्रस्य परन्यामिततेजसः'। कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा ॥ ५६ अतोऽन्यदिष यत्किंचित्कार्यस्यास्य हितं भवेत् । संप्रधार्य भवद्भिश्च देशकालार्थसंहितम् ॥

ततः सुपेणप्रमुखाः प्रवङ्गमाः सुप्रीववाक्यं निपुणं निशम्य ।
आमन्त्र्य सर्वे प्रवगाधिपं ते जग्मुर्दिशं तां वर्तणाभिगुप्ताम् ॥
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकाये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम्
किष्कित्धाकाण्डे प्रतीचीप्रेपणं नाम दिचल्वारिशः सर्गः

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः

#### उदी ची प्रेपणम्

ततः संदिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशम् । वीरं शतविं नाम वानरं वानरर्षभः ॥ γ उवाच राजा धर्मज्ञः सर्ववानरसत्तमम् । वाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हितं तथा ॥ वृतः शतसहस्रेण त्वद्विधानां वनोकसाम् । वेवस्वतसुतैः सार्धं प्रतिष्ठस्व स्वमन्त्रिमिः ॥ 3 दिशं ह्यदीचीं विक्रान्तां हिमशैलावतंसकाम् । सर्वतः परिमार्गध्वं रामपत्नीमनिन्दिताम् ॥ अस्मिन कार्ये विनिर्वृत्ते कृते दाशरथेः प्रिये । ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदां वराः ॥ कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्य चेत्प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेतु ॥ Ę अर्थिनः कार्यनिर्वृत्तिमकर्तुरिप यश्चरेत् । तस्य स्यात्सफलं जन्म किं पुनः पूर्वकारिणः॥ O एतां वृद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा । तथा भवद्भिः कर्तव्यमस्मित्प्रियहितैषिभिः ॥ अयं हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः । अस्मासु चागतशिती रामः परपुरंजयः ॥ Q इसानि वनदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि च । भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धिविक्रमसंपदा ॥ १० तत्र म्लेच्छान् पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तथैव च । प्रस्थलान् भरतांश्चेव कुरूंश्च सह मद्रकैः ॥ ११ काम्बोजान् यवनांश्चेय शकानारहकानिप । वाह्योकानृपिकांश्चेव पौरवानथ टङ्कणान् ॥ १२ चीनान् परमचीनांश्च नीहारांश्च पुनः पुनः । अन्विष्य दरदांश्चेव हिमवन्तं विचिन्वथ ॥ १३ लोध्रपद्मकपण्डेपु देवदारुवनेपु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ 88 ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धर्वसेवितम् । कालं नाम महासातं पर्वतं तं गमिष्यथ ॥ १५ महत्सु तस्य श्टेङ्गेषु निर्दरेषु गुहासु च । विचिनुध्वं महाभागां रामपत्नीमनिन्दिताम् ॥ १६ तमतिक्रम्य शैंछेन्द्रं हेमगर्भं महागिरिम् । ततः सुदर्शनं नाम गन्तुमर्हथ पर्वतम् ॥ १७ ्ततो देवसखो नाम पर्वतः पतगालयः । नानापक्षिगणाकीर्णो विविधद्रुमभूपितः ॥ १८

१. इदमर्थम् ख. नास्ति।

तस्य काननषण्डेषु निर्झरेषु गुहासु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ 33 तमतिक्रम्य चाकाशं सर्वतः शतयोजनम् । अपर्वतनदीवृक्षं सर्वसत्त्वविवर्जितम् ॥ २० तं तु शीवमतिक्रम्य कान्तारं रोमहर्षणम् । कैलासं पाण्डरं शैलं प्राप्य हृष्टा भविष्यथ।। २१ तत्र पाण्डरमेवाभं जाम्बूनद्परिष्कृतम् । कुवेरभवनं रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा।। २२ विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला। हंसकारण्डवाकीणी हाप्सरेगणसेविता।। २३ तत्र वैश्रवणा राजा सर्वभूतनमस्कृतः । धनदो रमते श्रीमान् गुह्यकैः सह यक्षराट् ॥ २४ तस्य चन्द्रनिकाशेषु प्रवेतेषु गुहासु च । रादणः सह वैदेह्या मार्गिनव्यस्ततस्ततः ॥ २५ क्रौद्धं तु गिरिमासाद्य विलं तस्य सुदुर्गमम् । अप्रमत्तेः प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्स्मृतम् -11 वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूर्यसमप्रभाः । देवैरप्यर्चिताः सम्यग्दिन्यरूपा महर्पयः ॥ २७ कौद्धस्य तु गुरुश्चान्याः सानूनि शिखराणि च । निर्देशश्च नितम्वाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः कौद्धस्य शिरूरं चापि निरीक्ष्य च ततस्ततः । अवृक्षं कामशैलं च मानसं विह्गालयम् ॥ न गतिस्तत्र भूनानां देवदानदरअसाम् । स च संवैधिचेतव्यः ससानुप्रस्थभूधरः ॥ 30 कौद्धं गिरिमतिकस्य भैनाको नाम पर्वतः । मयस्य भवनं यत्र दानवस्य स्वयं कृतम् ॥ ३१ भैनाकस्तु विचेतव्यः ससानुप्रस्थकन्दरः । स्त्रीणामश्वमुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥ ३२ तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम् । सिद्धा वैखानसास्तत्र वालिक्रियाश्च तापसाः वन्दास्ते तु तपःसिद्धास्तापसा वीतकल्मपाः । प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः॥ हेमपुष्करसंछन्नं तस्मिन् वैकानसं सरः । तरुणादित्यसंकाहोईसैर्विचरितं हुभैः ॥ ३५ औपवाद्यः कुवेरस्य सार्वभौग इति स्मृतः । गजः पर्येति तं देशं सदा सह करेणुभिः ३६ तत्सरः समतिक्रम्य नष्टचन्द्रदिवाकरम् । अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम् ॥ 30 गभस्तिभिरिवार्कस्य स तु देशः प्रकाशते । विश्राम्यद्भिस्तपःसिद्धैर्देवकल्पैः स्वयंप्रभैः ॥ 36 तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा । उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः ॥३९ ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान् प्रत्यानयन्ति च । उत्तराः कुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ ४० ततः काळ्यनपद्माभिः पद्मिनीभिः कृतोद्काः । नीलवैदूर्यपत्राढ्या नद्यस्तत्र सहस्रशः ॥ ४१ रक्तोत्पलवनैश्चात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः । तरुणादित्यसदशैर्भान्ति तत्र जलाशयाः ॥ ४२ महाईमाणिपत्रैश्च काञ्चनप्रभकेसरैः । नीलोत्पलवनैश्चित्रैः स देशः सर्वतो वृतः ॥ ४३ निस्तुलाभिश्र मुक्ताभिर्मणिभिश्र महाधनैः । उद्भृतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्र निम्नगाः ॥ 88 सर्वरत्नमयैश्चित्रैरवगाढा नगोत्तमैः । जातरूपमयैश्चापि हुताशनसमप्रभैः ॥ 84. नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः । दिव्यगन्धरसस्पर्शाः सर्वकामान् स्रवन्ति च ॥४६ ॢ

१. अस्यानन्तरम्—तत्र सर्वं विचेतन्यं पर्वतो देवमानसः—इति ख.।

६३

६४

नानाकाराणि वासांसि फलन्यन्ये नगोत्तनाः । मुक्तावैद्यीचित्राणि भूपणानि तथैव च ॥ ४७ स्त्रीणां चाप्यनुरूपाणि पुरुपाणां तथेव च । सर्वर्तुसुखसेव्यानि फलन्यन्ये नगोत्तमाः ॥ ४८ महार्हाणि च चित्राणि हैमान्यन्ये नगोत्तमाः । शयनानि प्रसृयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च ॥४९ मनःकान्तानि माल्यानि फल्टन्खत्रापरे दुमाः । पानानि च महार्हाणि सक्ष्याणि विविधानि च स्त्रियश्च राणसंपन्ना रूपयोवनलक्षिताः । गन्धर्याः किंतराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा ॥ रमन्ते सहितास्तत्र नारीभिभीस्वरप्रभाः । सर्वे सकृतकर्माणः सर्वे रितपरायणाः ॥ ५२ सर्वे कामार्थसहिता वसन्ति सहयोपितः । गीतवादित्रनिर्घापः सोत्कृष्टहिसतस्वनः ॥ 43 श्रयते सततं तत्र सर्वभूतमनोहरः । तत्र नामुद्तिः कश्चित्रास्ति कश्चिर्सित्रयः ॥ 48 अहन्यहानि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः । समतिक्रम्य तं देशुमुत्तरः पयनां निधिः ॥ 44 तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेममयो महान् । इन्द्रहोकगता ये च ब्रह्महोकगताश्च ये ॥ ५६ देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराजं दिवं गताः । स तु देशो दिसूर्योऽपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ सूर्येलक्ष्मवाभिविद्येयस्तपतेव विवस्वता । भगवानपि विश्वात्मा शम्भूरेकाद्शात्मकः ॥ 40 ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मपिपिरवारितः । न कथंचन गन्तव्यं कुरूणामुत्तरेण वः ॥ 49 अन्येपामि भूतानां नातिकामित वे गतिः। स हि सोमगिरिर्नाम देवानामि दुर्गमः -11 तमालोक्य ततः क्षिप्रमुपावित्तुमह्य । एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः ॥ ६१ अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम् । सर्दमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम् ॥ ६२ यदन्यद्पि नोक्तं च तत्रापि कियतां मतिः ॥

ततः कृतं दाशरथेर्महित्प्रयं महत्तरं चापि ततो मम प्रियम् ।
कृतं भविष्यत्यनिलानकोपमा विदेहजादर्शनजेन कर्मणा ॥
ततः कृतार्थाः सिहताः सवान्धवा मयार्चिताः सर्दगुणैर्मनोरमैः ।
चिरण्यथोवीं प्रतिशान्तशत्रवः सहिष्रया भूतधराः प्रवङ्गमाः ॥
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिष्ठकायां संहितायाम्
किष्किन्धाकाण्डे उदीचीप्रेपणं नाम त्रिचल्यारिशः सर्गः

#### चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

#### हनूमत्संदेश:

विशेषेण तु सुप्रीवो हनुमत्यर्थमुक्तवान् । स हि तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽर्थसाधने ॥ १ अत्रविच हनूमन्तं विकान्तमनिलात्मजम् । सुप्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्ववनौकसाम् ॥ २ न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये । नाप्सु वा गतिसङ्गं ते पश्चामि हरिपुंगव ॥ ३

ţ सासुराः सहगन्धर्वा सनागनरदेवताः । विदिताः सर्वछोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४ गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महात्मनः ॥ U तेजसा वापि ते भूतं समं भुवि न विद्यते । तद्यथा छभ्यते सीता तत्त्वमेवोपपाद्य ॥ Ę त्वय्येव हनुमन्नस्ति वलं वृद्धिः पराक्रमः । देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥ S ततः कार्यसमासङ्गमवगम्य हनूमति । विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हन्मिति हरीश्वरः । निश्चितार्थकरश्चापि हनुमान् कार्यसाधने ॥ Q तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः । भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः ॥ १० तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम् । कृतार्थ इव संवृत्तः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः ॥ ११ ददौ तस्मै ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम् । अङ्गुळीयमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परंतपः ॥ १२ अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्नेन जनकात्मजा । मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्धिमानुपर्यति ॥ १३ व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तश्च विक्रमः । सुत्रीवस्य च संदेशः सिद्धिं कथयतीव मे ॥ १४ स तद्गृह्य हरिश्रेष्टः स्थाप्य मूर्म्नि कृताञ्जलिः। वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्रवगोत्तमः॥

स तत्प्रकर्षन् हरिणां महद्वलं वभूव वीरः पवनात्मजः किपः।
गताम्बुदे व्योन्नि विशुद्धमण्डलः शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः॥
१६
अतिवल वलमाश्रितस्तवाहं हरिवरविक्रम विक्रमैरनल्पैः।
पवनस्त यथाधिगम्यते सा जनकस्तता हनुमंस्तथा क्रुहुुु्व ॥
१७

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे हनूमत्संदेशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

## पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

#### वानरबलप्रतिष्ठा

सर्वाश्चाह्य सुग्नीवः प्रवगान् प्रवगर्पभः । पुनस्तानत्रवीद्भूयो रामकार्यार्थसिद्धये ॥ १ एवमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम् । तदुप्रशासनं भर्तुर्विज्ञाय हरिपुंगवाः ॥ २ शरुलभा इव संछाद्य मेदिनीं संप्रतिस्थरे । रामः प्रस्रवणे तस्मिन् न्यवसत्सहरूक्ष्मणः ॥ ३ प्रतिक्षमाणस्तं मासं यः सीताधिगमे कृतः । उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृताम् ॥ ४ प्रतस्थे हरिभिवीरों हरिः शतविष्टस्तदा । पूर्वां दिशं प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५ ताराङ्गदादिसहितः प्रवगः पवनात्मजः । अगस्यचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६ पश्चिमां तु दिशं घोरां सुषेणः प्रवगेश्वरः । प्रतस्थे हरिशार्दूरो भृशं वरुणपालिताम् ॥ ७

ततः सर्वा दिशो राजा चोदियत्वा यथातथम् । किपसेनापतीनमुख्यानमुमोद सुर्कतः सुखम् एवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः । स्वां स्वां दिशमिमेत्रेस्य त्विरताः संप्रतिस्थिरे ॥ ९ आनियप्यमिद्दे सीतां हिनिष्यामश्च रावणम् । नदन्तश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्रवङ्गमाः ॥ १० क्ष्मेवन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महावलाः' । अहमेको हिनिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे ॥११ ततश्चोन्मथ्य सहसा हिरिष्ये जनकात्मजाम् । वेपमानां अमेणाद्य भविद्धः स्थीयतामिति ॥ एक एवाहिरिष्यामि पातालादिप जानकीम् । विमिधिष्याम्यहं वृक्षान् पातियिष्याम्यहं गिरीन् धरणीं दारियप्यामि क्षोभियप्यामि सागरान् । अहं योजनसंख्यायाः प्रविता नात्र संशयः शतं योजनसंख्यायाः शतं समिधकं ह्यहम् । भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च ॥ १५ पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छियते गितः । इत्येकेकं तदा तत्र वानरा वलदिर्पताः ॥१६ अचुश्च वचनं तत्र हिरिराजस्य संनिधौ ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्विकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे वानस्वत्यप्रतिष्ठा नाम पञ्चचत्वारिंश: सर्गः

## पट्चत्वारिंशः सर्गः भूमण्डलभ्रमणकथनम्

गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुत्रीवमत्रवीत् । कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मण्डलं सुवः ॥ १ सुत्रीवस्तु ततो रामसुवाच प्रणतात्मवान् । श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण नर्रपम ॥ २ यदा तु दुन्दुभि नाम दानवं महिपाकृतिम्। परिकालयते वाली मलयं प्रति पर्वतम्।। 3 तदा विवेश महिपो मलयस्य गुहां प्रति । विवेश वाली तत्रापि मलयं तिज्ञांसया ॥ 8 ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत्। न च निष्क्रमते वाली तदा संवत्सरे गते ततः क्षतज्ञवेगेन आपुपूरे तदा विलम् । तदहं विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातृशोकविपार्दितः ॥ ξ अथाहं कृतवृद्धिस्त सुन्यक्तं निहतो गुरुः । शिला पर्वतसंकाशा विलद्वारि मया कृता ॥ अशक्तुवन्निष्क्रमितुं महिपो विनशेदिति । ततोऽह्मागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥ राज्यं च सुमहत्याप्तं तारया रुमया सह । मित्रेश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः ॥ 9 आजगाम ततो वाली हत्वा तं दानवर्षभम् । ततोऽहमद्दां राज्यं गौरवाद्भययन्त्रितः ॥ १० स मां जिघांसुर्दुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः । परिकालयते क्रोधाद्वावन्तं सचिवैः सह ॥ ततोऽहं वालिना तेन सानुवन्धः प्रधावितः । नदीश्च विविधाः पदयन् वनानि नगराणि च ॥

१. ययुः प्रवगसत्तमाः पुनाः ।

आद्र्रीतलसंकाशा ततो वै पृथिवी मया । अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पद्वत्तद्।।। १३ पूर्वा दिशं ततो गत्वा परयामि विविधान् द्रुमान् । पर्वतांश्च नदी रम्याः सरांसि विविधानि च ै उद्यं तत्र पर्यामि पर्वतं धातुमण्डितम् । क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयम् ॥ १५ परिकालयमानस्तु वालिनाभिद्रुतस्तदा । पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो ॥ १६ पुनरावर्तमानस्तु वालिनाभिद्रुतो द्रुतम् । दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम् ॥१७ विन्ध्यपादपसंकीर्णां चन्दनद्रुमशोभिताम् । हुमशैलांस्ततः परयन् भूयो दक्षिणतोऽपरान् ॥ पश्चिमां तु दिशं प्राप्तो वालिना समभिद्रुतः । संपर्यन् विविधान् देशानस्तं च गिरिसत्तमम् प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्टमुत्तरां संप्रधावितः । हिमवन्तं च मेरं च समुद्रं च तथोत्तरम् ॥ यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः । तदा मां वुद्धिसंपन्नो हनुमान् वाक्यमत्रवीत् ॥ इदानीं में स्मृतं राजन् यथा वाली हरीश्वरः । मतङ्गेन तदा शप्तो ह्यस्मित्राश्रममण्डले ॥२२ प्रविशेद्यदि वै वाली सूर्यास्य शतधा भवेत् । तत्र वासः सुखोऽस्माकं निरुद्धियो भविष्यति॥ ततः पर्वतमासाद्य ऋत्यमूकं नृपात्मज । न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा ॥ एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षमुपलक्षितम् । पृथिवीमण्डलं कृत्सनं गुहामस्म्यागतस्ततः ॥ २५

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे भूमण्डलभ्रमणकथनं नाम पट्चत्वारिंश: सर्गः

## सप्तचत्वारिंशः सर्गः

#### किपसेनाप्रस्थागमनम्

दर्शनार्थं तु वैदेशाः सर्वतः किपयूथपाः । व्यादिष्टाः किपराजेन यथोक्तं जग्मुरञ्जसा ॥ १ सरांसि सिरतः कक्षानाकाशं नगराणि च । नदीदुर्गास्तथा शैलान् विचिन्वन्ति समन्ततः ॥ सुत्रीवेण समादिष्टाः सर्वे वानरयूथपाः । तत्र देशान् विचिन्वन्ति सशैलवनकाननान् ॥ ३ विचित्र दिवसं सर्वे सीताधिगमने घृताः । समायान्ति सम मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः ॥ सर्वर्तुकांश्च देशेषु वानराः सफलान् द्रुमान् । आसाद्य रजनीं शय्यां चकुः सर्वेष्वहःसु ते ॥ तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्नवणं गताः । किपराजेन संगम्य निराशाः किपयूथपाः ॥ ६ विचित्र तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सिचवैः सह । अद्या विनतः सीतामाजगाम महावलः ॥ ७ उत्तरां च दिशं सर्वा विचित्र स महाकिषः । आगतः सह सैन्येन वीरः शतविस्तदा ॥ ८ सुषेणः पश्चिमामाशां विचित्र सह वानरैः । समेत्र मासे संपूर्णे सुत्रीवसुपचक्रमे ॥ ९ तं प्रस्रवणप्रष्टस्थं समासाद्याभिवाद्य च । आसीनं सह रामेण सुत्रीविमदमन्नवन् ॥ १०

विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि नगराणि च । निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये ॥११ गुहाश्च विचिताः सर्वोस्त्वया याः परिकीर्तिताः । विचिताश्च महागुल्मा छताविततिसंतताः ॥ गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विपमेषु च । सत्त्वान्यतिष्रमाणानि विचितानि महान्ति च व ॥ १३

> उदारसत्त्वाभिजनो महात्मा स मैंथिछीं द्रक्ष्यित वानरेन्द्र\*। दिशं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुनो हन्मान्॥ १४ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञतिसहस्तिकायां सहितायाम्

## अप्टचत्वारिंशः सर्गः

किष्किन्धाकाण्डे किपसेनाप्रत्यागमनं नाम सप्तचत्वारिंश: सर्ग:

#### कण्ड्वनादिविचयः

सह ताराङ्गदाभ्यां तु गत्वा स हनुमान् किपः । सुर्यविण यथोदिष्टं तं देशमुपचक्रमे ॥ १ स तु दूरमुपागम्य सर्वेस्तः किपसत्तमः । विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च॥ २ पर्वतायनदीदुर्गान् सरांसि विपुलान् हुमान् । वृक्ष्पण्डांश्च विविधान् पर्वतान् घनपादपान् ॥ अन्वेपमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशम् । न सीतां दृद्धर्वीरा मैथिळीं जनकात्मजाम् ॥ ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधानि च । अन्वेपमाणा दुर्धपो न्यवसंस्तत्र तत्र ह ॥ ५ स तु देशो दुरन्वेपो गुहागहनवान् महान् । निर्जलं निर्जनं सून्यं गहनं रोमहर्पणम् ॥ ६ त्यक्ता तु तं तदा देशं सर्वे वै हरियूथपाः । तादृशान्यप्यरण्यानि विचित्र भृशपिडिताः ॥ ६ तस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुर्लभम् । न सन्ति महिपा यत्र न मृगा न च हस्तिनः ॥ ९ शार्दूलाः पिक्षणो वापि ये चान्ये वनगोचराः । न यत्र वृक्षा नौपध्यो न लता नापि वीरुधः स्मिग्यताः स्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्काः । प्रेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरैश्च विवर्जिताः॥११ कण्डुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः । महिपः परमामपी नियमैर्दुष्प्रधर्पणः ॥ १२ तस्य तिसन् वने पुत्रो वालको दशवापिकः । प्रनष्टो जीवितान्ताय कृद्धस्तत्र महामुनिः ॥ तेन धर्मात्मना शतं कृत्स्तं तत्र महद्भनम् । अशरण्यं दुराधर्ष मृगपिक्षिविवर्जितम् ॥ १४

१. गहनानि च. छ.।

<sup>.</sup> हतानि च. छ.।

३. अस्यानन्तरम्—ये चैव गहना देशा

<sup>&</sup>lt;sup>ङ</sup>विचितास्ते पुनः पुनः—इति रा.।

४. वानरेन्द्रः च. छ.।

५. अन्वेषमाणा इत्यादि महानित्यन्तम् क.

नारित ।

६. वालो द्वादशवार्षिकः ग.। वालः पोडशवार्षिकः च. छ.

तस्य ते काननान्तांश्च गिरीणां कन्दराणि च । प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः तत्र चापि सहात्मानो नापश्यञ्जनकात्मजाम् । हर्तारं रावणं वापि सुन्नीविष्ठयकारिणः ॥ १६ ते प्रविश्चाशु तं भीमं छतागुल्मसमावृतम् । दृहशुः क्रूरकर्माणमसुरं सुर्रानभेयम् ॥ १७ तं हृष्ट्वा वानरा घोरं स्थितं शैछिमवापरम् । गाढं परिहिताः सर्वे हृष्ट्वा तं पर्वतोपमम् ॥ १८ सोऽपि तान् वानरान् सर्वोन्नष्टाः स्थेत्यव्रविद्वछी । अभ्यधावत संकुद्धो मुष्टिमुद्यम्य संहितम् ॥ तमापतन्तं सहसा वाि पुत्रोऽङ्गदस्तदा । रावणोऽयिमिति ज्ञात्वा तछेनाभिजधान ह ॥ २० स वाि पुत्रोभहतो वक्ताच्छोणितमुद्रमन् । असुरो न्यपतद्भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः ॥ २१ तेऽपि तस्मित्रिरुच्छ्वासे वानरा जितकािश्चाः । व्यचिन्वन् प्रायशस्तत्र सर्वं तद्गिरिगह्वरम् ॥ विचितं तु ततः कृत्वा सर्वे ते काननं पुनः । अन्यदेवापरं घोरं विविश्चिरिगिह्वरम् ॥ २३ ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः । एकान्ते वृक्षमू छ तु निपेदुर्दीनमानसाः ॥ २४ ते विचित्र पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः । एकान्ते वृक्षमू छ तु निपेदुर्दीनमानसाः ॥ २४

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे कण्ड्वनादिविचयो नाम अष्टचत्वारिंश: सर्ग:

# एकोनपञ्चाशः सर्गः रजतपर्वतिवचयः

अथाङ्गदस्तदा सर्वान् वानरानिदमत्रवीत् । परिश्रान्तो महाप्राज्ञः समाश्वास्य शनैर्वचः ॥ १ वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च । द्यो गिरिगुहाश्चैव विचितानि समन्ततः ॥ २ तत्र तत्र सहास्माभिर्जानकी न च दृश्यते । तद्वा रक्षो हता येन सीता सुरसुतोपमा ॥ ३ कालश्च नो महान् यातः सुश्रीवश्चोग्रशासनः । तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥ विहाय तन्द्रीं शोकं च निद्रां चैव समुत्थिताम् । विचिनुध्वं यथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम् अनिर्वेदं च दाक्ष्यं च मनसञ्चापराजयम् । कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्ववीन्यहम् ॥ ६ अद्यापीदं वनं दुर्गं विचिन्वन्तु वनौकसः । खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्वैर्वनमेतद्विचीयताम् ॥ ७ अवश्यं कियमाणस्य दृश्यते कर्मणः फलम् । अलं निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनं क्षमम् ॥ सुग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्षणदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥ १० अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमादनः । उवाचाव्यक्तया वाचा पिपासाशमित्वन्नया ॥ ११ सदशं खल्च वो वाक्यमङ्गदो यद्ववाच ह । हितं चैवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम् ॥ १२ सदशं खल्च वो वाक्यमङ्गदो यद्ववाच ह । हितं चैवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम् ॥ १२

<sup>.</sup> अन्यत् विरुक्षणम् । १. परं निर्वेदमागम्य न हि नेान्मोरुनं क्षमम् ति. ।

पुनर्मार्गामहे झैलान् कन्दरांश्च दरीस्तथा । काननानि च झून्यानि गिरिप्रस्रवणानि च ॥ १३ यथोदिष्टानि सर्वाणि सुप्रीवेण महात्मना । विचिन्वन्तु वनं सर्वे गिरिदुर्गाणि सर्वशः ॥ ततः समुत्थाय पुनर्वानरास्ते महावलाः । विन्ध्यकाननसंकीर्णा विचेर्रदक्षिणां दिशम् ॥ १५ ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपर्वतम् । शृङ्गवन्तं दरीमन्तमधिरुह्य च वानराः ॥ १६ तत्र छोश्रवनं<sup>°</sup> रम्यं सप्तपर्णवनानि च । व्यचिन्वंस्ते हरिवराः सीतादर्शनकाङ्क्षिणः ॥ १७ तस्यात्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः । न पदयन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिपीं प्रियाम् ॥ ते तु दृष्टिगतं दृष्ट्वा तं शैलं वहुकन्द्रम् । अवारोहन्त ह्रयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ १९ अवरुह्य ततो भूमिं श्रान्ता विगतचेतसः । स्थित्वा मुहूर्तं तत्राथ वृक्ष्मूलमुपाश्रिताः ॥ २० ते मुहूर्तं समाश्वस्ताः किंचिद्भन्नपरिश्रमाः । पुनरेवोद्यताः कृत्स्नां मार्गितुं दक्षिणां दिशम्।।२१ हनुमत्प्रमुखास्ते तु प्रस्थिताः प्रवगर्पभाः । विन्ध्यमेवादितस्तावद्विचेरुस्ते ततस्ततः ॥ २२ं

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे रजतपर्वतिवचयो नाम एकोनपञ्चादाः सर्गः

## पत्राशः सर्गः

#### ऋक्षविलप्रवेश:

सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान् किपः । विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च सिंहशाई छजुप्टाश्च शिलाश्च सिरितस्तथा । विपमेपु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेपु च ।। २ आसे दुस्तस्य शेलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमाम् । तेपां तत्रैय वसतां स कालो व्यव्यवर्तत ॥ ३ स हि देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान् महान् । तत्र वायुसुतः सर्वं विचिनोति स्म पर्वतम् ॥ ४ परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः । गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ५ मैन्द्श्च द्विविद्श्चैव सुपेणो हनुमानिषे । अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥ ६ गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम् । विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दहशुर्विवृतं विलम् दुर्गमृक्षविलं नाम दानवेनाभिरिक्षतम् । क्षुत्पिपासापरीताश्च श्रान्ताश्च सिललार्थिनः ॥ ८ अवकीणं लतावृक्षेदेदशुस्ते महाविलम् । ततः क्रौद्धाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्कमन् ॥ ९ जलार्द्राश्चकवाकाश्च रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः । ततस्तिद्वलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम् ॥ १० मृत्विसमयन्ययमनसो वभू वुर्वानर्पभाः । संजातपरिशङ्कास्ते तिद्वलं प्रवगोत्तमाः ॥ ११

अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोवन्तो महावलाः । नानासत्त्वसमाकीर्णं दैस्रेन्द्रनिलयोपमम् ॥ दुर्देशमितिघोरं च दुर्विगाहं च सर्वशः । ततः पर्वतकूटाभो हनुमान् पवनात्मजः ।। १३ अत्रवीद्वानरान्सर्वान्कान्तारवनकोविदः । गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम् वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पर्याम मैथिलीम्। अस्माचापि विलाद्धंसाः क्रौख्राश्च सह सारसैः जलाद्रीश्चकवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वतः । नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हदः ॥ तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्टन्ति पादपाः । इत्युक्तास्तिद्वलं सर्वे विविश्वस्तिमिरावृतम् ॥ अचन्द्रसूर्यं हरयो दहशू रोसहषणम् । निशाम्य तस्मात्सिहांश्च तांस्तांश्च मृगपक्षिणः ॥ १८ प्रविष्टा हरिशार्द्रला विलं तिमिरसंवृतम् । न तेषां सज्जते चक्षुर्न तेजो न पराक्रमः ॥ १९ वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमिस वर्तते । ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्विलं किपकुञ्जराः ॥ २० प्रकाशमभिरामं च दृहर्श्वेदेशमुत्तमम् । ततस्तिस्मन् विले दुर्गे नानापादपसंकुले ॥ २१ अन्योन्यं संपरिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरम् । ते नष्टसंज्ञास्तृषिताः संभ्रान्ताः सिळलार्थिनः ॥ परिपेतुर्विले तस्मिन् कंचित्कालमतन्द्रिताः । ते कृशा दीनवदनाः परिश्रान्ताः प्रवङ्गमाः ॥ आलोकं दृहञ्जुर्वीरा निराशा जीविते तदा । ततस्तं देशमागम्य सौम्यं वितिमिरं वनम् ॥२४ ददृशः काञ्चनान्वृक्षान्द्रिप्तेश्वानरप्रभान् । सालांस्तालांश्च पुंनागान् ककुभान् वञ्जलान् धवान् चम्पकान्नागवृक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान् । स्तवकैः काब्बनैश्चित्रे रक्तैः किसलयैस्तथा ॥ आपींडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान् । तरुणादित्यसंकाशान् वैदूर्यमयवेदिकान् ॥ २७ विभ्राजमानान् वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान् । नीलवैदूर्यवर्णाश्च पद्मिनीः पतगावृताः ॥ २८ महद्भिः काञ्चनैः पद्मैर्वृता वालार्कसंनिभैः । जातरूपमयैर्मतस्यैर्महद्भिश्च सकच्छपैः ॥ २९ निलनीस्तत्र दद्युः प्रसन्नसिल्लावृताः । काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च ॥ 30 तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालावृतानि च । हैमराजतभौमानि वैदुर्थमणिमन्ति च 38 दहशुस्तत्र हरयो गृहमुख्यानि सर्वशः । पुष्पितान् फलिनो वृक्षान् प्रवालमणिसंनिभान् ॥ काञ्चनभ्रमरांश्चेव मधूनि च समन्ततः । मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ महाहाणि च यानानि दृदृशुस्ते समन्ततः । हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च संचयान् ॥ अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान् । शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च महाहीणि च पानानि मधूनि रसवनित च । दिव्यानामम्बराणां च महाहीणां च संचयान् ॥ कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान् । तत्र तत्र च विन्यस्तान्दीप्तान्वैश्वानरप्रभान् ॥ दह्युर्वानराः शुभ्राञ्चातरूपस्य संचयान् । तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तस्मिन् महाबलाः ॥

र. ३४, ३५; ३६-तमानि पद्यानि क. न सस्ति।

२. तत्रतेत्रसादि सञ्जयानिस्यन्तं क. नास्ति । दिन्यानामिस्यादि सञ्जयानिस्यन्तं ग. नास्ति ।

४१

्दद्दशुर्वोनराः शूराः स्त्रियं कांचिद्दूरतः । 'तां दृष्ट्या भृशसंत्रस्ताश्चीरकृष्णाजिनाम्बराम् ॥ ३९ तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा । विस्मिता ह्रयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त सर्वेशः ॥ ४० पप्रच्छ ह्नुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा विलम् ॥

ततो हनूमान् गिरिसंनिकाशः कृताञ्जिलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम् । पप्रच्छ का त्वं भवनं विलं च रत्नानि हेमानि वदस्व कस्य ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्कित्थाकाण्डे ऋक्षविलप्रवेशो नाम पञ्चाशः सर्गः

#### एकपञ्चाशः सर्गः

#### स्वयंप्रभातिध्यम्

इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र पुनः कृष्णाजिनाम्बराम् । अत्रवीत्तां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम् इदं प्रविष्टाः सहसा विलं तिसिरसंवृतम् । क्षुत्पिपासापरिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सर्वेशः ॥ २ महद्धरण्या विवरं प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । इमांस्त्वेवंविधान् भावान् विविधानद्भुतोपमान् दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिताः संभ्रान्ता नष्टचेतसः । कस्यैव काञ्चना वृक्षास्तरुणादित्यसंनिभाः ॥ ४ शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च । काख्रनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च ॥ तपनीयगवाक्षाणि मणिजालावृतानि च । पुष्पिताः फलवन्तश्च पुण्याः सुरभिगन्धिनः ॥ इमे जाम्बूनरमयाः पार्पाः कस्य तेजसा । काछ्यनानि च पद्मानि जातानि विमले जले ॥ ७ कथं मत्स्याश्च सौवर्णाश्चरन्ति सह कच्छपैः । आत्मानमनुभावं च<sup>ै</sup> कस्य चैतत्तपोवलम् ॥ ८ अजानतां नः सर्वेपां सर्वमाख्यातुमहिस । एवमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी ॥ प्रत्युवाच हनूमन्तं सर्वभूतहिते रता । मयो नाम महातेजा मायावी दानवर्षभः ॥ १० तेनेदं निर्मितं सर्वं मायया काछ्वनं वनम् । पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा वभूव ह ॥ ११ येनेदं काछ्वनं दिञ्यं निर्मितं भवनोत्तमम् । स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥ १२ पितामहाद्वरं छेभे सर्वमौशनसं धनम् । वनं विधाय वछवान् सर्वकामेश्वरस्तदा ॥ १३ उवास सुखितः कालं कंचिद्सिन् महामते । तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानवपुङ्गवम् ॥ १४ विक्रम्यैवाशर्नि गृह्य जघानेशः पुरंदरः । इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमायै वनमुत्तमम् ॥ १५ शाश्वताः कामभोगाश्च गृहं चेदं हिरण्मयम् । दुहिता मेरुसावर्णेरहं तस्याः स्वयंप्रभा ॥ १६ ्रुइदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम । मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा ॥ १७

१. तांचते दृशुः पुनाः।

२, आत्मनः स्वानुभावाद्वा ग्.

तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोत्तमम्। किं कार्यं कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपश्यथ ॥ कथं चेदं वनं दुर्गं युष्माभिरुपलक्षितम्। इमान्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च॥ १९ भुक्का पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हथ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे स्वयंप्रभातिथ्यं नाम एकपञ्चाशः सर्गः

# द्विपञ्चाशः सर्गः

विलप्रवेशकारणकथनम्

अथ तानव्रवीत्सर्वान् विश्रान्तान् हरियृथपान् । इदं वचनमेकाया तापसी धर्मचारिणी ॥ वानरा यदि वः खेदः प्रनष्टः फलभक्षणात् । यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छमि कथ्यताम्।। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः । आर्जवेन यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ३ राजा सर्वस्य छोकस्य महेन्द्रवरुणोपुमः। रामो दाशरिधः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम्।। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेहा। चापि भार्यया । तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हता वलात्।। ५ वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुप्रीवो नाम वानरः। राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्॥ ६ अगस्याचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्। सहैभिर्वानरेर्मुख्यैरङ्गदप्रमुखैर्वयम्॥ Q रावणं सिहताः सर्वे राक्षसं कामरूपिणम् । सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वमिति चोदिताः ॥ ८ विचित्य तु वयं सर्वे समयां दक्षिणां दिशम्। बुभुक्षिताः परिश्रान्ता वृक्षमूलमुपाश्रिताः विवर्णवद्नाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः । नाधिगच्छामहे पारं मञ्जाश्चिन्तामहार्णवे ॥ चारयन्तस्ततश्रक्ष्यईष्टवन्तो वयं विलम् । लतापादपसंछन्नं तिमिरेण समावृतम् ॥ अस्माद्धंसा जलक्किन्नाः पक्षैः सलिलविस्रवैः । कुरराः सारसाश्चैव निष्पतन्ति पतिन्रणः ॥ साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः प्रवङ्गमाः । तेषामिप हि सर्वेषामनुमानमुपागतम् ॥ गच्छाम प्रविशामेति भर्तृकार्यत्वरान्विताः । ततो गाढं निपतिता गृह्य हस्तौ परस्परम् ॥ इदं प्रविष्टाः सहसा विलं तिमिरसंवृतम् । एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥ १५ त्वां चैवोपगताः सर्वे परिद्यूना बुभुक्षिताः । आतिध्यधर्मदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥ अस्माभिरुपभुक्तानि बुभुक्षापरिपीडितैः। यत्त्वया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया ॥१० ब्रूहि प्रत्युपकारार्थं किं ते कुर्वन्तु वानराः । एवमुक्ता तु सर्वज्ञा वानरैस्तैः स्वयंप्रभा ।। १८ प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान् । सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां महात्मनाम् ॥ १९ चरन्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्कित्धाकाण्डे विलप्रवेशकारणकथनं नाम द्विपञ्चाशः सर्गः

### त्रिपञ्चाशः सर्गः अङ्गदादिनिर्वेदः

एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्मसंहितम् । उवाच हनुमान् वाक्यं तामनिन्दितचेष्टिताम्॥ शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वै धर्मचारिणि । यः कृतः समयोऽस्माकं सुत्रीवेण महात्मना।। स च कालो ह्यतिक्रान्तो विले नः परिवर्तताम् । सा त्वमस्माद्विलाद्वोरादुत्तारियतुमईसि ॥ तस्मात्सुत्रीववचनाद्तिक्रान्तान् गतायुपः । त्रातुमर्हसि नः सर्वान् सुत्रीवभयशङ्कितान् ॥ महच कार्यमस्माभिः कर्तव्यं धर्मचारिणि । तचापि न कृतं कार्यमस्माभिरिहवासिभिः ॥ एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमत्रवीत् । जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम् ॥ तपसस्तु प्रभावेण नियमोपाजितेन च । सर्वानेव विलाद्स्मादुद्धरिष्यामि वानरान् ॥ निमील्यत चक्षुंपि सर्वे वानरपुङ्गवाः । न हि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनैः ॥ ततः संमीिंटताः सर्वे सुकुमाराङ्गुलैः करैः । सहसा पिद्धुर्दृष्टिं हृष्टा गमनकाङ्क्षिणः ॥ वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखास्तदा । निमेपान्तरमात्रेण विळादुत्तारितास्तया ॥ ततस्तान् वानरान् सर्वास्तापसी धर्मचारिणी । निःसृतान् विपमात्तस्मात्समाश्वास्येद्मन्नवीत् दप विनध्यों गिरिः श्रीमान्नानाहुमलताकुलः । एप प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोद्धिः स्वस्ति वोऽस्तु गमिप्यामि भवनं वानरपेभाः । इत्युक्त्वा तद्विलं श्रीमत्प्रविवेश स्वयंप्रभा ॥ ततस्ते दृहशुर्वीरं सागरं वरुणालयम् । अपारमभिगर्जन्तं घोरैरूर्मिभिराकुलम् ॥ मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्गं विचिन्वताम् । तेपां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृतः विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे संप्रपुष्पितपाद्पे । उपविक्य महात्मानश्चिन्तामापेदिरे तदा ॥ ततः पुष्पातिभारात्राह्रँताशतसमावृतान् । द्रुमान् वासन्तिकान् दृष्ट्वा वभृवुभैयशङ्किताः ते वसन्तमनुप्राप्तं<sup>1</sup> प्रतिवेद्य परस्परम् । नष्टसंदेशकालार्था निपेतुर्धरणीतले ॥ ततस्तान् कपिवृद्धांस्तु शिष्टांश्चैव वनौकसः । वाचा मधुरयाभाष्य यथावदनुमान्य च ॥ ः स तु सिंहवृपस्कन्धः पीनायतभुजः कपिः । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमत्रवीत् ॥ शासनात्कपिराजस्य वयं सर्वे विनिर्गताः । मासः पूर्णो बिलस्थानां हरयः किं न बुध्यते ॥ वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । प्रस्थिताः सोऽपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम् भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमार्गविशारदाः । हितेष्वभिरता भर्तुर्निसृष्टाः सर्वकर्मसु ॥ कर्मस्वप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्रुतपौरुपाः । मां पुरस्क्वत्य निर्याताः पिङ्गाक्षेशप्रचोदिताः ॥ इदानीमकृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशयः । हरिराजस्य संदेशमकृत्वा कः सुखी भवेत् ॥ २५

<sup>1.</sup> अनुप्राप्तम् आसन्नमात्रमित्यर्थः । तदानी १. हितेष्वित्यादि चोदिता इत्यन्तम् क., वसन्तस्याप्राप्तेः । नास्ति ।

तस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम् । प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च वनैकिसाम् ॥ २६ तीक्ष्णः प्रकृता सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थितः । न क्ष्मिष्यित नः सर्वानपराधकृतो गतान् अप्रवृत्तौ च सीतायाः पापमेव करिष्यित । तस्मात्क्षमिमहाद्यैव गन्तुं प्रायोपवेशनम् २८ त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च गृहाणि च । ध्रुवं नो हिंसिता राजा सर्वान् प्रतिगतानितः वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्युरिहैव नः । न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥ ३० नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाक्षिष्टकर्मणा । स पूर्वं वद्धवैरो मां राजा हृष्ट्वा व्यतिक्रमम् ॥ घातियिष्यित दण्डेन तीक्ष्णेन कृतिनश्चयः । किं मे सुह्मिङ्ग्वित्रमं पश्चिद्धित्वीवितान्तरे ॥ इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधिस । एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम् ॥ ३३ सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करूणं वाक्यमञ्जवन् । तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तश्च राघवः ॥ समीक्ष्याकृतकार्यास्तु तासमश्च समये गते । अदृष्टायां तु वैदेद्यां हृष्ट्वा चैव समागतान् ॥ राघविष्रयकामार्थं घातियिष्यत्यसंशयम् । न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपार्श्वतः ॥ प्रधानभूताश्च वयं सुग्रीवस्य समागताः । इहैव सीतामिन्वष्य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा ॥३० नो चेद्रच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम् ॥

प्रविक्षमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा विचस्तार इदं वभाषे ।
अलं विषादेन विलं प्रविद्य वसाम सर्वे यदि रोचते वः ॥ ३८
इदं हि मायाविहितं सुदुर्गमं प्रभूतवृक्षोदकभोज्यपेयकम् ।
इहास्ति नो नैव भयं पुरंदरान्न राघवाद्वानरराजतोऽपि वा ॥ ३९
श्रुत्वाङ्गदस्यापि वचोऽनुकूलमूचुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः ।
यथा न हिस्येम तथा विधानमसक्तमधैव विधीयतां नः ॥ ४०

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वार्क्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे अङ्गदादिनिर्वेदो नाम त्रिपञ्चाशः सर्गः

# चतुःपञ्चाशः सर्गः

हनूमद्भेदनम्

तथा ब्रुवित तारे तु ताराधिपितवर्चित । अथ मेने हृतं राज्यं हृतुमानङ्गदेन तत् ॥ १ बुद्धया ह्यष्टाङ्गया युक्तं चतुर्वलसमिनवतम् । चतुर्दशगुणं मेने हृतुमान् वालिनः सुतम् ॥ २

१. इदमर्थम् च. छ. नास्ति। नास्ति।

२. अदृष्टायामित्यादि पार्धत इत्यन्तम् ग. । ३. इदमर्थम् च. छ. नास्ति

आपूर्यमाणं शश्वच तेजोवलपराक्रमैः । शशिनं शुक्रपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया ॥ રૂ बृहस्पतिसमं बुद्धचा विक्रमे सदृशं पितुः । शुश्रूपमाणं तारस्य शुकस्येव पुरंद्रम् ॥ 8 भर्त्वरर्थे परिश्रान्तं सर्वशास्त्रविशारदः । अभिसन्धातुमारेभे हनुमानङ्गदं ततः ॥ 4 स चतुर्णासुपायानां तृतीयसुपवर्णयन् । भेदयामास तान् सर्वान् वानरान् वाक्यसंपदा ॥ तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीपयदङ्गदम् । भीषणैर्वहुभिर्वाक्यैः कोपोपायसमन्वितैः ॥ O त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै धुरम् । दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिर्ता ॥ नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुङ्गव । नाज्ञाप्यं विपहिष्यन्ति पुत्रदारान् विना त्वया ॥९ त्वां नैते हानुयुञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते । यथायं जाम्ववान्नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥ १० न ह्यहं त इमे सर्वे सामदानादिभिर्गुणैः । दण्डेन वा त्वया शक्याः सुत्रीवादपकर्पितुम् ॥११ विगृह्यासनमप्याहुर्दुर्वछेन वछीयसः । आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विगृह्यीत दुर्वछः ॥ यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्विलिमिति श्रुतम्। एतहस्मणवाणानामीपत्कार्यं विदारणे॥ स्वरुपं हि कृतिमन्द्रेण क्षिपता हाशनिं पुरा । लक्ष्मणो निशितैवीणैर्भिन्दात्पत्रपुटं यथा ॥१४ लक्ष्मणस्य तु नाराचा वहवः सन्ति तद्विधाः । वज्राशनिसमस्पर्शा गिरीणामपि दारणाः ॥ अवस्थाने यदैव त्वमासिष्यसि परंतप । तदैव हरयः सर्वे सक्यन्ति कृतनिश्चयाः ॥ स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विमा बुभुक्षिताः । खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः स त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामेश्च वन्धुभिः । तृणाद्पि भृशोद्धिमः स्पन्दमानाद्भविष्यसि ॥ न च जातु न हिंस्युस्त्वां योरा लक्ष्मणसायकाः । अपवृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः अस्माभिस्तु गतं सार्धं विनीतवदुपस्थितम् । आनुपूर्व्योत्तु सुत्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति धर्मकामः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढवतः । शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्च न त्वां जातु जिघांसति ॥ प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितम् । तस्यापत्यं च नास्यन्यत्तस्मादङ्गद् गम्यताम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे हन्मन्द्रेदनं नाम चतुःपञ्चाशः सर्गः

#### पञ्चपञ्चाराः सर्गः

#### प्रायोपवेश:

श्रुत्वा हतुमतो वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम् । स्वामिसत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमव्रवीत्।। १ स्थैर्यं सत्त्वं मनःशोचमानृशंस्यमथार्जवम् । विक्रमश्चैव धेर्यं च सुत्रीवे नोपपद्यते ॥ २ स्वातुर्व्येष्ठस्य यो भार्या जीवतो महिपी प्रियाम् । धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः

१. अत्युयवेगा निशिताः छ. ।

कथं स धर्मं जानीते येन भ्रात्रा महात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं मुखम्॥ ४ सत्यात्पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः । विस्मृतो राघवो येन स कस्य तु कृतं स्मरेत् ॥ ५ लक्ष्मणस्य भयाद्येन नाधर्मभयभीरुणा । आदिष्ठा मार्गितुं सीतां धर्मस्तरिमन् कथं भवेत् ॥ ६ तस्मिन् पापे कृतन्ने तु स्मृतिहीने चलात्मिन । आर्थः को विश्वसेज्ञातु तत्कुलीनो जिजीविषुः राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निर्गुणोऽपि वा । कथं शत्रुकुलीनं मां सुप्रीवो जीवयिष्यित।। भिन्नमनैत्रोऽपराद्धश्च हीनशक्तिः कथं ह्यहम् । किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुर्वेलः ॥ उपांशुदृण्डेन हि मां वन्धनेनोपपादयेत् । शठः क्र्रे। नृशंसश्च सुत्रीवो राज्यकारणात् ॥ १० वन्धनाद्वावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम् । अनुजानीत मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः ॥११ अहं वः प्रतिजानामि नागमिष्याम्यहं पुरीम् । इहैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥ १२ अभिवादनपूर्वं तु राघवौ वलशालिनौ । अभिवादनपूर्वं तु राजा कुशलमेव च ॥ वाच्यस्तातो यवीयान् मे सुप्रीवो वानरेश्वरः । आरोग्यपूर्वं कुशलं वाच्या माता रुमा च मे मातरं चैव मे तारामाश्वासियतुमईथ । प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥ विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम् । एतावदुक्ता वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च विवेश चाङ्गदो भूमौ रुद्न् दर्भेषु दुर्भनाः। तस्य संविशतस्तत्र रुद्न्तो वानरर्षभाः॥ नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वै वारि दुःखिताः । सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम् ॥ परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवास्यन् प्रायसासितुम् । मतं तद्वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्रवगर्षभाः ॥ १९ उपस्पृत्रयोदकं तत्र प्राङ्मुखाः समुपाविशन् । दक्षिणात्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥ २० मुमूर्षवो हरिश्रेष्ठा एतत्क्षममिति स्म ह। रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च॥ 3 जनस्थानवधं चैव वधं चैव जटायुषः । हरणं चैव वैदह्या वालिनश्च वधं रणे ॥ २२ रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम् ॥

एवं वद्द्भिर्वहुभिर्महीधरो महाद्रिक्टप्रतिमैः प्रवङ्गमैः। वभूव संनादितनिर्दरान्तरो भृशं नद्द्भिर्जलदैरिवाम्बरम्'॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे प्रायोपवेशो नाम पञ्चपञ्चाशः सर्गः २३ ः

षट्पञ्चाशः सर्गः संपातिप्रश्वः

उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले । हरयो गृधराजश्च तं देशमुपचक्रमे ॥

१, उल्वणै: च, छ.।

१७

संपातिनीम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः । भ्राता जटायुपः श्रीमान् प्रस्यातवलपीरुपः ॥२ कन्द्राद्भिनिष्क्रम्य स विनध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान् ह्ररीन् हृष्ट्याः हृष्टात्मा गिरमत्रवीत्।। विधिः किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते । यथायं विहिनो सक्ष्यश्चिरान्महामुपागतः ॥ परंपराणां सक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम् । ज्वाचेदं वचः पक्षी तान्निरीक्ष्य प्रवङ्गमान् ॥ ५ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यछ्वधस्य पक्षिणः । अङ्गदः परमायस्तो हनुमन्तमथाववीत् ॥ पर्य सीतापदेशेन साक्षाद्वैवस्वतो यमः । इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये ॥ O रामस्य न कृतं कार्यं राज्ञो न च वचः कृतम् । हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसागता ॥ ८ वैदेह्याः प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुपा । गृधराजेन यत्तत्र श्रुतं वस्तद्शेपतः ॥ Q तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि। प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम् अन्योन्यमुपकुर्वन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः । तेन तस्योपकारार्थं त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११ प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुपा । राघवार्थे परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविताः ॥ १२ कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म त च पदयाम मैथिछीम् । स सुखी गृधराजस्तु रावणेन हतो रणे मुक्तश्च सुत्रीवभयाद्गतश्च परमां गतिम् । जटायुपो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च ॥ १४ हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः । रामलक्ष्मणयोर्वास अरण्ये सह सीतया॥ १५ रायवस्य च वाणेन वालिनश्च तथा वधः । रामकोपादशेपाणां राक्षसानां तथा वधः कैकेण्या वरदानेन इदं हि विकृतं कृतम् ॥

> तद्युखमनुकीर्तितं वचो भुवि पतितांश्च समीक्ष्य वानरान् । भृशचिलतमतिर्महामतिः कृपणमुदाहृतवान् स गृधराट् ॥

तत्तु श्रुत्वा तदा वाक्यमङ्गद्स्य मुन्होद्गतम् । अव्विद्यनं गृथ्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥ १८ कोऽयं गिरा घोपयित प्राणैः प्रियतरस्य मे । जटायुपो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥ कथमासीज्ञनस्थाने युद्धं राक्षसगृध्रयोः । नामधेयिमदं भ्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम् ॥ २० इच्छेयं गिरिदुर्गाच भवद्भिरवतारितुम् । यवीयसो गुणज्ञस्य श्रुष्ठाचनीयस्य विक्रमैः ॥ २१ अतिदीर्घस्य कालस्य तुष्टोऽस्मि परिकीर्तनात् । तदिच्छेयमदं श्रोतुं विनाशं वानर्पभाः॥२२ भ्रातुर्जटायुपस्तस्य जनस्थानिवासिनः । तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम् ॥ २३ यस्य रामः प्रियः पुत्रो च्येष्ठो गुरुजनिप्रयः । सूर्याशुद्रयपक्षत्वान्न शकोम्युपसर्पितुम् ॥ २४ इच्छेयं पर्वताद्स्माद्वतर्तुमरिद्माः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे संपातिप्रश्नो नाम पट्पञ्चाशः सर्गः

# सप्तपञ्चाशः सर्गः जटायुर्दिष्टकथनम्

शोकाद्धष्टस्वरमपि श्रुत्वा ते हरियूथपाः । श्रद्धुर्नेव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः ॥ ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ट्वा गृष्टं प्रवङ्गमाः । चकुर्वुद्धिं तदा रौद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति ॥ सर्वथा प्रायमासीनान् यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः ॥ एतां बुद्धिं ततश्चकुः सर्वे ते वानरर्षभाः । अवतार्यं गिरेः शृङ्गाद्गुध्रमाहाङ्गद्स्तदा ॥ बभूवर्क्षरजा नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान् । ममार्यः पार्थिवः पक्षिन् धार्मिकस्तस्य चात्मजौ ॥ सुत्रीवश्चैव वाली च पुत्रावोघवलावुभौ । लोके विश्वतकर्माभूद्राजा वाली पिता मम ॥ राजा कुत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः । रामो दाशरिथः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया । पितुर्निदेशनिरतो धर्म्य पन्थानमाश्रितः ॥ ८ तस्य भार्था जनस्थानाद्रावणेन हता वलात्। रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुर्नाम गृधराट्॥ ९ द्दर्श सीतां वैदेहीं हियमाणां विहायसा । रावणं विरथं कृत्वा स्थापियत्वा च मैथिलीम् ॥ परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे। एवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन वलीयसा॥ संस्कृतश्चापि रामेण गतश्च गतिमुत्तमाम् । ततो सम पितृव्येण सुत्रीवेण महात्मना ॥ चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्पितरं मम । मम पित्रा विरुद्धो हि सुप्रीवः सचिवैः सह निहत्य वालिनं रामस्ततस्तमभ्यषेचयत् । स राज्ये स्थापितस्तेन सुत्रीवो वानराधिपः ॥ राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम् । एवं रामप्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः ॥ १५ वैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव । ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिता: ॥ १६ अज्ञानातु प्रविष्टाः स्म धरण्या विवृतं विलम् । मयस्य मायाविहितं तद्विलं च विचिन्वताम् व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः । ते वयं किपराजस्य सर्वे वचनकारिणः ॥ कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्प्रायमुपारमहे । कुद्धे तस्मिस्तु काकुत्रथे सुप्रीवे च सलक्ष्मणे ॥ गतानामिप सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्।।

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे जटायुर्दिष्टकथनं नाम सप्तपञ्चाशः सर्गः

> > अष्टपञ्चाराः सर्गः सीताप्रवृत्त्युपलम्भः

इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैस्त्यक्तजीवितैः । सबाष्पो वानरान् गृध्रः प्रत्युवाच महास्वनः। 🎨

१, सबाष्पान् क.।

यवीयान् मम स भ्राता जटायुनीम वानराः । यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन वछीयसा ॥ वृद्धभावादपक्षत्वाच्छृण्वंसतद्पि मर्पये । न हि मे शक्तिरस्टच भ्रातुर्वेरदिमोक्षणे ।। पुरा वृत्रवधे वृत्ते स<sup>े</sup>चाहं च जयैपिणौ<sup>³</sup> । आदित्यमुपयातौ स्वो ब्वलन्तं रदिममालिनम् ॥ आवृत्त्याकाशमार्गेण जवेन स्वर्गतौ भृशम्। मध्यं प्राप्ते दिनकरे जटायुरवसीदति॥ ५ तमहं भ्रातरं दृष्ट्वा सूर्यरिमिभरिदितम् । पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात्परमविह्वछम् ॥ निर्देग्धपक्षः पतितो विन्ध्येऽहं वानर्पभाः । अहमस्मिन् वसन् भ्रातुः प्रवृत्तिं नोपलक्षये ॥ ७ जटायुपस्त्वेवमुक्तो भ्रात्रा संपातिना तदा । युवराजो महाप्राज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा ॥ जटायुपो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः ॥ अदीर्घदर्शिनं तं वै रावणं राक्षसाधमम् । अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥ ततोऽत्रवीन्महातेजा ज्येष्ठो भ्राता जटायुपः । आत्मानुरूपं वचनं वानरान् संप्रहर्पयन् ॥ निर्देग्धपक्षो गृघोऽहं हीनवीर्यः प्रवङ्गमाः । वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्।। जानामि वारुणाल्ँहोकान् विष्णोस्त्रैविकमानिप । महासुरविमदीन् वाष्यमृतस्य च मन्थनम् रामस्य यदिदं कार्यं कर्तव्यं प्रथमं मया । जरया च हृतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम ॥ तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूपिता । हियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना।। क्रोशन्ती राम रामेति छक्ष्मणेति च भामिनी । भूपणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधून्वती सूर्यप्रभेव शैलाये तस्याः कौशेयमुत्तमम् । असिते राक्षसे भाति यथा वा तटिदम्बुदे ॥१७ तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात् । श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥ पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्धाता वैश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरीं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः॥ इतो द्वीपे समुद्रस्य संपूर्णे शतयोजने । तस्मिल्लङ्का पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा।। जाम्यूनदमथैद्दीरैश्रित्रैः काञ्चनवेदिकैः । प्राकारेणार्कवर्णेन महता सुसमावृता ॥ तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी । रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः समावृता ॥ जनकस्यात्मजां राज्ञस्तत्र द्रक्ष्यथ मैथिलीम् । लङ्कायामथ गुनायां सागरेण समन्ततः ॥ संप्राप्य सागरस्यान्तं संपूर्णं शतयोजनम् । आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणम् ॥ तत्रैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं प्रवङ्गमाः । ज्ञानेन खलु पर्चामि च्ट्टा प्रसागिमण्यथ ॥ आद्यः पन्थाः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः । द्वितीयो वलिभोजानां ये च यृक्षफलाशिनः भासास्तृतीयं गच्छन्ति कौञ्चाश्च कुररैः सह । इयेनाश्चतुर्थं गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमम् वलवीर्योपपन्नानां रूपयौवनशालिनाम् । पष्टस्तु पन्था हंसानां वैनतेयगतिः परा ॥

१, परस्परजयैपिणौ च. छ.। । । ३. लङ्कामित्यादि प्लबङ्गमा इत्यन्तम् गो

<sup>.</sup> देवासुरविमर्दाश्च ह्यमृतस्य पुना, ।

<sup>ੰ</sup> ਹੋਰਿ ਧਜ਼ਾ ।

वैनतेयाच नो जन्म सर्वेषां वानर्षभाः । इहस्थोऽहं प्रपद्मामि रावणं जानकीं तथा ॥ २९ अस्माकमिप सौवणं दिव्यं चक्षुर्वछं तथा । तस्मादाहारवीर्येण निसर्गेण च वानराः ॥ ३० आयोजनशतात्साम्राह्मयं पद्माम नित्यशः । अस्माकं विहिता दृष्टिर्निसर्गेण च दूरतः ॥ विहिता पादमूछे तु वृत्तिश्चरणयोधिनाम् । गर्हितं तु कृतं कर्म येन स्म पिशिताशिना ॥ ३२ प्रतीकार्यं च मे तस्य वैरं श्रातुः कृतं भवेत्' । उपायो दृद्यतां कश्चिहङ्खने छवणाम्भसः ॥ अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ । समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्भिवरुणालयम् ॥ ३४ प्रदास्याम्युदकं श्रातुः स्वर्गतस्य महात्मनः । ततो नीत्वा तु तं देशं तीरं नदनदीपतेः ॥ ३५ निर्देग्धपक्षं संपातिं वानराः सुमहौजसः । पुनस्तं प्रापयित्वा च तं देशं पतगेश्वरम् ॥ ३६ वभूवुर्वानरा हृष्टाः प्रवृत्तिमुपलभ्य ते ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सीताप्रवृत्युपलम्भो नाम अप्टपञ्चाशः सर्गः

# एकोनषष्टितमः सर्गः

सुपार्श्ववचनानुवाद:

ततस्तदमृतास्वादं गृध्रराजेन भाषितम् । निश्चम्य वदता हृष्टास्ते वचः प्रवगर्षभाः ॥ १ जाम्ववान् वानरश्रेष्टः सह सर्वेः प्रवङ्गमैः । भूतलात्सहसोत्थाय गृध्रराजमथात्रवीत् ॥ २ क सीता केन वा दृष्टा को वा हरित मैथिलीम् । तदाख्यातु भवान् सर्वं गतिभेव वनौकसाम् को दाशरिथवाणानां वज्जवेगनिपातिनाम् । स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयित विक्रमम् ॥ ४ स हरीन् प्रीतिसंयुक्तान् सीताश्रुतिसमाहितान् । पुनराश्वासयन् प्रीत इदं वचनभव्रवीत् ॥ ५ श्रूयतामिह वैदेह्या यथा मे हरणं श्रुतम् । येन चापि ममाख्यातं यत्र वायतलोचना ॥ ६ अहमिस्मन् गिरौ दुर्गे वहुयोजनमायते । चिरान्निपतितो वृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः ॥ ७ तं मामेवंगतं पुत्रः सुपार्श्वां नाम नामतः । आहारेण यथाकालं विभित्तं पततां वरः ॥ ८ तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीक्षणकोपा भुजङ्गमाः । मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णश्रुधा वयम् स कदाचित्सुधार्तस्य ममाहाराभिकाङ्क्षिणः । गतसूर्येऽहिन प्राप्तो मम पुत्रो ह्यनामिषः ॥ स मया वृद्धभावाच कोपाच परिभित्तितः । क्षुतिपपासापरीतेन कुमारः पततां वरः ॥ ११

<sup>1.</sup> अत्र वानरा इत्यधिकम् , आदरचोताकं वा ।

१. गहिंतमित्यादि भवेदित्यन्तं क. नारितं।

अस्यानन्तरम्—द्वीपे द्वीपे समुद्रस्य तस्य धामानि सन्ति वै। यावन्न गच्छेत्स तया तानि सार्धे

प्लबङ्गमाः ॥—इति घ.।

३. गृधराजाभिभाषितम् ति ।

४. वदतः ति.।

स मामाहारसंरोधात्पीडितं प्रीतिवर्धनः । अनुमान्य यथातत्त्वमिदं वचनमत्रवीत् ॥ अहं तात यथाकालमामिपार्थी खमाप्लुतः । महेन्द्रस्य गिरेर्द्वारमावृत्य च समास्थितः ॥ १३ ततः सत्त्वसहस्राणां सागरान्तरचारिणाम् । पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोद्धमवाङ्मखः ॥ तत्र कश्चिन्मया दृष्टः सूर्योद्यसमप्रभाम् । खियमादाय गच्छन् वै भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥१५ सोऽहमभ्यवहारार्थी तौ दृष्ट्वा कृतिश्चियः । तेन साम्ना विनीतेन पन्थानमभियाचितः ॥१६ न हि सामोपपत्रानां प्रहर्ता विद्यते कचित् । नीचेप्त्रपि जनः कश्चित्किमङ्ग वत मद्विधः ॥ स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः । अथाहं खेचरैर्भूतैरभिगम्य सभाजितः ॥ १८ दिण्ट्या जीवति सीतेति वातुवनमां महर्पयः । कथंचित्सकलत्रोऽसौ गतस्ते स्वस्तासंशयम् ॥ एवमुक्तस्ततोऽहं तैः सिद्धैः परमशोभनैः । स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥ २० हरन् दाशरथेर्भार्यां रामस्य जनकात्मजाम् । भ्रष्टाभरणकौशेयां शोकवेगपराजिताम् ॥ २१ रामलक्ष्मणयोर्नाम क्रोशन्तीं मुक्तमूर्धजाम् । एप कालात्ययस्तावदिति कालविदां वरः ॥ २२ एतमर्थं समग्रं मे सुपार्थः प्रत्यवेदयत् । तच्छूत्वापि हि मे वुद्धिर्नासीत्काचित्पराक्रमे ॥ २३ अपसोऽहं कथं पक्षी कर्म किंचिदुपक्रमे । यतु शक्यं मया कर्तुं वाग्वुद्धिगुणवर्तिना ॥ २४ श्रूयतां तत्प्रवक्ष्यामि भवतां पौरुपाश्रयम् । वाङ्मितिभ्यां तु सर्वेपां करिष्यामि प्रियं हि वः यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तन्नात्र संशयः । ते भवन्तो मतिश्रेष्टा वलवन्तो मनस्विनः ॥ २६ प्रेपिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः। रामलक्ष्मणवाणाश्च निशिताः कङ्कपत्रिणः॥ २७ त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्तास्त्राणनियहे । कामं खलु द्शयीवस्तेजोवलसमन्वितः ॥ भवतां तु समर्थानां न किंचिदिप दुष्करम् । तद्छं कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्चयः ॥ २९ न हि कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चर्तांवशातिसहस्निकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे सुपार्श्ववचनानुवादो नाम एकोनपष्टितम: सर्ग:

#### षष्टितमः सर्गः

संपातिपुरावृत्तवर्णनम्

ततः कृतोदकं स्नातं तं गृष्ठं हरियूथपाः । उपिवष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः ॥ १ तमङ्गदमुपासीनं तैः संवैर्हरिभिर्वृतम् । जनितप्रत्ययो हर्पात्संपातिः पुनरत्रवीत् ॥ २ कृत्वा निःशब्दमेकायाः शृण्वन्तु हरयो मम । तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम्

१. जीविस तातेति च. छ.। २. दुर्गे च. छ.। ३. तत्त्वम् च. छ.।

अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरा ह्यहम् । सूर्योतपपरीताङ्गो निर्दग्धः सूर्यरिमभिः लब्धसंज्ञस्तु षड्रात्राद्विवशो विह्वलन्निव । वीक्षमाणो दिशः सर्वी नामिजानामि किंचन ॥ ५ ततस्तु सागराञ्शैलान्नदीः सर्वाः सरांसि च । वनानि च प्रदेशांश्वं समीक्ष्य मतिरागमत् ॥ हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कन्दरान्तरकूटवान् । दक्षिणस्योद्धेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः ॥ ७ आसीचात्राश्रमः पुण्यः सुरैरपि सुपूजितः । ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन्नुग्रतपा भवत् ॥ ८ अष्टौ वर्षसहस्राणि तेनास्मिन्नृषिणा विना<sup>3</sup>। वसतो मम धर्मज्ञाः स्वर्गते तु निशाकरे ॥ ९ अवतीर्य च विन्ध्यात्रात्कुच्छ्रेण विषमाच्छनैः । तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥ तमृषिं द्रष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशम् । जटायुपा मया चैव वहुशोऽधिगतो हि सः॥ तस्याश्रमपदाभ्याशे ववुर्वाताः सुगन्धिनः । वृक्षो नापुष्पितः कश्चिदफलो वा न विद्यते ॥ उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः । द्रष्टुकामः प्रतीक्षेऽहं भगवन्तं निशाकरम् ॥ अथापच्यमदूरस्थमृषि व्वितितेजसम् । कृताभिषेकं दुर्धर्षमुपावृत्तमुदञ्जुखम् ॥ तमृक्षाः सृमरा व्याघ्राः सिंहा नागाः सरीसृपाः । परिवार्योपगच्छन्ति <sup>३</sup>धातारं प्राणिनो यथा ततः प्राप्तमृषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः । प्रविष्टे राजनि यथा सर्वं सामात्यकं वलम् ॥ ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां प्रीतः प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः । मुहूर्तमात्रान्निष्क्रम्य ततः कार्यमपृच्छत् ॥ १७ सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां ते नावगम्यते । अग्निद्ग्धाविमौ पक्षौ त्वक्चैव त्रणिता तव ॥ गृध्रौ हो दृष्टपूर्वी मे मातरिश्वसमी जवे । गृधाणां चैव राजानी भ्रातरी कामरूपिणी ॥१९ ज्येष्ठो हि त्वं<sup>५</sup> तु संपाते जटायुरनुजस्तव । मानुषं रूपमास्थाय गृह्णीतां चरणौ मम ॥ २० किं ते व्याधिसमुत्थानं पक्षयोः पतनं कथम् । दण्डो वायं कृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किप्किन्धाकाण्डे संपातिपुरावृत्तवर्णनं नाम षष्टितमः सर्गः

# एकषष्टितमः सर्गः सूर्यानुगमनाख्यानम्

ततस्तदारुणं कर्म दुष्करं साहसात्कृतम् । आचचक्षे मुनेः सर्वं सूर्यानुगमनं तदा ॥

१. उद्धिवेलां च च. छ.।

२. गिरौ पुना, ।

३ दातारम् पुना.।

<sup>.</sup> प्राणाश्चापि शरीरके पुना.।

५. ज्येष्ठोऽवितः पुना.।

भगवन् त्रणयुक्तत्वाहज्जया व्याकुलेन्द्रियः । परिश्रान्तो <sup>१</sup> न शकोमि वचनं प्रतिभाषितुम् ॥ अहं चैव जटायुश्च सङ्घर्षादर्पमोहिता । आकाशं पतिती वीरी जिज्ञासन्ती पराक्रमम्।। 3 कैलासशिखरे बहुा मुनीनामयतः पणम् । रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम् ॥ 8 अथावां युगपत्प्राप्तावपद्याव महीतले । रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथकपृथक् ॥ 4 कचिद्वादित्रघोपांश्च त्रह्मघोपांश्च शुश्रुवः । गायन्तीश्चाङ्गना वहीः पद्मयावो रक्तवाससः ॥ तृर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाथितौ । आवामालोकयावस्तद्वनं शाद्वलसंस्थितम् ॥ उपलैरिव संछन्ना दृइयते भूः शिलोचयैः । आपगाभिश्च संवीता स्त्रैरिव वसुन्धरा ॥» हिसवांश्चेव विनध्यश्च मेरुश्च सुमहान्नगः । भृतले संप्रकाशन्ते नागा इव जलाशये ॥ 🗠 ९ तीत्रः स्वेद्ध खेद्ध भयं चासीत्तदावयोः । समाविशति मोह्ध तमो मूर्छो च दारुणा ॥१० न दिग्विज्ञायते याम्या नाम्नेयी न च वार्रणा । युगान्ते नियतो छोको हतो द्ग्ध इवामिना ॥ मनश्च में हतं भूयः संनिवर्धे तु संश्रयम्। यतेन महता ह्यस्मिन् पुनः संधाय चक्षुषी॥ १२ यत्रेन महता भूयो रविः समवलोकितः । तुल्यः पृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ ॥१३ जर्टायुर्मामनाष्ट्रच्चय निपपात महीं ततः । तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्तवानहम् ॥ १४ पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुर्न प्रद्हाते । प्रमादात्तत्र निर्देग्धः पतन् वायुपथादहम् ॥ १५ आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुपम् । अहं तु पतितो विनध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥ राज्येन हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च<sup>3</sup>। सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखराद्गिरे: ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे सूर्यानुगमनाख्यानं नाम एकपष्टितमः सर्गः

#### द्विपष्टितमः सर्गः

निशाकरभविष्याख्यानम्

एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्टमरुदं दु:खितो भृशम् । अथ ध्यात्वा मुहूर्तं तु भगवानिद्मत्रवीत् ॥ १ पक्षो च ते प्रपक्षो च पुनरन्यो भविष्यतः । प्राणाश्च चक्षुपी चैव विक्रमश्च वलं च ते ॥ २ पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यति मया श्रुतम् । हष्टं मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम ॥ ३ राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्वाकुनन्दनः । तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४ अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । अस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन् पित्रा सत्यपराक्रमः ॥

१. वाष्पकण्ठः घ.।

शादलसन्निमम् च. छं.।

३. अस्यानन्तरम्—सर्वथा मर्तुकामोऽहं रक्ष-

णीयस्त्वया मुने---इति

नैर्ऋतो रावणो नाम तस्य भार्यां हरिष्यित । राक्षसेन्द्रो जनस्थानादवध्यः सुरदानवैः ॥ ६ सा च कामैः प्रलोभ्यन्ती भक्ष्यैभाष्येश्च मैथिली । न भोक्ष्यित महाभागा दुःस्ते मग्ना यशस्विनी॥ परमात्रं तु वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यित वासवः । यदन्त्रममृतप्रख्यं सुराणामिष दुर्लभम् ॥ ८ तदन्नं मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति । अत्रमुद्ध्य रामाय भूतले निर्विपिष्यिति ॥ ९ यदि जीवित मे भर्ता लक्ष्मणेन सह प्रभुः । देवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदं त्विति ॥ १० एष्यन्त्यन्वेपकास्तस्या रामदृताः प्रवङ्गमाः । आख्येया राममहिपी त्वया तेभ्यो विहङ्गम ॥ सर्वथा हि न गन्तव्यमीदृशः क गिमष्यिस । देशकाली प्रतिक्षस्य पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ यदा प्रवृत्तिं तां सर्वामाख्यास्यिस विहङ्गम । तदैव पक्षौ वर्णश्च तव सर्वं भविष्यति ॥ १४ नोत्सहेयमहं कर्त्तुमचैव त्वां सपक्षकम् । इहस्थस्त्वं तु लोकानां हितं कार्यं करिष्यिसि ॥ १४ त्वयापि खल्च तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयोः । ब्राह्मणानां सुराणां च मुनीनां वासवस्य च ॥ इच्छाम्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । नेच्छे चिरं धारियतुं प्राणांस्यक्ष्ये कलेवरम् ॥ महिष्रित्वव्रवीदेवं दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे निद्याकरथविष्याख्यानं नाम द्विषष्टितमः सर्गः

## त्रिषष्टितमः सर्गः

#### संपातिपक्षप्ररोहः

एतैरन्यैश्च बहुभिर्वाक्यैर्वाक्यविदां वरः । मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वनाश्रमम् ॥ १ कन्द्रात्तु विसिपित्वा पर्वतस्य शतैः शतैः । अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये ॥ २ अद्य त्वेतस्य कालस्य साम्रं वर्षशतं गतम् । देशकालप्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्वचः ॥ ३ महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे । मां निर्देहित संतापो वितर्केवेहुभिर्युतम् ॥ ४ उत्थितां मरणे बुद्धि मुनिवाक्यैर्निवर्तये । बुद्धिर्या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥ ५ सा मेऽपनयते दुःखं दीप्तेवाग्निशिखा तमः । बुद्धचता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६ पुत्रः संतर्जितो वाग्भिनं त्राता मैथिली कथम् । तस्या विलिपतं श्रुत्वा तौ च सीताविनाकृतौ न मे दशरथस्त्रेहात्पुत्रेणोत्पादितं प्रियम् । तस्य त्वेवं न्नुवाणस्य संपातेर्वानरैः सह ॥ ८ उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणाम् । स दृष्ट्या स्वां तन्नं पक्षैरद्वतैररुणच्छदैः ॥ ९ प्रहर्षमतुलं लेभे वानरांश्चेदमन्नवीत् । ऋषेर्निशाकरस्यैव प्रभावादिमतात्मनः ॥ १९

१. इदं पद्मम् क. ख. ग. घ. च. छ. नास्ति।

१५

आदित्यरिक्तिनिर्देग्धौ पक्षौ मे पुनरुत्थितौ । यौवने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः ॥ ११ तमेवाद्यानुगच्छामि वलं पौरुपमेव च । सर्वथा क्रियतां यतः सीतामधिगमिष्यथ ॥ १२ पक्ष्लाभो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः । इत्युक्त्वा स हरीन् सर्वान् संपातिः पतगोत्तमः जत्पपात गिरेः शङ्कािक्ष्वासुः एगमां गितम् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतिसंहृष्टमानसाः ॥ वभू बुईरिशार्दूछा विक्रमाभ्युद्योन्मुखाः ॥

अथ पवनसमानविक्रमाः प्रवगवराः प्रतिस्रव्धपौरुषाः । अभिजिद्गिमुखा<sup>ः</sup> दिशं ययुर्जनकसुतापरिमार्गणोन्मुखाः ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे संपातिपक्षप्ररोहो नाम त्रिपष्टितमः सर्गः

# चतुःपष्टितमः सर्गः

समुद्रलङ्घनमन्त्रणम्

आख्याता गृथराजेन समुत्पत्य प्रवङ्गमाः । संगम्य शीतिसंयुक्ता विनेद्रः सिंहविक्रमाः ॥ संपातेर्वचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम् । हृष्टाः सागरमाजग्मुः सीताद्र्शनकाङ्क्षिणः ॥ २ अभिकम्य तु तं देशं दृहशुर्भीमविक्रमाः । कृत्सं लोकस्य महतः प्रतिविम्वमिव स्थितम् ॥ ३ दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम् । संनिवेशं ततश्चकुः सहिता वानरोत्तमाः ॥ सत्त्रेमेहद्भिर्विकृतेः क्रीडद्भिर्विविधेर्जले । न्यात्तास्यैः सुमहाकायैक्मिभिश्च समाकुलम् ॥ प्रसप्तमिन चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । क्रचित्पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिरावृतम् ॥ Ę संकुछं दानवेन्द्रैश्च पातालतलवासिभिः। रोमहर्पकरं हृष्ट्वा विपेदुः किपकुञ्जराः॥ O आकाशमिव दुप्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः । विषेदुः सहसा सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन् ॥ ८ विपण्णां वाहिनीं दृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात् । आश्वासयामास हरीन् भयातीन् हरिसत्तमः ॥ तान् विपादेन महता विपण्णान् वानर्पभान् । उवाच मतिमान् काले वालिस्तुर्महावलः ।। न विपादे सनः कार्यं विपादो दोपवत्तमः । विपादो हन्ति पुरुषं वालं कुद्ध इवोरगः ॥ ११ विपादोऽयं प्रसहते विक्रमे पर्युपस्थिते । तेजसा तस्य हीनस्य पुरुपार्थी न सिध्यति ॥ १२ इति हुवति तस्मिस्तु वालिपुत्रे महामतौ । आदित्योऽस्तं गतस्तत्र रजनी चाभ्यवर्तत<sup>3</sup> ॥ १३ तस्यां राज्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह । हरिवृद्धैः समागम्य पुनर्मन्त्रममन्त्रयत् ॥ १४

१. अभिजिद्दिभिमुखाम् ति.। ३. इदं पद्यम् क, ग. घ. च. छ. नास्ति।

<sup>.</sup> इदं पद्यम् पुना, नास्ति।

सा वानराणां ध्विजनी परिवार्याङ्गदं वभौ । वासवं परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १५ कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भियतुं भवेत् । अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हन्मतः ॥ ततस्तान् हरियुद्धांश्च तच्च सैन्यमिरदमः । अनुमान्याङ्गदः श्रीमान् वाक्यमर्थवदत्रवीत् ॥१७ क इदानीं महातेजा लङ्कायिष्यति सागरम् । कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धमिरदमम् ॥१८ को वीरो योजनशतं लङ्कायच्च प्रवङ्गमाः । इमांश्च यूथपान् सर्वान् मोक्षयेत्को महाभयात् ॥ कस्य प्रभावाद्दारांश्च पुत्रांश्चैव गृहाणि च । इतो निवृत्ताः पर्यम सिद्धार्थाः सुखिनो वयम् कस्य प्रसादाद्वामं च लक्ष्मणं च महावलम् । अभिगच्छेम संहष्टाः सुग्रीवं च महावलम् ॥ यदि कश्चित्समर्थो वः सागरप्रवने हरिः । स ददात्विह नः शीवं पुण्यामभयदक्षिणाम् ॥२२ अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्किचिद्ववीत् । स्तिमितेवाभवत्सर्वा तत्र सा हरिवाहिनी ॥ पुनरेवाङ्गदः प्राह तान् हरीन् हरिसत्तमः । सर्वे वलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृवविक्रमाः ॥ २४ व्यपदेश्यकुले जाताः पूजिताश्चाष्यभीक्ष्णशः। न हि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचित्कचित् व्रवध्वं यस्य या शक्तिः प्रवने प्रवगर्षभाः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे समुद्रलङ्कनमन्त्रणं नाम चतुःष्रितमः सर्गः

# पञ्चषष्टितमः सर्गः

#### वलेयत्ताविष्करणम्

ततोऽङ्गद्वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । स्वं स्वं गतौ समुत्साहमाहुस्तत्र यथाक्रमम् ॥ १ गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मैन्द्श्च द्विविद्श्चैव सुषेणो जाम्ववांस्तथा ॥ आवभाषे गजस्तत्र प्रवेयं दशयोजनम् । गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम् ॥ ३ गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । त्रिंशतं तु गमिष्यामि योजनानां प्रवङ्गमाः ॥ शरसस्तानुवाचाथ वानरान् वानरर्षभः । चत्वारिंशद्गमिष्यामि योजनानां प्रवङ्गमाः ॥ Ų वानरांस्तु महातेजा अत्रवीद्गन्धमाद्नः । योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न संशयः ॥ Ę मैन्द्रस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । योजनानां परं पष्टिमहं प्रवितुमुत्सहे ॥ Q ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गिमष्यामि न संदेहः सप्ततिं योजनान्यहम् ॥ 6 सुषेणस्तु हरिश्रेष्टः प्रोक्तवान् कपिसत्तमान् । अशीतिं योजनानां तु प्रवेयं प्रवगेश्वराः ॥ ς तेषां कथयतां तत्र सर्वास्ताननुमान्य च । ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्ववान् प्रत्यभाषत ॥ १० , पूर्वमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्गतिपराक्रमः । ते वयं वयसः पारमनुप्राप्ताः स्म सांप्रतम् ॥ ११

्न किं तु नेवं गते शक्यमिदं कार्यमुपेक्षितुम् । यदर्थं कपिराजश्च रामश्च छतनिश्चयौ ॥ सांघ्रतं कालभेदेन या गतिस्तां निवोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३ तांस्तु सर्वान् हरिश्रेष्टाञ्जाम्बवान् पुनरत्रवीन् । न खल्वेतावदेवासीद्गमने मे पराक्रमः ॥ १४ मया महावरुश्चेव यज्ञे विष्णुः सनातनः । प्रदक्षिणीकृतः पृर्वं क्रममाणस्त्रिविक्रमम् ॥ १५ स इदानीमहं वृद्धः प्रवने मन्द्विक्रमः । यौवने च तदासीनमे वलमप्रतिसं परैः ॥ १६ संप्रत्येतावर्ता शक्तिं गमने तर्कयाम्यहम् । नैतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति ॥ अथोत्तरमुदारार्थमत्रवीदङ्गदस्तदा । अनुमान्य महाप्राज्ञं जान्ववन्तं महाकपिः ॥ अहमेतद्गिष्यामि योजनानां शतं महत्। निवर्तने तु मे शक्तिः स्यात्र वेति न निश्चिता ॥ तसुवाच हरिश्रेष्ठं जाम्ववान् वाक्यकोविदः । ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हर्यक्षसत्तम ॥ कामं शतं सहस्रं वा न ह्येप विधिष्ठच्यते । योजनानां भवाञ्यक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम् ॥ न हि प्रेपयिना नात स्वामी प्रेप्यः कथंचन । भवतायं जनः सर्वः प्रेप्यः प्रवगसत्तम ॥ २२ भवान् कलत्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थितः । स्वामी कलत्रं सैन्यस्य गतिरेपा परंतप ॥ तस्मात्कलत्रवत्तत्र प्रतिपाल्यः सदा भवान् । अपिचैतस्य कार्यस्य भवान् मृलमरिंद्म ॥२४ मूलमर्थस्य संरक्ष्यमेप कार्यविदां नयः । मूले हि सति सिध्यन्ति गुणाः पुप्पफलोद्याः ।। तद्भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविकम । वृद्धिविकमसंपन्नो हेतुरत्र परंतप ॥ गुरुश्च गुरुपुत्रश्च त्वं हि नः कपिसत्तम । भवन्तमाश्चित्य वयं समर्था हार्थसाधने ॥ उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः । प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालिसृनुरथाङ्गदः ॥ २८ यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगवः । पुनः रुल्दिद्ससमाभिः कार्यं प्रायोपवेशनम् ॥ न हाकुत्वा हरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा प्राणानां पदयामि परिरक्षणम् ॥ स हि प्रसादे चात्यर्थं कोपे च हरिरीश्वरः । अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत् ॥ तद्यथा हास्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः । तद्भवानेव दृष्टार्थः संचिन्तियतुमर्हति ॥ सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः प्रवगर्पभः। जाम्ववानुक्तरं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गद्म् ॥ अस्य ते बीर कार्यस्य न किंचित्परिहीयते । एप संचीद्याम्येनं यः कार्यं साधियण्यति ॥

ततः प्रतीतं प्रवतां वरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम् । संचोद्यामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तसेव ॥

३५

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्कित्धाकाण्डे वल्लेयत्ताविष्करणं नाम पञ्चपष्टितमः सर्गः

१. सर्वे फलोदयाः ति. रा. । १.

२. न पइये ति.।

# षद्षष्टितमः सर्गः हन्मद्वलसंधुक्षणम्

अनेकशतसाहस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीम् । जाम्ववान् समुदीक्यैवं हनुमन्तमथाववीत् ॥ वीर वानरलोकस्य सर्वशास्त्रविशारद । तूष्णीभेकान्तमाश्रित्य ह्नुमन् किं न जल्पसि ॥ २ हतुमन् हरिराजस्य सुत्रीवस्य समो ह्यसि । रामलक्ष्मणयोख्यापि तेजसा च वलेन च ॥ 3 अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महावलः । गरुत्मानिति विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम् ॥ बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महावलः । भुजगानुद्धरन् पक्षी महावेगो महायशाः ॥ ų पक्षयोर्यद्वलं तस्य तावद्भुजवलं तव । विक्रमञ्चापि वेगञ्च न ते तेनावहीयते ॥ Ę वलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुंगव । विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ O अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुश्चिकस्थला । अञ्चनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे:॥ विख्याता त्रिपु छोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि । अभिशापादभूतात वानरी कामरूपिणी ॥ 9 दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः । कपित्वे चारुसर्वाङ्गी कदाचित्कामरूपिणी ॥ १० मानुषं वित्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी । विचित्रमाल्याभरणा महाईक्षौमवासिनी ॥ 88 अचरत्पर्वतस्यामे प्रावृडम्बुद्संनिसे । तस्या वस्त्रं विशालाक्याः पीतं रक्तदृशं शुभम् ॥ १२ स्थितायाः पर्वतस्याये मारुतोऽपाहरच्छनैः । स ददर्श ततस्तस्या वृत्तावृरू सुसंहतौ ॥ १३ स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननम् । तां विशालायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीम् द्येव शुभसर्वाङ्गी पवनः कासमोहितः । स तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वजत मारुतः॥१५ मन्सथाविष्टसर्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दिताम् । सा तु तंत्रैव संभ्रान्ता सुवृत्ता वाक्यमत्रवीत् एकपत्नीत्रतिमदं को नाशियतुमिच्छति । अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मांकतः प्रत्यभाषत ॥ न त्वां हिंसामि सुश्रोणि मा भूत्ते सुभगे भयम्। मारुतोऽस्मिं गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम् वीर्यवान् वुद्धिसंपन्नस्तव पुत्रो भविष्यति । महासत्त्वो महातेजा महावलपराक्रमः ॥१९ लङ्घने प्रवने चैव भविष्यति सया समः । एवसुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे ॥ गुहायां त्वां महावाहो प्रजज्ञे प्रवगर्षभम् । अभ्युत्थितं ततः सूर्यं वालो दृष्ट्वा महावने ॥ २१ फलं चेति जिघृक्षुस्त्वमुत्त्लुत्याभ्युद्गतो दिवम् । शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे ॥ तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्ततः । तावदापततस्तूर्णमन्तरिक्षं महाकपे ॥ क्षिप्तिमिन्द्रेण ते वज्रं क्रोधाविष्टेन धीमता । तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत ॥ ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्त्यते । ततस्त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुर्गन्धवहः स्वयम् ॥२५

१. अस्यानन्तरम्—कुत्सयन्ती च मारुतम्। तद्वस्रमपिधायन्ती—इति घ.।

२. मनसासि च.।

80

O

त्रे होक्ये भृशसंकुद्धो न ववौ वै प्रभञ्जनः । संभ्रान्ताश्च सुराः सर्वे त्रैहोक्ये क्षोभिते सित प्रसादयन्ति संकुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः । प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ ॥ अञ्चल्लवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम । वज्रस्य च निपातेन विकृतं त्वां समीक्ष्य च ॥ २८ सहस्रनेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम् । स्वच्छन्दतश्च मरणं ते भूयादिति वै प्रसो ॥ स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः । मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥ ईट्सस्य च ते तात वर्णयामः कथं वलम् । कार्यं चालोकसामान्यं कर्तुं शक्तस्वमेव हि ॥ भवाञ्जीवातवेऽस्माकमञ्जनागर्भसंभव । त्वं हि वायुसुतो वत्स प्रवने चापि तत्समः ॥ ३२ वयमद्य गतप्राणा भवात्रस्नातु सांप्रतम् । दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः पक्षिराज इवापरः ॥ 33 त्रिविक्रमे मया तात सर्शैलवनकानना । त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम् ॥ ३४ तथा चौषधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात् । निष्पन्नममृतं याभिस्तदासीन्नो महद्वलम् ॥ स इदानीमहं वृद्धः परिहीनपराक्रमः । सांप्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः ॥ ३६ तद्विज्ञम्भस्व विक्रान्तः प्रवतामुत्तमो ह्यसि । त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामेयं सर्ववानरवाहिनी ॥ ३७ उत्तिष्ठ हरिज्ञार्दूळ लङ्घयख महार्णवम् । परा हि सर्वभूतानां हनुमन् या गतिस्तव ॥ 36 विपण्णा हरयः सर्वे हनूमन् किसुपेक्षसे । विक्रमस्व महावेगो विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव ॥३९

> ततस्तु वै जाम्ववता प्रचोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः । प्रहर्षयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपं महदात्मनस्तदा ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्तिकायां संहितायाम्

किष्किन्धाकाण्डे हन्मद्वलसंधुक्षणं नाम पट्पष्टितमः सर्गः

## सप्तषष्टितमः सर्गः

#### लङ्घनावष्टम्भः

संस्त्यमानो हनुमान् व्यवर्धत महावलः । समाविध्य च लाङ्ग्लं हर्षाच वलमेथिवान् ॥ १ तस्य संस्त्यमानस्य बृद्धैर्वानरपुंगवैः । तेजसापूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमम् ॥ २ यथा विज्नम्भते सिंहो विवृद्धो गिरिगह्वरे । मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संप्रति ज्नम्भते ॥ ३ तं हृष्ट्वा ज्नम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम् । वीर्येणापूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमाः ॥ ४ सहसा शोकमुत्सुच्य प्रहर्षेण समन्विताः । विनेदुस्तुष्टुबुश्चापि हनुमन्तं महावलम् ॥ ५ विनेदुः । विसिमताश्चैव वीक्षन्ते स्म समन्ततः । त्रिविक्रमकृतोत्साहं नारायणिमव प्रजाः ॥ ६

अशोभत मुखं तस्य जूम्भमाणस्य धीमतः । अम्बरीषमिवादीप्तं विधूम इव पावकः ॥

हरीणामुित्थतो मध्यात्संप्रहृष्टतनूरुहः । अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनूमानिद्मत्रवीत् ॥ अरुजत्पर्वतामाणि हुताशनसखोऽनिलः । वलवानप्रमेयश्च वायुराकाशगोचरः ॥ Q तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य सहात्मनः । मारुतस्यौरसः पुत्रः प्रवने नास्ति मत्स्रमः ॥१० उत्सहेय हि विस्तीर्णमालिखन्तमिवाम्बरम् । मेरं गिरिमसङ्गेन परिगन्तुं सहस्रशः ॥ ११ वाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाह्मुत्सहे । समाप्तावियतुं लोकं सपर्वतनदीहृद्म्।। १२ ममोरुजङ्घावेगेन भविष्यति समुत्थितः । समुच्छितमहात्राहः समुद्रो वरुणालयः ॥ १३ पन्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेविते । वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः १४ उद्यात्प्रस्थितं वापि ज्वलन्तं रिदममालिनम् । अनस्तमितमादित्यमभिगन्तुं समुत्सहे ॥ १५ ततो भूमिमसंस्पृद्य पुनरागन्तुमुत्सहे । प्रवेगेनैव महता भीमेन प्रवर्गपंथाः ॥ १६ उत्सहेयमतिकान्तुं सर्वानाकाशगोचरान् । सागरं क्षोभियष्यामि दारियष्यामि मेदिनीम् ॥ पर्वतान् कम्पयिष्यामि प्रवमानः प्रवङ्गमाः । हरिष्याम्यूरुवेगेन प्रवमानो सहार्णवम् ॥ लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वेशः । अनुयास्यति मामद्य प्रवमानं विहायसा ।। १९ भविष्यति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्वरे । चरन्तं घोरमाकाशमुत्पतिष्यन्तमेव वा ॥ द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः । महामेघप्रतीकाशं मां च द्रक्ष्यथ वानराः ॥ २१ दिवसावृत्य गच्छन्तं यसमानिमवाम्बरम् । विधिमष्यामि जीमूतान् कम्पयिष्यामि पर्वतान् सागरं क्षोभयिष्यामि प्रवमानः समाहितः । वैनतेयस्य सा शक्तिर्मम या मारुतस्य वा ॥ ऋते सुपर्णराजानं मारुतं वा महाजवम् । न तद्भूतं प्रपदयामि यन्मां प्छतमनुब्रजेत् ॥ निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरम् । सहसा निपतिष्यामि घनाद्विद्युदिवोत्थिता ॥ भविष्यति हि मे रूपं प्रवमानस्य सागरे। विष्णोर्विक्रममाणस्य पुरा त्रीन् विक्रमानिव ॥ वुद्धचा चाहं प्रपर्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा। अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्रवङ्गमाः॥ मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति से मति: ॥ वासवस्य सवज्रस्य ब्रह्मणो वा स्वयंभुवः । विक्रम्य सहसा हस्ताद्मृतं तदिहानये ।। लङ्कां वापि समुत्थिप्य गच्छेयमिति मे मतिः । तमेवं वानरश्रेष्ठं गर्जन्तममितौजसम् ॥ ३० प्रहृष्टा हरयस्तत्र समुदेक्षन्त विस्मिताः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम् ॥ उवाच परिसंहष्टो जाम्बवान् हरिसत्तमम् । वीर केसरिणः पुत्र हनुमन् मारुतात्मज ॥ ३२ ज्ञातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात विनाशितः । तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागताः सङ्गलं कार्यसिद्धचर्थं करिष्यन्ति समाहिताः । ऋषीणां च प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च ॥ ३४

ध्रवनेनासि तत्समः ति.। तेज उत्तमम् — इति

रं. अस्यानन्तरम्—तेजश्चन्द्रान्निगृह्णीयां सूर्याद्रा

40

गुरूणां च प्रसादन प्रवस्व त्वं महार्णवम् । स्वास्वामश्रैकपादेन यावदागमनं तव ॥ રૂપ त्वहुनानि च सर्वेषां जीविनानि वनौकसाम् । ततस्तु हरिहार्द्रूछस्तानुवाच वनौकसः ॥ नेयं मस मही वेगं लङ्घने धारयिष्यति । एतानीह नगस्यास्य शिलासंकटशालिनः ॥ शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च । एपु वेगं करिप्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम् ॥ नानाद्रमविकीर्णेषु धातुनिष्यन्द्द्योभिषु । एतानि मम निष्पेषं पाद्योः प्रवतां वराः ॥ प्रवतो धारियप्यन्ति योजनानामितः शतम् । ततस्तं मान्तप्रख्यः स हरिर्मान्ततात्मजः॥ आरुरोह नगश्रेष्टं महेन्द्रमरिमर्द्राः । वृतं नानाविधैर्वृक्षेर्मृगसेवितशाद्वलम् ॥ ४१ लताक्कसमसंवाधं निद्यपुष्पफलद्रमम् । सिंह्बार्द्रलचरितं मत्तमातङ्गसेवितम् ॥ ४२ मत्तद्विजगणोद्धष्टं सिळिलोत्पीडसंकुलम् । महद्भिरुचिछ्तं श्रङ्गेमेहेन्द्रं स महाबलः॥ ४३ विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः । पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मनः ॥४४ ररास सिंहाभिहतो महान् मत्त इव द्विपः । मुमोच सिंहलेर्लाडान् विप्रकीर्णशिलोचयः वित्रस्तमृगमातङ्गः प्रकस्पितमहादृसः । नागगन्धवैमिथुनः पानसंसर्गकर्कशैः ॥ ४६ उत्पतद्भिश्च विह्रगर्विद्याधरगणरपि । त्यज्यमानमहासानुः संनिछीनमहोरगः ॥ ४७ चलशृङ्गशिलोद्धातस्तदाभूत्स महागिरिः । निश्वसिद्धस्तदार्तेस्तु भुजङ्गैरर्धनिःसृतैः॥ 86 सपताक इवाभाति स तदा घरणीघरः । ऋपिभिस्नाससंभ्रान्तैस्यव्यमानशिलोचयः ॥ सीदन महति कान्तारे सार्थहीन इवाध्वगः ॥

> स वेगवान् वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता । मनः समाधाय महानुभावो जगाम छङ्कां मनसा मनस्वी !!

्इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् किष्किन्धाकाण्डे लङ्कनावष्टम्भो नाम सप्तपष्टितमः सर्गः

## श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डः संपूर्णः

अस्यानन्तरम्—अनेकश्वापदाकीर्ण नाना-विहर्गसवितम् । आक्रन्य श्वदं पादाभ्यामुत्पातु[त]मुप-चक्रमे ॥—इति ख.।

२. ररास ... महाद्रुम इत्यस्य स्थाने — विशीर्णः — वानरेन्द्रपदाघातसंकीर महोत्पातरतदाभृत्स महारि पीडितस्य गिरेस्तदा ॥ वाष्पासारा इवाषेतुः सर्वतरतत्र सिंहेरुन्नतकन्थरेः । निर्झराः । हनूमचरणाकान्ताहिरिशृङ्गादयो[घो]द्रुताः ॥ चावभौ ॥— इति घ.।

लम्बमानास्तु भुजगा विशीर्णान्त्रा इवावभुः । संभ्रान्त-वन्यमातद्गप्रपीडितमह द्रुमः ॥——इति ख.।

३. त्यज्यमान ... महागिरिः इत्यस्य स्थाने ... वानरेन्द्रपदाघातसंकीर्णतटनिस्वनैः । रक्षसां हि महोत्पातरतदाभूत्म महागिरिः ॥ गुहाभ्यो निष्पतद्भिश्च सिंहेरुव्नतकन्थरेः । हरिपादावभग्नोऽद्रिर्वसास्थिरिव चावभौ ॥—इति घ.।

#### ॥ श्रीः ॥

### ॥ अथ सुन्द्रकाण्डः ॥

प्रथमः सर्गः

सागरङङ्घनम्

ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्शनः । इयेप पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि ॥ 8 दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्म वानरः । समुद्रप्रशिरोप्रीवो गवां पतिरिवावभौ ॥ २ अथ वैदूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महावलः । धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथासुम्म् ॥ 3 द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसा पादपान् हरन् । मृगांश्च सुवहूत्रिघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी ॥४ नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णेः सितासितैः । स्वभावविहितैश्चित्रैर्थोतुभिः समलंकृतम् ॥ ų कामरूपिभिराविष्टमभीक्षणं सपरिच्छदैः । यक्षिकंनरगन्धवदेवेवकरपेश्च पन्नगैः ॥ Ę स तस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते । तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हदे नाग इवावभौ ॥ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे । भूतेभ्यश्चाञ्जिं कृत्वा चकार गमने मितम् ॥ अञ्जिलं प्राब्धुखः कुर्वन् पवनायात्मयोनये । ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम् प्रवङ्गप्रवरेहिष्टः प्रवने कृतनिश्चयः । ववृधे रामवृद्धचर्थं समुद्र इव पर्वसु ॥ निष्प्रमाणशरीरः सँहिछङ्घयिषुरर्णवम् । वाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम् ॥११ स चचालाचलश्चापि मुहूर्तं किपपीडितः । तरूणां पुष्पितायाणां सर्वं पुष्पमशातयत् ॥ १२ तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेण सुगन्धिना । सर्वतः संवृतः शैलो वभौ पुष्पमयो यथा ॥ १३ तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः<sup>३</sup>। सछिछं संप्रमुस्नाव मदं मत्त इव द्विपः<sup>४</sup>॥ पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः। रीतीर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्चनराजतीः॥ मुमोच च शिलाः शैलो विशालाः समनःशिलाः। मध्यमेनार्चिषा जुष्टो प्रमराजीरिवानलः हरिणा<sup>ध</sup> पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः । गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विक्रतै: खरै: स "महासत्त्वसंनादः शैलपीडानिमित्तजः । पृथिवीं पूरयामास दिशस्रोपवनानि च ॥

१. ततोऽभिववृधे छ.।

२. अस्यानन्तरम्—प्रगृद्य वलवान् वाहू लङ्कामभिमुखः स्थितः—इति ग.।

३. इदमर्ध १५ क्षोकानन्तरं ग. दृश्यते।

८. इदमर्थ ग. नास्ति।

५. धूमराजिः ति.।

६. गिरिणा च. छ.।

७. स महान् घ. छ.

शिरोभिः पृथुभिः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकदक्षणैः । वमन्तः पावकं वोरं ददंशुर्दशनेः शिलाः॥ तास्तदा सविपैद्ष्यः कुपितेस्तेर्महाज्ञिलाः । जन्वलुः पावकोद्दीप्ता विभिदुख्य सहस्रधा ॥ यानि चौपधजालानि तस्मिञ्जातानि पर्वते। विपन्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विपम् ॥ भिचतेऽयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः । त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुःपेतुः स्त्रांगणैः सह ।। पानभूमिगतं हित्वा हैमसासवभाजनम् । पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् रेह्यातुज्ञावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च । आर्पभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्स**रून्** कृतकण्ठगुणाः क्षीवा रक्तमाल्यानुलेपनाः । रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे ॥ हारनूपुरकेयूरपारिहार्यथराः स्त्रियः । विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणैः सह ॥ २६ द्र्ययन्तोः महाविद्यां विद्याधरमह्पेयः । उसि्रयास्तस्थुराकाशे वीक्षांचकुश्च पर्वतम् ॥ २७ शुश्रुबुश्च तदा शब्दमृपीणां भावितात्मनाम । चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे॥ एप पर्वतसंकाशो हन्मान मारुतात्मजः । तितीपिति महावेगः सागरं मकरालयम् ॥ रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्पन् कर्म हुष्करम् । समुद्रस्य परं पारं हुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति ॥ इति विद्याधराः श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्विनाम् । तमप्रमेयं दृहशुः पर्वते वानरपेभम् ॥ 38 द्रुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चाचलोपमः । ननाद सुमहानादं स महानिव तोयदः ॥ ३२ आनुपूर्वेण वृत्तं च लाङ्गलं रोमभिश्चितम् । उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम् ॥ तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्त्वेगस्य पृष्ठतः । दृदृशे गरुडेनेव हियमाणो महोरगः ॥ वाह संस्तम्भयामास महापरिघसंनिभौ । ससाद च कपिः कट्यां चरणौ संचुकोच च ॥३५ संहृत्य च भुजी श्रीमांस्तथैव च शिरोधराम् । तेजः सत्त्वं तथा वीर्थमाविवेश स वीर्थवान् मार्गमालोकयन् द्राद्ध्वं प्रणिहितेक्ष्णः । रुरोध हृद्ये प्राणानाकाशमवलोकयन् ॥ पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः । निकुब्च्य कर्णों हनुमानुत्पतिप्यन् महावलः ॥ वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत् । यथा ¹राघवनिर्मुक्तः शरः श्वसनविक्रमः ॥

यथेति । राधवनिम्नकः शरो यथा ( संकल्पितं लक्ष्यस्य प्रदेशम् आदौ गच्छेत्, लक्ष्यस्य तत्र असंनिधाने च त्रिदिवमपि गच्छेत, एवं क्रमेण याव-छक्ष्यभृतः स राघवमनुगच्छति तावत्तमनुद्रवत्येव तथाहमपि करिष्यामीत्यर्थः । अतश्चास्य उपमानवाक्यस्य 'गमिष्यामि सुरालयम्' 'आनयिप्यामि रावणम्' इत्युत्तरत्रापि संवन्धः ॥

१. अरयानन्तरम्—अपरे त्र वमन्तोऽसि स्वतेजसा । कन्दरेभ्यो विनिष्पेतुः कपिपाद-। नपीडिताः ॥ गिरेराक्रम्यमाणस्य तरवस्तरुणाड्कुराः ।

मुमुचुः पुष्पवर्षाणि रक्तोत्पलसुगन्धिनः॥ गैरिकाञ्चन-संजुष्टा हरितालसमावृताः । व्यशीर्यन्त शिलास्ताः समनःशिलाः ॥ सचन्द्रनरसस्ताम्रचित्र-काञ्चनधातुभि: । क्षिप्तेः शिखरिनभेंदैर्दाप्तैगेंरिकधातुभि: ॥ ---इति घ. छ. ।

<sup>₹.</sup> आसनभाजनम् ख.।

सहिता: ঘ. ₹. च.। विस्मिताः छ. ।

अनले।पम: पुना, । अचलोत्तमः क. घ.।

गच्छेत्तद्वद्गिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम्। न हि द्रक्ष्यासि यदि तां लङ्काया जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् । यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि ऋतश्रमः ॥ बद्धा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम् । सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यासि सह सीतया ॥ ४२ आनियिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य सरावणाम् । एवमुक्त्वा तु ह्नुमान्वानरान्वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन् । सुपर्णिमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः ॥ 88 समुत्पतित तस्मिस्तु वेगात्ते नगरोहिणः। संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः॥ स मत्तकोयप्रिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः । उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विसरेऽम्वरे ॥ ४६ ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कापमन्वयुः । प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्ववन्धुमिव वान्धवाः ॥ ४७ तदूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः । अनुजग्मुईनूमन्तं सैन्या इव महीपतिम् ॥ ४८ सुपुष्पिताग्रैर्वहुभिः पाद्पैरन्वितः कपिः । हनूमान् पर्वताकारो वभूवाङ्कृतदर्शनः ॥ ४९ सारवन्तोऽथ ये वृक्षा न्यमज्जहँवणाम्भसि । भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये ॥ 40 स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्करकोरकैः । शुशुभे मेघसंकाशः खद्योतैरिव पर्वतः ॥ 48 विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते हुमाः । अवशीर्यन्त सिळले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरेऽपतत् । द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितम् ॥ 43 पुष्पोधेनानुविद्धेन नानावर्णेन वानरः । वभौ मेघ इवोद्यन् वै विद्युद्गणविभूषितः ॥ 48 तस्य वेगसमाधृतैः पुष्पैस्तोयमदृ स्वतं । ताराभिरिभरामाभिक्रदिताभिरिवाम्बरम् ॥ 44 तस्याम्बरगतौ वाहू दृदृशाते प्रसारितौ । पर्वतात्राद्विनिष्कान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ ॥ ५६ पिवन्निव वभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवम् । पिपासुरिव चाकाशं दृहशे स महाकपिः 11 तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः । नयने संप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानछौ ॥ 40 पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले । चक्कपी संप्रकाशेते चन्द्रसूर्याविवोदितौ ।। 49 मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावभौ । सन्ध्यया समिभरपृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलम्।। ळाङ्गूळं च समाविद्धं प्रवमानस्य शोभते । अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितः॥ लाङ्गूलचकेण महाञ्जुकलदंष्ट्रोऽनिलात्मजः । व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेषीव भास्करः॥ स्फिन्देशेनाभिताम्रेण रराज स महाकपिः। महता दारितेनेव गिरिगैरिकधातुना ॥ ६३ तस्य वानरसिंहस्य प्रवमानस्य सागरम् । कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति ॥ ६४ खे यथा निपतन्त्युरका ह्युत्तरान्ताद्विनिःसृता । दृइयते सानुबन्धा च तथा स किपकुञ्जरः ॥

ζ.

<sup>1.</sup> वृहती च परिमण्डले अणुनी चेति विरोधः अपिशब्दप्रयोगाद्रम्यः वर्तुलाकारे इति परिहारः ।

१. अस्यानन्तरम्--ताराचितमिवाकाशं प्रवसो स महार्णवः — इति गः चः छ.।

२. इवाकाशे छ.।

३. पुष्पोधनेत्यादि अदृश्यतेत्यन्तं व. नास्ति।

४. अम्बरे ख. ग. छ.।

पतत्पतङ्गसंकाशो व्यायतः शुसुभे कपिः । प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया वध्यमानया ॥ ६६ उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाढ्या । सागरे मास्ताविष्टा नौरिवासीत्तवा कपिः॥ ६७ यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकिषः । स म तस्योरुदेगेन नान्माद इव लक्ष्यते ॥ ६८ सागरस्योर्मिमालानासुरसा शैलबर्प्मणा । अभिन्नंस्तु सहावेगः पुर्छ्वे स सहाकपिः ॥ ६९ कपिवातश्च वलवान् मेववातश्च निःसृतः । सागरं भीमनिर्घोपं कम्पयामासतुर्भृशम् ॥ 90 विकर्पन्नू मिंजालानि बृह्नित लवणाम्भनः । पुष्छुवे कपिशार्वूलो विकिरन्नित राद्सी ॥ ७१ मेरमन्दरसंकाशानुद्रतान् स महाणेवे । अस्यकामन्महावेगस्तरङ्गान गणयात्रिव ॥ ७२ तस्य देगसमुद्भृतं जलं सजलदं तदा । अम्बरस्थं विवभाज शारदाभ्रमिवाततम् ॥ ७३ तिमिनऋझपाः कूर्मा हइयन्ते विवृतास्तदा । यस्त्रापकर्षणेनेय शरीराणि शरीरिणाम् ॥ ७४ प्रत्मानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः । व्योम्नि तं किपशार्द्रलं सुपर्ण इति सेनिरे ॥ ७५ द्शयोजनिदस्तीर्णा त्रिंशयोजनमायता । छाया वानरिकंहम्य जले चारुतराभवत् ॥ ७६ श्वेताभ्रवनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी । तस्य सा शुशुभे छात्रा वितता खवणाम्भसि ॥ OO शुशुभे स महातजा महाकायो महाकपिः। बायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः ॥ 96 येनासौ याति वलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः । तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः ॥ ७९ आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इवावभौ । हनूमान् मेवजाळानि प्रकर्पन् मारुतो यथा ॥ प्रविशत्रभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः । प्रच्छत्रश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते ॥ ८१ पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाञ्चिष्ठकानि च । कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे॥८२ प्रवमानं तु तं दृष्ट्रा प्रवगं स्वरितं तदा । वदृषु: पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणाः ।। **८**३ तताप न हि तं सूर्यः प्रवन्तं वानरेश्वरम् । सिपेवे च तदा वायू रामकार्यार्थसिद्धये ॥ ८४ ऋपयस्तुष्टबुश्चैनं प्रवमानं विहायसा । जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसम् ॥ नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विवुधाः खगाः । प्रेक्ष्याकाशे कपिवरं सहसा विह्तक्कमम् ॥ तस्मिन् प्रवगशार्द्छे प्रवमाने हुनुमति । इक्ष्वाकुकुरुमानार्थी चिन्तयामास सागरः ॥ 60 साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः । करिष्यामि भविष्यामि ¹सर्ववाच्यो विवक्षताम्॥ अहमिक्वाकुनाथेन सगरेण विवधितः । इक्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमहिति ॥ ८९ तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपि: । शेपं च मथि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति 1) इति कृत्वा मतिं सार्ध्वां समुद्रइछन्नमम्भसि । हिरण्यनामं मेनाकमुवाच गिरिसत्तमम् ॥ त्वमिहासुरसङ्घानां पातास्तलस्यासिनाम् । देवराज्ञा गिरिश्रेष्ट परिघः संनिवेशितः ॥ ९२ ्रत्वमेपां जातवीर्याणां<sup>२</sup> पुनरेवोत्पतिष्यताम् । पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि ॥

<sup>1.</sup> सर्ववाच्यः अत्यन्तिनिन्यः। १. देवगन्धर्वकृतवाः च.। २. ज्ञातवीर्याणाम् छ.।

तिर्यगृष्ट् मध्येव शक्तिस्ते शैल वर्धितुम्। तस्मात्संचोद्यामि त्वामुत्तिष्ट नगसत्तम ॥ स एष किपशादूरुस्वामुपैष्यति वीर्यवान् । हनूमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा खमाप्छतः ॥९५ अस्य साह्यं मया कार्यमिक्वाकुद्दितवर्तिनः । मम हीक्वाकवः पूच्याः परं पूज्यतमास्तव ॥ कुरु साचिव्यमस्माकं न नः कार्यमितिक्रमेत् । कर्तव्यसकृतं कार्यं सतां <sup>1</sup>मन्युमुदीरयेत्<sup>3</sup> ॥ सिललाद्ध्वेमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेप कपिस्त्विय । अस्माकमितिथिश्चेव पूज्यश्च प्रवतां वरः ॥ ९८ चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवित । हनूमांस्त्विय विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति ॥ ९९ काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् । अमं च प्रवगेनद्रस्य समीक्ष्योत्थातुमहिसि॥ हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः। उत्पपात जलातृर्णं महाद्रमलतायुतः॥ १०१ सं सागरजलं भित्तवा वभूवाभ्युत्थितस्त्वा । यथा जलधरं भित्तवा दीप्तरिदमर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सिळिळावृतः। द्रीयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः ॥ १०३ शातकुम्भमयैः शृङ्गेः सिकंनरमहोरगैः। अदिस्रोदयसंकाशैरालिस द्भिरिवाम्बरम् ॥ तप्तजाम्बृनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुध्यितैः। आकाशं <sup>2</sup>शस्त्रसंकाशसभवत्काञ्चनप्रभम्॥ १०५ जातरूपमयैः ऋङ्गिश्चीजमानैः स्वयंप्रधैः । आदित्रज्ञतसंकाशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः ॥१०६ तमुत्थितमसङ्गेन हनुमानयतः स्थितम् । मध्ये छवणतोयस्य विन्नोऽयमिति निश्चितः ॥ स तमुच्छितमत्यर्थं महावेगा महाकपिः । उरसा पातयामास जीमृतमिव मारुतः॥१०८ स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः । बुद्धा तस्य कपेर्वेगं जहर्प च ननाद च॥१०९ तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः । प्रीतो हृष्टमना वाक्यमत्रवीत्पर्वतः कपिम् ॥ ११० सानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिरूरे स्थितः । दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम।। निपल मम श्रेङ्गेषु विश्रमस्व यथासुणम् । राघवस्य कुले जातैरुद्धिः परिवर्धितः ॥ ११२ स त्वां रासहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः । कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः॥११३ सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः संमानमहिति । त्वन्निसित्तमनेनाहं वहुमानात्प्रचोदितः ॥ ११४ योजनानां शतं चापि कपिरेप खमाप्छतः। तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति ॥ ११५ तिष्ठ त्वं ह,रिशार्द्छ मयि विश्रम्य गम्यताम् । तादेदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं वहु ॥११६ <sup>3</sup>तदास्त्राद्य हरिश्रेष्ट विश्रम्य खो<sup>९</sup> गमिष्यसि । अस्माकमिष संवन्धः किप्मुख्य त्वयास्ति वै॥

मन्युः चित्तं वेकृतम् । अतः अवश्यकर्तव्य-मकुर्वेन् पश्चात् मन्युं गीमप्यसीति भावः ।

<sup>2.</sup> शस्त्रसंकाशं नीलाभम्।

<sup>3.</sup> समास्वाधेति चेत् दृरयते स पाठः क्षिष्टः।

१. समाप्छतः छ.।

२. - कुलवर्तिनः च । 🗀

३. कुर्विलादि उदीरयेदिलन्तं घ. नास्ति।

४. वर पुना ।

५. इदमर्थम् ख. नास्ति। अस्य साह्यः मित्यादि विवासनमित्यन्तम् कचिन्नास्ति।

६. वच: क.!

७. इदं पद्यं क. घ. नास्ति।

८. इदं पद्यं ख. नास्ति ।

९. विश्रान्तोऽनुगमिष्यासि च.।

प्रख्यातास्त्रिपु लोकेषु महागुणपरित्रहः । वेगवन्तः प्रवन्तो ये प्रवगा मारुतात्मज ॥ तेपां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं किपकुद्धर । अतिथिः किल पूजाईः प्राकृतोऽपि विजानता ॥ धर्म जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादशो भवान्<sup>3</sup>। त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः॥ १२० पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः किप्कुञ्जर । पूजिते त्विय धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः ॥ तस्मात्त्वं पूजनीयों में ऋणु चाष्यत्र कारणम् । पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणोऽभवन् ॥ तेऽभिजग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः । ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्पिभिः ॥ १२३ भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया । ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतकतुः ॥ पक्षांश्चिच्छेद वजेण तत्र तत्र सहस्रशः । स मामुपगतः कृद्धो वज्रमुखम्य देवराट् ॥ १२५ ततोऽहं सह्ता क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना । अस्मिहँवणतोय च प्रक्षिप्तः प्रवगीत्तम ॥ १२६ गुवपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः । ततोऽहं मानवामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे होप संवन्धः कपिमुख्य महागुणः । अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैत्र च ॥ प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमहंसि महाकपे । अमं मोक्षय<sup>3</sup> पूजां च गृह्ण कपिसत्तम ॥ १२९ प्रीतिं च वहु मन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्। एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममत्रवीत् ॥१३० प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेपोऽपनीयताम् । त्वरते कार्यकालो मे हाहश्च व्यतिवर्तते ॥ प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिह्रान्तरा । इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुंगवः ॥ जगामाकाशमाविद्य वीर्यवान् प्रह्मान्निव । स पर्वतसमुद्राभ्यां वहुमानाद्वेक्षितः ॥ पुजितस्रोपपन्नामिराशोभिरिनलात्मजः । अथोध्वं दूरमुत्पत्य हित्वा शैलमहार्णशै ॥ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे । ततश्चोर्ध्वगितं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् ॥१३५ वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरें । तद्द्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् ॥ १३६ प्रशशंस: सराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्पयः । देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा ॥ १३७ काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः । उवाच वचनं श्रीमान् परितोपात्सगद्गद्गम् ॥ १३८ सुनामं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः । हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् ॥ १३९ अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ट सौम्य यथासुखम् । साह्यं कृतं त्वया सौम्य विकान्तस्य हनूमतः॥ क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति । रामस्यैप हितायैव<sup>६</sup> याति दाशरथेईरि: ॥ सिक्क्यां कुर्वता तस्य तोपितोऽस्मि भृशं त्वया। ततः प्रह्वेमगमिष्टिपुलं पर्वतोत्तमः॥ १४२ देवतानां पतिं ह्या परितुष्टं ज्ञतक्रतुम् । स वै दत्तवरः शैला वभूवावस्थितस्तदा ॥ १४३

खादृशो महान् च. ।

गुप्तपक्षः छ. ।

मोचय छ.।

शैलं महाकिपः क. ।

निरालम्बो जगाम कापिकु अरः पुना.। इदं पद्यम् घ. नास्ति । हि दौलेन छ.।

हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम् । ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः ॥ १४४ अत्रुवन् सूर्यंसंकाशां सुरसां नागमातरम् । अयं वातात्मजः श्रीमान् प्रवते सागरोपरि ॥ हनूमात्राम तस्य त्वं मुहुर्तं विव्नमाचर । राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम् ॥ दंष्ट्राकराळं पिङ्गाक्षं वक्तं कृत्वा नभःस्पृशम्' । वलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् ॥ त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति । एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता ॥१४८ समुद्रमध्ये सुरसा विश्रती राक्षसं वपुः । विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् ॥१४९ प्रवमानं हनूमन्तमावृद्येदमुवाच ह । मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वमीखरैवीनर्पभ ॥ अहं त्वां भक्षियपामि प्रविशेदं ममाननम्। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानर्पमः॥ प्रहृष्टवद्नः श्रीमान् सुरतां वाक्यमत्रवीत्। रामो दाशरिथः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम्॥ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया । अन्यकार्यविपक्तस्य वद्धवैरस्य राक्षसैः ॥ १५३ तस्य सीता हृता भार्था रावणेन यशस्विनी । तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्।। कर्तुमहिस रामस्य साह्यं विपयवासिनी । अथवा मैथिछीं दृष्ट्वा रामं चाक्किष्टकारिणम् ॥ आगमिष्यामि ते वक्तं सत्यं प्रतिशृणोमि ते । एवमुक्ता हुनुमता सुरसा कामरूपिणी अन्नवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिरेप वरो मम । तं प्रयान्तं समुद्रीक्ष्य सुरसा वाक्यमन्नवीत् ॥ १५७ वलं जिज्ञासमाना वे नागमाता हनूसतः । प्रविद्य वदनं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम ॥ १५८ वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा । व्यादाय वक्तं विपुलं स्थिता सा मारुते: पुर: ॥ एवसुक्तः सुरसया कृद्धो वानरपुंगवः । अत्रवीत्कुरु वै वक्तं येन मां विषहिष्यसे ॥ १६० इत्युक्त्वा सुरसां कृद्धो दशयोजनमायताम्<sup>3</sup>। दशयोजनविस्तारो वभूव हतुमांस्तदा ॥ १६१ तं हृष्ट्वा मेघसंकाशं दशयोजनमायतम् । चकार सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतम् ॥१६२ तद्द्षा व्यादितं चास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् । दीर्घजिह्नं सुरसया सुघोरं नरकोपमम्॥ स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः । तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् वभूवाङ्ग्रष्टमात्रकः ॥ सोऽभिपयाग्र तद्वकं निष्पय च महाजवः । अन्तरिशे स्थितः श्रीमानिदं वचनमत्रत्रीत् ॥ प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्कं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते । गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव।।

१. राक्षसमित्यादि नभःस्पृशामित्यन्तं क. घ. नास्ति।

<sup>.</sup> २. इदमर्घग. नास्ति ।

३. इत्युक्ता सुरसा ऋदा दशयोजनमायती ग. छ.।

४. अस्यानन्तरम्—तां दृष्ट्वा विस्तृतास्यां तु वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् । अतः परं हनूमांस्तु त्रिंशचोजन-मायतः॥ चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत्तथायतम् । वभूव

<sup>व. हनुमान् वीरः पञ्चाशयोजनोच्छितः ॥ चकार सुरसा वक्त्रं पष्टियोजनमायतम् । तथैव हनुमान् वीरः सप्ततां- योजनोच्छितः ॥ चकार सुरसा वक्त्रमशोतीयोजनायतम् । हनूमानचलप्रख्यो नवतीयाजनोच्छितः ॥ चकार सुरसा वक्त्रं शतयोजनमायतम् ।—इति ग. च.।</sup> 

u. वसूवाङ्गुष्ठमात्रकः ग. ृच.।

<sup>ः</sup> ६. प्रहसन्निदम् ग. छ.

तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव । अत्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् ॥ १६७ अर्थिसिद्धचै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुम्म् । समानयस्व देदेहीं राघदेण महात्मना।। तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम्। साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्' ॥१६९ जगामाकाशमाविदय वेगेन गरुडोपमः । सेविते वारियाराभिः पनगैश्च निषेविते ॥ चरिते कैशिकाचाँ भरेरावतनिषेविते । सिंहकुञ्जरशादू लपतगोरगवाहं ।। १७१ विमानैः संपत्रद्भिश्च िम्रेटेः समलंकृते । वज्राशनिसमायातैः पावकैरुपशोक्ति ॥ १७२ कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्धिरलंकृते । वहता हव्यमसर्थं सेविते चित्रभानना ॥ १७३ त्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागगविभूषिते । महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षरामाकुले ॥ १७४ विविक्ते विमले विश्वे विश्वादसुनिषेविते । देवराजगजाकान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे ॥ १७५ विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते । बहुशः सेविते वीरैर्दिद्याधरगणैद्रै:॥ १७६ जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः । हनुमान् मेवजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा ॥ कालागरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च । कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे ॥ १७८ प्रावेशक्रभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः । प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा ॥ प्रदृश्यमानः सर्वत्र हुनुमान् मारुतात्मजः। भेजेऽम्वरं निरालम्वं लम्बपक्ष<sup>3</sup> इवाद्रिराट् ॥ प्रवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी। मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी ॥ अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता । इदं हि मे महत्सन्त्वं चिरस्य वशमागतम्।। इति संचिन्स मनसा छायामस्य समाक्षिपत् । छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः॥ समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गृकृतपराक्रमः । प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे ॥ तिर्यगूर्ध्वमध्येव वीक्ष्माणस्ततः कपिः। दद्शे स महत्सत्त्वमुत्थितं छवणाम्भसः ॥ १८५ तद्दृष्ट्या चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् । कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतद्र्शनम् ॥ १८६ छायाप्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः। स तां बुद्धार्थतत्त्वेन सिंहिकां मितमान् किपः॥ व्यवर्धत महाकायः प्रावृपीव वलाहकः । तस्य सा कायमुद्रीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः ॥१८८ वक्कं प्रसारयामास पातालान्तरसंनिभम् । घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवंत्।। १८९ स दुद्शे ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखम् । कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकिपः ॥ स तस्या विद्युते वक्के वज्रसंहननः कृपिः । संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महावलः ॥

पुना, ।

अस्यानन्तरम्—स सागरमनाधृष्यमभ्येत्य धरुणालयम्--इति ₹. क.

पक्षयुक्तः महासस्वम् छ.।

पन्नगैश्च

कपिराज्ञा यदाख्यातम्

आस्ये तस्या निमज्जन्तं दृहशुः सिद्धचारणाः । प्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्विण राहुणा ॥ ततस्तस्या नलेस्तीक्ष्णंर्ममीण्युत्कृत्य वानरः । उत्पपाताथ वेगेन मनःसंपातिवकमः ॥ १९३ तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि । स किपप्रवरो वेगाद्ववधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हृतुमता पपात विधुराम्भिस । स्वयंभुवेव हृतुमान् सृष्टस्तस्या विनाशने ॥ १९५ तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम् । भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्रवगोत्तमम् भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हृतम् । साधयार्थमिभिप्रेतमिरिष्टं प्रवतां वर ॥ १९७ यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव । स्मृतिर्धृतिर्मतिर्दाक्ष्यं स कर्मसु न सीदिति स तैः संभावितः पृत्र्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः । जगामाकाशमाविद्य पन्नगाशनवत्किषः ॥ १९९ प्राप्तभूविष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोक्तयन् । योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं दृद्शं सः ॥ २०० दृद्शं च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम् । द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च ॥ २०१ सागरं सागरान्त्यं सागरान्त्रपान् द्वमान् । सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् ॥ स महामेघसंकाशं समीक्ष्यात्मानमात्मात्मवान् । निरुन्धनतिमवाकाशं चकार मितमान् मितम् कायवृद्धि प्रेवेगं च मम दृष्ट्वेव राक्षसाः । मिय कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकिषः ॥२०४ ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसंनिभम् । पुनः प्रकृतिमापदे वीतमोह इ्वात्मवान् ॥२०५ तद्रूपमितसंक्षिप्य हृनूमान् प्रकृतौ स्थितः । त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य विलविर्वर्यर हिरः ॥

स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतिरम् ।

परेरशक्यं प्रितिपन्नरूपः समीक्षातात्मा समविक्षितार्थः ॥

र०७

ततः स लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपात कूटे ।

सकेतकोद्दालकनारिकेले महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ॥

२०८

ततस्तु संप्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिराजमूर्त्रि ।

कपिस्तु तिस्मिन्निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ॥

२०९

स सागरं दानवपन्नगायुतं वलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् ।

निपत्य तीरे च महोद्धेस्तदा दद्शे लङ्काममरावतीमिव ॥

२१०

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विश्रतिसहिक्षकायां संहितायाम्

सुन्दरकाण्डे सागरलङ्गनं नाम प्रथमः सर्गः

<sup>1.</sup> परै: तरितुमशक्यं तरिमासोधलक्वः । 'परैरशड्वयप्रतिपन्नरूपः' इति चेत् दृश्यते तदा तरिमन् पाठे तरितुमिलाधध्याहारं विनेव योजना संभवति ।

१. इदमर्थम् च छ. नास्ति ।

२. धृतिर्दृष्टिमीतिर्दाक्ष्यं च छ ।

३. अशक्यः च. छ.।

४. समैक्षातासी छ.

### द्वितीयः सर्गः निज्ञागमप्रतीक्षा

स सागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महावलः । त्रिकृटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्श ह ॥ १ ततः पाद्पमुक्तेन पुष्पवर्पेण वीर्यवान् । अभिवृष्टः स्थितस्तत्र वभौ पुष्पमयो यथा ॥ २ योजनानां शतं श्रीमांस्तीरवीष्युत्तमविक्रमः । अनिःश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति ॥ शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि । किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम् ॥ 8 स तु वीर्यवतां श्रेष्टः प्रवतामपि चोत्तमः । जगाम वेगवाहँङ्कां लङ्घायित्वा महोद्धिम् ॥ 4 शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च । गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च ॥ शैलांश्च तरुभिइछन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः । अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान् प्रवगर्षभः ॥ ७ स तस्मित्रचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च । स नगान्ने स्थितां लङ्कां दृद्शे पवनात्मजः ॥ ८ सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् । प्रियालान् सुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानि ॥ प्रियङ्गून् गन्धपूर्णाश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा । असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिवद्धांश्च तथा मुकुछितानपि । पादपान् विह्गाकीर्णान् पवनाधूनमस्तकान् ॥ हं/ाकारण्डवाकीर्णा वापी: पद्मोत्पलायुता:। आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् संततान् विविधेर्वृक्षेः सर्वर्तुफलपुष्पितः । उद्यानानि च रम्याणि ददर्श किपकुञ्जरः ॥ १३ समासाद्य च लक्ष्मीवाहँङ्कां रावणपालिनाम् । परिग्वाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलंकुनाम् सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षिताम् । समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ १५ काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरोम् । गृहेश्च प्रहसंकाशः शारदाम्बुदसानिभैः ॥ १६ पाण्डराभिः प्रतोळीभिरुचाभिरभिसंवृताम् । अट्टाळकशनाकीर्णाः पनाकाध्वजमाळिनीम् ॥ १७ तोरणैः काञ्चनैर्दीप्तां लतापङ्किविचित्रितैः । ददर्श ह्नुमाहँङ्कां दिवि देवपुरीमिव ॥ 86 गिरिमूर्प्नि स्थितां लङ्कां पाण्डरैभेवनैः शुभैः । स दद्र्य कपिः श्रीमान् पुरमाकाशगं यथा -11 पालितां राक्ष्सेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । प्रवमानामिवाकाशे दद्शे हनुमान् पुरीम ॥ २० वप्रप्राकारज्ञघनां विपुलाम्बुवनाम्बराम्<sup>२</sup>। शतन्नीशूलकेशान्तामहालकवतंसकाम् ॥ २१ मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा । द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः ॥ २२ कैलासनिलयप्रस्यमालिलन्तमिवाम्बरम् । डीयमानमिवाकाशमुच्छ्तैर्भवनोत्तमैः ॥ २३

१. अमितविक्रमः छ.।

२. पुष्पर्वान्त छ.।

३. गण्डवन्तीत्यादि पुष्पितानित्यन्तम् ख.

४, उग्रधन्विभिः च ।

५. गिरिसंकाशैः ख. ग. छ.

६. नवाम्बरां च. छ.।

संपूर्णा राक्षसैघारैनीगेभागवतीमिव । अचिन्टां सुकृतां स्पष्टां कुवेराध्युितां पुरा ॥ २४ दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपाणिभिः । रक्षितां राक्षेसेधीर्रगृहःमाशाविषैरिव ॥ तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च समीक्ष्य सः । रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगरगपीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः। न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि ॥ २० इमां तु विषमां दुर्गा लङ्कां रावणपालिताम्। प्राप्यापि स महावाहुः किं करिष्यति राघवः अदकाशों न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यतं । न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृइयते ॥२९ चतुर्ण.मेव हि गतिर्वानरः णां महात्मनाम् । वालिपुत्रस्य नीलस्य मम रः ज्ञश्च धीमतः ॥ ३० यादज्ञानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा । तंत्रैव चिन्तियण्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम् ॥ ततः स चिन्तयामास मुहूर्नं किपकुञ्जरः। गिरिश्टङ्गे स्थिनस्निस्मिन् रामस्याभ्युद्ये रतः॥३२ अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । प्रवेष्टुं राक्षसेगुपा कूर्यवेलसमन्वितैः ॥ उम्रोजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः । बद्धनीया मया सर्वे जानकी परिमार्गता ॥ ३४ लक्ष्यालक्ष्णेण रात्रो लङ्कापुरीं मया । प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं सार्घायतुं महत् ॥ तां पुरी तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुर सुरैः । हनूमांश्चिन्तयामास विनि श्वस्य मुहुर्मुहुः ॥ केनोपायेन पद्येयं मैथिली जनकात्मजाम् । अदृष्टो राक्षरेन्द्रेण राष्ट्रणेन दुरात्मना ॥ न विनद्रें त्कथं कार्यं र मस्य विदितात्मनः । एकामेकश्च पद्येयं रहिते जनकात्मजाम् ॥ ३८ भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिनाः । विक्कृतं दूरमासाद्य रमः सूर्योद्ये यथा ॥ अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिश्चिनापि न शोभते । घानयन्ति हि कार्याण दूनाः पाण्डिन्मानिनः॥ न विनइरेक्कथं कार्य वैक्कव्यं न कथं भवत् । लङ्कनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेदृथा ॥ मयि दृष्टे तु रक्षोभी र मरू विदिनात्मनः । भवे द्वार्थामदं कार्यं रावणानर्थामच्छतः ॥ ४२ न हि शक्यं कचित्थातुमविज्ञाटेन राक्षसैः । अपि राक्षसरूपेण किमुटान्येन केनचित् ॥ वायुरप्यत्र नाज्ञानश्चरोदिति मानमम । न ह्यस्त्यविदितं किंचिद्राक्षसानां वलीयसाम् ॥ 88 इहाहं यदि लिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः । विनाशमुपयास्यामि भतुरर्थश्च होयते ॥ ४५ तदहं स्वेन रूपेणं रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिगमिष्यामि राघवस्यार्थसिख्ये ॥ ४६ रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविदय सुदुरासदाम् । विचिन्वन भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् ॥ इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कापः । आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥ सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः । पृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भृतदर्शनः ॥ प्रदोषकाले हनुमांस्तूर्णमुरुलुत्य वीर्यवान् । प्रविवेश पुरी रम्यां सुदिभक्तमहापथाम् ॥

१. नागेरित्यादि घोरैरित्यन्तम् ति. नास्ति। २. लङ्कापुरी. ख. ग. घ. क. च. छ.।

प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः । शातकुम्भमयैर्जालेर्गन्यवनगरोपमाम् ॥ ५१ सप्तभौमाष्टभौमेश्च स दृद्शे महापुरीम् । तलैः स्फाटिकसंकींणेः कार्तस्वरिवभूपितैः ॥ ५२ वैदूर्यमणिचित्रेश्च मुक्ताजालविराजितैः । तलैः शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम् ॥ ५३ काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम् । लङ्कामुद्दयोतयामासुः सर्वतः समलंकृताम् अचिन्लामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः । आसीद्विपण्णो हृष्टश्च वेदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥५५

स पाण्डरोद्विद्धिद्मानमालिनीं महाईज्ञाम्बूनद्जालतोरणाम् ।

यशस्विनीं रावणवाहुपालितां क्षपाचरेभीमवलैः समावृताम् ॥ ५६

चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वस्तारागणर्मध्यगतो विराजन् ।

डयोत्सावितानेन वितय लोकमुत्तिष्ठते नेकसहस्त्ररिक्मः ॥ ५७

शङ्ख्यभं क्षीरमृणालदर्णमुद्गच्छमानं व्यवभारसानम् ।

दद्शे चन्द्रं स कपिप्रवीरः पोष्ल्यमानं संरसीव हंसम् ॥ ५८

इत्यांपं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे निशागमप्रतीक्षा नाम द्वितीयः सर्गः

## तृतीयः सर्गः

#### लङ्काधिदेवताविजय:

स लम्बिशखरे लम्बे लम्बतोयदसंनिभे । सत्त्वम स्थाय मधावी हनुमान् मारुतात्मजः ॥ १ निशि लङ्कां महासत्त्वो विवेश किपकुञ्जरः । रम्यकाननतोयाद्ध्यां पुरी रादणपालिताम् ॥ २ शारदाम्बुधरप्रख्यैभेवनैरुपशोभिताम् । सागरोपमिनिर्धापां सागरानिलसेदिताम् ॥ ३ सुपुष्ट्वलसंगुप्तां यथैव विटपावतीम् । चारुतोरणिनयूंहां पाण्डरद्वारनोरणाम् ॥ ४ भुजगाचिरतां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव । तां सिद्युद्धनाकीणीं ज्योतिर्गणिनपेदिताम् ॥ ५ चण्डमारुतिर्नहीदां यथा चाष्यमरावतीम् । शातकुम्भेन महता प्राकारणाभिसंवृताम् ॥ ६ किङ्किणीजालघोपाभिः पताकाभिरलंकृताम् । आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् ॥ ७ विस्मयाविष्टहृद्यः पुरीमालोक्य सर्वतः । जाम्बूनदमर्थेद्वीरैर्वेदूर्यकृतवेदिकैः ॥ ८ वज्रस्फिटकमुक्ताभिर्माणकुृद्दिमभूपितैः । तप्तहाटकिर्मूहै राजतामलपाण्डरैः ॥ ९

साविद्युदित्यादिविशेषणत्रयवलात् लङ्काया मिर्ति वोध्यम् ।
 वियदोषम्यं व्यड्ग्यम् । शातकुम्भेनेत्याद्यमरावतीविशेषण- १. मन्दमारुतसंचारां यथेन्द्रस्यामरावतीं च. ।

वैदूर्यतळसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः । चारुसंजवनोपेतैः खिमवोत्पतितैः शुभैः ॥ १० कौद्भवहिंगसंघुष्टै राजहंसनिषेवितैः । तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् ॥ ११ <sup>1</sup>वस्वोकसाराप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः । खिमवोत्पतितां छङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः॥ १२ तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपतेः शुभाम् । अनुत्तमामृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् ॥ नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं वलात्। रक्षिता रावणवलैरुद्यतायुधधारिभिः॥ १४ कुमुदाङ्गद्योवापि सुपणस्य महाकपेः । प्रसिद्धेयं भवेद्भ्मिमन्दद्विविद्योरपि ॥ १५ विवस्वतस्तन्जस्य हरश्च कुशपर्वणः । ऋक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् ॥ १६ समीक्ष्य च महावाहू राघवस्य पराक्रमम् । छक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्त्रीतिमान् कपिः ॥ तां<sup>2</sup> रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसकाम् । यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामित्र भूषिताम् ॥ 86 तां नष्टतिमिरां दींपैभीस्वरैश्च महागृहैः । नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकिपः ॥ १९ अथ सा हरिशार्दूछं प्रविशन्तं महावलम् । नगरी स्वेन रूपेण दद्शी पवनात्मजम् ॥ २० सा तं हरिवरं हृष्ट्रा लङ्का रावणपालिताः । स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननद्रीनां ॥ २१ पुरस्तात्कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत । मुख्यमाना महानाद्मनवीत्पवनात्मजम् ॥ २२ कस्त्वं केन च कार्रेण इह प्राप्तो बनालय । कथरस्वेह यत्तत्त्वं यावत्प्राणा धरन्ति ते ॥ २३ न शक्या खल्वियं छङ्का प्रवेष्टुं वानर त्वया । रक्षिता रावणबछैरभिगुप्ता समन्ततः ॥ २४ अथ तामव्रवीद्वीरो हनुमानप्रतः स्थिताम् । कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयना पुरद्वारऽवितष्ठसे । किमर्थं चापि मां रुद्धा निर्भत्संयसि दारुणा ॥ हनूमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणो । उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्॥ २७ अहं राक्ष्सराजस्य रावणस्य महात्मनः । आज्ञाप्रतीक्षा दुर्घर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् ॥ २८ न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया । अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥ अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्रवङ्गम । सर्वतः परिरक्षामि होतत्ते कथितं मया॥ लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः । यस्रवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः स तां स्त्रीरूपविकृतां ह्या वानरपुंगवः । आवभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान् प्रवगर्षभः॥ द्रक्ष्यामि नगरीं छङ्कां सादृप्राकारतोरणाम् । इत्यर्थिमिह संप्राप्तः परं कौत्हळं हि मे ॥ वानन्युंपवनानीह रुङ्कायाः काननानि च । सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे ॥

<sup>1.</sup> वस्वोकसारा अलका।

तामित्यादि । समनन्तरश्लोकस्थं ददशित
 पदिमिहापि संवध्यते । तां प्रसिद्धां तां लङ्कामित्य-

पुनरुक्तार्थकरणे एकवाक्यतयैव वा श्लोकद्वयं योज्यम्।

१. सा कामरूपिणी ग.।

२. इदंपद्यम् क, नास्ति।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रुङ्का सा कामरूपिणी । भूया एव पुनर्वाक्यं वभाषे परुपाक्ष्रम् ॥ ३५ मामनिर्जिल दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता । न शक्यमद्य ते दृष्टं पुरीयं वानराधम ॥ 3 & ततः स हरिशार्दूहरुतामुवाच निशाचरीम् । दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् ॥ ३७ ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहम् । तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ॥ 36 ततः स किपशार्दू हो लङ्कया ताढितो भृशम् । ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ॥ ३९ ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुछीः । मुष्टिनाभिजघानैनां हन्मान् कोधमूर्छितः ॥ ४० स्त्री चेति मन्यमानेन नातिकोधः स्वयं कृतः । सा तु तेन प्रहारेण विद्वलाङ्गी निशाचरी ॥ पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना । ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् ॥ कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं तु ताम् । ततो वै भृशसंविमा लङ्का सा गद्गदाक्षरम् जवाच गर्वितं वाक्यं हनूमन्तं प्रवङ्गमम् । प्रसीद सुमहावाहो त्रायस्व हरिसत्तम ॥ ४४ समये सौम्य तिप्टन्ति सत्त्ववन्तो महावलाः । अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्रवङ्गम ॥ निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महावल । इदं च तथ्यं ऋणु वै बुवला मे हरीश्वर ॥ स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम । यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वशमानयेत् ॥ ४७ तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम् । स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽच तव दर्शनात् स्वयंभविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः । सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रादणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेपां विनाशः समुपस्थितः। तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी रावणपालिताम्॥ ५० विधत्स्य सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि ॥

> प्रविदय शापोपहतां हरिश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपाछिताम् । दिदृक्षया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथासुस्वम् ॥ ५१ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे लङ्काधिदेवताविजयो नाम तृतीयः सर्गः

कस्त्विमिति, यच्च प्रतिज्ञातवानासि 'कथियप्यामि ते तत्त्वम्' इति तद्वन्तुमईसीति उपसंहाराभिप्रायः । तथा द्वितीयपर्यायेऽपि प्रश्नविरूपमेव किमिप प्रत्युच्य-माना पुनः कुद्धा सती परुपाक्षरं वभाषे इति संगम-नीयम् । व्याख्यान्तिभेस्तु भूयः पुनः वभाषे इति यथा-श्रुतमेव योजियत्वा पुनरुक्तिपारहाराय भूयोऽतिश्चेन परुपाक्षरं वभाषे इति विवृतम् ।

<sup>1.</sup> भृय एतेति। श्रुत्वेति पूर्वत्रान्वेति। तस्य हन्मतः तत् जिशासितार्थस्यानिभधायकमेव वचनं द्वितायवारमिष श्रुत्वेत्यर्थः । लङ्का हि प्रथममेकवारं 'कस्त्वं केन च कार्येण' इति स्वकीयप्रशानतुरूपं हन्-मतः सकाशात् 'का त्वं विरूपनयना' इति प्रति-प्रश्नमश्र्णोत् । एवं हन्मता पृष्टा च सा स्वकं वृसान्तं यथावदुपवर्ण्यं 'एतत्ते कथितं मया' इत्युपसं- जहार । मया तावत् सर्वमुक्तम् ; त्वं पुनर्थत्पृष्टोऽसि

# चतुर्थः सर्गः टङ्कापुरीप्रवेशः

स निर्जिट पुरीं श्रेष्ठां रुङ्कां तां कामरूपिणीम्। विक्रमेण महातेजा हनूमान् कपिसत्तमः॥ अद्वारेण महावाहुः प्राकारमभिपुष्छुवे। निशि रुङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः ।। २ प्रविदय नगरीं एङ्कां कपिराजिहतंकर: । चक्रेऽथ पादं सन्यं च शत्रृणां स तु मूर्धिन प्रविष्टः सत्त्वसंपन्नो निशायां मारुतात्मजः । स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितम् ॥ ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः । हसितोत्कृष्टानिनदैस्तूर्यघोपपुरःसरैः ॥ वज्राङ्कशनिकाशैश्च वज्रजालिकभूपितैः । गृहमुख्यैः पुरी रम्या वभासे द्यौरिवाम्बुदैः॥६ प्रजज्वाल तदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः । सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः ॥ ७ वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूपिता । तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः ॥ राघवार्थं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च । भवनाद्भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः॥९ विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः । शुश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम् ॥ १० स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव । शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च निस्वनम्।। सोपाननिनदांश्चेव भवनेषु महात्मनाम् । आस्फोटितनिनादांश्च क्वेलितांश्च ततस्ततः॥ १२ शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षोगृहेषु वै । स्वाध्यायनिरतांश्चेव यातुधानान् ददर्श सः ॥ रावणस्तवसंयुक्तान् गर्जतो राक्षसानिप । राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षोवछं महत् ॥ द्दर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् वहून्। दीक्षिताञ्जटिलान् मुण्डान् गोऽजिनाम्बरवाससः ॥ दर्भमुष्टिप्रहरणानभ्रिकुण्डायुधांस्तथा । कूटमुद्गरपाणीश्च दण्डायुधधरानपि ।। एकाक्षानेककर्णाश्च लम्बोद्रपयोधरान् । करालान् भुग्नवह्नांश्च विकटान् वामनांस्तथा ॥ १७ धन्विनः खङ्किनश्चैव शतन्नीमुसलायुधान् । परिवोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् ॥ १८ नातिस्थूलान्नातिकुशान्नातिदीर्घातिहस्वकान् । नातिगौरान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकुष्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नातिकप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णानिकप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णानिकप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान्नप्णान् विरूपान् वहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः । पताकाध्वजिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् ॥ २० शक्तिवृक्षायुधांश्चेव पट्टिशाशनिधारिणः। क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकिपः॥ २१ स्राग्विणस्त्वनुछिप्तांश्च वराभरणभूषितान् । नानावेषसमायुक्तान् यथास्वैरगतान् वहून् ॥ २२ तीङ्णशूलधरांश्चेव विज्ञिणश्च महावलान् । शतसाहस्रमन्ययमारक्षं मध्यमं कपिः ॥ २३ रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तःपुरात्रतः । स तदा तदृहं दृष्ट्वा सहाहाटकतोरणम् ॥ 28.

१, इदमर्थम् च, नास्ति।

२. इदमर्थम् ख. नास्ति।

३. अस्यानन्तरम्—शास्त्रपाठरतास्तत्र यातु-धानान् ददर्श सः— इति क.।

४. अस्यानन्तरम्—वायुस्तुस्तदा वाह्ये राक्षसाधिपवेदमनः । वीध्यां वीध्यां गृहं यावत्तावत्सर्वे ददशें सः ॥—इति क.।

| राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमृर्क्षि प्रतिष्ठितम् । पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतः | H II |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| प्राकारावृतमसन्तं दद्शे स महाकिपः । त्रिविष्टपिनभं दिञ्यं दिञ्यनाद्विनादितम् ॥         | २६   |
| वाजिहेपितसंघुष्टं नादितं भूपणेस्तथा । रथैर्यानेविभानेश्च तथा गजहयैः शुभैः ॥            | २७   |
| वारणश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः । भूपितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः ॥     | २८   |
| रिक्षतं सुमहावीर्थेर्यातुधानैः सहस्रशः । राक्षसाधिपतेर्गुप्रमाविवेश गृहं कपिः ॥        | २९   |
|                                                                                        |      |

सहेमजाम्यूनद्चकवालं महाईगुक्तामणिभूपितान्तम् ॥ परार्ध्यकालागरुचन्द्नाक्तं स रावणान्तःपुरमाविवेश ॥

३०

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे लङ्कापुरीप्रवेद्यो नाम चतुर्थः सर्गः

### पञ्चमः सर्गः भवनविचयः

ततः स मध्यं गतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तम् । दुर्द्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम् ॥ 8 लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोद्धिं चापि समेधयन्तम् । भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं दुद्र्यं शीतांशुमथाभियान्तम् ॥ २ या भाति लक्ष्मीभूवि मन्द्रस्था तथा प्रदोपेषु च सागरस्था । तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराज सा चारुनिशाकरस्था ॥ 3 हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः । वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थश्चन्द्रोऽपि वभ्राज तथाम्वरस्थः ॥ 8 स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णश्रङ्गो महाचलः श्वेत इवोचशृङ्गः । हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराज चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः ॥ ų विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहश्राहविनष्टपङ्कः । प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्को रराज चन्द्रो भगवाञ्शशाङ्कः ॥ Ę शिलातलं प्राप्य यथा मुगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः । राज्यं समासाच यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराज चन्द्र: ॥ O

| प्रकाशचन्द्रोद्यनप्टदोषः प्रवृद्धरक्षः।पश्चिताशदोषः।                                                                                 | `         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः ॥                                                                                | 6         |
| तन्त्रीस्वनाः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः ।<br>नक्तंचराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः ॥ | g         |
| मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसंकुलानि ।                                                                                     | -         |
| वरिश्रिया चापि समाकुलानि दृद्र्श धीमान् स कपिः कुलानि ॥                                                                              | १०        |
| परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानिधविक्षिपन्ति ।                                                                               |           |
| मत्तप्रलापानिधविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥                                                                            | ११        |
| रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति ।<br>रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥     | १२        |
| द्द्शं कान्ताश्च समालपन्यस्तथापरास्तत्र पुनः स्वपन्यः ।                                                                              |           |
| सुरूपवक्काश्च तथा हसन्यः कुद्धाः पराश्चापि विनिःश्वसन्यः ॥                                                                           | १३        |
| महागजैश्चापि तथा नद्द्धिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्धिः ।                                                                              |           |
| रराज वीरैश्च विनिःश्वसिद्गिहंदो भुजङ्गिरिव निःश्वसिद्गः॥                                                                             | १४        |
| बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धानाञ्जगतः प्रधानान्।                                                                          |           |
| नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरि यातुधानान्।।                                                                           | १५        |
| ननन्द दृष्ट्वा च स तान् सुरूपान्नानागुणानात्मगुणानुरूपान्।                                                                           |           |
| विद्योतमानान् स तदानुरूपान् ददर्श कांश्चिच पुनर्विरूपान् ॥                                                                           | १६        |
| ततो वराहीः सुविशुद्धवास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः ।                                                                             | •         |
| प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा दद्शे तारा इव सुप्रभावाः ॥                                                                                | १७        |
| श्रिया ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा निर्शाथकाले रमणोपगूढाः ।                                                                                |           |
| द्दर्श काश्चित्प्रमदोपगृहा यथा विहङ्गाः कुसुमोपगृहाः ॥                                                                               | १८        |
| अन्याः पुनर्हर्भ्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः ।                                                                       |           |
| भर्तुः प्रिया धर्मपरा निविष्टा दद्शे धीमान् मदनाभिविष्टाः ॥                                                                          | <b>१९</b> |
| अप्रावृताः काञ्चनराजिवणीः काश्चित्पराध्योस्तपनीयवणीः ।                                                                               |           |
| पुनस्र काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ॥                                                                         | २०        |

| ततः प्रियान् प्राप्य मनोऽभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः प्रसमीक्ष्य रामाः | ł |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|
| गृहेपु हृष्टाः परमाभिरामा हरिप्रवीरः स दृद्ईा रामाः ॥               |   | २१ |
| चन्द्रप्रकाशास्त्र हि वक्तमौला वकाक्षिपक्ष्मास्त्र सुनेत्रमालाः ।   |   |    |
| विभूपणानां च दद्र्श मालाः शतह्रदानामिव चारुमालाः ॥                  |   | २२ |
| न त्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुळे प्रजाताम्।             |   |    |
| लतां प्रफुहामिय साधु जातां दद्ईा तर्न्यां मनसाभिजाताम् ॥            |   | २३ |
| सनातने वर्त्मनि संनिविष्टां रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टाम् ।         |   |    |
| भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् ॥ |   | २४ |
| उष्णार्दितां सानुसृतास्रकर्ण्ठां पुरा वरार्होत्तमनिष्ककर्ण्ठीम् ।   |   | •  |
| सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् ॥             |   | २५ |
| अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पांसुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् ।            |   |    |
| क्षतप्ररूढामिव वाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव सेघरेखाम् ॥                |   | २६ |
| सीतामपद्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य ।                |   |    |
| वभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्रवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य ॥                   |   | २७ |

्रह्लांपे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे भवनविचयो नाम पञ्चमः सर्गः

#### षष्टः सर्गः

#### रावणगृहावेक्षणम्

स निकामं विमानेषु विपण्णः कामरूपधृत् । विचचार पुनर्रङ्कां छाघवेन समन्वितः ॥ १ आससादाथ हक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् । प्राकारेणार्कवर्णेन भारवरेणाभिसंवृतम् ॥ २ रिक्षितं राक्षसेभीमेः सिहैरिव महद्वनम् । समीक्षमाणो भवनं चकाशे किषकुञ्जरः ॥ ३ रूत्यकोपिहतिश्चित्रैस्तोरणहें मभूपितेः । विचित्राभिश्च कक्ष्याभिद्धीरेश्च रुचिरैर्वृतम् ॥ ४ गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः । उपस्थितमसंहार्थेह्यैः स्यन्दनयायिभिः ॥ ५ सिह्व्याच्चतनुत्राणदेनितकाञ्चनराजतैः । घोपविद्धिविचित्रेश्च सदा विचरितं रथैः ॥ ६ बहुरस्नसमाकीर्णं परार्ध्यासनभाजनम् । महारथसमावासं महारथमहासनम् ॥ ७

<sup>-</sup>१ समनोऽभिरामाः छ.। २. विचरन् घ.। ३. महास्वनम् च.।

हर्येश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः । विविधैर्वहुसाहस्रैः परिपूर्णं सम्नततः॥ विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितम् । मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिवूर्णं समन्ततः ॥ मुदितप्रसदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनम् । वराभरणसंहादैः समुद्रस्वननिःस्वनम् ॥ तद्राजगुणसंपन्नं मुख्येश्च वरचन्दनैः । महाजनैः समाकीणै सिंहैरिव महद्रनम् ॥ भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्क्षघोषविनादितम् । निट्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा ॥ १२ समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निःस्वनम् । महात्मनो महद्वेदम मह।रत्नपरिच्छदम् ॥ १३ महारत्नसमाकीणं ददर्श स महाकिपः । विराजमानं वपुपा गजाश्वरथसंकुलम् ॥ लङ्काभरणिमसेव सोऽमन्यत महाकिपः । चचार हनुमांस्तत्र रादणस्य समीपतः ॥ गृहद्गहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः । वीक्ष्म,णो ह्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः ॥ अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् । ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेदम महापार्श्वस्य वीर्यवान्।। अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनम् । विभीषणस्य च तथा पुष्छुवे स महाकपिः ॥ महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि । विद्युजिह्नस्य भवनं विद्युन्मालेस्त्रंथैव च ॥ वज्रदृष्ट्रस्य च तथा पुष्छुवे स महाकिपः । शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः॥ तथा चेन्द्रजितो वेदम जगाम हरियूथपः । जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम भवनं ततः ॥ रिश्मकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च । वज्रकायस्य च तथा पुष्छवे स महाकिपः ॥ धूम्राक्षस्य च संपातेभेवनं मारुतात्मजः । विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विधनस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च । ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजयीवस्य रक्षसः । विद्युजिह्वेन्द्रजिह्वानां । तथा हस्तिमुखस्य च ॥ करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि । क्रममाणः क्रमेणेव हतुमान् मारुतात्मजः ॥ तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः । तेषामृद्धिमतामृद्धिं दद्शे स महाकपिः ॥ सर्वेषां समातिक्रम्य भवनानि समन्ततः । आससादाथ एक्मीवान् राक्ष्सेन्द्रनिवेशनम् ॥ रावणस्योपशायिन्यो दद्शे हरिसत्तमः । विचरन् हरिशार्दूछो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः ॥ २९ शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः । दद्शे विविधान् गुल्मांस्तस्य रक्षःपतेर्गृहे ॥ ३० राक्षसांश्च महाकायात्रानाप्रहरणोद्यतान् । रक्ताञ्खेतान् सितांश्चापि हरितांश्च महाजवान् ॥ कुळीनान् रूपसंपन्नान् गजान् परगजारुजान् । निष्टितान् गजशिक्षायामैरावतसमान् युधि ॥ निहन्तृन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् दद्शे सः । क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः । सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः ॥

संभवन्ति । तेन विद्युजिह्नेन्द्रजिह्नानामिति वहुवचनमुप-पद्यते । तथा एकस्य बहूनि नामान्यपि भवन्ति ।

<sup>1:</sup> समाननामानो हि लोके वहवः पुरुषाः | एतन्नीत्यनुसरणे च श्रीमद्रामायणे पूर्वापरिवरोधा वहवः परिहता भवन्तीति संप्रदायः ॥

दुदर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । शिविका विविधाकाराः स कपिमीरुतात्मजः ॥ 34 हेमजालपरिच्छन्नास्तरुणादिस्यवर्चसः । स्तागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च ॥ ३६ कीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानिष । कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ॥ ३७ ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । स मन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसंकुलम् ॥ ३८ ध्वजयष्टिभिराकीर्ण दृद्र्श भवनोत्तमम् । अनेकरत्नसंकीर्णं निधिजालसमावृतम् ॥ 39 धीरनिष्टितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव । अचिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च ॥ ४० विरराजाथ तद्वेदम रिदममानिव रिदमिः। जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च ॥ ४१ भाजनानि च शुभ्राणि दद्शे हरियूथपः । मध्वासवकृतक्वेदं मणिभाजनसंकुटम् ॥ ४२ मनोरममसंवाधं कुवेरभवनं यथा । नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च ॥ ४३ मृदङ्गतलघोपेश्च घोपवद्भिविनादितम् । प्रासादसङ्घातयुतं खीरत्रशतसंकुलम् ॥ 88 सुन्यूढकक्ष्यं हतुमान् प्रविवेश महागृह्म् ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणग्रहावेक्षणं नाम पष्टः सर्गः

## सप्तमः सर्गः पुष्पकदर्शनम्

स वेदमजालं यलवान् दृद्धी व्यासक्तवेदूर्यसुवर्णजालम् ।

यथा महत्प्रावृपि मेघजाछं विद्युत्पिनद्धं सिवहङ्गजालम् ॥ १ तिवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः । मनोहराश्चापि पुनर्विशाला दृद्शं वेश्माद्रिपु चन्द्रशालाः ॥ २ गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि । सर्वेश्च दोपैः परिवर्जितानि किपर्दृद्शं स्ववलार्जितानि ॥ ३ तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि । महीतले सर्वेगुणोत्तराणि दृद्शं लङ्काधिपतेर्गृहाणि ॥ ४ ततो दृद्शोच्छित्रतेषचरूपं मनोहरं काञ्चनचारुक्पम् । रक्षोऽधिपस्यात्मवलानुक्षं गृहोत्तमं ह्यप्रतिक्षपक्ष्पम् ॥ ५

१. कर्माङ्गम् ति.।

| महातल स्वरामिव प्रकाण श्रिया ज्वलन्त वहुरत्नकाणम् ।                                                                       | c  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नाना तरुणां कुसुमावकीणं गिरेरिवाग्रं रजसावकीणम् ॥                                                                         | ફ  |
| नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्भोदवद्च्येमानम् ।<br>हंसप्रवेकेरिव वाह्यमानं श्रिया युतं खे सुकृतां विमानम् ॥          | હ  |
| यथा नगात्रं वहुधातुचित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रम् ।<br>दद्शे युक्तीकृतभेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रम् ॥           | 6  |
| मही कृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः।<br>वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम् ॥   | ዓ  |
| कृतानि वेदमानि च पाण्डराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि ।<br>पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥          | १० |
| पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम् ।<br>वेरमोत्तमानामपि चोचमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम् ॥              | ११ |
| कृताश्च वैद्येमया विहङ्गा रूप्यप्रवालैश्च यथा विहङ्गाः।<br>चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः॥   | १२ |
| प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्यपक्षाः ।<br>कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः ॥    | १३ |
| नियुच्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चीत्पलपत्रहस्ताः ।<br>बभूव देवी च कता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनि पद्महस्ता ॥      | १४ |
| इतीव तद्गृहमिभगम्य शोभनं स्विरमयो नगमिव चारुशोभनम् । पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दरं हिमास्यये नगमिव चारुकन्दरम् ॥           | १५ |
| ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां चरन् पुरीं दशमुखबाहुपाछिताम् । अदृत्य तां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जिताम् ॥ | १६ |
| ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः ।<br>अपद्यतोऽभवदतिदुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः ॥      | १७ |
| त्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्                                             |    |
| सुन्दरकाण्डे पुष्पकदर्शनं नाम सप्तमः सर्गः                                                                                |    |

# अष्टमः सर्गः

#### पुष्पकानुवर्णनम्

स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं वहुरत्रचित्रितम् । प्रतप्तजाम्ब्रनद्जालकृत्रिमं दुद्शं वीरः पवनात्मजः कपिः॥ तद्रप्रमेयाप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । दिवं गतं वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत् ॥ २ न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयव्यतो न तत्र किंचिन्न महाईरत्नवत् । न ते विशेषा नियताः सुरेष्विष न तत्र किंचित्र महाविशेषवत् ॥ 3 तपःसमाधानपराक्रमार्जितं मनःसमाधानविचारचारिणम् । अनेकसंस्थानविशेपनिर्भितं ततस्ततस्तुल्यविशेपदर्शनम् ॥ X मनः समाधाय तु शीव्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनम् । महात्मनां पुण्यकृतां महर्द्धिनां यशस्त्रिनामम्यमुदामिवालयम् ॥ ų विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकृटं वहुकूटमण्डितम् । मनोऽभिरामं शरिदन्दुनिर्मलं विचित्रकृटं शिखरं गिरेर्यथा ॥ ξ वहन्ति यं कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः। निवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ O वसन्तपुष्पोत्करचारुद्रश्नं वसन्तमासाद्पि कान्तद्रश्नम् । स पुष्पकं तत्र विमानसुत्तमं दद्शे तद्वानरवीरसत्तमः ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे पुष्पकानुवर्णनं नाम अष्टम: नर्गः

#### नवमः सर्गः

संक्रलान्तः पुरभ्

तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम् । दद्र्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः ॥ १ , अर्घयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् । भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसंकुलम् ॥ २ मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनाम् । सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूद्नः॥ ३ उत्तमं, राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् । आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् ॥ ४ चतुर्विषाणैर्द्विरदेखिविषाणैस्तथैव च । परिक्षिप्तमसंवाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः ॥ 4 राक्षसीभिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेशनम् । आहताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्॥६ तन्नक्रमकराकीणं तिमिङ्गिलझषाकुलम् । वायुवेगसमाधृतं पन्नगैरिव सागरम् ॥ या हि वैश्रवणे लक्ष्मीयी चेन्द्रे हरिवाहने । सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी ॥ या च राज्ञः कुवेरस्य यमस्य वरुणस्य च । तादृशी तद्विशिष्टा वा ऋदी रक्षोगृहेष्विह ॥ तस्य हम्येस्य मध्यस्थं वेदम चान्यत्सुनिर्मितम् । वहुनिर्यूहसंकीर्णं द्द्री पवनात्मजः ॥ १० ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दि्व्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा । विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम् ॥११ परेण तपसा लेभे यत्कुवेरः पितामहात्। कुवेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः॥ १२ ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः । सुक्रतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया ॥ १३ मेरुमन्दरसंकाशैराछिखद्भिरिवाम्बरम् । कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समछंकृतम् ॥ १४ व्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा । हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकम् ॥ १५ जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि । इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम् ॥ १६ विद्वमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः । निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् ॥ १७ चन्द्नेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च । सुपुण्यगन्धिना युक्तमादिखतरुणोपमम् विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः । तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभक्ष्यात्रसंभवम् ॥ १९ दिव्यं संमूर्छितं जिब्रद्रूपवन्तमिवानिलम् । स गन्धस्तं महासत्त्वं वन्धुर्वन्धुमिवोत्तमम्।। इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः । ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शुभाम् ॥ २१ रावणस्य मनःकान्तां कान्तासिव वरिश्वयम् । मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजिताम् ॥२२ स्फाटिकैरावृततलां दुन्तान्तरितरूपिकाम् । मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि ॥ २३ विभूषितां मणिस्तम्भैः सुवहुस्तमभभूषिताम् । समैक्षेजुभिरत्युचैः समन्तात्सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युचैर्दिवं संप्रस्थितामिव । मह्स्या क्वथयास्तीर्णा पृथिवीलक्षणाङ्कया ॥ २५ पृथिवीमिव विस्तीर्णं सराष्ट्रगृहमालिनीम् । नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासिताम् ॥ परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोऽधिपनिषेविताम् । धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डराम् ॥ चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम् । मनःसंह्वाद्जननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीम् ॥२८ तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः संजननीमिव । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेश्च पञ्च पञ्चभिरुत्तमैः ॥ तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता । खर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत् ॥ ३०

इदमर्धम् ग. नास्ति ।

कामगं कामदीपनं क. । अस्यानन्तरम् | कूटागारैर्वराकारैविविधैः समलंकृतम् — इति न्व. छ.।

<sup>–</sup>त्रिलोकजनसेव्यं तत्सर्वरत्नविभूषितम् — इति क.।

तरुणादित्यसंनिभं क. । अस्यानन्तरम् — ू

२५, २६-तमे पद्ये घ.

सिद्धिवें परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः । प्रध्यायत इवापच्यत्प्रदीपांस्तत्र काळ्ळनान् ॥३१ धूर्तानिव महाधूर्तेर्देवनेन पराजितान् । दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च ॥ ३२ अचिभिर्भूपणानां च प्रदीप्तेवाभ्यमन्यत् । ततोऽपश्यःकथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजम् ॥ 33 सहस्रं वरनारीणां नानावेपविभूपितम् । परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशंगतम् ॥ ३४ कीडित्बोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं वलवत्तदा । तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशव्दान्तरभूपणम् ॥ 34 नि:शब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् । तासां संवृतद्न्तानि मीलिताक्षाणि मारुति: ॥ ३६ अपर्यत्पद्मगन्धीनि वद्नानि सुर्योपिताम् । प्रवुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षरे ॥ ३७ पुनः संवृतपंत्राणि रात्राविव वसुस्तदा । इमानि सुखपद्मानि नियतं मत्तपट्पदाः ॥ अम्ब्रजानीव फुहानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः । इति चामन्यत श्रीमानुपपत्त्या महाकपिः ॥३९ मेने हि गुणतस्तानि समानि सिळ्छोद्भवैः । सा तस्य शुशुभे शाला ताभिः स्नीभिर्विराजिता ॥ शारदीय प्रसन्ना चौस्ताराभिरभिशोभिता । स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः ॥४१ यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरभिसंवृतः । याइच्यवन्तेऽम्वरात्ताराः पुण्यशेपसमावृताः ॥४२ इमास्ताः संगताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा । ताराणामिव सुन्यक्तं महतीनां शुभार्चिपाम्।। प्रभा वर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योपिताम् । व्यावृत्तकचपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूपणाः ॥ पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः । व्यावृत्ततिलकाः काश्चित्काश्चिदुद्धान्तनूषुराः ॥ पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित्परमयोपितः । मुक्ताहारावृताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः ॥ व्याविद्धरशनादामाः किशोर्थ इव वाहिताः । अकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः ॥ गजेन्द्रमृदिताः फुहा छता इव महावने । <sup>१</sup>चन्द्रां शुकिरणाभाश्च हाराः कासांचिद्धत्कटाः ॥ हंसा इव वभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योपिताम् । अपरासां च वैदूर्याः कादम्वा इव पक्षिणः॥ हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् । हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः॥५० आपगा इव ता रेजुर्जघनैः पुलिनैरिव । विंकिणीजालसंकोशास्ता हेमविपुलान्बुजाः ॥ ५१ भावयाहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवावभुः । मृदुष्वक्नेषु कासांचित्कुचायेषु च संस्थिताः॥ वभू बुर्भूपणानीव हुभा भूपणराजयः । अंशुकान्ताश्च कासांचिन्मुखमारुतकम्पिताः ॥ ५३ डपर्युपरि वह्नाणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः । ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः ॥ नानावणी: सुवणीनां वक्तमूरेषु रेजिरे । ववल्गुआत्र कासांचित्कुण्डलानि शुभार्चिषाम् ॥ मुखमारुतसंपर्कान्मन्दं मन्दं सुयोषिताम् । शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः ॥ ५६

१, शीतांशु- ख, ।

२. किंकिणीजालसंकाशाः ग.।

<sup>-</sup>सत्कोशाः गो, पाठान्तरम्।

<sup>-</sup>संवाधाः ति. पाठान्तरम् ।

३. वक्त्रविपुलाम्बुजाः घ. छ.

४. भ्रमराणीव च. छ.

५. -संसर्गान्मन्दम् च.

तासां वदनिःश्वासः सिषेवे रावणं तदा । रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः ॥ ५७ सुखानि स्म सपत्नीनासुपाजिन्नन् पुनः पुनः । अत्यर्थं सक्तमनसो रावणे ता वरिश्चयः ॥ अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा । वाहूनुपिनधायान्याः पारिहार्थविभूषितान् ॥ अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिरियरे । अन्या वक्षिस चान्यस्यास्तस्याः काश्चित्पुनर्भुजम् ॥ अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ । अरुपार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः ॥६१ परस्परिनिविष्टाङ्गयो मदस्त्रेहवशानुगाः । अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात्प्रीयमीणाः सुमध्यमाः ॥६२ एकिक्वतसुजाः सर्वाः सुपुपुस्तत्र योषितः । अन्योन्यसुजसूत्रेण स्त्रीमाला प्रथिता हि सा ॥ मालेव प्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तपद्पदा । लतानां माधवे मासि फुहानां वायुसेवनात् ॥ ६४ अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् । व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् ॥ ६५ आसीद्वनिमवोद्धृतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् । उचितेष्वपि सुन्यक्तं न तासां योपितां तदा ॥ विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् । रावणे सुखसंविष्टे ताः स्त्रियो विविधप्रभाः ॥ व्वलन्तः कान्त्र्वता दीपाः प्रेक्षन्तानिमिषा इव । राजिपिपितृदैत्यानां गन्धवीणां च योषितः ॥ राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवशं गताः । युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हताः स्त्रियः ॥ समदा मदनेनैव मोहिताः काश्चिद्गाताः ॥

न तत्र काश्चित्प्रमदाः प्रसद्य वीर्योपपन्नेन गुणेन छच्धाः ।
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां ताम् ॥ ७०
न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता ॥
भार्याभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य नकामनीया ॥ ७१
बमूव बुद्धिस्तु हरीश्चरस्यं यदीदृशी राघवधर्मपत्नी ।
इमा यथा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः ॥ ७२

१. इदं पद्यम् च नास्ति।

1. इमा रावणस्य भार्याः यथा कुलशिलसौन्दर्यादिभिग्रंणेर्भूषिताः ईट्टशी कुलशीलादिगुणयुता
राघवधमंपत्नी सीतापि यदि स्यात् इत्येकम् अवान्तरवावयम् । यदीति दृढतरसंभावनायोतकम् । सीतापि
ईट्टशी सुदृढं संभाव्यते इत्यर्थः । अथ रावणगतमेव
सिवस्ययं चिन्तयित हन्मान् सुजातमस्येति ॥ अस्य
एवंविधातिशयितभोगसंपन्नस्य रावणस्य खछ सुजातं
शोभनं जन्मेत्यर्थः इति झिटित्यन्तःपुरदर्शनमात्रेण
साधुवुद्धेर्हनूमतो बुद्धिवभूवेत्यन्वयः । एकवावयत्वे तु
सीता यदि ईट्टशी स्यात् तदा अस्य रामस्य सुजातं

शोभनम् अतिशायतो लाभ इति योज्यम् । यदा अस्य रावणस्य सीतासदृशभार्यासु निर्वृतस्य न अकार्ये प्रसिक्तिरित जन्म प्रशस्यम् इत्यर्थः । अथवा यथा इमा मया इदानी दृश्यन्ते, तथा राघवधमेपत्यपि मया यदि दृश्येत तदा तदन्वेपणपरस्य अस्य मम अन्वेपणप्रयासः सफल इति सुजातम् । ईदृशीति दृश्यमानत्वमात्रेण साम्यं विवक्षितिमिति । इमा यथा रावणेनोपसुक्ताः तथा सीतापि यदीदृशी रावणसुक्ता भवेत् तदा रावणस्य सुजातम् । सीतायाम् उपेक्षणात् रावणवधाप्रवृत्तेरिति ; इमा यथा भर्तृस्मरणादिनियताः सीतापि यदि ईदृशी राघवस्य समरणकिनियता स्यात्, तत्र विद्यो रावणन

## पुनश्च सोऽचिन्तयदार्तरूपो श्चवं विशिष्टा गुणतो हि सीता। अथायमस्यां कृतवान् महात्मा छङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म।।

ড३

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वार्क्माकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहित्कायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे संकुलान्तःपुरं नाम नवमः सर्गः

#### दशमः सर्गः

## मन्दोदरीदर्शनम्

तत्र दिञ्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूपितम् । अवेक्ष्माणो हनुमान् दुद्शे शयनासनम् ॥ 8 दान्तकाञ्चनचित्राङ्गेवेंदूर्येश्च वरासनेः । महार्हास्तरणोपेतेरुपपत्रं महाधनैः ॥ २ तस्य चेकतमे देशे सोऽम्यमालाविभूपितम् । दद्शे पाण्डरं छत्रं ताराधिपतिसंनिभम् ॥ 3 जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रयानुसमप्रमम् । अशोकमालाविततं दद्शे परमासनम् ॥ 8 वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः । गन्धेश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम् ॥ 4 परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिनसंवृतम् । दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् ॥ Ę तस्मिञ्जीमृतसंकाशं । प्रदीप्तोत्तमकुण्डलम् । लोहिताक्षं महावाहुं महारजतवाससम् ॥ लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना । सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतटिद्गणम् ॥ वृतमाभर्णेर्दिव्येः सुरूपं कामरूपिणम् । सवृक्ष्वनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम् ॥ क्रीडित्बोपरतं रात्रौ वराभरणभूपितम् । प्रियं राक्ष्सकन्यानां राक्ष्सानां सुखावहम् ॥ १० पीत्वाप्यपरतं चापि दृद्शे स महाकपिः। भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्।। ११ नि:श्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरपभः । आसाद्य परमोद्दिमः सोऽपासपिःसुभीतवत् ॥ १२ अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः । क्षीवं राक्षसज्ञार्द्छं प्रेक्षते स्म महाकपिः ॥ १३ शश्मे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम् । गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्नवणं महत् ॥ १४ <sup>2</sup>काञ्चनाङ्गदनद्धो च दद्र्श स महात्मनः । विक्षिप्तौ राक्ष्सेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ॥

यदि न कृतः स्यादिति यावत्, तदैव अस्य रावणस्य भद्रमिति; इमा यथा स्वभन्नां संयुक्ताः एवं सीतापि ईदृशी रापवण संयुक्ता यदि स्यात् यथेनां रावणः प्रत्यपेयेत् इति यावत्, तदा रावणस्य सुजातामिति चेवमादयो व्याख्याभेदाः तिलक-शिरोमाण-भूपणादिपु दृष्टव्याः ॥

१. सुप्तम् च. छ.।

जीमृत्तंकाशं मेघेन अत्यन्तसदृशम् । अत एव कुण्डलसौवर्णवासोलोहितचन्द्रनयोगाच सतिट-द्रणसन्ध्यारक्ततोयदोमेदेन विभान्यमानमिति न्याख्येयम् ।

काञ्चनेत्यादि श्लेकसप्तकमेकान्वयि । दीर्घतरे चासिन् पदसंदर्भे विक्षिप्तौ राक्षेसन्द्रस्य विक्षिप्तौ

ऐरावतविषाणामैरापीडनकृतव्रणौ । व्रज्रोह्निखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ ॥ १६ पीनो समसुजातांसौ सङ्गतौ वलसंयुतौ । सुलक्षणनखाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ ॥ १७ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ । विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पछ्रशीर्षाविवोरगौ ॥ १८ शशक्षतजकरुपेन सुशीतेन सुगान्धिना । चन्द्नेन परार्ध्येन स्वतुछिप्तौ स्वलंकृतौ ॥ १९ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ । यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविणौ ॥ २० दद्शे स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ । मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाही रुषिताविव ॥ २१ ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्ष्सेश्वरः । शुशुभेऽचलसंकाशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः ॥ चूतपुंनागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः । मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः॥ २३ तस्य राक्ष्ससिंहस्य निश्चकाम महामुखात् । शयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् ॥ मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम् । मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् ॥ २५ रक्तचन्द्नदिग्धेन तथा हारेण शोभिना । पीनायतिवशालेन वक्षसाभिविराजितम् ॥ २६ पाण्डरेणापविद्धेन क्षोमेण क्षतजेक्षणम् । महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा ॥ २७ माषराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् । गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् ॥ २८ चतुर्भिः काञ्चनैर्दापेर्दीप्यमानचतुर्दिशम् । प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणिरिय ।। २९ पादमूलगताश्चान्या ददर्श सुमहात्मनः ।। पत्नीः स प्रियभार्यस्य तस्य रक्षःपतेर्गृहे ॥ ३० शशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषिताः । अम्लानमाल्याभरणा दुद्शं हरियुथपः ॥ 38 मृत्तवादित्रकुशला राक्ष्सेन्द्रभुजाङ्कगाः । वराभरणधारिण्यो निषण्णा दृहशे हरिः ॥ ३२ वज्रवैदूर्यगर्भाणि अवणान्तेषु योषिताम् । दद्शे तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च ॥ 33 तासां चन्द्रोपमैर्वक्रैः ग्रुभैर्ललितकुण्डलेः । विरराज विमानं तन्नभस्तारागणिरिव ॥ ३४ सद्व्यायामिक न्नास्ता राक्ष्सेन्द्रस्य योषितः । तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः ॥ ३५ अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलेर्नृत्तशालिनी । विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी ॥ ३६ काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते । महानदीप्रकीर्णेव निष्टनी पोतमाश्रिता ॥ ३७ अन्या कक्ष्गतेनैव मङ्डुकेनासितेक्षणा । प्रसुप्ता भामिनी भाति वालपुत्रेव वत्सला ॥ ३८ पटहं चारुसर्वाङ्गी पीड्य शेते शुभस्तनी । चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी ॥ ३९ काचिद्वंशं परिष्वच्य सुप्ता कमललोचना । रहः प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनी ॥ ४० विपर्छीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी । निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी ॥ ४१ अन्या कनकसंकाशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः । मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना ॥ ४२

शयने शुभ्रे भुजाविन्द्रभुजोपमो वाह् शयनसंस्थितो इत्या-दीनां पुनरुक्तिः न दोपमावहति । प्रत्युत श्रोतॄणां प्रका-न्तार्थे अविच्छित्रां स्मृतिधारामावहन्ती शोभोमव पुष्णाति

कान्यस्येति द्रष्टन्यम् । अत एव कुलकादिषु प्रत्येकावा-न्तरवाक्यार्थवोधानन्तरमेव महावाक्यार्थवोध इति तार्कि-कादय: ।

५४

भुजपार्श्वान्तरस्थेन कक्ष्गेन कृशोद्री । पणवेन सहानिन्दा सुप्ता मद्कृतश्रमा ॥ ४३ डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा । प्रसुप्ता तक्तणं वत्समुपगृह्येव भामिनी ॥ 88 काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितम्। कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुष्ता मदमोहिता॥ ४५ कल्झीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी । वसन्ते पुष्पश्वला मालेव परिमार्जिता ॥ ४६ पाणिभ्यां च कुचौ काचित्सुवर्णकलशोपमौ । उपगृह्यावला सुप्ता निद्रावलपराजिता ॥ ४७ अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना । अन्यामालिङ्गय सुश्रोणी प्रसुप्ता मद्विह्वला ॥ ४८ आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यापराः स्त्रियः । निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्यविन्यस्ते श्यानां शयने शुभे । दृद्शे रूपसंपन्नामपरां स कपिः स्त्रियम् ॥ 40 मुक्तामणिसमायुक्तेर्भूपणैः सुविभूपिताम् । विभूपयन्तीमिव तत्स्वश्रिया भवनोत्तमम् ॥ 48 गोरीं कनकवर्णाङ्गीमिष्टामन्तःपुरेश्वरीम् । कपिर्मन्दोद्रीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम् ॥ ५२ स तां दृष्ट्वा महावाहुर्भूपितां मारुतात्मजः । तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसंपदा ॥ ५३ हर्पण महता युक्तो ननन्द हरियूथपः॥

> आस्फोटयामास चुचुम्य पुच्छं ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम । स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निद्रीयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे मन्दोदरीदर्शनं नाम दशम: सर्ग:

> एकादशः सर्गः पानभूमिविचयः

अवधूय च तां बुद्धि वभृवावस्थितस्तदा । जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकिपः ॥ १ त रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहिति भामिनी । न भोक्तुं नाप्यलंकितुं न पानमुपसेवितुम् ॥ २ नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामिप चेश्वरम् । न हि रामसमः कश्चिद्धियते त्रिद्शेष्विप ॥ ३ अन्येयिमिति निश्चित्य पानभूमौ चचार सः । क्रीडितेनापराः छान्ता गीतेन च तथापराः ॥ ४ नृत्तेन चापराः छान्ताः पानविप्रहतास्तथा । मुरजेषु मृदङ्गेषु पीठिकासु च संस्थिताः ॥ ५ तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियः । अङ्गनानां सहस्रेण भूपितेन विभूपणेः ॥ ६ रूपसङ्गेपशीलेन युक्तगीतार्थभापिणा । देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना ॥ ५ रताभिरतससुमं दद्शे हरियूथपः । अन्यत्रापि वरस्रीणां रूपसंलापशालिनाम् ॥ ८

<sup>1.</sup> रतामिरतसंद्यप्तामिति तिलकपाठे पान-

१. चेलिकासु ति.।

सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स दद्शे ह । देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि चं ॥ तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राष्ट्रसेश्वरः । गोष्टे महित मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयम् । करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः ॥ ११ सर्वकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः । ददर्श किपशार्दूलस्तरय रक्षःपतेर्गृहे ॥ मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः । तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ दद्शे सः ॥ रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्धभक्षितान् । दद्शं किपशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा ॥ १४ वराह्वाध्रीणसकान् द्धिसौवर्चछायुतान् । शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववैक्षत् ॥ क्रकरान् विविधान् सिद्धांश्चकोरानर्धभिक्षतान् । महिषानेकशल्यांश्च च्छागांश्च कृतनिष्टितान् ॥ लेह्यानुचावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च । तथाम्ललवणोत्तंसैर्विर्विधे रागपाडवैः ॥ हारनूपुरकेयूरैरपविद्धैर्महाधनैः । पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि ॥ १८ कृतपुष्पोपहारा भूरिधकं पुष्यति श्रियम् । तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः ॥ १९ पानभू सिर्विना वहिं प्रदीप्ते वोपलक्ष्यते । बहुप्रकारै विविधैर्वरसंस्कार संस्कृतैः ।। २० मांसै: कुशलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् । दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि॥ शर्करासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः । वासचूर्णेश्च विविधैर्द्दष्टास्तेस्तैः पृथकपृथक् ॥ २२ संतता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च वहुसंस्थितः । हिरण्मयैश्च विविधैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि ॥ २३ जाम्यूनद्मयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता । राजतेषु च कुम्भेषु जाम्यूनद्मयेषु च ॥ २४ पानश्रेष्ठं तथा भूरि कपिस्तत्र दद्शे सः । सोऽपद्यच्छात्कुम्भानि शीधोर्मणिमयानि च॥२५ राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकिपः । काचिद्धांवशेषाणि काचित्पीतानि सर्वेशः ॥ २६ कचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स दद्शे ह । कचिद्भक्ष्यांश्च विविधान् कचित्पानानि भागशः ॥ कचिद्नावशेषाणि पर्यन् वै विचचार ह । कचित्प्रभिन्नैः करकैः कचिदालोलितैर्घटैः ॥ २८ क्वित्संपृक्तमाल्यानि मूलानि च फलानि च। शयनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः ॥ परस्परं समाश्चिष्य काश्चित्सुप्ता वराङ्गनाः । काश्चिच वस्त्रमन्यस्याः स्वपन्त्याः परिधाय च ॥ आहृत्य चावलाः सुप्ता निद्रावलपराजिताः । तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजम् ॥ नादार्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्यमन्दमिवानिलम् । चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च ॥ ३२ विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च । बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्रहन् ॥ ३३ रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः । प्रववौ सुरिभगन्धो विमाने पुष्पके तदा ॥ ३४

<sup>1.</sup> कृतसुरा: कृत्रिमसुरा: ।

इलान्तम् च. छ. न।रित

<sup>.</sup> १. अन्यत्रापीत्यादि युक्तवाक्याभिधायि च

रयामावदातास्तत्रान्याः काश्चित्कृष्णा वराङ्गनाः । काश्चित्काञ्चनवर्णाङ्गयः प्रमदा राक्षसारुये तासां निद्रावशत्वाच मद्नेन च मृर्छितम् । पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि ॥ एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः । दद्शे सुमहातेजा न दद्शे च जानकीम् ॥ 30 निरीक्षमाणश्च तदा ताः स्त्रियः स महाकिपः। जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः॥३८ परदारावरोधस्य प्रसुष्तस्य निरीक्षणम् । इदं खलु ममास्रर्थं धर्मलोपं करिष्यति ॥ न हि मे परदाराणां दृष्टिविपयवर्तिनी । अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरित्रहः ॥ 80 तस्य प्रादुरभू चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः । निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी ॥ 88 कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणिखयः । न हि मे मनसः किंचिद्वैकृत्यमुपपद्यते ॥ मनो हि हेतुः सर्वेपामिन्द्रियाणां प्रवर्तने । शुभाशुभास्ववस्थासु तच मे सुव्यवस्थितम् ॥ ४३ नान्यत्र च मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम् । स्त्रियो हि स्त्रीपु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गणे ॥ यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमृग्यते । न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीपु परिमागितुम् ॥ तिद्दं मार्गितं तावच्छद्वेन मनसा मया । रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी ॥ ४६ देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् । अवेक्ष्माणो हनुमान्नैवापर्यत जानकीम् ॥ ४७ तामपद्यम् कपिस्तत्र पद्यंश्चान्या वरिश्वयः । अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे ॥ स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यन्नमास्थितः । आपानभूमिमुत्सृच्य तां विचेतुं प्रचक्रमे ॥४९

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वार्क्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे पानभूमिविचयो नाम एकादशः सर्गः

> > द्वादशः सर्गः

हनूमद्विपाद:

स तस्य मध्ये भवनस्य मारुतिर्छतागृहांश्चित्रगृहात्रिशागृहान् ।
जगाम सीतां प्रति दर्शनोत्सुको न चैव तां परयित चारुदर्शनाम् ॥ १
स चिन्तयामास ततो महाकिपः प्रियामपर्यन् रघुनन्दनस्य ताम् ।
ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली ॥ २
सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतःपरा सती ।
अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्थपथे वरे स्थिता ॥ ३

१. ध्रुवं हि सीता मियते च. छ.।

१. वाला ख. ग. घ. पुना ।

विरूपरूपा विकृता विवर्षसो महानना दीर्घविरूपदर्शनाः।
समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा।।
सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाष्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरिश्चिरम्।

8

न मेऽस्ति सुत्रीवसमीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो वलवांश्च वानरः ॥ ५ हष्टमन्तःपुरं सर्वं हष्टा रावणयोषितः । न सीता हरयते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः ॥ ६ किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगताः । गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः ॥ अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम् । ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने ॥ ८ किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्ववानङ्गदश्च सः । गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः ॥ अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम् । अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः ॥ करोति सफलं जन्तोः कर्म यत्तत्करोति सः । तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् ॥ भूयस्तावद्विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः । अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान् रावणपालितान् ॥ आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च । चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रांडागृहाणि च ॥ निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः । इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुंमुपचक्रमे ॥ १४ भूमीगृहांश्चेत्यगृहान् गृहातिगृहकानि । उत्पतन्निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः ॥ १५ अपावृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन् । प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्तुत्पतन्नपि ॥ सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकिपः । चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते ॥१७ रावणान्तः पुरे तस्मिन् यं किपर्न जगाम सः। प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैयसंश्रयाः॥ १८ दीर्धिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा ॥ दृष्टा हुनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। रूपेणामप्रतिमा लोके वरा विद्याधरिस्रयः ॥ दृष्टा हुनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी । नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः ॥ दृष्टा हुनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा । प्रमध्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धताः ॥ दृष्टा हुनुमता तत्र न सा जनकनिद्नी । सोऽपइयंस्तां महावाहुः पइयंश्चान्या वरिश्वयः ॥ विषसाद मुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः । उद्योगं वानरेन्द्राणां प्रवनं सागरस्य च ॥ २४ व्यर्थं वीक्यानिलसुतिश्चन्तां पुनरूपागमत् । अवतीर्यं विमानाच हनुमान् मारुतात्मजः ॥ २५ चिन्तामुप्जगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हन्सद्विषादो नाम द्वादशः सर्गः —

१. उपासिष्ये पुना।

<sup>.</sup> २. कुर्यादनुत्तमम् क. छ.।

# त्रयोदशः सर्गः

हन्मनिर्वेदः

विमानातु सुसंकम्य प्राकारं हरिपुंगवः । हतुमान् वेगवानासीवथा विद्युद्धनान्तरे ॥ संपरिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनम्' । अदृष्ट्वा जानकीं सीतामव्रवीद्वचनं कपि: ॥ भृयिष्टं छोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियम् । न हि पश्यामि वेदेहीं सीतां सर्वोङ्गशोभनाम् पत्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा । नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः ॥ लोलिता वसुधा सर्वा न तु पर्यामि जानकीम् । इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने ॥ ५ आख्याता गृधराजेन न च परयामि तामहम् । िकं नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा ॥ उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हता वळात्<sup>३</sup>। क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः ॥ विभ्यतो रामवाणानामन्तरा पतिता भवेत्। अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिपेविते ॥ मन्ये पतितसार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम् । रावणस्योरुवेगेन सुजाभ्यां पीडितेन च ॥ तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्थया । उपर्युपरि वा नृतं सागरं क्रमतस्तदा ॥ विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा । आहो ध्रुद्रेण चानेन रक्ष्न्ती शीलमात्मनः ॥ अवन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी । अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा ॥ १२ अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति । संपूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणम् ॥ रामस्य ध्यायती वक्तं पञ्चत्वं कृपणा गता । हा राम लक्ष्मणेखेवं हायोध्ये चेति मैथिली विल्प्य वह वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति । अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५ नूनं लालप्यते सीता पञ्चरस्येव शारिका । जनकस्य सुता सीता रामपत्नी समध्यमा । कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं ब्रजेत् । विनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनकात्मजा ॥ १७ रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेद्यितुं क्षमम् । निवेद्यमाने दोपः स्यादोपः स्याद्निवेद्ने ॥ १८ कथं तु खलु कर्तव्यं विपमं प्रतिभाति में । अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किम् भवेदिति मतं भूयो हनूमान् प्रविचारयन् । यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः ॥ गमिष्यामि ततः को मे पुरुपार्थी भविष्यति । ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति ॥ प्रवेशश्चैव छङ्काया राक्ष्सानां च द्र्शनम् । किं मां वक्ष्यति सुप्रीवो हरयो वा समागताः किष्किन्धां समनुप्राप्तं को वा दशरथात्मजौ। गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियम्॥ न दृष्टेति मया सीता ततस्यक्ष्यति जीवितम्। परुपं दारुणं कूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनम्॥

१. इदमर्थम् ग. नास्ति ।

२. नच सा दृत्यते नु किम् ति. ।

३. रावणं दुष्टचारिणम् च. छ.।

४. कुले जाता ख. ग.

५. यशस्विनी ग.।

६. संमनुप्राप्ती च. छ. ।

सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति । तं तु क्रच्छ्गतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसम्॥ भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति **लक्ष्मणः । विनष्टौ भ्रातरौ श्रु**त्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्रा शत्रुन्नो न भविष्यति । पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः॥ कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुत्रीवः प्रवगाधिपः॥ रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम् । दुर्भना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी ॥ पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम् । वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता ॥ पञ्चत्वं च गते राज्ञि तारापि न भविष्यति । मातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च ३१ कुमारोऽप्यङ्गदः कस्माद्वारियष्यति जीवितम् । भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः ॥३२ शिरांस्यभिह्निष्यन्ति तछैर्भुष्टिभिरेव च । सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना ॥ ळाळिताः कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः । न वनेषु न शैळेषु न निरोधेषु वा पुनः ॥३४ क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः । सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः ॥ शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च । विषमुद्धन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा ॥ उपवासमथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः । घोरमारोदनं सन्ये गते मयि भविष्यति ॥ इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चेव वनौकसाम् । सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः ॥ न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना । मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ आशया तौ धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः । हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः ॥ ४० वानप्रस्थो भविष्यामि हादृष्ट्वा जनकात्मजाम् । सागरानूपजे देशे वहुमूलफलोदके ॥ चितां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम् । उपविष्टस्य वा <sup>२</sup>सम्यग्छिङ्गिनं । साधययिष्यतः शरीरं मक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च । इदं महर्षिभिर्द्देष्टं निर्याणमिति मे मितः ॥ सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत्परयामि जानकीम्। सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी² प्रभग्ना चिररात्राय<sup>४</sup> मम सीतामपद्यतः । तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः ॥ ४५ नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वासितेक्षणाम् । यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम् ॥ अङ्गदः सह तैः सर्वेर्वानरैर्न भविष्यति । विनाशे बहवो दोषा जीवन् भद्राणि पर्यति ॥ ४७ तस्मात्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः । एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् मुहुः ॥

<sup>1.</sup> लिङ्गिनमिति । कार्येण लिङ्गेन गम्यमानं सर्वस्य कारणभूतं परमात्मानं साधियेष्यतः प्राप्स्यत इत्यर्थः। प्राणादिलिङ्गकं जीवं शरीरान्मोचियष्यत इति तु व्याख्यातारः।

शोभमाना ।

१. चितिम् ति.।

२. सम्यग्लिङ्गिनीम् गो. ति. पाठान्तरम्।

३. कीर्तिवङी ग.।

४. चिररात्रीयम् च. छ.।

जीवितसंगमः घ.।

ξo

६९

नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य किपकुद्धरः। ततो विक्रममासाद्य धेर्यवान् किपकुद्धरः। ॥ ४९ रावणं वा विधिष्यामि दश्यीवं महावल्यम्। काममस्तु हता सीता प्रत्याचीणं भविष्यति॥ ५० अथवैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपिर सागरम्। रामायोपहिरिष्यामि पशुं पशुपतिरिव॥ ५१ इति चिन्तां समापन्नः सीतामनिधगम्य ताम्। ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः॥ यावत्सीतां हि पद्यामि रामपन्नीं यशस्विनीम्। तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः॥ संपातिवचनाचापि रामं यद्यानयाम्यहम्। अपद्यन् राघवो भार्यां निर्देहेत्सर्ववानरान्॥ ५४ इहेव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः। न मत्कृते विनद्येयुः सर्वे ते नरवानराः॥ ५५ अशोकविनका चेयं दृद्यते या महादुमा। इमामभिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया॥ ५६ वसून् रुद्रांस्तथादित्यानिधनौ मरुतोऽपि च। नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः॥ जित्वा तु राक्षसान् सर्वानिक्ष्वाकुकुलनिदनीम्। संप्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धि तपस्विने॥ स मुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावयथितेन्द्रियः। उदितष्टनमहातेजा हनूमान् मारुतात्मजः॥ ५९

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देन्ये च तस्ये जनकात्मजायै । नमोऽस्तु रुद्देन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः ॥

स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुप्रीवाय च मारुतिः। दिशः सर्वाः समालोक्य ह्यशोकविनकां प्रति।। स गत्वा मनसा पूर्वमशोकविनकां शुभाम्। उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः॥ ध्रुवं तु रक्षोबहुला भविष्यित वनाकुला। अशोकविनकाचिन्त्या सर्वसंस्कारसंस्कृता॥ ६३ रक्षिणश्चात्र विहिता नृनं रक्षिन्त पादपान्। भगवानिप सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रवाति वै॥६४ संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च। सिद्धि मे संविधास्यन्ति देवाः सर्पिगणास्तिवह ब्रह्मा स्वयंभूभगवान् देवाश्चेव दिशन्तु मे। सिद्धिमिन्नश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत्॥ ६६ वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च। अश्विनौ च महात्मनौ मरुतः शर्व एव च॥ ६७ सिद्धि सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः। दास्यन्ति मम ये चान्ये ह्यदृष्टाः पथि गोचराः

<sup>1</sup>तदुत्रसं पाण्डरदन्तमञ्जणं शुर्चिस्मितं पद्मपलाशलोचनम्। द्रक्ष्ये तदार्थावदनं कदा न्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यद्शनम्।।

<sup>.</sup> चिन्त्या गो.।

<sup>1.</sup> तत् तस्मादित्यर्थः, अतो न पुनरुक्तिः।

१. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

पुण्या पुना, ।

क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालंकृतवेषधारिणा । वलाभिभूता ह्यवला तपस्विनी कथं नु में दृष्टिपथेऽद्य सा भवेत् ॥ ७० इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हन्मिन्निर्वेदो नाम त्रयोदशः सर्गः

# चतुर्दशः सर्गः अशोकवनिकाविचयः

सं मुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम् । अवप्छतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेदमनः ॥ स तु संहष्टसर्वोङ्गः प्राकारस्थो महाकिपः । पुष्पितायान् वसन्तादौ दद्शे विविधान् द्रुसान्।। सालानशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् । उदालकान्नागवृक्षांदचूतान् कपिमुखानपि अथाम्रवणसंछन्नां लताशतसमावृताम् । ज्यामुक्त इव नाराचः पुष्लुवे वृक्षवाटिकाम् स प्रविक्य विचित्रां तां विहगैरभिनादिताम् । राजतैः काञ्चनैश्चैव पादंपः सर्वतो वृताम् ॥ ५ विह्गैर्मृगसङ्घेश्च विचित्रां चित्रकाननाम् । उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान् किः ॥ Ę वृतां नानाविधेर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः । कोकिलैर्भुङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिपेविताम् प्रहृष्टमनुजे काले सृगपिक्षसमाकुले । मत्तविर्हणसंघुष्टां नानाद्विजगणायुताम् ॥ मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दिताम्। सुखप्रसुप्तान् विह्गान् वोधयामास वानरः उत्पतिद्विद्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः । अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः ॥ १० पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः । अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः 11 दिशः सर्वाः प्रधावन्तं वृक्षषण्डगतं किपम् । दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥१२ बृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीणी पृथग्विधैः । रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥ १३ तरस्विना ते तरवस्तरसाभिप्रकम्पिताः । कुसुमानि विचित्राणि मुमुचुः कपिना तदा ॥ १४ निर्भूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफला द्रुमाः । निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः ॥ १५ हनूमता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । पुष्पपर्णफलान्याशु मुमुचुः पुष्पशालिनः ॥ १६ विहङ्गसङ्गिर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रया द्रुमाः । वभू वुरगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः ॥ १७ निर्धृतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका । निष्पीतशुभदन्तोष्ठी नखैद्न्तैश्च विक्षता ॥ १८ तथा लाङ्गलहस्तैश्च चरणाभ्यां च मर्दिता । वभूवाशोकवनिका प्रभन्नवरपादपा ॥ 89 महालतानां दामानि व्यथमत्तरसा कपिः । यथा प्रावृषि विनध्यस्य मेघजालानि मारुतः ।। स तत्र मणिभूमीश्च राजतीश्च मनोरमाः । तथा काञ्चनभूमीश्च दद्शे विचरन् कपिः ॥

वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा । महाहेर्मणिसोपानैरूपपन्नास्ततस्ततः ॥ २२ मुक्ताप्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः । काळ्यनैस्तक्भिश्चित्रेस्तीरजैरुपशोभिताः ॥ २३ फुहपद्मोत्परवनाश्चकवाकोपक्रुजिताः । नत्यूहरुतसंघुष्टा हंससारसनादिताः ॥ 28 र्दार्घाभिद्रमयुक्ताभिः सरिद्धिश्च समन्ततः । अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः ॥ २५ छताञ्जतेरवतताः संतानकुसुमावृताः । नानागुरुमावृतयनाः करवीरकृतान्तराः ॥ २६ ततोऽम्ब्रधरसंकाशं प्रवृद्धशिखरं गिरिम् । विचित्रकृटं कृटैश्च सर्वतः परिवारितम् ॥ २७ शिलागृहेरवततं नानावृक्षेः समावृतम् । द्दर्श हरिशार्द्लो रम्यं जगति पर्वतम् ॥ २८ दुद्शे च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम् ॥ २९ जले निपतितात्रेश्च पार्पेरुपशोभिताम् । वार्यमाणामिव कुद्धां प्रमदां प्रियवन्धुभिः ॥ ३० पुनरावृत्ततोयां च दद्शं स महाकपिः । प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम् ॥ 3? तस्याद्राच पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः । द्दर्श हरिशार्द्रहो ह्तुमान् मारुतात्मजः ॥ ३२ कृत्रिमां दीर्धिकां चापि पूर्णां शीतेन वारिणा । मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभिताम् ॥ विविधैर्मृगसङ्घेश्च विचित्रां चित्रकाननाम् । प्रासादेः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा ॥ ३४ कृत्रिमैः काननैश्चापि सर्वतः समलंकृताम् । ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥ 34 विचित्राः संवृता वृक्षाः प्रदीप्ता इव सर्वतः । पुंनागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथां ।। ३६ सच्छत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः । छताप्रतानैर्वहुभिः पर्णेश्च वहुभिर्वृताम् ॥ ३७ कार्ख्यनीं शिशपामेकां दुदर्श हनुमान् किपः । वृतां हेममयीभिस्त वेदिकाभिः समन्ततः ॥ ३८ सोऽपद्मयद्भिभागांश्च गर्नप्रस्वणानि च । सुवर्णवृक्षानपरान् दद्शे शिखिसंनिभान् ॥ ३९ तेषां द्रुमाणां प्रभवा भेरोरिव दिवाकरः । अमन्यत तदा वीरः काछ्वनोऽस्मीति वानरः ॥ 80 तां काञ्चनैस्तरुगणेर्मारुतेन च वीजिताम् । किङ्किणीशतनिर्घोपां दृष्ट्वा विस्मयमागमत् ॥ ४१ स पुष्पितात्रां रुचिरां तरुणाङ्करपल्लवाम् । तामारुध महावाहुः शिंशपां पर्णसंवृताम् ॥ ४२ इतो द्रक्ष्यामि वेदेहीं रामदर्शनलालसाम् । इतश्चेतश्च दुःखार्ता संपतन्तीं यहच्छया ॥ ४३ अशोकवितका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः । चम्पकैश्चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूपिता ॥ 88 इयं च निलनी रम्या द्विजसङ्घनिपेविता । इमां सा राममहिपी ध्रुवमेष्यित जानकी ॥ ४५ सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती । वनसंचारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी ॥ ४६ अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा । वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुकर्शिता ।। ४७ रामशोकाभिसंतप्ता सा देवी वामलोचना । वनवासे रता निसमेष्यते वनचारिणी ॥ 86 🗻 वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा । रामस्य द्यिता भार्या जनकस्य सुता सती ॥ ४९

छ.

नास्ति 👢

सन्ध्याकालमनाः रयामा ध्रुवमेष्यति जानकी । नदीं चेमां शिवजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकविनका शुभा । शुभा या पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य संमता ॥ ५१ यदि जीवित सा देवी ताराधिपनिभानना । आगिमध्यति सावर्यिममां शिवजलां नदीम् ॥

एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो सनुजेन्द्रपत्नीम् । अवेक्षमाणश्च दद्शे सर्वं सुपुष्पिते पत्रघने निलीनः ॥

५३

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अशोकवितकाविचयो नाम चतुर्दश: सर्गः

# पश्चद्शः सर्गः सीतोपलम्भः

स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् । अवेक्षमाणश्च महीं सर्वा तामन्ववैक्षत ॥ 8 संतानकलताभिश्च पादपैरुपशोभिताम् । दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलंकृताम् ॥ २ तां स नन्दनसंकाशां मृगपक्षिभिरावृताम् । हर्म्यप्रासादसंवाधां कोकिलाक्कलिनःस्वनाम् ॥ ३ काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरूपशोभिताम् । वह्नासनकुथोपेतां वहुभूमिगृहायुताम् ॥ ४ सर्वर्तेकुसुमै रम्यां फलवद्भिश्च पादपैः । पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभाम् ॥ 4 प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत । निष्पत्रशाखां विह्गैः कियमाणामिवासकृत् ॥ Ę विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः । आमूलपुष्पनिचित्रेरशोकैः शोकनाशनैः ॥ O पुष्पभारातिभारेश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम् । कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकेश्च सुपुष्पितैः ॥ स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः । पुंनागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोदालकास्तथा ॥ 9 विवृद्धमूळा वहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः । शातकुम्भनिभाः केचित्केचिदिम्रिशिखोपमाः ॥१० नीलाञ्जननिभाः केचित्तत्राशोकाः सहस्रशः। नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा।। ११ अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतम् । द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतम् ॥ पुष्परत्नशतैश्चित्रं पद्ममं सागरं यथा । सर्वर्तुपुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभः ॥ १३ नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणिर्द्विजैः । अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमम् ॥ 88 शैलेन्द्रसिवं गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् । अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुंगवः १५ स ददशीविदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छितम् । मध्ये स्तम्भसहस्रोण स्थितं कैलासपाण्डरम् ॥ १६

१ इदमर्थम् क. नास्ति।

३. अतिवृत्तमित्यादि यथेत्यन्तम् गं नास्ति।

२. बहुबासगृहोपेताम् ग.।

प्रवालकृतसोपांन ततकाञ्चनवेदिकम् । सुप्णन्तमिव चक्षंपि द्योतमानमिव श्रिया ॥ १७ विमलं प्रांशुभावत्वादुष्टिखन्तिभवाम्बरम् । ततो मलिनसंवीतां राक्ष्सीभिः समावृताम् ॥ १८ उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः । दद्शं शुक्रपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् ॥ १९ मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् । पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥ २० पीतेनैकेन संवीतां क्षिप्टेनोत्तमवाससा । सपङ्कामनलंकारां विपद्मामिव पद्मिनीम् ॥ २१ ब्रीडितां दु:खसंतप्तां परिम्लानां तपस्विनीम् । ब्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम्॥ २२ अश्रुपूर्णेमुखीं दीनां कृशामनशनेन च । शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दु:खपरायणाम् ॥ २३ प्रियं जनमपद्यन्तीं पद्यन्तीं राक्ष्सीगणम् । स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभया वेण्या जघनं गतयैकया। नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव।। सुखाईं। दुःखसंतप्तां व्यसनानामकोविदाम्। तां समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशाम् तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः । हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७ यथारूपा हि दृष्टा वै तथारूपेयमङ्गना । पूर्णचन्द्राननां सुभूं चारुवृत्तपयोधराम् ॥ कुर्वेती प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशः । तां नीलकेशीं विम्वोष्टीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम् सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा । इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव ॥ ३० भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीम् । निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिवै॥ ३१ शोकजालेन महता विततेन न राजतीम् । संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसो: ॥३२ तां स्मृतीमिव संदिग्धामृद्धिं निपतितामिव । विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ ३३ सोपसर्गां यथा सिद्धि बुद्धिं सकछुपामिव । अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव ॥ 38 रामोपरोधव्यथितां रक्षोहरणकर्शिताम् । अवलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां समन्ततः ॥ 34 वाष्पाम्ब्रपरिपूर्णेन कृष्णवकाक्षिपक्ष्मणा । वद्नेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ॥ ३६ मलपङ्कथरां दीनां मण्डनाहीममण्डिताम् । प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृताम् ॥ ३७ तस्य संदिदिहे बुद्धिर्भुहः सीतां निरीक्ष्य तु । आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव ॥ ३८ दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलंकृताम् । संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम् ॥ तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम् । तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ॥ ४० वैदेह्या यानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत्। तान्याभरणजालानि <sup>४</sup>गात्रशोभीन्यलक्ष्यत् ॥४१ सुकृतौ कर्णवेष्टौ च खदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ । मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च ॥ इयामानि चिर्युक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च । तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत्

१. कृशामित्यादि दीनामित्यन्तं घ. नास्ति ।

<sup>,</sup> इदमर्थम् ग, नारित।

<sup>.</sup> केशपाशेन ग.।

४. शाखाशोभीनि च छ ।

तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्ये । यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशयः ॥ ४४ पीतं कनकपट्टाभं स्नस्तं तद्वसनं शुभम् । उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः ॥ ४५ भूषणानि विचित्राणि दृष्टानि धरणीतले । अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च ॥ 88 इदं चिरगृहीतत्वाद्यसनं क्षिष्टवत्तरम् । तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत् ॥ ४७ इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया । प्रनष्टापि सती यास्य मनसो न प्रणइयति ॥ 86 इयं सा यत्कृते रामश्रतुर्भिः परितप्यते । कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ ४९ स्त्री प्रनष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशंस्यतः । पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ 40 अस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्रसङ्गसौष्ठवम् । रामस्य च यथारूपं तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१ अस्या देव्या मनस्तिसंमस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम् । तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमिप जीवति ॥ दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः । धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति<sup>र</sup> ॥५३ एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसंभवः । जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्रभुम् ॥ ५४

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सीतोपलम्भो नाम पञ्चदशः सर्गः

# षोडशः सर्गः

#### हन्मत्परीतापः

प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुंगवः। गुणाभिरामं रामं च पुनिश्चिन्तापरोऽभवत्।।
स मुहूर्तिमिव ध्यात्वा वाष्पपर्याकुलेक्षणः। सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विल्लाप ह ॥
मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य च गुरुप्रिया। यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरितक्रमः ॥
रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः। नात्यर्थ क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे॥ ४
तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणाम्। राघवोऽर्हिते वैदेहीं तं चेयमसितेक्षणा॥ ५
तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियम्। जगाम मनसा रामं वचनं चेदमववीत्॥ ६
अस्या हेतोविंशालाक्ष्या हतो वाली महावलः। रावणप्रतिमो वीर्ये कवन्धश्च निपातितः॥७
विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः। वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः¹॥ ८
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्। निहतानि जनस्थाने शरैरिग्निशिखोपमैः॥ ९

<sup>1.</sup> शम्बरोऽयं मन्मथहतादन्यः कश्चिदसुर झमां मत्तकाशिनीम्। सीतां विना महावाहुर्सुहूर्तमिप इति तिलकः। जीवित ॥—इति च. छ.।

अस्यानन्तरम्—दुष्करं कुरुते रामो य

खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः । दूपणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ १० ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्रुभं वालिपालितम् । अस्या निमित्ते सुर्यावः प्राप्तवाँह्योकसत्कृतम् ॥ सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान्नद्नदीपतिः । अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् । अस्याः कृते जगचापि युक्तमिस्येव मे मितः ॥१३ राज्यं वा त्रिपु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात्कलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः । सुता जनकराजस्य सीता भर्नृदृढव्रता ॥ उत्थिता मेदिनीं भित्तवा क्षेत्रे हलमुखक्ते । पद्मरेणुनिभैः कीर्णा शुभैः केदारपांसुभिः ॥ १६ विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः । स्तुषा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी ।। १७ धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः । इयं सा दियता भार्यो राक्षसीवशमागता ॥ सर्वान् भोगान् परिसञ्य भर्तृस्नेहवस्तात्कृता । अचिन्तयित्वा दुःस्वानि प्रविष्टा निर्जनं वनम् संतुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रपणे रता । या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा ॥ २० सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभापिणी । सहते यातनामेतामनथीनामभागिनी ॥ २१ इमां तु ज्ञीलसंपन्नां द्रष्टुमिच्लिति राघवः । रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः ॥ २२ अस्या नूनं पुनर्लाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति । राजा राज्यात्परिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम् ॥ कामभोगैः परित्यक्ता हीना वन्ध्रजनेन च । धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमलालसा ॥ २४ नैपा परयति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफल्टुमान् । एकस्थहृद्या नूनं राममेवानुपरयति ।। २५ ्भर्ता नाम परं नार्या भूपणं भूपणाद्पि । एपा विरहिता तेन भूपणाही न शोभते ॥ २६ दुष्करं क़ुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः । धारयसात्मनो देहं न दुःखेनावसीदित ॥ २७ इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम् । सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्वा ममापि व्यथितं मनः ॥ २८ क्षितिक्षमा पुष्करसंनिभाक्षी या रक्षिता राघवलक्षमणाभ्याम ।

सा राक्षसीभिर्विक्वतेक्षणाभिः संरक्ष्यते संप्रति दृक्षमूले ॥ २९ हिमहतनिलनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परयातिपीड्यमाना । सहचररिहतेव चक्रवाकी जनकस्रता कृपणां दशां प्रपन्ना ॥ ३० अस्या हि पुष्पावनताप्रशाखाः शोकं दृढं वे जनयन्त्यशोकाः । हिमव्यपायेन च ¹शीतरिहमरभ्युत्थितो नैकसहस्ररिमः ॥ ३१

<sup>1.</sup> अभ्युत्थितः शीतरिष्ठमश्च अस्याः शोकं

<sup>.</sup> यशस्विनः ख्.ा

जनयतीत्यन्वयः । मन्दरिंमः गो. ।

२. अर्हति च. छ.।

इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः । संश्रित्य तस्मित्रिषसाद् वृक्षे वली हरीणामृषभस्तरस्वी ॥

३२

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् सन्दरकाण्डे हन्मत्परीतापो नाम पोडश: सर्गः

सप्तद्शः सर्गः

राक्षसीपरिवारः

ततः कुमुद्दण्डाभो निर्मलो निर्मलं स्वयम् । प्रजगाम नमश्चन्द्रो हंसो नीलिमिवोदकम् ॥ साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः । चन्द्रमा रिष्मिभः शीतैः सिपेवे पवनात्मजम् ॥ २ स द्दर्श ततः सीतां पूर्णवन्द्रनिभाननाम् । शोकभारैरिव न्यस्तां भारैनीविमवान्मसि ॥ ३ दिद्दक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् पवनात्मजः । स द्दर्शाविदूरस्था राक्षसीघोरदर्शनाः ॥ ४ एकाक्षीमेककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा । अकर्णां शङ्कुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् ॥ अतिकायोत्तमाङ्गीं च तन्तुदीघिशरोधराम् । ध्वस्तकेशीं तथाकेशीं केशकम्बलधारिणीम् ॥ ६ लम्बक्षेललाटां च लम्बोद्रपयोधराम् । लम्बोष्ठीं चुबुकोष्ठीं च लम्बास्यां लम्बजानुकाम् हस्वां दीर्घां तथा कुटजां विकटां वामनां तथा । करालां भुप्रवक्कां च पिङ्गाक्षीं विकृताननाम् ॥ विकृताः पिङ्गलाः कालीः कोधनाः कलहिपयाः । कालायसमहाग्रूलकूटमुद्रपधारिणीः ॥ ९ वराहमृगशार्दूलमहिषाजिशवामुखीः । गजोष्ट्रहयपादीश्च निखातिशरसोऽपराः ॥ १० एकहस्तैकपादाश्च खरकण्येश्वकर्णिकाः । गोकर्णीहिस्तकर्णीश्च हारेकर्णस्तथापराः ॥ ११ अनासा अतिनासाश्च तिर्येङ्नासा विनासिकाः । गजसंनिभनासाश्च ललामात्रकुचोद्रिः ॥ १३ अतिमात्रास्यनेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथाः । अजामुखीहिस्तमुखीर्गीमुखीः सूकरीमुखीः ॥ १४ अतिमात्रास्यनेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथाः । अजामुखीहिस्तमुखीर्गीमुखीः सूकरीमुखीः ॥ १४

प्रथमादिवसे रात्रेस्तुयें यामे अशोकवानिकां प्रविश्य रात्रिशेषं ततः परं कृत्स्वमहश्च राक्षसीनां दर्शनपरिहाराय शिशपावृक्ष एव लीनोऽतिवाहयामास । द्वितीयस्यां रात्रों संवृत्तस्यार्थजातस्य वर्णनम्—'ततः कुमुदपण्डाभः' इत्यादीनि योजनीयम् । ईट्टशेषु विचारेषु विस्तरः उपोद्धाते द्रष्टन्यः ॥

<sup>1.</sup> प्रजगामीम । नभोमध्यादपरं भागमवरुराहेत्यर्थः । हन्तो लङ्काप्रवेशसमय एव हि चन्द्रोदय
उक्तः—'चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वस्तारागणेर्मध्यगतो विराजन् ' इति । तारागणमध्यावस्थानादधिकं
विराजमान इत्यर्थः । रावणान्तः पुरप्रवेशश्च अर्धरात्र
इत्युक्तम्—'ततः स मध्यंगतमंशुमन्तम् ' इत्यादिना ।
तस्मात् रात्रेरन्तिमयामेऽशोकवनप्रवेश इति द्रष्टव्यम् ।
तिलके तु—प्रजगामिति उदितश्चन्द्रमा नभसः किञ्चिदुपरिमागं प्राप्त इत्यर्थ इति व्याख्यातम् । तत्र

१. इदमर्थम् ग. नास्ति।

२. दीर्घजिह्याननास्तथा पुना. ।

हयोष्ट्रखरवक्ताश्च राक्ष्सीर्घोरदर्शनाः । शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः ॥ कराला धूम्रकेशीश्च राक्ष्सीर्विकृताननाः । पिवन्तीः सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः ॥ मांसशोणितदिखाङ्गीर्मांसशोणितभोजनाः । ता दृद्शं किपश्रेष्ठो रोमहर्पणदर्शनाः ॥ १७ स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्ये वनस्पतिम् । तस्याधस्ताच तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम् ॥ लक्षयामास लक्ष्मीवान् ह्नुमाञ्जनकात्मजाम् । निष्प्रभां शोकसंतप्तां मलसंकुलम्धेजाम् ॥ क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामित्र । चारित्रव्यपदेशाख्यां भर्तृदर्शनदुर्गताम् ॥ २० भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणाम् । राक्ष्साधिपसंरुद्धां वन्धुभिश्च विनाकृताम् ॥ २१ वियूथां सिंहसंरुद्धां वद्धां गजवधूमिव । चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाश्रेरिवावृताम् ॥ २२ क्विष्टरूपामसंस्पर्शाद्युक्तामिव वह्नकीम् । सीतां भर्तृवशे युक्तामयुक्तां राक्षसीवशे ॥ २३ अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाष्ठ्रताम् । ताभिः परिवृतां तत्र सत्रहामिव रोहिणीम् ॥ द्द्शे ह्नुमान् देवीं लतामकुसुमामिव । सा मलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलंकृता ॥ २५ मृणाली पङ्कंदिग्धेव विभाति न विभाति च । मलिनेन तु वस्रेण परिक्षिष्टेन भामिनीम् ॥ संवृतां मृगशावाक्षीं दद्शे हतुमान् किपः । वतां देवीं दीनवदनामदीनां भरीतेजसा ॥ रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम् । तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशावनिभेक्षणाम् ॥ मृगकन्यासिव त्रस्तां वीक्ष्माणां समन्ततः । दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पहनधारिणः ॥ सङ्घातमिव शोकानां दुःरुस्योर्मिमिवोत्थिताम्। तां क्षामां<sup>२</sup> सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीम् प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्य मैथिलीम् । हर्पजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणाम् ॥ मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्रके च राघवम् । नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् ॥ 'सीताद्शनसंहष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत् ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे राक्षसीपरिवारो नाम सप्तदशः सर्गः

# अष्टादशः सर्गः

रावणागमनम्

तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम् । विचिन्वतश्च वैदेहीं किंचिच्छेषा निशाभनत् ॥ पडङ्गवेदविदुपां क्रतुप्रवरयाजिनाम् । शुश्राव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् ॥ २

<sup>1.</sup> तां दृष्ट्वेति । इदमुपरितनेषु सीतावि-शेषणेषु प्रत्येकमभिसंवध्यते । एतत्स्चनार्थमेव चावसाने तां प्रेक्ष्य मैथिलीमिति पुनः प्रयोगः । एतदुक्तं भवति— बहून् वारान् मारुतिः सीतां ददशं । एकैकरिंमश्च

<sup>1.</sup> तां दृष्ट्वेति । इदमुपरितनेषु सीतावि- | दर्शने प्रत्येकमेकैको विशेषणांशः तस्य गोचरो वभूवेति ।

१. इदमर्थम् क. नास्ति।

२. क्षमाम् च.। समाम् छ.।

अथ मङ्गलवादिन्नैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरः । प्राबुध्यत महावाहुर्दशप्रीवो महावलः ॥ ₹.. विबुध्य तु यथाकाऌं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् । स्रस्तमाल्याम्वरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत् ॥ 8 भृशं नियुक्तस्तस्यां च मद्नेन मदोत्कटः । न स तं राक्ष्सः कामं शशाकात्मनि गृहितुम् ॥ ५ स सर्वाभरणैर्युक्तो विभ्रच्छ्रियमनुत्तमाम् । तां नगैर्वहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः ॥ ξ वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपज्ञोभिताम् । सदामदैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भतैः ॥ Q ईहामृगैश्च विविधेर्जुष्टां दृष्टिमनोहरैः । वीथीः संप्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः ॥ नानामृगगणाकीर्णा फल्टैः प्रपतितैर्द्वताम् । अशोकवनिकामेव प्राविशत्संततद्रुमाम् ॥ अङ्गनाः शतमात्रं तु तं त्रजन्तमनुत्रजन् । महेन्द्रमिव पौरुखं देवगन्धर्वयोषितः॥ दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्जगृहुस्तत्र योपितः । वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैरिप भुङ्गारैर्जहुः सिललमयतः । मण्डलाया वृसीश्चैव राह्यान्याः पृष्टतो ययुः ॥ काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णा पानस्य भामिनी। दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जत्राह पाणिना॥ राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशिशप्रमम् । सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ ॥ निद्रामद्परीताक्ष्यो रावणस्योत्तमाः स्त्रियः । अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युद्धता इव ॥ व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः । समागिलतकेशान्ताः सस्वेदवद्नास्तथा ॥ १६ घूर्णन्यो मद्शेषेण निद्रया च शुभाननाः । स्वेद्क्षिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुरुमूर्धजाः ॥ १७ प्रयान्तं नैऋतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः । वहुमानाच कामाच प्रिया भार्यास्तमन्वयुः ।। स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः । सीतासक्तमना मन्दो मदाञ्चितगितर्वभौ ॥ ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निःस्वनम् । शुश्राव परमस्त्रीणां स कपिमीरुतात्मजः तं चाप्रतिमकर्माणमचिन्यवलपौरुषम् । द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः ॥ 2? दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम् । गन्धतैलावसिक्ताभिधियमाणाभिरव्रतः ॥ २२ कामद्रमेनदैर्युक्तं जिह्यताम्रायतेक्षणम् । समक्षमिव कंद्रमपविद्धशरासनम् ॥ २३ मथितामृतफेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमम्। सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे॥ २४ तं पत्रविटपे लीनः पत्रपुष्पघनावृतः । समीपमुपसंक्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे ॥ २५ अवेक्षमाणस्तु ततो दद्शे कपिकुञ्जरः । रूपयौवनसंपन्ना रावणस्य वरिस्रयः ॥ २६

इह प्रयोगलाधवादिवशव्दस्तन्त्रेणोचिरितः ।
महेन्द्रमिव स्थितं पौलंखं देवगन्धर्वयापित इव अन्वगच्छन्नित्यर्थः ।

<sup>्</sup>र १. अङ्गनाशतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुवजत् - ं छं.।

२. मण्डलायान् वृसीं चैव च, । मण्डलायानसींश्चेव छ.।

३, पात्रीम् ख. घ. छ. ।

४, एका छ.।

ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः । तन्मृगद्विजसंषुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम् ॥ २७ श्रीवो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महावलः । तेन विश्रवसः पुत्रः स दृष्टो राक्ष्साधिषः ॥२८ वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः । तं दृद्र्शं महातेजास्तेजोवन्तं महाकिषः॥ २९ रावणोऽयं महावाहुरिति संचिन्त्य वानरः । सोऽयमेव पुरा शेते पुरमध्ये गृहोत्तमे ॥ ३० अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मास्तात्मजः । स तथाप्युप्रतेजाः सिन्नर्धृतस्तस्य तेजसा ॥ पत्रगुल्मान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतोऽभवत् । स तामसितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीम् ॥ दिदृक्षुरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः ॥

ध्त्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकाया संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणागमनं नाम अशदशः सर्गः

> एकोनविंशः सर्गः कृच्छगतसीतोपमाः

तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता । रूपयौवनसंपन्नं भूपणोत्तमभूपितम् ॥ १ ततो हुष्ट्रैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम् । प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा ॥ २ आच्छाद्योदरमुरुभ्यां वाहभ्यां च पयोधरो । उपविष्टा विशालाक्षी रदन्ती वरवर्णिनी ॥ 3 दश्त्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः । दद्शे सीतां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे ॥ असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम् । छित्रां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५ मलमण्डनिद्रधाङ्गां मण्डनाहीममण्डिताम् । मृणाली पङ्कदिर्धेव विभाति न विभाति च ॥६ समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः । संकल्पह्यसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः ॥ शुष्यन्तीं रुद्तीमेकां ध्यानशोकपरायणाम् । दुःखस्यान्तमपद्यन्तीं रामां राममनुब्रताम् ॥ ८ वेष्टमानां तथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव । धृष्यमानां प्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ॥ वृत्तक्रीलकुले जातामाचारवित धार्मिके । पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले ॥ सन्नामित्र महाकीर्ति श्रद्धामित्र विमानिताम् । प्रज्ञामित्र परिक्षीणामाशां प्रतिहतामित्र ॥ ११ आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहृतामिव ॥ १२ पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतज्ञूरां चमूमिव । प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम् ॥ १३ वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव । पौर्णमासीमिव निशां राहुत्रस्तेन्दुमण्डलाम् ॥ १४ उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमाम् । हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलां पद्मिनीमिव ॥ १५

<sup>---</sup>१. इदमर्थम् च. छ. नारित।

२. सीताम् घ. छ. ।

३. -चित्राङ्गीम् च. छ.।

४. अस्यानन्तरम् — अभूतेनापवादेन कीर्ति निपतितामिव । आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथि-लामिव ॥—इति च. छ. ।

पितशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्नावितामिव । परया मृजया हीनां कृष्णपक्षनिशामिव ॥ १६ - सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचिताम् । तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोष्ट्रताम् ॥ १७ गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम् । निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव ॥ १८ एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः । नील्या नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ १९ उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च । परिक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम् ॥ २० आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जिलि देवतामिव । भावेन रघुमुख्यस्य दशशीवपराभवम् ॥ २१

समीक्षमाणां रुद्तीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायतशुक्कलोचनाम् । अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः ॥

२२

~

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्त्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे कुच्छ्रगतसीतोपमा नाम एकोनविंशः सर्गः

# विंशः सर्गः

### प्रणयप्रार्थना

स तां पतित्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम् । साकारैर्मधुरैर्वाक्यैन्र्यद्श्यत रावणः ॥ γ मां दृष्ट्वा नागनासोरु गूह्माना स्तनोद्रम् । अदृर्शनिमवात्मानं भयात्रेतुं त्विमच्छिसि ॥ २ कामये त्वां विशालाक्षि वहु मन्यस्व मां प्रिये। सर्वाङ्गगुणसंपन्ने सर्वलोकमनोहरे॥ Ę नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः । व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम् ॥ स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वथैव न संशयः । गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमध्य वा ॥ एवं चैतद्कामां तु न त्वां स्प्रक्ष्यामि मैथिलि । कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम् देवि नेह भयं कार्यं मिय विश्वसिहि प्रिये । प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूः शोकलालसा ॥ ७ एकवेणी धरा शय्या ध्यानं मिलनमम्बरम् । अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपियकानि ते ॥ ८ विचित्राणि च माल्यानि चन्द्नान्यगरूणि च । विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च । गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिलि ॥ स्त्रीरत्नमिस मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम् । मां प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनहीं सुवित्रहे ॥ इदं ते चारु संजातं यौवनं ह्यतिवर्तते । यदतीतं पुनर्नेति स्रोतः शीवमपामिव ॥ त्वां कृत्वोपरतो मन्यें रूपकर्ता स विश्वसृट्। न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने ॥ त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशालिनीम् । कः पुमानतिवर्तते साक्षाद्पि पितामहः ॥ १४

मृजा अङ्गशुद्धि: ।
 अायताम् छ. ।

लाडिताम् ति,

२. नातिवर्तेत ति.।

यद्यत्परयामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने । तस्मिस्तस्मिन् पृथुश्रोणि चक्षुर्मम निवध्यते ॥ १५ भव मैथिलि भार्या मे मोहमेनं विसर्जय । वहीनामुत्तमस्त्रीणां ममात्रमहिपी भव ॥ लोकेभ्यो यानि रत्नानि संप्रमध्याहतानि वै। तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते ॥ विजित्य पृथिवीं सर्वो नानानगरमालिनीम् । जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनि ॥ १८ नेह पद्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिवलो भवेत् । पद्य मे सुमहद्वीर्यमप्रतिद्वनद्वमाहवे ॥ १९ असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः । अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातं मम सुरासुराः ॥ २० इच्छया कियतामच प्रतिकर्म तवोत्तमम् । सप्रभाण्यवसञ्यन्तां तवाङ्गे भूपणानि च ॥ २१ साधु परयामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा । प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने ॥ भुङ्क्व भोगान्यथाकामं पिव भीरु रमस्व च । यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च रमस्व मयि विस्तृत्था भृष्टमाज्ञापयस्य च<sup>र</sup>। मत्त्रसादाङ्कलन्याश्च कलन्तां वान्धवास्तव ॥२४ ऋद्धिं ममानुपदय त्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे । किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः । व्रती स्थिण्डलशायी च शङ्के जीवति वा न वा न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाष्युपलप्स्यते । पुरोवलाकैरिसतैर्भेघैड्योत्स्नामिवावृताम् ॥ २७ न चापि मम हस्तात्त्वां प्राप्तुमहिति राघवः । हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिन्द्रहस्तगतामिव ॥ २८ चारुस्मिते चारुद्ति चारुनेत्रे विलासिनि । मनो हरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा ॥ छिष्टकौंशेयवसनां तन्वीमप्यनलंकुताम् । त्वां दृष्ट्वा स्त्रेपु द्रिपु रतिं नोपलभाम्यहम् ॥ अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः । यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्यं क्रक् जानिक ॥ मम हासितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवराः स्त्रियः । तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ॥ यानि वैश्रवणे सुभू रतानि च धनानि च। तानि लोकांश्च सुश्रोणि मां च मुङ्क्ष्य यथासुखम् न रामस्तपसा देवि न वलेन न विक्रमैः । न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा ॥

पित्र विहर रमस्त्र भुङ्क्ष्व भोगान् धनिनचयं प्रदिशामि मेदिनीं च।

मिय लल ललने यथासुखं त्वं त्विय च समेद्य ललन्तु वान्धवास्ते ॥ ३५

कुसुमिततरुजालसंततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतिरज्ञानि ।

कनकविमलहारभूषिताङ्गि विहर मया सह भीरु काननानि ॥ ३६

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे प्रणयप्रार्थना नाम विंश: सर्गः

१. अस्यानन्तरम्—आहृतानामितस्ततः । २. यथेष्टीमत्यादि आज्ञापयस्य चेत्यन्तम् ख सर्वासामेव भद्रं ते—इति च. छ.। नास्ति ।

# एकविंशः सर्गः रावणतृणीकरणम्

तस्य तद्वचनं शुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः । आर्ता दीनस्वरा दीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः ॥ 8 दुःखार्तो रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी । चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता ॥ २ तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । निवर्तय मनो मत्तः स्वजने क्रियतां मनः ॥ 3 न मां प्रार्थियतुं युक्तं सुसिद्धिमिव पापकृत् । अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितम् ॥४ कुछं संप्राप्तया पुण्यं कुछे महति जातया । एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी ॥ 4 राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमत्रवीत् । नाहमौ।पियकी भायी परभायी संती तव ॥ દ્ साधुधर्ममवेक्षस्व साधु साधुव्रतं चर । यथा तव तथान्येषां दारा रक्ष्या निशाचर ॥ ৩ आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु द्रिषु रम्यताम् । अतुष्टं स्वेषु द्रिषु चपलं चलितेन्द्रियम् ॥ नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम् । इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे ॥ ९ तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता । वचो मिध्याप्रगीतात्मा पध्यमुक्तं विचक्षणैः ॥१० राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे । अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम् ॥ समृद्धानि विनर्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च । तथेयं त्वां समासाद्य लङ्का रह्नौवसंकुला ॥१२ अपराधात्त्रवैकस्य न चिराद्विनशिष्यति । स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः ॥ अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः । एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः दिष्ट्यैतद्यसनं प्राप्तो रौद्र इसेव हर्षिताः। शक्या लोभियतुं नाहमैश्वर्येण धनने वा॥ अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा । उपधाय भुजं तस्य छोकनाथस्य सत्कृतम् ॥ कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् । अहमौपयिकी भार्या तस्यैव वसुधापते: ॥ १७ व्रतस्त्रातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः । साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम् ॥ वने वासितया सार्धं करेण्वेव गजाधिपम् । मित्रमौपयिकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता ॥ १९ वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः । विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः ॥ २० तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि । प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलम् ॥ मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमहीस । एवं हि ते भवेत्स्वस्ति संप्रदाय रघूत्तमे ॥ अन्यथा त्वं हि कुर्वाणो वधं प्राप्स्यासि रावण । वर्जयेद्वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेद्न्तकश्चिरम् ॥ २३ त्वद्विधं दुन्न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः । रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम् ॥ शतऋतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव । इह शीव्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः ॥ इपवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः । रक्षांसि परिनिन्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः ॥ २६ 🗻 असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः । राक्षसेन्द्रमहासपीन् स रामगरुडो महान्।। २७

१. परां प्राप्स्यसि चापदम्

पुना.।

उद्धरिष्यित वेगेन वेनतेय इवोरगान् । अपनेष्यित मां भर्ता त्वत्तः श्रीव्रमरिंद्मः ॥ २८ असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुिक्षिभिरिव क्रमेंः । जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वले ॥ २९ अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतद्साधु वे । आश्रमं तु तयोः शून्यं प्रविदय नरिसंहयोः ॥ ३० गोचरं गतयोश्रीत्रोरपनीता त्वयाधम । न हि गन्धमुपावाय रामलक्ष्मणयोस्त्वया ॥ ३१ शक्यं संदर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोरिव । तस्य ते विव्रहे ताभ्यां युगव्रहणमस्थिरम् ॥ ३२ वृत्रस्येवेन्द्रवाहुभ्यां वाहोरेकस्य निव्रहः । क्षित्रं तव स नाथो मे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ३३ तोयमल्पीमवादित्यः प्राणानादास्यते शुरुः ॥

'गिरिं कुवेरस्य गतोऽथ वालयं सभां गतो वा वक्णस्य राज्ञः । असंशयं दाशरथेर्न मोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतोऽशनेरिव ॥

३४

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिमहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणतृणीकरणं नाम एकविंदाः सर्गः

#### द्वाविंशः सर्गः मासद्वयात्रिवनरणम्

सीताया वचनं श्रुत्वा परुपं राश्न्साधिपः । प्रत्युवाच ततः सीतां विष्ठियं प्रियदर्शनाम् ॥ १ यथा यथा सान्त्वियता वद्द्यः स्त्रीणां तथा तथा । यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा संनियच्छित मे क्रोधं त्विय कामः समुत्थितः । 'द्रवतोऽमार्गमासाद्य ह्यानिव सुसारिथः ॥ वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निवध्यते । जने तस्मिस्त्वनुक्रोशः स्त्रेहश्च किल जायते एतस्मात्कारणात्र त्वां घातयामि वरानने । वधार्हामवमानार्हां मिथ्याप्रव्रजिते रताम् ॥ ५ परुपाणीह् वाक्यानि यानि यानि व्रवीपि माम् । तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिलि दारुणः ॥६ एवमुक्तवा तु वैदेहीं रावणो राश्न्साधिपः । क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुक्तरमव्यीत् ॥ ७ द्वौ मासौ रक्षित्वयो मे योऽविधस्ते मया कृतः । ततः शयनमारोह् मम त्वं वरविणिति ॥८ द्वाभ्यामूर्ध्व तु मासाभ्यां भतीरं मामिनच्छतीम् । मम त्वां प्रातराज्ञार्थमालभन्ते महानसे तां तर्ज्यमानां संप्रेक्ष्य राश्मसेन्द्रेण जानकीम् । देवगन्धर्वकन्यास्ता विपेदुर्विपुर्लक्षणाः ॥ अोष्ठप्रकारेरपरा वक्तेनेत्रैस्तथापराः । सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा ॥ ११ ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् । उवाचात्मिहतं वाक्यं वृत्तशौण्डीर्यगर्वितम् ॥ नृतं न ते जनः कश्चिद्तित निःश्रेयसे स्थितः । निवारयित यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्वितात्त्वात्तित्तात्त्र निवारयिति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्वितात्त्तात्त्र सिवार्गित्वात्तित्तात्त्वात्त्र निवारयिति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्वितात्त्त

१. द्रवतो मार्गम् च. छ.।

२. -प्रव्राजने ख. ग. ध.।

३. सदारछेत्स्यान्ति खण्टश: पुना.

४६

परिष्वज्य दशग्रीविमिदं वचनमत्रवीत् । मया कींड महाराज सीतया किं तवानया ॥ ४० विवणर्या कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । नूनमस्या महाराज न दिन्यान् भोगसत्तमान् ॥४१ विद्धात्मरश्रेष्ठस्तव वाहुवलार्जितान् । अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते ॥ ४२ इच्छन्तीं कामयानस्य ग्रीतिभवति शोभनां । एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुित्धिप्तस्ततो वली ॥ प्रहसन् मेघसंकाशो राक्षसः स न्यवर्तत । प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम् ॥ ४४ व्वलद्भास्करवर्णामं प्रविवेश निवेशनम् । देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः ॥ ४५ परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तद्वहोत्तमम् ॥

स मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभत्त्ये रावणः । विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेदम प्रविवेश भास्वरम् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे मासद्वयावधिकरणं नाम द्वाविद्याः सर्गः

> त्रयोविंशः सर्गः राक्षसीप्ररोचनम्

इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः । संदिश्य च ततः सर्वा राक्ष्सीर्निर्जगाम ह ॥ निष्कान्ते राक्ष्सेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं गते । राक्ष्स्यो भीमरूपास्ताः सीतां समिभिद्धद्रुद्यः ॥ २ ततः सीतामुपागम्य राक्ष्स्यः कोधमूर्छिताः । परं परुपया वाचा वैदेहीमिदमनुवन् ॥ ३ पौलस्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः । दश्यीवस्य सार्यात्वं सीते न वहु मन्यसे ॥ ४ ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमन्नवीत् । आमन्त्र्य कोधताम्राक्षी सीतां करतलोदरीम् ॥ प्रजापतीनां पण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः । मानसो न्नह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्वतः ॥ पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्पिर्मान्सः सुतः । नाम्ना स विश्ववा नाम प्रजापतिसमप्रभः ॥ ७ तस्य पुत्रो विशालक्षि रावणः शत्रुरावणः । तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमहेसि ॥ ८ मयोक्तं चारुसर्वाङ्गि वाक्यं किं नानुमन्यसे । ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमन्नवीत् ॥ विवर्द्य नयने कोपान्मार्जारसदशेक्षणा । येन देवास्त्रयित्रंशदेवराजश्च निर्जिताः ॥ १० तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमहेसि । ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी कोधमूर्छिता ॥ ११ भर्त्सयन्ती वेतदा घोरमिदं वचनमन्नवीत् । विर्योत्सिक्तस्य शूरस्य संप्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ १२

१. अकामामिलादि शोभनेत्यन्तं ख. नास्ति ।

२. महावोरम् क.

३. ततस्त्वलादि अववीदित्यन्तम् घ. पुन<sup>ा</sup>.

नास्ति ।

विल्नो वीर्ययुक्तस्य भार्यात्वं किं न लिप्ससे। प्रियां वहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महावलः॥ सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यित रावणः। समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम्॥ १४ अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यित रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यव्रवीत् ॥ असक्रहेवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः। निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः॥ १६ तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः। किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसेऽधमे॥ १७ ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमव्रवीत्। यस्य सूर्यो न तपित भीतो यस्य च मास्तः॥ न वाति चासितापाङ्गि किं त्वं तस्य न तिष्ठसि। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वै भयात्॥ शैलाश्च सुभूः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति। तस्य नैर्ऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि॥ २० किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि। साधु ते तत्त्वतो देवि कथितं साधु भामिनि॥ गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे राक्षसीप्ररोचनं नाम त्रयोविंशः सर्गः

### चतुर्विशः सर्गः राक्षसीनिर्भत्सनम्

ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः । परुषं परुषा नार्य ऊचुस्तां वाक्यमित्रयम् ॥ हिं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे । महाईशयनोपेते न वासमनुमन्यसे ॥ २ मानुषी मानुषस्यैव भार्यात्वं वहु मन्यसे । प्रताहर मनो रामान्न त्वं जातु भविष्यसि ॥ ३ नैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसिश्वरम् । भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथासुक्षम् ॥ ४ मानुषी मानुषं तं तु रामिमच्छिति शोभने । राज्याद्भृष्टमिसिद्धार्थं विकृवं त्वमनिन्दिते ॥ ५ राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मिनेभ्रक्षणा । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमन्नवीत् ॥ ६ यदिदं लोकविद्विष्टमुदाहरथ संगताः । नैतन्मनिस वाक्यं मे किल्विषं प्रतिभाति वः ॥ ७ न मानुषी राक्षसस्य भार्यो भवितुमहिति । कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः । तं नित्यमनुरक्तास्म यथा सूर्यं सुवर्चला ॥ यथा शची महाभागा शकं समुपतिष्ठति । अरुन्धती विसष्ठं च रोहणी शिशनं यथा ॥ १० लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा । सावित्री सत्यवन्तं च किपिलं शीमती यथा॥११ सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा । नैषधं दमयन्तीव भैमी पित्मनुव्रता ॥ १२

<sup>1.</sup> किल्विषं पापावहार्थयुतम्।

२. शौलाः सुसुद्यः पानीयम् पुनाः।

१, इदमर्थम् घ, नास्ति।

३. प्रतितिष्ठति पुनाः।

🗅 तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुत्रता । सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः ॥ े भर्त्सचिन्ति स्म परुपैर्वाक्यै रावणचोदिताः । अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमाञ्ज्ञिशपाद्भुमे सीतां संतर्जयन्तीस्ता राक्ष्सीरशृणोत्कपिः। तामभिक्रम्य संक्षुद्धा वेपमानां समन्ततः॥ १५ भृशं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान् । ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वथान् ॥१६ नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम् । संभर्त्स्यमाना भीमाभी राक्षसीभिर्वरानना ॥ सा वाष्पमपमार्जन्ती शिशपां तामुपागमत् । ततस्तां शिशपां सीता राक्षसीभिः समावृता ॥ अभिगम्य विज्ञालाक्षी तस्थौ ज्ञोकपरिष्ठुता। तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरधारिणीम् ।। भत्सैयांचिक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः । ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना ॥ २० अववीरकुपिताकारा कराला निर्णतोद्री । सीते पर्याप्तमेतावद्भुतः स्नेहो निद्धितः ॥ सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकरुपते । पारेतुष्टास्मि भद्रं ते मानुपस्ते कृतो विधिः ॥ २२ ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवद्याः कुरु मैथिलि । रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम् ॥ २३ विकान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवम् । दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनम् ॥ २४ मानुपं कृपणं रामं सक्त्वा रावणमाश्रय । दिव्याङ्गरागा वैदेष्टि दिव्याभरणभूषिता ॥ २५ अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव । अग्नेः स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने ॥२६ किं ते रामेण वैदेहि कृपणेन गतायुपा। एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि ॥ २७ अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् । अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा ॥ अन्वीत्कुपिता सीतां सुष्टिसुद्यम्य गर्जती । वहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते ॥ अनुक्रोशान्मृदुत्वाच सोढानि तव मैथिलि । न च नः कुरुपे वाक्यं हितं कालपुरःसरम् ॥ आनीतासि समुद्रस्य पारमन्येर्दुरासदम् । रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिछि ॥ रावणस्य गृहे रुद्धामस्माभिस्तु सुरक्षिताम् । न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरंदरः ॥ ३२ कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिछि । अलम्श्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम् ॥ 33 भज प्रीतिं प्रहर्षं च यजैतां नियदैन्यताम् । सीते राक्षसराजेन सह कीड यथासुखम् ॥ जानासि हि यथा भीरु स्त्रीणां यौवनमध्रुवम् । यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावःसुरूमवाप्तुहि ॥३५ उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च । सह राक्ष्सराजेन चर त्वं मदिरेक्षणे ॥ स्त्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरि । रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम् ॥३७ उत्पाद्य वा ते हृद्यं भक्षयिष्यामि मैथिलि । यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्करिष्यसि ॥ ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी कोधमूर्छिता । भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमत्रवीत् ॥ --इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्किमपपयोधराम् । रावणेन हतां दृष्ट्वा दौहदो से महानभूत् ॥ ४०

१. -वासिनीम् क. छ.।

यकुत्फ्रीहमथोत्पीडं हृद्यं च सवन्धनम् । आन्त्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयिमिति मे मितः॥४१ ततस्तु प्रयसा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत् । कण्ठमस्या नृशंसायाः पीडयाम किमास्यते ॥४२ निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेति ह । नात्र कश्चन संदेहः खादतेति स वक्ष्यति॥ ४३ ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत् । विशस्येमां ततः सवीः समान् कुरुत पिण्डकान्॥ विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते । पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुचावचं वहु ॥ ४५ ततः शूर्पण्या नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत् । अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते ॥ ४६ सुरा चानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी । मानुपं मांसमास्वाद्य नृत्यामोऽथ निकुन्भिलाम् ॥ एवं संभत्स्येमाना सा सीता सुरसुतोपमा । राक्षसीभिः सुघोराभिधेर्यमुत्सुच्य रोदिति ॥ ४८

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे राक्षसीनिर्भर्त्सनं नाम चतुर्विद्याः सर्गः

# पञ्चविंशः सर्गः

#### सीतानिर्वेद:

तथा तासां वदन्तीनां परुपं दारुणं वहु । राक्षसीनामसौन्यानां रुरोद जनकात्मजा ॥ १ एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभर्मनिस्वनी । उवाच परमत्रस्ता वाष्पगद्भद्या गिरा ॥ २ न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमहिति । कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । न शर्म छेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता ॥ १ वेपते स्माधिकं सीता विश्वन्तीवाङ्गमात्मनः । वने यूथपरिश्रष्टा मृगी कोकैरिवार्दिता ॥ १ सा त्वशोकस्य विपुटां शाखामालम्वय पुष्पिताम् । चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा॥६ सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः । चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति ॥ सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदनाभवत् ॥ ८ तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा । ददशे किम्पनी वेणी व्यालीव परिसर्पती ॥ सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहतचेतना । आर्ता व्यस्चत्रदूणि मैथिली विललाप हा॥१० हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च । हा श्रश्च मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी ॥ लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः । अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ॥ यत्राहमेवं कूराभी राक्षसीभिरिहार्दिता । जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमिप दुःखिता ॥ १३

१. अस्यानन्तरम्—एनां निहत्य दुर्वुद्धिं पास्यामो रुधिरं परम्—इति ग.

एपाल्पपुण्या कृपणा विनाशिष्याम्यनाथवत् । समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता ॥ १४ भर्तारं तमपश्यन्ती राक्षसीवशमागता । सीदामि खलु शोकेन कृलं तोयहतं यथा ॥ १५ तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविकान्तगामिनम् । धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतक्षं प्रियवादिनम् ॥१६ सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना। तीक्षणं विपमिवात्वाद्य दुर्ल्यमं मम जीवितम् ॥१७ कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतम् । येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारूणम् ॥१८ जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता । राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासाद्यते मया॥ धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यताम् । न शक्यं यत्पित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम् ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सन्दरकाण्डे सीतानिर्वेदो नाम पञ्चियदाः सर्गः

# षड्विंशः सर्गः

#### प्राणत्यागसंप्रधारणम्

प्रसक्ताश्रमुखी त्वेवं व्रवन्ती जनकात्मजा । अधोमुख्युखी वाला विल्रप्तुमुपचक्रमे ॥ १ उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तिचित्तेव शोचती । उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले ॥ २ राधवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा । रावणेन प्रमध्याहमानीता क्रोशती वलात् ॥ ३ राक्षसीवशमापन्ना भत्स्यमाना सुदारुणम् । चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ १ न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थेन च भूषणेः । वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामं महारथम् ॥ अञ्मसारिमदं नृतमथवाप्यजरामरम् । हृद्यं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते ॥ ६ थिङ्गामनार्थामसतीं याहं तेन विनाकृता । सुहूर्तमिप रक्षामि जीवितं पापजीविता ॥ ७ चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम् । रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम् ॥ ८ प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलम् । यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्लित॥ छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीक्षां वान्नौ प्रदीपिता । रावणं नोपतिष्टेयं किं प्रलापेन विश्वरम् ॥ ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुकोशश्च रायवः । सहृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंक्षयात् ॥ राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश । येनैकेन निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते ॥ १२

१. अप्रमेयस्य ग. <sup>छ</sup>.।

२. इदं पद्यम् घ. नास्ति ।

च्यानन्तरम् — का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना । भर्तारं सागरान्ताया वसुधायाः प्रियंवदम् ॥ भिद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विस्नाम्यहम् ।

न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता ॥——इति च. छ.।

४. प्रत्याख्यातं गो.।

५. विभक्ता वादी से च. छ.।

निरुद्धा रावणेनाह्मरूपवीर्येण रक्षसा । समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे ।। १३ विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुंगवः । रणे रामेण निहतः स मां किं नाभिपद्यते ॥ 88 कामं मध्ये समुद्रस्य रुङ्केयं दुष्प्रधर्षणा । न तु राघववाणानां गतिरोधीह विद्यते ॥ १५ किं नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः । रक्षसापहृतां भार्यामिष्टां नाभ्यवपद्यते ॥ १६ इहस्थां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः । जानन्निप हि तजेस्वी धर्षणं मर्पयिष्यति 1180 हतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत् । गृधराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः ॥ १८ कृतं कमे महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यता । तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा ॥ १९ यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानां स राघवः । अद्य वाणैराभिकुद्धः कुर्याह्रोकमराक्ष्सम् ॥ २० विधमेच पुरीं लङ्कां शोषयेच महोद्धिम्। रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत्॥२१ ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे । यथाहमेवं रुदती तथा भूयो न संशयः ॥ २२ अन्विष्य रक्षसां<sup>3</sup> लङ्कां कुर्योद्रामः सलक्ष्मणः । न हि ताभ्यां रिपुर्देष्टो मुहूर्तमपि जीवति ॥ चिताधूमाकुलपथा गृधमण्डलसंकुला । अचिरेण तु लङ्केयं रमशानसदृशी भवेत्।। २४ अचिरेणैव काळेन प्राप्स्याम्येव मनोरथम् । द्वष्प्रस्थानोऽयमाभाति<sup>४</sup> सर्वेषां वो विपर्यः अ 11 यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै । अविरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥ २६ नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमें । शोषं यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा ।। २७ पुण्योत्सवसमुत्था च नष्टभर्त्री सराक्षसी । भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना ॥ 26 नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे । श्रोध्यामि नचिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम् ॥ २९ सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुंगवा । भविष्यति पुरी लङ्का निर्देग्धा रामसायकैः ॥ यदि नाम स शूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः । जानीयाद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने ॥३१ अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे । समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः ॥ स च मे विहितो मृत्युरास्मिन् दुष्टे न वर्तते । अकार्यं ये न जानन्ति नैर्ऋताः पापकारिणः ॥ अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि सांप्रतम् । नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः ।पिशिताशनाः ॥ ध्रुवं मां प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति । साहं कथं चरिष्यामि तं विना प्रियदर्शनम् ॥३५ रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता । यदि कश्चित्पदाता मे विषस्याद्य भवेदिह ॥ क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पद्येयं पतिना विना । नाजानाज्जीवतीं रामः स मां लक्ष्मणपूर्वजः ॥ ३७ जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणम् । नूनं ममैव शोकेन सर्वारो लक्ष्मणायजः॥ देवलोकामितो यातस्यक्त्वा देहं महीतले । धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः ॥३९

१. १२, १३ -तमे पद्ये ति. न स्तः। । ४. अ

२ वधे ति.।

३. अन्विष्याराक्षसाम् छ.।

४. आख्याति च. छ.।

५. विपर्ययम् च. छ.।

६. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

मम पश्चिन्त ये नाथं रामं राजीवलोचनम् । अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः ॥ मया रामस्य राजर्पेर्भार्थया परमात्मनः । दृश्यमाने भवेत्प्रीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः ॥ ४१ नाशयन्ति कृतन्नास्तु न रामो नाशयिष्यति । किं नु मे न गुणाः केचित्किं वा भाग्यक्षयो मम याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनी । अथ्यो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मनः ॥ रामादिकृष्टचारित्राच्छूराच्छत्रुनिवर्हणात् । अथ्या न्यस्तशस्त्रो तौ वने मूलफलाशिनौ ॥ ४४ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ । अथ्या राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥ ४५ छद्मना सादितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा ॥४६ न च मे विहितो मृत्युरिस्मन् दुःखेऽपि वर्तित । धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तिकिल्वषाः जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रिये । प्रियान्न संभवेद्दुः स्मिप्रयान्नाधिकं भयम् ॥ ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम् । साहं त्यक्ता प्रियार्हेण रामेण विदितात्मना ॥ प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम् ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वातिसहस्विकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे प्राणत्यागसंप्रधारणं नाम पड्डिंश: सर्गः

### सप्तविंशः सर्गः

#### त्रिजटास्वप्तः

इत्युक्ताः सीतया घोरा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः । काश्चिक्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य तरस्विनः॥ १ ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः । पुनः परुषमेकार्थमनर्थार्थमथान्नवन् ॥ २ अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये । राक्षस्यो मक्षयिष्यामो मांसमेतद्यथासुखम् ॥ ३ सीतां ताभिरनार्याभिर्देष्ट्वा संतर्जितां तदा । राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रवुद्धा वाक्यमत्रवीत् ॥४ आत्मानं खादतानार्या न सीतां मक्षयिष्यथ । जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दश्ररथस्य च ॥ ५ स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्पणः । राक्षसानामभावाय भर्तुरस्या जयाय च ॥ ६ एवमुक्तास्त्रिजट्या राक्षस्यः कोधमूर्छिताः । सर्वा एवान्नुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः ॥ ७ कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि। तासां तु वचनं श्रुत्वा राक्षसीनां मुखाच्च्युतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम् । गजदन्तमर्यो दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगाम् ॥ युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः । ग्रुक्तमाल्याम्वरधरो लक्ष्मणेन सहागतः ॥ १० स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता ग्रुक्काम्वरावृता । सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पर्वतमास्थिता ॥ ११ समेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा । राघवश्च मया दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम् ॥ १२

१, शयाना च. छ.।

आरूढः शैलसंकाशं चकासं सहलक्ष्मणः । ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥ १३ शुक्रमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ । ततस्तस्य नगस्यामे द्याकाशस्थस्य दन्तिनः ॥ भन्नी परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता । भर्तुरङ्कात्समुत्पत्य ततः कमछछोचना ॥ ॥ १५ चन्द्रसूर्यी मया दृष्टी पाणिना परिमार्जती । ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः ॥ सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः । पाण्डरपेभयुक्तेन रथेनाष्ट्रयुजा स्वयम् ॥ १७ इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भाषया । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विमाने पुष्पके स्थितः ॥ शुक्कमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः । आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसंनिभम् ॥ १९ उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः । साण्डं त्रिभुवनं भीमं सर्वतः सचराचरम् ॥ २० एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः । लक्ष्मगेन सह भात्रा सीतया सह राघवः ॥ २१ न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः । राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव ॥ रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः । रक्तवासाः पिवन् मत्तः करवीरकृतस्रजः ॥ २३ विमानात्पुष्पकाद्य रावणः पतितो भुवि । कृष्यमाणः स्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णांम्वरः रथेन खर्युक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः । पिवंसौलं हसन्नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः ॥ गर्द्भेन ययौ शीव्रं दक्षिणां दिशमास्थितः । पुनरेव मया दृष्टो रावणा राक्षसेश्वरः ॥ २६ पतितोऽवाक्शिरा भूमौ गर्भाद्भयमोहितः । सहसोत्थाय संभ्रान्तो भयार्तो मदविह्नलः ॥२७ उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् मुहुः । दुर्गन्यं दुःसहं घोरं तिमिरं नरकोपमम् ॥ २८ मलपङ्कं प्रविद्याशु मग्नस्तत्र स रावणः । कण्ठे वद्भा दशप्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी ॥

वृष्टी रामो रमयतां वरः । विष्णुरेव स्वयं भूत्वा तिस्मन्नास्ते वरासने ॥ परं ब्रह्म परं सत्यं परं ज्ञानं परं तपः । परं वीजं परं क्षेत्रं परं कारणकारणम् ॥ शहन्यक्रधरः श्रीमान् पुण्डरीकायतेक्षणः । श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरज्ञ्यः शाश्वतो ध्रुवः ॥ एवंभूतो महातेजा रामः कमल्लोचनः । सर्व-लोकेश्वरः श्रीमान् रराज रघुनन्दनः ॥ ततो महेन्द्रः पितरो मुनीन्द्रा गन्धवंविद्याधरपन्नगेश्वराः । कृताभिषेकं परिवार्य रामं प्रतुष्टुदुः प्राञ्जन्यः प्रहृष्टाः ॥ ततस्तु सर्वाप्सरसः प्रहृष्टा नृत्यन्ति गायन्ति समेत्य तत्र । वाद्यं प्रकुर्वन्ति नदन्ति शङ्का वंशाश्च वीणा मुरज्ञश्च भेर्यः ॥ नृत्यन्ति गायन्ति समेत्य तत्र वाद्यं प्रकुर्वन्ति मुरन्द्रनार्थः । वंशाश्च वीणाप्रमुखाश्च भर्यो नदन्ति शङ्काः पणवाश्च सर्वे॥ न्त्रति वंशाश्च वीणाप्रमुखाश्च भर्यो नदन्ति शङ्काः पणवाश्च सर्वे॥ नत्तिः सह्याः पणवाश्च सर्वे॥ नत्तिः सह्याः पणवाश्च सर्वे॥ नत्तिः सह्याः पणवाश्च सर्वे॥ नत्तिः सह्याः पणवाश्च सर्वे॥ नतिः सह भात्रा सीत्या सह वीर्यवान्॥

१. चचार च. छ.।

२. अस्यानन्तरम् एते श्लोकाः प्रक्षिप्ताः ॥ सर्वं यस्तं मया दृष्टं रामेणाछिष्टकर्मणा ॥ श्लीरोद्धिजले मध्ये श्लेतः श्लेतः समुच्छितः । तस्य मूर्षि ततः श्लेतश्रतुर्दन्तो महागजः ॥ तस्य पृष्ठे स्थितः श्लीमान् रामो राजीवलो चनः । लक्ष्मणेन सह भ्लात्रा सीतया सह भार्यया ॥ [ ततः सीता समुत्पत्य भर्तुरङ्काश्लिता सती । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य संपूर्णं चन्द्रमण्डलम् ॥—इति घ. ] ततोऽन्यत्र मया दृष्टे। रामो रक्तान्तलोचनः ॥ आसीनः प्राङ्मुखः श्लीमानासने परमे शुभे ॥ अभिषिक्तरतु काकुत्स्यः स्वदेवैर्नमस्कृतः । ब्रह्माणां गणैः सर्वैः सर्वतीर्थजलेन च ॥ शुक्रमान्याम्यरपरा शुक्लगन्धानुलेपना । सीता तत्र पृथुश्लोणी रराज जनका-रमजा ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परम्पयः । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा रामं तत्र ववन्दिरे ॥ पुनरेव मया

काली कर्दमलिप्ताङ्गी दिशं याम्यां प्रकर्पति । एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः ।। रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तेलसमुक्षिताः । वराहेण दश्यीवः शिंशुमोरेण चेन्द्रजित् ॥ 38 · उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम् । एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः ॥ ३२ शुक्रमाल्यास्वरधरः शुक्रगन्धानुलेपनः । शङ्गदुन्दुभिनिर्घोपेर्नृत्तर्गातरलंकतः ॥ 33 आरुह्य शैलसंकाशं मेघस्तनितनिःस्वनम् । चतुद्दन्तं गजं द्वियमास्ते तत्र विभीषणः ॥ ३४ चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वेहायसमुपस्थितः । समाजश्च मया दृष्टो गीतवादित्रनिःस्वनः ॥ 34 पिवतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम् । छङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा ॥ ३६ सागरे पितता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा । लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता ॥ 30 द्ग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना । पीत्वा तेलं प्रनृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः ॥ 36 लङ्कायां भस्मरूक्षायां प्रविष्टा राक्षसित्रयः । कुम्भकर्णाद्यश्चेम सर्वे राक्षसपुंगवाः ॥ ३९ रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयहृदे । अपगच्छत नज्यध्वं सीतामाप स राघवः ॥ ४० घातयेत्परमामपी संबै: सार्ध हि राक्ष्सेः। प्रियां बहुमतां भायां वनवासमनुव्रताम् ॥ ४१ भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः । तदछं क्र्रवाक्येर्वः सान्त्वमेवाभिधीयताम् ॥ अभियाचाम वैदेहीमेर्ताद्ध मम रोचते । यस्यामेवंविधः स्वप्नो द्वःखितायां प्रदृश्यते ॥ ४३ सा दुःखैर्विविधेर्मुका प्रियं प्राप्नोट नुक्तमम् । भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया ॥ राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम् । प्राणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥ ४५ अलमेपा परित्रातुं राक्षसीर्महरो भयात्। अपि चास्या विशालाक्ष्या न किंचिदुपलक्ष्ये॥ ४६ विरूपमपि चाङ्गेषु सुसृक्षमपि लक्षणम् । छायावैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् ॥ अदुःखार्हामिमां देवीं वैहायसमुपस्थिताम् । अर्थसिद्धिं तु वेदेह्याः परयाम्यहमुपस्थिताम् ॥ राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च । निमित्तभूत्मेतत्तु श्रोतुमस्या महस्त्रियम् ॥ ४९ हद्यते च स्फुरचक्षः पद्मपत्रमिवायतम् । ईषच हृपितो वास्या दक्षिणाया ह्यदक्षिणः ॥ 40 अकस्मादेव वैदेह्या वाहुरेकः प्रकम्पते । करेणुहस्तप्रतिमः सन्यश्चोक्ररनुत्तमः ॥ ५१ वेपमानः सूचयति राघवं पुरतः स्थितम् ॥

> पर्शा च शास्त्रानिलयः प्रहृष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । सुस्वागतां वाचसुदीरयाणः पुनः पुनश्चोद्यतीव हृष्टः ॥

५२

रं. अस्यानन्तरम्—प्रयातो दक्षिणामाशां

प्रविष्टः कर्दमं हदम्—इति क. ख. ग. घ.।

२. अस्यानन्तरम्—रावणं राघवो घोरं भर्ता

हर्तारमाहवे—इति घ

३, शाखानिलयं प्रविष्टः छ.

ततः सा हीसती वाला भर्तुर्विजयहर्षिता । अवोच्चदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः । ॥५३ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे त्रिजटास्वमो नाम सप्तविंशः सर्गः

## अष्टाविंशः सर्गः उद्बन्धनन्यवसायः

| सा राक्ष्सेन्द्रस्य वचो निज्ञम्य तद्रावणस्याप्रियमप्रियातो ।                                                | •          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥                                                         | १          |
| सा राक्षसीमध्यगता च भीक्वीभिभृष्टं रावणतर्जिता च।                                                           |            |
| कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा वालेब कन्या विललाप सीता ॥                                                       | · <b>ર</b> |
| सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः।                                                       |            |
| यत्राहमेवं परिभत्स्यमाना जीवामि किंचित्क्षणमप्यपुण्या ॥                                                     | ર          |
| सुखाद्विहीनं वहुदु:खपूर्णमिदं तु नूनं हृद्यं स्थिरं मे ।                                                    |            |
| विदीर्यते यन्न सहस्रधाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य ॥                                                         | 8          |
| नैवास्ति दोषो मम नूनमत्र वध्याहमस्याप्रियद्र्शनस्य ।                                                        |            |
| भावं न चास्याहमनुप्रदातुमलं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय ॥                                                      | ų          |
| नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैः शितैर्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः ।                                         |            |
| तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यक्रन्तः ॥                                                      | Ę          |
| दुःखं वतेदं मम दुःखिताया मासौ चिरायाधिगमिष्यतो द्वौ ।                                                       |            |
| बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते राजोपरोधादिव तस्करस्य ॥                                                        | <b>o</b>   |
| हा राम हा छक्ष्मण हा सुभित्रे हा राममातः सह मे जनन्या।<br>एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवे नौरिव मूढवाता॥ | ,          |
| तरस्त्रिनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ ।                                                   | <b>'</b>   |
| नूनं विशस्तो मम कारणात्तो सिंहर्षभौ द्वाविव वैद्युतेन ॥                                                     | ·          |
| 4                                                                                                           | , ,        |

१. इदं पद्यम् च. छ. नास्ति। २. राजापराधात् च. छ.।

| नूनं स कालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां छुलुभे तदानीम् ।                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| यत्रार्यपुत्रं विससर्ज मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च ॥                        | १० |
| हा राम सत्यव्रत दीर्घवाहो हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानवक्त ।                         |    |
| हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्॥                 | ११ |
| अनन्यदेवत्विमयं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे ।                           |    |
| पतित्रतात्वं विफलं ममेदं कृतं कृतन्नेप्विव मानुपाणाम् ॥                        | १२ |
| मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तथैकपत्नीत्विमदं निरर्थम्।                           |    |
| या त्वां न परयामि कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा ॥                      | १३ |
| पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितत्रतश्च ।                         |    |
| स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिस्त्वं रंस्यसे वीतभयः कृतार्थः ॥               | १४ |
| अहं तु राम त्विय जातकामा चिरं विनाशाय निवद्धभावा ।                             |    |
| मोघं चरित्वाथ तपोव्रतं च त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमल्पभाग्या ॥                     | १५ |
| सा जीवितं क्षिप्रमहं टजेयं विपेण शस्त्रेण शितेन वापि ।                         |    |
| विपस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चिच्छस्त्रस्य वा वेदमनि राक्षसस्य'॥                | १६ |
| शोकाभितप्ता वहुधा विचिन्त्य सीताथ वेण्युद्ग्थनं गृहीत्वा ।                     |    |
| उद्वध्य वेण्युद्ग्थनेन शीव्रमहं गमिष्यामि यमस्य मूलम् ॥                        | १५ |
| उपिश्वता सा मृदुसर्वेगात्री शाखां गृहीत्वाथ नगस्य तस्य ।                       |    |
| तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्गयाः ॥               | १८ |
| शोकानिमित्तानि तथा वहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके ।                        |    |
| प्रादुर्निमित्तानि <sup>र</sup> तदा वभूबुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥       | १० |
| इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् |    |
| सुन्दरकाण्डे उद्बन्धनव्यवसायो नाम अष्टाविंदाः सर्गः                            |    |

१. अस्यानन्तरम्—इतीव देवी वहुधा विलप्य | नगोत्तमं पुष्पितमाससाद — इति च. छ. । सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती । प्रवेपमाना परिशुष्कवनत्रा | २. तस्या विशोकानि पुना. ।

## एकोनत्रिंशः सर्गः ग्रुभनिमित्तानि

| तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां व्यपेतहर्पं परिदीनमानसाम् ।                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः ॥                  | १ |
| तस्याः शुभं वाममरालपक्ष्मराजीवृतं कृष्णविद्यालशुक्रम् ।                       |   |
| प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेत्रया मीनाहतं पद्मिमवाभिताम्रम् ॥                     | ર |
| भुजश्च चार्विद्धितपीनवृत्तः परार्ध्यकालागरुचन्दनार्हः ।                       |   |
| अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताञ्च ॥                            | ३ |
| गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः ।                       |   |
| प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे ॥                     | 8 |
| शुभं पुनर्हेमसमानवर्णमीपद्रजोध्वस्तमिवामलाक्ष्याः ।                           |   |
| वासः स्थितायाः ¹शिखरात्रदृद्धाः किंचित्परिस्रंसत चारुगात्र्याः ॥              | ц |
| एतैर्निसित्तैरपरैश्च सुभूः संवोधिता प्रागपि साधु सिद्धैः ।                    |   |
| वातातपक्षान्तमिव प्रनष्टं वर्षेण वीजं प्रतिसंजहर्प ॥                          | ६ |
| तस्याः पुनर्विम्वफलाधरोष्टं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमरालपक्ष्म ।                    |   |
| वक्तं वभासे स्मितशुक्रदंष्ट्रं राहोर्मुखाचन्द्र इव प्रमुक्तः ॥                | ৩ |
| सा वीतशोका व्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्पविवृद्धसत्त्वा ।                     |   |
| अशोभतायी वदनेन शुक्के शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥                             | 6 |
| यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विंशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् |   |

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहिताय सुन्दरकाण्डे ग्रुभनिमित्तानि नाम एकोनिश्रंश: सर्ग:

### त्रिंशः सर्गः

### हन् मःकृत्याकृत्यविचिन्तनम्

हनुमानिप विश्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः । सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् ॥ १ अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने । ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥२

<sup>1.</sup> शिखरं दाडिमवीजम्।

यां कपीनां सहस्राणि सुवहून्ययुतानि च। दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया ॥३ चारेग तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता । गृहेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया ॥ राक्ष्सानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता । राक्ष्साधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥ ų युक्तं तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्त्वद्यावतः । समाश्वासियतं भार्या पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् ॥ Ę अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् । अदृष्टदुःखां दुःखार्ता दुःरु स्यान्तमगच्छतीम् ॥ ७ यदि हाहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम् । अनाश्वास्य गमिष्यामि दोपवद्गमनं भवेत् ॥ गते हि मिय तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी । परित्राणमिवन्दन्ती जानकी जीवितं त्यजेत ॥ मया च स गहावाहुः पूर्णचन्द्रिनभाननः । समाश्वासियेतुं न्याय्यः सीताद्शेनलालसः ॥ १० निशाचरीणां प्रत्यक्षमनई चापि भापणम् । कथं नु खलु कर्तव्यिमदं कृच्छ्रगतो हाहम् ॥ ११ अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया । सर्वथा नास्ति संदेहः परिसक्ष्यति जीवितम् ॥ १२ रामश्च यदि प्रच्छेन्मां किं मां सीतानवीद्धचः । किमहं तं प्रतिनृयामसंभाष्य सुमध्यमाम् ॥ सीतासंदेशरहितं मामितस्त्वरया गतम् । निर्दहेदपि काकुत्स्थः कुद्धस्तीत्रेण चक्षुपा ॥ यदि चोद्योजियव्यामि भर्तारं रामकारणात् । व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति ॥१५ अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः । शनैराश्वासियप्यामि संतापबहुलामिमाम् ॥ १६ अहं त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशेपतः । वाचं चोदाहरिष्यामि मानुपीमिह संस्कृताम् ॥ यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् । रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादिभभाषणम् । अवश्यमेव वक्तव्यं मानुपं वाक्यमर्थवत् ॥ मया सान्त्वियतुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता । सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा ॥ रक्षोभिस्रासिता पूर्वं भूयस्रासं गमिष्यति । ततो जातपरित्रासा शब्दं क्वर्योनमनिस्तिती ॥ २१ जानाना मां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणम् । सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः ॥ नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः । ततो मां संपरिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः ॥ २३ वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं यथावलम् । गृह्य शाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धांश्चोत्तमशाखिनाम् ॥ दृष्ट्रा विपरिधावन्तं भवेयुर्भयशङ्किताः । मम रूपं च संप्रेक्ष्य वने विचरतो महत् ॥ २५ राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृताननाः । ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामि ॥ २६ राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने । ते शूलशक्तिनिविश्वविधायुधपाणयः ॥ २७ आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात् । संरुद्धस्तैस्तु परितो विधमन् रक्षसां वलम् २८ शक्तुयां न तु संप्राप्तुं परं पारं महोद्धेः । मां वा गृह्वीयुराप्छुत्य वहवः शीव्रकारिणः ॥ स्यादियं चागृहीतार्था मम च प्रहणं भवेत् । हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकारमजाम

१. मवेयुरित्यादि -वित्रस्ता इत्यन्तम् ख. नास्ति । २. उद्विप्तकारिणः च. छ. ।

विपन्नं स्थात्ततः कार्यं रामसुन्रीवयोरिदम् । उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते ॥ सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी । विश्वस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्माय संयुगे ॥ ३२ नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने । विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः ॥ शतयोजनविस्तीर्णं छङ्घयेत महोद्धिम् । कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम् ॥३४ न तु शक्ष्यामि संप्राप्तुं परं पारं महोद्धेः । असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात्प्राज्ञः ससंशयम् । प्राणत्यागश्च वैदेद्या भवेदनिभभाषणे ॥ ३६ एष दोषो महान् हि स्थान्मम सीताभिभाषणे । भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्वं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा । अर्थानर्थान्तरे वुद्धिनिश्चितापि न शोभते ॥ ३८ घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः । न विनश्येत्कथं कार्यं वैक्वव्यं न कथं भवेत् छङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् । कथं नु खळु वाक्यं मे श्रणुयान्नोद्विजेत वा ॥ इति संचिन्त्य हनुमांश्चकार मितमान् मितम् । राममिक्वप्रकर्माणं स्ववन्धुमनुकीर्तयन् ॥४१ नैनामुद्वेजिथण्यामि तद्वन्धुगतमानसाम् । इक्ष्वाक्र्णां वरिष्ठस्य रामस्य विदिन्नत्यनः ॥४२ श्रमानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रवृत्वन् गिरम् ॥४३ श्रद्धास्यित यथा हीयं तथा सर्वं समाद्धे ॥

इति स वहुविधं महानुभावो जगितपतेः प्रमदामवेक्षमाणः ।

सधुरमवितथं जगाद वाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनूमान् ॥ ४४

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रातिसहस्रिकायां संहितायाम्

सुन्दरकाण्डे हनूमत्कृत्याकृत्यविचिन्तनं नाम विशः सर्गः

### एकत्रिंशः सर्गः

#### रामवृत्तसंश्रवः

एवं वहुविधां चिन्तां चिन्तियत्वा महाकिषः। संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहार ह ॥१ राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्। पुण्यशीलो महाकीर्तिर्ऋजुरासीन्महायशाः॥ २ राजिषां गुणश्रेष्ठस्तपसा चिषिभः समः। चक्रवर्तिकुले जातः पुरंदरसमो बले ॥ ३ अहिंसारित्रक्षद्रो घृणी सत्यपराक्रमः। मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवाहिक्षमवर्धनः॥ ४ पार्थिवव्यञ्जनेर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः। पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी॥ ५

<sup>1.</sup> सहाय एव साहय्य इति भूषणाव्याख्या । | नास्ति ।

थ. नैनामित्यादि समपर्यन्तित्यन्तम् ख. र. इक्ष्वाकूणाम् पुना.।

तस्य पुत्रः प्रियो च्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः । रामो नाम विशेपज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ॥६ रिक्षता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रिक्षिता । रिक्षता जीवलोकस्य धर्मस्य च परंतपः ॥७ तस्य सत्याभिसन्यस्य वृद्धस्य वचनात्पितुः । सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम् ॥ तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिवावता । राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥ ९ जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च खरदूपणौ । ततस्त्वमपीपहृता जानकी रावणेन तु ॥ १० वञ्चियत्वा वने रामं मृगरूपेण मायवा । स मार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम् ॥ आससाद वने मित्रं सुन्नीवं नाम वानरम् । ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरजयः ॥१२ प्रायच्छत्किपराज्यं तत्सुन्नीवाय मह्।वलः । सुन्नीवेणापि संदिष्टा हरयः कामरूपिणः ॥१३ दिश्च सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहम्त्रशः । अहं संपातिवचनाच्छतयोजनमायतम् ॥१४ अस्या हेतेविँशालाङ्याः सागरं वेगवान् प्छतः । यथारूपां यथावर्णां यथालर्भां च निश्चिताम् अश्रीपं राघवस्याहं सेदमासादिता मया । विररामैवमुक्त्वासौ वाचं वानरपुंगवः ॥ १६ जानकी चापि तच्छुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम्॥ उन्नम्य वदनं भीरः शिश्चपामन्ववैक्षत ॥

निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य ।
स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १८
सा तिर्यगूर्ध्वं च तथाप्यधस्तान्निरीक्षमाणा तमचिन्त्यवुद्धिम् ।
दृदशे पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम् ॥ १९

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रामवृत्तसंश्रवो नाम एकत्रिंशः सर्गः

## द्वात्रिंशः सर्गः

### सीतास्वप्तादिवितर्कः

ततः शाखान्तरे छीनं दृष्ट्वा चिहतमानसा । वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्घातिपङ्गलम् ॥ १ सा ददर्श किं तत्र प्रिश्रतं प्रियवादिनम् । फुझशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम् ॥ २ मैथिछी चिन्तयामास विस्मयं परमं गता । अहो भीमिमदं रूपं वानरस्य दुरासदम् ॥ ३ दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव सुमोह सा । विद्युलाप भृशं सीता करणं भयमोहिता ॥ ४ राम रामेति दुःहार्ता छक्ष्मणेति च भामिनी । रुरोद बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती ॥

| सातं हट्टा | हरिश्रेष्टं विनीतवदुपस्थितम् । मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी | 11 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| •          | सा वीद्यमःणा पृथुभुग्नवक्तं शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारम् ।            |    |
|            | ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं' वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ॥             | v  |
|            | सा तं समीक्येव भृशं विसंज्ञा गतासुकल्पेव वभूव सीता ।                  |    |
|            | चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा ॥               | 6  |
|            | स्वप्ने मयायं विकृतोऽच दृष्टः शाखामृगः शास्त्रगणैर्निषिद्धः।          |    |
|            | स्वस्दस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ॥              | ዓ  |
|            | स्वप्रोऽपि नायं न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः ।        |    |
|            | सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन ॥            | }∘ |
|            | रामेति रामेति सदैव बुद्धचा विचिन्स वाचा बुवती तमेव ।                  |    |
|            | तस्यानुरूपां च कथां तमर्थमेवं प्रपद्यामि तथा शृणोमि ॥ १               | ?  |
|            | अहं हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तद्गतसर्वभावा ।                      |    |
|            | विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पदयामि यथा शृणोमि ।।                      | 2  |
|            | मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्धचा च वितर्कयामि ।                |    |
|            | किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुन्यक्तरूपश्च वद्त्ययं माम् ॥          | ₹  |
|            | नमोऽस्तु वाचस्पतये सवित्रणे स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च ।                |    |
|            | अनेन चोक्तं यदिदं ममायतो वनौकसा तच तथास्तु नान्यथा ॥                  | 8  |
|            |                                                                       |    |

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वार्क्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सीतास्वमादिवितर्को नाम द्वात्रिंश: सर्ग:

# त्रयस्त्रिशः सर्गः

### हनूमजानकीसंवादोपक्रमः

सोऽवतीर्थ द्रुमात्तरमाद्विद्रुमप्रतिमाननः । विनीतवेपः कृपणः प्रणिपयोपसृत्य च ॥ १ तामव्रवीन्महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः । शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २ का नु पद्मपलाशाक्षि क्षिष्टकौशेयवासिनि । द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते॥ किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारि स्रवति शोकजम् । पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिनोदकम् ॥

पिक्नप्रवरं महार्हम् क. घ.। २, स्वप्तः क. ख.ग.। ३, इदं पद्यम् ख. नास्ति।

सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसाम् । यक्षाणां किनराणां वा का त्वं भवसि शोभने ॥ का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे ॥ किं नु चन्द्रमसा हीना पतिता विद्युधालयात् । रोहिणी ज्योतिपां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणान्विता का त्वं भवसि कल्याणि त्वमनिन्दितलोचने । कोपाद्वा यदि वा मोहाद्वर्तारमसितेक्षणे ॥८ वसिष्टं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धती। को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे॥ अस्माहोकाद्मुं लोकं गतं त्वमनुशोचिस । रोदनाद्तिनिःश्वासाद्भृमिसंस्पर्शनाद्पि ॥ न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् । व्यञ्जनानि च ते यानि लक्षणानि च लक्षये ॥ महिपी भूमिपालस्य राजकन्यासि मे मता । रावणेन जनस्थानाद्वलादपहुता यदि ॥ १२ सीता त्वमिस भद्रं ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः । यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषम् तपसा चान्वितो वेपस्त्वं राममहिपी ध्रुवम् । सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता ॥ उवाच वाक्यं वेंदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितम् । पृथिव्यां राजिसिहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्तुपा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रमाथिनः । दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः ॥ सीता च नाम नामाहं भार्या रामस्य धीमतः । समा द्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने ॥ भुञ्जाना मानुपान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी । ततकायोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम् ॥ अभिपेचियतुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे । तस्मिन् संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिपेचने ॥ १९ कैकेशी नाम भर्तारिमदं वचनमत्रवीत्। न पिवेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम्॥ एप में जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिपिच्यते । यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिसत्तम॥ तचेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः । स राजा सखवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन् ॥२२ मुमोह वचनं श्रुत्वा कैंकेय्याः क्रूरमियम् । ततस्तु स्थविरो राजा सत्ये धर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्त्रिनं पुत्रं रुद्न् राज्यमयाचत । स पितुर्वचनं श्रीमानभिपेकात्परं श्रियम् ॥ २४ मनसा पूर्वमासाय वाचा प्रतिगृहीतवान् । द्यान्न प्रतिगृहीयात्र त्र्यात्किचिद्पियम् ॥ २५ अपि जीवितहेतोर्वा रामः सद्यपराक्रमः । स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः ॥ २६ विसृष्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत् । साहं तस्यायतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी ॥ न हि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते । प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः ॥ 26 पूर्वेजस्यानुयात्रार्थे द्रुमचीरैरलंकृतः । ते वयं भर्तुरादेशं वहुमान्य दृढत्रताः ॥ २९ प्रविष्टाः स्म पुरादृष्टं वनं गम्भीरदर्शनम् । वसतो दण्डकारण्ये तस्य हमिनतौजसः ॥

रोदनादिलादि संज्ञावधारणात् इलम्तम् ।
 स्वानिकादि

२. देवी च.छ.।

३. सत्यं बूयान चानृतम् पुना. ।

रक्षसापहता भार्या रावणेन दुरात्मना । द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ॥ ऊर्ध्व द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हन्सज्जानकीसंवादो नाम त्रयस्त्रिशः सर्गः

## चतुः स्रिंशः सर्गः

### रावणशङ्कानिवारणम्

तस्यारतद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः । दुःखादुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमत्रवीत्।। १ अहं रामस्य संदेशादेवि दूतस्तवागतः । वैदेहि कुशली रामस्त्वां च कौशलमत्रवीत्।। २ यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः । स त्वां दाशरथी रामो देवि कौशलमबबीत्।। ३ लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः। कृतवावशोकसंतप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्॥ ४ सा तयोः कुशळं देवी निशम्य नरसिंहयोः । प्रीतिसंहष्टसर्वाङ्गी ह्नुमन्तमथाववीत् ॥ ५ कल्याणी वत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्पशतादिष ॥ ६ तया समागते तस्मिन् प्रीतिरूत्पादिताद्भुता । परस्परेण चालापं विश्वस्तो तौ प्रचक्रतुः ॥ ७ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः । सीतायाः शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे ॥ यथा यथा समीपं स हनुमानुपसर्पति । तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते ॥ अहो धिग्दु क्रुतिमिदं कथितं हि यदस्य मे । रूपान्तर मुपागम्य स एवायं हि रावणः ॥ तामशोकस्य शाखां सा विमुक्त्वा शोककशिता । तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत् ॥ हनुमानिप दुःखार्तां तां रृष्ट्वा भयमोहिताम् । अवन्दत महावाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम् ॥१२ सा चैनं भयवित्रस्ता भूयो नैवाभ्युदेक्षत । तं ह्या वन्दमानं तु सीता शशिनिभानना ॥ १३ अन्नवीदीर्घमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरा । मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणः स्वयम् ॥१४ उत्पादयसि में भूयः संतापं तन्न शोभनम् । स्वं परित्यच्य रूपं यः परित्राजकरूपधृत् ॥ जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एवासि रावणः । उपवासकृशां दीनां कामरूप निशाचर ॥ १६ संतापयसि मां भूयः संतप्तां तन्न शोभनम् । अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितम् ॥ १७ मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात् । यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते ॥ १८ पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे । गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर ॥ चित्तं हरिस में सौम्य नदीकूलं यथा रयः। अहो स्वप्नस्य सुखता याहमेवं चिराहृता॥ २० प्रेषितं नाम पद्यामि राघवेण वनौकसम् । स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सहस्रक्ष्मणम् ॥

परयेयं नावसीदेयं खप्नोऽपि मम मत्सरी । नाहं खप्नमिमं मन्ये स्वप्ने हृष्ट्वा हि वानरम्।। न शक्योऽभ्युद्यः प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युद्यो मम । किं नु स्याचित्तमोहोऽयं भवेद्वातगति।स्वयम् उन्माद्जो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका । अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्माद्रुध्णः ॥२४ संबुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनौकसम् । इस्रेवं वहुधा सीता संप्रधार्य वलावलम् ॥ रक्षसां कामरूपत्वानमेने तं राक्षसाधिपम् । एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ न प्रतिच्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा । सीतायाश्चिन्तितं बुद्धा हनुमान् मारुतात्मजः ॥ श्रोत्रानुकूछेर्वचनैस्तदा तां संप्रहर्षयत् । आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा ॥२८ राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः॥ २९ सलवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतिर्यथा । रूपवान् सुभगः श्रीमान् कंदर्प इव मूर्तिमान्।। स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्टो लोके महारथः । वाहुच्छायामबष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः ॥ ३१ अपकृष्याश्रमपदान्मृगरूपेण राघवम् । झून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम् ॥ ३२ नचिराद्रावणं संख्ये यो विधिष्यति वीर्यवान् । रोपप्रमुक्तेरिपुभिष्वेलिद्भिरिव पावकैः ॥ ३३ तेनाहं प्रेपितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः । त्वद्वियोगेन दुःखार्तः स त्वां कौश्रटमत्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः। अभिवाद्य महावाहुः स त्वां कौशलमत्रवीत्।।३५ रामस्य च सखा देवि सुप्रीवो नाम वानरः । राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशलमत्रवीत् ॥ ३६ निसं स्मरति ते रामः' ससुयीवः सलक्ष्मणः । दिष्ट्या जीवासि वैदेहि राक्षसीवशमागता नचिराद्द्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महावलम् । मध्ये वानरकोटीनां सुप्रीवं चामितौजसम् ॥ ३८ अहं सुत्रीवसिचवो हनुमान्नाम वानरः । प्रविष्टो नगरीं छङ्कां रुङ्कायित्वा महोद्धिम् ॥ कृत्वा मूर्न्नि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः । त्वां द्रष्टुमुपयातोऽहं समाश्रिस पराक्रमम्।। नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि । विशङ्का टाज्यतामेपा श्रद्धतस्व वदतो मम ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणशङ्कानिवारणं नाम चतुर्स्निद्याः सर्गः

> > पञ्चतिंशः सर्गः विश्वासोत्पादनम्

ू तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् । उवाच वचनं सौम्यमिदं मधुरया गिरा ॥ १

१. रामस्त्वाम् च छ.।

क ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणम्। वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर । तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत् की हशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य की हशम्। कथमूरू कथं बाहू छक्ष्मणस्य च शंस मे एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् पवनात्मजः । ततो रामं यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ।। जानती वत दिष्ट्या मां वैदेहि परिष्टुच्छसि । स्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानं छक्ष्मणस्य च ॥ यानि रामस्य चिह्नानि छक्ष्मणस्य च यानि वै । छक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणु तानि मे रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः। रूपदाक्षिण्यसंपन्नः प्रसूनो जनकात्मजे॥ तेजसादित्यसंकाराः क्षमया पृथिवीसमः । वृहस्पतिसमो वुद्धया यशसा वासवोपमः ॥ रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता । रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ॥ १० रामो भामिनि ैलोकेऽस्मिश्चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता। मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कार्यिता च सः अर्चिष्मानर्चितो नित्यं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः । साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम् ॥ १२ राजविद्याविनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता । श्रुतवाब्झीलसंपन्नो विनीतश्च परंतपः ॥ १३ यजुर्वेद्विनीतश्च वेद्विद्भिः सुपूजितः । धनुर्वेदे च वेदेपु वेदाङ्गेपु च निष्टितः ॥ १४ विपुलांसो महावाहुः कम्बुयीवः ग्रुभाननः । गृहजत्रुः सुताम्राक्षो रामो देवि जनैः श्रुतः 11 दुन्दुभिस्वननिर्घोपः स्त्रिग्धवर्णः प्रतापवान् । समः समविभक्ताङ्गो वर्णं इयामं समाश्रितः ॥ त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिपु चोन्नतः । त्रिताम्रस्त्रिपु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिपु नित्यशः 11 त्रिवलीमांस्च्यवनतश्चतुर्च्यङ्गस्त्रिशीपर्वान् । चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुःसमः ॥ १८ चतुर्दशसमद्दनद्वश्चतुर्पृश्चतुर्गतिः । मह्।ष्टह्नुनासश्च पञ्चस्निग्धोऽष्टवंशवान् ॥ १९ द्शपद्मो द्शवृहत्त्रिभिव्यप्ति द्शिक्षवान् । पडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिव्यप्तिति राघवः ॥ २० सत्यधर्मपरः श्रीमान् संब्रहानुब्रहे रतः । देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियंवदः ॥ २१ श्राता च तस्य हैमात्रः सौमित्रिरपराजितः । अनुरागेण रूपेण गुणैश्चेव तथाविधः ॥ २२ तावुभौ नरशार्दूछौ त्वदर्शनसमुत्सुकौ । विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिरभिसंगतौ ॥ २३ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धराम् । दृद्शेतुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितम् ॥ २४ ऋ इयमूकस्य पृष्ठे तु वहुपादपसंकुले । भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुत्रीवं प्रियदर्शनम् ॥ २५ वयं तु हरिराजं तं सुप्रीवं सत्यसंगरम् । परिचर्यास्महे राज्यात्पूर्वजेनावरोपितम् ॥ २६ ततस्तौ चीरवसनौ धनुःप्रवरपाणिनौ । ऋइयमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ ॥ २७ स तौ हृष्ट्वा नरव्याची धन्विनौ वानरर्षभः । अवष्ठुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ॥ २८

<sup>ः,</sup> वैमात्र इति पाठान्तरमिति तिल्कः ।

ततः स शिखरे तरिमन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः । तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम् ॥ तावहं पुरुपव्यावी सुत्रीववचनात्प्रभू । रूपलक्षण तंपन्नी कृताञ्जलिरूपरिथतः ॥ ३० तौ परिज्ञाततत्त्वार्थी मया प्रीतिसमन्वितौ । पृथ्यारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्वभौ ॥ 38 निवेदितौ च तत्त्वेन सुप्रीवाय महात्मने । तयोरन्योन्यसंलापादृशं प्रीतिरजायत ॥ ३२ तत्र तौ प्रीतिसंपन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ । परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया ॥ ३३ तं ततः सान्त्वयामास सुप्रीवं छक्ष्मणाप्रजः । स्त्रीहेतोर्वाछिना भात्रा निरस्तमुरुतेजसा ॥ ३४ ततस्त्वन्नाश्चं शोकं रामस्याक्विष्टकर्मणः । छक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुन्नीवाय न्यवेदयत् ॥ ३५ स शुखा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्म गेनेरितं वचः । तदासीन्निष्प्रभोऽत्यर्थं ग्रह्मस्त इवांशुमान् ॥ ३६ ततस्त्वद्वात्रशोभीनि रक्षसा हियमाणया । यान्याभरणजाळानि पातितानि महीतळे ॥ ३७ तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः । संहृष्टा द्रीयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव ॥ 36 तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च । स्वनवन्सवकीर्णानि तरिमन् विगचेतिस ॥ ३९ तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव । तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम् ॥ 80 पद्यतस्तानि ैरुद्तस्तान्यतश्च पुनः पुनः । प्रादीपप्रन् दाशर्थस्तानि शोकहुताशनम् ॥४१ शयितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना । मयापि विविधैर्वाक्यैः कुच्छ्रादुत्थापितः पुनः ।। ४२ तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः । राघवः सहसौमित्रिः सुत्रीवे संन्यवेशयत् ॥ स तवाद्र्शनादार्थे राववः परितप्वते । महता व्वलता नित्यमभिनेवाभिपर्वतः ॥ त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राववम् । तापयन्ति महात्मानमग्न्यगारमिवासयः ॥ तवाद्शेनशोकेन रायवः परिचालयते । महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोचयः ॥ काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च । चरन्न रितमाप्रोति त्वामपद्यन्नृपात्मजे ॥ स त्वां मनुजशादूछः क्षिप्रं प्राप्स्यति राधवः । समित्रवान्धवं इत्वा रावणं जनकात्मजे ॥ सहितौ रामसुत्रीवाबुभावकुरुतां तदा । समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति ॥ ४९ ततस्ताभ्यां क्रमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः । किष्किन्धां समुपागम्य वाली युधि निपातितः ॥ ततो निहस्य तरसा रामो वालिनमाहवे । सर्वर्क्षहरिसङ्घानां सुप्रीवमकरोत्पतिम् ॥ 48 रामसुत्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत । हनूमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतिमहागतम् ॥ ५२ स्वराज्यं प्राप्य सुप्रीयः समानीय हरीश्वरान् । त्वद्र्थं प्रेपयामास दिशो दश महावलान्।। ५३ आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुप्रीवेण महौजसा । अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम् ॥५४

<sup>.</sup> दधतस्तानि क.।

१. इदमर्थम् ति. नास्ति ।

३. प्रादीपयत् ति,।

४. प्रादीपयन्नित्यादि पुनरित्यन्तम् ख

नारित ।

५. नृपात्मजः ख.

ततस्तु मार्गमाणास्ते सुत्रीववचनानुगाः । चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः॥ ५५ अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसृनुर्महावलः । प्रस्थितः कपिशार्दूलिखिभागवलसंवृतः ॥ ५६ तेपां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे । भृशं शोकपरीतानामहोरात्रगणा गताः ॥ 40 ते वयं कार्यनैराज्ञ्यात्कालस्यातिक्रमेण च । भयाच कपिराजस्य प्राणांस्यक्तुं व्यवस्थिताः 11 विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च । अनासाद्य पदं देव्याः प्राणांस्यक्तुं व्यवस्थिताः ॥ ततस्तस्य गिरेर्मूर्क्षि वयं प्रायमुपारमहे । दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुंगवान् ॥ ६० भृशं शोकाणिवे ममः पर्यदेवयदङ्गदः । तव नाशं च वैदेहि वालिनश्च तथा वधम् ॥ ६१ प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुपः । तेपां नः स्वामिसंदेशान्निराशानां सुसूर्पताम् ॥ ६२ कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् । गृध्रराजस्य सोद्यः ' संपातिनीम गृध्रराट् ॥ ६३ श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमत्रवीत् । यवीयान् केन मे भ्राता हतः क च निपातितः ॥ एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिवीनरे।त्तमाः । अङ्गदोऽकथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधम् ॥ ६५ रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथातथम् । जटायुपो वधं श्रुत्वा दुःखितः सोऽरूणात्मजः ॥ त्वामाह स वरारोहे वसन्तीं रावणालये । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संपातेः प्रीतिवर्धनम् ॥ ६७ अङ्गद्प्रमुखाः सर्वे ततः संप्रस्थिता वयम् । विन्ध्यादुत्थाय संप्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम् ॥ त्वदर्शनकृतोत्साहा हृष्टास्तुष्टाः प्रवङ्गमाः । अङ्गद्प्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः ॥ ६९ चिन्तां जग्मुः पुनर्भीतास्त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः । अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः ॥ ७० व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्छतः । लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला ॥ रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकपरिष्छता । एतत्ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तमनिन्दिते ॥ अभिभापस्य मां देवि दूतो दाशरथेरहम् । तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतम्।।७३ सुत्रीवसचिवं देवि वुध्यस्व पवनात्मजम् । कुशली तव काकुतस्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ ७४ गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः । तस्य वीर्यवतो देवि भर्तुस्तव हिते रतः ॥ अहमेकस्तु संप्राप्तः सुप्रीववचनादिह । मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा ॥ ७६ दक्षिणा दिगनुकान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा । दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् ॥ अपनेष्यामि संतापं तवाधिगमशंसनात् । दिष्ट्या हि मम न व्यर्थ देवि सागरलङ्घनम् प्राप्स्याम्यहिमदं दिष्ट्या त्वदर्शनकृतं यशः । राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते ॥ ७९ समित्रवान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम् । माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः ॥ ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। स च देवर्षिभिदिष्टः पिता मम महाकपिः॥ ८१ तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत् । तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि ।। ८२

१, अग्रजो गृष्रराजस्य ख.।

हनुमानिति विख्यातो होके स्वेनैव कर्मणा । विश्वासार्थं तु वैदेहि भर्तुरुक्ता मया गुणाः ॥ ८३ अचिराद्राघवो देवि त्वामितो नियतानचे । एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककिर्शिता ॥८४ उपपन्नैरिभज्ञानैर्दूतं तमवगच्छिति । अतुलं च गता हर्पं प्रहर्पेण च जानकी ॥ ८५ नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दजं जलम् । चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रग्रुङ्गायतेक्षणम् ॥ ८६ अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट् । हनुमन्तं किपं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा ॥८७ अथोवाच हनूमांस्तामुक्तरं प्रियदर्शनाम् । एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मैथिलि ॥ ८८ किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियान्यहम् ॥

हतेऽसुरे संयति शम्यसादने किपप्रविरिण महिषिचोदनात् ।
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः ॥ ८९
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहिष्ठकायां संहितायाम्
मुन्दरकाण्डे विश्वासोत्पादनं नाम पञ्चित्रद्याः सर्गः

# षट्त्रिंशः सर्गः

अङ्गुलीयकप्रदानम्

भूय एव महातेजा हुनुमान् मारुतात्मजः । अत्रवीत्प्रिति वाक्यं सीताप्रत्ययकार्णात् ॥ 8 वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । रामनामाङ्कितं चेदं पद्मय देव्यङ्गुलीयकम् ॥ ₹ प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना । समाश्वसिहि भद्रं ते क्षीणदुःखफला ह्यसि ॥ 3 गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूपणम् । भर्तारमिव संप्राप्तं जानकी मुद्ता भवत् ॥ 8 चारु तद्वद्नं तस्यास्ताम्रशुङ्घायतेक्षणम् । वभूव हर्पोद्यं चै राहुमुक्त इबोङ्कराट् ॥ 4 ततः सा हीमती वाला भर्तसंदेशहर्षिता। परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकिपम्॥ દ્ विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरे।त्तम । येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रधर्पितम ॥ O शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः। विक्रमश्लाधनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः॥ न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ । यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणान्नापि संभ्रमः॥९ अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभापितुम् । यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ १० प्रेपयिष्यति दुर्धर्पो रामो न ह्यपर्राक्षितम् । पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥ 88 दिष्ट्या स कुश्ली रामो धर्मात्मा सत्यसंगरः । लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ १२ कुशली यदि काकुत्स्थः किं न<sup>४</sup> सागरमेखलाम् । महीं दहति कोपेन युगान्तामिरिवोत्थितः॥ अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निम्रहे । ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥ १४

१. संप्राप्ता च. छ.। २. अशोभत विशालाक्ष्याः च. छ.। ३. यद्यपि च. छ.। ४. नु च. छ.।

कचित्र व्यथितो रामः कचित्र परिष्यते । उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुपोत्तमः ॥ किचन दीनः संभ्रान्तः कार्येषु च न मुद्यति । किचल्पुरुपकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः ॥ १६ द्विविधं त्रिविधोपायमुपायमपि सेवते । विजिगीपुः सुहृत्कचिनिमत्रेषु च परंतपः ॥ कचिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते । कचित्कल्याणभित्रश्च भित्रैश्चापि पुरस्कृतः ॥ १८ कचिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः । कचित्पुरुपकारं च दैवं च प्रतिपद्यते ॥ कचित्र विगतस्त्रेहः विवासान्मिय राघवः । कचिन्मां व्यसनाद्स्मान्मोक्ष्यिष्यति राघवः ।। सुखानासुचितो नित्यमसुखानामनूचितः । दुःख्युत्तरमासाद्य कचिद्रामो न सीदति ॥ कौसल्यायास्तथा कचित्सुमित्रायास्तथैव च। अभीक्षणं श्रूयते कचित्कुश्रतं भरतस्य च॥ २२ मन्निमित्तेन मानाई: कचिच्छोकेन राघवः । कचिन्नान्यमना रामः कचिन्मां तार्याष्यति ॥ कचिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रात्वत्सलः । ध्विजनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेपयिष्यति मत्कृते ॥ २४ वानराधिपतिः श्रीमान् सुयीवः किचरेष्यति । मत्कृते हरिभिवीरैर्वृतो दन्तनखायुधैः ॥ २५ किच लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः । अस्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति ॥ २६ रौद्रेण किचदक्षेण रामेण निहतं रणे । द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहज्जनम् ॥ २७

> कचित्र तद्धेमसमानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धि । मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्ष्ये पद्मिमवातपेन ॥ २८ धर्मापदेशात्त्यजतश्च राज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम् । नासी द्यथा यस्य न भीर्न शोक: कचित्स धैर्यं हृद्ये करोति ॥ २९ न चास्य माता न पिता च नान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा। तावत्त्वहं दत जिजीविषेयं यावत्प्रवृत्ति शृणुयां प्रियस्य ॥ ३० इतीव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्तवा। श्रोतं पुनस्तस्य वचोऽभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा ॥ 38

सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः । शिरस्यञ्जिलमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत् ॥ ३२ न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचनः । तेन त्वां नानयलाशु शचीमिव पुरंदरः॥ 33 श्रुत्वेव तु वचो महां क्षिप्रमेष्यति राघवः । चमूं प्रकर्षन् महतीं ह्यृक्षगणसंकुलाम् ॥ ३४ विष्टम्भयित्वा बाणौवैरक्षोभ्यं वर्षणालयम् । करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुतस्थः शान्तराक्षसाम्॥ तत्र यद्यन्तरा मृत्युर्यदि देवाः सहासुराः । स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥

<sup>1</sup> अत्र मन्निमित्तेन महियागिनिमित्तेन शाकाने | इत्यर्थ इति योजनं तु सरसम् ॥ रामः कचित् परितप्यत इति शेप इति तिलकः। मानाहों रामो मात्रिमित्तेन शोकेन आत्मानं मानयति काचित् । अनेन शोकेनात्माने लाघवं किं नामिमन्यत

कमललोचने ਚ.

तवादर्शनजेनार्ये शेकेन स परिष्ठुतः । न शर्म छमते रामः सिंहादित इव द्विपः ॥ ३७ मछयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च । द्र्डरेण च ने देवि शेष मूलफलेन च ॥ ३८ यथा सुनयनं वर्गु विम्योप्टं चारुकुण्डलम्। मुखं द्रक्ष्यिम रामस्य पूर्णचन्द्रिमयोदितम् ॥ क्षिप्रं द्रक्ष्यिस वेदेहि रामं प्रस्रवणे गिरा । शतकतुमियामीनं नाकप्रप्रस्य मूर्धिने ॥ ४० न मांसं राघयो भुक्कं न चापि मधु सेवने । वन्यं सुविहितं नित्रं भक्तमशाति पद्धमम् ॥ नेव दंशात्र मशकान्न कीटान्न सरीस्त्रपान् । राघयोऽपनयेद्वात्रात्त्यद्वतेनान्तरात्मना ॥ ४२ नित्रं ध्यानपरो रामो नित्रं शोकपरायणः । नान्यचिन्तयते किंचित्स तु कामवशं गतः ॥ ४३ अनिद्रः सत्तं रामः सुप्रोऽपि च नरोत्तमः । सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिवुध्यते ॥ दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यत्सुमनोहरम् । वहुशो हा प्रियेत्रेवं श्वसंस्त्वामिभभापते ॥४५

स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्यामेव सीतेत्रभिभापमाणः।

धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवेव छाभाय कृतप्रयत्रः ॥

४६

सा रामसंकीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका।

शरनमुखे साम्बुदशेपचन्द्रा निशेव वदेहसुता वभूव॥

४७

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्तिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अङ्गुछीयकप्रदानं नाम पट्त्रिंदाः सर्गः

#### सप्तत्रिंशः सर्गः

#### सीताप्रसानयनानाचित्रम्

सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । हन्सन्तसुवाचेदं धर्मार्थसिहतं वचः ॥ १ अमृतं विपसंसृष्टं त्वया वानर भाषितम् । यच नान्यमना रामो यच शोकपरायणः ॥ २ ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णं व्यसने वा सुदारणे । रञ्ज्वेव पुरुपं वद्धा कृतान्तः परिकर्पति ॥ ३ विधिन्त्नमसंहार्यः प्राणिनां प्रवगोत्तम । सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान् ॥४ शोकस्यास्य कदा पारं राघवोऽधिगमिष्यति । प्रवमानः परिश्रान्तो हतनौः सागरे यथा ॥ ५ राक्षसानां वयं कृत्वा सुद्दियत्वा च रावणम् । लङ्कासुन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः स वाच्यः संत्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम् ॥ ७ वर्तते दशमो मासो हो तु शेपौ प्रवङ्गम । रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम ॥ ८ विभीषणेन च श्रात्रा मम निर्यातनं प्रति । अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मितम् ॥ ९ मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते । रावणं मार्गते संख्ये मृत्युः कालवशं गतम् ॥ १०

ज्येष्ठा कन्यानला नाम विभीपणसुता कपे । तया समेद्माख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्॥११ अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुंगवः । धृतिमान् शीलवान् वृद्धो रावणस्य सुसंमतः॥ रामात् क्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोद्यत् । न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनं हितम् ।। आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पति:। अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तरिंमश्च वहवे। गुणाः॥ उत्साहः पौरुषं सत्त्वमानृशंस्यं कृतज्ञता । विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥ चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः। जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत्।। न स शक्यस्तुलियतुं व्यसनैः पुरुपर्पभः । अहं तस्य प्रभावज्ञा शकस्येव पुलोमजा ॥ १७ शरजालांशुमाञ्जूरः कपे रामादिवाकरः । शत्रुरक्षोमयं तोयमुपशोपं नियष्यति ॥ इति संजल्पमानां तां रासार्थे शोककर्शिताम् । अशुसंपूर्णनयनामुवाच वचनं कपिः ॥ १९ श्रुत्वैव तु वचो महां क्षिप्रमेष्यति राघवः । चमूं प्रकर्पन् महतीं हर्पृक्षगणसंकुलाम्।।२० अथवा सोचयिष्यामि त्वासद्यैव वरानने । अस्माद्दुःरुादुपारोह मम पृष्टमनिन्दिते ॥ २१ त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरिष्यामि सागरम्। शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि सरावणाम् अहं प्रस्तवणस्थाय राघवायाद्य मैथिलि । प्रापयिष्यामि शकाय हव्यं हुतमिवानलः ॥ २३ द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेहि राघवं सहलक्ष्मणम् । व्यवसायसमायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा ॥ २४ त्वद्दर्शनकृतोत्साहमाश्रमस्थं महावलम् । पुरंदरिमवासीनं नगराजस्य मूर्धनि ॥ पृष्ठसारोह मे देवि मा विकाङ्क्षस्य शोभने । योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी॥ कथयन्तीव<sup>1</sup> चन्द्रेण संगमिष्यसि रोहिणी<sup>3</sup>। मत्पृष्टमधिरोह त्वं तराकाशे महाणेवम् ॥ २७ न हि में संप्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे रुङ्कानिवासिनः ॥ यथैवाहमिह प्राप्तस्तथैवाहमसंशयम् । यास्यामि पर्यय वैदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम् ॥ २९ मैथिली तु हार्रश्रेष्टाच्छूत्वा वचनमद्भुतम् । हर्पविस्मितसर्वाङ्गी हनुमन्तमथाववीत् ॥ ३० हनुमन् दूरमध्वानं कथं मां वोदुमिच्छिस । तदेव खलु ते मन्ये किपत्वं हरियूथप ॥ कथं वाल्पशरीरस्वं मामितो नेतुमिच्छसि । सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्रवगर्षभ ॥३२ सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः। चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतम्॥ न में जानाति सत्त्वं वा प्रभावं वासितेक्षणा । तस्मात्पद्यतु वैदेही यदूपं मम कामतः ॥ ३४

<sup>1.</sup> त्वरया कार्य संपादयन् पुरुषो लोके तदी-योत्साहेवगातिशयस्चनाय एवमुच्यते करोमीति कथयन्ने-वायं कृतवानिति । प्रतिशावचनावसानात् पूर्वमेव कृतवानित्यर्थः । तिममं लोकप्रयोगमनुसरन्नाह कवि:— कथयन्तीवेत्यादि । एतद्वचनसमकालमेव विनेवायासं त्वां रामसमीपं नयामीत्यर्थः । अनेनोत्साहातिशयो वेगाति-शयश्च हन्मृतते योत्यते ॥

१ कला पुना ।

२. अविन्ध्य इत्यादि हितामित्यन्तम् च. छ. नास्ति ।

३. कथयन्तीव चन्द्रेण स्थेंणेव सुवर्चला क. ख. ग. घ.। कथयन्तीव चन्द्रेण स्थेंण च महाचिपा च.। पौलोमीद महेन्द्रेण स्थेंणेव सुवर्चला छ.।

इति संचिन्त्य हनुमांस्तदा प्रवगसत्तमः । द्रीयामास वैदेह्याः स्वं रूपमरिमर्दनः ॥ ३५ स 1 तस्मात्पादपाद्धीमानाष्ठ्रस प्रवगर्पभः । ततो वर्धितुमारेभे सीताप्रसम्बग्धात् ॥ ३६ मेरमन्दरसंकाज्ञो वभौ दीप्तानलप्रभः । अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोत्तमः । ३७ हरिः पर्वतसंकाशस्ताम्बक्तो महावलः । वज्रदंष्ट्रनस्तो भीमो वैदेहोमिद्मत्रवीत् । ३८ सपर्वतवनोदेशां साट्टप्राकारतोरणाम् । लङ्कामिमां सनाथां वा नियतुं शक्तिरस्ति मे ॥ ३९ तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवि विकाङ्क्षया । विशोकं कुरु वैदेहि राघवं सहलक्ष्मणम् ॥ 80 तं दृष्टाचलसंकारामुवाच जनकात्मजा । पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौर सं सुतम् ॥ 88 तव सत्त्वं वरं चेव विजानामि महाकपे । वायोरिव गतिं चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् ।। ४२ प्राकृतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमईति । उद्धेरप्रमेयस्य पारं वानरपुंगव ॥ ४३ जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम । अवश्यं संप्रधार्याशु कार्यसिद्धिर्महात्मनः ॥ 88 अयुक्तं तु किपश्रेष्ठ सस गन्तुं त्वयानव । वायुवेगसवेगस्य वेगो मां सोहयेत्तव ॥ ४५ अहमाकाशमापन्ना ह्यपर्युपरि सागरम् । प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्भयाद्वेगेन गच्छतः ॥ ४६ पतिता सागरे चाहं तिमिनऋझपाकुले । भवेयमाञ्ज विवशा यादसामन्नमुत्तमम् ॥ ४७ न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन । कलत्रवित संदेहस्त्वय्यपि स्यादसंशयः ॥ ४८ हियमाणां तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः । अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४९ तैस्त्वं परिवृतः हरूरे: हाूलमुद्गरपाणिभिः । भवेस्त्वं संज्ञयं प्राप्तो मया वीर कलत्रवान् ॥ 40 सायुधा वहवो व्योन्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः । कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुम् ॥ युध्यमानस्य रक्षोभिस्तव तैः क्रूरकर्मभिः । प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्भयार्ता किपसत्तम ॥ अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति वलवन्ति च। कथंचित्साम्पराये त्वां जयेयुः किपसत्तम ॥ अथवा युष्यमानस्य पतेयं विमुद्धस्य ते। पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुः पापरक्षिसाः ॥५४ मां वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्विशसेयुरथापि वा । अन्यवस्थौ हि हरूयेते युद्धे जयपराजयौ ॥ अहं वापि विपद्येय रक्षोभिरभितर्जिता । त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेत्रिष्फल एव तु॥ ५६ कामं त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान्। राघवस्य यशो हीयेत्त्वया शस्तैस्तु राक्षसै:॥ 40 अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि माम् । यत्र ते नाभिजानीयुईरयो नापि राघवौ ॥ आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः । त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः ॥५९ मिं जीवितमायत्तं राधवस्य महात्मनः । भ्रातॄणां च महावाहो तव राजकुलस्य च ॥ ६०

<sup>1. &#</sup>x27;सोऽवतीर्थ द्रुमात् तस्मात् ' इति पूर्वोक्तं | वर्धनेन तस्याः शाखाया भङ्गो मा भूदिति तत द्रुमादवतरणं सीतासन्निकर्परिथतशाखापर्यन्तागमनमेवेति | इदानीं पुण्छव इति वोध्यम् ॥ द्रष्टव्यम् । स हनूमान् यस्यां शाखायामवातिष्ठत आत्म- |

तौ निराशौ मदर्थं तु शोकसंतापकिशितौ । सह सर्वर्क्षहिरिभिस्यक्ष्यतः प्राणसंप्रहम् ॥ ६१ भर्त्वभिक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । न स्पृशामि शरीरं तु पुंसो वानरपुंगव ॥ ६२ यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य बलाद्गता । अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती ॥ यंदि रामो दशशीविमह हत्वा सवान्धवम् । मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत् ॥

श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः ।
न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥
समीक्ष्य तं संयित चित्रकार्मुकं महावछं वासवतुल्यविक्रमम् ।
सलक्ष्मणं को विपहेत राघवं हुताशनं दीप्तिमिवानिलेरितम् ॥
सलक्ष्मणं राघवमाजिमदंनं दिशागजं मत्तिमव व्यवस्थितम् ।
सहेत को वानरमुख्य संयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषम् ॥
स मे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पतिं सयूथपं क्षिप्रमिहोपपादय ।
चिराय रामं प्रति शोककिर्शतां कुरुष्व मां वानरमुख्य हिताम् ॥
इट्र्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहित्रकायां संहितायाम्
सन्दरकाण्डे सीताप्रसानयनानौचित्यं नाम सप्तिव्रंशः सर्गः

# अष्टात्रिंशः सर्गः

#### वायसवृत्तान्तकथनम्

ततः स किपशार्दू छस्तेन वाक्येन हिर्पतः । सीतामुवाच तच्छूत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥१ युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभद्र्शने । सहशं स्वीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥ २ स्वीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुम् । मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम् ॥ ३ द्वितीयं कारणं यच्च न्रवीपि विनयान्विते । रामाद्न्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानिक ॥ ४ एतत्ते देवि सहशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः । का ह्यन्या त्वामृते देवि न्रूयाद्वचनमीहशम् ॥ ५ श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेपतः । चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं च ममात्रतः ॥ ६ कारणैर्वहुभिर्देवि रामित्रयचिकीर्षया । स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितम् ॥ ७ छङ्काया दुष्प्रवेशत्वादुस्तरत्वान्महोद्धेः । सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् ॥ ८ इच्छामि ,त्वां समानेतुमचैव रघुवन्धुना । गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहृतम् ॥ ९ यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते । अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवो हि यत् ॥ १० एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा । उवाच वचनं मन्दं वाष्पप्रप्रथिताक्षरम् ॥ ११

१. स्त्रीतंन तुसमर्थं हि च. छ.। २. भाषितं मम चायतः च. छ.।

्रइदं श्रेष्टमभिज्ञानं त्र्यास्त्वं तु मम प्रियम् । शैलस्य ाचित्रकृटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा॥१२ तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके । तस्मिन् सिद्धाश्रितं देशे मन्दाकिन्या हादूरतः ॥ तस्योपवनपण्डेपु नानापुष्पसुगन्धिपु । विहृत्य सिळळिक्तित्रा तवाङ्के समुपाविशम् ै।। 88 ततो मां स समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् । तमहं लोष्टमुचम्य वार्यामि स्म वायसम् ॥ १५ दारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते । न चाप्यपारमन्मांसाद्वक्षार्थी विलिभोजनः ॥ १६ उत्कर्पन्यां च रशनां क़ुद्धायां मयि पक्षिणे<sup>र</sup>। स्नस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम् ॥ १७ त्वयापहसिता चाहं कृद्धा संराज्जिता तथा। भक्षगर्धेन<sup>3</sup> काकेन दारिता त्वामुपागता।। 86 आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम् । कुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता ॥ वाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जती । लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥ २० परिश्रमात्प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरम् । पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरतायजः ॥ २१ स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् । ततः सुप्तप्रवुद्धां मां राववाङ्कात्समुत्थिताम् ॥ २२ वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे । पुनः पुनरथोत्पत्य विददार स मां भृशम् ॥ २३ ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितविन्दुभिः । वायसेन ततस्तेन वलविक्तरयमानया ॥ २४ स मया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परंतपः । स मां दृष्ट्वा महावाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा ॥२५ आशीविप इव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत । केन ते नागनासोरु विक्षतं वै स्तनान्तरम् ॥ कः क्रीडित सरोपेण पञ्चवक्केण भोगिना । वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत ॥ नर्थः सरुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितम् । पुत्रः किल स शकस्य वायसः पततां वरः ॥ धरान्तरगतः शीव्रं पवनस्य गतौ समः । ततस्तस्मिन् महावाहुः कोपसंवर्तितेक्षणः ॥ २९ ं वायसे कृतवान् क्रूरां मितं मितिमतां वरः । स दर्भं संस्तराद्गृहा ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् ॥ स दीप्त इव कालामिर्ज्ञालाभिमुखो द्विजम् । स तं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ॥ ३१ ततस्तं वायसं दर्भः सोऽम्वरेऽनुजगाम तम् । अनुसृप्तस्तदा काको जगाम विविधां गतिम् ॥ त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचार ह । स पित्रा च पारित्रकः सुरैः संवैर्महर्षिभिः ॥ त्री होकान् संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः । स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् ॥ ३४

<sup>1.</sup> मांससमायुक्त इत्येकं वा पदम् । मांसे-च्छुरित्यर्थः। पुना.।

१ ममाङ्के समुपाविशः पुनाः।

र पक्षिणि च. छ.।

मक्षगृप्तेन च.।
 मक्ष्यगृप्तेन छ.।

५. विरराद ख. घ. छ.*।* 

६. धराधरचरः छ.।

७. लोककामः च.।

८. सर्वेश्च स महर्षिभिः च.।

वधाईमि काकुत्स्यः कृपया पर्यपालयत् । परिद्यूनं विपण्णं च स तमायान्तमत्रवीत् ॥ ३५ मोघं कर्तुं न शक्यं तु त्राह्ममस्रं तदुच्यताम् । हिनस्तु दक्षिणाक्षि त्वच्छर इस्रथ सोऽत्रवीत् ॥ ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम् । दत्त्वा स दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिराक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च । विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम् ॥ ३८ मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम् । कस्माद्यो मां हरेत्त्वत्तः क्षमसे तं महीपते ॥ ३९ स कुरुष्व महोत्साहः कृपां मिय नर्पभ । त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव टइयते ।। ४० आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः । जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महावलम् ॥ अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात्सागरोपमम् । भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम् ॥ एवमस्रविदां श्रेष्टः सत्यवान् वलवानि । किमर्थमस्रं रक्षस्सु न योजयिस राघव ॥ न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः । रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमीहितुम् ॥ तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मिय संभ्रमः । किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णेः क्ष्यं नयति राक्षसान् ॥ यदि तौ पुरुषव्याद्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ । सुराणामपि दुर्धपें किमर्थं मामुपेक्षतः ॥ ममैव दुष्कृतं किंचिन्महद्स्ति न संशयः । समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परंतपौ ॥ वैदेद्या वचनं श्रुत्वा करणं साश्रु भाषितम् । अथाव्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुनात्मजः ॥४९ त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे । रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते॥५० कथंचिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् । इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते ॥ ५१ तावुभौ पुरुपव्यात्रौ राजपुत्रौ महावलौ । त्वदर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥ हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सहवान्धवम् । राघवस्त्वां विशालाक्षि नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ॥ ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महावलः । सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवति तस्मिश्च सीता सुरसुतोपमा । उवाच शोकसंतप्ता हनुमन्तं प्रवङ्गमम् ॥ 44 कौंसल्या लोकभर्तारं सुपुवे यं मनस्विनी । तं ममार्थे सुखं प्रच्छ शिरसा चाभिवादय ॥ ५६ स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रिया याश्च वराङ्गनाः । ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभम् ॥ पितरं मातरं चैव संमान्याभिप्रसाच च । अनुप्रवाजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः ॥ आनुकूल्येन धर्मात्मा तक्त्वा सुखमनुत्तमम् । अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने ॥ सिंहस्कन्धो महावाहुर्मनस्वी प्रियद्र्शनः । पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् ॥ ६०

श. अस्यानन्तरम्—न शर्म लब्धवाछोके तमेव
 शरणं गतः—च. छ.। स तमित्यादि पर्यपालयत्
 इत्यन्तम् ख. नास्ति ।

२. अस्यानन्तरम् — तदा प्रभृति काकाना-

भेकमाक्ष विधीयते-इति ग्।

३. अनाथेव हि छ.।

४. प्रतिसमाधितुम् च. छ. ।..

৬३

हियमाणां तदा बीरो न तु मां वेद छक्ष्मणः । वृद्धोपसेवी छक्ष्मीवाञ्द्याको न वहु भापिता ॥
राजपुत्रः प्रियः श्रेष्ठः सहद्याः श्रशुरस्य मे । मत्तः प्रियतरो नित्यं श्राता रामस्य छक्ष्मणः ॥
नियुक्तो धुरि यस्यां तु तामुद्धहति बीर्यवान् । यं हृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्थमनुस्मरेत् ॥ ६३ स ममार्थाय छुराछं वक्तव्यो वचनान्मम । मृदुनित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य छक्ष्मणः ॥६४ यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्ष्यकरो भवेत् । त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम ॥ ६५ राघवस्त्वत्समारम्भान्मिय यत्नपरो भवेत् । इदं त्र्याश्च मे नाथं द्यूरं रामं पुनः पुनः ॥ ६६ र्वावितं धारिविष्यामि मासं द्यारथात्मज । उर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं त्रवीमि ते ॥ ६७ रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा । त्रातुमहंसि वीर त्वं पातालादिव कौशिकीम् ॥ ६८ ततो वस्त्रगतं मुक्तवा दिव्यं चृहामणि शुभम् । प्रदेवो राघवायेति सीता हनुमते ददौ ॥ ६९ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् । अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः ॥ ७० मणिरत्नं किपवरः प्रतिगृह्याभिवाच च । सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः ॥ ७१ हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः । हृद्येन गतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः ॥ ७२ मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मज्ञया धृतं प्रभावात् ।

गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे ।। इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे वायसबृत्तान्तकथनं नाम अष्टात्रिंशः सर्गः

### एकोनचत्वारिंशः सर्गः

#### हनूमत्संदेश:

मणि द्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथात्रवीत् । अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः ॥ १ मणि तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति । वीरो जनन्या मम च राज्ञो दृशरथस्य च ॥२ स भूयस्त्वं समुत्साहचोदितो हिरिसत्तम । अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम् ॥ ३ त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हिरिसत्तम । तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् ॥ ४ हनुमन् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव । स तथिति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः ॥ ५ शिरसावन्य वेदेहीं गमनायोपचक्रमे । ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम् ॥ ६ वाप्पगद्भव्या वाचा मेथिली वाक्यमत्रवीत् । कुशलं हनुमन् त्रृयाः सहितौ रामलक्ष्मणो ॥७ सुत्रीवं च सहामात्रं वृद्धान् सर्वाश्च वानरान् । त्र्यास्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितम् ॥ ८

<sup>1.</sup> प्रदक्षिणामिति पाठः क्वत्रापि नोपलभ्यते । प्रदक्षिणमित्येतत्तु प्रकपेण यथा सीता दक्षिणभागानस्थिता भवति तथा कृत्वा इति क्रियाविशेषणं योजनीयम् ।

१. समुत्साहे चोदितः च. छ.।

२. चिन्तयतः च, छ.।

यथा स च महावाहुर्मी तारयति राघवः । अस्मादः खाम्बुसंरोधात्त्वं समाधातुमहेसि ।। जीवन्तीं मां यथा रामः संभावयति कीर्तिमान् । तत्तथा हनुमन्वाच्यो वाचा धर्ममवाप्नुहि ॥ नित्यमुत्साह्युक्ताश्च वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः । वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुपं मदवाप्तये ॥ मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः । पराक्रमे मितं वीरो विधिवत्संविधास्यति ॥ सीताया वचनं श्रुत्वा ह्नुमान् मारुतात्मजः । शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत् ॥ क्षिप्रमेष्यित काक़ुत्स्थो हर्यृक्षप्रवरेर्वृतः । यस्ते युधि विजित्यारीञ्ज्ञोकं व्यपनयिष्यति ॥ १४ न हि पदयामि मर्लेपु नामरेष्वसुरेपु वा। यस्तस्य क्षिपतो वाणान् स्थातुसुत्सहतेऽयतः ॥१५ अप्यर्कमिप पर्जन्यमिप वैवस्वतं यमम् । स हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोविंशेपतः ॥ स हि सागरपर्यन्तां महीं शासितुमहिति । त्वित्रिमित्तो हि रामस्य जयो जनकनिद्नि ॥१७ तस्य तद्वचनं शुत्वा सम्यक्सत्यं सुभापितम् । जानकी वहु मेनेऽथ वचनं चेद्मव्रवीत् ॥ १८ ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्ष्माणा पुनः पुनः । भर्तृस्त्रेहान्वितं वाक्यं सौहाद्दिनुमानयत्।॥१९ यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमारिंद्म । किस्मिश्चित्संवृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि॥ २० मम चैवाल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् ॥२१ गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु । प्राणानामपि संदेहो मम स्यात्रात्र संशयः ॥ २२ तवाद्र्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् । दुःखाद्दुः रूपरामृष्टां दीपयन्निव वानर ॥ २३ अयं च वीर संदेहस्तिष्टतीव ममायतः । सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यक्षेषु हरीश्वर ॥ २४ कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोद्धिम् । तानि हर्यृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ॥ २५ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य छङ्घने । शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ तद्सिमन् कार्यानिर्योगे वीरैवं दुरतिकमे । किं पर्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ॥ २७ काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरत्र यशस्यस्ते वलोदयः ॥ २८ वलैः समप्रैयदि मां रावणं जिल संयुगे । विजयी स्वपुरीं यायात्तत् मे स्याद्यशस्करम् ॥२९ इरिस्तु संकुटां कृत्वा टङ्कां परवलार्दनः । मां नयेदादि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्।।३० तद्यथा तस्य विकानतमनुरूपं सहात्मनः । भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥ ३१ तद्थीपहितं वाक्यं सहितं हेतुसंहितम्। निशम्य हनुमाञ्शेषं वाक्यमुत्तरमत्रवीत्।। ३२ देवि हर्यक्षसैन्यानामीश्वरः प्रवतां वरः । सुत्रीवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥ 33 स वानरसहस्राणां कोटीभिरभिसंवृतः । क्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानां निवर्हणः ॥ ३४ तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसंकल्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ३५ येषां नोपरि नाधस्तान तिर्थक्सज्जते गतिः। न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेज्ञसः॥३६

<sup>1.</sup> अनुमानयत् अपूजयदित्यर्थः। १. पराक्रमविधिम् च. छ.। १. ईहते च. छ.।

५४

अस्पृत्तेर्महोत्साहैः ससागरथराधरा । प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः ॥ महिद्दिष्टाञ्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनाकनः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुत्रीवसंनिधौ ॥ ३८ अहं ताबदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः । न हि प्रकृष्टाः प्रेप्यन्ते प्रेप्यन्ते हीतरे जनाः॥३९ नद्छं परितापेन देवि शोको व्यपेतु ते । एकोत्पातेन ते छङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥ मम पृष्टगतो तो च चन्द्रसूर्याविवोदितो । त्वत्सकाशं सहासत्त्वो नृसिंहावागमिष्यतः ॥ ४१ तो हि बीरी नरवरी सहिती रामलक्ष्मणे। आगम्य नगरी रुद्धां सायकैर्विधमिण्यतः॥ ४२ सगणं रावणं हत्वा राववो रघुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वपुरं प्रतियास्यति ॥ तदाखिसिहि भट्टं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी । न चिराद्द्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम्॥४४ निहते राक्ष्सेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामास्रवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥ ४५ क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिलि । रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसेऽचिरात् ॥ एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः । गमनाय मिंतं कृत्वा वैदेहीं पुनरत्रवीत् ॥ तमरित्रं कृतात्मानं क्षित्रं द्रक्ष्यसि राघवम् । छक्ष्मणं च धनुष्पाणि छङ्काद्वारमुपस्थितम् ॥ ४८ नखदृष्टायुधान् वीरान् सिंह्शार्दृलविक्रमान्। वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि संगतान्॥ शैलाम्बुद्**निकाशानां लङ्कामलयसानुषु । नर्द्**तां कपिमुख्यानामचिराच्छ्रोष्यसि स्वनम्<sup>१</sup>॥ ५० स तु मर्मणि घोरेण ताहितो मन्मथेपुणा । न शर्म छभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः ॥ मा रुदो देवि शोकेन मा भूत्ते मनसोऽप्रियम्। शचीव पत्या शकेण भन्नी नाथवती हासि ॥ रामाद्रिशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित्सौमित्रिणा समः। अग्निमारुतकल्पौ तौ भातरौ तव संश्रयौ ॥

> नासिंमिश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षोगणरध्युपितेऽतिरौद्रे । न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्ष्मस्य मत्संगमकालमात्रम् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्तिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हन्मत्संदेशो नाम एकोनचत्वारिंश: सर्गः

#### चत्वारिंशः सर्गः

हनूमस्प्रेषणम्

श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्भहात्मनः । उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमा ॥ १ त्वां दृष्ट्वा त्रियवक्तारं संत्रहृष्यामि वानर । अर्धसंजातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुंधरा ॥ २ यथा तं पुरुपव्यावं गात्रैः शोकाभिकिशितैः । संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु द्यां मिय ३ अभिज्ञानं च रामस्य द्या हरिगणोत्तम । क्षिप्तामिपीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीम् ॥ ४

१. आर्थे यूथान्यनेकशः च.।

सन:शिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः । त्वया प्रनष्टे तिलके तं केल स्मर्तुमईसि॥ ५ स वीर्यवान् कथं सीतां हतां समनुमन्यसे । वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः ॥ एप चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः। एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ॥ एप निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसंभवः । अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा ॥ असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृद्यच्छिदः । राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृते मर्पयाम्यहम् ॥ धारियद्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूद्त । मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज।।१० घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखा मयि । त्वां च श्रुत्वा विपज्जन्तं न जीवेयमहं क्ष्णम् ॥ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितम् । अथात्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः ॥ त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सहोन ते शपे। रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते॥ १३ कथंचिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् । इमं मुहूर्तं दुः लानामन्तं द्रक्ष्यसि भासिनि ॥ ताबुभौ पुरुपव्याद्यौ राजपुत्रावरिंदमौ । त्वदर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥ १५ हत्वा तु समरे क्रूरं रावणं सहवान्धवम् । राघवौ त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः ॥ यतु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते । प्रीतिसंजननं तस्य भूयस्त्वं दातुमईसि ॥ १७ साववीदत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम् । एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूपणम् ॥ १८ श्रद्धेयं हनुमन् वाक्यं तव वीर भविष्यति । स तं मणिवरं गृद्य श्रीमान् प्रवगसत्तमः ॥ १९ प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे । तमुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरिपुंगवम् ॥ २० वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा । अश्रुपूर्णमुखी दीना वाष्पगद्गदया गिरा ॥ २१ ह्नुमन् सिंहसंकाशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । सुत्रीवं च सहामात्यं सर्वान् त्रूया द्यनामयम् ॥२२ यथा च स महावाहुमां तारयति राघवः । अस्माट्दुः हाम्बुसंरोधात्त्वं समाधातुर्महिसि ॥ २३

इमं च तीव्रं मम शौकवेगं रक्षोभिरेभिः पारिभर्त्सनं च ।

ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ २४

स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः किपः कृतार्थः परिहृष्टचेताः ।

अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम ॥ २५

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम

सुन्दरकाण्डे हनूमत्प्रेषणं नाम चत्वारिंश: सर्ग:

१. तत् गो.।

एकचत्वारिंशः सर्गः

६१३

## एकचत्वारिंशः सर्गः

प्रमदावनभञ्जनम्

| स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया । तस्मोद्देशाद्पक्रम्य चिन्तयामास वानरः।      | 11 ? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अल्पशेपिमदं कार्यं दृष्टेयमसितेयणा । त्रीतुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते ॥              | २    |
| न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते ।                                    |      |
| न भेदसाध्या वलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥                                    | ३    |
| न चास्य कार्यस्य पराक्रमाहते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते ।                                 |      |
| हतप्रवीराश्च रणे हि राक्षसाः कथंचिदीयुर्यदिहास मार्दवम् ॥                                 | 8    |
| कार्ये कर्माण निर्दिष्टे यो वहून्यपि साधयेत् । पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमहिति ॥   | ų    |
| न होकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः । यो हार्थं वहुवा वेद स समर्थोऽर्थसाधने ।         | ॥६   |
| इहैव तावत्क्रतनिश्चयो हाहं यदि त्रजेयं प्रवगेश्वरालयम् ।                                  |      |
| परात्मसंमर्दविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम् ॥                                | ø    |
| कथं नु खल्वद्य भवेत्सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्ष्सैः सह।                               |      |
| तथैव खल्वात्मवलं च सारवत्संमानयेन्मां च रणे द्शाननः ॥                                     | 6    |
| ततः समासाच रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सवलप्रयायिनम्।                                        |      |
| हृदि स्थितं तस्य मतं वलं च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्झजे ॥                                 | ς    |
| इद्मस्य नृशंसस्य नन्द्नोपममुत्तमम् । वनं नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम् ॥               | १०   |
| इदं विध्वंसियप्यामि शुष्कं वनिमवानलः । अस्मिन् भन्ने ततः कोपं करिप्यति दशाननः।            | 188  |
| ततो महत्साश्वमहारथद्विपं वलं समादेक्ष्यति राक्ष्साधिपः।                                   |      |
| त्रिशूलकालायसपट्टसायुधं ततो मह्युद्धमिदं भविष्यति ॥                                       | १२   |
| अहं तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसहाविक्रमः ।                                 |      |
| निहस तद्रावणचोदितं वलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयम् ॥                                      | १३   |
| ततो मारुतवत्कुद्धो मारुतिर्भीमविकमः। ऊरुवेगेन महता हुमान् क्षेप्तुमथारभत्॥                | १४   |
| ततस्तु हनुमान् वीरो वभञ्ज प्रमदावनम् । मत्तद्विजसमाघुष्टं नानादुमलतायुतम् ॥               | १५   |
| तद्वनं म्थितैर्वृक्षेभिन्नेश्च सिललाश्यैः । चूर्णितैः पर्वतामैश्च वभूवाप्रियदर्शनम् ॥     | १६   |
| नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः । ताम्नैः किसलयैः क्वान्तैः क्वान्तद्रुमलतायुतम् ॥ | १७   |
| न वभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा। व्याकुलावरणा रेजुर्विह्नला इव ता लताः॥                   | १८   |

| लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितेर्महोरगैटयीलमृगैश्च निर्धुतै:।                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| शिलागृहैरुनमिथतेरतथा गृहैः प्रनष्टरूपं तद्भूनमहद्वनम् ॥                         | १९ |
| सा विह्वलाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना ।                                 |    |
| जाता दशास्यप्रमदावनस्य कपेर्वछाद्धि प्रमदावनस्य ॥                               | २० |
| स तस्य कृत्वार्थपतेर्महाकिपर्मह्ळालीकं मनसो महात्मनः।                           |    |
| युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबछैः श्रिया ज्वलंस्तोरणमास्थितः कपिः ॥                   | २१ |
| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्विकायां संहितायाम् |    |
| सन्दरकाण्डे प्रमदावनभञ्जनं नाम एकचत्वारिंगः सर्गः                               |    |

### द्विचत्वारिंशः सर्गः किंकरनिष्दनम्

ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च । वभू बुस्राससंभ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः ॥ विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्भुगपक्षिणः । रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ॥ २ ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः । तद्वनं दृदृक्षभंग्नं तं च वीरं महाकिपम् ॥ 3 स ता दृष्ट्वा महावाहुर्महासत्त्वो महावलः । चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम् ॥ 8 ततस्तं गिरिसंकाशम्विकायं महावलम् । राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पत्रच्छुर्जनकात्मजाम् ॥ ५ कोऽयं कस्य कुतो वायं किंनिमित्तमिहागतः । कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत ॥ आचक्ष्व नो विशालाक्षि मा भूत्ते सुभगे भयम् । संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् ॥ अथाववीत्तदा साध्वी सीता सर्वोङ्गसुन्दरी । रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः ॥ ८ युयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति । अहिरेव हाहेः पादान् विजानाति न संशयः ॥ ९ अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि को न्वयम् । वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम् ॥ १० वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशः । स्थिताः काश्चिद्रताः काश्चिद्रावणाय निवेदितुम् ॥ रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः । विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः ॥ १२ अशोकवानिकामध्ये राजन् भीमवपुः कपिः । सीतया कुतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥ १३ न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना । अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेद्यितुमिच्छित् ॥ १४ं वासवस्य भवेद्तों दूतो वैश्रदणस्य वा । प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया ॥ १५ तेन त्वद्भतरूपेण यत्तत्तव मनोहरम् । नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनम् ॥ १६ न तत्र कश्चिदुदेशो यस्तेन न विनाशितः । यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः -11

जानकीरक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपल्क्यते । अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता ॥ 26 चारुपह्रवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता । प्रवृद्धः शिंशपावृक्षः स च तेनाभिरिक्षतः ॥ १९ तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमहिसि । सीता संभापिता येन तद्वनं च विनाशितम् ॥ मनःपरिगृहीतां तां तव रक्षोगणेश्वर । कः सीतामभिभापेत यो न स्यात्त्यक्तजीवितः ॥ २१ राक्ष्सीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्ष्सेश्वरः । ¹हुताग्निरिव जञ्वाल कोपसंवर्तितेक्षणः ॥ २३ तस्य क़ुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नस्रविन्दवः । दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिपः स्नेहविन्दवः॥२३ आत्मनः सहज्ञाब्ज्यूराम् किंकरात्राम राक्षसान् । व्यादिदेश महातेजा निप्रहार्थं हनूमतः ॥२४ तेपामज्ञीतिसाहस्रं किंकराणां तरस्विनाम् । निर्ययुर्भवनात्तरमात्कृटसुहूरपाणयः ॥ २५ महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महावलाः । युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्गृहणोन्मुखाः ॥ २६ ते कपिं तं समासाय तोरणस्थमवस्थितम् । अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ॥ २७ ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघेः काञ्चनाङ्गदेः । आजन्तर्वानरश्रेष्ठं शरेश्चादिससंनिभैः ॥ २८ मुद्ररैः पट्नसैः शुलैः प्रासतोमरशक्तिभिः । परिवार्य हनूमन्तं सहसा तस्थ्ररप्रतः ॥ २९ हनुमानिप तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसंनिभः । क्षितावाविध्य लाङ्गलं ननाद् च महास्वनम् ॥३० स भूत्वा समहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः । धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन प्रयन् ॥३१ तस्यास्फोटितशब्देन महता चानुनादिना<sup>3</sup>। पेतुर्विहङ्गा गगनादुचैश्चेदमघोपयत् ॥ ३२ जयस्रतिवलो रामो लक्ष्मणश्च महावलः । राजा जयति सुप्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ 33 दासीऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्षिष्टकर्मणः । हनुमाञ्शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥३४ न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिवलं भवेत् । शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ ३५ अर्दयित्वा पुरी रुङ्घामभिवादा च मैथिरुीम् । समृद्धार्थी गमिष्वामि मिपतां सर्वरक्षसाम्॥३६ तस्य संनादशब्देन तेऽभवन् भयशङ्किताः । ददशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतम् ॥ 30 स्वामिसंदेशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाः किपम् । चित्रैः प्रहरणैर्भामैरभिपेतुः सहस्रशः ॥ 36 स तै: परिवृतः शूरै: सर्वतः स महावलः । आससादायसं भीमं परिषं तोरणाश्रितम् ॥ ३९ स तं परिवमादाय जवान च निशाचरान् । स पन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥ विचचाराम्वरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः । स हत्वा राक्ष्सान् वीरान् किंकरान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरस्तोरणं समुपाश्रितः । ततस्तरमाद्भयानमुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः ॥ ४२ निहतान किंकरान सर्वान रावणाय न्यवेदयन्।।

<sup>··</sup>१. चिताग्निः पुना. ।

र. कपीन्द्रम् च.।

**३. सानुनादिना च. छ.।** 

४. पुनः पुनः छ.।

५. अस्यानन्तरम्—खद्रयामास वज्रेण दैत्या-

निव संहस्नदृक्--- इति पुना. ।

स राक्षसानां निहतं महद्वलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः । समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे किंकरनिपृदनं नाम दिचत्वारिश: सर्गः

४३

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः चैत्यप्रासाददाहः

ततः स किंकरान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः । वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः तस्मात्प्रासाद्मप्येविममं विध्वंसयाम्यहम् । इति संचिन्य मनसा हनुमान् द्रीयन् वलम् ॥२ चैलप्रासादमाप्लल मेरुशङ्कामियोत्रतम् । आररोह हारेश्रेष्ठो हनुमान् मारतात्मजः ॥ 3 आरुह्य गिरिसंकाशं प्रासादं हरियूथपः। वभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः॥ 8 संप्रधृष्य च दुर्धर्षं चैत्यप्रासादमुत्तमम् । हनुमान् प्रव्वलहँक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत् ॥ स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान्मारुतात्मजः । धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् ॥ तस्यारफोटितशब्देन मह्ता श्रोत्रघातिना । पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः ॥ O अस्रविज्ञयतां रामो लक्ष्मणश्च महावलः । राजा जयति सुत्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याङ्घिष्टकर्मणः । हनुमाञ्ज्ञत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिवलं भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पाद्पैश्च सहस्रशः॥ अद्यित्वा पुरीं एङ्कामिनवाद्य च मैथिछीम् । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् ॥ एवमुक्त्वा महावाहुश्चैत्यस्थो हारियूथपः । ननाद भीमनिर्हादो रक्षसां जनयन् भयम् ॥ तेन शब्देन महता चैलपालाः शतं ययुः । गृहीत्वा विविधानस्नान् प्रासान् एङ्गान् परश्वधान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् । ते गदाभिर्विचित्राभिः परिषैः काञ्चनाङ्गदैः ॥ १४ आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं वाणैश्चादिससंनिभैः । आवर्त इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान् ॥ परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स वभौ रक्षसां गणः । ततो वातात्मजः कुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥१६ प्रासाद्स्य महान्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् । उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः ॥ १७ ततस्तं भ्रामयामास शतथारं महाबलः । तत्र चाग्निः समभवत्प्रासाद्श्वाप्यद्द्यत ॥ १८ दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः । स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान् ॥ १९ अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत् । मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनाम् ॥

१. गिरिशृङ्गाभम् ख.।

### चतश्चलारिंशः सर्गः

विलनां वानरेन्द्राणां सुत्रीववशवर्तिनाम् । अटन्ति वसुधां कृत्स्तां वयमन्ये च वानराः ॥ २१ दशनागवलाः केचित्केचिद्दशगुणोत्तराः । केचित्रागसहस्रस्य वभू वस्तुल्यविक्रमाः ॥ २२ सन्ति चांघवलाः केचित्केचिद्वायुवलोपसाः । अप्रमेयवलाखान्ये तत्रासन् हरियथपाः ॥ २३ ईहरिवधैस्त हरिभिर्वृतो दन्तनखायुधैः । शतेः शतसहस्रेश्च कोटीभिरयुतेरि ॥ २४ आगमिष्यति सुत्रीवः सर्वेषां वो निपूद्नः । नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः ॥ २५ यस्मादिङ्वाकुनाथेन वद्धं वैरं महात्मना ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् मुन्दरकाण्डे चत्यप्रासाददाहो नाम त्रिचत्वारिंदाः सर्गः

# चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

# जम्बुमालिवव:

संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो वली । जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगाम धनुर्धरः ॥ १ रक्तमाल्याम्बरधरः स्नग्वी रुचिरकुण्डलः। महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः ॥ २ धनुः शक्रधनुः प्रख्यं महद्रुचिरसायकम् । विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनिसमस्वनम् ॥ 3 तस्य विस्फारघोपेण धनुपो महता दिशः । प्रदिशस्य नभश्चेव सहसा समपूर्वत ॥ 8 रथेन खरयुक्तेन तमागतमुद्धिय सः। हनुमान् वेगसंपन्नो जहर्व च ननाद च॥ ų तं तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकिपम् । जम्बुमाली महावाहुर्विव्याध निशितैः शरैः ॥ Ę े अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना । वाह्वोर्विव्याघ नाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरम् ॥ O तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुख्म् । शरदीवाम्बुजं फुहं विद्धं भास्कररिमना ॥ तत्तस्य रक्तं रक्तेन रख्जितं शुशुभे मुखम् । यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनविन्दुभिः ॥ 9 चुकोप वाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः। ततः पार्श्वेऽतिविपुलां दद्शे महतीं शिलाम्॥ १० तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप वलवद्वली। तां शरैर्देशभिः कुद्धस्ताडयामास राक्षसः ॥ विपन्नं कर्म तदृष्ट्वा हतुमांश्रण्डविक्रमः । सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् ॥ भ्रामयन्तं कपि दृष्ट्वा सालवृक्षं महावलम् । चिक्षेप सुवहून् वाणान् जम्बुमाली महावलः ॥१३

<sup>्</sup>र अस्यानन्तरम्—दभ्धत्रिकृटप्रतिमो महा- | सहाजवी महामुजशिरस्कन्धो महादृष्ट्रो महाननः ॥ भिरतिलोहितः । लोहिताङ्गेन महता कवचेनामिसंवृतः ॥ महाजव। प्राप्त महासत्त्वोरुविक्रमः । आजगामा- । तिष्ठ तिष्ठेति सहसा हनूमन्तमथाववीत् ।—इति छ.। ा महारथः ॥---इति छ.।

अस्यानन्तरम्--- उदयस्थ इवादित्यः प्रभा-

सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पद्मिर्भुजे । शिरस्येकेन वाणेन दशिभस्तु स्तनान्तरे ॥ १४ स शरै: पूरिततनुः क्रोधेन महता वृतः । तमेव परिवं गृह्य श्रामयामास वेगतः ॥ १५ अतिवेगोऽतिवेगेन श्रामियत्वा वलोत्कटः । परिवं पातयामास जम्बुमार्टर्महोरिस ॥ १६ तस्य चैव शिरो नास्ति न वाहू न च जानुनी । न धनुने रथो नाश्वास्तत्रादृश्यन्त नेषवः॥१७ स हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महावलः । पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः ॥ १८ जम्बुमालि च निहतं किंकरांश्च महावलान् । चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः॥ १९

स रोपसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महावले।

अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे जम्बुमालिवधो नाम चतुश्चत्वारिंश: सर्ग:

# पश्चचत्वारिंशः सर्गः

# अमात्यपुत्रवधः

ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मत्रिणां सुताः। निर्ययुर्भवनात्तस्मात्सप्त सप्तार्चिवर्चसः॥ १ सहावलपरीवारा धनुष्मन्तो महावलाः। कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैपिणः॥ २ हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजविद्धः पतािकभिः। तोयदस्वनिर्वापिवां जियुक्तिर्महारयैः॥ ३ तप्तकाञ्चनित्राणि चापान्यमितविक्रमाः। विस्फारयन्तः संहृष्टास्तिटत्वन्त इवाम्बुदाः॥ १ जनन्यस्तु ततस्तेपां विदित्वा किंकरान् हतान्। वभूबुः शोकसंभ्रान्ताः सवान्धवसुहज्जनाः॥ ते परस्परसङ्घर्षात्तप्तकाञ्चनभूपणाः। अभिपेतुर्हनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्॥ ६ स्जन्तो वाणवृष्टि ते रथगर्जितिनःस्वनाः। वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेक्तिर्कताम्बुदाः॥ ७ अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमाञ्शरवृष्टिभिः। अभवत्संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः॥ ८ स शरान् मोघयामास तेषामाशुचरः किषः। रथवेगं च वीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे॥ १

स तैः क्रीडन् धनुष्माद्भिर्चाभि वीरः प्रकाशते । धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मास्तः प्रभुरम्बरे ॥ १०

२०

<sup>1.</sup> वानरमिति । विन्याधेति युक्तिक्रयाध्या-हारोऽत्र द्रष्टन्यः ।

<sup>2.</sup> नास्तीति । तस्य जम्बुमालिनः शिरोऽह-इयत नास्ति । तत्कालसंभान्यमानं रक्षदिशरोदर्शनं नासी-दित्सर्थः । प्वमुत्तरत्र तस्य वाहू अदृश्येतां नास्ति, अश्वा अदृश्यन्त नास्ति इत्यादि विभक्तिविपरिणामेन योजनीयम्॥

<sup>3.</sup> अत्र रामायणिशरोमणिर्नाम व्याख्या किं-

कराभिधान् राक्षसान् पूर्वमेव हतान् विदित्वा तेषां जन-न्यः शोकसंश्रान्ता वभूबुरित्याख्याय तस्येहासंगतिपरि-हाराय सिंहावलोकनन्यायमवलम्वते । तन्न युक्तम् ।

किंकरान् हतान् विदित्वा तेषां प्रकृतानां मिन्त्रिसतानां जनन्यः स्वस्रतानामिष तथैव वधं संभाव निम्

संभ्रान्ता वभृतुरिति सुसंगतस्यैवार्थस्य प्रहण्ं १. वेगितः खुः। मारुतिः

१७

स कृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूम् । चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षःसु वीर्यवान् ॥११ तिलेनाभ्यहनत्कांश्चित्पद्भयां कांश्चित्परंतपः । सृष्टिनाभ्यहनत्कांश्चित्रम्थैः कांश्चिद्धदारयत् ॥१२ प्रममाथोरसा कांश्चिद्धरभ्यामपरान् किपः । केचित्तस्य निनादेन तत्रैव पितता सुवि ॥ १३ ततस्तेष्यवसन्नेषु भूमौ निपिततेषु च । तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दश भयादितम् ॥ १४ विनेद्धिवस्यरं नागा विपेतुर्सुवि वाजिनः । भग्ननीडध्यजच्छत्रैर्भूत्र्य कीर्णाभवद्रथैः ॥ १५ स्रवता रुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दिश्चिताः पिथि । विविधैश्च स्वरैर्छङ्का ननाद विकृतं तदा ॥ १६

स तान् प्रवृद्धान् विनिह्स राक्षसान् महावस्थण्डपराक्रमः कपिः। युयुत्सरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम्॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अमात्यपुत्रवधो नाम पञ्चचत्वारिद्यः सर्गः

# षद्चत्वारिंशः सर्गः

सेनापतिपञ्चकवधः

हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्धा वानरेण महात्मना । रावणः संवृताकारश्चकार मितसुत्तमाम् ॥१ स विरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसम् । प्रचसं भासकर्णं च पञ्च सेनात्रनायकान्॥ २ संदिदेश दशत्रीवो वीरान्नयविशारदान् । हनुमद्गहणे व्यत्रान् वायुवेगसमान् युधि ॥ ३ यत्तेश्च रुळु भाव्यं स्वात्तमासाद्य वनाळ्यम् । कर्म चापि समाधेयं देशकाळाविरोधितम् ॥ ४ यत्तेश्च रुळु भाव्यं स्यात्तमासाद्य वनाळ्यम् । कर्म चापि समाधेयं देशकाळाविरोधितम् ॥ ५ न ह्याहं तं किप मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् । सर्वथा तन्महद्भूतं महावळपरित्रहम् ॥ ६ भवेदिन्द्रेण वा स्रष्टमस्मद्र्थं तपोवळात् । सनागयक्षगन्धवा देवासुरमहर्षयः ॥ ७ युष्माभिः सिहतेः सर्वेमया सह विनिर्जिताः । तैरवद्रयं विधातव्यं व्यळीकं किंचिदेव नः ॥ तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिगृह्यताम् । नावमान्यश्च युष्माभिर्हरिः कूरपराक्रमः ॥ ९ ह्या हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः । वाळी च सहसुत्रीवो जाम्बवांश्च महावळः ॥ १० नीळः सेनापतिश्चेव ये चान्ये द्विविदादयः । नैवं तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः॥ ११

<sup>1.</sup> क्षरता गजाश्वरक्षोवलानां रुथिरेण हेतुना । २. अस्यानन्तरम्—वानरोऽयमिति शाला न ज्ञवन्त्यो नद्यः पथि स्वीये मार्गे रथैर्द्रशिताः प्रवर्तिता हि शुध्यति मे मनः । नैवाहं तं किपं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा ॥ — इति पुना ।

महाजवो महं देशकालविरोधिनम् गो. तिवेगेन सायुध

न मतिर्न बलोत्साहौ न रूपपरिकल्पनम् । महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम् ॥ १२ प्रयतं महदास्थाय कियतामस्य नियहः । कामं लोकास्रयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः १३ भवतामयतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे । तथापि तु नयज्ञेन जयमाकाङ्क्षता रणे ॥ १४ आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिहिं चब्बला । ते स्वामिवचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः ॥ १५ समुत्पेतुर्महावेगा हुताशसमतेजसः । रथैर्मत्तैश्च मातङ्गेर्वाजिभिश्च महाजवैः ॥ १६ शस्त्रेश्च विविधेस्तीक्ष्णैः सर्वेश्चोपचिता वलैः । ततस्तं दृहशुर्वीरा दीप्यमानं महाकिपम् ॥ १७ रितममन्तिमवोद्यन्तं स्वतेजोरित्रममालिनम् । तोरणस्थं महोत्साहं महावेगं महावलम् ॥ १८ महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजम् । तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वोस्ववस्थिताः ॥ १९ तैस्तैः प्रहरणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः । तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः शिताः पीतमुखाः शराः ॥ २० शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः । स तैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः ॥ २१ उत्पपात नदन् व्योम्नि दिशो दश विनादयन् । ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सब्यकार्मुकः २२ किरञ्शरशतैस्तीक्ष्णैरभिपेदे महावलः । स कपिर्वारयामास तं व्योम्नि शरवर्षिणम् ॥ २३ वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदामिव मारुतः । अर्द्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः ॥ २४ चकार निनदं भूयो व्यवधित च वेगवान् । स दूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः ॥ २५ निपपात महावेगो विद्युद्राशिगिराविव। ततः स सथिताष्टाश्वं रथं भन्नाक्षकूबरम् ॥ २६ विहाय न्यपतद्भमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः । तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि ॥ २७ संजातरोषौ दुर्धर्षावुत्पेततुररिंदमौ । स ताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे ॥ २८ मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्यभिहतः कपिः । तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महावलः ॥ २९ निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः । स सालवृक्षमासाच तमुत्पाट्य च वानरः ॥ ३० ताबुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः । ततस्तांस्त्रीन् हताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना 11 अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रघसो हरिम् । भासकर्णश्च संकुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् ॥ ३२ एकतः किपशार्द्रेलं यशस्विनमवस्थितम् । पट्टसेन शितात्रेण प्रचसः प्रत्ययोधयत् ॥ ३३ भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम् । स ताभ्यां विक्षतैर्गात्रैरसृग्दिग्धतनूरुहः ३४ अभवद्वानरः कुद्धो वालसूर्यसमप्रभः । समुत्पाट्य गिरेः शृङ्गं समृगव्यालपादपम्।। ३५ जघान हनुमान् वीरो राक्ष्सौ किपकुञ्जरः । ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु ॥ ३६ बलं तद्वशेषं च नाशयामास वानरः । अश्वैरश्वान् गजैनीगान् योधैर्योधान् रथै रथान् ॥ ३७ स कपिनोशयमासं सहस्राक्ष इवासुरान् । वहतैर्नागैस्तुरङ्गेश्च भग्नाक्षेश्च महारथै: ॥ ३८ हतैश्च राक्षसैभूमी रुद्धमार्गा समन्ततः ॥

१. हयैः पुना,।

ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहस्य बीरान् सवलान् सवाहनान् ।
तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम्
सुन्दरकाण्डे सेनापतिपञ्चकयथो नाम पर्चत्वारिंशः सर्गः

### सप्तचत्वारिंशः सर्गः

#### अक्षकुमारवध:

| सेनापतीन् पद्ध स तु प्रमापितान् हनूमता सानुचरान् सवाहनान् ।    | ٠ |
|----------------------------------------------------------------|---|
| निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमेक्षतायतः ॥        | 8 |
| स तस्य दृष्ट्यर्पणसंप्रचोदितः प्रतापवान् काछ्यनचित्रकार्मुकः । |   |
| समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजातिमुख्येईविपेव पावकः ॥          | २ |
| ततो महान् वालदिवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्यूनद्जालसंततम् ।           |   |
| रथं समास्थाय ययों स बीर्यवान् महाहरिं तं प्रति नैर्ऋतर्पभः ॥   | ३ |
| ततस्तपःसंग्रह्संचयार्जितं प्रतप्तजाम्चृनद्जालशोभितम् ।         |   |
| पताकिनं रत्नविभूपितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितम् ॥         | 8 |
| सुरासुराधृष्यमसङ्गचारिणं रविप्रभं व्योमचरं समाहितम् ।          |   |
| सतृणमष्टासिनिवद्धवन्धुरं यथाक्रमावेशितचारुतोमरम् ॥             | ų |
| विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा ।        |   |
| दि्वाकरामं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः ॥          | Ę |
| स पूरयन् खं च महीं च साचलां तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः।           |   |
| वर्छेः समेतैः स हि तोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिम् ॥        | v |
| स तं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये।     |   |
| अवस्थितं विस्मितजातसंभ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा ॥        | C |
| स तस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः।        |   |
| विचारयन् स्वं च वलं महावलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धते ॥        | ዓ |
|                                                                |   |

<sup>1.</sup> तोरणामिति । अभिजगामेलध्याहारः ।

१. हिमक्षये च. छ.

|   | स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरं स्थितः संयति दुर्निवारणम्। |    |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|
|   | समाहितात्मा ह्नुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिः शितैः ॥        | १० |
|   | ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोर्जितम्।      |    |
|   | अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः स वाणपाणिः प्रगृहीतकार्मुकः ॥          | ११ |
|   | स हेमनिष्काङ्गद्चारुकुण्डलः समाससादाशुपराक्रमः कपिम् ।            |    |
|   | तयोर्वभूवाप्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि संभ्रमप्रदः ॥              | १२ |
|   | ररास भूमिन तताप भानुमान् ववौ न वायुः प्रचचाल चाचलः।               |    |
|   | कपेः कुमारस्य च वीक्य संयुगं ननाद च चौरुद्धिश्च चुक्षुभे ॥        | १३ |
|   | ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविषानिवोरगान् ।      |    |
|   | समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविच्छरानथ त्रीन् कपिमूध्न्येपातयत्।।       | १४ |
|   | स तैः शरैर्मूर्भि समं निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्धविवृत्तलोचनः।     |    |
|   | नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यरोचतादित्य इवांशुमालिकः ॥          | १५ |
|   | ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे।         |    |
|   | उद्प्रचित्तायुधचित्रकार्मुकं जहर्षे चापूर्यत चाहवोन्मुखः ॥        | १६ |
|   | स मन्दराग्रस्थ इवांशुमालिको विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः।            |    |
|   | कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ॥              | १७ |
|   | ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः ।         |    |
|   | शरान् मुमोचाग्रु हरीश्वराचले वलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥          | १८ |
|   | ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्धतेजोवलवीर्यसंचयम्।               |    |
|   | कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे ननाद हर्षाद्धनतुल्यनिःस्वनः ॥       | १९ |
|   | स बालभावाद्युधि वीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः ।      |    |
|   | समाससादाप्रतिमं कपिं रणे गजो महाकूपिमवावृतं तृणैः॥                | २० |
|   | स तेन वाणैः प्रसभं निपातितैश्चकार नादं घननादिनःस्वनः ।            |    |
|   | समुत्पपाताशु नभः स मारुतिर्भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः ॥              | २१ |
| • | समुत्पतन्तं समभिद्रवद्वली स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् ।        |    |
|   | ्रथी रथिश्रेष्ठतमः किरञ्ज्ञरैः पयोधरः शैलमिवाइमवृष्टिभिः ॥        | २२ |
|   | स ताञ्ज्ञरांस्तस्य विमोक्षयन् कपिश्चचार वीरः पथि वायुसेविते । 🗼   |    |
|   | शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयति चण्डविक्रमः ॥            | २३ |

| तमात्तवाणासनमाहवोन्सुखं खमास्तृणन्तं विविधैः शरोत्तमैः ।       |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| अवैक्षताक्षं वहुमानचक्षुपा जगाम चिन्तां च स मारुतात्मजः ॥      | २४ |
| ततः शरैभित्रभुजान्तरः कपिः कुमारवीर्येण महात्मना नदन् ।        |    |
| महासुजः कर्मविशेपतत्त्वविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्॥         | २५ |
| अवालवद्वालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महन्महाबलः ।               |    |
| न चास्य सर्वाह्वकर्मशोभिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥         | २६ |
| अयं महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे ।       |    |
| 'असंशयं कर्मगुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः ।।          | २७ |
| पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखागतः स्थितः ।     |    |
| पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्सुरासुराणामपि शीव्रगामिनः ॥     | २८ |
| न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते ।      |    |
| प्रमापणं त्वेव ममास्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः ॥ | २९ |
| इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् ।   |    |
| चकार वेगं तु महावलस्तदा मतिं च चक्रेऽस्य वधे महाकपिः॥          | ३० |
| स तस्य तानष्ट हयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने ।     |    |
| जघान वीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ॥           | ३१ |
| ततस्तलेनाभिह्तो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः।        |    |
| प्रभन्ननीडः परिमुक्तकूवरः पपात भूमौ हतवाजिरम्वरात् ॥           | ३२ |
| स तं परित्यन्य महारथो रथं सकार्मुकः खङ्गधरः खमुत्पतन् ।        |    |
| ततोऽभियोगाद्दपिरुप्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् ॥       | ३३ |
| ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानिल्रसिद्धसेविते ।         |    |
| समेख तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जत्राह स पाद्योर्द्वस् ॥      | ३४ |
| स तं समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वरः ।        |    |
| मुमोच वेगात्पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः॥          | ३५ |
| स भग्नवाहूरुकटीशिरोधरः क्षरत्रसृङ्निर्भथितास्थिलोचनः ।         |    |
| प्रिमन्नसन्धिः प्रविकीर्णवन्धनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः ॥ | ३६ |
| महाकपिर्भूमितले निपीड्य तं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् ।        |    |
| महर्षिभिश्चकचरेर्भहावतैः समेख भूतैश्च सयक्षपन्नगैः॥            | ३७ |

सुरैश्च सेन्द्रेर्भृशजातविस्मयेईते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः। निहत्य तं विजिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणम् ॥ तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्ष्ये ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अक्षकुमारवधो नाम सप्तचत्वारिदाः सर्गः

# अप्टचत्वारिंशः सर्गः

# इन्द्रजिद्धियोगः

| ततस्तु रक्षोऽधिपतिमहात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे।                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| मनः समाधाय तदेन्द्रकरुपं समादिदेशेन्द्रजितं स रोषात् ॥                               | १  |
| त्वमस्रविच्छस्रविदां वरिष्टः सुरासुराणामपि शोकदाता ।                                 |    |
| सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसंचितास्तः॥                                | ર્ |
| तवास्रवलमासाद्य नासुरा न मरुद्रणाः। १न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः ।।      | ३  |
| न कश्चित्त्रिपु छोकेषु संयुगे नगतश्रमः । भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः ॥      | 8  |
| देशकालविभागज्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः ॥                                                   |    |
| न तेऽस्यशक्यं समरेषु कर्मणा न तेऽस्यकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे।                         |    |
| न सोऽस्ति कश्चित्त्रिषु संग्रहेषु वै न वेद यस्तेऽस्रवलं वलं च ते ॥                   | 4  |
| समानुरूपं तपसो वलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे ।                               |    |
| न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनः श्रमं गच्छति निश्चितार्थम् ॥                          | Ę  |
| निहताः किंकराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः । अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेनाग्रयायिनः ॥ | હ  |
| बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च । सहोदरस्ते दियतः कुमारोऽक्षश्च सूदितः ॥           | 6  |
| न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन ॥                                             |    |

इदं हि हुष्ट्वा मतिमन्महद्वलं कपेः प्रभावं च पराक्रमं च।

त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्ववलानुरूपम् ॥

<sup>1.</sup> नासुराः, न मरुद्रणाः,न सुरेश्वरसमाश्रिता । प्रसञ्यत इति वोध्यम् । अन्ये केचिदिए समरे स्थातुं शेकुरिति योजने 'नामुरा नरयन्ति' इत्याद्यध्याहारक्केशो भूषणादिव्याख्याङ्गीकृतः

इदमर्थम् ख. नारित ।

| वलावमर्द <sup>१</sup> स्त्विय संनिकृष्टे यथागते शाम्यति शान्तशत्रों <sup>२</sup> ।                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| तथा समीक्ष्यात्मवछं परं च समारभस्वास्त्रविदां वरिष्ठ ॥                                                  | १०       |
| न वीर सेना गणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारम् ।                                                        |          |
| न मारुतस्यास्य गतित्रमाणं न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम् ॥                                                 | ११       |
| तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक्स्वकर्मसाम्याद्धि समाहितात्मा ।                                             |          |
| स्मरंश्च दिन्यं धनुपेऽस्रवीर्यं त्रजाक्षतं कर्म समारभस्त्र ॥                                            | १२       |
| न खल्वियं मतिः श्रेष्ठा <sup>°</sup> यत्त्वां संप्रेपयाम्यहम् । इयं च राजधर्माणां क्षत्त्रस्य च मतिर्मत | IT II    |
| नानाशस्त्रेश्च संघामे वैशारद्यमरिंद्म । अवद्यमेव वोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे ॥                         | १४       |
| ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः ।                                                    |          |
| चकार भर्तारमहीनसत्त्वो रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धः ॥                                                      | १५       |
| ततस्तैः स्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित्प्रतिपृजितः । युद्धोद्धतः कृतोत्साहः संप्रामं प्रत्यपद्यत ॥              | १६       |
| श्रीमान् पद्मपलाशाक्षो राक्षसाथिपतेः सुतः । निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वसु ॥                        | १७       |
| स पक्षिराजानिऌतुल्यवेगेव्यांलैश्चतुर्भिः सिततीक्ष्णदंष्ट्रैः ।                                          |          |
| रथं समायुक्तमसङ्गवेगं समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः ॥                                                    | १८       |
| स रथी घन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदां वरः । रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनूमान् यत्र सोऽभवत्            | H        |
| स तस्य रथनिर्घोपं ज्यास्वनं कार्मुकस्य च । निशम्य हरिवीरोऽसौ संप्रहृष्टतरोऽभवत् ।                       | १२०      |
| सुमह्चापमादाय शितशल्यांश्च सायकान् । हनुमन्तमभिष्रेत्य जगाम रणपण्डितः ।।                                | .२.१     |
| तस्मिस्ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति वाणपाणौ ।                                                     |          |
| दिशश्च सर्वाः कलुपा वभू बुर्मृगाश्च रौद्रा वहुधा विनेदुः ॥                                              | २२       |
| समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्पयश्चकचराश्च सिद्धाः ।                                                     |          |
| नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुचैः परमप्रहृष्टाः ॥                                                   | २३       |
| आयान्तं सरथं हट्टा तूर्णमिन्द्रजितं किपः । विननाद महानादं व्यवर्धत च वेगवान्।।                          | <br>। २४ |
| इन्द्रजित्त रथं दिञ्यमास्थितश्चित्रकार्मुकः । धनुर्विस्कारयामास तटिदूर्जितनिःस्वनम् ॥                   |          |
| ततः समेतावतितीक्षणवेगौ महावछौ तौ राणनिर्विशङ्कौ ।                                                       | ``       |
| कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव वद्धवैरौ ॥                                               | २६       |
|                                                                                                         |          |
| १. वलावमर्देः ति.।                                                                                      |          |
| शान्तरात्री तीर्थः।                                                                                     |          |

२७,

स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति संमतस्य ।

शरप्रवेगं व्यहतत्प्रवृद्धश्चचार मार्गे पितुरप्रमेयः ॥

```
ततः शरानायततीक्षणशल्यान् सुपत्रिणः काव्चनचित्रपुङ्खान् ।
             मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसनतान् वज्रनिपातवेगान् ॥
                                                                                 २८
            स तस्य तु स्यन्दननिःस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च ।
            विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोपं पुनरुत्पपात ॥
                                                                                 २९
शराणामन्तरेष्वाशु व्यवर्तत महाकिपः । हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोहयहँक्यसंप्रहम् ॥
                                                                                 ३०
शराणामत्रतस्य पुनः समभिवर्तत । प्रसार्थे हस्तौ हनुमानुत्पपातानिलात्मजः ॥
                                                                                 ३१
तावुभी वेगसंपन्नी रणकर्मविशारदौ । सर्वभूतमनोत्राहि चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्।।
                                                                                 ३२
             हनूमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्।
            परस्परं निर्विषहौ वभूवतुः समेत्य तौ देवसमानविक्रमौ ॥
                                                                                 33
            ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च संपतत्सु ।
            जगाम चिन्तां महतीं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ॥
                                                                                 ३४
            ततो मतिं राक्षसराजसृतुश्चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये ।
            अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निमहार्थम् ॥
                                                                                 ३५
ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदां वरः । संद्धे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति ॥
                                                                                 ३६
अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् । निजन्नाह महाबाहुर्मारुतात्मजमिन्द्रजित् ॥
तेन वद्धस्ततोऽस्रेण राक्षसेन स वानरः । अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ॥
                                                                                 ३८
            ततोऽथ बुद्धा स तद्स्त्रवन्धं प्रभोः प्रभावाद्विगतात्मवेगः ।
             पितामहानुत्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ॥
                                                                                 ३९
त्ततः स्वायं सुवैर्मन्त्रेर्वह्यास्त्रमभिमन्त्रितम् । हनूमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात् ॥ ४०
             न मेऽस्य वन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् ।
             इस्रेव मत्वा विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः ॥
                                                                                 88
             स वीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुत्रहमात्मनश्च ।
             विमोक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म ॥
                                                                                . ४२
अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते । पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिछेन च ॥४३
त्रहणे वापि रक्षोभिर्महान् मे गुणदर्शनः। राक्षसेन्द्रेण संवादस्तरमाद्गृह्यन्तु मां परे ॥ ४४
```

| स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्त्तेष्टः।                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| परेः प्रसद्याभिगतेर्निगृद्य ननाद तेस्तैः परिभत्र्वमानः ॥                               | ४५   |
| ततस्तं राक्षसा हृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिंदमम्। ववन्धुः शणवस्केश्च हुमचीरेश्च संहतेः ॥    | ४६   |
| स रोचयामास परेश्च बन्धनं प्रसद्य वीरेरभिनियहं च ।                                      |      |
| कौतृहुलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः ॥                   | ४७   |
| स बद्धस्तेन बल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् । अस्त्रवन्धः स चान्यं हि न वन्धमनुवर्त  | ते ॥ |
| अथेन्द्रजिनु दुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तम्।                                   |      |
| विमुक्तमस्त्रण जगाम चिन्तां नान्येन वद्धो हानुवर्ततेऽस्त्रम् ॥                         | ४९   |
| अहो महत्कर्म कृतं निरर्थकं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा ।                            |      |
| पुनश्च नास्त्रे विह्तेऽस्त्रमन्यत्प्रवर्तते संशयिताः स्म सर्वे ॥                       | ५०   |
| अस्त्रेण हतुसान् मुक्तो नात्मानवबुध्यत । कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च वन्धैर्निपीडितः ॥ | ५१   |
| ह्न्यमानस्ततः कूरे राक्षसैः काष्टमुष्टिभिः। समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राक्रप्यत स वानरः॥ | ५२   |
| अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण वद्धं द्रुमचीरसूत्रैः ।                       |      |
| व्यद्र्यत्तत्र महावलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे ॥                                     | ५३   |
| तं मत्तमिव मातङ्गं वद्धं कपिवरोत्तमम् । राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् ॥      | ५४   |
| कोऽयं कस्य कुतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः । इति राक्षसवीराणां तत्र संजज्ञिरे कथ   | T:   |
| हम्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यताभिति चापरे । राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाब्रुवन् ॥ | ५६   |
| अतीत्य मार्गं महसा महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपपादमूळे।                                    |      |
| दद्र्भ राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूपितं च ॥                                  | ५७   |
| स दृद्शे महातेजा रावणः कपिसत्तमम् । रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः ॥            | 46   |
| राक्षसाधिपति चापि ददर्श कपिसत्तमः । तेजोवलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम् ॥                | ५९   |
| न रोपसंवर्तितताम्रदृष्टिर्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य ।                                   |      |
| अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तं प्रति मन्त्रिमुख्यान् ॥                         | ६०   |
| यथाक्रमं तेः स कपिर्विष्टष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ ।                             |      |
| निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि ॥                                         | ६१   |
| इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्         |      |
| सुन्दरकाण्डे इन्द्रजिदिभयोगो नाम अष्टचत्वारिंश: सर्गः                                  |      |
| 1. नैस्तॅरिति । नानाविधेर्वचोभिरित्यर्थः । पराैर्नगृद्ध परिभर्त्यमानो ननादेत्यन्वयः ।  |      |

# एकोनपञ्चाशः सर्गः रावणप्रभावदर्शनम्

ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः । हनुमान् रोषताम्राक्षो रक्षोऽधिपमवैक्षत।। १ भ्राजभानं महार्हेण काञ्चनेन विराजता । मुक्ताजालावृतेनाथ मकुटेन महाद्युतिम् ॥ २ वज्रसंयोगसंयुक्तैर्महाईमणिवियहेः । हेमैराभरणैश्चित्रैर्मनसेव प्रकल्पितैः ॥ 3 महाईक्षौमसंवीतं रक्तचन्द्नरूषितम् । स्वनुलिप्तं विचित्राभिविविधाभिश्च भक्तिभिः॥ 8 विवृतै देशेनीयैश्च रक्ताक्षेभींमदर्शनैः । दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बद्शनच्छदैः ॥ 4 शिरोभिर्दशमिवीरं भ्राजमानं महौजसम् । नानाव्यालसमाकीणैः शिखरैरिव मन्दरम् ॥ ફ नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणोरिस राजता । पूर्णचन्द्राभवक्तेण सबलाकमिवाम्बुदम् ॥ O बाहुभिर्वद्धकेयूरैश्चन्दनोत्तमरूषितैः । भ्राजमानाङ्गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः ॥ महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते । उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्टं वरासने ॥ 9 अलंकृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः । वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम् ॥ १०

मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैरन्यैश्च ग्रुभबुद्धिभिः । अन्वास्यमानं सिचवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् ॥ १३ अपइयद्राक्षसपितं हनुमानितेजसम् । विष्ठितं मेरुशिखरे सतोयिमव तोयदम् ॥ १४ स तैः संपीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भामविक्रमैः । विस्मयं परमं गत्वा रक्षोऽधिपमवैक्षत ॥ १५ भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरम् । मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः॥१६

११

१२

दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा । मन्त्रिभर्मन्त्रतत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा ॥

उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्वेळदर्पितैः । कृत्स्नं परिवृतं लोकं<sup>२</sup> चतुर्भिरिव<sup>ं</sup>सागरैः ॥

यद्यधर्मी न वलवान् स्याद्यं राक्षसेश्वरः । स्याद्यं सुरलोकस्य सञ्जनस्यापि रक्षिता ॥ १८ अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः । तेन विभ्यति ए स्वस्माहोकाः सामरदानवाः ॥ १९

अहो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहो चुतिः। अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता॥

अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् । इति चिन्तां वहुविधामकरोन्मितसान् किषः ॥ २० हृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावमितौजसः ॥

न्यार्वे भीगरामाग्रो तात्मीकीये आर्

् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणप्रभावदर्शनं नाम एकोनपञ्चादाः सर्गः

१. विपुलैः कं. ग. छ.। १. रक्षोभिः च.।

२, कृत्स्तः परिवृतो लोकः च. छ.। 📗 ४. खेन ति, पाठान्तरम्।

### पञ्चाद्याः सर्गः

#### प्रहस्तप्रश्नः

तसुद्दीक्ष्य महावाहु: पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितम् । रापेण महनाविष्टा रावणो लोकरावणः ॥१ शङ्काहतात्मा दृध्यो स कपीन्द्रं तेजसावृतम् । किमेप भगवान्नन्दी भवेत्साक्षाविहागतः ॥२ येन शप्तोऽस्मि केलासे मया संचालिते पुरा । सोऽयं वानरमृतिः स्यात्किस्विद्वाणोऽपि वासुरः॥ स राजा रोपताम्राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमम् । काल्युक्तमुवाचेदं वचो विपुलमर्थवत् ॥ ४ दुरात्मा पृच्छयतामेष कुतः किं वास्य कारणम् । वनभङ्गे च कोऽस्यार्थी राक्षसीनां च तर्जने ॥ मत्परीमप्रधृष्यां वागमने किं प्रयोजनम् । आयोधने वा किं कार्यं प्रच्छयतामेप दुर्मतिः ॥ ६ रावणस्य वचः शुत्वा प्रहस्तो वाक्यमग्रवीत्। समाश्वसिहि भट्टं ते न भीः कार्या त्वया कपे ॥ यदि तावत्विमन्द्रेण प्रेपितो रावणालयम् । तत्त्वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वानर मोक्ष्यसे ॥८ यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य वा । वारुरूपिनदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम् ॥ ९ विष्णुना प्रेपितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा । न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम् ॥ तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । अनृतं वट्तश्चापि दुर्लभं तव जीवितम् ॥ 88 अथवा यन्निमित्तं ते प्रवेशो रावणालये । एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम् ॥ १२ अत्रवीन्नास्मि श्रकस्य यमस्य वरुणस्य वा । धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः॥१३ जातिरेव मम त्वेपा वानरोऽहमिहागतः । द्शेने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदं मया ॥ १४ वनं राक्ष्सराजस्य दर्शनार्थे विनाशितम् । ततस्ते राक्ष्साः प्राप्ता विलनो युद्धकाङ्क्षिणः॥१५ रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे । अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं वन्ध्रं देवासुरैरिप ॥ १६ पितामहादेव वरो ममाप्येपोऽभ्युपागतः । राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितम् ॥ १७ विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्ष्सैस्विभपीडितः । केनचिद्राजकार्येण संप्राप्तोऽस्मि तवान्तिकम् ॥१८ दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामितौजसः । श्रूयतां चापि वचनं मम पथ्यमिदं प्रशो ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम्

सुन्दरकाण्डे प्रहस्तप्रश्नो नाम पञ्चाशः सर्गः

# एकपञ्चाशः सर्गः

#### हनूमदुपदेश:

तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः । वाक्यमर्थवदृष्टयग्रस्तमुवाच दृशाननम् ॥ 8 अहं सुग्रीवसंदेशादिह प्राप्तस्तवालयम्। राक्षसेन्द्र हरीशस्त्वां भ्राता कुशलमत्रवीत्॥ भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः । धर्मार्थोपहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम् ॥३ राजा दृशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् । पितेव वन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमग्रुतिः ॥ ज्येष्ठस्तस्य महावाहुः पुत्रः प्रियकरः प्रभुः । पितुर्निदेशान्निष्कान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम् ॥५ लक्ष्मणेन सह खात्रा सीतया चापि भार्यया । रामो नाम महातेजा धर्म्य पन्थानमाश्रितः ॥ तस्य भार्या वने नष्टा सीता पतिमनुव्रता । वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ स मार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः । ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुत्रीवेण समागतः ॥ तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणम् । सुप्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितम् ॥ Q ततस्तेन मुघे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम् । सुत्रीवः स्थापितो राज्ये हर्युक्षाणां गणेश्वरः ॥ १० त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुंगवः । रामेण निहतः संख्ये शरेणैकेन वानरः ॥ ११ स सीतामार्गणे व्ययः सुयीवः सत्यसंगरः । हरीन् संप्रेषयामास दिशः सर्वो हरीश्वरः ॥१२ तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च । दिश्च सर्वासु मार्गन्ते ह्यध्योपरि चाम्चरे ॥ वैनतेयसमाः केचित्केचित्तत्रानिलोपमाः । असङ्गगतयः शीघा हरिवीरा महावलाः ॥ 88 अहं तु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसः सुतः । सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतम् ॥ १५ समुद्रं लङ्घायित्वैव तां दिद्दक्षुरिहागतः । भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा ॥ १६ तद्भवान् दृष्टधर्मार्थस्तपः कृतपरित्रहः । परदारान् महाप्राज्ञ नोपरोद्धं त्वमईसि ॥ १७ न हि धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु । मूलघातिषु सज्जन्ते वुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १८ कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनाम् । शराणामयतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्विप ॥ न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन । राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् ॥ तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमथीनुवन्धि च । मन्यस्य नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम् ॥ २१ दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् । उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥ २२ लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । गृह्यं यां नामिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम् ॥ नेयं जरियतुं शक्या सासुरैरमरैरिप । विषसंसृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिवौजसा ॥ तपःसंतापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरियहः । न स नाशयितुं न्याच्य आत्मप्राणपरियहः ॥ २५ अवध्यतां तपोभिर्यां भवान् समनुपरयति । आत्मनः सासुरैदेवहेतुस्तत्राप्ययं महान्।।२६

१. गृहे पुना।

सुर्वाचा न हि द्वोऽयं नासुरो न च राक्ष्सः । न दानवो न गन्धर्वो न चक्षो न च पन्नगः ॥ तस्मात्प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि । ननु धर्मापसंहारमधर्मफलसंहितम्।। 26 तदेव फल्सन्वेति धर्मश्चाधर्मनाज्ञनः । प्राप्तं धर्मफलं तावद्भवता नात्र संज्ञयः ॥ २९ फल्मस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे । जनस्थानवधं बुद्धा बुद्धा वालिवधं तथा ॥ 30 रामसुत्रीवसस्यं च वुध्यस्व हितमात्मनः । कामं न्दल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जराम् ॥ ३१ लङ्कां नाशयितुं शक्तस्तस्यैप तु न निश्चयः । रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्यृक्ष्गणसंनिधौ ॥ उत्सादनमित्राणां सीता घेस्तु प्रधार्पता । अपक्वर्वन् हि रामस्य साक्षादिप पुरंदरः ॥ न सुखं प्राप्तुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः । यां सीतेत्यभिजानासि येथं तिष्ठति ते वशे ॥ कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीम् । तद्लं कालपाशेन सीताविष्रहरूपिणा ॥ ३५ स्तरं स्कन्धावसक्तेन 'क्षममात्मिन चिन्छताम् । सीतायास्तेजना दृग्धां रामकोपप्रपीडिताम्।। द्रसमानामिमां पर्य पुरीं साह्यतोलिकाम् । स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीनश्चात्नसुतान्हितान् भोगान् दारांश्च लङ्कां च मा विनाशसुपानय । सत्यं राक्षसराजेन्द्र श्रृणुष्व वचनं मम ॥३८ रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेपतः । सर्वाहँछोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् ॥३९ पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः । देवासुरनरेन्द्रेपु यक्षरक्षोगणेषु च ॥ 80 विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषृर्गेषु च । सिद्धेषु किंनरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः ॥ 88 सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः । यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम् ॥ ४२ सर्वलोकेश्वरस्यैवं कृत्वा विप्रियमीदशम् । रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम् ॥ ४३

> देवाश्च देयाश्च निशाचरेन्द्रगन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः । रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातं न शक्ताः समरेषु सर्वे ॥

88

त्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा ।

इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम् ॥

४५

स सौष्टवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्याप्रतिमोऽप्रियं वचः ।

द्याननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशतस्य वधं महाकपेः॥

४६

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां सहितायाम् सुन्दरकाण्डे हन्मदुपदेशो नाम एकपञ्चाशः सर्गः

१. क्षमम् पुनाः।

# द्विपञ्चाशः सर्गः दुतवधनिवारणम्

| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः । आज्ञापयत्तस्य वधं रावणः क्रोधमूर्छितः ॥             | 8    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना । निवेदितवतो दौद्यं नानुमेने विभीपणः ॥                  | २    |
| तं रक्षोऽधिपतिं कुद्धं तच कार्यमुपस्थितम् । विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः      | : 11 |
| निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिद्यजम् । उवाच हितमत्पर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥        | 8    |
| क्षमस्य रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद महाक्यमिदं शृणुष्य ।                                   |      |
| वधं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः॥                                     | ц    |
| राजधर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितम्। तव चासदृशं वीर कंपरस्य प्रमापणम्।।                  | ફ    |
| धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः । परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित् ॥                 | ও    |
| गृद्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विपश्चितः । ततः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रम एव हि केवलम्       | 11   |
| तस्मात्प्रसीद शत्रुन्न राक्षसेन्द्र दुरासद । युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम् ॥ | ς    |
| विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमत्रवीत् ॥               | १०   |
|                                                                                              | ११   |
| अधर्ममूलं वहुरोपयुक्तमनार्यजुष्टं वचनं निशस्य ।                                              |      |
| उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीपणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥                                      | १२   |
| प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थयुक्तं वचनं शृणुष्व ।                                  |      |
| दूतानवध्यान् समरेपु <sup>र</sup> राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः ॥                        | १३   |
| असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेनाप्रियमप्रमेयम् ।                                       |      |
| न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा वहवो हि दृण्डाः ॥                                  | १४   |
| वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्ड्यं तथा लक्ष्णसंनिपातः।                                        |      |
| एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽपि ॥                               | १५   |
| कथं च धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः ।                                        |      |
| ·                                                                                            | १६   |
| न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रवुद्धिग्रह्णेषु चापि।                                      | _    |
| विद्येत कश्चित्तव वीर तुल्यस्त्वं ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणाम् ॥                               | َقٍ  |
| १. साम्रापूच्य च. छ.। २. समयेषु च. छ.।                                                       |      |

ज्रुरेणं वीरेण निज्ञाचरेन्द्र सुरांसुराणामपि दुर्जयेत । त्वया प्रगल्माः सुरदेशसङ्घा युद्धेषु युद्धेष्वसञ्चन्नरेन्द्राः ॥ १८ इत्यंविधस्यामर्देद्दशत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य । क़र्वनित मुढा मनसो व्यलीकं प्राणिवियुक्ता ननु ये पुरा ते ।। १९ न चाप्यस्य कपेर्वाते कंचित्पर्याम्यहं गुणम्। तेप्वयं पास्ततां दण्डो येरयं प्रेपितः कपिः॥ २० साधुर्वा यदि वासाधुः परैरेप समर्पितः । बुवन् परार्थं परवात्र दूतो वधमहिति ॥ २१ अपि चास्मिन् हते राजन्नान्यं पदयामि खेचरम् । इह यः पुनरागच्छेत्परं पारं महोद्धेः ॥२२ तस्मान्नास्य वधे यतः कार्यः परपुरंजय । भवान् सेन्द्रेषु देदेषु यत्नमास्थातुमईति ॥ २३ अस्मिन् विनष्टे न हि दूतमन्यं पदयामि यस्तौ नरराजपुत्रौ । युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीतावुद्योजयेदीर्घपथावनद्धीं ॥ २४ पराक्रमोत्सह्मनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन। स्वया मनोनन्द्रन नैर्ऋतानां युद्धायतिनीशियतुं न युक्ता ॥ २५ हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु । सनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठाः कोट्यप्रतस्ते सुभृताश्च योधाः ॥ २६ तदेकदंशेन वलस्य तायत्केचित्तवादेशकृतोऽभियानत । तो राजपुत्रो विनिगृहा मूढी परेषु ते भावयितुं प्रभावम् ॥ २७ निद्याचराणामधिपाऽनुजस्य <sup>६</sup> विभीपणस्योत्तमवाक्यमिष्टम् । जमाह युद्धया सुरलोकशत्रुर्महावलो राक्षसराजमुख्यः ॥ २८

एतदनन्तरम् मृदैः प्रगरुभैरिप दुर्विनीतैर्थे-वीनरोऽयं पुरुपविस्तष्टः । तेषां वधार्थं कुरु वीर यसं शीन्नं विनाशाय निशाचरेन्द्र ॥ कुरुष्व तावत्परमं प्रयसं धर्मं समास्थाय नेरन्दशत्रो (इदमर्थम् घ, नास्ति ) ।

देवेषु सर्वेषु सवासवेषु ईत्येषु सर्वेषु सदानवेषु ॥

कृत्वा प्रयतं सुदृढं सुशीवं मदानयेमतन्मनसा प्रगृद्ध ।

तो राजापुत्रो विनिगृद्ध मृद्दो जयं परं प्राप्स्यिस राक्षसेन्द्र ॥

— इति ख. ग. घ.।

४. तस्यानुजस्याधिकमर्थतस्वम् छ.।

५. अस्यानन्तरम्—दध्या पुनस्तं प्रति वानरेन्द्रं स राक्षसेन्द्राे मितमान् महात्मा । किं वाद्भुतं
ब्राह्मणमेव तेजः सर्वस्य धातुर्जगतोऽथ विष्णोः ॥ यहेवदेवस्य परं च तेजस्तदेव तेजः कपिरेष वीरः । वधाय मे
विष्णवतेज एति विस्संदायोऽपं किष्णप्रधारि ॥ इत्येवमतहहुधा
विचिन्त्य रक्षोऽधिषः क्रोधवशं जगाम ।—हीत ख. गं.।

अस्वानन्तरम्---पराक्रमोत्सः हमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन । त्वायाप्रमेयेण सुरेन्द्रसङ्घा जिताश्च युद्धेश्वसङ्करेन्द्राः ॥—इति ग. घ.।

२. १८-१९-तमे पये च. न स्तः ।

३. अस्यानन्तरम् — असिन् हते वानस्यूथ-मुख्ये सर्वेऽपवादं प्रवदन्ति सन्तः ।न हि प्रपद्यामि गुणान् यशो वा लोकापवादो भवति प्रसिद्धः ॥ इति — ख. ग. घ. छ ।

क्रोधं च जातं हृद्ये तिरुध्य विभीषणोक्तं वचनं सुपूज्य । उवाच रक्षोऽधिपतिर्महात्मा विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठम् ॥

२९

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे दूतवधनिवारणं नाम द्विपञ्चाद्यः सर्गः

# त्रिपञ्चाद्याः सर्गः

### पावकशैत्यम्

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशयीवो महात्मनः । देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमव्वीत् ॥ १ सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता । अवर्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निप्रहः ॥ २ कपीनां किल लाङ्ग्लिमिष्टं भवति भूषणम् । तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ 3 ततः पर्यन्त्वमं दीनमङ्गवैरूप्यकर्शितम् । सिमत्रज्ञातयः सर्वे वान्धवाः ससुद्रज्जनाः ॥ आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरम् । लाङ्क्लेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम् ॥ ५ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः । वेष्ट्रयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैः पटैः ॥ ६ संवेष्ट्यमाने लङ्कले व्यवर्धत महाकिपः। शुष्किमन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः ।। तैलेन परिषिच्याथ तेऽभिं तत्रावपातयन् । लाङ्ग्लेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत् ॥ स तु रोषपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः । लाङ्क्लं संप्रदीप्तं तद्दष्ट्वा तस्य हन्मतः॥ ς सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीता<sup>3</sup> निशाचराः । स भूयः संगतैः क्रूरै राक्षसैईरिसतमः ॥ निवद्धः कृतवान् वीरस्तत्कालसदृशीं मितम् । काम रूलु न मे शक्ता निवद्धस्यापि राक्षसाः॥ छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहिममान् पुनः । यदि भर्त्तहितार्थाय चरन्तं भर्त्तशासनात् ॥ वभ्नन्सेते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता । सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि ॥ रामस्य किं तु प्रीत्यर्थं विषाहिष्येऽहमीदृशम् । लङ्का चारियतव्या वै पुनरेव भवेदिति ॥ रात्रौ न हि सुदृष्टा में दुर्गकर्मविधानतः । अवदयसेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये ॥ कामं वन्धैश्च मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च। पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः॥ ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिम् । परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम् ॥ शङ्कभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः । राक्षसाः क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम् ॥१८ अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिंदमः । हनूमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् ॥

१. इदं पद्यम् च. नास्ति। २. हुताशंनम् पुनाः। ३. प्रीतिम् छ.

अथापदयद्विमानानि विचित्राणि महाकृपिः । संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् ॥ वीथीश्च गृहसंवाधाः कपिः शङ्काटकानि च । तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैद च गृहान्तरान् ॥ गृहांश्च मेघसंकाशान् ददर्श पवनात्मजः । चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च ॥ २२ घोपयन्ति कपि सर्वे चार इटावे राक्षसाः । स्रीवालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात्॥ २३ तं प्रदीपितलाङ्गलं ह्नुमन्तं दिदृक्षवः । दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गलाप्रे ह्नूसतः ॥ २४ राक्षस्यस्ता विरूपाक्ष्यः शंसुद्वियास्तद्प्रियम् । यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रसुखः कपिः ॥ लाङ्गलेन प्रदीप्तेन स एप परिणीयते । श्रुत्या तद्वचनं कृरमात्मापहरणोपमम् ॥ २६ वैदेही शोकमंतप्रा हुताशनसुपागमत् । मङ्गलाभिसुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः ॥ २७ उपतस्थे विद्यालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् । यद्यस्ति पतिशुश्रृपा यद्यस्ति चरितं तपः ॥ 26 यदि वास्टोकपन्नीत्वं शीता भव हनूमतः । यदि कश्चिदनुकोशस्तस्य मध्यस्ति धीमतः ॥ २९ यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हन्सनः । यदि मां वृत्तसंपन्नां तत्समागमलालसाम् ॥ ३० स विजानाति धर्मात्मा शातो भव हनुमतः । यदि मां तारयेदार्यः सुप्रीवः सत्यसंगरः॥ ३१ अस्माद्दःखाम्बुमंरोधाच्छीतो भव नन्मनः । ततस्तीक्ष्णाचिरव्ययः प्रदक्षिणशिखोऽनलः ॥ ३२ जञ्चाल मृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कषः । हनुमज्जनकश्चापि पुच्छानलयुनोऽनिलः ॥ ३३ ववो स्वारथ्यकरो देव्याः प्रालेयानिल्ह्यातलः । दृद्यमाने च लाङ्गले चिन्तयामास वानरः ॥ प्रदीप्रोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहीत सर्वतः । दृश्यते च महाज्यालो न करोति च मे रुजम ॥ शिशिरस्येव संपानो लाङ्गलांत्रे प्रतिष्ठितः । अथवा तदिदं व्यक्तं यदहष्टं प्रवता मया ॥ रामप्रभादादाश्चर्य पर्वतः सरितां पता । यदि तावत्समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः ॥ ३७ रामार्थं संभ्रमस्नाद्यक्रिमान्नने करिष्यति । सीनायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च ॥ 36 पितुश्च सम सख्येन न मां दहाति पावकः । भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः ॥ ३९ उत्पपाताथ वेगेन ननाट् च महाकपिः । पुरद्वारं ततः श्रीमाञ्झेलशृङ्कामिवोन्नतम् ॥ 80 विभक्तरशःसंवायमाससादानिलात्मजः । स भूत्वा शैलसंकाशः क्षणेन पुनरात्मवान् ॥ 88 ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवद्यातयत् । विसुक्तश्चाभवच्छीमान् पुनः पर्वतसंनिभः॥ ४२ वीक्षमाणश्च दृहशे परिषं तोरणाश्रितम् । स तं गृह्य महावाहुः कालायसपरिष्कृतम् ॥ ४३ रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सृदयामास मारुतिः ॥

१, अपि छ.।

२. चारीक इति च. छ.।

३. यदि कश्चिदित्यादि हनूमतः इत्यन्तम्

ति. नारित ।

४. हनुमान् हस्तताम् क.।

स तान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम् । प्रदीप्तलाङ्गलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य इवाचिमाली ॥

४४

इत्याप्तं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यातसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे पावकदेत्यं नाम त्रिपञ्चाद्यः सर्गः

# चतुःपञ्चाशः सर्गः

#### लङ्कादाह:

वीक्षमाणस्ततो लङ्गां कपिः कृतमनोरथः । दर्धमानसमुत्साहः कार्यशेपमचिन्तयत् ॥ किं नु खल्वविशिष्टं मे कर्तव्यमिह सांप्रतम् । यदेपां रक्षसां भूयः संतापजननं भवत् ॥ वनं तावत्प्रमिथतं प्रकृष्टा राक्षसा हताः । वलैकदेशः क्षापतः शेपं दुर्गविनाशनम् ॥ दुर्गे विनाशित कर्म भवेत्सुम् परिश्रमम्। अल्पयन्नन कार्येऽस्मिन् मम स्यात्सफलः श्रमः॥ ४ यो ह्ययं मम लाङ्ग्ले दीप्यते हव्यवाहनः । अस्य संतर्पण न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमेः ॥ ततः प्रदीप्तलाङ्ग्लः सविद्युदिव तोयदः। भवनाष्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः गृहाद्गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः । वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः॥ ७ अवच्छुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् । अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली ॥ ततोऽन्यत्पुष्छवे वेइम महापार्श्वस्य वीर्यवान् । सुमोच हनुमानाग्नं कालानलशिखोपमम्।। ९ . वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुष्छुवे स महाकपिः । शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥१० तथा चेन्द्रजितो वेदम ददाह हरियूथपः। जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनं ततः॥ रिश्मकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च । हस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥ युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजश्रीवस्य रक्षसः । विद्युजिह्नस्य घोरस्य तथा हस्तिमुख्स्य च ॥ १३ करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि । कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि ॥ १४ यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च । नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः ॥ वर्जायित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति । क्रममाणः क्रमेणेव द्दाह हरिपुंगवः ॥ तेषु तेषु महाहेषु भवनेषु महायशाः । गृहेष्वृद्धिमतामृद्धिं ददाह स महाकिपः ॥ सर्वेषां समितिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् । आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम् ॥ 🛴 ततस्तिस्मन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते । मेरुमन्दरसंकाशे सर्वमङ्गलशोभिते ॥ प्रदीप्तममिमुत्सृष्य लाङ्ग्लाये प्रतिष्ठितम् । ननाद हनुमान् वीरो युगान्ते जलदो यथा ॥ २०

१. पिशाचस्य च. छ.।

श्वसनेन च संयोगादितवेगो महावलः । कालाग्निरिव संदीप्तः प्रादर्धत हुताज्ञनः ॥ २१ प्रदृद्धमान्नि पवनस्तेषु देशमस्वचारयत् । अभूच्छ्यमनसंयोगादनिवेगो हुताद्यनः ॥ २२ तानि काञ्चनजालानि मुक्त माणमयानि च । भवनानि व्यद्योर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च il तानि भर्मावमानानि निपतुर्धरणोतले । भवनानीव निद्धानामन्वरात्पुण्यमंक्ष्ये ॥ २४ संजज्ञे तुमुलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम् । स्वगृहस्य परित्राणे भन्नोत्साहोर्जितश्रियाम् ॥ नूनमेपोऽग्निराचानः कपिरूपेण हा इति । क्रन्दन्त्यः नहमा पेतुः स्तनंधचधराः स्त्रियः ॥ २६ काश्चिद्प्रिपरीताङ्ग्यो हम्येभ्यो मुक्तमृर्धजाः। पतन्यो रेजिरेऽभ्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात् वक्रविद्रुमेंदर्यमुक्तारजतसंहितान् । विचित्रान भवनाद्धातृन स्यन्दमानान् ददर्श सः ॥ २८ नामिस्तृष्यित काष्टानां तृणानां च यथा तथा । हनृमान् राक्षसेन्द्राणां दधे किंचित्र तृष्यति नामेर्नापि विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा । न हन्मद्विगस्तानां राक्षसानां वसुंधरा ॥ ३० कचित्किशुकसंकाद्याः कचिच्छार्मिळिसंनिभाः । कचित्कुद्धमयंकाद्याः शिखा वहेश्रकाशिरे ॥ हनूसता वेगवता वानरेण महात्मना । लङ्कापुरं प्रदर्ग्ध तहुद्रेण त्रिपुरं यथा ॥ ३२ ततस्तु लङ्कापुरपर्वताये समुत्यितो भीमपराक्रमोऽग्निः। प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो ह्नूमता देगवता विसृष्टः ॥ 33 युगान्तकालानलतुरुयवेगः समाह्नोऽमिर्ववृधे दिविसपृक् । विधूमरिक्मभवनेषु सक्ता रक्षः शरीराज्यसमर्पिताचिः ॥ ३४ आदित्यकोटीसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् । शब्दैरनेकैरशनिप्रकृष्टैर्भिन्दान्निवाण्डं प्रवभी महाग्निः॥ ३५ तत्राम्यरादिमरितिप्रवृद्धो रूक्ष्प्रभः किंशुकपुष्पचूडः । निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेऽभ्राः ॥ ३६ वजी महेन्द्रसिद्शेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा। हदोऽग्निरको धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः ॥ ३७ कि ब्रह्मणः सर्वेपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य । इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः॥ 36 कि वैष्णवं वा कपिरूपमेटा रक्षांविनाशाय परं सुतेजः। अनन्तमन्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया सांप्रतमागतं वा ॥ ३९

१. वेइमसु चारयन् छ.।

३. इदमर्थम् छ. नास्ति।

२. इदमर्थम् च. नास्ति।

४. इदं पद्यम् पुनाः नास्ति ।

```
इसेनमूचुर्वह्वो विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेस सर्वे ।
             सप्राणिसङ्घां सगृहां सबृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ॥
                                                                                     ४०
            ततस्त लङ्का सहसा प्रदंग्धा सराक्षसा साधरथा सनागा।
             सपिक्षसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोद दीना तुमुलं सज्ञव्दम् ॥
                                                                                    88
             हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा जीवितं भोगयुतं 'सुपुण्यम्।
             रक्षोभिरेवं बहुधा बुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः ॥
                                                                                     ४२
            हुताज्ञनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा ।
            हन्मतः क्रोधवलाभिभूता वभूव शापोपहतेव लङ्का ॥
                                                                                    ४३
             स संभ्रमत्रस्तविपण्णराक्ष्सां समुज्ज्वलज्ज्वालहुताशनाङ्किताम्।
             दद्शे लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयंभुकोपोपहतामिवावनिम् ॥
                                                                                     88
             भङ्कत्वा वनं पादपरत्नसंकुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे।
             द्ग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनूमान् पवनात्मजः कपिः ॥
                                                                                     ४५
             त्रिकृटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः।
             प्रदीप्तराङ्ग्रुरुकृतार्चिमाली व्यराजनादित्य इवांशुमाली ॥
                                                                                     ४६
             स राक्षसांस्तान् सुवहूंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा वहुपाद्पं तत् ।
             विसृज्य रक्षोभवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ॥
                                                                                     ४७
             ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महावलं मारुततुल्यवेगम्।
             महामिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे ॥
                                                                                     86
भङ्कत्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे। दग्ध्वा लङ्कापुरी रम्यां रराज स महाकिपः॥
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः। हृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः॥
तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हरुमन्तं महाकिपम् । कालाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्रसुः ॥ ५१
             देवाश्च सर्वे मुनिपुंगवाश्च गन्धर्वविद्याधरिकनराश्च।
              भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम् ॥
                                                                                     ५२
          इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
                          सुन्दरकाण्डे लङ्कादाहों नाम चतुःपञ्चाशः सर्गः
```

जीवितेशाङ्ग हतम् पुना. । जीवितं भोगहतम् इति पाठान्तरम् ।

۷.

# पञ्चपञ्चाराः सर्गः

#### हन्मद्विश्रमः

रुद्धां समस्तां संदीप्य राङ्गगूराप्तिं महावरः । निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तमः ॥ १ संदीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम् । अवेक्य हनुमाहँङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ २ तस्याभृत्मुमहांस्नासः कुत्सा चात्मन्यजायत । लङ्कां प्रदहता कर्म किरिवत्कृतमिदं मया ॥ धन्यास्ते पुरुपश्रेष्टा ये बुद्धऱ्या कोपमुत्थितम् । निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमिनिवानभसा ॥ कुद्धः पापं न कुर्यात्कः कुद्धो हन्याहुरूनिप । कुद्धः परुपया वाचा नरः साधूनिधिक्षेपेत् ॥५ वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति किंचित् । नाकार्यमस्ति कृद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित् यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेव निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुप उच्यते ॥ धिगस्तु मां सुदुर्वुद्धि निर्देजं पापकृत्तमम् । अचिन्तयित्वा तां सीतामित्रदं स्वामिघातकम् ॥ यदि द्रधा त्वियं छद्धा नूनमाथीपि जानकी। द्रधा तेन मया भर्तुईतं कार्यमजानता ॥ यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितम् । मया हि दहता छङ्कां न सीता परिरक्षिता ॥ १० ईपत्कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशयः । तस्य के।धाभिभूतेन मया मूलक्ष्यः कृतः ॥ 88 विनष्टा जानकी नूनं न हाद्ग्यः प्रदृश्यते । लङ्कायां कश्चिदुदेशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥ १२ यदि तदिहतं कार्थं मम प्रज्ञाविपर्ययात् । इहैव प्राणसंन्यासो ममापि हाच रोचते ॥ किमग्री निपताम्यद्य आहोस्त्रिद्वड्यामुखे । शरीरमाहो सत्त्वानां दृद्धि सागरवासिनाम् ॥ १४ कथं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः । तौ वा पुरुपशार्दूलौ कार्यसर्वस्ववातिना ॥ १५ मया खलु तदेवेदं रोपदोपात्प्रदार्शितम् । प्रथितं त्रिपु लोकेपु कपित्वमनवस्थितम् ॥ धिगस्त राजसं भावमनीशमनवस्थितम् । ईश्वरेणापि यद्रागानमया सीता न रक्षिता।। १७ विनष्टायां तु सीतायां ताबुभौ विनशिष्यतः । तयोधिनाशे सुप्रीवः सवन्धुर्विनशिष्यति ॥१८ एतदेव वचः शुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः । धर्मात्मा सहरातुन्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम् ॥१९ इक्ष्वाक्कवंशे धर्मिष्टे गते नाशमसंशयम् । भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसंतापपीडिताः ॥ २० तद्हं भाग्यरहितो छुप्तधर्मार्थसंत्रहः । रोपदोपपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः ॥ २१ इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्यपपेदिरे । पूर्वमप्यपलव्धानि साक्षात्प्रनरचिन्तयत् ॥ २२ अथवा चारुसर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा । न निश्चित्रति कल्याणी नामिरमौ प्रवर्तते ॥ २३ न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः । स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमईति पावकः ॥ २४ नूनं रामप्रभावेण वैदेखाः सुकृतेन च । यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः ॥ २५ त्रयाणां भरतादीनां भ्रातूणां देवता च या । रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनिशाष्यति ॥ यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः । न मे दहित लाङ्क्लं कथमार्या प्रधक्ष्यति ॥ २७

पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्तदा । हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनम् ॥ २८ तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच भतेरि । अपि सा निर्देहेदिमं न तामिमः प्रधक्ष्यित ॥ २९ स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरियहम् । ग्रुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महात्मनाम् ॥ अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनूमता । अग्निं विस्चजताभीक्षणं भीमं राक्षससद्मानि ॥ ३१ प्रपलायितरक्षःस्त्रीवालवृद्धसमाकुला । जनकोलाहलाध्माता क्रन्दन्तीवाद्रिकन्दरे ॥ ३२ दग्धेयं नगरी सर्वा साहृप्राकारतोरणा । जानकी न च दग्धेति विस्मयोऽद्भुत एव नः ॥ ३३ इति ग्रुश्राव हनुमान् वाचं ताममृतोपमाम् । यभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्कालसंभवः ॥ ३४ स निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणेश्च महागुणैः । ऋपिवाक्येश्च हनुमानभवत्नीतमानसः ॥ ३५

ततः किः प्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । प्रस्थक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय सितं चकार ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वातिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हनूमद्विभ्रमो नाम पञ्चपञ्चाशः सर्गः

# षद्पश्चाशः सर्गः

प्रतिप्रयाणोत्पतनम्

ततस्तां शिंशपामूळे जानकीं पर्यवस्थिताम्। अभिवाद्यात्रवीदिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्॥ ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं हनूमन्तमभाषतं ॥ २ काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने। पर्याप्तः परवीरच्च यशस्यस्ते बळोदयः॥ ३ शरैः सुसंकुळां कृत्वा ळङ्कां परवळार्दनः। मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत् ॥ ४ तद्यथा तस्य दिक्रान्तमनुरूपं महात्मनः। भवेदाह्वशूरस्य तथा त्वमुपपाद्य॥ ५

१. इदं पद्यम् च. छ. नास्ति ।

अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममायतः । सुमहत्सु सहायेषु हर्यृक्षपुे महावलः ॥ कथं नु खल्ज दुष्पारं संतरिष्यति

३६

विदां वरः॥ - इति पुना,।

२. अस्यानन्तरम्—यदि त्वं मन्यसे तात वसैकाहमिमहानघ । किचत्सुसंवृते देशे विश्रान्तः श्रो गिमिष्यसि॥मम चैवालपभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । शोकस्यास्याप्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादिष क्षयः ॥ गते हि हिरशादूं पुनः संप्राप्तय त्विय । प्राणेष्विष न विश्वासो मम वानरपुगव ॥ अदर्शनं च ते वीर भूयो मां दार- यिष्यति । दुःखाद्दुःखतरं प्राप्तां दुर्मनः शोककिशिताम् ॥

सागरम् । तानि हर्यृक्षसैन्यानि तौ वा दश्चरथात्मजौ॥ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लङ्गने । शक्तिः स्यादै-

नतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ तदत्र कार्यनिवन्धे समुत्पन्ने दुरासदे । किं पश्यिस समाधानं त्वं हि कार्य-

त्तृथंपिहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम् । निशम्य हनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमत्रवीत्<sup>ग</sup>॥ ફ ..ं.प्रमेप्यति काकुत्स्थो हर्यृक्षप्रवरेर्युतः । यस्ते युधि विजित्यारीञ्जोकं व्यपनिथष्यति ॥ एवमाश्वान्य वेदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः । गमनाय मित छत्वा वेदेहीमभ्यवाद्यत् ॥ 6 ततः स किपशार्वृतः स्वामिसंदर्शनोत्सकः । आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दनः ॥ 9 तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः । सोत्तरीयमिवाम्भोदः शृङ्गान्तरविलिम्बभिः ॥ १० वोध्यमानिमय प्रीत्या दिवाकरकरेः शुभैः । उन्मिपन्तिमयोद्धतैर्छीचनैरिव धातुभिः ॥ ११ तोयां बनिः स्वनेर्भन्दैः प्राधीतमिव सर्वतः । प्रगीतमिव विस्पष्टनीनाप्रस्ववणस्वनैः ॥ १२ देवदारुभिरत्युचेक्रध्वेवाहुमिव स्थितम् । प्रपातजलनिर्घोपैः प्राकृष्टमिव सर्वतः ॥ १३ वेपमा रिमव द्यामेः कम्पमानैः शरद्धनैः । वेणुभिर्मारुतोद्धतैः कृजन्तमिव कीचकैः ॥ १४ निःश्वस भित्रामपीद्वीरेराझीविपोत्तमैः । नीहारकृतगम्भीरंध्यीयन्तमिव गह्वरैः ॥ १५ मेवपाद्निंभः पादैः प्रकान्तमिव सर्वतः। जुम्भमाणमिवाकाद्ये शिखरैरभ्रशालिभिः॥ १६ कूटेश्च बहुधाकीणेः शोभितं बहुकन्द्रैः । सालतालाश्वकणेश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतम् ॥ १७ र तावितानैवित्तैः पुष्पविद्भरछंऋतम् । नानामृगगणाकीर्णं धातुनिष्यन्दभूपितम् ॥ १८ वहप्रस्रवणोपतं शिलासंचयसंकटम् । महर्पियक्षगन्ववर्षिनरोरगसेवितम् ॥ 88 लतापादपसंवाधं सिंहाध्युपितकन्दरम् । व्यावसङ्घसमाकीणं स्वादुमूलफलोदकम् ।। २० तमारुरोह हनुमान् पर्वतं प्रवगोत्तमः । रामदर्शनशिष्रेण प्रहर्पेणाभिचोदितः २१ तेन पाद्तलाकान्ता रम्येषु गिरिसानुषु । सघोषाः समशीर्यन्त शिलारचूर्णीकृतास्ततः ॥ २२ स तमारुह्य ईोलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः । दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयहँवणाम्भसः ॥ २३ अधिकहा ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः । दृद्शे सागरं भीमं मीनोरगनिपेवितम् ॥ २४ स मारुद-इवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः । प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशम् ॥ २५ स तटा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः । ररास सह तैर्भूतेः प्रविशन् वसुधातलम् ॥ २६ कम्पमानेश्च शिखरेः पतिदूरिप च दुमैः । तस्योरुवेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः ॥ २७

१. अरयानन्तरम्—देवि हर्यृश्चसेन्यानामं।श्वरः प्रवतां वरः । सुत्रांवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थं कृतिनिश्चयः ॥ स वानरसहन्त्राणां कोटीभिरिभसंवृतः । क्षिप्रमेध्यित वेदेहि सुत्रीवः प्रवगाधिपः ॥ तो च वीरी नरवरी सहितौ रामलक्ष्मणा । आगम्य नगरी लङ्कां सायके-विश्वमिष्यतः ॥ सगणं राक्षसं हत्वा न चिराद्रयुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरी प्रति यास्यित ॥ समाश्व-सिहि भंद्रं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी । क्षिप्रं द्रक्ष्यसि

रामेण निहतं रावणं रणे ॥ निहतं राक्षसेन्द्रं च सपुत्रा-मात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेच रोहिणा ॥ इति पुना, ।

२. अस्यानन्तरम्— राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः। समाश्रास्य च वेदेहीं दर्श-यित्वा परं वलम् ॥ नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणम् । दर्शयित्वा वलं घोरं वैदेहीमिभवाद्य च। प्रतिगन्तुं मनश्चके पुनर्मध्येन सागरम्॥— इति पुनाः।

निपेतुर्भूतले रुग्णाः शकायुधहता इव । कन्द्रोद्रसंस्थानां पीडितानां महौजसाम् ॥ २८ सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन् हि शुश्रुवे । स्नस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः ॥ विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् । अतिप्रमाणा विलनो दीप्तजिह्वा महाविषाः ॥ ३० निपीडितिशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्त महाहयः । किंनरोरगगन्धर्वयक्षविद्याधरास्तदा ॥ ३१ पीडितं तं नगवरं त्यक्ता गगनमास्थिताः । स च भूमिधरः श्रीमान् विलना तेन पीडितः ॥ सबुक्षशिखरोद्यः प्रविवेश रसातलम् । दशयोजनिवस्तारिक्षशिद्योजनमुच्छितः ॥ ३३ धरण्यां समतां यातः स वभूव धराधरः । स लिलङ्वियपुर्भीमं सलीलं लवणाणवम् ॥ ३४ कक्षोलास्फालवेलान्तमुत्पपात नभो हिरः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे प्रतिप्रयाणोत्पतनं नाम षट्पञ्चाशः सर्गः

## सप्तथ्याशः सर्गः

#### हनूमत्प्रत्यागमनम्

सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं ग्रुभम् । तिष्यश्रवणकाद्म्वमभ्रशैवालशाद्वलम् ॥ १ पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् । ऐरावतमहाद्वीपं स्वातीहंसविलोलितम् ॥ २ वातसङ्घातजालोर्मिं चन्द्रांग्रशिशिराम्बुमत् । सुजङ्गयक्षगन्धवेष्रबुद्धकमलोत्पलम् ॥ ३ हनुमान् मारुतगतिर्महानौरिव सागरम् । अपारमपरिश्रान्तः पुष्लुवे गगनाणवम् ॥ ४ यसमान इवाकाशं ताराधिपिमवोल्लिखन् । हरन्निव सनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम् ॥ ५ मारुतस्यात्मजः श्रीमान् किपन्योमचरो महान् । हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गन्छित्॥ पण्डरारुणवर्णानि नील्माि प्रमुक्तानि च । हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकािशरे ॥ ५ प्रविशन्त्रभ्रजालानि निष्कामश्र पुनः पुनः । प्रकाशश्राप्रकाशश्र चन्द्रमा इव लक्ष्यते ॥ ५ तिविधाभ्रधनापन्नगोचरो धवलाम्बरः । दरयादश्यतनुर्वीरस्तदा चन्द्रायतेऽम्बरे ॥ ९ ताक्ष्यीयमाणो गगने वभासे वायुनन्दनः । दारयन् मेघबृन्दािन निष्पतंश्च पुनः पुनः ॥ १० तद्भादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्रान्य चात्मनः ॥११ आकुलां नगरीं कृत्वा न्यथित्वा च रावणम् । अदियत्वा वलं घोरं वैदेहीमिभवाच च ॥१२ आजुलां मर्रा कृत्वा न्यथित्वा सागरम् । पर्वतेन्द्रं सुनामं च समुपरपृश्य वीर्यवान् ॥ १३ व्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागतः । स किचिदनुसंप्राप्तः समालोक्य महागिरिम् ॥१४ व्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागतः । स किचिदनुसंप्राप्तः समालोक्य महागिरिम् ॥१४

सहेन्द्रं नेवसंदाहां ननाव हरिपुंगवः । स पूर्यामास कपिदिशो दश समन्ततः ॥ १५ नवलादेन महता मेवस्वनमहास्वनः । स तं देशमनुष्रापः सहदर्शनलालसः ॥ १६ ननातृ हरिहार्दुछो लाङ्गलं चाप्यकम्पयत् । तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि ॥ १७ फलतीवास्य घोपेण गर्गनं सार्कमण्डलम् । ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महावलाः ॥ १८ पर्वं संविष्टिताः शरा वायुपत्रदिदक्षवः । सहतो वायुनुसस्य तोयदस्येव गर्जितम् ॥ १९ शुश्रुबुक्ते तदा घोपमुक्वेगं हनृमतः । ते दीनवदनाः सर्वे शुश्रुबुः काननीकसः ॥ २० वानरेन्द्रस्य निर्घोपं पर्जन्यनिनदोपमम् । निश्चम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः॥ २१ वभूबुरुत्सुकाः सर्वे सहहर्द्यानकाङ्क्षिणः । जाम्बवांस्त हरिश्रेष्टः प्रीतिसंहष्टमानसः ॥ २२ उपासन्त्र्य हरीन् सर्वानिदं वचनमत्रवीत् । सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनूमान्नात्र संशयः ॥ २३ न छस्याकृतकार्यस्य नाट् एवंविधो भवेत् । तस्य वाहरुवेगं च निनाट् च महात्मनः ॥ निशस्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः । ते नगात्रात्रगात्राणि शिखराच्छिखराणि च ॥ २५ प्रहृष्टाः समपद्यन्त हुनुमन्तं दिदृक्ष्यः । ते प्रीताः पाद्पाप्रेषु गृह्य शाखाः सुपुष्पिताः ॥ २६ वासांसीव प्रज्ञासाख्य समाविध्यन्त वानराः । गिरिगह्नरसंहीनो यथा गर्जित मारुतः॥२७ एवं जगर्ज वलवान् हनूमान् मारुतात्मजः । तमभ्रघनसंकाशमापतन्तं महाकपिम् ॥ २८ हृष्ट्रा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा । ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेगिरिनिभः कपिः ॥ २९ निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुछे । हुपेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वतिनिर्झरे ॥ 30 छित्रपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीधरः । ततस्ते श्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवाः॥ 38 हनूमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरं । परिवार्यं च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः ॥ ३२ प्रहृष्ट्वर्नाः सर्वे तमरोगमुपागतम् । उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि ॥ 33 प्रसर्चयन् हरिश्रेष्टं हरयो मानतात्मजम् । हनूमांस्तु गुरून् वृद्धाञ्जाम्यवतप्रमुखांस्तदा ॥ ३४ कुमारमङ्गदं चैव सोऽवन्द्त महाकपिः। स ताभ्यां पूजितः पुज्यः कपिभिश्च प्रसादितः ॥३५ दृष्टा सीतेति विकान्तः संक्षेपेण न्यवेद्यत् । निषसाद् च हस्तेन गृहीत्वा वालिनःसत्तम् ॥ ३६ रमणीये वनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा । हनुमानववीदृष्टस्तदा तान् वानरर्पभान् ॥ अशोकवितकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा । रक्ष्यमाणा सुवोराभी राक्षसीभिरिनन्दिता ॥३८ एकवेणीयरा दीना रामदर्शनलालसा । उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिना कृशा ।। ततो हप्टेति वचनं महार्थममृतोपमम् । निशस्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानरा भवन् ॥ 80 क्ष्वेलन्यन्ये नदन्यन्ये गर्जन्यन्ये महावलाः । चक्रुः किलिकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे ॥

१. अस्यानन्तरम्—विनेदुर्मुदिताः केचित् | र्वानरर्पभाः ॥—इति पुना. । केचित्किरुक्तिकां तथा । हृष्टाः पादपशाखाश्च आनिन्यु- ।

केचिदुच्छितलाङ्ग्लाः प्रहृष्टाः किपकुञ्जराः । अञ्चितायतदीर्घाणि लाङ्ग्लानि प्रविच्यधुः ॥ ४२ अपरे च हनूमन्तं वानरा वारणोपमम् । आप्लुत्य गिरिश्वङ्गिभ्यः संस्पृशन्ति स्म हिर्षताः ॥४३ ( उक्तवाक्यं हनूमन्तमङ्गद्स्तमथात्रवीत् । सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमाम् ॥ ४४ सत्त्वे वीर्ये न ते किश्चत्समो वानर विद्यते । यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः ॥ ४५ जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेको वानरोत्तम । त्वत्प्रसादात्समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण तुं॥ ४६ अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः । दिष्ट्या हष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्त्रिनी ॥ दिष्ट्या त्यक्ष्यित काक्तस्थः शोकं सीतावियोगजम् । ततोऽङ्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्थ प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः । श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्गनं वानरोत्तमाः ॥ ४९ दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्दनोन्मुखाः ॥ ५० तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्वहुभिर्चृतः । उपास्यमानो विद्युधिर्दिव देवपितर्यथा ॥ ५१

हनूमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदवद्धवाहुना । मुदा तदाध्यासितमुत्रतं महन्महीधरात्रं ज्वलितं श्रियाभवत् ॥

५२

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हनूमत्प्रत्यागमनं नाम सप्तपञ्चाशः सर्गः

# अष्टपञ्चाशः सर्गः

### हनूमद्गृत्तानुकथनम्

ततस्तस्य गिरेः शृङ्को महेन्द्रस्य महावलाः । हनुमत्त्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमाम् ॥ १ तं ततः प्रीतिसंहृष्टः प्रीतिमन्तं महाकिपम् । जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमपृच्छद्निलात्मजम् ॥ २ कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते । तस्यां वा स कथंवृत्तः क्रूरकर्मा दृशाननः ॥ ३ तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रत्रूहि त्वं महाकपे । संमार्गिता कथं देवी किं च सा प्रत्यभाषतं ॥ ४ श्रुतार्थाश्चिन्तियव्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम् । यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् ॥ ५ रिक्षतव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः । स नियुक्तस्ततस्तेन संप्रहृष्टतन् रहः ॥ ६ प्रणम्य शिरसा देवये सीताये प्रत्यभाषत । प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राप्रात्स्वमाप्छतः ॥ ७ उद्धेदिक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः । गच्छतश्च हि मे घोरं विष्नक्पिमवाभवत् ॥ ८ काञ्चनं शिखरं दिवयं पर्यामि सुमनोहरम् । स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विष्नं च तं नगम्॥ ९

१. इदं पद्यम् च. छ. नास्ति। २. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

इपसङ्गम्य तं दिन्यं काळ्वनं नगसत्तमम् । कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तन्योऽयं मयेति च ॥ १० प्रह्नं च मया तस्य लाङ्गलेन महागिरेः । शिखरं सूर्यमंकाशं व्यशीर्यत सहस्रधा ॥ व्यदस्यायं च तं बुद्धा स होवाच महागिरिः । पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रहादयन्निव ॥ पितृब्यं चापि मां विद्धि सम्बायं मातरिश्वनः । मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोद्धौ ॥१३ पक्षवन्तः पुरा पुत्र वभूबुः पर्वतोत्तमाः । छन्दतः पृथिवीं चैर्ग्वाधमानाः समन्ततः ॥ शुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः । चिच्छेद भगवान् पश्चान वजेणेपां सहस्रशः॥१५ थहं तु मोक्षितरतस्मात्तव पित्रा महास्मना । मान्तेन तदा वस्म प्रक्षिपोऽस्मि महार्णवे ॥ रामस्य च मया लाह्य वर्तितव्यमरिंद्म । रामा धर्मभृतां श्रेष्टो महेन्द्रसमविक्रमः ॥ १७ एतच्छ्रत्वा वचन्तस्य मैनाकस्य महास्मनः । कार्यमावेद्य तु गिरेरुद्यतं च मनो मम ॥ १८ तेन चाहमनुज्ञाता भैनाकेन महात्मना । स चाप्यन्तर्हितः शेलो मानुपेण वपुष्मता ॥ १९ शरीरण महाशेंळः शेळेन च महोद्धी । उत्तमं जवमास्थाय शेपं पन्थानमास्थितः ॥ २० ततोऽहं सचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथि । ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरम् ॥ २१ समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभापत । मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वममौर्हिरिसत्तम ॥ २२ अतस्त्वां भक्षयिप्यामि विहितस्त्वं चिरस्य मे । एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः ॥ विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेद्मुदीरयन् । रामो दाशरिथः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम् ॥ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परंतपः । तस्य सीता हता भार्यो रावणेन दुरात्मना ॥ तस्याः सकाशं दृतोऽहं गामिष्ये रामशासनात् । कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विपये सति ॥ अथवा मैथिटी दृष्ट्वा रामं चाक्तिष्टकारिणम्। आगमिष्यामि ते वक्तं सत्यं प्रतिशृणोमि ते॥२७ एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी । अत्रवीन्नातिवर्तेत<sup>े</sup> कश्चिदेप वरो मम ॥ एवमुक्तः सुरसया द्ययोजनमायतः । ततोऽर्धगुणविस्तारो वभूवाहं क्षणेन तु ॥ २९ मत्प्रमाणाधिकं चैव व्यादितं तु मुखं तया । तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं हस्वं ह्यकरवं वपुः ॥३० तिसम् मुहूर्ते च पुनर्वभूवाङ्गप्टमात्रकः । अभिपत्याशु तद्वक्तं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् ॥ अववीत्सरता देवी स्वेन रूपेण मां पुनः । अर्थसिद्धचै हरिश्रेष्ट गच्छ सौम्य यथासुखम्॥३२ समानय च वेदेहीं राघवेण महात्मना । सुखी भव महावाहो प्रीतास्मि तव वानर ॥ ततोऽहं साधु साध्विति सर्वभूतैः प्रशंसितः । ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुहो यथा ॥ छाया मे निगृहीता च न च पर्यामि किंचन । सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् ॥ न क्रिंचित्तत्र पर्चामि येन मेऽपहता गतिः। ततो मे बुद्धिरूत्पन्ना किं नाम गगने मम ॥३६

१ उँदरयम् छ.। २. नातिवर्तेन्माम् च.। ३. साध्वीति च.

ईटशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न टर्यते । अधोभागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया ॥ ३७ ततोऽद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सिललेशयाम्। प्रहस्य च महानाद्मुक्तोऽहं भीमया तया ॥३८ े अवस्थितमसंभ्रान्तिमदं वाक्यमशोभनम् । कासि गन्ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः॥३९ सक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितम् । वाढमिस्येव तां वाणीं प्रसगृह्वामहं ततः ॥ आस्यप्रमाणाद्धिकं तस्याः कायमपूरयम् । तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां सा तु बुबुधे मम वा निकृतं कृतम्। ततोऽहं विपुछं रूपं संक्षिप्यनिमिपान्तरात्॥ तस्या हृद्यमादाय प्रपतामि नभःस्थलम् । सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्भसि ४३ मया पर्वतसंकाशा निकृत्तहृद्या सती । शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह ॥ राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता। तां हत्वा पुनेरवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन् ॥ ४५ गत्वा चाहं महाध्वानं पद्यामि नगमण्डितम्। दक्षिणं तीरमुद्धेर्लङ्का यत्र च सा पुरी॥ ४६ अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरम् । प्रविष्टोऽहमविज्ञातो राक्षोभिर्भीमविकमैः ॥ ४७ तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तवनसंनिभा । अट्टहासं विमुख्चन्ती नारी काप्युत्थिता पुरः ॥ ४८ जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलद्ग्निशिरोरहाम् । सन्यमुष्टिप्रहारेण पराजिल सुभैरवाम् ॥ ४९ प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः। अहं लङ्कापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते ॥ 40 यस्मात्तस्माद्विजेतासि सर्वरक्षांस्यशेपतः । तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वञ्जनकात्मजाम् ॥ ५१ रावणान्तःपुरगतो न चापद्यं सुमध्यमाम् । ततः सीतामपद्यंस्तु रावणस्य निवेशने ॥ ५२ शोकसागरमासाद्य न पार्मुपलक्ष्ये । शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतम् ॥ 43 काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम् । १ सप्राकारमवण्डुत्य पश्यामि बहुपाद्पम् ॥ 48 अशोकवनिकामध्ये शिंशपापादपो महान् । तमारु च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् ॥ ५५ अदूरे शिंशपावृक्षात्पश्यामि वरवर्णिनीम् । श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशाननाम् ॥ ५६ तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुह।म् । शोकसंतापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थिताम् ॥ ५७ राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृताम् । मांसशोणितभक्षाभिव्यावीभिहरिणीमिव ॥ 46 सा सया राक्ष्सीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः । एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा ॥ 49 भूमिशय्याविवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे । रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यक्ततिश्चया ॥ ६० कथंचिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया। तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीम्॥ ६१ तत्रैव शिंशपावृक्षे पर्यन्नहमवस्थितः । ततो हलहलाशव्दं कार्ञ्चीनूपुरमिश्रितम् ॥ ६२ श्रुणोन्यांधेकराम्भीरं रावणस्य निवेशने । ततोऽहं परमोद्धिमः स्वरूपं प्रतिसंहरन् ॥ ६३ अहं तु शिंशपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः । ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः ξ8~.

<sup>1.</sup> प्रविशम् इति प्राविशमिलस्य आर्थः प्रयोगः । प्रविशन् भीमया ख.। १. तं प्राकारम् छ,।

तं देशं समतुप्राप्ता यत्र सीताभवत्स्थिता । तद्दृष्ट्राथ वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरम् ॥ संकुच्योरू स्तनो पीनौ वाहुभ्यां परिरभ्य च। वित्रस्तां परमोद्विमां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किंचिद्पद्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीम् । तामुवाच द्राप्रीवः सीतां परमदुःखिताम् ॥ अवाक्तिशराः प्रपतितो वहु मन्यस्व भामिनि । यदि चेत्त्वं तु दर्पान्मां नाभिनन्दसि गर्विते ॥ हों मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव । एतच्छूत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥६९ उवाच परमकुद्धा सीता वचनमुत्तमम् । राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः ॥ इक्ष्याकुकुलनाथस्य स्तुपां दशरथस्य च । अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव ॥ ७१ किंस्विद्वीर्यं तवानार्य यो मां भर्तुरसंनिधौ । अपहृत्यागतः पाप तेनादृष्टो महात्मना ॥ ७२ 'न त्वं रामस्य सहजो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे । अजेयः' सत्यवादी च रणक्षाघी च राघवः ॥ जानक्या परुपं वाक्यमेवमुक्तो द्शाननः । जञ्चाल सहसा कोपाचितास्थ इव पावकः ॥ ७४ विवृत्य नयने कृरे मुष्टिमुचम्य दक्षिणम् । मैथिछीं हन्तुमारव्यः स्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा ॥ स्त्रीणां मध्यात्समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः । वरा मन्दे।दरी नाम तया स प्रतिषेधितः ॥ उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनादित: । सीतया तव किं कार्यं महेन्द्रसमविक्रम ॥ देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च । सार्धं प्रभो रमस्वेह सीतया किं करिष्यसि ॥ ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महावलः। प्रसाच सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः॥ ७९ याते तस्मिन् दश्यीवे राक्षस्यी विकृताननाः । सीतां निर्भत्संयामासुर्वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः॥ तृणवद्भापितं तासां गणयामास जानकी । तर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम् ॥ वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः । रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत् ॥ ततस्ताः सहिताः सर्वो विहताशा निरुद्यमाः । परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशसुपागताः॥८३ तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता । विलप्य करूणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता ॥ तासां मध्यात्समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमत्रवीत् । आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यिती। जनकस्यात्मजा साध्वी स्तुषा दशरथस्य च । स्वप्नो श्रद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्पणः ॥८६ रक्षसां च विनाशाय भर्तरस्या जवाय च । अलमस्मान् परित्रातं राघवाद्राक्षसीगणम् ॥ ८७ अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते । तस्या ह्येवंविधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते ॥ ८८ सा दुःखैर्विविधेर्मुक्ता सुखमाप्रोत्यनुत्तमम् । प्रणिपात्तप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥ ततः सा हीमती वाला भर्तुर्विजयहर्पिता । अवोचचिद् तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः ॥ तां चाहं ताहशीं ह्या सीताया दारुणां दशाम् । चिन्तयामास विकान्तो न च मे निर्वृतं मनः ॥

<sup>1.</sup> पूर्वं धान्यमालिन्या अयं प्रतिपेध उक्तः । इदानीं मन्दोदयेति वचनद्वयानुसारादुभाभ्यामपि प्रातपधः कृत इति मन्तन्यम्।

१. यज्ञीयः च. छ.।

<sup>🤏</sup> अस्मात् च छ ।

संभापणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः। इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो सम पुरस्कृतः॥९२ शुत्वा तु गदितां वाचं राजर्पिगणपूजिताम् । प्रत्यभाषतं मां देवी वाष्पैः पिहितलोचना ॥ ९३ करत्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुंगव । का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमईसि ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमप्यव्रवं वचः । देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमाविक्रमः ॥ सुत्रीवो नाम विकान्तो वानरेन्द्रो महावलः। तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतम् ॥ भर्त्रोहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्षिष्टकर्मणा । इदं च पुरुषव्याद्यः श्रीमान् दाशरिथः स्वयम् ॥ ९७ अङ्गुलीयमभिज्ञानमदात्तुभ्यं यशस्विनि । तदिच्छामि त्वयाज्ञप्तं देवि किं करवाण्यहम् ॥ ९८ रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम्। एतच्छूत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी॥ आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति । प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यामनिन्दिताम् ॥१०० राघवस्य मनोह्नादमभिज्ञानसयाचिषम्। अथ मामत्रवीत्सीता गृह्यतासयमुत्तमः ॥ मणिर्येन महावाहू रामस्त्वां वहु मन्यते । इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरम् इतम् ॥ १०२ प्रायच्छत्परमोद्विमा वाचा मां संदिदेश ह । ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः॥ १०३ प्रदक्षिणं परिकामित्रहाभ्युद्गतमानसः । उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चिय मनसा तया ॥ हनुमन् मम वृत्तान्तं वक्तुमईसि राघवे । यथा श्रुत्वैव न चिरात्तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ १०५ सुग्रीवसहितौ वीरावुपेयातां तथा कुरु। यद्यन्यथा भवेदेतद्द्रौ मासौ जीवितं मम ॥ १०६ न मां द्रस्यति काकुःस्यो म्रिये साहमनाथवत्। तच्छ्रत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत ॥ उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरम् । ततोऽवर्धतं मे कायस्तदा पर्वतसंनिभः ॥ युद्धकाङ्क्षी वनं तच विनाशयितुमारमे । तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजम् ॥ प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः। मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ॥ ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचिक्षरे । राजन् वनिमदं दुर्गं तव भन्नं दुरात्मना॥१११ वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्य महावल । दुर्वुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिण: ॥ वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ विलयं ब्रजेत्। तच्छूत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा भृशदुर्जयाः॥११३ राक्षसाः किंकरा नाम रावणस्य मनोऽनुगाः । तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनाम् ॥११४ मया तस्मिन् वनोदेशे परिवेण निषृदितम्। तेपां तु हतशेषा ये ते गत्वा छघुविक्रमाः॥ ११५ निहतं च महत्सैन्यं रावणायाचचिक्षिरे । ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमम् ॥ ११६ तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः। छछामभूतो छङ्कायाः स च विध्वंसितो भया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत्। राक्षसैर्वहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः॥ ११८ तमहं वळसंपन्नं राक्षसं रणकोविदम् । परिघेणातिघोरेण सूद्यामि सहानुगम् ॥

१. उत्तरम् च.।

तच्छ्वा राक्ष्सेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महावलान् । पदातिवलसंपन्नान् प्रेषयामास रावणः ॥१२० परिवेणव तान् सर्वात्रयामि यमसादनम् । मन्त्रिपुत्रान् हताञ्श्रता समरे लघुविक्रमान् ॥ पञ्च सेनायगाञ्जूरान् प्रेपयामास रादणः । तानहं सहसेन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूद्यम् ॥ ततः पुनर्द्शयीयः पुत्रमक्षं महायलम् । बहुनी राक्ष्सेः सार्धं प्रेपयामास रावणः ॥ तं तु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितम् । सहसा स्वं समुत्कान्तं पादयोध्य गृहीतवान् ॥ १२४ तमासीनं शतगुणं भ्रामथित्वा व्यपेपयम् । तमक्षमागतं भग्नं निशस्य स दशाननः ॥ १२५ तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं राषणः सुतम्। व्यादिदेश सुसंकुद्धा विलनं युद्धदुर्भदम् ॥ १२६ तज्ञाप्यहं वहं सर्वं तं च राक्षसपुंगवम् । नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमम् ॥ महता हि महावाहुः प्रत्यथेन महावलः । प्रेपितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः ॥ सोऽविपह्यं हि मां बुद्धा स्वसेन्यं चावमर्दितम्। त्राह्मेणाक्षेण स तु मां प्रावधाचातिवेगितः॥ रञ्जुभिश्चाभिवन्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः । रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन् ॥ दृष्ट्वा संभापितश्चाहं रावणेन दुरात्मना । पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधम् ॥ तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थभिति जित्पतम् । तस्यास्त्रं दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो ॥ मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्।रामदृतं च मां विद्धि सुत्रीवसचिवं कपिम् ॥ १३३ सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशिमहागतः। सुप्रीवश्च महातेजाः स त्वां कुशलमत्रवीत्।। धर्मार्थकामसिहतं हितं पथ्यमुवाच च । वसतो ऋर्यमूके मे पर्वते विपुलद्भुमे ॥ राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः । तेन मे कथितं राज्ञा भार्यो मे रक्षसा हता ॥१३६ तत्र साहारुयमत्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया । मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वधं प्रति ॥ तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमहीस । वालिना हतराज्येन सुप्रीवेण सह प्रभुः ॥ १३८ चकेऽभिसाक्षिकं सख्यं राघवः सहरुक्ष्मणः । तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे ॥ वानराणां महाराजः कृतः स प्रवतां प्रभुः । तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वोत्मना त्विह ॥ तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपिमह धर्मतः । क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च ॥ यावन हरयो वीरा विधमन्ति वलं तव । वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा ॥ १४२ देवताः संकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः । इति वानरराजस्त्वामाहेर्सामेहितो मया ॥१४३ मामैक्षत ततः कुद्धश्रक्षुपा प्रदृहित्रव । तेनं वध्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा ॥ १४४ मत्त्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना । ततो विभीपणो नाम तस्य भ्राता महामतिः ॥ १४५ 🥆 तेन राक्ष्सराजोऽसौ याचितो मम कारणात् । नैवं राक्ष्सशार्दूछ त्यज्यतामेप निश्चयः ॥१४६

चर्मासिनम् च. छ.। २. तरयाहम् ग. अस्याहम् च. छ.

राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया। दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस।। १४७ दूतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना । सुमह्यपराघेऽपि दूतस्यातुलविक्रम ॥ विरूपकरणं दृष्टं न वधोऽस्तीह शास्त्रतः । विभीपणेनैवमुक्तो रावणः संदिदेश तान् ॥ १४९ राक्षसानेतदेवास्य लाङ्ग्लं द्द्यतामिति । ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः ॥ १५० वेष्टितं शणवरुकैश्च जींणें: कापीसजै: पटै: । राक्षसाः सिद्धसंनाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः॥१५१ तदादहन्त से पुच्छं निव्नन्तः काष्टमुष्टिभिः। वद्धस्य वहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः॥ न मे पीडा भवेत्काचिद्दिदक्षोर्नगरीं दिवा । ततस्ते राक्षसाः शूरा वदं मामग्निसंवृतम् ॥ अघोपयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः । ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः ॥ १५४ विमोचियत्वा तं वन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः । आयसं परिषं गृह्य तानि रक्षांस्यसूद्यम् ततस्तन्नगरहारं वेगेनाग्छतवानहम्। पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं सादृगोपुराम्॥ दहाम्यहमसंभ्रान्तो युगान्ताभिरिव प्रजाः । विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यद्ग्यः प्रदृश्यते ॥ लङ्कायां कश्चिदुदेशः सर्वा भरमीकृता पुरी। दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः ॥ १५८ रामस्य हि महत्कार्यं मयदं वितथीकृतम् । इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहमुपागतः ॥ १५९ अथाहं वाचमश्रीपं चारणानां शुभाक्षराम् । जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभापिणाम् ॥ ततो मे बुद्धिरूत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम् । अद्ग्धा जानकीत्येव निमित्तेश्चोपलक्षिता ॥१६१ दीत्यमाने तु लाङ्ग्ले न मां दहति पावकः । हृद्यं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरिभगन्धिनः ॥ तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणेश्च महागुणेः । ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थेरभवं हृष्टमानसः॥ १६३ पुनर्द्या च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः । ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः ॥ प्रतिप्रयनमारेभे युष्मदर्शनकाङ्क्या। ततः पवनचन्द्राकिसिद्धगन्धर्वसेवितम् ॥ पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह । राघवस्य प्रसावेण भवतां चैव तेजसा ॥ १६६ सुत्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्टितम् । एतत्सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितम् ॥ १६७ अत्र यन्न कृतं शेपं तत्सर्वं कियतामिति॥

्इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् स्युन्दरकाण्डे हन्मद्रवृत्तानुकथनं नाम अष्टपञ्चादाः सर्गः

१. अभवत् राः।

२, इदमर्थम् च, छ, नास्ति।

३. अस्यानन्तरम्—ततो मे स्रमवत्त्रासो लङ्कां दग्धां (दग्ध्वा छ.।) समीक्ष्य तु—इति ग. घ. छ.

एकोनषष्टितमः सर्गः अनन्तरकार्यप्ररोचनम्

एतदाख्याय तत्सर्व हतुमान् मारुतात्मजः । भूयः समुपचकाम दचनं वक्तुमुत्तरम् ॥ सफलो राववोद्योगः सुत्रीवस्य च संभ्रमः। शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः ॥ तपसा धारयेहोकान् कुद्धो<sup>3</sup> वा निर्देहेदपि। सर्वथातिप्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः॥ ३ तस्य तां स्पूज्तो गात्रं तपसा न विनाशितम्। न तद्भिशिका क्र्योत्संस्पृष्टा पाणिना सती ॥४ जनकस्यात्मजा कुर्याचत्क्रोधकलुपीकृता । जाम्ववत्प्रमुखान् सर्वाननुज्ञाप्य महाहरीन् ॥ ५ अरिमन्नेवंगते कार्य भवतां च निवेदिते। न्याय्यं स्म सह वैदेह्या द्रष्टं तौ पार्थिवात्मजौ।।६ अहमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीम् । तां लङ्कां तरसा हन्तं रावणं च महावलम् ॥७ कि पुनः सहितो वीरेवेलवद्धिः कृतात्मभिः । कृतासेः प्रवगैः श्रैभैवद्भिविजयैषिभिः॥ ८ अहं तु रावणं युद्धे ससेन्यं सपुरःसरम् । सहपुत्रं विधिष्यामि सहोद्रयुतं युधि ॥ त्राह्ममेन्द्रं च रोद्रं च वायव्यं वारुणं तथा । यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे ॥ तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान् । भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धि तम्॥ मयातुला विस्नष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा। देवानिप रणे हन्यातिक पुनस्तान्निशाचरान्।।१२ सागरोऽप्यतियाद्वेळां मन्दरः प्रचलेद्पि । न जाम्ववन्तं समरे कम्पयेद्रिवाहिनी ॥ १३ सर्वराक्षससङ्घानां राख्सा ये च पूर्वकाः । अलमेको विनाशाय वीरो वालिस्रतः कपिः ॥ पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः । मन्द्रोऽपि विशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः ॥ संदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु । मैन्द्स्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविद्स्य वा ॥ अश्विपुत्रौ महाभागावेतौ प्रवगसत्तमौ । एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे ॥ १७ पितामहवरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितौ । अमृतप्राशिनावेतौ सर्ववानरसत्तमौ ॥ अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वछोकपितामहः । सर्वावध्यत्वमतुरुमनयोर्दत्तवान् पुरा ॥ वरोत्सेकेन मत्ती च प्रमध्य महतीं चमूम् । सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्रवङ्गमी।।२० एतावेव हि संकुद्धौ सवाजिरथकुञ्जराम् । लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः।। मंयेव निहता छङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः। राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया ॥ २२ जयस्रतिवर्छो रामो स्क्ष्मणश्च महावसः । राजा जयति सुप्रीवो राघवेणाभिपासितः ॥२३ अहं कोसलराजस्य दासः पवनसंभवः । हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया।। अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः । अधस्ताच्छिशपाष्टक्षे साध्वी करूणमास्थिता ॥२५

<sup>-</sup> १. श्रीणितम् पुना.।

२. अस्यानन्तरम्—आर्यायाः सदृशं शीलं सीतायाः प्रवर्गपेभाः—इति पुना, ।

३. क्रुडा पुना.। ४. यस्य क. ख. घ.।

५. पूर्वजाः पुना ।

राक्षसीभिः परिवृता शोकसंतापकर्शिता । मेवलेखापरिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा ॥ २६ अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं वलद्पितम् । पतिव्रता च सुश्रोणी अवष्टव्धा च जानकी ॥ २७ अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना ग्रुभा । अनन्यचित्ता रामे च पौछोमीव पुरंदरे ॥ २८ तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च । शोकसंतापदीनाङ्गी सीता भर्नेहिते रता ॥ २९ सा मया राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः । राक्षसीभिर्विरूपाभिर्देष्टा हि प्रमदावने ॥ ३० एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा । अधः शय्या विवर्णोङ्गी पद्मिनीव हिमागमे ॥ ३१ रावणाहिनिवृत्तार्थो मर्तव्यकृतनिश्चया । कथंचिन्मृगशावाक्षी विश्वाससुपपादिता ॥ ३२ ततः संभापिता चैव सर्वमर्थं च दार्शिता । रामसुत्रीवसख्यं च शुत्वा प्रीतिसुपागता ॥ 33 नियतः समुदाचारो भक्तिभर्तरि चोत्तमा । यत्र हन्ति दश्यीवं स महात्मा दशाननः ।। ३४ निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति । सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच कर्शिता ॥ ३५ प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता । एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा ॥ ३६ यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपाद्यताम् ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अनन्तरकार्यप्ररोचनं नाम एकोनपष्टितमः सर्गः

## षष्टितमः सर्गः

अङ्गदजाम्बवत्संवाद:

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिस्तुरभापत । अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टविद्भश्च वानराः ॥ १ समीपं गन्तुमस्माभी राघवस्य महात्मनः । दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् ॥ २ अयुक्तिमव पर्यामि भविद्भः ख्यातिविक्रमैः । न हि नः प्लवने कश्चित्रापि कश्चित्पराक्रमे ॥ ३ तुल्यः सामरदैलेषु लोकेषु हरिसक्तमाः । तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता ॥ ४ किमन्यद्त्र कर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीम् । रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजाम् ॥ ५

१. कृतागसम् च. छ.

२. अस्यानन्तरम्—अश्विपुत्रो महावेगो वल-वन्तो प्रवङ्गमौ । पितामहवरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितो ॥ अश्विनोमीननार्थ हि सर्वलोकापितामहः । सर्वावध्यत्वम-तुल्मनयोर्दत्तवान् पुरा ॥ वरोत्सेकेन मत्तो च प्रमध्य महती चमूम् । सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ महावलो ॥ पतावेव हि संकुद्धौ सवाजिरथकुक्षराम् । लङ्कां नाश्चितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥ अहमे-

कोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीम् । तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महावलम् । किं पुनः सहितो वीरैर्वलविद्धः कृतात्मिभः ॥ कृतास्त्रेः प्रवगेः शक्तौर्भविद्धिविंजयोपिभिः । वायुस्नोवलेनेव दग्धा लङ्कोति नः श्रुतम् ॥—इति पुना. । ३. अस्यानन्तरम्—जित्वा लङ्कां सरक्षोधां

इ. अस्यानन्तरम्—ाजत्वा लङ्का सरक्षाधाः हत्वा तं रावणं रणे । सीतामादाय गच्छामः सिद्धार्था हृष्टमानसाः॥—इति पुनाः।

१४

किं व्यर्शकेस्तु तान् सर्वान् वानरान् वानर्पभान् । वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुंगवान् राववं इष्टुमहीमः सुप्रीवं सहलक्ष्मणम् । तमेवं कृतनंकरुपं जाम्ववान् हरिसत्तमः ॥ ७ उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवद्धिवत् । नैपा बुद्धिमहाबुद्धे यद्व्यीपि महाकपे ॥ ८ विचेतुं वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशसुत्तमाम् । नानेतुं कपिराजन नेव रामेण धीमता ॥ ९ कथंचिन्निर्जितां सीतामस्माभिनीभिरोचयेत् । राघवो तृपशार्दूलः कुलं व्यपदिशन् स्वकम्॥१० प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीताविजयमप्रतः । सर्वेपां कपिमुख्यानां कथं मिध्या करिष्यति ॥ ११ विफलं कम च कृतं भवेत्तुष्टिनं तस्य च । वृथा च द्वितं वीर्यं भवेद्वानरपुंगवाः ॥ १२ तस्माद्गच्छाम वे सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः । सुप्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्य निवेदने ॥ १३ न तावदेपा मितरक्षमा नो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र ।

इत्यापे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाब्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अङ्गदजम्बवत्संबादो नाम परितमः सर्गः

यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान पर्यतु कार्यसिद्धिम् ॥

#### एकपष्टितमः सर्गः

#### मधुवनप्रवेश:

ततो जाम्ववतो वाक्यमगृह्यन्त वनौकसः । अङ्गद्प्रमुखा वीरा हन्सांश्च महाकिपः ॥ γ प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः । महेन्द्राप्रं परिटाज्य पुष्छवुः प्रवगर्पभाः ॥ २ मेरमन्द्रसंकाशा मत्ता इव महागजाः । छाद्यन्त इवाकाशं महाकाया महावलाः ॥ 3 सभाज्यमानं भूतैस्तमात्मवन्तं महावलम् । हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः ॥ 8 राघवे चार्थनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यदाः । समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः ॥ ų प्रियाख्यानोन्मुन्ताः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः ॥ ६ प्रवमानाः खमुत्पस्य ततस्ते काननौकसः । नन्दनोपममासेदुर्वनं द्रुमलतायुतम् ॥ O यत्तन्मधुवनं नाम सुत्रीवस्याभिरक्षितम् । अधृष्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम् ॥ 6 यद्रक्षति महावीर्यः सदा द्धिमुखः कपिः । मातुलः कपिमुख्यस्य सुत्रीवस्य महात्मनः ॥ Q ते तद्वनमुपागम्य वभूवुः परमोत्कटाः । वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्ततमं महत् ॥ १० ्ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् । कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ॥ ११ ततः कुमारस्तान् वृद्धाञ्जाम्ववत्प्रमुखान् कपीन् । अनुमान्य ददौ तेपां निसर्गं मधुभक्षणे ॥१२ तत्रश्चानुमताः सर्वे संप्रहृष्टा वनौकसः । मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रनृत्यन्तोऽभवंस्ततः ॥ १३

| गायन्ति केचित्प्रणमन्ति केचिन्नृत्यन्ति केचित्प्रह्सन्ति केचित्।              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| पतित केचिद्विचरित केचित्प्रवन्ति केचित्परपित केचित्।।                         | . १४ |
| परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते ।                           |      |
| परस्परं केचिद्वपत्रुवन्ते परस्परं केचिद्वपारमन्ते ॥                           | १५   |
| द्रुमाद् द्रुमं केचिदभिद्रवन्ति क्षितौ नगाग्रान्निपतन्ति केचित् ।             |      |
| महीतलात्केचिदुदीर्णवेगा महादुमात्राण्यभिसंपतन्ति ॥                            | १६   |
| गायन्तमन्यः प्रहसन्तुपैति हसन्तमन्यः प्ररुद्न्तुपैति ।                        |      |
| रुद्न्तमन्यः प्रणदन्नुपैति नद्न्तमन्यः प्रणुद्ननुपैति ॥                       | १७   |
| समाकुलं तत्किपसैन्यमासीन्मधुप्रपानोत्कटसत्त्वचेष्टम् ।                        |      |
| न चात्र कश्चित्र वमूव मत्तो न चात्र कश्चित्र वभूव तृप्तः ॥                    | १८   |
| ततो वनं तेः परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् ।                  |      |
| समीक्ष्य कोपाद्दिवक्कनामा निवारयामास किपः कपींस्तान्॥                         | १९   |
| स तैः प्रवृद्धेः परिभत्स्र्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः ।                  |      |
| चकार भूयो मतिमुत्रतेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः ॥                         | २०   |
| उवाच कांश्चित्परुपाणि धृष्टमसक्तमन्यांश्च तलेर्जेघान ।                        | •    |
| समेत्य कैश्चित्करुहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित्।।                        | २१   |
| स तैर्मदारसंपरिवार्य वाक्यैर्वलाच तने प्रतिवार्यमाणैः।                        |      |
| १प्रधर्पितस्यक्तभयेः समत्ये प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्।।                  | २२   |
| नखैरतुद्न्तो दशनैर्दशन्तस्तलैश्च पादैश्च समापयन्तः।                           |      |
| मदात्कपि तं कपयः समया महावनं निर्विषयं च चकुः ॥                               | २३   |
| इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकाये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् | ` `  |
| सुन्दरकाण्डे मधुवनप्रवेद्यो नाम एकषष्टितमः सर्गः                              |      |
|                                                                               |      |

# द्विषष्टितमः सर्गः

दिधमुखखिलीकारः

तानुवाच हरिश्रेष्टो हनुमान् वानर्षभः । अन्ययमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥

१. प्रधर्षणे ति.।

अहमात्रारिययामि युष्माकं परिपन्थिनः । श्रुत्वा ह्नुमत्तो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः ॥ २ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिवन्तु हरयो मधु । अवद्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हतुमतो सया ॥ 3 अकार्यमिष कर्तव्यं किसङ्ग पुनरीहराम् । अङ्गदस्य मुखाच्छृत्वा वचनं वानर्पभाः ॥ 8 साधु साध्विति संहष्टा वानराः प्रत्यपृजयन् । पृज्ञियत्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्पभम् ॥ ų जग्मुर्मधुवनं यत्र नदीवेगा इव दूतम् । ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य वीर्यतः ॥ ξ अतिसर्गाच पटवो हट्टा श्रुत्वा च मैथिछीम्। पपुः सर्वे मधु तदा रसवस्फलमाददुः॥ उत्पद्म च ततः सर्वे वनपाछान् समागतान् । ताडयन्ति रम शतशः सक्तान् मधुवने तदा ॥८ मधृनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृद्य त । पिवन्ति सहिताः सर्वे निव्नन्ति स्म तथापरे ॥ ९ केचिरपीत्वापविष्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः । मधृच्छिष्टन केचिच जघ्नुरन्योन्यमुत्कटाः ॥१० अपरे बृक्षमुले तु शाखां गृह्य व्यवस्थिताः । अत्यर्थं च मदुग्लानाः पर्णान्यास्तीर्य शेरते ॥११ उन्मत्तभूताः प्रवगा मधुमत्ताश्च हप्टवत् । क्षिपन्ति च तदान्योन्यं स्खलान्ति च तथापरे ॥ १२ केचित्क्ष्वेळां प्रकुर्वन्ति केचित्कूजन्ति हृष्टवत् । हरयो मधुना मत्ताः केचित्सुप्ता महीतले ॥ १३ कृत्वा किंचिद्धसन्यन्ये केचित्कुर्वन्ति चेतरत् । कृत्वा किंचिद्धदृन्यन्ये केचिद्धध्यन्ति चेतरत् ॥ येऽप्यत्र मधुपालाः स्युः प्रेप्या दाधमुखस्य तु । तेऽपि तेर्वानरेभींमैः प्रतिपिद्धा दिशो गताः ॥ जानुभिस्त प्रकृष्टाश्च देवमार्गं च दर्शिताः । अनुवन् परमोद्विमा गत्वा द्धिमुखं वचः ॥ हनूमता दत्तर्वरहतं मधुवनं वलात् । वयं च जानुभिः कृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः ॥ १७ ततो द्धिमुद्दः कृद्धो वनपस्तत्र वानरः । हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन् ॥ १८ इहागच्छत गच्छामो वानरान् वलद्पितान् । वलेन वारियण्यामो मधु भक्षयतो वयम् ॥ १९ श्रुत्वा द्धिमुष्टस्यदं वचनं वानर्पभाः । पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहिता ययुः ॥ २० मध्ये चेपां द्धिमुखः प्रगृह्य तरसा तरुम् । समभ्यधावद्वेगेन त च सर्वे प्रवङ्गमाः ॥ २१ ते शिलाः पाद्पांश्चापि पर्वतांश्चापि वानराः । गृहीत्वाभ्यगमन् कृद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः ते स्वामिवचनं वीरा हृद्येष्ववसञ्य तत् । त्वरया ह्यभ्यधावन्त सालतालक्षिलायुधाः ॥ २३ वृक्षस्थांश्च तलस्यांश्च वानरान् वलदर्पितान् । अभ्यक्रामंस्ततो वीराः पालास्तत्र सहस्रशः ॥२४ अथ हष्ट्रा द्धिमुखं कुद्धं वानरपुंगवाः । अभ्यथावन्त वेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा ॥ २५ तं सवृक्षं महाबाहुमापतन्तं महाबलम् । आर्थकं प्राहरत्तत्र वाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः ॥ २६ मदान्धश्च न वेद्नमार्यकोऽयं ममेति सः । अथैनं निष्पिपाशु वेगवद्वसुधातले ॥ २७ म भमवाहूरुभुजो विह्वरः शोणितोक्षितः । मुमोह सहसा वीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः ॥ २८ स समाश्वस्य सहसा संकुद्धो राजमातुलः । वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् ॥२९ स कथंचिद्विमुक्तस्तैर्वानरेर्वानरर्पभः । उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान् स्वान् समुपागतान् ॥ ३० एते तिष्ठन्तु गन्छामो भर्ता नो यत्र वानरः । सुत्रीवो विषुल्प्रीवः सह रामेण तिष्ठति ॥ ३१ सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्राविर्यज्यामि पार्थिवे । अमर्पा वचनं श्रुत्वा घातियिष्यित वानरान् ॥ ३२ इष्टं मधुवनं होतत्सुत्रीवस्य महात्मनः । पितृपैतामहं दिव्यं देवैरिप दुरासदम् ॥ ३३ स वानरानिमान् सर्वान् मधुळुव्धान् गतायुषः । घातियिष्यित दण्डेन सुत्रीवः ससुहज्जनान् ॥ वध्या होते दुरात्मानो नृपाङ्गापरिभाविनः । अमर्पप्रभवो रोपः सफलो नो भविष्यति ॥ ३५ एवमुक्ता दिधमुक्तो वनपालान् महावलः । जगाम सहसोत्यत्य वनपालैः समन्वितः ॥ ३६ निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो बनालयः । सहस्रांग्रुसुतो धीमान् सुत्रीवो यत्र वानरः ॥ ३७ रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुत्रीवमेव च । समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपात ह ॥ ३८ संनिपत्य महावीर्यः सर्वेस्तैः परिवारितः । हीर्र्दिधमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः ॥ ३९ स दीनवदनो भूत्वा छत्वा शिरिस चाञ्जलिम् । सुत्रीवस्य ग्रुभी मूर्प्रा चरणौ प्रत्यपीडयत् ॥४० स दीनवदनो भूत्वा छत्वा शिरिस चाञ्जलिम् । सुत्रीवस्य ग्रुभी मूर्प्रा चरणौ प्रत्यपीडयत् ॥४०

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चातिसहस्निकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे दिधिमुखिखिलीकारो नाम द्विपिष्टतमः सर्गः

## त्रिपष्टितमः सर्गः

## सुग्रीवहर्ष:

ततो मूर्फ्ना निपतितं वानरं वानरर्पभः । हष्ट्वेबोद्धिमहद्यो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ उत्तिष्टोत्तिष्ठ कस्मान्वं पाद्योः पतितो सम । अभयं ते भयं वीर सर्वमेवाभिधीयताम् ।। स तु विश्वासितस्तेन सुमीवेण महात्मना । उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दिधमुखोऽनवीत् ॥ ३ नैवर्क्षरजसा राजन्न त्वया नापि वालिना । वनं निसृष्टपूर्वं हि भक्षितं तच वानरैः ॥ एभिः प्रधर्षिताश्चेव वानरा वनरक्षिभिः । सधून्यचिन्तयित्वेमान् भक्षयन्ति पिवन्ति च ॥ शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथापरे । निवार्यमाणास्ते सर्वे भुकुटिं दर्शयन्ति हि ॥ ξ इमे हि संरव्धतरास्तथा तैः संप्रधर्षिताः। वारयन्तो वनात्तस्मात्कुद्धैर्वानरपुङ्गवैः॥ ततस्तैर्बहुभिर्विरिर्वानरेर्वानरर्पभ । संरक्तनयनैः कोधाद्धरयः प्रविचालिताः ॥ पाणिभिनिहताः केचित्केचिजानुभिराहताः । प्रकृष्टाश्च यथाकामं देवमार्गं च दर्शिताः ॥ 9 एवमेतं हताः शूरास्विय तिष्ठति भर्तरि । कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकामं तैः प्रभक्ष्यते ॥ १० अरयानन्तरम्—िकं सभ्रमाद्धितं कृत्सं वारिता छ. ।

भ्रुवो वै

बृहि यद्वतुमर्हास । कचिन्मधुवने खिस्त ओतुमिच्छामि

वानर ॥---इति पुना .।

एवं विकाप्यसानं तु सुप्रीवं वानरर्पभम् । अष्टच्छत्तं महाप्राज्ञो छक्ष्मणः परवीरहा ॥

28

२९

किसयं दानरो राजन् वनपः पत्युपस्थितः । कं चार्यसभिनिर्दिज्य द्वःखितो वाक्यमत्रवीत्॥१२ एवमुक्तस्तु मुत्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १३ आर्य लक्ष्मण संप्राह वीरो द्धिमुखः किपः । अङ्गद्प्रमुखैवीरैभीक्षतं मधु वानरैः ॥ १४ विचित्र दक्षिणामाद्यामागतेर्हरिपुङ्गवैः । नेषामकृतकृत्यानामीदद्यः स्यादुपक्रमः ॥ १५ आगतेश्च प्रमिथतं यथा मध्रवनं हि तैः । धिपतं च वनं कृत्स्रमुपयुक्तं च वानरैः ।। १६ वनं यद्भिपन्नं तै: साधितं कर्म वानरे: । दृष्टा देवी न संदेहे। न चान्येन हनूमता।।१७ न द्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनुसतः। कार्यसिद्धिमीतिश्चेय तस्मिन् वानरपुङ्गवे ॥१८ व्यवसायश्च वीर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्। जाम्बवान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महावलः॥ १९ हन्मांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा । अङ्गद्प्रमुखेर्विरेहेतं मधुवनं किल ॥ २० वारयन्तश्च सहितास्तथा जानुभिराहताः । एतद्रथमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह ॥ २१ नाम्ना द्विमुखो नाम हरि: प्रख्यातविक्रमः। दृष्टा सीता गहावाही सौमित्रे पद्य तत्त्वतः॥ २२ अभिगम्य तथा सर्वे पिवन्ति मधु वानराः। न चाप्यदृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुताः पुरुपर्षभ ॥ २३ वनं दत्तवरं दित्र्यं धर्पयेयुर्वनौकसः । ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सहराघवः ॥ २४ थ्रत्वा कर्णसुखां वाणीं सुत्रीववदन।च्च्युताम् । प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ २५ श्रुत्वा द्धिमुखस्येदं सुत्रीवस्तु प्रहृष्य च । वनपालं पुनर्वाक्यं सुप्रीवः प्रसमापत ॥ २६ र्पातोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः। मर्पितं मर्पणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम्।। २७ इच्छामि शीवं हुनुमत्त्रधानाञ्ज्ञाखामृगांस्तान् मृगराजद्र्यान् । द्रष्टुं कृतार्थीन् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नम् ॥ २८ र्प्रातिस्फीताक्षे संप्रहृष्टो कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थी वानराणां च राजा । अङ्गेः संह्रष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा वाह्वोरासन्नां सोऽतिमात्रं ननन्द् ॥

ह्मापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् मुन्दरकाण्डे सुग्रीबहपों नाम त्रिपष्टितमः सर्गः

किमयं वनपो राजन् भवन्तम् छ.।

इदं पद्यम् ग. नास्ति।

अभिपन्नास्त ಶ. 1

अस्यानन्तरम् — विचित्य दाक्षणामाञ्चामाः गतैर्हरिपुङ्गवै: । आगतैश्राप्रघृष्यं तद्धतं मधुवनं हि तै: ॥ । धिंपतं च वनं कृत्लमुपयुक्तं च वानरै: ।-इति ग.।

## चतुःषष्टितमः सर्गः

#### हनूमदाद्यागमनम्

सुत्रीवेणैवमुक्तस्तु हृष्टो द्धिमुखः कपिः। राघवं लक्ष्मणं चैव सुत्रीवं चाभ्यवाद्यत्।। स प्रणम्य च सुंग्रीवं राधवौ च महावलौ । वानरैः सहितः रहित्वे सेवोत्पपात ह ॥ २ स यथैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः । निपस गगनाद्भूमौ तद्वनं प्रविवेश ह ॥ રૂ स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् । विमदानुत्थितान् सर्वान् महमानान् मधूदकम् ॥ ४ स तानुपागमद्वीरो वङ्का करपुटाञ्जलिम् । उवाच वचनं ऋक्णमिदं हृष्टवदङ्गद्म् ॥ सौम्य रोपो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः । अज्ञानाद्रक्षिभिः क्रोधाद्भवन्तः प्रतिपेधिताः ॥ ६ युवराजस्त्वभीशश्च वनस्यास्य महावल । मौख्यात्पूर्व कृतो दोपस्तं भवान् क्षन्तुमहिति ॥ ७ यथैव हि पिता तेऽभूत्पूर्वं हरिगणेश्वरः । तथा त्वमपि सुप्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम<sup>3</sup>॥८ आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ । इहोपयानं सर्वेपामेतेपां वनचारिणाम्॥ ९ स त्वदागमनं श्रुत्वा सहैभिईरियूथपैः । प्रहृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रधर्पितम्॥ १० प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुप्रीवो वानरेश्वरः। शीघं प्रेपय सर्वास्तानिति होवाच पार्थिवः॥ ११ श्रुत्वा द्धिमुखस्यैतद्वचनं श्रक्ष्णमङ्गदः । अत्रवीत्तान् हरिश्रेष्टो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १२ शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः । तत्क्षमं नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परंतपाः ॥ १३ पीत्वा मधु यथाकामं विश्रान्ता वनचारिणः । किं शेपं गमनं तत्र सुप्रीवो यत्र मे गुरुः ॥ सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूथपाः । तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम् ॥ १५ नाज्ञापियतुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि । अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं धर्पयितुं मया।। १६ ब्रुवतश्चाङ्गद्स्यैवं श्रुत्वा वचनमव्ययम् । प्रहृष्टमनसो वाक्यमिद्मूचुर्वनौकसः ॥ एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानर्पभः । ऐश्वर्यमद्मत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते ॥ १८ तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् । संनतिर्हि तवाल्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्॥ सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः । स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरच्ययः ॥ २० त्वया हानुक्तेईरिभिनेंव शक्यं पदात्पदम् । कचिद्गन्तुं हरिश्रेष्ट नूमः सत्यिमदं तु ते ॥ २१ एवं तु वदतां तेषामङ्गदः प्रत्यभापत । वाढं गच्छाम इत्युक्तवा उत्पपात महीतलात्।।२२ उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः । कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः ॥ तेऽम्बंरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्रवङ्गमाः । विनदन्तो महानादं घना वातेरिता यथा ॥ २४ े

<sup>,</sup> १. सहिते: च.।

सह तै: ं छ.।

२. स्वरितः छ.।

३. इदं पद्यम् च. छ. नास्ति । — ४. अस्यानन्तरम्—अयं चः हर्पादाख्याति

तिन जानामि हेतुना—इति पुना .।

अङ्गेद् यनतुष्राप्ते सुर्वादो वानराधियः । उवाच शोकोपहतं रामं कमहलोचनम् ॥ २५ स्माञ्चतिहि भद्रं ते दृष्टा देवी न संदायः । नागन्तुमिह द्यक्यं तरतीते समये हि नः'॥ २६ न सन्तकाक्षमागच्छेत्क्वेचे हि विनिपातिते । युवराजो महाबाहुः प्रवनां प्रवरोऽङ्गदः॥२७ यद्यप्यकृतकृत्यानामीदशः स्याद्वपक्रमः । भवेत्स दीनवदनो भ्रान्तविष्ठुतमानसः ॥ २८ पितृपेतामतं चैनत्रृविकेरभिरक्षितम्। न मे मधुवनं हन्यादृहष्टः प्रवगेश्वरः॥ २९ कीसन्या सुप्रजा राम समाश्रिलिहि सुज्ञत । इष्टा देवी न संदेही न चान्येन हन्मता ॥ ३० न बन्यः कर्मणा हेतुः साधनेऽस्य हन्सतः । हन्सति हि सिद्धिश्च मितश्च मितसत्तम ॥ 38 व्यवनायध्य वीर्यं च सुर्ये तेज इब ध्रुवम् । जाम्बवान् यत्र नेना स्यादङ्गदश्च बरुश्वरः ॥ ३२ हनुमां ह्याप्यधिष्टाता न तस्य गतिरन्यथा । मा भूह्यिन्तासमायुक्तः संप्रत्यमितविक्रमे ॥ 33 ननः किलकिलाइन्दं गुआवासन्नमस्यरे । हतुमत्कमेद्रप्तानां नर्दनां काननोकसाम् ॥ 38 किष्किन्धासुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव । ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः ॥ ३५ आयताञ्चित्रहाङ्गृतः सोऽभवद्रृष्टमानसः । आजग्मुस्तेऽपि हरयो <mark>रामदर्शनकाङ्क्षिणः ।।</mark> अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनृमन्तं च वानरम् । तेऽङ्गद्प्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः ॥ ३७ निपेतुई(रराजस्य समीपे राघवस्य च । हनुमांश्च महावाहुः प्रणम्य शिरसा ततः ॥ नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यंबद्यत् । निश्चितार्थस्ततस्तिसम् सुप्रीवः पवनात्मजे ॥ ३९ लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानाद्वेञ्त । प्रीत्या च रममाणोऽथ राघवः परवीरहा ॥ वहमानेन सहता हनुमन्तमवेक्त ॥

> इत्यापं शीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् सन्दरकाण्डे हन्मदायागमनं नाम चतुःपष्टितमः सर्गः

## पञ्चपष्टितमः सर्गः

चूडामणिप्रदानम्

ततः प्रस्नवणं शेंहं ते गत्वा चित्रकाननम्। प्रणम्य शिरसा रामं छक्ष्मणं च महावहम् ॥ १ युवराजं पुरस्कृत्र सुप्रीवमभिवाद्य च । प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः ॥ २ रावणान्तःपुरं रोधं राक्षसीभिश्च तर्जनम्। रामे समनुरागं च यश्चायं समयः छतः ॥ ३ एतदाख्यान्ति तं मर्वे हरयो रामसंनिधौ । वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तृत्तरमत्रवीत् ॥ ४

र. अस्यानन्तरम्-अङ्गदस्य प्रहर्षाच जानामि संगताः काननांकसः । नेपामकृतकार्याणामीदृशः शुभदर्शन--दित पुनाः। स्यादुपक्रमः ॥ वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन २. अस्यानन्तरम्---यदा हि दिपतोदयाः च।---इति पुनाः।

क सीता वर्तते देवी कथं च मिय वर्तते । एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः ॥ रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसंनिधौ । चोदयन्ति हनूमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदम् ॥ शुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः । प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति॥७ उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया द्रीनं यथा । समुद्रं लङ्घियत्वाहं शतयोजनमायतम्।। ८ अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया । तत्र छङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः।। ९ दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे । तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती ॥ १० संन्यस्य त्विय जीवन्ती रामा राम मनोरथम्। दृष्टा मे राक्ष्सीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः॥ राक्षसीभिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । दुःखमापद्यते देवी तवादुःखोचिता सती ॥ रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्ष्सीभिः सुरक्षिता । एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ॥ १३ अधः शय्या विवर्णोङ्गी पद्मिनीव हिमागमे । रावणाद्विनिवृत्तार्थी मर्तव्यकृतनिश्चया ॥ १४ देवी कथंचित्काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया। इक्ष्वाकुवंशविष्यातिं शनैः कीर्तयतानघ॥ १५ सा मया नरशार्दूळ विश्वासमुपपादिता । ततः संभापिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता ॥१६ रामसुत्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता। नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्यास्तथा त्विय।। १७ एवं मया महाभागा दृष्टा जनकनिद्नी। उत्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्या पुरुषर्भ॥ १८ अभिज्ञानं च से दत्तं यथावृत्तं तवान्तिके । चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव ॥१९ विज्ञाप्यश्च नरच्याचो रामो वायुमुत त्वया । अखिलेनेह यद्दृष्टमिति मामाह जानकी ॥ अयं चास्मै प्रदातव्यो यल्लात्सुपरिरक्षितः । बुवता वचनान्येवं सुप्रीवस्योपश्रण्वतः ॥२१ एष चूडामणिः श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः । मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः ॥ २२ त्वया प्रनष्टे तिलके तं किल समर्तुमहिसि । एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसंभवः ॥ २३ एनं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ । जीवितं धारियण्यामि मासं दशरथात्मज ॥ २४ ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता । इति मामन्रवीत्सीता कृशाङ्गी वरवर्णिनी ।। २५ रावणान्तः पुरे रुद्धा मृगीवोत्फुहलोचना । एतदेव मयाख्यातं सर्वं राघव यद्यथा ॥ २६ सर्वथा सागरजले संतारः प्रविधीयताम् ॥ तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय। देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्याद्वाचा संपूर्णं वायुपुत्रः शशंस ॥ २७

अस्यानन्तरम्—तं मणि कान्ननं दिव्यं | प्राञ्जलिरन्ननीत् ॥—इति पुना. ।
 दीप्यमानं स्वतेजसा । दत्त्वा रामाय हनुमांस्ततः ।
 २. धर्मचारिणी च, ।

' इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम्

सुन्दरकाण्डे चूडामणिप्रदानं नाम पञ्चषष्टितमः सर्गः

#### पट्पष्टितमः सर्गः

#### सीतामापितप्रश्नः

एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः । तं मणि हदये कृत्वा प्रक्रोद सलक्ष्मणः ॥ तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं रायवः शोककर्शितः । नेत्राभ्यामश्रुवूर्णाभ्यां सुत्रीविमद्मव्रवीत् ॥ २ यथेव धेनुः स्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला । तथा ममापि हृद्यं मणिरवस्य दृर्शनात् ॥ Ę मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याः श्वद्युरेण मे । वधूकाले यथावद्धमधिकं मूर्त्नि शोभते ॥ अयं हि जलसंभूतो मणिः सज्जनपूजितः । यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ 4 इमं ह्या मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम् । अद्यास्म्यवगतः सोम्य वेदेहस्य तथा विभोः ॥ अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मृध्नि मे मणिः । अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ किमाह सीता वेदेही त्रृहि सोम्य पुनः पुनः । पिपासुसिव तोयेन सिद्धन्ती वाक्यवारिणा ॥ इतस्तु किं दु:खतरं यदिमं वारिसंभवम् । मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतं विना ॥ चिरं जीवति वेदेही यदि मासं धरिष्यति । न जीवेयं क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम् ॥ १० नय सामिप तं देशं यत्र दृष्टा सम प्रिया । न तिष्टेयं क्षणमिप प्रवृत्तिमुपलभ्य च ॥ कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती सदा । भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम् ॥ शारद्स्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदेः । आवृतं वदनं तस्या न विराजित राक्ष्सैः ॥१३ किमाह सीता हनुमंस्तत्त्वतः कथयाद्य मे । एतेन रूछ जीविष्ये भेपजेनातुरो यथा ॥ मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी । मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे ॥१५ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायाम्

सुन्दरकाण्डे सीताभापितप्रश्नो नाम पट्पष्टितमः सर्गः

## सप्तपष्टितमः सर्गः

#### सीताभापितानुवचनम्

एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना । सीताया भाषितं सर्वं न्यवेद्यत राघवे ॥ १ इद्मुक्तवती देवी जानकी पुरुपपेभ । पूर्ववृत्तमिभज्ञानं चित्रकृटे यथातथम् ॥ २ सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुतिथता । वायसः सहसोत्पत्य विद्दार स्तनान्तरे ॥ ३ पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यक्के भरतायज्ञ । पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम् ॥ ४ पुनः पुनरुपागम्य विरराद भृशं किल । ततस्त्वं वोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः ॥५

१ परासुमिव ति,।

२. आगताम् छ.।

वायसेन च तेनैव सत्ततं वाध्यमानया । वोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परतप ॥६ तां तु दृष्ट्रा महावाहो दारितां च स्तनान्तरे । आशीविप इव क्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषथाः ॥ नखायैः केन ते भीरु दारितं तु स्तनान्तरम् । कः कीडित सरोपेण पख्नवक्रेण भोगिना ॥ निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षथाः । नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णेस्तामेवाभिमुखं स्थितम् ॥ सुतः किल स शकस्य वायसः पततां वरः । धरान्तरचरः शीव्रं पवनस्य गतौ समः ॥ १० ततस्तिस्मन् महावाहो कोपसंवर्तितेक्षणः । वायसे त्वं क्रथाः क्रां मितं मितमतां वर ॥ ११ स दर्भ संस्तरादृद्य ब्रह्मास्त्रेण हायोजयः । स दीप्त इव कालाग्निजेडवालाभिमुखः खगम् ॥ १२ क्षिप्तवांस्त्वं प्रदीप्तं हि दर्भं तं वायसं प्रति । ततस्तु वायसं दीप्तः स दर्भोऽनुजगाम ह ॥ १३ स पित्रा च परिस्रक्तः सुरैश्च समहर्पिभिः । त्रीलँछोकान् संपरिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति ॥ पुनरेवागतस्वस्तस्त्वत्सकाशमरिंद्म । स तं निपतितं भूमो शरण्यः शरणागतम् ॥ वधाईमपि काकुःस्थ कृपया पर्यपालयः । मोघमस्नं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव ॥ भवांस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिणम्। राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च।। विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् । एवमस्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्शीलवानिप ॥ १८ किमर्थमस्त्रं रक्षःसु न योजयित राधवः । न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः ॥ १९ न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुम्। तस्य वीर्यवतः कश्चियद्यस्ति मयि संभ्रमः॥२० क्षिप्रं सुनिशितैबीणैईन्यतां युधि रावणः । भ्रातुरादेशमाज्ञाय छक्ष्मणो वा परंतपः ॥ स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः । शक्तौ तो पुरुषव्याद्यो वाय्विसमतेजसौ ॥ सुराणामि दुर्धर्षे किमर्थ मासुपेक्षतः । ममैव दुष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संशयः ॥ २३ समर्थाविप तौ यन्मां नावेक्षेते परंतपौ । वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितम् ॥ २४ पुनरप्यहमार्यां तामिदं वचनमत्रवम् । त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ २५ रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते । कथंचिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् ॥ २६ इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि थामिनि । तावुभौ नरशार्दूळी राजपुत्रावनिन्दितौ ॥ २७ त्वदर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः । हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सहवान्धवम् ॥ २८ राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नियता ध्रुवम् । यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते ॥ २९ प्रीतिसंजननं तस्य प्रदातुं त्विमहाईसि । साभिवीक्ष्य दिशः सर्वो वेण्युद्यथनमुत्तमम् ॥ ३० मुक्त्वा वस्त्राददी महा मणिमेतं महावल । प्रतिगृहा मणि दिव्यं तव हेतो रघूद्रह ॥ 3 ? शिर्सा तां प्रणम्यायीमहमागमने त्वरे । गमने च कृतोत्साहमवेक्ष्य वरवर्णिनी ॥ ३२ विवर्धमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा । अशुपूर्णमुखी दीना वाष्पसंदिग्धभाषिणी।। ેર;રૂ

<sup>.,</sup> सहितौ च.।

२: अरिमन् मुहूर्ते ख. छ. ।

समारपनसंश्रान्ता शोकवेगतमाहता । हनुमन् सिंहसंकाशो तावुभो रामलक्ष्मणो ॥ ३४ सुर्वावं च सहामाद्रं सर्वान् वृया हानामयम् । मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे ॥ वर्द्रक्ष्यसि महावाहुं रामं कमल्लोचनम् । लक्ष्मणं च महावाहुं देवरं मे यशस्विनम् ॥ ३६ सीत्रयाप्येयमुक्तोऽहसव्रवं मेथिलीं तथा । पृष्टमारोह मे देवि क्षिप्रं जनकनिद्दिने ॥ ३७ यावत्ते दर्शयाम्यव ससुप्रीवं सलक्ष्मणम् । राघवं च महाभागे भर्तारमासितेक्षणे ॥ ३८ साव्रवीनमां ततो देवी नैप धर्मी महाकपे । यत्ते पृष्टं सिपेवेऽहं स्ववशा हरिपुङ्गव ॥ ३९ पुरा च वदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा । तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपानपीडिता ॥ ४० गच्छ त्वं कपिशार्दूल यत्र तो नृपतेः सुतौ । इत्येवं सा समाभाष्यः भूयः संदेष्दुमास्थिता ॥ यथा च स महावाहुर्मी तारयित राधवः । अस्मादुःखाम्बुसंरोधात्त्वं समाधातुमईसि ॥ ४२

इमं च तीत्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ।

त्रृयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ ४३

एतत्त्वार्या नृपराजसिंह सीता वचः प्राह विपादपूर्वम् ।

एतच बुद्धा गदितं मया त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समन्राम् ॥ ४४

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम्

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुविद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सीताभाषितानुवचनं नाम सप्तपष्टितमः सर्गः

#### अष्टपष्टितमः सर्गः

#### हन्मत्समाश्वासवचनानुवादः

अथाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंभ्रमः । तव स्नेहान्नरव्याघ्न सौहार्दादनुमान्य वै ॥ एवं वहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । यथा मामाप्नुयाच्छीचं हत्वा रावणमाहवे ॥ २ यिद वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिंद्म । किस्मिश्चित्संवृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥ ३ मम चाप्यलपभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम् ॥ ४ गते हि त्विय विकान्ते पुनरागमनाय वै । प्राणानामि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥ ५ तवाद्शेनजः शोको भूयो मां परितापयेत् । दुःखादुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् ॥ ६ अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममात्रतः । सुमहांस्त्वत्सहायेपु हर्यृक्षेपु हरीश्वर ॥ ७ कथं नु खळु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोद्धिम् । तानि हर्यृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजो ॥ ८

<sup>.</sup> शोकवेगवशंगता छ.। २. मामुवाचेत्यादि आस्थितेत्यन्तम् च. छ. नास्ति

त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य छङ्घने । शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य वायोर्वा तव वानघ ॥ 9 तद्सिम् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे । किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः 11 काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरच्च यशस्यस्ते वलोद्यः ॥ ११ वलैः समप्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे । विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम् ॥ १२ यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपिधना हृता । रक्षसा तद्भ्यादेव तथा नाहिति राघवः ॥ १३ वछैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परवलाईनः । मां नयेदादि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदशं भवेत् ॥ १४ तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । भवत्याहवशूरस्य तथा त्वमुपपाद्य ॥ १५ तद्थीपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम् । निशम्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमत्रवम् ॥ १६ देवि हर्यृक्षसैन्यानामीश्वरः प्रवतां वरः । सुत्रीवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥ १७ तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महावलाः । मनःसंकरूपसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ १८ येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः । न च कर्मसु सीद्नित महत्स्वमिततेजसः ॥ १९ असक्त मेहाभाग वीनरेवेळद्पितैः । प्रदक्षिणीकृता भूमिवीयुमागीनुसारिभिः । २० मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः। मत्तः प्रखबरः कश्चित्रास्ति सुप्रीवसंनिधौ ॥२१ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्तें महावलाः । न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ त्तद्छं परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतु ते । एकोत्पातेन ते छङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥ २३ मम पृष्ठगती तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ । त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः ॥ अरिन्नं सिंहसंकाशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् । लक्ष्मणं च धनुष्पाणि लङ्काद्वारसुपस्थितम् ॥२५ नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् । वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि संगतान्।। शैळाम्बुद्निकाशानां ळङ्कामळयसानुषु । नर्दतां किपमुख्यानामचिराच्छ्रोष्यसि स्वनम् ॥ २७ निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिंदमम् । अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ॥ २८

ततो सया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरिभप्रसादिता । जगाम शान्ति मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदाभिपीडिता ॥ २९ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहिष्ठकायां संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हनूमत्समाश्वसवचनानुवादो नाम अष्टपष्टितमः सर्गः ।

## श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डः संपूर्णः

#### ॥ श्रीः॥

#### ॥ अथ युद्धकाण्डः॥

प्रथमः सर्गः

हनृसस्प्रशंसनम्

श्रत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुभापितम् । रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमत्रवीत् ॥ 8 कृतं इनुमता कार्यं सुमह्दूवि दुष्करम् । मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ २ न हि तं परिपद्यामि यस्तरेत महोद्धिम् । अन्यत्र गरुडाद्वायोरन्यत्र च हनूमतः ॥ 3 देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । अप्रधृष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम् ॥ 8 चो वीर्चवलसंपन्नो द्विपद्भिरनिवारितः। प्रविष्टः सत्त्वमाश्रित्य श्वसन् को नाम निष्कमेत्॥ ५ को विशेत्सुदुरावर्षां राक्षसैश्च सुरक्षिताम् । यो वीर्यवलसंपन्नो न समः स्याद्धनूमतः ॥ દ્ भूट्यकार्यं हनुमता सुप्रीवस्य कृतं महत् । एवं विधाय स्ववछं सदृशं विक्रमस्य च ॥ O यो हि भृत्यो नियुक्तः सन् भर्त्रा कर्मणि दुष्करे । कुर्यात्तवनुरागेण तमाहुः पुरुपोत्तमम् ॥ ८ भृत्यस्तु यः परं कार्यं न कुर्यान्नृपतेः प्रियम् । भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुर्मध्यमं नरम् ॥ ९ नियुक्तो नृपतेः कार्यं न कुर्याचः समाहितः। भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुपाधमम्॥ १० तन्नियोगे नियुक्तन कृतं कृत्यं हनूमता । न चात्मा लघुतां नीतः सुप्रीवश्चापि तोषितः॥ ११ अहं च रघुवंशश्च रुक्ष्मणश्च महावरुः । वैदेखा दर्शनेनाच धर्मतः परिरक्षिताः ॥ २१ इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्पति । यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न कुर्मि सदृशं प्रियम् ॥ १३ एप सर्वस्वभृतस्तु परिष्वङ्गो हन्मतः । मया कालमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः ॥ १४ इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिपस्वजे । हनूमन्तं महात्मानं कृतकार्यमुपागतम् ॥१५ ध्यात्वा पुनस्वाचेदं वचनं रघुसत्तमः । हरीणामीश्वरस्येव सुत्रीवस्योपश्रुण्वतः ॥ १६ सर्वथा सुकृतं तावत्सीतायाः परिमार्गणम् । सागरं तु समासाच भूयो नष्टं मनो मम ॥ १७ कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः । हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥ 86 यद्यप्येष तु वृत्तान्तो वैदेह्या गिदतो मम । समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम् ॥ १९ इत्युक्त्वा शोकसंभ्रान्तो रामः शत्रुनिवर्हणः । हतुमन्तं महावाहुस्ततो ध्यानमुपागमत् ॥ २०

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिक्षकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे हन्मत्प्रशंसनं नाम प्रथम: सर्गः

## द्वितीयः सर्गः रामप्रोत्साहनम्

तं तु शोकपरिद्यूनं रामं द्शरथात्मजम् । उवाच वचनं श्रीमान् सुय्रीवः शोकनाशनम्॥ किं त्वं संतप्यसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा। सैवं सूस्यज संतापं कृतन्न इव सौहृद्म्॥ २ संतापस्य च ते स्थानं न हि पर्यामि राघव । प्रवृत्ताबुपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥ 3 मतिमाञ्शास्त्रवित्प्राज्ञः पण्डितश्चासि राघव । त्यजेमां प्राकृतां वृद्धिं कृतात्मेवात्मदूषणीम् ॥ ४ समुद्रं लङ्घियत्वा तु महानकसमाञ्चलम् । लङ्कामारोहियव्यामो हिनव्यामश्च रावणम् ॥ ५ निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः । सर्वार्था व्यवसीदिनत व्यसनं चाधिगच्छिति ॥ ६ इमे शूराः समर्थाश्च सर्वे नो हरियूथपाः । त्वत्प्रियार्थं कृतोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम् ॥ एषां हर्षेण जानामि तर्कश्चास्ति हढो मम । विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम् ॥ ८ रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कर्तुमहिसि । सेतुमत्र यथा वद्धा<sup>3</sup> यथा पश्याम तां पुरीम् ॥ तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव । तां दृष्ट्वा तु पुरीं लङ्कां त्रिकूटशिखरे स्थिताम् ॥१० हतं च रावणं युद्धे दर्शनादुपधारय । अवद्भा सागरे सेतुं घोरे तु वरुणालये ॥ लङ्का नो मर्दितुं शक्या सेन्द्रैरिप सुरासुरैः । सेतुर्वद्धः समुद्रे च यावलङ्कासमीपतः ॥ १२ सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जित्तमित्युपधारयं । इमे हि समरे शूरा हरयः कामरूपिणः ॥ १३ तदलं विक्कवा बुद्धी राजन् सर्वार्थनाशिनी। पुरुषस्य हि लोकेऽस्मिञ्शोकः शौर्यापकर्षणः॥१४ तन्न कार्य मनुष्येण शौण्डीर्यमवलम्वता । तदलंकरणायैव कर्तुर्भवति सत्वरम् ॥ अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठ तेजसा। शूराणां हि मनुष्येण त्वद्विधानां महात्मनाम् ॥ विनष्टे वा प्रनष्टे वा क्षमं न ह्यनुशोचितुम् । त्वं तु वुद्धिमतां श्रेष्टः सर्वशास्त्रार्थकोविदः ॥ मद्विधैः सचिवैः सार्थमरिं जेतुमिहार्हसि । न हि पत्रयाम्यहं कंचित्त्रिषु लोकेषु राघव ॥ १८ गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे । वानरेपु समासक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते ॥ अचिराद्दक्ष्यसे सीतां तीर्त्वा सागरमक्षयम् । तदलं शोकमालम्ब्य क्रोधमालम्ब भूपते ॥ निश्चेष्टाः क्षत्त्रिया मन्दाः सर्वे चण्डस्य विभ्यति । लङ्घनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः ॥२१ सहास्माभिरिहोपेतः सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय । सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्युपधारय॥ २२

```
१. पापिकाम् च. छ.।
```

शिलापादपवृष्टिभि:--इति च.।

शक्ता लङ्कां संमानेतुं समुत्पाट्य सराक्षसाम्

२. ते रिपुम् च.।

३. वध्येत् च.।

४. सेतुवन्धः पुना. ।

५. उपधार्यताम् ग. छ. ।

६. अस्यानन्तरम्—तानरीन् विधमिष्यन्ति ।

<sup>—</sup>इति छ.<sub>।</sub>

७. यत्तु च.।

८. इदमर्थम् च. छ. नारित।

९. शोकः सर्वार्थनाशनः च.

इसे हि समरे श्रा हरणः कामक्षिणः । नानरीन् विधिमध्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः ॥ २३ कथंचित् परिपश्यामि लिङ्कितं वरुणालयम् । हर्नामलेव तं मन्ये युद्धे समितिनन्दन ॥ २४ विज्ञल्या बहुधा चापि सर्वधा विजयी नवान् । निमिक्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहृष्यित ॥ २५

इत्यापें श्रीमद्रामायणे नात्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिनहिंसिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रामप्रोत्साहनं नाम द्वितीयः सर्गः

## तृतीयः सर्गः

लङ्कादुर्गादिकथनम्

सुर्यावस्य वचः शुद्धा हेतुमत्परमार्थवित् । प्रतिज्ञाह् काकुत्स्यो ह्नुमन्तसथाववीत् ॥ १ तपसा सेतुवन्धेन सागराच्छोपणेन वा । सर्वधापि समर्थोऽस्मि<sup>ः</sup> सागरस्यास्य ल**ङ्घने।। २** कति दुर्गाणि दुर्गाया रुङ्गाया बृहि तानि मे । ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं द्र्शनादिव वानर ॥ वलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गिकियामिप । गुप्तिकर्मे च लङ्काया रक्षसां सदनानि च॥ यथासुखं यथावश लङ्कायामसि दृष्टवान् । सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि॥ ५ श्रुत्वा रामस्य वचनं ह्नूमान् मारुतात्मजः । वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथात्रवीत् ॥ शृचतां सर्वमाख्यास्ये दुर्गकर्मविधानतः । गुप्ता पुरी यथा छङ्का रक्षिता च यथा वछैः ॥ राक्षसाश्च यथा क्तिग्वा रावणस्य च तेजसा । परां समृद्धिं लङ्कायाः सागरस्य च भीमताम् ॥ ८ विभागं च वर्लायस्य निर्देशं वाहनस्य च । एवसुक्त्वा हरिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः ॥९ हृष्टा प्रमुद्ति लङ्का मत्तद्विपसमाकुला । महती रथसंपूर्णा रक्षोगणसमाकुला ॥ वाजिभिश्च सुसंपूर्णा सा पुरी दुर्गमा परैः । दृढवद्धकवाटानि महापरिघवन्ति च ॥ ११ चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। <sup>3</sup>तत्रेपूपलयन्त्राणि वलवन्ति महान्ति च॥ १२ आगतं प्रतिसेन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते । द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालायसमयाः शिताः ॥ १३ शतशो रचिता वीरेः शतब्न्यो रक्षसां गणैः । सौवर्णश्च महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रधर्षणः ।। मणिविद्रुमवैदूर्यमुक्ताविरचितान्तरः । सर्वतश्च महाभीमाः शीततोयवहाः ग्रुभाः ॥ १५ अगाधा त्राह्वत्रञ्च परिखा मीनसेविताः । द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमाः परमायताः ॥ यन्त्रैरुपेता बहु सिर्महद्भिर्गृहपङ्किभिः । त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसैन्यागमे सति ॥

संतरिप्यामस्ते । वयम् च. संतरिप्यामस्तं वयम् छ.।

२. सर्वथा सुसमर्थोऽस्मि च. छ.।

३. वप्रेषूपल- छ.।

४. आगतं परसेन्यं तु तत्र तैः प्रतिहन्यते

च.।

५. द्वारेपु इलादि दुष्प्रधर्पण इल्लन्तम् कः नास्ति ।

यन्त्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः । एकस्त्वकम्प्यो वलवान् संक्रमः सुमहान् दृढः ॥१८ काञ्चनैर्वहुभिः स्तम्भैर्वेदिकाभिश्च शोभितः । स्वयं प्रकृतिसंपन्नो युयुत्सू राम रावणः ॥ १९ उत्थितस्राप्रमत्तस्र वलानामनुदर्शने । लङ्का पुनर्निरालम्वा देवदुर्गा भयावहा ॥ २० नादेयं पार्वतं वान्यं कृत्त्रिमं च चतुर्विधम् । स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव ॥ २१ . नौपथोऽपि च नास्यत्र निरादेशस्य सर्वतः । शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देवपुरोपमा ॥ २२ वाजिवारणसंपूर्णा लङ्का परमदुर्जया । परिखाश्च शतद्म्यश्च यन्त्राणि विविधानि च ॥ २३ शोभयन्ति पुरी लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः । अयुतं रक्षसामत्र पूर्वद्वारं समाश्रितम् ॥ २४ शूलहस्ता दुराधर्षाः सर्वे खङ्गाययोधिनः । नियुतं रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाश्रितम् ॥ २५ चतुरङ्गेन सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः । प्रयुतं रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाश्रितम् ॥ २६ चर्मखङ्गधराः सर्वे तथा सर्वास्त्रकोविदाः । न्यर्बुदं रक्षसामत्र उत्तरद्वारमाश्रितम् ॥ २७. रथिनश्चश्ववाहाश्च कुलपुत्राः सुपूजिताः । शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धमाश्रिताः॥ २८ यातुधाना दुराधर्षाः सायकोटिश्च रक्षसाम् । ते मया संक्रमा भन्नाः परिखाश्चावपूरिताः ॥ २९ द्ग्धा च नगरी लङ्का प्राकाराश्चावसादिताः । वलैकदेशः क्षपितो राक्षसानां महात्मनाम् ॥ ३० येन केन च मार्गेण तराम वरुणालयम् । हतेति नगरी लङ्का वानरैरनधार्यताम् ॥ 32 अङ्गदो द्विविदो सैन्दो जाम्ववान् पनसो नलः। नीलः सेनापतिश्चैव वलशेषेण किं तव।। ३२ प्रवमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीम् । सपर्वतवनां भित्त्वा सखातां सप्रतोरणाम् ॥ 33 सप्राकारां सभवनामानयिष्यन्ति राघव । एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसंप्रहम् ॥ ३४ मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानसभिरोचय ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे लङ्कादुर्गादिकथनं नाम तृतीयः सर्गः

## चतुर्थः सर्गः रामाभिषेणनम्

श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुपूर्वशः । ततोऽत्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ १ यां निवेदयसे छङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः । क्षिप्रमेनां मिथण्यामि सत्यमेतद्व्रवीमि ते ॥ २ अस्मिन् मुहूर्ते सुप्रीव प्रयाणमभिरोचये । युक्तो मुहूर्तो विजयः प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ अस्मिन् मुहूर्ते विजये प्राप्ते मध्यं दिवाकरे । सीतां हत्वा तु मे यातु कासौ यास्यति यास्यतः ॥ ४

इदमर्थम् ख. ग. नास्ति।

२. जातु च. छ.।

सीता शुत्वाभियानं मे आशामेप्यति जीविते । जीवितान्तेऽमृतं सृष्ट्रा पीत्वामृतमिवातुरः ।। 4 उत्तरा फल्गुनी हाच अस्तु हस्तेन योक्ष्यते । अभिप्रयाम मुत्रीय सर्वानीकसमावृताः ॥ Ę निमित्तानि च धन्यानि यानि प्राद्धर्भवन्ति च । निह्त्य रावणं सीतासानियण्यामि जानकीम् ॥ ৩ उपरिष्टाद्धि नयनं स्फ़रमाणसिदं मम । विजयं समनुप्राप्तं ज्ञंसतीव सनोरथम् ॥ ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पृजितः । उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः ॥ अमे बातु बलस्वास्य नीलो नार्गमबेक्षितुम्। वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्॥ १० फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा । पथा मधुमता चाशु सेनां सनापते नय।। दूपयेयुर्दुरात्मानः पथि मूलफलोद्कम् । राक्ष्साः परिरक्षेथास्तेभ्यस्त्वं निलमुद्यतः॥ निम्नेषु गिरिदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः । अभिष्ठ्रह्याभिषद्येयुः परेषां निहितं वलम् ॥ १३ यच फल्गु वलं किंचित्तद्त्रेवोपयुज्यताम् । एतद्धि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुष्यताम् ॥ सागरीवनिमं मीमसत्रानीकं महावलाः । किपसिंहाः प्रकर्पन्तु शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १५ गजश्च गिरिसंकाशो गवयश्च महावलः । गवाक्षश्चात्रतो यान्त् वाहिन्या वानर्पभाः॥ यातु वानरवाहिन्या वानरः प्रवतां वरः । पालयन् दक्षिणं पार्श्वमृपभो वानरपेभः ॥ १७ ्र गन्धहस्तीव दुर्वर्षस्तरस्वी गन्धसादनः । यातु वानरवाहिन्याः सन्यं पार्श्वसधिष्ठितः ॥ १८ यास्यामि वलमध्येऽहं वलौघमनिहर्पयन् । अधिरुह्य हनुमन्तमैरावतिमवेश्वरः ॥ अङ्गदेनैप संयातु रुक्मणश्चान्तकोपमः । सार्वभौमेन भूतेशो द्रविणाधिपतिर्यथा ॥ जान्यवांश्च सुपेणश्च वेगदर्शी च वानरः । ऋक्षराजो महासत्त्वः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः ॥ २१ राघवस्य वचः श्रुत्वा सुत्रीवो वाहिनीपितः । व्यादिदेश महावीर्यान् वानरान् वानरर्पभः ॥ ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य युयुत्सवः । गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशु पुण्छविरे तदा ॥ २३ ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पुजितः । जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम् ॥२४ शतैः शतसहस्रेश्च कोटीभिरयुतैरपि । वारणभिश्च हरिभिर्ययौ परिवृतस्तदा ॥ तं यान्तमनुयाति सम महती हरिवाहिनी । हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे सुयीवेणाभिपालिताः॥ २६ आप्नवन्तः प्रवन्तश्च गर्जन्तश्च प्रवङ्गमाः । क्ष्वेलन्तो विनदन्तश्च जग्मुर्वे दक्षिणां दिशम्॥२७ भक्षयन्तः सुगन्धीनि मध्नि च फलानि च । उद्दह्नतो महावृक्षान् मञ्जरीपुञ्जधारिणः॥ २८ अन्योन्यं सहसा द्वप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च । पततश्चोत्पतन्यन्ये पातयन्यपरे परान् ॥२९

र. पीत्वा विपमिवातुरः च. छ.।

<sup>्</sup>र, पदयामि पुना.।

<sup>्</sup>र विजयमित्यादेः अर्थकोविद इत्यन्तस्य स्थाने हृदयं चापि सुदृढं शंसतीव मनोरथम्—इति क. ।

४. अस्यानन्तरम्—पश्चार्धमिव लोकस्य प्रचे-ताश्चेतसा वृतः । जधनं कपिसेनायाः कपिराजोऽप-कर्षतु ॥—इति घ.।

५. दृप्ताः च.

रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः । इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः ॥ ३० पुरस्तादृषसो वीरो नीलः कुमुद् एव च । पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैर्वहुिसर्वृताः ॥ 38 सध्ये तु राजा सुग्रीवो रासो लक्ष्मण एव च । वलिभिर्वहुिसः शूरैर्वृताः शत्रुनिवर्हणैः ॥ ३२ हरिः शतविविर्वारः कोटीभिर्दशिभवृतः । सर्वामेको ह्यवप्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीम् ॥ 33 कोटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजः । अर्कश्चातिवलः पार्श्वमेकं तस्याभिरक्षति ॥ ३४ सुषेणो जाम्ववांश्चेव ऋक्षेश्च वहुभिर्वृतौ । सुन्नीवं पुरतः कृत्वा जघनं संररक्षतुः ॥ ३५ तेपां सेनापतिवीरो नीलो वानरपुंगवः । संपतन् प्रवतां श्रेष्टस्तद्वलं पर्यपालयत् ॥ ३६ द्रीमुखः प्रजङ्घश्च रम्भोऽथ रभसः कपिः । सर्वतश्च ययुर्वीरास्त्वरयन्तः प्रवङ्गमान् ॥ ३७ एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्तो वलद्पिताः । अपर्यंस्ते गिरिश्रेष्टं सह्यं द्रुमलतायुतम् ॥ 36 सरांसि च सुफुहानि तटाकानि महानित च<sup>3</sup>। रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत् ॥ 39 वर्जयन्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि । सागरौघनियं भीमं तद्वानरवलं महत् ॥ 80 निःससपं महाघोपं भीमघोप इवार्णवः । तस्य दाशरथेः पार्श्वे शूरास्ते किपकुर्झराः ॥ 88 तूर्णमापुष्छुवुः सर्वे सद्धा इव चोदिताः । कपिभ्यामुह्यमानौ तौ शुशुभाते नर्पभौ ॥ ४३ महद्भुचामिव संस्पृष्टौ ब्रहाभ्यां चन्द्रभास्करौ । ततो वानरराजेन छक्ष्मणेन च पूजितः ॥ ४३ जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्। तमङ्गदगतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा।। 88 उवाच परिपूर्णार्थी वचनं प्रतिभानवान् । हतामवाष्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणम् ॥ ४५ समृद्धार्थः समृद्धार्थामयोध्यां प्रति यास्यसि । महान्ति च निसित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥ ४६ शुभानि तव पर्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये । अनुवाति शुभो वायुः सेनां मृदुहितः सुखः ॥ पूर्णवर्गस्वराश्चेमे प्रवदन्ति मृगद्विजाः । प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकरः ॥ 86 उज्ञना च प्रसन्नार्चिरनु त्वां भागवो गतः । त्रह्मराशिर्विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमपेयः ॥ ४९ अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम् । त्रिशङ्कर्विमलो भाति राजिपः सपुरोहितः ॥ ५० पितासहः पुरोऽस्माकमिक्ष्वाकूणां सहात्मनाम् । विसले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥५१ नक्षत्रवरमस्माकिमक्षवाकूणां महात्मनाम् । नैर्ऋतं नैर्ऋतानां च नक्षत्रमिभीड्यते ॥ ५३ मूळो मूळवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना । सर्वं चैतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम् ॥ ५३ काले कालगृहीतानां नक्षत्रं प्रह्पीडितम् । प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च ॥ 48

१. 宋왕: ' 항, 1

२. पतताम् च. छ.।

३ वनानि च च. í

४. स्मृतिमान् च.।

५. पितामहवरः च. छ.।

६. विमले इत्यादि महात्मनामित्यन्तम् क. नास्ति।

प्रवान्त्रभयधिकं गन्धान् यथर्तुङ्सुमा हुमाः । ब्यृढानि कपिसैन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो ॥ ५५ . देवानामित्र सेन्यानि सङ्घाम तारकामये¹ । एवमार्य समीक्ष्येतान प्रीतो भवितुमहीसे ॥ ५६ इति श्रातरसाक्षास्य हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्। अथावृत्य महीं कृत्हां जगाम महती चमूः॥ क्रक्षवानरहाईहेर्नलदंष्टायुधेईता । कराब्रेखरणाब्रेख वानरेक्रिवतं रजः ॥ 46 भीसमन्तर्वे छोकं निवार्य सवितुः प्रभाम् । सपर्वतवनाकाद्यां दक्षिणां हरिवाहिनी ॥ ५९ छाद्यन्ती ययो भीमा चाभिवाम्बुद्सन्ततिः । उत्तरन्यां च नेनायां सनतं बहुयोजनम् ॥ ६० नदीस्त्रोतां सि सर्वाणि सरवन्दुर्विपरीतवन् । सरां वि विमलानमां सि हुमाकीणाँश्च पर्वतान् ॥ ६१ समान् भृगिप्रदेशांश्च बनानि फलबन्ति च । मध्येन च समन्ताच तिर्यक्चाधश्च साविशत् ॥ ६२ समावृद्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमृः । ते हृष्टमतनः सर्वे जग्मुमीक्तरंहसः॥६३ हरयो राषवस्यार्थे समारोपितिककमाः । हर्पवीर्थवलादेकान् द्र्ययन्तः परस्परम् ॥ बौबनीत्सेकजान दर्पान् बिविधांश्चकुरध्वनि । तत्र केचिद्दृतं जग्मुरुत्पेतुश्च तथापरे ॥ ६५ केचित्किलक्ष्मिलं चक्र्यानरा वनगोचराः । प्रास्कोटयंश्च पुच्छानि संनिजद्युः पदान्यपि ॥ ६६ मुजान् विक्षिप्य द्रौंटांश्च हुमानन्ये वभिक्षरे<sup>३</sup> । आरोहन्तश्च श्वङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचराः॥ महानादान् विमुख्यन्ति ६वेळामन्ये प्रचित्ररे । ऊरवेगैश्च ममृदुर्छताजाळान्यनेकशः ॥ वानराणां सुघोराणां यृथैः परिद्यता मही। सा स्म याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी॥७० हृष्टा प्रमुद्ति सेना सुत्रीवेणाभिरक्षिता । वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ ७१ मुमोक्ष्यिपवः सीतां मुहूर्तं कापि नासत । ततः पाद्पसंवाधं नानामृगसमायुतम् ॥ ७२ सह्यपर्वतमासेदुर्मलयं च महीधरम् । काननानि विचित्राणि नदीप्रस्रवणानि च ॥ ७३ पर्यन्नभियया रामः सह्यस्य मलयस्य च। चम्पकांस्तिलकांश्र्तानशोकान् सिन्धुवारकान्॥ ७४ करवीरांश्च तिनिशान् भञ्जन्ति स्म प्रवङ्गमाः । अङ्गोलांश्च करञ्जांश्च प्रश्नन्ययोधतिन्दुकार्न् ॥ ७५ जम्बूकामरुकाजीपान् भञ्जन्ति स्म प्लबङ्गमाः। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः॥ ७६ वायुवेगप्रचितताः पुष्पैरविकरन्ति तान् । मारुतः सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतस्रः ॥ ७७ पट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिषु । अधिकं शैलराजस्तु धातुभिः सुविभूपितः ॥ 66 धातुभ्यः प्रसृतो रेणुर्वायुवेगविघद्वितः । सुमहद्वानरानीकं छाद्यामास सर्वतः ॥ ७९

तारकामुरस्य आमये विनाशने ।

१. जग्मुरित्यादि रस्घवन्यार्थे इत्यन्तम् क.

नास्ति ।

२ केचिदित्यादि वभक्षिर इत्यन्तम् ग.

नास्ति ।

इ. प्रमोक्षयिपवः च.।

४. इदं पद्मम् क. नास्ति।

गिरिप्रस्थेषु रस्येषु सर्वतः संप्रपुष्पिताः । केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः ॥ ८० साधन्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुरुमाश्च पुष्पिताः। चिरिविरुवा मधूकाश्च वञ्जुला वक्कलास्तथा॥ ८१ स्फूर्जकास्तिलकाश्चेव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः । चूताः पाटलयश्चेव कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ ८२ मुचुलिन्दार्जुनाश्चैव शिंशपाः कुटजास्तथा । धवाः शल्मलयश्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा ॥ ८३ हिन्तालास्तिनिशाश्चैव<sup>1</sup> चूर्णका नीपकास्तथा । नीलाशोकाश्च वरणा अङ्कोलाः पद्मकास्तथा।। ८४ प्रवसानै: प्रवङ्गेस्त सर्वे पर्याकुलीकृताः । वाष्यस्तस्मिन् गिरौ शीताः परुवलानि तथैव च ॥ ८५ चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः । प्रवैः क्रौक्रैश्च संकीर्णा वराहमृगसेविताः ऋक्षेस्तरक्ष्मिः सिहैः शार्दूलैश्च भयावहैः । व्यालैश्च वहुभिर्भीमैः सेव्यमानाः समन्ततः ॥ ८७ पद्मैः सौगन्धिकैः फुहैः कुमुदैश्चोत्पलैस्तथा। वारिजैर्विविधैः पुष्पै रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥ ८८ तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा । स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः ।। ८९ अन्योन्यं प्रावयन्ति स्म शैलमारु वानराः । फलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च ॥९० वभञ्जर्बानरास्तत्र पादपानां मदोत्कटाः । द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ॥ 98 ययुः पिवन्तो हृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः । पादपानवभञ्जन्तो विकर्षन्तस्तथा लताः ॥ ९२ विधमन्तो गिरिवरान् प्रययुः प्रवगर्षभाः । वृक्षेभ्योऽन्ये तु कपयो नर्दन्तो मधुदर्पिताः ॥ ९३ अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपतन्यपि चापरे । वभूव वसुधा तैस्तु संपूर्णा हरियूथपैः ॥ 98 यथा कलमकेदारैः पकैरिव वसुन्धरा । महेन्द्रमथ संप्राप्य रामो राजीवलोचनः ॥ ९५ अध्यारोहन्महावाहुः शिखरं द्रुमभूषितम् । ततः शिखरमारुद्य रामो दशरथात्मजः ॥ ९६ कूर्ममीनसमाकीर्णमपद्यत्सिछछाकरम् । ते सद्यं समितकम्य मछयं च महागिरिम् ॥ ९७ आसेदुरानुपूर्वेण समुद्रं भीमिनःस्वनम् । अवरुद्य जगामाशु वेलावनमनुत्तमम् ॥ 03 रामो रमयतां श्रेष्टः ससुत्रीवः सलक्ष्मणः । अथ घौतोपलतलां तोयौषैः सहसोत्थितैः ॥ ९९ वेलासासाद्य विपुलां रामो वचनमत्रवीत्। एते वयमनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम्।। १०० इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वं समुत्थिता । अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः ॥ न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमर्णवः । तिदहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिति ॥ १०२ यथेदं वानरवलं परं पारमवाष्नुयात् । इतीव स माहावाहुः सीताहरणकर्शितः ॥ १०३ रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा । सर्वाः सेना निवेदयन्तां वेळायां हरिपुङ्गव ॥ १०४ संप्राप्तों सन्त्रकालो नः सागरस्यास्य लङ्घने।स्वां स्वां सेनां समुत्सृष्य मा च कश्चित्कुतो व्रजेत्॥ गच्छन्तु वानराः शूराः ज्ञेयं छन्नं भयं च नः । रामस्य वचनं श्रुत्वा सुप्रीवः सहरुक्ष्मणः ॥ सेनां न्यवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायुते । विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्वलम् ॥

१. रक्ता इलादि तिनिशाश्चेवेलन्तम् क. नास्ति । २. इदमर्थम् ग. नास्ति ।

मञ्जाण्ड्रज्ञ श्रीमान् द्वितीय इव सागरः । वेळावनमुपागस्य ततस्ते हरिपुंगवाः ॥ विनिविष्टाः परं पारं काङ्क्षमाणा महोद्धेः। तेषां निविश्तमानानां सैन्यसन्नाहिनःस्वनः॥ १०९ अन्तर्धाय महानादमणिवस्य प्रशुश्रुवे । सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता ॥ ११० त्रिया निविष्टा महती रामस्यार्थपराभवत् । सा महार्णवमासाद्य हृष्टा वानरवाहिनी ॥ १११ वायुवेगसमाधृतं पद्यमाना महार्णवम् । दूरपारमसंवाधं रक्षोगणनिपेवितम् ॥ ११२ पर्यन्तो वरुणावासं विषेद्धईरियुथपाः । चण्डनक्रयहं घोरं क्षपादौ दिवसक्षये ॥ ११३ हसन्तिमव फेनोंचेर्नुसन्तिमव चोर्मिभिः । चन्द्रोदयसमुद्धतं प्रतिचन्द्रसमाकुरुम् ॥ ११४ पिनष्टीय तरङ्गात्ररणेवः फेनचन्द्नम् । तदादाय करैरिन्दुर्लिन्पतीव दिगङ्गनाः ॥ ११५ चण्डानिलमहात्राहैः कीर्ण तिमितिर्मिङ्गिलैः । दीप्तभोगैरिवाकीर्णं भूजङ्गैभूजगालयम् ॥ ११६ अवगाढं महासत्त्वेर्नानारौळसमाक्कम् । सदुर्गे दुर्गमार्गं तमगायमसुराळयम् ॥ ११७ मर्करेनांगभोगेश विगाहा वातलोलिताः । उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रवृद्धा जलराशयः ॥ 236 अग्निजूर्णिमवाविद्धं भास्वराम्बु महोरगम् । सुरारिविपयं घोरं पातालविपमं सदा ॥ 225 सागरं चान्वरप्रख्यमन्वरं सागरोपमम् । सागरं चान्वरं चेति निर्विशेपमदृश्यतं ॥ १२० संपृक्तं नमसाप्यम्भः संपृक्तं च नभोऽम्भसा । ताद्यपूर्वे स्म दृश्येते तारारत्नसमाकुले ॥ १२१ समुत्पतितमेवस्य वीचिमालाकुलस्य च । विशेषो न द्वयोरासीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥ १२२ अन्योन्यमाहताः सक्ताः सस्वनुर्भीमनिःस्वनाः । ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभेर्थे इवाहवे ॥ १२३ रहौंचजलसन्नादं विपक्तमिव वायुना । उत्पतन्तमिव कुद्धं यादोगणसमाकुलम् ॥ १२४ दृदृद्युस्ते महोत्साहा वाताहतमपां पितम् । अनिलोद्धतमाकाशे प्रवरुगन्तमिवोर्मिभिः ।। १२५ ततो विस्मयमापत्रा दृदद्युईरयस्तदा । भ्रान्तोर्मिजलसन्नादं प्रलोलमिव सागरम् ॥ १२६

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रामाभिषेणनं नाम चतुर्थः संगः

> > पञ्चमः सर्गः

रामविप्रलम्भः

सा तु नीलेन विधिवत्स्वारक्षा सुसमाहिता । सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥ १ मैन्द्र्य द्विविद्र्योभी तत्र वानरपुंगवी । विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतोदिशम् ॥ २

१ इदमर्थम् ग. नास्ति। नास्ति।

सस्तनुरित्यादि सिन्धुराजस्येलन्तम् ध. इ. इदमर्थम् क. नास्ति ।

निविष्टायां तु सेनायां तीरे नद्नदीपतेः । पार्श्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रामो वचनमत्रवीत् ॥ ₹. शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । मम चापद्यतः कान्तामहन्यहिन वर्धते ॥ न में दुःखं प्रिया दूरे न में दुःखं हतेति वा । एतदेवानुशोचामि वयोऽस्या हातिवर्तते ॥ वाहि वात यतः कान्ता तां स्षृष्ट्वा मामिप स्पृश । त्विय मे गात्रसंस्पर्शश्चन्द्रे दृष्टिसमागमः ॥ ६ तन्मे दहति गात्राणि विषंपीतमिवाशये । हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदव्रवीत् ॥ ७ तद्वियोगेन्धनवता तिचन्ताविपुलार्चिषा । रात्रिंदिवं शरीरं मे दह्यते मदनाग्निना ॥ अवगाह्यार्णवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना । कथंचित्प्रव्वलन् कामो न मां सुप्तं जले दहेत् ॥ वह्वेतत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम् । यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाश्रितौ ॥ १० केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः । उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छूणोमि ताम् ॥ ११ कदा नु खलु सुश्रोणी शतपत्रायतेक्षणाम् । विजित्य शत्रून् द्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम् ॥ कदा तु चारुविम्बोष्ठं तस्याः पद्मिवाननम् । ईषदुन्नम्य पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥ १३ तस्यास्तु संहतौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ । कदा नु खलु सोत्कम्पौ क्षिष्यन्या मां भजिष्यतः ॥ सा नूनमसितापाङ्गी रक्षोमध्यगता सती । मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥ कथं जनकराजस्य दुहिता सा मम प्रिया। राक्षसीमध्यगा शेते स्तुषा दशरथस्य च।। १६ कदा विक्षोभ्य रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति। विधूय जलदान्नीलाञ्जाशिरेखा शरिस्वव॥ १७ स्वभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च । भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपर्ययात् ॥ 86 कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्। सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकमुतसृष्य मानसम्।। कदा नु खळु मां साध्वी सीता सुरसुतोपमा। सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यलानन्द्रजं पयः॥ कदा शोकिसमं घोरं मैथिलीविप्रयोगजम् । सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्केतरं यथा । २१ एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः । दिनक्षयान्मन्द्रुचिभीस्करोऽस्तमुपागमत् ॥ आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्यामुपासत । स्मरन् कमलपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृतः ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे रामविप्रलम्भो नाम पञ्चम: सर्गः

षष्ठः सर्गः रावंणमन्त्रणम्

लङ्कायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहम् । राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना ॥ १ अत्रवीद्राक्षसान् सर्वान् हिया किचिदवाङ्मुखः । धर्षिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्प्रसहा पुरी ॥ २

१. शोकेनेत्यादि प्रलाहरिष्यामीत्यन्तम् घ. नास्ति ।

सप्तमः सर्गः

तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी । प्रासादो धर्षितश्चैयः प्रवला राक्षसा हताः ॥ 3 आकुला च पुरी लङ्का सर्वा हनुमता कृता। किं करिष्यामि भद्रं वः किं वा युक्तमनन्तरम्।। उच्यतां नः समर्थं यत्कृतं च सुकृतं भवेत् । मन्त्रमूलं हि विजयं प्राहुरायी मनस्विनः ॥ तस्माहै रोचये मन्त्रं रामं प्रति महावलाः । त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ तेयां तु नमवेतानां गुणदोपौ वदाम्यहम् । 1मनत्रिक्षिमिहिं संयुक्तः समर्थेर्मन्त्रनिर्णये ॥ सिंत्रेर्दापि समानार्थेर्दान्यवैरपि वाधिकै: । सिंहतो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् ॥ ८ देवे च इनते यतं तमाहुः पुरुषोत्तमम् । एकोऽर्थं विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः ॥ एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरम् । गुणदोपावनिश्चित्य त्यक्तवा धर्मव्यपाश्रयम् ॥ १० करिष्यामीति यः कार्यमुपेक्षेत्स नराधमः । यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाधममध्यमाः ॥ ११ एवं सन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । ऐकमत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुपा ॥ १२ मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मन्त्रमुत्तमम् । वह्नयोऽपि मतयो भूत्वा मन्त्रिणामर्थनिणये ॥ पुनर्यत्रेकतां प्राप्ताः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः। अन्योन्यं मतिमास्थाय यत्र संप्रतिभाष्यते॥ १४ न चैकमहो श्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते। तस्मात्सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः ॥१५ कार्यं संप्रतिपद्यन्तामेतत्कृत्यं सतं सस । वानराणां हि वीराणां सहस्रैः परिवारितः ॥ १६ रामोऽभ्येति पुरीं लङ्कामस्माकमुपरोधकः । तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखम् ॥ १७ तरसा युक्तरूपेण सानुजः सवलानुगः । समुद्रमुच्छोपयति वीर्येणान्यत्करोति वा ॥ 26 अस्मिन्नेवंगते कार्ये विरुद्धे वानरैः सह । हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं संमन्त्र्यतां मम ॥ 28

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणमन्त्रणं नाम पष्टः सर्गः

## सप्तमः सर्गः

सचिवोक्तिः

इत्युक्ता राक्ष्सेन्द्रेण राक्ष्सास्ते महावलाः । ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे रावणं राक्ष्सेश्वरम् ॥ १ हि.पत्पक्ष्मविज्ञाय नीतिवाद्यास्त्वयुद्धयः । अविज्ञायात्मपक्षं च राजानं भीपयन्ति हिं ॥ २ राजन् परिवज्ञक्त्यृष्टिशूलपट्टससंकुलम् । सुमहन्नो वलं कस्माद्विषादं भजते भवान् ॥ ३

वान्धवैर्वा समाहितैः छ ।

मन्त्रस्त्रिभिहिं संयुक्तः दलत्र वानयं विभन्य
पूर्वत्र हेतुतया योजनं दिल्ष्टम्।

१ मन्त्रिभिहितसंयुक्तैः च छ.।

२ वान्धवेरिप वा हितै: च.।

३. दैवव्यपाश्रयम् प्रनाः।

४. इदमर्थम् ग. नास्ति।

त्वया भोगवतीं गत्वा निर्जिताः पन्नगा युधि । कैळासशिखरावासी यक्षैर्बहुभिरावृतः ॥ 8 सुमहत्कदनं कृत्वा वर्यस्ते धनदः कृतः । स महेश्वरसख्येन श्लाघमानस्त्वया विभो ॥ 4 निर्जितः समरे रोषाङ्णोकपालो महाबलः। विनिहत्य च यक्षौघान् विक्षोभ्य च विगृह्य च॥६ त्वया कैलासशिखराद्विमानमिद्माहृतम् । मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्भयात्सख्यमिच्छता ॥ Q दुहिता तव भार्थार्थे दत्ता राक्षसपुंगव । दानवेन्द्रो मधुनीम वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ॥ 6 विगृद्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः। निर्जितास्ते महावाहो नागा गत्वा रसातलम्।। 9 वासुकिस्तक्षकः शङ्खो जटी च वशमाहृताः। अक्षया वलवन्तश्च शूरा लब्धवराः पुरा॥ १० त्वया संवत्सरं युद्धा समरे दानवा विभो । स्ववळं समुपाश्रित्य नीता वशमरिंदम ॥ ११ मायाश्चाधिगतास्तत्र वहवो राक्षसाधिप । निर्जिताः समरे रोषाञ्चोकपाला महाबलाः ॥ १२ देवलोकिमतो गत्वा शक्रश्चापि विनिर्जितः'। शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥ १३ निर्जितास्ते महाबाहो चतुर्विधबलानुगाः । मृत्युद्ण्डमहात्राहं शाल्मलिद्रुममण्डितम् ॥ 88 कालपाशमहावीचिं यमकिङ्करपन्नगम्<sup>२</sup>। अवगाह्य त्वया राजन् यमलोकमहार्णवम्<sup>3</sup>।। १५ जयश्च विपुलः प्राप्तो मृत्युश्च प्रतिषेधितः । सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकास्तत्र सुतोषिताः ॥ १६ क्षत्त्रियैर्वहुभिर्वीरैः शक्रतुल्यपराक्रमैः । आसीद्रसुमती पूर्णा महद्भिरिव पादपैः ॥ १७ तेषां वीर्यगुणोत्साहैर्न समो राघवो रणे । प्रसद्य ते त्वया राजन् हताः परमदुर्जयाः ॥ १८ तिष्ठ वा किं महाराज श्रमेण तव वानरान्। अयमेको महाबाहुरिन्द्रजित्क्षपयिष्यति॥ 89 अनेन हि महाराज माहेश्वरमनुत्तमम् । इष्ट्वा यज्ञं वरो छन्धो लाके परमदुर्लभः ॥ २० शक्तितोमरमीनं च विनिकीर्णान्त्रशैवलम् । गजकच्छपसंबाधमश्वमण्डूकसंकुलम् ॥ २१ रुद्रादिखमहात्राहं मरुद्रसुमहोरगम् । रथाश्वगजतोयौघं पदातिपुलिनं महत् ॥ २२ अनेन हि समासाद्य देवानां वलसागरम् । गृहीतो दैवतपतिर्लङ्कां चापि प्रवेशितः ॥ २३ पितामहनियोगाच मुक्तः शम्बरवृत्रहा । गतिश्वविष्टपं राजन् सर्वदेवनमस्कृतः ॥ २४ तसेव त्वं महाराज विसृजेन्द्रजितं सुतम् । यावद्वानरसेनां तां सरामां नयति क्षयम् ॥ २५ राजन्नापद्युक्तेयमागता प्राकृताज्ञनात् । हृदि नैव त्वया कार्या त्वं विधव्यसि राघवम् ॥ २६ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् यद्धकाण्डे सचिवेक्तिर्नाम सप्तम: सर्गः

निर्जिता इत्यादि विनिर्जित इत्यन्तम् यमस्य वलसागरम् च. विलोलिताः ्नास्ति । ਚ.

ख, नारित। इद्मधेम्

#### अप्रमः सर्गः

#### प्रहस्तादिवचनम्

ततो नीलाम्बुद्विभः प्रहस्तो नाम राक्ष्सः । अत्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा ॥ 8 देवदानवगन्थर्वाः पिशाचपतगोरगाः । न त्वां धर्पयितुं शक्ताः किं पुनर्मानवौं रणे ॥ २ सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता विद्याताः सम हनुमता । न हि मे जीवतो गच्छेजीवन् स वनगोचरः ॥ ३ सर्वा सागपरर्यन्तां सङ्गेलवनकाननाम् । करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु मां भवान् ॥ g रक्षां चैव विधास्यामि वानराद्रजनीचर । नागमिष्यति ते दुःखं किंचिदात्मापराधजम् ॥ 4 अत्रवीतु सुसंकुद्धो दुर्भुखो नाम राक्षसः । इदं न क्ष्मणीयं हि सर्वेपां नः प्रधर्पणम् ॥ Ę अयं परिभवों भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च । श्रीमतो राक्ष्मेन्द्रस्य वानरेण प्रधर्पणम् ॥ ৩ अस्मिन् मुहूर्ते हरवैको निवर्तिष्यामि वानरान् । प्रविष्टान् नागरं भीममम्बरं वा रसातलम् ॥ ८ ततोऽत्रवीत्सुसंकुद्धो वज्रदंष्ट्रो महावलः । प्रगृह्य परिषं घोरं सांसशोणितरूपितम् ॥ 9 कि वो हनुमता कार्यं कुपणेन दुरात्मना । रामे तिष्टति दुर्घपे ससुत्रीवे सलक्ष्मणे ॥ १० अदारामं ससुत्रीवं परिवेण सळक्ष्मणम् । आगमिष्यामि इत्वैको विश्लोभ्य हरिवाहिनीम् ॥ ११ इदं ममापरं वाक्यं शृणु राजन् यदीच्छिस । उपायकुशलो होवं जयेच्छत्रनतिद्रितः ॥ १२ कामरूपधराः शूराः सुभीमा भीमद्रीनाः । राक्षसा वै सहस्राणि राक्षसाधिप निश्चिताः ॥ १३ काकुत्स्थमुपसंगम्य विभ्रतो मानुपं वपुः । सर्वे ह्यसंभ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम् ॥ 88 प्रेपिता भरतेन स्म तव भ्रात्रा यवीयसा । तवागमनमुद्दिर्य कुत्यमात्ययिकं त्विति ।। १५ स हि सेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेवोपयास्यति । ततो वयमितस्तूर्णं शूलशक्तिगदाथराः ॥ १६ चापवाणासिहस्ताश्च त्वरितास्तत्र याम हे। आकाशे गणशः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम् ।। अइमराखमहावृष्ट्या प्रापयाम यमक्षयम् । एवं चेदुपसर्पेतामनयं रामलक्ष्मणौ ॥ १८ अवर्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम् । कौम्भकर्णिस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वीर्यवान् ॥ १९ अब्रबीत्परमकुद्धो रावणं लोकरावणम् । सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन संगताः ॥ २० अहमेको हिनप्यामि राघवं सहछक्ष्मणम् । सुत्रीवं च हुनूमन्तं सर्वानेव च वानराम् ॥ २१ ततो वज्रहनुर्नाम राक्ष्सः पर्वतोपमः । क्रुद्धः परिलिहन् वक्तं जिह्नया वाक्यमत्रवीत् ॥ २२ स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः। एकोऽहं भक्षयिष्यामि तान् सर्वान् हरियूभपान्।।

नास्ति ।

१. वानराः च. छ.। ३. इदमर्थम् च. नास्ति। २. दुर्मुख इत्यादि सुसंकुद्ध इत्यन्तम् ग. ४. प्रेपिता इत्यादि हरिवाहिनीमित्यन्तम् ख. नास्ति।

स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिवन्तो मधु वारुणीम्। अहमेको वधिष्यामि सुप्रीवं सहरूक्ष्मणम्।। अङ्गदं च हनूमन्तं रामं च रणकुञ्जरम्।।

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहिसकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे प्रहस्तादिवचनं नाम अष्टम: सर्गः

#### नवमः सर्गः

#### विभीषणसमालोचनम्

ततो निकुम्भो रभसः सूर्यशत्रुर्महावलः । सुप्तन्नो यज्ञहा रक्षो महापार्श्वो महोदरः ॥ 8 अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रिक्सकेतुश्च वीर्यवान् । इन्द्रजिच महातेजा वरुवान् रावणात्मजः ॥ २ प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो वञ्रदंष्ट्रो महावछः । धूम्राक्ष्रश्चातिकायश्च दुर्मुखञ्चैव राक्षसः ॥ 3 परिघान्पट्टसान्प्रासाञ्ज्ञक्तिज्ञूलपरश्वधान् । चापानि च सवाणानि खङ्गांश्च विपुलाञ्ज्ञितान् ॥ प्रगृह्य परमकुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः । अनुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा ॥ 4 अद्य रामं विधव्यामः सुप्रीवं च सरुक्ष्मणम् । कृपणं च हनूमन्तं रुङ्का येन प्रधर्षिता ।। तान्गृहीतायुधानसर्वान्वारियत्वा विभीपणः । अत्रवीत्प्राञ्जिल्वांक्यं पुनः प्रत्युपवेदय तान् ॥ अप्युपायैक्षिभिस्तात योऽर्थः प्राप्तुं न शक्यते । तस्य विक्रमकालांस्तान् युक्तानाहुर्मनीषिणः ॥ प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहृतेषु च । विक्रमास्तात सिध्यन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः ॥ Q अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं वले स्थितम् । जितरोषं दुराधर्षं प्रधर्षयितुमिच्छथ ॥ १० समुद्रं रुङ्घित्वा तु घोरं नद्नदीपतिम् । गतं हनुमतो रोके को विन्दात्तर्कयेत वा ॥ 88 बलान्यपरिमेयाणि वीर्याणि च निशाचराः । परेषां सहसावज्ञा न कर्तव्या कथंचन ॥ १२ किं च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । आजहार जनस्थानाद्यस्य भार्यां यशस्विनः ।। १३ खरो यद्यतिवृत्तस्तु रामेण निहतो रणे । अवद्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथावलम् ॥ १४ अयशस्यमनायुष्यं परदाराभिमर्शनम् । अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम् ॥ १५ एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद्भवेत् । आहृता सा परित्याच्या कलहार्थे कृतेन किम् ॥१६ न नः क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना । वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली ॥ १७ यावन्न सगजां साश्वां बहुरत्नसमाकुलाम् । पुरीं दारयते वाणैर्दीयतामस्य मैथिली ॥ १८ यावत्सुघोरा महती दुर्धर्पा हरिवाहिनी । नावस्कन्दित नो लङ्कां दीयतामस्य मैथिली ॥ १९ विनइयेद्धि पुरी लङ्का शूराः सर्वे च राक्षसाः। रामस्य दियता पत्नी स्वयं यदि न दीयते॥ २०

१. प्रदीपितां छ.।

२. विद्यात् प्ना ।

<sup>्</sup>३ यशस्विनीम् घ. छ.।

४. कलहार्थेन किंचन घ. ः।

कलहार्थेन तेन किम् छ.।

| प्रनाद्य स्वां | बन्धुत्वात्कुरुव वचनं सम । हिनं तथ्यमहं वृमि दीयतामस्य मैथिली ॥  | २१ |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----|
|                | पुरा झरत्सूर्यमरीचिसन्निभान्नवान् सुपुद्धान् सुदृढान्नृपात्मजः । |    |
|                | न्द्रजत्यमोवान् विशिखान् ववाय ते प्रदीवतां दाशरथाय मैथिछी ॥      | २२ |
|                | स्रजस्त्र केापं सुस्रधर्मनागनं भजस्त्र धर्मे रतिकीतिवर्धनम् ।    |    |
|                | प्रसीद जीवेम सपत्रवान्यवा: प्रदीयतां टागरथाय मधिली ॥             | 23 |

विभीषणद्यः शुत्या रावणा राक्षसेश्वरः । विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम् ॥ २४ इत्यपि शीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् यद्यकाण्डे विभीषणसमाठोचनं नाम नवमः सर्गः

#### दश्मः सर्गः

#### विभीपणपथ्योपदेशः

ततः प्रत्युपीस प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थनिश्चयः । राक्षसाधिपतेर्वेदम भीमकर्मा विभीपणः ॥ १ इं। हायचयसंकारां इं। हे श्रुङ्कामियोन्नतम् । सुविभक्तमहाकक्ष्यं महाजनपरित्रहम् ॥ २ मतिमद्भिमहामात्रैरनुरक्तरिष्ठितम् । राक्ष्सैश्चाप्तपर्याप्तेः सर्वतः परिरक्षितम् ॥ 3 मत्तमातङ्गितःश्वासैवर्योङ्गलीङ्गतमारुतम् । शङ्घयोपमहायोपं तूर्यनादानुनादितम् ॥ 8 प्रमदाजनसंवाधं प्रजित्पतमहापथम् । तप्तकाळ्यननिर्यहं भूपणोत्तमभूपितम् ॥ ધ गन्यर्वाणामियायासमालयं मरुतामिव । रतसंचयसंवाधं भवनं भोगिनामिव ॥ ξ तं महाभ्रमिवादिसस्तेजोविस्तृतरिममान् । अत्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः ॥ ৩ पुण्यान् पुण्याह्योपांश्च वेद्विद्धिरुदाहृतान् । शुश्राव सुमहातेजा भातुर्विजयसंश्रितान् ॥ पृजितान द्विपात्रश्च सिपिभि: सुमनोऽक्षतै: । मन्त्रवेद्विदो विप्रान् दृद्शे सुमहावलः ॥ Q स पुज्यमाना रक्षोभिद्धियमानः स्वतेजसा । आसनस्थं महावाहुर्ववनदे धनदानुजम् ॥ १० स राजदृष्टिसंपन्नमासनं हेमभूपितम् । जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः ॥ ११ स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ । उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतुनिश्चितम् ॥ १३ प्रसाद्य भातरं ज्येष्टं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः । देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः ॥ १३ यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्तेमां पुरी तव । तदाप्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यश्चमानि नः ॥ १४ सस्फुलिङ्गः सधूमार्चिः सधूमकलुपोद्यः । मन्त्रसंधुक्षितोऽप्यिने सम्यगभिवर्धते ॥ १५ अभिष्ठेज्यभिशालासु तथा ब्रह्मस्थलीपु च । सरीसृपाणि दृश्यन्ते ह्वयेपु च पिपीलिकाः ॥१६ गवां पर्यासि स्कन्नानि विसदा वीरकुञ्जराः । दीनमश्वाः प्रहेपन्ते न च प्रासाभिनन्दिनः ॥

खरोष्ट्राश्वतरा राजन् भिन्नरोमाः स्रवन्ति नः। न स्वभावेऽवितष्ठन्ते विधानैरिप चिन्तिताः॥१८ वायसाः सङ्घशः क्रूरा व्याहरिन्त समन्ततः। समवेताश्च दृश्यन्ते विमानात्रेषु सङ्घशः॥१९ गृश्राश्च परिलीयन्ते पुरीमुपिर पिण्डिताः। उपपन्नाश्च सन्ध्ये हे व्याहरन्यशिवं शिवाः॥२० क्रव्यादानां मृगाणां च पुरद्वारेषु सङ्घशः। श्र्यन्ते विपुला घोपाः सिवस्फूर्जितिनःस्वनाः॥२१ तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्। रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम्॥ २२ इदं च यदि वा मोहाल्लोभाद्वा व्याहृतं मया। तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमईसि॥ २३ अयं च दोपः सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते। रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च॥ २४ प्रापणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्वमिन्त्रणः। अवश्यं च मया वाच्यं यदृष्टमिप वा श्रुतम्॥ संप्रधार्य यथान्यायं तद्भवान् कर्तुमईति। इति स्म मिन्त्रणां मध्ये भ्राता भ्रातरमृचिवान्॥ रावणं राक्षसक्षेष्ठं पथ्यमेतद्विभीपणः॥

हितं महार्थं मृदु हेतुसंहितं व्यतीतकालायितसंप्रतिक्षमम्।
निश्चम्य तद्वाक्यमुपिश्यतव्वरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतद्ववीत्।।
स्थं न पश्चामि कुतिश्चिद्प्यहं न राघवः प्राप्स्यित जातु मैथिलीम्।
सुरैः सहेन्द्रैरिप संगतः कथं ममात्रतः स्थास्यित लक्ष्मणात्रजः॥
र्द्रहतीद्मुक्त्वा सुरसेन्यनाशनो महावलः संयति चण्डिवक्रमः।
दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनं विसर्जयामास तदा विभीपणम्॥
रद्रह्मार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहिक्षकायां संहितायाम्
सुद्धकाण्डे विभीपणपथ्योपदेशो नाम दश्मः सर्गः

## एकादशः स्रगः

द्वितीयमन्त्राधिवेशः

स वभूव कृशो राजा मैथिलीकाममोहितः । असंमानाच सुहृदां पापः पापेन कर्मणा ॥ १ अतीतसमये काले तस्मिन् वै युधि रावणः । अमात्येश्च सुहृद्धिश्च प्राप्तकालममन्यत ॥ २ स हेमजालिवतं मणिविद्रुमभूषितम् । उपगम्य विनीताश्वमाहरोह महारथम् ॥ ३ तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्वनम् । प्रययौ राक्षसश्रेष्ठो दश्यीवः सभां प्रति ॥ ४ असिचर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा । राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः । पार्श्वतः पृष्ठतश्चेनं परिवार्य ययुस्तदा ॥ ६ रथैश्चातिरथाः शीवं मत्तेश्च वरवारणैः । अन्त्पेतुर्दश्यीवमाकीडद्धिश्च वाजिनिः ॥ ७

१, श्रावणे च, छ,।

| गदापरिचह्स्ताश्च द्यक्तितोमरपाणयः । परश्वधघराश्चान्ये तथान्ये झूळपाणयः ॥                              | C   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| तनस्तूर्यसहस्राणां संजदे निःस्यना महान् । तुमुङः शङ्गशब्दश्च सभां गच्छति रावणे ॥                      | ς   |
| त नेभिघोषेण महान् सहसाभिविनादयन्' । राजमार्ग श्रिया जुष्टं प्रति <mark>पेदे महारथः ॥</mark>           | १०  |
| <u>-</u> '                                                                                            | ११  |
| ह्ममञ्जरिगर्भे च द्युद्धस्फटिकविशहे । चामरव्यजने चास्य रेजतुः सव्यद्क्षिणे ॥                          | १२  |
| त इता जल्यः नर्वे रथस्थं पृथिवीस्थिताः । राक्ष्सा राक्ष्सश्रेष्ठं शिरोभिस्तं ववन्दिरे ॥               | १३  |
| *                                                                                                     | १४  |
|                                                                                                       | १५  |
| तां पिद्याचर्यातः पडभिरभिगुप्तां सदा ग्रुभाम् । प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकर्मणा ॥               | १६  |
| तस्यां तु वेंदूर्यमयं प्रियकाजिनसंदृतम् । महत्सोपाश्रयं भेजे रात्रणः परमासनम् ॥                       | १७  |
| ततः                                                                                                   | १८  |
| ऋत्यमस्ति महज्ञानं समर्थ्यमिह् नो महन् । राक्षसास्तद्वचः श्रुत्वा <mark>छङ्कायां परिचक्रमुः ।।</mark> | १९  |
|                                                                                                       | २०  |
| ते रथान् रुचिरानेके द्वप्तानेके पृथग्घयान् । नागानन्येऽधिरुरुहुर्जग्मुश्चैके पदातयः ॥                 | २१  |
| सा पुरी परमार्काणा रथक्कद्वरवाजिभिः । संपतिद्विर्विरुरुचे गरुत्मद्विरिवाम्बरम् ॥                      | २२  |
| ते वाह्नान्यवस्थाप्य यानानि विविधानि च । सभां पद्भिः प्रविविद्युः सिंहा गिरिगुहामिव ॥                 | २३  |
| राज्ञः पादे। गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपृजिताः । पीठेष्वन्ये वृसीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन् ।।       | ।२४ |
| ते समेद्रा सभायां वे राक्ष्सा राजद्यासनात् । यथाईमुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम् ॥                    | २५  |
| मन्त्रिणस्र यथा मुख्या निश्चितार्थेषु पण्डिताः । अमात्यास्त्र गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिद्र्शनाः ॥     | २६  |
| समेयुस्तत्र शतशः शूराश्च वहवस्तदा । सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै ॥                         | २७  |
| रम्यायां राक्ष्सेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सङ्घशः । राक्षसा राक्षसक्षेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे ॥             | २८  |
| ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं वराईजाम्यूनद्चित्रिताङ्गम् ।                                              |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                 | २९  |
| स पूर्वजायावरजः शशंस नामाथ पश्चाचरणो ववन्दे ।                                                         |     |
| ग्रुकः प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यो ददौ यथाई पृथगासनानि ॥                                                   | ३०  |
| सुवर्णनानामणिभूपणानां सुवाससां संसदि राक्षसानाम् ।                                                    |     |
| तेपां पराध्यीगरुचन्दनानां स्नजश्च गन्धाः प्रवद्यः समन्तात् ॥                                          | ३१  |
| <b>3</b>                                                                                              | • • |

१. महतामिविनादयन् छ.।

२. इदमर्थम् च. नास्ति ।

न चुक्रुशुर्नानृतमाह कश्चित्सभासदो नैव जजल्पुरुचैः।
संसिद्धार्थाः सर्व एवोत्रवीर्या भर्तुः सर्वे दृदृशुश्चाननं ते।।
स रावणः शस्त्रभृतां मनिस्त्रनां महावलानां समितौ मनस्वी।
तस्यां सभायां प्रभया चकाशे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः।।
इसार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे द्वितीयमन्त्राधिवेशो नाम एकादशः सर्गः

द्वादशः सर्गः कुम्भकर्णमतिः

स तां परिपदं कृत्स्नां समीक्ष्य समितिंजयः । प्रचोद्यामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम् ॥ सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः । योधा नगररक्षायां वया व्यादेष्टुर्भहसि ॥ स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन् राजशासनम् । विनिक्षिपद्वछं सर्वं वहिरन्तश्च मन्दिरे ॥ 3 ततो विनिक्षिप्य वलं पृथङ्नगरगुप्तये । प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञो निपसाद जगाद च ॥ निहितं वहिरन्तश्च वलं वलवतस्तव । कुरुष्वाविमनाः कृत्यं यद्भिपेतमस्ति ते ॥ 4 प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहिते रतः । सुखेप्सुः सुहदां मध्ये व्याजहार स रावणः॥ ६ प्रियाप्रिये सुखं दुःखं लाभालाभौ हिताहिते । धर्मकामार्थक्रच्छ्रेषु यूयमईय वेदितुम् ॥ सर्वेक्कट्यानि युष्माभिः समारव्धानि सर्वेदा । मन्त्रकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ससोमग्रहनक्षत्रैर्मरुद्धिरिव वासवः । भवद्धिरहमत्यर्थं वृतः श्रियमवाष्तुयाम् ॥ अहं तु ख्ळु सर्वान् वः समर्थयितुमुद्यतः । कुम्भकर्णस्य तु स्वप्नान्नेममर्थमचोदयम् ॥ १० अयं हि सुप्तः षण्मासान् कुम्भकर्णो महावलः । सर्वशस्त्रभृतां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः ॥ ११ इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी प्रिया । रक्षोभिश्चरितादेशादानीता जनकात्मजा ॥ १२ सा मे न शय्यामारोद्धमिच्छत्यलसगामिनी<sup>२</sup>। त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीतासदृशी मता ॥ १३ तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानना । हेमविम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४ सुलोहिततलौ ऋङ्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ । हृष्ट्वा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः॥१५ हुताग्नेरिचेंसकाशामेनां सौरीमिव प्रभाम्। हृष्ट्वा सीतां विशालाक्षीं कामस्य वशमेयिवान् ॥ १६ उन्नसं वदनं वल्गु विपुलं चारुलोचनम् । पर्यंस्तदा वशस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान् ॥ १७ क्रोधहर्षसहायेन दुर्वर्णकरणेन च । शोकसंतापनित्येन कामेन कलुषीकृतः ॥

<sup>्</sup>योधानधिकरक्षायाम् च.।

२. अस्यानन्तरम्—तरुणी रूपसंपन्ना मत्त-

मातङ्गगामिनी—इति क.। -..ः ३. इदमर्थम् च. ना

का दु सक्तरं कालं सामयाचत भामिनी । प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलीचना ॥ १९ रन्यया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम् । श्रान्तोऽहं स्ततं कामाद्यातो ह्य इवाध्विति ॥ २० कथं सान्तरमञ्जोभयं तरिष्यन्ति वनीक्षमः । बहुसत्त्वसमाकीर्णं तौ वा दशरथात्मजौ ॥ २१ अथवा किपनेकेन कृतं नः कदनं मह्न् । दुईवाः कार्यगतयो वृत यस्य यथामिति ॥ २२ मानुपान्ने भयं नास्ति तथापितु विमृद्यताम् । तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितोऽजयम् ॥ २३ ने मे भवन्तश्च तथा सुत्रीवप्रमुखान् हरीन् । परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ ॥ २४ स्तितायाः पदवीं प्राप्तां संप्राप्तां वन्त्रालयम् । अन्या च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ ॥ २५ भवद्गिमन्त्रयतां मन्त्रः सुनीतिश्चाभिधीयताम् । न हि शक्ति प्रपत्त्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित् ॥ समारं वानरेन्नीर्न्वा निश्चयेन जयो मम । तस्य कामपरीतन्य निश्चय परिदेवितम् ॥ २७ कुन्भकर्णः प्रचुकीथ वचनं चेदमत्रवीत् ॥

यतः तु रामम्य सलक्ष्मणस्य प्रसद्य सीता खलु सा इहाहता । सकृत्समीक्ष्येव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यसुनेव यासुनम् ॥

२८

३९

सर्वमेतन्महाराज कृतमप्रतिमं तव । विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः ॥ २९ न्याचेन राजा कार्याणि यः करोति दशानन । न स संतप्यते पश्चान्निश्चितार्थमितिर्नृपः ॥३० अनुपाचेन कर्माणि विपरीतानि यानि च । क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यप्रयतेष्विव ॥३१ यः पश्चात्पूर्वकार्याणि कुरुते बुद्धिमोहितः । पूर्वं चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥ ३२ चपल्य तु कृत्येषु प्रसमीक्ष्याधिकं वलम् । विष्ट्या त्यां नावधीद्रामो विषमिश्रमिवामिपम् ॥३४ तस्मान्त्रया समार्व्यं कर्म ह्यप्रतिमं परैः । अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्रूंस्तवानये ॥ ३५ यदि शक्रविवन्यन्ते वि पावकमारुतौ । तावहं योधयिष्यामि कुवेरवरुणावि ॥ ३६ गिरिमात्रशरीत्त्य शितश्रूल्धरस्य च । नर्दतस्तीक्णदृष्ट्रस्य विभियाद्वे पुरन्दरः ॥ ३७ पुनर्मा स द्वितीयन शरेण निहनिष्यति । ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥३८

व्येन ते दाशरथेः सुखावहं जयं तवाहर्तुमहं यतिष्ये।

हत्वा च रामं सह रुक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूथमुख्यान् ॥

१:--क्षिप्रम् च. छ.।

स्तव विशांपते—इति च.।

२. अस्यानन्तरम्—अहमुत्तादयिप्यामि शर्त्र

३. महापरिषयोधिनः च.

रमस्व कामं पिच चाञ्यवारुणीं कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः ।

सया तु रामे गिमते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहिष्ठकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे कुम्भकर्णमितिनीम द्वादशः सर्गः

## त्रयोदशः सर्गः

### महापार्श्ववचोऽभिनन्दनम्

रावणं कुद्धमाज्ञाय सहापार्श्वा महावलः । मुहूर्तमनुसंचिन्य प्राञ्जलिवीक्यमव्यीत्।। यः खल्विप वनं प्राप्य मृगव्यालसमाकुलम्। न पिवेन्मधु संप्राप्तं स नरो वालिशो भवेत्।। २ ईश्वरस्येश्वरः कोऽस्ति तव शत्रुनिवर्हण । रमस्व सह वैदेहाा शत्रूनाक्रम्य मूर्धसु ॥ 3 वलाकुक्कुटवृत्तेन वर्तस्य सुमहावल । आक्रम्य सीतां वैदेहीं तथा भुङ्क्व रमस्य च ॥ ઇ लब्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति यद्भयम् । प्राप्तमप्राप्तकालं वा सर्वं प्रतिसिद्दिष्यसि ॥ ५ कुम्भकर्णः सहास्माभिरिन्द्रजिच महावलः । प्रतिषेधयितुं शक्तौ सवज्रमपि विज्ञणम् ॥ ફ उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं वा कुश्छैः कृतम् । समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचय ॥ इह प्राप्तान् वयं सर्वोञ्शत्रंस्तव महावल । वशे शस्त्रपातेन करिष्यासो न संशयः ॥ एमुक्तस्तदा राजा महापार्श्वेन रावणः। तस्य संपूजयन् वाक्यमिदं वचनमत्रवीत्।। 9 महापार्श्व निबोध त्वं रहस्यं किंचिदात्मनः । चिरवृत्तं तदाख्यास्ये यववाप्तं सया पुरा १० पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलाम् । चञ्चूर्यमाणामद्राक्षमाकाशेऽग्निशिखामिव ॥ सा प्रसद्य मया भुक्ता कृता विवसना ततः । स्वयंभूभवनं प्राप्ता छोछिता नछिनी यथा ॥१२ तस्य तच तदा मन्ये ज्ञातमासीन्महात्मनः । अथ संकुपितो वेधा मामिदं वाक्यमत्रवीत् ॥ १३ अद्यप्रभृति यामन्यां वलात्रारीं गमिष्यसि । तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः ॥१४ इस्रहं तस्य शापस्य भीतः प्रसंभमेव ताम् । नारोपये वलात्सीतां वैदेहीं शयने स्वके ।। सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः । नैतद्दाशरथिर्वेद ह्यासादयति तेन माम् ॥ १६ यस्तु सिंहमिवासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये । ऋद्धं मृत्युमिवासीनं प्रवोधयितुमिच्छति ॥ न मन्तो निर्गतान् बाणान् द्विजिह्वानिव पन्नगान् । रामः पत्रयति संग्रामे तेन सामिभगच्छिति ॥ क्षिप्रं वज्रोपमैर्वाणैः शतधा कार्मुकच्युतैः । राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम् ॥१९ तचास्य बलमादास्ये बलेन महता वृतः । उदयन् सविता काले नक्षत्राणामिव प्रभाम् ॥ २० 🦂

१, देव: च, छ,।

२. शुभे च.

२१

न वासवेनापि सहस्रचक्षपा युधास्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः ।

मया त्वियं वाहुवलेन निर्जिता पुरी पुरा वेश्रवणेन पालिता ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे महापार्श्वचोऽभिनन्दनं नाम त्रयोदशः सर्गः

## चतुर्दशः सर्गः

#### प्रहस्तिविभीपणविवादः

| निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं स कुम्भकणेस्य च गर्जितानि ।           |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| विभीपणो राक्षसराजमुख्यमुवाच वाक्यं हितमर्थयुक्तम् ॥                 | १ |
| वृतो हि वाह्यन्तरभोगराशिश्चिन्ताविषः सुस्मिततीक्ष्णदंष्ट्रः ।       |   |
| पछ्चाङ्गुलीपछ्चशिरोऽतिकायः सीत।महाहिस्तव केन राजन्' ॥               | २ |
| यावन्न रुङ्कां समभिद्रवन्ति वलीमुखाः पर्वतकूटमात्राः ।              |   |
| दंष्ट्रायुघाश्चेव नखायुघाश्च प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥             | ३ |
| यावन्न गृह्तनित शिरांसि वाणा रामेरिता राक्षसपुंगवानाम्।             |   |
| वज्रोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली ॥                   | 8 |
| न कुम्भकर्णेन्द्रजितौं च राजंस्तथा महापार्श्वमहोदरौ वा ।            |   |
| निकुम्भकुम्भा च तथातिकायः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥            | ц |
| जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सवित्राप्यथ वा मरुद्धिः।    |   |
| न वासवस्याङ्कगतो न मृत्योर्न खं <sup>र</sup> न पातालमनुप्रविष्टः ॥  | Ę |
| निज्ञम्य वाक्यं तु विभीषणस्य ततः प्रहस्तो वचनं वभापे ।              |   |
| न नो भयं विद्या न दैवतेभ्यो न दानवेभ्यो ह्यथवा छतश्चित् ॥           | ৩ |
| न ग्रक्षगन्धर्वमहोरगेभ्यो भयं न संख्ये पतगोत्तमेभ्यः।               |   |
| कथं नु रामाद्भविता भयं नो नरेन्द्रपुत्रात्समरे कदाचित् ॥            | C |
| प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशम्य विभीपणो राजहितानुकाङ्क्षी ।            |   |
| ततो महार्थं <sup>3</sup> वचनं वभाषे धर्मार्थकामेषु निविष्टबुद्धिः ॥ | ዓ |
|                                                                     |   |

१. अस्यानन्तरम्—पुरा शरान् स्यंमरीचि-संनिमान् सुवर्णपुतान् सुदृढान्नृपात्मजः । सुजत्यमोषान् विशिखान् वधाय ते प्रदीयतां दाशरथाय मेथिला ॥—

इति ग.।

२. नभः च.।

३. महात्मा च, छ,।

| प्रहस्त राजा च महोद्रश्च त्वं कुम्भकर्णश्च यद्र्थजातम्।                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| व्रवीथ रामं प्रति तन्न शक्यं यथा गतिः स्वर्गमधर्मबुद्धेः॥                   | १० |
| वधस्तु रामस्य मया त्वया वा प्रहस्त सर्वेरेपि राक्षसैर्वा ।                  |    |
| कथं भवेदर्थविशारदस्य महाणवं तर्तुमिवाप्तवस्य ॥                              | ११ |
| धर्मप्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः ।                        |    |
| प्रहस्तं देवाश्च तथाविधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढाः ॥                  | १२ |
| तीक्ष्णा न तावत्तव <sup>र</sup> कङ्कपत्रा दुरासदा राघवविप्रमुक्ताः ।        |    |
| भित्त्वा शरीरं प्रविशन्ति वाणाः प्रहस्त तेनैव विकत्थसे स्वम् <sup>3</sup> ॥ | १३ |
| न रावणो नातिबलिस्त्रशीर्षो न कुम्भकर्णोऽस्य सुतो निकुम्भः।                  |    |
| न चेन्द्रजिद्दाशरार्थे प्रसोद्धं त्वं वा रणे शकसमं समर्थाः॥                 | १४ |
| देवान्तको वापि नरान्तको वा तथातिकायोऽतिरथो महात्मा ।                        | 5  |
| अकम्पनश्चाद्रिसमानसारः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥                       | १५ |
| अयं हि राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैरमित्रप्रतिमैभवद्भिः।                        |    |
| अन्वास्यते राक्षसनाशनाय तीक्णः प्रकृत्या ह्यसमीक्ष्यकारी ॥                  | १६ |
| अनन्तभोगेन सहस्रमूर्घ्ना नागेन भीमेन महावछेन।                               |    |
| बलात्परिक्षिप्तमिमं भवन्तो राजानमुत्क्षिप्य विमोचयन्तु ॥                    | १७ |
| यावद्धि केशत्रहणात् सुहद्भिः समेत्य सर्वैः परिपूर्णकामै:।                   |    |
| निगृह्य राजा परिरक्षितव्यो भूतैर्यथा भीमवर्छेर्गृहीत: ॥                     | १८ |
| सुवारिणा <sup>६</sup> राघवसागरेण प्रच्छाद्यमानस्तरसा भवद्भिः ।              | ,  |
| युक्तस्त्वयं तारिवतुं समेत्र काकुत्स्थपातालमुखे पतन् सः ॥                   | १९ |
| इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य राज्ञश्च पथ्यं ससुहुज्जनस्य।                      |    |
| सम्यग्वि वाक्यं सततं व्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददाम पत्नीम् ॥                 | २० |
|                                                                             |    |

पुरोऽस्यं पुंना.। ₹.

<sup>्</sup>र, नतायत्तव च. छ,।

अस्यानन्तरम्-भित्वां न तावत्प्रविशन्ति कायं प्राणान्तिकास्तेऽरानितुल्यवेगाः । शिताः शरा राघव-

विष्रमुक्ताः प्रहस्त तेनैव विकत्थसे त्वम् ॥— इति च.। ४. कुम्भकर्णस्य छ.।

५. केशबहणम् च. छः 🏗

६. संहारिणा च. छ. ।

# परस्य वीर्यं स्ववलं च बुद्धा स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिम् । तथा स्वपक्षेऽप्यनुमृत्रय बुद्धन्या वदेःस्ममं स्वाभिहितं च मन्त्री ।। रश इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यतिसहास्त्रकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे प्रहस्तविभीपणविवादो नाम चतुर्वद्याः सर्गः

# पञ्चदशः सर्गः

## इन्द्रजिद्धिभीपणविवादः

| बृहस्पतेस्तुल्यमतेवेचस्तन्निशस्य यत्नेन विभीपणस्य ।            |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| ततो महात्मा वचनं वभापे तत्रेन्द्रजिल्लेर्ऋतयोधमुख्यः ॥         | १        |
| किं नाम ते तात कनिष्ठवाक्यमनर्थकं चैव सुर्भातवच ।              |          |
| अस्मिन् कुले योऽपि भवेन्न जातः सोऽपीदृशं नैव वदेन्न कुर्यात् ॥ | २        |
| सत्त्वेन वीर्येण पराक्रमेण शौर्येण धैर्येण च तेजसा च।          |          |
| एकः कुलेऽस्मिन् पुरुषा विमुक्तो विभीपणस्तात कनिष्ठ एपः ॥       | ३        |
| किं नाम तौ राक्ष्स राजपुत्रावस्माकमेकेन हि राक्ष्सेन।          |          |
| सुप्राकृतेनापि रणे निहन्तुं शक्यों कुतो भीपयसे सम भीरो ॥       | 8        |
| त्रिलोकनाथो ननु देवराजः शक्रो मया भूमितले निविष्टः ।           |          |
| भयार्दितास्त्रापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तथा देवगणाः समयाः ॥     | <b>પ</b> |
| ऐरावतो विस्वरमुत्रदन् स निपातितो भूमितले मया तु ।              |          |
| विकृष्य दन्तौ तु मया प्रसद्य वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥      | ६        |
| सोऽहं सुराणामपि दर्पहन्ता दैद्योत्तमानामपि शोकदाता ।           |          |
| कथं नरेन्द्रात्मजयोर्न शक्तो मनुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्यः ॥   | ø        |
| अथेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महोजसस्तद्वचनं निशम्य ।              |          |
| ततो महार्थं वचनं वभापे विभीपणः शस्त्रभृतां वरिष्ठः ॥           | C        |
| न तात मन्त्रे तव निश्चयोऽस्ति वालस्त्वमद्याप्यविपकद्यद्धिः।    |          |
| तस्मात्त्वया ह्यात्मविनाशनाय वचोऽर्थहीनं वहु विप्रलप्तम् ॥     | ٠ ٩      |
| पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य त्वामिन्द्रजिन्मित्रमुखोऽसि शत्रुः ।  | 1        |
| यस्येदृशं राघवतो विनाशं निशम्य मोहाद्नुमन्यसे त्वम् ॥          | १०       |

| त्वमेव वध्यश्च सुदुर्मतिश्च स चापि वध्यो य इहानयत्त्वाम्।                |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| बालं दृढं साहासेकं च योऽद्य प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम् ॥               | ११ |
| <sup>१</sup> मूढोऽप्रगरुभोऽविनयोपपन्नस्तीक्ष्णस्वभावोऽरुपमतिर्दुरात्मा । |    |
| मुर्रेस्त्वमत्यन्तसुदुर्भतिश्च त्वमिन्द्रजिद्वालतया त्रवीपि ॥            | १२ |
| को ब्रह्मद्ण्डप्रतिमप्रकाशानर्चिष्मतः कालनिकाशरूपान् ।                   |    |
| सहेत वाणान् यमदण्डकल्पान् समीक्ष्य मुक्तान् युधि राघवेण ॥                | १३ |
| धनानि रत्नानि विभूपणानि वासांसि दिव्यानि मणीश्च चित्रान् ।               |    |
| सीतां च रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन्निह वीतशोकाः ॥                     | १४ |
|                                                                          |    |

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे इन्द्रजिद्धिभीपणविवादो नाम पञ्चदश: सर्ग:

# षोडशः सर्गः विभीषणाकोशः

सुनिविष्टं हितं वाक्यमुक्तवन्तं विभीपणम् । अत्रवीत्परुपं वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ 8 वसेत्सह सपत्नेन कुद्धेनाशीविपेण वा । न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना ॥ २ जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्वलोकेषु राक्षस । हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ३ प्रधानं साधकं वैद्यं धर्मशीलं च राक्षस । ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥ नित्यमन्योन्यसंहष्टा व्यसनेष्वाततायिनः । प्रच्छन्नहृद्या घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥ 4 श्रूयन्ते हस्तिभिर्गीताः श्लोकाः पद्मवने कचित् । पाशहस्तान्नरान् ह्या श्रुणु तान् गदतो मम।।६ नामिनीन्यानि शस्त्राणि न नः पाशा भयावहाः। घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः॥७ उपायमेते वक्ष्यन्ति प्रहणे नात्र संशयः । कुत्साद्भयाज्ज्ञाति भयं सुकष्टं विदितं च नः ॥ विद्यते गोषु संपन्न विद्यते त्राह्मणे दमः । विद्यते स्त्रीपु चापल्यं विद्यते ज्ञातितो भयम् ॥ 9 ततो नेष्टमिदं सौम्य यदहं लोकसत्कृतः । ऐश्वर्येणाभिजातस्र रिपूणां मूध्न्यविश्यितः । १० यथा पुष्करपर्णेषु पतितास्तोयविन्दवः । न श्लेषमुपगच्छन्ति तथानार्येषु सौहृदम् ॥ ११ यथा मधुकरस्तर्षाद्रसं विन्दन्न विद्यते । तथा त्वमपि तत्रैव तथानार्येषु सौहृदम् ॥ १२ यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रजः । दूषयत्यात्मनो देहं तथानार्येषु सौहृदम् ॥ १३ यथा शरिद मेघानां सिद्धतामिप गर्जताम् । न भवसम्बुसंक्वेदस्तथानार्येषु सौहदम् ॥

१. मूढ: प्रगल्भो विनयोपपन्नः च.।

अन्यस्त्वेवंविधं त्र्याद्वाक्यमेतित्रशाचर । अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत्त्वां तु धिक्कुउपांसनम् ॥१५ इत्युक्तः परुपं वाक्यं नयायवादी विभीपणः । उत्पपात गदापाणिश्चतुर्भिः सह राक्ष्सैः ॥ १६ अत्रक्षीच तदा वाक्यं जातकोधो विभीपणः । अन्तरिक्ष्गतः श्रीमान् भ्रातरं राक्ष्साधिपम् ॥१७ स त्वं भ्रातािस मे राजन् त्रूहि मां यद्यदिच्छित । ज्येष्टो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः॥ इदं तुं परुपं वाक्यं न क्षमान्यनृतं' तव । सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन ॥ १९ न गृह्नत्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः । सुलभाः पुरुपा राजन् सततं प्रियवादिनः ॥ २० अप्रियस्य तु पण्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्छमः । वद्धं कालस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणा ॥ २१ न नदयन्तमुपेक्ष्यं प्रदीप्तं शरणं यथा । दीप्तपावकसंकाशेः शितेः काञ्चनभूपणैः ॥ २२ न त्वामिच्छान्यहं हष्टुं रामेण निहतं शरैः । श्रूराश्च वलवन्तश्च कृतास्त्राश्च रणाजिरे ॥ २३ कालमिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः । तन्मपेयतु यद्योक्तं गुरुत्वाद्वितमिच्छता ॥ २४ आत्मानं मर्वथा रक्ष पुरीं चेमां सराक्षसाम् । स्वित्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुन्धी भव मया विना ॥ २४ आत्मानं मर्वथा रक्ष पुरीं चेमां सराक्षसाम् । स्वित्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुन्धी भव मया विना ॥

निवार्थमाणस्य मया हितेपिणा न रोचते ते वचनं निशाचर ।
परीतकाला हि गतायुपे नरा हितं न गृह्गित सुह्रिद्गिरितम् ॥ २६
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे विभीपणाकोशो नाम पोडशः सर्गः

#### सप्तद्शः सर्गः विभीपणशरणागतिनिवेदनम्

इत्युक्ता परुपं वाक्यं रावणं रावणानुजः। आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः सरुक्ष्मणः॥ १ तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहदाम्। गगनस्थं महीस्थास्ते दृदशुर्वानराधिपाः २ स हि मेघाचरुप्रख्यो वज्रायुधसमप्रभः। वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः॥ ३ ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीसविक्रमाः। तेऽपि वर्मायुधोपेता भूपणैश्च विभूपिताः ॥ ४ तमात्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुत्रीवो वानराधिपः। वानरैः सह दुधेपश्चिन्तयामास बुद्धिमान्॥ ५ चिन्तियत्वा मुहूर्तं तु वानरांस्तानुवाच ह । हनुमत्प्रमुखान् सर्वानिदं वचनमुत्तमम्॥ ६ एप सर्वायुधोपेतश्चतुर्भिः सह राक्षसैः। राक्षसोऽभ्येति पश्यध्वमस्मान् हन्तुं न संशयः॥ ५ सुत्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः। सारानुद्यम्य शैरांश्च इदं वचनमन्नुवन् ॥ ८

१. अहितम् क. छ.।

२. अस्यानन्तरम् — नृतं न ते राक्षस कश्चि-दस्ति रक्षोनिकायेषु सहत् सखा वा । हितोपदेशस्य न

मन्त्रवक्ता यो वारयेक्वां स्वयमेव पापात्॥—इति छ.।

३. ३, ४ पद्ये च. न स्तः।

शीघं व्यादिश नो राजन् वधायैपां दुरात्मनाम् । निपतन्ति हता यादद्धरण्यामल्पतेजसः ॥ ९ तेषां संभाषमाणानामन्योन्यं स विभीपणः । उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत ॥ १० 🖯 उवाच च महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान् । सुग्रीवं तांश्च संप्रेक्ष्य सर्वान् वानरयूथपान् ।। . रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः। तस्याहमनुजो भ्राता विभीपण इति श्रुतः॥ तेन सीता जनस्थानाद्वृता हत्वा जटायुपम् । रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥ १३ तमहं हेतुभिवीक्यैविविधैश्च न्यदर्शयम् । साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥ स च न प्रतिजयाह रावणः काळचोदितः। उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौपधम् ॥ १५ सोऽहं परुपितस्तेन दासवचावमानितः । त्यक्ता पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ सर्वछोकशरण्याय राघवाय महात्मते । निवेद्यत मां क्षिप्रं विशेषणमुप्तियतम् ॥ १७ एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुत्रीवो लघुविक्रमः । लक्ष्मणस्यात्रतो रामं संरन्धमिद्मव्रवीत् ॥ 36 रावणस्यानुजो भ्राता विभीपण इति श्रुतः । चतुर्भिः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः॥ १९ मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहीस। वानराणां च भद्रं ते परेपां च परंतप॥ २० अन्तर्धानगता होते राक्षसाः कामरूपिणः । शूराश्च निकृतिज्ञाश्च तेपु जातु न विश्वसेत् ॥ २′ प्रणिधी र:क्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेद्यम् । अनुप्रविद्य सोऽस्मासु भेदं कुर्याञ्च संशयः ॥ २२.-{ अथवा स्वयमेवैष छिद्रमासाद्य बुद्धिमान् । अनुप्रविदय विश्वस्ते कदाचिःप्रहरेद्पि ॥ २३ मित्राटविवलं चैव मौलं भृद्यवलं तथा । सर्वमेतद्गलं प्राह्यं वर्जीयत्वा द्विपद्गलम् ॥ २४ प्रकृत्या राक्षसो होप भ्रातामित्रस्य वै प्रभो । आगतश्च रिपोः पक्षात्कथमस्मिन् हि विश्वसेत् ॥२५ रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीपणम् । तस्याहं निप्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर ॥ २६ राक्षसो जिह्मया बुद्धचा संदिष्टोऽयमुपस्थितः । प्रहर्तुं मायया छन्नो विश्वस्ते त्विय राघव ॥ २७ प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राज्ञः शत्रुरतर्कितः । निहन्यादन्तरं छब्ध्वा उछ्क इव वायसान् ॥ २८ वध्यतामेष दण्डेन तित्रेण सचिवैः सह । रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येष विभीषणः ॥ २९ एवमुक्ता तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः। वाक्यक्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्॥ **३**с सुप्रीवस्य तु तद्वाक्यं शुत्वा रामो महायशाः । समीपस्थानुवाचेदं हनुमत्प्रमुखान् हरीन् ॥ ३१ यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति । वाक्यं हेतुमदृथ्यं च भवद्भिरापे तच्छूतम् ॥ ३२ सुहृदा , ह्यर्थकुच्छ्रेषु युक्तं बुद्धिमता सता । समर्थेनापि संदेष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥ ३३ इसेवं परिष्ट्रष्टास्ते स्वं स्वं मतमतिद्रताः । सोपचारं तदा राममूचुर्हितचिकीर्षवः ॥ अज्ञातं नास्ति ते किंचित्त्रिषु लोकेषु राघव । आत्मानं सूचयन् राम पृच्छयस्मान् सुहृत्तया।। ३५

त्वं हि सत्यव्रतः शूरोधार्मिको दृढविक्रमः । परीक्ष्यकारी स्मृतिमान्निसृष्टात्मा सुहृत्सु च । ३६ तस्मोदेकैकशस्तावद्बुवन्तु सचिवास्तव । हेतुतो मतिसंपन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः ॥ ३७

्इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदोऽयतः । विभीपणपरीक्षार्थमुत्राच वचनं हारैः॥ ३८ शत्रोः सकाशात्संप्राप्तः सर्वथा शङ्कच एव हि । विश्वासयोग्यः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः ॥३९ छाद्यित्वात्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः । प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थः सुमहान् भवेत् ॥ 80 अर्थानर्थें विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत ह । गुणतः संप्रहं कुर्याद्दोपतस्तु विसर्जयेत् ॥ ४१ यदि दोपो महांस्तस्मिस्यञ्यतामविशङ्कितम् । गुणान् वापि वहूञ्ज्ञात्वा संग्रहः क्रियतां नृप ॥ ४२ शरभस्त्वथ निश्चिस साध्यं वचनमत्रवीत् । क्षिप्रमस्मिन्नरव्याच चारः प्रतिविधीयताम् ॥ ४३ प्रणिधाय हि चारण यथावतसूक्ष्मबुद्धिना । परीक्ष्य च ततः कार्यो यथान्यायं परिप्रहः ॥ जाम्बवांस्त्वथ संप्रेक्ष्य शास्त्रबुद्ध्या विचक्षणः । वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्दोपवर्जितम् ॥ ४५ वद्धवैराच पापाच राक्षसेन्द्राद्विभीपणः । अदेशकाले संप्राप्तः सर्वथा शङ्कर्यतामयम् ॥ ४६ ततो मैन्द्स्तु संप्रेक्ष्य नयापनयकोविदः । वाक्यं वचनसंपन्ना वभाषे हेतुमत्तरम् ॥ ४७ वचनं नाम तस्येप रादणस्य विभीपणः । पृच्छयतां मधुरेणायं शनैर्नरवरेश्वर ॥ 86 भावमस्य तु विज्ञाय ततस्तत्त्वं करिष्यसि । यदि दुष्टो न दुष्टो वा वुद्धिपूर्वं नर्रपेभ ॥ ४९ अथ संस्कारसंपन्नो हनूमान् सचिवोत्तमः । उत्राच वचनं ऋक्ष्णमर्थवन्मधुरं छघु ॥ न भवन्तं मतिश्रेष्टं समर्थं वदतां वरम् । अतिशायितुं शक्तो वृहस्पतिरिप वृवन् ॥ ५१ न वादान्नापि सङ्घर्पान्नाधिक्यान्न च कामतः । वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं राम गौरवात्।। ५२ अर्थानर्थनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव । तत्र दोपं प्रपद्यामि क्रिया न ह्यपपद्यते । ५३ ऋते नियोगात्सामर्थ्यमववोद्धं न शक्यते । सहसा विनियागो हि दोपवान् प्रतिभाति मा ॥ पेष्ठ चारप्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव । अर्थस्यासंभवात्तत्र कारणं नोपपचते ॥ ५५ अदेशकाले संप्राप्त इत्ययं यद्विभीपणः। विवक्षा तत्र मेऽस्तीयं तां निवोध यथामति॥ ५६ स एप देशः कालक्ष भवतीति यथा तथा । पुरुपात्पुरुपं प्राप्य तथा दोपगुणाविप ॥ 40 दौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि । युक्तमागमनं तस्य सदृशं तस्य युद्धितः ॥ 40 अज्ञातरूपैः पुरुपैः स राजन् पृच्छ्यतामिति । यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ 49 पृच्छयमानो विशङ्केत सहसा बुद्धिमान् वचः । तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम् ॥ ६० अशक्यः सहसा राजन् भावो वेतुं परस्य वै । अन्तः स्वभावैर्गीतैस्तैर्नेपुण्यं पद्यता भृशम् ॥६१ न त्वस्य बुवतो जातु रुक्ष्यते दुष्टभावता । प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥ अर्शाङ्कतमितः स्वस्थो न शठः परिसर्पति । न चास्य द्वष्टा वाक् चापि तस्मान्नास्तीह संशयः॥६३ आकारञ्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगृहितुम् । वलाद्धि विवृणोत्येव भावमन्तर्गतं नृणाम् ॥६४

१. हेत्वर्थं विनयान्वितम् क.।

२. अनुजः पुनाः।

देशकालोपपत्रं च कार्यं कार्यविदां वर । सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणाभिसंहितम् ॥ ६५ उद्योगं तव संप्रेक्ष्य मिध्यावृत्तं च रावणम् । वालिनश्च वधं श्रुत्वा सुप्रीवं चाभिपेचितम् ॥ ६६ राज्यं प्रार्थयमानश्च बुद्धिपूर्विमहागतः । एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते त्वस्य संप्रहः ॥ ६७ यथाशक्ति मयोक्तं तु राक्षसस्यार्जवं प्रति । त्वं प्रमाणं तु शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वर ॥ ६८ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशितसहित्कायां संहितायाम् युद्धकाण्डे विभीपणशरणागितिनिवेदनं नाम सप्तदशः सर्गः

### / अष्टादशः सर्गः विभीषणसंप्रहनिर्णयः

अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य ह । प्रत्यभाषत दुर्घर्षः श्रुतवानात्मनि स्थितम् ॥ १ ममापि तु विवक्षास्ति काचित्प्रति विभीपणम् । श्रुतमिच्छामि तत्सर्वे भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः ॥ २ मित्रभावेन संप्राप्तं न खजेयं कथंचन । दोपो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्हितम् ॥ सुत्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृद्य च । ततः शुभतरं वाक्यमुत्राच हरिपुंगवः ॥ ४ सुदुष्टो वाष्यदुष्टो वा किमेप रजनीचरः । ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत् ॥ ५ को नास स भवेत्तस्य यमेप न पारेत्यजेत् । वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीक्ष्य च ॥ ६ ईषदुर्त्समयमानस्तु छक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् । इति होवाच काकुत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः ॥ अंनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च । न शक्यमीदशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥ अस्ति सूक्ष्मतरं किंचिद्यदत्र प्रतिभाति से । प्रत्यक्ष होकिकं वापि विद्यते सर्वराजसु ॥ अमित्रास्तःकुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीर्तिताः । व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्माद्यमिह्गगतः ॥ अपापास्तत्कुळीनाश्च मानयन्ति स्वकान् हितान् । एप प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः॥११ यस्तु दोपस्त्वया प्रोक्तो ह्यादानेऽरिवलस्य च । तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथाशास्त्रमिदं ऋणु ॥ न वयं तत्कुळीनाश्च राज्यकाङ्क्षी च राक्ष्सः । पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माद्याह्या विभीपणः ॥ अव्ययाश्च प्रहृष्टाश्च न भविष्यन्ति संगताः । प्रणादश्च महानेप ततोऽस्य भयमागतम् ॥ १४ इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्याह्यो विभीपणः । न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ॥ १५ मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः । एवमुक्तस्तु रामेण सुप्रीवः सहरुक्ष्मणः ॥ १६ उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमत्रवीत्। रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीपणम्।। १७, तस्याहं निम्नहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर । राक्षसो जिह्यया बुद्धवा संदिष्टोऽयमिहागतः ॥

१. अस्यानन्तरम्—अधैप भातरं त्यनत्वा राक्षसैः ॥—इति ध. भवन्तं शरणं गतः । देशकालोपपन्नो हि आगतः सह

प्रहर्तुं त्विय विश्वस्ते प्रच्छन्नो मिय वानघ । छक्ष्मणे वा महावाहो स वध्यः सचिवैः सह ॥ १९ रावणस्य नृशंसस्य भ्राता होप विभीपणः । एवमुक्ता रघुश्रेष्टं सुत्रीवो वाहिनीपतिः ॥ २० वाक्यज्ञो वाक्यकुश्छं ततो मौनमुपागमत्। सुन्नीदस्य तु तद्वाक्यं शुःवा रामो विमृद्य च।। २१ ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुंगवम् । सुदुष्टो वाष्यदुष्टो वा किमेप रजनीचरः ॥ २२ सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुं भमाशक्तः कथंचन । पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् ।। अङ्गुल्यप्रेण तान् हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर । श्रूचते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ॥ २४ अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैर्निमन्त्रितः । स हि तं प्रतिजन्नाह भार्याहर्तारमागतम् ॥ २५ कपोतो वानरश्रेष्ट किं पुनर्मद्विधो जनः। ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्पिणा ॥ २६ शृणु गाथां पुरा गीतां धर्मिष्टां सत्यवादिना । बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम् ॥२७ न हन्यादानृशंस्यार्थमपि श्रृतं परंतप । आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेपां शरणागतः ॥ २८ अपि प्राणान् परिखन्य रिक्षतन्यः कृतात्मना । तं चेद्भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति ॥ २९ स्वया शक्ट्या यथान्यायं<sup>3</sup> तत्पापं छोकगर्हितम्। विनष्टः पदयतो यस्यारक्षितुः शरणागतः ।। ३० आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद्रक्षितः । एवं दोपो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे ।। अस्वर्ग्यं चायशस्यं च वलवीर्यविनाशनम् । करिष्यामि यथार्थं तु कण्डोर्वचनमुत्तमम् ॥ ३२ धर्मिष्टं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यातु फलोद्यम् । सक्वदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥ ३३ अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदृतं मम । आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ विभीपणो वा सुत्रीव यदि वा रावणः स्वयम् । रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुत्रीवः प्रवगेश्वरः ॥३५ प्रसमापत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिचोदितः । किमत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथ सुलावह ॥ यत्त्वमार्थं प्रभापेथाः सत्त्ववान् सत्पथे स्थितः। मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीपणम्॥ अन्ह्रम् भावाच सर्वतः सुपरीक्षितः । तस्मात्क्षिप्रं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव ॥ ३८ । ।।

तस्तु सुत्रीववचो निश्चम्य तद्धरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः ।

वेष्टां ध्विभीपणेनाशु जगाम संगमं पतित्रराजेन यथा पुरंदरः ॥

इ९
स्रुप्तां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
स्रुद्धकाण्डे विभीपणसंग्रहनिर्णयो नाम अष्टादशः सर्गः

१. मम शक्तः पुना.।
 ५. इदमर्थम् क. नास्ति ।

 २. अरि: च.।
 ६. अस्यानन्तरम्—शरणागतसंत्राणं कथमस्म 

 ४. यथासत्त्वम् च.।
 द्विधश्चरेत[त्यजेत्]—इति ख.।

 २, ३० पद्ये क. न स्तः।
 ७. फलोदये क. छ.।

### एकोनविंशः सर्गः शरतल्पसंवेशः

राघवेणाभये दत्ते संनतो रावणानुजः । विभीपणो महाप्राज्ञो भूमिं समवलोकयन् ॥ ξ खात्पपातावनीं हृष्टो भक्तेरनुचरैः सह । स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीपणः ॥ २ पादयोः शरणान्वेषी चतुर्भिः सह राक्षसैः । अत्रवीच तदा रामं वाक्यं तत्र विभीषणः ॥ 3 धर्मयुक्तं च युक्तं च मनसः संप्रहर्पणम् । अनुजो रावणस्याहं तेन चारम्यवमानितः ॥ 8 भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः । परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च ॥ 4 भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत् ॥ वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिवन्निव। आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां वलावलम्॥ ७ एवमुक्तं तदा रक्षो रामेगाङ्गिष्टकर्मणा। रावणस्य वलं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे।। 6 अवध्यः सर्वभूतानां देवदानवरक्षसाम् । राजपुत्र दश्यीवो वरदानात्स्वयंभुवः ॥ ९ रावणानन्तरो भ्राता सम ज्येष्टश्च वीर्यवान् । कुम्भकर्णो महातेजाः शकप्रतिवलो युधि ॥ १० राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः । कैलासे येन संयामे माणिभद्रः पराजितः ॥ ११ वद्धगोधाङ्गुळित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि । धनुरादाय तिष्टन् स त्वदृरयो भवतीन्द्रजित् ॥ १२ संयामे स महाव्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम् । अन्तर्धानगतः शत्रूनिन्द्रजिद्धन्ति राघव ॥ महोद्रमहापार्श्वी राक्षसञ्चाप्यकम्पनः । अनीकपःस्तु तस्यैते लोकपालसमा युधि ॥ १४ दशकोटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम् । मांसशोणितभक्षाणां लङ्कापुरनिवासिनाम् ॥ १५ स तैः परिवृतो राजा लोकपालानयोधयत् । सह देवैस्तु ते भन्ना रावणेन महात्मना ।। १६ विभीपणवचः श्रुत्वा रामो दृढपराक्रमः । अन्बीक्ष्य मनसा सर्वेमिदं वचनमववीत् ॥ यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण । आख्यातानि च तत्त्वेन द्यवगच्छामि तानापा ॥१८ अहं हत्वा दशयीवं सप्रहस्तं सहानुजम् । राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्ववीमि शोशे। १९ रसातलं वा प्रविशेत्पातालं वापि रावणः । पितामहसकाशं वा न मे जीवन् ने भे लेखा । २० अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रवलवान्धवम्। अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर्भ्रातृं<sup>प्राह्यो पि</sup>।। २१ श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्तिष्टकर्मणः । शिरसा वन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवोप<sup>्यमाग</sup>॥ राक्ष्सानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रधर्षणे । करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिस्सि ॥ २३ इति बुवाणं रामस्तु परिष्वच्य विभीषणम् । अत्रवीह्यस्मणं प्रीतः समुद्राज्जलमानयः। २४ तेन चैनं महाप्राज्ञमभिषिद्य विभीपणम् । राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद् ॥ २५ एवमुक्तस्तु सौमित्रिरभ्यषिक्चिद्विभीषणम् । सध्ये वानरमुख्यानां राजानं रामशासनात् ॥ २६

१. संग्रामसमयव्यूहे च.।

तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्रवङ्गमाः । प्रचुकुशुर्महात्मानं साधु साध्विति चाबुवन्॥२७ अत्रवीच हनुमांस्तं सुर्यावश्च विभीषणम्'। कथं सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयम्।। 26 सैन्यैः परिवृताः सर्वे वानराणां महौजसाम् । उपायं नाधिगच्छामो यथा नद्नदीपतिम् ॥ २९ तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम् । एवमुक्तस्तु धर्मज्ञः प्रत्युवाच विभीषणः ॥ 30 समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमहीति । खानितः सगरेणायमप्रमेयो महोद्धिः ॥ 38 कर्तुमहीत रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोद्धिः । एवं विभीएणेनोक्तो राक्ष्सेन विपश्चिता ॥ ३२ आजगामाथ सुत्रीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः । ततश्चाख्यातुमारेभे विभीपणवचः शुभम् ॥ ३३ सुत्रीवो विपुलबीवः सागरस्योपवेशनम् । प्रकृत्या धर्मशीलस्य राघवस्याप्यरोचत ॥ 38 स रुक्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम् । सिक्कियार्थं क्रियादक्षः स्मितपूर्वमभापत ॥ 34 विभीपणस्य मन्त्रोऽयं मम रुक्ष्मण रोचते । त्रृह् त्वं सहसुत्रीवस्तवापि यदि रोचते ॥ ३६ सुत्रीवः पण्डितो नित्यं भवान् मन्त्रविचक्षणः । उभाभ्यां संप्रधार्यार्थं रोचते यत्तदुच्यताम्।। एवमुक्तो तु तौ वीरावुभौ सुन्नीवलक्ष्मणौ । समुदाचारसंयुक्तिमदं वचनमूचतुः ॥ किमर्थं नौ नरव्यात्र न रोचिष्यति राघव । विभीपणेन यज्ञोक्तमस्मिन् काले सुखावहम् ॥ ३९ अवङ्का सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन् वरुणालये । लङ्का नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ४० विभीपणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः । अलं कालात्ययं कृत्वा समुद्रोऽयं नियुज्यताम् ॥ ४१ यथा सैन्येन गच्छेम पूरी रावणपालिताम्। एवमुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नद्नदीपतेः॥ संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे दारतल्पसंवेद्यो नाम एकोनविंदाः सर्गः

#### विंशः सर्गः

#### सुग्रीवभेदनोपाय:

ततो निविष्टां ध्वितनीं सुत्रीविणाभिपालिताम् । ददर्श राक्षसोऽभ्येत्य शार्दृलो नाम वीर्यवान् ॥१ चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः । तां दृष्ट्वा सर्वमन्यत्रं प्रतिगम्य स राक्षसः ॥ २ प्रविद्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत् । एप वानरऋक्षौघो लङ्कां समभिवर्तते ॥ ३ अगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः । पुत्रौ दशरथस्येमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४ उत्तमायुधसंपन्नौ सीतायाः पदमागतौ । एतौ सागरमासाद्य संनिविष्टौ महाद्युती ॥ ५

१. मध्य इत्यादि विभीणमित्यन्तम् ग. नारित । | नारित ।

२. सैन्येरित्यादि वरुणालयमित्यन्तम् ध. । ३. गन्छामः च. छ.।

बलमाकाशमावृत्य सर्वतो दशयोजनम् । तत्त्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदितुमईसि ॥ ६ तव दूता महाराज क्षिप्रमईन्यवेक्षितुम् । उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदो वात्र प्रयुज्यताम् ॥ ७ शार्दू त्रस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । उवाच सहसा व्ययः संप्रधार्यार्थमात्मनः ॥ ८ शुकं नाम तदा रक्षो वाक्यमर्थविदां वरम् । सुत्रीवं त्रूहि गत्वा त्वं राजानं वचनान्मम ॥ ९ यथासंदेशमङ्कीवं श्रुक्षणया परया गिरा ॥

त्वं वै महाराजकुलपसूतो महावलखर्क्षरजः सुतश्च।

न कश्चिद्र्थस्तव नास्त्यन्थस्तथा हि मे भ्रातृसमो हरीश ॥ १० अहं यद्यहरं भार्या राजपुत्रस्य धीमतः । किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गन्यताम् ॥ ११ न हीयं हरिभिर्छङ्का शक्या प्राप्तुं कथंचन । देवैरिप सगन्धवेः किं पुनर्नरवानरेः ॥ १२ स तथा राक्षसेन्द्रेण संदिष्टो रजनीचरः । शुको विहङ्गमो भूत्वा तूर्णमाष्ट्रस्य चान्यरम् ॥१३ स गत्वा दूरमध्वानमुपर्युपरि सागरम् । संस्थितो द्यम्बरे वाक्यं सुप्रीविमद्मत्रवीत् ॥ १४ सर्वमुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना । तं प्रापयन्तं वचनं तूर्णमाष्ट्रस्य वानराः ॥ १५ प्रापद्यन्त दिवं क्षिप्रं लोप्तुं हन्तुं च मुष्टिभिः । स तैः प्रवङ्गः प्रसमं निगृहीतो निशाचरः ॥ १६ गगनाद्भूतले चाशु परिगृह्य निपातितः । वानरेः पीड्यमानस्तु शुको वचनमत्रवीत् ॥ १७ न दूतान् त्रन्ति काकुत्स्थ वार्यन्तां साधु वानराः । यस्तु हित्वा मतं भर्तुः स्वमतं संप्रभापते ॥१८ अनुक्तवादी दृतः सन् स दूतो वधमर्हति । शुकस्य वचनं श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम् ॥ १९ उवाच मा विधिष्टेति त्रतः शाखामृगर्पभान् । स च पत्रलधुभूत्वा हरिभिदंतिते भये ॥ २० अन्तरिक्षस्थितो भूत्वा पुनर्वचनमत्रवीत् । सुप्रीव सत्त्वसंपन्न महावलपराक्रम ॥ २१ किं मया खल्ज वक्तन्यो रावणो लोकरावणः ॥

स एवमुक्तः प्रवगाधिपस्तदा प्रवङ्गमानामृषभो महावलः ।

उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारं शुकं दीनमदीनस्तदः ॥

न मेऽिस मित्रं न तथानुकम्प्यो न चोपकर्तासि न मे प्रियोऽिस ।

अरिश्च रामस्य सहानुवन्धः स मेऽिस वालीव वधाई वध्यः ॥

रेशे निहन्म्यहं त्वां ससुतं सवन्धुं सज्ञातिवर्गं रजनीचरेश ।

लङ्कां च सर्वां महता वलेन क्षिप्रं करिष्यामि समेत्य मस्म ॥

रेशे न मोक्ष्यसे रावण राधवस्य सुरैः सहेन्द्रैरिप मूढ गुप्तः ।

अन्तर्हितः सूर्यपथं गतो वा नभो न पातालमनुप्रविष्टः ॥

रेष

एकविंशः सर्गः

गिरीशपादाम्बुजसंगतो वा हतोऽसि रामेण सहानुजस्त्वम् ॥ तस्य ते त्रिषु छोकेषु न पिशाचं न राक्षसम् । त्रातारमनुपदयामि न गन्धर्वं न चासुरम् ॥ २६ अवधीर्य जरावृद्धं गृधराजं जटायुपम्<sup>3</sup>। किं नु ते रामसान्निध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य वा ॥ २७ हता सीता विशालाक्षी यां त्वं गृह्य न बुध्यसे। महावलं महाप्राज्ञं दुर्धर्पममरेरिप ॥ २८ न वुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान् हरिष्यति । ततोऽत्रवीद्वालिसुतस्त्वङ्गदो हरिसत्तमः ॥ २९ नायं दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति मा । तुल्तितं हि वलं सर्वमनेनात्रैव तिष्ठता ॥ ३० गृह्यतां मा गमहङ्कामेतद्धि मम रोचते । ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्त्लुत्य वलीमुखाः ॥ 3 ? जगृहुस्तं ववन्धुश्च विलपन्तमनाथवत् । शुकस्तु वानरैश्चण्डैस्तत्र तैः संप्रपीडितः ॥ ३२ व्याक्रोशत महात्मानं रामं दशरथात्मजम् । छुप्येते मे वलात्पक्षौ भिद्येते च तथाक्षिणी ॥ ३३ <sup>1</sup>यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम् । एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया ह्यशुभं कृतम् ॥३४ सर्वं तदुंपपद्येथा जह्यां चेद्यदि जीवितम् । नायातयत्तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवनम् ॥ वानरानविद्रामो मुच्यतां दूत आगतः॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सुग्रीवमेदनोपायो नाम विंशः सर्गः

# एकविंशः सर्गः

### समुद्रसंक्षोभः

ततः सागरवेळायां दर्भानास्तीर्थ राघवः । अञ्जिळं प्राञ्ज्युत्यः कृत्वा प्रतिशिश्ये महोद्धिम् ॥१ वाहुं भुजगभोगाभमुपधायारिसूदनः । जातरूपमयैश्चेव भूषणभूषितं पुरा ॥ २ वरकाञ्चनकेयूरमुक्ताप्रवरभूपणैः । भुजैः परमनारीणामिभमृष्टमनेकधा ॥ ३ चन्दनागरुभिश्चेव पुरस्ताद्धिवासितम् । वाळसूर्यप्रतीकाशैश्चन्दनैरुपशोभितम् ॥ ४ शयने चोत्तमाङ्गेन सीतायाः शोभितं पुरा । तक्षकस्येव संभोगं गङ्गाजळिनिषेवितम् ॥ ५ संयुगे युगसंकाशं शत्रूणां शोकवर्धनम् । सुहृदानन्दनं दीर्धं सागरान्तव्यपाश्रयम् ॥ ६ अस्यता च पुनः सव्यं ज्याधातविगतत्वचम् । दक्षिणो दक्षिणं वाहुं महापरिघसन्निभम् ॥ ७

गृधराजमपक्षकम्

अक्षमं किं जटायुपम् च.।

यामित्यादि । जननमारभ्य मरणपर्यन्तं मया कृतं सर्वमिप पापं तवेव भवेदित्यर्थः ।

१. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

वनधीस्त्वं जरावृद्धम् क. ख. घ. पुना.।
 अवधीर्यज्जरावृद्धम् च. छ.।

गृधराजानमक्षमम् ४. महोदधेः च.।

गोसहस्रप्रदातारमुपंघाय महद्भुजम् । अद्य मे मरणं वाथ तरणं सागरस्य वा ॥ 6 इति रामो मितं कृत्वा महाबाहुर्महोद्धिम्। अधिशिद्ये च विधिवत् प्रयतो नियतो मुनिः॥ ९ तस्य रामस्य सप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले । नियमादप्रमत्तस्य निशास्तिस्रोऽतिचक्रमुः ।। सं त्रिरात्रोषितस्तत्र नयज्ञो धर्मवत्सलः । उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम् ॥ ११ न च दर्शयते मन्द्रतदा रामस्य सागरः । प्रयतेनापि रामेण यथाईमिभपूजितः ॥ १२ ससुद्रस्य ततः कृद्धो रामो रक्तान्तलोचनः । ससीपस्थसुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥ १३ अवलेपः समुद्रस्य न द्शेयति यत् स्वयम् । प्रशसश्च क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादिता ॥ १४ असामर्थ्यफला होते<sup>3</sup> निर्गुणेषु सतां गुणाः । आत्मप्रशंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम् ॥ १५ सर्वत्रोत्सृष्टदण्डं च लोकः सत्कुरुते नरम् । न साम्रा शक्यते कीर्तिर्न साम्रा शक्यते यशः ॥१६ प्राष्तुं लक्ष्मण लोकेऽस्मिञ्जयो वा रणमूर्धनि । अद्य मद्वाणनिर्भित्रैर्मकरैर्मकरालयम् ॥ निरुद्धतोयं सौमित्रे प्रविद्धः पश्य सर्वतः । <sup>1</sup>भोगिनां पश्य भोगानि मया छिन्नानि छक्ष्मण॥१८ महाभोगानि सत्स्यानां करिणां च करानिह । सशङ्खशुक्तिकाजालं समीनसकरं शरैः ॥ अद्य युद्धेन महता समुद्रं परिशोपये । क्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥ २०. असमर्थं विजानाति धिक् क्षमामीदृशे जने । न दर्शयति साम्ना मे सागरो रूपमात्मनः ॥ २१ चापमानय सौमित्रे शरांश्राशीविषोपसान् । समुद्रं शोपयिष्यामि पद्भयां यान्तु प्रवङ्गसाः ॥२२ अद्माक्षोभ्यमपि कुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम् । वेलासु कृतमर्थादं सहस्रोर्मिसमाकुलम् ॥२३ निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैर्वरुणालयम् । महार्णवं क्षोधयिष्ये महानक्रसमाकुलम् ॥ एवमुक्ता धनुष्पाणिः क्रोधविस्फारितेक्षणः । वभूव रामो दुर्धपो युगान्तामिरिव ज्वलन् ॥२५ संपोड्य च धनुर्घोरं कम्पयित्वा शनैर्जगत्। मुमोच विशिखानुत्रान् वज्ञानिव शतकतु:॥२६ ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः । प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिलं त्रस्तपन्नगम् ॥ २७ तोयवेगः समुद्रस्य सनक्रमकरो महान् । संवभूव महाघोरः समारुतरवस्तदा ॥ २८ महोर्मिमालाविततः शङ्खशुक्तिसमावृतः । सधूमः परिवृत्तोर्मिः सहसासीन्महोद्धिः ॥ २९ व्यथिताः पन्नगाश्चासन् दीप्तास्या दीप्तलोचनाः । दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः॥३० ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा । विन्ध्यमन्दरसङ्काज्ञाः समुत्पेतुः सहस्रज्ञः ॥ 3? आघूर्णिततरङ्गोघः संभ्रान्तोरगराक्षसः । उद्वर्तितमहात्राहः संवृत्तः सिळलाशयः ॥ ३२

<sup>1.</sup> भोगिनामित्यादि करानिह इत्यस्य स्थाने—
महाभोगानि नागानां भोगिनां पश्य रूक्ष्मण । मया
छिन्नानि मत्स्यानां करिणां च करानिह ॥ इति गो.
पाठ ऊद्यते । अस्यैव स्थाने—महाभोगानि मत्स्यानां
करिणां च करानिह । भोगिनां पश्य नागानां मया

छिन्नानि लक्ष्मण ॥ इति च. छ.।

१. व्यतिक्रमुः छ.।

२. न च दर्शयते रूपं मन्दः पुना. ।

३. असामर्थ्य फलन्त्येते च. छ.।

ततस्तु तं राघवमुम्रवेगं प्रकर्पमाणं धनुरप्रमेयम् । सौमित्रिरुत्यस समुच्छुसन्तं मा मेति चोक्ता धनुराललम्बे ॥ 33 एतद्विनापि ह्युद्धेस्तवाद्य संपत्स्यते वीरतमस्य कार्यम् । भवद्विधाः कीपवशं न यान्ति दीर्घं भवान् पर्यत् साध्वतम् ॥ ३४ अन्तर्हितैश्चैव तथान्तरिक्षे नहार्पिभिश्चैव सुर्पिभिश्च। शब्दः कृतः कष्टमिति बुवद्भिर्मा मेति चोक्ता महता स्वरेण ॥ રૂપ

इत्यापे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये चत्रविश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम युद्धकाण्डे समुद्रसंक्षोभो नाम एकविंदाः सर्गः

# द्वाविंशः सर्गः

#### सेतुवन्धः

अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः । अद्य त्वां शोपयिष्यामि सपातालं महार्णव ॥ 8 ः शरनिर्देग्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर । मया शोपितसत्त्वस्य पांसुरूत्पद्यते महान् ॥ २ सत्कार्सकविस्रष्टेन शरवर्षेण सागर । पारं तेऽद्य गमिष्यन्ति पद्भिरेव प्रवङ्गमाः ॥ 3 विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुपं नापि विक्रमम् । दानवालय संतापं मत्तो नाम गमिष्यसि ।।४ ज्ञाह्मेणास्त्रेण संयोज्य त्रह्मदण्डनिभं ज्ञरम् । संयोज्य धनुषि श्रेष्टे विचकर्प महावलः ॥ तस्मिन् विकृष्टे सहसा राववेण शरासने । रोदसी संपफालेव पर्वताश्च चकम्पिरे ॥ तमश्र लोकमावत्रे दिशश्र न चकाशिरे । परिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा ॥ तिर्थक् च सह नक्षत्रैः सङ्गतौ चन्द्रभास्करौ । भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समावृतम् ॥ ८ प्रचकाशे तदाकाशमुल्काशतविदीपितम् । अन्तरिक्षाच निर्घाता निर्जगमुरतुलस्वनाः ॥ ९ पुस्फ़ुरुश्च घना दिन्या दिवि मारुतपङ्क्षयः । वमञ्ज च तदा वृक्षाञ्चलदानुद्रहन्निप ॥ आरुजंश्चैव<sup>3</sup> शैलात्राञ्शिखराणि प्रभञ्जनः । दिविसपृशो महामेघाः सङ्गताः समहास्वनाः ॥११ मुमुचुर्वेद्युतानप्रींस्ते महाशनयस्तदा । यानि भूतानि दृश्यानि चुऋगुश्चाशनेः समम् ॥ अदृज्यानि च भूतानि मुमुचुभैरवस्वनम् । शिदियरे चापि भूतानि संत्रस्तान्युद्विजन्ति च ॥ १३ संप्रविच्यथिरे चापि न च परपन्दिरे भयात् । सहभूतैः सतोयोर्मिः सनागः सहराक्षसः ॥ १४ सहसाभूत्ततो वेगाद्गीमवेगो महोद्धिः । योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र संप्तवात् ॥ १५ ते तद् समतिकान्तं नातिचकाम राघवः । समुद्धतमित्रत्रो रामो नद्नदीपतिम् ॥ १६

३४, ३५ पद्ये च. न स्तः। र. नाधिगमिष्यसि अरुजन् गी. छं.।

ततो मध्यात् समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः । उदयन् हि महाशैलान्मेरोरिव दिवाकरः ॥१७ पन्नगै: सह दीप्तास्यै: समुद्र: प्रत्यदृत्रयत । स्निग्धवैदूर्यसंकाशो जाम्वृनद्विभूपितः ॥ 86 रक्तमाल्याम्बरधरः पद्मपत्रनिभेक्षणः । सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन् स्रजम् ॥ १९ जातरूपसयैश्चैव तपनीयविभूषितैः । आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः ॥ २० धातुभिर्मण्डितः शैलो विविधैर्हिमवानिव । एकावलीमध्यगतं तरलं पाटलप्रमम् ॥ २१ विपुलेनोरसा विभ्रत्कौस्तुभस्य सहोदरम् । आधूर्णिततरङ्गौधः कालिकानिलसंकुलः ॥ २२ उद्वर्तितमहात्राहः संभ्रान्तोरगराक्षसः । देवतानां सरूपाभिः नानारूपाभिरीश्वरः ।। २३ गङ्गासिन्धुप्रधानाभिरापगाभिः समावृतः । सागरः समुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान् ॥ २४ अव्रवीत्प्राञ्जिलिवीक्यं राघवं शरपाणिनम् । पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघव ॥ २५ स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः । तत्स्वभावो ममाप्येष यदगायोऽहमप्लयः ॥ २६ विकारस्तु भवेद्गाध एतत्ते वेदयाम्यहम् । न कामात्र च लोभाद्वा न भयात् पार्थिवात्मज।। २७ म्राहनक्राकुलजलं स्तम्भयेयं कथंचन । विधास्ये येन गन्तासि विषहिष्ये हाहं तथा ॥ माहा न प्रहरिष्यन्ति यावरसेना तरिष्यति । हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम् ॥ २९ तमत्रवीत्तदा राम उद्यतो हि नदीपते । अमोघोऽयं महावाणः कस्मिन् देशे निपासताम् ॥३० 🖢 रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा महाशरम् । महोद्धिर्महातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत् ॥ उत्तरेणावकाशोऽस्ति कश्चित्पुण्यतमो मम। द्वुमकुल्य इति ख्यातो छोके ख्यातो यथा भवान्।। उमद्रीनकर्माणो वहवस्तत्र दस्यवः । आभीरप्रमुखाः पापाः पिवन्ति सिछछं मम ॥ 33 तैस्तु संस्पर्शनं प्राप्तैन सहे पापकर्मभिः। अमोघः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः॥ ३४ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः । मुमोच तं शरं दीप्तं वीरः सागरदर्शनात् ॥ ३५ तेन तन्मक्कान्तारं पृथिव्यां खळु विश्रुतम् । निपातितः शरो यत्र दीप्ताशनिसमप्रभः ॥ ३६ ननाद् च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता । तस्माद्त्रणमुखात्तोयमुत्पपात रसातलात् ॥ 30 स वभूव तदा कूपो व्रण इत्यभिविश्रुतः । सततं चोत्थितं तोयं समुद्रस्येव हृइयते ॥ ३८ अवदारणशब्दश्च दारुणः समपद्यत । तस्मात्तद्वाणपातेन त्वपः कुक्षिष्वशोषयत् ॥ ३९ विख्यातं त्रिषु छोकेषु मरुकान्तारमेव तत्। शोषयित्वा ततः कुक्षि रामो दशरथात्मजः॥४० वरं तस्मै ददौ विद्वान् मरवेऽमरविक्रमः । पशव्यश्चारपरोगश्च फलमूलरसायुतः ॥ ४१ 📝 बहुस्नेहो बहुक्षीरः सुगन्धिर्विविधीषधः । एवमेतैर्गुणैर्युक्तो बहुभिः सततं मरुः ॥ ४२ रामस्य वरदानाच शिवः पन्था बभूव ह । तस्मिन् दग्धे तदा कुक्षौ समुद्रः सरितां पतिः॥४३

१. एकावलीत्यादि सहोदरमित्यन्तम् क. ग. घ. नास्ति ।

२. इदमर्थम् च. नास्ति।

३. इदमर्थम् क. घ. नास्ति।

४. राम येनापि च. छ.।

५. स राधवः च. छ.।

रायदं सर्वशास्त्रज्ञमिदं वचनमत्रवीत् । अयं सौन्य नलो नाम तनुजो विश्वकर्मणः ॥ 88 पित्रा दत्तवरः श्रीमान् प्रतिमो विश्वकर्मणा<sup>२</sup>। एप सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः ॥ ४५ तमहं धारियण्यामि तथा ह्येप यथा पिता । एवमुक्कोद्धिनृष्टः समुत्थाय नलस्तदा ॥ ४६ अत्रवीद्वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महावलः । अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीणे वरुणालये ॥ ४७ पितुः सामर्थ्यमास्थाय तत्त्वमाह महोद्धिः । दण्ड एव वरो लोके पुरुपस्येति मे मतिः ॥४८ धिक् क्षमामकृतज्ञेषु सान्त्वं दानमथापि वा । अयं हि सागरो भीमः सेतुकर्मदिदृक्षया ॥ ४९ द्दौ दण्डभयाद्गाघं राघवाय महोद्धिः । मम मातुर्वरो द्त्तो मन्दरे विश्वकर्मणा ॥ मया तु सदृशः पुत्रस्तव देवि भविष्यति । औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा ॥ ५१ रमारितोऽस्म्यहमेतेन तत्त्वमाह महोद्धिः । न चाप्यहमनुक्तो वै प्रवृयामात्मनो गुणान् ॥ ५२ समर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वे वरुणालये । काममद्यैव वभ्नन्तु सेतुं वानरपुंगवाः ॥ ततोऽतिसृष्टा रामेण सर्वतो हरियूथपाः । अभिपेतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ॥ ५४ ते नगान्नगसंकाज्ञाः ज्ञाखामृगगणपेभाः । वभञ्जुर्वानरास्तत्र प्रचकर्पुश्च सागरम् ॥ ५५ ते साँहेश्चाश्वकणेश्च धवैर्वदीश्च वानराः । कुटजैरर्जुनैस्तालैस्तिलकैस्तिनिशैरपि ॥ 🛩 ५६ विल्वैश्च सप्तपणिश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितै: । चूतैश्चाशोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन् ॥ 👫 ५७ समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमाः । इन्द्रेकेतूनिवोद्यम्य प्रजहर्हरयस्तरून् ॥ 🔧 तालान् दाडिमगुल्मांश्च नारिकेलान् विभीतकान्। वकुलान् खिद्रान्निम्वान् समाजहः समन्ततः 🗠 हिस्तमात्रान् महाकायाः पापाणांश्च महावलाः। पर्वतांश्च समुत्पाट्य यह्नैः परिवहन्ति च ॥६० प्रक्षिप्यमाणेरचलैः सहसा जलमुद्धतम् । समुत्पतितमाकाशमुपासपैत्ततस्ततः ॥ ६१ समुद्रं क्षोभयामासुर्वानराश्च समन्ततः । सूत्राण्यन्ये प्रगृह्वन्ति व्यायतं शतयोजनम् ॥ ६२ द्शयोजनविस्तारं शतयोजनमायतम् । नलश्चके महासेतुं मध्ये नद्नदीपतेः ॥ ६३ स तथा कियते सेतुर्वानरैर्वोरकर्मभिः । दण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथा परे ॥ ६४ वानराः शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरःसराः । मेवाभैः पर्वताप्रैश्च तृणेः काष्टैर्ववन्धिरे ॥ ६५

१. तनयः पुनाः।

२. इदमर्थम् ख. नास्ति।

३. महावलम् पुना.।

४. अस्यानन्तरम् — पित्रोः प्रसादात् काकुत्स्थ ततः सेतुं करोन्यहम् । नलस्य वचनं श्रुत्वा राघवो रघु-नन्दनः ॥ मात्रे किमर्थं ते तातो वरं तस्य ददौ पुरा । किथयस्य किपश्रेष्ट इति होवाच वानरम् ॥ श्रुत्वा रघुपते-र्वाक्यं नलो वचनमत्रवीत्। पिता मे मन्दरप्रस्थे विश्वकर्मा

तपश्चरत् [स्यिति]॥ अहं वालतया क्रींडन्नेकदा रघुसत्तम । तपश्चिनापि तातेन पूजितं तेन दैवतम् ॥ अज्ञानात् सागरे मसं पुनः पुनरवाकिरम् । माता विचित्य पित्रे मे ददौ देवमतिन्द्रता ॥ ध्यानावसाने जनको मामवोच-द्रुपान्वितः । इतः प्रभृति यिक्षप्तं तन्मसं न भविष्यति ॥ तत्तरतदनु मां तूर्णमित्यवोचिता मम ।—इति छ. । ५. यन्त्रैः च. छ. ।

५. यन्त्रे; च. छ. ।

६. इदमर्थग् च. छ. नास्ति ।

पुष्पितामैश्च तरुभिः सेतुं बभ्नन्ति वानराः। पाषाणांश्च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च ॥ हृइयन्ते परिधावन्तो गृह्य वारणसंनिभाः । शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च निपायताम्।। वभूव तुसुलः शब्द्स्तदा तस्मिन् महोदधौ । कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि चतुर्देश ॥ ६८ प्रहृष्टेर्गजसंकाशैस्त्वरमाणैः प्रवङ्गमैः । द्वितीयेन तथा चाह्ना योजनानि तु विंशतिः ॥ ६९ कृतानि प्रवगैस्तूर्णं भीमकायैर्महाबछै: । अहा तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि तु ॥ 90 त्वरमाणैर्महाकायैरेकविंशतिरेव च । चतुर्थेन तथा चाह्ना द्वाविंशतिरथापि च ॥ ७१ योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्तु तैः । पञ्चमेन तथा चाह्वा प्रवगैः क्षिप्रकारिभिः ॥७२ योजनानि त्रयोविंशत्सुवेलमधिकृत्य वै । स वानरवरः श्रीमान् विश्वकर्मात्मजो वली ॥ ७३ वबन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा। स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये॥ शुशुमे सुभगः 'श्रीमान् स्वातीपथ इवाम्वरे । ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ ७५ आगम्य गगने तस्थुर्द्रष्टुकामास्तद्दुतम् । दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम् ॥ ७६ ददृशुर्देवगन्धर्वा नलसेतुं सुदुष्करम् । आप्नवन्तः प्रवन्तश्च गर्जन्तश्च प्रवङ्गमाः ॥ ७७ तदचिन्समसद्यं च अद्भूतं रोमहर्षणम् । ददृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुवनधनम् ॥ 66 तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महौजसाम्। वञ्चन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोद्धेः॥ ७९ विशालः सुकृतः श्रीमान् सुभूमिः सुसमाहितः । अशोभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे ॥ ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः । परेषामभिघातार्थमतिष्ठत् सचिवैः सह ।। 68 सुशीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम् । हनुमन्तं त्वमारोह अङ्गदं चापि छक्ष्मणः ॥ ८२ अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः । वैहायसौ युवामेतौ वानरौ तारयिष्यतः ॥ ८३ अत्रतस्य सैन्यस्य श्रीमान् रामः सलक्ष्मणः। जगाम धन्वी धर्मात्मा सुत्रीवेण समन्वितः॥८४ अन्ये मध्येन गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्रवङ्गमाः । सिल्ले प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये न लेभिरे ॥ ८५ केचिद्वैहायसगताः सुपर्णा इव पुष्छवुः । घोषेण महता तस्य सिन्धोर्घोषं समुच्छित्रतम् ॥ ८६ भीममन्तर्द्धे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी । वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना ॥ ८७ तीरे निविविशे राज्ञो वहुमूलफलोदके ॥

> तद्रद्धतं राघवकर्म दुष्करं समीक्ष्य देवाः सह सिद्धचारणैः। उपेट्य रामं सहसा महर्षिभिः समभ्यषिक्चन् सुशुभैर्जलैः पृथक्॥

श्रीमानित्यादि सुभग इत्यन्तम् कः नास्ति ।

जयस्व शत्रूत्ररदेव मेदिनीं ससागरां पालय शाश्वतीः समाः। इतीव रामं नरदेवसत्कृतं शुभैर्वचोभिर्विविधेरपुजयन्॥

८९

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सेतुवन्यो नाम द्वाविद्य: सर्गः

> त्रयोविंशः सर्गः लङ्काभिवेणनम्

निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्ट्वा छक्ष्मणपूर्वेजः । सौमित्रिं संपरिष्वज्य इदं वचनमत्रवीत् ॥ परिगृह्योदकं शीतं वनानि फलवन्ति च । वलौषं संविभन्येमं व्यूह्य तिष्टेम लक्ष्मण ॥ २ लोकक्षयकरं भीमं भयं पद्याम्युपस्थितम् । निवर्हणं प्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम् ॥ **३** ` वाताश्च कलुपा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । पर्वतात्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः ॥ ४ मेवाः क्रव्याद्संकाद्याः परुपाः परुपस्वनाः । क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितविन्दुभिः ॥५ रक्तचन्दनसंकाशा सन्ध्या परमदारुणा । ज्वलतः प्रपत्येतदादिखादिम्मण्डलम् ॥ दीना दीनस्वराः क्रूराः सर्वतो मृगपक्षिणः । प्रत्यादित्यं विनर्दन्ति जनयन्तो महद्भयम् ॥ रजन्यामप्रकाशस्तु संतापयति चन्द्रमाः । कृष्णरक्तांश्चपर्यन्तो लोकक्षय इवोदितः ॥ हस्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेपः सुलोहितः।आदिसे विमले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते॥ ९ रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च । युगान्तमिव छोकानां पद्य शंसन्ति छक्ष्मण॥ १० काकाः इयेनास्तथा गृप्रा नीचैः परिपतन्ति च । शिवाश्चाप्यशिवान्नादान्नदन्ति सुमहाभयान् हैं। है: हुहैश्च खड़ैश्च विस्ट्रेंटे: किपराक्ष्मे: । भविष्यत्यावृता भूमिर्मासशोणितकर्दमा ॥ १२ क्षिप्रमद्यैव दुर्घर्पा पुरी रावणपालिताम् । अभियाम जवेनैव सर्वतो हरिभिर्वृताः ॥ १३ इसेवमुक्ता धर्मात्मा धन्वी संत्रामहर्पणः । प्रतस्थे पुरतो रामो सङ्कामभिमुखो विभुः॥ १४ सविभीपणसुत्रीवास्ततस्ते वानरर्पभाः । प्रतस्थिरे विनर्दन्तो निश्चिता द्विपतां वधे ॥ १५ राघवस्य प्रियार्थं तु धृतानां वीर्यशालिनाम् । हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुतोप रघुनन्दनः ॥ १६

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे लङ्काभिषेणनं नाम त्रयोविंशः सर्गः

# चतुर्विंशः सर्गः

रावणप्रतिज्ञा

सा दीरसिमती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता। शशिना ग्रुभनक्षत्रा पौर्णमासीव शारदी॥ १ प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चैव वसुंधरा। पीड्यमाना वलौघेन तेन सागरवर्चसा॥ २

ततः शुश्रुवुराकुष्टं लङ्कायां काननौकसः । भेरीमृदङ्गसंघुष्टं तुमुलं रोमहर्षणम् ॥ 3 वभू बुस्तेन घोषेण संहष्टा हरियूथपाः । अमृष्यमाणास्तं घोषं विनेदुर्घोपवत्तरम् ॥ 8 राक्षसास्तु प्रवङ्गानां शुश्रुवुश्चापि गर्जितम् । नर्दतामिव दप्तानां मेघानामम्बरे स्वनम् ॥ Ų दृष्ट्रा दाशरथिर्रुङ्कां चित्रध्वजपताकिनीम् । जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ Ę अत्र सा मृगशाबाक्षी रावणेनोपरुध्यते । अभिभूता ब्रहेणेव छोहिताङ्गेन रोहिणी ॥ दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य समुद्रीक्ष्य च लक्ष्मणम् । उवाच वचनं वीरस्तत्कालहितमात्मनः ॥ ८ आळिखन्तीमिवाकाशमुत्थितां पद्य लक्ष्मण । मनसेव कृतां लङ्कां नगांत्रे विश्वकर्मणा ॥ विमानैर्वेहुभिर्लङ्का संकीर्णा भुवि राजते । विष्णोः पदमिवाकाशं छादितं पाण्डरैर्घनैः ॥ पुष्पितैः शोभिता लङ्का वनैश्चैत्ररथोपमैः । नानापतङ्गसंघुष्टैः फलपुष्पोपगैः शुभैः ॥ ११ परय मत्तविहङ्गानि प्रलीनभ्रमराणि च । कोकिलाकुलपण्डानि दोधवीति शिवोऽनिलः ॥ १२ इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभापत । वलं च तद्वै विभजञ्जास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ १३ शशास किपसेनाया वलमादाय वीर्यवान् । अङ्गदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुर्जयः ॥ १४ तिष्ठेद्वानरवाहिन्या वानरीघसमावृत: । आश्रित्य दक्षिणं पार्श्वमृपभो वानरर्षभ: ॥ १५ गन्धह्स्तीव दुर्धर्षस्तरस्वी गन्धमाद्नः । तिष्ठेद्वानरवाहिन्याः सव्यं पार्श्वं समाश्रितः ॥ मृष्टिं स्थास्याम्यहं युक्तो लक्ष्मणेन समन्वितः। जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः॥ १७ ऋक्षमुख्या महात्मानः कुक्षि रक्षन्तु ते त्रयः । जघनं किपसेनायाः किपराजोऽभिरक्षतु।। १८ पश्चार्धिमव छोकस्य प्रचेतास्तेजसा वृतः । सुविभक्तमहाव्यूहा महावानररक्षिता ॥ अनीकिनी सा विवभी यथा चौः साभ्रसंप्लवा । प्रगृद्ध गिरिश्रङ्गाणि महतश्च महीरुहान् ॥ २० आसेंद्रवीनरा लङ्कां मिमर्दियववो रणे । शिखरैर्विकिरामैनां लङ्कां मुप्टिभिरेव वा ॥ २१ इति स्म द्धिरे सर्वे मनांसि हरिसत्तमाः । ततो रामो महातेजाः सुग्रीविमद्मव्रवीत् ॥ २२ सुविभक्तानि सैन्यानि शुक्र एष विसुच्यताम् । रामस्य वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रो महावलः ॥ २३ मोचयामास तं दूतं शुकं रामस्य शासनात् । मोचितो रामवाक्येन वानरैश्चाभिपीडितः ॥ २४ शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोऽधिपमुपागमत् । रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमभाषत ॥ २५ किमिसौ ते सितौ पक्षौ छूनपक्षश्च दृइयसे । किचन्नानेकिचतानां तेषां त्वं वशमागतः ॥ २६ ततः स भयसंविमस्तथा राज्ञाभिचोदितः । वचनं प्रत्युवाचेदं राक्षसाधिपमुत्तमम् ॥ २७ सागरस्योत्तरे तीरेऽत्रवं ते वचनं तथा। यथासंदेशमिकष्टं सान्त्वयञ्श्रक्षणया गिरा॥ 26

दूयमानेन चेतसोपलक्षितो रामः सीतां मनसा जगाम सस्पारित्यर्थः । तेन मनसा चेतसा इत्यपौनरुक्त्यम् ।

१. सदृशं वचः घ.।

२. विमर्दियषवः च. छ.

कुद्धेस्तैरहमुत्खुय दृष्टमात्रैः प्रवङ्गमैः । गृहीतोऽस्म्यपि चारव्धो हन्तुं लोप्तुं च मुष्टिभिः ॥ २९ नैव संभापितुं शक्याः संप्रश्लोऽत्र न रुभ्यते । प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥ ३० स च हन्ता विराधस्य कवन्धस्य खरस्य च । सुप्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः ॥ ३१ स कृत्वा सागरे सेतुं तीत्वी च लवणोद्धिम्। एप रक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघवः॥ ३२ ऋक्षवानरमुख्यानामनीकानि सहस्रशः । गिरिमेघनिकाशानां छाद्यन्ति वसुंघराम् ॥ 33 राक्षसानां वलौचस्य वानरेन्द्रवलस्य च । नैतयोर्विद्यते सन्धिर्देवदानवयोरिव ॥ ३४ पुरा प्राकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु । सीतां वास्मै प्रयच्छाशु युद्धं वापि पदीयताम ॥ ३५ ज्ञुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो वाक्यमव्रवीत् । रोपसंरक्तनयनो निर्दहन्निव चक्षुपा ॥ ३६ यदि मां प्रति युध्येरन् देवगन्धर्वदानवाः । नैव सीतां प्रयच्छामि सर्वछोकभयादि ॥ ३७ कदा नामाभिधावन्ति राघवं मामकाः शराः । वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पाद्पम् ॥ ३८ कदा तूणीशयेदींप्तैर्गणशः कार्मुकच्युतैः । शरेरादीपयाम्येनमुल्काभिरिव कुञ्जरम् ॥ ३९ तचास्य वलमादास्ये वलेन महता वृतः । ज्योतिपामिव सर्वेपां प्रभामुद्यन् दिवाकरः ॥ 80 सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः । न हि दाशरिथर्वेद तेन मां योद्धामिच्छति ॥ 88 न से तूणीशयान् वाणान् सविपानिव पन्नगान्। रामः पश्यति संप्रामे तेन मां योद्धमिच्छति॥ न जानाति पुरा वीर्थं मम युद्धे स राघवः । मम चापमर्थी वीणां शरकोणैः प्रवादिताम् ॥ ४३ ज्याशब्दतुमुळां घोरामार्तभीतमहास्वनाम् । नाराचतळसन्नादां तां ममाहितवाहिनीम् ॥ 88 अवगाह्य महारङ्गं वादियज्याम्यहं रणे ॥

> न वासवेनापि सहस्रचक्षुपा यथास्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम्। यमेन वा धर्पयितुं शरामिना महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः॥

४५

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहिस्रकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणप्रतिज्ञा नाम चतुर्विशः सर्गः

पत्रविंशः सर्गः

शुकसारणप्रेषणादि

सवछे सागरं तीर्णे रामे दशरथात्मजे । अमात्ये रावणः श्रीमानववीच्छुकसारणी ॥ १ समग्रं सागरं तीर्णं दुस्तरं वानरं वछम् । अभूतपूर्वं रामेण सागरे सेतुवन्धनम् ॥ २

<sup>1.</sup> वानरं वलं सागरं तीर्णं समुद्रमतरत् इत्थे-तद्भृतपूर्विमिति योजना ।

१. सुयुदं वा च. छ.।

सागरे सेतुबन्धं तु न श्रद्दध्यां कथंचन । अवद्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं वलम्।। भवन्तौ वानरं सैन्यं प्रविज्ञ्यानुपलक्षितौ । परिमाणं च वीर्यं च ये च मुख्याः प्रवङ्गमाः ॥ ४ मन्त्रिणो ये च रामस्य सुत्रीवस्य च संसताः । ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लवङ्गमाः ॥ ५ स च सेतुर्यथा बद्धः सागरे सिळळाशये । निवेशं च यथा तेपां वानराणां महात्मनाम् ॥ ६ रामस्य व्यवसायं च वीर्यं प्रहरणानि च । लक्ष्मणस्य च वीरस्यं तत्त्वते। ज्ञातुमहेथः ॥ कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम् । एतज्ज्ञात्वा यथातत्त्वं शीव्रमागन्तुमर्ह्थः ॥ इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ । हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं वलम् ॥ 9 ततस्तद्वानरं सैन्यमचिन्सं रोमहर्पणम् । संख्यातुं नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ ॥ १० संस्थितं पर्वतात्रेषु निर्झरेषु गुहासु च । समुद्रस्य च तीरेषु वनेपूपवनेषु च ॥ ११ तरमाणं च तीर्णं च तर्तुकामं च सर्वशः । निविष्टं निविश्चैव भीमनादं सहावलम् ॥ १२ तद्वलार्णवमक्षोभ्यं दृदृशाते निशाचरौ । तौ दुद्श महातेजाः प्रतिच्छन्नौ विभीषणः ॥ 83 आचचक्षेऽथ रामाय गृहीत्वा शुकसारणौ । तस्येमौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ ॥ १४ लङ्कायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरंजय । तौ दृष्ट्वा व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तदा ॥ १५ कृताञ्जलिपुटी भीतौ वचनं चेदमूचतुः । आवामिहागतौ सौम्य रावणप्रहितावुभौ ॥ १६ पंरिज्ञातुं वछं फ़त्स्नं तवेदं रघुनन्दन । तंयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः ॥ १७ अन्नवीत्प्रहसन् वाक्यं सर्वभूतिहते रतः । यदि दृष्टं वलं कृत्सनं वयं वा सुपरीक्षिताः ॥ १८ यथोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम् । अथ किंचिद्दष्टं वा भूयस्तद्द्रष्टुमईथः ॥ १९ विभीषणी वा कात्स्नर्येन भूयः संदर्शियष्यति । न चेदं प्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति ॥२० न्यस्तशस्त्रो गृहीतौ वा न दूतौ वधमह्थः । प्रच्छन्नौ च विमुख्नेतौ चारौ रात्रिंचरावुभौ ॥ शत्रुपक्षस्य सततं विभीषणविकर्पणै । प्रविदय नगरीं लङ्कां भवद्भवां धनदानुजः॥ २२ वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम । यद्वलं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि ॥ २३ तहरीय यथाकामं ससैन्यः सहवान्धवः । श्वः कल्ये नगरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम् ॥ २४ रक्षसां च वलं पद्य शरैरविंध्वंसितं मया । क्रोधं भीममहं मोक्ष्ये ससैन्ये त्विय रावण ॥ २५ श्वः कल्ये वज्रवान् वज्रं दानवेष्विव वासवः । इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ ॥ २६ जयेति प्रतिनन्यैतौ राघवं धर्मवत्सलम् । आगम्य नगरीं लङ्कामत्रूतां राक्षसाधिपम् ॥ २७ विभीषणगृहीतौ तु वधाहौँ राक्षसेश्वर । दृष्ट्वा धर्मात्मना मुक्तौ रामेणामिततेजसा ॥ २८

<sup>1.</sup> निवेशमिति नपुंसकमार्थम् ।

१. वीर्यं च च.।

<sup>्</sup> २. पृच्छमानौ च, छ.।

३. अस्यानन्तरम्—ततस्तु राघवो दृष्ट्वा राक्षसावनवीत् स्वयम्—इति घ.।

एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुपर्पभाः । लोकपालोपमाः शूराः कृतास्त्रा दृढविक्रमाः ॥ २९ रामो दाशरिथः श्रीमाँ छद्भग्य विभीपणः । सुप्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमिविक्रमः ॥ ३० एते शक्ताः पुरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम् । उत्पाट्य संक्रामियतुं सर्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥ यादशं तस्य रायस्य रूपं प्रहरणानि च । विधिष्यति पुरीं लङ्कामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः ॥ ३२ रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुप्रीवेण च वाहिनी । वभूव दुर्धर्पतरा सेन्द्रैरिप सुरासुरैः ॥ ३३ व्यक्तः सेतुस्तथा वद्धो दृशयोजनिवस्तृतः । शतयोजनमायामस्तीर्णा सेना च सागरम् ॥ ३४ निविष्टो दृक्षिणे तीरे रामः स च नदीपतेः । तीर्णस्य तरमाणस्य वलस्यान्तो न विद्यते ॥ ३५

प्रहृष्टरूपा ध्वजिनी वनौकसां महात्मनां संप्रति योद्धुमिच्छताम् । अलं विरोधेन शमो विधीयतां प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३६

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे शुकसारणप्रेपणादि नाम पञ्चविंशः सर्गः

# पड्विंशः सर्गः कपिवलावेक्षणम्

तद्धनः पथ्यमछीवं सारणेनाभिभापितम् । निश्चम्य रावणो राजा प्रत्यभापत सारणम् ॥ १ यित् मामभियुद्धीरन् देवगन्धर्वदानवाः । नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वछोकभयादिप ॥ २ त्वं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिः पीडितो भृशम् । प्रतिप्रदानमयैव सीतायाः साधु मन्यसे ॥ ३ को हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमहित । इत्युक्ता परुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४ आरुरोह ततः श्रीमान् प्रासादं हिमपाण्डरम् । वहुताळसमुत्सेषं रावणोऽथ दिदृक्षया ॥ ५ ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः कोधमूर्छितः । पश्यमानः समुद्रं च पर्वतांश्च वनानि च ॥ ६ दद्शं पृथिवीदेशं सुसंपूर्णं प्रवङ्गमेः । तद्पारमसङ्ख्येयं वानराणां महद्वळम् ॥ ७ आळोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम् । एपां वानरमुख्यानां के शूराः के महावलाः ॥ ८ सारणाचक्ष्व तत्त्वेन किंप्रभावाः अप्रकृताः । सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिष्टच्छतः ॥ १० आचचक्षेऽथ मुख्यज्ञो मुख्यांस्तत्र वनौकसः । एप योऽभिमुखो छङ्कां नर्दरितष्ठति वानरः ॥ ११ यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः । यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥ १२

<sup>.</sup> व्यक्त इत्यादि विद्यत इत्यन्तम् क. ख. । २. वहुसालसमुरसेधम् घ.

ग. घ. च. नास्ति।

३, के प्रधानाः च, छ,।

लङ्का प्रवेपते सर्वा सशैलवनकानना । सर्वशाखामृगेन्द्रस्य सुप्रीवस्य महात्मनः ॥ १३ वलांग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामैष यूथपः । बाहू प्रगृद्य यः पद्भचां महीं गच्छित वीर्यवान् ॥ १४ लङ्कामभिमुखः क्रोधादभीक्ष्णं च विजृम्भते । गिरिश्वङ्गप्रतीकाशः पद्मिकञ्जलकसन्निमः ॥ १५ स्फोटयत्यभिसंरच्यो लाङ्क्लं च पुनः पुनः । यस्य लाङ्क्लशन्देन स्वनन्ति प्रदिशो दशं ॥ १६ एष वानरराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः । यौवराज्येऽङ्गदो नाम त्वामाह्वयति संयुगे ॥ वालिनः सदृशः पुत्रः सुत्रीवस्य सद्। प्रियः । राघवार्थे पराक्रान्तः शकार्थे वरुणो यथा ॥ १८ एतस्य सा मतिः सर्वा यद्दृष्टा जनकात्मजा । हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा।। १९ वहूनि वानरेन्द्राणामेष यूथानि वीर्यवान् । परिगृह्याभियाति त्वां स्वेनानीकेन दुर्जयः ॥ २० अनु वालिसुतस्यापि वलेन महतावृतः । वीरस्तिष्ठति संप्रामे सेतुहेतुरयं नलः ॥ २१ ये तु विष्टभ्य गात्राणि क्षेवेळयन्ति नदन्ति च । उत्थाय च विजृम्भन्ते कोधेन हरिपुंगवाः ॥ २२ एते दुष्प्रसहा घोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः । अष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिशतानि च ।। २३ य एनमनुगच्छन्ति बीराश्चन्दनवासिनः । एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम् ॥ २४ श्वेतो रजतसंकाशश्चपलो भीमविक्रमः । बुद्धिमान् वानरो वीरिश्चषु लोकेषु विश्वेतः ॥ २५ तूर्णं सुत्रीवमागम्य पुनर्गच्छति सत्वरः । विभजन् वानरीं सेनामनीकानि प्रहर्षयन् ॥ २६ यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति पर्वतम् । नाम्ना संकोचनो नाम नानानगयुतो गिरिः॥२७ तत्र राज्यं प्रशास्त्रेष कुमुदो नाम यूथपः । योऽसौ शतसहस्राणां सहर्षं परिकर्षति ॥ २८ यस्य वाला बहुव्यामा दीर्घा लाङ्गलमाश्रिताः । ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा घोरकर्मणः ॥ अदींनो रोषणश्चण्डः संग्राममभिकाङ्क्षति । एषोऽप्याशंसते छङ्कां स्वेनानीकेन सर्दितुम् ॥ ३० यस्त्वेष सिंहसंकाशः किपलो दीर्घकेसरः। निभृतः प्रेक्षते लङ्कां दिधक्षन्निव चक्षुषा॥ ३१ विन्ध्यं कृष्णगिरिं सह्यं पर्वतं च सुद्रीनम् । राजन् सततमध्यास्ते रम्भो नासैष यूथपः ॥ ३२ शतं शतसहस्राणां त्रिंशच हरिपुंगवाः । यमेते वानराः शूराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः ॥ 33 परिवार्यानुगच्छन्ति लङ्कां मर्दितुमोजसा । यस्तु कर्णी विवृणुते ज्ञम्भते च पुनः पुनः ॥ ३४ न च संविजते मृत्योने च युद्धाद्विधावति । प्रकम्पते च रोपेण तिर्थक् च पुनरीक्षते ॥ 34 पद्मयहाँङ्गुलमि च क्ष्वेलते च महाबलः । महाजवो वीतभयो रम्यं सारुवेयपर्वतम्॥ ३६ राजन् सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः । एतस्य बलिनः सर्वे विहारा नाम यूथपाः ॥ ३७ राजञ्ज्ञातसहस्राणि चत्वारिंशत्तथैव च । यस्तु मेघ इवाकाशं महानावृत्य तिष्ठति॥ ३८ मध्ये वानरवीराणां सुराणामिव वासवः । भेरीणामिव संनादो यस्यैष श्रूयते महान् ॥ ३९

१. प्रकम्पन्ते दिशो दश घ.।

२. संरोचनः पुना ।

३. सहस्रम् च. छ.।

४. यमेत इलादि यूथप इल्यन्तम् ग. नास्ति ।

घोपः शाखामृगेन्द्राणां संप्राममभिकाङ्क्षताम् । एप पर्वतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमम् ॥ ४० युद्धे दुष्प्रसहो नित्यं पनसो नाम यूथप: । एनं शतसहस्राणां<sup>ग</sup> शतार्थं पर्युपासते ॥ ४१ यूथपा यूथपश्रेष्ठं येपां यूथानि भागज्ञः । यस्तु भीमां प्रवल्गन्तीं चमूं तिष्ठति शोभयन् ॥४२ स्थितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव भास्करः । एप दुर्दुरसंकाशो विनतो नाम यूथपः ॥ ४३ पिवंश्वरति पर्णासां नदीनामुत्तमां नदीम् । पष्टिः शतसहस्राणि वलमस्य प्रवङ्गमाः ॥ 88 त्वामाह्वयति युद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः । विक्रान्ता वलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः॥४५ यस्तु गैरिकवर्णाभं वपुः पुष्यति वानरः । अवमत्य सदा सर्वान् वानरान् वलदर्पितान् ॥ ४६ गवयो नाम तेजस्वी त्वां क्रोधाद्भिवर्तते । एनं शतसहस्राणि सप्ततिः पर्श्रपासते ।। ४७ एपैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्। एते दुष्प्रसहा घोरा वलिनः कामरूपिणः ॥ ४८ यूथपा यूथपश्रेष्टा एपां यूथानि भागशः ।।

> इत्यांपें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यातिसहस्तिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे कपियलांबेक्षणं नाम पड्विंदाः सर्गः

### सप्तविंशः सर्गः

#### हरादिवानरपराक्रमाख्यानम्

तांस्तु तेऽहं प्रवक्ष्यामि प्रेक्षमाणस्य यूथपान् । राघवार्थे पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम् ॥ स्त्रिग्धा यस्य वहुव्यामा वाला लाङ्गलमाश्रिताः । ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीणी घोरकर्मणः प्रगृहीताः प्रकाशन्ते सूर्यस्येव मरीचयः । पृथिव्यां चानुकृष्यन्ते हरो नामैप यूथपः ॥ ३ यं पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोऽथ सहस्रशः । हुमानुद्यम्य सहसा लङ्कारोहणतत्पराः ॥ ४ एप कोटिसहस्रेण वानराणां महौजसाम् । आकाङ्क्षते त्वां संप्रामे जेतुं परपुरंजयः॥ ५ यूथपा हरिराजस्य किङ्कराः समुपस्थिताः । नीलानिव महामेघांस्तिष्ठतो यांस्तु पञ्चित ॥ ६ असिताञ्चनसंकाशान् युद्धे सत्यपराक्रमान् । असंख्येयाननिर्देश्यान् परं पारमिवोदधेः ॥ ७ पर्वतेषु च ये केचिद्विपमेषु नदीषु च । एते त्वामभिवर्तन्ते राजन्तृक्षाः सुदारुणाः ॥ ८

१. संग्राममित्यादि शतसहस्राणामित्यन्तम् क नास्ति ।

२. पिवित्रित्यादि यूथप श्लम्तम् क. नास्ति।

३, अस्यानन्तरम्—हरीणां यूथपाः सन्ति विलनां च महौजसाम्—इति ख.।

४, वीरा येपां संख्या न निचते ति:।

५. अस्यानन्तरम्—इमे महाराज महापराक्रमाः किपप्रवीरास्तव ये सुकीितिताः । विवृत्तदर्पा
विक्रनस्तु दुर्जया रणे समग्रेरिप देवदानवैः॥ तद्वानरं
सेन्यमभीक्ष्णभीमं वलं च वीर्य च समीक्ष्य तेपाम्।
श्रुत्वा त्वसंख्यां च ततः स राजा विपण्णरूपोऽभवदल्पवुद्धिः॥ —इति ग.।
६. इदं पद्यम् क. ख. ग. घ. च. नास्ति।

एषां सध्ये स्थितो राजन् भीमाक्षो भीमदर्शनः । पर्जन्य इव जीमूतैः समन्तात्परिवारितः ॥ ९ ऋक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नर्भदां पिवन् । सर्वर्क्षाणामधिपतिर्धूम्रो नामैष यूथपः ॥ यवीयानस्य तु भ्राता पर्येनं पर्वतोपमम् । भ्रात्रा समानो रूपेण विशिष्टस्तु पराक्रमैः ।। ११ स एष जाम्बवाञ्चाम महायूथपयूथपः । प्रकान्तो रेगुरुवर्ती च संप्रहारेष्वमर्पणः ॥ एतेन साह्यं सुमहत्कृतं शक्रस्य धीमता । दैवासुरे जाम्ववता छव्धाश्च वहवो वराः ॥ आरुह्य पर्वताय्रेभ्यो महाभ्रविपुलाः शिलाः । मुख्यन्ति विपुलाकारा न मृत्योरुद्विजन्ति च ॥१४ राक्षसानां च सहशाः पिशाचानां च लोमशाः। एतस्य सैन्या वहवो विचरन्यमितेजसः॥ यं त्वेनमभिसंरच्धं प्रवमानमिव स्थितम् । प्रेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थिता यूथपयूथपम् ॥ एष राजन् सहस्राक्षं पर्युपास्ते हरीश्वरः । वलेन वलसंपन्नो दम्भो नामैप यूथपः ॥ यः स्थितं योजने शैंलं गच्छन् पार्श्वेन सेवते । ऊर्ध्वं तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम् ॥१८ यसान्न परमं रूपं चतुष्पादेषु विद्यते । श्रुतः सन्नादनो नाम वानराणां पितासहः ॥ येन युद्धं पुरा दत्तं रणे शकस्य धीमता । पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यूथपयूथपः ॥ २० यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः । एष गन्धर्वकन्यायामुत्पन्नः कृष्णवर्त्मनः ।। २१ तदा दैवासुरे युद्धे साह्यार्थं त्रिदिवौकसाम् । यस्य वैश्रवणो राजा जम्वूसुपनिषेवते ॥ २२ यो राजा पर्वतेन्द्राणां वहुकिन्नरसेविनाम् । विहारसुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राक्षसाधिप ॥ २३ तत्रैष वसति श्रीमान् वलवान् वानर्पभः । युद्धेष्वकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः ॥ २४ वृतः कोटिसहस्रेण हरीणां समुपस्थितः। एपैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्।। २५ यो गङ्गामनु पर्येति त्रासयन् हस्तियूथपान् । हस्तिनां वानराणां च पूर्ववैरमनुस्मरन् ॥ २६ एष यूथपतिर्नेता गच्छन् गिरिगुह(शयः । गजान् योधयते वन्यान् गिरींश्चैव महीरुहान् ॥२७ हरीणां वाहिनीमुख्यो नदीं हैमवतीमनु । उशीरवीजमाश्रित्य पर्वतं मन्दरोपसम् ॥ २८ रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक इव स्वयम् । एनं शतसहस्राणां सहस्रमनुवर्तते ॥ 29 वीर्यविक्रसद्यानां नर्दतां वाहुशालिनाम् । स एष नेता चैतेपां वानराणां महात्मनाम् ॥ ३० स एव दुर्धरो राजन् प्रमाथी नाम यूथपः । वातेनेवोद्धतं मेवं यमेनमनुपद्यसि ॥ ३१ अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरस्विनाम् । उद्भूतमरुणाभासं पवनेन समन्ततः ॥ ३२ विवर्तमानं बहुधा यत्रैतद्रहुछं रजः । एते सितमुखा घोरा गोलाङ्ग्ला महावलाः ॥ ३३ शतं शतसहस्राणि दृष्ट्वा वै सेतुबन्धनम् । गोलाङ्गलं महावेगं गवाक्षं नाम यूथपम् ॥ ३४ परिवार्याभिवर्तन्ते लङ्कां मर्दितुमोजसा । भ्रमराचरिता यत्र सर्वकालफलद्रुमाः ॥ 34

१. पराक्रमे क.।

३. अवास्थतम् घ.।

२. प्रशान्तः क. ख. घ.।

यं सूर्यस्तुल्यवर्णाभमनु पर्येति पर्वतम् । यस्य भासा सदा भान्ति तद्वर्णो मृगपक्षिणः ॥ ३६ यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्पयः । सर्वकामफळा वृक्षाः सदा फळसमन्विताः ॥ ३७ मधूनि च महाहाणि यस्मिन् पर्वतसत्तमे । तंत्रैप रमते राजन् रम्ये काळ्रनपर्वते ॥ मुख्यो वातरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः। षष्टिर्गिरिसहस्राणां रम्याः काञ्चनपर्वताः॥ तेपां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसाम् । तत्रैते कपिलाः श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः॥४० निवसन्त्युत्तमगिरौ तीक्ष्णदंष्ट्रा नखायुधाः । सिंहा इव चतुर्दैष्ट्रा व्याघा इव दुरासदाः ॥ ४१ सर्वे वैश्वानरसमा ज्विलताशीविपोपमाः । सुदीर्घाञ्चितलाङ्गला मत्तमातङ्गसन्निभाः ॥ महापर्वतसंकाशा महाजीमूतनिःस्वनाः। वृत्तपिङ्गलरक्ताक्षा भीममीमगतिस्वराः॥ ४३ मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्थुर्रङ्कां समीक्ष्य ते । एप चैपामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान् ॥ ४४ जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति बुद्धिमान् । नाम्ना पृथिव्यां विख्यातो राजञ्ज्ञतवलीति यः ॥४५ एपैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम् । विकान्तो वलवाञ्चूरः पौरुपे स्वे व्यवस्थितः ॥ ४६ रामिपयार्थं प्राणानां दयां न कुरुते हरिः। गजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः॥४७ एकैक एव यूथानां कोटिभिर्दशभिर्वृतः । तथान्ये वानरश्रेष्ठा विन्ध्यपर्वतवासिनः ॥ 86 न शक्यं ते वहुत्वात्तु संख्यातुं लघुविक्रमाः ॥

सर्वे महाराज महाप्रभावाः सर्वे महाशैलिनकाशकायाः ।
सर्वे समर्थाः पृथिवीं क्षणेन कर्तुं प्रविध्वस्तविकीर्णशैलाम् ॥ ४९
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रतिसहस्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे हरादिवानरपराक्रमाख्यानं नाम सप्तविंशः सर्गः

## अष्टाविंशः सर्गः

मैन्दादिपराक्रमाख्यानम्

सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणं राक्षसाधिपम् । वलमादिश्य तत्सर्वं शुको वाक्यमथाव्रवीत् ॥ रिथतान् पश्यिस यानेतान् मत्तानिव महाद्विपान् । न्यत्रोधानिव गाङ्गयान् सालान् हैमवतानिव ॥ एते दुष्प्रसहा राजन् बलिनः कामरूपिणः । दैल्यदानवसंकाशा युद्धे देवपराक्रमाः ॥ ३ एषां कोटिसहस्राणि नव पद्ध च सप्त च । तथा शङ्क्षसहस्राणि तथा वृन्दशतानि च ॥ ४ एते सुत्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा । हरयो देवगन्धवैरुत्पन्नाः कामरूपिणः॥ ५ ॥ ग्रेयसि तिष्ठन्तौ कुमारौ देवरूपिणौ। मैन्दश्च द्विविद्श्रोभौ ताभ्यां नास्ति समो युधि ॥ व्रह्मणा समनुज्ञातावसृतप्राशिनावुभौ । आशंसेते युधा लङ्कामेतौ मर्दितुमोजसा । ७

१ं. वलमालोकयम् सर्वम् ख.। पर्वतसिनभौ । सुमुखोऽसुमुखश्चेव मृत्युपुत्रौ पितुः समौ ॥

२. अस्यानन्तरम्—यावेतावेतयोः पार्श्वे स्थितौ | प्रेक्षन्तौ नगरीं लङ्कां कोटिभिर्दशभिर्वृतौ ।—इति छ.।

यं तु परयसि तिष्टन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम् । यो वलात्क्षोभयेत्कुद्धः समुद्रमिप वानरः ॥ एपोऽभिगन्ता लङ्काया वैदेखास्तव च प्रभो । एनं पश्य पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतम् ॥ ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः । हनुमानिति विख्यातो लक्षितं। येन सागरः ॥१० कामरूपी हरिश्रेष्टो वटरूपसमन्वितः । अनिवार्थगतिश्चेव यथा सततगः प्रमुः ॥ 33 उद्यन्तं भास्करं दृष्ट्वा वालः किल पिपासितः । त्रियोजनसहस्रं तु अध्यानमवतीर्य हि ॥ १२ आदित्यमाहरिष्यामि न में क्षुत्प्रतियास्यति । इति संचिन्त्य मनसा पुरेप' बळदर्पितः ॥ १३ अनाधृष्यतमं देवमपि देवपिंदानवैः । अनासाद्येव पतितो भास्करोद्यने गिरी ॥ १४ पतितस्य कपेरस्य हतुरेका शिलात्छे । किंचिद्भिन्ना दृढहुनोईसुमानेप तेन व ॥ १५ सत्यमागमयोगेन मंभेप विदितो हरिः । नास्य शक्यं वलं रूपं प्रभावो वापि भाषितुम् ॥ १६ एप आशंसते लङ्काभेको मर्दितुमोजसा । येन जाज्यस्यते स्रोम्य धूमकेतुस्तवाद्य व ॥ १७ लङ्कायां निहित्रश्चापि कथं न स्मर्से कपिम् । यश्चेपे। उनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः ॥ इक्ष्वाकृणामतिरथो छोके विख्यातपीक्षः । यस्मित्र चछते धर्मी यो धर्मान्नातिवर्तते ॥ १९ यो त्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद् वेद्विदां वरः । यो भिन्दाहुगनं वाणैः पर्वतानपि दार्येत् ॥ २० यस्य मृत्योरिव क्रोधः शकस्यव पराक्रमः । यस्य भार्या जनस्थानात्सीता चापहृता त्वया ॥२१ स एप रामस्त्वां योद्धं राजन् समिभवर्तते । यस्येप दक्षिणे पार्श्वे शुद्धजाम्बूनद्रभः ॥ २२ विशालवक्षास्तामाक्षो नीलकुञ्चितमूर्धजः। एपोऽस्य लक्ष्मणे। नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः॥ २३ नये युद्धे च कुश्लः सर्वशास्त्रविशारदः । अमर्पी दुर्जयो जेता विकान्तो दुद्धिमान् वली ॥ २४ रामस्य दक्षिणो बाहुर्निसं प्राणो बहिश्चरः । न खेप राधवस्यार्थे जीवितं परिरक्षति ॥ २५ एपैवाशंसते युद्धे निह्न्तुं सर्वराक्षसान् । यस्तु सव्यमसी पक्षं रामस्याश्रिस तिष्टति ॥ २्६ रुओगणपरिक्षिप्तो राजा होप विभीपणः । श्रीमता राजराजेन लद्धायामभिपेचितः ॥ २७ त्वामेव प्रतिसंरच्यो युद्धार्यपोऽभिवर्तते । यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं सध्ये गिरिमिवाचलम् ॥ २८ सर्वशाखामृगेन्द्राणां भर्तारमपराजितम् । तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेनाभिजनेन च ॥ २९ यः कपीनतिवभ्राज हिमवानिव पर्वतान् । किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्भाम् ॥ दुर्गा पर्वतदुर्गस्यां प्रधानैः सह यूथपेः । यस्यैपा काळ्यनी माला शोभते शतपुष्करा ॥ 38 कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता । एतां च मालां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम् सुत्रीयो वालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः । शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुर्मनीपिणः ॥ 33 शतं कोटिसहस्राणां शङ्ख इत्यभिधीयते । शतं शङ्खसहस्राणां महाशङ्ख इति स्मृतम् ॥ ३४ महाशङ्क्षसहस्राणां शतं वृन्द्मिति स्मृतम् । शतं वृन्द्सहस्राणां महावृन्द्मिति स्मृतम् ॥ ३५ -

१. पुप्छुवे पुना ।

२. सर्वशसमृतां वरः छ.।

88

गहावृन्दसहस्राणां शतं पद्ममिति स्मृतम् । शतं पद्मसहस्राणां महापद्ममिति स्मृतम् ॥ ३६ हापद्मसहस्राणां शतं खर्वमिहोच्यते । शतं खर्वसहस्राणां महारूर्वमिति स्मृतम् ॥ ३७ महाखर्वसहस्राणां समुद्रमिभधीयते । शतं समुद्रसाहस्रमोघ इत्यभिधीयते ॥ ३८ शतमोघसहस्राणां महौध इति विश्रुतः । एवं कोटिसहस्रेण शङ्कानां च शतेन च ॥ ३९ महाशङ्कसहस्रेण तथा वृन्द्शतेन च । महावृन्दसहस्रेण तथा पद्मशतेन च ॥ ४९ महापद्मसहस्रेण तथा खर्वशतेन च । समुद्रेण शतेनैव महोघेन तथेव च ॥ ४९ एप कोटिमहौंचेन समुद्रसहशेन च । विभीपणेन सचिव राक्षसेः परिवारितः ॥ ४२ सुप्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमभिवर्तते । महावलवृतो नित्यं महावलपराक्रमः ॥ ४३

इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीमुपस्थितां प्रज्वितियहोपमाम् । ततः प्रयतः परमो विधीयतां यथा जयः स्यात्र परैः पराजयः॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां सहितायाम् युद्धकाण्डे मेन्दादिपराक्रमाख्यानं नाम अष्टाविश: सर्ग:

## एकोनत्रिंशः सर्गः शार्दूलादिचारप्रेषणम्

शुकेन तु समाख्यातांस्तान् दृष्ट्वा हरियूथपान्। लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणम्।। १ समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं स्वं विभीपणम् । सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम्।। २ गजं गवाक्षं गवयं मैन्दं द्विविद्मेव च । अङ्गदं चैव वितनं वज्रहस्तात्मजात्मजम् ॥ 3 हनूमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयम् । सुषेणं कुमुदं नीलं नलं च प्रवगर्पभर्म् ॥ किंचिदाविमहृदयो जातक्रोधश्च रावणः । भत्सियामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ ॥ ų अधोमुखौ 🖒 पणतावत्रवीच्छुकसारणौ । रोपगद्गद्या वाचा संरव्धः परुपं वचः ॥ Ę न तावत्सदृशं नाम सचिवैरुपजीविभिः । विप्रियं नृपतेर्वेक्तुं निप्रहप्रमहे प्रभोः ॥ S रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थमभिवर्तताम् । उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुमप्रस्तवे स्तवम् ॥ आचार्या गुरवो वृद्धा वृथा वां पर्युपासिताः । सारं यद्राजशास्त्राणामनुजीव्यं न गृह्यते ॥ ९ मृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य वोह्यते । ईट्झैः सचिवैर्युक्तो मृखिर्दिष्ट्या धराम्यहम् ॥१० किं नु मृत्योभेयं नास्ति वक्तुं मां परुपं वचः । यस्य मे शासतो जिह्ना प्रयच्छति शुभाशुभम्॥११ अध्येत्र दहनं स्पृष्ट्वा वने तिष्ठनित पादपाः । राजदोपपरामृष्टास्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥

१. ३-४ पंदे क. ग. न रतः । २. अभिषावताम् ख. ग.। ३. युवास्याम् घ.।

यं तु परयसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम् । यो वलात्क्षोभयेत्कुद्धः समुद्रमि वानरः ॥ एपोऽभिगन्ता लङ्काया वैदेह्यास्तव च प्रभो । एनं पश्य पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतम् ॥ च्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः । हनुमानिति विख्यातो लक्क्षितो येन सागरः ॥१० कामरूपी हरिश्रेष्टो वल्रूपसमन्वितः । अनिवार्थगतिश्चैव यथा सततगः प्रभुः॥ ११ उद्यन्तं भास्करं दृष्ट्वा बालः किल पिपासितः । त्रियोजनसहस्रं तु अध्वानमवतीर्य हि ॥ १२ आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुत्प्रतियास्यति । इति संचिन्त्य मनसा पुरैप वलदर्पितः ॥ १३ अनाधृष्यतमं देवमपि देवर्षिदानवैः । अनासाद्यैव पतितो भास्करोदयने गिरौ ॥ १४ पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले । किं चिद्भिन्ना दृढहनोई नुमानेप तेन वै ॥ १५ सलमागमयोगेन ममैप विदितो हिरः। नास्य शक्यं वर्लं प्रभावो वापि भापितुम्॥ १६ एप आशंसते लङ्कामेको मर्दितुमोजसा । येन जाज्वल्यते सौम्य धूमकेतुस्तवाद्य वै ॥ १७ लङ्कायां निहितश्चापि कथं न स्मरले कपिम् । यश्चैपोऽनन्तरः शूरः श्यामः पद्मिनेक्षणः ॥ इक्ष्वाकूणामतिरथो छोके विख्यातपौरुपः । यस्मिन्न चछते धर्मो यो धर्मान्नातिवर्तते ॥ १९ यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः । यो भिन्दाद्गगनं वाणैः पर्वतानिप दारयेत् ॥ २० यस्य मृत्योरिव क्रोधः शकस्येव पराक्रमः । यस्य भार्या जनस्थानात्सीता चापहृता त्वया ॥२१ स एप रामस्त्वां योद्धुं राजन् समभिवर्तते । यस्यैष दक्षिणे पार्श्वे द्युद्धजाम्बूनदप्रभः ॥ २२ विशालवक्षास्ताम्राक्षो नीलकुञ्चितमूर्घजः। एपोऽस्य लक्ष्मणो नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः॥ २३ नये युद्धे च कुशलः सर्वशास्त्रविशारदः । अमर्पी दुर्जयो जेता विकान्तो वुद्धिमान् वली ॥ रामस्य दक्षिणो वाहुर्नित्यं प्राणो वहिश्चरः । न ह्येप राघवस्यार्थे जीवितं परिरक्षति ॥ २५ एषेवाशंसते युद्धे निहन्तुं सर्वराक्षसान् । यस्तु सन्यमसौ पक्षं रामस्याश्रित्य तिष्ठति ॥ २६ रक्षोगणपरिक्षिप्तो राजा ह्येप विभीषणः । श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिपेचितः ॥ २७ त्वामेव प्रतिसंरच्धो युद्धायैपोऽभिवर्तते । यं तु पश्यिस तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम् ॥ २८ सर्वशाखामृगेन्द्राणां भर्तारमपराजितम् । तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेनाभिजनेन च ॥ यः कपीनतिवभाज हिमवानिव पर्वतान् । किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्रुमाम् ॥ दुर्गां पर्वतदुर्गस्यां प्रधानैः सह यूथपैः । यस्यैषा काञ्चनी माला शोभते शतपुष्करा ॥ ३१ कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता । एतां च मालां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम् सुत्रीवो वाछिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः । शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुर्मनीषिण: ॥ ३३ शतं कोटिसहस्राणां शङ्ख इत्यभिधीयते । शतं शङ्खसहस्राणां महाशङ्ख इति स्मृतम् ॥ 38 महाशङ्क्षसहस्राणां शतं बुन्द्मिति स्मृतम् । शतं बुन्द्सहस्राणां महाबुन्द्मिति स्मृतम् ॥ ३५...

१. पुप्छवे पुना.।

२. सर्वशसमृतां वरः छ.।

ाहावृन्द्सहस्राणां शतं पद्मामिति स्मृतम् । शतं पद्मसहस्राणां महापद्ममिति स्मृतम् ॥ ३६ भहापद्मसहस्राणां शतं खर्विमिहोच्यते । शतं खर्वसहस्राणां महाक्वीमिति स्मृतम् ॥ 30 महाखर्वसहस्राणां समुद्रमभिधीयते । शतं समुद्रसाहस्रमोघ इत्यभिधीयते ॥ 36 शतमोघसहस्राणां महौध इति विश्रुतः । एवं कोटिसहस्रेण शङ्खानां च शतेन च ॥ ३९ महाशङ्घसहस्रेण तथा वृन्द्शतेन च । महावृन्दसहस्रेण तथा पद्मशतेन च ॥ 80 महापदासहस्रेण तथा खर्वशतेन च । समुद्रेण शतेनैव महोंघेन तथैव च ॥ ४१ एप कोटिमहौंचेन समुद्रसदृशेन च । विभीषणेन सचिवै राक्षसैः परिवारितः ॥ ४२ सुप्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमभिवर्तते । महावलवृत्तो नित्यं महावलपराक्रमः ४३ इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीमुपस्थितां प्रज्वितिप्रहोपमाम् । 88

ततः प्रयतः परमो विधीयतां यथा जयः स्यान्न परेः पराजयः॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे मैन्दादिपराक्रमाख्यानं नाम अष्टाविद्यः सर्गः

### एकोनत्रिंशः सर्गः

#### शार्बूलादिचारप्रेषणम्

शुकेन तु समाख्यातांस्तान् दृष्ट्वा हरियूथपान्। लक्ष्मणं च महावीर्यं मुजं रामस्य दक्षिणम्।। १ समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं स्वं विभीपणम् । सर्ववानरराजं च सुप्रीवं भीमविक्रमम् ॥ २ गजं गवाक्षं गवयं मैन्दं द्विविद्मेव च । अङ्गदं चैव वित्नं वज्रहस्तात्मजात्मजम् ॥ 3 हनूमन्तं च विक्रान्तं जाम्ववन्तं च दुर्जयम् । सुषेणं कुमुदं नीलं नलं च प्रवगर्पभम् ॥ किंचिदाविम्रहृदयो जातकोधश्च रावणः । भत्सियामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ ॥ ų अधोमुखो तो प्रणतावत्रवीच्छुकसारणौ । रोपगद्गद्या वाचा संरव्धः परुपं वचः ॥ ફ न तावत्सदृशं नाम सचिवैरुपजीविभिः । विप्रियं नृपतेर्वेक्तुं निप्रहप्रप्रहे प्रभोः ॥ O रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थमभिवर्तताम् । उभाभ्यां सदशं नाम वक्तुमशस्तवे स्तवम् ॥ आचार्या गुरवो वृद्धा वृथा वां पर्युपासिताः । सारं यद्राजशास्त्राणामनुजीव्यं न गृह्यते ॥ ९ गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य वोह्यते । ईट्हौः सचिवैर्युक्तो मृर्खेर्दिष्ट्या धराम्यहम् ॥१० किं नु मृत्योर्भयं नास्ति वक्तुं मां परुपं वचः । यस्य मे शासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम्।।११ अध्येव दहनं स्पृष्ट्वा वने तिष्ठनित पादपाः । राजदोषपरामृष्टास्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥

१. ३-४ पंचे क. ग. न रतः । २. अभिधावनाम् ख. ग.। ३. युवाभ्याम् घ.।

हन्यामहं त्विमी पापौ शत्रुपक्षप्रशंसकौ । यदि पूर्वोपकारैमें न क्रोधो मृदुतां व्रजेत् ॥ १३ अपध्वंसत गच्छध्वं संनिकपीदितो सम । न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम् ॥ हतावेव कृतन्नी तो मिय स्नेहपराङ्मुखो । एवमुक्ती तु सन्नीडौ ताबुभौ शुकसारणौ ॥ १५ रावणं जयशब्देन प्रतिनन्दाभिनिःसृतौ । अत्रवीच दशप्रीवः समीपस्यं महोद्रम् ॥ १६ उपस्थापय में शीघ्रं चारात्रीतिविशारदान् । महोदरस्तथोक्तस्तु शीव्रमाज्ञापयचरान् ॥ .80 ततश्चाराः संत्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात् । उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषा ॥१८ तानव्रवीत्ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । चारान् प्रत्यायितान् शूरान् भक्तान् विगतसाध्वसान् इतो<sup>3</sup> गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षथ । <sup>४</sup>मन्त्रेष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागताः ॥२० कथं स्विपति जागर्ति किमन्यच किप्यित । विज्ञाय निपुणं सर्वमागन्तव्यमशेषतः ॥ २१ चारेण विदितः शत्रुः पण्डितैर्वसुधाधिपैः । युद्धे स्वरुपेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते ॥ २२ चारास्तु ते तथेत्युक्ता प्रहृष्टा राक्षसेश्वरम् । शार्दू लमयतः कृत्वा ततश्चकुः प्रदक्षिणम् ॥ २३ ततस्ते तं महात्मानं चारा राक्षससत्तमम् । कृत्वा प्रदक्षिणं जग्मुर्यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ २४ ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ । प्रच्छन्ना दृहर्सुर्गत्वा ससुपीवविभीषणौ ॥ 24/ प्रेक्षमाणाश्चमूं तां च वभू बुर्भयविक्कवाः । ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः ॥ विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता यहच्छया । शार्दू हो प्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राक्षसः ॥ २७ मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः प्रवङ्गमैः । आनृशंस्येन रामस्य मोचिता राक्षसाः परे ।। २८ वानरैरिदितास्ते तु विक्रान्तैर्लघुविक्रमैः । पुनर्लङ्कामनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः ॥ २९

ततो दशशीवमुपस्थितास्तु ते चारा वहिर्नित्यचरा निशाचराः।

गिरे: सुवेलस्य समीपवासिनं न्यवेद्यन् रामवलं महाबलाः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे शार्दूलादिचारप्रेपणं नाम एकोनित्रंशः सर्गः

# त्रिंशः सर्गः वानरवलसंख्यानम्

ततस्तमक्षोभ्यबलं लङ्काधिपतये चराः । सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रस्रवेदयन् ॥ १ चाराणां, रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलम् । जातोद्वेगोऽभवत्किंचिच्छार्दूलं वाक्यमत्रवीत् ॥२

३०

१. नइयध्वम् पुना ।

२. प्रत्यधिकान् ख.। प्रत्ययितान् ग.। प्रत्यायिकान् घ.।

३. छन्नाः ख.।

४. मन्त्रिपु च. छ.।

५. भीमवलम् च. छ.।

अयथावच ते वर्णो दीनश्चासि निशाचर । नासि कचिदमित्राणां कुद्धानां वशमागतः ॥ इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्द्मुदीरयत् । तदा राक्षसशार्द्रलं शार्द्रलो भयविह्वलः ॥ न ते चारियतुं शक्या राजन् वानरपुंगवाः । विक्रान्ता वलवन्तश्च राघवण च रक्षिताः ॥ नापि संभापितं शक्याः संप्रश्लोऽत्र न लभ्यते । सर्वतो रक्ष्यते पन्था वानरैः पर्वतोपमैः ॥६ प्रविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं वले तस्मित्रचारिते । वलादृहीतो रक्षोभिर्वहुधास्मि विचालितः ॥७ जानुभिर्मुष्टिभिर्द्नतैस्तलैश्चाभिहतो भृशम् । परिणीतोऽस्मि हरिभिर्वलवद्भिरमर्पणैः ॥ परिणीय च सर्वत्र नीतोऽहं रामसंसदम् । रुधिरादिग्यसर्वाङ्गो विह्वलश्चलितेन्द्रियः हरिभिर्वध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः । राघवेण परित्रातो मा मेति च<sup>3</sup> यदृच्छया ॥ १० एप शैलैः शिलाभिश्च पूरियत्वा महार्णवम् । द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः ॥ ११ गारुडं व्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभिर्वृतः । मां विसृष्य महातेजा लङ्कामेवाभिवर्तते ॥ पुरा प्राकारमायाति क्षिप्रमेकतरं कुरु । सीतां वास्मै प्रयच्छाश सुयुद्धं वा प्रदीयताम् ॥ १३ मनसा तं तदा प्रेक्य<sup>४</sup> तच्छूत्वा राक्षसाधिपः । शार्दूछं सुमहद्वाक्यमथोवाच स रावणः ॥ १४ यदि मां प्रति युध्येरन् देवगन्धर्वदानवाः। नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वछोकभयादिप ॥ १५ ्धमुक्ता महातेजा रावणः पुनरत्रवीत् । चारिता भवता सेना केऽत्र शूराः प्रवङ्गमा ॥ १६ कीदृशाः किंप्रभाः सौम्या वानरा ये दुरासदाः। कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राक्षस ॥ तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेपां वलावलम् । अवद्यं वलसंख्यानं कर्तव्यं युद्धमिच्छताम् ॥ अथैवमुक्तः शार्दूलो रावणेनोत्तमश्चरः । इदं वचनमारेभे वक्तुं रावणसंनिधौ ॥ अथर्क्षरजसः पुत्रो युधि राजा सुदुर्जयः । गद्गदस्याथ पुत्रोऽत्र जाम्बवानिति विश्रुतः ॥ २० गद्गदस्यैव पुत्रोऽन्यो गुरुपुत्रः शतकतोः । कद्नं यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रक्षसाम् ॥ सुषेणश्चापि धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीर्यवान्। सौम्यः सोमात्मजश्चात्र राजन् द्धिमुखः कपिः॥ सुमुखो दुर्मुखश्चात्र वेगदर्शी च वानरः । मृत्युर्वानररूपेण नूनं सृष्टः स्वयंभुवा पुत्रो हुतवहस्याथ नीलः सेनापतिः स्वयम् । अनिलस्य च पुत्रोऽत्र हुनुमानिति विश्रुतः ॥२४ नप्ता शक्रस्य दुर्धर्पो वलवानङ्गदो युवा । मैन्द्श्च द्विविद्श्रोभौ वलिनावश्विसंभवौ ॥ पुत्रा वैवस्वतस्यात्र पञ्च कालान्तकोपमाः । गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः॥ २६ पुत्रो दशरथस्यैप सिंहसंहननो युवा । दूषणो निहतो येन खरश्च त्रिशिरास्तथा ॥

१. उदीरयन् पुना.।

<sup>&#</sup>x27;२: वालिभिर्हरिभिर्व[वि]प्रकारिभिः ख. ।

३ जीवामीति च. छ.।

४. संततापथ घ.।

५. पौत्रः ख.

नास्ति रामस्य सदृशो विक्रमे भुवि कश्चन । विराधो निह्तो येन कवन्धश्चान्तकोपमः ।। २९ वक्तुं न शक्तो रामस्य नरः कश्चिद्गुणान् क्षितौ । जनस्थानगता येन यावन्तो राक्षसा हताः ।। ३० छक्ष्मणश्चात्र धर्मात्मा मतङ्गानामिवर्षभः । यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेदिप वासवः ।। ३१ श्वेतो ज्योतिर्मुखश्चात्र भास्करस्यात्मसंभवौ । वरुणस्य च पुत्रोऽन्यो हेमकूटः प्लवङ्गमः ।। ३२ विश्वकर्मसुतो वीरो नलः प्लवगसत्तमः । विक्रान्तो वलवानत्र वसुपुत्रः सुदुर्धरः ॥ ३३ राक्षसानां वरिष्ठश्च तव श्राता विभीषणः । परिगृह्य पुरीं लङ्कां राघवस्य हिते रतः ।। ३४ इति सर्वं समाख्यातं तवेदं वानरं वलम् । सुवेलेऽधिष्ठितं शैले शेषकार्ये भवान् गतिः ॥ ३५

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे वानस्वलसंख्यानं नाम त्रिंश: सर्गः

# एकत्रिंशः सर्गः विद्युज्जिह्नमायाप्रयोगः

ततस्तमश्रोभ्यवछं छङ्काधिपतये चराः । सुवेछे राघवं शैछे निविष्टं प्रस्रवेदयन् ॥ १ चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महावछम् । जातोद्वेगोऽभवित्वंचित्सिचवानिदमववीत् ॥ १ मिन्त्रणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः । अयं नो मन्त्रकाछो हि संप्राप्त इति राक्षसाः ॥ ३ तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मिन्त्रणोऽभ्यागमन् द्रुतम् । ततः स मन्त्रयामास सचिवे राक्षसैः सह ॥ मन्त्रयित्वा स दुर्धपः क्षमं यत्समनन्तरम् । विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम् ॥ ५ ततो राक्षसमाहूय विद्युज्जिह्नं महावछम् । मायाविनं महामायः प्राविशयत्व मैथिछी ॥ ६ विद्युज्जिह्नं च मायाज्ञमविद्राक्षसाधिपः । मोहियिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम् ॥ ७ शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचरः । त्वं मां समुप्तिष्ठस्व महच सशरं धनुः॥ ८ एवमुक्तस्तथेत्याह् विद्युज्जिह्नो निशाचरः । दर्शयामास तां मायां सुप्रयुक्तां स रावणे ॥ ९ तस्य तुष्टोऽभवद्राजा प्रददौ च विभूषणम् । अशोकविनकायां तु सीतादर्शनछालसः ॥ १९ नैर्ऋतानामिषपितः संविवेश महावछः । ततो दीनामदैन्यार्हां दद्शे धनदानुजः॥ १९ अधोमुखीं शोकपरामुपविष्टां महीतछे । भर्तारमेव ध्यायन्तीमशोकविनकां गताम् ॥ १२ उपस्यमानां घोराभी राक्षसीभिरदूरतः । उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन्॥ १३

वृताम् ॥ भूपणैरुत्तमैः कैश्चिन्मङ्गलार्थमलंकृताम् । चरन्तीं मारुतोद्भूतां क्षिप्तां पुष्पलतामिव ॥ हर्षशोकान्तरे मम्नां विषादस्य विलक्षणाम् । स्तिमितामिव गाम्भीर्यान्तर्दा भागीरथीमिव ॥—-ख. ग. छ. ।

२. अन्धकोषमः छ.।

२. तावन्तः पुना.।

३. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

४. अस्यानन्तरम्—राक्षसीभिर्वृतां सातां पूर्णचन्द्रानिभाननाम् । उत्पातमेषराजीभिश्चन्द्ररेखामिवा-

इदं च वचनं वृष्टमुवाच जनकात्मजाम् । सान्त्व्यमाना मया भद्रे यमुपाश्रिय वल्गसे ॥ १४ खरहन्ता स ते भर्ता राघवः समरे हतः। छिन्नं ते सर्वतो सूछं दर्पस्ते विहतो मया॥ १५ व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्यो भविष्यसि । विस्टुजेमां मिंतं मृढे किं मृतेन करिष्यसि ॥ १६ भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी सम । अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि ॥ १७ श्रुणु भर्तृवधं सीते घोरं वृत्रवधं यथा । समायातः सुमुद्रान्तं मां हन्तुं किल राघवः ॥ 86 वानरेन्द्रप्रणीतेन वलेन महता वृत: । संनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम् ॥ 29 वलेन महता रामो व्रजत्यस्तं दिवाकरे । अथाध्वनि परिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितं वलम् ॥ २० सुन्वसंसुप्तमासाच चारितं प्रथमं चरैः । तत्प्रहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम ॥ 33 वलमस्य हतं रात्रौ यत्र रामः सलक्ष्मणः। पृष्टसान्परिघांश्चकान्दण्डान् खङ्गान् महायसान् ॥२२ वाणजालानि शूलानि भास्वरान्कृटमुद्गरान् । यष्टीश्च तोमराञ्शक्तीश्चकाणि मुसलानि च ॥ २३ उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः । अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना ॥ २४ असक्तं कृतहस्तेन शिरिइछन्नं महासिना । विभीपणः समुत्पत्य निगृहीतो यदच्छया ॥ २५ दिशः प्रवाजितः सर्वेर्छक्ष्मणः प्रवगैः सह । सुप्रीवो प्रीवया शेते भग्नया प्रवगाधिपः ॥ २६ निरस्तहनुकः शेते हनुमान् राक्षसैर्हतः । जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पतन्निहतो युधि ॥ २७ पट्टसैर्वह्मिरिछन्नो निकृत्तः पादपो यथा । मैन्द्श्च द्विविद्श्चोभौ निहतौ वानर्पभौ ॥ 26 निश्वसन्तौ रुद् तौ च रुधिरेण परिष्ठुतौ । असिना व्यायतौ छिन्नौ मध्ये हारिनिपदनौ ॥ २९ अनुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा। नाराचैर्वहुभिदिछन्नः शेते दर्या दरीमुखः॥ ३० कुमुद्रत महातेजा निष्कृजः सायकैः कृतः । अङ्गदो वहुभिदिछन्नः शैररासाच राक्षसैः॥ ३१ परितो रुधिरोद्वारी क्षितौ निपतिताङ्गदः । हरयो मथिता नागै रथजातैस्तथापरे ॥ ३२ शायिता मृदिताश्चाश्वैर्वायुवेगैरिवाम्बुदाः । प्रसृताश्चापरे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यतः ॥ 33 अभिद्रतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्विपाः । सागरे पतिताः केचित्केचिद्गगनमाश्रिताः ॥ 38 ऋक्षा वृक्षानुपारूढा वानरीं वृत्तिमाश्रिताः । सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च ॥ ३५ पिङ्कालास्ते विरूपाक्षेवेह्नभिवहवो हताः । एवं तव हतो भर्ता ससैन्ये ।। ३६ क्षतजाई रजोध्वस्तमिदं चास्याहृतं शिरः । ततः परमदुर्धपी रावणो राक्षसाधिपः ॥ ३७ सीतायामुपश्रण्वन्त्यां राक्षसीमिदमत्रवीत् । राक्षसं क्र्रकर्माणं विद्युज्जिह्नं त्वमानय ॥ 36 येन तद्राववशिरः संयामात्स्वयमाहृतम् । विद्युजिह्नस्ततो गृह्य शिरस्तत्सशरासनम् ॥ ३९ प्रणामं शिरसा कृत्वा रादणस्यायतः स्थितः। तमव्रवीत्ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितम्॥ ४० विद्युज्जिह्नं महाजिह्नं समीपपरिवर्तिनम्। अयतः कुरु सीतायाः शीव्रं दाशरथेः शिरः॥ ४१ अवस्थां पश्चिमां भर्तुः कृपणा साधु पद्यतु । एवमुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तिश्यदर्शनम्॥ ४२ उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षित्रमन्तरधीयत । रादणश्चापि चिक्षेप भास्वरं कार्मुकं महत् ॥ ४३ त्रिषु छोकेषु विख्यातं सीतामिदमुवाच च । इदं तत्तव रामस्य कार्मुकं ज्यासमायुतम् ॥ ४४ इह प्रहस्तेनानीतं हत्वा तं निशि मानुषम् ॥

स विद्युज्जिह्नेत सहैव ताच्छिरो धनुश्च भूमौ विनिकीर्य रावणः । विदेहराजस्य सुतां यशस्त्रिनीं ततोऽत्रवीत्तां भव मे वशानुगा ॥ ४५ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे विद्युज्जिह्नमायाप्रयोगो नाम एकत्रिंशः सर्गः

### द्वात्रिंशः सर्गः

### सीताविलापः

सा सीता तच्छिरो हुट्टा तच कार्मुकमुत्तमम् । सुग्रीवप्रतिसंसर्गमाख्यातं च हनूमता ॥ 8 नयने मुखवर्णं च भर्तुस्तत्सदृशं मुखम् । केशान् केशान्तदेशं च तं च चूडामणिं शुभम् ॥ २ एतैः सर्वेरिभज्ञानैरिभज्ञाय सुदुःखिता । विजगर्हेऽत्र कैकेयीं क्रोशन्ती कुररी यथा ।। 3 सकामा भव कैकेयि हतोऽयं कुलनन्दनः । कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया कलहशीलया ॥ 8 आर्येण किं ते कैकेयि कृतं रामेण विप्रियम् । यद्गृहाचीरवसनं दत्त्वा प्रत्राजितो वनम्र।। 4 एवमुक्ता तु वैदेही वेपमाना तपस्त्रिनी । जगाम जगतीं वाला छिन्ना तु कदली यथा ॥ Ę सा मुहूर्तात्समाश्वस्य प्रतिलभ्य च चेतनाम् । तंच्छिरः समुपाद्राय विल्लापायतेक्षणा ॥ O हा हतास्मि महावाही वीरव्रतमनुव्रत । इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता ॥ 6 प्रथमं मरणं नार्यो भर्तुवैंगुण्यमुच्यते । सुवृत्त साधुवृत्तायाः संवृत्तस्त्वं ममाप्रतः ॥ 9 दुःखादुःखं प्रपन्नाया मन्नायाः ३ शोकसागरे । यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः॥१० सा श्रश्नर्मम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव । वत्सेनेव यथा धेनुर्विवत्सा वत्सला कृता ॥ ११

१. रामस्य तदिति ब्रुवन् , घ.। राक्षसैश्च कथं हतः—इति ग. छ.

२. अस्यानन्तरम् —इदानी स हि धर्मात्मा । इ. मग्नया छ.

आदिष्टं दीर्धमायुस्ते दैवज्ञैरिप राघव । अनृतं वचनं तेपामल्पायुरिस राघव ॥ १२ अथवा नइयति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव । पचलेनं यथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम् ॥ १३ अदृष्टं मृत्युमापन्नः कस्मात्त्वं नयशास्त्रवित् । व्यसनानामुपायज्ञः कुशलो द्यसि वर्जने ॥ १४ तथा त्वं संपरिष्वज्य रौद्रयातिनृशंसया । कालरात्र्या मयाच्छिय हृतः कमललोचन ॥ १५ उपशेषे महावाहो मां विहाय तपस्विनीम् । प्रियामिव समाश्रिप्य पृथिवीं पुरुपर्षम ॥ १६ अर्चितं सततं यत्तद्गन्धमाल्यैर्भया तव । इदं ते मित्रयं वीर धनुः काञ्चनभूपणम् ॥ १७ पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानव । सर्वेश्च पितृभिः सार्धं नूनं स्वर्गे समागतः ॥ 86 दिवि नक्षत्रभूतस्त्वं महत्कर्मकृतां प्रियम् । पुण्यं राजर्पिवंशं त्वमात्मनः समुपेक्षसे ॥ १९ किं मां न प्रेक्षसे राजन किं मां न प्रतिभाषसे । वालां वाल्येन संप्राप्तां भार्यां मां सहचारिणीम्।। संश्रुतं गृहुता पाणि चरिष्यामीति यत्त्वया । स्मर तन्मम काकुत्स्थ नय मामपि दुःखिताम् ॥२१ कस्मान्मामपहाय त्वं गतो गतिमतां वर । अस्माहोक्ये कि सका मामपि द्वःखिताम् ॥ २२ कल्याणेराचितं यत्तत्परिष्वक्तं मयैव तु । क्रव्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिकृष्यते ॥ २३ अग्निष्टोमादिभिर्यझैरिष्टवानाप्तदक्षिणेः । अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं तु न रुप्स्यसे ॥ २४ प्रवासपानां त्रयाणामेकमागतम् । परिप्रक्ष्यति कीसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा ॥ २५ स तस्याः परिष्टच्छन्त्या वधं मित्रवलस्य ते । तव चाख्यास्यते नूनं निशायां राक्षसैर्वधम् ॥ २६ सा त्वां सप्तं हतं श्रुत्वा मां च रक्षोगृहं गताम् । हृद्येनावदीर्णेन न भविष्यति राघव ॥ २७ मम हेतोरनायीया अनघः पार्थिवात्मजः । रामः सागरमुत्तीर्य सत्त्ववान् गोष्पदे हतः ॥ २८ अहं दाशरथेनोढा मोहात्स्वकुलपांसनी । आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरजायत ॥ २९ नूनमन्यां मया जातिं वारितं दानमुत्तमम् । याहमदोह शोचामि भार्या सर्वातिथेरिप ॥ ३० साधु पातय मां क्षिप्रं रामस्योपिर रावण । समानय पितं पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमम्।। 38 शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय । रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मनः ।। ३२ इति सा दुः खसंतप्ता विल्लापायतेक्षणा । भर्तुः शिरो धनुस्तत्र समीक्ष्य च पुनः पुनः ॥ ३३ एवं छाल्रप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः । अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थः कृताञ्जलिः ॥ ३४ विजयस्वार्यपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च । न्यवेद्यद्नुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम् ॥ 34 अमार्थैः सिहतैः सर्वैः प्रहस्तः समुपस्थितः । तेन द्र्शनकामेन वयं प्रस्थापिताः प्रभो ॥ ३६ नूनमस्ति महाराज राजभावात्क्षमान्वितम् । किंचिदात्यिकं कार्यं तेपां त्वं दर्शनं कुरु ॥

जीवितुं पापजीविता । श्रुतं मया वेदविदां बाह्मणानां पितुर्गृहै॥ यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ।

अस्यानन्तरम्—मुहूर्तमिप नेच्छामि । क्षमा यरिमन् दमस्लागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता ॥ अहिंसा चैव भूतानां तमृते का गतिर्भम ।---इति

एतच्छुत्वा दश्यीवो राक्षसप्रतिवेदितम्। अशोकविनकां त्यक्ता मिन्त्रणां दर्शनं ययौ ॥ ३८ स तु सर्वं समध्येव मिन्त्रिमः कृत्यमात्मनः। सभां प्रविश्य विदेधे विदित्वा रामिकिकमम् ॥३९ अन्तर्धानं तु तच्छीर्षं तच्च कार्मुकमुत्तमम्। जगाम रावणस्येव निर्याणसमनन्तरम्॥ ४० राक्षसेन्द्रस्तु तैः सार्धं मिन्त्रिभिर्भामविक्रमेः। समर्थयामास तदा रामकार्यविनिश्चयम्॥ ४१ अविदूरिस्थतान् सर्वान् वत्याध्यक्षान् हित्ते।पेणः। अत्रवीत्कात्रसदृशं रावणो राक्षसाधिपः॥ शीघं भेरीनिनादेन स्फुटकोणाहतेन मे। समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्॥ ४३

ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचो वलाधिपास्ते महदात्मनो वलम् । समानयंश्चेव समागमं च ते न्यवेदयन् भर्तरि युद्धकाङ्क्षिणि ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सीताविछापो नाम द्वाविद्याः सर्गः ।

# त्रयस्त्रिशः सर्गः सरमासमाश्वासवचनम्

सीतां तु मोहितां दृष्ट्या सरमा नाम राक्षसी । आससादाथ वैदेहीं प्रियां प्रणियनीं सखीम्ं॥ १ मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम् । आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी ॥ २ सा हि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्ष्यमाणया । रक्षन्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा दृद्धता ॥ ३ सा दृद्शे ततः सीतां सरमा नष्टचेतनाम् । उपावृत्योत्थितां ध्वस्तां वडवामिव पांसुलाम् ॥ ४ तां समाश्वासयामास सखी स्त्रेहेन सुव्रता । समाश्विसिह वैदेहि मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥ ४ ततं समाश्वासयामास सखी स्त्रेहेन सुव्रता । सखीस्त्रेहेन तद्भीरु मया सर्वं प्रतिश्रुतम् ॥ ६ लीनया गगने शून्ये भयमुत्सृत्य रावणात् । तव हेतोविशालाक्षि न हि मे जीवितं प्रियम् ॥ ७ स संभ्रान्तश्च निष्कान्तो यत्कृते राक्षसाधिषः । तच मे विदितं सर्वमभिनिष्कम्य मैथिलि ॥८ न शक्यं सौप्तिकं कर्तुं रामस्य विदितात्मनः । वधश्च पुरुपव्याचे तिसमन्नेवोपपद्यते ॥ ९ न त्वेच वानरा हन्तुं शक्याः पाद्पयोधिनः । सुरा देवर्षभेणेव रामेण हि सुरक्षिताः ॥ १० दीर्घवृत्तभुजः श्रीमान् महोरस्कः प्रतापवान् । धन्वी संहननोपतो धर्मात्मा भुवि विश्रुतः ॥ ११ विक्रान्तो रक्षिता नित्रमात्मनश्च परस्य च । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कुशली नयशास्त्रवित् ॥ हन्ता परवलीवानामिनन्त्यवलपौरुपः । न हतो राघवः श्रीमान् सीते शत्रुनिवर्हणः ॥ १३ न्त्रा परवलीवानामिनन्त्यवलपौरुपः । न हतो राघवः श्रीमान् सीते शत्रुनिवर्हणः ॥ १३ न्त्रा परवलीवानामिनन्त्यवलपौरुपः । न हतो राघवः श्रीमान् सीते शत्रुनिवर्हणः ॥ १३ न्त्रा

88

१. प्रणयिनी सखी . पुनां. ।

२. इदमर्थम् क. ख. नास्ति।

अयुक्तवुद्धिकृत्येन सर्वभूतविरोधिना । इयं प्रयुक्ता रोद्रेण माया मायाविदा त्वयि ॥ शोकस्ते विगतः सर्वः कल्याणं त्वासुपस्थितम् । ध्रुवं त्वां भजते लक्ष्मीः प्रियं प्रीतिकरं ऋणु ॥ उत्तीर्य सागरं रामः सह वानरसेनया । संनिविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणम् ॥ १६ दृष्टों में परिपूर्णार्थः काकुत्स्थः सह्छक्ष्मणः । स हि तेः सागरान्तःस्थेर्वछैस्तिष्टति रक्षितः॥१७ अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा लघुविकमाः । रायवस्तीर्ण इंसव प्रवृत्तिस्तेरिहाहृता ॥ स तां श्रुत्वा विश्रलाक्षि प्रवृत्ति राक्षसाधिपः । एप मन्त्रयते संवेः सचिवेः सह रावणः ॥१९ इति ब्रवाणा सरमा राक्ष्मी सीतया सह। सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दं छुश्राव भैरवम् ॥ दण्डनिर्घातवादिन्याः श्रुत्वा भेर्या महास्वनम् । उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभापिणी ॥ २१ संनाहजननी होपा भेरवा भीरु मेरिका । भेरीनादं च गम्भीरं शृणु तोयदनिःस्वनम्।। २२ कल्प्यन्ते भत्तमातङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः । हृष्यन्ते तुरगारूढाः प्रासहस्ताः सहस्रगः ॥२३ तत्र तत्र च संनद्धाः संपतिनत पदातयः । आपृर्यनते राजमार्गाः सैन्यैरद्भतद्र्शनैः ॥ वेगवद्भिर्नदुद्धिश्च तोयोधेरिव सागरः । शुस्त्राणां च प्रसन्नानां चर्मणां वर्मणां तथा ॥ रथवाजिगजानां च भूपितानां च रक्षसाम् । संभ्रमो रक्षसामेप हृपितानां तरस्विनाम्<sup>र</sup> ॥ २६ प्रभां विस्नजतां पर्य नानावर्णां समुत्थिताम् । वनं निर्देहतो वर्मे यथा रूपं विभावसोः ॥ २७ घण्टानां ऋणु निर्घापं रथानां ऋणु निःस्वनम् । हयानां हेपमाणानां ऋणु तूर्यध्वनिं यथा॥ २८ उद्यताय्घहस्तानां राक्षसेन्द्रानुयायिनाम् । संभ्रमो रक्षसामेप तुमुलो रोमहर्पणः ॥ श्रीस्त्वां भजति शोकन्नी रक्षसां भयमागतम् । रामः कमलपत्राक्षो दैयानामिव वासवः ॥ ३० विनिर्जित्य जितकोधस्त्वामचिन्त्यपराक्रमः । रावणं समरे हत्वा भर्ता त्वाधिगमिष्यति ॥३१ विक्रमिप्यति रक्षःसु भर्ता ते सहरुक्ष्मणः । यथा शृत्रुषु शृत्रुन्नो विष्णुना सह वासवः ॥ ३२ आगतस्य हि रामस्य क्षिप्रमङ्कगतां सतीम् । अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्थां त्वां शत्री विनिपातिते॥ अश्रुण्यानन्द्जानि त्वं वर्तियिष्यसि शोभने । समागम्य परिष्वज्य तस्योरिस महोरसः ॥ ३४ अचिरान्मोक्ष्यते सीते देवि ते जघनं गताम् । धृतामेतां वहून् मासान् वेणीं रामो महावलः ॥ तस्य दृष्ट्वा मुखं देवि पूर्णचन्द्रभिवोदितम् । मोक्ष्यसे शोकजं वारि निर्मोकमिव पन्नगी॥३६ रावणं समरे हत्वा निचरादेव मैथिछि । त्वया समग्रः प्रियया सुखार्हो छप्स्यते सुखम् ॥३७ समागता त्वं वीर्चेण<sup>3</sup> मोदिष्यसि महात्मना । सुवर्षेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ।। ३८

र. अस्यानन्तरम्—रावणेन शंठेन त्यां वश- छ. नास्ति । मानेतुमिच्छता—इति ख. घ.। १. सभाजिता त्वं रामेण पुना,।

२. इदमर्थम् क. ख. ग. घ. च.

गिरिवरमिसतोऽनुवर्तमानो हय इव मण्डलमाशु यः करोति ।
तिमह शरणमभ्युपेहि देवं दिवसकरं प्रभवो ह्ययं प्रजानाम् ॥
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे सरमासमाश्वासवचनं नाम त्रयस्त्रिशः सर्गः

३९

# चतुस्त्रिशः सर्गः रावणनिश्चयकथनम्

अथ तां जातसंतापां तेन वाक्येन मोहिताम्। सरमा ह्राद्यामास पृथिवीं चौरिवाम्भसा ।। १ ततस्तस्या हितं सख्याश्चिकीर्षन्ती सखी वचः । उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभापिणी ॥२ उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसितेक्षणे । निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम् ॥ न हि से क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि । समर्थी गतिमन्बेतुं पवनो गरुडोऽपि वा ॥ ४ एवं बुवाणां तां सीता सरमां पुनरववीत् । मधुरं ऋक्ष्णया वाचा पूर्वं शोकाभिपन्नया ॥ ५ समर्था गगनं गन्तुमपि वा त्वं रसातलम् । अवगच्छाम्यकर्तव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे ॥ मित्त्रयं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव। ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः ॥ ७ स हि मायाबलः कूरो रावणः शत्रुरावणः । मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी ॥ तर्जापयित मां नित्यं भत्सीपयित चासकृत्। राक्षसीभिः सुघोराभियी मां रक्षन्ति नित्यशः॥ ९ उद्विमा शङ्किता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम। तद्भयाचाहमुद्दिमा अशोकवनिकां गता।। या हि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्भवेत्। निवेद्येथाः सर्वे तत्परो मे स्यादनुमहः॥ सा त्वेवं ब्रुवतीं सीतां सरमा वल्गुभाषिणी । उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ती बाष्पविक्रवम् ॥ १२ एष ते यद्यभिप्रायस्तदा गच्छामि जानिक । गृह्य शत्रोरभिप्रायमुपावृत्तां च पश्य माम् ॥ १३ एवमुक्ता ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः । शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १४ सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः । पुनरेवागमित्सिप्रमशोकवनिकां तदा ॥ सा प्रविष्टा पुनस्तत्र दृद्शे जनकात्मजाम् । प्रतीक्षमाणां स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम् ॥ तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वल्गुभाषिणीम् । परिष्त्रज्य च सुक्तिग्धं ददौ च स्वयमासनम् ॥ इहासीना सुखं सर्वमाख्याहि मम तत्त्वतः । क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८ एवसुक्तां तु सरमा सीतया वेपमानया । कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः ।।

됙.

१. महीं दग्धामिवाम्भसा ग.।

२. चिकीर्षन्तीत्यादि क्रममाणाया इत्यन्तम्

नास्ति। ३. १५—-१९ क. न सन्ति।

जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः । अविद्धेन¹ च वैदेहि मन्त्रिवृद्धेन वोधितः ॥ २० दीयतामभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मेथिली । निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यद्कुतम् ॥ २१ लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हन्मतः । वधं च रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुपो भुवि ॥ २२ एवं स मन्त्रिवृद्धेन मात्रा च बहु भापितः । न त्वामुत्सहते मोक्तुमर्थमर्थपरो यथा ॥ २३ नोत्सहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति¹ मेथिलि । सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो होष वर्तते ॥ २४ तदेपा निश्चिता बुद्धिमृत्युलोभादुपिखता । भयान्त शक्तस्वां मोक्तुमनिरस्तस्तु संयुगे ॥ २५ राक्षसानां च सर्वेपामात्मनश्च वधेन हि । निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निश्चितैः शरैः ॥ २६ प्रतिनेष्यित रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे । एतिसमन्नन्तरे शब्दो भेरीशङ्क्षसमाकुलः ॥ २७ श्रुतो वानरसैन्यानां कम्पयन् धरणीतलम् ॥

श्रुत्वा तु तद्वानरसैन्यशब्दं सङ्कागता राक्षसराजभृत्याः । नष्टौजसो दैन्यपरीतचेष्टाः श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषैः॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणनिश्चयकथनं नाम चतुर्स्त्रिश: सर्ग:

### पञ्चत्रिंशः सर्गः माल्यवदुपदेशः

तेन शङ्खिविमिश्रेण भेरीशब्देन नादिना<sup>3</sup>। उपयाति महावाहू रामः परपुरंजयः॥ १ तं निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः । सुहूर्तं ध्यानमास्थाय सिववानभ्युदेक्षत॥ २ अथ तान् सिववांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः। सभां संनादयन् सर्वामित्युवाच महाबलः॥ ३ जगत्संतापनः क्रूरोऽगईयन् राक्षसेश्वरः। तरणं सागरस्यापि विक्रमं वलसंचयम्॥ ४ यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्। भवतश्चाष्यहं वेद्यि युद्धे सत्यपराक्रमान्॥ ५ तृष्णीकानीक्षतोऽन्योन्यं विदित्वा रामिवक्रमम्। ततस्तु सुमहाप्राक्षो माल्यवान्नाम राक्षसः॥ रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽत्रवीत् । विद्यास्वभिविनीतो यो राजा राजन्नयानुगः॥ ५ स शास्ति चिरमैश्वर्यमरीश्च कुकते वशे। संद्यानो हि कालेन विगृहंश्चारिभिः सह॥ ८ स्वपक्षवर्धनं कुर्वन् महदैश्वर्यमश्चते । हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा सिन्धः समेन च॥ ९

अविन्ध्य इति भारते दृश्यते ।

१, इह गो.।

२. मोक्तुमिलादि त्वामिलन्तम् क. नास्ति ।

३. राधवः च. छ.।

४. गईयन् च. छ.।

५. किं तूष्णीका भवन्तो वे ख.।

६. मातु: पैतामहोऽब्रवीत् च. छ. ।

७. अस्यानन्तरम्—सपर्वतवनां कृत्स्नां मर्ही प्राप्यापि भूमिपः । तेजोऽभिदर्शयन्नर्थं [?] क्षिप्रमे-वावहीयते॥—इति ख.।

न शत्रुमवमन्येत ज्यायान् कुर्वीत वित्रहम् । तन्मह्यं रोचते सन्धिः सह रामेण रावण ॥ १० यदर्थमभियुक्ताः स्म सीता तस्मै प्रदीयताम् । यस्य देवर्पयः सर्वे गन्धर्वाश्च जयैपिणः ॥ ११ विरोधं मा गमस्तेन सन्धिस्ते तेन रोचताम् । असृजद्भगवान् पक्षौ द्वावेव हि पितामहः ॥१२ सुराणामसुराणां च धर्माधर्मी तदाश्रयौ । धर्मी हि श्रूयते पक्षो ह्यमराणां महात्मनाम् ॥ १३ अधर्मो रक्षसां पक्षो ह्यसुराणां च रावण । धर्मो वै प्रसतेऽधर्मं ततः कृतमभूद्युगम् ॥ अधर्मी यसते धर्म ततस्तिष्यः प्रवर्तते । तत्त्वया चरता छोकान् धर्मी विनिहतो महान् ॥ १५ अधर्मः प्रगृहीतश्च तेनास्मद्वलिनः परे । स प्रसादाद्विवृद्धस्तेऽधर्मोऽहिर्प्रसते हि नः ॥ विवर्धयति पक्षं च सुराणां सुरभावनः । विपयेषु प्रसक्तेन यिंकचित्कारिणा त्वया ॥ १७ ऋषीणामित्रकल्पानामुद्धेगो जिनतो महान् । तेपां प्रभावो दुर्धर्पः प्रदीप्त इव पावकः ॥ १८ तपसा भावितात्मानो धर्मस्यानुमहे रताः । मुख्यैर्यज्ञैर्यजन्त्येते नित्यं तैस्तैर्द्विजातयः ॥ जुह्नसभीश्च विधिवद्वेदांश्चोचैरधीयते । अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदैरयन् ॥ दिशोऽपि विद्वताः सर्वाः स्तनयित्नुरिवोष्णगे । ऋषीणामित्रकल्पानामित्रहोत्रसमुत्थितः ॥ २१ आदत्ते रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश । तेपु तेषु च देशेपु पुण्येष्वेव दृढव्रतैः ॥ २२ चर्यमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्ष्सान् । देवदानवयक्षेभ्यो गृहीतश्च वरस्त्वया ॥ मानुषा वानरा ऋक्षा गोलाङ्क्ला महावलाः । वलवन्त इहागम्य गर्जन्ति दढिवक्रमाः ॥२४ उत्पातान् विविधान् दृष्ट्वा घोरान् वहुविधांस्तथा । विनाशमनुपरयामि सर्वेपां रक्षसामहम् ॥२५ खराभिस्तनिता घोरा मेघाः प्रतिभयंकराः । शोणितेनाभिवर्पन्ति लङ्कामुष्णेन सर्वतः ॥ रुद्तां वाहनानां च प्रपतन्त्यस्रविन्द्वः । ध्वजा ध्वस्ता विवर्णाश्च न प्रभान्ति यथा पुरा ॥२७ व्याला गोमायवो गृधा वादयन्ति च सुभैरवम् । प्रविदय लङ्कामनिशं समवायांश्च कुर्वते ॥२८ कालिकाः पाण्डैरेदेन्तैः प्रहसन्त्ययतः स्थिताः । स्त्रियः स्वप्नेषु मुष्णत्यो गृहाणि प्रतिभाष्य च ॥ गृहाणां विक्रिक्मोणि श्वानः पर्युपभुञ्जते । खरा गोषु प्रजायन्ते मूषिका नकुलेषु चै ॥ ३० मार्जारा द्वीपिभिः सार्धं सूकराः शुनकेः सह । किनरा राक्षसैश्चापि समीयुर्मानुषेः सह । ११ पाण्डरा रक्तपादाश्च विहङ्गाः कालचोदिताः । राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च ॥३२ वीचीकूचीति वादयन्त्यः शारिका वेदमसु स्थिताः । पतन्ति प्रथिताश्चापि निर्जिताः कल्हैपिणः ॥ पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति च । करालो विकटो मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ॥३४

१. अस्यानन्तरम्—कामाद्या यदि वा लोभा-न्मोहाद्या यत् पुरा कृतम् । कृत्रिमं त्रिपु लोकेषु क्रियतां सांप्रतं हितम् ॥—इति ख.।

<sup>.</sup> अभिग्रसते च. छ.।

३. नकुलै: सह च. छ.

४. इदमर्थम् च. नाहित।

कालो गृहाणि सर्वेषां काले कालेऽन्ववेक्षते । एतान्यन्याति दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च।। विष्णुं मन्यामहे रामं मानुपं देहमास्थितम् । न हि मानुपमात्रोऽसौ राघवो दृढविक्रमः ॥ ३६ येन वद्धः समुद्रस्य स सेतुः परमाद्भुतः । कुरुष्व नरराजेन सन्धि रामेण रावण ॥ ३७ ज्ञात्वा प्रधार्य कार्याणि कियतामायतिक्ष्मम् ॥

इदं वचस्तत्र निगद्य माल्यवान् परीक्ष्य रक्षोऽधिपतेर्मनः पुनः । अनुत्तमेपूत्तमपौरुपो वली वभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम्'।।

३८

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे माल्यवदुपदेशो नाम पञ्चात्रेशः सर्गः

# षट्त्रिंशः सर्गः

पुरद्वाररक्षा

तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं द्शाननः । न मर्पयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥ ş स बद्धा भ्रुकुटिं वक्ते क्रोधस्य वशमागतः । अमर्पात्परिवृत्ताक्षो माल्यवन्तमथाववीत् ॥ २ हितबुद्धया यद्हितं वचः परुपमुच्यते । परपक्षं प्रविद्यवेव नैतच्छ्रोत्रं गतं मम ॥ 3 मानुपं कृपणं राममेकं शाखामृगाश्रयम् । समर्थं मन्यसे केन सक्तं पित्रा वनालयम् ॥ रक्षसामीश्वरं मां च देवतानां भयंकरम् । हीनं मां मन्यसे केने हाहीनं सर्वविक्रमैः ॥ ų वीरद्वेपेण वा शङ्के पक्षपातेन वा रिपो: । त्वयाहं परुपाण्युक्तः <sup>अ</sup>परप्रोत्साहनेन वा ॥ દ્ प्रभवन्तं पदस्थं हि परुपं कोऽभिधास्यति । पण्डितः शास्त्रतत्त्वज्ञो विना प्रोत्साहनाद्रिपोः॥ ७ आनीय च वनात्सीतां पद्महीनामिव श्रियम् । किमर्थं प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम् ॥ ८ वृतं वानरकोटीभिः ससुत्रीवं सलक्ष्मणम् । पद्य कैश्चिद्होभिस्त्वं राघवं निहतं मया ॥ द्वन्द्वे यस्य न तिप्टन्ति दैवतान्यपि संयुगे । स कस्माद्रावणो युद्धे भयमाहारियव्यति ॥ द्विधा भज्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित् । एष मे सहजो दोपः स्वथावो दुरतिक्रमः ॥ ११ यदि तावत्समुद्रे तु सेतुर्वद्धो यदृच्छया । रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम् ॥ स तु तीर्त्वार्णवं रामः सह वानरसेनया । प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन प्रतियास्यति ॥ १३ एवं बुवाणं संरच्धं रुष्टं विज्ञाय रावणम् । त्रीडितो माल्यवान् वाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १४

१. अरयानन्तरम्—स तद्दचो माल्यवता प्रभापितं दशाननेन प्रतिशुश्रुवे तदा । भृशं जगहें च सुदुष्टमानसो सुमूर्पुरित्युचवचोऽभ्युदीरयत् ॥—इति घ. ।

२. लक्तमित्यादि केनेलन्तम् ध. नान्ति।

३. मम पुना ।

चिन्तयन् मनसा तस्य दुष्कर्मपरिपाकजम्। पापं नाशयित होनं स्वस्य राष्ट्रस्य राक्ष्सैः ॥१५ जयाशिषा च राजानं वर्धयित्वा यथोचितम्। माल्यवानभ्यनुज्ञातो जगाम स्वं निवेशनम्॥१६ रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च। लङ्कायामतुलां गुप्तिं कारयामास राक्षसः ॥१७ स व्यादिदेश पूर्वस्यां प्रहस्तं द्वारि राक्षसम् । दक्षिणस्यां महावीयों महापार्श्वमहोदरौ ॥१८ व्यादिदेश महाकायौ राक्षसैर्वहाभर्वृतौ । पश्चिमायामथो द्वारि पुत्रमिन्द्रजितं तथा ॥ १९ व्यादिदेश महामायं वहुभी राक्षसैर्वृतम् । उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणौ ॥ २० स्वयं चात्र भविष्यामि मन्त्रिणस्तानुवाच ह । राक्षसं तु विक्षपक्षं महावीर्यपराक्रमम् ॥२१ मध्यमेऽस्थापयद्गुलमे वहुभिः सह राक्षसैः। एवं विधानं लङ्कायाः कृत्वा राक्षसपुंगवः ॥ २२ कृतकुल्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः॥

विसर्जयामास ततः स मिन्त्रणो विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कछम् । जयाशिषा मिन्त्रगणेन पूजितो विवेश चान्तःपुरमृद्धिमन्महत् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे पुरद्वाररक्षा नाम पट्त्रिंशः सर्गः

२३

# सप्तत्रिंशः सर्गः रामगुल्मविभागः

नरवानरराजौ तौ स च वायुसुतः किपः । जाम्बवानृक्षराजश्च राक्षसश्च विभीपणः ॥ १ अङ्गदो वालिपुत्रश्च सौमित्रिः शरभः कपिः। सुपेणः सहदायादो मैन्दो द्विविद एव च॥ २ गजो गवाक्षो गवयो नछोऽथ पनसस्तथा । अमित्रविषयं प्राप्ताः समवेताः समर्थयन् ॥ ३ इयं सा लक्ष्यते लङ्का पुरी रावणपालिता । सासुरोरगगन्धर्वेरमरैरपि दुर्जया ॥ कार्यसिद्धि पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये । नित्यं संनिहितो ह्यत्र रावणो राक्षसाधिपः ॥ ų तथा तेषु द्रुवाणेषु रावणावरजोऽत्रवीत् । वाक्यमत्राम्यपद्वत्पुष्करार्थं विभीषणः ॥ દ્ अनलः शर्मश्चैव संपातिः प्रवसस्तथा । गत्वा लङ्कां ममामात्याः पुरीं पुनरिहागताः ॥ भूत्वा शक्कनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपोर्वेलम् । विधानं विहितं यच तद्दष्ट्वा सुमुपस्थिताः ॥ ረ संविधानं यदाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः । राम तद्त्रुवतः सर्वं याथातथ्येन मे ऋणु ॥ पूर्वं प्रहस्तः सवलो द्वारमासाच तिष्ठति । दक्षिणं च महावीयौं महापार्श्वमहोदरौ ॥ १० इन्द्रजित्पश्चिमद्वारं राक्षसैर्वहुभिर्वृतः । पट्टसासिधनुष्मद्भिः शूलमुद्गरपाणिभिः ॥ ११ नानाप्रहरणैः शूरैरावृतो रावणात्मजः । राक्षसानां सहस्रेस्तु वहुभिः शस्त्रपाणिभिः ॥ -१२ -

१. कुमुदः च. छ.

युक्तः परमसंविमो राक्षसैर्वहाभिर्वृतः । उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयमास्थितः ॥ १३ विरूपाक्षस्तु महता शूलखङ्गधनुष्मता । वलेन राख्सैः सार्धं मध्यमं गुल्ममास्थितः ॥ १४ एतानेवंविधान गुल्माहुँङ्कायां समुदीक्य ते । मामकाः सचिवाः सर्वे पुनः शीव्रमिहागताः ॥ गजानां च सहस्रं च रथानामयुतं पुरे । हयानामयुते हे च साप्रक्रोटिश्च रक्षसाम् ॥ १६ विकान्ता वलवन्तश्च संयुगेष्वाततायिनः । इष्टा राक्षसराजस्य नित्यमेते निशाचराः ॥ १७ एकैकस्यात्र युद्धार्थे राक्षसस्य विशापते । परिवारः सहस्राणां सहस्रमुपतिष्ठते ॥ १८ एतां प्रवृत्तिं लङ्कायां मन्त्रिप्रोक्तां विभीपणः । एवमुक्ता महावाहू राक्षसांस्तानदर्शयत्।। १९ लङ्कायां सचिवैः सर्वं रामाय प्रस्रवेद्यत् । रामं कमलपत्राक्ष्मिद्मुत्तरमत्रवीत् ॥ २० रावणावरजः श्रीमान् रामिशयचिकीर्पया । कुवेरं तु यदा राम रावणः प्रत्ययुध्यत ॥ २१ पष्टिः शतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसाः । पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्त्वगौरवात् ॥ २२ सहशा येऽत्र द्रेंण रावणस्य दुरात्मनः । अत्र मन्युर्न कर्तव्यो रोपये त्वां न भीपये ॥ २३ समर्थी हासि वीर्येण सुराणामपि नियहे । तद्भवांश्चतुरङ्गेण वलेन महता वृतः ॥ २४ व्यूह्येदं वानरानीकं निर्मिथिष्यसि रावणम् । रावणावरजे वाक्यमेवं व्रुवति राघवः ॥ २५ शत्रूणां प्रतिघातार्थिमिदं वचनमत्रवीत् । पूर्वद्वारे तु लङ्काया नीलो वानरपुंगवः ॥ २६ प्रह्स्तप्रतियोद्धा स्याद्धानरैर्घहुभिर्वृतः । अङ्गदो वालिपुत्रस्तु वलेन महता वृतः ॥ २७ दक्षिणे वाधतां द्वारे महापार्श्वमहोद्रौ । हनुमान् पश्चिमद्वारं निपीड्य पवनात्मजः ॥ 26 प्रविशत्वप्रमेयात्मा वहुभिः कपिभिर्वृतः । दैस्यदानवसङ्घानामृषीणां च महात्मनाम् ॥ २९ विप्रकारप्रियः क्षुद्रो वरदानवळान्वितः । परिक्रामित यः सर्वाह्रोकान् संतापयन् प्रजाः ॥३० तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वधे धृतः । उत्तरं नगरद्वारमहं सौमित्रिणा सह ॥ 38 निपीड्याभिप्रवेक्ष्यामि सवलो यत्र रावणः । वानरेन्द्रश्च वलवानृक्षराजश्च वीर्यवान् ॥ ३२ राक्षसेन्द्रानु जश्चेव गुल्मे भवतु मध्यमें। न चैव मानुपं रूपं कार्यं हरिभिराहवे ॥ 33 एषा भवतु संज्ञा नो युद्धेऽस्मिन् वानरे वले । वानरा एव नश्चिह्नं स्वजनेऽस्मिन् भविष्यति ॥ वयं तु सानुपेणैव सप्त योत्स्यामहे परान् । अहमेप सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महौजसा ॥ ३५ अत्मना पञ्चमश्चायं सखा मम विभीषणः । स रामः कृत्यसिद्धचर्थमेवमुक्ता विभीषणम् ॥३६ सुवेलारोहणे बुद्धिं चकार मितमान् मितम् । रमणीयतरं दृष्ट्वा सुवेलस्य गिरेस्तटम् ॥ ३७

१. पट्टसासीत्यादि वृत इत्यन्तम् ख. नास्ति । २. गुल्मो भवतु मध्यमः छ. ।

ततस्तु रामो महता वलेन प्रच्छाद्य सर्वा पृथिवीं महात्मा। प्रहृष्टक्षपोऽभिजगाम लङ्कां कृत्वा मितं सोऽरिवधे महात्मा ।।

36

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्विकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रामगुल्मविभागो नाम सप्तत्रिंदाः सर्गः

# अष्टात्रिंशः सर्गः स्रवेटारोहणम्

स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणं प्रति । लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीविमद्मनवीत् ।। विभीपणं च धर्मज्ञमनुरक्तं निशाचरम् । मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्रक्ष्णया परया गिरा ॥ २ सुवेलं साधु शैलेन्द्रभिमं धातुशतैश्चितम् । अध्यारोह्यमहे सर्वे वत्स्यामोऽत्र निशामिमाम् ॥ ३ लङ्कां चालोकयिष्यामो निलये तस्य रक्षसः । येन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना ॥ ४ येन धर्मो न विज्ञातो न तदृत्तं कुलं तथा। राक्षस्या नीचया बुद्धचा येन तद्गार्हतं कृतम्॥ ५ तस्मिन् मे वर्तते रोपः कीर्तिते राक्षसाधमे । यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम् ॥६ एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः। नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति॥ एवं संमन्त्रयन्नेव सकोधो रावणं प्रति । रामः सुवेछं वासाय चित्रसानुमुपारुहत् ॥ पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनमन्वगच्छत्समाहितः । सज्ञारं चापमुद्यम्य सुमहद्विक्रमे रतः ॥ 9 तमन्वरोहत्सुत्रीवः सामायः सविभीपणः । हनुमानङ्गदो नीलो मैन्दो द्विविद एव च ॥ १० गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमाद्नः । पनसः कुमुद्श्चैव हरो रम्भश्च यूथपः ॥ 88 जाम्ववांश्च सुपेणश्च ऋपभश्च महामतिः । दुर्भुखश्च महातेजास्तथा शतवालिः कपिः ॥ १२ एते चान्ये च वहवो वानराः शीव्रगामिनः । ते वायुवेगप्रवणास्तं गिरि गिरिचारिणः ॥ १३ अध्यारोहन्त शतशः सुवेछं यत्र राघवः । ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः ॥ दृदृशुः शिखरे तस्य विपक्तामिव खे पुरीम् । तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारपरिशोभिताम् ॥१५ ळङ्कां राक्षससंपूर्णा दरशुईरियूथपाः। प्राकारचयसंस्थेश्च तदा नीलैर्निशाचरैः॥ दृहशुस्ते हरिश्रेष्ठाः प्राकारमपरं कृतम्। ते हृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युद्धकाङ्क्षिणः ॥ १७

महात्मा । महावल इत्यर्थः ।

न वृत्तं न कुलम् ग. घ.।

सह वानरै: । निपसाद गिरेस्तस्य शङ्के सगतले शुमे ॥

ततः कपिगणाः सर्वे समावृत्य द्वियोजनम् । सुवेलमध्य-

अस्यानन्तरम्—ततः सुवेलमारुख रामस्तैः । मारोहन् प्लवन्तो दक्षिणामुखाः ॥—क. ख.।

मुमुचुर्विविधान्नादांस्तत्र रामस्य पर्यतः । ततोऽस्तमगमत्सूर्यः सन्ध्यया प्रतिरिख्वतः॥ १८ पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समभिवर्तते ॥

ततः स रामो हरिवाहिनीपितिर्विभीपणेन प्रतिनन्द्य सत्कृतः।
सलक्ष्मणो यूथपयूथसंवृतः सुवेलपृष्ठे न्यवसद्यथासुग्वम्<sup>र</sup>॥
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे सुवेलारोहणं नाम अष्टात्रिद्यः सर्गः

### एकोनचत्वारिंशः सर्गः लङ्कादर्शनम्

तां रात्रिमुपितास्तत्र सुवेले हरिपुंगवाः । लङ्कायां दृदृशुर्वीरा वनान्युपवनानि च ॥ 8 समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च । दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्रा वभूवुर्जातविस्मयाः॥ २ चम्पकाशोकपुत्रागसालतालसमाकुला । तमालवनसंलन्ना नागमालासमावृता ॥ 3 हिन्ताछैरर्जुनैर्नीपः सप्तपर्णेश्च पुष्पितैः । तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः।। 8 शुशुभे पुष्पिताप्रैश्च लतापरिगतेर्दुभेः । लङ्का वहुविधैर्दिन्यैर्यथेन्द्रस्यामरावती ॥ ५ विचित्रकुसुमोपेते रक्तकोमलपहवैः । शाद्वलैश्च तथा नीलैश्चित्राभिर्वनराजिभिः ॥ Ę गन्धाह्यान्यभिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च । धारयन्त्यगमास्तत्र भूपणानीव मानवाः ॥ ७ तचैत्ररथसंकाशं मनोज्ञं नन्दनोपमम् । वनं सर्वर्तुकं रम्यं शुशुभे पट्पदायुतम् ॥ नत्यूहकोयप्टिवकेर्नृत्यमानैश्च वर्हिभिः । रुतं परभृतानां च शुशुबुर्वननिर्झरे ॥ Q नित्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च । कोिकलाकुलपण्डानि विहङ्गाभिरुतानि च ॥ १० भृङ्गराजाभिगीतानि भ्रमरैः सेवितानि च । कोणालकविद्युष्टानि सारसाभिकतानि च ॥ ११ विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च । हृष्टाः प्रमुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः ॥ १२ तेषां प्रविशतां तत्र वानराणां महौजसाम् । पुष्पसंसर्गसुरभिवेवौ घाणसुखोऽनिलः ॥ १३ अन्ये तु हरिवीर।णां यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः । सुत्रीवेणाभ्यनुज्ञाता रुङ्कां जग्मुः पताकिनीम् ॥१४ वित्रासयन्तो विहगांस्नासयन्तो मृगद्विपान् । कम्पयन्तश्च तां रुद्धां नादैस्ते नद्तां वराः ॥ १५ कुर्वन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम् । रजश्च सहसैवोर्ध्वं जगाम चरणोत्थितम् ॥ १६

१. अस्यानन्तरम्— सुवेलपृष्ठं प्राप्ता सा महती राघवानुगा। शुशुभे वानरी सेना प्रदोपसमये स्थिता॥—इति ख.।

२. अस्यानन्तरम्—तथा सुवेलस्य गिरेस्तु तस्य शक्ते वनस्थैः सचिवैः समेतः। न्यभासयत्तात्र-

जनीमुपेथिवान् प्रभासिभिश्चन्द्रमरीचिभिः शुभैः ॥ ततः क्षपान्ते सिचवः विनान् ]स राववः प्रयाणमाज्ञापयतेत्युवाच ह । प्रचोद्य चैनानथ दक्षिणोन्मुखांस्ततस्तु लङ्कां पुनरभ्यु-दैक्षत ॥—इति सः।

ऋक्षाः सिंहा वराहाश्च महिषा वारणा मृगाः । तेन शब्देन वित्रस्ता जग्मुर्भीता दिशो दश।।१७ शिखरं तत्त्रिकूटस्य प्रांशु चैकं दिविसपृशम् । समन्तात्पुष्पसंछन्नं महारजतसंनिभम् ॥ १८ शतयोजनविस्तीर्णं विमलं चारुद्र्शनम् । ऋक्ष्णं श्रीमन्मह्चैव दुष्प्रापं शकुनैरपि॥ १९ मनसापि दुरारोहं किं पुनः कर्मणा जनैः। निविष्टा तत्र शिखरे लङ्का रावणपालिता॥२० शतयोजनविस्तीणी त्रिंशयोजनमायता । सा पुरी गोपुरैरुचैः पाण्डराम्बुदसंनिभैः ॥ २१ काञ्चनेन च सालेन राजतेन च शोभिता। प्रासादैश्च विमानैश्च लङ्का परमभूषिता॥ २२ घनैरिवातपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम्। यस्यां स्तम्भसहस्रोण प्रासादः समलंकृतः॥ २३ कैलासशिखराकारो दृश्यते खिमवोहिखन् । चैद्यः स राक्ष्सेन्द्रस्य वभूव पुरभूपणम् ॥ २४ शतेन रक्षसां नित्यं यः समयेण रक्ष्यते । मनोज्ञां काननवतीं पर्वतैरुपशोभिताम् ॥ २५ नानाधातुविचित्रैश्च उद्यानैरुपशोभिताम् । नानाविहगसंघुष्टां नानामृगनिपेविताम् ॥ २६ नानाकुसुमसंछन्नां नानाराक्षससेविताम् । तां समृद्धां समृद्धार्थां ठक्ष्मीवाँहक्ष्मणात्रजः ॥ २० रावणस्य पुरीं रामो दद्शे सह वानरैः। तां महागृहसंवाधां हृष्ट्वा छक्ष्मणपूर्वजः॥ २८ नगरीममरप्रख्यो विस्मयं प्राप वीर्यवान् ॥

> तां रत्नपूर्णां वहुसंविधानां प्रासादमालाभिरलंकृतां च। पुरीं महायन्त्रकवाटमुख्यां दद्शे रामो महता वलेन ॥

२९

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे लङ्कादर्शन नाम एकोनचत्वारिश: सर्गः

#### चत्वारिंशः सर्गः

# रावणसुग्रीवनियुद्धम्

ततो रासः सुवेलाग्रं योजनद्वयमण्डलम् । आरुरोह ससुग्रीवो हरियूथपसंवृतः ॥ १ स्थित्वा सुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् । त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ २ द्दर्श लङ्कां सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम् । तस्यां गोपुरश्रङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम् ॥ ३ श्वेतचामरपर्यन्तं विजयच्छत्रशोभितम् । रक्तचन्दनसंलिप्तं रत्नाभरणभूषितम् ॥ ४ नीलजीमृतसंकाशं हेमसंछादिताम्बरम् । ऐरावतिविषाणाप्रैहत्कृष्टिकणवक्षसम् ॥ ५ श्वाहालोहितरागेण संवीतं रक्तवाससा । सन्ध्यातपेन संवीतं मेघराशिमिवाम्बरे ॥ ६ पद्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पद्यतः । दर्शनाद्राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७

१. इदमर्थम् क. नारित।

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२४

२५

क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्त्वेन च वलेन च । अचलामाद्योत्याय पुष्लुवे गोपुरस्थले ॥ ረ स्थित्वा मुहूर्तं संप्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना । तृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽन्नवीत्परुषं वचः ॥ Q लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस । न मया मोक्ष्यसेऽच त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ इत्युक्ता सहसोत्पत्य पुष्छुचे तस्य चोपरि । आकृष्य मकुटं चित्रं पातयामास तद्भविं ॥ समीक्ष्य तूर्णमायान्तमावभाषे निशाचरः । सुत्रीवस्त्वं परेक्ष्ं मे हीनत्रीवो भविष्यसि ॥ इत्युक्कोत्थाय तं क्षिप्रं वाहुभ्यामाक्षिपत्तले । कन्दुवत्तं समुत्थाय वाहुभ्यामाक्षिपद्धरिः ॥ १३ परस्परं स्वेदविदिग्धगात्री परस्परं शोणितदिग्धदेही । परस्परं शिष्टनिरुद्धचेष्टी परस्परं ज्ञाल्मिलिकिञ्चकी यथा ॥ १४ मुष्टिप्रहारेश्च तलप्रहारैररन्निघातैश्च करात्रघातैः। तो चक्रतुर्युद्धमसहारूपं महावही वानरराक्ष्सेन्द्री ॥ १५ कृत्वा नियुद्धं भृशसुम्रवेगौ कालं चिरं गोपुरवेदिमध्ये।

> उत्पेततुर्भूतलमस्पृशन्तौ स्थित्वा सुहूर्तं त्वभिनिश्वसन्तौ ॥ आलिङ्गच चावल्य च वाहुयोक्तैः संयोजयामासतुराहवे तौ । संरम्भशिक्षावलसंप्रयुक्तों संचेरतुः संप्रति युद्धमार्गैः ॥

उत्क्षिप्य चाक्षिप्य विनम्य देही पादकमाहोपुरवेदिलमी ॥

अन्योन्यमाविध्य विलम्रदेहीं तौ पेततुः सालनिखातमध्ये ।

शार्दूळसिंहाविव जातद्पें गजेन्द्रपोताविव संप्रयुक्तौ । संह्य चापीड्य च ताबुरोभ्यां निपेततुर्वे युगपद्धरण्याम् ॥

उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तौ संचक्रमाते वहुयुद्धमार्गैः। व्यायामशिक्षावलसंप्रयुक्ती हमं न ती जग्मतुराशु वीरौ ॥

वाहत्तमैर्वारणवारणाभैनिवारयन्तौ वरवारणाभौ। चिरेण कालेन तु संप्रयुक्तौ संचेरतुर्मण्डलमार्गमाशु ॥

तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यसूदने । मार्जाराविव भक्षार्थे वितस्थाते मुहुर्मुहुः ॥ मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च । गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रलागतानि च ॥२३ तिरस्त्रीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च । परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् ॥ अभिद्रवणमाद्रावमास्थानं च सवित्रहम् । परावृत्तमपावृत्तमवद्रुतमवप्लुतम् ॥

उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमार्गविशारदौ । तौ संचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः ॥ २६

पातयित्वापतद्भुवि च. छ.। ٩.

एतस्मित्रन्तरे रक्षो मायाबरुमथात्मनः । आरब्धुमुपसंपेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः ॥ २७ उत्पपात तदाकाशं जितकाशी जितक्कमः । रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन विद्यतः ॥ २८ अथ हरिवरनाथः प्राप्य संप्रामकीर्ति निशिचरपितमाजौ योजयित्वा श्रमेण । गगनमितिविशालं लङ्घायित्वार्कसूनुईरिवरगणमध्ये रामपार्श्वं जगाम ॥ २९ इति स सवितृसूनुस्तत्र तत्कर्म कृत्वा पवनगतिरनीकं प्राविशत्मप्रहृष्टः । रघुवरनृपसूनोर्वर्धयन् युद्धहर्पं तरुमृगगणमुख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्रः ॥ ३० इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणसुग्रीवनियुद्धं नाम चत्वारिशः सर्गः

### एकचत्वारिंशः सर्गः

#### अङ्गददूत्यम्

अथ तस्मिन्निमित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः । सुत्रीवं संपरिष्वज्य तदा वचनमन्वीत् असंमन्त्र्य मया सार्धं तिद्दं साहसं कृतम् । एवं साहसकर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वराः ॥ २ संशये स्थाप्य मां चेदं वलं च सविभीषणम् । कप्टं कृतिमदं वीर साह्सं साह्सप्रिय ॥ इदानीं मा कृथा वीर एवंविधमचिन्तितम् । त्विय किंचित्समापने किं कार्यं सीतया सम।। ४ भरतेन महाबाह्ये छक्ष्मणेन यवीयसा । शत्रुन्नेन च शत्रुन्न स्वशरीरेण वा पुनः ॥ 4 त्विय चानागते पूर्विमिति मे निश्चिता मितः। जानतश्चापि ते वीर्यं महेन्द्रवरुणोपम।। Ę हत्वाहं रावणं युद्धे सपुत्रवलवाहनम् । अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च ॥ ७ भरते राज्यमावेदय सक्ये देहं महावल । तमेवंवादिनं रामं सुग्रीवः प्रसभाषत ॥ तव भार्यापहर्तारं दृष्ट्वा राघव रावणम् । मर्षयामि कथं वीर जानन् पौरुषमात्मनः ॥ 9 इसेवंवादिनं वीरमभिनन्दा स राघवः । लक्ष्मणं लक्ष्मिसंपन्नमिदं वचनमन्रवीत् ॥ १० परिगृद्योदकं शीतं वनानि फलवन्ति च । वलौघं संविभन्येमं व्यूद्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ ११ लोकक्ष्यकरं भीमं भयं पद्याम्युपस्थितम् । निवर्हणं प्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम् ॥ १२ वाताश्च परुषा वान्ति कम्पते च वसुंधरा । पर्वतात्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः ।। १३ मेघाः क्रव्याद्संकाशाः परुषाः परुषस्वनाः । क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितविन्दुभिः ॥१४ रक्तचन्द्रनसंकाशा सन्ध्या परमदारुणा । ज्वलच निपतत्येतदादिलादिमण्डलम् ॥ १५ आदित्यम्भिवाद्यनित जनयन्तो महद्भयम्। दीना दीनस्वरा घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः॥ १६ रजन्यामप्रकाशश्च संतापयति चन्द्रमाः । कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो यथा छोकस्य संक्षये ॥ ' १७

१. इदं पद्यम् घ. नास्ति।

हस्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेषः सुलोहितः । आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दृरयते ॥ १८ हइयन्ते न यथावच नक्षत्राण्यभिवर्तते । युगान्तमिव लोकस्य पद्य लक्ष्मण शंसति ॥ ाचाकाः इयेनास्तथा गुन्ना नीचैः परिपतन्ति च । शिवाख्याप्यशिवा वाचः प्रवदन्ति महास्वनाः 11 शेर्छः शुरुश्च खड्केश्च विमुक्तेः किपराक्ष्सेः । भविष्यत्यावृता भूमिर्मासशोणितकर्दमा ॥ २१ क्षिप्रमच दुराधर्पा लङ्का रावणपालिताम् । अभियाम जवेनेव सर्वतो हरिभिर्वृताः ॥ २२ इसेवं संवदन् वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणायजः । तस्माद्वातरच्छीत्रं पर्वतायान्महावलः ॥ 23 अवतीर्य च धर्मात्मा तस्माच्छैलात्स राघवः । परेः परमदुर्धपं दृद्शं वलमात्मनः ॥ २४ संनद्य तु ससुत्रीवः किपराजवलं महत् । काल्जो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत् ॥ २५ ततः काले महावाहुर्वलेन महता वृतः । प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्कामभिमुखः पुरीम् ॥ २६ तं विभीपणसुत्रीवौ हनुमाञ्जाम्बवान्नलः । ऋक्ष्राजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २७ ततः पश्चात्सुमहती पृतनर्क्वनौकसाम् । प्रच्छाच महतीं भूमिमनुयाति सम राववम् ॥ २८ शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् । जगृहुः कुञ्जरप्रस्या वानराः परवारणाः ॥ २९ तौ त्वदीर्घेण कालेन भ्रातरी रामलक्ष्मणौ । रावणस्य पुरी लङ्कामासेद्तुररिंद्मौ ॥ ३० पताकामार्छिनी रम्यामुद्यानवनशोभिताम् । चित्रवप्रां सुदुष्प्रापामुचैःप्राकारतोरणाम् ॥ 38 तां सुरेरिप दुर्धर्पा रामवाक्यप्रचोदिताः। यथानिवेशं संपीड्य न्यविशन्त वनौकसः॥ ३२ लङ्कायास्तूत्तरद्वारं शैलश्रङ्गमिवोन्नतम् । रामः सहानुजो धन्वी जुगोप च ररोध च ॥ 33 लङ्कामुपनिविष्टश्च रामो दशरथात्मजः । लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरी रावणपालिताम्॥ ३४ उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रात्रणः । नान्यो रामाद्धि तद्द्वारं समर्थः परिरक्षितुम् ॥ ३५ रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरम् । सायुधै राक्षक्षेभीमैरभिगुप्तं समन्ततः ॥ ३६ लघूनां त्रासजननं पातालमिव दानवैः। विनयस्तानि च योधानां वहूनि विविधानि च ॥ ३७ दुद्शीयुधजालानि तत्रैव कवचानि च । पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलो हरिचमुपतिः ॥ 36 अतिष्ठत्सह मैन्देन द्विविदेन च वीर्यवान् । अङ्गदो दक्षिणद्वारं जम्राह सुमहावलः ॥ ३९ ऋपभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च । हनुमान् पश्चिमद्वारं ररश् वलवान् कपिः ॥ 80 प्रमाथिप्रचसाभ्यां च वीरैरन्यैश्च संगतः । मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुत्रीवः समितष्ठत ॥ 88 े सह संवेहीर्रश्रेष्ठेः सुपर्णश्वसनोपभैः । वानराणां तु पट्त्रिंशत्कोट्यः प्रख्यातयूथपाः ॥ ४२ निपीड्योपनिविष्टाश्च सुप्रीवो यत्र वानरः । शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः सविभीपणः ॥ ४३ ्र हारे हारे हरीणां तु कोटिं कोटिं न्यवेशयत् । पश्चिमेन तु रामस्य सुप्रीवः सहजाम्ववान् ।।४४

१. इदंपद्यम् च. छ. नास्ति।

<sup>.</sup> सुपेणः पुना.।

अदूरान्मध्यमे गुरुमे तस्थौ वहुवलानुगः । ते तु वानरशार्दूलाः शार्दूला इव दंष्ट्रिणः ॥४५ गृहीत्वा द्रुमशैलायान् हृष्टा युद्धाय तस्थिरे । सर्वे विकृतलाङ्ग्लाः सर्वे दंष्ट्रानखायुधाः ॥ सर्वे विकृतचित्राङ्गाः सर्वे च विकृताननाः । दशनागवलाः केचित्केचिद्शगुणोत्तराः ॥ ४७ केचिन्नागसहस्रस्य वभूबुस्तुल्यविक्रमाः । सन्ति चौघवलाः केचित्केचिच्छतगुणोत्तराः॥ ४८ अप्रमेयवलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूथपाः । अद्भुतश्च विचित्रश्च तेपामासीत्समागमः॥ तत्र वानरसैन्यानां शलभानामित्रोद्यमः । परिपूर्णमिवाकाशं संखन्नेव च मेदिनी ॥ लङ्कामुपनिविष्टेश्च संपतद्भिश्च वानरैः। शतं शतसहस्राणां पृथगृक्षवनौकसाम्॥ 48 ळङ्काद्वाराण्युपाजग्मुरन्ये योद्धं समन्ततः । आवृतः स गिरिः सर्वेस्तैः समन्तात्प्रवङ्गमैः॥ ५२ अयुतानां सहस्रं च पुरीं तामभ्यवर्तत । वानरैवेछवद्भिश्च वभूव दुमपाणिभिः ॥ ५३ संवृता सर्वतो लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना । राक्षसा विस्मयं जग्मुः सहसाभिनिपीडिताः ॥ ५४ वानरैर्मेघसंकाशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः । महाञ्शञ्दोऽभवत्तत्र वळीघस्याभिवर्ततः ॥ ५५ सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात्सिळ्ळस्वनः । तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा॥ ५६ लङ्का प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना । रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुप्रीवेण च वाहिनी ॥ ५७ वभूव दुर्धर्षतरा सर्वेरिप सुरासुरैः । राघवः संनिवेदयैव सैन्यं स्वं रक्षसां वधे ॥ ५८ संमन्त्र्य मन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः पुनः । आनन्तर्यमभिष्रेप्सुः क्रसयोगार्थतत्त्ववित् ॥ विभीषणस्यानुमते राजधर्ममनुस्मरन् । अङ्गदं वालितनयं समाहूयेद्मव्रवीत् ॥ ६० गत्वा सौम्य दशयीवं त्रूहि मद्वचनात्कपे । लङ्घायित्वा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्ता गतव्यथः ॥ ६१ भ्रष्टश्रीक गतैश्वर्य मुमूर्षी नष्टचेतन । ऋषीणां देवतानां च गन्धवीप्सरसां तथा ॥ ६२ नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर । यच पापं कृतं मोहादविलप्तेन राक्षस ॥ ६३ तस्य पापस्य संप्राप्ता व्युष्टिरच दुरासदा<sup>3</sup> । नूनमच गतो दर्पः स्वयंभूवरदानजः॥ ६४ यस्य दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकर्शितः । दण्डं धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः ॥ ६५ पद्वीं देवतानां च मह्पींणां च राक्षस । राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मया हत: ॥ ६६ बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम । मामतिकामियत्वा त्वं हतवांस्ति द्विद्र्शय ॥ ६७ अराक्षसिममं लोकं कर्तास्मि निशितैः शरैः । न चेच्छरणमभ्येषि मामुपादाय मैथिलीम् ॥६८ धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीपणः । लङ्केश्वर्यं ध्रुवं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकम् ॥६९ न हि राज्यमधर्मेण ओक्तुं क्षणमि त्वया । शक्यं मूर्खेसहायेन पापेनाविदितात्मना ॥ ७० / युध्यस्व वा धृतिं कृत्वा शौर्यमालम्व्य राक्षस । मच्छरैस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि ॥

१. शैलानांमिव संगमः क.।

३. इदमर्थम् क. ग. घ. च. छ

२. श्रष्टश्रीकं गतेश्वर्ष मुमूर्षु नष्टचेतनम् नास्ति । पुनाः।

यद्वा विश्वसि छोकांस्त्रीन् पक्षी भूत्वा मनोजवः। मम चक्षुष्पथं प्राप्य न जीवन् प्रतियास्यसि॥ ववीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामार्ध्वदेहिकम् । सुदृष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मिय स्थितम्।। इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाक्विष्टकर्मणा । जगामाकाशमाविदय मूर्तिमानिव ह्वयवाद ॥ सोऽतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान् रावणमन्दिरम् । दृद्शोसीनमन्यत्रं रावणं सचिवै: सह ॥ ७५ ततस्तस्याविद्रे स निपत्य हरिपुंगवः । दीप्तामिसहशस्तस्थावङ्गदः कनकाङ्गदः ॥ ७६ तद्रामवचनं सर्वमन्यूनाधिकमुत्तमम् । सामात्यं श्रावयामास निवेचाःमानमात्मना ॥ 6/0 दूतोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्किष्टकर्मणः । वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ 6 आह त्वां राववो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः । निष्पत्य प्रतियुध्यस्त्र नृशंस पुरुपो भव ॥ ७९ हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिवान्धवम् । निरुद्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥ देवदानवयक्षणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । शत्रुमद्योद्धरिष्यामि त्वासृपीणां च कण्टकम् ॥ 68 विभीपणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि । न चेत्सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि ॥ ८२ इस्रेवं परुपं वाक्यं व्रवाणे हरिपुंगवे । अमर्पवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः ॥ **८**३ ततः स रोपताम्राक्षः शशास सचिवांस्तदा । गृद्यतामेप दुर्मेवा वध्यतामिति चासकृत् ॥ ८४ रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निसमतेजसः । जगृहुस्तं ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः ॥ 64 त्राह्यामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान् । वलं दर्शयितुं वीरो यातुधानगणे तदा ॥ ८६ स तान् वाहुद्वये सक्तानादाय पतगानिव । प्रासादं शैलसंकाशमुरपपाताङ्गदस्तदा ॥ ረଓ तेऽन्तरिक्षाद्विनिर्धृतास्तस्य वेगेन राक्ष्साः । भूमौ निपतिताः सर्वे राक्ष्सेन्द्रस्य पर्यतः ॥ ततः प्रासाद्शिखरं शैलश्कुमिवोन्नतम् । दुद्शे राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान् ॥ ८९ तत्पफाल पदाक्रान्तं दशप्रीवस्य पद्यतः । पुरा हिमवतः शृङ्गं विष्रणेव विदारितम् ॥ ९० भङ्का शासाद्शिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः । विनद्य सुमहानाद्मुत्पपात विहायसम् ॥ ९१ व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्पयंश्चापि वानरान् । स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः ।। ९२ रावणस्त परं चक्रे क्रोधं प्रासाद्धर्पणात् । विनाशं चात्मनः पश्यित्रश्वासपरमोऽभवत् ॥९३ रामस्तु वहुभिई्टेटिनिनदिद्धः प्रवङ्गमैः । वृतो रिपुवधाकाङ्क्षी युद्धायैवाभ्यवर्तत ॥ ९४ सुषेणस्तु महावीर्यो गिरिकृटोपमो हरिः। वहुभिः संवृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः॥ ९५ चतुर्द्वाराणि सर्वाणि सुत्रीववचनात्कपिः । पर्यक्रामत दुर्धपी नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ९६ तेषामक्षौहिणिशतं समवेक्ष्य वनौकसाम् । छङ्कामुपनिविष्टानां सागरं चाभिवर्तताम् ॥ ९७ राक्षसा विस्मयं जग्मुस्नासं जग्मुस्तथापरे । अपरे समरोद्धर्पाद्धर्पमेव प्रपेदिरे ॥ 96 कृत्स्नं हि कपिभिव्याप्तं प्राकारपरिखान्तरम् । दृदृशू राक्षसा दीनाः प्राकारं वानरीकृतम्॥९९ ें हाहाकारं प्रकुर्वन्ति राक्षसा भयमोहिताः ॥

१. भित्त्वा क.।

२. इदमर्थम् क. नास्ति।

तस्मिन् महाभीषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्षसराजधान्याम्। प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेरः॥

१००

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्विकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे अङ्गददूत्यं नाम एकचत्वारिश: सर्गः

# द्विचत्वारिंशः सर्गः

### युद्धारम्भः

ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्दिरम् । न्यवेदयन् पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः ॥ रुद्धां तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः । विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादं सोऽध्यरोहत ॥ २ स ददर्शावृतां लङ्कां सशैलवनकाननाम् । असंख्येयैईरिंगणैः सर्वतो युद्धकाङ्क्षिभिः ॥ 3 स दृष्ट्रा वानरैः सर्वां वसुधां किपछीकृताम् । कथं क्षपियतव्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्॥४ स चिन्तयित्वा सुचिरं धेर्यमालम्ब्य रावणः । राघवं हरियूथांश्च दद्शायतलोचनः ॥ राघवः सह सैन्येन मुदितो नाम पुष्छवे । लङ्कां ददर्श गुप्तां वै सर्वतो राक्षसैर्वृताम् ॥ Ę दृष्ट्वा दाशरथिलेङ्कां चित्रध्वजपताकिनीम् । जगाम सहसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ अत्र सा मृगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा । पीड्यते शोकसंतप्ता कृशा स्थिण्डलशायिनी ॥ ८ पीढ्यमानां स धर्मात्मा वैदेहीमनुचिन्तयन् । क्षिप्रमाज्ञापयामास वानरान् द्विषतां वधे ॥ ९ एवमुक्ते तु वचने रामेणाङिष्टकर्मणा । सङ्घर्षमाणाः प्रवगाः सिंहनादैरनादयन् ॥ शिखंरैविंकिरामैनां लङ्कां मुष्टिभिरेव वा। इति स्म दिधरे सर्वे मनांसि हरियूथपाः॥ उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च । तक्त्रंश्चोत्पाट्य विविधांस्तिष्टन्ति हरियूथपाः र प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । राघविष्रयकामार्थं लङ्कामारुरुहुस्तदा ॥ ते दुमैः पर्वतायैश्च मुष्टिभिश्च प्रवङ्गमाः । प्राकारायाण्यरण्यानि ममन्थुस्तोरणानि च ॥ १५ परिखाः पूरयन्ति स्म प्रसन्नसिललायुताः । पांसुभिः पर्वताप्रैश्च<sup>3</sup> तृणेः काष्टैश्च वानराः॥ ततः सहस्रयूथाश्च कोटियूथाश्च वानराः । कोटीशत्युताश्चान्ये लङ्कामारुरुहुस्तदा ॥ काञ्चनानि प्रमृद्गन्तस्तोरणानि प्रवङ्गमाः । कैलासशिखराभानि गोपुराणि प्रमध्य च ॥ १८ आप्नवन्तः प्रवन्तश्च गर्जन्तश्च प्रवङ्गमाः । लङ्कां तामभिधावन्ति महावारणसंनिभाः ॥ १९

१. कवलीकृताभ् च. छ.।

२. इदं पद्यम् ग. नास्ति।

३. मुधिभिरित्यादि पर्वताग्रीरित्यन्तम् क.

ख. नारित।

जयत्यतिवलो रामो लक्ष्मणश्च महावलः। राजा जयति सुमीवो राघवेणाभिपालितः॥ २० इसेवं घोपयन्तश्च गर्जन्तश्च प्रवङ्गमाः । अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकारं कामरूपिणः ॥ २१ वीरवाहुः सुवाहुश्च नलश्च वनगोचरः । निर्पाङ्योपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियथपाः ॥ २२ एतस्मिन्नन्तरे चकुः स्कन्धावारनिवेशनम् । पूर्वद्वारं तु कुमुदः कोटीभिर्दशभिर्वृतः॥ २३ आवृत्य वल्वांस्तस्थौ हरिभिर्जितकाशिभिः । साहाय्यार्थं तु तस्येव निविष्टः प्रघसो हरिः ॥ २४ पनसश्च महावाहुर्वानरेर्वेहुभिर्वृतः । दक्षिणं द्वारमागम्य वीरः शतविलः कपिः ॥ आवृत्य वलवांस्तस्थौ विंशत्या कोटिभिर्वृतः । सुपेणः पश्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरिः॥२६ आवृता वलवांस्तस्थौ पष्टिकोटिभिरावृतः । उत्तरं द्वारमासाद्य रामः सौमित्रिणा सह ॥ २७ आवृत्य वलवांस्तस्थौ सुन्नीवश्च हरीश्वरः । गोलाङ्गलो महाकायो गवाक्षो भीमदर्शनः ॥ २८ वृतः कोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः । ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः झुत्रुनिवर्हणः ॥ २९ वृतः कोट्या महात्रीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः । संनद्धस्तु महावीर्यो गदापाणिर्विभीपणः ॥३० वृतो यत्तेस्तु सचिवेस्तस्यौ तत्र महावलः । गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ 38 समन्तात्परिधावन्तो ररक्षुर्हरिवाहिनीम् । ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्ष्सेश्वरः ॥ ३२ निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापयत्तदा । एतच्छूत्वा ततो वाक्यं रावणस्य मुखोद्गतम् ॥ 33 सहसा भीमनिर्घोषमुद्वुष्टं रजनीचरैः । ततः प्रचोदिता भेर्यश्चन्द्रपाण्डरपुष्कराः ॥ ३४ हेमकोणाहता भीमा राखसानां समन्ततः । विनेदुश्च महाघोषाः शङ्खाः शतसहस्रशः ॥ 34 राक्षसानां सुवोराणां मुखमारुतपूरिताः । ते वभुः शुक्रनीलाङ्गाः सशङ्खा रजनीचराः ॥ 3 & विद्युन्मण्डलसंनद्धाः सवलाका इवाम्युदाः। निष्पतन्ति ततः सैन्या हृष्टा रावणचोदिताः॥३७ समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोद्धेः । ततो वानरसैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः ॥ 36 मलयः पूरितो येन ससानुप्रस्थकन्दरः । शङ्खदुनदुभिसंघुष्टः सिंहनाद्स्तरस्विनाम् ॥ ३९ पृथिचीं चान्तरिक्षं च सागरं चैव नाद्यन् । गजानां वृहितैः सार्धं ह्यानां हेपितैर्पि ॥ 80 रथानां नेमिघोपेश्च रक्षसां पादनिस्वनैः । एतस्मित्रन्तरे घोरः संप्रामः समवर्तत ॥ ४१ रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा। ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरश्वधैः ॥ ्निजच्नुर्वानरान् घोराः कथयन्तः स्वविक्रमान् । वानराश्च महावीर्या राक्षसाञ्जच्नुराहवे॥ जयस्रतिवलो रामो लक्ष्मणश्च महावलः । राजा जयित सुत्रीव इति शब्दो महानभूत् ॥ ४४ राजञ्जय जयेत्युक्ता स्वस्वनामकथान्ततः। निजद्मुस्तानि रक्षांसि नखैर्दन्तैश्च वेगिताः॥४५ राक्षसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्। भिण्डिपालैश्च खङ्गैश्च शूलैश्चेव व्यदारयन् ॥ ४६ वानराश्चापि संकुद्धाः प्राकारस्थान् महीगताः । राक्षसान् पातयामासुः समाप्छस प्रवङ्गमाः ॥

स संप्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकर्दमः । रक्षसां वानराणां च संवभूवाद्भुतोपमः ।।
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे युद्धारम्भो नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः

#### त्रिचत्वारिंशः सर्गः

#### द्वन्द्रयुद्धम्

युध्यतां तु ततस्तेपां वानराणां महात्मनाम् । रक्षसां संवभूवाथ वलकोपः सुदारुणः ॥ ₹ ते हुयैः काञ्चनापीडैध्वेजैश्चामिशिखोपमैः । रथैश्चादिससंकाशैः कवचैश्च मनोरमैः ॥ ર निर्ययु राक्षसन्याद्या नादयन्तो दिशो दश । राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयैपिणः ॥ 3 वानराणामि चमूर्वेहती जयमिच्छताम् । अभ्यधावत तां सेनां रक्षसां कामरूपिणाम् ॥ 8 एतस्मित्रन्तरे तेपामन्योन्यमभिधावताम् । रक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धमवर्तत ॥ ५ अङ्गदेनेन्द्रजित्सार्धं वालिपुत्रेण राक्षसः । अयुध्यत महातेजास्त्र्यम्वकेण यथान्धकः ॥ Ę प्रजङ्केन च संपातिर्निसं दुर्मपेणो रणे । जम्बुमालिनमारव्धो हनुमानपि वानरः ॥ संगतः सुमहाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः । समरे तीक्ष्णवेगेन मित्रक्षेन विभीपणः ॥ तपनेन गजः सार्धं राक्षसेन महावलः । निकुम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥ 9 वानरेन्द्रस्तु सुत्रीवः प्रघसेन समागतः। संगतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेण छक्ष्मणः ॥ १० अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रिक्मकेतुश्च राक्षसः । सुप्तन्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः ॥ ११ वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन द्विविदेनाशनिप्रभः । राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यो समागतौ ॥ १२ वीरः प्रतपनो घोरो राख्नसो रणदुर्धरः । समरे तीक्ष्णदेगेन नलेन समयुष्यत ॥ १३ धर्मस्य पुत्रो वलवान् सुपेण इति विश्रुतः । स विद्युन्मालिना सार्धमयुष्यत महाकपि:॥ १४ वानराश्चापरे भीमा राक्षसैरपरैः सह । द्वन्द्वं समीयुर्वेहुधा युद्धाय वहुभिः सह ॥ १५ तत्रासीत्सुमह्युद्धं तुमुलं रोमहर्पणम् । रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम् ॥ १६ हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्धलाः । शरीरसङ्घाटवहाः प्रसुसुः शोणितापगाः ॥ १७ आजघानेन्द्रजित्कुद्धो वज्रेणेव शतकतुः । अङ्गदं गदया वीरं शत्रुसैन्यविदारणम् ॥ १८ तस्य काञ्चनचित्राङ्गं रथं सार्थं ससारिथम् । जघान समरे श्रीमानङ्गदो वेगवान् किपः ॥ १९ संपातिस्तु त्रिभिर्वाणैः प्रजङ्केन समाहतः । निजघानाश्वकर्णेन प्रजङ्कं रणमूर्घनि ॥ २०१

१. अस्यानन्तरम्—वनौकतां तत्र भृशं इति ग. घ.।
निनादो लङ्कागतानां च निशाचराणाम् । प्ररफोटि- २. ९-१० पेषे घ. न स्तः ।
नाक्ष्वेलितसिंहनादैर्द्वाभ्यां महद्भवामिव सागराभ्याम् ॥---

जन्तुमाली रथस्थस्तु रथशक्या महावलः । विभेद समरे कुद्धो हनूमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१ तस्य तं रथमास्थाय हन्मान् मारुतात्मनः । प्रममाथ तलेनाग्र सह तेनैव रक्षसा ॥ २२ नदन् प्रतपनो घोरो नलं सोऽप्यन्यधावत । नलः प्रतपनस्याग् पातयामास चक्षपी ॥ २३ भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः क्षिप्रह्स्तेन रक्षसा । प्रजयानाद्रिश्क्षेण तपनं सुष्टिना गजः ॥ २४ भिन्नगात्रैः शरैस्तीक्ष्णैर्मित्रन्नेन विभीपणः । मित्रन्नं गद्या कृद्धो निजवान विभीपणः ॥ २५ यसन्तमिव सैन्यानि<sup>?</sup> प्रघसं वानराधिपः । सुयीवः सप्तपर्णन निर्विभेद् जवान च ॥ २६ प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनम् । निजवान विरूपाक्षं शरेणेकेन छक्ष्मणः ॥ २७ अनिकेत्य दुर्धर्पो रिइमकेत्य राक्षसः । सुप्तन्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्विभिद्धः शरैः ॥ 26 तेपां चतुर्णा रामस्त शिरांसि निशितः शरः । कृद्धश्रतुर्भिश्चिच्छेद घोरैरिप्रिशिखोपमैः ॥ २९ वज्रम्षष्टिस्तु मेन्द्रेन मुष्टिना निहतो रणे । पपात सरथः साश्वः पुराट्ट इव भूतले ॥ ३० निक्रम्भस्त रणे नीलं नीलाञ्जनचयप्रमम् । निर्विभेद् श्रौरतीक्ष्णेः करैमेघिमवांश्रमान् ॥ 3? पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः । विभेद समरे नीलं निकुम्भः प्रजहास च ॥ ३२ तस्यैव रथचकेण नीलो विष्युरियाह्ये । शिरश्चिच्छेर समरे निक्रम्भस्य च सारथेः ॥ 33 वजाशनिसमस्पर्शो द्विविदे।ऽप्यशनिप्रभम् । जवान गिरिश्वङ्गेण मिपतां सर्वरक्षसाम् ॥ ३४ द्विविदं वानरेन्द्रं तु नगयोधिनमाहवे । श्रेरशिनसंकाशैः स विव्यायाशिनप्रभः ॥ 34 स श्रैरतिविद्धाङ्गो द्विविदः क्रोधमृर्छितः । सालेन सर्थं सार्धं निजयानाशनिप्रभम् ॥ ३६ विद्युन्माली रथस्थस्त हाँरैः काञ्चनभूपणेः । सुपेणं ताडयामास ननाद् च महर्भहः ॥ 30 तं रथस्थमथो दृष्ट्रा सुपेणो वानरोत्तनः । गिरिश्टङ्गेण महता रथमाशु न्यपातयत् ॥ ३८ लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्माली निशाचरः । अपक्रम्य रथातूर्णं गदापाणिः क्षितौ स्थितः ॥३९ ततः क्रोधसमाविष्टः सुपेणो हरिपुंगवः । शिलां सुमहतीं गृहा निशाचरमभिद्रवत् ॥ 80 तमापतन्तं गर्या विद्युन्माली निशाचरः । वक्ष्स्यभिजवानाशु सुपेणं हरिसत्तमम् ॥ ४१ गदाप्रहारं तं घोरमचिन्त्य प्रवगोत्तमः । तां शिलां पातयामास तस्योरिस महामूधे ॥ ४२

१. प्रजवानेत्यादि विभीषण इत्यन्तम् क. ग. घ. च. छ. नास्ति।

२. सजन्तं शरपत्राणि ख.।

<sup>े</sup> ३, वज्रमुष्टिस्तु इलादि अग्निशिखोपमैरिसन्तम् [१२-२९] घ. नास्ति ।

४. अस्यानन्तरम्—मित्रग्नमरिदर्पन्न आपतन्तं विभीपणः। आसाय गदया गुर्व्या जवान रणमूर्धनि॥ भिन्नगात्रः दारैस्तीक्ष्णः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा।—इति छ,।

५. जघानेलादि अशिनप्रभमिलन्तम् क. नास्ति।

अस्यानन्तरम्—नदन् प्रतपनो घोरो नलं सोऽप्यन्वधावत । नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षपी॥—इति छ.।

६. अपक्रम्येलादि निशाचर इल्पन्तम् क नास्ति॥

| शिलाप्रहाराभिहतो विद्युन्माली निशाचरः । निष्पिष्टहृदयो भूमौ गतासुर्निपपात ह ॥                                                                                                     | ४३       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| एवं तैर्वानरैः शूरैः शूरास्ते रजनीचराः । द्वन्द्वे विमृदितास्तत्र दैसा इव दिवौकसैः ॥<br>भग्नैः रुद्गैर्गदाभिश्च शक्तितोमरपट्टसैः । अपविद्धेश्च भिन्नेश्च रथैः सांत्रामिकेर्हयैः ॥ | ४४<br>४५ |
|                                                                                                                                                                                   |          |
| वभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसंकुछम् । कवन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसाम् !।                                                                                                      | ४७       |
| विमर्दे तुमुले तस्मिन् देवासुररणोपमे ॥                                                                                                                                            |          |

विदार्थमाणा हरिपुंगवैस्तदा निशाचराः शोणितदिग्धगात्राः ।

पुनः सुयुद्धं तरसा समास्थिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्क्षिणः॥

86

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे द्वन्द्वयुद्धं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः

### चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

### निशायुद्धम्

युध्यतामेव तेपां तु तदा वानररक्षसाम् । रविरस्तं गतो रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी ॥ १ अन्योन्यं वद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम् । संप्रवृत्तं निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम् ॥ २ राक्षसोऽसीति हरयो हरिश्चासीति राक्षसाः। अन्योन्यं समरे जब्तुस्तिसंगस्तमसि दारुणे ।।३ जिह दारय चैहीति कथं विद्रवसीति च। एवं सुतुमुलः शब्दस्तिसमस्तमिस शुशुवे।। कालाः काञ्चनसन्नाहास्तरिंमस्तमसि राक्षसाः । संप्राहदयन्त शैलेन्द्रा दीप्तौपधिवना इव ॥ ५ त्तरिंमस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः । परिपेतुर्महावेगा भक्षयन्तः प्रवङ्गमान् ॥ ते ह्यान् काञ्चनापीडान् ध्वजांश्चामिशिखोपमान् । आष्ठुस दशनैस्तीक्ष्णैर्भीमकोपा व्यदारयन् ॥ वानरा विलेनो युद्धेऽक्षोभयन् राक्षसीं चमूम् । कुञ्जरान्कुञ्जरारोहान्पताकाध्वजिनो रथान् ॥ चकर्पुश्च द्दंशुश्च द्शनैः क्रोधमूर्छिताः । लक्ष्मणश्चापि रामश्च शरैराशीविषोपमैः ॥ Q ह्याह्यानि रक्षां सि प्रवराणि निजन्नतुः । तुरङ्गखुरविध्वस्तं रथनेमिसमुत्थितम् ॥ १० रुरोध कर्णनेत्राणि युध्यतां धरणीरजः । वर्तमाने महाघोरे संयामे रोमहर्षणे ॥ ११ रुधिरोदा महाघोरा नद्यस्तत्र प्रसुसुदुः । ततो भेरीमृदङ्गानां पणवानां च निःस्वनः ॥ १२

१. अरयानन्तरम्---मा गाः सुयोध तिष्ठेति मछ- | निर्वृतः । इत्यन्योन्यं राक्षसानां वानराणां महात्मनाम् ॥ सुद्धं प्रयच्छ मे । अन्योन्यं शिक्लार्या मां हित्वा कुत्र | — इति छ. । च गच्छिति ॥ श्रमं हि वा मया गच्छ क्षणं युध्यस्व |

शङ्घदेणुस्वनोन्मिश्रः संवभूवाद्भृतोपमः । हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःस्वनः ॥ १३ शस्तानां वानराणां च संवभूवातिदारुणः । हतैर्वानरवीरैश्च शक्तिश्रृहपरश्वधैः ॥ १४ निह्तेः पर्वताष्रैश्च राक्ष्सैः कामरूपिभिः । शस्त्रपुष्पोपहारा च तत्रासीसुद्धमेदिनी ॥ १५ दुईया दुर्निवेशा च शोणितास्रावकर्मा । सा वभूव निशा घोरा हरिराक्षसहारिणी ॥ १६ कालरात्रीव भूतानां सर्वेपां दुरतिकमा । ततस्ते राध्नसास्तत्र तस्मिस्तमसि टारुणे ॥ १७ राममेवाभ्यवर्तन्त संस्पृष्टाः शरवृष्टिभिः । तेपामापततां शब्दः कुद्धानामपि गर्जताम् ॥ १८ उद्वर्त इव सप्तानां समुद्राणां प्रशुश्रुवे । तेषां रामः शरेः पड्मिः पड्जघान निशाचरान् ॥ १९ निमेपान्तरमात्रेण शितरिमिशिकोपमैः । यज्ञशत्रुश्च दुर्धर्पो महापार्श्वमहोद्रौ ॥ २० वज्रदंष्ट्रो महाकायस्तो चोभौ शुकसारणा । ते तु रामेण वाणीधैः सर्वे मर्मसु ताडिताः ॥ २१ युद्धादपसृतास्तत्र सावशेपायुपोऽभवन् । तत्र काञ्चनचित्राङ्गेः शरैरिप्रिशिखोपमैः ॥ २२ दिशश्चकार विमलाः प्रदिशश्च महावलः । रामनामाङ्कितैर्वाणव्यप्तिं तद्रणमण्डलम् ॥ २३ ये त्वन्ये राक्ष्सा भीमा रामस्याभिमुखे स्थिताः । तेऽपि नष्टाः समासाद्य पतङ्गा इव पावकम् ॥ सुवर्णपुक्षेचित्रिक्षेः संपतद्भिः सहस्रशः । वभूव रजनी चित्रा खद्योतैरिव शारदी ॥ २५ राक्षसानां च निनदेहरीणां चापि निःस्वनैः । सा वभूव निज्ञा घोरा भूयो घोरतरा तदा ॥ २६ तेन शब्देन महता प्रवृद्धेन समन्ततः । त्रिकृटः कन्द्राकीणः प्रव्याह्र दिवाचलः ॥ २७ गोलाङ्गला महाकायास्तमसा तुल्यवर्चसः । संपरिष्यच्य वाहुभ्यां भक्षयम् रजनीचरान् ॥ २८ अङ्गदस्तु रणे शत्रुं निहन्तुं समुपिस्थतः । रावणिं निजवानाशु सार्थिं च ह्यानि ॥ २९ वर्तमाने तदा घोरे संत्रामे भृशदारुणे । इन्द्रजित्तु रथं त्यका हताश्वो हतसारथि: ॥ ३० अङ्गदेन महाकायस्तत्रैवान्तरधीयत । तत्कर्भ वालिपुत्रस्य सर्वे देवाः सहर्पिभिः॥ 38 तुष्टुवुः पूजनाईस्य तो चोभो रामलक्ष्मणो । प्रभावं सर्वभूतानि विदुरिन्द्रजितो युधि ॥ ३२ अदृरयः सर्वभूतानां योऽभवशुधि दुर्जयः । तेन ते तं महात्मानं तुष्टा हृष्ट्वा प्रधर्पितम् ॥ ३३ ततः प्रहृष्टाः कपयः ससुत्रीवविभीपणाः । साधु साध्विति नेदुश्च दृष्ट्रा शत्रुं प्रधर्पितम् ॥ ३४ इन्द्रजित्तु तदा तेन निर्जितो भीमकर्मणा । संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रे सुदारुणम् ॥ सोऽन्तर्धानगतः पापो रावणी रणकार्शितः । त्रह्मदत्तवरो वीरो रावणिः क्रोधमूर्छितः ॥३६

१. संस्ष्यः च.।

२. इदमर्थम् च. नास्ति।

३. वभूवेलादि समन्तत इलन्तम् घृ ्नारित।

४. अस्यानन्तरम्—एतिसन्नन्तरे रामो वानरान् वावयमव्यवित् । सर्वे भवन्तिस्तिष्टन्तु किपराजेन

संगताः ॥ स ब्रह्मणा दत्तवरह्नैलोवयं वाधते भृशम् । भवतामर्थसिद्धवर्थं कालेन स समागतः ॥ अधैव क्षमितव्यं[?]मे भवन्तो विगतव्यराः ।—इति च. छ. ।

५. रणकर्भशः च. छ.।

६. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

अदृत्यो निशितान् वाणान् मुमोचाशनिवर्चसः। सरामं ह्यस्मणं चैव घोरैर्नागमयैः शरैः॥३७ विभेद समरे ऋद्धः सर्वगात्रेषु राक्षसः। मायया संवृतस्तत्र मोहयन् राघवौ युधि॥ ३८ अदृत्यः सर्वभूतानां कूटयोधी निशाचरः। ववन्ध शरवन्धेन भ्रातरी रामह्यस्मणौ॥ ३९ तौ तेन पुरुषव्याघी कुद्धेनाशीविषैः शरैः। सहसा निहतौ वीरौ तदा प्रेक्षन्त वानराः॥ ४०

प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तस्तौ वाधितुं राक्षसराजपुत्रः।

मायां प्रयोक्तुं समुपाजगाम ववन्ध तौ राजसुतौ दुरात्मा ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम्

इत्याप श्रामद्रामायण वाल्माकाय आदिकाव्य चतुविशातसहासकाया साहतायाम युद्धकाण्डे निशायुद्धं नाम चतुश्रत्वारिंश: सर्ग: 88

9

१०

११

१९

# पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

#### नागपाश्चन्धः

स तस्य गतिमन्विच्छन् राजपुत्रः प्रतापवान् । दिदेशातिवछो रामो दश वानरयूथपान् ॥ १ द्रौ सुपेणस्य दायादो नीछं च प्रवगर्पभम् । अङ्गदं वाछिपुत्रं च शरमं च तरस्विनम् ॥ २ विनतं जाम्ववन्तं च सानुप्रस्थं महावछम् । ऋपमं चर्पभस्कन्धमादिदेश परंतपः ॥ ३ ते संप्रहृष्टा हरयो भीमानुद्यम्य पादपान् । आकाशं विविद्युः सर्वे मार्गमाणा दिशो दश ॥ ४ तेपां वेगवतां वेगमिपुभिर्वेगवत्तरेः । अस्वित्परमास्त्रेस्तु वारयामास रावणिः ॥ ५ ते भीमवेगा हरयो नाराचैः क्षतवित्रहाः । अन्धकारे न दहशुर्भेवैः सूर्यमिवाष्ट्रतम् ॥ ६ रामछक्ष्मणयोरेव सर्वदेहभिदः शरान् । भृशमावेशयामास रावणिः समितिंजयः ॥ ७ निरन्तरशरीरौ तौ भ्रातरौ रामछक्ष्मणौ । कुद्धेनेन्द्रजिता वीरौ पन्नगैः शरतां गतैः ॥ ८

तयोः क्षतजमार्गेण सुस्राव रुधिरं वहु । तावुभौ च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुकौ ॥
ततः पर्यन्तरक्ताक्षो भिन्नाञ्जनचयोपमः । रावणिश्रीतरौ वाक्यमन्तर्धानगतोऽन्नवीत् ॥
युध्यमानमनालक्ष्यं शकोऽपि त्रिद्शेश्वरः । द्रष्टुमासादितुं वापि न शक्तः किं पुनर्युवाम्॥

प्रावृताविषुजालेन राघवो कङ्कपत्रिणा। एप रोपपरीतात्मा नयामि यमसादनम्।। १२ एवमुक्ता तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। निर्विभेद शितैवीणैः प्रजहर्प ननाद च॥ १३ भिन्नाञ्जनचयदयामो विस्फार्य विपुलं घतुः। भूयोभूयः शरान् घोरान् विससर्ज महामृघे॥ १४ ततो मर्मसु मर्मज्ञो मज्जयन्निशिताञ्शरान्। रामलक्ष्मणयोवीरो ननाद च मुहुर्मुहुः॥ १५

वद्धौ तु शरवन्धेन तावुभौ रणमूर्धनि । निमेषान्तरमात्रेण न शेकतुरुदीक्षितुम् ॥ १६ ततो विभिन्नसर्वाङ्गौ शरशल्याचितावुभौ । ध्वजाविव महेन्द्रस्य रङ्जुमुक्तौ प्रकन्पितौ ॥ १७ तौ संप्रचित्रतौ वीरौ मर्मभेदेन किंशतौ । निपेततुर्महेष्वासौ जगत्यां जगतीपती ॥ १८

ती सप्रचालता वारा समभदन काशता। निषततुमहण्वासा जगता जगतीपती॥
तो वीरशयने वीरी शयानी रुधिरोक्षितौ। शरवेष्टितसर्वाङ्गात्रातीं परमपीडितौ॥

न हाविद्धं तयोगीत्रे वभूवाङ्गुलमन्तरम् । नानिर्भिन्नं न चास्तव्धमाकराप्रादिजहागैः ॥ २० तो तु कृरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा । अस्टक् सुसुवतुर्सात्रं जलं प्रस्ववणाविच ॥ २१ पपात प्रथमं रामो विद्धो मर्मसु मार्गणैः । क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शको विनिर्जितः ॥ २२ रुक्मपुर्हेः प्रसन्नामैरघोगितिभरासुगैः । नाराचैरधेनाराचैर्भहैरञ्जलिकैरपि ॥ २३ विवयाय वत्सदन्तेश्च सिंहदंष्ट्रैः क्षरेस्तथा । स वीरशयने शिर्ये विज्यमादाय कार्मुकम् ॥ २४ भिन्नमुष्टिपरीणाहं त्रिनतं रह्मभूपितम् । वाणपातान्तरे रामं पतितं पुरुपपेभम् ॥ २५ स तत्र टक्ष्मणे। दृष्ट्रा निराशो जीवितेऽभवत् । रामं कमलपत्राक्षं शरवन्धपरिक्षतम् ॥ २६ हुशोच भ्रातरं हट्ट्रा पतितं धरणीनले । हरयश्चापि तं हट्ट्रा संतापं परमं गताः ॥ २७ शोकार्तादचुकुशुर्धोरमश्रुपृरितलोचनाः ॥

> चद्धों तु चीरों पिततों शयानों तो वानराः संपरिवार्य तस्थुः। समागता वायुमुतप्रमुख्या विपादमार्ताः परमं च जग्मुः॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे नागपाशवन्यो नाम पञ्चचत्वारिशः सर्गः

# पट्चत्वारिशः सर्गः

#### सुग्रीवाद्य तुशोकः

ततो यां पृथिर्वा चैव वीक्ष्माणा वनौकसः । दृदृशुः संततौ वाणैभ्रीतरौ रामलक्ष्मणौ ॥ Ş वृष्ट्वेवोपरते देवे कृतकर्भणि राक्ष्से । आजगामाथ तं देशं ससुत्रीवो विभीपणः ॥ २ नीलद्विविद्मैन्दाश्च सुपेणकुमुदाङ्गदाः । तूर्णं हनुमता सार्धमन्वशोचन्त राघवौ ॥ 3 अचेष्टी मन्दिनःश्वासौ शोणितौवपरिष्छतौ । शरजालाचितौ स्तव्धौ शयानौ शरतलपयोः ॥ ४ निःश्वसन्तौ यथा सपें निश्चेष्टौ मन्दविक्रमौ । रुधिरस्रावदिग्वाङ्गौ तापनीयाविव ध्वजौ ॥ ५ तो वीरशयने वीरो शयानो मन्दचेष्टितो । यूथपैस्तैः परिवृतौ वाष्पव्याकुललोचनैः ॥ Ę राघवौ पतितौ दृष्ट्रा शरजालसमावृतौ । वभू बुर्व्यथिताः सर्वे वानराः सविभीपणाः ॥ Ø अन्तरिक्षं निरीक्ष्नतो दिशः सर्वाश्च वानराः । न चैनं मायया छन्ने दृहशू रावणि रणे ॥ तं तु मायाप्रतिच्छन्नं माययेव विभीपणः । वीक्षमाणी दद्शीय भ्रातुः पुत्रमवस्थितम् ॥ त्रेमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे । दद्शीन्तर्हितं वीरं वरदानाद्विभीपणः ॥ १० तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतम् । इन्द्रजित्त्वात्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च ं उबाच परमश्रीतो हर्पयन् सर्वनैर्ऋतान् । दूपणस्य च हन्तारौ खरस्य च महावलौ ॥ १२

१ इदमर्थम् च छ नास्ति।

सादितौ मामकैर्वाणैर्ञ्चातरौ रामलक्ष्मणौ । नेमौ मोक्षयितुं शक्यावेतस्मादिपुवन्धनात् ॥ १३ संवैरिप समागम्य सिषसङ्कैः सुरासुरैः । यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम ॥ अस्ष्ट्रष्ट्रा शयनं गात्रैस्त्रियामा याति शर्वरी । कृत्स्नेयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षास्विवाकुला ॥ १५ सोऽयं मूलहरोऽनर्थः सर्वेपां निहतो मया। रामस्य लक्ष्मणस्यापि सर्वेषां च वनौकसाम्।। १६ विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदि तोयदाः । एवमुक्ता तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपार्श्वतः ॥ यूथपानिप तान् सर्वास्ताख्यामास रावणिः । नीलं नवभिराहत्य मैन्दं च द्विविदं तथा ॥ १८ त्रिभिस्त्रिभिरमित्रप्तस्तताप प्रवरेषुभिः। जाम्ववन्तं महेष्वासो विद्भा वाणेन वक्षसि॥ १९ हनूसतो वेगवतो विससर्ज शरान् दश । गवाक्षं शरभं चैव द्वावप्यमिततेजसौ ॥ २० द्वाभ्यां द्वाभ्यां महावेगो विव्याध युधि रावणिः। गोलाङ्गलेश्वरं चैव वालिपुत्रमथाङ्गदम्।। २१ विव्याध वहु सिर्वाणैस्त्वरमाणोऽथ रावणिः। तान् वानरवरान् भित्तवा शरेरिम्नशिखोपमैः ॥२२ ननाद् वलवांस्तत्र महासत्त्वः स रावणिः । तानर्दयित्वा वाणौवैस्नासियत्वा च वानरान् ॥ २३ प्रजहास महाबाहुर्वचनं चेद्मत्रवीत्। शरवन्धेन घोरेण मया बद्धौ च्मृमुखे॥ सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्ष्साः । एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्ष्साः कूटयोधिनः ॥ २५ ५ परं विस्मयमाजग्मुः कर्मणा तेन हर्पिताः । विनेदुश्च महानादान् सर्वतो जलदोपमाः ॥ २६ हतो राम इति ज्ञात्वा रावणि समपूजयन् । निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ २७ वसुधायां निरुच्छ्वासौ हतावित्यन्वमन्यत । हर्पेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्सिमितिंजयः ॥ २८ प्रविवेश पुरीं रुङ्कां हर्षयन् सर्वराक्षसान्। रामरुक्ष्मणयोर्द्या शरीरे सायकैश्चिते॥ २९ सर्वाणि चाङ्गोपाङ्गानि सुत्रीवं भयमाविशत् । तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीपणः ॥ ३० सवाष्पवदनं दीनं शोकव्याकुळळोचनम् । अळं त्रासेन सुर्याव वाष्पवेगो निगृह्यताम् ॥ ३१ एवंप्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्टिकः । सशेषभाग्यतास्माकं यदि वीर भविष्यति ॥ ३२ मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महावलौ । पर्यवस्थापयात्मानमनाथं मां च वानर ॥ 33 सत्यधमोभिरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम् । एवमुक्ता ततस्तस्य जलक्तिन्नेन पाणिना ॥ ३४ सुत्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः । ततः सलिङमादाय विद्यया परिजप्य च ॥ **ં**રૂપ सुत्रीवनेत्रे धर्मात्मा स ममार्ज विभीषणः । प्रमुज्य वदनं तस्य किपराजस्य धीमतः॥ ३६ 366 अत्रवीत्कालसंप्राप्तमसंभ्रममिदं वचः । न कालः कपिराजेन्द्र वैक्वव्यमवलम्बितुम् ॥ अतिंस्नेहोऽप्यकालेऽस्मिन् मरणायोपकरुपते । तस्मादुःस्मृज्य वैक्वन्यं सर्वकार्यविनाशनम्।। ३८ हितं रामपुरोगाणां सैन्यानामनुचिन्यताम् । अथवा रक्ष्यतां रामो यावत्संज्ञाविपर्ययः ॥ ३९५

१. अनुवितंतुम् च. छ.।

लच्यतंज्ञो हि काकुरस्थो भयं नो व्यपनेष्यतः। नैतिहिंकचन रामस्य न च रामो मुमूर्पित ॥४० न होनं हात्वते लक्ष्मीर्दुर्लभा या गतायुपाम् । तस्मादाश्वासयात्मानं वलं चाश्वासय स्वकम् ॥ यावत्कार्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयान्यहम् । एते हि फ़ुझनयनास्त्रासादागतसाध्वसाः<sup>1</sup>॥४२ कर्णे कर्णे प्रकथिता हरयो हरिसत्तम । मां तु दृष्ट्य प्रधावन्तमनीकं संप्रहर्पितुम् ॥ ४३ त्यजन्तु ह्रयस्त्रासं भुक्तपूर्वामिव स्रजम् । समाश्वास्य तु सुत्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीपणः ॥ ४४ विदृतं वानरानीकं तत्समाश्वासयत्पुनः । इन्द्रजिन्तु महामायः सर्वसैन्यसमावृतः ॥ ४५ विवेदा नगरीं ऌङ्कां पितरं चाभ्युपागमत् । तत्र रावणमासीनमभिवाद्य कृताञ्जिऌः ॥ ४६ आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ रामलक्ष्मणा । उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिपस्वजे ॥ ४७ रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रृ निपातिते। उपात्राय स मूध्न्येनं पत्रच्छ प्रीतमानसः॥४८ पृच्छते च यथावृत्तं पित्रे सर्वं नयवेद्यत् । यथा तौ शरयन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ ।। ४९

> स हर्पवेगानुगतान्तरात्मा श्रुत्वा वचस्तस्य महारथस्य । जहाँ ज्वरं दाशरथेः समुरिथतं प्रहृष्य वाचाभिननन्दु पुत्रम् ॥ इत्यापें शीमद्रामायणे वार्ल्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सुग्रीवा्यनुशोको नाम पर्चत्वारिंशः सर्गः

### सप्तचत्वारिंगः सर्गः

### नागबद्धरामलक्ष्मणप्रदर्शनम्

प्रतिप्रविष्टे लङ्कां तु कृतार्थे रावणात्मजे । राघवं परिवार्यार्ता ररक्षक् ानाः ॥ ₹ ्हनूमानङ्गदो नीलः सुपेणः कुमुदो नलः । गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ जाम्बवानृपभः स्कन्धो रम्भः शतविः पृथुः । व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः ॥ ३ वीक्षमाणा दिशः सर्वास्तिर्यगृध्वं च वानराः । तृणेष्विप च चेष्टत्स राक्षसा इति मेनिरे ॥ रावणश्चापि संहष्टो विसुच्येन्द्रजितं सुतम् । आजुहाव ततः सीतारक्षिणी राक्षसीस्तदा ॥ 4 राक्षस्यस्त्रिजटा चैव शासनात्समुपस्थिताः । ता उवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः ॥ ફ हताविन्द्रजिताख्यात वैदेह्या रामलक्ष्मणी । पुष्पकं च समारोप्य द्रीयध्वं हती रणे ॥

स्तम्भप्रलयरोमाञ्चाः ।

सैन्यानि

२ अस्यानन्तरम्—विसमृत्यान्तिहितं कृत्वा घोरं तच्छरवन्धनम् । रावणोऽकारयछङ्कां पताकाध्वज-

त्रासात् भयात्। आगतसाध्वसाः उत्पन्नः । मालिनीम् ॥ घोपयित्वा तु लङ्कायां प्रहृष्टो राक्षसेश्वरः राघनो रुक्ष्मणश्चेव हताविन्द्रजिता रणे॥---दति ३. अस्यानन्तरम्-एते सर्वे महोत्साहा वानरा

यदाश्रयादवष्टच्धा नेयं सामुपतिष्ठति । सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निरस्तो रणमूर्धनि ॥ निर्विशङ्का निरुद्धिया निरपेक्षा च मैथिछी । मासुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता ॥ अदा कालवशं प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणम् । स्ववेक्ष्य विनिवृत्ताशा चान्यां गतिमपश्यती ॥१० निरपेक्षा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयम् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११ राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्ता जग्मुर्वे यत्र पुष्पकम् । ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया।। अशोकवनिकास्थां तां मैथिछीं समुपानयन् । तामादाय तु राक्षस्यो भर्तृशोकपराजिताम् ॥१३ सीतामारोपयामासुर्विमानं पुष्पकं तदा । ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४ जग्मुर्द्र्शयितुं तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ । रावणोऽकारयहङ्कां पताकाध्वजमालिनीम् ॥ १५ प्राघोषयत हृष्टश्च लङ्कायां राक्षसेश्वरः । राघवो लक्ष्मणश्चैव हताविनद्रजिता रणे ॥ १६ विमानेनापि सीता तु गत्वा त्रिजटया सह । ददर्श वानराणां तु सर्व सैन्यं निपातितम्।। १७ प्रहृष्टमनस्र्धापि दद्शे पिशिताशनान् । वानरांश्चापि दुःखार्तान् रामलक्ष्मणपार्थतः ॥ १८ ततः सीता दुदर्शीभौ श्रयानौ शरतलपयोः । लक्ष्मणं चापि रामं च विसंज्ञौ शरपीडितौ ॥ १९ विध्वस्तकवची वीरौ विप्रविद्धशरासनौ । सायकैिश्वन्नसर्वोङ्गौ शरस्तम्बमयौःक्षितौ ॥ तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र वीरौ सा पुरुषर्षभौ । शयानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमाराविव पावकी ॥ २१ शरतरपगतौ वीरौ तथाभूतौ नरपभौ । दुःखार्ता सुभृशं सीता सुचिरं विल्लाप ह ॥ २२ भर्तारमनवद्याङ्गी लक्ष्मणं चासितेक्षणा । प्रेक्ष्य पांसुषु वेष्टन्तौ रुरोद जनकात्मजा ॥ २३

> सा वाष्पशोकाभिहता समीक्ष्य तौ भ्रातरौ देवसमप्रभावौ । वितर्कयन्ती निधनं तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे नागवद्धरामलक्ष्मणप्रदर्शनं नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः

२४

# अष्टचत्वारिंशः सर्गः

#### सीताश्वासनम्

भर्तारं निहतं दृष्टा छक्ष्मणं च महावलम् । विललाप भृशं सीता कर्तणं शोककर्शिता ॥ १ अचुर्लक्षणिनो ये मां पुत्रिण्यविधवेति च । तेऽच सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ २ यज्वनो महिषीं ये मामूचुः पत्नीं च सित्रणः । तेऽच सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ ३ अचुः संश्रवणे ये मां द्विजाः कार्तान्तिकाः शुभाम् । तेऽच सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः वीरपार्थिवपत्नी त्वं ये धन्येति च मां विदुः । तेऽच सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ ५ इमानि खल्क पद्मानि पादयोर्थैः किल स्त्रियः । आधिराज्येऽभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह ॥

वैधव्यं यान्ति यैनीर्योऽलक्ष्णैर्भाग्यदुर्लभाः । नात्मनस्तानि पद्यामि पद्यन्ती हतलक्ष्णा ॥ ७ सलनामानि पद्मानि स्त्रीणामुक्तानि लक्षणैः । तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥ केशाः सूक्ष्माः समा नीला भ्रुवा चासंगते मम । वृत्ते चारोमशे जङ्घे दन्ताश्चाविरला मम ॥ ९ शक्दें नेत्रे करें। पादी गुल्फावूरु च मे चिता । अनुष्टत्तनखाः स्निग्धाः समाश्चाङ्गुलयो मम ॥ स्तनी चाविरटी पीनी मसेमी मप्तचृचुकी । सप्ता चोत्सिङ्गिनी नाभिः पार्श्वीरस्काश्च मे चिताः ॥ मस वर्णी मणिनिभो मृद्रन्यङ्गमहाणि च । प्रतिष्ठितां द्वादशिभर्मामृचुः ग्रुभलक्षणाम् ॥ १२ समय्यवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत्। मन्द्रिमतेत्येव च मां कन्यालक्षणिनो विदुः॥ १३ आधिराज्येऽभिषेको मे त्राह्मणेः पतिना सह । कृतान्तकुश्लैरुक्तं तत्सर्वं वितथोकृतम् ॥ शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च। तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरी गोष्पदे हतौ ॥ १५ नन् वारुणमान्नेयमैन्द्रं वायव्यमेव च । अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चेव राघवी प्रत्यपद्यताम् ॥ १६ अदृरयमानेन रणे मायया वासवीपमी । मम नाथावनाथाया निहतौ रामलक्ष्मणौ ॥ न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः । जीवन् प्रतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ १८ न कालस्यातिभारोऽस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः । यत्र रामः सह भ्रात्रा शेते युधि निपातितः ॥ न झोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महावलम् । नात्मानं जननी वापि यथा श्वश्रूं तपस्विनीम्।। सानुचिन्तयते निसं समाप्तव्रतमागतम् । कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघवम् ॥ २१ परिदेवयमानां तां राक्ष्सी त्रिजटात्रवीत् । मा विपादं कृथा देवि भर्तायं तव जीवति ॥ २२ कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च। यथेमौ जीवतो देनि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ २३ न हि कोपपरीतानि हर्पपंयुत्सुकानि च । भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतौ ।। २४ इदं विमानं वेदेहि पुष्पकं नाम नामतः । दिन्यं त्वां धारयेन्नैवं यद्येतौ गतजीवितौ ॥ २५ हतवीरप्रधाना हि हतोत्साहा निरुचमा । सेना भ्रमित संख्येपु हतकर्णेय नौर्जले ॥ २६ इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्धिमा तरस्थिनी । सेना रक्षति काकुत्स्थी मया प्रीत्या निवेदितौ॥ २७ सा त्वं भव सुविस्रव्या अनुमानैः सुखोद्यैः । अहतौ पश्य काकुतस्यौ स्तेहादेतद्ववीमि ते ॥ अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन । चारित्रसुखशीलत्वात्प्रविष्टासि मनो मम ॥ २९ नेमी शक्यी रणे जेतुं सेन्द्रैरिप सुरासुरै: । तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चावेदितं तव ॥ ३० इदं च सुमहचिह्नं शनैः परयस्य मैथिछि । निःसंज्ञावप्यु तवतौ नैव लक्ष्मीर्विमुख्रति ॥ 38 प्राचेण गतसत्त्वानां पुरुपाणां गतायुपाम् । दृश्यमानेषु वक्तेषु परं भवति वैकृतम् ॥ ३२ त्यज शोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजे । रामलक्ष्मणयोर्थे नाद्य शक्यमजीवितुम् ॥ ३३ श्रुत्वा तु दचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । कृताञ्जलिरुवाचेदमेवमस्त्विति मैथिली ॥ ३४ विमानं पुष्पकं तत्तु संनिवर्श्य मनोजवम् । दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता ॥ 34

ततिस्त्रजटया सार्धं पुष्पकादवरुह्य सा। अशोकवितकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता ॥ ३६ प्रविदय सीता बहुवृक्षषण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम्। संप्रेक्ष्य संचिन्त्य च राजपुत्रौ परं विषादं समुपाजगाम ॥ ३७

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्त्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सीताश्वासनं नाम अष्टचत्वारिंशः सर्गः

# एकोनपञ्चाशः सर्गः

#### रामनिर्वेद:

घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ । निःश्वसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुर्श्रीवा महावलाः । परिवार्य महात्मानौ तस्थुः शोकपरिष्लुताः ॥ एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यबुध्येत वीर्यवान् । स्थिरत्वात्सत्त्वयोगाच शरैः संदानितोऽपि सन् ॥३ ततो दृष्टा सरुधिरं विषण्णं गाढमपितम् । भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेवयदातुरः ।। किं नु में सीतया कार्य किं कार्य जीवितेन वा। शयानं योऽद्य पदयामि भ्रातरं युधि निर्जितम्।! शक्या सीतासमा नारी मर्टोलोंके विचिन्वता । न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥ परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् वानराणां तु पद्यताम् । यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ ७ किं तु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं तु कैकयीम् । कथमम्यां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसाम् ॥ विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्तीं कुर्रीमिय । कथमाश्वासियव्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥९ कथं वक्ष्यामि शत्रुष्टं भरतं च यशस्विनम् । मया सह वनं यातो विना तेन गतः पुनः ॥ १० उपालम्भं न शक्ष्यामि सोढुं वत सुमित्रया । इहैव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे ॥ ११ धिद्धां दुष्कृतकर्माणमनार्यं यत्कृते ह्यसौ । छक्ष्मणः पतितः शेते शरतल्पे गतासुवत् ॥ १२ त्वं नित्यं सुविषण्णं मामाश्वासयसि छक्ष्मण । गतासुनीच शक्नोषि मामार्तमभिभाषितुम् ॥१३ येनाच निहता युद्धे राक्षसा विनिपातिताः । तस्यामेव क्षितौ वीरः स शेते निहतः परैः ॥१४ शयानः शरतरुपेऽस्मिन् ः शोणितपरिष्छतः । शरजालैश्चितो भाति भास्करोऽस्तमिव व्रजन् ॥ वाणाभिहतसमत्वान शकोत्यभिभाषितुम्। रुजा चानुवतोऽप्यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते ॥ १६ यथैव मां वनं यान्तमनुयातो महासुतिः । अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम् ॥ १७ इष्टबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुत्रतः । इमामच गतोऽवस्थां ममानार्यस्य दुर्नयैः ॥ 26

१. अस्य स्थाने — प्रत्यवेक्ष्य तदात्मानं शोणि । इति तौषपरिच्छदम् । विल्लाप तदा रामो मन्दमश्रृणि । वर्तयन् ॥ लक्ष्मणं पतितं दृष्टा मन्त्रगोत्रमुदाहरत् ।— ।

सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न कंस्मरे । परुषं विष्रियं वापि श्रावितं तु कदाचन ॥ १९ विसन्तर्जेकवेगेन पञ्च वाणशतानि यः । इष्वस्नेष्वधिकस्तरमात्कार्तवीर्याच सक्ष्मणः ॥ २० अखिरस्त्राणि यो हन्याच्छकस्यापि महात्मनः । सोऽयमुर्व्या हतः होते महाईशयनोचितः ॥ २१ तच मिथ्याप्रस्तं मां प्रवक्ष्यित न संशयः । यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीपणः ॥ अस्मिन् सृहूर्ते सुत्रीय प्रतियातुमितोऽर्हास । मत्या हीनं मया राजन् रावणोऽभिद्रवेद्वर्छी ॥२३ अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससैन्यः ससुहज्जनः । सागरं तर सुत्रीव नीहेन च नहेन च ॥ २४ कृतं हुनुमता कार्यं यद्न्येर्दुष्करं रणे । ऋक्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गलाधिपेन च ॥ २५ अङ्गदेन कृतं कर्म भेन्देन द्विविदेन च । युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं संपातिना कृतम् ॥ २६ गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च । अन्येश्च हरिभिर्युद्धं मदर्थे त्यक्तजीवितेः ॥ २७ न चातिक्रमितुं शक्यं देवं सुशीव मानुपेः । यतु शक्यं वयस्येन सुहदा च परंतप ॥ २८ कृते सुन्नीय तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा । मित्रकार्यं कृतमितं भवद्भित्रीनर्पभाः ॥ २९ अनुज्ञाता मचा सर्वे यथेष्टं गन्तुमईथ । शुश्रुवुस्तस्य ते सर्वे वानराः परिदेवनम् ॥ 30 वर्तवांचक्रुरश्रृणि नेत्रेः कृष्णेतरेक्षणाः । ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीपणः ॥ ३१ आजगाम गदापाणिस्त्वरितो यत्र राघवः । तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम् ॥ ३२ वानरा हुद्रुवः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम् । निश्चेष्टी दिगतज्ञानी रणरेणुसमुक्षिती ॥ 33 श्यानो शरतरपस्थौ द्रष्टुमायाद्विभीपणः ॥

> <sup>1</sup>तं राक्षसेन्द्रात्मजशङ्कया ते निपातितौ राजसुतौ च दृष्ट्वा । विभीपणं विव्यथिरे च दृष्ट्वा मेघा यथा वायुह्ताः प्रवङ्गाः ॥

३४

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रामनिर्वेदो नाम एकोनपञ्चायः सर्गः

# पश्चाशः सर्गः

नागपादाविमोक्षणम्

अथोवाच<sup>2</sup> महातेजा हरिराजो महावलः । किमियं व्यथिता सेना मूढवातेव नौर्जले॥

वित्रस्ता वानराः प्रदुदृद्युरिति पूर्वसर्गान्ते प्रतिपादितम् । अस्मिन्नवसरे सुर्धावाद्गदयोः शङ्कासमाधानवचनानि पड्भिः श्लेकिनिवध्नाति अत्रभावान् कविः । तदिदमत्र व्यड्ग्यम् —दारुणं खल्ज सुद्धेऽस्मिन् इन्द्रजिता चेष्टितं यद-स्थाने आन्ता वानरा भथेन विद्रवन्ति ; न केवलमेतावत् सुप्रीवोऽपि तथा किमप्यत्याहितमिन्द्रजितिति आशङ्कत इति। यदाह—'नानिमित्तमिदं मन्ये भवितन्यं भयेन तु'

१. निश्रेष्टाविलानवङ्गा इत्यन्तम् च. नास्ति।

<sup>2.</sup> विभीपणमायान्यान्या रावणात्मजशङ्कया

सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत् । न त्वं पर्यसि रामं च लक्ष्मणं च महावलम् शरजाळाचितौ वीरावुभौ दशरथात्मजौ । शरतरपे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ ર अथात्रवीद्वानरेन्द्रः सुत्रीवः पुत्रमङ्गदम् । नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु ॥ ४ विपण्णवद्ना होते सक्तप्रहरणा दिशः । प्रपलायन्ति हरयस्त्रासादुत्फुहलोचनाः ॥ Ц अन्योन्यस्य न लज्जनते न निरीक्षनित पृष्ठतः । विप्रकर्पनित चान्योन्यं पतितं लङ्घयनित च ॥ ६ एतिसमन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीपणः । सुत्रीवं वर्धयामास राघवं च जयाशिषा ॥ O विभीषणं तं सुत्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणम् । ऋक्षराजं समीपस्थं जाम्ववन्तमुवाच ह ॥ 6 विभीषणोऽयं संप्राप्तो यं दृष्ट्वा वानर्पभाः । विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजजञ्ज्जया ॥ ९ शीवमेतान् सुसंत्रस्तान् वहुधा विप्रधावितान् । पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणमुपस्थितम् ॥१० सुत्रीवेणेवसुक्तस्तु जाम्बवानृक्षपार्थिवः । वानरान् सान्त्वयामास संनिरुध्य प्रधावतः ॥ ते निवृत्ताः पुनः सर्वे वानरास्यक्तसंभ्रमाः । ऋक्षराजवचः शुत्वा तं च दृष्ट्वा विभीषणम्।।१२ जलक्किनेन हस्तेन तयोर्नेत्रे प्रमुख्य च । शोकसंपीडितमना रुरोद विललाप च ॥ इमो तौ सत्त्वसंपन्नौ दिक्रान्तौ प्रियसंयुगौ । इमामवस्थां गमितौ राक्षसै: कूटगोधिभि: !!१५ भातुः पुत्रेण मे तेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । राक्षस्या जिह्मया वुद्धचा चालितावृज्जविक्रमौ ॥ १६ शरैरिमावलं विद्धौ राधरेण समुक्षितौ । वसुधायामिमौ सुप्तौ दृश्येते शल्यकाविव ॥ ययोवीर्यमुपाशित्य प्रतिष्ठा काङ्क्षिता मया । तावुभी देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरूपर्षभौ ॥ 86 जीवन्नच विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः । प्राप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रादणः कृतः ॥ १९ एवं विरुपमानं तं परिष्व वय विभीपणम् । सुत्रीवः सत्त्वसंपन्नो हरिराजोऽत्रवीदिदम् ॥ २० राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायां नात्र संज्ञयः । रावणः सह पुत्रेण स्वकामं नेह लप्स्यते ॥ २१ न रुजा पीडितावेतावुभी राघवरुक्मणी। यक्ता मोहं विधिष्येते सगणं रावणं रेज ॥ २२ तमेनं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसम्। सुपेणं श्वज्ञुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तसुवाच ह ॥२३ सह शूरेईरिगणैर्छव्धसंज्ञावरिंद्मौ । गच्छ त्वं भ्रातरी गृह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणी ॥ अहं तु रावणं हत्वा सपुत्रं सहवान्धवम् । मैथिलीमानयिष्यामि शको नष्टामिव श्रियम् ॥२५ श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य सुपेणो वाक्यमत्रवीत् । दैवासुरं महद्युद्धमनुभूतं सुदारूणम् ॥ तदा स्म दानवा देवाञ्झरसंस्पर्शकोविदाः । निजन्तुः शस्त्रविद्वपद्यादयन्तो मुहुर्मुहुः ॥ २७

इति। इदं वानराणां विद्वणमपूर्वेण निमित्तेन विनेति नाहं मन्ये, भवितव्यं त्वत्र केनापि भयकारणेन इन्द्रजित्पयु-क्तेनेत्यर्थ: । एवं हि चिन्ताकान्तस्य सुग्रीवस्य विभीप-

णागमनमेतदत्यन्तरुचितं संवृत्तामिति उक्तं भवति । अहे अनन्यसामान्या महपोरितिवृत्तसंग्रभनद्वाली तदन् प्राधान्यं च ॥ सर्हेन्द्रैः र्

वानार्वात्रष्टसद्वांश्च परासृंश्च बृह्स्पतिः । विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिरोपधीभिश्चिकित्सिति ॥ तान्योपधान्यानथितुं क्षीरोदं यान्तु सागरम् । जवेन वानराः शीव्रं संपातिपनसादयः ॥ २९ हरयस्त विजानन्ति पार्दतीस्ता सहोपथीः । संजीवकरणी दिव्यां विज्ञाल्यां देवेनिर्मिताम् ॥३० चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरांदे सागरोत्तमे । असृतं यत्र सधितं तत्र ते परमौपधी ॥ 🛩 3? ते नत्र निहिते देवेः पर्वते परमोपधी । अयं वाष्टुसुनो राजन् हनुमांस्तत्र गच्छतु ॥ ३२ एतिसन्नन्तरे बायुर्मेवांश्चापि सविद्यतः । पर्यस्यन् सागरे तोषं कम्पयन्निव सेदिनीम् ॥ ३३ महना पञ्चानेन सर्वद्वीपमहाहुमाः । निपतुर्भन्नविटपाः समृटा ट्राणाम्मलि ॥ ३४ अस्वन् पन्नगास्त्रन्ता सोगिनस्तत्रवासिनः । ज्ञीत्रं सर्जाण यादांसि जम्मुख्र स्वणाणेवम् ॥ ततो मुहूर्ताहृन इं वेनतेयं महावलम् । वानरा दृहशुः सर्वे व्वलन्तमिव पावकम् ॥ ३६ तमागतसम्बेदश्य नागास्ते विष्रहुद्रुद्धः । थेस्तौ सत्पुरुपा वर्द्धो झरभूतेर्महावछौ ॥ ३७ ततः नुवर्णः काङ्कारथो हष्ट्रा प्रत्यभिनन्दितः । विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे ॥ ३८ वंनतेवन संस्पृष्टास्तयोः संहरुहुर्वणाः । सुवर्णे च तनू किग्धे तयोराशु वभूवतुः ॥ ३९ तेजो वीर्यं वहं चौज उत्साहश्च महागुणः । प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विराणा तयोः ॥ ४० ्ताबुत्थाप्य महार्वायो गरूडी वासवीपमी । उभी ती सस्त्रजे हृष्टी रामश्चेनमुवाच ह ॥ ४१ भवत्प्रसादाद्यसनं रावणिप्रभवं मह्त् । आवामिह् व्यतिकान्तौ पूर्ववद्वित्तौ कृतौ ॥ ४२ यथा तातं दशर्थं यथाजं च पिताभह्म । तथा भवन्तमासाच हृद्यं मे प्रसीद्ति ॥ ४३ को भवान् रूपतंपत्री दिन्यस्रगतुरुपनः । वसानी विरजे वस्त्रे दिन्याभरणभूपितः ॥ 88 तमुवाच महातेजा धेनतेयो महावरः । पतित्रराजः प्रीतात्मा हर्पपयोकुरेक्षणः ॥ ४५ अहं सदा त काकृत्स्य प्रियः प्राणी विह्रश्चरः। गरुत्मानिह संप्राप्ती युवयोः साह्यकारणात्।। ४६ असरा वा महावीयी दानवा वा महावलाः । सराश्चापि सगन्धवीः पुरस्कृत्य शतक्रतुम् ॥ प्रुष नेमं मोक्ष्यितुं शक्ताः शरवन्धं सुदारुणम् । मायावलादिन्द्रजिता निर्मितं कृरकर्मणा ॥ 86 एते नागाः काद्रवेचास्तीक्ष्णदृष्टा विपोल्वणाः । रक्षोमायाप्रभावेन शरा भूत्वा त्वदाश्रिताः ॥ ४९ सभाग्यश्चासि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रम । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिप्रवातिना ॥ 40 इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागतः । सहसा युवयोः स्नेहात्सखित्वमनुपाळयन् ॥ मोक्षितो च महाघोरावस्मात्सायकवन्धनस्त् । अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि ॥५२ प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे संप्रामे कूटयोधिनः । शूराणां शुद्धभावानां भवतामार्जवं वरुम् ॥ तन्न विश्वसितव्यं यो राक्षसानां रणाजिरे । एतेनैवोपमानेन निसं जिह्या हि राक्षसाः ॥ 48 एवमुक्ता ततो रामं सुपर्णः सुमहावलः । परिष्वज्य सुहत्सिग्धमाप्रष्टुमुपचक्रमे ॥ 44

१. मेबाश्चापि पुना.।

सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणामिप वत्सल । अभ्यनुज्ञानुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम् ॥ ५६ न च कौत्हलं कार्यं सिखत्वं प्रति राघव । क्रतकर्मा रणे वीरः सिखत्वमनुवेत्स्यिसि ॥ ५७ वाल्युद्धावशेषां तु लङ्कां क्रत्वा शरोर्मिभिः । रायणं च रिपुं हत्वा सीतां समुपल्प्स्यसे ॥ ५८ इत्येवमुक्ता वचनं सुपणः शीघ्रविक्रमः । रामं च विरुतं कृत्वा मध्ये तेषां वनौकसाम् ॥ ५९ प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् । जगामाकाशमाविद्य सुपणः पवनो यथा ॥ ६० विरुत्तो राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूथपाः । सिहनादांस्तदा नेदुर्लाङ्ग्लान् दुधुवुस्तदा ॥ ६१ ततो भेरीः समाजद्वर्भृदङ्गांख्राप्यनाद्यन्। दृष्मुः शङ्कान् संप्रहृष्टाः क्ष्वेलन्त्यिप यथापुरम् ॥६२ आस्फोट्यास्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः। दुमानुत्पाट्य विविधांस्तस्थुः शतसहस्रशः॥६३ विसृजन्तो महानादांस्वास्यन्तो तिशाचरान् । लङ्काद्वाराण्युपाजग्मुर्योद्धकामाः प्रवङ्गमाः ॥ ६४

ततस्तु भीमस्तुमुलो निनादो वभूव शाखामृगयूथपानाम् । क्षेये निदाघस्य यथा घनानां नादः सुभीमो नदतां निशीथे ।।

६५

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे नागपाशविमोक्षणं नाम पञ्चाशः सर्गः

# एकपञ्चाशः सर्गः

धूम्राक्षामिषेणनभ्

तेषां सुतुमुलं शब्दं वानराणां तरस्विनाम् । नर्दतां राक्षसैः सार्धं तदा शुश्राव रावणः ॥ १ स्निग्धगम्भीरिनर्घोषं श्रुत्वा स निनदं भृशम् । सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमव्रवीत् ॥ २ यथासौ संप्रहृष्टानां वानराणां समुत्थितः । वहूनां सुमहान्नादो मेघानामिव गर्जताम् ॥ व्यक्तं सुमहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः । तथा हि विपुर्हेर्नादैइचुक्षुभे वरुणालयः ॥ 8 तौ तु वद्धौ शरैस्तीक्ष्णैर्भातरौ रामलक्ष्मणौ । अयं च सुमहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे ॥ ५ एतत्तु वचनं चोका सन्त्रिणो रोक्षसेश्वरः । उवाच नैर्ऋतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ज्ञायतां तूर्णमेतेषां सर्वेषां वनचारिणाम् । शोककाले समुःपन्ने हर्षकारणमुरिथतम्।। O तथोक्तास्तेन संभ्रान्ताः प्राकारमधिरुह्य ते । दृहुगुः पालितां सेनां सुप्रीवेण महात्मना॥ ८ तौ च मुक्तो सुघोरेण शरवन्धेन राघवौ । समुत्थितौ महावेगौ विषेदुः प्रेक्ष्य राक्ष्साः ॥ संत्रस्तहृद्याः सर्वे प्राकाराद्वरुह्य ते । विषण्णवद्ना घोरा राक्ष्सेन्द्रमुपस्थिताः ॥ १० तद्प्रियं दींनमुखा रावणस्य निशाचराः । कृत्सनं निवेदयामासुर्यथावद्वाक्यकोविदाः ॥ यो ताविन्द्रजिता युद्धे भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । निबद्धौ शरबन्धेन निष्प्रकम्पभजौ हन्ही विमुक्ती शरबन्धेन तौ हइयेते रणाजिरे । पाशानिव गजौ छित्त्वा गर्ने जन्द्रसमविक्रमी ॥ १३

तच्छुत्वा वचनं तेपां राक्षसेन्द्रो महावलः । चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विपण्णवद्नोऽब्रवीत् ॥१४ घेरिद्त्ववेर्देवद्धो शरेराशीविषोपमैः । अमीषैः सूर्यसंकाशैः प्रमध्येन्द्रजिता युधि ॥ तद्स्त्रवन्धमासाद्य यदि मुक्ती रिपू मम । संशयस्थमिदं सर्वमनुपदयाम्यहं वलम् ॥ १६ निष्फलाः खलु संदृत्ताः शरा वासुकितेजसः । आद्त्तं यैस्तु संघामे रिपूणां मम जीवितम् ॥ १७ एवमुक्ता तु संकुद्धो निःश्वसन्तरुगो यथा । अत्रवीद्रक्षसां मध्ये धूत्राक्षं नाम राक्षसम् ॥ वलेन मह्ना युक्तो रख़सां भीमविकम । त्वं वधायाभिनियाहि रामस्य सह वानरैः॥ १९ एवमुक्तस्त धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता। कृत्वा प्रणामं संहृष्टो निर्जगाम नृपालयात् ॥ अभिनिष्कम्य तद्द्वारं वलाध्यक्षमुवाच ह । त्वरयस्य वलं तूर्णं किं चिरेण युयुत्सतः॥ २१ घूम्राक्ष्वचनं शुत्वा चलाध्यक्षो वलानुगः । वलमुद्योजयामास रावणस्याज्ञया द्रुतम् ॥ २२ ते बद्धवण्टा विटनो घोररूपा निशाचराः । विगर्जमानाः संहृष्टा धूम्राक्षं पर्यवारयन् ॥ विविधायुधहस्ताश्च शूल्मुद्गरपाणयः । गदाभिः पट्टसैर्दण्डेरायसेर्मुसलैर्भृशम् ॥ २४ परिवेभिण्डिपाछेश्च भहेः प्रासेः परश्वधेः । निर्वयू राक्षसा दिग्भ्यो नर्दन्तो जलदा यथा।। २५ रथै:-जन्नचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलंकृतैः । सुवर्णजालविहितैः खरैश्च विविधाननैः ॥ २६ हरें: परमशीबेंश्च गजेन्द्रेश्च मदोत्कटें: । निर्ययू राक्ष्सव्याबा व्याबा इव दुरासदाः ॥ वृक्तिंहमुखेर्युक्तं खंरैः कनकभूपणैः । आरुरोह रथं दिव्यं धूम्राक्षः खरनिःस्वनः ॥ स निर्याता महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः । प्रहसन् पश्चिमद्वारं हनूमान् यत्र यूथपः ॥ २९ रथप्रवरमास्थाय खरयुक्तं खरस्वनम् । प्रयान्तं तु महाघोरं राक्षसं भीमविक्रमम् ॥ अन्तरिक्षगता घोराः शक्तनाः प्रत्यवारयन् । रथशीर्पे महान् भीमो गृप्रश्च निपपात ह ॥ ध्वजाग्रे त्रथिताश्चैव निपेतुः कुणपाशनाः । रुधिराद्रीं महाञ्खेतः कवन्धः पतितो भुवि ॥ ३२ विस्वरं चोत्सृजन्नादं धूम्राक्ष्स्य सर्मापतः । ववर्षे रुधिरं देवः संचचाल च मेदिनी ॥ ३३ प्रतिलोमं वर्वो वायुर्निर्घातसमिनःस्वनः । तिमिरौघावृतास्तत्र दिशस्य न चकाशिरे ॥ ३४ स तूत्पातांस्तदा दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहान्। प्रादुर्भूतान् सुघोरांश्च धूम्राक्षो व्यथितोऽभवत्।।३५ मुमुहू राख्नसाः सर्वे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥

ततः सुभीमो वहुभिर्निशाचरैर्ष्ट्रतोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्सुको वली । द्द्शे तां राघववाहुपालितां महौघकल्पां वहु वानरीं चमूम् ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे धूम्राक्षाभिषेणनं नाम एकपञ्चाशः सर्गः

### द्विपञ्चाशः सर्गः

#### धूम्राक्षवधः

धूम्राक्षं प्रेक्ष्य निर्यान्तं राक्षसं भीमविक्रमम् । विनेदुर्वानराः सर्वे प्रहृष्टा युद्धकाङ्क्षिणः ॥ तेषां सुतुमुलं युद्धं संजज्ञे हरिरक्षसाम् । अन्योन्यं पादपैर्घीरं निव्नतां शूलमुद्गरैः ॥ २ घोरैश्च परिघैश्चित्रैस्त्रिशुरुश्चापि संहतैः । राक्षसैर्वानरा घेरैविनिकृत्ताः समन्ततः ॥ રૂ वानरे राक्षसाश्चापि द्रुमैभूमौ समीकृताः । राक्षसाश्चापि संकुद्धा वानरान्निशितैः शरैः ॥ 8 विव्यधुर्घोरसंकाशैः कङ्कपत्रैरजिह्मगैः । ते गदाभिश्च भीमाभिः पट्टसैः कूटमुद्गरैः ॥ 4 घोरैश्च परिघेश्चित्रैसिश्हेलेश्चापि संशितैः'। विदार्थमाणा रक्षोभिर्वानरास्ते महावलाः॥ Ę अमर्षाज्जनितोद्धर्षाश्चकुः कर्माण्यभीतवत् । शरनिर्भिन्नगात्रास्ते शूलनिर्भिन्नदेहिनः ॥ O जगृहुस्ते द्रुमांस्तत्र शिलाश्च हरियूथपाः। ते भीमवेगा हरयो नर्दमानास्ततस्ततः॥ समन्थू राक्षसान् भीमान्नामानि च बभाषिरे । तद्वभूवाद्भुतं घोरं युद्धं वानररक्षसाम् ॥ く शिलाभिर्विविधाभिश्च बहुभिश्चेव पादपैः । राक्षसा मथिताः केचिद्वानरैर्जितकाशिभिः ॥ १० ववमू रुधिरं केचिन्मुखे रुधिरभोजनाः । पार्श्वेषु दारिताः केचित्केचिद्राशीकृता दुमैः ११ शिलाभिश्चर्णिताः केचित्केचिद्दन्तैर्विदारिताः । ध्वजैर्विमथितैर्भग्नैः खरैश्च विनिपातितैः ॥ 85 3 र्थैर्विध्वंसितैश्चापि पतितै रजनीचरैः । गजेन्द्रैः पर्वताकारैः पर्वतामैर्वनौकसाम् ॥ १३ मथितैर्वाजिभिः कीर्णं सारोहैर्वसुधातलम् । वानरैर्भीमविक्रान्तैराप्लुसाप्लुस वेगितैः ॥ १४ राक्षसाः करजैस्तीक्ष्णैर्मुखेषु विनिकर्तिताः । विवर्णवदना भूयो विप्रकीर्णशिरोसहाः ॥ १५ मुढाः शोणितगन्धेन निपेतुर्धरणीतले । अन्ये परमसंकुद्धा राक्षसा भीमनिःस्वनाः ॥ १६ तछैरेवाभिधावन्ति वज्रस्पर्शसमैईरीन् । वानरैरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरैः ॥ १७ मुष्टिभिश्चरणैर्दन्तैः पादपैश्चावपोथिताः । वानरैर्हन्यमानास्ते राक्षसा विषदुदुवुः ॥ १८ सैन्यं तु विद्रुतं दृष्ट्वा धूम्राक्षो राक्षसर्षभः । क्रोधेन कदनं चक्रे वानराणां युयुत्सताम् ॥ १९ प्रासै: प्रमथिताः केचिद्वानराः शोणितस्रवाः । मुद्गरैराहताः केचित्पतिता धरणीतले ॥ २० परिघैर्मथिताः केचिद्भिण्डिपालैविद्यारतीः । पट्टसैराहताः केचिद्धिह्नलन्तो गतासवः ॥ २१ केचिद्विनिहताः शूलै रुधिराद्री वनौकसः । केचिद्विद्राविता नष्टाः सवलै राक्षसैर्युधि २२ विभिन्नहृदयाः केचिदेकपार्श्वेन दारिताः । विदारितास्त्रिशूलैश्च केचिदान्त्रैर्विनिःसृताः २३ तत्सुभीमं महायुद्धं हरिराक्षससंकुलम् । प्रवभौ शब्दबहुलं शिलापादपसंकुलम् ₹'૪' धनुर्ज्यातिन्त्रमधुरं हिकातालसमन्वितम् । मन्द्स्तिनितसंगीतं युद्धगान्धर्वमावभौ ॥ २५

१. इदमर्थम् चं नास्ति।

धृत्राक्षस्तु धनुष्पाणिर्वानरान् रणमृर्धनि । इसन् विद्रावयामास दिशस्तु शरदृष्टिभिः ॥ धूमाक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं वीक्य मारुतिः । अभ्यवर्तत संकुद्धः प्रगृद्य विपुलां शिलाम् ॥२७ कोधाद्द्विगुणताम्राक्षः पितृतुस्यपराक्रमः । शिलां तां पातयामास धूम्राक्षस्य रथं प्रति ॥ २८ आपतन्तीं शिलां दृष्ट्वा गदामुद्यम्य संभ्रमात् । रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत ॥ २९ सा प्रमध्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि । सचक्रकृवरं सार्खं मध्वजं सशरासनम् ॥ ३० स भङ्का तु रथं तस्य हनूमान् मारुतात्मजः । रक्षसां कदनं चक्ने सस्कन्धविटपैर्द्रुमैः ॥ ३१ विभिन्नशिरसो भृत्वा राक्षसाः शोणितोक्षिताः । हुँमेः प्रव्यथिताश्चान्ये निपेतुर्धरणीतस्त्रे ॥ ३२ विद्राव्य राक्ष्मं सेन्यं ह्नूमान मारुतात्मजः । गिरेः शिखरमादाय धूम्राक्ष्मभिद्वद्वे ॥ ३३ तमापतन्तं धृष्टाक्षो गदामुद्यम्य वीर्यवान् । विनर्दमानः सहसा हनूमन्तमभिद्रवत् ॥ तस्य क़ृद्धस्य रोपेण गदां तां वहुकण्टकाम् । पातयामास धृम्राक्षो मस्तके तु हनूमतः ॥ ३५ ताडिनः स तया तत्र गृद्या भीमरूपया । स कपिर्मारुतवलस्तं प्रहारमचिन्तयन् ॥ ३६ धूम्रास्स्य शिरोमध्ये निरिशृङ्गमपातयत् । स विद्वलितसर्वाङ्गो गिरिशृङ्गेण ताडितः ॥ ३७ पपात सहसा भूमो विकीर्ण इव पर्वतः । धूम्राक्षं निहतं हट्टा हतशेपा निशाचराः ॥ 36 त्रस्ताः प्रविविशुर्रेङ्कां वध्यमानाः प्रवङ्गमैः॥

स तु पवनसुतो निह्टा श्रृंतु क्ष्तजवहाः सरितश्च संनिकीर्य ।
रिपुवधजनितश्रमो महात्मा सुद्मगमत्किपिभिश्च पूज्यमानः ॥
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे धृम्राक्षवयो नाम द्विपञ्चाशः सर्गः

#### त्रिपञ्चाशः सर्गः वज्रदंष्ट्युद्धम्

धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । क्रोधेन महताविष्टो निःश्वसन्नुरगो यथा ॥ १ दीर्घमुणं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुपीकृतः । अववीद्राक्षसं शूरं वज्रदंष्ट्रं महावलम् ॥ २ गच्छ त्वं वीर निर्याहि राक्षसेः परिवारितः । जिह दाशरिथं रामं सुप्रीवं वानरैः सह ॥ ३ तथेत्युक्ता दुततरं मायावी राक्षसेश्वरः । निर्जगाम वलैः सार्धं वहुभिः परिवारितः ॥ ४ नागरश्वेः खरेरुष्ट्रं संयुक्तः सुसमाहितः । पताकाध्वजिनत्रेश्च रथेश्च समलंकृतः ॥ ५ ततो विचित्रकेयूरमुकुटैश्च विभूपितः । तनुत्राणि च संरुध्य सधनुर्निर्ययौ दुतम् ॥ ६ पताकालंकृतं दीप्रं तप्तकाल्चनभूपणम् । रथं प्रदक्षिणं कृत्वा समारोहचमूपितः ॥ ७ यष्टिभिस्तोमरैश्चित्रैः शुलैश्च मुसलैरपि । भिण्डपालैश्च पारेश्च शिक्तिः पट्सैरपि ॥ ८

रुङ्गिश्रक्रैर्गदाभिश्च निशितैश्च परश्वधैः । पदात्तयश्च निर्यान्ति विविधाः शस्त्रपाणयः ॥ विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राक्षसपुंगवाः । गजा मदोत्कटाः शूराश्चलन्त इव पर्वताः ॥ 80 ते युद्धकुश्ले रूढास्तोमराङ्कशपाणिभिः । अन्ये लक्षणसंयुक्ताः शूरा रूढा महाबलाः ॥ ११ तद्राक्षसवलं घोरं विप्रस्थितमशोभत । प्रावृट्काले यथा मेघा नर्दमानाः सविद्युतः ॥ १२ निःसृता दक्षिणद्वारादङ्गदो यत्र यूथपः । तेषां निष्क्रममाणानामशुभं समजायत ॥ १३ आकाशाद्विघनात्तीत्रा उल्काश्चाभ्यपतंस्तदा । वमन्त्यः पावकज्वालाः शिवा घोरं ववाशिरे ॥ व्याहरनित मृगा घोरा रक्ष्सां निधनं तदा । समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलन् भयमोहिताः ॥ एतानौत्पातिकान् दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रो महावलः । धैर्यमालम्ब्य तेजस्वी निर्जगाम रणोत्सुकः ॥ १६ तांस्तु विद्रवतो हिष्ट्वा वानरा जितकाशिनः । प्रणेदुः सुमहानादान् पूरयंश्च दिशो दश ॥ १७ ततः प्रवृत्तं तुमुलं हरीणां राक्षसैः सह । घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाङ्क्षिणाम्।। १८ निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेहशिरोधराः । रुधिरोक्षितसर्वोङ्गा न्यपतञ्जगतीतले ॥ केचिद्न्योन्यमासाद्य शूराः परिघपाणयः । चिक्षिपुर्विविधं शस्त्रं समरेष्विनवर्तिनः ॥ २० द्रुमाणां च शिलानां च शस्त्राणां चापि निःस्वनः । श्रूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृद्यभेदनः ॥ २१ रथनेमिस्वनस्तत्र धनुषश्चापि निःस्वनः । शङ्कभेरीमृदङ्गानां वभूव तुमुलः स्वनः ॥ **्र**२ ( केचिदस्त्राणि संयज्य वाहुयुद्धमकुर्वत । तछैश्च चरणैश्चापि मुष्टिभिश्च दुमैरपि ॥ २३ जानुभिश्व हताः केचिद्भिन्नदेहाश्च राक्षसाः । शिलाभिश्चर्णिताः केचिद्वानरैर्युद्धदुर्भदैः ॥ २४ वज्रदंष्ट्रो भृशं वाणै रणे वित्रासयन् हरीन् । चचार लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः ॥ २५ बलवन्तोऽस्रविदुषो नानाप्रहरणा रणे । जच्नुवीनरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः ॥ २६ निव्नतो राक्षसान् दृष्ट्वा सर्वान् वालिसुतो रणे । क्रोधेन द्विगुणाविष्टः संवर्तक इवानलः॥ २७ तान् राक्षसगणान् सर्वान् वृक्षमुद्यम्य वीर्यवान् । अङ्गदः क्रोधताम्राक्षः सिंहः क्षुद्रमृगानिव ॥ चकार कदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रमः । अङ्गदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ २९ विभिन्नशिरसः पेतुर्विकृत्ता इव पादपाः । रथैरश्वैर्ध्वजैक्षित्रैः शरीरैर्हारेरक्षसाम् ॥ ३० रुधिरेण च संछन्ना भूमिर्भयकरी तदा । हारकेयूरवस्त्रेश्च शस्त्रेश्च समलकृता ॥ 38 भूमिर्भाति रणे तत्र शारदीव यथा निशा। अङ्गदस्य च वेगेन तद्राक्षसवलं महत्।। ३२ प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे वज्रदंष्ट्रयुद्धं नाम त्रिपञ्चाशः सर्गः

१, निष्क्रमतः च. छ. ।

#### चतुःपञ्चाशः सर्गः

# वज्रदंष्ट्वधः

वलस्य च निघातेन अङ्गदस्य जयेन च । राक्ष्सः क्रोधमाविष्टो वज्रदंष्ट्रो महावलः ॥ 8 स विस्फार्य धनुर्घेरं शकाशनिसमस्वनम् । वानराणामनीकानि प्राकिरच्छरवृष्टिभिः ॥ २ राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः । नानाप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥ 3 वानराणां तु शूरा ये सर्वे ते प्रवर्गपेभाः । अयुध्यन्त शिलाह्स्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ġ तत्रायुधसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भृशम् । राक्षसाः कपिमुख्येषु पातयांचिकिरे तदा ॥ ų वानराश्चापि रक्षःसु गिरीन् वृक्षान् महाशिलाः । प्रवीराः पातयामासुर्मत्तवारणसंनिभाः ॥ ६ शूराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनाम् । तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत ॥ प्रभिन्नशिरसः केचिद्भिन्नेः पादेश्च वाहुभिः । शस्त्रैरर्पिनदेहाम्तु रुधिरेण समुक्षिताः ॥ 6 हरयो राक्षसाख्रैव शेरते गां समाश्रिताः । कङ्कगृध्रवलाट्याश्च<sup>7</sup> गोमायुगणसंकुलाः ॥ Q कवन्धानि समुत्पेतुर्भीरूणां भीपणानि वे । भुजपाणिशिरविछन्नाविछन्नकायाश्च भूतले ॥ १० वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र वे रणे । ततो वानरसैन्येन हन्यमानं निशाचरम् ॥ ११ प्राथम्यत वरुं सर्वं वज़्दंष्ट्रस्य पर्यतः । राक्षसान् भयवित्रस्तान् हन्यमानान् प्रवङ्गमैः ॥ १२ हृष्ट्रा स रोपताम्राक्षो वजद्ष्ट्रः प्रतापवान् । प्रविवेश धनुष्पाणिस्त्रासयन् हरिवाहिनीम् ॥ १३ शरैर्विदारयामास कङ्कपत्रेरजिह्मगेः । विभेद वानरांस्तत्र सप्ताष्टौ नव पञ्च च ॥ १४ विव्याध परमक्कुद्धो वजूदंष्ट्रः प्रतापवान् । त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः शरैः संकृत्तकन्धराः ॥ १५ अङ्गदं संप्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः। ततो हरिगणान् भमान् दृष्ट्वा वालिसुतस्तदा।। क्रोधेन वज्रदंष्ट्रं तमुदीक्षन्तमुदैक्षत । वज्रदंष्ट्रोऽङ्गदश्चोभौ संगतौ हरिराक्षसौ॥ १७ चेरतुः परमकुद्धौ हरिमत्तगजाविव । ततः शरसहस्रेण वालिपुत्रं महावलः ॥ १८ जघान मर्मदेशेषु मातङ्गमिव तोमरैः । रुधिरोक्षितसर्वाङ्गो वालिस्तुर्महावलः ॥ १९ चिक्षेप वज़्दंष्ट्राय वृक्षं भीमपराक्रमः । दृष्ट्वापतन्तं तं वृक्षमसंभ्रान्तश्च राक्षसः ॥ २० चिच्छेद बहुधा सोऽपि निकृत्तः पतितो भुवि । तं दृष्ट्वा वज्रदृष्ट्रस्य विक्रमं प्रवगर्षभः ॥ २१. प्रगृह्य विपुछं शैछं चिक्षेप च ननाद च।समापतन्तं तं दृष्ट्वा रथादाष्छ्य वीर्यवान् ॥ २२ गदापाणिरसंभ्रान्तः पृथिव्यां समतिष्ठत । अङ्गदेन शिला क्षिप्ता र गत्वा तु रणमूर्धिनि ॥ २३ सचक्रकूवरं सार्थं प्रममाथ रथं तदा । तते। उन्यं गिरिमांक्षिप्य विपुलं द्रुमभूपितम् २४ 🗻 नुज्दंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास सोऽङ्गदः। अभवच्छोणितोद्गारी वजूदंष्ट्रः स मूर्छितः ॥ २५

१. कङ्कगृधवलैराढ्या च. छ.।

२. साङ्गदेन गदाक्षिप्ता च. छ. ।

मुहूर्तसभवन्मूढो गदामालिङ्ग्य निःश्वसन् । स ल्टघसंज्ञो गदया वालिपुत्रमवस्थितम् ॥ जघान परमकुद्धो वक्षोदेशे निशाचरः । गदां त्यका ततस्तत्र मुष्टियुद्धमवर्तत ॥ २७ अन्योन्यं जन्नतुस्तत्र तावुभौ हरिराक्षसौ । रुधिरोद्गारिणौ तौ तु प्रहारैर्जनितश्रमौ ॥ २८ बभूवतुः सुविकान्तावङ्गारकबुधाविव । ततः परमतेजस्वी अङ्गदः किपकुङ्जरः ॥ २९ उत्पाट्य वृक्षं स्थितवान् बहुपुष्पफलान्वितम्। जग्राह चार्षभं चर्म खद्गं च विपुलं शुभम्।।३० किङ्किणीजालसंछत्रं चर्मणा च परिष्कृतम् । विचित्रांश्चेरतुर्मार्गान् रुपितौ कपिराक्षसौ ॥ ३१ जघ्नतुश्च तदान्योन्यं निर्द्यं जयकाङ्क्षिणौ । व्रणैः सास्त्रैरशोभेतां पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३२ युध्यमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्यामवनीं गतौ । निसेषान्तरमात्रेण अङ्गदः किपकुञ्जरः॥ ३३ उद्तिष्ठत दीप्ताक्षो दण्डाहत इवोरगः । निर्मलेन सुधौतेन रुङ्गेनास्य महच्छिरः ॥ ३४ जघान वजदंष्ट्रस्य वालिसृनुर्महावलः । रुधिरोक्षितगात्रस्य वभूव पतितं द्विधा ॥ 34 स रोषपरिवृत्ताक्षं शुभं खङ्गहतं क्षिरः । वञ्रदंष्ट्रं हतं दृष्ट्वा राक्षसा भयमोहिताः॥ ३६ त्रस्ताः प्रत्यपतहँङ्कां वध्यमानाः प्रवङ्गमैः । विषण्णवद्ना दीना हिया किंचिद्वाङ्मुखाः ॥ ३७

> निहत्य तं वज्रधरप्रभावः स वालिसूनुः किपसैन्यमध्ये । जगाम हर्षं महितो महावलः सहस्रनेत्रिस्होरवावृतः॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे वज्रदंष्ट्रवधो नाम चतुःपञ्चाद्याः सर्गः 37

#### पञ्चपञ्चाद्यः सर्गः

#### अकम्पनयुद्धम्

वज्रदंष्ट्रं हतं श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः । वलाध्यक्षमुवाचेदं कृताञ्जलिमविध्यतम् ॥ १ शिव्रं निर्यान्तु दुर्धर्षा राक्षसा भीमविक्रमाः । अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशस्त्रास्त्रकोविदम् ॥ २ एष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि संमतः । भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः ॥३ एष जेष्यति काकुत्स्थौ सुत्रीवं च महाबलम् । वानरांश्चापरान् घोरान् हानिष्यति परंतपः ॥४ परिगृह्य स तामाज्ञां रावणस्य महाबलः । वलं संत्वरयामास तदा लघुपराक्रमः ॥ ५ ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदर्शनाः । निष्पेत् रक्षसां मुख्या वलाध्यक्षप्रचोदिताः ॥ ६ रथमास्थाय विपुलं तप्तकाञ्चनकुण्डलः । मेघाभो मेववर्णश्च मेघस्त्रनमहास्वनः ॥ ७ राक्षसैः संवृतो भीमैस्तदा निर्यात्यकम्पनः । न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैरिप महामृधे ॥ ८

१. सर्वशस्त्रप्रकोविदम् च. छ.।

अकम्पनस्ततस्तेपामादिल इव तेजसा । तस्य निर्धावमानस्य संरव्यस्य युयुत्सया ॥ ٩ अकस्माद्दैन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम् । व्यस्फुरन्नयनं चास्य सव्यं युद्धाभिनन्दिनः ॥ १० विवर्णो मुखवर्णश्च गद्गदश्चाभवत्स्वनः । अभवत्सुदिने चापि दुर्दिनं रूक्षमारुतम् ॥ ११ ऊचुः खगा मृगाः सर्वे वाचः कूरा भयावहाः । स सिंहोपचितस्कन्धः शार्दूलसमविक्रमः॥१२ तानुत्पातानचिन्त्यैव निर्जगाम रणाजिरम्। तदा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः॥ वभूव सुमहान्नादः क्षोभयन्निव सागरम् । तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥ १४ हुमशैलपहरणा योद्धं समवतिष्ठत । तेपां युद्धं महारौद्रं संजज्ञे हरिरक्षसाम् ॥ रामरावणयोरर्थे समभिसक्तजीविनाम् । सर्वे हातिवलाः शूराः सर्वे पर्वतसंनिभाः ॥ १६ हरयो राक्ष्साश्चेव परस्परजिधांसवः । तेपां विनर्दतां शब्दः संयुगेऽतितरस्विनाम् ॥ १७ ञुश्रुवे सुमहान् कोधादन्योन्यमभिगर्जताम् । रजधारुणवर्णाभं सुभीममभवद्भशम् ॥ १८ उद्भृतं हरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दश । अन्योन्यं रजसा तेन कौशेयोद्भूतपाण्डुना ॥ १९ संवृतानि च भूतानि दृदृशुर्न रणाजिरे । न ध्वजा न पताका वा वर्म वा तुरगोऽपि वा॥ २० आयुधं स्यन्दनं वापि दहशे तेन रेणुना। शब्दश्च सुमहांस्तेपां नर्दतामभिधावताम् ॥ २१ श्रूयते तुमुले युद्धे न रूपाणि चकाशिरे । हरीनेव सुसंकुढ़ा हरयो जन्तुराहवे २२ राक्षसाआपि रक्षांसि निजन्तुस्तिमिरे तदा । परांश्चैव विनिन्नन्तः स्वांश्च वानरराक्षसाः ॥ २३ रुधिराद्रीं तदा चकुर्महीं पङ्कानुलेपनाम् । ततस्तु रुधिरोधेण सिक्तं व्यपगतं रजः ॥ २४ शरीरशवसंकीर्णा वभूव च वसुंधरा । द्रुमशक्तिशिलाप्रासैर्गदापरिघतोमरैः ॥ २५ हरयो राक्षसाश्चेत्र जन्तुरन्योन्यमोजसा । वाहुभिः परिवाकारैर्युध्यन्तः पर्वतोपमाः ॥ २६ हरयो भीमकर्माणो राक्ष्साञ्जन्तुराहवे । राक्ष्सास्त्विप संक्रुद्धाः प्रासतोमरपाणयः ॥ २७ कपीन्निजिन्तरे तत्र शस्त्रैः परमदारुणैः । अकम्पनः सुसंकुद्धो राक्षसानां चमूपतिः ॥ २८ संहर्पयति तान् सर्वान् राक्षसान् भीमविक्रमान् । हरयस्त्विप रक्षांसि महाद्रममहाइमिभः ॥ विदारयन्त्यभिक्रम्य शस्त्राण्याच्छिच वीर्यतः । एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नलः ॥ ३० मैन्द्रश्च द्विविदः कुद्धाश्चकुर्वेगमनुत्तमम् । ते तु वृक्षैर्महावेगा राक्षसानां चमूमुखे ॥ 38 र्दे देरुदनं सुमहचक्कुर्छीलया हरियृथपाः । ममन्थू राक्षसान् सर्वे वानरा गणशो भृशम् ॥ ३२

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे अकम्पनयुद्धं नाम पञ्चपञ्चाशः सर्गः

## षट्पश्चाशः सर्गः

## अकम्पनवधः

| तद्द्ष्ट्वा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमैः । क्रोधमाहारयामास युधि तीव्रमकम्पनः ॥             | 8                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| कोधमूर्छितरूपस्तु धून्वन् परमकार्मुकम् । दृष्ट्वा तु कर्म शत्रूणां सारथिं वाक्यमत्रवीत् ॥ | २                     |
| तत्रैव तावत्त्वरितं रथं प्रापय सारथे । यत्रैते वहवो च्नन्ति सुबहून् राक्षसान् रणे ॥       | ३                     |
| एतेऽत्र बलवन्तो हि भीमकायाश्च वानराः । द्रुमशैलप्रहरणास्तिष्ठन्ति प्रमुखे मम ॥            | 8                     |
| एतान्निहन्तुमिच्छामि समरश्लाघिनो ह्यहम् । एतैः प्रमिथतं सर्वं दृइयते राक्षसं वलम् ॥       | ď                     |
| ततः प्रजवनाश्वेन रथेन रथिनां वरः । हरीनभ्यहनत्कोधाच्छरजाहेरकम्पनः ॥                       | ६                     |
| न स्थातुं वानराः शेकुः किं पुनर्योद्धमाहवे । अकम्पनशरैर्भग्नाः सर्वे एव विदुद्रुवुः ॥     | હ                     |
| तान् मृत्युवशमापन्नानकम्पनवशं गतान् । समीक्ष्य हनुमाञ्ज्ञातीनुपतस्थे महावलः ॥ 🦈           | 6                     |
| तं महाप्लवगं दृष्ट्वा सर्वे प्लवगयूथपाः । समेख समरे वीराः संहृष्टाः पर्यवारयन् ॥          | ٩                     |
| अवस्थितं हनूमन्तं ते दृष्ट्वा हरियूथपाः । वभू बुर्वलवन्तो हि वलवन्तं समाश्रिताः ॥         | १०                    |
| अकम्पनस्तु शैलामं हनूमन्तमवस्थितम् । महेन्द्र इव धाराभिः शरैरभिववर्ष ह ॥                  | ११.                   |
| अचिन्तयित्वा बाणौघाञ्चारीरे पतिताञ्चितान् । अकम्पनवधार्थाय मनो द्धे महाबलः॥               | १२                    |
| स प्रसद्य महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः । अभिदुद्राव तद्रक्षः कम्पयन्निव मेदिनीम् ॥         | १३                    |
| तस्याभिनर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । वभूव रूपं दुर्धर्षं दीप्तस्येव विभावसोः ॥           | १४                    |
| आत्मानमप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः । शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुंगवः ॥                 | १५                    |
| तं गृहीत्वा महाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः। स विनद्य महानादं भ्रामयामास वीर्यवान्।।            | १६                    |
| ततस्तमभिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनम् । पुरा हि नमुर्चि संख्ये वज्रेणेव पुरंद्रः ॥         | १७                    |
| अकम्पनस्तु तद्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गं समुद्यतम् । दूरादेव महावाणैरर्धचन्द्रैव्यदारयत्॥        | १८                    |
|                                                                                           | १९                    |
| सोऽश्वकर्णं समासाद्य रोषद्पीन्वितो हरिः । तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिमिवोच्छितम् ॥          | २०                    |
| तं गृहीत्वा महास्कन्धं सोऽश्वकर्णं महाद्युतिः। प्रहस्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे ॥  | २१                    |
|                                                                                           | <b>२</b> २,           |
| गजांश्च सगजारोहान् सरथान् रथिनस्तथा । जघान हनुमान् धीमान् राक्षसांश्च पदातिगान            | <b>T</b> (            |
| तमन्तक्मिव क्रुद्धं समरे प्राणहारिणम् । हनुमन्तमभिष्रेक्ष्य राक्षसा विष्रदुदुवुः ॥        | س م <sup>د</sup> ن- م |
|                                                                                           | २५                    |
| स चतुर्दशभिर्बाणैः शितैर्देहविदारणैः । निर्विभेद हनूमन्तं महावीर्यमकम्पनः ॥               | २६                    |

39

स तदा प्रतिविद्धस्त वहीभिः शरवृष्टिभिः । हनुमान् दृदशे वीरः प्रकृढ इव सानुमान् ॥ २७ विरराज महाकायो महावीर्यो महामनाः। पुष्पिताशोकसंकाशो विधूम इच पावकः ॥ २८ तदेः इन्यं वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगमनुत्तमम् । शिरस्यभिज्ञानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम् ॥ २९ स बृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना । राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥ ३० तं दृष्ट्वा निहतं भूमौ राक्षसेन्द्रमकम्पनम् । व्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्प इव द्रुमाः ॥ ३१ सक्तपहरणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः । लङ्कामभिययुख्यस्ता वानरैस्तैरभिद्रताः ॥ ३२ ते मुक्तकेशाः संभ्रान्ता भग्नमानाः पराजिताः । स्रवच्छूमजङैरङ्गैः श्वसन्तो विप्रदुदुबुः ॥ 33 अन्योन्यं प्रममन्थुस्ते विविधुर्नगरं भयात् । पृष्ठतस्ते हनूमन्तं प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहुः ॥ 38 तेषु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्ष्सेषु महावलाः । समेल हरयः सर्वे हनुमन्तमपूजयन् ॥ ३५ सोऽपि प्रहृष्टस्तान् सर्वान् हरीन् प्रत्यभ्यपूजयत् । हनुमान् सत्त्वसंपन्नो यथाईमनुकूछतः ॥ ३६ विनेदु वथाप्राणं हरयो जितकाशिनः । चक्रपुश्च पुनस्तत्र सप्राणानिप राक्षसान् ॥ ३७

स वीरशोभामभजनमहाकिषः समेख रक्षांसि निह्स मारुतिः ।

महासुरं भीममिमित्रनाशनं यथैव विष्णुर्विष्ठनं चमूमुखे ॥

अपृज्यम् देवगणास्तदा किष स्वयं च रामोऽतित्रस्त्रश्च स्टूमणः।

तथैव सुत्रीवमुखाः प्रवङ्गमा विभीपणश्चैव महावस्त्रथा॥

इत्यार्वे शीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे अकम्पनवधो नाम पट्पञ्चादाः सर्गः

#### सप्तपञ्चाशः सर्गः

#### प्रहस्तयुद्धम्

अकम्पनवधं श्रुत्वा कुद्धो वै राक्षसेश्वरः । किंचिद्दीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षत ॥ १ स तु ध्यात्वा मुहूर्तं तु मन्त्रिभः संविचार्य च । ततस्तु रावणः पूर्वदिवसे राक्षसाधिपः ॥ २ पुरीं परिययो छङ्कां सर्वान् गुल्मानवेक्षित्तम् । तां राक्षसगणेर्गुप्तां गुल्मैर्वहुभिरावृत्ताम् ॥ ३ द्द्र्शं नगरीं छङ्कां पताकाध्वजमाछिनीम् । रुद्धां तु नगरीं हृष्ट्वा रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ४ चामपतः काछे प्रहत्तं युद्धकोविदम् । पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य च ॥ ५ नाम्य युद्धात्प्रपद्यामि मोक्षं युद्धविद्यारद । अहं वा कुम्भकर्णो वा त्वं वा सेनापतिर्मम ॥ ६ इन्द्रजिद्धा निकुम्भो वा वहेयुर्भारमीदृशम् । स त्वं वलमतः शीव्रमादाय परिगृह्य च ॥ ७

विजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वे वनौकसः । निर्याणादेव 'ते नूनं चपला हरिवाहिनी ॥ नर्दतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति । चपला ह्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानराः ॥ ९ न सिह्प्यन्ति ते नादं सिंहनादुमिव द्विपाः। विद्रुते च वले तस्मिन् रामः सौमित्रिणा सह॥ अवशस्ते निरालम्बः प्रहस्त वशमेष्यति । आपत्संशयिता श्रेयो न तु निःसंशयीकृता ॥ ११ प्रतिलोसानुलोमं वा यद्वा नो सन्यसे हितम् । रावणेनैवमुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपितः ॥ १२ राक्षसेन्द्रमुवाचेद्मसुरेन्द्रसिवोशना । राजन् मन्त्रितपूर्वं नः कुशलैः सह मन्त्रिभिः ॥ १३ विवादश्चापि नो वृत्तः समवेक्य परस्परम् । प्रदानेन तु सीतायाः श्रेयो व्यवसितं मया ॥ १४ अप्रदाने पुनर्युद्धं दृष्टमेतत्तथैव नः । सोऽहं दानैश्च सानैश्च सत्ततं पूजितस्त्वया ॥ सान्त्वैश्च विविधैः काले किं न कुर्यां प्रियं तव । न हि मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनानि वा ।। १६ त्वं पश्य मां जुहूषन्तं त्वद्र्थं जीवितं युधि । एवमुक्ता तु भतीरं रावणं वाहिनीपतिः ॥ उवाचेदं वलाध्यक्षान् प्रहस्तः पुरतः स्थितान् । समानयत मे शीव्रं राक्षसानां सहद्वलम् ॥ १८ मद्वाणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे। अद्य तृष्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकसाम्।। १९ इत्युक्तास्ते प्रहस्तेन वळाध्यक्षाः कृतत्वराः । वळमुद्योजयामासुस्तस्मिन् राक्षसमन्दिरे ॥ २० सा वभूव मुहूर्तेन तिग्मनानाविधायुधैः । लङ्का राक्षसवीरैस्तैर्गजैरिव समाकुला ॥ हुताशनं तर्पयतां व्राह्मणांश्च नमस्यताम् । आज्यगन्धप्रतिवहः सुरभिर्मारुतो ववौ ॥ स्रजश्च विविधाकारा जगृहुस्त्विभमन्त्रिताः । संग्रामसज्जाः संहृष्टा धारयन् राक्षसास्तदा ॥२३ सधनुष्काः कवचिनो वेगादाष्टुत्य राक्ष्साः । रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवारयन् ॥ २४ अथामन्त्र्य च राजानं भेरीमाहत्य भैरवाम्। आरुरोह रथं दिव्यं प्रहस्तः सज्जकितम्॥२५ ह्यैर्महाजवैर्युक्तं सम्यक्सृतसुसंयतम् । महाजलदिनघोषं साक्षाचन्द्रार्कभास्वरम् ॥ ₹६ उरगध्वजदुर्धर्षं सुवरूथं खवस्करम् । सुवर्णजालसंयुक्तं प्रहसन्तमिव श्रिया ॥ २७ ततस्तं रथमास्थाय रावणापितशासनः । लङ्काया निर्ययौ तूर्णं वलेन महता वृतः ॥ २८ ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः । वादित्राणां च निनदः पूरयन्निव सागरम्॥ २९ शुश्रुवे शङ्खशब्दश्च प्रयाते वाहिनीपतौ । निनद्न्तः खरान् घोरान् राक्षसा जग्मरप्रतः ॥३० भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । नरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः ॥ ३१ प्रहस्तसचिवा होते निर्वयुः परिवार्य तम् । व्यूहेनैव सुघोरेण पूर्वद्वारात् स निर्वयौ ॥ ३२ गजयूथनिकारोन वलेन सहता वृतः । सागरप्रतिमौचेन वृतस्तेन वलेन सः ॥ ३३ प्रहस्तो निर्ययो तूर्ण कालान्तकयमोपमः । तंस्य निर्याणघोषेण राक्षसानां च नर्दताम् ॥ लङ्कायां सर्वभूतानि विनेदुर्विकृतैः खरैः । व्यभ्रमाकाशमावित्य मांसशोणितभोजनाः ॥ ३५ मण्डलान्यपसञ्यानि खगाश्चकू रथं प्रति । वमन्यः पावकञ्वालाः शिवा घोरा ववाशिरे॥३६

अन्तरिक्षात्मपातोस्का वायुश्च परुपो चचौ । अन्योन्यमिनंत्रच्या त्रहाश्च न चकाशिरे ॥ ३० देवाश्च त्यरिनर्योपा रथत्योपिर रक्षसः । वृष्ट्यू रुधिरं चास्य सिनिचुश्च पुरःसरान् ॥ ३० केनुमूर्यिन गृश्चोऽस्य निलीनो दक्षिणामुद्धः । तुद्रश्चभयतः पार्श्व समग्रामहरत्प्रभाम् ॥ ३० मार्थेपेहुश्चास्य संग्राममवनाहतः । प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्सूनस्य हयसादिनः ॥ ४० निर्याणश्चीश्च यास्यासीद्भास्यरा वसुदुर्ल्थां । सा ननाश सुहूर्तेन समे च स्वलिता ह्याः ॥४१ प्रह्रतं त्यसिनिर्यान्तं प्रख्यातयलपोरुपम् । युधि नानाप्रहरणा किपसेनाभ्यवर्तत ॥ ४२ अथ वोषः सुनुसेले हरीणां समजायत । वृक्षानारुजतां चैव गुर्वीरागृह्तां शिलाः ॥ ४३ नद्तां राक्षनानां च वानराणां च गर्जताम् । ७भे प्रमुद्ति सेन्ये रक्षागणवनीकसाम् ॥ ४४ विगतानां समर्थानामन्योन्यवधकाङ्क्षिणाम् । परस्परं चाह्यतां निनादः श्र्यते महान् ॥ ४५

ततः प्रहस्तः किपराजवाहिनीमिभिप्रतस्थे विजयाय दुर्मितः । विद्यद्वेगां च विवेश तां चम् यथा मुमूर्पुः शलभो विभावसुम् ॥ इत्यापे शीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्धिशतिसहस्विकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे प्रहस्तयुद्धं नाम सप्तपञ्चाशः सगः

#### अष्टपञ्चाशः सर्गः

#### प्रहस्तवधः

तदः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा भीमपराक्रमम् । ज्याच सिसतं रामो विभीपणमिरद्मः ॥ १ क एप सुमहाकायो वलेन महता वृतः । आचक्ष्य मे महावाहो वीर्यवन्तं निशाचरम् ॥ २ रायवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीपणः । एप सेनापितस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः ॥ ३ लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागवलसंवृतः । वीर्यवानस्रविच्लूरः प्रख्यातश्च पराक्रमे ॥ ४ ततः प्रहतं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमम् । गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरिभसंवृतम् ॥ ५ वृद्धी महती सेना वानराणां वलीयसाम् । अतिसंजातरोपाणां प्रहस्तमभिगर्जताम् ॥ ६ खङ्कशक्त्वृष्टिवाणाश्च शूलािन सुसलािन च । गदाश्च परिघाः प्रासा विविधाश्च परश्वधाः ॥ ७ धनूंपि च विचित्राणि राक्षसानां जयैपिणाम् । प्रगृहीतान्यशोभन्त वानरानिभधावताम् ॥ ८ जगृहुः पाद्पाश्चापि पुष्पितान् वानरपैभाः । शिलाश्च विपुला दीर्घा यो द्वुकामाः प्रवङ्गमाः ॥ १० तेपामन्योन्यमासाच संत्रामः सुमहानभूत् । वहूनामश्चवृष्टि च शरपृष्टि च वर्षताम् ॥ १० वहुनो राक्षसा युद्धे वहून् वानरयूथपान् । वानरा राक्षसांश्चापि निजव्वुवेह्वो वहून् ॥ ११

१. च सुदुर्लमा पुना.।

शूळै: प्रमथिताः केचित्केचिच परमायुधैः । परिधैराहताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वधैः ॥ १२ निरुच्छ्वासाः कृताः केचित्पतिता धरणीतले । विभिन्नहृदयाः केचिदिषुसंधानसंदिताः ॥ १३ केचिद्द्विधा कृताः खड़ैः स्फुरन्तः पतिता भुवि । वानरा राक्षसैः शूलैः पार्श्वतश्च विदारिताः ।। वानरैश्चापि संकुद्धे राक्षसौघाः समन्ततः । पादपैर्गिरिश्केश्च संपिष्टा वसुधातले ॥ वजरपर्शतलैहिसतैर्भुष्टिभिश्च हता भृशम् । वेमुः शोणितसास्येभ्यो विशीर्णद्शनेक्षणाः ॥ १६ आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नद्ताम् । वभूव तुमुलः शब्दो हरीणां रक्षसां युधि ॥ वानरा राक्षसाः कुद्धा वीरमार्गमनुत्रताः । विवृत्तनयनाः क्रूराश्रकुः कर्माण्यभीतवत् ॥ १८ नरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः । एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जघ्नुर्वनौकसः ॥ १९ तेषामापततां शीव्रं निव्नतां चापि वानरान् । द्विविदो गिरिशृङ्गेण जघानैकं नरान्तकम्।। २० दुर्मुखः पुनरुत्पाट्य कपिः स विपुलद्रुमम् । राक्षसं क्षिप्रहस्तस्तु समुन्नतमपोथयत् ॥ २१ जाम्ववांस्तु सुसंकुद्धः प्रगृह्य महतीं शिलाम् । पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि ॥ २२ अथ कुम्भहतुस्तत्र तारेणासाच वीर्यवान् । वृक्षेणाभिहतो मूर्त्रि प्राणान् संत्याजयद्रणे ॥ २३ अमृष्यमाणस्तत्कर्भ प्रहस्तो रथमास्थितः । चकार कदनं घोरं धनुष्पाणिर्वनौकसाम्।। र्वेड आवर्त इव संजज्ञे उभयोः सेनयोस्तदा । क्षुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव 👯 स्वनः ॥ महता हि शरौंघेण प्रहस्तो युद्धकोविदः । अर्दयामास संक्रुद्दो वानरान् परमाहवे ॥ २६ वानराणां शरीरैश्च राक्षसानां च मेदिनी । वभूव निचिता घोरा पतितैरिव पर्वतै: ॥ २७ सा मही रुधिरौषेण प्रच्छन्ना संप्रकाशते । संछन्ना माधवे मासि पलाशैरिव पुष्पितैः॥ २८ हतवीरौघवप्रां तु भन्नायुधमहाद्रुमाम् । शोणितौघमहातोयां यमसागरगासिनीम् ॥ २९ यकुत्झीहमहापङ्कां विनिकीर्णान्त्रशैवलाम् । भिन्नकायशिरोमीनामङ्गावयवशाद्वलाम् ॥ ३० गृष्रहंसगणाकीणीं कङ्कसारससेविताम् । मेदःफेनसमाकीणीमार्तस्तनितनिःस्वनाम् ॥ 38 तां कापुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम् । नदीमिव घनापाये हंससारससेविताम् ॥ ३२ राक्षसाः किपमुख्याश्च तेरुस्तां दुस्तरां नदीम् । यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपाः ॥३३ ततः सृजन्तं वाणौघान् प्रहस्तं स्यन्द्ने स्थितम् । ददर्श तरसा नीलो विनिन्नन्तं प्रवङ्गमान् ॥ उद्भृत इव वायुः खे महदभ्रवलं बलात् । समीक्ष्याभिद्रुतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपितः ॥ 34 रथेनादिसवर्णेन नील्मेवाभिदुदुवे । स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य परमाहवे ॥ ३६ 📝 नीलाय व्यस्जद्वाणान् प्रहस्तो वाहिनीपतिः। ते प्राप्य विशिखा नीलं विनिर्भेद्य समाहिताः। सहीं जन्मुर्महावेगा रुषिता इव पन्नगाः । नीलः शरैरभिहतो निशितैज्वलनोपमैः ॥

१. पार्श्वतश्चावदारिताः च.,।

ृस तं परमदुर्धर्पमापतन्तं महाकपिः । प्रहस्तं ताडयामास वृक्ष्मुत्पाट्य वीर्यवान् ॥ ३९ ंस तेनाभिहतः कुद्धो नद्न् राक्षसपुंगवः । ववर्ष शरपर्वाणि प्रवङ्गानां चमृपतौ ॥ 80 तस्य वाणगणान् घोरान् राक्षसस्य महावलः । अपारयन् वारचितुं प्रत्यगृहान्निमीलितः ॥ ४१ यथैव गोवृपो वर्षं शारदं शीव्रमागतम् । एवसेव प्रहस्तस्य शरवर्षं दुरासदम् ॥ ४२ निमीलिताक्षः सहसा नीलः सेहे सुदारुणम् । रोपितः शरवर्षेण सालेन महता महान् ॥ ४३ प्रजवान ह्यात्रीलः प्रह्स्तस्य मनोजवान् । ततः स चापमुद्गृद्य प्रह्स्तस्य महावलः ॥ 88 वभञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः । विधनुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥ प्रध प्रगृह्य मुसलं घोरं स्यन्दनाद्वपुष्छवे । तावुभौ वाहिनीमुख्यौ जातवैरौ तरस्विनौ ॥ ४६ स्थितौ क्षतजदिग्याङ्गौ प्रभिन्नाविव कुञ्जरौ । उहिन्दन्तौ सुतीक्ष्णाभिर्दृष्ट्राभिरितरेतरम् ॥ ४७ सिंह्झार्वूलसहरो। सिंह्झार्वूलचेष्टितौ । विकान्तविजयो वीरो समरेष्वनिवर्तिनौ ॥ 86 काङ्क्षमाणी यशः प्राप्तुं वृत्रवासवयोः समी । आजवान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सः ॥४९ प्रहस्तः परमायत्तस्तस्य सुस्राव शोणितम् । ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रगृद्य सुमहातरुम् ॥ ५० अट्रस्तस्योरिस कृद्धो विससर्ज महाकपिः । तमचिन्त्यप्रहारं स प्रगृह्य सुसलं महत् ॥ 48 अभिद्धराव विलनं वलात्रीलं प्लबङ्गमम् । तमुत्रवेगं संरच्धमापतन्तं महाकिपः ॥ ५२ ततः संप्रेक्य जयाह महार्देगा महाशिलाम् । तस्य युद्धाभिकामस्य मधे मुसलयोधिनः ॥ ५३ प्रहस्तस्य शिलां नीलो मृिष्टं तूर्णमपातयत् । सा तेन किपमुख्येन विमुक्ता महती शिला ॥ ५४ विभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा । स गतासुर्गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः॥ ५५ पपात सहसा भूमो छिन्नमूल इव द्रुमः । प्रभिन्नशिरसस्तस्य वहु सुस्नाव शोणितम् ॥ ५६ शरीराद्पि सुस्राव गिरेः प्रस्रवणं यथा । हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महद्वलम् ॥ ५७ रक्षसामप्रहृप्टानां लङ्कामभिजगाम ह । न शेकुः समरे स्थातुं निहते वाहिनीपतौ ॥ 40 सेतुवन्यं समासाद्य विकीर्णं सिछिछं यथा । हते तस्मिश्चमृमुख्ये राक्षसास्ते निरुद्यमाः ॥ 49 रक्षःपतिगृहं गत्वा ध्यानमूकत्वमास्थिताः । प्राप्ताः शोकार्णवं तीव्रं निःसंज्ञा इव तेऽभवन् ॥ ६० ततस्तु नीलो विजयी महावलः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा ।

> इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे प्रहस्तवधो नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः

समेल रामेण सलक्ष्मणेन च प्रहृष्टरूपस्तु वभूव यूथपः॥

# एकोनषष्टितयः सर्गः

| रावणाभिषेणनम्                                                                         | · 4            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| तस्मिन् हते राक्षससैन्यपाले प्रवङ्गमानामृषभेण युद्धे।                                 | 711            |
| भीमायुधं सागरतुल्यवेगं विदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यम् ॥                                  | 240            |
| गत्वाथ रक्षोऽधिपतेः शशंसुः सेनापतिं पावकसूनुशस्तम् ।                                  |                |
| तचापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोऽधिपः क्रोधवशं जगास ॥                                    | २              |
| संख्ये प्रहस्तं निहतं निशस्य शोकार्दितः कोधपरीतचेताः।                                 |                |
| उवाच ताक्नैर्ऋतयोधमुख्यानिन्द्रो यथा चामरयोधमुख्यान् ॥                                | રૂ             |
| नावज्ञा रिपवे कार्या यैरिन्द्रवलसूद्नः । सृदितः सैन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः ॥    | 8              |
| सोऽहं रिपुविनाज्ञाय विजयायाविचारयन् । स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तद्दुतम् ॥           | U <sub>s</sub> |
| अद्य तद्वानरानीकं रामं च सहलक्ष्मणम् । निर्देहिष्यामि वाणौषैर्वनं दीप्तैरिवाग्निभिः ॥ | ६              |
| अद्य संतर्पयिष्यासि पृथिवीं किपशोणितैः ।।                                             |                |
| स एवमुक्ता व्वलनप्रकाशं रथं तुरङ्गोत्तमराजयुक्तम्।                                    | 4.             |
| प्रकाशमानं वपुपा व्वलन्तं समाक्रोहामरराजशत्रुः ॥                                      | હ              |
| स शङ्कभेरीपणवप्रणादैरास्फोटितक्ष्वेलितसिंहनादैः।                                      |                |
| पुण्यैः स्तवैश्चाप्यभिपृज्यमानस्तदा ययौ राक्ष्सराजमुख्यः ॥                            | 6              |
| स शैल्जीमूतनिकाशरूपैर्मासाद्नैः पावकदीप्तनेत्रैः ।                                    | ,              |
| वभौ वृतो राक्षसराजमुख्यो भूतैर्वृतो रुद्र इवामरेशः ॥                                  | ς              |
| ततो नगर्याः सहसा महोजसा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यसुमम्।                                 |                |
| महार्णवाभ्रस्तनितं दर्का समुद्यतं पादपशैलहस्तम् ॥                                     | १०             |
| तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डमालोक्य रामो भुजगेन्द्रवाहुः।                                  |                |
| विभीषणं शस्त्रमृतां वरिष्टमुवाच सेनानुगतः पृथुश्रीः॥                                  | ११             |
| नानापताकाध्वजराखजुष्टं प्रासासिश्र्लायुवराखजुष्टम् ।                                  |                |
| सैन्यं रगजेन्द्रोपमनागजुष्टं कस्येद्मक्षोभ्यमभीरुजुष्टम् ॥                            | १२             |
| . ततस्तु रासस्य निशम्य वाक्यं विभीषणः शकसमानवीर्यः।                                   |                |
| शशंस रामस्य वलप्रवेकं महात्मनां राक्षसपुंगवानाम्।।                                    | <b>१३</b> '    |
| १. इदमर्थम् च. नारित । २. महेन्द्रोपम- पना ।                                          |                |

| एकोनपष्टितमः सर्गः                                                                 | ७६७  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                    |      |
| योऽसौ गजस्कन्धगतो महातमा नवोदितार्कोपमताम्रवह्नः ।                                 | 9 (3 |
| प्रकम्पयन्नागिशरोऽभ्युपैति हाकस्पनं त्वेनमवेहि राजन् ।।                            | १४   |
| योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतुर्धृत्वन् धनुः शक्रधनुःप्रकाशम् ।                           | 01.  |
| करीव भात्युप्रविवृत्तदंष्ट्रः स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधानः ॥                          | १५   |
| यश्चेप विनध्यास्तमहेन्द्रकरुपो धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः।                          |      |
| विस्फारयंश्चापमतुल्यमानं नामातिकायोऽतिविवृद्धकायः ॥                                | १६   |
| योऽसो नवार्कोदितताम्रचक्षुरारुह्य घण्टानिनदृप्रणादम् ।                             |      |
| गर्ज करं गर्जिति वे महात्मा महोदरो नाम स एप वीरः ॥                                 | १७   |
| योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाण्डमारुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशम्।                          |      |
| प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धं पिशाच एपोऽशनितुल्यदेगः ॥                               | १८   |
| यश्चेप शूलं निशितं प्रगृह्य विद्युत्प्रभं किंकरवज्जवेगम् ।                         |      |
| वृपेन्द्रमास्थाय गिरिप्रकाशमायाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्त्री ॥                        | १९   |
| असो च जीमृतनिकाशरूपः कुम्भः पृथुव्यूदसुजातवक्षाः ।                                 |      |
| समाहितः पन्नगराजकेतुर्विस्फारयन् भाति धनुर्विधून्वन् ॥                             | २०   |
| युश्चेप जाम्यूनद्वञाजुष्टं दीप्तं सधूमं परिषं प्रगृह्य ।                           |      |
| आयाति रश्लेवलकेतुभूतस्त्वसौ निकुम्भोऽद्भुतघोरकर्मा ॥                               | २१   |
| यश्चेप चापासिशरौयजुष्टं पताकिनं पावकदीप्ररूपम् ।                                   |      |
| रथं समास्थाय विभात्युदयो नरान्तकोऽसौ नगशृङ्गयोधी ॥                                 | २२   |
| युश्चेप नानाविधघोररूपैर्व्याघोष्ट्रनागेन्द्रमृगाश्ववह्नैः ।                        | •    |
| भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्रैः सोऽसौ सुराणामिप दर्पहन्ता ॥                         | २३   |
| यत्रेतदिन्द्रप्रतिमं विभाति च्छत्रं सितं सूक्ष्मशलाक्सम्यम् ।                      | • •  |
| अत्रेप रक्षोऽधिपतिर्महात्मा भूतैर्घतो रुद्र इवावभाति ॥                             | २४   |
| असौ किरीटी चलकुण्डलास्यो नगेन्द्रविन्ध्योपसभीसकायः।                                | (0   |
| महेन्द्रवैवस्वतद्पेहन्ता रक्षोऽधिपः सूर्य इवावभाति ॥                               | રૂપ  |
| •                                                                                  |      |
| प्रत्युवाच ततो रामो विभीपणमरिंद्मम् । अहो दीप्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः ॥      | २६   |
| आदिस इव दुष्प्रेक्षो रिक्सिभिभीति रावणः । सुन्यक्तं छक्षये ह्यस्य रूपं तेजःसमावृतम |      |
| देवदानववीराणां वर्पुनैवंविधं भवेत् । यादृशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतत्प्रकाशते ॥     | २८   |
| सर्वे पर्वतसंकाज्ञाः सर्वे पर्वतयोधिनः । सर्वे दीप्तायुधधरा योधाश्चास्य महौजसः ॥   | २९   |
|                                                                                    |      |

| माति राक्षसराजोऽसौ प्रदीप्तैर्भीमविक्रमैः । भूतः परिवृतस्तीक्ष्णैर्देहवद्भिरिवान्तकः ॥ | ३०  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| दिष्ट्यायमद्य पापात्मा मम दृष्टिपथं गतः । अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताहरणसंभवम्       | ॥३१ |
| रवमुक्ता ततो रासो धनुरादाय वीर्घवान् । लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्भृत्य शरोत्तमम् ॥      | २३∖ |
| ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षांसि तान्याह महावलानि ।                                 | ·   |
| द्वारेपु चर्यागृहगोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठत निर्विशङ्काः ॥                            | ३३  |
| इहागतं मां सहितं भवद्भिर्वनौकसिङ्छद्रमिदं विदित्वा ।                                   | τ   |
| शून्यां पुरीं दुष्प्रसहां प्रमध्य प्रधर्पयेयुः सहसा समेताः ॥                           | ३४  |
| विसर्जवित्वा सहितांस्ततस्तान् गतेषु रक्षःसु यथानियोगम्।                                |     |
| व्यदारयद्वानरसागरौघं सहाझपः पूर्णिसवार्णवौघम् ॥                                        | ३५  |
| तसापतन्तं सहसा समीक्ष्य दीप्तेपुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्।                              |     |
| ंमहत्समुत्पाट्य महीधरात्रं दुद्राव रक्षोऽधिपतिं हरीशः॥                                 | ३६  |
| तच्छैलशृङ्गं वहुवृक्षसानुं प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय।                                  |     |
| तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य विभेद वाणैस्तपनीयपुद्धैः ॥                                     | ३७  |
| तस्मिन् प्रयुद्धोत्तमसानुवृक्षे शृङ्गे विकीर्णे पतिते पृथिव्याम्।                      |     |
| महाहिकरुपं शरसन्तकाभं समाद्दे राक्षसलोकनाथः॥                                           | ३८  |
| स तं गृहीत्वानिलतुल्यवेगं सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रकाशम्।                                   |     |
| वाणं सहेन्द्राशनितुल्यवेगं चिक्षेप सुत्रीववधाय रुष्टः ॥                                | ३९  |
| स सायको रावणवाहुमुक्तः शकाशनिप्रख्यवपुः शिताप्रः।                                      |     |
| सुप्रीवमासाच विभेद वेगाद्गुहेरिता क्रौक्चिमिवोप्रशक्तिः॥                               | ४०  |
| स सायकार्तो विपरीतचेताः कूजन् पृथिव्यां निपपात वीरः।                                   |     |
| तं प्रेक्ष्य भूमौ पतितं विसज्ञं नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥                       | ४१  |
| ततो गवाक्षो गवयः सुदंष्ट्रस्तथर्षभो ज्योतिसुखो नभश्च।                                  |     |
| शैलान् समुचस्य विवृद्धकायाः प्रदुदुवुस्तं प्रति राक्षसेन्द्रम् ॥                       | ४२  |
| तेपां प्रहारान् स चकार सोवान् रक्षोऽधियो वाणगणैः शितायैः।                              |     |
| तान् वानरेन्द्रानिप वाणजालैर्विभेद जाम्वूनदिचत्रपुह्नैः॥                               | ४३  |
| ते वानरेन्द्रास्त्रिद्शारिवाणैर्भित्रा निपेतुर्भुवि भीमकायाः।                          | •   |
| ततस्तु तद्वानरसैन्यमुत्रं प्रच्छाद्यामास स वाणजालै: ॥                                  | 88  |

ते वध्यमानाः पतिताः प्रवीरा नानद्यमाना भयशस्यविद्धाः ।
शाखासृगा रावणसायकार्ता जग्मुः शरण्यं शरणं स्म रामम् ॥ ४५
ततो महात्मा स धनुर्धनुष्मानादाय रामः सहसा जगाम ।
तं स्थमणः प्राञ्जस्रिरभ्युपेत्य ख्वाच वाक्यं परमार्थयुक्तम् ॥ ४६
काभमार्थः सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः । विधमिष्यान्यहं नीचमनुजानीहि मां प्रभो ॥ ४७
तमत्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः । गच्छ यत्नपरश्चापि भव स्थमण संयुगे ॥ ४८
रावणो हि महावीर्यो रणेऽद्भुतपराक्रमः । त्रेस्टोक्येनापि संकुद्धो दुष्प्रसद्धो न संशयः ॥ ४९
तस्य च्छिद्राणि मार्गस्व स्वच्छिद्राणि च स्थ्य । चक्षुपा धनुपा यत्नाद्रक्षात्मानं समाहितः॥ ५०

स रावणं वारणहस्तवाहुर्द्दर्श दीप्तोचतभीमचापम्।

राघवस्य वचः शुक्वा परिष्वज्याभिपृज्य च । अभिवाद्य ततो रामं ययौ सौमित्रिराहवम् ॥५१

प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजालैस्तान् वानरान् भिन्नविकीर्णदेहान् ॥ 42 तमालोक्य महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः । निवार्य शरजालानि प्रदुद्राव स रावणम् ॥ ५३ रथं तस्य समासाद्य भुजमुद्यन्य दक्षिणम्। त्रासयन् रावणं धीमान् हनुमान् वाक्यमत्रवीत् ॥ ५४ िंदेवदानवगन्धर्वेर्यक्षेश्च सह राक्षसेः । अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम् ॥ ५५ एष मे दक्षिणा वाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः । विधमिष्यति ते देहाद्भूतात्मानं चिराषितम् ॥५६ श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः । संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमव्रवीत् ॥ ५७ क्षिप्रं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिमवाप्नुहि । तम्स्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर।।५८ रावणस्य वचः शुत्वा वायुसृनुवेचोऽनवीत् । प्रहृतं हि मया पूर्वमक्षं स्मर सुतं तव ॥ 49 एवमुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । आजघानानिलसुतं तलेनोरसि वीर्यवान् ॥ ξo स तलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः । स्थित्वा मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामितः ॥ ६१ आजघानाभिसंकुद्धस्तलेनैवामरद्विपम् । ततस्तलेनाभिहतो वानरेण महात्मना ॥ ६२ द्शयीवः समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः । संयामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितम् ॥ ६३ ऋपयो वानराः सिद्धा नेदुर्देवाः सहासुरैः । अथाश्वास्य महातेजा रावणो वाक्यमत्रवीत् ॥६४ साधु वानर वीर्येण ऋाघनीयोऽसि मे रिपुः । रावणेनैवमुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमव्रवीत् ॥ ६५ धिगस्तु गम वीर्येण यस्त्वं जीवसि रावण । सकृतु प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकत्थसे ॥ ξĘ तत्स्वां मामिका मुष्टिनीयिष्यति यमक्षयम्। ततो मारुतिवाक्येन क्रोधस्तस्य तदाज्वलत्॥६७ संरक्तितयनो यहान्मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम् । पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान् ॥ ६८ -हुनुस्रान् वक्षसि व्यूढे संचचाल हतः पुनः । विह्वलं तु तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महावलम् ॥ ६९ रथेनातिरथः शीवं नीलं प्रति समभ्यगात् । राक्षसानामधिपतिर्दशर्यानः प्रतापवान् ॥ 60

पन्नगप्रतिमैभीमैः परममीतिभेदिभिः। शरैरादीपयामास नीलं हरिचमूपतिम्॥ ७१ स शरौधसमायस्तो नीलः किपचमूपतिः। करेणैकेन शैलात्रं रक्षोऽधिपतयेऽसृजत्॥ ७२ -हनुमानिप तेजस्त्री समाश्वस्तो महामनाः । विप्रेक्षमाणो युद्धेष्युः सरोषमिदमववीत् ॥ ७३ नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम् । अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम् ॥ ७४ रावणोऽपि महातेजास्तच्छुङ्गं सप्तभिः शरैः । आजघान सुतीक्ष्णामैस्तद्विकीर्णं पपात ह् ॥ ७५ तद्विकीर्णं गिरेः शृङ्गं दृष्ट्वा हरिचमूपतिः । कालाग्निरिव जन्वाल क्रोधेन परवीरहा ॥ ७६ सोऽश्वकर्णान् धवान् सालांश्च्रतांश्चापि सुपुष्पितान्। अन्यांश्च विविधान् वृक्षान्नीलश्चिक्षेप संयुगे स तान् वृक्षान् समासाद्य प्रतिचिच्छेद् रावणः । अभ्यवर्षत्सुघोरेण शरवर्षेण पाविकम् ॥७८ अभिवृष्टः शरौघेण मेघेनेव महाचलः । हस्त्रं कृत्वा तदा रूपं ध्वजाये निपपात ह ॥ ७९ पावकात्मजमालोक्य ध्वजाये समुपरिथतम् । जन्वाल रावणः ऋोधात्ततो नीलो ननाद च ॥ ध्वजाग्ने धनुषश्चाग्ने किरीटाग्ने च तं हरिम् । लक्ष्मणोऽथ हनूमांश्च दृष्ट्वा रामश्च विस्मिताः ॥८१ -रावणोऽपि महातेजाः कपिलाघवविस्मितः । अस्त्रमाहारयामास दीप्तमाग्नेयमद्भुतम् ॥ ८२. ततस्ते चुकुगुर्हृष्टा लब्धलक्षाः प्रवङ्गमाः । नीललाघवसंभ्रान्तं दृष्ट्रा रावणमाह्वे ॥ **८**३ वानराणां च नादेन संरच्धो रावणस्तदा । संभ्रमाविष्टहृद्यो न किंचित् प्रत्यपद्यत ॥ 68 आमेयेनाथ संयुक्तं गृहीत्वा रावणः शरम् । ध्वजशीर्पिस्थतं नीलमुदैक्षत निशाचरः ॥ ८५ त्तोऽव्वीनमहातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । कपे लाघवयुक्तोऽसि मायया परयानया ॥ ८६ जीवितं खलु रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर। तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः॥८७ तथापि त्वां मया मुक्तः सायकोऽस्त्रप्रयोजितः । जीवितं परिरक्षन्तं जीविताद्भंशयिष्यति ॥ ८८ एवमुक्ता महावाहू रावणो राक्षसेश्वरः । संधाय वाणमन्नेण चमूपतिमताडयत् ॥ ८९ सोऽख्युक्तेन वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः । निर्देह्यमानः सहसा निपपात महीतले ॥ पितृमाहात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा । जानुभ्यामपतद्भूमौ न च प्राणैर्व्ययुज्यत ॥ 98 विसंज्ञं वानरं दृष्ट्वा दशग्रीवो रणोत्सुकः । रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुदुवे ॥ ९२ आसाद्य रणमध्ये तु वारियत्वा स्थितो ज्वलन् । धनुर्दिस्फारयामास कम्पयन्निव मेदिनीम् ॥ ९३

तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वो विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम् ।
अभ्येहि मामेव निशाचरेन्द्र न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धमहैः ॥ ९४
स तस्य वाक्यं प्रतिपूर्णघोषं ज्याशब्दमुत्रं च निश्नम्य राजा ।
आसाद्य सौमित्रिमवस्थितं तं कोपान्वितो वाक्यमुवाच रक्षः ॥ ९५
दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गं प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः ।
अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युदेशं संसाद्यमानो मम बाणजालैः ॥ ९६

| एकोन्पष्टितमः सर्गः                                                      | ७७१   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| तमाह सौमित्रिरविस्मयानो गर्जन्तमुद्वृत्तशितात्रदंष्ट्रम् ।               |       |
| राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठ ॥                    | ९७    |
| जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र वहं प्रतापं च पराक्रमं च ।                 |       |
| अवस्थितोऽहं शरचापपाणिरागच्छ किं सोघविकत्थनेन ॥                           | ९८    |
| स एवमुक्तः कुपितः सस०. रक्षोऽधिपः सप्त शरान् सुपुङ्घान् । 🦈              |       |
| ताँहक्ष्मणः काञ्चनचित्रपुद्धेश्चिच्छेद वाणैर्निशिताप्रधारेः ॥            | ९९    |
| तान् प्रेक्षमःणः सहसा निकृत्तान्निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान् ।          | •     |
| रुद्धेश्वरः क्रोधवशं जगाम ससर्ज चान्यान्निशितान् प् <u>ट</u> पत्कान् ॥   | १००   |
| स वाणदर्पं तु ववर्षे तीत्रं रामानुजः कार्मुकसंप्रयुक्तम् ।               |       |
| क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णिभ्रहेः झरांश्च चिच्छेद न चुक् <u>ष</u> ुभे च II | १०१   |
| स याणजालान्यथ तानि तानि मोघानि पद्यंखिद्शारिराजः ।                       | _     |
| विसिप्मिये ऌक्ष्मणऌायवेन पुनश्च वाणान्निशितान् मुमोच ॥                   | १०२   |
| स ऌक्ष्मणश्चाञ्च शराञ्ज्ञितात्रान् महेन्द्रवजाञ्चनितुल्यवेगान् ।         |       |
| संघाय चापे व्वलनप्रकाशान् ससर्ज रक्षोऽधिपतेर्वधाय ॥                      | . १०३ |
| स तान् प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रिइछत्त्वा च ताँह्रक्ष्मणमाजघान ।        | •     |
| शरेण कालाग्निसमप्रभेण स्वयंभुद्त्तेन ललाटदेशे II                         | १०४   |
| स रुक्सणो रावणसायकार्तश्चचारु चापं शिथिलं प्रगृद्य ।                     |       |
| पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छ्राचिच्छेद चापं त्रिद्शेन्द्रशत्रोः ॥      | १०५   |
| निकृत्तचापं त्रिभिराजघान वाणेस्तदा दाशरथिः शिताप्रैः ।                   |       |
| स सायकार्तो विचचाल राजा क्रच्छ्राच संज्ञां पुनराससाद ॥                   | १०६   |
| स कृत्तचापः शरताडितश्च मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्तः ।                   |       |
| जत्राह शक्ति समुद्यशक्तिः स्वयंभुदत्तां युधि देवशत्रुः ॥                 | १०७   |
| स तां विधूमानऌसंनिकाशां वित्रासिनीं वानरवाहिनीनाम् ।                     |       |
| चिक्षेप शक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥              | १०८   |
| तामापतन्तीं भरतानुजोऽस्त्रेर्जघान वाणैश्च हुताग्निकल्पैः ।               |       |
| तथापि सा तस्य विवेश शक्तिर्वाह्नन्तरं दाशरथेर्विशालम् ॥                  | १०९   |
| स शक्तिमाञ्शक्तिसमाहतः सन् मुहुः प्रजब्वाल रघुप्रवीरः ।                  | . '   |
| तं विह्नलन्तं सहसाभ्युपेस जन्नाह राजा तरसा भुजाभ्याम्।।                  | ११०   |

हिमवान् सन्दरो सेरुखैलोक्यं वा सहामरैः। शक्यं भुजाभ्यामुद्धर्तुं न संख्ये भरतानुजः॥१११ शक्या बाह्यचापि सौमित्रिस्ताहितस्तु स्तनान्तरे । विष्णोरचिन्त्यं स्वं भागमात्मानं प्रत्यनुस्मरन् ततो दानवद्र्पन्नं सौमित्रिं देवकण्टकः । तं पीडियत्वा बाहुभ्यामप्रभुर्रिङ्घनेऽभवत् ॥ अथ वायुसुतः क्रुद्धो रावणं समभिद्रवत् । आजघानोरिस क्रुद्धो वज्रकल्पेन सुष्टिना ।। ११४ तेन मुष्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः । जानुभ्यामपतद्भूमौ चचाल च पपात च ॥ आस्यैः सनेत्रश्रवणैर्ववाम रुधिरं बहु । विघूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत् ॥ विसंज्ञो मूर्छितस्त्रासीत्र च स्थानं समालभत् । विसंज्ञं रावणं हृष्ट्वा समरे भीमविक्रमम् ॥११७ ऋषयो वानराः सर्वे नेदुर्देवाः सवासवाः । हनुमानपि तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् ॥११८ अनयद्राघवाभ्याशं बाहुभ्यां परिगृह्य तम् । बायुसूनोः सुहृत्त्वेन भक्त्या परमया च सः ॥११९ शत्रूणामप्रकम्प्योऽपि लघुत्वमगमःकपेः । तं समुत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रि युधि दुर्जयम् ॥ रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरूपागता । आश्वस्तश्च विश्वल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूद्नः ॥१२१ ४ विष्णोर्भागमसीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन् । रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां महाहवे॥१२२ आद्दे निशितान् वाणाञ्जयाह च महद्धनुः । निपातितमहावीरां द्रवन्तीं वानरीं चम्म् ॥१२३ राघवस्तु रणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत् । अथैनमुपसंगम्य हनुसान् वाक्यमत्रवीत् ॥ मम पृष्ठं समारुह्यं राक्षसं शास्तुमहिसि । विष्णुर्यथा गरुत्मन्तं वलवनतं समाहितः ॥ तच्छूत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम् । आरुरोह महाशूरो वलवन्तं महाकपिम् ॥१२६ रथस्थं रावणं संख्ये ददर्श मनुजाधिपः । तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्राव स राघवः ॥ वैरोचिनिमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः । ज्याशब्दमकरोत्तीव्रं वर्त्रानिष्पेषनिःस्वनम् ॥ गिरा गम्भीरया रासो राक्ष्सेन्द्रमुवाच ह। तिष्ठ तिष्ठ सम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीटशम् ॥१२९ क तु राक्षसभार्दूल गतो मोक्षमवाप्यिस ॥

यदीन्द्रवैवस्वतभास्करान् वा स्वयंभुवैश्वानरशंकरान् वा ।
गमिष्यिस त्वं दश वा दिशोऽथवा तथापि मे नाच गतो विमोक्ष्यसे ॥ १३०
यश्चैव शक्त्याभिहतस्त्वयाच इच्छन् विषादं सहसाभ्युपेतः ।
स एव रक्षोगणराज मृत्युः सपुत्रदारस्य तवाच युद्धे ॥ १३१
एतेन चाष्यद्भुतदर्शनानि शरैर्जनस्थानकृतालयानि ।
चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्षःसहस्राणि निषूदितानि ॥ १३२
राघवस्यं वचः श्रुद्धा राक्षसेन्द्रो महाकपिम् । वायुपुत्रं महावीर्थं वहन्तं राघवं रणे ॥ १३३

१. अस्यानन्तरम् अथैवं वेष्णवं भागं मानुपं देहमास्थितम् इति च. छ.। २. गच्छन् क. ति.।

| रोपेण महताविष्टः पूर्ववैरमनुस्मरन्'। आजघान शरैस्तीक्ष्णेः कालानलशिखोपमैः॥        | १३४ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| राक्ष्सेनाहवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः । स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धत ॥  | १३५ |
| ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम्। दृष्ट्वा प्रवगशार्दूलं क्रोधस्य वशमेयिवान्।।  | १३६ |
| तस्याभिचङ्क्रम्य रथं सचक्रं साश्वध्वजच्छत्रमहापताकम् ।                           |     |
| ससारिथं साशनिशूळखङ्गं रामः प्रचिच्छेद शरेः सुपुङ्कैः ॥                           | १३७ |
| अथेन्द्रशत्रुं तरसा जघान वाणेन वज्राशनिसंनिभेन ।                                 |     |
| भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे वज्रेण मेर्स भगवानिवेन्द्रः॥                            | १३८ |
| यो वज्रपाताशनिसंनिपातान्न चुक्षुभे नापि चचाल राजा ।                              |     |
| स रामवाणाभिहतो भृशार्तश्चचाल चापं च मुमोच वीरः ॥                                 | १३९ |
| तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमथार्धचन्द्रम् ।                      |     |
| तेनार्कदर्णं सहसा किरीटं चिच्छेद रक्षोऽधिपतेर्महात्मा ॥                          | १४० |
| तं निर्विपार्शाविपसंनिकाशं शान्तार्चिपं सूर्यमिवाप्रकाशम् ।                      |     |
| गतिश्रयं कृत्तिकरीटकूटमुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम् ॥                           | १४१ |
| कृतं त्वया कर्म महत् सुभीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम् ।                          |     |
| तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्यत्र त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि ॥                   | १४२ |
| गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविदय रात्रिचरराज लङ्काम् ।                       |     |
| आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा वलं द्रक्ष्यसि मे रथस्थः ॥                     | १४३ |
| स एवमुक्तो हतद्पेहर्पो निकृत्तचापः स हताश्वसूतः ।                                |     |
| ्र शरार्दितः कृत्तमहाकिरीटो विवेश लङ्कां सहसा स राजा ॥                           | १४४ |
| तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महावले दानवदेवशत्री ।                            |     |
| हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार रामः परमाहवाग्रे ॥                             | १४५ |
| तस्मिन् प्रभिन्ने त्रिद्शेन्द्रशत्रौ सुरासुरा भूतगणा दिशश्च ।                    | •   |
| ससागराः सर्षिमहोरगाश्च तथैव भूम्यम्बुचराश्च हृष्टाः ॥                            | १४६ |
| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् |     |
| युद्धकाण्डे रावणाभिषेणनं नाम एकोनपष्टितमः सर्गः                                  |     |
|                                                                                  |     |

१. इट्मधंम् च. छ. नास्ति।

### षष्टितसः सर्गः कुम्भकर्णप्रजोधः

स प्रविदय पुरीं लङ्कां रामबाणभयार्दितः । भम्रदर्पस्तदा राजा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ `8 सातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः। अभिभूतोऽभवद्राजा राघ्देण महात्मना।। ब्रह्मदण्डप्रकाशानां विद्युत्सदृशवर्चसाम् । स्मर्न् राघववाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः ॥ 3 स काञ्चनमयं दिव्यसाश्रित्य परमासनम् । विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रादणो वाक्यसत्रवीत् ॥ ષ્ટ सर्वं तत्ख्छु में मोघं यत्तप्तं परमं तपः। यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेणास्मि निर्जितः॥ 4 इदं तद्ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपिश्वितम् । मानुषेभ्यो विजानीहि भयं त्विमिति तत्तथा ॥ ६ देवदानवगन्धेर्वेर्यक्षराक्षसपन्नगैः । अवध्यत्वं सया प्राप्तं सःनुषेभ्यो न याचितम् ॥ Ø विदितं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् । इक्ष्याकुकुङनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ L उत्पत्स्यते हि मद्वंशे पुरुषो राक्षसाधम । यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं सवलं साश्वसारिथम् ॥ निह्निष्यति संग्रामे त्वां कुलाधम दुर्मते । शप्तोऽहं वेदवला च यदा सा धर्षिता पुरा ॥१० सेयं सीता महाभागा जाता जनकनिन्दनी। उमा नन्दीश्वरश्चापि रम्भा वरुणकन्यका॥ ११ यथोक्तास्तन्मया प्राप्तं न मिथ्या ऋषिभापितम् । एतदेवाभ्युपागम्य यत्नं कर्तुमिहाईथु ॥ १२ राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चर्यागोपुरमूर्धसु । स चाप्रतिमगम्भीरो देवदानवदर्पहा ॥ ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुम्भकर्णा विवोध्यताम् । स पराजितमात्मानं प्रहस्तं च निपूदितम् ॥१४ ज्ञात्वा रक्षोबलं भीममादिदेश महावलः । द्वारेषु यतः क्रियतां प्राकारश्चाधिरु सताम् ॥ निद्रावशसमाविष्टः कुम्भकर्णो विबोध्यताम् । सुखं स्विपति निश्चिन्तः कालोपहतचेतनः ॥ १६ नवं षट् सप्त चाष्टी च मासान् स्विपति राक्ष्सः । मन्त्रियत्वा प्रसुप्तोऽयमितस्तु नवमेऽहिन ॥ तं तु वोधयत क्षिप्रं कुम्भकर्णं महाबलम् । स तु संख्ये महावाहुः ककुदः सर्वरक्षसाम् ॥ १८ वानरान् रजपुत्रौ च क्षिप्रमेव विधष्यित । एष केतुः परः संख्ये मुख्यो वै सर्वरक्षसाम् ॥१९ कुम्भकर्णः सदा शेते मूढो ग्राम्यसुखे रतः । रामेण हि निरस्तस्य संग्रामेऽस्मिन् सुदारुणे॥२० सविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विवोधिते । किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि ॥ २१ ईदृशे व्यसने प्राप्ते यो न साह्याय कल्पते । ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः ॥ २२ जग्मः परमसंभ्रान्ताः कुम्भकर्णनिवेशनम् । ते रावणसमादिष्टा मांसशोणितभोजनाः ॥ गन्धमाल्यांस्तथा भक्ष्यानादाय सहसा ययुः । तां प्रविदय महाद्वारां सर्वतो योजनायताम् ॥ कुम्सकर्णगुहां रम्यां सर्वगन्धप्रवाहिनीम् । कुम्भकर्णस्य निःश्वासादवधूता महाबलाः ॥ २५ प्रतिष्ठमानाः कुच्छ्रेण यत्नात्प्रविविद्युर्गुहाम् । तां प्रविदय गुहां रम्यां द्युभां काञ्चनकुट्टिमाम् ॥

१. यथा ति ।

| दद्युनेंऋेतव्याघ्रं शयानं भीमद्शेनम् । ते तु तं विकृतं सुप्तं विकीणीमिव पर्वतम् ॥          | २७  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| कुम्भकर्णं महानिद्रं सहिताः प्रत्यवोधयन् । ऊर्ध्वरोमाञ्चिततनुं श्वसन्तमित्र पन्नगम् ॥      | २८  |
| त्रासयन्तं महाश्वासैः शयानं भीमदर्शनम् । भीमनासापुटं तं तु पातालविपुलाननम् ॥ 🔧             | २९  |
| शय्यायां न्यस्तसर्वाङ्गं मेदोरुधिरगन्धिनम् । काछ्चनाङ्गदनद्वाङ्गं किरीटिनमरिद्मम् ॥        | ३०  |
| दद्द्युर्नेर्ऋतच्यात्रं कुम्भकर्णं महावलम् । ततस्रकुर्महात्मानः कुम्भकर्णोत्रतस्तदा ॥      | ३१  |
| मांसानां मेरुसंकाज्ञं राशिं परमतर्पणम् । मृगाणां महिपाणां च वराहाणां च संचयान् ।           | ।३२ |
| चकुर्नेर्ऋतर्शार्दूला राशिमन्नस्य चाद्भुतम् । ततः शोणितकुम्भांश्च मद्यानि विविधानि च ।     | ।३३ |
| पुरस्तात् क्रम्भकर्णस्य चक्रुस्त्रिद्शशत्रवः । छिछिपुश्च परार्ध्येन चन्द्नेन परंत्तपम् ॥   | ३४  |
| दिञ्यैराच्छादयामासुर्माल्येर्गन्धेः सुगन्धिभः । धूपं सुगन्धं ससृजुस्तुष्टुनुश्च परंतपम् ॥  | ३५  |
| जल्दा इव चोन्नेदुर्यातुधानास्ततस्ततः । शङ्घानापूरयामासुः शशाङ्कसदृशप्रभान् ॥               | ३६  |
| तुमुलं युगपद्मापि विनेदुश्चाप्यमर्पिताः । नेदुरास्फोटयामासुश्चिक्षिपुस्ते निशाचराः ॥       | ३७  |
| क्रम्भकर्णविवोधार्थं चक्रुस्ते विपुरुं स्वनम् ॥                                            |     |
| सशङ्घभेरीपणवप्रणाद्मास्फोटितक्ष्वेलितसिंहनादम् ।                                           |     |
| दिशो द्रवन्तिखिदिवं किरन्तः श्रुत्वा विहङ्गाः सहसा निपेतुः ॥                               | ३८  |
| यदा भृशं तैर्निनदैर्महात्मा न कुम्भकर्णो बुबुधे प्रसुप्तः ।                                |     |
| ततो भुसुण्ठीर्मुसलानि सर्वे रक्षोगणास्ते जगृहुर्गदाश्च ॥                                   | ३९  |
| तं शेलश्क्षेर्मुसलैर्गदाभिर्वक्षेस्तलैर्मुद्गरमुष्टिभिश्च ।                                |     |
| सुखप्रसुप्तं भुवि कुम्भकर्णं रक्षांस्युद्याणि तदा निजन्तुः॥                                | ४०  |
| तस्य निःश्वासवातेन क्रम्भकर्णस्य रक्षसः । राक्षसा वलवन्तोऽपि स्थातुं नाशक्नुवन्पुरः।       | 188 |
| ततः परिहिता गाढं राक्षसा भीमविक्रमाः । मृदङ्गपणवान् भेरीः शङ्खकुम्भगणांस्तदा ॥             | ४२  |
| द्शराक्षससाहस्रा युगपत् पर्यवादयन् । नीलाञ्जनचयाकारास्ते तु तं प्रत्यवोधयन् ॥              | ४३  |
| अभिन्नन्तो नदन्तश्च नैव संविविदे तु सः । यदा चैनं न शेकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ॥           | 88  |
| ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन् । अश्वानुष्ट्रान् खरात्रागाञ्जघ्नुर्देण्डकशाङ्कुरैः ॥ | ४५  |
| भेरीशङ्खसृदङ्गांश्च सर्वप्राणैरवादयन् । निजन्तुश्चास्य गात्राणि महाकाष्ठकटङ्करैः ॥         | ४६  |
| मुद्गरेर्मुसलैख्नेव सर्वप्राणसमुद्यतेः । तेन शब्देन महता लङ्का समभिपूरिता ॥                | ४७  |
| सपर्वतवना सर्वा सोऽपि नैव प्रबुध्यते । ततः सहस्रं भेरीणां युगपन् समहन्यत ॥                 | ४८  |
| मृष्टकाञ्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः । एवमप्यतिनिद्रस्त यदा नैव प्रवृध्यते ॥                 | ४९  |

शापस्य वशमापन्नस्ततः कृद्धा निशाचराः । महाक्रोधसमाविष्टाः सर्वे भीमपराक्रमाः ॥ ५० तद्रक्षो बोधयिष्यन्तश्चकुर्न्ये पराक्रमम् । अन्ये भेरीः समाजच्तुरन्ये चक्रुर्महास्वनम् ॥ ५१ केशानन्ये प्रलुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च । उदकुम्भशतान्यन्ये समसिख्चन्त कर्णयोः ॥ ५२ न कुम्भकर्णः पर्यन्दे महानिद्रावशं गतः । अन्ये च बलिनस्तस्य कूटमुद्गरपाणयः ॥ ५३ मूर्ष्मि वक्षसि गात्रेषु पातयन् कूटमुद्गरान् । रज्जुबन्धनवद्धाभिः शतन्नीभिश्च सर्वतः ॥ ५४ वध्यसानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः । वारणानां सहस्रं तु शरीरेऽस्य प्रधावितम् ॥५५ कुम्भकर्णस्ततो बुद्धः स्पर्शं परमबुध्यत ॥

स पात्यमानैर्गिरिश्वङ्गवृक्षैरचिन्तयंस्तान् विपुलान् प्रहारान् ।
निद्राक्षयात् क्षुद्भयपीडितश्च विजृन्भमाणः सहसोत्पपात ॥ ५६
स नागभोगाचलश्वङ्गकल्पौ विक्षिष्य बाहू गिरिश्वङ्गसारौ ।
विवृत्य वक्तं बडवामुखाभं निशाचरोऽसौ विकृतं जजृन्भे ॥ ५७

५७ तस्य जाज्म्भमाणस्य वक्तं पातालसंनिभम् । दहशे मेरुशृङ्गाये दिवाकर इवोदितः ॥ 40 स जुम्भमाणोऽतिबलः प्रतिबुद्धो निशाचरः । निःश्वासश्चास्य संजज्ञे पर्वतादिव मारुतः ॥५९ रूपमुत्तिष्ठतस्तस्य कुम्भकर्णस्य तद्वभौ । तपान्ते सबलाकस्य मेघस्येव विवर्षतः ॥ ξo तस्य दीप्तामिसदृशे विद्युत्सदृशवर्चसी । दृदृशाते महानेत्रे दीप्ताविव महामही ॥ ६१ ततस्त्वदर्शयन् सर्वान् भक्ष्यांश्च विविधान् वहून्। वराहान् महिषांश्चेव स वभक्ष महाबलः ॥६२ अदन् बुभुक्षितो मांसं शोणितं तृषितः पिबन् । मेदःकुम्भांश्च मद्यं च पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचराः । शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ६४ निद्राविशद्नेत्रस्तु कछुषीकृतलोचनः । चारयन् सर्वतो दृष्टिं तान् दृद्रशं निशाचरान् ॥ ६५ स सर्वान् सान्त्वयामास नैर्ऋतान्नैर्ऋतर्षभः। बोधनाद्विस्मितश्चापि राक्षसानिद्मन्नवीत्॥ ६६ किमर्थमहमादृ भविद्धः प्रतिबोधितः। किचत् सुकुशलं राज्ञो भयं वा नेह किंचन ।। ६७ अथवा घ्रुवसन्येभ्यो भयं परसुपस्थितम् । यदर्थमेवं त्वरितैर्भवद्भिः प्रतिबोधितः ॥ अद्य राक्षसराजस्य भयमुत्पाटयाम्यहम् । पातियिष्ये महेन्द्रं वा शीतियिष्ये तथानलम् ॥ ६९ न हाल्पकारणे सुप्तं बोधयिष्यति मां गुरुः। तदाख्यातार्थतत्त्वेन मत्प्रबोधनकारणम्॥ ७० एवं ब्रुवाणं संरब्धं कुम्भकर्णं महाबलम् । यूपाक्षः सचिवो राज्ञः कृताञ्जलिरुवाच ह ॥ ७१ न नो दैवकृतं किंचिद्भयमस्ति कदाचन । मानुषात्रो भयं राजंस्तुमुलं संप्रबाधते ॥ ७२ न दैसदानवेभ्यो वा भयमस्ति हि तादशम्। यादशं मानुषं राजन् भयमसानुपिशतम्॥ ७३

१. सविद्युतः ख. ।

२. भयवानेष वान किम् च. छ.।

शातियिष्ये च. छ.।
 शोषयिष्येऽथवा जलम् व

> तत्तस्य वाक्यं बुवतो निशम्य सगर्वितं रोपविवृद्धदोपम् । महोदरो नैर्ऋतयोयसुख्यः ऋताञ्जलिर्वाक्यमिदं वभापे ॥

८१

रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोपौ विमृद्यं च । पश्चादपि महावाहो शत्रून् युधि विजेष्यसि ॥ ८२ महोद्रवचः श्रुत्वा राक्षसैः परिवारितः । क्रुम्भकर्णो महातेजाः संप्रतस्थे महावलः ॥८३ तं समुत्थाप्य भीमाक्षं भीमरूपपराक्रमम् । राख्नसास्त्वरिता जग्मुर्द्शत्रीवनिवेशनम्॥ ८४ ततो गत्वा दश्त्रीवमासीनं परमासने । ऊचुर्वद्वाञ्जलिपुटाः सर्व एव निशाचराः ॥ ८५ प्रवृद्धः कुम्भकर्णोऽयं भ्राता ते राक्ष्सर्पभ । कथं तत्रैच निर्यातु उद्दयस्येनमिहागतम् ॥ 6 रावणस्त्वन्नवीद्धृष्टो राक्षसांस्तानुपस्थितान् । द्रष्टुमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूष्यताम्।।८७ तथेत्युका तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्ष्साः । कुम्भकर्णिमदं वाक्यमूच् रावणचोदिताः ॥ 66 द्रष्टुं त्वां काङ्क्षते राजा सर्वराक्षसपुंगवः । गमने क्रियतां दुद्धिश्रीतरं संप्रहर्षय ॥ ८९ क्रम्भकर्णस्तु दुर्घर्पो भ्रातुराज्ञाय शासनम् । तथेत्युक्ता महावाहुः शयनादुःपपात ह ॥ ९० प्रक्षाल्य वद्नं हृष्टः स्नातः परमभूपितः । पिपासुस्त्वरयामास पानं वलसमीरणम् ॥ 98 ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाज्ञया । मद्यकुम्भांश्च विविधान् क्षिप्रमेवोपहारयन् ॥ ९२ पीत्वा घटसहस्रे द्वे गमनायोपचक्रमे । ईपत्समुत्कटो मत्तस्तेजोवलसमन्वितः ॥ ९३ क्रम्भकर्णो वभौ हृष्टः कालान्तकयमोपमः । भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षोगणसमन्वितः ॥९४ कुम्भकर्णः पद्न्यासेरकम्पयत मेदिनीम् ॥

कृत इति । प्रापित इत्यर्थः । देवादिभिर्या-मवस्थां न प्रापितो रावणः तामवस्थामिदानीं रामेण स प्रापितः ।

<sup>2.</sup> युद्धे भ्रातृ रावणस्य सम्वन्धि, तमिषकुर्वीद-त्यर्थः । यूपाक्षस्य वचनं पराभवं श्रुत्वा तादृशवचः अवणमा-त्रेणात्मानं पराभृतं मन्यमान इति यावत् । यदा भ्रातुः।

पराभावं रावणपराभवबोधकं वचः श्रुत्वेति शब्दार्थयो-रभेदाभिष्रायेण गमयितव्यम् ।

निर्यात्विति । द्रक्ष्यसि इति च काकुः । कथिमिति । किमत्र विधेयिमत्यर्थः ।

१. मृतेति च. छ.।

२, रुष्टः पुना. ।

| स राजमार्गं वपुपा प्रकाशयन् सहस्ररिदमर्धरणीमिवांशुभिः ।                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| जगाम तत्राञ्जलिमालया वृतः शतकतुर्गेहमिव स्वयंभुवः॥                             | ९५ |
| तं राजमार्गस्थममित्रघातिनं वनौकसस्ते¹ सहसा वहिः स्थिताः ।                      |    |
| दृष्ट्राप्रमेयं गिरिश्रङ्गकल्पं वितत्रसुस्ते हरियूथपालाः ॥                     | ९६ |
| केचिच्छरण्यं शरणं स्म रासं व्रजन्ति केचिद्यथिताः पतन्ति ।                      |    |
| केचिदिशः स्म व्यथिताः प्रयान्ति केचिद्भयार्ता सुवि शेरते स्म ॥                 | ९७ |
| तमद्रिश्वङ्गप्रतिमं किरीटिनं स्पृशन्तमादिस्यमिवात्मतेजसा ।                     |    |
| वनौकसः प्रेक्ष्य विवृद्धमद्भुतं भयार्दिता दुद्रुविरे ततस्ततः ॥                 | ९८ |
| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् |    |
| युद्धकाण्डे कुम्भकर्णप्रवोधो नाम पष्टितमः सर्गः                                |    |

## एकषष्टितमः सर्गः कुम्भकर्णवृत्तकथनम्

ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् । किरीटिनं महाकायं कुम्भकर्णं ददर्श ह ॥ १ तं हृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं पर्वताकारदर्शनम् । क्रममाणिमवाकाशं पुरा नारायणं प्रभुम् ॥ १ सतोयाम्बुदसंकाशं काञ्चनाङ्गदभूषणम् । हृष्ट्वा पुनः प्रदुद्राव वानराणां महाचमूः ॥ १ विद्वुतां वाहिनीं हृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसम् । सिवस्मयिनदं रामो विभीपणमुवाच ह ॥ १ कोऽसौ पर्वतसंकाशः किरीटी हरिलोचनः । लङ्कायां दृश्यते वीर सिवद्यदिव तोयदः ॥ ५ पृथिव्याः केतुभूतोऽसौ महानेकोऽत्र दृश्यते । यं हृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ६ आचक्ष्य मे महान् कोऽसौ रक्षो वा यदि वासुरः । न मयैवंविधं भूतं हृष्टपूर्व कदाचन ॥ ७ स पृष्टो राजपुत्रेण रामेणाङ्गिष्टकर्मणा । विभीपणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थिमद्मववीत् ॥ ८ येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः । सेप विश्रवसः पुत्रः कुम्भकर्णः प्रतापवान् ॥ ९ अस्य प्रमाणात्सहशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते ॥

एतेन देवा युधि दानवाश्च यक्षा भुजङ्गाः पिशिताशनाश्च ॥ गन्धर्वविद्याधरिकन्नराश्च सहस्रशो राघव संप्रभन्नाः॥

ाः वनौकस इति । इदं वनवासनियतसमा- । व्यङ्गयम् । तेन उत्तरार्धे 'ते हरियूथपालाः' इत्यनेन न पतन्नानानिषभीषणाकृतिदर्शना इत्यर्थान्तरे संक्रमितम् । पुनरुक्त्यनुपयोगौ । वनौकसो हरियूथपालाश्च वितन्नसुरिनि त इति । विख्यातपौरुषत्वादिधर्मशतयोगिन इति चकारोऽध्याहृतो भूषणे । सहयूथपालैरिति रा. पाठः ।

१०

शूलपाणि विरूपाक्षं क्रम्भकण महावलम् । हन्तुं न शेकुस्त्रिद्शाः कालोऽयिमिति मोहिताः ॥ ११ प्रकृत्या होप तेजस्वी कुम्भकणों महावलः । अन्येपां राक्ष्सेन्द्राणां वरदानकृतं वलम् ॥ १२ एतेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महास्मना । भिक्षतानि सहस्राणि सत्त्वानां सुबहून्यपि ॥ १३ तेषु संभक्ष्यमाणेषु प्रजा भयनिपीडिताः । यान्ति स्म शरणं शकं तमण्यर्थं न्यवेदयन् ॥ १४

स कुम्भकणं कुपितो महेन्द्रो जघान वन्नेण शितेन वन्त्री।

स शक्रवज्ञाभिहतो महात्मा चचाल कोपाच भृशं ननाद ॥ १५

तस्य नानद्यमानस्य कुम्भकर्णस्य धीमतः । श्रुत्वातिनादं वित्रस्ता भूयो भूमिर्वितत्रसे ॥ १६ तत्र कोपान्महेन्द्रस्य कुम्मकर्णो महावलः । विकृष्यैरावताद्दन्तं जघानोरासि वासवम् ॥ १७ कुम्भकर्णप्रहारातों विजन्त्राल स वासवः । ततो विपेदुः सहसा देवन्नहार्पिदानवाः॥ १८ प्रजाभिः सह शक्रश्च ययौ स्थानं स्वयंभुवः । कुम्भकर्णस्य दौरात्म्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः ॥ १९ प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धर्पणम् । आश्रमध्वंसनं चापि परस्त्रीहरणं भूशम् ॥ २० एवं प्रजा यदि त्वेप मक्ष्यिष्यति नित्यशः । अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति ॥ २१ वासवस्य वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः । रक्षांस्यावाह्यामास कुम्भकर्णं दुद्शे ह।। २२ कुम्भकर्णं समीक्ष्येव वितत्रास प्रजापतिः । दृष्ट्वा विश्वास्य चैवेदं<sup>2</sup> स्वयंभूरिदमत्रवीत् ॥२३ ध्रवं लोकविनाशाय पौलस्येनासि निर्मितः । तस्मात्त्वमद्यप्रभृति मृतकल्पः शयिष्यसे ॥ २४ ब्रह्मशापाभिभूतोऽथ निपपातात्रतः प्रसोः । ततः परमसंभ्रान्तो रावणो वाक्यमव्रवीत् ॥ २५ विवृद्धः काञ्चनो वृक्षः फलकाले निकृत्यते । न नप्तारं स्वकं न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते ॥ २६ न मिध्यावचनश्च त्वं स्वप्स्यत्येष न संशयः । कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा ॥ २७ रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयंभूरिदमववीत् । शयिता द्येष षण्मासानेकाहं जागरिष्यति ॥२८ एकेनाहा त्वसौ वीरश्चरन् भूमिं वुभुक्षितः। व्यात्तास्यो भक्षयेहोकान् संकुद्ध इव पावकः॥२९ सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णमवोधयत् । त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा संप्रति रावणः ॥ स एष निर्गतो वीरः शिविराद्गीमविक्रमः । वानरान् भृशसंकुद्धो भक्षयन् परिधावति ॥ कुम्भकर्णं समीक्ष्येव हरयोऽद्य प्रविद्रुताः । कथमेनं रणे कुद्धं वारयिष्यन्ति वानराः ॥ ३२ उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्त्रमेतत्समुच्छ्रितम् । इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भयाः॥३३ विभीषणवचः श्रुत्वा हेतुमत्सुमुखेरितम् । उत्राच राघवो वाक्यं नीलं सेनापितं तदा ॥३४ गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूद्य तिष्ठस्य पावके । द्वाराण्यादाय रुङ्कायाश्चर्याश्चाप्यथ संक्रमान् ॥

<sup>् 1.</sup> आवाहयामास समीपं प्रापितवानित्यर्थः। द्वयनिर्वाह इति भूपणे । कुम्भकर्णमथाश्वस्ता इति गायत्रीलक्षणेन मन्त्रेण आजुद्दाविति तु तिलकः। ति. पाठः।

<sup>2.</sup> इदं रक्ष: इदं वक्ष्यमाणम् इति इदंशब्द-

शैलश्काणि वृक्षांश्च शिलाश्चाप्युपसंहर । तिष्ठन्तु वानराः सर्वे सायुधाः शैलपाणयः ॥ ३६ राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपितः । शशास वानरानीकं यथावत्किपकुद्धरः ॥ ३७ ततो गवाक्षः शरभो हनुमानङ्गदस्तदा । शैलश्काणि शैलाभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययुः॥ ३८ रामवाक्यमुपश्रुत्य हरयो जितकाशिनः । पादपैर्दयन् वीरा वानराः परवाहिनीम् ॥ ३९

ततो हरीणां तदनीकमुत्रं रराज शैलोचतदीप्तहस्तम् । गिरेः समीपानुगतं यथैव महन्महाम्भोधरजालमुत्रम् ॥

४०

8

इत्यांषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे कुम्भकर्णवृत्तकथनं नाम एकपष्टितमः सर्गः

#### दिषष्टितमः सर्गः

#### रावणाभ्यर्थना

स तु राक्षसभार्द्वे निद्रामदसमाकुछः । राजमार्गं श्रिया जुष्टं ययौ विपुछिविक्रमः ॥ १ राक्षसानां सहस्रैश्च वृतः परमदुर्नयः । गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणस्तदा ययौ ॥ २ स हेमजाछिवततं भानुभास्वरदर्शनम् । ददर्श विपुछं रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्॥ ३

स तत्तदा सूर्य इवाभ्रजालं प्रविदय रक्षोऽधिपतेर्निवेशम् ।

द्द्री दूरेऽयजमासनस्थं स्वयंभुवं शक्र इवासनस्थम् ॥

भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षोगणसमन्वितम् । कुम्भकणः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम् ॥ ५ सोऽभिगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्यामभिविगाद्य च । दद्शोद्विग्नमासीनं विमाने पुष्पके गुरुम् ॥ ६ अथ हृष्ट्या दश्ग्रीवः कुम्भकणेमुपिस्थितम् । तूर्णमुख्याय संहृष्टः संनिकर्षमुपानयत् ॥ ७ अथासीनस्य पर्यङ्के कुम्भकणो महावछः । भ्रातुववनदे चरणौ किं कृत्यमिति चात्रवीत् ॥ ८ उत्पत्य चैनं मुदितो रावणः परिषस्वजे । स भ्रात्रा संपरिष्वको यथावचाभिनन्दितः ॥ ९ कुम्भकणः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम् । स तदासनमाश्रित्य कुम्भकणो महावछः ॥ १० संरक्तनयनः कोपाद्रावणं वाक्यमत्रवीत् । किमर्थमहमाहत्य त्वया राजन् विवोधितः ॥ ११ शंस कस्माद्भयं तेऽस्ति कोऽद्य प्रेतो भविष्यति । भ्रातरं रावणः कुद्धं कुम्भकणमवस्थितम् ॥ १२ ईपत्तु परिवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीत् । अद्य ते सुमहान् कालः शयानस्य महावल ॥१३ सुखितस्वं न जानीषे मम रामकृतं भयम् । एष दाशरथी रामः सुन्नीवसहितो वली ॥ १४ समुद्रं सवलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृत्तति । हन्त पर्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥१५ समुद्रं सवलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृत्तति । हन्त पर्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥१५ समुद्रं सवलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृत्तति । हन्त पर्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥१५ समुद्रं सवलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृत्तति । हन्त पर्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥१५ समुद्रं सवलस्तीर्त्वा मूलं नः परिकृत्तति । हन्त पर्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥१५ समुद्रं सवलस्तीर्त्वा स्वरं

<sup>1.</sup> स्वलङ्कायामिति पदाविभागे लङ्काशब्दो द्वीपपरः।

१, कुलम् पुना.।

सेतुना सुखमागम्य<sup>1</sup> वानरेकार्णवं कृतम् । ये रक्षसां मुख्यतमा हतास्ते वानरेर्युधि ॥ १६ वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन । न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदाचन ॥ १७ तदेतद्भयमुत्पन्नं त्रायस्वेह भहावल । नाशय त्वमिमानच तद्र्थं वोधितो भवान् ॥ १८ सर्वक्षिपितकोशं च स त्वमभ्यवपद्य माम् । त्रायस्वेमां पुरीं लङ्कां वालवृद्धावशेपिताम् ॥ १९ भ्रातुर्थे महावाहो कुरु कर्म सुदुष्करम् । मयैवं नोक्तर्र्वो हि कश्चिद्भातः परंतप ॥ २० त्वय्यस्ति तु मम स्नेहः परा संभावना च मे । दैवासुरेषु युद्धेषु वहुशो राक्षसर्पभ ॥ त्वया देवाः प्रतिव्यूद्य निर्जिताश्चासुरा युधि । तदेतत्सर्वमातिष्ट वीर्यं भीमपराक्रम ॥ २२ न हि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो वली।।

> कुरुष्व मे प्रियहितमेतदुत्तमं यथाप्रियं प्रियरण वान्धवप्रिय । स्वतेजसा विधम सपत्रवाहिनीं श्रास्तृनं पवन इवोद्यतो महान् ॥ २३ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् यद्धकाण्डे रावणाभ्यर्थना नाम द्विपष्टितमः सर्गः

#### त्रिपष्टितमः सर्गः कुम्भकर्णानुशोकः

तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितम् । कुम्भकर्णो वभापेऽथ वचनं प्रजहास च ॥ दृष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मन्त्रविनिर्णये । हितेष्वनभिरक्तेन सोऽयमासादितस्त्वया ॥ शीव्रं खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः । निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः।।३ प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतद्चिन्तितम् । केवछं वीर्यद्पेण नानुवन्धो विचारितः ॥ यः पश्चात्पूर्वकार्याणि कुर्यादैश्वर्यमास्थितः । पूर्वं चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयौ ।। ų देशकालविद्दीनानि कर्माणि विपरीतवत् । क्रियमाणानि दुष्यन्ति हर्वाष्यप्रयतेष्विव॥ Ę <sup>2</sup>त्रयाणां पञ्चधा योगं कर्मणां यः प्रपद्यति । सिचवैः समयं कृत्वा स सभ्ये वर्तते पथि ॥ ৩ यथागमं च यो राजा समयं विचिकीर्षति । वुंध्यते सचिवान् वुद्धवा सुहृद्श्वानुपद्यति ॥ धर्ममर्थं च कामं च सर्वान् वा रक्षसां पते । भजते पुरुपः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः ॥ Q त्रिपु चैतेपु यच्छ्रेप्टं श्रुत्वा तन्नावतुध्यते । राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थं तस्य वहु श्रुतम् ॥ १० उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं काले च विक्रमम् । योगं च रक्षसां श्रेष्ठ तावुभौ च नयानयौ ॥ ११

वानरेकार्णवमिति । एकार्णवशब्दो ।निरन्त- । रन्याप्ती लोके निरूढ इत्युक्तम् । एकार्णवीकृतमिति पञ्चथा योगरतु कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषद्रन्यसंपत्, पाठः ।

त्रयाणां कर्मणां क्षयवृद्धिरथानानाम् । 2. देशकालविमागः, विपत्तिप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्चेति । त्रायखेमाम् च. छ.।

काले धर्मार्थकामान् यः संमन्त्र्य सचिवैः सह । निषेवेतात्मवाँ होके न स व्यसनमाप्नुयात् ॥ हितानुबन्धमालोच्य कार्याकार्यमिहात्मनः। राजा सहार्थतत्त्वज्ञैः सचिवैः स हि जीवति॥ १३ अनभिज्ञाय शास्त्रार्थान् पुरुषाः पशुबुद्धयः । प्रागलभ्याद्वक्तुमिच्छन्ति मन्त्रेष्वभ्यन्तरीकृताः ॥ अशास्त्रविदुषां तेपां न कार्यमिहतं वचः । अर्थशास्त्रानिभ ज्ञानां विपुलां श्रियमिच्छताम् ॥ १५ अहितं च हिताकारं धाष्ट्यों जल्पान्त ये नराः। अवेक्य मन्त्रवाद्यास्ते कर्तव्याः कुलदूपणाः॥ विनाशयन्तो भर्तारं सहिताः शत्रुभिर्बुधैः । विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्त्रिणः॥ तान् भर्ता मित्रसंकाशानसित्रान् मन्त्रनिर्णये । व्यवहारेण जानीयात्सचिवानुपसंहितान् ॥ चपलस्पेह कुलानि सहसानुप्रधावतः । छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौब्बस्य खिमव द्विजाः ii यो हि शत्रुमभिज्ञाय नात्मानमभिरक्षति । अवाप्नोति हि सोऽनर्थान् स्थानाच व्यवरोप्यते॥२० यदुक्तामिह ते पूर्व क्रियतामनुजेन च । तदेव नो हितं कार्य यदिच्छसि च तत्कुर ॥ २१ तत्तु शुत्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णस्य भाषितम् । भ्रुकुटिं चैव संचके कुद्धश्चैनमभाषत ॥ मान्यो गुरुरिवाचार्यः किं मां त्वमनुशासिस । किमेवं वाक्छ्मं कृत्वा काले युक्तं विधीयताम्।। विभ्रमाचित्तमोहाद्वा वर्ळवीर्याश्रयेण वा । नाभिपन्नमिदानीं यद्यर्थास्तस्य पुनः कथाः ॥२४ अस्मिन् काले तु यद्युक्तं तदिदानीं विधीयताम्। गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ॥ ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीकुर । यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वावगच्छसि ॥ २६ यदि वा कार्यमेतत्ते हृदि कार्यतमं मतम् । स सुहृद्यो विपन्नार्थं दीनमभ्यवपद्यते।। २७ स वन्धुर्योऽपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते । तमथैवं ब्रुवाणं तु वचनं धीरदारुणम् ॥ 26 रुष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः ऋक्णमुवाच ह । अतीव हि समालक्ष्य भातरं क्षुभितेन्द्रियम् ॥ कुम्भकर्णः शनैर्वाक्यं बभाषे पारिसान्त्वयन् । अलं राक्षसराजेन्द्र संतापमुपपद्य ते ॥ रोषं च संपरित्य व स्वस्था भवितुम हिस । नैतन्मनिस कर्तव्यं मिय जीवित पार्थिव ॥ तमहं नाश्यिष्यामि यत्कृते परितप्यसे। अवश्यं तु हितं वाच्यं सर्वावस्थं मया तव।। बन्धुभावाद्भिहितं भ्रात्स्नेहाच पार्थिव। सदृशं यतु कालेऽस्मिन् कर्तुं स्निग्धेन वन्धुना॥३३ शत्रुणां कदनं पर्य क्रियमाणं मया रणे । अद्य पर्य महावाहो मया समरमूर्धनि ॥ ३४ हते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम् । अद्य रामस्य तद्दृष्ट्वा मयानीतं रणाच्छिरः॥ ३५ सुखी भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता। अद्य रामस्य पदयन्तु निधनं सुमहत्प्रियम्।। ३६ लङ्कायां राक्षसाः सर्वे ये ते निहतबान्धवाः । अद्य शोकपरीतानां स्ववन्धुवधकारणात् ॥ ३७ शत्रोर्युधि विनारोन करोम्यस्त्रमार्जनम् । अद्य पर्वतसंकाशं ससूर्यमिव तायदम् ॥ ३८

<sup>1.</sup> क्रौक्रस्य स्कन्दशक्तिविदारितस्य तन्नामः पर्वतस्य खंरन्ध्रं द्विजाः पक्षिण इवेत्सर्थः ।

१. अवशाय पुना,।

२. परवाहिनीम् च,।

विकीण पदय समरे सुप्रीवं प्रवगीत्तमम्। कथं त्वं राक्षसेरेभिर्मया च परिरक्षितः॥ ३९ जिघांसुशिर्दाशरियं वध्यसे त्यमिहानघ। अथ पूर्वं हते तेन मिय त्यां हन्ति राघवः॥ 80 नाहमात्मिन संतापं गच्छेयं राक्षसाधिप । कामं त्विदानीमपि मां व्यादिश त्वं परंतप ॥ न परः प्रेपणीयस्ते युद्धायातुलविक्रम । अह्मत्साद्यिष्यामि शत्रंस्तव महावल ॥ ४२ यदि शको यदि यमो यदि पावकमारुतौ । तानहं योधविष्यामि कुचेरवरुणावपि ॥ ४३ गिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधरस्य मे । नर्दतस्तीक्षणदृष्टस्य विभीयाच पुरंदरः ॥ 88 अथवा त्यक्तशस्य मृहतस्तरसा रिपृन् । न मे प्रतिमुखे स्थातं कश्चिच्छक्तो जिजीविषुः ॥४५ नैव शक्या न गर्या नासिना <sup>१</sup>नेपुभिः शितेः । हस्ताभ्यामेव संरच्धो हनिष्याम्यपि विज्ञणम्।। यदि में मुष्टिवेगं स राववोऽच सहिष्यते । ततः पास्यन्ति वाणीया रुधिरं राववस्य तुरी।४७ चिन्तया वाध्यसे राजन् किमर्थं मिय तिष्टति। सोऽहं शत्रुविनाशाय तव निर्यातुमुद्यतः ॥ ४८ मुख्य रामाद्भयं राजन् हनिष्यामीह संयुगे । राघवं हक्ष्मणं चैव सुप्रीवं च महावलम् ॥ ४९ हनुमन्तं च रक्षोव्तं रुङ्का येन प्रदीपिता । हरींश्चापि हिन्द्यामि संयुगे समवरिथतान् ॥ ५० असाधारणिमच्छामि तव दातुं महद्यशः । यदि चेन्द्राद्भयं राजन् यदि वापि स्वयंभुवः ।। ५१ अपि देवाः शयिष्यन्ते कृद्धे मयि महीतले । यमं च शमयिष्यामि मक्षयिष्यामि पावकम् ॥ ५२ आदिसं पातियण्यामि सनक्षत्रं महीतले । शतकतुं विषयामि पार्यामि वरुणालयम् ॥ ५३ पर्वतां इचूर्णियण्यामि दारियण्यामि मेदिनीम् । दीर्घकालं प्रसुप्तस्य कुम्भक्णेस्य विक्रमम् ॥ ५४ अद्य पर्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वेशः । निन्वदं त्रिद्विं सर्वमाहारस्य न पूर्यते ॥५५

वधेन ते दाशरथे: सुखाई सुखं समाहर्तुमहं व्रजामि ।

तिकृत्य रामं सह छक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूशमुख्यान् ॥

प्रमस्व कामं पिव चात्रयवारुणीं कुरुष्व कृत्यानि विनीयतां ज्वरः ।

मयाद्य रामे गमिते यमश्चयं चिराय सीता वश्या भविष्यति ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्तिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे कुम्भकर्णानुशोको नाम त्रिपष्टितमः सर्गः

#### चतुःपष्टितमः सर्गः सीताप्रलेभनोपायः

्तदुक्तमतिकायस्य विल्नो वाहुशालिनः। कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वोवाच महोद्रः ॥ १ कुम्भकर्ण कुले जातो धृष्टः प्राकृतद्र्शनः । अवलितो न शकोपि कृत्यं सर्वत्र वेदितुम् ॥ २

र. निशितैः शरै: इति मुद्रितकोशेषु

३. अस्यानन्तरम्—तं तेऽहं नाशयिष्यामि

२. मे पुना.। अस्यानन्तरम्—लक्ष्मणस्य च नेशं तम श्वांशुमान्—श्ति पास्यामि चिरकाल[लं]पिपास[सि]तः—श्रति क. ख.।

न हि राजा न जानीते कुम्भकर्ण नयानया । त्वं तु कैशोरकाद्धृष्टः केवलं वक्तुमिच्छास ॥ ३ स्थानं वृद्धि च हानिं च देशकालविभागवित् । आत्मनश्च परेषां च बुध्यते राज्यसर्षभः॥ यत्त्वराक्यं वलवता कर्तुं प्राकृतवुद्धिना । अनुपासितवृद्धेन कः कुर्यात्तादृशं वुधः ॥ Ų यांस्तु धर्मार्थकामांस्त्वं त्रवीषि पृथगाश्रयान् । अनुवोद्धं स्त्रभावे तान्न हि छक्षणमस्ति ते ॥ कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजकम् । श्रेयः पापीयसां चात्र फलं भवति कर्मणाम्।।७ निः श्रेयसफलावेव धर्मार्थावितरावि । अधर्मानर्थयोः प्राप्तिः फलं च प्रत्यवायिकम् ॥ ऐह्छौिककपारत्रं कर्म पुंभिर्निषेव्यते । कर्माण्यपि तु कल्यानि छभते काममास्थितः ॥ ९ तत्र क्लप्तमिदं राज्ञा हृदि कार्य मतं च नः । शत्रौ हि साहसं यत्स्यात्किमिवात्रापनीयते ॥ एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यः कथितस्त्वया । तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदसाधु च ॥ ११ येन पूर्व जनस्थाने बहवोऽतिवला हताः । राक्षसा राघवं तं त्वं कथमेको जयिष्यसि ॥ १२ ये पुरा निर्जितास्तेन जनस्थाने महौजसः । राक्षसांस्तान् पुरे सर्वान् भीतानद्यापि पदयसि ॥ तं सिंह्मिव संकुद्धं रामं द्शरथात्मजम् । सर्पं सुप्तमिवाबुध्य प्रबोधियतुमिच्छासि ॥ १४ ज्वलन्तं तेजसा निलं क्रोधेन च दुरासदम् । कस्तं मृत्युमिवासहामासादयितुमईति ॥ १५ संशयस्थिमदं सर्वं शत्रोः प्रतिसमासने । एकस्य गमनं तत्र न हि मे रोचते अशम् ॥ १६ हीनार्थः सुसमृद्धार्थं को रिपुं प्राकृतं यथा । निश्चित्य जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति ॥ १७ यस्य नास्ति मनुष्येषु सदशो राक्ष्सोत्तम । कथमाशंससे योद्धं तुल्येनेन्द्रविवस्वतोः ॥ १८ एवमुक्ता तु संरब्धं कुम्भकर्णं महोद्रः । उवाच रक्षसां मध्ये रावणं छोकरावणम् ॥ १९ लब्ध्वा पुनस्त्वं वैदेहीं किमर्थं संप्रजल्पसि । यदीच्छिस तदा सीता वशगा ते भविष्यति॥ २० दृष्टः कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः । रुचिरश्चेत्स्वया वुद्धवा राक्षसंश्वर तं श्रृणु ॥ २१ अहं द्विजिह्वः संह्वादी कुम्भकर्णी वितर्दनः। पत्र रामवधायैते निर्यान्तिययवधोषय॥ ततो गत्वा वयं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्नतः । जेष्यामो यदि ते शत्रून्नोपायैः ऋत्यमस्ति नः ॥२३ अथ जीवति नः शत्रुवैयं च कृतसंयुगाः । ततस्तद्भिपत्स्यामो मनसा यत्समीक्षितम् ॥ वयं युद्धादिहैष्यामा रुधिरेण समुक्षिताः । विदार्थ स्वतनुं वाणे रामनामाङ्कितैः शितैः ॥ सक्षितो राघवोऽस्मामिर्छक्ष्मणश्चेति वादिनः। तव पादौ प्रहीष्यामस्तवं नः कामं प्रपूरय ॥२६ ततोऽवघोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव । हतो रामः सह भ्रात्रा ससैन्य इति सर्वतः ॥ २७ श्रीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वमरिंदम । भोगांश्च परिवारांश्च कामांश्च वसु दापच ॥ २८ ततो माल्यानि वासांसि वीराणामनुलेपनम् । पेयं च बहु योधेभ्यः स्वयं च मुदितः पिव ॥२९ ततोऽस्मिन् वहुलीभूत कौलीने सर्वतो गते। भक्षितः ससुहद्रामो राक्षसैरिति विश्रुते॥ प्रविज्याश्वास्य चापि त्वं सीतां रहिस सान्त्वय । धनधान्यैश्च कामैश्च रहिश्चेनां प्रलोभय ॥ ३१ अनयोपधया राजन् भयद्योकानुबन्धया । अकामा त्वद्वशं सीता नष्टनाथा गमिष्यति ॥३२

रङ्जनीयं हि भर्तारं विनष्टमवगम्य सा । नैराइयात् स्त्रीलघुत्वाच त्वद्वज्ञं प्रतिपत्स्यते॥ ३३ सा पुरा सुन्वसंवृद्धा सुखाई। दुःखकर्शिता । त्वय्यधीनं सुन्वं ज्ञात्वा सर्वथोपगमिष्यति ॥ ३४

एतत् सुनीतं मम दर्शनेन रामं हि हर्ष्ट्रेव भवेदनर्थः । इहैव ते सेत्स्यति मोत्सुको भूमहानयुद्धेन सुष्टस्य लाभः॥

अनष्टसैन्यो हानवाप्तसंशयो रिपृनयुद्धेन जयन्नराधिपः।

३६

३५

यशश्च पुण्यं च महन्महीपते श्रियं च कीर्ति च चिरं समद्गुते ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सीताप्रदेशभनोषायो नाम चतुःपष्टितमः सर्गः

### पञ्चषष्टितमः सर्गः क्रम्भकर्णाभिषेणनम्

- स तथोक्तस्तु निर्मत्स्यं कुन्मकणें महोद्रम् । अन्नवीद्राक्षसश्रेष्टं श्रातरं रावणं ततः ॥ १ सोऽहं तव भयं घोरं वधात्तस्य दुरात्मनः । रामस्याद्य प्रमाजीमि निर्वेरो हि सुखी भव ॥ २ गर्जनित न घृथा ग्रूरा निर्जेटा इव तोयदाः । पदय संपद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा¹ ॥ ३ न मर्पयिति चात्मानं संभावयित नात्मना । अद्शियित्वा ग्रूरास्तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करम् ॥ ४ विक्ववानामयुद्धीनां राज्ञा पण्डितमानिनाम् । श्रण्वता सादितिमदं त्विद्धिधानां महोद्र ॥ ५ युद्धे कापुरुपेनिद्यं भवद्भिः प्रियवादिभिः । राजानमनुगच्छिद्धः कृत्यमेतद्धि सादितम् ॥ ६ राजशेषा कृता छद्धा क्षीणः कोशो वछं हतम् । राजानिमममासाद्य सुद्धचिह्नमित्रकम् ॥ ७ एप निर्यान्यहं युद्धमुद्यतः शत्रुनिर्जये । दुर्नयं भवतामद्य समीकर्त्तुमिहाहवे ॥ ८ एवमुक्तवतो वाक्यं कुन्भकर्णस्य धीमतः । प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन् राक्षसाधिपः ॥ ९ महोद्रोऽयं रामान्तु परित्रस्तो न संशयः । न हि रोचयते तात युद्धं युद्धविद्यारद् ॥ १० कश्चिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहदेन वछेन च । गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुन्भकर्ण जयाय च॥११ तस्मान्तु भयनाशार्थं भवान् संवोधितो सया । अयं हि कालः सुद्धदां राक्षसानामिदिन्म ॥१२ तद्गच्छ ग्रूलमाद्यय पाशहस्त इवान्तकः । वानरान् राजपुत्रौ च भक्षयादित्रतेजसौ ॥१३ समाछोक्य तु ते रूपं विद्रविध्यन्ति वानराः । रामछक्षमणयोश्चापि हृद्ये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १४ समाछोक्य तु ते रूपं विद्रविध्यन्ति वानराः । रामछक्षमणयोश्चापि हृद्ये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १४

<sup>1.</sup> तोयदानकर्माणो हि मेघा यदा रिक्तजला | महोदरो गर्जति । तत् भवन्ति तदा निरर्थकं न गर्जन्ति यथा तथा स्विकमा- | जलपूर्णस्थेव पयोदस्य, ह सुरूपमन्यवस्यन्तः सूरा नैव गर्जन्ति । वृथा त्वयमवसन्नवलो | गर्जितमिति न्यास्थेयम् ॥

महोदरो गर्जित । तत् पदय मे युध्यतः अभिवर्षतो जलपूर्णस्येव पयोदस्य, कर्मणा स्वयमेत्र संपद्यमानं गर्जितमिति न्याख्येयम् ॥

एवमुक्ता सहाराजः कुम्भकर्णं महावलम् । पुनर्जातिमवात्मानं मेने राक्षसपुंगवः॥ १५ कुम्भकर्णवलाभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम् । वभूव मुदितो राजा शशाङ्क इव निर्मलः ॥ १६ इत्येवमुक्तः संहृष्टो निर्जगाम महावलः । राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा कुम्भकर्णः समुद्यतः ॥ १७ आददे निशितं शूळं वेगाच्छत्रुनिवर्हणम् । सर्वकालायसं दीप्तं तप्तकाव्यनभूषणम् ॥ 36 इन्द्राशनिसमं भीमं वज्रप्रतिमगौरवम् । देवदानवगन्धर्वयक्षिकत्रसूदनम् ॥ १९ रक्तमाल्यं महाधाम स्वतःखोद्गतपावकम् । आदाय निशितं शूलं शत्रुशोणितरञ्जितम् ॥ २० कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमववीत् । गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह वलं महत् ॥२१ अद्य तान् क्षुभितान् क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान् । कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत् सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुद्गरपाणिभिः । वानरा हि महात्मानः शीघाः सुव्यवसायिनः॥२३ एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुर्दशनैः क्षयम् । तस्मात् परमदुर्धेषेः सैन्यैः परिवृतो ब्रज ॥ २४ रक्षसामहितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूद्य । अथासनात् समुत्पत्य स्ननं मणिकृतान्तराम् ॥ २५ आववन्ध महातेजाः कुम्भकर्णस्य रावणः । अङ्गदान्यङ्गुळीवेष्टान् वराण्याभरणानि च ॥ २६ हारं च शशिसंकाशमाववन्ध महात्मनः । दिन्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः ॥२७ श्रोत्रे चासञ्जयामास श्रीसती चास्य कुण्डले । काञ्चनाङ्गद्केयूरनिष्काभरणभूषितः ॥ कुम्भकर्णो वृहत्कर्णः सुहुतोऽग्निरिवावभौ । श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन व्यराजत ॥ २९ अमृतोत्पादने नद्धो भुजङ्गेनेव मन्दरः ॥

> स काञ्चनं भारसहं निवातं विद्युत्प्रभं दीप्तमिवात्मभासा। आवध्यमानः कवचं रराज सन्ध्याभ्रसंवीत इवाद्रिराजः॥

३०

सर्वाभरणनद्धाङ्गः शूलपाणिः स राक्षसः। त्रिविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवावमौ ॥ ३१ भ्रातरं संपरिष्वष्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् । प्रणम्य शिरसा तस्मै संप्रतस्थे महावलः॥ ३२ निष्पतन्तं महाकायं महानादं महावलम्। तमाशीभिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रावणः॥ ३३ शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषेः सैन्यैश्चापि वरायुषेः। तं गजैश्च तुरंगैश्च स्यन्दनैश्चाम्बुद्स्वनैः॥ ३४ अनुजग्मुभहात्मानं रिथनो रिथनां वरम्। सर्पेष्ठ्दैः खरैरश्वैः सिंहद्विपमृगद्विजैः॥ ३५ अनुजग्मुश्च तं घोरं कुम्भकर्णं महावलम्॥

स पुष्पवर्षेरवकीर्यमाणो धृतातपत्रः शितशूलपाणिः। मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो विनिर्ययौ दानवदेवशत्रुः॥

३६

पदातयंश्च वहवा महानादा महावलाः । अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्त्रपाण्यः ॥ ३७ रक्ताक्षाः सुमहाकाया नीलाञ्जनचयोपमाः । शूलानुद्यम्य खङ्गांश्च निशितांश्च परश्वधान् ॥ ३८

१, सर्वं कालायसम् ति.।

वहुव्यामांश्च परिवान् गदाश्च मुसलानि च । तालस्कन्धांश्च विपुलान् क्षेपणीयान् दुरासदान्।। अथान्यद्रपुरादाय दारुणं रे(महर्पणम् । निष्पपात महातेजाः छुम्भकर्णो महावलः ॥ 80 धनुःशतपरीणाहः स पट्शतसमुच्छितः । रौद्रः शकटचकाक्षो महाप्वतसंनिभः ॥ 88 संनिवर्ध च रक्षांसि द्रथशैलोपमो महान् । इन्भकर्णी महावक्तः प्रहसन्निद्मन्नवीत् ॥ ४२ अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागज्ञः । निर्देहिष्यामि संकुद्धः शलभानिव पावकः ॥ ४३ नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः । जातिरस्मद्विधानां सा पुरोचानविभूपणम् ॥ ४४ पुररोधस्य मृहं तु राघवः सह्रहक्ष्मणः । ह्ते तस्मिन् ह्तं सर्वं तं विधिष्यामि संयुगे ॥ ४५ एवं तस्य हुवाणस्य कुम्भकर्णस्य राक्षसाः । नादं चक्रुर्महायोरं कम्पयन्त इवार्णवम् ॥ gε तस्य निष्पततस्तूर्णं कुम्भकर्णस्य धीमतः । वभू बुर्घोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७ उरकाशनियुता मेघा वभृवुर्गर्भारुणाः । ससागरवना चेत्र वसुधा समकम्पत ॥ 86 घोररूपाः शिवा नेदुः सञ्चालकवर्हेर्मुस्तैः । मण्डलान्यपसन्यानि ववन्धुश्च विहङ्गमाः॥४९ निष्पपात च मालेव गृत्रोऽस्य पथि गच्छतः । प्रास्फुरन्नयनं चास्य सन्यो वाहुरकम्पत ॥ 40 निषपात तदा चोल्का व्वलन्ती भीमनिःस्वना । आदित्यो निष्प्रभश्चासीत्र प्रवाति सुखोऽनिलः॥ अचिन्तयन् महोत्पातानुत्थितान् रोमहर्पणान् । निर्ययौ कुम्भकर्णस्तु कृतान्तवलचोदितः ॥ ५२ स रुङ्घियत्वा प्राकारं पद्भयां पर्वतसंनिभः । दृद्शिश्रघनप्रख्यं वानरानीकमद्भुतम् ॥ ५३ ते दृष्ट्वा राक्ष्सश्रेष्टं वानराः पर्वतोषमम् । वायुनुन्ना इव घना ययुः सर्वा दिशस्तदा ॥ 48 तद्वानरानीकमतिप्रचण्डं दिशो द्रविद्वन्निमवाभ्रजालम् ।

स कुम्भकर्णः समवेक्ष्य ह्पीन्ननाद भूयो घनवद्धनाभः॥ ५५
ते तस्य घोरं निनदं निशम्य यथा निनादं दिवि वारिदस्य ।
पेतुर्धरण्यां वहवः प्रवङ्गा निकृत्तमूला इव सालवृक्षाः॥ ५६
विपुलपरिववान् स कुम्भकर्णो रिपुनिधनाय विनिःस्ततो महात्मा ।
किपगणभयमाददत् सुभीमं प्रभुरिव किङ्करदण्डवान् युगान्ते ॥ ५७
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्तिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे कुम्भकर्णाभिषेणंन नाम पञ्चपष्टितमः सर्गः

<sup>1.</sup> उद्गच्छज्ज्ञालानि कवलानि विद्विपिण्डाः येषु, तैर्मुखैरित्यर्थः ।

## षट्षष्टितमः सर्गः वानरपर्यवस्थापनम्

स लङ्घित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् । निर्ययौ नगरात्तूणं कुम्भकर्णो महाबलः ॥ स ननाद महानादं समुद्रमभिनाद्यन् । जनयन्निव निर्घातान् विधमन्निव पर्वतान् ॥ २ तमवध्यं मघवता यसेन वरुणेन वा । प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विष्रदुदुवुः ॥ तांस्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा वालिपुत्रोऽङ्गदोऽन्नवीत्। नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महावलम्।। ४ आत्मानमत्र विस्मृत्यं वीर्याण्यभिजनानि च । क गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयो यथा ॥ ५ साधु सौम्या निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्ष्य । नालं युद्धाय वै रक्षो महतीयं विभीषिका ॥ ६ महतीमुित्थतामेनां राक्षसानां विभीषिकाम् । विक्रमाद्विधिमण्यामो निवर्तध्वं प्रवङ्गमाः ॥ कुच्छ्रेण तु समाश्वस्य संगम्य च ततस्ततः । वृक्षाद्रिहस्ता हरयः संप्रतस्थू रणाजिरम् ॥ ते निवृत्य तु संक्रुद्धाः कुम्भकर्णं वनौकसः । निजघ्नुः परमकुद्धाः समदा इव कुञ्जराः ॥ प्रांशुभिर्गिरिश्वक्तैश्च शिलाभिश्च महाबलः । पाद्पैः पुष्पिताप्रैश्च हन्यमानो न कम्पते ॥ १० तस्य गात्रेपु पातिता भिद्यन्ते शतशः शिलाः । पाद्पाः पुष्पितायाश्च भयाः पेतुर्महीतले ॥११८ सोऽपि सैन्यानि संकुद्धो वानराणां महौजसाम् । ममन्थ परमायत्तो वनान्यग्निरिवोत्थितः॥१२ लोहिताद्रांस्तु वहवः शेरते वानर्पभाः । निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पा इव द्रुमाः ॥ लङ्घयन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन् । केचित् समुद्रे पतिताः केचिद्गगनमाश्रिताः ॥ १४ वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन वलीयसा। सागरं येन ते तीर्णाः पथा तेन प्रहुदुबु: ॥ १५ ते स्थलानि तथा निम्नं विषण्णवद्ना भयात् । ऋक्षा वृक्षान् समारूढाः केचित् पर्वतमाश्रिताः॥ समज्जुरर्णवे केचिद्गृहाः केंचित् समाश्रिताः । निपतुः प्रवगाः केचित् केचिन्नैवावतस्थिरे॥१७ केचिद्भमौ निपतिताः केचित् सुप्ता मृता इव । तान् समीक्ष्याङ्गदो भग्नान् वानरानिद्मववीत्।। अवतिष्ठत युध्यामो निवर्तध्वं प्रवङ्गमाः। भग्नानां वो न पद्यामि परिगम्य महीमिमाम्॥ १९ स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षथ । निरायुधानां द्रवतामसङ्गगतिपौरुषाः ॥ २० दारा ह्यपहसिष्यन्ति स वै घातस्तु जीविनाम् । कुलेपु जाताः सर्वे स्म विस्तीर्णेपु महत्सु च ॥२१ क गच्छथ भयत्रस्ता हरयः प्राकृता यथा। अनार्याः रुद्ध यद्भीतास्यक्ता वीर्यं प्रधावत ॥ २२ विकत्थनानि वो यानि तदा वै जनसंसदि । तानि वः क नु यातानि सोद्याणि सहान्ति च ॥२३ भीरुप्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः । मार्गः सत्पुरुषेर्जुष्टः सेव्यतां टाज्यतां भयम् ॥ शयामहेऽथ निहताः पृथिव्यामल्पजीविताः । दुष्प्रापं ब्रह्मलोकं वा प्राप्तुमो युधि सूदिताः॥२५ संप्राप्तुयामः कीर्ति वा निहत्वा शत्रुमाहवे । जीवितं वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसु वान्राः ॥२६

१. मेहियामः चं. छ.।

न कुम्भकर्णः काकुत्स्थं दृष्ट्वा जीवन् गमिष्यित । दीष्यमानिमवासाद्य पतङ्गो ज्वलनं यथा।। २७ पलायनेन चोदिष्टाः । प्राणान् रक्षामहे वयम् । एकेन वहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यित।। २८ एवं ब्रुवाणं तं शूरमङ्गदं कनकाङ्गदम् । द्रवमाणास्ततो वाक्यमृत्युः शूरिवगिर्हितम् ।। २९ छतं नः कदनं घोरं कुम्भकर्णेन रक्षसा । न स्थानकालां गच्छामो दियतं जीवितं हि नः॥३० एतावदुक्ता वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः । भीमं भीमाक्षमायान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपाः ॥ ३१ द्रवमाणास्तु ते वीरा अङ्गदेन वलीमुखाः । सान्त्वैश्वेवानुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः ॥ ३२ प्रहर्पमुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता । आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्च सर्वे वानरयूथपाः ॥ ३३

द्विविद्पनसवायुपुत्रमुख्यास्त्वरिततराभिमुखं रणं प्रयाताः ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विज्ञतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे वानरपर्यवस्थापनं नाम पट्पाष्टितमः सर्गः

ऋषभशरभमैन्द्धूम्रनीलाः कुमुद्सुपेणगवाक्ष्रम्भताराः।

## सप्तषष्टितमः सर्गः कम्भकर्णवधः

ते निवृत्ता महाकायाः श्रुत्वाङ्गदवचस्तदा । नैष्ठिकीं बुद्धिमासाद्य सर्वे संप्रामकाङ्क्षिणः ॥ १ समुदीरितवीर्याश्च समारोपितविक्रमाः । पर्यवस्थापिता वाक्यैरङ्गदेन वलीमुखाः ॥ प्रयाताश्च गता हर्ष मरणे कृतनिश्चयाः । चक्कुः सुतुमुछं युद्धं वानरास्यक्तजीविताः ॥ अथ वृक्षान् महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च । वानरास्तूर्णमुद्यम्य क्रम्भकर्णमभिद्रताः ॥ ४ स कुम्भकर्णः संकुद्धो गदामुद्यम्य वीर्यवान् । अर्दयन् सुमहाकायः समन्ताद्याक्षिपद्रिपृन्।।५ शतानि सप्त चाष्ट्री च सहस्राणि च वानराः । प्रकीर्णाः शेरते भूमौ कुम्भकर्णेन पोथिताः ॥६ षोडशाष्ट्रो च दश च विंशत् त्रिंशत्तथैव च । परिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन् विपरिधावति ॥७ भक्षयन् भृशसंकुद्धो गरुडः पन्नगानिव । कुच्छ्रेण च समाश्वस्ताः संगम्य च ततस्ततः ॥ वृक्षाद्विहस्ता हरयस्तस्थुः संत्राममूर्धनि । ततः पर्वतसुत्पाट्य द्विविदः प्रवगर्पमः ॥ 9 दुद्राव गिरिशृङ्गामं विलम्ब इव तोयदः । तं समुत्पत्य चिक्षेप कुम्भकर्णस्य वानरः ॥ 8.0 तमप्राप्तो महाकायं तस्य सैन्येऽपतत्तदा । समद्श्वान् गजांश्चापि रथांश्चेव नगोत्तमः ॥ ११ तानि चान्यानि रक्षांसि पुनश्चान्यद्गिरेः शिरः । तच्छैलशृङ्गाभिहतं हताश्वं हतसार्थि ॥ १२ रक्षसां रुधिर्हिन्नं वभूवायोधनं महत् । रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोपसैः ॥

<sup>1.</sup> उद्दिष्टा इति । महावीरेषु सर्वेषु सर्वेषाणिताः। व्याख्यातारः । 'पलायनेन चेत् दिष्टात् ' इति चेद्दृद्दयते अथवा उद्दिष्टाः पलायिता एत इति जनरपदिष्टा इति । स पाठः श्विष्टः ॥

शिरांसि नदतां जहुः सहसा भीमिनःस्वनाः । वानराश्च महात्मानः समुत्पाट्य महाद्रुमान् ॥ रथानश्वान् गजानुष्ट्रान् राक्षसानभ्यसूद्यन् । हनूमाञ्ज्ञैलश्वङ्गाणि वृक्षांश्च विविधान् वहून् ॥ ववर्षे कुम्भकर्णस्य शिरस्यम्बरमास्थितः । तानि पर्वतश्वङ्गाणि श्रूलेन स विभेद ह ॥ १६ वभञ्ज वृक्षवर्षं च कुम्भकर्णो महावलः ॥

ततो हरीणां तदनीक मुत्रं दुद्राव शूळं निश्चितं प्रगृद्य ।

तस्थौ ततोऽस्यापततः पुरस्तान्महीधरात्रं हनुमान् प्रगृद्य ।।

स कुम्भकण कुपितो जधान वेगेन शैळोत्तमभीमकायम् ।

स चुक्षुभे तेन तदाभिभूतो मेदाईगात्रो रुधिराविसक्तः ॥

१८

स शूळमाविध्य तिहत्प्रकाशं गिरिं यथा प्रव्विलताप्रशृङ्गम् ।

वाह्वन्तरे मारुतिमाजधान गुहोऽचळं क्रौक्रिमिवोप्रशक्त्या ॥

१९

स शूळिनिर्भिन्नमहाभुजान्तरः प्रविह्वळः शोणित मुद्धमन् मुखात् ।

तनाद भीमं हनुमान् महाहवे युगान्तमेधस्तिनतस्वनोपमम् ॥

२०

ततो विनेद्धः सहसा प्रहृष्टा रक्षोगणास्तं व्यथितं समीक्ष्य ।

प्रवङ्गमास्तु व्यथिता भयार्ताः प्रदुदुवुः संयित कुम्भकर्णात् ॥

२१

ततस्तु नीलो वलवान् पर्थवस्थापयन् वलम् । प्रविचिक्षेप शैलायं कुम्भकर्णाय धीमते ॥ २२ तमापतन्तं संप्रेक्य मुष्टिनाभिजघान ह । मुष्टिप्रहाराभिहतं तच्छैलायं व्यशीर्यत ॥ २३ सविस्कुलिङ्गं सन्वालं निपपात महीतले । ऋषभः शरभो नीलो गवाक्षो गन्धमादनः ॥ २४ पञ्च वानरशार्दूलाः कुम्भकर्णमुपाद्रवन् । शैलैर्वृक्षैस्तलैः पादैर्मृष्टिभिश्च महावलाः ॥ २५ कुम्भकर्णं महाकायं सर्वतोऽभिप्रदुदुवुः। स्पर्शानिव प्रहारांस्तान् वेदयानो न विव्यथे ॥२६ ऋषभं तु सहावेगं वाहुभ्यां परिपस्वजे । कुम्भकर्णभुजाभ्यां तु पीडितो वानर्पभः॥ २७ निपपातर्षभो भीमः प्रमुखाद्वान्तशोणितः । मुष्टिना शरभं हत्वा जानुना नीलमाहवे ॥२८ आजघान गवाक्षं तु तछेनेन्द्ररिपुस्तदा । पादेनाभ्यह्नत् क्रुद्धस्तरसा गन्धमादनम्।। २९ दत्तप्रहारव्यथिता मुमुहुः शोणितोक्षिताः । निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृता इव किंशुकाः ॥ तेपु वानरमुख्येपु पतितेपु महात्मसु । वानराणां सहस्राणि कुम्भकर्णं प्रदुदुबुः ॥ ३१ तं शैलमिव शैलासाः सर्वे ते प्रवगर्षमाः । समारुह्य समुत्पत्य दृदंशुश्च महावलाः ॥ ३२ तं नहैर्दशनैश्चापि मुष्टिभिर्जानुभिस्तथा । कुम्भकर्ण महाकायं ते जच्नुः प्रवगर्षभाः ॥ ३३ स वानरसहस्रैस्तैराचितः पर्वतोपमः । रराज राक्षसव्याद्यो गिरिरात्मरुहैरिव ॥ वाहुभ्यां वानरान् सर्वान् प्रगृह्य सुमहावलः । भक्षयामास संक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ३५

प्रथियाः क्रम्भकर्णेन वक्के पातालसंनिमे । नासापुटाभ्यां निर्जन्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः ॥३६ भक्ष्यम् भृद्यसंकृद्धो हरीन् पर्वतसंनिभः । वभञ्ज वानरान् सर्वान् संकृद्धो राक्षसोत्तमः ॥ ३७ मांमदोणितसंक्षेदां भूमिं कुर्वन् स राक्ष्तः । चचार हरिसैन्येषु कालाग्निरिव मूर्छितः ॥ ३८ वजहरतो यथा शकः पाशहरत इवान्तकः । शुलहरतो वभौ संख्ये क्रम्भकर्णो महावलः ॥३९ यथा गुष्कान्यरण्यानि त्रीष्मे दहति पावकः । तथा वानरसेन्यानि कुम्भकर्णो विनिर्देहत्।। ४० ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा विनायकाः । वानरा भयसंविन्ना विनेदुर्विस्वरं भृज्ञम् ॥ ४१ अनेकशो वध्यमानाः कुम्भकर्णेन वानराः । राघवं शरणं जग्मुरुर्यथिताः खिन्नचेतसः ॥ ४२ प्रभन्नान् वानरान् दृष्ट्वा वज्रहस्तमुतात्मजः । अभ्यथावत वेगेन क्रम्भकर्णं महाह्वे ॥ ॥४३ शैलशृक्षं महद्गृह्य विनद्श्रं सुहुर्सुहुः । त्रासयम् राक्षसान् सर्वान् क्रम्भकर्णपदानुगान् ॥ ४४ चिक्षेप शैलशिष्टरं हुम्भकर्णस्य मूर्धिन । स तेनाभिह्तोऽत्यर्ध गिरिश्क्षेण सूर्धिन ॥ ४५ कुन्भकर्णः प्रजञ्बाल कोपेन मह्ता तदा । सोऽभ्यधावत रंगेन वालिपुत्रममर्पणः ॥ ४६ क्रम्भकर्णो महानादुक्तासूचन् सर्ववानरान् । शुरुं ससर्व वै रीपादुक्कदे स महावलः ॥ ४७ तमापतन्तं बुङ्का तु युद्धमार्गविद्यारदः । लाघवानमोचयामास वलवान् वानरर्पभः ॥ 86 उत्पद्म चैनं सहसा तळेनोरस्यताडयत् । स तेनाभिहतः कोपात् प्रमुमोहाचळोपमः ॥ ४९ स लम्धसंज्ञो चलवान् सुष्टिमावर्ल राख्सः । अपहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञः स पपात ह ॥ 40 तस्मिन् प्रवगदार्दृष्टे विसंदो पतिते भुवि । तच्छूछं समुपादाय सुत्रीवमभिद्धदुवे ॥ ५१ तमापतन्तं संप्रक्ष्य कुम्भकर्णं महावलम् । उत्पपात तदा वीरः सुष्रीवो वानराधिपः ॥ ५२ पर्वतात्रं समुह्भित्व समाविध्य महाकपिः। अभिदुद्राव वेगेन कुम्भकर्णं महावलम् ॥ ५३ तमापतन्तं संप्रेक्य झन्भकर्णः प्रयङ्गमम् । तस्थौ विकृतसर्वाङ्गो वानरेन्द्रसमुन्मुखः ॥ 48 किपशोणितिद्याङ्गं भक्षयन्तं प्रवङ्गमान् । कुम्भकर्णं स्थितं दृष्ट्वा सुर्वावो वाक्यमत्रवीत्॥५५ पातिताश्च त्वया वीराः कृतं कर्म सुदुष्करम् । भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यशः ॥ ५६ त्यज तद्वानरानीकं प्राकृतेः किं करिष्यसि । सहस्वैकनिपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥५७ तद्वाक्यं हरिराजस्य सत्त्वधैर्यसमन्वितम् । श्रुत्वा राक्षसज्ञार्दृत्तः कुम्भकर्णोऽत्रवीद्वचः॥ ५८ प्रजापतेस्तु पोत्रस्त्वं तथेवर्क्षरजःसुतः । श्रुतपोरूपसंपन्नः तस्माद्रजीस वानर ॥ 49 स कम्भकर्णस्य वचो निशम्य व्याविध्य शैलं सहसा समोच ।

तेनाज्ञघानोरिस कुम्भकर्ण शैलेन वज्राशिनसंनिभेन ॥ ६० तच्छेलश्रङ्गं सहसा विकीर्ण भुजान्तरे तस्य तदा विशाले । ततो विषेदुः सहसा प्रवङ्गा रक्षोगणाश्चापि मुदा विनेदुः॥ ६१

| स शैलशङ्काभिहतरचुकोप ननाद को प्राच विवृत्य वक्कम्।                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| व्याविध्य शूलं च तिंडस्प्रकाशं चिक्षेप हर्यृक्षपतेर्वधाय ॥                              | ६२    |
| तत् कुम्भकर्णस्य भुजप्रविद्धं शूलं शितं काञ्चनदामजुष्टम् ।                              |       |
| क्षिप्तं समुलय निगृह्य दोभ्यां वभञ्ज वेगेन सुतोऽनिलस्य ॥                                | ६३    |
| कृतं भारसहस्रस्य ऋलं कालायसं महत्। वभञ्ज जातुन्यारोप्य प्रहृष्टः प्लवगर्पभः॥            | ६४    |
| शूलं भन्नं हनुमता दृष्ट्वा वानरवाहिनी । हृष्टा ननाद वहुशः सर्वतश्चापि दुदुवे ॥          | ६५    |
| वभूवाथ परित्रस्तो राक्षसो विमुखोऽभवत् । सिंहनादं च ते चक्रुः प्रहृष्टा वनगोचराः ॥       | ६६    |
| मारुतिं पुजयांचकुईष्ट्वा शूलं तथागतम् ॥                                                 |       |
| स तत्तदा भन्नमवेक्ष्य शूलं चुकोप रक्षोऽधिपतिर्महात्मा ।                                 |       |
| उत्पाट्य लङ्कामलयात् स यङ्गं जघान सुत्रीवसुपेस तेन ॥                                    | ६७    |
| स शैलशृङ्गाभिहतो विसंज्ञः पपात मूमी युधि वानरेन्द्रः।                                   |       |
| तं प्रेक्ष भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदुः प्रहृष्टास्त्वथ यातुधानाः॥                         | ६८    |
| तमभ्युपेत्याद्भुतघोरवीर्यं स कुम्भकर्णो युधि वानरेन्द्रम् ।                             |       |
| जहार सुत्रीवमभित्रगृह्य यथानिलो मेघमतिप्रचण्डः ॥                                        | ६९    |
| स तं महामेघनिकाशरूपमुत्पाट्य गच्छन् युधि कुम्भकर्णः।                                    |       |
| रराज मेरुप्रतिमानरूपो मेरुर्यथाभ्युच्छ्तिघोरश्रङ्गः॥                                    | ৩০    |
| ततस्तमुत्पाट्य जगाम वीरः संस्तूयसानो युधि राक्षसेन्द्रैः।                               |       |
| श्रण्वित्रनादं त्रिद्शालयानां प्रवङ्गराजग्रहविस्मितानाम् ॥                              | ७१    |
| ततस्तमादाय तदा स मेने हरीन्द्रमिन्द्रोपममिन्द्रवीर्यः।                                  |       |
| अस्मिन् हते सर्विमिदं हतं स्यात् सराववं सैन्यमितीन्द्रशत्रुः॥                           | ७२    |
| विद्रुतां वाहिनीं ह्या वानराणां ततस्ततः । कुम्भकर्णेन सुत्रीवं गृहीतं चापि वानरम् ॥     | ७ ३   |
| हतुमांश्चिन्तयामास मितमान् मारुतात्मजः । एवं गृहीते सुत्रीवे किं कर्तव्यं मया भवेत्     |       |
| यह न्याय्यं मया कर्तुं तत् करिष्यामि सर्वथा। भूत्वा पर्वतसंकाशो नाशयिष्यामि राक्षस      | ाम् ॥ |
| मया हते संयति कुम्भकर्णे महावले मुष्टिविकीर्णदेहे।                                      |       |
| विमोचिते वानरपार्थिवे च भवन्तु हृष्टाः प्रवगाः समस्ताः ॥                                | ७६    |
| अथवा स्वयमप्येष मोक्षं प्राप्स्यति पार्थिवः। गृहीतोऽयं यदि भवेत् त्रिद्शैः सासुरोर्गैः। | । ७७  |

१. इदमर्थम् च. नास्ति ।

मन्ये न तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः । इंग्लप्रहाराभिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे ॥ ७८ अयं मुहूर्तान् सुप्रीवो लघ्यसंज्ञो महाहवं। आत्मनो वानरणां च यत्पथ्यं तत्करिष्यति ॥ ७९ मया तु सोक्षितस्यास्य सुप्रीवस्य महात्मनः । अप्रीतिश्च भवेत् कष्टा कीर्तिनाशश्च शाश्वतः ॥ तस्मानसुहूर्तं काङ्क्षिप्ये विक्रमं पार्थिवस्य नः । भिन्नं च वानरानीकं तावदाश्वासयाम्यहम् ॥ इस्प्रेवं चिन्तयित्वा तु हनुमान् मारुतात्मजः । भूयः संस्तमभयामास वानराणां महाचमूम् ॥ स कुम्भकर्णोऽथ विवेश लङ्कां स्फुरन्तमादाय महाकपिं तम् । विमानचर्यागृहगोपुरस्थैः पुष्पाग्यवपेरवर्कार्थमाणः ॥ ८३

लाजगन्धोदवपस्तु सिच्यमानः श्रुवैः श्रुवैः । राजमार्गस्य शीतत्वात् संज्ञामाप महावलः ॥ ८४ ततः स संज्ञामपलभ्य कच्छादलीयसम्बस्य भजान्तरस्थः ।

ततः स संज्ञामुपलभ्य कृच्ल्राह्रलीयसस्तस्य भुजान्तरस्थः ।
अवेश्रमाणः पुरराजमार्गं विचिन्तयामास मुहुर्महात्मा ॥ ८५
एवं गृहीनेन कथं नु नाम शक्यं मया संप्रतिकर्तुमच ।
तथा करिष्यामि यथा हरीणां भविष्यतीष्टं च हितं च कार्यम् ॥ ८६
ततः करात्रेः सहसा समेत्य राजा हरीणाममरेन्द्रशत्रुम् ।
खरेश्च कणों दशनैश्च नासां ददंश पार्थेषु च कुम्भकर्णम् ॥ ८७
स कुम्भकर्णो हतकर्णनासो विदारिस्तेन विमर्दितश्च ।
रोपाभिभूतः क्षतजार्द्रगात्रः सुर्यावमाविष्य पिपेप भूमौ ॥ ८८

स भूतले भीमवलाभिपिष्टः सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः। जगाम खं वेगवद्भ्युपेस पुनश्च रामेण समाजगाम।।

कर्णनासाविद्दीनस्तु कुम्भकर्णो महावलः । रराज शोणितैः सिक्तो गिरिः प्रस्रवणैरिव ॥ ९० शोणितार्द्रो महाकायो राक्षसो भीमविक्रमः । युद्धायाभिमुखो भूयो मनश्चक्रे महावलः ॥ ९१ अमर्पाच्छोणितोद्गरी शुशुने रावणानुजः । नीलाञ्जनचयप्रस्यः ससन्ध्य इव तोयदः॥ ९२

गते तु तिस्मन् सुरराजशत्रुः क्रोधात् प्रदुद्राव रणाय भूयः । अनायुधोऽस्मीति विचिन्त्य रोद्रो घोरं तदा सुद्ररमाससाद ॥ ९३ ततः स पुर्याः सहसा महौजा निष्कम्य तद्वानरसैन्यसुत्रम् । तेनैव रूपेण वभञ्ज रुष्टः प्रहारसुष्ट्या च पदेन सद्यः ॥ ९४ वभक्ष रक्षो युधि कुम्भकर्णः प्रजा युगान्तामिरिव प्रदीप्तः । वुभुक्षितः शोणितमांसगृष्टुः प्रविदय तद्वानरसैन्यसुत्रम् ॥ ९५

र. इदमर्थम् पुना. नास्ति। 100

चखाद रक्षांसि हरीन् पिशाचानृक्षांश्र मोहाद्युधि कुम्भकर्णः । यथैव मृत्युईरते युगान्ते स भक्षयामास हरींश्च मुख्यान्।।

९६

१०१

एकं हो त्रीन् वहून् कुछो वानरान् सह राक्षसैः। समादायैकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन् मुखे॥९७ संप्रस्नवंस्तदा मेदः शोणितं च महावलः। वध्यमानो नगेन्द्राप्त्रैर्भक्षयामास वानरान् ॥ ९८ ते भक्ष्यमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा गतिम्। कुम्भकर्णो भृशं कुद्धः कपीन् खादन् प्रधावति ॥ शतानि सप्त चाष्टौ च विंशत् त्रिंशत्त्येव च। संपरिष्वज्य वाहुभ्यां खादन् विपरिधावति॥१००

> मेदोवसाशोणितदिग्धगात्रः कर्णावसक्तमथितान्त्रमालः । ववर्ष शूलानि सुतीक्ष्णदंष्ट्रंः कालो युगान्तामिरिव प्रवृद्धः' ॥

तिस्मन् काले सुमित्रायाः पुत्रः परवलाईनः । चकार लक्ष्मणः कृद्धो युद्धं परपुरंजयः ॥ १०२ स कुम्भकणस्य शराब्शरीरे सप्त वीर्यवान् । निचलानादृदे वाणान् विससर्ज च लक्ष्मणः ॥ भिद्यमानस्तदा तैस्तु विपेहे तत् स राक्षसः । तत्रचुकोप वलवान् सुमित्रानन्दवर्धनः ॥१०४ अथास्य कवचं शुभ्रं जाम्यूनद्मयं शुभम्। प्रच्छादयामास शरेः सन्ध्याभ्रेरिव मास्तः ।॥१०५ नीलाञ्जनचयप्रख्येः शरेः काञ्चनभूपणेः । आच्छाद्यमानः शुशुभे मेधैः सूर्य इवांशुमान् ।। ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवर्धनम् । सावज्ञभेवं प्रोवाच वाक्यं मेघोविनःस्वनम् ॥१०७ अन्तकस्यापि कुद्धस्य भयदातारमाहवे । युध्यता मामभीतेन ल्यापिता वीरता त्वया ॥ १०८ प्रगृहीतायुधस्येव मृत्योरिव महामृधे । तिष्ठन्नत्ययतः पूज्यः किमु युद्धप्रदायकः ॥ १०९ ऐरावतगजाकृद्धो वृतः सर्वामरेः प्रभुः । नैव शकोऽपि समरे स्थितपूर्वः कदाचन ॥ ११०

<sup>1.</sup> अम्रिति मारुत इति प्रसिद्धा लोकोक्तिः । अतोऽप्रयुक्तमि गगनामिति कर्मवाचि पदमारित । शुभ्र- मिति उपमेयकव चित्रेशपणवलादिप तद्गुणविशिष्टं गगन- मेवोपस्थाप्यते । गगनं चावाङ्मुखीम्तमहाकटाहकल्पं लोकैः प्रतीयत इति तेन यथाप्रतीयमानेन कुम्भकर्ण- वक्षस्यवाङ्मुखनिवद्धस्य महतः कवचस्योपमा युक्ता । तत्रेन्द्रनीलसवर्णतया प्रतीयमानस्य नभसः सुवर्णमयस्य कवचस्य च रूपतो वैसादृइयं परिहर्तुं सन्ध्येत्पभविशे- पणम् । तेन सन्ध्याभ्रकरणकप्रकृताच्छादनिक्रयासाध्यं सादृइयमादायोपमितिकिया निष्पादनीया । शुभ कवच- मस्येति । कवचमात्रमिदं शुभं लक्ष्यते ; यस्य तु संवन्धि कवचं सोऽस्य प्रतिसंवन्धी कुम्भकर्णोऽशुभ एवेति भावः । यथा लोके मारुतः कुतोऽपि सहसा समूह्य मेवान् गगन- माच्छादयित तथा शरुवालेन लक्ष्मणः कुम्भकर्णस्य

कवचमाच्छादयामासेत्यर्थः । सन्ध्याञ्जेरिव तोयद इति पाठेऽपि तोयं प्रयच्छति अवलण्डयतीति वा व्युत्पाद्य मारुत एव व्याख्येयः ॥

<sup>2.</sup> स्वभावत एवांशुमानिष सूर्यो यदा मेथै-राच्छाचते तदा तदंशुविच्छुरणात् उद्गच्छित्करणाङ्-कुरैरिव स्थितैमेंवैराच्छाचमानः श्लोभते यथा तथा काञ्चन. भूषणैमेंवसवर्णेः शरैराच्छाचमानः कुम्भकर्णः शुशुभ इत्सर्थः॥

१. प्रदीप्तः पुना.।

२. अस्य स्थाने—पीड्यमानस्तदस्तं तु विशेषं तत् स राक्षसः—इति ति. ।

३. तोयदः च. छ.।

४. आपीयमानः घ. आवार्यमाणः छ.।

५. को मे च. छ.।

शृष्य के बीर संक्षोभं शायनीयोऽसि से रिपः । अद्य त्वयाहं सौमिन्ने वालेनापि पराक्रमैः ॥ नोधितो यन्त्रिमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य राघवम् । सन्त्रधेर्यव्होत्साहेस्तोषितोऽहं रणे त्वया ॥ राममेर्वकिमच्छामि हन्तुं यस्मिन् इते हतम् । रामे मया चिन्निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे ॥ तानहं योधयिष्यामि स्ववलेन प्रमाथिना । इत्युक्तदाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितम् ॥ ११४ मृषे घोरतरं<sup>।</sup> वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव । यत्त्वं शकादिसिदेवेरमहाः प्राप्य पौरुपम् ॥११५ तत् सत्यं नान्यथा वीर् दृष्टस्तेऽच पराक्रमः । एप दाज्ञरथी रामस्तिष्टचिद्विरिवापरः ॥ ११६ मनोरथो रात्रिचर<sup>2</sup> तत्समीपे भविष्यिति । इति श्रुत्वा हानादृत्व छक्ष्मणं स निशाचरः॥ ११७ अतिक्रम्य च सोमित्रि कुम्भकर्णी महाबलः । राममेवाभिद्धद्वाव दारयन्निव मेदिनीम् ॥ ११८ अथ दाशर्था रामो राहमन्त्रं प्रयोजयन् । क्रम्भकर्णस्य हृद्ये संसर्ज निश्चिताञ्चरान् ॥ ११९ तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः । अङ्गारमिश्राः कुद्धस्य मुनानिश्चरुरिचैपः॥१२० रामाखिविद्धो घोरं वे नद्न् राक्ष्सपुंगवः । अभ्यधावत संकृष्टा हरीन् विद्रावयन् रणे ॥ १२१ तस्योरिः निमनाश्च हारा वर्द्धिणवाससः । हस्नाचापि परिश्रष्टा पपातोव्या महागदा ॥ १२२ आयुवानि च सर्वाणि विप्राकीर्यन्त भूतले । स निर युवमात्मानं यदा सेने महावलः ॥ १२३ मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चकार कदनं महत् । स वाणरतिविद्धाङ्गः क्षतजेन समुक्षितः॥ १२४ रुधिरं प्रतिसुम्नाव गिरिः प्रसृद्णं यथा। स तीब्रेण च कोपेन रुधिरेण च मूर्छितः ॥ १२५ वानरान् राक्षसानृक्षान् खाद्न् विपरिधावति । अथ शृङ्गं समाविध्य भीमं भीमपराक्रमः ॥ चिक्षेप राममहिद्य बल्वानन्तकोपमः । अप्राप्तमन्तरा रामः सप्तिभरतैरजिह्यगैः ॥ १२७ शुँरः काञ्चनचित्राङ्गेश्चिच्छेद् पुरुपर्पभः । तन्मेरुशिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया ॥ १२८ द्वे शते वानरेन्द्राणां पतमानमपातयत् । तस्मिन् काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यमव्वीत्॥ क्रम्भकर्णवधे युक्तो योगान् परिमृशन् बहुन्। नैवायं वानरान् राजन्नापि जानाति राक्षसान्।। मत्तः शोणितगन्धेन स्वान् परांश्चेव खादति । साध्वेनमधिरोहन्तु सर्वे ते वानरर्पभाः ॥ १३१ यथपाश्च उचथा मुख्यास्तिष्टन्त्वस्य समन्ततः । अप्ययं दुर्मतिः काले गुरुभारप्रपीडितः ॥ १३२ प्रपतन् राक्ष्मो भूमो नान्यान् हन्यात् प्लबङ्गमान् । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ॥

<sup>1.</sup> घारतरमिति रक्षसो विशेषणम्।

<sup>2.</sup> हे रात्रिचर ! रामस्य निकटे तव मनारथः फिल्प्यति इतीयं प्रहासीकिः ।

वथा मुख्या दलत्र यथेति विभज्य वशायोगमिति स्थानक्रियाविद्येषणं ये। जितं व्याख्यानेषु ॥

१. इदमर्थम् च. नास्ति।

२. बलेन च. छ.।

३. यस्त्वम् च.।

४. असस्यं प्राह पौरुपम् च. छ.।

५. अचलः घ. पुना.।

६. इदमर्थम् च. नास्ति।

७. अस्यानन्तरम्— रेजुर्नीलाद्गिनिकटे

नृत्तस्येव [नृत्यन्त इव ?] वहिंणः—इति छ.।

ते समारु हु हृष्टाः कुम्भकर्ण प्रवङ्गमाः । कुम्भकर्णस्तु संक्रुद्धः समारूढः प्रवङ्गमैः ॥ १३४ व्यधूनयत्तान् वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान् । तान् दृष्ट्वा निर्धुतान् रामो वष्टेष्टोऽयमिति राक्षसः॥ समुत्पपात वेगेन धनुरुत्तसमाददे । क्रोधताम्रेक्षणो वीरो निर्दहित्रव चक्षुपा ॥ १३६ राघवो राक्षसं रोषादिभदुद्राव वेगितः । यूथपान् हर्पयन् सर्वान् कुम्भकर्णभयादितान्॥१३७ स चापमादाय भुजङ्गकरुपं दढन्यमुप्रं तपनीयचित्रम् ।

हरीन् समाश्वास्य समुत्पपात रामो निवद्धोत्तमतूणवाणः ॥ १३८ स वानरगणेस्तैस्तु वृतः परमदुर्जयः । लक्ष्मणःनुचरो रामः संप्रतस्थे महावलः ॥ १३९ स दद्शं महात्मानं किरोटिनमरिंदमम् । शोणिताप्छतसर्वाङ्गं कुम्भकर्णं महावलम् ॥ १४० सर्वान् समिधावन्तं यथा रुष्टं दिशागजम् । मार्गमाणं हरीन कुद्धं राक्ष्सैः परिवारितम्॥ विनध्यमन्दरसंकाशं काछ्यनाङ्गदभूपणम् । स्रवन्तं रुधिरं वह्नाद्वर्पमेघिमवोत्थितम् ॥ १४२ जिह्नया परिलिह्यन्तं शोणितं शोणितेक्षणम् । मृद्रन्तं वानरानीकं कालन्तकयमोपमम्॥१४३ तं दृष्ट्वा राक्ष्सश्रेष्ठं प्रदीप्तानलवर्चसम् । विस्फारयामास तदा कार्मुकं पुरुष्पेसः ॥ स तस्य चापनिर्घोषात् कुपितो राक्षसर्घभः। अमृष्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राव राघवम्॥ १४५ पुरस्ताद्राघवस्यार्थे गदायुक्तो विभीपणः । अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातरमाहवे ॥ विभीषणं पुरो हुट्टा कुम्भकर्णोऽव्रवीदिदम् । प्रहरस्व रणे शीव्रं क्षत्त्रधर्मे स्थिरो भव ॥१४७ भ्रातृ स्नेहं परित्यच्य राघवस्य प्रियं कुरु । अस्मत्कार्यं कृतं वत्स यस्त्वं राममुपागतः ॥ त्वमेको रक्षसां छोके सत्यधर्माभिरक्षितः । नास्ति धर्माभिरक्तानां व्यसनं तु कदाचन॥१४९ संतानार्थं त्वमेवैकः कुलस्यास्य भविष्यसि । राघवस्य प्रसादात्त्वं रक्षसां राज्यमाप्स्यसि ॥ प्रकृत्या मम दुर्धर्ष शीव्रं मार्गाद्पकम<sup>3</sup> । न स्थातव्यं पुरस्तानमे संभ्रमात्रष्टचेतसः ॥ १५१ न वेद्मि संयुगे शक्तः स्वान् परान् वा निशाचर । रक्षणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतद्ववीमि ते ॥ एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन धीमता। विभीषणो महावाहुः कुम्भकर्णमुवाच ह ॥ गदितं मे कुलस्यास्य रक्षणार्थमरिद्म । न श्रुतं सर्वरक्षोभिस्ततोऽहं राममागतः ॥ एवमुक्ताश्रपूर्णाक्षो गदापाणिर्विभीषणः । एकान्तमाश्रितो भूत्वा चिन्तयामास संस्थितः ॥

ततस्तु वातोद्धतमेघकरुपं भुजङ्गराजोत्तमभोगवाहुम् । तमापतन्तं धरणीधराभमुवाच रामो युधि कुम्भकर्णम् ॥

१५६

१. , रुष्टः पुना.।

२. -रक्षिता छ.।

इ. अस्य स्थाने—श्रुत्वा मम वची आता[तः]शीघ्रं मार्गादपाकुरु—इति ग.।

४. इतम् ग्।

५. अस्यानन्तरम्— ऋतं तु तन्महाभा[ग]सुकृतं दुष्कृतं तु वा— इति छ ।

इ. पुरस्तात् (१४६) इत्यादि संस्थित इत्यन्तम्च. नास्ति ।

आगच्छ रक्षोऽधिपः मा विपादमवस्थितोऽहं प्रगृहीतचापः ।

अवेहि मां शक्रसपत्र रामं मया मुहूर्ताद्भविता विचेताः॥ १५७ रामोऽयिमिति विज्ञाय जहास विकृतस्वनम् । अभ्यथावत संकुछो ह्रीन् विद्रावयन् रणे ॥ पातयित्रव सर्वेपां हृद्यानि वनाकसाम् । प्रह्स्य विकृतं भीमं स मेघस्तिनितोपमम् ॥ १५९ कुम्भकर्णो महातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत् । नाहं विराधो विज्ञेयो न कवन्धः खरो न च ॥ न वार्ळा न च मारीचः कुम्भकर्णोऽह्मागतः । पश्य मे मुद्रं घोरं सर्वकालायसं महत् ॥ अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया । विकर्णनास इति मां नावज्ञातुं त्वमहीसे ॥ १६२ स्वल्पापि हि न मे पीडा कर्णनासाविनाज्ञनात् । दर्शयेक्ष्वाकुशार्दूळ वीर्यं गात्रेषु मे लघु ॥ ततस्त्वां भक्षयिण्यामि हप्रपोक्तपविक्रमम् ॥

स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य रामः सुपुङ्गान् विससर्ज वाणान् । तेराहतो वजसमप्रवेगेर्न चुक्षुभे न व्यथते सुरारिः॥ १६४ यैः सायकैः सालवरा निकृत्ता वाली हतो वानरपुंगवश्च । ते कुम्भकर्णस्य तदा शरीरे वज्रापमा न व्यथयांवभूतुः॥ १६५ स वारिधारा इव सायकांस्तान् पिवञ्झरारेण महेन्द्रशत्रुः । ज्ञघान रामस्य शरप्रवेगं व्याविध्य तं सुदूरसुत्रवेगम् ॥ १६६ ततस्तु रक्षः क्षतजानुलिप्तं वित्रासनं देवमहाचमूनाम्। विज्याध तं सुदूरसुप्रवेगं विद्रावयामास चमूं हरीणाम् ॥ १६७ वायव्यसादाय ततो वरास्त्रं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय। समुद्रारं तेन जघान वाहुं स कृत्तवाहुस्तुमुलं ननाद ॥ १६८ स तस्य वाहुर्गिरिश्रङ्गकल्पः समुद्गरो राघववाणकृत्तः। पपात तस्मिन् हरिराजसैन्ये जघान तां वानरवाहिनीं च ॥ १६९ ते वानरा भग्नहतावशेषाः पर्यन्तमाश्रिस तदा विपण्णाः। प्रवेपिताङ्गा दृहशुः सुघोरं नरेन्द्ररक्षोऽधिपसंनिपातम् ॥ १७० स कुम्भकर्णोऽस्त्रनिकृत्तवाहुर्महेन्द्रकृत्ताय्र इवाचलेन्द्र:। उत्पाटयामास करेण वृक्षं ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्।। १७१ स तस्य वाहुं सहसालवृक्षं समुद्यतं पन्नगभोगकल्पम्। ऐन्द्रास्त्रयुक्तेन जवान रामो वाणेन जाम्वूनद्चित्रितेन॥ १७२

<sup>-1.</sup> मा विषादमिति । गच्छेत्यनुषद्गः ।

<sup>2.</sup> विकर्णनांस इति । विकृतकर्णनास इत्यर्थः ।

प्तेन 'कुण्डलालंकृतम्' इत्यादेः कुण्डलविनाकृतमित्यादि-

तिलकन्याख्याछेरो।ऽभे (१८२) नात्यन्तमादरणीय इति द्रष्टन्यम् ।

१. महान् निकृत्तात्रः च.

|             | <b>,</b>                                                              |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|             | स कुम्भकर्णस्य भुजो निकृत्तः पपात भूमौ गिरिसंनिकाशः ।                 |            |
| A.          | विवेष्टमानोऽभिजघान वृक्षाञ्शैलाञ्शिला वानरराक्षसांख्य ॥               | १७३        |
| ï           | तं छिन्नवाहुं समवेक्ष्य रामः समापतन्तं सहसा नदन्तम्।                  |            |
|             | द्वावर्धचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥         | १७४        |
|             | तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च गिरीन् गुहाश्चैव महार्णवं च।              |            |
|             | लङ्कां च सेनां कापराक्षसानां विनादयन्तौ विनिपेततुश्च ॥                | १७५        |
|             | निकृत्तवाहुर्विनिकृत्तपादो विदार्य वक्कं वडवामुखाभम्।                 |            |
| _           | दुद्राव रामं सहसाभिगर्जन् राहुयेथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे ॥              | १७६        |
|             | अपूरयत्तस्य मुखं शिताये रामः शरैर्हेमिपनद्धपृह्धैः।                   |            |
|             | स पूर्णवक्को न शशाक वक्तुं चुकूज कुच्छ्रेण मुमोह चापि ॥               | १७७        |
| ٠           | अथाददे सूर्यमरीचिकल्पं स ब्रह्मदण्डान्तककालकल्पम्।                    |            |
|             | अरिष्टमैन्द्रं निशितं सुपुङ्कं रामः शरं मास्ततुल्यवेगम् ॥             | १७८        |
|             | तं वजजाम्वूनद्चारुपुह्यं प्रादीप्तसूर्यज्वलनप्रकाशम् ।                |            |
|             | महेन्द्रवजाशनितुल्यवेगं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ॥                    | १७९        |
| •           | स सायको राघववाहुचोदितो दिशः स्वभासा दश संप्रकाशयन्।                   |            |
|             | विधूमवैश्वानरदीप्तदर्शनो जगाम शक्राशनिवीर्यविक्रमः ॥                  | १८०        |
| ·           | स तन्महापर्वतकूटसंनिभं निवृत्तदंष्ट्रं चलचारुकुण्डलम्।                |            |
|             | चकर्त रक्षोऽधिपतेः शिरस्तथा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरंदरः ॥              | १८१        |
| कुम्भकर्णाई | ारो भाति कुण्डलालंकुतं महत् । ¹आदिसेऽभ्युदिते रात्रौ मध्यस्थ इव च     | न्द्रमाः ॥ |
|             | तद्रामवाणाभिहतं पपात रक्षःशिरः पर्वतसंनिकाशम्।                        |            |
|             | वभञ्ज चर्यागृहगोपुराणि प्राकारमुचं तमपातयच ॥                          | १८३        |
| न्यपतत् कु  | स्भकर्णोऽथ स्वकायेन निपातयन् । प्लवङ्गमानां कोट्यश्च परितः संप्रधावता | म् ॥१८४    |
|             | तचातिकायं हिमवत्प्रकाशं रक्षस्ततस्तोयनिधौ पपात ।                      |            |
|             | त्राहान् वरान् मीनवरान् भुजङ्गान् ममर्द भूमिं च तदा विवेश ॥           | १८५        |
|             | तिस्सन् हते ब्राह्मणदेवशत्रौ महाबले संयति कुम्भकर्णे।                 |            |
| 218         | चचाल भूर्भ्मिधराश्च सर्वे हर्षाच देवास्तुमुलं प्रणेदुः॥               | . १८६      |
|             |                                                                       |            |

<sup>1.</sup> आदित्ये अदितिदेवताके पुनर्वसुनक्षत्रे | भाति कुम्भकर्णस्य शिर इति श्रीगोविन्दराजः ॥ अभ्युदिते तयोः पुनर्वस्वोर्मध्ये विद्यमानश्चन्द्रमा इव |

| अष्टपष्टिमतः  | सर्गः |
|---------------|-------|
| अध्याष्ट्रमतः | 441:  |

ततस्तु देविपमहिष्पत्रनाः सुराश्च भूतानि सुपर्णगुद्धकाः ।
सयक्षगन्थर्वगणा नभोगताः प्रहिषता रामपराक्षमेण ॥ १८७
ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा मनिरवनो नैर्ऋतराजवान्धवाः ।
विनेद्धरुचैव्यथिता रघूत्तमं हिर् समीक्ष्येव यथा सुरादिताः ॥ १८८
स देवलोकस्य तमो निहत्व सूर्यो यथा राहुमुखाहिमुक्तः ।
तथा व्यभासीद्भवि वानरोचे निहत्व रामो युधि कुम्भकर्णम् ॥ १८९
प्रहिपमीयुर्वहवस्तु वानराः प्रबुद्धपद्मप्रतिमेरिवाननः ।
अपूजयन् राघविमष्टभागिनं हते रिपौ भीमवले दुरासदे ॥ १९०

७९९

१९१

ध.।

च. नास्ति।

स कुम्भकर्णं सुरसङ्घमर्दनं महत्सु युद्धेषु पराजितश्रमम् । ननन्द हत्या भरतायजो रणे महासुरं वृत्रमिवामराधिपः ॥

इत्यापें शीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् सुञ्जाण्टे कुम्भकर्णवधी नाम सतपष्टितमः सर्गः

### अप्टपप्टिमतः सर्गः

## रावणानुशोकः

कुम्भकर्णं हतं दृष्ट्वा राघवेण महात्मना । राक्षसा राक्ष्संन्द्राय रावणाय न्यवेद्यम् ॥ १ राजन् स कालसंकाशः संयुक्तः कालधर्मगा । विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान् ॥ प्रतिपत्वा महूर्तं च प्रशान्तो रामनेजसा । कायेनार्धप्रविष्टेन समुद्रं भीमदर्शनम् ॥ ३ निक्कत्तकण्ठोरुभुजो विक्षरन् कृषिरं यहु । रुद्धा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः ॥ ४ कुम्भकर्णस्तव भ्राता काकुत्थशरपीडितः । लगण्डभूतो विक्रतो दावद्ग्ध इव द्रुमः ॥ ५ ममार राक्षसो घोरः कुम्भकर्णो महायुतिः । तं श्रुत्वा निह्तं संख्ये कुम्भकर्णं महावलम् ॥ रावणः शोकसंतप्तो मुमोह च पपात च । पितृव्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तकनरान्तकौ ॥ ७ त्रिशिराश्चितिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः । भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रोमेणाक्विष्टकर्मणा ॥ ८ महोदरमहापार्श्वो शोकाकान्तौ वभूवतुः । ततः कृष्टशूत् समासाद्य संज्ञां राक्षसपुंगवः ॥ ९ कुम्भकर्णवधादीनो विल्लाप स रावणः । हा वीर रिपुदर्पन्न कुम्भकर्णं महावल ॥ १०

१. कालकमणा छ.।

२. योधायित्वा क. ग. घ.।

३. कवन्यमृतः क.।

त्वं मां विहाय वै दैवाद्यातोऽसि यमसादनम् । मम शल्यमनुद्धत्य वान्धवानां महावल ॥११ शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः क मां संत्यज्य गच्छिस । इदानीं खल्वहं नाहिम यस्य मे दक्षिणो भुजः॥ पतितो यं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात् । कथमेवंविधो वीरो देवदानवदर्पहा ॥ १३ कालामिरुद्रप्रतिमो राघवेण रणे हत:। यस्य ते वज्त्रनिष्पेषो न कुर्याद्यसनं सदा॥ १४ स कथं रामबाणार्तः प्रसुप्तोऽसि महीतले । एते देवगणाः सार्धमृषिभिर्गगने स्थिताः ॥ १५ निहतं त्वां रणे दृष्ट्वा निनद्नित प्रहर्षिताः । ध्रुवमदीव संहृष्टा छन्धछक्षाः प्रवङ्गमाः ॥ १६ आरोक्ष्यन्ति हि दुर्गाणि लङ्काद्वाराणि सर्वशः । राज्येन नास्ति मे कार्यं किं कारेष्यामि सीतया ।। क्रम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे रितः । यद्यहं भ्रात्रहन्तारं न हन्मि युधि राघवम् ॥१८ नतु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थजीवितम् । अद्यैव तं गमिष्यामि देशं यत्रातुजो सम ॥ १९ न हि भ्रातृन् समुत्सृष्य क्षणं जीवितुमुत्सहे । देवा हि मां हिसष्यन्ति दृष्ट्रा पूर्वोपकारिणम्।। कथिमन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्ण हते त्वयि । तदिदं मामनुप्राप्तं विभीपणवचः शुभम् ॥ २१ यद्ज्ञानान्मया तस्यं न गृहीतं महात्मनः । विभीषणवचो यावत् कुम्भकर्णप्रहस्तयोः ॥ विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां त्रीडयति दारुणः । तस्यायं कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः ।। यन्मया धार्मिकः श्रीमान् स निरस्तो विभीषणः ॥

> इति बहुविधमाकुलान्तरात्मा क्रपणमतीव विल्रप्य कुम्भक्षणम् । न्यपतद्थ द्शाननो भृशातस्तमनुजिमनद्ररिपुं हतं विदित्वा ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणानुशोको नाम अष्टषष्टितमः सर्गः

२४

# एकोनसप्ततितमः सर्गः नरान्तकवधः

एवं विलिपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । श्रुत्वा शोकाभितप्तस्य त्रिशिरा वाक्यमत्रवीत् ॥ १ एवमेव महावीर्यो हतो नस्तातमध्यमः । न तु सत्पुरुषा राजन् विलिपन्ति यथा भवान् ॥ २ नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभो । स कस्मात् प्राकृत इव शोचस्यात्मानमीहशम् ॥ ३ त्रह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचः सायको धनुः । सहस्रखरसंयुक्तो रथो मेघस्वनो महान् ॥ ४ त्यासकृद्विशक्षेण विशस्ता देवदानवाः । स सर्वायुधसंपन्नो राघवं शास्तुमहिस ॥ ५ कामं तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणम् । उद्घरिष्यामि ते शत्रून् गरुडः पन्नगानिव ॥ ६ शम्बरो देवराजेनं नरको विष्णुना यथा । तथाद्य शयिता रामो मया युधि निपातितः ॥ ७ श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । पुनर्जातिमवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ ८

१४

३३

३४

धुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तकौ । अतिकायश्च तेजस्वी वभूबुर्युद्धहर्पिताः ॥ ९ त्तोऽर्यहमिसेव गर्जन्तो नैर्ऋतर्पभाः । रावणस्य सुता वीराः शकतुल्यपराक्रमाः ॥ १० अन्तरिक्ष्गताः सर्वे सर्वे मायाविद्यारदाः । सर्वे त्रिद्शद्र्पन्नाः सर्वे च रणदुर्जयाः ॥ ११ सर्वे सुबलसंपन्नाः सर्वे विस्तार्णकीर्तयः । सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः ॥ १२ देवरिष सगन्यवः सिकन्नरमहोरगैः । सर्वेऽस्नविद्यपो वीराः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १३ सर्वे प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तथा ॥

स तैम्तदा भास्करतुल्यवर्चसैः सुतैर्वृतः शत्रुवलप्रमर्द्नैः । रराज राजा मघवान् यथामंरैर्वृतो महादानवद्र्पनाज्ञनैः॥

स पुत्रान् संपरिष्वच्य भूपियत्वा च भूपणैः । आज्ञीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रेपयामास संयुगे 11 युद्धोन्मत्तं च सत्तं च भ्रातरी चापि रावणः । महापार्श्वं प्रमत्तं च भ्रातरं च महोदरम् ॥१६ रक्षणार्थं क्वनाराणां प्रेपयामास संयुगे । तेऽभिवाच महात्मानं रावणं रिपुरावणम् ॥ १७ कृत्वा प्रदक्षिणं चैव नहाकायाः प्रतस्थिरे । सर्वोपधीभिर्गन्धेश्च समालभ्य महावलाः ॥ १८ निर्जग्मुनैर्ऋतश्रेष्टाः पडेते युद्धकाङ्क्षिणः । त्रिशिराश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ ॥ १९ महोद्रमहापाश्वीं निर्जग्मुः कालचोदिताः । ततः सुदर्शनं नागं नीलजीमृतसंनिभम् ॥ २० ऐरावतकुले जातमारुरोह महोदरः । सर्वायुधसमायुक्तः तूणीभिश्च स्वलंकृतः ।। २१ रराज गजमास्थाय सवितेवास्तम्धिनि । हयोत्तमसमायुक्तं सर्वायुधसमाकुलम् ॥ २२ आरुरोह रथश्रेष्टं त्रिशिरा रावणात्मजः । त्रिशिरा रथमास्थाय विरराज धनुर्धरः ॥ २३ सविद्युदुल्कः शैलात्रे सेन्द्रचाप इवाम्बुदः । त्रिभिः किरीटैः द्युग्रुमे त्रिशिराः स रथोत्तमे ॥२४ हिमवानिव शैळेन्द्रिक्सिः काञ्चनपर्वतैः । अतिकायोऽपि तेजस्वी राक्षसेन्द्रसुतस्तदा ॥ २५ आरुरोह रथश्रेष्टं श्रेष्टः सर्वधनुष्मताम् । सुचक्राक्षं सुसंयुक्तं स्वनुकर्षं सुकूबरम् ॥ २६ तूणीवाणासनैदींप्तं प्रासासिपरिघाकुलम् । स काञ्चनविचित्रेण मकुटेन विराजता ॥ २७ भूपणैश्च वभौ मेरुः किरणैरिव भास्वतः । स रराज रथे तस्मिन् राजसृतुर्महावलः ॥ 26 वृतो नैर्ऋतशार्वृहैर्वज्ञपाणिरिवामरैः । हयमुचैः श्रवः प्रख्यं श्वेतं कनकभूपणम् ॥ २९ मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः । गृहीत्वा प्रासमुल्कामं विरराज नरान्तकः॥ ३० शक्तिमादाय तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा । देवान्तकः समादाय परिवं वज्रभूषणम् ॥ ३१ ेपरिगृह्य गिरि दोभ्यां वपुर्विष्णोर्विडम्बयन् । महापार्श्वो महाकायो गदामादाय वीर्यवान्॥३२

इदमर्थम् च. नास्ति । छ.

्रमुरा इवामरावत्या वलैरप्रतिमेर्नृताः । तान् गजैश्च तुरङ्गेश्च रथैश्चाम्बुद्दनिस्वनैः ॥

विरराज गदापाणिः कुवेर इव संयुगे । प्रतिस्थरे महात्मानो वलैरप्रतिमैर्वृताः ॥

सर्वायुधसमायुक्तं त्णीभिश्व स्वलंकृतम्

अनुजग्मुर्महात्मानों राक्षसाः प्रवरायुधाः । ते विरेजुर्महात्मानः कुमाराः सूर्यवर्चसः ॥ ३५ किरीटिनः श्रिया जुष्टा यहा दीप्ता इवाम्बरे । प्रगृहीता वभौ तेपां छत्राणामाविलः सिता॥३६ शारदाभ्रप्रतीकाशा हंसावलिरिवाम्बरे । मरणं वापि निश्चिस शत्रूणां वा पराजयम् ॥ इति कृत्वा मतिं वीरा निर्जेग्मुः संयुगार्थिनः । जगर्जुश्च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान् ॥३८ जगृहुश्चापि ते वीरा निर्यान्तो युद्धदुर्भदाः । क्ष्वेछितास्फोटनिनदैश्चचाल च वसुंधरा ॥३९ रक्षसां सिंहनादेश्च पुस्फोटेव तदाम्वरम् । तेऽभिनिष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महावलाः ॥ ४० दृहशुर्वोनरानीकं समुद्यतिशलानगम् । हरयोऽपि महात्मानो दृहशुर्नैर्ऋतं वलम् ॥ ४४ हस्त्यश्वरथसंबाघं किङ्किणीशतनादितम् । नीलजीमूनसंकाशं समुद्यतमहायुधम्।। ४२ दीप्तानलरिवप्रख्यैः सर्वतो नैर्ऋतैर्वृतम् । तद् हष्ट्वा वलमायान्तं लब्धलक्षाः प्रवङ्गमाः ॥ ४३ समुचतमहाशैलाः संप्रणेदुर्महावलाः । अमृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनदिन्ति वानराः॥ 88 ततः समुद्घुष्टरवं निशम्य रक्षोगणा वानरयूथपानाम्। ४५

४६

४७

86

४९

44

अमृष्यमाणाः परहर्षमुयं महावला भीमतरं विनेदुः ॥ ते राक्षसवलं घोरं प्रविदय हार्यृथपाः । विचेरुरुचतैः शैलैर्नगाः शिखरिणो यथा ॥ केचिदाकाशमाविरय केचिदुव्यां प्रवङ्गमाः । रक्षःसैन्येषु संकुद्धाश्चेरुर्द्रुमशिलायुधाः ॥

द्रमांश्च विपुलस्कन्धान् गृह्य वानरपुंगवाः । तद्युद्धमभवद्धारं रक्षोवानरसंकुलम् ॥ ते पादपशिलाशैलैश्चकुर्वृष्टिमनूपमाम् । बाणौषैर्वार्यमाणाश्च हरयो भीमविक्रमाः ॥

सिंहनादान् विनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः । शिलाभिश्चर्णयामासुर्यातुधानान् प्रवङ्गमाः ॥ 40 निजध्तुः संयुगे क्रुद्धाः कवचाभरणावृतान् । केचिद्रथगतान् वीरान् गजवाजिगतानि ॥ ५१

निजच्तुः सहसाष्ठ्रत्य यातुधानान् प्रवङ्गमाः । शैलशृङ्गाचिताङ्गाश्च मुष्टिभिर्वान्तलोचनाः॥ ५२ चेलुः पेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षसपुंगवाः । राक्षसाश्च शरैस्तीक्ष्णैर्विभिदुः किपकुञ्जरान् ॥ ५३

शूलमुद्गररु द्नैश्च जच्तुः प्रासैश्च शक्तिभिः । अन्योन्यं पातयामासुः परस्परजयैषिणः ॥ 48 रिपुशोणितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः । ततः शैलैश्च रुङ्गैश्च विसृष्टेहिरिराक्षसैः ॥

मुहूर्तेनावृता भूमिरभवच्छोणिताष्छ्रता । विकीर्णपर्वताकारै रक्षोभिरिरमर्दनैः ॥ ५६ आसीद्रसुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः । आक्षिप्ताः क्षिष्यमाणाश्च भग्नशूलाश्च वानरैः ॥ ५७

पुनरङ्गेस्तथा चक्रुरासन्ना युद्धमद्भुतम् । वानरान् वानरेरेव जन्तुस्ते रजनीचराः ॥ राक्षसान् राक्षसैरेव जच्नुस्ते वानरा अपि । आक्षिप्य च शिलास्तेषां निजच्नू राक्षसा हरीन् ॥ तेषां चाच्छिय शस्त्राणि जघ्नू रक्षांसि वानराः। निजघ्नुः शैलशूलास्त्रैर्विभिदुश्च परस्परम् ॥६०

सिंहनादान् विनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः । छिन्नवर्मतनुत्राणा राक्षसा वानरैर्हताः ॥ रुधिरं प्रसुतास्तत्र रससारमिव द्रुमाः । रथेन च रथं चापि वारणेनैव वारणम् ॥ ६२

वलैरित्यादि महात्मान इत्यन्तम् ग. नास्ति ।

हरेन च ह्यं केचिन्निजब्तुर्वानरा रणे । प्रहृष्ट्रमनसः सर्वे प्रगृहीतमहाशिलाः ॥ ६३ इरये। राङ्साखव्कुर्रुमेश्च बहुशान्त्रिभः । नबुद्धमभदद्गोरं रक्षोवानरसंकुलम्<sup>र</sup> ॥ ६४ क्षुरप्रेर्धचन्द्रेश्च भहेश्च निर्शितः शरेः । राक्षसा वानरेन्द्राणां चिच्छिद्धः पादपाञ्चिलाः ॥६५ दिकींणेः पर्वताप्रेश्च हुमैदिछन्नेश्च संयुगे । हतेश्च कपिरस्नोभिर्दुर्गमा वसुधाभवत् ॥ ६६ ते वानरा गवितहप्रचेष्टाः संत्रासमासाद्य भयं विसुच्य । बुढ़ं तु सर्वे सह राक्ष्सेर्स्ननीनाबुधाश्चक्रुरदीनसत्त्वाः ॥ ६७ तिसन् प्रवृत्ते तुसुरे विसर्वे प्रहृष्यमाणेषु वलीसुनेषु । निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्पयो देवगणाश्च नेदुः ॥ ६८ तता ह्यं सारततुल्यवेगमारुद्य शक्ति निशितां प्रगृद्य । नरान्तको वानरराजसेन्यं महार्णवं मीन इवाविवेश ॥ ६९ म वानगत सप्रशतानि वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिर्विभेद । एकक्षणेनेन्द्ररिपुर्महात्मा जवान सैन्यं हरिपुंगवानाम् ॥ 80 ्दहुशुश्च सहात्मानं हुयपुष्ठे प्रतिष्टितम् । चरन्तं हुरिनैन्येषु विद्याधरमहूर्पयः ॥ ७१ स तस्य दृहशे मार्गो मांसशोणितकर्दमः । पतिनैः पर्वताकोरेर्वानरैरभिसंवृतः ॥ ७२ यावद्विक्रमितुं बुद्धिं चक्रुः प्रवगपुंगवाः । तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेदं नरान्तकः ।। ७३ ड्वरुन्तं प्रासमुद्यम्य संवामाये नरान्तकः । ददाह हरिसैन्यानि वनानीव विभावसुः ॥ ও৪ याबदुत्पाटयामासुर्वेश्राञ्ज्ञेलान् वनोकसः । तावत् प्रासहताः पेतुर्वज्रकृता इवाचलाः ॥ ७५ दिक्षु सर्वासु बलवान् विचचार नरान्तकः । प्रमृद्गन् सर्वतो युद्धे प्रावृट्काले यथानिलः॥ ७६ न शेकुर्घावितुं वीरा न स्थातुं स्पन्दितुं भयात् । उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सर्वान् विव्याध वीर्यवान् एकेनान्तककर्पेन प्रासेनादित्यतेजसा । भिन्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतछे ॥ ७८ वज्रनिष्पेपसहशं प्रासस्याभिनिपाननम् । न शेकुर्वानराः सोहुं ते विनेदुर्महास्वनम् ॥ ७९ पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे । वज्नभिन्नायकृटानां शैलानां पततामिव ॥ 60 ये त पूर्व महात्मानः कुम्भकणेंन पातिताः । ते स्वस्था वानरश्रेष्टाः सुत्रीवसुपतिस्थेरे ॥ ८१ विप्रेक्षमाणः सुयीवो दद्र्भ हरिवाहिनीम् । नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीमितस्ततः ॥ ८२ े विद्वतां वाहिनीं दृष्ट्वा स दद्र्श नरान्तकम् । गृहीतप्रासमायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम् ॥ ८३ अथोवाच महातेजाः सुप्रीवो वानराधिपः । कुमारमङ्गदं वीरं शक्रतुल्यपराक्रमम् ॥ 68

१. प्रहृष्टित्यादि संकुलमित्यन्तम् पुना, नास्ति । | वानराः ॥—इति छ.।

अस्यानन्तरम्—त[य]तो यतः सुसंक्रुदः प्रासपाणिर्नरान्तकः। ततस्ततस्ते मन्यन्ते कालोऽयमिति

३. इदमर्थम् क. ₹.

गच्छ त्वं राक्षसं वीरं योऽसौ तुरगमास्थितः । श्लोभयन्तं हरिवलं श्लिप्रं प्राणैर्वियोजय ॥८५ स भर्तुर्वचनं श्रुत्वा निष्पपाताङ्गदस्ततः । अनीकान्मेघसंकाशान्मेघानीकादिवांश्चमान् ।। ८६ शैलसङ्घातसंकाशो हरीणामुत्तमोऽङ्गदः । रराजाङ्गदसंनद्धः सधातुरिव पर्वतः ॥ ८७ निरायुधो महातेजाः केवलं नखदंष्ट्रवान् । नरान्तकमभिक्रम्य वालिपुत्रोऽत्रवीद्धचः ॥ ८८ तिष्ठ किं प्राकृतैरेभिहरिभिस्त्वं करिष्यसि । अस्मिन् वज्रसमस्पर्शं प्रासं क्षिप ममोरसि ॥ ८९ अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः । संद्रय दशनैरोष्ठं विनिःश्वस्य मुजङ्गवत् ॥ ९० अभिगम्याङ्गदं कृद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः ॥

प्रासं समाविध्य तदाङ्गदाय समुञ्ज्वलन्तं सहसोत्ससर्ज । स वालिपुत्रोरिस वज्रकरुपे वभूव भन्नो न्यपतच भूमौ ॥ 98 तं प्रासमालोक्य तदा विभन्नं सुपर्णकृत्तोरगभोगकल्पम्। तलं समुद्यम्य स वालिपुत्रस्तुरङ्गमं तस्य जघान मूर्न्नि ॥ ९२ निभन्नतालुः स्फुटिताक्षितारो निष्कान्तजिह्वोऽचलसंनिकाशः। स तस्य वाजी निपपात भूमौ तलप्रहारेण विशीणेमुधी ॥ ९३ नरान्तकः क्रोधवशं जगाम हतं तुरङ्गं पतितं निरीक्ष्य। स मुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जघान शीर्पे युधि वालिपुत्रम्।। ९४ अथाङ्गदो मुष्टिविभिन्नमूधी सुस्राव तीवं रुधिरं भृशोष्णम् ॥ मुहुर्विजन्वाल मुमोह चापि संज्ञां समासाद्य विसिष्मिये च ॥ ९५ अथाङ्गदो वज्रसमानवेगं संवर्ध मुष्टिं गिरिश्टङ्गकल्पम् । निपातयामास तदा महात्मा नरान्तकस्योरिस वालिपुत्रः ॥ ९६ स मुष्टिनिष्पष्टिविभिन्नवक्षा ज्वालावमच्छोणितदिग्धगात्रः । नरान्तको भूमितले पपात यथाचलो वज्रनिपातभग्नः॥ ९७ अथान्तरिक्षे त्रिद्शोत्तमानां वनौकसां चैव महाप्रणादः। वभूव तस्मित्रिहतेऽग्यवीरे नरान्तके वालिसुतेन संख्ये ॥ ९८ अथाङ्गदो राममनः प्रहर्षणं सुदुष्करं तत्र कृतवान् हि विक्रमम्। विसिष्मिये सोऽप्यतिवीर्यविक्रमः पुनश्च युद्धे स वभूव हर्षितः ॥ ९९ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे नरान्तकवधो नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः

मेषानीकादिनि । अनीकसहशान्भेषादि-त्यर्थः । तदत्रानाक्षेमषयोः परस्परसादृश्यप्रतिपादनात् तृतीयं सदृशं प्रतिषिद्धं वेदितन्यम् ।

१. अंशुमानिव वीर्यवान् पुना.।

२, तं पुना,ा

२६

## सप्ततितमः सर्गः

## देवान्तकादिवधः

| नगन्तक हत रिष्ट्री चुकुशुनेऋतपभाः । देवान्तकास्त्रमूया च पलिस्त्रश्च महादरः ॥               | X        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| आरुढों नेघसंकारां वारणेन्द्रं महोद्रः । वालिपुत्रं महावीर्यमभिदुद्राव वीर्यवान् ॥           | <b>ર</b> |
| भ्रातृत्वसनसंतप्तस्तथा देवान्तको वली । आदाय परिषं दीप्तमङ्गदं समभिद्रवत् ॥                  | ą        |
| रथमादिख्यसंकाशं युक्तं परमवाजिभिः । आस्थाय त्रिशिरा वीरो वालिपुत्रमथाभ्ययात्।               | 18       |
| स त्रिभिर्देवद्पेनेनेंर्ऋतेन्द्रेर्भिद्रुतः । वृक्ष्मुत्पाटयामास महाविटपमङ्गदः ॥            | ц        |
| देवान्तकाय तं वीरिध्यक्षेप सहसाङ्गदः । महावृक्षं महाशाखं शक्रो दीप्तमिवाशनिम्               | ॥ ६      |
| त्रिशिरास्तं प्रचिच्छेद शरेराशीविपोपमेः । म वृक्षं कृत्तमालोक्य उत्पपात तदाङ्गदः ॥          | v        |
| स ववर्ष ततो वृक्षाञ्ज्ञेलांश्च किषकुञ्जरः । तान् प्रचिच्छेद संक्रुद्धिक्विरा निशितैः शरैः ॥ | 6        |
| परिवामेण तान् वृक्षान् वभञ्ज च सुरान्तकः । त्रिशिराख्याङ्गदं वीरमभिदुद्राव सायकैः।।         | 9        |
| गजेन समभिद्रुस वालिपुत्रं महोद्रः । जघानोरिस संक्रुद्धस्तोमरैर्वे असंनिभैः ॥                | १०       |
| देवान्तकश्च संकुद्धः परिवेण तदाङ्गद्म् । उपगम्याभिह्याञ्च व्यपचक्राम वेगवान् ॥              | ११       |
| स त्रिभिनैंऋतिश्रेष्टैर्युगपत् समभिद्रुतः । न विन्यथे महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान् ॥       | १२       |
| स वेगवान् महावेगं कृत्वा परमहुर्जयः। तलेन भृशमुत्पत्य जघानास्य महागजम्।।                    | १३       |
| तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे । पेततुर्होचने तस्य विननादः स वारणः ॥                    | १४       |
| विपाणं चास्य निष्कृप्य वालिपुत्रो महावलः । देवान्तकमभिष्कुत्य ताडयामास संयुगे ॥             | १५       |
| स विह्नित्तिसर्वाङ्गो वातोद्भृत इव द्रुमः । लाक्षारससवर्णं च सुस्राव रुधिरं सुखात् ॥        | १६       |
| अथाश्वस्य महातेजाः क्रच्छूदिवान्तको वली । आविध्य परिषं घोरमाजघान तदाङ्गदम् ॥                | १७       |
| परिघाभिहतस्रापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा । जानुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेवोत्पपात ह ॥               | १८       |
| तमुत्पतन्तं त्रिशिरास्त्रिभिर्वाणैरजिहार्गैः । घोरैर्हरिपतेः पुत्रं ललाटेऽभिजघान ह ॥        | १९       |
| ततोऽङ्गदं परिक्षित्रं त्रिभिनैंर्ऋतपुंगवैः । हनुमानपि विज्ञाय नील्रश्चापि प्रतस्थतुः ॥      | २०       |
| तत्तश्चिक्षेप शैलात्रं नीलिखिशिरसे तदा । तद्रावणसुतो धीमान् विभेद निशितैः शरैः॥             | २१       |
| तद्वाणज्ञतिनिर्भिन्नं विदारितिशिलातलम् । सविस्फुलिङ्गं सञ्वालं निपपात गिरेः शिरः॥           | २२       |
| ततो जूम्भितमालोक्य हर्पाद्देवान्तकस्तदा । परिधेणाभिदुद्राव मारुतात्मजमाहवे ॥                | २३       |
| तमापतन्तमुत्प्छुत्र हनुमान् मारुतात्मजः । आजघान तदा मूर्भ्नि वज्रकरपेन मुष्टिना ॥           | २४       |
| शिरसि प्रहरन् वीरस्तदा वायुसुतो वली । नादेनाकम्पयचैव राक्षसान् स महाकपिः ॥                  | २५       |
| स महिनिष्पष्टविकीर्णमधी निवीन्तदन्ताक्षिविलम्बिज्ञः ।                                       |          |

देवान्तको राक्षसराजसूनुर्गतासुरुव्यां सहसा पपात ॥

तस्मिन् हते राक्षसयोधमुख्ये महावले संयति देवशत्रौ। कुद्धिसूर्धा निशितात्रमुत्रं ववर्ष नीछोरसि वाणवर्षम् ॥ २७ महोदरस्तु संक्रुद्धः कुञ्जरं पर्वतोपमम् । भूयः समधिरुद्याशु मन्दरं रिइममानिव ॥ २८ ततो वाणमयं वर्षं नीलस्योरस्यपातयत् । गिरौ वर्षं तिडचक्रचापवानिव तोयदः ॥ ततः शरौधैरभिवृष्यमाणो विभिन्नगात्रः कपिसैन्यपालः । नीलो वभूवाथ निसृष्टगात्रो विष्टम्भितस्तेन महावलेन ॥ ३० ततस्तु नीलः प्रतिलभ्य संज्ञां शैलं समुत्पाट्य सवृक्षपण्डम् । ततः सत्मुपय भृशोयवेगो महोदरं तेन जघान मूर्ति॥ 38 ततः स शैलेन्द्रनिपातभन्नो महोद्रस्तेन महाद्विपेन । विपोथितो भूमितले गतासुः पपात वज्रभिहतो यथाद्रिः॥ ३२ पितृब्यं निहतं दृष्ट्वा त्रिशिराश्चापमाद्दे । हनुमन्तं च संक्षुद्धो विव्याध निशितैः शरैः ॥ ३३ स वायुसूनुः कुपितश्चिक्षेप शिखरं गिरेः । त्रिशिरास्तच्छरैस्तीक्णैविभेद बहुधा वली॥ ३४ तद्यर्थं शिक्तरं दृष्ट्वा दुमवर्षं महाकिपः । विससर्ज रणे तस्मिन् रावणस्य सुतं प्रति ॥ 34 तमापतन्तमाकाशे दुमवर्ष प्रतापवान् । त्रिशिरा निशितवाणिश्चिच्छेद च ननाद च ॥ ३६ ततो हनूमानुत्प्छुत्य ह्यांखिशिरसस्तदा । विददार नस्तैः क्रुद्धो गजेन्द्रं मृगराडिव ॥ ३७ अथ शक्तिं समादाय कालरात्रिमिवान्तकः । चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्मजः ॥ ३८ दिवः क्षिप्तामिवोल्कां तां शिंक क्षिप्तामसंगताम्। गृहीत्वा हरिशार्दूळो वभञ्ज च ननाद च॥३९ तां दृष्ट्वा घोरसंकाशां शक्ति भग्नां हनूमता । प्रहृष्टा वानरंगणा विनेदुर्जलदा इव ॥ 80 ततः खंड्नं समुद्यम्य त्रिशिरा रासक्षोत्तमः । निजघान तदा व्यूढे वायुपुत्रस्य वक्षसि ॥ ४१ खङ्गप्रहाराभिहतो हनूमान् मारुतात्मजः । आजघान त्रिशिरसं तळेने।रसि वीर्यवान् ॥ ४२ स तलाभिहतस्तेन स्नस्तहस्तायुधो भुवि । निपपात महातेजास्त्रिशिरास्यक्तचेतनः ॥ ४३ सःतस्य पततः खड्गं समाच्छिच महाकपिः । ननाद गिरिसंकाशस्त्रासयन् सर्वनैऋतान् ॥४४ अमृष्यमाणस्तं घोषमुत्पपात निशाचरः । उत्पत्य च हनूमन्तं ताडयामास मुष्टिना ।। ४५ तेन मुष्टिप्रहारेण संचुकोप महाकिपः । कुपितश्च निजमाह किरीटे राक्षसर्षभम् ॥ ४६ हनूमान् रोषताम्राक्षो राक्षसं परवीरहा ॥ स तस्य शीर्षाण्यसिना शितेन किरीटजुष्टानि सकुण्डलानि। क्रुद्धः प्रचिच्छेद सुतोऽनिलस्य त्वष्टुः सुतस्येव शिरांसि शकः॥

इदमर्थम् च. नास्ति।

तान्यायताक्षाण्यगसंनिभानि प्रदीप्तवैश्वानरहोचनानि । पेतुः शिरांसीन्द्ररिपोर्धरण्यां ज्योतींपि मुक्तानि यथार्कमार्गात्॥ 86 तस्मिन् हते देवरिपौ त्रिशीपें हन्मता शक्रपराक्रमेण। नेटुः प्रवङ्गाः प्रचचाल सूमी रक्षांस्यथो दुदृविरे समन्तात् ॥ ४९ हतं त्रिज्ञिरसं दृष्ट्वा तथैव च महोदरम् । हतो प्रक्ष्य दुरावर्षा देवान्तकनरान्तकौ ॥ 40 चुकोप परमामर्पो मत्तो राक्षसपुंगवः । जत्राहाचिष्मर्ता घोरां गदां सर्वायसीं शुभाम् ॥ ५१ हेमपट्टपरिक्षिप्तां मांसज्ञोणितफेनिलाम् । विराजमानां वपुषा शत्रुज्ञोणितरिज्जताम् ॥ ५२ तेजसा संप्रदीप्तात्रां रक्तमाल्यविभूपिताम् । ऐरावतमहापद्मसार्वभौमभयावहाम् ॥ ५३ गदामादाय संकुद्धो मत्तो राक्सपुंगवः । हरीन् समभिद्धद्राव युगान्तामिरिव व्वलन् ॥ ५४ अथर्पभः समुत्पत्य वानरो रावणानुजम् । मत्तानीकमुपागम्य तस्थौ तस्यायतो चली ॥ तं पुरस्तात् स्थितं दृष्ट्वा वानरं पर्वतोपमम् । आजघानोरिस कुद्धो गदया वज्नकल्पया ॥५६ स तयाभिहतस्तेन गर्या वानरपेभः । भिन्नवक्षाः समाधूतः सुस्राव रुधिरं वहु ॥ 40 स संप्राप्य चिरात् संज्ञामृपभो वानर्पभः । क़ुद्धो विस्फुरमाणोष्टो महापार्श्वमुदैक्षत ॥ 40 स वेगवान् वेगवद्भ्युपेस तं राक्षसं वानरयूथमुख्यः। संवर्ट मुप्टिं सहसा जवान वाह्वन्तरे शैलनिकाशरूपः॥ 49 स कृत्तमृलः सहसेव वृक्षः पपात भूमौ क्षतजोक्षिताङ्गः। तां चास्य घोरां यमदण्डकस्पां गदां प्रगृह्याशु तदा सहर्षः ॥ ६० मुहूर्तमासीत् स गतासुकल्पः प्रसागतात्मा सहसा सुरारिः। चपेटा सन्ध्याभ्रसमानवर्णस्तं वारिराजात्मजमाजवान<sup>9</sup>॥ ६१ अभिजग्राह वेगेन गदां तस्य महात्मनः । गृहीत्वा तां गदां भीमामाविध्य च पुनः पुनः॥६२ मत्तानीकं महात्मानं जघान रणमूर्धनि । स स्वया गद्या भन्नो विशीर्णद्शनेक्षणः ॥ ६३ निपपात ततो मत्तो वजाहत इवाचलः । विशीर्णनयने भूमौ गतसत्त्वे गतायुषि ॥ ६४ पतिते राक्षसे तस्मिन् विद्रुतं राक्षसं वलम् । उन्मत्तस्तु तदा दृष्ट्वा गतासुं भ्रातरं रणे ॥ ६५ चुकोप परमक्रुद्धः प्रलयाग्निसमचुतिः ॥ ततः समादाय गदां स वीरो वित्रासयन् वानरसैन्यमुग्रम्। हुद्राव वेगेन तु सैन्यमध्ये दहन् यथा वहिरतिप्रचण्डः ॥ ६६ अपातन्तं तदा दृष्ट्वा राक्षसं भीमविक्रमम् । शैलमादाय दुद्राव गवाक्षः पर्वतोपमः॥ जियांसू राक्षसं भीमं तं शैलेन महावलः । आपतन्तं तदा दृष्ट्वा उन्मत्तोऽपि महागिरिम् ॥ ६८

कुद इत्यादि आजधानेत्यन्तम् च छ छ नास्ति ।

चिच्छेद गद्या वीरः शतधा तत्र संयुगे । चूर्णीकृतं गिरिं दृष्ट्वा रक्षसा किपकुञ्जरः ॥ ६९ विस्मितोऽभून्महाबाहुर्जगर्ज च मुहुर्मुहुः । उन्मत्तस्तु सुसंकुद्धो ज्वलन्तीं राक्षसोत्तमः ॥ ७० गद्मादाय वेगेन कपेर्वक्षस्यताडयत् । स तया गद्या वीरस्ताडितः किपकुञ्जरः ॥ ७१ पपात भूमौ निःसंज्ञः सुस्नाव रुधिरं बहु । पुनः संज्ञामथास्थाय वानरः स समुत्थितः ॥ ७२ तलेन ताडयामास ततस्तस्य शिरः किपः । तेन प्रताडितो वीरो राक्षसः पर्वतोपमः ॥ ७३ विस्नस्तद्नतनयनो निपपात महीतले । सुस्नाव रुधिरं सोष्णं गतासुश्च ततोऽभवत्ं ॥ ७४

तस्मिन् हते भ्रातिर रावणस्य तन्नैर्ऋतानां वलमणवाभम्। लक्कायुधं केवलजीवितार्थं दुद्राव भिन्नाणवसंनिकाशम् ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे देवान्तकादिवधो नाम सप्ततितमः सर्गः Oc.

# एकसप्ततितमः सर्गः

#### अतिकायवध:

स्वबलं व्यथितं दृष्ट्वा तुमुलं रोमहर्पणम् । भ्रातॄंश्च निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्यपराक्रमान् ॥ ₹ पितृव्यो चापि संदृश्य समरे संनिपृदितौ । युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्षसर्पभौ चुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरो युधि । अतिकायोऽद्रिसंकाशो देवदानवदर्पहा ॥ 3 स भास्करसहस्रस्य सङ्घातिमव भास्वरम् । रथमास्थाय शकारिरभिदुद्राव वानरान् ॥ स विस्फार्य महचापं किरीटी मृष्टकुण्डलः । नाम विश्रावयामास ननाद च महास्वनम् तेन सिंहप्रणादेन नामविश्रावणेन च । ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान् ॥ ξ ते दृष्ट्या देहमाहात्स्यं कुम्भकर्णोऽयमुत्थितः । भयार्ता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परम् ॥ ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे । भयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ तेऽतिकायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः । शरण्यं शरणं जग्मुर्रुक्ष्मणायजमाहवे ॥ 9 ततोऽतिकायं काकुत्स्थो रथस्थं पर्वतोपमम् । ददर्श धन्विनं दूराद्गर्जन्तं कालमेघवत् ॥ स तं दृष्ट्वा महाकायं राघवस्तु विसिष्मिये । वानरान् सान्त्वयित्वाथ विभीषणमुवाच ह।।११ कोऽसौ पर्वतसंकाशो धनुष्मान् हरिलोचनः । युक्ते हयसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः ॥ १ य एव निशितैः शूढैः सुतीक्ष्णैः प्रासतोमरैः । अर्चिष्मद्भिर्वृतो भाति भूतैरित्र महेश्वरः ॥ १३ कालजिह्वाप्रकाशामिर्य एषोऽतिविराजते । आवृतो रथशक्तीमिर्विद्युद्धिरिव तोयदः ॥

१, उन्मत्तस्तु इत्यादि ततोऽभवदित्यन्तम् च नास्ति ।

धर्नुष दास्य सज्यानि हेमपृष्टानि सर्वशः । शोभयन्ति रथश्रेष्टं शकचाप इवास्वरम् ॥ १५ क एव रक्षः हार्दु हो रणभूमिं विराजयन् । अभ्यति रथिनां श्रेष्टो रथेनादिखतेजसा ॥ 8 8 ध्यज्ञहरूप्तिष्टेन राहुणाभिविराजते । सूर्यरिमनिभैवीणदिशो दश विराजयन् ॥ १७ त्रिणतं मेयनिहादं हेमपृष्टमलंकतम् । शतकतुषनुः प्रख्यं धनुश्चास्य विराजते ॥ १८ सध्वजः सपताकश्च सानुकर्पो महारथः । चतुःसादिसमायुक्तो मेघस्तनितनिःस्वनः ॥ १९ विंदातिर्देश चाष्टी च तृणोऽस्य रथमास्थिताः । कार्मुकाणि च सीमानि ज्याश्च काञ्चनपिङ्गलाः॥ हों च खड़ों स्थातों पार्श्वस्थें पार्श्वशोभितौं । चतुईस्तत्सरुयुत्तें व्यक्तहस्तद्शायतौ ॥२१ रक्तकण्ठराणें। धीरो महापर्वतसंनिभः । कालः कालमहावक्तो मेघस्थ इव भास्करः ॥ २२ काञ्चनाङ्गदनद्वाभ्यां भुजाभ्यामेप शोभते । शृङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान् पर्वतोत्तमः॥२३ कुण्डलाभ्यां तु यस्यैतद्भाति वक्तं शुभेक्षणम् । पुनर्वस्वन्तरगतं पृर्णविम्वभिवैन्दवम् ॥ आचद्य में महावाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमम्। यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ता विद्रुता दिशः॥२५ स पृष्टो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा । आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः ॥ २६ दश्यीयो महातेजा राजा वैश्रवणानुजः । भीमकर्मा महोत्साहा रावणा राक्षसाधिपः ॥ २७ तस्यासीद्वीर्यवान् पुत्रो रावणप्रतिमो रणे । वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वास्त्रविद्धपां वरः ॥ 26 अश्वष्ठ रथे नागे खड़ी धनुषि कर्षणे । भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च संमतः ॥ यस्य बाह समाश्रिस रुद्धा वसित निर्भया । तनयं धान्यमालिन्या अतिकायमिमं विद्य: ॥३० एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना । अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः ॥ ३१ सुरासुरेरवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंसुवा । एतच कत्रचं दिव्यं रथश्चेपोऽर्कभास्वरः ॥ ३२ एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः । रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निपृदिताः ॥ 33 वजं विष्टन्भितं येन वाणैरिन्द्रस्य धीमतः । पाशः सिळळराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा ॥ ३४ एपोऽतिकायो वलवान् राक्षसानामथर्पभः । रावणस्य सुतो धीमान् देवदानवदर्पहा ॥ 34 तद्स्मिन् क्रियतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुंगव । पुरा वानरसैन्यानि क्षयं नयति सायकैः ॥ ३६ ततोऽतिकायो वलवान् प्रविदय हरिवाहिनीम् । विस्फारयामास धनुर्ननाद् च पुनः पुनः ॥३७ तं भीमवपुषं दृष्ट्वा रथस्थं रथिनां वरम् । अभिषेतुर्महात्मानो ये प्रधाना वनौकसः ॥ 36 ्रुमुद्गे द्विविद्गे मैन्द्गे नीलः शरभ एव च । पाद्पैर्गिरिश्टङ्गेश्च युगपत् समभिद्रवन् ॥ ३९ .वां वृक्षांश्च शैलांश्च शरैः काञ्चनभूपणैः । अतिकायो महातेजाश्चिच्छेदास्त्रविदां वरः ॥ 80 . तांख्रीव सर्वान् स हरीञ्शरैः सर्वायसैर्वली । विन्याधाभिमुखान् संख्ये भीमकायो निशाचरः ॥

१. तृणास्य ति.।

तेऽदिता बाणवर्षेण भग्नगात्राः प्रवङ्गमाः । न शेकुरितकायस्य प्रतिकर्तुं महारणे ॥ ४२ तत् सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षसः । मृगयूथिमव क्रुद्धो हरियौवनदिर्पितः ॥४३

स राक्षसेन्द्रो हरिसैन्यमध्ये नायुध्यमानं निज्ञघान कंचित् ।
उपेट रामं स धनुःकलापी सगिवतं वाक्यमिदं वभापे ॥ ४४
रथे स्थितोऽहं शरचापपाणिर्न प्राकृतं कंचन योधयामि ।
यश्चारित कश्चिद्यवसाययुक्तो ददातु मे क्षिप्रमिद्दाद्य युद्धम् ॥ ४५
तत्तस्य वाक्यं हुवतो निशम्य चुकोप सौमित्रिरमित्रहन्ता ।
अमृष्यमाणश्च समुत्पपात जम्राह चापं च ततः स्मियत्वा ॥ ४६

कुद्धः सौिमित्रिरूत्यत्य तूणादाक्षिण्य सायकम् । पुरस्ताद्विकायस्य विचक्रपं महद्भनुः ॥ ४७ पूर्यन् स महीं शैलानाकाशं सागरं दिशः । ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रस्त्रासयन् । रजनीचरान् ॥ सौिमित्रेश्चापनिर्धोपं श्रुत्वा प्रतिभयं तदा । विसिष्मिये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो वली॥४९ अथातिकायः कुपितो हृष्ट्वा लक्ष्मणमुत्थितम् । आदाय निश्चितं वाणिमदं वचनमत्रवीत् ॥ ५० बालस्त्वमिस सौिमेत्रे विकमेष्वविचक्षणः । गच्छ किं कालसहशं मां योधियतुमिच्छिसि ॥५१ न हि मह्नाहुस्तृष्ट्रानामस्त्राणां हिमवानिष । सोतुमुत्सहतं वेगमन्तिरक्षमयो मही ॥ ५२ सुखप्रसुप्तं कालाग्नं विविधयतुमिच्छिस । न्यस्य चापं निवर्तस्व मा प्राणाखिह मह्नतः ॥५३ अथवा त्वं प्रतिष्टव्यो न निवर्तितुमिच्छिस । तिष्ट प्राणान् परिस्रव्य गिमष्यिस यमक्षयम् ॥ पश्य मे निश्चितान् वाणानिरदर्पनिपूदनान् । ईश्वरायुधसंकाशांस्तप्तकाद्धनभूषणान् ॥ ५५ एष ते सपसंकाशो वाणः पास्यित शोणितम् । मृगराज इव कुद्धो नागराजस्य शोणितम् ॥५६ इस्वेवमुक्ता संकुद्धः शरं धनुषि संद्धे ॥

श्रुत्वातिकायस्य वचः सरोषं सगर्वितं संयति राजपुत्रः । स संचुकोपातिवलो सनस्त्री उवाच वाक्यं च ततो महार्थम् ॥ ५७ न वाक्यमात्रेण भवान् प्रधानो न कत्थनात् सत्पुरुषा भवन्ति । सयि स्थिते धन्विनि वाणपाणौ निद्शीयस्वात्मवलं दुरात्मन् ॥ ५८

कर्मणा सूचयात्मानं न विकत्थितुमहिसि। पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः ॥५९ सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्वं रथमास्थितः । शरैर्वा यदि वाप्यस्त्रैर्दर्शयस्य पराक्रमम् ॥ ६० ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्याम्यहं शरैः । मारुतः काळसंपकं वृन्तात्ताळफलं यथा ॥ ६१

<sup>1.</sup> त्रासयत्रिति । उदमूदिति शेषः । १. विवीधयितुम् पुनाः । २. वृहच्छीः च. छ.।

अय ते सामका वाणास्तप्तकाछ्यनभृषणाः । पास्यन्ति क्षियं गात्राह्मणज्ञस्यान्तरोत्थितम् ॥६२ दालोऽचिमिति दिज्ञाय न मावज्ञातुमर्हिस । वालो वा यदि वा घृद्धो मृत्युं जानीहि संयुगे ॥ वानेन विष्णुना लोकास्त्रयः क्रान्तास्त्रिभिः क्रमैः । इतेवगुक्ता संकुद्धः शरान् धनुपि संद्धे भा लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत् परमार्थवत् । अतिकायः प्रचुक्रोध वाणं चोत्तममाददे ॥६५ ततो विद्याधरा भूता देवा देटा महपयः । गुद्यकाश्च महात्मानस्त सुद्धं द्रष्ट्रमागमन् ॥ तमापतन्तं निवितं दारमाद्यीविषोपमम् । अर्धचन्द्रेण चिच्छेद् लक्ष्मणः परवीरहा ॥ तं निक्ततं घरं हट्टा कृत्तभागिमवीरगम् । अतिकायी भृशं कुद्धः पद्ध वाणान् समाददे ॥६९ ताब्शरान् संप्रीच्येप लक्ष्मणाय निशाचरः । तानप्राप्ताब्शरेस्नीक्ष्णैश्चिच्छेद भरतानुजः ॥७० स ताकिछच्या श्रेरेसीक्ष्णेर्र्यक्षमणः परवीरहा । आद्दे निशितं वाणं व्वलन्तमिव तेजसा ॥७१ तमादाय धतुःश्रेष्टे योजयामास लक्ष्मणः । दिचकर्ष च वेगेन विससर्ज च वीर्यवान् ॥ ७२ पूर्णायतिवसृष्टेन शरेण नतपर्वणा । छलाटे राक्ष्सश्रेष्टमाजघान स वीर्यवान् ॥ ড३ स ललाटे शरो समस्तस्य भीमस्य रक्षसः । दृहशे शोणितेनाक्तः पन्नगेनद्र इवाचले ॥ ৩১ राक्षसः प्रचंकम्पे च लक्ष्मणेपुप्रपीडितः । रुद्रवाणहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरम् ॥ ७५ चिन्तयामास चाश्वस्य विमृत्य च महावलः । साधु वाणिनपातेन स्राधनीयोऽसि मे रिपुः॥७६ विधायैवं विनम्यास्यं नियम्य च भुजाबुभो । स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥ एकं त्रीन् पद्ध समेति सायकान् राक्षसपेभः । आददे संदधे चापि विचकर्पोत्ससर्ज च ॥ ते वाणाः कालसंकाशा राक्षतेन्द्रधनुदच्युताः । हेमपुङ्गा रविप्रख्याश्चकुरीप्तामिवाम्बरम्।। ७९ ततस्तान् राक्षसोत्सृष्टाञ्झरीयान् राघवानुजः । असंभ्रान्तः प्रचिच्छेदं निशितैर्वहुभिः शरैः ॥ ताञ्जारान् युधि संप्रेक्य निकृत्तान् रावणत्मजः । चुकोप त्रिद्शेन्द्रारिजेयाह निशितं शरम् ॥ स संधाय महाते जास्तं वाणं सहसोत्सृजत् । ततः सौामित्रिमायानतमाजधान स्तनान्तरे ॥ ८२ अतिकायेन सामित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि । सुस्राव रुधिरं तीव्रं मदं मत्त इव द्विपः ॥ ८३ स चकार तदात्मानं विशल्यं सहसा विभुः । जयाह च शरं तीक्ष्णमस्त्रेणापि च संद्धे ॥८४ आग्नेयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकम् । स जञ्चाल तदा वाणो धनुष्यस्य महात्मनः ॥८५ ्अतिकायोऽपि तेजस्वी सौरमस्त्रं समाद्धे । तेन वाणं सुजङ्गाभं हेमपुङ्खमयोजयत् ॥ तद्स्त्रं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम् । अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमित्रान्तकः ॥ ८७ आग्नेयेनाभिसंयुक्तं हृष्ट्वा वाणं निशाचरः । उत्ससर्ज तदा वाणं दीप्तं सूर्यास्त्रयोजितम् ॥ ८८ तांबुभावस्वरे वाणावन्योन्यमभिजन्नतुः । तेजसा संप्रदीप्तायौ कुद्धाविव भुजङ्गमौ ॥

१. इदमर्थम् च. नास्ति।

ताबन्योन्यं विनिर्देह्य पेततुः पृथिवीतले । निरर्चिपौ भस्मकृतौ न भ्राजेते शरोत्तमौ ॥ ततोऽतिकायः संकुद्धस्त्वस्त्रमैपीकमुत्सृजत् । तत् प्रचिच्छेद सौमित्रिरस्त्रेणैन्द्रेण वीर्यवान् ॥ ऐपीकं निहतं दृष्ट्वा रुपितो रावणात्मजः । याम्येनास्त्रेण संकुद्धो योजयामास सायकम् ॥९२ ततस्तद्स्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः । वायव्येन तद्स्त्रेण निजयान स लक्ष्मणः ॥ ९३ अथैनं शरधाराभिर्धाराभिरिव तोयदः । अभ्यवर्पत् सुसंक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम् ॥ ९४ तेऽतिकायं समासाद्य कवचे वज्रभूपिते । भन्नायशल्याः सहसा पेतुर्वाणा महीतले ॥ ९५ तान् मोघानभिसंप्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरहा । अभ्यवपन्महेपूणां सहस्रेण महायशाः ॥ ९६ स वृष्यमाणो वाणौषैरतिकायो महावलः । अवध्यकवचः संख्ये राक्षसो नेव विव्यथे ॥ ९७ शरं चाशीविषाकारं लक्ष्मणाय व्यपासृजत्। स तेन विद्धः सौमित्रिमर्भदेशे शरेण ह॥ 96 मुहूर्तमात्रं निःसंज्ञः अभवच्छत्रुतापनः । ततः संज्ञामुपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तमैः ॥ ९९ निजघान हयान् संख्ये सारथिं च महावलः । ध्वजस्योन्मथनं कृत्वा शरवर्पेरिरिद्मः ॥ १०० असंभ्रान्तः स सौमित्रिः ताव्शरानभिलक्षितान्। मुमोच लक्ष्मणो वाणान् वधार्थं तस्य रक्षसः न शशाक रुजं कर्तुं युधि तस्य नरोत्तमः । अथैनमभ्युपागम्य वायुर्वाक्यमुवाच ह ॥ ब्रह्मदत्तवरो होष अवध्यकवचावृतः । ब्राह्मेणास्त्रेण भिन्ध्येनमेप वध्यो हि नान्यथा ॥ अवध्य एप हान्येषामस्त्राणां कवची वली ॥

> ततस्तु वायोर्वचनं निशम्य सौमित्रिरिन्द्रप्रतिमानवीर्यः। समाद्दे वाणममो घवेगं तद्वाह्ममस्त्रं सहसा नियोज्य ॥ १०४ तस्मिन् महास्त्रे तु नियुज्यमाने सौमित्रिणा वाणवरे शिताये । दिशश्च चन्द्राकेमहायहाश्च नभश्च तत्रास चचाल चोवी ॥ १०५ तं ब्रह्मणोऽस्त्रेण नियोज्य चापे शरं सुपुङ्कं यमदूतकल्पम् । सौमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य ससर्ज वाणं युधि वज्त्रकल्पम् ॥ १०६ तं लक्ष्मणोत्स्रष्टममोघवेगं समापतन्तं ज्वलनप्रकाशम्। सुवर्णवज्ञोत्तमचित्रपुद्धं तदातिकायः समरे दद्री ॥ १०७ तं प्रेक्षमाणः सहसातिकायो जघान वाणैर्निशितरनेकैः। स सायकस्तस्य सुपणेवेगस्तदातिकायस्य जगाम पार्श्वम् ॥ १०८ तमागतं प्रेक्य तदातिकायो वाणं प्रदीप्तान्तककालकरपम्। जवान शक्त्यृष्टिगदाकुठारैः शूलैईलैश्चाप्यविपन्नचेताः ।।

१. शरमिलादि रक्षस इलन्तम् च, नास्ति।

२. अविपन्नचेष्टः

तान्यायुधान्यद्भुतविम्रहाणि मोघानि कृत्वा स शरोऽमिदीप्तः। प्रगृह्य तस्यैव किरीटजुष्टं ततोऽतिकायस्य शिरो जहार ॥ ११० तिच्छरः सिशरस्राणं लक्ष्मणेपुप्रपीडितम् । पपात सहसा भूमौ शृङ्गं हिमवतो यथा ॥ १११ तं तु भूमौ निपतितं दृष्ट्वा विक्षिप्तभूपणम् । वभू बुर्व्यिवताः सर्वे हतशेषा निशाचराः॥ ११२ ते विपण्णमुखा दीनाः प्रहारजनितश्रमाः । विनेदुरुचेर्वहवः सहसा विस्वरेः स्वरैः ॥ 883. ततस्ते त्वरितं याता निरपेक्षा निशाचराः । पुरीमभिमुखा भीता द्रवन्तो नायके हते ॥ प्रहेपयुक्ता वहवस्तु वानराः प्रबुद्धपद्मप्रतिमाननास्तदा । अपूज्यहस्मणिमप्टभागिनं हते रिपौ भीमवले दुरासदे ॥ ११५ अतिवलमतिकायमभ्रकल्पं युधि विनिपाय स लक्ष्मणः प्रहृष्टः। त्वरितमथ तदा स रामपार्श्व किपनिवहैश्च सुपूजितो जगाम'।। ११६ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम युद्धकाण्डे अतिकायवधो नाम एकसप्ततितमः सर्गः

# द्विसप्ततितमः सर्गः

#### रावणमन्युशल्याविष्कारः

अर्तिकायं हतं श्रुत्वा लक्ष्मणेन महोजसा । उद्देगमगमद्राजा वचनं चेद्मव्रवीत् ॥ 8 र्युम्राक्षः परमामर्पी धन्त्री शस्त्रभृतां वरः । अकम्पनः प्रहस्तश्च कुम्भकर्णस्तथैव च ॥ २ एते महावला वीरा राक्षसा युद्धकाङ्क्षिणः । जेतारः परसैन्यानां परैर्निलापराजिताः ॥ 3 निहतास्ते महावीर्या रामेणाछिष्टकर्मणा । राक्षसाः सुमहाकाया नानाशस्त्रंविशारदाः ॥ 8 अन्ये च वहवः शूरा महात्मानो निपातिताः । प्रख्यातवलवीर्येण पुत्रेणेन्द्रजिता मम ॥ 4 यो हि तो भातरी वीरो वद्धो दत्तवरैः शरैः । यत्र शक्यं सुरैः सर्वेरसुरैर्वा महावर्छैः ॥ Ę मोक्तुं तद्वन्यनं घोरं यक्षगन्धर्विकन्नरेः । तन्न जाने प्रभावैर्वा मायया मोहनेन वा ॥ शरवन्धाद्विमुक्तीं ती भ्रातरी रामलक्ष्मणी। ये योधा निर्गताः शूरा राक्षसा मम शासनात्।। ते सर्वे निहता युद्धे वानरैः सुमहावलैः । तं न पदयाम्यहं युद्धे योऽद्य रामं सलक्ष्मणम् ॥ ९ ेशासयेत् सवलं वीरं ससुग्रीवविभीषणम् । अहो नु वलवान् रामो महद्स्त्रवलं च वै ॥ १० यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः । तं गन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम् ॥ ्तद्भयाद्धि पुरी छङ्का पिहितद्वारतोरणा<sup>र</sup> । अप्रमत्तेश्च सर्वत्र गुप्तै रक्ष्या पुरी त्वियम् ॥

१. इदं पद्मन् क. ख. ग. घ. नास्ति। २. तमिलादि तौरणेलन्तम् पुना. नास्ति।

अशोकविनकायां च यत्र सीताभिरक्ष्यते । निष्कामो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यः सर्वथैय नः ॥ १३ यत्र यत्र भवेद्गुल्मस्तत्र तत्र पुनः पुनः । सर्वतश्चापि तिष्ठध्वं स्त्रैः स्त्रैः परिष्ठता वलैः ॥ १४ द्रष्टव्यं च पदं तेपां वानराणां निशाचराः । प्रदोपे वार्धरात्रे वा प्रत्यूपे वापि सर्वतः ॥ १५ नावज्ञा तत्र कर्तव्या वानरेषु कदाचन । द्विपतां वलमुचुक्तमापतत् किं स्थितं सदा ॥ १६ ततस्ते राक्षसाः सर्वे श्रुत्वा लङ्काधिपस्य तत् । वचनं सर्वमातिष्ठन् यथावत्तु महावलाः॥ १७ स तान् सर्वोन् समादिद्य रावणो राक्षसाधिषः । मन्युश्रल्यं सहन् दीनः प्रविवेश स्वमालयम्

ततः स संदीपितकोपविह्नित्राचराणामिधपो महावलः ।
तदेव पुत्रव्यसनं विचिन्तयन् मुहुर्मुहुश्चैव तदा व्यनिसश्वत् ॥
१९
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहित्रकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे रावणमन्युद्याल्याविष्कारो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः

# त्रिसप्ततितमः सर्गः इन्द्रजिन्मायायुद्धम्

| ततो हतान् राक्षसपुंगवांस्तान् देवान्तकादित्रिशिरोऽतिकायान् ।  |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| रक्षोगणास्तत्र हतावशिष्टास्ते रावणाय त्वरितं शशंसुः ॥         | 8   |
| ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा मुमोहाश्रुपरिष्ठुताक्षः।      |     |
| पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्स राजा विपुरुं प्रदृध्यो ॥  | २   |
| ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकाणिवे संपरिपुष्छवानम्।          |     |
| रथर्पभो राक्षसराजसृतुस्तमिन्द्रजिद्वक्यमिदं वभापे॥            | ३   |
| न तात मोहं प्रतिगन्तुमईसि यत्रेन्द्रजिज्जीवति राक्षसेन्द्र ।  |     |
| मद्वाणनिर्भिन्नविकीर्णदेहाः प्राणैर्वियुक्ताः समरे पतन्ति ॥   | 8   |
| नेन्द्रारिवाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरेऽभिपातुम्। |     |
| पद्याद्य रामं सह लक्ष्मणेन मद्वःणनिर्भिन्नविकीर्णदेहम् ॥      | ų   |
| गतायुषं भूमितले शयानं शितैः शरैराचितसर्वगात्रम् ।             |     |
| इमां प्रतिज्ञां शृणु शकशत्रोः सुनिश्चितां पौरुपदैवयुक्ताम् ॥  | ξ   |
| अद्येव रामं सह लक्ष्मणेन संतर्पयिष्यामि शरैरमोषैः।            |     |
| अद्येन्द्रवैवस्वतविष्णुमित्रसाध्याश्विवैश्वानरचन्द्रसूर्याः ॥ | . હ |
|                                                               |     |

<sup>,</sup> इदमर्थम् च नास्ति।

द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममप्रमेयं विष्णोरिवोयं विल्यक्रवाटे । स एवमुका त्रिद्शेन्द्रशत्रुराष्ट्रच्चय राजानमदीनसत्त्वः ॥ समारुरोहानिलतुल्यवेगं रथं खरश्रेष्ठसमाधियक्तम् ॥

तमास्थाय महातेजा रथं हरिरथोपमम्। जनाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिंद्मः॥ \$ तं प्रस्थितं महात्मानमनुजग्मुर्महावलाः । संहर्पमाणा वहवो धनुःप्रवरपाणयः ॥ १० गअस्कन्धगताः केचित् केचित् प्रवरवाजिभिः । व्याबवृधिकमाजीरेः खरोष्ट्रेश्च मुजङ्गमैः॥ ११ वराहेः श्वापंदेः सिंहः जम्बुकैः पर्वतोषमैः । शशहंसमगूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ १२ प्राससुद्गरनिस्त्रिशपरश्वथगदाधराः । सश्चनिनदैः पूर्णेर्नेरीणां चापि तिःस्वतैः ॥ १३ जगाम त्रिद्शेन्द्रारिः स्तूयमानो निशाचरैः । सशङ्खशशिवर्णेन च्छत्रेण रिपुसूदनः ॥ १४ रराज प्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा । अवीज्यत ततो वीरो हैमैहेंमविभूषितै: ॥ १५ चारुचामरमुरुवेश्च मुख्यः सर्वधनुष्मताम् । स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन महता वृतम् ॥ १६ राक्ष्साधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमत्रवीत् । त्वमप्रतिरथः पुत्र त्वया वै वासवो जितः ॥१७ किं पुनर्मानुपं घृष्यं विह्निष्यिस राघवम् । तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रस्मृह्यान्महाशिपः ॥ १८ ततस्त्वनद्रजिता रुङ्का सूर्वप्रतिमतेजसा । रराजाप्रतिवीरेण चौरिवार्केण भास्वता ॥ १९ स संप्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिंद्मः । स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रति समन्ततः ॥ २० ततस्तु हुतभोक्तारं हुतभुक्सदृशप्रभः । जुहाव राक्ष्सश्रेष्ठा मन्त्रवद्विधिवत्तदा ॥ २१ स हविकीजसंस्कारैः माल्यगन्यपुरस्कृतैः । जुहुवे पावकं दीप्तं राक्ष्सेन्द्रः प्रतापवान् ॥ २२ शस्त्राणि शरपत्राणि समिघोऽथ विभीतकाः । लोहितानि च वासांसि सूत्रं काष्णीयसं तथा ॥ स तत्राप्तिं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः । छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जन्नाह जीवतः॥ २४ सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिपः । वभू वुस्तानि लिङ्गानि विजयं यान्यदर्शयन् ॥ २५ प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तकाञ्चनभूषणः । हविस्तत् प्रतिजयाह पावकः स्वयमुत्थितः ॥ २६ सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममिन्द्रारिपुस्तदा । धनुश्चात्मरथं चैव सर्वं तत्राभ्यमन्त्रयत् ॥ २७ तस्मिन्नाह्यमानेऽस्त्रे हूयमाने च पावके । सार्कप्रहेन्द्रनक्षत्रं वितन्नास नभःस्थलम् ॥ २८

> स पावकं पावकदीप्ततेजा हुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावः । सचापवाणासिरथाश्वसूतः खेऽन्तर्द्धेत्मानमचिन्त्यरूपः ॥

> > ३. आजि वगेन वीर्यवान् क. ख. घ.।

२९

व्याब्रेत्यादि भीमपराक्रमा इत्यन्तम् च.
 नास्ति ।
 अस्यानन्तरम्—भुमुण्डीमुद्गरायधीशत-

४. स इलादि महाशिष इलन्तम् च

नास्ति।

५. सार्थम् च

भ्रीपरिषायुधाः--- इति क. ख.

ततो हयरथाकीण पताकाध्वजशोभितम् । निर्ययौ राक्षसवछं नर्दमानं युयुत्सया ॥ 30 ते शरैर्बहुभिः शस्त्रेस्तीक्षणवेगैरलंकृतैः । तोमरैरंकुशैश्चापि वानराञ्जद्तुराहवे ॥ 32 रावणिस्तु ततः कुद्धस्तान्निरीक्ष्य निशाचरान् । हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया ॥ ततस्ते राक्षसाः सर्वे नर्दन्तो जयकाङ्क्षिणः । अभ्यवर्षस्ततो घोरान् वानराञ्शरवृष्टिभिः ॥ स तु नालीकनाराचैर्गदाभिर्मुसलैरिप । रक्षोभिः संवृतः संख्ये वानरान् विचकर्त ह ॥ ३४ ते वध्यमानाः समरे वानराः पाद्पायुधाः । अभ्यद्रवन्त संहिता रावणिं रणकर्कशम् ॥ 34 इन्द्रजित्तु ततः कुद्धो महातेजा महावलः । वानराणां शरीराणि व्यथमद्रावणात्मजः ॥ ३६ शरेणैकेन च हरीन्नव पछा च सप्त च। चिच्छेद समरे क्रुद्धो राक्षसान् संप्रहर्षयन् ॥ **3**0 स शरैः सूर्यसंकाशैः शातकुम्भविभूषितैः । वानरान् समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः ॥ 36 ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः । पेतुर्मिथितसंकल्पाः सुरैरिव महासुराः ॥ 39 तं तपन्तमिनादित्यं घोरैर्वाणगभित्तिभिः । अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः संयुगे वानरर्पभाः ॥ 80 ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः । व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षिताः ॥ ४१ रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्यक्तजीविताः । नर्दन्तस्तेऽभिवृत्तास्तु समरे सशिलायुधाः ॥ ४२ ते हुमैः पर्वतामैश्च शिलाभिश्च प्रवङ्गमाः । अभ्यवर्षन्त समरे रावणि पर्यवस्थिताः ॥ ४३ तद्दुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् । व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिंजयः ॥ ४४ ततः पावकसंकारौः शरैराशीविषोपमैः । वानराणामनीकानि विभेद समरे प्रभुः ॥ अष्टादशशेरेस्तीक्ष्णैः स विद्धा गन्धमादनम् । विव्याध नवभिश्चैव नलं दूरादवस्थितम् ॥४६ सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दं मर्मविदारणै: । पञ्चभिर्विशिखैश्चैव गर्ज विन्याध संयुगे ॥ প্ত जाम्बवन्तं तु दशभिः नीलं त्रिंशद्भिरेव च । सुत्रीवमृषभं चैव सोऽङ्गदं द्विविदं तथा ॥ घोरैर्दत्तवरैस्तीक्ष्णैः निष्प्राणानकरोत्तदा । अन्यानिप तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः ॥ अर्द्यामास संकुद्धः कालाग्निरिव मूर्छितः । स शरैः सूर्यसंकाशैः सुमुक्तैः शीव्रगामिभिः ॥ ५० वानराणामनीकानि निर्मसन्थ महारणे । आकुळां वानरीं सेनां शरजाळेन मोहिताम् ॥ हृष्टः स परया त्रीत्या दद्शे क्षतजोक्षिताम् । पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली ॥ ५२ संसुज्य वाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणम् । ममदे वानरानीकं इन्द्रजित्त्वरितो बली ॥ 43

स्वसैन्यमुत्सृच्य समेत्र तूर्णं महारणे वानरवाहिनीषु । अदृश्यमानः शरजालमुत्रं ववर्षं नीलाम्बुधरो यथाम्बु ॥ ते शक्रजिद्वाणविशीणेदेहा मायाहता विस्वरमुन्नदन्तः । रणे निपेतुर्हरयोऽद्रिकल्पा यथेन्द्रवज्नाभिहता नगेन्द्राः ॥ ते केवलं संदृष्ट्याः शितात्रान् वाणान् रणे वानरवाहिनीषु ।

| मायानिगूढं तु सुरेन्द्रशत्तुं न चावृतं राक्ष्ससभ्यपस्यन् ॥                                           | ५६   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| त्ततः स रक्षोऽधिपतिर्महास्मा सर्वा दिशो वाणगणेः शितायैः।                                             |      |
| प्रच्छादयामास रविप्रकाशैर्विपादयामास च वानरेन्द्रान् ॥                                               | ५७   |
| स शूलनिस्त्रिशपरश्वधानि व्याविध्य दीप्तानलसंनिथानि ।                                                 |      |
| सुविस्फुलिङ्गोज्ञ्चलपावकानि ववर्ष तीत्रं प्रवगेन्द्रसैन्ये ॥                                         | 42   |
| ततो ज्वलनसंकारोः शितैर्वानस्यूथपाः । ताडिताः शक्रजिद्वाणेः प्रफुहा इव किंशुकाः ॥                     | ५९   |
| तेऽन्योन्यमभिसर्पन्तो निनद्न्तश्च विस्वरम् । राक्ष्सेन्द्रास्त्रनिर्भिन्ना निपेतुर्वानरपेमाः ॥       | ६०   |
| उदीक्षमाणा गगनं केचिन्नेत्रेषु ताडिताः । शरैर्विविद्युरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥                    | ६१   |
| हनूमन्तं च सुत्रीदमङ्गदं गन्यमादनम् । जाम्यवन्तं सुपेणं च वेगदर्शिनमेव च ॥                           | ६२   |
| भैन्दं च द्विविदं नीलं गवाक्षं गजगोमुखौ । केसरिं हरिलोमानं विद्युदंष्ट्रं च वानरम् ॥                 | ६३   |
| पूर्याननं ज्योतिमुखं तथा दिधमुखं हरिम् । पावकाक्षं नलं चेव कुमुदं चैव वानरम् ॥                       |      |
| प्रासैः श्रूहेः शितेर्वाणेरिन्द्रजिन्मन्त्रसंहितैः । विव्याध हरिशार्वृह्यान् सर्वास्तान् राक्षसोत्तम | : 11 |
| स वे गदाभिर्हरियूथमुख्यात्रिर्भिद्य वाणैस्तपनीयपुद्धैः ।                                             |      |
| ववर्ष रामं शरवृष्टिजालैः सलक्ष्मणं भास्कररिःमकल्पैः ॥                                                | ६६   |
| स वाणवर्षेरभिवर्ष्यमाणो घारानिपातानिव तानचिन्त्य' ।                                                  |      |
| समीक्ष्माणः परमाद्भुतश्री रामस्तदा                                                                   | ६७   |
| असौ पुनर्रक्ष्मण राक्षसेन्द्रो त्रह्यास्त्रमाश्रिस सुरेन्द्रशत्रुः ।                                 |      |
| निपातयित्वा हरिसैन्यमुत्रमस्माञ्शरैरर्द्यति प्रसक्तः ॥                                               | ६८   |
| स्वयंभुवा दत्तवरो महात्मा खमास्थितोऽन्तर्हितभीमकायः ।                                                |      |
| कथं तु शक्यो युधि नष्टदेहो निहन्तुमचेन्द्रजिदुचतास्त्रः॥                                             | ६९   |
| मन्ये स्वयंभूर्भगवानचिन्त्यो यस्यैतदस्त्रं प्रभवश्च योऽस्य ।                                         |      |
| वाणावपातांस्त्विमहाद्य धीमन् मया सहाव्यत्रमनाः सहस्व ॥                                               | ७०   |
| प्रच्छाद्यत्येप हि राक्षसेन्द्रः सर्वा दिशः सायकवृष्टिजालैः ।                                        |      |
| एतच सर्व पतिताम्यशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम् ॥                                                     | ७१   |
| आवां तु दृष्ट्वा पतितौ विसंज्ञौ निवृत्तयुद्धौ गतरोपहर्षौ ।                                           |      |
| भ्रुवं प्रवेक्ष्यत्यमरारिवासमसौ समादाय रणात्रहक्ष्मीम् ॥                                             | ७२   |
| <del>-</del>                                                                                         |      |

तान् विचिन्त्य छ.। 103

ततस्तु ताविन्द्रजिद्दत्रजाहेर्वभूवतुस्तत्र तथा विशस्तौ ।

स चापि तौ तत्र विपादियत्वा ननाद हर्षाद्युधि राक्षसेन्द्रः ॥

स तत्तदा वानरतेन्यमेवं रामं च संख्ये सह छक्ष्मणेन ।
विपादियत्वा सहसा विवेश पुरीं दशसीवसुजािस्गुप्ताम् ॥

७४

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे इन्द्रजिन्मायायुद्धं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः

# चतु सप्ततितमः सर्गः ओषधिपर्वतानयनम्

तयोस्तदा सादितयो रणामे मुमोह सैन्यं ह/रेपुंगवानाम् ।
सुम्रीवनीलाङ्गदजाम्बवन्तो न चापि किंचित् प्रतिपेदिरे ते ॥ १
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सैन्यं विभीपणो वुद्धिमतां वरिष्ठः ।
उवाच शास्त्रामृगराजवीरानाश्वासयन्नप्रतिमैर्वचोभिः ॥ १
सा भैष्ट नास्त्यत्र विपादकालो यदार्यपुत्रौ ह्यवशौ विपण्णौ ।
स्वयंभुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ यत् सादिताविन्द्राजिद्स्त्रजालैः ॥ ३
तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेतत् स्वयंभुवा ब्राह्मममोघवेगम् ।
तन्मातयन्तौ युधि राजपुत्रौ निपातितौ कोऽत्र विषादकालः ॥ ४

ब्राह्मसत्त्रं ततो धीमान् मानियत्वा तु मारुतिः । विभीषणत्रचः श्रुत्वा हनुमांस्तमथात्रवीत् ॥ ५ एतिसमित्रहते सैन्ये वानराणां तरिस्वनाम् । यो यो धारयते प्राणांस्तं तमाश्वासयावहै ॥ ६ ताबुभौ युगपद्वीरौ हनुमद्राक्षसोत्तमौ । उरुकाहस्तौ तदा रात्रौ रणशीर्षे विचेरतुः ॥ ७ भिन्नलाङ्गलहस्तोरुपादाङ्गलिशिरोधरैः । स्रवाद्भः क्षतजं गान्नैः प्रस्रवद्भिस्ततस्ततः ॥ ८ पतितैः पर्वताकारैर्वानरेराभसंकुलाम् । शक्षेश्च पतितैर्दान्नैर्ददशाते वसुंघराम् ॥ ९ सुप्रीवमङ्गदं नीलं शर्भं गन्धमादनम् । गवाक्षं च सुवणं च वेगदर्शिनमाहुकम् ॥ १० सैन्दं नलं ज्योतिमुचं द्विविदं पनसं तथा । एतांश्चान्यांस्ततो वीरौ दहशाते हतान् रणे ॥ ११ सप्तपष्टिईताः कोट्यो वानराणां तरिस्वनाम् । अहः पञ्चमशेषण वल्लभेन स्वयंभुवः ॥ १२ सागरीघनिभं भीमं हृष्ट्वा वाणादितं वलम् । मार्गते जाम्ववन्तं स्म हृतुमान् सविभीषणः॥१३

१ अस्यानन्तरम्—विभीपणस्तत्र वराद्धिधातुः | स्त्रद्नां स्वस्थं हनूमन्तमुवाच वृष्ट्वा ॥—इति --- निरक्षिमाणः । सेनां हरीणां दुहिणाः | क. ख. ग. ।

स्वभावजरया युक्तं वृद्धं शरशतेश्चितम् । प्रजापतिसुनं वीरं शास्यन्तमिव पावकम् ॥ हृष्ट्वा तमुपसंगम्य पीरुस्को वाक्यमत्रवीत्। किच्चार्य शरेस्तीक्ष्णैः प्राणा न ध्वंसितास्तव ॥१५ विभीपणवचः श्रुत्वा जाम्ववानृअपुंगवः । कृच्छ्राद्भ्युद्धिरन् वाक्यमिदं वचनमत्रवीत् ॥ १६ नैर्ऋतेन्द्र सहाबीर्य स्बरेण त्वाभिलक्ष्ये । पीड्यमानः शितेर्वाणेने त्वां पद्यामि चक्षपा ॥ अञ्जना सुप्रजा येन मातरिश्वा स नैर्ऋत । हनुमान् वानरश्रेष्टः प्राणान् धारयते कचित् ॥१८ श्रुत्वा जाम्बवता वाकः मुवाचेदं विभीपणः । आर्यपुत्रावतिकस्य कस्मात् पुच्छसि मारुतिम् ॥ नैव राजनि सुत्रीवे नाङ्गदे नापि रायवे । आर्य संदर्शितः स्तेहः थथा वायुमुते परः ॥ विभीपणवचः श्रुत्वा जाम्बवान् वःकासबदीत् । शृणु नैर्ऋतशादूल यसमात् प्रच्छामि मारुतिम् ॥ तिसमञ्जीवति वीरे तु हतमप्यहतं वलम् । हनुमत्यु देझनप्राण जीवन्तोऽपि वयं हताः ॥ धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमा यदि । वैश्वानरसमो वीर्वे जीविताशा ततो भवेत् ॥ २३ ततो युद्धमुपागम्य नियमेनाभ्यवाद्यत् । गृहा जाम्ववतः पादो हनुमान् मारुतात्मजः ॥ श्रुत्वा हनुमनो वाक्यं तथापि व्यिनिहित्यः । पुनर्जातिमदात्मानं मन्यते स्मर्क्षपुंगवः ॥ २५ ुततोऽत्रवीन्महातेजा इनुमन्तं स जाम्बवान् । आगच्छ हरिशार्द्छ वानरांस्त्रातुमहीसे ॥२६ नान्यो विक्रमपर्याप्तस्त्वमेषां परमः सन्ता । त्वत्पराक्रमकालोऽयं नान्यं पश्यामि कंचन ॥२७ ऋक्षवानरवीराणामनीकानि प्रहर्पय । विशल्यौ कुरु चाप्येतौ सादितौ रामलक्ष्मणौ ॥ २८ गत्वा परममध्वानमुपर्यपरि सागरम् । हिमवन्तं नगश्रेष्ठं हनुमन् गन्तुमर्हसि ॥ २९ ततः काञ्चनमःयुचमृपभं पर्वत्तोत्तमम् । केटासिशखरं चापि द्रक्ष्यस्यारेनिपूदन ॥ ३० तयोः शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तमतुलप्रभम् । सर्वीपधियुतं वीर द्रक्ष्यस्योपधिपर्वतम् ॥ ३१ तस्य वानरशार्दूल चतस्रो मृभ्नि संभवाः । द्रक्ष्यस्योपधयो दीप्ता दीपयन्त्यो दिशो दश ॥ ३२ मृतसंजीवनीं चैव विशल्यकरणीमिप । सावर्ण्यकरणीं चैव संधानकरणीं तथा ॥ 33 ताः सर्वो हनुमन् गृद्य क्षिप्रमागन्तुमहिस । आश्वासय हरीन् प्राणेयेज्यि गन्धवहात्मज ॥३४ श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमान् हरिपुंगवः । आपूर्यत वलोद्धपेंस्तोयवेगैरिवार्णवः॥ ३५ स पर्वततटायस्यः पीडयन् पर्वतोत्तमम् । हनुमान् दृश्यते वीरो द्वितीय इव पर्वतः ॥ ३६ हरिपादविनिर्भेन्नो निपसाद स पर्वतः । न शशाक तदात्मानं सोढुं भृशनिपीडितः ॥ ३७ तस्य पेतुर्नगा भूमौ हरिवेगाच जञ्चलुः । शृङ्गाणि च व्यशीर्यन्त पीडितस्य हन्मता ॥ 36 ेतिसमन् संपीड्यमाने तु भन्नदुमिशलातले । न शेक्तवीनराः स्थातुं घूर्णमाने नगोत्तमे ॥ ३९ सा घू र्णतमहाद्वारा प्रभमगृहगोपुरा । लङ्कां त्रासाकुला रात्रौ प्रमृत्तेवाभवत्तदा ॥ ४० पृथिवीधरसंकाशो निपीड्य धरणीधरम् । पृथिवी क्षोभयामास सार्णवां मारुतात्मजः ॥ ४१ आरुरोह तदा तस्माद्धरिर्मलयपर्वतम् । मेरुमन्द्रसंकाशं नानाप्रस्रवणाकुलम् ॥ ४२ नानाद्रुसलताकीर्णं विकासिकमलोत्पलम् । सेवितं देवगन्धर्वैः पष्टियोजनमुच्छितम् ॥ ४३ विद्याधरैर्मुनिगणैरप्सरोभिर्निषेवितम् । नानामृगगणाकीर्णं वहुकन्दरशोभितम् ॥ ४४ सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्षगन्धर्विकन्नरान् । हनुमान् मेघसंकाशो ववृधे मारुतात्मजः ॥ ४५ पद्भर्षां तु शैलमापीड्य बडबामुखवन्मुखम् । विवृत्योत्रं ननादोचैस्त्रासयन्निव राक्षसान् ॥ ४६ तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनद्मद्भुतम्। रुङ्कास्था राक्षसाः सर्वे न शेकुः स्पन्दितुं भयात् ॥ नमस्कृत्वाथ रामाय मारुतिर्भीमविक्रमः। राघवार्थं परं कर्म समीहत परंतपः॥ ४८ स पुच्छमु धम्य भुजङ्गकरपं विनम्य पृष्ठं श्रवणे निकुञ्च्य । विषृत्य वक्तं वडबामुराभमापुष्छ्वे व्योमिन चण्डवेगः ॥ ४९ स वृक्षषण्डांस्तरसा जहार होलाङ्गिलाः प्राकृतवानरांश्च । बाहूरुवेगोद्धतसंप्रणुन्नास्ते श्लीणवेगाः सिळले निपेतुः ॥ 40 स तौ प्रसार्योरगभोगकल्पो भुजौ भुजङ्गारिनिकाशवीर्यः। जगास सेहं नगराजमध्यं दिशः प्रकर्षन्त्रिव वायुसूतुः ॥ 48 स सागरं घृणितवीचिमालं तदा भृशं भ्रामितसर्वसत्त्वम् । समीक्ष्माणः सहसा जगाम चक्रं यथा विष्णुकरात्रमुक्तम् ॥ ५२ स पर्वतान् वृक्षगणान् सरांसि नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि । स्फीताञ्जनान्तानपि संप्रवीक्ष्य जगाम वेगात् पितृतुल्यवेगः॥ ५३ आदिखपथमाश्रिस जगाम स गतऋमः । हनुमांस्त्वरितो वीरः पितृतुल्यपराक्रमः ॥ 48 जवेन महता युक्तो मारुतिर्मारुतो यथा। जगाम हरिशार्दूलो दिशः शब्देन पूरयन्।। ५५ स्मरञ्जाम्बवतो वाक्यं सारुतिर्वातरंहसा । दृद्शे सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥ ५६ नांनाप्रस्रवणोपेतं बहुकन्दरिनर्झरम् । श्वेताभ्रचयसंकाशैः शिखरैश्चारुदर्शनैः ॥ ५७ शोभितं विविधेर्वृक्षेरगमत् पर्वतोत्तमम् ॥ स तं समासाद्य महानगेन्द्रमतिष्रवृद्धोत्तमहेमशृङ्गम् । दद्शे पुण्यानि महाश्रमाणि सुरर्षिसङ्घोत्तमसेवितानि ॥ स ब्रह्मकोशं रजतालयं च शकालयं रुद्रशरप्रमोक्षम्। हयाननं ब्रह्मशिरश्च दीप्तं दद्र्श वैवस्वतिकङ्करांश्च ॥

<sup>्</sup>रें १. ४२-४५ पद्यानि क. ख. ग. २. -घोरश्वहम् च. छ.। नुसुनित्।

| वभूवतुस्तत्र तदा विशल्यावुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः ॥                            | ∙७३  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| तावरयुभो मानुपराजपुत्रौ तं गन्धमाघाय महौपधीनाम् ।                                 | • •  |
| हर्युत्तमेभ्यः शिरसाभित्राद्य विभीपणं तत्र स सस्वजे च ॥                           | ७२   |
| ततो महात्मा निपपात तस्मिङ्शैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये ।                              |      |
| तेपां समुद्घुष्टरवं निजम्य लङ्कालया भीमतरं विनेदुः ॥                              | . ७१ |
| तं वानराः प्रेक्ष्य विनेद्धरुचैः स तानिप प्रेक्ष्य मुदा ननाद ।                    |      |
| सहस्रघारण सपावकेन चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन ॥                                   | ७०   |
| स तेन शैलेन भृशं रराज शैलोपमो गन्धवहात्मजस्तु ।                                   |      |
| वभौ तदा भास्करसंनिकाशो रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः ॥                                | ६९   |
| स भारकराध्वानमनुप्रपन्नस्तं भास्कराभं जिल्हरं प्रगृद्य ।                          |      |
| संस्तृयमानः खचरैरनेकेर्जगाम वेगाद्गरहोत्रवेगः ॥                                   | ६८   |
| स तं समुत्पाट्य हमुत्पपात वित्रास्य होकान् समुरासुरेन्द्रान्।                     |      |
| विकीणकूटज्वितात्रसातुं प्रगृहा वेगात् सहसोन्ममाथ ॥                                | ६७   |
| स तस्य शृङ्गं सनगं सनागं सकाछ्वनं धातुसहस्रजुष्टम् ।                              |      |
| पदयाद्य महाहुवलाभिभूतो विशीर्णमात्मानमथो नगेन्द्र ॥                               | ६६   |
| किमेतदेवं सुविनिश्चितं ते यद्राघवे नासि छतानुकस्पः ।                              |      |
| अमृष्यमाणोऽग्निनिकाशचक्षुर्महीधरेन्द्रं तमुवाच वाक्यम् ॥                          | ६५   |
| स ता महात्मा हनुमानपद्यंश्रुकोप कोपाच भृगं ननाद ।                                 |      |
| महोपध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन् पर्वतसत्तमे । विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जग्मुरदर्शनम् | । ६४ |
| स योजनसहस्राणि समतीय महाकपिः । दिन्योपधिधरं ज्ञेलं न्यचरन्मारुतात्मजः             |      |
| आवृत्य तं चोषिषपर्वतेन्द्रं तत्रोपधीनां विचयं चकार ॥                              | ६२   |
| स तं समीक्ष्यानस्रिक्सदीप्तं विसिप्मिये वासवदूतसृतुः।                             |      |
| संदीप्रसर्वीपधिसंप्रदीप्तं दद्री सर्वीपधिपवीतेन्द्रम् ॥                           | ६१   |
| केलासमध्यं हिमवाच्छिलां च तथर्पमं काछ्वतशैलमध्यम् ।                               | •    |
| त्रह्मासनं शंकरकार्मुकं च दृद्र्श नाभि च वसुंधरायाः <sup>?</sup> ॥                | ६०   |
| वज्रालयं वैश्रवणालयं च सूर्यप्रमं सूर्यनिवन्धनं च ।                               |      |

१. अस्यानन्तरम्—विद्येश्वरं तत्र सनन्दिकेशं | मयग्रन्यकाभिविलासयन्तीं दृदृशेऽम्बार्यः ॥—इति ग्रा स्कन्दं वृपं देवगणदेदशं । जमा सुदुर्गा [जमां स दुर्गां?]

सर्वे विशल्या विरुजः क्षणेन हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्युः। गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां सुप्ता निशान्तेष्विव संप्रबुद्धाः॥

७४

यदाप्रभृति लङ्कायां युध्यन्ते किपराक्षसाः । तदाप्रभृति मानार्थमाज्ञया रावणस्य च ॥ ७५ वे हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः किपकुञ्जरैः । हताहतास्तु क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे ॥ ७६

ततो हरिर्गन्धवहात्मजस्तु तमोषधीशैलमुद्रवर्वार्यः। निनाय देगाद्धिमवन्तमेव पुनश्च रामेण समाजगाम॥

७७

इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वार्क्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे ओपिधपर्वतानयनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः

### पश्चसप्ततितमः सर्गः

#### लङ्कादाह:

ततोऽत्रवीन्महातेजाः सुप्रीवो वानराधिपः । अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनुमन्तिमदं वचः ॥ यतो हतः कुम्भकर्णः कुमाराश्च निपूदिताः । नेदानीमुपनिर्हारं रादणा दातुमहिति ॥ ये ये महावलाः सन्ति लघवश्च प्रवङ्गमाः । लङ्कामभ्युत्पतन्त्वाशु गृह्योलकाः प्रवगर्षभाः ॥ ३ ततोऽस्तं गत आदिये रौद्रे तस्मिन्निशामुखे । लङ्कामिसमुखाः सोल्का जग्मुस्ते प्रवगर्पभाः ॥ ४ उल्काहस्तैर्हरिगणैः सर्वतः समभिद्रुताः । आरक्षस्था विरूपाक्षाः सहसा विप्रदुद्रुवुः ॥ 4 गोपुरादृप्रतोळीषु चर्यासु विविधासु च । प्रासादेषु च संहृष्टाः ससृजुस्ते हुताशनम् ॥ ़ तेषां गृहसहस्राणि ददाह हुतभुक्तदा । प्रासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणीतले ॥ अगर्रद्ह्यते तत्र वरं च हरिचन्दनम् । मौक्तिका मणयः स्निग्धा वर्जं चापि प्रवालकम् ॥ ८ क्षीमं च दहाते तत्र कोशेयं चापि शोभनम् । आविकं विविधं चौर्णं काञ्चनं भाण्डमायुवम् ॥९ नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदौ । गजभैवेयकक्ष्याश्च रथभाण्डाश्च संस्कृताः ॥ १० तनुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वर्म च । खड्गा धनूंपि ज्यावाणास्तोमराङ्कशशक्तयः ॥ ११ रोमजं वालजं चर्म व्याघ्रजं चाण्डजं बहु । मुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः ॥१२ विविधानस्त्रसंयोगानिप्रदेहिति तत्र वै । नानाविधान् गृहच्छन्दान् ददाह हुतभुक्तदा ॥ १३ ू आवासान् राक्षसानां च सर्वेषां गृहगर्धिनाम् । हेमचित्रतनुत्राणां स्नग्दामाम्बरधारिणाम् ॥ शीधुपानचळाक्षाणां मद्विह्वलगामिनाम् । कान्तालम्बितवस्राणां शत्रुसंजातमन्युताम् ॥१५ गद्।शूळासिहस्तानां खादतां पिवतामपि । शयनेषु महार्हेषु प्रसुप्तानां प्रियैः सह॥ त्रस्तानां गच्छतां तूर्णं पुत्रानादाय सर्वतः । तेषां शतसहस्राणि तदा लङ्कानिवासिनाम् ॥ १७

अदहत् पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः । सारवन्ति महाहाणि गम्भीरगुणवन्ति च ॥ १८ हेमचन्द्रार्धचन्द्राणि चन्द्रशालोत्तमानि च । रत्नचित्रगवाक्षाणि साविष्ठानानि सर्वशः ॥ १९ मणिविहुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरम् । क्रौंख्रवर्हिणवीणानां भूपणानां च निःस्वनैः ॥ २० नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यप्तिर्देदाह सः । ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे ॥ २१ विद्युद्भिरिव नद्धानि मेघजालानि घर्मग । व्वल्नेन परीतानि निपेतुर्भवनान्यथ ॥ २२ विनवज्रहतानीव शिखराणि महागिरेः । विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गनाः ॥ २३ द्यक्ताभरणसर्वाङ्गा हा हेत्युचेर्विचुऋगुः । तानि निर्देह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे ॥ २४ हिमवच्छिखराणीव दीप्तौपधिवनानि च । हम्यीयै र्द्यानिश्च उवालाप्रव्यलितैरिष ॥ २५ रात्रों सा दृश्यते लङ्का पुष्पितेरिव किंशुकैः । हस्यध्यक्षेर्ग नैर्मुक्तेश्च तुरगेरिप ॥ २६ वभूव रुद्धा रोकान्ते भ्रान्तयाह इवार्णवः । अश्वं मुक्तं गजो हृष्ट्वा कचिद्भीतोऽपसपिति ॥ २७ भीतो भीतं गजं रृष्ट्रा कचिद्श्वो निवर्तते । लङ्कायां दृह्यमानायां शुशुभे स महार्णवः॥ २८ छायासंसक्तसिलेले लोहितोद इवार्णवः । सा वभूव मुहूर्तेन हरिभिदीपिता पुरी ॥ २९ ्रह्रोकस्यास्य क्ष्ये घोरे प्रदीप्तेव वसुंधरा । नारीजनस्य धूमेन व्याप्तस्योचैर्विनेदुप: ॥ ३० स्वनो ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे द्शयोजनम् । प्रदग्धकायानपरान् राक्षसान्निर्गतान् बहिः ॥ 38 सहसाभ्युत्पतन्ति स्न हरयोऽथ युयुत्सवः । उद्युष्टं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनः ॥३२ दिशो दश समुद्रं च पृथिवीं चान्वनाद्यत् । विशल्यौ तु महात्मानौ ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥३३ असंभ्रान्तौ जगृहतुस्तदोभे धनुपी वरे । ततो विस्फारयानस्य रामस्य धनुरुत्तमम् ॥ वभूव तुमुलः शब्दो राक्ष्सानां भयावहः । अशोभत तदा रामो धतुर्विस्फारयन् महत्॥३५ भगवानिव संकुद्धो भवो वेद्मयं धतुः । उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनम् ३६ ज्याशब्दस्ताबुभी शब्दावित रामस्य शुश्रुवे । वानरोद्घुष्टघोपश्च राक्षसानां च निस्वनः ॥ ३७ ज्याज्ञब्द्रश्चापि रामस्य त्रयं व्याप्तं दिशो दश । तस्य कार्मुकमुक्तेश्च शरैस्तत् पुरगोपुरम् ॥ ३८ कैलासश्काप्रतिमं विकीर्णसपतद्भवि । ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च ॥ ३९ संनाहो राक्ष्सेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत । तेपां संनह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वताम् ॥ शर्वरी राक्षसेन्द्राणां रोद्रीव समपद्यत । आदिष्टा वानरेन्द्रास्तु सुत्रीवेण महात्मना ॥ ४१ 🗝 आसन्नद्वारमासाद्य युध्यध्वं प्लवगर्षभाः । यश्च वो वितथं कुर्यात्तत्र तत्र ह्युपस्थित: ॥ ४२ सं हन्तव्यो हि संप्छुत्य राजशासनदूपकः । तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोल्कोञ्ज्वलपाणिषु ॥ ४३ स्थितेषु द्वारमासाद्य रावणं मन्युराविशत् । तस्य <sup>१</sup>जृम्भितविक्षोभाव्यामिश्रा वै दिशो दश ॥४४ रूपवानिव रुद्रस्य मः युर्गात्रेष्वदृद्यत । स निक्तम्भं च कुम्भं च कुम्भकर्णात्मजावुभौ ॥ ४५

१. ज्मितविक्षेपात् च.।

प्रेषयामास संक्रुद्धो राक्षसैर्वहुभिः सह । यूपाक्षः शोणिताक्ष्म्य प्रजङ्घः कम्पनस्तथा ॥ ४६ निर्ययुः कौम्भकर्णिभ्यां सह रावणशासनात् । शशास चैव तान् सर्वान् राक्षसान् सुमहावलान् नादयन् गच्छतात्रैव जयध्वं शीव्रमेव च । ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा व्विछतायुधाः ॥ ४८ छङ्काया निर्ययुर्वीराः प्रणदन्तः पुनः । रक्षसां भूषणस्थाभिभीभिः स्वाभिश्च सर्वशः ॥४९ चक्रस्ते सप्रभं व्योम हरयश्चामिभिः सह । तत्र ताराधिपस्यामा ताराणां च तथैव च ॥ ५० तयोराभरणस्था च बळयोद्योमभासयन् । चन्द्राभा भूषणाभा च गृहाणां व्वळतां च भाः॥५१ हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सर्वतः । तत्र चोध्वं प्रदीप्तानां गृहाणां सागरः पुनः ॥ ५२ भाभिः संसक्तपातालश्चलोर्मिः शुशुभेऽधिकम् । पताकाध्वजसंसक्तमुत्तमासिपरश्वधम् ॥ ५३ भीमाश्वरथमातङ्गं नानापत्तिसमाकुलम् । दीप्तशूलगदाखङ्गप्रासतोमरकार्मुकम् ॥ 48 तद्राक्षसबलं घोरं भीमविक्रमपौरुषम् । दृदृशे व्वलितप्रासं किङ्किणीशतनादितम् ॥ ५५ हेमजालाचितभुजं व्यावेष्टितपरश्वधम् । व्याघूर्णितमह(शस्त्रं बाणसंसक्तकार्भुकम् ॥ ५६ गन्धमाल्यमधृत्सेकसंमोदितमहानिलम् । घोरं शूरजनाकीर्णं महाम्बुधरनिस्वनम् ॥ 40 तदृष्ट्वा बलमायान्तं राक्षसानां सुद्रारुणम् । संचचाल प्रवङ्गानां बलसुचैर्ननाद् च ॥ 40 जवेनाप्छुत च पुनस्तद्वलं रक्षसां महत्। अभ्ययात् प्रत्यरिवलं पतङ्गा इव पावकम् ॥ ५९ तेषां भुजपरासरीव्यामृष्टपरिघाशानि । राक्षसानां बलं श्रेष्टं भूयस्तरमशोभत।। ६० तत्रोन्मत्ता इवोत्पेतुईरयोऽथ युयुत्सवः । तरुशैलैरभिन्नन्तो मुष्टिभिश्च निशाचरान् ॥ ६१ तथैवापततां तेषां कपीनामिसिभिः शितैः । शिरांसि सहसा जहू राक्षसा भीमदर्शनाः ॥ ६२ द्शनैर्हतकणीश्च मुष्टिनिष्कीर्णमस्तकाः । शिलाप्रहारभग्नाङ्गा विचेरस्तत्र राक्षसाः ॥ ६३ तथैवाप्यपरे तेषां कपीनामभिलक्षिताः । प्रवीरानभितो जघ्नू राक्षसानां तरस्विनाम् ॥ ६४ तथैवाष्यपरे तेषां कपीनामासिभिः शितैः । हरिवीरान्निजन्तुश्च घोररूपा निशाचराः ॥ ६५ **झन्तमन्यं** जघानान्यः पातयन्तमपातयत् । गर्हमाणं जगर्हेऽन्यो दशन्तमपरोऽदशत् ॥ ६६ देहीसन्यो ददासन्यो ददामीसपरः पुनः। किं क्वेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥६७ विप्रलम्बितवस्त्रं च विमुक्तकवचायुधम् । समुद्यतमहाप्रासं यष्टिशूलासिसंकुलम् ॥ ६८ प्रावर्तत महारौद्रं युद्धं वानररक्षसाम् । वानरान् दश सप्तेति राक्षसा जघ्नुराहवे॥ ६९ राक्षसान् दश सप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन्। विस्नस्तकेशवसनं विध्वस्तकवचध्वजम्॥ बलं राक्षसमालम्ब्य वानराः पर्यवारयन् । ववृषे तुमुलं युद्धं रक्षसां वानरैः सहै ।। ७१ ंइत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे लङ्कादाहो नामं पञ्चसप्ततितमः सर्गः

१. इदमर्थम् च. नास्ति।

## पट्सप्ततितमः सर्गः

#### कम्पनादिवधः

प्रवृत्ते संकुछे तिसान् घोरे वीरजनक्षये । अङ्गदः कम्पनं वीरमाससाद रणोत्सुकः ॥ आह्य सोऽङ्गरं कोपात्ताडयामास वेगितः । गद्या कम्पनः पूर्वं स चचाल भृशाहतः ॥२ स संज्ञां प्राप्य नेजस्वी चिश्लेष शिखरं गिरेः । अर्दिनश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो भुवि॥ ३ ततस्तु कम्पनं दृष्ट्रा शोणिताक्षो हतं रणे । रथेनाभ्यपनत् क्षिप्रं तत्राङ्गदमभीतवत् ॥ सोऽङ्गदं निज्ञितेर्वाणस्तदा विञ्याथ वेगितः । शरीरदारगैस्तीक्ष्णेः कालाग्निसमविग्रहैः ॥ क्षरक्षरप्रेनीराचेवेत्सदन्तेः शिलीमुद्रेः । कणिशस्यविपाठेश्च बहुभिनिशितेः शरैः ॥ Ę अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रः प्रतापवान् । धनुरम्यं रथं वाणान् ममदं तरसा वली ॥ ७ शोणिताक्ष्सततः क्षित्रमित्वर्म समाददे । उत्पपात दिवं क्रुद्धो वेगवानविचारयन् ॥ तं क्षिप्रतरमाप्ल्य परामृद्याङ्गदो वली । करेण तस्य तं खद्गं समाच्छिय ननाद च ॥ तस्यांसफलके खड़ निजयान ततोऽङ्गदः । यज्ञोपवीतवधैनं चिच्छेद कपिकुञ्जरः ॥ १० तं प्रमृद्य महाखद्गं विनद्य च पुनः पुनः । वालिपुत्रोऽभिदुद्राव रणशीर्पे परानरीन् ॥ ११ आयसी तु गर्दा वीरः प्रगृद्य कनकाङ्गदः । शोणिताक्षः समाविष्य तमेवानुपपात ह ॥ १२ प्रजङ्घतिहतो वीरो यूपाक्षस्तु ततो वली । रथनाभिययौ कुद्धो वालिपुत्रं महावलम् ॥ १३ तयोर्मध्ये कपिश्रेष्टः शोणिताक्ष्यजञ्जयोः । विशाखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाभवत् ॥ १४ अङ्गदं परिरक्षन्तो मैन्दो द्विविद एव च । तस्य तस्थतुरभ्याशे परस्परदिदक्षया ॥ १५ अभिपेतुर्महाकायाः प्रतियत्ता महावलाः । राक्षसा वानरान् रोपादसिचर्मगदाधराः ॥१६ त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपुंगवैः । संसक्तानां महसुद्धमभवद्रोमहर्पणम् ॥ १७ ते तु वृक्षान् समादाय संप्रचिक्षिपुराहवे । खङ्गेन प्रतिचिच्छेद तान् यूपाक्षो निशाचरं: ॥१८ रथानश्वान् द्रुमैः शें छैस्ते प्रचिक्षिपुराहवे । शरीवैः प्रतिचिच्छेद तान् यूपाक्षो निशाचरः॥ १९ सृष्टान् द्विविद्मेन्दाभ्यां दुमानुत्पाट्य वीर्यवान्। वभञ्ज गदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान्॥ उद्यम्य विपुरुं खङ्गं परमर्भनिक्नन्तनम् । प्रजङ्गो वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥ २१ तमभ्याज्ञगतं दृष्ट्वा वानरेन्द्रो महावलः । आजघानाश्वकर्णेन दुमेणातिवलस्तदा ॥ २२ - बाहुं चास्य सनिश्चिशमाजघान स मुष्टिना । वालिपुत्रस्य घातेन स पपात क्षितावसि: ॥ २३ तं ह्या पतितं भूमो खङ्गमुत्पलसंनिभम् । मुष्टि संवर्तयामास वज्जकरपं महावलः ॥ २४ ळळाटे स महावीर्यमङ्गदं वानरपेभम् । आजघान महातेजाः स मुहूर्तं चचाळ ह ॥ २५

१. खट्गं मुसलसंनिमम् ग.।

स संज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान्। प्रजङ्घस्य शिरः कायात् खंद्गेनापातयत् क्षितौ।। स यूपाक्षोऽश्रुपूर्णाक्षः पितृव्ये निहते रणे । अवरुद्य रथात् क्षिप्रं क्षीणेषुः खङ्गमाद्दे ॥ २७ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य यूपाक्षं द्विविद्स्त्वरन् । आजघानोरिस कुद्धो जप्राह च वलाद्वली ॥ २८ गृहीतं भ्रातरं हृष्ट्रा शोणिताक्षो महावलः । आजघान गदायेण वक्षांसि द्विविदं ततः॥ २९ स गदाभिहतस्तेन चचाल च महाबलः । उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम् ॥ ३० एतस्मिन्नन्तरे वीरो मैन्दो वानरयूथपः । यूपाक्षं ताडयामास तलेनोरसि वीर्यदान् ॥ ३१ तौ शोणिताक्षयूपाक्षौ प्रवङ्गाभ्यां तरस्विनौ । चक्रतुः समरे तीव्रमाकर्पोत्पाटनं भृशम् ॥ ३२ द्विविदः शोणिताक्षं तु विददार नखैर्मुखं । निष्पिपेप च वेगेन क्षितावाविध्य वीर्यवान् ॥ ३३ यूपाक्षमि संक्रुद्धो मैन्दो वानरयूथपः । पीडयामास वाहुभ्यां स पपात हतः क्षितौ ॥ ३४ हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूरतदा। जगामाभिमुखी सा तु कुम्भकणेषुतो यतः ॥ आपतन्तीं च वेगेन कुम्भस्तां सान्त्वयचमूम् । अथोत्कृष्टं महावीर्येर्रुव्धलक्षेः प्रवङ्गमैः ॥३६ निपातितमहावीरां दृष्ट्वा रक्षश्चमूं ततः । कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्म सुदुष्करम् ॥ ३७ सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः । सुमोचाशीविपप्रख्याञ्शरान् देहविदारणान् ॥ ३८ तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमम् । विद्युदैरावतार्चिष्मद्वितीयेन्द्रधनुर्यथा ॥ ३९ आकर्णाकुष्टमुक्तेन जघान द्विविदं तदा । तेन हाटकपुङ्क्षेन पत्रिणा पत्रवाससा ॥ ४० सहसाभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदः स्फुरन् । निपपाताद्रिकूटाभो विह्वलः प्रवगोत्तमः ॥ ४१ मैन्दस्तु भ्रातरं हष्ट्रा भग्नं तत्र महाहवे । अभिदुद्राव वेगेन प्रगृह्य महतीं शिलाम् ॥ ४२ तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महावलः । विभेद तां शिलां कुम्भः प्रसन्नैः पद्धभिः शरैः ॥ संधाय चान्यं सुमुखं शरमाशीविषोपमम् । आजघान महातेजा वक्षसि द्विवदायजम् ॥ ४४ स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानरयूथपः । मर्मण्यभिहतस्तेन पपात भुवि मूर्छितः ४५ अङ्गदो मातुलौ दृष्ट्वा पतितौ तु महावलौ । अभिदुद्राव वेगेन कुम्भमुद्यतकार्मुकम् ॥ ४६ तमापतन्तं विव्याधं कुम्भः पछ्छभिरायसैः । त्रिभिश्चान्यैः शितैर्वाणैर्मातङ्गभिव तोमरैः ॥ ४७ सोऽङ्गदं विविधैर्वाणैः कुम्भो विव्याध वीर्यवान् । अकुण्ठधौरिर्निशितैस्तीक्ष्णैः कनकभूषणैः ॥ अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रो न कम्पते । शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्प्नि ववर्ष ह ॥ स प्रचिच्छेद तान् सर्वान् विभेद च पुनः शिलाः। कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान् वालिपुत्रसमीरितान् 🎿 आपतन्तं च संप्रेक्ष्य कुम्भो वानरयूथपम् । भ्रुवोधिन्याध वाणाभ्यामुरुकाभ्यामिव कुञ्जरम् ॥ तस्य सुस्राव रुधिरं पिहिते चास्य छोचने । अङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते ॥ ५२ सालमासत्रमेकेन परिजयाह पाणिना । संपीड्य चारिस स्कन्धं करेणाभिनिवेदय च ॥ किंचिद्रस्यवनम्येनसुन्ममाथ यथा गजः। तिमन्द्रकेतुप्रतिमं वृक्षं मन्द्रसंनिभम्।। ५४

समुत्सृजन्तं वेगेन पद्मयतां सर्वरक्षसाम् । स विभेद शितैवाणैः सप्तभिः कायभेदनैः ॥ अङ्गदो विवयथेऽभीक्ष्णं ननाद् च मुमोह च । अङ्गदं व्यथितं हृष्ट्या सीद्न्तिमव सागरे ॥५६ हुरासदं हरिश्रेष्टं रामायान्ये न्यवेद्यन् । रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्रं रणाजिरे ॥ व्यादिदेश हरिश्रेष्ठाञ्जाम्ववस्प्रमुखांस्ततः । ते तु वानरशार्दूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम् ॥ ५८ अभिषेतुः सुसंकुद्धाः कुम्भमुद्यनकार्मुकम् । ततो हुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः ॥ रिरक्षिपन्तोऽभ्यपतन्नङ्गदं वानर्पभाः । जाम्यवांश्च सुपेणश्च वेगद्शीं च वानरः ॥ क्रम्भकर्णात्मजं वीरं क्रुाद्धः समभिदुद्रुद्धः । समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान् महावलान् ॥ ६१ ξo आववार शरोंघेण नरोनेव जलाशयम् । तस्य वाणपथं प्राप्य न शेकुरितवर्तितुम् ॥ वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोद्धिः । तांस्तु दृष्ट्वा हरिगणाञ्शरदृष्टिभरर्दितान् ॥ ६२ अङ्गदं प्रप्तः कृत्वा भ्रातृजं प्रवगेश्वरः । अभिदुद्राव वेगन सुयीवः कुम्भमाहवे ॥ ξŞ शैलसानुचरं नागं वेगवानिव केसरी । उत्पाट्य च महाशैलानश्वकर्णान् धवान् वहून् ॥ ६४ अन्यांश्च विविधान् वृक्षांश्चिक्षेप च महावलः । तां छाद्यन्तीमाकाशं वृक्षवृष्टिं दुरासदाम्॥ कुम्भकर्णात्मजः ज्ञीवं चिच्छेदः निश्चितैः शरैः । अभिलक्षेण तीव्रेण कुम्भेन निश्चितैः शरैः ॥ ्ञाचितास्ते हुमा रेजुर्यथा घोराः शतघ्नयः । हुमवर्षं तु तच्छित्रं दृष्ट्वा कुम्भेन वीर्यवान् ॥६८ वानराधिपतिः श्रीमान् महासत्त्वो न विव्यथे । निर्भिचमानः सहसा सहमानश्च ताब्शरान् ॥ कुम्भस्य धनुराक्षिष्य वभक्षेन्द्रधनुष्प्रभम् । अवष्ठुत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ॥७० अत्रवीत् कुपितः कुम्भं भग्नशृङ्गमिव द्विपम् । निकुम्भायज वीर्यं ते वाणवेगवद्दुतम् ॥ ७१ संनतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा । प्रह्वादविछवृत्रप्रकुवेरवरुणोपम ॥ एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं वलवृत्ततः । त्वामेवैकं महावाहुं चापहस्तमरिंद्मम् ॥ ७२ त्रिद्शा नातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः । विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पर्यतः ॥ ড३ वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् । कुम्भकणस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान् ॥ હ્યુ धनुपीन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रादणस्य च । त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठोऽसि वलवीर्यतः ॥ ७६ महाविमर्दं ससरे मया सह तवाद्भुतम् । अद्य भूतानि परयन्तु शक्रशम्वरयोरिव ॥ कुतमप्रतिमं कम दिशतं चास्त्रकोशलम् । पातिता हरिवीराश्च त्वया वै भीमविक्रमाः ॥ ৩৩ ु उपालम्भभयाचापि नासि वीर मया हतः । ³कृतकर्मपरिश्रान्तो विश्रान्तः पश्य से वलम् ॥७९ तेन सुत्रीववाक्येन सावमानेन मानितः । अग्नेराज्याहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धत ॥ ततः कुम्भस्तु सुत्रीवं वाहुभ्यां जगृहे तदा । गजाविवाहितमदौ निःश्वसन्तौ सुहुर्मुहुः ॥ ८१

<sup>1:</sup> मानिनः इति चेद्दृश्यते स पाठः श्रिष्टः । कृतकर्मा परिश्रान्तः

ति. पाठान्तरम् ।

अन्योन्यगात्रप्रथितौ कर्षन्तावितरेतरम् । विधूमां मुखतो ज्वालां विस्वजन्तौ परिश्रमात्।।८२ तयोः पादाभिघाताच निमग्ना चाभवन्मही । व्याघूणिततरङ्गश्च चुक्षुभे वरुणालयः ॥ ८३ ततः कुम्भं समुत्थित्य सुप्रीवो लवणाम्भसि । पातयामास वेगेन दर्शयन्नुद्धेस्तलम् ॥ ८४ ततः कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्थितः । विन्ध्यमन्दरसंकाशो विससपं समन्ततः ॥ ८५ ततः कुम्भः समुत्पत्य सुप्रीवमभिपत्य च । आजघानोरिस कुद्धो वज्रवेगेन मुष्टिना ॥ ८६ तस्य चर्म च पुरुषोट बहु सुस्नाव शोणितम् । स च मुष्टिमहावेगः प्रातेजन्नेऽस्थिमण्डले ॥८७ तद्य वेगेन तत्रासीत्तेजः प्रव्वलितं मुहुः । वज्रनिष्पेषसंजाता व्वाला मेरी यथा गिरौ ॥ ८८ स तत्राभिहतस्तेन सुप्रीवो वानर्षभः । मुष्टि संवर्तयामास कुम्भस्योरिस वीर्यवान् ॥९० स तु तेन प्रहारेण विद्वलो भृशतािहतः । निपपात तदा कुम्भो गतािचीरिव पावकः ॥ ९१ मुष्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः । लोहिताङ्ग इवाकाशादीप्तरिक्मर्यट्च्लया ॥ ९२ कुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरिस मुष्टिना । वभौ रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवांपतेः ॥ ९२

तिस्मन् हते भीमपराक्रमेण प्लवङ्गमानामृपभेण युद्धे ।
मही संहै। सवना चचाल भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश ।
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे कम्पनादिवधो नाम पट्सप्ततितमः सर्गः

#### सप्तसप्तितमः सर्गः

#### निकुम्भवधः

निकुम्भो भ्रातरं दृष्ट्वा सुप्रीवेण निपातितम् । प्रदहान्नव कोपेत वानरेन्द्रमवैक्षत ॥ १ ततः स्नग्दाससंनद्धं दत्तपञ्चाङ्गुलं शुभम् । आददे परिषं वीरो नगेन्द्रशिखरोपमम् ॥ १ हेमपट्टपरिक्षिप्तं वज्रविद्रुमभूषितम् । यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम् ॥ ३ तमाविध्य महातेजाः शक्रध्वजसमं तदा । विननाद विवृत्तास्यो निकुम्भो भीमविक्रमः ॥ ४ उरोगतेन निष्केण भुजस्थैरङ्गदैरिप । कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च विचित्रया॥ ५ निकुम्भो भूषणभाति तेन सम परिघेण च । यथेन्द्रधनुषा मेघः सविद्यु स्तनियत्नुमान् ॥ ६ परिघात्रेण पुरफोट वातप्रनिथर्महात्मनः । प्रजन्वाल सघोषश्च विधूम इव पावकः ॥ ७

<sup>1.</sup> गवांपतिरिति । सूर्यस्येत्यर्थः ।

२. उद्धेः स्थलम् पाठान्त्रस्

१. सुधूमाम् च.। सधूमाम् छ.।

नगर्या विटपावसा गन्धर्वभवनोत्तमैः । सह चैवामरावसा सर्वेश्च भवनैः सह ॥ सतारम्हनक्ष्त्रं सचन्द्रं समहामह्म् । निकुम्भपरियावृर्णं भ्रमतीव नभःस्थलम् ॥ g द्धरासद्ख्य संजज्ञे परिघाभरणप्रभः । कपीनां स निक्कन्भान्निर्युगान्तामिरिबोत्थितः ॥ १० राक्षसा वानराश्चापि न शेकुः स्पन्दितुं भयात् । हनुमांस्तु विवृत्योरस्तस्थौ तस्यायतो वली ॥ परिघोपमवाहुस्तु परिघं भास्करप्रथम् । वली वलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥ १२ स्थिरे तस्योरसि व्युढे परिवः शतथा कृतः । विशीर्यमाणः सहसा उल्काशतमिवाम्बरे ॥१३ स तु तेन प्रहारेण विचचाल महाकपिः । परिवेण समाधूतो यथा भूमितलेऽचलः ।। १४ स तदाभिहतस्तेन हनुमान् प्रवगोत्तमः । मुष्टिं संवर्तयामास वरेनातिमहावरुः ॥ १५ तमुद्यम्य महातेजा निक्रमभोरिस बीर्यवान् । अभिचिक्षेप वेगेन वेगवान् वायुविक्रमः ॥१६ ततः पुरफोट चर्मास्य प्रसुस्राव च शोणितम् । सुष्टिना तेन संजज्ञे ज्वाला विद्यदिवोत्थिता ॥ स तु तेन प्रहारेण निकुम्भो विचचाल ह । स्वस्थश्चापि निजन्नाह हनुमन्तं महावलम् ॥ १८ विचुकुशुस्तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः । निकुम्भेनोद्यतं दृष्ट्वा ह्नुमन्तं महावलम् ॥ १९ स तदा हियमाणोऽपि कुम्भकर्णात्मजेन ह । आजघानानिलसुतो वज्रकल्पेन सुष्टिना ्र आत्मानं मेाचियत्वाथ क्षितावभ्यवपद्यत । हनुमानुन्ममाथाञ्च निकुम्भं मारुतात्मजः ॥२१ निक्षिप्य परमायत्तो निकुम्मं निष्पिपेप ह । उत्पत्य चास्य वेगेन पपातोरिस वीर्यवान् ॥२२ परिगृह्य च वाहुभ्यां परिवृत्य शिरोधराम् । उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत्रं ॥ २३

अथ विनदित सादिते निकुम्भे पवनस्रतेन रणे वभूव युद्धम् ।
दशरथस्रतराक्षसेन्द्रसून्वोर्भशतरमागतरोपयोः सुभीमम् ॥
२४
व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टा निनेदुः प्रवङ्गा दिशः सस्यतुश्च ।
चचालेव चोवी पफालेव च द्यौभेयं राक्षसानां वलं चाविवेश ॥
१५
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे निकुम्भवधो नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः

## अष्टसप्ततितमः सर्गः

#### मकराक्षाभिषेणनम्

. निक्कम्भं च हतं श्रुत्वा कुम्भं च विनिपातितम् । रावणः परमामर्पी प्रजज्वालानलो यथा ॥ १

विद्याधरमहोरगाः । आकाशचारिणः सर्वे अप्सरोभिः । इति ध.।

१. भूमिचले च. छ. | सहामराः ॥ हनूमन्तं महावाहुं वायुपुत्रमरिंदमम् । २. अस्यानन्तरम्—अद्य देवाः सगन्धर्वा प्रशंसन्तः परैर्वाक्योः प्रसन्नेरस्य[भ्य?]पूजयन् ॥—-

नैर्ऋतः कोथशोकाभ्यां द्वाभ्यां तु परिमूर्छितः। खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचोदयत्॥ गच्छ पुत्र मयाज्ञप्तो वलेनाभिसमन्वितः । राघवं लक्ष्मणं चैव जिह तांश्च वनौकसः ॥ रावणस्य वचः श्रुत्वा शूरमानी खरात्मजः । वाढिमित्यव्रवीदृष्टो मकराक्षो निशाचरः॥ ४ सोऽभिवाद्य दशप्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । निर्जगाम गृहाच्छुश्राद्रावणस्याज्ञया वली ॥५ समीपस्थं वलाध्यक्षं खरपुत्रोऽत्रवीदिदम् । रथआनीयतां शीव्रं सैन्यं चाहूयतां त्वरात् ॥ ६ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वलाध्यक्षो निशाचरः । स्यन्दनं च वलं चैव समीपं प्रत्यपादयत् ॥ प्रदक्षिणं रथं कृत्वा आरुरोह निशाचरः । सूतं संचोदयामास शीघं मे रथमावह ॥ अथ तान् राक्षसान् सर्वान् मकराक्षोऽत्रवीदिदम् । यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वं पुरस्तान्मम राक्षसाः॥ अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना । आज्ञप्तः समरे हन्तुं तावुभी रामलक्ष्मणी ॥ अद्य रामं विधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः । शाखासृगं च सुत्रीवं वानरांश्च शरोत्तमैः ॥ अद्य शूलिनपातैश्च वानराणां महाचमूम् । प्रदिह्यामि संप्राप्तः शुष्केन्धनामेवानलः ॥ १२ मकराक्ष्स्य तच्छ्रवा वचनं ते निशाचराः । सर्वे नानायुधोपेता वलवन्तः समागताः ।। १३ ते कामरूपिणः सर्वे दंष्ट्रिणः पिङ्गलेक्षणाः। मातङ्गा इव नदन्तो ध्वस्तकेशा भयानकाः॥ १४ परिवार्य महाकाया महाकायं खरात्मजम् । अभिजग्मुस्ततो हृष्टाश्चालयन्तो वसुंधराम् ॥ शङ्कभेरीसहस्राणामाहतानां समन्ततः । क्ष्वेछितास्फोटितानां च ततः शब्दो महानभूत् ॥ १६ प्रभ्रष्टोऽथ करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा । पपात सहसा चैव ध्वजस्तस्य च रक्षसः ॥ १७ तस्य ते रथयुक्ताश्च हया विक्रमवर्जिताः । चरणैराकुछैर्गत्वा दीनाः सास्रमुखा ययुः ॥१८ प्रवाति पवनस्तस्मिन् सपांसुः खरदारुणः । निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः ॥ १९ तानि दृष्ट्वा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवत्तमाः । अचिन्स निर्गताः सर्वे यत्र तौ रामस्क्मणौ ॥

> घनगजमहिषाङ्गतुरुयवर्णाः समरमुखेष्वसकृद्गदासिभिन्नाः । अहमहिमति युद्धकौशलास्ते रजनिचराः परिवभ्रमुर्वदन्तः'॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहिस्रकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे मकराक्षाभिषेणनं नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः २१

## एकोनाशीतितमः सर्गः

मकराक्षवध:

निर्गतं संकराक्षं ते दृष्ट्वा वानरयृथपाः । आप्छत्य सहसा सर्वे योद्धकामा व्यवस्थिताः ॥ १

१, परितः समुन्नदन्तः च, छ, ।

ततः प्रवृत्तं सुमहत्तयुद्धं रोमहर्पणम् । निशाचरैः प्रवङ्गानां देवानां दानवैरिव ॥ २ वृअ्शूल्निपातैश्च शिलापरिवपातनैः । अन्योन्यं मर्द्यन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः ॥ 3 शक्ति इङ्गगदाकुन्तैस्तोमरैश्च निशाचराः । पट्टसैर्भिण्डिपालैश्च निर्घातैश्च समन्ततः ॥ 8 पाशसुद्गरदण्डैश्च निरुवतेश्चापरे तदा । कदनं किपत्रीराणां चक्रुस्ते रजनीचराः ॥ ų वाणौषेरिद्ताश्चापि रूरपुत्रेण वानराः । संभ्रान्तमनसः सर्वे दुदुवुर्भयपीडिताः ॥ Ę तान् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान् वलीमुखान् । नेदुस्ते सिंहवदृष्टा राक्षसा जितकाशिनः ॥ विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः । रामस्तान् वारयामास शरवर्षेण राक्षसान् ॥ वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षे निशाचरः । क्रोधानलसमाविष्टो वचनं चेद्मत्रवीत् ॥ कासौ रामः सुदुर्चु द्वियेन मे निहतः पिता । जनस्थानगतः पूर्वं सानुगः सपरिच्छदः ॥ अद्य गन्तास्मि वैरस्य पारं वै रजनीचराः । सुदृदां चैव सर्वेपां निह्तानां रणाजिरे ॥ ११ हत्वा रामं सुदुर्वुद्धिं लक्ष्मणं च सवानरम्। तेषां शोणितनिष्यन्दैः करिष्ये सलिलक्रियाम्॥१२ एवमुक्ता महावाहुर्युद्धे स रजनीचरः । व्यलोकयत तत् सर्वं वलं रामदिदृक्ष्या ॥ १३ आहूयमानः किपभिर्वेहुभिर्वेल्शालिभिः । युद्धाय स महातेजा रामादन्यं न चेच्छिति ॥ १४ मार्गमाणस्तदा रामं वलवान् रजनीचरः । रथेनाम्बुद्घोषेण व्यचरत्तामनीकिनीम् ॥ १५ दृष्ट्वा राममदृरस्थं लक्ष्मणं च महारथम् । सघोषं पाणिनाहूय ततो वचनमववीत् ॥ १६ तिष्ठ राम मया सार्ध द्वन्द्वयुद्धं द्दामि ते । त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः ॥ यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान् मम । मद्यतः स्वकर्मस्यं दृष्ट्वा रोषोऽभिवर्धते ॥ दह्यन्ते भृशमङ्गानि दुरात्मन् मम राघव । यन्मयासि न दृष्टस्त्वं तस्मिन् काले महाहवे ॥१९ दिष्ट्यासि दर्शनं राम मम त्वं प्राप्तवानिह । काङ्क्षितोऽसि क्षुधार्तस्य सिंहस्येवेतरो मृगः ॥ अद्य मद्वाणवेगेन प्रेतराड्विषयं गतः । ये त्वया निहता वीराः सह तैश्च समेष्यसि ॥ बहुनात्र किमुक्तेन शृणु राम वचो मम । पश्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चैव रणाजिरे॥२२ अस्त्रैर्वा गद्या वापि वाहुभ्यां वा महाहवे । अभ्यस्तं येन वा राम तेनैव युधि वर्तताम्।।२३ मकराक्षवचः श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः । अत्रवीत् प्रहसन् वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनम् ॥ २४ कत्थसे किं वृथा रक्षो वहून्यसदृशानि तु । न रणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्वलात् ॥२५ ्चतुर्देश सहस्राणि रक्षसां त्वित्पता च यः । त्रिशिरा दूषणश्चैव दण्डके निहता मया।। २६ स्वाशितास्तव मांसेन गृधगोमायुवायसाः । भविष्यन्यच वै पाप तीक्ष्णतुण्डनखाङ्कराः ॥ २७ रुधिरार्द्रमुखा हृष्टा रक्तपक्षाः खगाश्च ये । खे तथा वसुधायां च भ्रमिष्यन्ति समन्ततः । १८

<sup>.</sup> १०—१६ पद्यानि च. न सन्ति । | २. इदंपद्यम् च. नास्ति

राघवेणैवमुक्तस्तु खरपुत्रो निशाचरः । वाणौघानमुचत्तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥ २९ ताञ्शराञ्शरवर्षेण रामश्चिच्छेद नैकधा । निपेतुर्भुवि ते छिन्ना रुक्मपुङ्खाः सहस्रशः ॥ ३० तंद्युद्धमभवत्तत्र समेलान्योन्यमोजसा । रक्षसः खरपुत्रस्य सूनोर्दशरथस्य च ॥ 38 जीमूतयोरिवाकाशे शब्दो ज्यातलयोस्तदा । धनुर्मुक्तः स्वनोत्कृष्टः श्रूयते च रणाजिरे ॥ ३२ देवदानवगन्धर्वाः किन्नराश्च महोरगाः । अन्तरिक्षगताः सर्वे द्रष्टुकामास्तद्द्भुतम् ॥ 33 विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वर्धते परम् । कृतप्रतिकृतान्योन्यं कुरुतां तौ रणाजिरे ॥ ३४ राममुक्तांस्तु बाणीवान् राक्षसस्त्वच्छिनद्रणे । रक्षोमुक्तांस्तु रामो वै नैकधा प्राच्छिनच्छरैः॥ वाणौवैर्वितताः सर्वा दिशश्च प्रदिशस्तथा । संछन्ना वसुधा चौश्च समन्तान्न प्रकाशते ॥ ३६ ततः क्रुद्धो महाबाहुर्धनुश्चिच्छेद रक्षसः । अष्टाभिरथ नाराचैः सूतं विव्याध राववः ॥ भित्त्वा शरे रथं रामो रथाश्वान् समपातयत् । विरथो वसुधां तिष्ठन् मकराक्षो निशाचरः॥३८ तत्तिष्ठद्वसुधां रक्षः शूळं जप्राह पाणिना । त्रासनं सर्वभूतानां युगान्ताग्निसमप्रभम् ॥ विभ्रास्य तु महच्छूछं प्रव्वलन्तं' निशाचरः । स क्रोधात् प्राहिणोत्तस्मै राघवाय महाहवे॥४० तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्रकराच्च्युतम् । वाणैस्तु त्रिभिराकाशे सूलं चिच्छेद राघवः ॥ ४१ स च्छित्रो नैकधा शूलो दिन्यहाटकमण्डितः । न्यशीर्यत महोल्केव रामवाणादिता मुवि तच्छूलं निहतं दृष्ट्वा रामेणाक्विष्टकर्मणा । साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः ॥४३ तं दृष्ट्वा निहतं शूळं मकराक्षाे निशाचरः । मुष्टिमुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥४४ स तं रृष्ट्वापतन्तं वै प्रहस्य र्घुनन्दनः । पावकास्त्रं ततो रामः संद्धे तु शरासने ॥ तेनास्त्रेण हतं रक्षः काकुत्स्थेन तदा रणे । संछिन्नहृदयं तत्र पपात च समार च ॥ ४६ हृष्ट्रा ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनम् । लङ्कामेवाभ्यधावन्त रामवाणार्दितास्तदा ॥ ४०

द्शरथनृपपुत्रवाणवेगै रजनिचरं निहतं खरात्मजं तम्।

दृहशुरथ सुरा भृशं प्रहृष्टा गिरिमिव वज्रहतं यथा विकीर्णम् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे मकराक्षवधो नाम एकोनाशीतितमः सर्गः

86

#### अशीतितमः सर्गः

तिरोहितरावणियुद्धम्

मंकराक्षं हतं श्रुत्वा रावणः समितिंजयः । क्रोधेन महताविष्टो दन्तान् कटकटापयन् ॥

छपितश्च तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन् । आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितं सुतम् ॥ २ जहि बीर महावीयों भातरी रामलक्ष्मगाँ। अहरूयो हर्यमानो वा सर्वथा त्वं वलाधिकः ॥३ व्यमप्रतिमकर्माणिमन्द्रं जयसि संयुगे । किं पुनर्मानुपौ दृष्ट्वा न वधिष्यसि संयुगे ॥ तथोक्तां राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः । यज्ञभूमौ स विधिवत् पावकं जुह्वेन्द्रजित् ॥ जुहुतश्चापि तत्रामि रक्तोष्णीपथराः स्त्रियः। आजग्मस्तत्र संभ्रान्ता राक्ष्स्यो यत्र रावणिः ॥६ शस्त्राणि शरपत्राणि समिघोऽय विभीतकाः । लोहितानि च वासांसि स्वं काष्णीयसं तथा ॥ सर्वतोऽप्तिं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरेः । च्छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जन्नाह जीवतः ॥ ८ शरहोमसिमद्रस्य विधूमस्य महार्चिपः । चभूबुस्तानि लिङ्गानि विजयं द्रीयन्ति च॥ ९ प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तहाटकसंनिसः । ह्विस्तत् प्रतिज्ञाह् पावकः स्वयमुरिथतः ॥ हुत्वाप्तिं तर्पयित्वा च देवदानवराक्षसान् । आरुरोह रथश्रेष्ठमन्तर्धानगतं ग्रमम् ॥ 83 स वाजिभिश्रतुर्भिश्र वाणश्र निशितेर्युतः । आरोपितमहाचापः शुशुभे स्यन्दनात्तमः ॥ १२ जान्वरुयमानो वपुपा तपनीयपरिच्छदः । मृगैश्चन्द्रार्धचनद्रैश्च स रथः समलंकृतः ॥ १३ जाम्यूनदमहाकम्युर्शप्तपावकसंनिभः । वभूवेन्द्रजितः केतुर्वेदूर्यसमलंकृतः ॥ १४ तेन चादिसकरपेन ब्रह्मास्रेण च पालितः । स वभूव दुराधर्पो रावणिः सुमहावलः ॥ १५ सोऽभिनियांय नगरादिन्द्रजित् समितिंजयः। हुत्वामि राक्षसैर्मन्त्रैरन्तर्धानगतोऽनवीत्॥१६ अद्य हत्वा रणे थे। तो मिथ्याप्रव्रजिती वने । जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणार्जितम् ॥१७ अद्य निर्वानरामुर्वी हत्त्वा रामं सलक्ष्मणम् । करिष्ये परमप्रीतिमित्युक्कान्तरधीयत ॥ 86 आपपाताथ संकृद्धो दश्रवीवेण चोदितः । तीक्ष्णकार्मकनाराचैस्तीक्ष्णैस्त्वन्द्ररिपू रणे ॥ स दुद्री महादीयों नागौ त्रिशिरसाविव । सृजन्ताविपुजालानि वीरौ वानरमध्यगौ ॥ इमौ ताविति संचिन्त्य सज्यं कृत्वा च कार्मुकम् । संततानेपुधाराभिः पर्जन्य इव वृष्टिमान् ॥ स तु वैहायसं प्राप्य सरथो रामलक्ष्मणी। अचक्षुर्विपये तिष्ठन् विव्याध निशितैः शेरैः॥२२ तौ तस्य शर्वेगेन परीतौ रामलक्ष्मगौ । धनुपी सशरे कृत्वा दिन्यमस्रं प्रचकतुः ॥ २३ प्रच्छाद्यन्ती गगनं शरजार्टेर्महावली । तमस्त्रैः सूर्यसंकाशैर्नेव पस्पृशतुः शरैः ॥ २४ स हि धुमान्धकारं च चके प्रच्छाद्यक्षभः । दिशश्चान्तर्द्वे श्रीमाक्रीहारतमसावृताः ॥ ર્પ नैव ज्यातलिनिर्वापो न च नेमिखुरस्वनः । शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशते ॥ २६ े घनान्धकारे तिमिरे <sup>२</sup>शिलावर्षामवाद्भुतम् । स ववर्ष महावाहुर्नाराचशरदृष्टिभिः ॥ २७ स रामं सूर्यसंकारोः शरैर्दत्तवरो भृशम् । विन्याध समरे कुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः ॥ ्तुः हन्यमानौ नाराचैर्घारामिरिव पर्वतौ । हेमपुङ्खान्नरव्याघौ तिग्मान् मुमुचतुः शरान् ॥२९

<sup>.</sup> सक्तदेव समिद्धस्य च. छ.।

१. शरवर्षम् च. छ.।

अन्तिरिक्षे समासाद्य रावणि कङ्कपत्रिणः । निक्ठत्य पतगा भूमो पेतुस्ते शोणितोक्षिताः ॥ ३० अतिमात्रं शरोवेण पीड्यमानो नरोत्तमो । तानिपून् पततो महेरनेकैनिवकुन्ततुः ॥ ६१ यतो हि दृदृशाते तो शरात्रिपततः शितान् । ततस्तु तो दृशरथी सस्जातेऽस्त्रमुत्तमम् ॥३२ रावणिस्तु दिशः सर्वा रथेनातिरथः पतन् । विव्याध तो दृशरथी छच्चस्त्रे निशितः शरैः॥३३ तेनातिविद्धौ तो वीरो स्वमपुद्धौः सुसंहितः । वभूवतुर्शशरथी पुष्पताविव किंशुकौ ॥ ३४ तास्य वेद गतिं कश्चित्र च रूपं धनुः शरान् । न चान्यद्विदितं किंचित् सूर्यस्येवाभ्रसंप्रवे॥३५ तेन विद्धाश्च हरयो निह्ताश्च गतासवः । वभूवुः शतशस्त्रत्र पतिता धरगीतले ॥ ३६ लक्ष्मणस्तु सुसंकुद्धो भ्रातरं वाक्यमत्रवीत् । त्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसाम्॥ ३७ तम्रुवाच ततो रामो लक्ष्मणं ग्रुभलक्षणम् । नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्न्ति ॥ ३८ अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलि शरणागतम् । पलायन्तं प्रमत्तं वा न त्वं हन्तुमिहाहिति ॥ ३९ अस्यैव तु वधे यत्नं करिष्यावो महावल । आदेक्ष्यावो महावेगानस्त्रानाशीविपोपमान् ॥ ४० तसेनं मायिनं क्षुद्रमन्तर्हितरथं वलात् । राक्षसं निहनिष्यन्ति हृष्ट्वा वानरयूथपाः॥ ४१ तसेनं मायिनं क्षुद्रमन्तर्हितरथं वलात् । राक्षसं निहनिष्यन्ति हृष्ट्वा वानरयूथपाः॥

यद्येप भूमिं विश्वते दिवं वा रसातलं वापि नभःस्थलं वा।
एवं निगूढोऽपि ममास्त्रदग्धः पतिष्यते भूमितले गतासुः॥
इत्येवमुक्ता वचनं महात्मा रघुप्रवीरः प्रवगर्पभैष्टेतः।
वधाय रौद्रस्य नृशंसकर्मणस्तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते॥
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये चर्जावशातिसहिष्ठकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे तिरोहितरावणियुद्धं नाम अशीतितमः सर्गः

४३

#### एकाशीतितमः सर्गः

#### मायासीतावधः

विज्ञाय तु सनस्तस्य राघवस्य महात्मनः । संनिवृत्याहवात्तस्मात् संविवेश पुरं ततः ॥ १ सोऽनुस्मृत्य वधं तेषां राक्षसानां तरिस्वनाम् । क्रोधताम्नेक्षणः शूरो निर्जगाम महाद्युतिः ॥ २ स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसर्वृतः । इन्द्रजित्तु महावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥ ३ इन्द्रजित्तु ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदा ॥ ४ इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः । बलेन महतावृत्य तस्या वधमरोत्तयत् ॥ ५ मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धं कृत्वा सुदुर्भतिः । इन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ ॥ ६ दृष्ट्वा त्वभिनिर्यान्तं नगर्याः काननौकसः । उत्पेतुरभि

हनुसान् पुरतस्तेषां जगाम किपकुद्धरः । प्रगृद्य सुमहच्छुङ्गं पर्वतस्य दुरासदम् ॥ स दद्शं ह्वानन्दां सीनामिन्द्रजिते। रथे । एकवेणीधरां दीनामुपवासक्कशाननाम् ॥ 9 परिक्षिंदैकवसनाममृजां राघवाप्रयाम् । रजोमलाभ्यामालिपैः सर्वगात्रैर्वरास्त्रियम् ॥ १० तां निरीक्ष्य सुहूर्तं तु मैथिछीत्यध्यवस्य तु । वभूवाचिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा ॥ ११ तां दीनां सलदिग्धाङ्गीं रथस्थां दृद्य माथिलीम्। वाष्पपर्याकुलमु वो हृतुमान् व्यथितोऽभवत् ॥ अत्रवीत्तां तु शोकार्तां निरानन्दां तपास्वनीम् । सीतां रथिस्थितां हृष्ट्वा राक्षसेन्द्रसुनाश्रिताम्॥ किं समर्थितमस्येति चिन्तयन् स महाकापिः । सह तैर्वानरश्रेष्ठैरभ्यधावत रार्वाणम् ॥ तद्वानरवरुं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः। कृत्वा विकोशं निस्त्रिशं मूर्भि सीतां परामृशत्॥ १५ तां स्त्रियं पश्यतां तेषां ताड्यामास रावणिः । क्रोशन्तीं राम रामति मायया योजितां रथे ॥ गृहीतसूर्थजां हृष्ट्रा हनुमान् देन्यमागतः । शोकजं वारि नेत्राभ्यामसृजन्मारुतात्मजः ॥ १७ तां दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गां रामस्य महिपीं प्रियाम्। अत्रवीत्परुपं वाक्यं क्रोधाद्रक्षोऽधिपात्मजम्॥ दुरात्मन्नात्मनाञाय केशपक्षे परामृशः । ब्रह्मपीणां कुळे जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः ॥ १९ िक् त्वां पापसमाचारं यस्य ते मितरीहशी । नृशंसानार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पापपराक्रम ॥ २० अनार्यस्येदशं कर्म घृणा ते नास्ति निर्घृण। च्युना गृहाच राज्याच रामहस्ताच मैथिली।। २१ किं तवैपापराद्धा हि यदेनां हन्तुमिच्छिस । सीतां च हत्वा न चिरं जीविष्यसि कथंचन ॥२२ वधार्हकर्मणानेन सम हस्तगनो हासि । ये च स्त्रीयातिनां लोका लोकवध्यैश्च कुत्सिताः ॥ २३ इह जीवितमुत्सृष्य प्रेय तान् प्रतिपत्स्यसे । इति वुवाणो हतुमान् सायुधैईरिभिर्वृतः ॥ २४ अभ्यधावत संक्रुद्धो राक्ष्सेन्द्रसुतं प्रति । आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं वनौकसाम् ॥२५ रक्षसां भीमवेगानामनीकं तुं न्यवारयत् । स तां वाणसहस्रेण विक्षेभ्य हरिवाहिनीम् ॥२६ हरिश्रेष्ठं हनूमन्तमिन्द्रजित् प्रन्युगच ह । सुत्रीवस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तमिहागताः ॥ २७ तां हिन्द्यामि वैदेहीमधैव तव पश्यतः । इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मगं त्वां च वानर ॥२८ सुत्रीवं च वधिप्यामि तं चानार्यं विभीपणम् । न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद्ववीपि प्रङ्गम ॥ २९ पीडाकरमित्राणां यत् स्यात् कर्तव्यमेव तत्रे। तमेवमुक्ता रुद्तीं सीतां मायामधी तदा। ३० शितधारेण खङ्गेन निजवानेन्द्रजित् स्वयम् । यज्ञापत्रीतमाधूय भिन्ना तेन तपस्विनी ॥३१ सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियद्र्शना । तामिन्द्रजित् स्वयं हत्वा हनुमन्तमुवाच ह ॥ ३२

लोकवर्धः दस्युप्रमृतिभिरिप कुत्सिता गर्हिता इत्यर्थः । गे.विन्दराजस्तु 'लोकवथ्येषु' इति 'पिठत्वा, हे लोकवथ्य एपु चतुर्दशसु लोकेषु ये कुत्सिता लोका इति व्याचस्यो ।

१. अनीकेन पुना.।

२. अस्थानन्तरम्—ताटकाया वधं रामः किमर्थं कृतवान् पुरा। तदहं हन्मि रामस्य महिधां जन-कात्मजाम् ॥ — इति ग. घ.।

सया रामस्य पश्येमां कोपेन च निष्दिताम्। एषा विशस्ता वैदेही विफलो वः परिश्रमः॥ ३३ ततः खड्गेन महता हत्वा तामिन्द्रजित् स्वयम् । हृष्टः स रथमास्थाय विननाद महास्वनम् ॥ वानराः शुश्रुवुः शब्दमदूरे प्रत्यवस्थिताः। व्यादितास्यस्य नदतस्तद्दुर्गं संशितस्य च ॥ ३५

. तथा तु सीतां विनिहत्य दुर्मातः प्रहृष्टचेताः स वभूव रावणिः।

तं हष्टरूपं समुदीक्य वानरा विषण्णरूपाः सहसा प्रदुद्रुवुः ॥

३६

१८

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे मायासीतावधो नाम एकाशीतितमः सर्गः

## द्वचशीतितमः सर्गः

#### हनूमदादिनिर्वेद:

श्रुत्वा तु भीमनिर्हादं शकाशनिसमस्वनम् । वीक्ष्माणा दिशः सर्वा दुरुवुर्वानरर्षभाः तानुवाच ततः सर्वान् हनुमान् मारुतात्मजः । विषण्णवद्नान् दीनांस्त्रस्तान् विद्रवतः पृथक् ॥ कस्माद्विषण्णवद्ना विद्रवध्वं प्लवङ्गमाः । त्यक्तयुद्धसमुत्साहाः शूरत्वं क नु वो गतम् ॥ ३ पृष्ठतोऽनुत्रजध्वं मामयतो यान्तमाहवे । शूरैरभिजनोपतैरयुक्तं हि निवर्तितुम् ॥ 8 एवमुक्ताः सुसंहृष्टा वायुपुत्रेण वानराः। शैलशृङ्गाण्यगांश्चेव जगृहुर्हृष्टमानसाः॥ ५ अभिपेतुश्च गर्जन्तो राक्षसान् वानर्षभाः । परिवार्य हनूमन्तमन्वयुश्च महाहवे ॥ Ę सं तैर्वानरमुख्यैश्च हनुमान् सर्वतो वृतः। हुताशन इवार्चिष्मानदहच्छत्रुवाहिनीम् ॥ S स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकिपः । वृतो वानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः ॥ 6 स तु कोपेन चाविष्टः शोकेन च महाकिपः । हनुमान् रावणिरथेऽपातयन्महतीं शिलाम् ॥ ९ तामापतन्तीं दृष्ट्वैव रथः सारथिना तदा । विधेयाश्वसमायुक्तः सुदूरमपवाहितः ॥ १० त्मिन्द्रजितसप्राप्य रथस्थं सहसार्थिम् । विवेश घरणीं भित्त्वा सा शिला व्यर्थमुद्यता ॥ ११ पतितायां शिलायां तु रक्षसां व्यथिता चमूः । निपतन्या च शिलया राक्षसा मथिता भृशम् ॥ तमभ्यधावञ्छतशो नदन्तः काननौकसः । ते द्रुमांश्च महावीर्या गिरिश्रङ्गाणि चोद्यताः ॥ १३ क्षिपन्तीन्द्रजितं संख्ये वानरा भीमविक्रमाः । वृक्षशैलमहावर्षं विसृजन्तः प्रवङ्गमाः ॥ १४ शत्रूणां कदनं चकुर्नेदुश्च विविधेः स्वरैः । वानरैस्तैर्महावीर्थेघीररूपा निशाचराः ॥ 941 वीर्याद्भिहता वृक्षैव्यवेष्टनत रणाजिरे । स्वसैन्यमभिवीक्ष्याथ वानरार्दितमिन्द्रजित् ॥ १६ प्रगृहीतायुधः क्रुद्धः परानभिमुखो ययौ । स शरौधानवसृजन् स्वसैन्येनाभिसंवृतः ॥ १७

जघान किपशार्दूळान् सुबहून् दृष्टविक्रमः । शूळैरशनिभिः खङ्गैः पट्टसैः कूटमुद्गरैः ॥

२८

ते चाप्यनुचरास्तस्य वानराञ्चदनुरोजसा । सस्कन्धिवटपैः साहैः शिलाभिश्च महावलः ॥ १९ हनुमान् कदनं चक्रे रक्षसां भीमक्रमणाम् । स निवार्थ परानीकमत्रवीत्तान् वनौकसः ॥ २० हनुमान् संनिवर्तध्वं न नः साध्यमिदं वलम् । त्यक्ता प्राणान् विवेष्टन्तो रामप्रियचिकीर्पवः ॥ यित्रामित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा । इममर्थं हि विद्याप्य रामं सुप्रीवमेत्र च ॥२२ तो यत् प्रतिविधास्येते तत् करिष्यामहे वयम् । इत्युक्ता वानरश्रेष्ठो वारयन् सर्ववानरान् ॥ शनैः शनैरसंत्रस्तः सवलः सन्यवर्तत । ततः प्रेक्ष्य हन्मन्तं व्रजन्तं यत्र राधवः ॥ २४ स होतुकामो दुष्टात्मा गतस्रेत्यनिकुन्भिलाम् । निकुन्भिलामधिष्ठाय पावकं जुहवेन्द्रजित् ॥२५ यज्ञभून्यां तु विधिवत् पावकस्तेन रक्षसा । हूयमानः प्रजञ्चाल मांसशोणितभुक् तदा ॥ २६ सोऽर्चिःपिनद्धो दृद्दशे होमशाणिततपितः । सन्ध्यागत इवादिशः सुतीब्रोऽप्निः समुत्थितः ॥२७

अथेन्द्रजिद्राक्षसभृतये तु जुहाव हव्यं विधिना विधानवित् । हृष्ट्वा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेपु नयानयज्ञाः ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे हनूमदादिनिवेदो नाम द्वयशीतितमः सर्गः

#### त्र्यशीतितमः सर्गः

#### रामाश्वासनम्

राघबआपि विपुछं तं राक्षसवनौकसाम् । श्रुत्वा संप्रामनिर्घोपं जाम्बवन्तमुवाच ह ॥ 8 सौम्य नूनं हनुमना क्रियते कर्म दुष्करम् । श्रृयते हि यथा भीमः सुमहानायुधस्वनः ॥ २ तद्गच्छ कुरु साहाय्यं स्ववछेनाभिसंवृतः । क्षिप्रमृक्षपत तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥ 3 ऋक्षराजस्तथोक्तस्तु स्वेनानीकेन संवृतः । आगच्छत् पश्चिमं द्वारं ह्नुमान् यत्र वानरः॥ अथायान्तं हनूमन्तं ददर्शर्क्षपतिः पथि । वानरैः कृतसंयामैः श्वसद्भिरमिसंवृतम् ॥ 4 ह्या पथि हन्मांश्च तदृक्ष्वलमुचतम् । नीलमेघनिमं भीमं संनिवार्य न्यवर्तत ॥ દ્ संतेन हरिसैन्येन संनिकर्ष महायशाः । शीव्रमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमत्रवीत् ॥ समरे युध्यमानानामस्माकं प्रेक्षतां पुरः । जघान रुदतीं सीतामिन्द्रजिद्रावणात्मजः ॥ 6 ्उद्भान्तचित्तस्तां हट्टा विषण्णे।ऽहमरिंद्म । तद्हं भवतो वृत्तं विज्ञापयितुमागतः ।। ९ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोकमूर्छितः । निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ १० तं भूमो देवसंकाशं पतितं प्रेक्ष्य राघवम् । अभिपेतुः समुत्पत्य सर्वतः किपसत्तमाः ॥ ११

र, - साचिः पिनदः पुना, ।

असिब्बन् सिळेब्रैवें पद्मोत्परसुगन्धिभः । प्रदहन्तमनासाद्यं सहसामिमिवोच्छिखम् ॥१२ तं लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्यां पारे विषय सुदुःखितः । खवाच राममस्यस्थं वाक्यं हेत्वर्थसंयुनम् ॥१३ ह्युमे वर्सिन तिष्ठन्तं त्वामार्य विजिनेन्द्रियम् । अनर्थेभ्यो न शक्तोति त्रातुं धर्मो निर्थकः भूनानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दर्शनम् । यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति म माति: ॥ यथैव स्थावरं व्यक्तं जङ्गमं च तथाविधम् । नायमर्थस्तथा युक्तस्त्वद्विधो न विपद्यते ॥ १६ यद्यधर्मी भवेद्भतो रावणो नरकं ब्रजेत् । भवांश्च धर्मयुक्तो वै नेवं व्यसनमाप्नुयात् ॥ तस्य च व्यसनासावाद्यसनं च गते त्वयि । धर्मो भवत्यधर्मश्च परस्परविरोधिनौ ॥ 25 धर्मेणोपलभेद्धर्ममधर्म चाप्यधर्मतः । यद्यधर्मेण युज्येयुर्वेष्वधर्मः प्रतिष्टितः ॥ १९ यदि धर्मेण युच्येरन्नाधर्मरुचयो जनाः । धर्मेण चरनां धर्मस्तथा चैपां फलं भवेत् ॥२० यस्मादर्था विवर्धन्ते येष्वधर्मः प्रतिष्ठितः । ह्विर्यन्ते धर्मशीलाश्च तस्मादेतौ निरर्थकौ ॥ २१ वध्यन्ते पापकर्माणो यद्यधर्मेण राघव । वधकर्महतोऽधर्मः स हतः कं वधिष्यति ॥ २२ अथवा विहितेनायं हन्यते हान्त वा परम् । विधिराछिप्यते तेन न स पापेन कर्मणा ॥२३ अदृष्टप्रतिकारेण त्वव्यक्तेनासता सता । कथं शक्यं परं प्राप्तं धर्मेणारिविकर्शन ॥ २४ यदि सत् स्यात् सतां मुख्य नासत् स्यात्तव किंचन । त्वया यदीहशं प्राप्तं तस्मात् सन्नोपपश्चते ॥ अथवा दुवं छ: क्षीवो वलं धर्मीऽनुवर्तते । दुवं छो हत्मर्गादो न सेव्य इति मे मातिः ॥ २६ वलस्य यदि चेद्धर्मी गुणभूतः पराक्रमे । धर्ममुत्सृष्य वर्तस्य यथा धर्मे तथा वले ॥ २७ अथ चेत् सत्यवचनं धर्मः किल परंतप। अनृतस्त्वय्यकरुणः किं न बद्धस्त्वया पिता।। यदि धर्मी भवेद्भतः अधर्मी वा परंतप । न स्म हत्वा मुनि वज्री कुर्यादिज्यां शतऋतुः ॥ २९ अधर्मसंश्रितो धर्मो विनाशयति राघव । सर्वमेतद्यथाकामं काकुत्स्य कुरुते नरः ॥ सस चेदं सतं तात धर्मोऽयमिति राघव । धर्ममूळं त्वया छित्रं राज्यमुत्सृजता तदा ॥ ३१ अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः॥ ३२ अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुषस्यारुपतेजसः । व्युच्छियन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीप्मे कुसारेतो यथा ॥ सोऽदमर्थं परित्य उय सुष्कामः सुखैधितः । पापमारभते कर्तुं ततो दोषः प्रवर्तते ॥ यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्थाः स पुमाँ होके यस्यार्थाः स च पण्डितः यस्यार्थाःस च विकान्तो यस्यार्थाःस च बुद्धिमान्।यस्यार्थाःस महाभागो यस्यार्थाःस गुणाधिकः अर्थस्येते परित्यागे दोषाः प्रव्याहता मया । राज्यमुत्सृजता वीर येन बुद्धस्वया कृता ॥ ३७ 🏑 यस्यार्था भर्मकामार्थास्तर्य सर्वं प्रदक्षिणम् । अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो विचिन्वता ॥ ३८ हर्षः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः शमो दमः। अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥

१. महागुणः च. छ:।

88

येपां नदयत्ययं लोकश्चरतां धर्मचारिणाम् । तेऽर्थास्त्विय न हदयन्ते दुर्दिनेषु यथा प्रहाः॥४० त्विय प्रज्ञाजिते वीर गुरोश्च वचने स्थिते । रक्षसापहृता भार्या प्राणेः प्रियतरा तव ॥ ४१ तद्य विपुलं वीर दुःक्सिन्द्रजिता कृतम् । कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥ ४२ उत्तिष्ठ नरशार्दूल दीर्घवाहो हदव्रत । किमात्मानं भहात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ ४३ अयमनघ तवोदितः प्रियार्थं जनकसुतानिधनं निरीक्ष्य रुष्टः ।

सहयगजरथां सराक्षसेन्द्रां भृज्ञांमपुभिर्विनिपातयामि लङ्काम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् यद्धकाण्डे रामाश्वासनं नाम त्र्यशीतितमः सर्गः

### चतुरशीतितमः सर्गः इन्द्रजिन्मायाविवरणम्

राममाश्वासयाने तु लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले । निक्षिप्य गुल्मान् स्वस्थाने तत्रागच्छद्विभीपणः ॥ १ नानाप्रहरणेवीरैश्चतुर्भिः सचिदैर्षृतः । नीलाञ्जनचयाकारैम्रातङ्गैरिव यूथपः ॥ सोऽभिगम्य महात्मानं राघवं शोकलालसम्। वानरांश्चैव दृदृशे वाष्पपर्याकुलेक्षणान्॥३ राघवं च महात्मानमिक्ष्वाकुकुङनन्द्नम् । दद्शं मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितम् ॥ ४ त्रीडितं शोकसंतप्तं दृष्ट्वा रामं विभीपणः। अन्तर्दुःखेन दीनात्मा किमेनदिति सोऽत्रवीत्॥ ५ विभीषणमुखं दृष्ट्वा सुग्रीवं तांश्च वानरान् । लक्ष्मणोवाच मन्दार्थमिदं वाष्पपरिष्छुतः ॥६ हतामिन्द्रजिता सीतामिह शुत्वैव राघवः । हनुमद्धचनात् सौम्य ततो मोहसुपागतः ॥ ७ कथयन्तं तु सौमित्रिं संनिवार्य विभीपणः । पुष्कलार्थमिदं वाक्यं विसंज्ञं राममत्रवीत् ॥ ८ मनुजेन्द्रार्तम्हपेण यदुक्तं च हनूमता । तद्युक्तमहं मन्ये सागरस्येव शोपणम् ॥ अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः । सीतां प्रति महावाहो न च घातं करिष्यति॥१० याच्यमानस्तु बहुशो मया हितचिकीर्पुणा । वैदेहीमुत्सृजस्वेति न च तत् कृतवान् वचः॥११ नैव साम्ना न दानेन न भेदेन छतो युधा। सा द्रष्टुमिप शक्येत नैव चान्येन केनचित्।। १२ वानरान् मोह्यित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः। चैत्यं निकुम्भिलां नाम यत्र होमं करिष्यति॥ हुत्तवानुपयातो हि देवैरपि सवासवैः । दुराधर्पो भवत्येव संयामे रावणात्मजः ॥ े तेन मोहयता नूनमेपा माया प्रयोजिता । विन्नमन्त्रिच्छतां तत्र वानराणां पराक्रमे ॥ १५ ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते । त्यजेमं नरशार्दूल मिथ्यासंतापमागतम् ॥१६

<sup>1.</sup> महान् समष्टिरूपा, आत्मा बुद्धिः यस्य सः, महात्मा ।

सीदते हि वलं सर्व दृष्ट्या त्वां शोककर्शितम् । इह त्वं स्वस्थहृदयस्तिष्ठ सत्त्वसमुच्छितः ॥१७ लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः । एष तं नरशार्दूलो रावणिं निशितैः शरैः ॥१८ त्याजयिष्यति तत् कर्म ततो वध्यो भविष्यति । तस्यैते निशितास्तीक्षणाः पित्रपत्राङ्गवाजिनः॥ पतित्रण इवासौम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम् । तं संदिश महाबाहो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥ राक्षसस्य विनाशाय वज्तं वज्रधरे। यथा ॥

मनुजवर न कालविप्रकर्षो रिपुनिधनं प्रति यत् क्षमोऽद्य कर्तुम् । त्यमितसृज रिपोर्वधाय वाणीममरिपोर्मथने यथा महेन्द्रः ॥ २१ समाप्तकर्मा हि स राक्षसाधिपो भवत्यदृद्दयः समरे सुरासुरैः । युयुत्सता तेन समाप्तकर्मणा भवेत् सुराणामिष संशयो महान् ॥ २२ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे इन्द्रजिन्मायाविवरणं नाम चतुरशीतितमः सर्गः

## 'पत्र्वाशीतितमः सर्गः

### निकुम्भिलाभियानम्

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोककर्शितः । नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा ॥ १ ततो धैर्यमवष्टभ्य रामः परपुरंजयः । विभीषणमुपासीनमुवाच किपसंनिधौ २ नैर्कृतािधपते वाक्यं यदुक्तं ते विभीषण । भूयस्तच्छ्रोतुिमच्छािम बृहि यत्ते विवक्षितम् ॥ ३ राघवस्य वचः श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः । यत्तत् पुनिरदं वाक्यं बभाषे स विभीषणः ॥ ४ यथाज्ञातं महावाहो त्वया गुल्मिनवेशनम् । तत्तथानुष्ठितं वीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम् ॥ ५ तान्यनीकािन सर्वािण विभक्तािन समन्ततः । विन्यस्ता यूथपाश्चेव यथान्यायं विभागशः॥ ६ भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छ्रणुष्व महायशः । त्वय्यकारणसंतिते संतप्तद्वद्या वयम् ॥ ७ त्यज्ञ राजिन्नमं शोकं मिथ्यासंतापमागतम् । तिद्यं त्यज्यतां चिन्ता शत्रुहर्षविविधिनी ॥ ८ उद्यमः क्रियतां वीर हर्षः समुपसेव्यताम् । प्राप्तव्या यदि ते सीता हन्तव्याश्च निशाचराः ॥ ९ रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं वचः । साध्वयं यातु सौमित्रिवेछेन महता वृतः ॥ १० निकुम्भिलायां संप्राप्य हन्तुं राविणमाहवे । धनुभण्डलिनर्मुक्तैराशीविषविषोपमैः ॥ ११ शरैर्हन्तुं महेष्यासो राविणं समितिंजयः । तेन वीरेण तपसा वरदानात् स्वयंभुवः ॥ १२

<sup>1.</sup> पत्रिणां पत्राणि पक्षिणां पक्षाः, त एव | अत एव वाजिनः वेगवन्त इत्यर्थः ॥ अङ्गानि येपां ते शराः पक्षिपत्रैनिवद्धावयवा इत्यर्थः ।

3,6

अस्त्रं त्रहाजिरः प्राप्तं कामगाश्च तुरङ्गमाः । स एप सह सैन्येन प्राप्तः किल निक्किम्भलाम् ॥१३ यद्यत्तिप्टेत् कृतं कमं हतान् सर्वाध्य विद्धि नः । निक्किन्भिलामसंप्राप्तमहतामि च यो रिपः ॥ त्यामाततायिनं हन्यादिनद्रशत्रोः स ते वधः । वरो दत्तो महावाहो सर्वछोकेश्वरेण वै ॥ १५ इरोवं दिहितो राजन् वधरतस्येप धीमतः । वधायेन्द्रजितो राम संदिशस्य महाबल ॥ हते तस्मिन् हतं विद्धि रावणं ससुहज्जनम् । विभीपणवचः श्रुत्वा राघवो वाक्यमत्रवीत।।१७ जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्यपराकम । स हि ब्रह्मास्त्रवित् प्राज्ञो महामायो महाबल: ॥ करोत्यसंज्ञान संप्रामे देवान् सवरुणानिष । तस्यान्तरिक्षे चरती रथस्थस्य महायशः ॥ 28 न गतिर्जायते तस्य सूर्यस्येवाभ्रसंष्ठवे । रायवस्तु रिपोर्ज्ञोत्वा मायावीर्यं दुरात्मनः ॥ २० लक्ष्मणं कीर्तिसंपन्नमिदं वचनमन्नवीत् । यद्वानरेन्द्रस्य वलं तेन सर्वेण संवृतः ॥ २१ हुनुमत्प्रमुद्धेश्चेत्र यूथपेः सह लक्ष्मण । जाम्बवेनर्क्षपतिना सह सैन्येन संवृतः ॥ २२ जिह तं राक्षससुतं मायावलविशारदम्। अयं त्वां सिचवै: सार्धं महात्मा रजनीचरः॥ २३ अभिज्ञस्तस्य देशस्य पृष्ठतोऽनुगमिष्यति । राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः सविभीषणः ॥२४ जमाह कार्मुकश्रेष्टमसङ्क्तपराक्रमः । संनद्धः कवची खङ्गी सशरो हेमचापधृत् ॥ २५ रामपादावुपरपृदय हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्। अद्य मत्कार्मुकोन्मुक्ताः शरा निर्भिद्य रावणिम् ॥ लङ्कामिभपतिष्यन्ति हंसाः पुष्किरिणीमिव । अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः ॥ २७ विधिसिष्यन्ति भित्तवा तं सहाचापराणच्यताः । स एवसुक्तां द्युतिमान् वचनं भ्रातुरप्रतः॥२८ स रावणिवधाकाङक्षी लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ । सोऽभिवाद्य गुरोः पादौ कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्॥ निक्किन्भिलामभिययौ चैदां रावणिपालितम् । विभीपणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान् ॥ ३० कृतस्वस्त्ययनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ । वानराणां सहस्रेस्तु हरुमान् बहुभिर्वृतः ॥ ३१ विभीपणश्च सामात्यस्तदा छक्ष्मणमन्वगात् । महता हरिसैन्येन सवेगमभिसंवृत: ॥ ३२ ऋक्षराजवलं चैव दद्र्श पथि विष्ठितम् । स गत्वा दूरमध्वानं सौमित्रिमित्रनन्दनः ॥ 33 राक्षसेन्द्रवलं दूराद्पद्यद्वयूहमास्थितम् । स तं प्राप्य धनुष्पाणिमीयायोगमरिंद्मः ॥ ३४ तस्थौ ब्रह्मवियानेन विजेतुं रघुनन्दनः । विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान् ॥ રૂપ अङ्गदेन च वीरेण तथानिलसुतेन च ॥

विविधममलशस्त्रभास्तरं तद्ध्वजगहनं विपुलं महारथैश्च ।
प्रतिभयतममप्रमेयवेगं तिमिरिमव द्विपतां वलं विवेश ॥
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे निकुम्भिलाभियानं नाम पञ्चाशीतितमः सर्गः

१. एवमुक्ला तु पुना.।

<sup>.</sup> ब्रह्मविमानेन ति. पाठान्तरम् । : . . .

# षडशीतितमः सर्गः रावणिवळकदनम्

| अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः । परेषामहितं वाक्यमर्थसाधकमन्नवीत् ॥ १                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| यदेतद्राक्षसानीकं सेघरयामं विलोक्यते । एतदायोध्यतां शीवं किपिभः पादपायुधैः ॥ २              |
| अस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण। राक्षसेन्द्रसुनोऽप्यत्र भिन्ने दृश्यो भविष्यति ॥ 🔻 ३     |
| स त्वमिन्द्राशनिप्रख्यैः शरैरविकरन् परान्। अभिद्रवाशु यावद्वै नैतत् कर्म समाप्यते॥ ४        |
| जिह वीर दुरात्मानं मायापरमधार्मिकम् । रावणिं क्र्रकर्मःणं सर्वछोकभयावहम् ॥ ५                |
| विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः । ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥ ६          |
| ऋक्षाः शाखासृगाश्चापि द्रुमाद्रिनखयोधिनः । अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम् ॥७              |
| राक्षसाश्च शितैर्वाणैरसिभिः शक्तितोमरैः । उद्यतैः समवर्तन्त कपितैन्यजिघांसवः ॥ ८            |
| स संप्रहारस्तुमुलः संजज्ञे किपरक्षसाम् । शब्देन महता लङ्कां नाद्यन् वै समन्ततः ॥ ९          |
| शक्षेश्च विविधाकारैः शितैर्वाणेश्च पादपैः । उद्यतिर्गिरिशृङ्गेश्च घोरैराकाशमावृतम् ॥ १०     |
| ते राक्षसा वानरेषु विकृताननवाहवः। निवेशयन्तः शस्त्राणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्॥ ११             |
| तथैव सकछैर्वृक्षैर्गिरिश्क्षेश्च वानराः। अभिजच्छिर्निजच्छश्च समरे राक्षसर्वभान्।। 🐪 १२      |
| श्रक्षवानरमुख्यैश्च महाकायैर्भहावछैः। रक्षसां वध्यमानानां महद्भयमजायत।। १३                  |
| स्वमनीकं विषण्णं तु श्रुत्वा शत्रुभिरर्दितम् । उद्तिष्ठत दुर्धर्पस्तत्कर्मण्यननुष्ठिते ॥ १४ |
| वृक्षान्धकारात्रिर्गत्य जातकोधः स रावणिः । आरुरोह रथं सर्ज्ञं पूर्वयुक्तं स राक्षसः ॥ १५    |
| स भीसकार्मुकघरः कालमेघसमप्रभः। रक्तास्यनयनः कृद्धो वभौ मृत्युरिवान्तकः॥ १६                  |
| दृष्ट्वैव तु रथस्थं तं पर्यवर्तत तद्वलम् । रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम् ॥ १७    |
| तिसम् काले तु हनुमानु चम्य सुदुरासदम्। धरणीधरसंकाशो महावृक्षमिरंदमः॥ १८                     |
| स राश्चसानां तत् सैन्यं कालामिरिव निर्दह्न् । चकार बहुिर्न्थेनिःसंज्ञं युधि बानरः ॥१९       |
| विध्वंसयन्तं तरसा दृष्ट्वेव पवनात्मजम् । राक्षसानां सहस्राणि हनुमन्तमवाकिरन् ॥ २०           |
| शितशूलधराः शूलैरसिभिश्चासिपाणयः । शक्तिभिः शक्तिहस्ताश्च पट्टसैः पट्टसायुधाः ॥ २१           |
| परिचैश्च गदाभिश्च चक्रैश्च शुभद्र्नैः । शतशश्च शतन्नीभिरायसैरिप मुद्गरैः ॥ २२               |
| घोरैः परश्वधैश्चेव भिण्डिपालैश्च राक्षसाः। मुष्टिभिवं अकल्पैश्च तलैरशनिसंनिभैः॥ २३          |
| अभिजध्तुः समासाद्य समन्तात् पर्वतोपमम् । तेपामपि च संक्रुद्धश्चकार कद्नं महत् ॥ २४          |
| स द्दर्श किपश्रेष्ठमचलोपमिनद्रजित् । सूद्यन्तमित्रव्नमित्रान् पवनात्मजम् ॥ २५               |
| स सारिथमुवाचेदं याहि यत्रैष वानरः । क्षयमेष हि नः कुर्याद्राक्षसानामुपेक्षितः ॥ र६          |
| इत्युक्तः सारिथस्तेन ययौ यत्र स मारुतिः । वहन् परमदुर्वर्षं स्थितिमन्द्रजितं रथे ॥ २७       |
| ·                                                                                           |

३५

सोऽभ्युपेत्र शरान् खड्गान् पट्टसांश्च परश्वधान् । अभ्यवर्षत दुर्धवेः किपमूर्ष्त्रि स राक्षसः ॥ तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृद्ध स साकृतिः । रोषेण मह्नाविष्टो वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ २९ युध्यस्व यिद् शूरोऽसि रावणात्मज दुर्मते । वायुपुत्रं समासाद्य जीवन्न प्रतियास्यसि ॥ ३० वाहुभ्यां प्रतियुध्यस्व यिद् मे दृन्द्रमाह्वे । वेगं सहस्य दुर्बुद्धे ततस्वं रक्षसां वरः ॥ ३१ हनुमन्तं जिधांसन्तं समुद्यतशरासनम् । रावणात्मजमाचष्टे हक्ष्मणाय विभीषणः ॥ ३२ यः स वासत्रनिर्जेता रावणस्यात्मसंभवः । स एप रथमास्थाय हनुमन्तं जिधांसिति ॥ ३३ तमप्रतिमसंस्थानैः शरैः शत्रुविदारणः । जीवितान्तकरैधारैः सौमित्रे रावणि जिह् ॥ ३४

इत्येवमुक्तस्तु तदा महात्मा विभीपणेनारिविभीपणेन । दद्शे तं पर्वतसंनिकाशं रणे स्थितं भीमवलं नदन्तम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणियलकदनं नाम पडशोतितमः सर्गः

#### सप्ताशीतितमः सर्गः

#### विभीषणरावणिपरस्परनिन्दा

एवमुक्ता तु सौँमित्रिं जातहर्षो विभीपणः । धनुष्पाणिनमादाय<sup>9</sup> त्वरमाणो जगाम ह ॥ 8 अविदूरं ततो गत्वा प्रविदय च महद्वनम् । दर्शयामास तत्कर्म छक्ष्मणाय विभीषणः ॥ ? नीलजीम्नसंकारां न्ययोधं भीमद्रीनम् । तेजस्वी रावणश्राता लक्ष्मणाय न्यवेद्यत् ॥ 3 इहोपहारं भूनानां वलवान् रादणात्मजः । उपहृत्य ततः पश्चात् संयाममभिवर्तते ॥ g अदृद्यः सर्वभूतानां ततो भवति राक्ष्सः । निहन्ति समरे शत्रुन् वश्नाति च शरोत्तमैः ॥ ५ तमप्रविष्टन्ययोधं विलनं रावणात्मजम् । विध्वंसय श्रौरतीक्णैः सरथं साश्वसारिथम्।। तथेत्युक्ता सहातेजाः सौमित्रिर्मित्रनन्द्नः । वभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्पारयन् धनुः॥ स रथेनाग्निवर्णेन वलवान् रावणात्मजः । इन्द्रजित् कवची धन्वी सध्वजः प्रत्यहत्र्यत् ॥ ८ तमुवाच महातेजाः पौलस्त्यमपराजितम् । समाह्नये त्वां समरे सम्यग्युद्धं प्रयच्छ मे ॥ एवमुक्तो महातजा मनस्वी रावणात्मजः । अन्नवीत् परुषं वाक्यं तत्र दृष्ट्वा विभीषणम्।।१० -- इह त्वं जातसंवृद्धः साक्षाद्भाता पितुर्मम । कथं द्रुग्धसि पुत्रस्य पितृव्यो सम राक्षस ॥ ११ न ज्ञातित्वं न सौहाई न जातिस्तव दुर्मते । प्रमाणं न च सोदर्यं न धर्मो धर्मदूषण॥ शोच्यस्त्वमसि दुर्बुद्धे निन्दनीयश्च साध्वभिः । यस्त्वं स्वजनमुतसृज्य परभृत्यत्वमागतः॥ १३

१. धनुष्पाणि समादाय पुना.।

२. इन्द्रजिदित्यादि रावणात्मज इत्यन्तम् ग. नास्ति ।

नैतच्छिथिलया बुद्धचा त्वं वेत्सि महदन्तरम् । क च स्वजनसंवासः क च नीचपराश्रयः ॥१४ गुणवान् वा परजनः स्वजनो निर्गुणोऽपि वा । निर्गुणः स्वजनः श्रेयान् यः परः पर एव सः॥ यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते । स स्वपक्षे क्षयं प्राप्ते पश्चात्तेरेव ह्न्यते ॥ निरनुकोशता चेयं यादशी ते निशाचर । स्वजनेन त्वया शक्यं परुपं रादणानुज ॥ १७ इत्युक्तो भ्रातृपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः । अजानन्निव मच्छीलं किं राक्षस विकत्थसे ॥ राक्षसेन्द्रसुतासाधो पारुष्यं त्यज गौरवात् । कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्रूरकर्मणाम् ॥ १९ गुणोऽयं प्रथमो नूणां तन्से शीलमराक्षसम् । न रमे दारुणेनाहं न चाधर्मेण वै रमे ॥ भात्रा विषमशीछेन कथं भाता निरस्पते । धर्मात् प्रच्युनशीछं हि पुरुषं पापनिश्चयम् ॥ सक्ता सुम्मवाप्नेति हस्तादाशीविषं यथा । हिंसापरस्वहरणे परदाराभिमर्शनम्।। २२ त्याज्यमाहुर्दुराचारं वेदम प्रज्वितं यथा । परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम् ॥ २३ सुहृदासतिशङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः । सहर्षीणां वधो घोरः सर्वदेवैश्च वित्रहः ॥ २४ अभिमानश्च कोपश्च वैरित्वं प्रतिकूलता । एते दोषा मम भ्रातुर्जीवितैश्वर्यनाशनाः ॥ २५ गुणान् प्रच्छाद्यासासुः पर्वतानिव तोयदाः । देषिरतैः परित्रक्तो मया भ्राता पिता तव ॥ २६ नेयमस्ति पुरी छङ्का न च त्वं न च ते पिता। अतिमानी च वास्रश्च दुर्विनीतश्च राक्ष्स॥ बद्धस्त्वं काल्पाशेन बूहि मां यद्यदिच्छिसि । अद्य ते व्यसनं प्राप्तं किं मां त्विमह वक्ष्यिस ॥ प्रवेष्टं न त्वया शक्यो न्यग्रोधो राक्षसाधम। धर्षयित्वा च काकुतस्थौं न शक्यं जीवितुं त्वया॥ युध्यस्व नरदेवेन छक्ष्मणेन रणे सह । हतस्त्वं देवताकार्यं करिष्यसि यमक्षये ॥

निद्शिय स्वात्सवलं समुद्यतं कुरुष्व सर्वायुधसायकव्ययम्।
न लक्ष्मणस्यैत्य हि वाणगोचरं त्वमद्य जीवन् सबलो गमिष्यसि।।
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्विकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे विभीषणरावणिपरस्परिनन्दा नाम सप्ताशीतितमः सर्गः

# अष्टाशीतितमः सर्गः

### सौमित्रिरावणियुद्धम्

विभीषणवचः श्रुत्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः । अत्रवीत् परुषं वाक्यं वेगेनाभ्युत्पपात ह ॥ १ उद्यतायुधनिर्क्षिशो रथे सुसमलंकृते । कालाश्वयुक्ते महित स्थितः कालान्तकोपमः ॥ २ सहाप्रमाणसुद्यम्य विपुलं वेगवद्दहम् । धनुर्भीमं परामृत्रय शरांश्चामित्रशातनान् ॥ ३

38

१, स्वजनेन च. छन्।

२. पौरुषम् ति.

तं दर्द्श महेण्वासो रथे सुसमलंकृतः । अलंकृत्ममित्रन्नं रायवस्यानुजं वली ॥ 8 हतुमःष्ट्रप्टमासीनमुद्यस्थरविष्रभम् । उवाचैनं समारव्यः सौमित्रिं सविभीपणम् ॥ तांश्च वानरशार्दूलान् पदयध्वं मे पराक्रमम् । अद्य सःकार्मुकोन्सृष्टं शरवर्षं दुरासदम् ॥६ मुक्तं वर्षामेवाकाशे वारियव्यथं संयुगे । अद्य वो मामका वाणा महाकार्मुकनिःसृनाः ॥ ७ विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । तीक्ष्णसायकोनिर्भिन्नाङशूलशक्त्यृष्टिनामरैः ॥ ८ अद्य वो गमयिष्यामि सर्वानेव यमक्ष्यम् । क्षिपतः शरवर्षाःण क्षिप्रहस्तस्य मे युधे ॥ ९ जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममायतः । रात्रियुद्धे मया पूर्व वजाशतिसमैः शरैः ॥१० शायितौ स्थो मया<sup>2</sup> भूमो विसंज्ञौ सपुरःसरी । स्मृतिन तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं वा यमसादनम् ॥ आशीविपमिव कुद्धं यन्मां योद्धं व्यवस्थितः । तच्छूत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्ष्मणस्तदा ॥ अभीतवद्नः कुद्धो रावणि वाक्यमत्रवीत् । उक्तश्च दुर्गमः पारः कार्याणां राक्षस त्वया ॥१३ कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्। स त्वमर्थस्य हानार्थो दुरवापस्य केनचित्॥ वचो व्याहृत्य जानीपे कृतार्थोऽस्मीति दुर्मते । अन्तर्धानगतेनाजौ यस्त्वयाचारितस्तदा ॥१५ तस्कराचरितो मार्गो नेप वीरिनिपेवितः । यथा वाणपथं प्राप्य स्थितोऽहं तव राक्षस ॥ १६ द्र्ययस्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वं कि विकत्थसे । एवमुक्तो धनुर्भीमं परामृदय महावलः ॥ ससर्ज निशितान् वाणानिन्द्राजेत् समितिंजयः । ते निसृष्टा महावेगाः शराः सपिविपोपमाः ॥ संप्राप्य लक्ष्मणं पेतुः श्वसन्त इव पन्नगाः । शरैरतिमहावेगैर्वेगवान् रावणात्मजः ॥ सौमित्रिमिन्द्रजिद्युद्धे विन्याध ग्रुभलक्षणम्। स शरैरतिविद्धाङ्गो रुधिरेण समुक्षितः॥ शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान् विधूम इव पावकः । इन्द्रजित्त्वात्मनः कर्म प्रसमीक्ष्याधिगम्य च ॥ विनद्य सुमहानाद्मिदं वचनमत्रवीत् । पत्रिणः शितधारास्ते शरा मत्कार्मुकच्युनाः ॥ २२ आदास्यन्तेऽद्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तगाः । अद्य गोमायुसङ्घाश्च इयेनसङ्घाश्च लक्ष्मण।। गृध्राश्च निपतन्तु त्वां गतासुं निहतं मया । अद्य यास्यति सौमित्रे कर्णगोचरतां तव ॥ २४ तर्जनं यमदूतानां सर्वभूतभयावहम् । क्षत्त्रवन्धुः सदानार्यो रामः परमदुर्भतिः॥ २५ भक्तं भ्रातरमद्येव त्वां द्रक्ष्यति मया हतम् । विशस्तकवचं भूमौ व्यपविद्धशरासनम् ॥ २६ हृतोत्तमाङ्गं सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया । इति ब्रुवाणं संरव्धं परुपं रावणात्मजम् ॥ २७ हेतुमद्वाक्यमदार्थं छक्ष्मणः प्रत्युवाच ह । वाग्वलं त्यज दुर्वुद्धे क्रूरकर्मासि राक्षस ॥ 26 अथ कस्माद्वदस्यतत् संपादय सुकर्मणा । अकृत्वा कत्थसे कर्म किमर्थमिह राक्षस ॥ २९

ਚ.

<sup>1.</sup> अहंकारातिशयात् मे ममेति द्विवंचनम्।

<sup>-&</sup>lt;u>.</u>2. आग्रहातिशयात् मयेति दिरुक्तिः।

१. संयुगे पुना.

२. अदेखादि भयावहमित्यन्तम्

नारित ।

३. क्षत्त्रवन्धं सदानार्यम् च.।

कुरु तत् कमे येनाहं श्रद्ध्यां तव कत्थनम्। अनुक्ता परुपं वाक्यं किंचिद्रप्यनविक्ष्पन्।। ३० अविकत्थन् वधिष्यामि त्वां पर्य पुरुषाधम । इत्युक्ता पद्ध नाराचानाकर्णापूरिताब्शितान् ॥ निजघान महावेगाँ हस्मणो राक्षसोरसि । सुपत्रवाजिता वाणा व्वित्ता इव पन्नगाः ॥ ३२ नैर्ऋतोरस्यभासन्त सवितू रइमयो यथा । स शरेराह्तस्तेन सरोपो रावणात्मजः ॥ 33 सुप्रयुक्तिस्त्रिभर्वःणेः प्रतिविच्याध लक्ष्मणम् । स वभूव नदा भीभो नरराक्षससिंहयोः ॥ ३४ विमर्दस्तुमुलो युद्धे परस्परजयापिणोः । उभौ हि चलसंपन्नावुभौ विक्रमशालिनौ ॥ 34 उभाविप सुविकान्तौ सर्वशस्त्रास्त्रकोविदौ । उभौ परमदुर्जेयावतुरुयवल्तेजसौ ॥ ३६ युगुधाते तदा वीरौ प्रहाविव नभोगतौ । वलवृत्राविवाभीतौ युधि तौ दुष्प्रधर्षणौ ॥ ३७ युयुवाते महात्मानौ तदा केसरिणाविव । वहूनवसृजन्तौ हि मार्गणौघानवस्थितौ ॥ 36 नरराक्षससिंही तौ प्रहृष्टावभ्ययुध्यताम् ॥

सुसंप्रहृष्टौ नरराक्षसोत्तमो जयैपिणो मार्गणचापधारिणो ।

परस्परं तौ प्रववर्षतुर्भृशं शरोधवर्षण वलाह्काविव ॥

अभिप्रवृद्धौ युधि युद्धकोविदौ शरासिचण्डौ शितशस्त्रधारिणौ ।

अभीक्ष्णमाविवयधतुर्महावलौ महाहवे शम्बरवासवाविव ॥

४०

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विज्ञातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सौमित्रिरावणियुद्धं नाम अष्टाज्ञीतितमः सर्गः

## एकोननवतितमः सर्गः सौमित्रिसंधुक्षणम्

ततः शरं दाशरिथः संधायामित्रकर्शनः । ससर्ज राक्षसेन्द्राय कुद्धः सर्प इव श्वसन् ॥ १ तस्य ज्यातलिक्षेपं स श्रुत्वा रावणात्मजः । विदर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदेशत ॥ २ तं विवर्णमुखं हृद्धा राक्षसं रादणात्मजम् । सौमित्रि युद्धसंयुक्तं प्रत्युवाच विभीपणः ॥ ३ निमित्तान्यनुपत्रयामि यान्यस्मिन् रावणात्मजे । त्वर तेन महावाहो भग्न एष न संशयः ॥ ४ ततः सन्धाय सौमित्रिर्वाणानिग्नशिखोपमान् । मुमोच निश्चितांस्तास्मिन् सर्पानिव महाविषान् ॥ शक्ताशानिसमस्पर्शैर्लक्ष्मणेनाहतः शरः । मुहूर्नमभवन्मूढः सर्वसंक्षुभितेन्द्रियः ॥ ६ उपलभ्यः मुहूर्तेन संज्ञां प्रलागतिन्द्रयः । ददर्शावस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम् ॥ ७

<sup>1.</sup> सुसंप्रहृष्टी इत्यादि पयह्यं प्रक्षिप्तम् । ततः शरमित्यादि चास्यैव सर्गस्यानुवृत्तिरिति तिलकः।

सोऽभिचकाम सौमित्रिं रोपात् संरक्तलोचनः । अन्नवीचैनमासाद्य पुनः स परुषं वचः॥ ८ ं किं न स्मरसि तद्युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमम् । निवद्धस्त्वं सह भ्रात्रा यदा भुवि विवेष्टसे ॥ युवां रुलु महायुद्धे शकाशनिसमैः शरेः । शाविती प्रथमं भूभी विसंज्ञी सपुरःसरौ ॥ रमृतिर्वा नास्ति ते मन्ये न्यक्तं वा यमसादनम्। गन्तु सिच्छसि यस्मात्त्वं मां धर्पयितु मिच्छसि ॥ यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टी मत्पराक्रमः । अद्य त दृश्यिप्यामि तिष्टेदानीं व्यवस्थितः ॥ १२ इत्युक्ता सप्तभिर्वाणैरभिविच्याध लक्ष्मणम् । दशिभस्तु हनूमन्तं तीक्ष्णधारैः शरोत्तमैः ॥ १३ ततः शरशतेनैव सुप्रयुक्तेन वीर्यवान् । क्रोधाद्द्यिगुणसंरच्यो निर्विभेद् विभीपणम् ॥ १४ तद्दृष्ट्रेन्द्रजिता कमं कृतं रामानुजस्तदा । अचिन्तयित्वा प्रहसन्नैतत् किंचिदिति ब्रुवन् ॥ १५ मुमोच स शरान् घोरान् संगृहा नरपुंगवः । अभीतवदनः कुद्धो रावणि लक्ष्मणो युधि ॥ १६ नैवं रणगताः शूराः प्रहरन्ते निशाचर । छववश्चारपवीर्याश्च सुखा हीमे शरास्तव ॥ १७ नैवं शुरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाङ्क्षिणः । इसेवं तं त्रुवाणस्तु शरवर्षेरवाकिरत् ॥ १८ तस्य वाणैः सुविध्वस्तं कवचं हेमभूषितम् । व्यशीर्थत रथोपस्थे ताराजालमिवाम्वरात् ॥ १९ विधूतवर्मा नाराचैर्वभूव स कृतत्रणः । इन्द्रजित् समरे वीरः प्ररूढ इव सानुमान् ॥ २० ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः । विभेद समरे वीरं छक्ष्मणं भीमविक्रमः ॥ २१ व्यशीर्यत महादिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च । कृतप्रतिकृतान्योन्यं वभूवतुरिभद्रतौ ॥ २२ अभीक्ष्णं निःश्वसन्तौ तौ युभ्येतां तुमुळं युधि । शरसंकृत्तसर्वाङ्गौ सर्वतो रुघिरोक्षितौ॥ २३ सुदीर्घकालं तौ कीरावन्योन्यं निशितैः शरैः। ततक्षतुर्महात्मानौ रणकर्मविशारदौ ॥ वभूवतुश्चात्मजये यत्तो भीमपराक्रमौ । तौ शरीधैस्तदा कीणी निकृत्तकवचध्वजौ॥ स्रवन्तौ रुधिरं चोष्गं जलं प्रस्रवणाविव । शरवर्षं ततो घोरं मुख्यतोर्भीमनि:स्वनम् ॥ २६ सासारयोरिवाकाशे नीलयोः कालमेवयोः । तयोरथ महान् कालो व्यत्ययासुध्यमानयोः ॥ २७ न च तौ युद्धवैमुख्यं अमं वाष्युपजग्मतुः । अखाण्यखविदां श्रेष्टौ द्रीयन्तौ पुनः पुनः ॥ २८ शरानुचावचाकारानन्तारेक्षे ववन्धतुः । व्यपेतदोषमस्यन्तौ छघु चित्रं च सुष्ट च ॥ उभौ तौ तुमुळं घोरं चक्रतुर्नरराक्ष्सी। तयोः पृथक् पृथक् भीमः शुश्रुवे तळिनस्यनः ॥ ३० प्रकम्पयञ्जनं घोरो निर्घात इव दारुणः । स तयोश्राजिते शब्दस्तदा समरकक्तयोः॥ सुघोरयोर्निष्टनतोर्गगने मेघयोर्थथा । सुवर्णपुङ्क्षेनीराचैर्वछवन्तौ छतन्नगौ ॥ प्रसुस्रवाते रुधिरं कीर्तिमन्तौ जये धृतौ । ते गात्रयोर्निपतिता रुक्मपुङ्खाः शरा युधि ॥ ३३ असुङ्नद्धा विनिष्पत्य विविशुर्थरणीतलम् । अन्ये सुनिशितैः शक्षेराकाशे संजघट्टिरे ॥ ३४ व्यमञ्जुश्चिच्छिदुञ्चान्ये तयोर्वाणाः सहस्रशः । स बभूव रणे घोरस्तयोर्वाणमयश्चयः ॥३५

१, रणः च, छ,।

अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्यां सत्रे कुशमयश्चयः । तयोः कृतव्रणौ देही शुशुभाते महात्मनोः ॥ ३६ सपुष्पाविव निष्पत्रौ वने शाल्मिलिकिशुकौ । चक्रतुस्तुमुलं घोरं संनिपातं मुहुर्मुहुः ॥ ३७ इन्द्रजिल्लक्ष्मणश्चेव परस्परवधीपणौ । लक्ष्मणो रावणि युद्धे रावणिश्चापि लक्ष्मणम् ॥ ३८ अन्योन्यं ताविभन्नन्तौ न श्रमं प्रत्यपद्यताम् । वाणजालैः शरीरस्थैरवगाहैस्तरिक्ति ॥ ३९ शुशुभाते महावीयौ प्रकृढाविव पर्वतौ । तयो क्षिरिसक्तानि संवृतानि शरैर्भृशम् ॥ ४० वश्राजुः सर्वगात्राणि व्वलन्त इव पावकाः । तयोरथ महान् कालो व्यत्ययाद्युध्यमानयोः॥४१ न च तौ युद्धवैमुख्यं श्रमं वाष्युपजग्मतुः ॥

अथ समरपरिश्रमं निहन्तुं समरमुखेष्विज्वितस्य लक्ष्मणस्य । प्रियहितमुपपादयन्महौजाः समरमुपेत्य विभीपणोऽवतस्ये ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सौमित्रिसंधुक्षणं नामं एकोननवितितमः सर्गः

४२

# नवतितमः सर्गः

## सौमित्रिरावणियुद्धम्

युध्यमानी तु तो दृष्ट्वा प्रसक्ती नरराक्ष्सी । प्रभिन्नाविव मातङ्गी परस्परवधिपणी ॥ १ तो द्रब्दुक्तामः संप्राम परस्परगती वली । शूरः स रावणभ्राता तस्थी संप्राममूर्धनि ॥ २ ततो विस्कारयामास महद्भुरवस्थितः । उत्ससर्ज च तीक्ष्णायान् राक्षसेषु महाज्ञरान् ॥३ ते शराः शिखिसंकाशा निपतन्तः समाहिताः । राक्षसान् दारयामासुर्वन्नाणीव महागिरी ् ॥ विभीपणस्यानुचरास्तेऽपि शूलासिपट्टसेः । चिच्छिद्धः समरे वीरान् राक्षसान् राक्षसोत्तमाः ॥ राक्षसेस्तेः परिष्टुनः स तदा तु विभीपणः । वभी मध्ये प्रहृष्टानां कलभानामिव द्विपः ॥ ६ ततः संचोदयानो वै हरीन् रक्षोरणप्रियान् । उवाच वचनं काले कालको रक्षसां वरः ॥ ७ एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्य परायणिमत्र स्थितः । एतच्छेषं वलं तस्य किं तिष्ठत हरीश्वराः ॥ ८ अस्मिन् विनिहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि । रावणं वर्जयित्वा तु शेपमस्य हतं वलम् ॥ ९ प्रहस्तो निहतो वीरो निकुन्भश्च महावलः । कुन्भकर्णश्च कुन्भश्च धूम्राक्षश्च निशाचरः ॥ १० जन्द्यमाली महामाली तीक्षणवेगोऽशनिप्रभः । सुप्तघो यज्ञकोपश्च वज्जदंष्ट्रश्च राक्षसः ॥ ११ संहादी विकटो निघस्तपनो दम एव च । प्रघासः प्रधसश्चेव प्रजङ्गो जङ्ग एव च ॥ १२ अग्निकेतुश्च दुर्धपो रिमकेतुश्च वीर्यवान् । विद्युज्ञिह्नो द्विजिह्नश्च सूर्यशत्चश्च राक्षसः ॥ १३ अकम्पनः सुपार्थश्च चक्रमाली च राक्षसः । कम्पनः सत्त्ववन्तौ तौ देवान्तकनरान्त्वः ॥ एतात्रिहस्यातिवलान् वहून् राक्षसस्तमान् । वाहुभ्यां सागरं तीर्त्वा लङ्गवतां गोष्ठपं लघु ॥ ।

प्तावदेव केषं वो जेतन्यमिह वानराः । हताः सर्वे समागम्य राक्षसा वलद्पिताः ॥ १६ अञ्चक्तं निधनं कर्तुं पुत्रस्य जनितुर्मम । घृणामपास्य रामार्थे निह्न्यां भ्रातुरात्मजम् ॥ १७ हन्द्रकासस्य मे वाष्पं चक्षुश्चेव निरुध्यति । तमेवैप महावाहुर्हक्मणः शमयिष्यति ॥ 26 वानरा व्रत संभूय भृतानस्य समीपगान् । इति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचोदिताः ॥ 89 वानरेन्द्रा जहापिरे लाङ्गलानि च विञ्यधुः । ततस्ते कपिशार्दृलाः स्वेलन्तश्च सुहुर्सुहुः ॥ २० मुमुचुर्विविधान्नादान् मेघान् दृष्ट्रेव वर्हिणः । जाम्बवानिष तैः संवैः स्वयृथैरिष संवृतः ॥ अइमिस्ताड्यामास नर्येद्न्तेश्च राक्ष्सान् । निव्नन्तमृक्षाधिपति राक्षसास्ते महावलाः ॥ २२ परिवर्ज्यत्यं त्यका तमनेकविधायुधाः । शरैः परशुभिस्तीक्णैः पट्टसैर्घष्टितोसरैः ॥ 23 जान्त्रत्रन्तं सृवे जन्तुर्निव्नन्तं राक्ष्सीं चमूम्। स संप्रहारस्तुमुलः संजज्ञे किपरक्षसाम्॥ २४ देवासुराणां कृद्धानां यथा भीमो महास्वनः । हनुमानिप संकुद्धः सालमुत्पाट्य वीर्यवान् ॥२५ स लक्ष्मणं स्वांसपृष्टाद्वराष्य महामनाः । रक्षसां कदनं चके समासाद्य सहस्रशः ॥ २६ स दत्तवा तुसुलं युद्धं पितृत्यस्येन्द्रजिञ्चिध । लक्ष्मणं परवीरत्रं पुनरेवाभ्यधावत ॥ २७ तौ<sup>1</sup> प्रयुद्धो तदा वीरो मृथे लक्ष्मणराक्ष्सौ । शरौधानभिवर्षन्तौ जन्नतुस्तौ परस्परम् ॥ 26 अर्भाक्ष्णमन्तर्वधतुः शरजार्छेर्महावर्छौ । चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते यथा मेघैस्तरस्विनौ ॥ २९ न ह्यादानं न संधानं धनुपो वा परिप्रहः । न विप्रमोक्षो वाणानां न विकर्षो न विप्रहः॥ ३० न मुप्टिप्रतिसंघानं न लक्ष्यप्रतिपादनम् । अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाघवात् ॥ चापवेगविनिर्मुक्तवाणजालैः समन्ततः । अन्तरिक्षे हि संछन्ने न रूपाणि चकाशिरे ॥ ३२ **छक्ष्मणो रावणि प्राप्य रावणिश्चापि छक्ष्मणम् । अव्यवस्था भवत्युपा ताभ्यामन्योन्यविप्रहे ।।** ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विस्ष्टैर्विशिखैः शितैः । निरन्तरिमवाकाशं वभूव तमसावृतम् ॥ ३४ तै: पतद्भिश्च वहुभिस्तयोः शरशतैः शितैः । दिशश्च प्रदिशश्चैव वभूवुः शरसंकुलाः ॥ રૂપ तमसा संवृतं सर्वमासीद्भीमतरं महत् । अस्तं गते सहस्रांशौ संवृतं तमसेव हि ॥ ३६ रुधिरोधमहानद्यः प्रावर्तन्त सहस्रशः । क्रव्यादा दारुणा वाग्भिश्चिक्षिपुर्भीमनिःस्वनम् ॥ 30 न तदानीं ववी वायुर्न च जब्बाल पावकः । स्वरत्यस्तु लोकेभ्य इति जजल्पुश्च महर्षयः ॥ 36 संपेत्रश्चात्र संप्राप्ता गन्धर्वाः सह चारणैः । अथ राक्षसिंहस्य कृष्णान् कनकभूषणान् ॥ ३९ शरैश्रतुभिः सौमित्रिर्विव्याध चतुरो ह्यान् । ततोऽपरेण भहेन शितेन निशितेन च ॥ 80 संपूर्णायतमुक्तेन सुपत्रेण सुवर्चसा । महेन्द्राशनिकल्पेन सृतस्य विचरिष्यतः ॥ ४१ स तेन वाणाशितना तलशब्दानुनादिना । लाघवाद्राघवः श्रीमाञ्चिरः कायाद्पाहरत् ॥ ४२

<sup>1....</sup>अत्र तो जन्नतः, तौ परस्परं प्रत्यन्तर्दधतुः इति विभज्य योजनादपौनरुक्त्यम् ।

१. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

स यन्तरि महातेजा हते मन्दोदरीसुतः । स्त्रयं सारध्यमकरोत् पुनश्च धनुरस्पृशत् ॥ ४३ तद्द्धतमभूत्तत्र सामर्थ्यं पद्यतां युधि । हयेपु व्ययहस्तं तं विव्याध निशितैः शरैः ॥ 88 धनुष्यथ पुनर्व्यमें हयेपु मुमुचे शरान् । छिद्रेपु तेपु वाणेपु सौमित्रिः शीव्रविक्रमः ॥ ४५ अर्दयामास वाणौवैर्विचरन्तमभीतवत् । निहतं सारथिं दृष्ट्रा समरे रावणात्मजः ॥ ४६ प्रजहीं समरोद्धर्ष विपण्णः स वभूव ह । विषण्णवद्नं दृष्ट्वा राक्ष्सं हरियूथपाः ॥ ४७ ततः परमसंहष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूज्यन् । ततः प्रमाथी शरभो रभसो गन्धमादनः ॥ ४८ अमृष्यमाणाश्चत्वारश्चकुर्वेगं हरीश्वराः । ते चास्य हयमुख्येषु तूर्णमुत्द्छ्य वानराः ॥ ४९ चतुर्षु सुमहावीर्या निपेतुर्भीमविक्रमाः । तेपामधिष्ठितानां तैर्वानरेः पर्वतोपमैः ॥ 40 मुखेभ्यो रुधिरं रक्तं ह्यानां समवर्तत । ते ह्या मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः ॥ 48 ते निह्स ह्यांस्तस्य प्रमध्य च महारथम् । पुनरूत्पत्य वेगेन तस्थुर्रेक्ष्मणपार्श्वतः ॥ 42 स हताश्वाद्वष्छ्य रथान्मथितसारथेः । शरवर्षेण सौमित्रिमभ्यधावत रावणिः ॥ ५३

> सृजन्तमाजौ निशिताञ्शरोत्तमान् भृशं तदा वाणगणैन्यवारयत् ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सौमित्रिरावणियुद्धं नाम नवतितमः सर्गः

5.73

ततो महेन्द्रप्रतिमः स लक्ष्मणः पदातिनं तं निशितैः शरोत्तमैः।

### एकनवतितमः सर्गः

#### रावणिवध:

स हताश्वो महातेजा भूमौ तिष्ठन्निशाचरः । इन्द्रजित् परमकुद्धः संप्रजन्त्राल तेजसा ॥ तौ धन्विनौ जिघांसन्तावन्योन्यमिषुभिर्भृशम् । विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने गजवृषाविव ॥ २ निवर्हयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः । भर्तारं न जहुर्युद्धे संपतन्तस्ततस्ततः ॥ 3 ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः । स्तुवानो हर्षमाणश्च इदं वचनमन्नवीत् ॥ ४ तमसा बहुछेनेसाः संसक्ताः सर्वतो दिशः । नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमाः ॥ 4 धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै । अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगम् ॥ Ę तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे काननौकसः । न युध्येयुर्दुरात्मानः प्रविष्टे नगरं मिय ॥ છ` इत्युक्ता रावणस्रतो वञ्चयित्वा वनौकसः । प्रविवेश पुरी लङ्कां रथहेतोरिमत्रहा ॥ ረ स रथं भूषियत्वा तु रुचिरं हेमभूषितम् । प्रासासिशतसंपूर्णं युक्तं परमवाजिभिः ॥ 9 अधिष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना । आरुरोह महातेजा रावणिः समितिंजयः ।। १० स राक्षसगणेर्मुक्यैर्वृतो मन्दोद्रीसुतः । निर्ययौ नगरात्तूर्णं कृतान्तबलचोदितः ॥ ११

रोऽभिरिष्यस्य नगरादिन्द्रजिन् परवीरहा । अभ्ययाज्यवनेरश्वेर्छक्ष्मणं सविभीपणम् ॥ तता रथस्यमालोक्य सोमित्री रावणात्मजम् । दानराश्च महादीयी राक्षसञ्च विभीपणः ॥१३ शिक्तयं परसं जग्मुर्छायवात्तस्य शीमतः । रावणिश्चापि मंकुद्धो रणे वानरयूथपान् ॥ १४ षानयामास वाणौर्वः शतशोऽथ सहस्रयः । स सण्डलीकृतधन् रावणिः समितिंजयः ॥ १५ हरीनभ्यह्नत् क्रुद्धः परं लायवसास्थितः । ते वध्यसाना हरयो नाराचेर्सीसविक्रमाः ॥ १६ सामित्रि हारणं प्राप्ताः प्रजापितमिव प्रजाः । ततः समरकापेन व्यक्तितो रघनन्दनः ॥ १७ चिच्छेद कार्नुकं तस्य दर्शयन् पाणिलायवम् । सोऽत्यत् कार्मुकमादाय सब्यं चके त्वरित्रव ॥ तद्प्यस्य ब्रिभिबोणेर्व्हमणो निरक्तन्तत । अर्थनं छिन्नधन्वानमाशीविपविपोपमैः ॥ १९ विच्यायोरिस सामित्री रावणि पञ्चिभः शरेः। ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकार्मुकनिःसृताः॥२० निपतुर्वरणीं वाणा रक्ता इव सहारगाः । स भिन्नवर्मा उधिरं वमन् वक्केण रावणिः ॥ २१ जबाह् कार्मुकक्षेटं दृढ्ज्यं वलवत्तरम् । स लक्ष्मणं समुद्दित्य परं लाववमास्थितः ॥ २२ . बबर्प शरवर्षाण वर्षाणीव पुरंदरः । मुक्तमिन्द्रजिता तत् शरवेपमारंदमः ॥ २३ अवारयद्संभ्रान्तो तक्ष्मणः सुदुरासदम् । द्शीयामास च तदा रावणि रघुनन्दनः ॥ २४ असंभ्रान्तो सहातेज्ञास्तदृङ्ग्तिमवाभवत् । ततस्तान् राक्षसान् सर्वास्त्रिभिरेकैकमाहवे ॥ २५ अविध्यत् परमकुद्धः शीवास्त्रं संप्रदर्शयन् । राक्ष्सेन्द्रसुतं चापि वाणौषैः समताडयत् ॥ २६ सोऽतिबिद्धो बलवता बहुणा बहुवातिना । असक्तं प्रेपयामास लक्ष्मणाय बहूञ्शरान् ॥ २७ तानप्राप्ताञ्ज्ञित्वांगिश्चिच्छेद रघुनन्दनः । सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः ।। २८ द्यिरो जहार धर्मात्मा महेनानतपर्वणा । अस्तास्ते ह्यास्तत्र रथमृहुरविक्ठवाः ॥ २९ मण्डलान्यभिधावनतस्तव्द्रुतिमवाभवत् । अमर्पवशमापत्रः सौमित्रिर्द्दविक्रमः ॥ ३० प्रत्यविध्यद्वयांस्तस्य झेरिविज्ञासयन् रणे । अमृष्यमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतो वली ॥ 38 विब्याय द्शसिर्वाणेः सौमित्रिं तमसर्पणम् । ते तस्य वअप्रतिमाः शराः सर्पविपोपमाः ॥ ३२ विलयं जग्मुराह्य कवचं काळ्चनप्रभम् । अभेचकवचं मत्वा तक्सणं रावणात्मजः ॥ 33 ललाटे लक्ष्मणं वाणः सुपुङ्घेखिभिरिन्द्रजित् । अविध्यत् परमकुद्धः शीवास्त्रं च प्रदर्शयन् ॥ ३४ तै: प्रपत्कैर्रुलाटस्यै: ग्रुगुभे रघुनन्दनः । रणात्रे समरशाघी त्रिश्कङ्ग इव पर्वतः ॥ 34 स तथा हार्दितो वाणे राख़सेन महामृघे । तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः शरैः ॥३६ विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभक्षण्डले । लक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महावलशरासनौ ॥ ३७ अन्योन्यं जन्नतुर्वाणेर्विशिखेर्भीमविक्रमो । ततः शोणितिद्ग्धाङ्गौ छक्ष्मणेन्द्रजितावुभौ ॥ 36 रणे तौ रेजतुर्वीरो पुष्पिताविव किंशुको । तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ ॥ ३९

१. रबुसत्तमः रा.।

घोरैविंव्यधतुर्वाणैः कृतभावावुभौ जये । ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः ॥ ४० विभीषणं त्रिभिर्बाणैर्विव्याध वद्ने शुभे । अयोमुखैस्त्रिभिर्विद्भा राक्षसेन्द्रं विभीषणम् ॥ 88 एँकैकेनाभिविव्याध तान् सर्वान् हरियूथपान् । तस्मै दृढतरं क्रुद्धो जघान गद्या हयान् ॥ ४२ विभीषणो महातेजा रावणेः स दुरात्मनः । स हताश्वादवण्छ्य रथान्निहतसारथेः ॥ ४३ रथशक्ति महातेजाः पितृव्याय मुमोच ह । तामापतन्तीं संप्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ 88 चिच्छेद निश्चित्वाणैर्द्शधा सापतद्भवि । तस्मै दृढधनुः कुद्धो हताश्वाय विभीपणः ॥ ४५ वजरपर्शसमान् पञ्च ससर्जोरिस मार्गणान् । ते तस्य कायं निर्भिद्य रुक्मपुङ्का निमित्तगाः ॥ बभू बुर्छोहितादिग्धा रक्ता इव महोरगाः । स पितृव्याय संकुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे ॥ ४७ उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महावलः । तं समीक्य महातेजा महेपुं तेन संहितम् ॥ 86 लक्ष्मणोऽप्याददे वाणमन्यं भीमपराक्रमः । कुवेरेण स्वयं स्वप्ने स्वस्मै दत्तं सहात्मना ॥ ४९ दुर्जयं दुर्विषद्यं च सेन्द्रैरिप सुरासुरैः । तयोस्ते धनुषी श्रेष्ठे वाहुिभः परिघोपमैः ॥ 40 विकृष्यमाणे वलवत् क्रौद्धाविव चुकूजतुः । ताभ्यां तौ धनुषि श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ ॥ ५१ विकृष्यमाणौ वीराभ्यां भृशं जष्वलतुः श्रिया । तौ भासयन्तावाकाशं धनुभर्यां विशिखौ च्युतौ ॥ मुखेन मुखमाह्य संनिपेततुरोजसा । संनिपातस्तयोरासीच्छरयोघीररूपयोः ॥ ં ધંફે सधूमविस्फुलिङ्गाश्च तज्जोऽग्निर्दारुणोऽभवत् । तौ महाग्रहसंकाशावन्योन्यं संनिपत्य च ॥ ५४ संग्रामे शतधा यान्तौ मेदिन्यां विनिपेततुः । शरौ प्रतिहतौ हृष्ट्वा तावुभौ रणमूर्धिन ॥ ५५ त्रीडितौ जातरोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा । सुसंरव्धस्तु सौसित्रिरखं वारुणमाददे ॥ ५६ रौद्रं महेन्द्रजिद्युद्धे व्यस्रजद्युधि निष्ठितः । तेन तद्विहतं त्वस्त्रं वारुणं परमाद्भुतम् ॥ ५७ र्ततः कुद्धो महातेजा इन्द्रजित् समितिंजयः । आग्नेयं संद्धे दीप्तं स लोकं संक्षिपन्निव ॥ ५८ सीरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मणः प्रत्यवारयत् । अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः ॥ 49 आसुरं शत्रुनाशाय घोरमस्त्रं समाद्दे । तस्माचापाद्विनिष्पेतुर्भास्वराः कूटसुद्गराः ॥ ६० शूलानि च सुंसुण्ठ्यश्च गदाः खङ्गाः परश्वधाः । तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः संख्ये घोरमस्त्रमथासुरम् 11 अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशत्रुविनाशनम् । माहेश्वरेण सुतिमांस्तद्स्रं प्रत्यवारयत् ॥ ६२ तयोः सुतुमुलं युद्धं संबभूवाद्भुतोपमम् । गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन् ॥ ६३ भैरवाभिक्ते भीमे युद्धे वानररक्षसाम् । भूतैर्बहुभिराकाशं विस्मितैरावृतं वभौ ॥ ६४ ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वा गरुडोरगाः । शतकतुं पुरस्कृत्य ररक्षुरुक्ष्मणं रणे ॥ ६५ अथान्यं मार्गणश्रेष्ठं संद्धे राघवानुजः । हुताशनसमस्पर्शे रावणात्मजदारणम् ॥ ६६ सुपत्रमनुवृत्ताङ्गं सुपर्वाणं सुसंस्थितम् । सुवर्णविकृतं वीरः शरीरान्तकरं शरम् ॥ ६७ दुरावारं दुर्विषद्धं राक्षसानां भयावहम् । आशीविषविषप्रख्यं देवसङ्घेः समर्चितम् ॥ ६८

येन शको महातेजा दानवानजयत् प्रभुः । पुरा देवासुरे युद्धे वीर्यवान् हरिवाहनः ॥ ६९ तँनुन्द्रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितम् । शरशेष्ठं धनुःश्रेष्ठे नरश्रेष्ठोऽभिसंद्धे ॥ **GO** संधायानित्रदृष्टनं विचक्रपं शरासनम् । सञ्यमायम्य दुर्धपं कालो लोकक्षये यथा ॥ ७१ संघाय धनुषि श्रेष्ठे विकर्षन्निट्मत्रवीत् । स्ट्मीवाह्स्मणो वाक्यमर्थसाधकमात्मनः ॥ ७२ धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाज्ञरथिर्यदि । पोरुपे चाप्रतिद्वनद्वः ज्ञारैनं जिह रावणिम् ॥ **6** 2 इत्युक्ता वाणमाकर्णं विकृष्य तमजिद्यगम् । लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ॥ ७४ ऐन्ट्रास्त्रेण समायोज्य छक्ष्मणः परवीरहा । स शिरः सशिरखाणं श्रीमञ्ज्विलकुण्डलम् ॥ ७५ प्रमध्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतछे । तद्राक्षसतनृजस्य च्छित्रस्कन्धं शिरो महत्।। ७६ तपनीयनिसं भूमो दृहदो रुधिरोक्षितम् । हतस्तु निपपाताञ्च धरण्यां रावणात्मजः ॥ कवची सशिरस्त्राणो विध्वस्तः सशरासनः । चुकुशुस्ते ततः सर्वे वानराः सविभीपणाः ॥ ७८ हृप्यन्तो निहते तस्मिन् देवा वृत्रवधे यथा । अथान्तरिक्षे देवानामृपीणां च महात्मनाम् ॥ अभिजज्ञे च संनादो गन्धर्वाप्सरसामि । पतितं तमभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः ॥ ८० वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिभिः । वानरैर्वध्यमानास्ते शस्त्राण्युत्सस्य राक्षसाः ॥ र छङ्कामभिमुखाः सम्तुर्नष्टसंज्ञाः प्रधाविताः । दुदुर्बुर्वहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिशः ॥ ८२ यक्ता प्रहरणान् सर्वे पर्वसासिपरश्वधान् । केचिहङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः ॥ ८३ समुद्रे पतिताः केचित् केचित् पर्वतमाश्रिताः । हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं समरक्षितौ ॥ ८४ राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रसहदयत । यथास्तं गत आदित्ये नावतिष्टन्ति ररमयः ॥८५ तथा तरिमन्त्रिपतिते राक्षसास्ते गता दिशः। शान्तरिश्मरिवादिस्यो निर्वाण इव पावकः ॥८६ स वभूव महानेजा व्यपास्तगतजीवितः । प्रशान्तपीडाबहुळो नष्टारिष्टः प्रतापवान् ॥ 20 वभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा । हर्षं च शको भगवान् सह सर्वेः सुर्पभैः ॥ 66 जगाम निहते तिसमन् राक्षसे पापकर्मणि । आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः ॥८९ नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गन्धर्वेश्च महात्मभिः । वर्ष्युः पुष्पवर्पाणि तद्द्भुतमभूत्तदा ॥ ९० प्रशाशंसुर्हते तस्मिन् राक्षसे कूरकर्मणि । शुद्धा आपो दिशश्चैव जहुपुँदेंत्यदानवाः ॥ 98 आजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोकभयावहे । अचुश्च सहिताः सर्वे देवगन्धर्वदानवाः ॥ ९२ विष्वराः शान्तकछुपा त्राह्मणा विचरन्त्विति । ततोऽभ्यनन्द्न् संहृष्टाः समरे हरियूथपाः 11 तमप्रतिवरुं हट्टा हतं नैर्ऋतपुंगवम् । विभीपणो हन्मांश्च जाम्ववांश्चर्श्वयूथपः ॥ ९४ विजयेनाभिनन्दन्तम्तुष्टुवुश्चापि लक्ष्मणम् । क्ष्वेलन्तश्च नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्रवङ्गमाः ॥ ९५ ्लडम्<u>ल</u>क्षा रघुसुतं परिवार्योपतस्थिरे । लाङ्गलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः ॥ ह्रह्मणो जयतीत्येवं वाक्यं विश्रावयंस्तदा । अन्योन्यं च समाश्चिष्य कपयो हृष्टमानसाः

चकुरुचावचगुणा राघवाश्रयजाः कथाः ॥

तद्सुकरमथाभिवीक्ष्य हृष्टा प्रियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म ।
परससुपलभन् सनःप्रहर्षं विनिहृतिमन्द्रिएषुं निशम्य देवाः ॥
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्तिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे रायणिवधो नाम एकनवतितमः सर्गः

96

### द्विनवतितमः सर्गः

#### रावणिशसहतचिकित्सा

रुधिरक्तित्रगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः । वभूव हृष्टस्तं हत्वा शकजेतारमाहवे ॥ ततः स जाम्यवन्तं च ह्नुमन्तं च वीर्यवान् । संनिवर्त्य महातेजास्तांश्च सर्वान् वनौकसः ॥ २ आजगाम ततस्तीव्रं यत्र सुत्रीवराववौ । विभीपणमवष्टभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मणः ॥ 3 ततो राममभिकम्य सौमित्रिरभिवाद्य च । तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शकस्येन्द्रातुजो यथा ॥ ४ निष्टनित्रव चागम्य राघवाय महात्मने । आचचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रजितो वधम् ॥ रावणेस्तु शिरिइछन्नं छक्ष्मणेन महात्मना । न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीपणः ॥ श्रुत्वैतत्तु महावीर्यो लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधम् । प्रह्पेमतुलं लेभे रामो वाक्यमुवाच ह ॥ साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्मणा सुकृतं कृतम् । रावणेहि विनाशेन जितमित्युपधारय ॥ स तं शिरस्युपात्राय लक्ष्मणं लिक्ष्मवर्धनम् । लज्जमानं वलात्स्रेहादङ्कमारोप्य वीर्यवान् । ९ उपवेद्य तमुत्सङ्गे परिष्वज्यावपीडितम् । भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदैक्षत ॥ श्रहयसंपीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु छक्ष्मणम् । रामस्तु दुःखसंतप्तस्तदा निःश्वसितो भृशम् ॥ मूर्भि चैनमुपात्राय भूयः संस्पृदय च त्वरन् । उवाच लक्ष्मणं वाक्यमाश्वास्य पुरुपर्पभः कृतं परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा । अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि ॥ अद्याहं विजयी शत्री हते तस्मिन् दुरात्मिन । रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीर त्वया रणे ॥ छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः । विभीपणहनूमद्भयां कृतं कर्म महद्रणे अहोरात्रैस्त्रिभिर्वीरः कथांचिद्विनिपातितः । निर्मित्रः कृतोऽस्म्यच निर्यास्यति हि रावणः ॥१६ वलन्यूहेन महता शुःवा पुत्रं निपातितम् । तं पुत्रवध संतप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपम् ॥ वलेनाट्ट महता निहनिष्यामि दुर्जयम्। त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च मे ॥१८ न दुष्प्रापा हते त्वंदा शक्रजेतिर चाहवे । स तं भ्रातरमाश्वास्य परिष्त्रज्य च राघवः ॥

१. इन्द्ररयेव बृहस्पतिः च. छ.।

रामः सुपेणं मुद्तिः समाभाष्येदमत्रवीत् । सश्चल्योऽयं महाप्राङ्ग सौसित्रिमित्रवरसरुः ॥ २० यथा भवति सुरुद्दस्यस्तथा त्वं समुपाचर । विश्वल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः सविभीपणः ॥ २१ ऋत्रवानरसैन्यानां शूराणां हुमयोधिनाम् । ये चाष्यन्येऽत्र युध्यन्ति सश्चल्या त्रणिनस्तथा ॥ तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्तां सुन्तिनस्त्रया । एवमुक्तस्तु रामेण नहात्मा हरियूथपः ॥ २२ छक्ष्मणाय दृदौ नस्तः सुपेणः परमौपिधम् । स तस्या गन्धमाद्राय विश्वल्यः समपद्यत ॥ २४ तथा निर्वेदनश्चव संस्ट्वत्रण एव च । विभीपणमुखानां च सुहृदां रायवाङ्मया ॥ २५ सर्ववानरमुख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत् । ततः प्रकृतिमापन्नो हृतश्चल्यो गतव्यथः ॥ २६ सौमित्रिमुदितस्तत्र क्ष्णेन विगतव्यरः ॥

तथेव रामः प्रवगाधिपस्तदा विभीषणश्चर्श्वपतिश्च जाम्ववान् ।
अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुत्थितं मुदा ससैन्याः सुचिरं जहर्षिरे ॥ २७
अपूजयत् कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाज्ञरिथर्महात्मा ।
हृष्टा वभूबुर्युधि यूथपेन्द्रा निपातितं झक्रजितं निश्चम्य ॥ २८
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम्
गुद्धकाण्डे रावणिश्चल्लहत्विकित्सा नाम द्विनवित्तमः सर्गः

#### त्रिनवतितमः सर्गः सीताहननोद्यमनिवृत्तिः

ततः पौलस्त्यसिचाः श्रुत्वा चेन्द्रजितं हतम् । आचचक्षुरिभज्ञाय दश्यीवाय सन्यथाः ॥ १ युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः । विभीषणसहायेन मिषतां नो महाद्युतिः ॥ २ श्रूरः श्रूरेण संगम्य संयुगेष्वपराजितः । लक्ष्मणेन हतः श्रूरः पुत्रस्ते विवुधेन्द्रजित् ॥ ३ गतः स परमाँहोकाञ्श्ररैः संताष्य लक्ष्मणम् । स तं प्रतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्॥ १ घोरिमिन्द्रजितः संख्ये कश्मलं चाविशन्महत् । जपलभ्य चिरात् संज्ञां राजा राक्षसपुंगवः ॥ ५ पुत्रशोकार्दितो दीनो विल्लापाकुलेन्द्रियः । हा राक्षसचमृमुख्य मम वत्स महारथ ॥ ६ जित्वेन्द्रं कथमच त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः । ननु त्विमपुभिः कुद्धो भिन्द्याः कालान्तकावि ॥ ७ मन्द्रस्यापि श्रङ्काणि कि पुनर्लक्षमणं युधि । अद्य वैवस्वतो राजा भूयो वहुमतो मम ॥ ८ येनाद्य त्वं महावाहो संयुक्तः कालधर्मणा । एप पन्थाः सुयोधानां सर्वामरगणेष्वि ॥ ९ यः कृते हन्यते भर्तुः स पुमान् स्वर्गमृच्छिति । अद्य देवगणाः सर्वे लोकपालास्तथर्षयः ॥ १० हतिमिन्द्रजितं श्रुत्वा सुत्वं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः । अद्य लेक्षत्वन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रवम् ॥१२

करेणुसङ्घस्य यथा निनादं गिरिगह्वरे । यौबराज्यं च छङ्कां च रक्षांसि च परंतप ॥ १३ सातरं मां च भार्यां च क गतोऽसि विहाय नः । मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसादनम्।। प्रेतकार्थाणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे । स त्वं जीवति सुप्रीवे लक्ष्मणे च सराघवे ॥ 24 सस शल्यमनुद्धय क गतोऽसि विहाय नः । एवमादिविलापार्तं रावणं राक्षसाधिपम् ॥ १६ आविवेश महान् कोपः पुत्रव्यसनसंभवः । प्रकृत्या कोपनं होनं पुत्रस्य पुनराधयः ॥ १७ दीप्तं संदीपयामासुर्घमें ऽर्कमिव रदमयः । ललाटे भुकुटीभिश्च संङ्गताभिवर्यरोचत ॥ १८ युगान्ते सह नकैस्तु महोर्मिभिरिवोद्धिः । कोपाद्विजृम्भमाणस्य वह्नाव्यक्तमभिज्वलन् ॥ १९ उत्पपात सधूमोऽिमर्वृत्रस्य वदनादिव । स पुत्रवधसंतप्तः शूरः कोधवशं गतः ॥ २० समीक्ष्य रावणो बुद्धचा वैदेहा रोचयद्वधम् । तस्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते कोधाग्निनापि च ॥२१ रावणस्य सहाघोरे दीते नेत्रे वभूवतुः । घोरं प्रकृत्या रूपं तत्तस्य क्रोधाग्निमृर्छितम् ॥ २२ वभूव रूपं क़ुद्धस्य रुद्रस्येव दुरासदम् । तस्य क़ुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नस्रविन्दवः ॥ २३ दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिपः स्नेहविन्दवः । दन्तान् विदशतस्तस्य श्रूयते दशनस्वनः॥२४ यन्त्रस्यावेष्ट्यमानस्य सहतो दानवैरिव । कालाग्निरिव संकुद्धो यां यां दिशमवैक्षत ॥ २५ तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिन्यिरे । तमन्तकिमव कुद्धं चराचरचिखादिपुम् ॥ २६ वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसा नोपचक्रमुः । ततः परमसंकुद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २७ अन्नवीद्रक्षसां मध्ये संस्तम्भियपुराह्वे । मया वर्षसहस्राणि चरित्वा दुश्चरं तपः ॥ 30 तेषु तेष्ववकाशेषु स्वयंभूः परितोषितः । तस्यैव तपसो व्युष्ट्या प्रसादाच स्वयंभुवः २९ नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन । कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम् ॥ ३० देवासुरविमर्देषु न भिन्नं वज्रशक्तिभिः । तेन मामद्य संयुक्तं रथस्थमिह संयुगे ॥ ३१ प्रतीयात् कोऽद्य मामाजौ साक्षाद्पि पुरंदरः । यत्तदाभिप्रसन्नेन सहारं कार्मुकं महत् ॥ ३२ देवासुरविमर्देषु मम दत्तं स्वयंमुवा । अद्य तूर्यशतैर्भीमं धनुरुत्थाप्यतां मम ॥ 33 रामलक्ष्मणयोरेव वधाय परमाहवे । स पुत्रवधसंतप्तः शूरः क्रोधवशं गतः ॥ ३४ समीक्ष्य रावणो बुद्धचा सीतां हन्तुं व्यवस्यत । प्रस्रवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुघोरो घोरदर्शनः ॥ दीनो दीनस्वरान् सर्वास्तानुवाच निशाचरान् । मायया मम वत्सेन वब्बनार्थं वनौकसाम् ॥ ३६ किंचिदेव हतं तत्र सीतेयमिति दर्शितम्। तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः॥ ३७ वैदेहीं नारायिष्यामि क्षत्त्रवन्धुमनुत्रताम् । इत्येवमुक्ता सचिवान् खङ्गमार्गु परामृशत् ॥ ३८ उद्भृत्य'गुणसंपन्नं विमलाम्बरवर्चसम् । निष्पपात स वेगेन सभार्थः सचिवैर्वृतः ॥ ३९

<sup>1.</sup> अत्र मामय संयुग इति अय मामाजाविति । पोपयति । यदुक्तं 'ततः परमसंकुद्धः' इत्यादि । च पूर्वोत्तरार्थयोरान्ने डितं रावणस्य क्रोधपारम्यं पारे । १. मक्षतः पुनाः।

रावणः पुत्रशोकेन भृशमाकुरुचेतनः । संकुद्धः सङ्गमादाय सहसा यत्र मैथिली ॥ 80 व्रजन्तं राक्षसं प्रेक्ष्य सिंहनादं प्रचुकुछुः । ऊचुआन्योन्यमाश्चिष्य संकुद्धं प्रेक्ष्य राक्षसाः॥४१ ार्चैनं ताबुभौ हष्ट्रा भ्रातरी प्रव्यिषण्यतः । लोकपाला हि चत्वारः क्रुद्धेनानेन निर्जिताः॥४२ वहवः शबवश्चापि संयुगेषु निपातिताः । त्रिषु छोकेषु रत्नानि भुक्के चाहृत्य रावणः ॥ विक्रमे च वले चैंव नास्यस्य सहशो भुवि । तेपां संजल्पमानानामशोकवनिकां गताम् ॥ ४४ अभिदुद्राव वेदेहीं रादणः कोधमूर्छिनः । वार्यमाणः सुसंकृद्धः सुहिद्दिहित्वुद्धिभिः॥ अभ्यवावत संक्रुद्धः स्वे प्रहो रोहिणोमिव । मैथिली रक्ष्यमाणा तु राक्ष्सीभिरनिन्दिता ॥ ४६ दद्शे राक्षसं कुद्धं निस्त्रिशवरधारिणम् । तं निशाम्य सनिस्त्रिशं व्यथिता जनकात्मजा ॥ ४७ निवार्यमाणं बहुद्यः मुह्यद्भरनिवर्तिनम् । सीता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीद्मत्रवीत् ॥ ४८ यथायं सामिक्कुद्धः समिद्रवति स्वयम् । विधिष्यति सनाथां मामनाथामित्र दुर्मतिः ॥ ४९ बहुइाओव्यामास भतोरं मामनुब्रनाम् । भार्यो भव रमस्वेति प्रत्याख्यातो ध्रुवं मया ॥ ५० सोऽयं मम'तुपस्थाने व्यक्तं नेराइयमागतः । क्रोधमोहसमाविष्टो निहन्तुं मां समुद्यतः॥ ५१ अथवा तो नरव्यात्री भातरी रामलक्ष्मणी । मित्रामित्तमनार्यण समरेऽच निपातितौ ।। ५२ अहो धिङ्मिन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयोः । अथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मणौ ॥५३ विधमिष्यति मां रौद्रो राक्ष्सः पापनिश्चयः । हनूमतोऽपि यद्वाक्यं न कृतं क्षुद्रया मया ॥५४ यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता । नाद्येवमनुशोचेयं भर्तुरङ्कगता सती ॥ मन्ये तु हृद्यं तस्याः कांसल्यायाः फलिष्यति । एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्टं श्रोष्यते युधि ॥ सा हि जन्म च वाल्यं च यौवनं च महात्मनः । धर्मकार्यानुरूपं च रुद्ती संस्मरिष्यति ॥ निराशा निहते पुत्रे दत्त्वा श्राद्धमचेतना । अग्निमारोक्ष्यने नूनमपो वापि प्रवेक्ष्यति ॥ ५८ धिगस्तु कुन्जाम ततीं मन्थरां पापनिश्चयाम् । यन्निमित्तमिदं दुःखं कौसल्या प्रतिपत्स्यते ॥ इसेवं मैथिटीं हृष्ट्रा विलपन्तीं तपस्त्रिनीम् । रोहिणोमित्र चन्द्रेण विना प्रहवशं गताम् ॥ ६० एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यो वुद्धमाञ्जुचिः। सुपार्श्वो नाम¹ मेधावी राक्षसो राक्षसेश्वरम्॥ निवार्यमाणः सचिवैरिदं वचनमत्रवीत् । कथं नाम दशत्रीव साक्षाद्वैश्रदणानुज ॥ ६२ हन्तुमिच्छसि वैदेहीं को वाद्धर्ममपास्य हि । वेदिदेश व्रतस्तातः स्वकर्मनिरतः सदा ॥ ६३ स्त्रियाः कस्माद्वयं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर । मैथिछीं रूपसंपन्नां प्रत्यवेक्षस्य पार्थिव ॥ ६४

<sup>1.</sup> धमें कृतवुद्धिरयमेव सुपार्थी येऽविन्ध्य-नाम्ना महाभारते न्यवहृत इति तिलकः।

<sup>्</sup>र. अनुवर्तिनम् च. छ.।

२. अस्यानन्तरम्-भैरवो हि महान्नादो

राक्षतानां श्रुतो मया। वहूनामिह हृष्ट.नां तथा विक्री-शतां प्रियम्॥—इति पुना.।

३. निवार्यमाणम् च. छ.।

स्वमेव तु सहास्माभी राघवे क्रोधंमुत्सृज । अभ्युन्थानं त्वमद्यैव कृष्णपक्षचतुर्दशीम् ॥ ६५ कृत्वा निर्योद्यमावास्यां विजयाय बहुर्वृतः । शूरो धीमान् रथी खड्गी रथप्रवरमास्थितः॥६६ हत्वा दाशर्थि रामं भवान् प्राप्स्यति मैथिछीम् ॥

स तद्दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधर्म्यं प्रतिगृह्य रावणः। गृहं जगामाथ ततश्च वीर्यवान् पुनः सभां च प्रययौ सुहृदृतः॥

६७

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सीताहननव्यवसायनिवृत्तिर्नाम त्रिनवतितमः सर्गः

### चतुर्नवतितमः सर्गः गान्धर्वास्त्रमोहनम्

स प्राविदय सभां राजा दीनः परमदुःखितः । निषसादासने मुख्ये सिंहः कुद्ध इव श्वसन् ॥ १ अन्नवीच सतान् सर्वान् बलमुख्यान् महावलः । रावणः प्राञ्जलिवीक्यं पुत्रव्यसनकर्शितः॥ २ सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्त्यश्वेन समावृताः । निर्यान्तु रथसङ्घेश्व पादातैश्चोपशोभिताः ॥ एकं र मं परिक्षिप्य समरे हन्तुमईथ । वर्षन्तः शरवर्षेण प्रावृद्काल इवाम्बुदाः ॥ अथवाहं शरैस्तीक्ष्णैभिन्नगात्रं महारणे । भवद्भिः श्वो निहन्तास्मि रामं छोकस्य पर्यतः॥५ इत्येतद्राक्षसेन्द्रस्य वाक्यमादाय राक्षसाः । निर्ययुर्ने रथैः शीवैनीनानीकैः सुसंवृताः ॥ परिघान् पट्टसां ख्रेव शररू ङ्गपरश्वधान् । शरीरान्तकरान् सर्वे चिक्षिपुर्वानरान् प्रति ॥ वानराश्च द्रुमाञ्शैलान् राक्षसान् प्रति चिक्षिपुः । स संयामो महान् भीमः सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ रक्षसां वानराणां च तुमुलः समपद्यत । ते गदाभिर्विचित्राभिः प्रासैः खङ्गैः परश्वधैः ॥ अन्योन्यं समरे जब्तुस्तदा वानरराक्षसाः । एवं प्रवृत्ते संप्रामे ह्युद्भूतं सुमहद्रजः ॥ रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविस्रवैः । मातङ्गरथकूलाश्च वाजिमत्स्या ध्वजदुमाः॥११ शरीरसङ्घाटवहाः प्रससुः शोणितापगाः । ततस्ते वानराः सर्वे शोणितौघपरिष्छताः ॥ १२ ध्वजवर्मरथानश्वान्नानाप्रहरणानि च । आप्लुत्याप्लुत्य समरे राक्षसानां वभिञ्जरे ॥ १३ केशान् कर्णललटांश्च नासिकाश्च प्रवङ्गमाः । रक्षसां दशनैस्तीक्ष्णैर्नखेश्चापि न्यकर्तयन् ॥१४ एकैकं राख्नसं संख्ये शतं वानरपुंगवाः । अभ्यधावन्त फिलनं वृक्षं शक्कनयो यथा ॥ तथा गदाभिर्गुर्वीभिः प्रासैः रुङ्गैः परश्वधैः । निजन्तुर्वानरान् घोरान् राक्षसाः पर्वतोपमाः॥ राक्षर्रेयुध्यमानानां वानराणां महाचमूः । शरण्यं शरणं याता रामं दशरथात्मजम् ॥ ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् । प्रविष्य राक्षसं सैन्यं शरवर्षं ववर्ष ह ॥ 86

३९

प्रविष्टं तु तदा रामं मेवाः सूर्यमिवान्वरे । नाभिजग्मुर्महाघोरं निर्देहन्तं शरामिना ॥ १९ कृतान्येव सुवोराणि रामेग रजनीवराः । रणे रामस्य दृदृद्यः कर्माण्यसुकराणि च ॥२० चाळयन्तं महानीकं विधमन्तं महारथान् । दृष्टग्रुस्ते । न वै रामं वातं वनगतं यथा ॥ २१ छिन्नं भिन्नं शरेर्द्रग्यं प्रभन्नं शखपोडितम् । यलं रामेण दृह्युर्न रामं शीव्रकारिणम् ॥ २२ प्रहरन्तं शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम् । इन्द्रियार्थेषु तिष्टन्तं भूनात्मानमिव प्रजाः ॥ २३ एप हन्ति गजानीकमेप हन्ति महारथान् । एप हन्ति शरैस्तीक्ष्णेः पदातीन् वाजिभिः सह।। इति ते राक्षसाः सर्वे रामस्य सहशान् रणे । अन्योन्यं कुपिता जन्तः साहद्याद्वायवस्य ते॥ न ते दृहिश्रेरे रामं दृहन्तमिरवाहिनीम् । मोहिताः परमाखेण गान्धर्वेण महात्मना ॥ ते तु रामसहस्राणि रुगे पञ्यन्ति राक्षसाः । पुनः पञ्यन्ति काक्कत्थमेकमेव महाहवे ॥२७ भ्रमन्तीं कार्ख्यतीं कोटिं कार्मुकस्य महात्मनः । अलातचक्रप्रतिमां दृहशुस्ते न रायवम् ॥ २८ शरीरनाभि सत्त्वार्चिः शरारं नेमिकार्मुकम् । ज्याघोपतलनिर्धोपं तेजोबुद्धिराणप्रमम् ॥ दिव्यास्तराणपर्यन्तं निव्नन्तं युधि राक्षसान् । ददृशु रामचकं तत् कालचक्रमिव प्रजाः ॥३० अनीकं दशसाहस्रं रथानां वातरंहसाम् । अष्टादश सहस्राणि कुञ्जराणां तरिस्वनाम् ॥ चतुर्दश सहसाणि सारोहाणां च वाजिनाम् । पूर्णे शतसहस्रे हे राक्षसानां पदातिनाम् ॥ ३२ दिवसस्याष्ट्रमे भागे श्रारंगिनशिखोपमेः । हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम ॥ 33 ते हताश्वा हतरथाः शान्ता विमथितध्वजाः । अभिषेतुः पुरीं लङ्कां हतशेषा निशाचराः ॥३४ हतैर्गजपदाद्यश्वेस्तद्वभूव रणाजिरम् । आक्रीडिमिव रुद्रस्य कुद्धस्य सुमहात्मनः ॥ રૂપ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमप्यः । साधु साध्विति रामस्य तत् कर्म समपूजयन् ॥ अववीच तदा रामः सुप्रीवं प्रत्यनन्तरम् । विभीपणं च धर्मात्मा हनूमन्तं च वानरम् ॥ जाम्बवन्तं हरिश्रेष्ठं मैन्दं द्विविद्मेव च । एतद्स्रवलं दिव्यं मम वा त्र्यम्बकस्य वा ॥

निह्य तां राक्षसवाहिनीं तु रामस्तदा शक्रसमो महात्मा। अस्त्रेपु शस्त्रेपु जितक्रमश्च संस्तूयते देवगणैः प्रहृष्टैः ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे गान्धर्वास्त्रमोहनं नाम चतुर्नवितितमः सर्गः

## पञ्चनवतितमः सर्गः

राक्षसीविलापः

🛴 तानि तानि सहस्राणि सारोहाणां च वाजिनाम् । रथानां त्वग्निवर्णानां सम्बजानां सहस्रशः॥

<sup>1.</sup> ते रजनीचराः चालयन्तं दृहशुः, न रामं दृहशुरिति योजना ।

राक्षसानां सहस्राणि गदापरिघयोधिनाम् । काञ्चनध्वजिचत्राणां शूरःणां कामरूपिणाम् ॥ २ निहतानि शरैस्तीक्ष्णस्तप्तकाञ्च नभूषणैः । रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाक्तिष्टकर्मणा ॥ दृष्ट्रा श्रुत्वा च संभ्रान्ता हतशेषा निशाचराः । राक्षस्यश्च समागम्य दीनाश्चिन्तापरिप्लुताः ॥ विधवा हतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतवान्धवाः । राक्षस्यः सह संगम्य दुःखार्ताः पर्यदेवयन् ॥ ५ कथं शूर्पणखा बुद्धा कराला निर्णतोदरी । आससाद वने रामं कन्दर्पमिव रूपिणम् ॥ सुकुमारं महासत्त्वं सर्वभूतिहते रतम् । तं दृष्ट्वा लोकवध्या सा हीनरूपा प्रकामिता ॥ O कथं सर्वगुणैहींना गुणवन्तं महौजसम्। सुमुखं दुर्मुखी रामं कामयामास राक्ष्सी॥ जनस्यास्यारपमाग्यत्वाद्वलिनी श्वेतमूर्धजा । अकार्यमपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितम् ॥ राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च । चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्य प्रधर्पणम् ॥ तित्रिमित्तिमदं वैरं रावणेन कृतं महत् । वधाय सीता सानीता दृश्यीवेण रक्षसा ॥ ११ न च सीतां दशयीवः प्राप्नोति जनकात्मजाम् । वद्धं वलवता वैरमक्षयं राघवेण च ॥ वैदेहीं प्रार्थयानं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसम् । हतमेकेन रामेण पर्याप्तं तन्निद्र्शनम् ॥ चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । निहतानि जनस्थाने शरैरम्निशिहोपमैः ॥ १४ खरश्च निहतः संख्ये दूपणस्त्रिशिरास्तथा। शरैरादित्यसंकाशैः पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ॥ हतो योजनवाहुश्च कवन्धो रुधिराशनः। क्रोधान्नादं नदन् सोऽथ पर्याप्तं तन्निदर्शनम्॥ जघान विलेनं रामः सहस्रनयनात्मजम् । वालिनं मरुसंकाशं पर्याप्तं तन्निद्शेनम् ॥ १७ ऋष्यमूके वसञ्शैले दीनो भन्नमनोरथः। सुन्रीवः स्थापितो राष्ये पर्याप्तं तन्निद्र्शनम्॥ १८ एको वायुसुनः प्राप्य लङ्कां हत्वा च राक्षसान् । दग्ध्वा तां च पुनर्यातः पर्याप्तं तन्निद्र्शनम् 🖒 निगृद्य सागरं तस्मिन् सेतुं वद्भा प्रवङ्गमैः। वृतोऽतरत्तं यद्रामः पर्याप्तं तन्निद्र्शनम् ।।२० धर्मार्थसहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितम् । युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहात्तस्य न रोचते ॥ २१ विभीषणवचः कुर्याद्यदि सम धनदानुजः । इमशानभूता दुःखाती नेयं लङ्कापुरी भवेत् ॥ २२ क्कम्भकर्णं हतं श्रुत्वा राघवेण महावलम् । अतिकायं च दुर्धर्षं लक्ष्मणेन हतं पुनः ॥ २३ प्रियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते । मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रणे हतः ॥ २४ इसेवं श्रूयते शब्दो राक्षसीनां कुले कुले। रथाश्राश्वाश्च नागाश्च हताः शतसहस्रशः॥ २५

उपपादनीय: ॥

<sup>1.</sup> वैदेहीं प्रार्थयमानं विराधं प्रेक्ष्य रामेण यत हतम्—यो रामकर्तृको हननव्यापारः तत् पूर्ण निदर्शनिमत्यर्थः । यहा प्रेक्ष्यत्यत्र स्थितिक्रियाध्या- हियते । तेन विराधं प्रेक्ष्य स्थितस्य रावणस्य स्थिताना- मस्माकं राक्षसीनां चेति योजनात् ल्यप्प्रत्यय

१. १९-२० तमे पद्ये क, ख, ग, ग, न स्तः।

२. राक्षसानाम् च. छ.

४३

रणे रामेण शूरेण राक्षसाख्य पदातयः । रुद्रो वा यदि वा विष्णुर्महेन्द्रो वा शतऋतुः ॥ २६ हन्ति नो रामरूपेग यादे वा स्वयमन्तकः । हत्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम् ॥ २७ अपद्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विलपःमहे । रामहस्नाद्द्यप्रीवः शूरो दत्तमहावरः ॥ २८ इदं भयं महाघोरमुत्पन्नं नावबुध्यते । न देवा न च गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ॥ २९ उपसुष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगं । उत्पाताश्चापि इइयन्ते रावणस्य रणे रणे ॥ ३० कथिष्यन्ति र मेग रावणस्य निवर्हणम् । पितामर्न प्रीतेन देवदानवराक्षसैः ॥ 38 रादणस्याभयं दत्तं मानुपेभ्यो न याचितम् । तदिदं मानुपं मन्ये प्राप्तं निःसंशयं भयम् ॥३२ जीवितान्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च । पीड्यमानास्तु विलना वरदानेन रक्षसा ॥ 33 दीनेस्तपोभिर्विद्यथाः पितामहम रूजयन् । देवतानां हितार्थाय महात्मा वै पितामहः ॥ 38 जवाच देवताः सर्वा इदं तुष्टो मर्द्रचः । अद्ययभृति लोकांस्त्रीन् सर्वे दानवराक्षसाः ॥ ३५ भयेन प्रावृता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम् । देवतैस्तु समागम्य सर्देश्चेन्द्रपुरोगमैः ॥ ३६ वृपध्वजारत्र पुरहा महादेवः प्रसादितः । प्रसन्नम्तु महादेवो देवानेतह्रचोऽनवीत् ॥ ३७ उत्पत्स्यति हितार्थं वो नांरी रख़ः ख़्यावहा । एपा देवैः प्रयुक्ता तु क्षुचथा दानवान् पुरा ॥३८ मक्षयिष्यति नः सीता राक्षसम्नी सरावणान् । रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः ॥ ३९ अयं निष्ठानको घोरः शोकेन समिष्छिनः । तं न पद्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत् ॥ राघवेणापसृष्टानां कालेनेव युगभ्ये । नास्ति नः शरणं कश्चिद्भये महति तिष्ठताम् ॥ 88 द्वाभिवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने । प्राप्तकालं कृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना ॥ ४२ यत एव भयं दृष्टं तमेव शरणं गतः॥

> विषेदुरार्ता भयभारपीडिता विनेदुरुचैश्च तदा सुदारुणम् ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे राक्षसीविलापो नाम पञ्चनविततमः सर्गः

इतीव सर्वा रजनीचरित्रयः परम्परं संपरिरभ्य बाहुभिः।

षण्णवतितमः सर्गः

रावणाभिषेणनम्

आर्तानां राक्षसीनां तु लङ्कायां वै कुछे कुले। रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितम्।। १ स तु दीर्घं विनिःश्वस्य मुहूर्नं ध्यानमास्थितः। वभूव परमकुद्धो रावणो भीमदर्शनः॥ २

<sup>1.</sup> सरावणान इतीदं राक्षसानां वचनम , अन्यद्राक्षसीनामिति यथायोगं वोध्यम् ।

संदर्य दशनैरोष्ठं क्रोधसंरक्तलोचनः । राक्षसैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरित्र मूर्छितः ॥ 3 उवाच च समीपस्थान् राक्षसान् राक्षसेश्वरः । भयाव्यक्तकथस्तत्र निर्देहन्त्रिव चक्षुषा ॥ 8 महोदरमहापार्श्वी विरूपाक्षं च राक्षसम् । शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया ॥ ५ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयार्दिताः । चोदयामासुरव्यत्रान् राक्षसांस्तान्नृपाज्ञया ॥ Ę ते तु सर्वे तथेत्युक्ता राक्षसा घोरदर्शनाः । कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे रणायाभिमुखा ययुः ॥ ७ प्रतिपूज्य यथान्यायं रावणं ते निशाचराः । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणः॥८ अथोवाच प्रहस्यैतान् रावणः क्रोधमूर्छितः । महोद्रमहापार्श्वौ विरूपाक्षं च राक्षसम् ॥ अद्य बाणैर्धनुर्मुक्तेर्युगान्तादिससंनिभैः । राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसादनम् ॥ १० खरस्य कुम्भकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा । करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रुवधादहम् ॥ ११ नैवान्तरिक्षं न दिशो न नद्यो नापि सागराः । प्रकाशत्वं गीमष्यन्ति मद्वाणजलदावृताः ।। १२ अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः । धनुषा शरजालेन विधमिष्यामि पत्रिणा॥ १३. अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा । धनुःसमुद्रादुद्भूतैर्मथिष्यामि शरोर्मिभिः॥ १४ आकोशपद्मवल्लाणि पद्मकेसरवर्चसाम् । अद्य यूथतटाकानि गजवत् प्रमथाम्यहम् ॥ १५ सझरैरच वद्नैः संख्ये वानरयूथपाः । मण्डियद्यन्ति वसुधां सनालैरिव पङ्कजैः ॥ १६ अद्य युद्धप्रचण्डानां हरीणां द्रुमयोधिनाम् । मुक्तेनैकेषुगा युद्धे भेत्स्यामि च शतं शतम्।। १७ हतो भर्ता हतो भ्राता यासां च तनया हताः । वधेनाद्य रिपोस्तासां करोम्यस्त्रमार्जनम् ॥ अद्य सद्घाणनिभिन्नैः प्रकीर्णेगेतचेतनैः । करोमि वानरैर्युद्धे यत्नावेक्ष्यतलां महीम् ॥ अद्य गोमायवो गृधा ये च मांसाशिनोऽपरे । सर्वास्तांस्तर्पयिष्यामि शत्रुमांसैः शरापितैः 🗤 कल्प्यतां से रथः शीवं क्षिप्रमानीयतां धतुः । अनुप्रयान्तु मां सर्वे येऽवशिष्टा निशाचराः ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापार्श्वोऽत्रवीद्वचः । वलाध्यक्षान् स्थितांस्तत्र वलं संत्वर्यतामिति॥ २२ बलाध्यक्षास्तु संरव्धा राक्षसांस्तान् गृहाद्गृहात् । चोदयन्तः परिययुर्लङ्कां लघुपराक्रमाः ततो मुहूर्तात्रिष्पेत् राक्षसा भीमदर्शनाः । नर्दन्तो भीमवदना नानाप्रहरणैर्भुजैः ॥ 28 असिभिः पट्टसैः शूळैर्गदाभिर्मुसळैईळैः । शक्तिभिस्तिक्ष्णधाराभिर्महद्भिः कूटसुद्गरैः ॥ २५ यष्टिभिर्विमलैश्रकैर्तिशितैश्च परश्वधैः । भिण्डिपालैः शतन्नीभिरन्यैश्चापि वरायुधैः ॥ २६ अथानयन् बलाध्यक्षाः सत्वरा रावणाज्ञया । रथानां नियुतं साम्रं नागानामयुतं त्रयम् ॥ २७ अश्वानां षष्टिकोट्यम्तु खरेष्ट्राणां तथैव च । पदातयस्त्वसंख्याता जग्मुस्ते राजशासनात् ॥ वलाध्यक्षास्तु संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुरःस्थिताः । एतस्मिन्नन्तरे सूनः स्थापयामास तं रथम्।। दिन्यस्त्रयस्त्रसंपन्नं नानालंकारभूषितम् । दीर्घवाजिसमायुक्तं दिन्यालंकारभूषणम् ॥ 30.. नानायुधसमाकीणं किङ्किणीजालमण्डितम् । नानारत्नपरिक्षिप्तं रत्नस्तम्भैर्विराजितम् ॥ 38

जाम्चृनदमयैश्चैव सहस्रकलशैर्युनम् । तं दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः ॥ ३२ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः । कोटिसूर्यप्रतीकाशं व्वलन्तमिव पावकम् ॥ 33 द्वृतं सूतसमायुक्तं युक्ताष्टतुरगं रथम् । आरुरोह रथं भीमो दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ 38 ततः प्रयातः सहसा राक्षसैर्वहुभिर्वृतः । रावणः सत्त्वगाम्भीर्याद्वारयन्निव मेदिनीम् र ॥ 34 रावणेनाभ्यनुज्ञातौ महापार्श्वमहोदरौ । विरूपाक्षश्च दुर्धर्पो रथानारुरहुस्तदा ॥ 38 ते तु हृष्टा विनर्दन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीम्। नादं घोरं विमुख्चन्तो निर्ययुर्जयकाङ्क्षिणः॥ ततो युद्धाय तेजस्त्री रक्षोगणवलेर्वृतः । निर्ययावुद्यतधतुः कालान्तकयमोपमः ॥ ३८ ततः प्रजवनाश्वेन रथेन स महारथः । द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३९ ततो नष्टप्रभः सूर्यो दिशश्च तिमिरावृताः । द्विजाश्च नेदुर्योराश्च संचचालेव मेदिनी ॥ 80 ववर्ष रुधिरं देवश्चस्खलुस्तुरगाः पथि । ध्वजाये न्यपतद्गृधो विनेदुश्चाशिवं शिवाः ॥ 88 नयनं चास्फ़रद्वामं सच्यो वाहरकम्पत । विवर्णं वदनं चासीत् किंचिद्भ्रदयत स्वरः ॥ ४२ ततो निष्पततो युद्धे दशप्रीवस्य रक्षसः । रणे निधनशंसीनि रूपाण्येतानि जिल्लरे ॥ ४३ अन्तरिक्षात् पपातोरुका निर्घातसमिनःस्वना । विनेद्धरिक्षवा गृधा वायसैरनुनादिताः ॥ 88 र्प्तानचिन्तयन् घोरातुत्पातान् समुपस्थितान् । निर्ययौ रावणो मोहाद्वधार्थी काल्चोदितः ॥ तेपां तु रथघोपेण राक्षसानां महात्मनाम् । वानराणामपि चमूर्युद्धायैवाभ्यवर्तत ॥ ४६ तेपां तु तुमुलं युद्धं वभूव कपिरक्ष्साम् । अन्योन्यमाह्मयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम् ॥४७ ततः कृद्धो दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः । वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत् ॥ निकृत्तशिरसः केचिद्रावणेन वलीमुखाः । केचिद्विच्छित्रहृदयाः केचिच्छ्रोत्रविवर्जिताः ॥ ४९ निरुच्ङ्यासा हताः केचित् केचित् पार्श्वेषु दारिताः । केचिद्विभिन्नशिरसः केचिचक्कुर्विवर्जिताः ॥

> द्शाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो यतो यतोऽभ्येति रथेन संख्ये । ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगं सोढुं न शेकुईरिपुंगवास्ते ॥

48

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणाभिषेणनं नाम पण्णविततमः सर्गः

राक्षसे: ॥ तेन नादेन महता पृथिवी समकम्पतः। तच्छन्दं सहसा श्रुत्वा वानरा दुदुवुर्भयात् ॥ रावणस्तु महाबाहु: सचिवे: परिवारितः। आजगाम महातेजा विजयाय रणं प्रति॥——इति क.।

१. रथानां नियुत्तिमित्यादि पावकमित्यन्तम् च नास्ति ।

अस्यानन्तरम् नतश्चासीन्मद्वानादस्तर्याणां

२. अस्यानन्तरम् -ततश्चासीन्महानादरतूर्याणां च ततस्ततः । मृदक्षैः पटहैः शक्षैः काहलैः सह

# सप्तनवतितमः सर्गः

### विरूपाक्षवध:

| तथा तः कृत्तगात्रस्तु दशत्रावण मागणः । वभूव वसुधा तत्र प्रकाणा हारामस्तदा ॥                        | X    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| रावणस्याप्रसद्यं तं शरसंपातमेकतः । न शेकुः सहितुं दीप्तं पतङ्गा ज्वलनं यथा ।।                      | २    |
| तेऽर्दिता निश्चितवाणः क्रोशन्तो विप्रदुदुवुः । पावकार्चिःसमाविष्टा दह्यमाना यथा गजाः               | ΠŞ   |
| प्लवङ्गानामनीकानि महाभ्राणीव मारुतः । स ययौ समरे तस्मिन् विधमन् रावणः शरैः॥                        | १४   |
| कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम् । आससाद ततो युद्धे राघवं त्वरितस्तदा ॥                     | ц    |
| सुत्रीवस्तान् कपोन् हृष्ट्वा भन्नान् विद्रवतो रणे । गुल्मे सुपेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धेऽद्भूतं मन | : 11 |
| आत्मनः सदृशं वीरः स तं निक्षिप्य वानरम् । सुत्रीवोऽभिमुखः शत्रुं प्रतस्थे पादपःयुवः                | ॥७   |
| पार्श्वतः पृष्ठतश्चास्य सर्वे यूथाधिपाः स्वयम् । अनुजहुर्महाशैलान् विविधांश्च महाद्रुमान् ।        | 16   |
| स नर्दन् युधि सुप्रीवः स्वरेण महना महान् । पातयन् विविधांश्चान्याञ्जगामोत्तमराक्ष्सा               | न्।। |
| ममन्थ च महाकायो राष्ट्रसान् वानरश्वरः । युगान्तसमये वायुः प्रवृद्धानगमानिव ॥                       | १०   |
| राक्षसानामनीकेषु शैलवर्षं ववर्षं ह । अइमदर्षं यथा मेघः पक्षिसङ्घपु कानने ॥                         | १्१  |
| कपिराजाविमुक्तैस्तैः शैलवर्षेस्तु र क्षसाः । विकीर्णशिरसः पेतुर्निकृता इव पर्वताः ॥                | १२   |
| अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः । सुत्रीवेण प्रभन्नेषु पतत्सु विनदत्सु च ॥                      | १३   |
| विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्ष्सः। रथादाष्टुण दुर्धपो गजरकन्धमुपारुहत्॥                | १४   |
| स तं द्विरदमारुह्य विरूपाक्षो महारथः । विनद्न् भीमान्ह्यादं वानरानभ्यधावत ॥                        | ny   |
| सुत्रीवे स शरान् घोरन् विससर्ज चमूमुखे । स्थापयामास चोद्धियान् राक्षसान् संप्रहर्षय                | न्।। |
| स तु विद्धः शितैवं णैः कपे न्द्रस्तेन रक्षसा । चुक्रोध स महाक्राधो वधे चास्य मनो द्धे              | T 11 |
| ततः पादपमुद्धत्य शूरः संप्रधनो हारेः। अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम्॥                         | १८   |
| स तु प्रहाराभिहतः सुप्रीवेण महागजः। अपासर्पद्धनुमात्रं निपसाद ननाद च॥                              | १९   |
| गजात्तु मथितात्तूर्णमपक्रम्य स वीर्यवान् । राक्षसीऽभिमुनः शत्तुं प्रत्युद्गम्य ततः किपम्॥          | २०   |
|                                                                                                    | २१   |
| स हि तस्याभिसंकुद्धः प्रगृह्य दिपुलां शिलाम् । दिरूपाक्षाय चिक्षेप सुग्रीवो जलदोपमाम्              | Įll  |
| स तां शिलामापतन्तीं दृष्ट्वा राक्षसपुंगवः । अपक्रम्य सुविकान्तः रुद्गेन प्राहरत्तदा ॥              | २३   |
| तेन रुद्गप्रहारेण रक्षसा वालेना हतः । मुहूर्नमभवद्वीरो विसंज्ञ इव वानरः ॥                          | २४   |
| सं तदा सहसोत्पत्य राक्षसस्य महाहवे । मुष्टिं संवर्त्य वेगेन पानयामास वक्षसि ॥                      | २५   |
| सुष्टिप्रहाराभिहतो विरूपाक्षो निशाचरः। तेन र द्वेन संकृद्धः सुप्रीवस्य चमृसुखे॥                    | २६   |
| कवचं पातयामास पद्भवामाभहतोऽपतत् । स समुत्थाय पाततः कपिस्तस्य व्यसजयत्।।                            | २७   |

२८

રૂપ

३६

₹

#### अप्रनवतितमः सर्गः

तलप्रहारमशनेः समानं भीमनिःस्वनम् । तलप्रहारं तद्रक्षः सुत्रीवेण समुचतम् ॥ नेपुण्यान्सोचयित्वनं सुष्टिनोरस्यताडयत् । ततस्तु संकुद्धतरः सुर्यावो वानरेश्वरः ॥ २९ गोलितं चात्मनो तृष्ट्वा प्रहारं तेन रक्षसा । स दृद्शीन्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ॥ ३० नतो न्यपातयत् क्रोधाच्छङ्खदेशे महत्तलम् । महेन्द्राशनिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितौ ॥ 38 पपात कृषिरहिन्नः शोणितं च समुद्रमन् । स्रोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं प्रसवणादिन ॥ ३२ विवृत्तनयनं क्रोधान् सफेनं रुधिराष्ट्रतम् । दृहशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्ष्तरं कृतम् ॥ 33 स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पार्श्वन रुधिरोक्षितम् । करुणं च विनर्दन्तं दृहशुः कपयो रिपुम् ॥ 38 तथा तु तो संयति संप्रयुक्तो तरस्विनौ वानरराक्षसानाम्।

यळार्पची सस्वनतुः सुभीमं महाणेवी द्वाविव भिन्नवेछी ॥

विनाशक ने विरूपनेत्रं गहावछं तं हरिपार्थिवेन । वलं समस्तं कपिराक्षसानासुदृत्तगङ्गाप्रतिमं वभूच ॥

्रतापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम

युद्धकाण्डे विरुपाक्षवधो नाम सप्तनवतितमः सर्गः

### अप्टनवतितमः सर्गः

महोद्द्यधः

हन्यमाने वले तूर्णभन्योन्यं ते महामृथे । सरसीव महावर्भे सृपक्षीणे वभूवतु: ॥

स्ववलस्य विचातेन विरूपाक्षवधेन च । वभूव द्विगुणं कुद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २ प्रक्षीणं तु बलं दृष्ट्वा वध्यमानं वलीमुखैः । वभूवास्य व्यथा युद्धे प्रेक्ष्य दैवविपर्ययम् ॥ 3 उवाच च समीपस्थं महोद्रमरिंद्मम् । अस्मिन् काले महावाहो जयाशा त्विय मे स्थिता ॥ ४ जहि शत्रुचम्ं वीर दर्शयाद्य पराक्रमम् । भर्तृषिण्डस्य कालोऽयं निर्देष्टुं साधु युध्यताम् ॥ Ц एवमुक्तस्तथेत्युक्ता राक्षसेन्द्रो महोदरः । प्रविवेशारिसेनां तां पतङ्ग इव पावकम् ॥ દ્ तत: स कदनं चक्रे वानराणां महावल: । भर्तृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदित: ॥ वानराश्च महासत्त्वाः प्रगृह्य विपुलाः शिलाः । प्रविष्यारिवलं भीमं जन्तुस्ते रजनीचरान्।।८ ् महोदरस्तु संकुद्धः झरैः काञ्चनभूपणैः । चिच्छेद पाणिपादोरून्<sup>र</sup> वानराणां महाहवे ॥ ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसैरर्दिता भृशम् । दिशो दश द्वताः केचित्केचित्सुग्रीवमाश्रिताः ॥१० प्रभग्नां समरे हृष्ट्वा वानराणां महाचमूम् । अभिदुद्राव सुग्रीवो महोद्रमनन्तरम् ॥ ११

पाणिपादोरुम् पुना.। १. उन्मत्तगङ्गाप्रतिमम् ਚ.

प्रगृद्य विपुलां घोरां महीधरसमां शिलाम् । चिक्षेप च महातेजास्तद्वधाय हरीश्वरः ॥ १२ तामापतन्तीं सहसा शिलां दृष्ट्वा महोद्रः । असंभ्रान्तस्ततो वाणैर्निविभेद् दुरासदाम् ॥ १३ रक्षसा तेन वाणौधेर्निकृता सा सहस्रधा । निपपात शिला भूमौ गृधवक्रमिवाकुलम् ॥ १४ तां तु भिन्नां शिलां दृष्ट्वा सुग्रीवः क्रोधमूर्छितः । सालमुत्पाट्य चिक्षेप राक्षसे रणमूर्धनि ॥ १५ शरैश्च विद्दारेनं शूरः परपुरंजयः । स द्दर्श ततः कुद्धः परिघं पतितं भुवि ॥ १६ आविध्य तु स तं दीप्तं परिघं तस्य दर्शयन् । परिघात्रेण वेगेन जघानास्य हयोत्तमान् ॥ १७ तस्माद्धतहयाद्वीरः सोऽवष्छ्य महारथात् । गदां जत्राह संक्रुद्धो राक्षसोऽथ महोदरः ॥ १८ गदापरिघहस्तो तो युधि वीरो समीयतुः । नर्दन्तो गोवृषप्रख्यो घनाविव सविद्युतो ॥ १९ ततः कुद्धो गदां तस्मै चिक्षेप रजनीचरः । व्वलन्तीं भास्कराभासां सुप्रीवाय सहोदरः ॥ २० गदां तां सुमहाघोरामापतन्तीं महावलः । सुत्रीवो रोषताम्राक्षः समुद्यम्य महाहवे ॥ २१ आजघान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः । पपात स गदोद्भिन्नः परिघस्तस्य भूतले ॥ २२ ततो जयाह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधातलात् । आयसं मुसलं घोरं सर्वतो हेमभूषितम् ॥ २३ स तमुद्यम्य चिक्षेप सोऽप्यन्यां व्याक्षिपद्भदाम् । भिन्नावन्योन्यमासाद्य पेततुर्धरणीतले ॥ ૨૪ ′્ર ततो भन्नप्रहरणौ मुष्टिभ्यां तौ समीयतुः । तेजोवलसमाविष्टौ दीप्ताविव हुताशनौ ॥ २५ जन्नतुरतौ तदान्योन्यं नेद्तुश्च पुनः पुनः । तलैश्चान्योन्यमाह्य पेततुर्धरणीतले ॥ २६ उत्पेततुस्ततस्तूर्णं जन्नतुश्च परस्परम् । सुजैश्चिक्षिपतुर्वीरावन्योन्यमपराजितौ ॥ २७ जग्मतुस्तौ श्रमं वीरौ वाहुयुद्धे परंतपौ । आजहार ततः खङ्गमदूरपरिवर्तिनम् ॥ २८ राक्षसश्चर्मणा सार्ध महावेगो महोदरः । तथैव च महाखद्गं चर्मणा पतितं सह ॥ २९ जमाह वानरश्रेष्ठः सुमीवो वेगवत्तरः । तौ तु रोषपरीताङ्गौ नर्दन्तावभ्यधावताम् ॥ ३० उद्यतासी रणे हृष्टी युधि शस्त्रविशारदी । दक्षिणं मण्डलं चोभौ सुतूर्णं संपरीयतुः ॥ 38 अन्योन्यमभिसंकुद्धौ जये प्रणिहितावुभौ । स तु सूरो महावेगो वीर्यक्षाघी महोद्रः ॥ ३२ महाचर्मणि तं खङ्गं पातयामास दुर्मतिः । लग्नसुत्कर्षतः खङ्गं खङ्गेन किषकुञ्जरः ॥ 33 जहार सिशरस्त्राणं कुण्डलोपहितं शिरः । निकृत्तशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले ॥ ३४ तद्वलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ट्वा तत्र न तिष्ठते । हत्वा तं वानरैः सार्धं ननाद मुदितो हरिः ॥ 34 चुकोध च दशयीवो वभौ हृष्टश्च राघवः । विषण्णवदनाः सर्वे राक्षसा दीनचेतसः ॥ ३६ विद्रवित ततः सर्वे भयवित्रस्तचेतसः ॥

> , महोद्रं तं विनिपास भूमौ महागिरेः कीर्णमिवैकदेशम् । सूर्यात्मजस्तत्र रराज स्टक्ष्म्या सूर्यः स्वतेजोभिरिवाप्रधृष्यः ॥

. ३७

अथ विजयमवाप्य वानरेन्द्रः समरमुखे सुरयक्षसिद्धसङ्घैः । अवनितलगतेश्च <sup>1</sup>भूनसङ्घेर्द्दरुपसमाकुलितैः स्तुतो महात्मा ॥

३८

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे महोद्रवधो नाम अप्टनवतितमः सर्गः

### एकोनशततमः सर्गः

#### महापार्श्ववधः

महोद्रे तु निहते महापार्खी महावलः । सुर्यावेण समीक्ष्याथ क्रोधात् संरक्तलोचनः ॥

अङ्गद्स्य चमृं भीमां क्षोभयामास सायकैः । स वानराणां मुख्यानामुत्तमाङ्गानि सर्वशः ॥ २ पानवामास कायेभ्यः फलं वृन्तादिवानिलः । केपांचिदिपुभिर्वाहून् स्कन्धांश्चिच्छेद् राक्षसः ॥ ३ वानराणां सुसंकुद्धः पार्श्व केपां व्यदारयत् । तेऽदिता वाणवर्षण महापार्श्वेन वानराः ॥ 8 विपादविमुखाः सर्वे वभृवुगंतचेतसः । निरीक्ष्य वलमुद्दिममङ्गदो राक्षसार्दितम् ॥ ų ेंदेगं चक्रे महावाहुः समुद्र इव पर्वणि । आयसं परिघं गृह्य सूर्यरिद्मसमप्रभम् ॥ દ્ समरे वानरश्रेष्टो महापार्थे न्यपातयत् । स तु तेन प्रहारेण महापार्थी विचेतनः ॥ ससृतः स्यन्द्नात्तस्माद्धिसंज्ञः प्रापतद्भवि । सर्क्षराजस्तु तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः ॥ निष्पस सुमहात्रीर्यः स्वाद्व्यूहान्मेवसंनिभात् । प्रगृह्य गिरिश्वङ्गाभां क्रुद्धः सुविपुलां शिलाम् ॥ अश्वाखचान तरसा स्यन्दनं च वभञ्ज तम् । मुहूर्तोह्रव्धसंज्ञस्तु महापार्श्वो महावलः ॥ अङ्गदं बहुभिर्वाणभृयस्तं प्रत्यविध्यत । जाम्बवनतं त्रिभिर्वाणैराजघान स्तनान्तरे ॥ ११ ऋक्षराजं गवाक्षं च जधान वहुभिः शरैः । जाम्ववन्तं गवाक्षं च स हृष्ट्रा शरपीडितौ ॥ १२ जत्राह परिवं घोरमङ्गदः क्रोधमूर्छितः । तस्याङ्गदः प्रकुपितो राक्षसस्य तमायसम् ॥ १३ दूरस्थितस्य परिषं रविरिदमसमप्रभम् । द्वाभ्यां भुजाभ्यां संगृह्य भ्रामयित्वा च वेगवान् ॥१४ महापार्श्वस्य चिश्रेप वधार्थं वालिनः सुतः । स तु क्षिप्तो वलवता परिवस्तस्य रक्षसः ॥ १५ धनुश्च सङ्गरं हस्ताच्छिरस्तं चाप्यपातयत्। तं समासाद्य वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान् ॥ १६ तलेनाभ्यहनत् कुद्धः कर्णमूले सक्तण्डले । स तु कुद्धो महावेगो महापार्श्वो महाद्युतिः १७ करेणेकेन जत्राह सुमहान्तं परश्वधम् । तं तैलधौतं विमलं शैलसारमयं दृढम् ॥ 25 राक्षसः परमक्रुद्धो वालिपुत्रे न्यपातयत् । तेन वामांसफलके भृशं प्रस्ववपातितम् ॥ 89 1.म हदेंत्यस्य स्थाने हरुपेति प्रयुक्तम् । 'अपि भूतसङ्गैर्हर्षसमाकुलितैः

मापं मपं क़ुर्याच्छन्दोभङ्गं न कारयेत्' इति न्यायात् ।

अङ्गदो मोक्षयामास संरोष: स परश्रधम् । स वीरो वज्रसंकाशमङ्गदो मुष्टिमात्मनः ॥ २० संवर्तयत् सुसंकुद्धः पितुस्तुल्यपराक्रमः । राक्षसस्य स्तनाभ्याशे मर्मङ्गो हृदयं प्रति ॥ २१ इन्द्राशनिसमस्पर्शं स मुष्टिं विन्यपातयत् । तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामुधे ॥ २२ पफाल हृदयं चाशु स पपात हतो भुवि । तिस्मिन्निपितते भूमौ तत्सैन्यं संप्रचुक्षुभे ॥ २३ अभवच महान् क्रोधः समरे रावणस्य तु । वानराणां च हृष्टानां सिंहनादश्च पुष्कलः ॥ २४ स्फोटयन्निव शब्देन लङ्कां साट्टालगोपुराम् । महेन्द्रेणेव देवानां नादः समभवन्महान् ॥ २५

अथेन्द्रशत्रुसिदिवालयानां वनौकसां चैव महाप्रणादम्। श्रुत्वा सरोपं युधि राक्षसेन्द्रः पुनश्च युद्धाभिमुखोऽवतस्थे॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे महापार्श्ववधो नाम एकोनश्चततमः सर्गः

२६.

### शततमः सर्गः

#### रामरावणास्त्रपरम्परा

महोदरमहापार्खी हतौ दृष्ट्वा तु राक्षसौ । तसिश्च निहते वीरे विरूपाक्षे महावछे ॥ ξ आविवेश महान् क्रोधो रावणं तं महामृधे । सूतं संचोदयामास वाक्यं चेद्मुवाच ह ॥ २ निहतानाममात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च । दुःखमेपोऽपनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ ॥ Ę रामवृक्षं रणे हन्मि सीतापुष्पफलप्रदम् । प्रशाखा यस्य सुप्रीवो जाम्ववान् कुमुदो न ः ॥ ४ सैन्द्श्च द्विविद्श्रेव हाङ्गदो गन्धमाद्नः । हनूमांश्च सुपेणश्च सर्वे च हरियुथपाः ॥ 4 स दिशो दश घोषेण रथस्यातिरथो सहान् । नादयन् प्रययौ तूर्णं राघवं चाभ्यवर्तत ।। Ę पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना । संचचाल मही सर्वा सवराहमृगद्विपा ॥ तामसं स महाघोरं चकारास्त्रं सुदारुणम् । निर्देदाह कपीन् सर्वास्ते प्रपेतुः समन्ततः ॥ उत्पपात रजो घोरं तैभेग्नैः संप्रधावितैः । न हि तत् सहितुं शेकुर्वह्मणा निर्मितं स्वयम् ॥ तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमैः । दृष्ट्वा भग्नानि शतशो राघवः पर्यवस्थितः ॥ ततो राक्षसज्ञार्दू हो विद्राव्य हरिवाहिनीम् । स दद्शे ततो रामं तिष्ठन्तमपराजितम् ॥ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवं यथा । आलिखन्तमिवाकाशमवप्टभ्य सहद्धनुः ॥ पद्मपत्रंविशालाक्षं दीर्घवाहुमरिंदमम् । ततो<sup>2</sup> रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो बली ॥

<sup>1.</sup> तत इति । तिष्ठन्तिमित्यनेनान्वेति । ततो तत्र रामो राधव इति द्विवचनात् भगवित कवेराद्रर । प्रतिहिन्याः समनन्तरे प्रदेशे तिष्ठन्तिमत्यर्थः । प्रतितेः प्रयोऽलंकारध्विनः । स च प्रश्ले वीररसे 2: तत इत्यादिः सार्थश्लोक एकान्वयः । पर्यवस्यतीति वोध्यम् ॥

वानरांश्च रणे भग्नानापतन्तं च रावणम् । समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह कार्मुकम् ॥१४ विस्फारवित्सारेभे<sup>1</sup> ततः स धनुरुत्तमम् । महावेगं महानादं निर्भिन्द्त्रिव मेदिनीम् ॥ रादणस्य च वाणोधे रामविस्फारितेन च । शब्देन राक्षसास्ते च पेतुश्च शतशस्तदा ॥ १६ तयोः शरपथं प्राप्तो रावणो राजपुत्रयोः । स वभौ च यथा राहुः समीपे शशिसूर्ययोः ॥ १७ निमच्छन् प्रथमं बोद्धं लक्ष्मणो निशितेः शरैः । मुमोच धनुरायम्य शरानिप्रशिखोपमान् ॥१८ तान् मुक्तमात्रानाकाशे रुक्ष्मणेन धनुष्मता । वाणान् वाणैर्महातेजा रावणः प्रत्यवारयत् ॥१९ एकंसेकेन वाणेन त्रिभिद्धीन् दश्भिद्श । लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद् दर्शयन् पाणिलाघवम् ॥ २० अभ्यतिक्रम्य सामिति रावणः समितिजयः । आससाद ततो रामं स्थितं शैलमिवाचलम् ॥२१ स संख्ये राममासाच क्रोयसंरक्तलोचनः । व्यसृजच्छरवर्पाणि रावणो राववोपरि ॥ शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुइच्युताः । दृष्ट्रेवापततः शीव्रं<sup>2</sup> भहाख्रवाह सत्वरम् ॥ २३ ताञ्झरायांस्ततो भह्नेस्तीक्ष्णेश्चिच्छेद् राघवः । दीप्यमानान् महायोरान् कृद्धानाशीविपानिव।। राववो रावणं तुर्णं रावणो राववं तदा । अन्योन्यं विविधैस्तीक्ष्णेः शरैरभिववर्षतुः ॥ २५ चेरत्स्र चिरं चित्रं मण्डलं सन्यदक्षिणम् । वाणवेगात् समुत्क्षिप्तावन्योन्यमपराजितौ ॥ २६ तयोर्भूतानि वित्रेसुर्युगपत् संप्रयुध्यतोः । रौद्रयोः सायकमुचोर्यमान्तकनिकाशयोः ॥ २७ संततं विविधेर्वाणेर्वभूव गगनं तदा । घनैरिवातपापाये विद्युन्मालासमाकुलैः ॥ 26 ग्रवाक्षितिमवाकादां वभूव शरवृष्टिभिः । महावेगैः सुतीक्ष्णाप्रैर्गृप्रपत्रैः सुवाजितैः ॥ २९ शरान्यकारमाकाशं चकतुः परमं तदा । गतेऽस्तं तपने चापि महामेघाविवोत्थितौ ॥ 30 वभूव तुमुलं युद्धमन्योन्यवधकाङ्क्षिणोः । अनासाद्यमचिन्त्यं च वृत्रवासवयोरिव ॥ 38 डभौ हि परमेष्वासानुभौ शस्त्रविशारदौ । डभावस्त्रविदां मुख्यानुभौ युद्धे विचेरतु: ॥ ३२ उभौ हि येन ब्रजतस्तेन तेन शरोर्मयः । ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्मुः सागरयोरिव ॥ 33 ततः संसक्तह्स्तस्तु रावणो छोकरावणः । नाराचमाछां रामस्य छछाटे प्रत्यमुख्यत ॥ 38 ्रौद्रचापप्रयुक्तां तां नीलोत्पलदलप्रभाम् । शिरसा धारयन् रामो न व्यथां प्रत्यपद्यत ॥ ३५ अथ मन्त्रानभिजपन् रौद्रमस्त्रमुदीरयन् । शरान् भूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः ॥ ३६ मुमोच च महातेजाश्चापमायम्य वीर्यवान् । ते महामेघसंकाशे कवचे पतिताः शराः ॥ **₹**७ अवध्ये राक्ष्सेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा । पुनरेवाथ तं रामो रथस्थं राक्षसाधिपम् ॥ 36 ळळाटे परमाखेण सर्वास्नकुशळोऽभिनत्<sup>१</sup>। ते भित्त्वा वाणरूपाणि पख्नशीर्पा इवोरगाः॥ ३९

विरफारयितुमारेभे इति विलम्बन्नतीतेः परापतत इति भछविशेपणम् । आपतिताः पुना.।

भगवती रामस्यातमोहाध्यवसाययोगो व्यज्यते ।

द्योग्रमापततः क्षणार्धमात्रेण लक्ष्यदेशमभि-

श्वसन्तो विविशुर्भूमिं रावणप्रतिकूछिताः । निह्य राघवस्यास्त्रं रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ 80 आसुरं सुमहाघोरमस्त्रं प्रादुश्वकार ह । सिंहव्याच्रमुखांश्चान्यान् कङ्ककाकमुखानपि ॥ 88 गृध्रदयेनमुखां आपि शृगालवद्नां स्तथा । ईहामृगमुखां आन्यान् व्यादितास्यान् भयानकान् ॥ पञ्चास्याँ छे छिहानां श्च ससर्ज निशिताञ्शरान् । शरान् खरमुखां श्चान्यान् वराहमुखसंस्थितान् ॥ श्वानकुक्कुटवक्कांश्च सकराशीविषाननान् । एतानन्यांश्च मायावी ससर्ज निशिताञ्शरान् ॥ ४४ रामं प्रति महातेजाः कुद्धः सर्प इव श्वसन् । आसुरेण समाविष्टः सोऽस्रेण रघुनन्दनः ॥ ससर्जास्त्रं नहोत्साहः पावकं पावकोपमः । अग्निदीप्तमुखान् वाणांस्तथा सूर्यमुखानपि ॥ ४६ चन्द्राधेचन्द्रवक्तांश्च धूमकेतुमुखानपि । यहनक्षत्रवक्तांश्च महोल्कामुखसंस्थितान् ॥ ४७ विद्युज्जिह्वोपमांश्चान्यान् ससर्ज निशिताञ्शरान् । ते रावणशरा घोरा राघवास्त्रसमाहताः ॥ ४८ विलयं जरमुराकाज्ञे जरमुश्चेत्र सहस्रशः । तदस्त्रं निहतं दृष्ट्वा रामेणाक्तिष्टकर्मणा ॥ ४९ हृष्टा नेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः । सुत्रीवप्रमुखा वीराः परिवार्ये तु राधवम् ॥ 40

ततस्तद्स्त्रं विनिह्स रायवः प्रसद्य तद्रावणवाहुनिःसृतम् ।

मुदान्वितो दाशरिथमहाहवे विनेदुरुचैमुदिताः कपीश्वराः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे रामरावणास्त्रपरम्परा नाम शततमः सर्गः

# एकोत्तरशततमः सर्गः

#### लक्ष्मणशक्तिक्षेपः

तिस्मन् प्रतिहनेऽस्त्रे तु रावणो राक्षसाधिपः । क्रोधं च द्विगुणं चक्रे क्रोधाचास्त्रमनन्तरम् ॥ १ सयेन विहितं रौद्रसन्यदस्त्रं महाचुतिः । उत्स्रष्टुं रावणो घोरं राघवाय प्रचक्रमे ॥ २ ततः शूळानि निश्चेरुर्गदाश्च मुसळानि च । कार्मुकादीप्यमानानि वज्नसाराणि सर्वशः ॥ Ę मुद्गराः कूटपाशाश्च दीप्ताश्चाशनयस्तथा । निष्पेतुर्विविधास्तीक्ष्णा वाता इव युगक्षये ॥ မွ तद्स्त्रं राघवः श्रीमानुत्तमास्त्रविदां वरः । जघान परमास्त्रेण गान्धर्वेण महाद्युिः ॥ 4 तस्मिन् प्रतिहतेऽस्त्रे तु राघवेण महात्मना । रावणः क्रोधताम्राक्षः सौरमस्त्रमुदैरयत् ॥ ફ ततश्चकाणि निष्पेतुर्भोस्वराणि महान्ति च । कार्मुकाद्भीमवेगस्य दशयीवस्य धीमतः ॥ **10** ( तैरासीद्गगनं दीप्तं संपतिद्धिरितस्ततः । पतिद्धश्च दिशो दीप्ताश्चनद्रसूर्यग्रहैरिव ॥ 6 तानि चिच्छेद वांणोधैश्रकाणि स तु राघवः । आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९ तदस्त्रं तु हतं ह्या रावणो राक्षसाधिपः । विव्याध दशभिर्वाणे रामं सर्वेषु मर्भस्य ।। 🔑 १० स विद्धो दशभिवाणिमेहाकार्मुकनिःसृतैः । रावणेन महातेजा न प्राकम्पत राघवः ॥

#### एकोत्तरशततमः सर्गः

तनो विव्याघ गात्रेषु सर्वेषु सनितिजयः । रायवस्तु सुसंकृद्धो रावणं वहुभिः शरैः ॥ १२ . एतस्मिन्नन्तरे कुद्धो राघवस्यानुजो वली । लक्ष्मणः सायकान् सप्त जन्नाह् परवीरहा १३ तै: सायकैर्महावेंने रावणस्य महाद्यति: । ध्वजं मनुष्यशीर्पं तु तस्य चिच्छेद् नैकधा II १४ सार्थेश्चापि वाणेन शिरो व्वितिकुण्डलम् । जहार लक्ष्मणः श्रीमान्नैर्ऋतस्य महावलः ॥१५ तस्य वार्णेश्च चिच्छेद् धनुर्गजकरोपमम् । लक्ष्मणो राक्ष्सेन्द्रस्य पञ्चभिनिशितैः शरैः ॥ १६ नीलमेचनिमां खास्य सद्धान् पर्वतोपमान् । जचानाप्छ्य गद्या रावणस्य विभीपणः ॥ १७ हताश्वाहेगवान् वेगादवप्द्रस महारथात् । क्रोधमाहारयत्तीव्रं भ्रातरं प्रति रावणः ॥ १८ ततः शक्तिं महाशक्तिदीप्तां दीप्ताशनीमिव । विभीपणाय चिक्षेप राक्ष्सेन्द्रः प्रतापवान् ॥ १९ अप्राप्तामेव तां वाणेखिनिश्चिच्छेद् छक्ष्मणः । अथोद्तिष्टत् संनादो वानराणां तदारणे॥२० सा पपात त्रिया छिन्ना शक्तिः काञ्चनमालिनी। सविरफ़्लिङ्गा व्वलिता महोल्केव दिवदच्युता॥ ततः संभाविततरां कालेनापि दुरासदाम् । जबाह विपुलां शक्ति दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ २२ सा वेगिता वलवता रावणेन दुरासदा । जञ्वाल सुमहाघोरा शकाशनिसमप्रभा ॥ २३ एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्तं विभीपणम् । प्राणसंश्यमापन्नं तूर्णसभ्यवपद्यत् ॥ २४ तं विमोक्षियतं वीरश्चापमायम्य लक्ष्मणः । रावणं शक्तिहस्तं वै शरवर्षेरवाकिरत् ॥ २५ कीर्यमाणः शरौवेण विस्षृष्टेन महात्मना । न प्रहुर्तुं मनश्वके विमुखीकृतविक्रमः ॥ २६ मोक्षितं भ्रातरं दृष्ट्वा लक्ष्मणेन स रावणः । लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठन्निदं वचनमत्रवीत् ॥ २७ मोक्षितस्ते वलश्राविन् यस्मादेवं विभीषणः । विमुच्य राक्षसं शक्तिस्त्वयीयं विनिपासते ॥ २८ एपा ते हृदयं भित्त्वा शक्तिळींहितलक्षणा । महाहुपरिघोत्सृष्टा प्राणानादाय यास्यति ॥ २९ इसेवमुक्ता तां शक्तिमष्टवण्टां महास्वनाम् । मयेन मायाविहिताममोयां शत्रुवातिनीम् ॥ ३० लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा । रावणः परमकुद्धश्चिक्षेप च ननाद च ॥ 38 सा क्षिप्ता भीमवेगेन शक्राशनिसमस्वना । शक्तिरभ्यपतद्वेगाहक्ष्मणं रणमूर्धनि ॥ ३२ तामनुच्याहरच्छक्तिमापतन्तीं स राघवः । स्वस्यस्तु छक्ष्मणायेति मोघा भव हतोद्यमा॥३३ रावणेन रणे शक्तिः कुद्धेनाशीविपोपमा । मुक्ता शूरस्य भीतस्य लक्ष्मणस्य ममज्ज सा ॥ ३४ न्यपतत् सा महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि । जिह्वेवोरगराजस्य दीप्यमाना महासुतिः ॥ ३५ ंततो रावणवेगेन सुदूरमवगाढया । शक्या निर्भिन्नहृद्यः पपात सुवि छक्ष्मणः ॥ ३६ तदवस्थं समीपस्थो छङ्मणं प्रेक्ष्य राघवः । भ्रातृस्तेहान्महातेजा विपण्णहृद्योऽभवत् ॥ ইড स महर्तमनुध्याय वाष्पव्याकुललोचनः । वभूव संरव्धतरो युगान्त इव पावकः ॥ 36 ेरिपण्याप कालोऽयमिति संचिन्स रायवः । चक्रे सुतुमुलं युद्धं रावणस्य वधे घृतः ॥ ्रेगुमिष्यता लक्ष्मणं संनिरीक्ष्य च । स ददर्शे ततो रामः शक्सा भिन्नं महाहवे ॥ 39 लक्ष्मणं रुधिरादिग्धं संपन्नगमिवाचलम् । तामपि प्रहितां शक्तिं रावणेन वलीयसा ॥ ४१ यत्नतस्ते हारिश्रेष्ठा न शेकुरवमर्दितुम् । अर्दिताश्चैव वाणौवैः क्षिग्रहस्तेन रक्षसा ॥ ४२ सौमित्रिं सा विनिर्भिद्य प्रविष्टा धरणीतलम् । तां कराभ्यां परामृइय रामः शक्तिं भयावहाम् ॥ वभञ्ज समरे क़ुद्धो वलवान् विचकर्षे च । तस्य निष्कर्पतः शक्तिं रावणेन वलीयसा ॥ 88 शराः सर्वेषु गात्रेषु पातिता मर्भभेदिनः । अचिन्तयित्वा तान् वाणान् समाश्चिष्य च लक्ष्मणम्।। अन्नवीच हनूमन्तं सुत्रीवं चैत्र राघवः । लक्ष्मणं परिवार्येह तिष्टध्वं वानरोत्तमाः ॥ ४६ पराक्रमस्य कालोऽयं संप्राप्तो मे चिरेप्सितः। पापात्मायं दश्यीवो वध्यतां पापनिश्चयः॥४७ काङ्कृतः स्तोककस्येव वर्भान्ते मेयदर्शनम्। अस्मिन् मुहूर्ते न चिरात् सत्यं प्रतिशृणोमि वः॥४८ अरावणसरामं वा जगद्द्रक्ष्यथ वानराः । राज्यनाशं वने वासं दण्डके परिधावनम्।। ४९ वैदेह्याश्च परासर्शं रक्षोभिश्च समागमम् । प्राप्तं दुःखं महद्वीरं क्वेशं च निरयोपमम् ॥ 40 अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे । यद्र्थं वानरं सैन्यं समानीतिमदं मया ॥ 42 सुमीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिनं रणे । यद्र्थं सागरः क्रान्तः सेतुर्वद्वश्च सागरे ॥ 42 सोऽयमद्य रणे पापश्चक्षुर्विपयमागतः । चक्षुर्विषयमागम्य नायं जीवितुमर्हति ॥ لإنم दृष्टिं दृष्टिविषस्येव सर्पस्य मम रावणः । स्वस्थाः पद्मयत दुर्धर्षा युद्धं वानरपुंगवाः ॥ ५४ आसीनाः पर्वतायेषु ममेदं रावणस्य च । अद्य रामस्य रामत्वं पर्यन्तु मम संयुगे ॥ ५५ त्रयो लोकाः सगन्धर्वाः सदेवाः सपिचारणाः। अद्य कर्म करिष्यामि यहोकाः सचराचराः॥ सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्भमिधेरिष्यति । समागम्य सदा छोके यथा युद्धं प्रवर्तितम् ॥ ५७ एवमुक्ता शितैर्वाणस्तप्तकाञ्चनभूषणैः। आजघान दश्यीवं रणे रामः समाहितः॥ 46 अथ प्रदीप्तैर्नाराचेर्मुसङैख्यापि रावणः । अभ्यवर्पत्तदा रामं धाराभिरिव तोयदः ॥ ५९ रामरावणमुक्तानामन्योन्यमभिनिन्नताम् । शराणां च शराणां च वभूव तुमुलः स्वनः ॥ ६० ते भिन्नास्र विकीणीस्र रामरावणयोः शराः । अन्तरिक्षात् प्रदीप्तामा निपेतुर्धरणीतले ॥ ६१ तयोज्यातलिने वोषो रामरावणयोर्महान् । त्रासनः सर्वभूतानां संवभूवाद्भुतोपमः ॥ ६२ स कीर्यमाणः शरजालवृष्टिभिर्महात्मना दीप्तधनुष्मतार्दितः ।

भयात् प्रदुद्राव समेख रावणो यथानिलेनाभिहतो वलाहकः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे लक्ष्मणशक्तिक्षेपो नाम एकोत्तरशततमः सर्गः

६४

२. अस्यानन्तरम्-यावचन्द्रश्च सर्यश्च यावत्तिष्ठति सार् काङ्क्षितं चातकस्येव पुना.।

#### द्रयुत्तरशततमः सर्गः

#### **लक्ष्मणसंजीवनम्**

इक्त्या विनिहतं हृष्ट्वा रावणेन वलीयसा । लक्ष्मणं समरे शूरं रुधिरौधपरिष्छुतम् ॥ 8 स दस्वा हुमुछं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः । विस्नुजन्नेव वाणीघान् सुपेणं वाक्यमत्रवीत् ॥ २ एप राज्ञणवीर्येण लक्ष्मणः पतितः क्षितौ । सर्पवदेष्टते वीरो मम शोकसदीरयन् ॥ Ę शोणिताई सिमं दीरं प्राणेरिष्टतमं मम । पदयतो मम का शक्तिर्योद्धं पर्याकुलात्मनः ॥ 8 अयं स समरकावी भ्राता मे शुभलक्षणः । यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणेर्मे किं सुक्षेन च ॥ 4 लज्जतीय हि से वीर्य भ्रद्यतीय करावृतुः । सायका व्यवसीद्नित दृष्टिर्वाप्पवदां गता ॥ Ę अवसीदन्ति नात्राणि स्वप्नयाने नृणाभिव । चिन्ता मे वर्धने तीत्रा मुमूर्पा चोपजायते ॥ श्रातरं निहतं हट्टा रावणेन दुरात्मना । विनिष्टनन्तं दुःखार्तं मर्भण्यभिहतं भ्रशम् ॥ 6 राववो आतरं हृष्ट्रा प्रियं प्राणं वहिश्चरम् । दुःखेन महताविष्टो ध्यानशोकपरायणः ॥ 9 परं विपादमापत्रो विल्लापाकुलेन्द्रियः । न हि युद्धेन मे कार्यं नैव प्राणेर्न सीतया ।। १० ्रित्रातरं निह्तं हष्ट्रा लक्ष्मणं रणपांसुपु । किं मे राज्येन किं प्राणेर्युद्धे कार्यं न विद्यते ॥ ११ यत्रायं निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः । देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च वान्धवाः ॥ १२ तं तु देशं न पदयामि यत्र भ्राता सहोदरः । इसेवं विरुपन्तं तं शोकविह्निरियम् ॥ १३ विवेष्टमानं क्रुणमुच्छुसन्तं पुनः पुनः । रायमाश्वासयन् वीरः सुपेणो वाक्यमत्रवीत् ॥ १४ न मृतोऽयं महावाहों छक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः। न चास्य विकृतं वक्कं नापि इयावं न निष्प्रभम्॥ सुप्रभं च प्रसन्नं च सुखमस्याभिलक्ष्यते । पद्मरक्ततलौ हस्तौ सुप्रसन्ने च लोचने ॥ १६ एवं न विद्यते रूपं गतासनां विशांपते । दीर्घायुपस्तु ये मर्ट्यास्तेपां तु मुखमीदृशम् ॥ १७ नायं प्रेतत्वमापन्नो छक्ष्मणो छिक्ष्मिवर्धनः । मा विपादं कृथा वीर सप्राणोऽयमरिंद्मः ॥ १८ आख्यास्यते प्रसुप्तरय स्नस्तगात्रस्य भूतले । सोच्छ्वासं हृद्यं वीर कम्पमानं सुहुर्सुहुः एवमुक्ता तु वाक्यज्ञः सुपेणो राघवं वचः । समीपस्थमुवाचेदं हनुमन्तमभित्वरन् ॥ २० सौम्य ज्ञीव्यमितो गत्वा शैलमोपधिपर्वतम् । पूर्वं ते कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता ग्रुभ: ॥ ंदक्षिणे शिखरे तस्य जातामोपिधमानय । विशल्यकरणीं नाम विशल्यकरणीं शुभाम् ॥ २२ सवर्णकरणीं चापि तथा संजीवनीमिप । संधानकरणीं चापि गत्वा शीघ्रमिहानय ॥ २३ संजीवनार्थं वीरस्य छक्ष्मणस्य महात्मनः । इस्रेवमुक्तो हनुमान् गत्वा चौपधिपर्वतम् ॥ २४ चिन्तासभ्यगमुच्छ्रीमानजानंस्तां महौपधिम् । तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना मारुतेरमितौजसः ॥ २५ इद्मेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरं गिरेः । अस्मिन् हि शिखरे जातामोषधीं तां सुखावहाम् ॥ 110

प्रतर्केणावगच्छामि सुपेणोऽप्येवमनवीत् । अगृद्य यदि गच्छामि विश्रत्यकरणीमहम् ॥ कालालयेन दोपः स्याद्वैक्ठव्यं च महद्भवेत् । इति संचिन्स हनुमान् गत्वा क्षिप्रं महावलः॥२८०० आसाद्य पर्वतश्रेष्ठं त्रिः प्रकम्प्य गिरेः शिरः । फुह्ननानातरुगणं समुत्पाट्य महावलः ॥ २९ गृहीत्वा हरिशार्दूछो हस्ताभ्यां समतोलयत् । स नीलमिव जीमूतं तोयपूर्णं नभःस्थलात् ॥ ३० आपपात गृहीत्वा तु हनुमाञ्चिछरं गिरेः । समागम्य महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरेः॥ ३१ विश्रम्य किंचिद्धनुमान् सुपेणसिद्मत्रवीत् । ओपिं नावगच्छामि तामहं हरिपुंगव ॥ ३२ तदिदं शिखरं कृत्स्नं गिरेस्तस्याहृतं मया । एवं कथयमानं तं प्रशस्य पवनात्मजम् ॥ 33 सुपेणो वानरश्रेष्ठो जत्राहोत्पाट्य चौपधीम् । विस्मितास्तु वभू वुस्ते रणे वानरराक्षसाः ॥ 38 दृष्ट्वा हनुसतः कर्म सुरैरिप सुदुष्करम् । ततः संक्षोदियत्वा तामोपर्धा वानरोत्तमः ॥ 34 लक्ष्मणस्य द्दौ नस्तः सुपेणः सुमहाद्युतेः । सज्ञल्यस्तां समाद्याय लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ३६ विशल्यो विरुजः शीव्रमुद्तिष्टन्महीतलात् । तमुन्थितं ते हरयो भूतलात् प्रेक्ष्य लक्ष्मणम् ॥३७ साधु साध्विति सुप्रीताः सुपेणं प्रत्यपूजयन् । एहोहीत्यत्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा ॥ 36 सस्वजे स्तेहगाढं च वाष्पपर्याकुलेक्षणः । अत्रवीच परिष्वष्य सौमित्रं राघवस्तदा ॥ ३० दिष्ट्या त्वां वीर पद्यामि मरणात् पुनरागतम् । न हि मे जीवितेनार्थः सीतया चापि छक्ष्मण।। को हि मे विजयेनार्थस्त्विय पञ्चत्वमागते । इसेवं वदतस्तस्य राघवस्य महात्मनः ॥ ४१ खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत् । तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥ ४२ छघुः कश्चिदिवासत्त्वो नैवं वक्तुमिहाईसि । न हि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितथां साधवोऽनघ ॥ लक्षणं हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम् । नैराइयमुपगन्तुं ते तद्लं मत्कृतेऽनघ ॥ 88 वधेन रावणस्याद्य प्रतिज्ञामनुपालय । न जीवन् यास्यते शत्रुस्तव वाणपथं गतः ॥ ४५ नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य सिंहस्येव महागजः। अहं तु वधिमच्छामि शीव्रमस्य दुरात्मनः॥ ४६ यावद्स्तं न यास्रेप कृतकर्मा दिवाकरः॥

यदि वधिमच्छिसि रावणस्य संख्ये यदि च कृतां त्विमिहेच्छिसि प्रतिज्ञाम् ।
यदि तव राजवरात्मजाभिछापः कृत च वचो मम शीव्रमद्य वीर ॥ ४७
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रतिसहिस्तिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे लक्ष्मणसंजीवनं नाम द्वयुत्तरशततमः सर्गः

त्र्युत्तरशततमः सर्गः ऐन्द्ररथकेतुपातनम्

लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यमुक्तं श्रुत्वा स राघवः । संद्धे परवीरघो धनुरादाय वीर्यवान् ॥

१. राजमुताभिलाप आर्य पुना. ।

रावगाय शरान् घोरान् विससर्ज चमुमुखे । अथान्यं रथमारुह्य रावणो राक्षसाधिपः ॥ अभ्यद्रवन काकुत्स्थं स्वर्भानुरिव भास्करम् । दृश्यीचो रथस्थस्तु रामं वस्त्रोपमैः शरैः ॥ Ę आजवान महावोरेवीराभिरिव तोयदः । दीप्तपावकसंकार्यः शरैः काळ्यनभूपणैः ॥ 8 निर्विभेद रणे रामो दशप्रीवं समाहितम् । भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः ॥ 4 न समं युद्धमिटाहुर्देवगन्धर्वदानदाः । ततः काछ्यनचित्राङ्गः किंकिणीशतभूषितः॥ ξ तरुणादित्यसंकातो वेदूर्यमयकृवरः । सद्धैः काञ्चनापी हेर्युक्तः श्वेनप्रकीर्णकैः ॥ हरिभिः सूर्यसंकार्रोर्हेमजालविभृपितेः । स्वमवेणुध्वजः श्रीमान् देवराजरथो वरः ॥ देवराजेन संदिष्टो रथमारुहा मातिलः । अभ्यवर्तत काकुरस्थमवर्तार्य त्रिविष्टपात् ॥ अवर्वाच तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः । प्राञ्जलिर्मातिलर्वाक्यं सहस्राक्षस्य सारिथः ॥ १० सहस्राक्षेण काकुत्स्य रथोऽयं विजयाय ते । दत्तस्तव महासत्त्र श्रीमञ्श्रतुनिवर्हण ॥ इद्भेन्द्रं मह्चापं कवचं चाग्निसंनिभम् । शराश्चादित्यसंकाशाः शक्तिश्च विमला शिता ॥ १२ आरुहोमं रथं वीर राक्ष्सं जिह रावणम् । मया सारिथना राजन् महेन्द्र इव दानवान् ॥१३ इत्युक्तः संपरिक्रम्य रथं समिभवाद्य च । आरुरोह तदा रामो लोकाहँक्ष्म्या विराजयन् ॥ तद्वभूवाद्भृतं युद्धं तुमुलं रोमहर्पणम् । रामस्य च महावाहो रावणस्य च रक्षसः ॥ स गान्धर्वेण गान्धर्व देवं देवेन रायवः। अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्त्रवित ॥१६ अस्त्रं तु परमं घोरं राक्ष्सं राक्ष्साधिपः । ससर्ज परमकृद्धः पुनरेव निशाचर: ॥ ते रावणधनुर्मुक्ताः शराः काछ्यनभृषणाः । अभ्यवर्तन्त काकुत्स्थं सर्पा भूत्वा महाविषाः ॥ १८ ते दीप्तवदना दीप्तं वसन्तो ज्वलनं मुखैः । राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्या भयानकाः ॥ १९ तैर्वासुकिसमस्पर्शेर्दीप्तभोगैर्महाविषैः । दिशश्च संतताः सर्वाः प्रदिशश्च समावृताः ॥ तान् दृष्ट्वा पन्नगान् रामः समापतत आहवे । अस्त्रं गारुत्मतं घोरं प्रादुश्चके भयावहम् ॥ २१ ते राघवशरा मुक्ता रुक्मपुङ्गाः शिखिप्रभाः । सुपर्णाः काछ्वना भूत्वा विचेरः सर्पशत्रवः ॥ ते तान् सर्वाञ्जराख्वःतुः सर्परूपान् महाजवान् । सुपर्णरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः॥ अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । अभ्यवर्षत्तदा रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः ॥ ततः शरसहस्रेण राममक्षिप्रकारिणम् । अर्दयित्वा शरौवेण मात्तिलं प्रस्रविध्यत ॥ २५ चिच्छेद केतुमुद्दिदय झरेणेकेन रावणः । पातयित्वा रथोपस्थे रथात् केतुं च काछ्चनम् ॥ २६ पेन्द्रानिप जवानाश्वाञ्गरजालेन रावणः । तद्दृष्ट्या सुमहत् कर्म रावणस्य दुरात्मनः ॥ विषेदुर्देवगन्धर्वा दानवाश्चारणैः सह । राममार्तं तदा दृष्ट्वा सिद्धाश्च परमर्पयः ॥ 26 🏲 ह्यथिता वानरेन्द्राश्च वभूबुः सविभीषणाः । रामचन्द्रमसं दृष्ट्वा प्रस्तं रावणराहुणा ॥ २९ प्राजापसं च निक्षत्रं रोहिणी शशिनः प्रियाम् । समाक्रम्य, बुधस्तस्थी प्रजानामशुभावहः॥ ३०

सधूमपरिवृत्तोर्मिः प्रज्वलित्रव सागरः । उत्पपात तदा कुद्धः स्पृशित्रिव दिवाकरम् ॥ ३१ शस्त्रवर्णः सुपरुषो मन्दरिमिर्दिवाकरः । अदृश्यत कवन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना ॥ ३२ कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राप्तिदैवतम् । आक्रम्याङ्कारकस्तस्थौ विशाखामपि चाम्बरे ॥३३ दशास्यो विंशतिभुजः प्रगृहीतशरासनः । अदृश्यत दश्यीवो भैनाक इव पर्वतः ॥ ३४ तिरस्यमानो रामस्तु दश्यीवेण रक्षसा । नाशकोदिभिसंधातुं सायकान् रणमूर्धित ॥ ३५ स कृत्वा भुकुटिं कुद्धः किंचित् संरक्तलोचनः । जगाम सुमहाकोधं निर्दहन्तिव चक्षुपा ॥३६

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे ऐन्द्ररथकेतुपातनं नाम न्युत्तरद्यततमः सर्गः

# चतुरुत्तरशततमः सर्गः1

#### रावणशूलभङ्गः

त्रः कुद्धस्य वदनं दृष्ट्वा रामस्य धीमनः । सर्वभूनानि वित्रेसुः प्राकस्पत च मेदिनी ॥ १ िंह्शार्दू छदाब्झैलः संचचाल चलद्रुमः । वभूत्र चातिक्षु वितः समुद्रः सारेतां पतिः ॥ र गाश्च स्वर्तिर्घोपा गगते परुषा घनाः । औत्पातिकानि नर्दन्तः समन्तात् परिचक्रमुः ॥ 3 रामं ह्या सुमंकुद्धमुत्पातांश्च सुदारुणान् । वित्रेसुः सर्दभूतानि राष्ट्रणस्याभवद्भयम् ॥ 8 दिमानस्थास्तदा देवा गन्धर्वाश्च महोरगाः । ऋषिदानवदैत्याश्च गरुत्मन्तश्च व्येचराः ॥ दृहशुस्ते मद्युद्धं छोकसंवर्तसंस्थितम् । नानाप्रहरणैभीमैः शूरयोः संप्रयुःयतोः ॥ દ્ ऊचुः सुरासुराः सर्वे तदा वित्रहमागताः । प्रेक्षमाणा मह्युद्धं वाक्यं भक्या प्रहृष्टवत् ॥ O दशयीवं जयेत्याहुरसुराः समवस्थिताः । देवा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः ॥ 6 एतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद्राघवस्य स रावणः । प्रहर्तुकामो दुष्टात्मा स्पृशन् प्रहरणं महुत् ॥ ९ वज्रसारं महानादं सर्वशत्रुनिवर्हणम् । शैलश्रुङ्गनिभैः कूटैश्चितं दृष्टिभयावहम् ॥ १० सधूमिमव तीक्ष्णात्रं युगान्ताग्निचयोपमम् । अतिरौद्रमनासाद्यं कालेनापि दुरासदम् ॥ ११ त्रासनं सर्वभूतानां दारणं भेदनं तदा । प्रदीप्तमिव रोषेण शूळं जयाह रावणः ॥ १२ तच्छूछं परमकुद्धो मध्ये जप्राह वीर्यवान् । अनेकैः समरे शूरै राक्षसैः परिवारितः ॥ १३ समुद्यम्य महाकायो ननाद युधि भैरवम् । संरक्तनयनो रोपात् स्वसैन्यमभिहर्षयन् ॥ 88. पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिक्ता -िशस्तथा । प्राकम्पयत्तदा शब्दो राक्षसेनद्रस्य दारुणः ॥ अतिनादस्य नादेनं तेन --- -- भवभनानि विवेसः सागस्य प्रच्छते ॥ १५ अतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । स्वभूतान वित्रसः सागरश्च अचुक्षुम ॥ स्व गृहीत्वा महावीर्यः शूलं तद्रावणो किन्त वेनस् समहानादं रामं परुषमत्रवीन ॥ ं मर्वभूतानि वित्रेसुः सागरश्च प्रचुक्षुभे ॥ १६ 80 अत्र सर्गभेदकरणं तिलकायननुमतम्।

३२

श्रुकोऽयं वज्नसारस्ते राम रोपान्मयोद्यतः । तव भ्रातृसहायस्य सद्यः प्राणान् हरिष्यति ।।१८ रक्षसामय श्रूराणां निहतानां चमृमुखे । त्यां निहत्य रणश्राविन् करोमि तरसा समप् ॥ १९ तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेप श्रूकेन रावव । एवमुक्का स चिक्षेप तच्छूछं राक्षसाधिपः ॥ २० तद्रादणकरान्मुक्तं विद्युक्तवालासमाञ्जलम् । अष्टवण्टं महानादं वियद्गतमशोभत ॥ २१ तच्छूछं राववो हष्ट्वा व्वलन्तं घोरदर्शनम् । ससर्ज विशिव्यान् रामश्चापमायम्य वीर्यवान् ॥ अपनन्तं शरीवेण वारयामास राववः । उत्पनन्तं युगान्ताप्तिं जलैष्वेरिव वासवः ॥ २३ निर्देशहं स तान् वाणान् रामकामुक्तिःस्तान् । रावणस्य महाश्रूलः पतङ्गानिव पावकः ॥ तान् हष्ट्वा भरमलाङ्गताञ्जूणसंरपर्शचूणितान् । सायकानन्तरिक्षस्थान् राघवः कोधमाहरत् ॥ स तां मानलिनानीतां शक्तिं वासवनिर्मिताम् । ज्याह परमकुद्धो राववो रघुनन्दनः ॥ २६ सा तोलिता वलवना शक्तिवेण्टाकृतस्यना । नभः प्रज्वालयामास युगान्तोलकेव सप्रमा ॥ २७ सा विष्ठा राक्षमेन्द्रस्य तिसमञ्जूष्टे पपात ह् । भिन्नः शक्त्या महाञ्जले निपपात हन्द्यातः ॥ निर्विभेद् तनो वाणेर्दयानस्य महाजवान् । रामस्तिक्षणमहावनेत्रेष्ठकल्पेः शितैः शरैः ॥ २९ सिर्विभेद् तनो दाणेर्दयानस्य महाजवान् । रामस्तिक्षणमहावनेत्रेष्ठकल्पेः शितैः शरैः ॥ २९ सिर्विभेद् तनो राज्णं निश्चितः शरैः । राववः परमायत्तो ललाटे पत्रिभिस्त्रिमः ॥ ३० सिर्विभेद्व सर्वो गावप्रस्तनशोणितः । राक्षसेन्द्रः समूद्रस्यः फुङ्गशोक इवावभौ ॥ ३१

स रामवाणेरभिविद्धगात्रो निशाचरेन्द्रः क्षतजाद्रगात्रः । जगाम न्टेदं च समाजमध्ये कोधं च चके सुभृशं तदानीम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणश्रद्धभङ्को नाम चतुरुत्तरशततमः सर्गः

### पञ्चोत्तरशततमः सर्गः दशग्रीविवयूर्णनम्

स तेन तु तथा क्रोधात् काकुत्स्थेनार्दितो रणे। रावणः समरक्षाघी महाक्रोधमुपागमत्॥ १ स दीप्तनयनो रोपाद्यपमायम्य वीर्यवान् । अभ्यद्यत् सुसंकुद्धो राघवं परमाहवे।। २ वाणधारासहस्रेस्तेः स तोयद् इवाम्बरात् । राघवं रावणो वाणस्तटाकिमव पूरयत्।। ३ पूरितः शरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे। महागिरिरिवाकम्प्यः काकुत्स्थो न प्रकम्पते।। ४ स शरैः शरजालानि वारयन् समरे स्थितः। गभस्तीनिव सूर्यस्य प्रतिजयाह वीर्यवान्।। ५

<sup>1.</sup> हे राम, यः खलु ते रोपः एवं त्रेलोनय-संक्षोभकरः कुत्राप्यश्रुतदृष्टचरो दृश्यते तं निमित्तं कृत्वा भयं शूलः यः प्रायेण युद्धेष्यनुचतपूर्वो मयेदानीमुचतः

सन् तव सभातृकस्येत्यादं योज्यम् ।

<sup>2.</sup> सममिति । अनुरूपित्यर्थः ।

ततः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाचरः । निजधानोरसि कुद्धो राघवस्य महात्मनः ॥ स शोणितसमादिग्धः समरे लक्ष्मणायजः। दृष्टः फुल इवारण्ये सुमहान् किंशुकद्रुमः॥ शराभिघातसंरव्धः सोऽपि जम्राह सायकान् । काकुःस्थः सुमहातेजा युगान्तादित्यतेजसः॥८ ततोऽन्योन्यं सुसंरव्धावुभौ तौ रामरावणौ । शरान्धकारे समरे नोपालक्षयतां तदा ॥ ततः क्रोधससाविष्टो रामो दशरथात्मजः । उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुपं वचः ॥ १० सम भार्या जनस्थानाद्ञानाद्राक्षसाधम । हृता ते विवशा यस्मात्तरमात्त्वं नासि वीर्यवान् ॥ मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने । वैदेहीं प्रसमं हत्वा शूरोऽहमिति मन्यसे ॥ १२ स्त्रीपु शूर विनाथासु परदाराभिमर्शक । कृत्वा कापुरुपं कर्म शूरोऽहमिति सन्यसे ॥ १३ भिन्नसर्याद् निर्ळजा चारित्रेष्वनवस्थित । दुर्पान्मृः युमुपादाय शूरोऽहमिति मन्यसे ॥ १४ शूरेण धनद्भात्रा वलैः समुद्तिन च । श्रावनीयं यशस्यं च कृतं कर्म महत्त्वया ॥ १५ उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च । कर्मणः प्राप्नुहोदानीं तस्याद्य सुमहत् फलम् ॥ १६ शूरोऽहमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते । नैव छज्जास्ति ते सीतां चोरवद्यपकर्पतः ॥ १७ यदि मत्सिन्नधौ सीता धर्पिता स्यान्त्रया वलात् । भ्रातरं तु खरं पद्येस्तदा मत्सायकैईतः ॥ दिष्ट्यासि मम दुष्टात्मंश्रक्षुर्विपयमागतः । अद्य त्वां सायकैस्तीक्ष्णैर्नयामि यससादनम् ॥१९ अद्य ते सच्छरैिइछन्नं शिरो ज्वलितकुण्डलम् । ऋव्यादा व्यपकर्पन्तु विकीर्णं रणपांसुपु ॥ निपस्रोरिस गृधास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य रावण । पियन्तु रुधिरं तर्पोच्छरशल्यान्तरोत्थितम् ॥२१ अद्य मद्वाणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते । कर्पन्त्वान्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान् ॥२२ इसेवं संवदन् वीरो रामः शत्रुनिवर्हणः । राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरवर्पेरवाकिरत् ॥ २३ बभूव द्विगुणं वीर्यं वछं हर्षश्च संयुगे । रामस्यास्त्रवछं चैत्र शत्रोर्निधनकाङ्क्षिणः ॥ २४ प्रादुर्वभूवुरस्त्राणि सर्वाणि विदितात्मनः । प्रहर्षाच महातेजाः शीघहस्ततरोऽभवत् ।। २५ शुभान्येतानि चिह्नानि विज्ञायात्मगतानि सः । भूय एवार्दयद्रामो रावणं राक्षसान्तकृत् ॥२६ हरीणां चाइमनिकरैः शरवर्षेश्च राघवात् । हन्यमानो दशयीवो विघूणहदयोऽभवत् ॥ २७ यदा च शस्त्रं नारेभे न व्यकपेच्छरासनम् । नास्य प्रत्यकरोद्वीर्यं विक्कवेनान्तरात्मना ॥ २८ क्षिप्ताश्चापि शरास्तेन शस्त्राणि विविधानि च । न रणार्थाय वर्तन्ते मृत्युकालेऽभिवर्ततः ॥२९ सूतस्तु रथनेतास्य तद्वस्थं समीक्ष्य तम् । शनैर्युद्धादसंभ्रान्तो रथं तस्यापवाह्यत् ॥ ३०

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे दशग्रीविवपूर्णनं नाम पञ्चोत्तरशततमः सर्गः

### पडुत्तरशततमः सर्गः सार्थिविज्ञयम्

स तु मोहान् सुनंकद्वः कृतान्तवलचोदिनः । कोथसंरक्तनयनो रावणः सूतमववीत् ॥ 8 हीनवीर्यमियाशक्तं पौरुपेण विवर्जितम् । भीरं लयुमिवासत्त्वं विहीनमिव तेजसा ॥ २ विमुक्तमित्र मायाभिरस्त्रैरिव वहिण्कृतम् । मामवज्ञाय हुर्बुहे स्वया बुहुचा विचेष्टसे ॥ 3 किमर्थं सामवज्ञाय मच्छन्द्मत्वेक्य च । त्वया शत्रोः समक्षं मे रथोऽयमपवाहितः ॥ 8 त्वयाद्य हि नमानार्य चिरकारुसमार्जितम् । यशो वीर्यं च तेजश्च प्रस्यश्च विनाशितः ॥ u शत्राः प्रख्यानर्वार्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः । पर्यतो युद्धछुट्योऽहं कृतः कापुरुपस्त्वया यस्तवं रथमिनं मोहान चोहहसि दुर्मते । सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वमपस्कृतः ॥ न हि तद्विद्यते कमे सुहदो हितकाङ्क्षिणः । रिपृणां सहमं चेतन्न त्वयैतत् स्वनुष्टितम् ॥ निवर्तय रथं जीवं यावसांपेति मे रिपुः । यदि वाध्युपितोऽसि त्वं स्मर्थन्ते यदि वा गुणाः ।। एवं परुपमुक्तस्तु हित्तुद्धिरदुद्धिना । अत्रवीद्रावणं सूतो हितं सानुनयं वचः ॥ १० रभीतोऽस्मिन मृढ्।ऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि चत्रुभिः। न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सिक्कया।। . मया तु हितकामेन यशस्य परिरक्षता । स्नेहप्रस्कन्नमनसा प्रियमित्यप्रियं कृतम् ॥ १२ नास्मिन्नर्थे महाराज त्वं मां प्रियहिते रतम्। कश्चिलघुरियानार्थो दोपतो गन्तुमहेसि॥ १३ श्रयतां त्वभिशास्यामि यन्निमित्तं मया रथः । <sup>1</sup>नदीवेग इवाग्भोभिः <sup>३</sup> संयुगे विनिवर्तितः ॥ १४ अमं तवावनच्छामि महता रणकर्मणा । न हि ते वीर सौमुख्यं प्रहर्ष वोषधारये ॥ १५ रथोद्वहनिक्जाश्च त इमे रथवाजिनः । दीना घर्मपरिश्रान्ता गावो वर्षहता इव ॥ १६ निमित्तानि च भूयिष्टं यानि प्रादुर्भवनित नः । तेषु तेष्वभिपन्नेषु लक्षयाम्यप्रदक्षिणम् ॥ १७ देशकाली च विजेयी लक्षणानीङ्गितानि च । दैन्यं खेदश्च हर्पश्च रथिनश्च वलावलम् ॥ १८ स्थलनिम्नानि भृमेश्र सनानि विपमाणि च । युद्धकालश्च विज्ञेयः परस्यान्तरदर्शनम् ॥ १९ जपयानापयाने च स्थानं प्रटापसर्पणम् । सर्वमेतद्रथस्थेन झेयं रथकुटुन्विना ॥ २० तव विश्रमहेतोस्र तथेपां रथवाजिनाम्। रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया॥ २१ न मया स्वेच्छ्या वीर रथोऽयमपवाहितः । भर्तृस्तेहपरीतेन मयेदं यत्कृतं विभो ॥ २२ ्रआज्ञापय यथा तत्त्र्यं वक्ष्यस्यरिनिपूद्न । तत्करिष्याम्यहं वीर गतानृण्येन चेतसा ॥ २३ संतुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः । प्रशस्यैनं वहुविधं युद्धछुच्चोऽत्रवीदिद्म् ॥ २४

<sup>े 1.</sup> प्रवृद्धेः समुद्राम्भोभिः नदीवेग इव इवेति व्याख्यातं भूपणे ॥ निवर्तितो रथ इत्वर्थ इति तिलकः । आमोगे इति । १. स्मर्यते यदि पठित्वा, आमोगः उच्छितः प्रदेशः, तस्मात् नदीवेग । १. इवाभोगे

१. स्मर्यते यदि में गुणः ति. पाठान्तरम्।

२, इवामोगे च, छ,।

रथं शीव्रिममं सूत राघवाभिमुखं कुरु । नाहत्वा समरे शत्रूत्रिवर्तिष्यित रावणः ॥ २५ एवमुक्ता ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । ददौ तस्मै शुभं होकं हस्ताभरणमुत्तमम् ॥ २६ श्रुत्वा रावणवाक्यं तु सारिथः संन्यवर्तत ॥

ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयान् स सार्थः ।
स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणात्रतोऽभवत् ॥ २७
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे सार्थिविशेयं नाम पडुत्तरश्चततमः सर्गः

### सप्तोत्तरशततमः सर्गः

#### आदित्यहृदयम्

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चात्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुप्रस्थितम्।। द्वतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् । उपागम्यानवीद्रामसगस्यो भगवानृपिः ॥ राम राम महावाहो ऋणु गुद्धं सनातनम् । येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि ॥ आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्।। जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम्॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् । चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वधनमुत्तमम् ॥ रिममन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् । पूजयस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥ Ę सर्वदेवात्मको होष तेजस्वी रिक्मभावनः । एप देवासुरगणाँ हलोकान् पाति गभितिभिः।। एप ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापितः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपितः ।। पितरो वसवः साध्या हाश्विनौ मरुतो मनुः । वायुर्वहिः प्रजाप्राण ऋतुकती प्रभाकरः ॥ आदितः सविता सूर्यः खगः पूपा गभस्तिमान् । सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरिद्श्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः शंभुस्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्रे ॥११ हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः॥ व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः । घनवृष्टिरपां मित्रं विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥ १३ आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ 88 नक्षत्रमहत्ताराणामधिपो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५ नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६

१. हिरण्यरेताः च. छ.। ३. पश्चिमे गिरये च. छ.।

२. मार्तण्डकोंऽशुमान् पुना. ।

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमी नमः । नमी नमः सहस्रांशी आदिखाय नमी नमः ॥ नन उहार बीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मश्रदोधाय सर्ताण्डाय नमो नमः ॥ १८-हारेकानाच्युतेज्ञाय सूर्यायादिखबर्चसे । भारवते सर्वभक्षाय रोहाय वपुपे नमः ॥ १९ त्मोदनाय हिमदनाय शत्रुदनायामितात्मने । कृतदनदनाय देवाय द्योतिपां पत्ये नमः ॥ २० ततचानीकराभाय वहाये विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिध्नाय र्यंय लोकसाक्षिणे ॥ २१ नाद्यायद्येय वे भूने तदेव सृजति प्रभुः । पायत्येप तपवेप वर्षद्येप गभस्तिभिः ॥ २२ एए सुदेषु जानति भूतेषु परिनिष्टितः । एप एवाग्निहे।त्रं च फलं चैवाग्निहे।त्रिणाम् ॥ २३ वेदाध कतवर्छद कत्नां फलमेद च । यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एप रविः प्रभुः॥ २४ एनमापत्मु इन्क्र्रंपु कान्तारेषु भयेषु च । कीर्तयन् पुरुषः कश्चित्रावसीदिति राघव ॥ २५ पृजयस्वेनसेकान्नेः देवदेवं जगत्पतिम् । एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं विधिष्यसि । एवमुक्ता तदागस्यो जगाम च यथागतम् ॥ एतच्छृत्वा सहातेजा नष्टशेकोऽभवत्तदा । धारयासास सुप्रीतो राववः प्र<mark>यतात्सवान् ।।</mark> २८ ्वआदिसं प्रेक्ष जल्हा तु परं ह्पेमवाप्तवान् । त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा **धतुरादाय वीर्यवान् ॥** रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् । सर्वयन्नेन मह्ता वधे तस्य धृतोऽभवत् ॥

> अथ रविरवद्त्रिरीक्ष्य रामं मुद्तिमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । निज्ञिचरपतिसंक्ष्यं चिद्तिवा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥

३१

8

२

3

8

4

Ę

S

इत्यापं शानद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सतोत्तरशततमः सर्गः

### अप्टोत्तरशततमः सर्गः ग्रमाग्रभनिमित्तदर्शनम्

स रथं सारथिईष्टः परसैन्यप्रधर्षणम् । गन्धर्वनगराकारं समुच्छित्रपताकिनम् ॥
युक्तं परमसंपर्ज्ञर्वाजिभिर्हेममालिभिः । युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमालिनम् ॥
यसन्तिमव चाकाशं नादयन्तं वसुंधराम् । प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यानां प्रहर्षणम् ॥
रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथिः । तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महास्वनम् ॥
रथं राक्षसराजस्य नरराजो दद्शे ह । कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वर्चसा ॥
तिहत्पताकागहनं द्शितेन्द्रायुधायुधम् । शरधारा विमुद्धन्तं धारासारिमवान्युदम् ॥
तं द्य्वा मेघसंकाशमापतन्तं रथं रिपोः । गिरेर्वज्राभिमृष्टस्य दीर्यतः सदृशस्वनम् ॥

रथं शीव्रिमिमं सूत राघवाभिमुखं कुरु । नाहत्वा समरे शत्रूत्रिवर्तिष्यित रावणः ॥ २५ एवमुक्ता ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । ददौ तस्मै शुभं होकं हस्ताभरणमुत्तमम् ॥ २६ श्रुत्वा रावणवाक्यं तु सारिथः संन्यवर्तत ॥

ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयान् स सारथिः । स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणात्रतोऽभवत् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्यकाण्डे सारथिविज्ञेयं नाम पडुत्तरद्याततमः सर्गः

२७

### सप्तोत्तरशततमः सर्गः

#### आदिस्यहृदयम्

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चात्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्।। द्वतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् । उपागम्यात्रवीद्राममगस्यो भगवानृपिः ॥ राम राम महावाहो ऋणु गुह्यं सनातनम् । येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि ॥ 3 आदिसहदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्।। जयावहं जपेन्निसमक्षय्यं परमं शिवम्॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् । चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वधनमुत्तमम् ॥ ų रिममन्तं समुचन्तं देवासुरनमस्कृतम् । पूजयस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥ Ę सर्वदेवात्मको होप तेजस्वी रिसमावनः । एप देवासुरगणाँ हलोकान् पाति गभिसतिभः ॥ एप ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापितः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपितः पितरो वसवः साध्या द्यश्विनौ मरुतो मनुः । वायुर्विह्नः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूपा गभस्तिमान् । सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः शंसुस्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्रे ॥११ हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्कः शिशिरनाशनः॥ व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः । घनवृष्टिरपां मित्रं विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥ १३ आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । कविविश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ 88 नक्षत्रप्रहताराणामधिपो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५ नमः पूर्वीय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६

१. हिरण्यरेताः च. छ.। ३. पश्चिमे गिरये च. छ. ।

२. मार्तण्डकोंऽशुमान् पुना. ।

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः । नमो नमः सहस्रांशो आदिखाय नमो नमः ॥ नम उत्राय बीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मप्रवोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ॥ १८ ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे । भारवते सर्वभक्षाय रोद्राय वपुपे नमः ॥ १९ तमोहनाय हिमदनाय शत्रुवनायामितात्मने । कृतदनदनाय देवाय द्योतिषां पतये नमः ॥ २० तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिध्नाय रवये छोकसाक्षिणे ॥ २१ नाशयसेप वे भूतं तदेव सृजति प्रभुः । पायसेप तपसेप वर्षसेप गमस्तिभिः ॥ २२ एप सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः । एप एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ २३ वेदाख कृतवश्चेत्र कृतूनां फलमेद च । यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एप रविः प्रभुः ॥ २४ एनमापत्सु कृच्ळ्रंपु कान्तारेषु भयेषु च । कीर्तयन् पुरुषः कश्चित्रावसीद्ति राघव ॥ २५ पूजयस्वैनमेकामो देवदेवं जगत्पतिम् । एतित्रगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ अस्मिन क्षणे महावाहो रावणं स्वं वधिष्यसि । एवमुका तदागस्यो जगाम च यथागतम् 11 एतच्छूत्वा महातेजा नष्टशेकोऽभवत्तदा । धारयामास सुप्रीतो राववः प्रयतात्मवान् ॥ २८ आदितं प्रेक्ष्य जप्ता तु परं हर्षमत्राप्तत्रान् । त्रिराचम्य शुचिर्भृत्वा धनुरादाय बीर्यवान् ॥ पावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् । सर्वयन्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् ॥

> अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं सुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । निश्चिरपतिसंक्ष्यं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥

3 8

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सतोत्तरवाततमः सर्गः

### अष्टोत्तरशततमः सर्गः शुभाशुभनिमित्तदर्शनम

स रथं सारिथिहृष्टः परसैन्यप्रधर्षणम् । गन्धर्वनगराकारं समुच्छित्रपतािकनम् ॥ १ युक्तं परमसंपन्नेवीिजभिहें ममालिभिः । युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमािलनम् ॥ १ यसन्तिमव चाकाशं नादयन्तं वसुंधराम् । प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यानां प्रहर्पणम् ॥ ३ रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारिथः । तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महास्वनम् ॥ १ रथं राक्षसराजस्य नरराजो दद्शे ह । ऋष्णवािजसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वर्चसा ॥ ५ तिह्नत्पताकागहनं द्शितेन्द्रायुधायुधम् । शरधारा विमुद्धन्तं धारासारिमवाम्बुदम् ॥ ६ तं हृष्ट्वा मेघसंकाशमापतन्तं रथं रिपोः । गिरेविजािभमृष्टस्य दीर्थतः सहशस्वनम् ॥ ७

विस्फारयन् वै वेगेन वाळचन्द्रनतं धनुः । उवाच मातिळं रामः सहस्राक्षस्य सारिथम् ॥ सातले पर्य संरब्धमापतन्तं रथं रिपोः । यथापसव्यं पतता वेगेन महता पुनः ॥ समरे हन्त्रमात्मानं तथा तेन कृता मतिः । तद्प्रमाद्मातिष्ठन् प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः ॥ १० विध्वंसयितुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम् । अविक्ववससंभ्रान्तमव्ययहृद्येक्षणम् ॥ ११ रिससंचारिनयतं प्रचोदय रथं द्वतम् । कामं न त्वं समाधेयः पुरंदररथोचितः ॥ १२ युयुत्सुरहमेकायः स्मारये त्वां न शिक्षये । परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातिलः ॥ १३ प्रचोदयासास रथं सुरसारथिसत्तमः । अपसन्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथस् ॥ १४ चकोत्क्षिप्तेन रजसा रावणं व्यवधानयत् । ततः कुद्धो दशशीवस्तास्रविस्फारितेक्षणः ॥ १५ रथप्रतिमुखं रामं सायकैरवधूनयत् । धर्षणामर्षितो रामो धैर्थं रोषेण लम्भयन् ॥ १६ जग्राह सुमहावेगमैन्द्रं युधि शरासनम् । शरांश्च सुमहातेजाः सूर्यरिमसमप्रभान् ॥ १७ तदोपोढं महद्युद्धमन्योऽन्यवधकाङ्क्षिणोः । परस्परामिमुखयोद्देप्तयोरिव सिंहयोः ॥ १८ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । समेयुर्द्वैरथं द्रष्टुं रावणक्षयकाङ्क्षिणः ॥ १९ समुत्पेत्रथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणाः । रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च ॥ २० ववर्ष रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि । वाता मण्डलिनस्तीक्ष्णा ह्यपसन्यं प्रचक्रमुः ॥ **.**२४ सहदुगृधकुळं चास्य भ्रममाणं नभः खळे। येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति॥ २२ संध्यया चावृता लङ्का जपापुष्पनिकाशया । दृश्यते संप्रदीप्तेव दिवसेऽपि वसुंधरा ॥ २३ सनिर्घाता महोल्काश्च संप्रचेरुर्महास्वनाः । विषाद्यंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिताः ॥ २४ रावणश्च यतस्तत्र संचचाल वसुंधरा । रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव वाहवः ॥ २५ ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः पतिताः सूर्यरदमयः । दृश्यन्ते रावणस्याङ्गे पर्वतस्येव धातवः ॥ गृष्टीरनुगताश्चास्य वमन्त्यो ज्वलनं मुखैः । प्रणेदुर्मुखमीक्षन्तः संरव्धमशिवं शिवाः ॥ २७ प्रतिकृतं वदौ वायू रणे पांसून् समाकिरन् । तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन् दृष्टिविलोपनम् ॥२८-निपेत्ररिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । दुर्विपह्यस्वना घोरा विना जलधरस्वनम् ॥ २९ दिश्र प्रदिशः सर्वा वभू बुस्तिमिरावृताः । पांसुवर्षेण महता दुर्दर्शं च नभोऽभवत् ॥ 30 कुर्वद्यः कलहं घोरं शारिकास्तद्रथं प्रति । निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुताः ॥ ३१ जघनेभ्यः स्फुलिङ्गाश्च नेत्रेभ्योऽश्रूणि संततम् । मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमिनं च वारि च एवंप्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः । रावणस्य विनाशाय दारुणाः संप्रजिज्ञरे ॥ ३३ 🗥 रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च । बभूवुर्जयशंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वेशः ॥ ३४ निमित्तानि च सौम्यानि राघवः स्वजयाय च । दृष्ट्वा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणम् ॥ ३५

ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः।

३६

जगाम हर्पं च परां च निर्वृतिं चकार युद्धे हाधिकं च विक्रमम् ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिमहस्तिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे हाभाहामनिमित्तदर्शनं नाम अहोत्तरदातमः सर्गः

#### नवोत्तरशततमः सर्गः रावणध्यजोनमथनम

ततः प्रवृत्तं सुकृरं रामरावणयोस्तदा । सुमहर्द्देरथं युद्धं सर्वलोकभयावहम् ॥ 8 ततो राक्ष्ससेन्यं च ह्रीणां च महद्ग्रहम् । प्रगृहीतप्रह्रणं निश्चेष्टं समितिष्ठत ॥ २ संप्रयुद्धौ ततो हष्ट्रा बलवज्ञरराक्षसौ । व्याक्षिप्तहृद्याः सर्वे परं विस्मयमागताः ॥ 3 नानाप्रहर्णेव्येत्रेर्भुजिधिस्मितबुद्धयः । तस्थुः प्रेक्य च संत्रामं नाभिजन्तुः परस्परम् ॥ 8 रक्षसां रावणं चापि वानराणां च रायदम् । परयतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवावभौ॥५ तौ तु तत्र निमित्तानि हृष्ट्वा रावणराघवौ । इतवुद्धी स्थिरामपी युयुधाते ह्यभीतवत् ॥ Ę जितव्यमिति काकुःस्यो मर्नव्यमिति रावणः। धृनो स्ववीर्यसर्वस्वं युद्धेऽदशेयतां तदा ॥ ततः क्रोधादशयीवः शरान् संधाय वीर्यवान् । मुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम् ॥८ ते शरास्तमनासाद्य पुरंदररथध्वजम् । रथशक्ति परामृश्य निपेतुर्धरणीतले ॥ ततो रामोऽभिसंकृद्धश्रापमायम्य वीर्यवान् । कृतप्रतिकृतं कर्तुं मनसा संप्रचक्रमे ॥ १० रावणध्यजमुद्दिश्य मुमोच निशितं शरम् । महासपीमियासहां व्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥ ११ जगाम स महीं छित्रवा दशयीवध्वजं शरः । स निकृत्तोऽपतद्भूमौ रावणस्य रथध्वजः ॥ १२ ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः सुमहावलः । संप्रदीप्तोऽभवत् क्रोधादमर्पात् प्रदहन्निव ॥ १३ स रोपवज्ञमापन्नः ज्ञरवर्षं महद्वमन् । रामस्य तुरगान् दीप्तैः श्ररैर्विव्याध सावणः ॥ १४ ते विद्धा हरयस्तत्र नास्वलन्नापि वभ्रमुः । वभूवुः स्वस्थहृदयाः पद्मनालैरिवाह्ताः ॥ १५ तेपामसंभ्रमं हट्ट्रा वाजिनां रावणस्तदा । भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवर्षं सुमोच ह ॥ १६ गदाश्च परिवाश्चैव चक्राणि मुसलानि च । गिरिशृङ्गाणि वृक्षांश्च तथा शूलपरश्वधान् ॥ १७ ्मायाविहितमेतत्तु शस्त्रवर्षमपातयत् । तुमुळं त्रासजननं भीमं भीमप्रतिस्वनम् ॥ 26 तद्वर्पमभवद्युद्धे नैकशस्त्रमयं महत् । विमुच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले ।। १९ सायकैरन्तरिक्षं च चकाराशु निरन्तरम् । सहस्रशस्ततो वाणानश्रान्तहृदयोद्यमः ॥ २० मुसोच च दशशीवो निःसङ्गेनान्तरात्मना । व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे ॥ २१ प्रहसन्निव काकुत्स्थः संद्धे सायकाञ्शितान्। स मुमोच ततो वाणान् रणे शतसहस्रशः

तान् दृष्ट्वा रावणश्चके स्वशरैः खं निरन्तरम् । ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षेण भास्वता ॥ २३ शरवद्धिमिवाभाति द्वितीयं भास्वदम्बरम् । नानिमिक्तोऽभवद्वाणो नातिभेक्ता न निष्फलः ॥२४ अन्योन्यमभिसंहत्य निषेतुर्धरणीतले । तथा विस्चलतोर्बाणान् रामरावणयोर्म्घे ॥ २५ प्रायुध्यतामविच्छिन्नमस्यन्तौ सव्यव्क्षिणम् । चक्रतुश्च शरौवैस्तौ निरुच्छासिमवाम्बरम् ॥ रावणस्य ह्यान् रामो ह्यान् रामस्य रावणः । जन्नतुस्तौ तथान्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ॥२७ एवं तु तौ सुसंकुद्धौ चक्रतुर्युद्धमद्भुतम् । मुहूर्तमभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् ॥ २८

प्रयुध्यमानौ समरे महावलौ शितैः शरै रावणलक्ष्मणाप्रजौ । ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपो भृशं प्रचुक्रोध तदा रघूत्तमे ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणध्वजोन्मथनं नाम नवोत्तरश्चततमः सर्गः

### दशोत्तरशततमः सर्गः<sup>1</sup> रावणैकशतशिरक्छेदनम

तौ तदा युध्यमानौ तु समरे रामरावणौ । ददृशुः सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥ १ अर्द्यन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ । परस्परमिकृद्धौ परस्परमिमृतृतौ ॥ २ परस्परवधे युक्तौ घोररूपौ वभूवतुः । मण्डलानि च वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च ॥ ३ दर्शयन्तौ वहुविधां सूतसार्थ्यजां गतिम् । अर्दयन् रावणं रामो राघवं चापि रावणः ॥ ४ गतिवेगं समापन्नौ प्रवर्तनिवर्तने । क्षिपनोः शरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ ॥ ५ चेरतुः संयुगमहीं सासारौ जलदौ यथा । दर्शयित्वा तथा तौ तु गतिं बहुविधां रणे ॥ ६ परस्परस्याभिमृत्वेरे, युनरेचावतस्थतुः । धुरं धुरेण रथयोर्वक्तं वक्तंण वाजिनाम् ॥ ७ पताकाश्च पताकाभिः समेयुः स्थितयोस्तदा । रावणस्य ततो रामो धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः ॥ ८ चनुर्भिश्चतुरो दीप्तेर्हयान् प्रत्यपप्तपयत् । स क्रोधवशमापन्नो ह्यानामपप्तपणे ॥ ९ मुमोच निश्चतान् वाणान् राववाय निशाचरः । सोऽतिविद्धो वलवता दशयीवेण राववः ॥ १० जगाम न विकारं च न चापि व्यथितोऽभवन् । चिक्षेप च पुनर्वाणान् वज्रपातसमस्वनान् ॥ सार्थि वज्रहस्तस्य समुद्दिश्य निशाचरः । मातलेस्तु महावेगाः शरीरे पतिताः शराः ॥ १२ न सूक्ष्मंपि संमोहं व्यथां वा प्रददुर्युधि । तथा धर्षणया कृद्धो मातलेनि तथात्मनः ॥ १३

<sup>1.</sup> अत्र सर्गभेदकरणं तिलकाननुमतम्। पश्यद्भिरिनमेषणम् । भूमिष्ठैः किपरक्षोभिः खस्थैर्ना १२ अस्यानन्तरम्—नान्तरं ददृशे किचित् देवदानवैः॥—इति क. घ.।

चकार शरजालेन राघवो विमुखं रिपुम् । विंशतं त्रिंशतं पष्टिं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ मुमोच राघवो वीरः सायकान् स्यन्दने रिपोः। रावणोऽपि ततः कुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः॥ गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यद्यद्रणे । तत्प्रवृत्तं महसुद्धं तुमुलं रोमहर्पणम् ॥ १६ गदानां मुसलानां च परिघाणां च निःस्वनैः । शराणां पृह्नपातैश्च क्षभिताः सप्त सागराः॥१७ क्षुत्रधानां सागराणां च पातालतलवासिनः । व्यथिताः पन्नगाः सर्वे दानवाश्च सहस्रशः ॥१८ चकम्पे मेदिनी कृत्सा सशैलवनकानना । भारकरो निष्प्रभक्षासीन्न ववी चापि मारुतः ॥१९ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः । चिन्तामापेदिरे सर्वे सिकनरमहोरगाः ॥ स्वस्ति गोत्राह्मणेभ्योऽस्तु लोकास्तिष्टन्तु शाखनाः। जयनां राघवः संख्ये रावणं राक्षसेखरम्।। एवं जपन्तोऽपद्यंस्ते देवाः सर्पिगणास्तदा । रामरावणये युद्धं सुवेरं रोमह्पेणम् ॥ २२ गन्धर्वाप्सरनां सङ्घा हृष्ट्रा युद्धमनूषमम् । गगनं गगनाकार सागरः सागरोपमः ॥ २३ रामरावणयोर्युटं रामरावणयोरिव । एवं हुदन्तो दहशुस्तगुद्धं रामरावणम् ॥ २४ ततः क्रुद्धो महाबाहू रबूणां कीर्तिवर्धनः । संधाय धनुपा रामः क्षुरमाशीविपोपमम् ॥ २५ रावणस्य शिरोऽच्छिन्द्च्छ्रीमञ्ज्यितकुण्डलम् । तच्छिरः पतिनं भूमौ दृष्टं लोकैस्त्रिभिस्तद्।॥ तस्यैव सहशं चान्यदावणस्योत्थितं शिरः । तत्थिप्रं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा ॥ २७ द्वितीयं राइणशिर्दाइछन्नं संयति सायकैः । छिन्नमात्रं तु तच्छीपं पुनरन्यत् स्म दृश्यते ॥ ९८ तद्प्यशनिसंकाशैदिछन्नं रामेण सायकैः । एवमेकशतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसाम् ॥ 39 न चैव रादणस्यान्तो हदयते जीवितक्षये । ततः सर्वास्त्रविद्वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः ॥ ३० मार्गणेर्वहं भिर्युक्तिश्चन्तयामास रावणः । मारीचो निहता यैस्तु खरो यैस्तु सद्पणः ॥ 38 कोञ्चारण्ये विराधस्त कवन्धो दण्डकावने । यैः साला गिरयो भन्ना वाली च क्षभितोऽम्बुधिः ।। त इमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रात्ययिका मम । किं नु तत्कारणं येन रावणे मन्द्रतेजसः ॥ 33 इति चिन्तापरश्चासीद्प्रमत्तश्च संयुगे ! ववर्ष शरवर्षाणि राघवो रावणोरिस ॥ ३४ रावणोऽपि ततः कुद्धो रथस्थो राक्ष्सेश्वरः । गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यद्यद्रणे ॥ 34 -तत्प्रवृत्तं महवुद्धं तुमुळं रोमहर्पणम् । अन्तरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि ॥ ३६ देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्षसाम् । पर्यतां तन्महसुद्धं सर्वरात्रमवर्तत ॥ ३७ ्नैव रात्रं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणम् । रामरावणे।र्युद्धं विराममुपगच्छति ।। ३८

१, एवमेव शतम् ति,।

२. इदमर्थम् च. छ. नास्ति।

# दशरथसुतराक्षसेन्द्रयोर्जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य । सुरवररथसारथिर्महान् रणगतमेनमुवाच वाक्यमाशु ॥

३९

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणैकश्चतिशरुछेदनं नाम दशोत्तरश्चततमः सर्गः

# एकादशोत्तरशततमः सर्गः

### पौलस्यवधः

| अय संस्मारयामास राघव माताळसादा । अजानात्रव ।क वार त्वमनमनुवतस ॥                         | X   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| विसृजास्मै वधाय त्वमस्त्रं पैतामहं प्रभो । विनाशकालः कथितो यः सुरैः सोऽद्य वर्तते।      | ॥२  |
| ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन सातलेः । जन्नाह स शरं दीप्तं निःश्वसन्तिमयोरगम् ।       | ३   |
| यमस्मै प्रथमं प्रादादगस्यो भगवानृषिः । ब्रह्मदत्तं महावाणममोवं युधि वीर्यवान् ॥ 🧢       | 8   |
| ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वमिन्द्रार्थसिमतौजसा । दत्तं सुरपतेः पूर्वं त्रिलोकजयकाङ्क्षिणः ॥ | ц   |
| यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभास्करौ । शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरौ ॥                      | ફ   |
| जाज्वल्यमानं वपुपा सुपुद्धं हमभूपितम् । तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसम् ॥          | હ   |
| सधूममिव कालाग्निं दोप्तमाशीविपं यथा । परतागाश्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणम् ॥         | ć   |
| द्वाराणां परिवाणां च गिरीणामाप भेदनम् । नानारुधिरसिक्ताङ्गं मेदोदिग्धं सुदारुणम् ॥      | ٩   |
| वज्रसारं महानादं नानासमितिदारणम् । सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तमित्र पन्नगम् ॥            | १०  |
| कङ्कगृध्रवकानां च गोमायुगणरक्षसाम् । नित्यं भक्ष्यप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम् ॥         | ११  |
| तन्द्नं वानरेन्द्राणां रक्षसामवसादनम् । वाजितं विविधैर्वाजैश्वारुचित्रैर्गरूतमतः ।।     | १२  |
| तसुत्तमेषुं लोकानामिक्ष्वाकुभयनाशनम् । द्विषतां कीर्तिहरणं प्रहर्षकरमात्मनः ॥           | १३  |
| अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेपुं महावलः । वेदशोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके वली ॥          | १४  |
| तस्मिन् संघीयमाने तु राववेण शरोत्तमे । सर्वभूतानि वित्रेसुश्चचाल च वसुंघरा ॥            | १५  |
| स रावणाय संक्रुद्धो भृशमायम्य कार्मुकम् । चिक्षेप परमायत्तस्तं शरं मर्मघातिनम् ॥        | १६  |
| स वज इव दुर्धर्षो विजवाहुविसर्जितः । कृतान्त इव चावार्यो न्यपतद्रावणोरिस ॥              | १७  |
| स विसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः शरः । विभेद हृद्यं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥              | १८. |
| रुधिराक्तः स वेगेन जीवितान्तकरः शरः। रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणीतलम्।।             | १९  |
| स शरो रावणं हत्वा रुधिराद्रीकृतच्छितः। कृतकर्मा निभृतवत् स्वतूणीं पुनरागमत्॥            | २०  |
| तस्य हस्ताद्धतस्याशु कार्मुकं तत्ससायकम् । निपपात सह प्राणिर्भश्यमानस्य जीवितात्।।      | 38  |
| गतासुर्भीमवेगस्तु नैर्ऋतेन्द्रो महाद्युतिः । पपात स्यन्दनाद्भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा ॥   | २२  |
|                                                                                         |     |

तं दृष्ट्वा पतितं भूमो हत्रशेषा निशाचराः । हतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः संप्रदुदृदुः॥ २३ नर्दन्तश्चाभिषेतुस्तान् वानरा द्रुमयोधिनः । दशयीववधं दृष्ट्वा विजयं राघवस्य च ॥ २४ अर्दिता चानरेहिष्टेळेड्डामभ्यपतन् भयात् । गताश्रयत्वात् कर्णविष्पप्रस्ववर्णेभेषेः ॥ २५ ततो विनेदुः संहष्टा वानरा जितकाशिनः । वदन्तो रायवजयं रावणस्य च तद्वधम् ॥ २६ अथान्तरिक्षे व्यनदृत् सौम्यस्त्रिद्शहुन्दुभिः । दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखं ववी ॥ २७ निपपातान्तरिक्षात्र पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि । किरन्ती राववरथं द्वरवापा मनोरमा ॥ 26 राघवस्तवसंयुक्ता गगनेऽपि च शुश्रुवे । साधु साध्विति वागःया दैवतानां महात्मनाम् ॥२९ आविवेश महाहर्षी देवानां चारणैः सह । रावणे निहते रेदि सर्वछोकभयङ्करे ॥ 30 ततः सकामं सुर्वावमङ्गदं च महावलम् । चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्षसपुङ्गवम् ॥ 38 ततः प्रजन्मुः प्रशसं मरुद्रणा दिशः प्रसेदुर्विमन् नभोऽभवत् । मही चक्रम्पे न हि मारुतो ववाँ स्थिरप्रमध्याप्यभवदिवाकरः ॥ ३२ ततस्तु सुत्रीवविभीपणाद्यः सुहृद्धिशेषाः सह्रव्क्सणास्तदा । समेख हुटा विजयेन राघवं रणेऽभिरामं विधिना हापूजयन् ॥ 33 स तु निहतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः स्वजनवलाभिवृतो रणे रराज । रघुकुलनृपनन्दनो महौजास्त्रिदशगणैरभिसंवृतो यथेन्द्रः ॥ ३४ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम्

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वार्त्मोकीये आदिकान्ये चतुविश्वतिसहस्त्रिकायां सहितायाम् युद्धकाण्डे पौलस्त्यवधो नाम एकादशोत्तरशततमः सर्गः

### द्वादशोत्तरशततमः सर्गः

#### विभीपणविलापः

श्रातरं निहतं दृष्ट्वा शयानं रामनिर्जितम् । शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीपणः ॥ १ वीर विक्रान्त विख्यात विनीत नयकोविद् । महाह्शयनोपेत किं शेपेऽच हतो भुवि ॥ २ विक्षिप्य दीचीं निश्चेष्टी भुजावङ्गद्रभूपितौ । मकुटेनापवृत्तेन भास्कराकारवर्चसा ॥ ३ तिद्दं वीर संप्राप्तं मया पूर्वं समीरितम् । काममोहपरीतस्य यत्ते न रुचितं वचः ॥ ४ यत्त द्रपीत् प्रहस्तो वा नेन्द्रजिन्नापरे जनाः । न कुम्भकर्णोऽतिरथो नातिकायो नरान्तकः ॥ ५ न स्वयं त्वममन्येथास्तस्योदकीऽयमागतः । गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विष्रहः ॥ ६ मतः सत्त्वस्य संक्षेपः प्रस्तावानां गतिर्गता । आदित्यः पिततो भूमौ मग्नस्तमसि चन्द्रमाः॥७

१. बहुमन्येथाः पुनाः।

| चित्रभातुः प्रशान्तार्चिव्यवसायो निरुद्यमः । अस्मिन्निपतिते भूमौ वीरे शस्त्रभृतां वरे ॥    | 6           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| किं शेषमिव छोकस्य हतवीरस्य सांप्रतम् । रणे राक्षसशार्द्देळे प्रसुप्त इव पांसुपु ॥          | 9           |
| धृतिप्रवालः प्रसहास्यपुष्पस्तपोवलः शौर्यनिवद्धमूलः ।                                       |             |
| रणे महान् राक्षसराजवृक्षः संमर्दितो राघवमारुतेन ॥                                          | १०          |
| तेजोविपाणः कुलवंशवंशः कोपप्रसादापरगात्रहस्तः।                                              |             |
| इक्ष्वाकुसिंहावगृहीतदेहः सुप्तः क्षितौ रावणगन्धहस्ती ॥                                     | ११          |
| पराक्रमोत्साहविजृम्भितार्चिर्निश्वासधूपः स्ववलप्रतापः ।                                    |             |
| प्रतापवान् संयति राक्षसाग्निर्निर्वापितो रामपयोधरेण ॥                                      | १२          |
| सिंहर्क्षलाङ्गलककुद्विषाणः पराभिजिद्गन्धनगन्धहस्ती ।                                       |             |
| रक्षोवृपश्चापलकर्णचक्षुः क्षितीश्वरव्यात्रहतोऽवसन्नः ॥                                     | १३          |
| वदन्तं हेतुमद्वाक्यं परिमृष्टार्थनिश्चयम् । रामः शोकसमाविष्टमित्युवाच विभीषणम् ॥           | १४          |
| नायं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः । अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः ॥            | १५          |
| नैवं विनष्टाः शोच्यन्ते क्षत्त्रधर्ममवस्थिताः । वृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥      | १६          |
| येन सेन्द्रास्त्रयो लोकास्त्रासिता युधि धीमता । तस्मिन् कालसमायुक्ते न कालः परिशोचितुः     | म् ॥        |
| नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन । परैर्वा हन्यते वीरः परान् वा हन्ति संयुगे ॥          | १८          |
| इयं हि पूर्वैः संदिष्टा गतिः क्षत्त्रियसंमता । क्षत्त्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चर | I: 11       |
| तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः । यदिहानन्तरं कार्यं करुप्यं तद्नुचिन्तय ॥    | २०          |
| तमुक्तवाक्यं विकान्तं राजपुत्रं विभीपणः । उवाच शोकसंतप्तो भ्रातुर्हितमनन्तरम् ॥            | २१          |
| योऽयं विमर्देषु न भग्नपूर्वः सुरैः समेतैः सह वासवेन ।                                      |             |
| भवन्तमासाद्य रणे विभन्नो वेलामिवासाद्य यथा समुद्रः ॥                                       | २२          |
| अनेन दत्तानि सुपूजितानि भुक्ताश्च भोगा निभृताश्च भृत्याः।                                  |             |
| धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यमित्रेषु च यापितानि ॥                                     | २३          |
| एषोहितामिश्च महातपाश्च वेदान्तगः कर्मसु चाग्यवीर्यः।                                       |             |
| एतस्य यत् प्रतगतस्य कृत्यं तत्कर्तुभिच्छामि तव प्रसादात् ॥                                 | २४          |
| स तस्य वाक्यैः करुणैर्महात्मा संबोधितः साधु विभीषणेन ।                                     | <b>~</b>    |
| ् आज्ञापयामास नरेन्द्रसृतुः स्वर्गीयमाधानमदीनसत्त्वः ॥                                     | રૂષ         |
| मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् । क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ।         | <b>1</b> २६ |
| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्             | بمرسم       |
| युद्धकाण्डे विभीषणविलापो नाम द्वादशोत्तरशततमः सर्गः                                        |             |

# त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः

रावणान्तः पुरपरिदेवनम्

रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना । अन्तःपुराद्विनिप्पेत् राक्षस्यः शोककिशिताः ॥ Q वार्यमाणाः सुवहुशो वेष्टन्यः क्षितिपांसुपु । विमुक्तकेश्यो दुःखार्ता गावो वत्सहता इव ॥२ उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्ष्सैः । प्रविद्यायोधनं घोरं विचिन्वत्यो हतं पतिम् ॥ आर्यपुत्रेतिवादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः । परिपेतुः कवन्धाङ्कां महीं शोणितकर्दमाम् ॥ 8 ता वाष्पपरिपूर्णांक्यो भर्तृशोक्तपराजिताः । करेण्य इव नर्दन्यो विनेदुर्हतयूथपाः ॥ ५ दृदृशुस्तं महावीर्यं महाकायं महाचुतिम् । रावणं निहतं भूमौ नीलाञ्जनचयोपमम्।। ફ ताः पतिं सहसा दृष्ट्या शयानं रणपांसुपु । निपेतुस्तस्य गात्रेषु च्छिन्ना वनलता इव ॥ बहुमानात् परिष्वच्य काचिदेनं रुरोद ह। चरणौ काचिदालिङ्गय काचित् कण्ठेऽवलम्ब्य च॥ डढ़ूटा च भुजौ काचिद्भूमी स्म परिवर्तते । हतस्य वदनं दृष्ट्वा काचिन्मोह्मुपागमत् ॥ 9 काचिदङ्के शिरः कृत्वा रुरोद् मुखमीक्षती । स्नापयन्ती मुखं वाष्पेस्तुपारैरिव पङ्कजम् ॥ १० एवमार्ताः पृतिं दृष्ट्वा रावणं निहतं सुवि । चुकुछुर्वहुधा शोकाङ्क्रयस्ताः पर्यदेवयन् ॥ येन वित्रासितः शको येन वित्रासितो यमः । येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥१२ गन्धर्वाणामृपीणां च सुराणां च महात्मनाम् । भयं येन महद्त्तं सोऽयं शेते रणे हतः ॥ १३ असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा यथा । न भयं यो विजानाति तस्येदं मानुषाद्भयम्।। अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसाम् । हतः सोऽयं रणे होते मानुपेण पदातिना ॥ यो न शक्यः सुरैर्ह्न्तुं न यक्षैनीसुरैस्तथा । सोऽयं कश्चिदिवासत्त्वो मृत्युं मर्खेन लिम्भतः ॥ एवं वद्न्सो बहुधा रुरुदुस्तस्य ताः स्त्रियः। भूय एव च दुःखार्ता विलेपुश्च पुनः पुनः॥ १७ अशृण्वता च सुहुदां सततं हितवादिनाम् । मरणायाहृता सीता घातिताश्च निशाचराः ॥ १८ एताः समिदानीं ते वयमात्मा च पातिताः। हुवाणोऽपि हितं वाक्यमिष्टो भ्राता विभीषणः॥ ु भ्रृष्टं परुपितो मोहात्त्वयात्मवधकाङ्क्षिणा । यदि निर्यातिता ते स्यात्सीता रामाय मैथिछी ।। ुन नः स्याद्यसनं घोरमिदं मूलहरं महत् । वृत्तकामो भवेद्घाता रामो मित्रकुलं भवेत् ॥ २१ वयं चाविधवाः सर्वाः सकामा न च शत्रवः। त्वया पुनर्नुशंसेन सीतां संरुन्धता वलात्॥ २२ रिक्षसा वयमात्मा च त्रयं तुल्यं निपातितम् । न कामकारः कामं वा तव राक्षसपुङ्गव ॥२३ दैवं चेष्टयते सर्वं हतं दैवेन हन्यते । वानराणां विनाशोऽयं रक्षसां च महाहवे ॥

तव चैव महाबाहो दैवयोगादुपागतः । नैवार्थेन न कामेन विक्रमेण न चाज्ञया ॥ २५ शक्या दैवगतिर्छोके निवर्तयितुमुद्यता । विलेपुरेवं दीनास्ता राक्षसाधिपयोषितः ॥ २६ कुरर्य इव दुःखार्ता वाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणान्तःपुरपरिदेवनं नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः

## चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः

### मन्दोदरीविलापः

| तासा विलपमानाना तथा रक्षिसयापिताम् । ज्यष्टा पत्ना प्रिया दीना भतार समुदेक्षत ॥           | 8    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| द्शश्रीवं हतं दृष्ट्वा रामेणाचिन्त्यकर्मणा । पतिं मन्दोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत् ॥        | ંર   |
| ननु नाम महाभाग तव वैश्रवणानुज । क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्यत्यपि पुरन्दरः ॥         | ३    |
| ऋषयश्च महीदेवा गन्धर्वाश्च यशस्विनः । ननु नाम तवोद्वेगाचारणाश्च दिशो गताः ॥               | 8    |
| स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः। न व्यपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसर्षभ।।           | ц    |
| कथं त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम्। अविपद्यं जघान त्वां मानुपो वनगोचरः        | ॥६   |
| मानुषाणामविषये चरतः कामरूपिणः । विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते ॥                        | હ    |
| न चैतत् कर्म रामस्य श्रद्दधामि चमूमुखे । सर्वतः समुपेतस्य तव तेनाभिमर्शनम् ॥              | 6    |
| यदैव च जनस्थाने राक्षसैर्वहुभिर्वृतः । खरस्तव हतो भ्राता तदैवासौ न मानुषः॥                | ς    |
| यदेव नगरीं लङ्कां दुष्प्रवेशां सुरैरिप । प्रविष्टो हनुमान् वीर्यात्तदेव व्यथिता वयम्।।    | १०   |
| यदेव वानरैर्घोरैर्वद्धः सेतुर्महार्णवे । तदेव हृदयेनाहं शङ्के रामममानुषम् ।।              | ११   |
| अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः । मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम् ॥                | १२   |
| •                                                                                         | १३   |
|                                                                                           | १४   |
| तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाधरः । श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो ध्रुवः ॥            | १५   |
|                                                                                           | १६   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                   | १७   |
|                                                                                           | १८   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     | १९   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     | २०   |
| अरुन्धता विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते । सीतां धर्षयता मान्यां त्वया ह्यसदृशं कृतम | Į II |

वसुधायाश्च वसुधां श्रियः श्रीं भर्तृवत्सलाम् । सीतां सर्वानवद्याङ्गीमरण्ये विजने शुभाम् ॥ २२ आनियत्वा तु तां दीनां छद्मनात्मस्वदूपण । अप्राप्य चैव तं कामं मैथिलीसंगमे कृतम् ॥ २३ पितत्रतायास्तपसा नूनं दग्योऽसि मे प्रभो । तदैव यन्न दग्धस्त्वं धर्पयंस्तनुमध्यमाम् ॥ देवा विभ्यति ते सर्वे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। अवर्यमेव छमते फलं पापस्य कर्मणः॥ २५ घोरं पर्यागते काले कर्ता नास्यत्र संशयः । शुभक्रच्छुभमाप्नीति पापकृत् पापमञ्जुते ॥ २६ विभीपणः सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशम् । सन्त्यन्याः प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः ॥ अनङ्गवशमापत्रस्त्वं तु मोहान्न वुध्यसे । न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली ॥ मयाधिका वा तुल्या वा त्वं तु मोहान्न वुध्यसे । सर्वथा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः ॥ तव तावद्यं मृत्युमेथिङीकृतलक्षणः । सीतानिमित्तजो मृत्युस्वया दूरादुपाहृतः ॥ मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति । अल्पपुण्या त्वहं घोरे पतिता शोकसागरे ॥ ३१ कैलासे मन्दरे मेरी तथा चैत्ररथे वने । देवोद्यानेषु सर्देषु विहल सहिता त्वया ॥ ३२ विमानेनानुरूपेण या यान्यतुल्या श्रिया । पर्यन्ती विविधान् देशांस्तांस्तांश्चित्रस्रगम्बरा ॥ भ्रंशिता कामभोगेभ्यः सारिम वीर वयात्तव । सैवान्येवारिम संवृत्ता धियाज्ञां चळ्ळाः श्रियः॥ हा राजन् सुकुमारं ते सुभु सुत्वक् समुत्रसम् । कान्तिशीचुतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मादिवाकरैः ॥ किरीटकटोव्विलतं ताम्रास्यं दीप्तकुण्डलम् । मद्व्याकुळलोळाखं भूत्वा यत्पानभूमिषु ॥ ३६ विविधस्त्रग्धरं चारु वल्गुस्मितकथं ग्रुभम् । तदेवाद्य तवेदं हि वक्तं न भ्राजते प्रभो ॥ ३७ रामसायक्तिभिन्नं क्तिकं रुधिरविस्रवेः । विशीर्णमेदोमस्तिष्कं रूक्षं स्यन्दनरेणुभिः॥ 36 हा पश्चिमा से संप्राप्ता दशा वैधव्यकारिणो । या मयासीन्न संवुद्धा कदाचिदिप मन्द्या ॥३९ पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः । पुत्रो मे शक्रनिर्जेता इटोवं गर्विता भृशम् ॥ ४० हमारिसर्दनाः शूराः प्रख्यातवरुपौरुपाः । अकुतिश्चद्भया नाथा ममेर्यासीन्मतिर्देढा ॥ ४१ तेपासेवंप्रभावाणां युप्माकं राक्ष्सपेभ । कथं भयमसंवुद्धं मानुपादिद्सागतम्।। प्रर सिग्धेन्द्रनीलनीलं तु प्रांशुशैलोपमं महत् । केयूराङ्गद्वैद्र्यमुक्तादामस्रगुज्ज्वलम् ॥ ४३ कान्तं विहारेप्वधिकं दीप्तं संप्रामभूमिषु । भाव्याभरणभाभिर्यद्विद्युद्भिरिव तोयदः ॥ 88 तदेवाद्य शरीरं ते तीक्ष्णेनिकैः शरैश्चितम् । पुनर्दुर्छभसंस्पर्शं परिष्वक्तुं न शक्यते ॥ ४५ ्श्वाविदः शल्छेर्यद्वद्वाणेर्रुप्तैर्निरन्तरम् । स्वर्पितैर्ममुसु भृशं संछित्रस्नायुवन्धनम् ॥ ४६ क्षितौ निपतितं राजञ्चयावं रुधिरसच्छवि । वजप्रहाराभिहतो विकीर्ण इव पर्वतः ॥ ४७ हा स्वप्नः सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः । त्वं मृत्योरिप मृत्युः स्याः कथं मृत्युवशं गतः ॥ 86 ्रेञ्जेलोक्यवसुभोक्तारं त्रैलोक्याद्वेगदं महत् । जेतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शंकरस्य च ॥ ४९ द्यानां नियहीतारमाविष्कृतपराक्रमम् । लोकक्षोभियतारं च नादैर्भूतविराविणम् ॥ 40

ओजसा दृप्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसंनिधौ । स्वयूथभृत्यवर्गाणां गोप्तारं भीमविक्रमम् ॥ 48 हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रशः । निवातकवचानां च संप्रहीतारमीश्वरम् ॥ ५२ नैकयज्ञविलोप्तारं त्रातारं स्वजनस्य च । धर्मव्यवस्थाभेत्तारं मायास्रष्टारमाहवे ॥ ५३ देवासुरनृकन्यानासाहर्तारं ततस्ततः । शत्रुस्त्रीशोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च ॥ 48 ल्ङ्काद्वीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकर्मणाम् । अस्माकं कामभोगानां दातारं रथिनां वरम् ॥ ५५ एवंप्रभावं भर्तारं दृष्ट्वा रामेण पातितम् । स्थिरास्मि या देहिममं धारयामि हतिप्रया ॥ ५६ शयनेषु महाहेषु शयित्वा राक्षसेश्वर । इह कस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुपाटल: ॥ 40 यदा में तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन्द्रजिसुधि । तदारम्यभिहता तीव्रमस त्वरिमित्रपातिता ॥ ५८ नाहं वन्धुजनैहींना हीना नाथेन तु त्वया । विहीना कामभोगैश्च शोचिष्ये शाश्वतीः समाः ॥ प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्नच सुदुर्गमम् । नय मामपि दुःखार्तां न जीविष्ये त्वया विना ॥ कस्मात्त्वं मां विहारेह कृपणां गन्तुमिच्छिस । दीनां विलिपतैर्मन्दां कि वा मां नाभिभाषसे ॥ दृष्ट्या न रू रुविस कुद्धो मामिहानवकुण्ठिताम् । निर्गतां नगरद्वारात् पद्भचामेवांगतां प्रभो ॥ ६२ पश्येष्टदार दारांस्ते भ्रष्टरुज्ञावकुण्ठितान् । वहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि ॥६३ थयं क्रीडासहायस्तेऽनाथो लालप्यते जनः। न चैनमाश्वासयसे किं वा न वहु मन्यसे॥ ६४ यास्त्वया विधवा राजन् कृता नैकाः कुलस्त्रियः । पतित्रता धर्मपरा गुरुशुशूषणे रताः ॥ ६५ ताभिः शोकाभितप्ताभिः शप्तः परवशं गतः । त्वया विष्रकृताभिर्यत्तदा शप्तं तदागतम् ॥ ६६ प्रवादः सत्य एवायं त्वां प्रति प्रायशो नृप । पतिव्रतानां नाकस्मात् पतन्त्यशूणि भूतले ॥ ६७ कथं च नाम ते राजँहोकानाक्रम्य तेजसा । नारीचौर्यमिदं क्षुद्रं कृतं शौण्डीर्यमानिना ॥ ६८ अपनीयाश्रमाद्रामं यन्मृगच्छद्मना त्वया । आनीता रामपत्नी सा तत्ते कातर्यस्थणम् ॥ ६९ कातर्यं च न ते युद्धे कदाचित् संस्मराम्यहम्। तत्तु भाग्यविपर्यासान्नूनं ते पक्कलक्षणम्।। 60 . अतीतानागतार्थज्ञो वर्तमानविचक्षणः । मैथिलीमाहृतां दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतम् ॥ ७१ सत्यवाकः स महाभागो देवरो मे यदत्रवीत्। सोऽयं राक्षसमुख्यानां विनाशः पर्युपस्थितः॥७२ कामकोधसमुत्थेन व्यसनेन प्रसङ्गिना । निर्वृत्तस्त्वत्कृतेऽनर्थः सोऽयं मूलहरो महान् ॥ ড३ त्वया कृतिमिदं सर्वमनाथं रक्षसां कुलम्। न हि त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यातबलपौरुषः॥ ७४ स्त्रीस्वभावात्तु मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्तते । सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः ॥ હાલ आत्मानमनुशोचामि त्वद्वियोगेन दुःखिता । सुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया ॥ ७६

भ्रातूणां चापि कारस्त्येन हितमुक्तं त्वयानघ । हेत्वर्थयुक्तं विधिवच्छ्रेयस्करमदारुणम् ॥ ७७ विभीपणेनाभिहितं न कृतं हेतुमत्त्वया । मारीचकुम्भक्षणीभ्यां वाक्यं मम पितुस्तदा ॥ 66 न श्रुतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदशम् । नील्जीमृतसंकाश पीताम्बर् शुभाङ्गद् ॥ ७९ स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किं शेपे रुधिराष्ठुतः । प्रसुप्त इव शोकार्तां किं मां न प्रतिभाषसे ॥ महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः । यात्रधानस्य दौहित्र कि च मां नाभ्युदीक्षसे ॥ ८१ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेपे प्राप्ते परिभवे नवे । अद्य वै निर्भवा लङ्कां प्रविष्टाः सूर्यरदमयः ॥ ८२ येन सूदयसे शत्रून् समरे सूर्यवर्षसा । वज्रो वज्रधरस्येव सोऽयं ते सततार्चित: ॥ 23 रणे शत्रप्रहरणो हेमजालपरिष्कृतः । परिघो व्यवकीर्णस्ते वाणै विछन्नः सहस्रधा ॥ 68 प्रियामिवोपगुद्य त्वं शेपे समरमेदिनीम् । अप्रियामिव कस्माच मां नेच्छस्यभिभाषितुम् ॥ ८५ धिगस्त हृद्यं यस्या ममेदं न सहस्रधा । त्विय पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम् ॥ इसेवं विरुपन्सेव वाष्पन्याकुरुरोचना । स्नेहावस्कन्नहृद्या देवी मोहमुपागमत् ॥ कइमलाभिहता सन्ना वभौ सा रावणोरिस । सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवासिते ॥८८ तथागतां समुत्पत्य सपत्न्यस्ता भृशातुराः । पर्यवस्थापयामास् रुदत्ये रुदतीं भृशम् ॥ न ते सुविदिता देवि छोकानां स्थितिरध्रुवा । दशाविभागपर्याये राज्ञां चछ्चलया श्रिया ॥ ९० इसेवमुच्यमाना सा सशब्दं प्रक्रोद ह। स्नापयन्ती त्वभिमुखौ स्तनावस्नाम्बुविस्नवै: ॥ एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीपणमुवाच ह । संस्कारः क्रियतां भ्रातुः स्नियश्चैता निवर्तय।। तं प्रश्रितस्ततो रामं श्रुतवाक्यो विभीपणः । विमृत्रय बुद्धचा धर्मज्ञो धर्मार्थसहितं वचः ॥९३ रामस्यैवानुवृत्त्यर्थमुत्तरं प्रत्यभापत । त्यक्तधर्मव्रतं कूरं नृशंसमनृतं तथा ॥ 98 नाहमर्होऽस्मि संस्कर्तुं परदाराभिमर्शिनम् । भ्रान्ररूपो हि मे शत्रुरेप सर्वाहिते रतः ॥ ९५ रावणो नाईते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवात् । नृशंस इति मां कामं वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि ॥९६ श्रुत्वा तस्यागुणान् सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः । तच्छूत्वा परमप्रीतो रामो धर्मभृतां वरः ॥ ९७ विभीपणमुवाचेदं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् । तवापि मे प्रियं कार्यं त्वत्प्रभावाच मे जितम् ॥ ्र अवइयं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर । अधर्मानृतसंयुक्तः कामं त्वेप निशाचरः ॥ 99 तेजस्वी वलवाञ्जूरः संयुगेषु च नित्यज्ञः । ज्ञतकतुमुकैर्देवैः श्रूयते न पराजितः॥ १०० महात्मा बळसंपन्नो रावणो छोकरावणः । मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् ॥ कियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव । त्वत्सकाशाद्दशयीवः संस्कारं विधिपूर्वकम् ॥ प्राप्तुमर्हति धर्मज्ञ त्वं यशोभाग्भविष्यसि । राघवस्य वचः शुत्वा त्वरमाणो विभीषणः ॥

संस्कारेणानुरूपेण योजयामास रावणम् । चितां चन्दनकाष्टानां पद्मकोशीरसंवृताम् ॥ १०४ त्राह्मचा संवेशयांचकू राङ्कवास्तरणावृताम् । वर्तते वेदिविहितो राज्ञो वै पश्चिमः क्रतुः ॥ १०५ प्रचक् राक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमनुक्रमम् । वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावकम् ॥ १०६ पृषदाज्येन संपूर्णं सुवं सर्वे प्रचिक्षिपुः । पादयोः शकटं प्रादुरन्तरूर्वोश्रत्स्खलस् ॥ १०७ दारुपात्राणि सर्वाणि अरिणं चोत्तरारिणम् । दत्त्वा तु मुसलं चान्यद्यथास्थानं विचक्षणाः ॥ शास्त्रदृष्टेन विधिना महिपिविहितेन च । तत्र मेध्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः ॥ १०९ पिरस्तरिणकां राज्ञो घृताक्तां समवेशयन् । गन्धेर्माल्येरलङ्कुस्य रावणं दीनमानसाः ॥ ११९ विभीपणसहायास्ते वस्त्रेश्च विविधेरि । लाज्ञेश्चाविहरिनत स्म वाष्पपूर्णमुखास्तदा ॥ १११ ददी च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीपणः । स्नात्वा चैवाद्रवस्त्रेण तिलान् दूर्वाभिमिश्रितान् ॥ इदकेन च संमिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकम् । प्रदाय चोदकं तस्म मूर्ध्ना चैनं नमस्य च ॥ ११३ ताः स्वियोऽनुनयामास सान्त्वमुक्ता पुनः पुनः । गम्यतामिति ताः सर्वा विविश्चर्नगरं तदा ॥ प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीपु विभीषणः । रामपार्श्वमुपागम्य तदातिष्टद्विनीतवत् ॥ ११५ रामोऽपि सह सैन्येन ससुश्चीवः सलक्ष्मणः । हपं लेभे रिपुं हत्वा यथा वृत्रं शतकतुः ॥११६

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे मन्दोदरीविलापो नाम चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः

### पश्चदशोत्तरशततमः सर्गः

विभीषणाभिषेकः

ते रावणवधं दृष्ट्वा देवगन्धर्वदानवाः । जग्मुः स्वैः स्वैर्विमानैस्ते कथयन्तः शुभाः कथाः ॥ १

भिनन्दिताम्। पताकाभिश्च चित्राभिः सुमने।भिश्च चित्रि-ताम् । जित्क्षप्य शिविकां तां तु विभीषणपुरोगमाः॥ दक्षिणाभिमुखाः सर्वे गृह्य काष्ठानि भेजिरे । अग्नयो दीप्यमानास्ते तदाध्वर्युसमीरिताः॥ शरणाभिगताः सर्वे पुरस्तात्तस्य ते ययुः । अन्तःपुराणि सर्वाणि रुद्मानानि सत्वरम् । पृष्ठतोऽनुययुस्तानि प्रवमानानि सर्वतः॥ रावणं प्रयते देशे स्थाप्य ते भृशदुःखिताः॥—इति पुना.।

२. अस्यानन्तरम्—ततो विमुक्त्वा सशरं शरासनं महेन्द्रदत्तं कत्रचं च तन्महत् । विमुच्य रोषं ्र रिपुनिग्रहात्ततो रामः स सौम्यत्वमुपागतोऽरिहा ॥—— इति पुना. ।

१. अस्यानन्तरम्—ततः प्रविदय लङ्कां तु राक्षसेन्द्रो विभीपणः । रावणस्याग्निहोत्रं च समासाय विनिस्सतः ॥ स प्रविदय पुरीं लङ्कां राक्षसेन्द्रो विभीपणः । रावणस्याग्निहोत्रं तु निर्यापयित सन्वरम् ॥ शक्टान् दारुरूपाणि अर्ग्गन् वै याजकांस्तथा । तथा चन्दनकाष्टानि काष्टानि विविधानि च । अगरूणि सुग्दिन गन्धांश्च सुर्भास्तथा । मणिमुक्ताप्रवालानि निर्यापयित राक्षसः । आजगाम मुहूर्तेन राक्षसः परिवारितः ॥ ततो माल्यवता सार्थं क्रियामेव चकार सः । सौवणीं शिवकां दिन्यामारोप्य क्षौमवाससम् ॥ रावणं राक्षसाधी-श्वमश्रपूर्णमुखा दिजाः । तूर्यवोपेश्च विविधेः स्तुविद्धश्चा-

रावणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमम् । सुयुद्धं वानराणां च सुप्रीवस्य च मन्त्रितम् ॥ २ अनुरागं च वीर्यं च भारतेर्रुक्मणस्य च । कथयन्तो महाभागा जरमुईष्टा यथागतम् ॥ 3 राववस्तु रथं दिव्यमिन्द्रदत्तं शिवित्रभम् । अनुज्ञाय महामागो मातिलं प्रत्यपूजयत् ॥ ४ राववेणाभ्यत् ज्ञातो मातलिः शकसार्थिः । दिन्यं तं रथमास्थाय दिवमेवारुरोह सः ॥ 4 तस्मिस्तु दिवमारूढे सुरसारथिसत्तमे । राघवः परमर्शातः सुत्रीवं परिपस्वजे ॥ Ę परिष्वज्य च सुप्रीवं लक्ष्मणेन प्रचोदित: । पृज्यमानो हरिश्रेष्टैराजगाम वलालयम् ॥ अववीच तदा रामः समीपपरिवर्तिनम् । सौमित्रिं सत्त्वसंपत्रं छक्ष्मणं दीप्ततेजसम् ॥ विभीपणिममं सौम्य लङ्कायामभिषेचय । अनुरक्तं च भक्तं च मम चैवोपकारिणम् ॥ ९ एप मे परमः कामो यदीमं रावणानुजम् । लङ्कायां सोम्य पश्येयमभिषिक्तं विभीषणम् ॥१० एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना । तथेत्युका तु संहष्टः सौवर्णं घटमाद्दे ॥ ११ तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्त्वा मनोजवान् । आदिदेश महासत्त्वान् समुद्रसिळ्ळानये ॥ १२ अतिशीव्रं ततो गत्वा वानरास्ते महावलाः । आगतास्तज्जलं गृह्य समुद्राद्वानरोत्तमाः ॥ १३ ततस्त्वेकं घटं गृह्य संस्थाप्य परमासने । घटेन तेन सौमित्रिरभ्यपिख्यद्विभीपणम् ॥ १४ - <mark>लङ्कायां र</mark>क्षसां मध्ये राजानं रामशासनात् । विधिना मन्त्रदृष्टेन सुहृद्गणसमावृतम् ॥ १५ अभ्यपिख्नत् स धर्मात्मा शुद्धात्मानं विभीपणम् । तस्यामात्या जहृपिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः दृष्टाभिपिक्तं उङ्कायां राक्ष्सेन्द्रं विभीपणम्। स तद्राज्यं महत् प्राप्य रामदत्तं विभीपणः॥१७ प्रकृतीः सान्त्वयित्वा च ततो राममुपागमत् । अक्षतान् मोदकाँहाजान् दिव्याः सुमनसस्तदा ॥ आजह्नुरथ संहृष्टाः पौरास्तस्मै निशाचराः । स तान् गृहीत्वा दुर्धर्पो राघवाय न्यवेद्यत् ॥ १९ मङ्गस्यं मङ्गस्रं सर्वं स्थमणाय च वीर्यवान् । कृतकार्यं समृद्धार्थं दृष्ट्वा रामो विभीषणम् ।। २० प्रतिजमाह तत्सर्वं तस्यैव प्रियकान्यया । ततः शैलोपमं वीरं प्राञ्जलि पाश्वर्तः स्थितम् ॥ २१ अन्नवीद्राघवो वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् । अनुमान्य महाराजिममं सौम्य विभीषणम् ॥ २२ गच्छ सौन्य पुरीं लङ्कामनुज्ञाप्य यथाविधि । प्रविक्य रावणगृहं विजयेनाभिनन्दा च ॥ २३ वैदेही मां कुश्लिनं ससुत्रीवं सलक्ष्मणम् । आचक्ष्य जयतां श्रेष्ठ रावणं च मया हतम् ॥ २४ प्रियमेतदुदाहृत्य मैथिल्यास्त्वं हरीश्वर । प्रतिगृह्य च संदेशमुपावर्तितुमईसि ॥ રધ

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे विभीषणाभिषेको नाम पश्चदशोत्तरशततमः सर्गः

१. सौमित्रेः च. छ.।

### षोडशोत्तरशततमः सर्गः

#### मैथिलीप्रियनिवेदनम्

इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान् मारुतात्मजः । प्रविवेश पुरी लङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः ॥ प्रविरय च महातेजा रावणस्य निवेशनम् । ददर्श मृजया हीनां सातङ्कामिव रोहिणीम् ॥ २ वृक्षमूळे निरानन्दां राक्षसीभिः समावृताम् । निभृतः प्रणतः प्रह्वः सोऽभिगम्याभिवाच च॥३ दृष्ट्वा तमागतं देवी हनुमन्तं महावलम् । तूष्णीमास्त तदा दृष्ट्वा समृत्वा प्रमुदिताभवत् ॥ सौम्यं दृष्ट्वा मुखं तस्या हनुमान् प्रवगोत्तमः । रामस्य वचनं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ 4 वैदेहि कुशली रामः सहसुत्रीवलक्ष्मणः । विभीषणसहायश्च हरीणां सहितो वलैः ॥ Ę कुशलं चाह सिद्धार्थो हतशत्रुरिंदमः । विभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह ॥ O निहतो रावणो देवि लक्ष्मणस्य नयेन च। पृष्ट्वा तु क्रुशलं रामो वीरस्त्वां रघुनन्दनः ॥ 6 अनवीत् परमत्रीतः कृतार्थेनान्तरात्मना । त्रियमाख्यामि ते देवि त्वां तु भूयः सभाजये ॥ ९ दिष्ट्या जीवसि धर्मज्ञे जयेन मम संयुगे। लब्धो नो विजयः सीते स्वस्था भव गतव्यथा।। रावणश्च हतः शत्रुरुङ्का चेयं वशे स्थिता । मया ह्यलब्धनिद्रेण दृढेन तव निर्जये ॥ 88. प्रतिज्ञैषा विनिस्तीणी वद्धा सेतुं महोद्धौ । संभ्रमश्च न गन्तव्यो वर्तन्सा रावणालये।। १२ विभीषणविधेयं हि लङ्केश्वर्यमिदं कृतम् । तदाश्वसिहि विश्वस्ता स्वगृहे परिवर्तसे ॥ १३ अयं चाभ्येति संहष्टस्त्वद्दर्शनसमुत्सुकः । एवमुक्ता समुत्पत्य सीता शशिनिभानना ॥ १४ प्रहर्षेणावरुद्धा सा व्याजहार न किंचन । अत्रवीच हरिश्रेष्ठः सीतामप्रतिजल्पतीम् ॥ १५ किं नु चिन्तयसे देवि किं नु मां नाभिभाषसे । एवमुक्ता हनुमता सीता धर्मे व्यवस्थिता ॥ अन्नवीत् परमत्रीता हर्पगद्गदया गिरा । त्रियमेतदुपश्रुत्य भर्तुर्विजयसंश्रितम् ॥ प्रहर्षवशमापन्ना निर्वाकयारिम क्षणान्तरम् । न हि पश्यामि सदृशं चिन्तयन्ती प्रवङ्गम।। सित्रयाख्यानकस्येह तव प्रत्यभिनन्दनम् । न हि पश्यामि तत् सौम्य पृथिव्यामपि वानर।। सदृशं मित्रियाख्याने तव दातुं भवेत् समम्। हिरण्यं वा सुवर्णं वा रह्नानि विविधानि च॥ राज्यं वा त्रिषु लोकेषु नैतद्रहीत भाषितुम् । एवमुक्तस्तु वैदेह्या प्रत्युवाच प्रवङ्गमः ॥ गृहीतप्राञ्जलिबीक्यं सीतायाः प्रमुखे स्थितः । भर्तुः प्रियहिते युक्ते भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणि ॥ स्निग्धमेवंविधं वाक्यं त्वमेवाईसि भाषितुम् । तवैतद्वचनं सौम्ये सारवत् स्निग्धमेव च ॥ रत्नौघाद्विविधाचापि देवराज्याद्विशिष्यते । अर्थतश्च मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणाः॥ २४

१. अस्यार्धस्य स्थाने—प्रविश्य च पुरीं | वृक्षवाटिकाम् ॥ संप्रविश्य यथान्यापं सीतया विदितो लङ्कामनुज्ञाप्य विभीपणम् । ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो हनुमान् | हरिः ॥—इति पुनाः ।

हत्राहुं विजयिनं रामं पर्यामि सुस्थितम् । तस्य तद्वचनं शुत्वा मैथिली जनकात्मजा ॥ २५ ततः शुभतरं वाक्यमुवाच पवनात्सजम् । अतिलक्षणसंपत्तं साधुर्यगुणभूपितम् ॥ २६ बुद्धया सप्टाङ्मया युक्तं त्वमेवाहेसि भाषितुम् । क्षावनीयोऽनिस्तरय त्वं पुत्रः परमधार्मिकः ॥२७ वलं शोर्य अनं सत्त्वं विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमम् । तेजः असा धृतिधेर्य विनीतत्वं न संशयः ॥ २८ एते चान्ये च यहवा गुणास्त्वय्येव शोभनाः। अथोवाच पुनः सीतामसंभ्रान्तो विनीतवत् ॥ अगृहीताञ्जलिर्ह्पान् सीतायाः प्रमुखे स्थितः । इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे ॥ ३० ह्न्तुभिच्छान्यहं सबी थाभिस्त्वं तर्जिता पुरा । छिद्यन्तीं पतिदेवां त्यामशोकवनिकां गताम् ॥ घोररूपसमाचाराः कृराः कृरतरेक्षणाः । राक्षस्यो दारुणकथा वरमेतत् प्रयच्छ मे ॥ ३२ सुष्टिभिः पाणिभिः सर्वाश्चरणेश्चेव शोभने । इच्छामि विविधैर्घातैईन्तुमेताः सुदारुणाः ॥ 33 घातेर्जातुप्रहारेश्च द्रानानां च पातेरा । भक्षणैः कर्णनासानां केशानां लुख्चनैस्तथा ॥ ३४ भृशं शुष्कमुर्व्याभिश्च दार्णेर्ङ्क्षेतेर्द्तेः । निपास हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः ॥ 34 एवंप्रकारेर्बेहुभिविंप्रकारेर्यज्ञस्विनि । हन्तुभिच्छाम्यहं देवि तवेमाः कृतिकित्वपाः ॥ 38 एवमुक्ता हनुसता घेदेही जनकात्मजा । उवाच धर्मसहितं हनुमन्तं यशस्विनी ॥ ३७ राजसंश्रयवर्यानां कुर्वतीनां पराज्ञया । विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम ॥ 36 भाग्यवैपन्ययोगेन पुरा दुख्रितिन च । मयैतत् प्राप्यते सर्वं स्वऋतं द्युपभुज्यते ॥ 39 प्राप्तन्यं तु दृशायोगान्मयंतदिति निश्चितम् । दासीनां रावणस्याहं मर्पयामीह दुर्वेला ॥ 80 आज्ञता रावणेनैता राक्षस्यो मामतर्जयन् । हते तस्मित्र कुर्युहि तर्जनं वानरोत्तम ॥ ४४ अयं व्यावसर्मापे तु पुराणो धर्मसंहितः । ऋक्षेण गीतः ऋोको मे तिन्नवोध प्रवङ्गम ॥ ४२ न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम् । समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः ॥ ४३ पापानां वा शुभानां वा वधाहीणां प्रवङ्गम । कार्यं करुणमार्येण न कश्चित्रापराध्यति ॥ 88 लोकहिंसाविहाराणां रक्षसां कामरूपिणाम् । कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम् ॥ एवमुक्तस्तु ह्नुमान् सीतया वाक्यकोविदः । प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीं यशस्विनीम् ॥ ू युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्नी यशस्त्रिनी । प्रतिसंदिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥ ४७ एवमुक्ता हनुमता वैद्ही जनकात्मजा । अन्नवीद्द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं वानरोत्तम ॥ 86 तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः । हर्पयन् मैथिलीं वाक्यमुवाचेदं महाद्युतिः ॥ ४९

j

१. नकैः च. छ.। 113

पूर्णचन्द्राननं रामं द्रक्ष्यस्यार्थे सलक्ष्मणम् । स्थिरिमत्रं हतामित्रं शचीव त्रिद्शेश्वरम् ॥ ५० तासेवमुका राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियम्। आजगाम महावेगो हनुमान् यत्र राघवः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे मैथिलीप्रियनिवेदनं नाम षोडशोत्तरशततम: सर्गः

### सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः

# सीताभर्तृमुखोदीक्षणम्

स उवाच महाप्राज्ञमभिगम्य प्लवङ्गमः । रामं वचनमर्थज्ञो वरं सर्वधनुष्मताम् ॥ यित्रिमित्तोऽयमारम्भः कर्मणां च फलोद्यः । तां देवीं शोकसंतप्तां मैथिलीं द्रष्टुमहिसि ॥ २ सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपर्याकुलेक्षणा । मैथिली विजयं श्रुत्वा तव हर्षमुपागमत् ॥ 3 पूर्वकात् प्रत्ययाचाह्मुक्तो विश्वस्तया तया । भर्तारं द्रष्टुमिच्छामि ऋतार्थं सहलक्ष्मणम् ॥ 8 एवमुक्तो हनुमता रामो धर्मभृतां वरः । अगच्छत् सहसा ध्यानमीषद्वाष्पपरिष्छुतः ॥ 4 द्धिमुख्णं विनिःश्वस्य मेदिनीमवलोकयन् । उवाच मेघसंकाशं विभीषणमुपस्थितम् ॥ Ę दिव्याङ्गरागां वैदेहीं दिव्याभरणभूषिताम् । इह सीतां शिरःस्नातामुपस्थापय मा चिरम्॥ ७ एवमुक्तस्तु रामेणं त्वरमाणो विभीषणः। प्रविदयान्तःपुरं सीतां स्वाभिः स्त्रीभिरचोद्यत्'॥ ८ दिन्याङ्गरागा वैदेही दिन्याभरणभूषिता । यानसारोह भद्रं ते भर्ता त्वां द्रष्टुसिच्छति ॥ एवमुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम् । अस्नाता द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसाधिप ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः । यदाह राजा भर्ता ते तत्तथा कर्तुमहिसि ॥ ११ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिली भर्तदेवता । भर्त्तभिक्तित्रता साध्वी तथेति प्रत्यभाषत ॥ १२ ततः सीतां शिरःस्नातां युवतीभिरलङ्कृताम् । महाहीभरणोपेतां महाहीस्वरधारिणीम् ॥ १३ आरोप्य शिविकां दीप्तां पराध्यीम्बरसंवृताम् । रक्षोभिर्वहुिभर्गुप्तामाजहार विभीषणः॥ १४ सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितम् । प्रणतश्च प्रहृष्टश्च प्राप्तां सीतां न्यवेद्यत्॥ तामागतामुपश्रुस रक्षोगृहचिरोषिताम् । हर्षो दैन्यं च रोषश्च त्रयं राघवमाविशत् ॥ १६ ततः पार्श्वगतं दृष्ट्वा सविमर्शं विचारयन् । विभीषणिमदं वाक्यमहृष्टं राष्ट्रवोऽनवीत् ॥ १७ राक्षसाधिपते सौस्य नित्यं सद्विजये रत । वैदेही सन्निकर्ष मे शीवं समुप्तिच्छतु ॥ १८

गन्धाभरणभूषिताम् । सर्वमङ्गलसंयुक्तामित्याज्ञाप्य महा-वलः ॥ ततस्ताभिः प्रसन्नांभी राक्षसाभि रभित्वरन् । तत्र

अस्यानन्तरम् —स्थाने सीतां शिरःस्तातां । सीतां महाभागां दृष्ट्रोवाच विभीषणः॥ मूर्षि वदाञ्जलिः श्रीमान् विनीतो राक्षसाधिपः ।—इति . क. घ.।

38

| स तद्वचनमाज्ञाय राघवस्य विभीपणः । तृर्णमुत्सारणे यत्नं कारयामास सर्वतः ॥                  | १९   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| कञ्चुकोष्णीपिणस्तत्र वेत्रजर्जरपाणयः । उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात् परिचक्रसुः ॥          | २०   |
| ऋआणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः । वृन्दान्युरसार्यमाणानि दूरमुत्ससृजुस्तदा ॥         | २१   |
| तेपामुत्सार्यमाणानां सर्वेषां ध्वनिहृत्थितः । वायुनोद्धर्तमानस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥     | २२   |
| उत्सार्यमाणांस्तान् दृष्ट्वा समन्ताज्ञातसंभ्रमान् । दाक्षिण्यात्तद्मपांच वारयामास राघवः ॥ | २३   |
| संरद्धशाहवीद्रामश्रेष्ठुपा प्रदृद्धिय । विभीषणं महाप्राज्ञं सोपाङस्भिमदं वचः ॥            | २४   |
| किमर्थं मामनाहत्य हिञ्यतेऽयं त्वया जनः । निवर्तयेनमुद्योगं जनोऽयं स्वजनो मम॥              | २५   |
| न गृहाणि न वलाणि न प्राकारास्तिरस्कियाः । नेदृशा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रियाः ॥       | २६   |
|                                                                                           | २७   |
| संपा युद्धगता चेंव कुच्छे च महति स्थिता । दर्शनेऽस्या न दोपः स्यान्मत्समीपे विशेषत        | : 11 |
| 1                                                                                         | २९   |
|                                                                                           | ३०   |
| ततो लक्ष्मणसुर्यादी हनुमांख्य प्रवङ्गमः । निशम्य वाक्यं रामस्य वभू बुर्व्यथिता स्शम्॥     | ३१   |
|                                                                                           | ३२   |
|                                                                                           | ३३   |
| सा वस्त्रसंरुद्धमुर्छी लज्जया जनसंसदि । ररोदासाद्य भर्तारमार्यपुत्रेति भाषिणी ॥           | ३४   |
| विस्मयाच प्रहर्पाच स्नेहाच पतिदेवता । उदैक्षत मुखं भर्तुः सौम्यं सौम्यतरानना ॥            | 34   |
| अथ समपनुद्नमनः हमं सा सुचिरमदृष्टमुद्धिय वै प्रियस्य।                                     |      |
|                                                                                           |      |

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विश्वतिसहस्निकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सीताभर्तृमुखोदीक्षणं नाम सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः

वदनसुदितपूर्णचन्द्रकान्तं विमलशशाङ्कानिभानना तदानीम्।।

#### अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः

#### सीताप्रत्यादेश:

तां तु पार्श्विस्थितां प्रह्वां रामः संप्रेक्ष्य मैथिलीम् । हृदयान्तर्गतं भावं व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ १
एपासि निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा मया रणे । पौरुषाचदनुष्ठेयं तदेतदुपपादितम् ॥ २
चात्रोऽस्म्यन्तममर्पस्य धर्षणा संप्रमार्जिता । अवमानश्च शत्रुश्च मया युगपदुद्धृतौ ॥ ३

१. हृदयान्तर्गतकोधः च. छ.।

अस मे पौरुषं दृष्टमस् मे सफलः श्रमः । अस तीर्णप्रतिज्ञत्वात् प्रभवामीह चात्मनः ॥ या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । दैवसंपादितो दोपो मानुपेण मया जितः ॥ ų संप्राप्तमवसानं यस्तेजसा न प्रमार्जिति । कस्तस्य पुरुषार्थोऽस्ति पुरुपस्यारुपतेजसः ॥ ξ लङ्घनं च समुद्रस्य लङ्कायाश्चावमर्दनम् । सफलं तस्य तच्छ्राघ्यं महत् कर्म हनूसतः युद्धे विक्रमतश्चैव हितं मन्त्रयतश्च मे । सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽच परिश्रमः ॥ निर्गुणं भ्रातरं त्यक्ता यो मां स्वयमुपस्थितः । विभीपणस्य भक्तस्य सफलोऽच परिश्रमः ॥ ९ इसेवं बुवतरतस्य सीता रामस्य तद्वचः । सृगीवोत्फुह्ननयना वभूवाश्रुपरिष्छता ॥ पश्यतस्तां तु रामस्य भूयः क्रोधो व्यवर्धतं । प्रभूताच्यावसिक्तस्य पावकस्येव दीप्यतः ॥ ११ स बद्धा भ्रुक्तटीं वक्ते तिर्यक्प्रेक्षितलोचनः । अन्नवीत् परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम् ॥१२ यत् कर्तेव्यं मनुष्येण धर्षणां परिमार्जता । तत् कृतं सकलं सीते शत्रुहस्ताद्मर्पणात् ॥ १३ निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना। अगस्त्येन दुराधर्षा<sup>।</sup> मुनिना दक्षिणेव दिक् ॥१४ विदित्रश्चास्तु ते भद्रे योऽयं रणपरिश्रमः । स तीर्णः सुहृदां वीर्यात्र त्वद्र्थं मया कृतः ॥ १५ रक्षता तु मया वृत्तमपवादं च सर्वशः । प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्गं च परिमार्जता ।। प्राप्तचारित्रसंदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता । दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे दृढम् ॥ तद्गच्छ ह्यभ्यनुज्ञाता यथेष्टं जनकात्मजे । एता दश दिशो भद्रं कार्यमस्ति न मे त्वया ॥ कः पुसान् हि कुले जातः स्त्रियं परगृहोषिताम्। तेजस्वी पुनरादचात् सुहहेरूयेन चेतसा॥१९ रावणाङ्कपरिभ्रष्टां दृष्टेन चक्षुषा । कथं त्वां पुनरादद्यां कुछं व्यपदिशन् महत् ॥ तदर्थं निर्जिता में त्वं यशः प्रत्याहृतं मया। नास्ति में त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामितः॥२१ इति प्रव्याहृतं भद्रे मयैतत् कृतवुद्धिना । स्वस्मणे भरते वा त्वं कुरुं वुद्धि यथासुखम्।। २२ सुमीने वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्रे विभीषणे । निनेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः ॥ २३ न हि त्वां रावणो हृष्ट्वा दिव्यरूपां मनोरमाम् । मर्षयेत चिरं सीते स्वगृहे परिवर्तिनीम् ॥ २४

ततः प्रियाह्रिश्रवणा तद्प्रियं प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मैथिली।

<sup>1.</sup> दुराधर्षा दुर्गमा जीवलोकस्य, इल्वलादि-भयात्, दक्षिणा दिगगस्त्येन निर्जिता इत्यर्थः।

१. अस्यार्थस्य स्थाने—समीपे हृदयप्रियाम् । जनवादभयाद्राक्षो वभूव हृदयं द्विधा ॥—इति ति. रा.।

२, प्रभूताज्येलादि-लोचन इलन्तम् ति.

रा. नास्ति।

३. अवदद्दै वरारोहाम् पुना.।

४. मयेदं मानकाङ्क्षिणा पुना.।

५. परिरक्षता च छ ।

६. सुह्छोभेन ति. रा.।

२५

सुमोच वाष्पं सुभृशं प्रवेषिता गजेन्द्रहस्ताभिहतेव सहकी ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सीताप्रत्यादेशो नाम अष्टादशोचनशतनमः सर्गः

# एकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

#### हुताशनप्रवेश:

एवमुक्ता तु वैदेही परुपं रोमहपर्णम् । राघवेण सरोपेण भृद्यं प्रव्यथिताभवत् ॥ १ सा तद्शुतपूर्वं हि जने महित मैथिछी । शुत्वा भर्तृवचो रूक्षं रुज्या बीडिताभवत् ॥ २ प्रविशन्तीव गात्राणि स्वान्येव जनकात्मजा । वाक्शल्यैस्तैः सशल्येव भृशमश्रुण्यवर्तयत् ॥ ३ ततो वाष्पपरिक्षिष्टं प्रमार्जन्ती स्वमाननम् । शनैर्गदृद्या वाचा भर्तारमिद्मन्नवीत् ॥ किं साससदृशं वाक्यसीदृशं श्रोत्रदारुणम् । रूक्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतासिव ॥ ų न तथास्मि महावाहो यथा त्वमवगच्छिस । प्रत्ययं गच्छ मे येन चारित्रेणैव ते शपे ॥ Ę पृथक्कीणां प्रचारेण जातिं तां परिशङ्कसे । परित्यजेमां शङ्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता ॥ ७ ्यद्यहं गात्रसंस्पर्शं गतास्मि विवशा प्रभो । कामकारो न से तत्र दैवं तत्रापराध्यति ॥ मद्धीनं तु यत्तन्मे हृद्यं त्विय वर्तते । पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरा ॥ Q सह संवृद्धभावाच संसर्गेण च मानद् । यद्यहं ते न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम् ॥ प्रेषितस्ते यदा बीरो हनुमानवलोककः । लङ्कास्थाहं त्वया बीर किं नदा न विसर्जिता ॥ ११ प्रत्यक्षं वानरेन्द्रस्य त्वद्वाक्यसमनन्तरम् । त्वया संयक्तया वीर खक्तं स्थाजीवितं मया ॥१२ न वृथा ते श्रमोऽयं स्यात्संशये न्यस्य जीवितम्। सहज्जनपरिक्वेशो न चायं निष्फलस्तव॥१३ त्वया तु नरशार्द्छ क्रोधमेवानुवर्तता । छघुनेव मनुष्येण स्नीत्वमेव पुरस्कृतम् ॥ १४ अपदेशेन जनकान्नोत्पत्तिर्वसुधातलात् । मम वृत्तं च वृत्तज्ञ वह ते न पुरस्कृतम् ॥ १५ न प्रमाणीकृतः पाणिर्वारये वालेन पीडितः । मम भक्तिश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम् ॥१६ एवं ब्रुवाणा रुद्ती वाष्पगद्भाषिणी । अववीहस्मणं सीता दीनं ध्यानपुरं स्थितम् ॥ चितां में कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम् । मिथ्योपवातोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ १८ अप्रीतस्य गुणैर्भर्तुस्यक्ताया जनसंसदि । या क्षमा मे गतिर्गन्तुं प्रवेक्ष्ये हव्यवाहनम् ॥ १९ ्एवमुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरहा । अमर्षवशमापन्नो राघवाननमैक्षत ॥ २० स विज्ञाय ततज्ञन्दं रामस्याकारसूचितम्। चितां चकार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान्।। अधोमुखं तदा रामं शनैः कृत्वा प्रदक्षिणम् । उपासर्पत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम् ॥

१. अस्यानन्तरम्—न हि रामं तदा कश्चित् । शक्तत् सहत् ॥—इति रा. कालान्तकयमोपमम् । अनुनेतुमधो वक्तुं द्रष्टुं वाप्य-

प्रणम्य देवताभ्यश्च बाह्मणेभ्यश्च मैथिली । वद्धाञ्जलिपुटा चेद्मुवाचाग्निसमीपतः ॥ २३ यथा में हृद्यं नित्यं नापसपिति राघवात् । तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥२४ यथा सां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः । तथा छोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ कर्भणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम् । राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः ॥ आदिसो भगवान् वायुर्दिशश्चनद्रस्तथैव च । अह्श्चापि तथा सन्ध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा ॥२७ यथान्येऽपि विजाननित तथा चारित्रसंयुताम् । एवमुक्ता तु वैदेही परिक्रम्य हुताश्चनम् ॥ २८ विवेश ज्वलनं दीप्तं निःसङ्गेनान्तरात्मना । जनः स सुमहांस्वस्तो वालवृद्धसमाकुलः ॥ २९ द्दर्श मैथिछीं तत्र प्रविशन्तीं हुताशनम् । सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाञ्चनभूपणा ॥ ३० पपात ज्वलनं दीप्तं सर्वलोकस्य संनिधौ । दृहशुस्तां महाभागां प्रविशन्तीं हुताशनम् ॥ ३१ सीतां कुत्स्नास्त्रयो लोकाः पुण्यामाज्याहुतीमिव<sup>१</sup>। प्रचुकुशुः स्त्रियः सर्वास्तां दृष्ट्वा ह्वयवाह्ने॥ पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रैर्वसोधीरामिवाध्वरे । दहशुस्तां त्रयो लोका देवगन्धर्वदानवाः ॥ 33 शप्तां पतन्तीं निरये त्रिदिवादेवतासिव । तस्यासित्रं विशन्त्यां तु हा हेति विपुछः स्वनः ॥ ३४ रक्षसां वानराणां च संवभूवाद्भृतोपमः ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्निकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे हुताश्चनप्रवेशो नाम एकोनविंशत्युत्तरशततमः कर्गः

# विंशत्युत्तरशततमः सर्गः

#### ब्रह्मकृतरामस्तवः

ततो हि दुर्मना रामः श्रुत्वैव वदतां गिरः । दध्यो मुहूर्तं धर्मात्मा वाष्पव्याकुळलोचनः ॥ १ ततो वैश्रवणो राजा यमश्रामित्रकर्शनः । सहस्राक्षो महेन्द्रश्च वरुणश्च परंतपः ॥ २ पडधंनयनः श्रीमान् महादेवो वृषध्वजः । कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥ ३ एते सर्वे समागम्य विमानेः सूर्यसंनिभैः । आगम्य नगरीं लङ्कामभिजग्मुश्च राघवम् ॥ ४ ततः सहस्ताभरणान् प्रगृह्म विपुलान् भुजान् । अब्रुवंस्निद्शश्रेष्ठाः प्राञ्जलि राघवं स्थितम् ॥ ५ कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानवतां वरः । उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने ॥ ६ कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावबुध्यसे । ऋतधामा वसुः पूर्वं वसूनां त्वं प्रजापतिः ॥ ७ त्रयाणाः त्वं हि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः । रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामसि पञ्चमः ॥ ८ अश्विनौ चिपि ते कर्णो चन्द्रसूर्यो च चक्षुषी । अन्ते चादौ च लोकानां दृश्यसे त्वं परंतप ॥ ९ उपेक्षसे च वैदेहीं मानुषः प्राकृतो यथा । इत्युक्तो लोकपालैस्तैः स्वामी लोकस्य राघवः ॥ १०

१. ऋषयो देवगन्धर्वा यज्ञे पूर्णाहुतीमिव गो, ।

8

अववीत्त्रिद्राश्रेष्ठान् रामो धर्मभृतां वरः । आत्मानं मानुपं सन्ये रामं द्रार्थात्मजम् ॥ ११ योऽहं यस्य यतश्चाहं भगवांस्तद्ववीतु मे । इति व्वन्तं काक्त्रत्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥ १२ अत्रवीच्छुणु से राम सत्यं सत्यपराक्रम । भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्रकायुघो विभुः ॥ एकश्रङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यसपन्नजित् । अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव ॥ लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्चतुर्भुजः । शार्ङ्गधन्वा हृपीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः ॥ १५ अजितः खडगवृद्धिष्णुः कृष्णश्चेव वृहद्भलः । सेनानीर्श्रामणीश्च त्वं वृद्धिः सत्त्वं क्षमा दमः॥१६ प्रभवश्चाप्ययश्च त्वसुपेन्द्रो मधुसूद्नः । इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्वं पद्मनाभो रणान्तकृत् ॥ १७ शरण्यं शरणं च त्यामाहुर्दिञ्या मह्पैयः । सहस्रश्रङ्गो वदात्मा शतजिह्वो महपैभः ॥ 86 त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकती स्वयंत्रभुः । सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्चासि पूर्वजः ॥ त्वं यज्ञस्त्वं वपटकारस्त्वमोंकारः परन्तपः । प्रभवं निधनं वा ते न विदुः को भवानिति ॥ हरयसे सर्वभूतेषु त्राह्मणेषु च गोषु च । दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु वनेषु च ॥ सहस्रचरणः श्रीमाञ्ज्ञतज्ञीर्षः सहस्रदक् । त्वं धारयसि भृतानि वसुधां च सपर्वताम् ॥ अन्ते पृथिव्याः सिळिळे दृश्यसे त्वं महोरगः । त्रीहँळोकान् धारयन् राम देवगन्धर्वदानवान् ॥ ुअहं ते हृद्यं राम जिह्वा देवी सरस्वती । देवा गात्रेषु रोमाणि निर्मिता ब्रह्मणा प्रभो ॥ २४ निमेपस्ते भवेदात्रिरुन्मेपस्ते भवेदिवा । संस्कारास्तेऽभवन् वेदा न तदस्ति त्वया विना ॥ २५ जगत् सर्व शरीरं ते स्थेर्यं ते वसुधातलम् । अग्निः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षण ॥ २६ त्वया लोकास्त्रयः क्रान्ताः पुरा स्वैर्विक्रमैस्त्रिभिः । महेन्द्रश्च कृतो राजा बलिं बद्धा महासुरम् ॥ सीता लक्ष्मीभेवान विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः । वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम्।।२८ तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया धर्मभृतां वर । निहतो रावणो राम प्रहृष्टो दिवसाक्रम ॥ २९ असोचं वलवीर्यं ते अमोचस्ते पराक्रमः । अमोघं दर्शनं राम न च मोघः स्तवस्तव ॥ ३० अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश्च ये नराः। ये त्वां देवं श्रुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम् ॥ ३१ प्राप्तुवन्ति सदा कामानिह छोके परत्र च । इममार्पं स्तवं नित्यमितिहासं पुरातनम्।। ३२ ये नराः कीर्तियिप्यन्ति नास्ति तेपां पराभवः॥

> इत्यांपं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे ब्रह्मकृतरामस्तवो नाम विंशत्युत्तरशततमः सर्गः

# एकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

सीताप्रतिग्रह:

रितच्छूत्वा शुभं वाक्यं पितामहसमीरितम् । अङ्केनादाय वैदेहीमुत्पपात विभावसुः ॥

१. पुराणे विक्रमैस्त्रिभिः च. छ.

स विधूय चितां तां तु वैदेहीं हव्यवाहनः । उत्तस्थौ मूर्तिमानाशु गृहीत्वा जनकात्मजाम् ॥

२

तरुणादित्यसंकाशां तप्तकाञ्चनभूषणाम् । रक्ताम्वरधरां वालां नीलकुञ्चितमूर्धजाम् ॥ ર્ अक्तिष्टमाल्याभरणां तथारूपां मनस्विनीम् । ददौ रामाय वैदेहीसङ्के कृत्वा विभावसुः ॥ છ अनवीच तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः । एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ U, नैव वाचा न मनसा नानुध्यानान्न चक्षुषा । सुवृत्ता वृत्तशौण्डीर न त्वामतिचचार ह ॥ Ę रावणेनापनीतैषा वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा । त्वया विरहिता दीना विवशा निर्जनाद्वनात् ॥ रुद्धा चान्तः पुरे गुप्ता त्विचता त्वत्परायणा । रक्षिता राक्षसीसङ्घेविकृतैर्घोरदर्शनैः ॥ प्रछोभ्यमाना विविधं भत्स्यमाना च मैथिछी। नाचिन्तयत तद्रक्षस्त्वद्गतेनान्तरात्मना॥ Q विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृह्णीष्व राघव । न किंचिद्भिधातव्यमहमाज्ञापयासि ते ॥ १० ततः प्रीतमना रामः शुःवैतद्वदतां वरः । दृध्यौ मुहूर्तं धर्मात्मा वाष्पव्याकुललोचनः ॥ ११ एवमुक्तो महातेजा चुितमान् दृढविक्रमः । अववीत्त्रिद्शश्रेष्ठं रामो धर्मभृतां वरः ॥ १२ अवक्यं त्रिषु छोकेषु न सीता पापमहीति । दीर्घकाछोषिता हीयं रावणान्तःपुरे शुभा ॥ १३ बालिशः खलु कामात्मा रामो दशरथात्मजः । इति वक्ष्यन्ति मां सन्तो जानकीमंविशोध्य हि ॥ अनन्यहृद्यां भक्तां मिचतपरिवर्तिनीम् । अहमप्यवगच्छामि मैथिछीं जनकात्मजाम् ॥ प्रत्ययार्थं तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः । उपेक्षे चापि वैदेही प्रविशन्तीं हुताशनम् ॥ १६ इमासपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा । रावणो नातिवर्तेत वेलासिव महोद्धिः ॥ १७ न हि शक्तः स दुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीम् । प्रधर्षियतुभप्राप्तां दीप्तामिप्रशिखामिव ॥ नेयमर्हति चैश्वर्यं रावणान्तःपुरे शुमा । अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा ॥ विशुद्धा त्रिषु छोकेषु मैथिछी जनकात्मजा। न हि हातुमियं शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ अवस्यं तु मया कार्यं सर्वेषां वो वचः शुभम्। स्तिग्धानां छोकमान्यानामेवं च ब्रुवतां हितम् ॥ इतीद्मुक्ता विदितं महावछैः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा। समेत्य रामः प्रियया महाबलः सुखं सुखाहींऽनुवभूव राघवः ॥ २२

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे सीताप्रतिग्रहो नाम एकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

# द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

दशरथप्रतिसमादेश:

एतच्छूत्वा शुभं वाक्यं राघवेण सुभाषितम् । इदं शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः ॥ १

पुरुकराक्ष महाबाहो महाबक्षः परन्तप । दिण्ड्या कृतिमिदं कर्म त्वया शक्तभृतां वर ॥ दिष्ट्या सर्वस्य लोकस्य प्रबृद्धं दाकणं तमः । अपावृत्तं न्वया संख्ये राम रावणजं भयम् ॥ ३ थाश्वास्य भरतं दीनं कीसस्यां च यशस्त्रिनीम्। केकेयी च सुमित्रां च दृष्ट्वा <mark>ळक्ष्मणमातरम्।।</mark> प्राप्य राज्यनयोध्यायां नन्द्यित्वा सुहज्जनम् । इक्ष्वाकृणां कुछे वंशं स्थापयित्वा महाबल ॥ ५ ब्ह्रा तुरतसेवन प्राप्य चानुत्तमं यदाः । ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा बिद्दिं नन्तुमईसि ॥ एप राजा विसानस्थः पिता दशस्थस्तव । काकुत्स्य मानुषे लोके गुनस्तव सहायशाः ॥ इन्द्रलोकं गतः शीनांस्त्यया पुत्रेण तारितः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा त्वमेनमभिवाद्य ॥ सहादेववचः श्रुत्वा काकुत्स्यः सहरूक्ष्मणः । विमानशित्वरस्थस्य प्रणाममकरोत् पितुः ॥ दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजोऽम्बरधारिणम् । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दृद्शी पितरं विभुः ॥ हर्पेण सहताविष्ठो विसानस्थो महीपतिः। प्राणैः प्रियतरं हष्ट्रा पुत्रं दशरथस्तदा ॥ अरोप्याद्वं महाबाहुर्वरासनगतः प्रभुः । वाहुभ्यां संपरिष्वज्यं ततो वाक्यं समाददे ॥ न ने स्वर्गो बहुनतः संसानश्च सुर्पिभिः। त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिश्रणोमि ते॥ १३ कैंकेच्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वद्तां वर । तव प्रवाजनार्थानि स्थितानि हृद्ये मम ॥ १४ त्वां तु दृष्ट्वा क्रुग़िलनं परिष्वज्य सलक्ष्मणम् । अद्य दुःखाद्विमुक्तोऽस्मि नीहारादिव भास्करः॥ तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना । अष्टावकेण धर्मात्मा कहोलो श्राह्मणो यथा।। १६ इदानीं हु विज्ञानामि यथा सौन्य सुरेश्वरैः । वधार्थं रावणस्येदं विहितं पुरुपोत्तम ॥ १७ सिद्धार्था खलु की सल्या या त्वां राम गृहं गतम् । वनान्निवृत्तं संहृष्टा द्रक्ष्यसिरिनिपदन ॥१८ सिद्धार्थाः खलु ते राम नरा ये त्वां पुरीं गतम् । जलाईमिभिपिक्तं च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम् अनुरक्तेन वित्ना द्यचिना धर्मचारिणा । इच्छामि त्वामहं द्रष्टुं भरतेन समागतम् ॥ २० चतुर्देश समाः सोम्य वने निर्यापितास्त्वया । वसता सीतया सार्ध छक्ष्मणेन च धीमता ॥२१ निवृत्तवनवासोऽसि प्रतिज्ञा सफला कृता । रावणं च रणे हत्वा देवास्ते परितोपिताः ॥ २२ कृतं कर्म यशः शास्यं प्राप्तं ते शत्रुसूदन । भ्रातृभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्नुहि ॥ २३ इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राञ्जलिरव्यवीत् । कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च ॥ २४ सपुत्रां त्वां त्यज्ञामीति यदुक्ता कैकयी त्वया । स शापः कैकयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेत् प्रभो ॥ स तथेति महाराजो राममुक्ता कृताञ्जलिम्। लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यमुवाच ह ॥ २६ रामं शुश्रूपता भक्टा वैदेखा सह सीतया । कृता मम महाप्रीतिः प्राप्तं धर्मफळं च ते ॥२७ धर्म प्राप्त्यसि धर्मज्ञ यशश्च विपुलं सुवि । रामे प्रसन्ने खर्गं च महिमानं तथैव च ॥ २८

रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानन्द्रवधन । रामः सर्वस्य छोकस्य शुभेष्वभिरतः सदा ॥

१, तारितः च. छ.।

एते सेन्द्रास्त्रयो लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः । अभिगम्य महात्मानमर्चन्ति पुरुषोत्तमम् ॥ ३० एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं ब्रह्मसंमितम् । देवानां हृद्यं सौम्य गुद्यं रामः परन्तपः ॥ अवाप्तं धर्मचरणं यश्रश्च विपुछं त्वया । रामं शुश्रूषता भक्त्या वैदेह्या सह सीतया ॥ ३२ स तथोका महावाहुर्छक्ष्मणं प्राञ्जिलं स्थितम् । उवाच राजा धर्मात्मा वैदेहीं वचनं शुभम् ॥ ३३ कर्तव्यो न तु वैदेहि मन्युस्यागिममं प्रति। रामेण त्वद्विशुद्ध चर्थं कृतमेतद्वितैषिणा॥ न त्वं सुभ्रु समाधेया पतिशुश्रूषणं प्रति । अवर्यं तु सया वाच्यमेष ते दैवतं परम् ॥ ३५ इति प्रतिसमादिश्य पुत्रौ सीतां तथा स्तुषाम् । इन्द्रलोकं विसानेन ययौ दशरथो ज्वलन् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे दशरथप्रतिसमादेशो नाम द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

# त्रयोविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

#### इन्द्रवरदानम्

प्रतियाते तु काछुत्स्थे महेन्द्रः पाकशासनः । अत्रवीत् परमप्रीतो राववं प्राञ्जिलं स्थितम् ॥ १ अमोघं दर्शनं राम तवास्माकं प्रंतप । शीतियुक्ताः स्म तेन त्वं बूहि यन्मनसे ज्लासि ।। र एवमुक्तस्तुं कांकुंत्स्थः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । लक्ष्मणेन सह भात्रा सीतया सह भार्यया ॥ ३ यदि प्रीतिः समुत्पन्ना मिय सर्वसुरेश्वर । वक्ष्यामि कुरु ते सत्यं वचनं वदतां वर ॥ मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम् । ते सर्वे जीवितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः ॥ ५ मत्कृते विष्रयुक्ता ये पुत्रैद्रिश्च वानराः । मित्रयेष्वभियुक्ताश्च न मृत्युं गणयन्ति च ॥ त्वत्प्रसादात् समेयुस्ते वरमेतमहं वृणे । नीरुजो निर्व्रणांश्चेव संपन्नवलपौरुषान् ॥ S गोलाङ्ग्लांस्तथैवर्क्षान् द्रष्टुमिच्छामि मानद् । अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च ॥८ नद्य विमलास्तत्र तिष्ठेयुर्यत्र वानराः । श्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः ॥ महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं प्रीतिलक्षणम् । महानयं वरस्तात त्वयोक्तो रघुनन्दन ॥ १० द्विमया नोक्तपूर्वं हि तस्मादेतद्भविष्यति । समुत्थास्यन्ति हरयो ये हता युधि राक्षसैः ॥ ११ ऋक्षाश्च सहगोपुच्छा निक्वताननवाहवः । नीरुजो निर्वणश्चैव संपन्नवरुपौरुषाः ॥ १२ समुत्थास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राक्षये यथा । सुहद्भिर्वान्धवैश्चैव ज्ञातिभिः स्वजनैरिप ॥ १३ सर्व एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया मुदा । अकाले पुष्पशबलाः फलवन्तश्च पाद्पाः ॥ ₹8° भविष्यन्ति महेष्वास नद्यश्च सिललायुताः । सत्रणैः प्रथमं गात्रैः संवृत्तैर्निर्वणैः पुनः ॥ ततः समुर्त्थिताः सर्वे सुप्त्वेव हरिपुङ्गवाः । वभू वुर्वानराः सर्वे किमेतदिति विस्मिताः ॥ १६

अस्यानन्तरम्—तान् प्रांतमनसः सर्वान् । गणयन्ति ये ॥ कृतयला विपन्नाश्च जीवेयुरते सुर्पभ । द्रष्डुमिच्छामि मानद । विकान्ताश्चापि शूराश्च न मृत्युं - शित

ते सर्वे वानरास्तस्मे राधवायाभ्यवादयन् । काकुत्स्थं परिपूर्णार्थं दृष्ट्वा सर्वे सुरोत्तमाः ॥ १७ अनुरते प्रथमं स्तुत्वा स्तवाई सहस्रक्षणम् । गच्छायोध्यामितो वीर विसर्जय च वानरान् ॥ भिधिकीं सान्त्वयस्वेनामनुरक्तां तपस्तिनीम् । ज्ञानुद्धनं च महात्मानं मातृः सर्वाः परन्तप ॥ १९ भातरं पर्य भरतं त्वच्छोकाद्त्रतथारिणम् । अभिषेचय चात्मानं पौरान् गत्वा प्रह्षय ॥ २० एवमुक्ता तमामन्त्र्य रामं सौमित्रिणा सह । विमानैः सूर्यसंकाशैईष्टा जग्मः सुरा दिवम् ॥२१ अभिषाय च काकुरस्थः सर्वास्तांस्रिद्शोत्तमान् । स्र स्मणेन सह भात्रा वासमाज्ञापयत्तदा ॥२२

ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालिता महाचमूईप्टजना यद्यस्विनी ।
अया व्यलन्ती विरराज सर्वतो निशा प्रणीतेव हि शीतरिस्मना ॥ २३
हत्यापे शीमद्रामायणे वार्साकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे इन्द्रवरदानं नाम त्रयोविश्चान्युचरशततमः सर्गः

# चतुर्विशत्युत्तरशततमः सर्गः पुष्पकोषस्यापनम्

तां रात्रिमुपितं रामं सुखोत्थितमरिन्दमम्। अत्रवीत् प्राञ्जलिबीक्यं जयं पृष्ट्वा विभीषणः॥१ स्नानानि चाङ्गरागाणि वस्नाण्याभरणानि च । चन्दनानि च दिञ्यानि माल्यानि विविधानि च।। अलङ्कारविद्श्चेमा नार्यः पद्मनिभेक्षणाः । उपस्थितास्त्वां विधिवत् स्नापयिष्यन्ति राघव ॥ ३ प्रतिगृह्योप्य तत् सर्वं सद्नुप्रहकाम्यया । एयमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच विभीषणम् ॥ हरीन् सुत्रीवसुख्यांस्त्वं स्नानेनाभिनिमन्त्रय । स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः ॥५ सकुमारो महावाहः कुमारः सत्यसंश्रवः । तं विना कैकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम् ॥ Ę न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च । इत एव पथा क्षिप्रं प्रतिगच्छामि तां पुरीम् ॥ ७ अयोध्यामागतो होप पन्थाः परमदुर्गमः । एवमुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः ॥ अहा त्वां प्रापियप्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मज । पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं सूर्यसंनिभम् मम भ्रातुः छुवेरस्य रावणेनाहृतं वलात् । हृतं निर्जित्य संप्रामे कामगं दिव्यमुत्तमम् ॥ त्वद्धें पालितं चैतत्तिष्ठसतुलविक्रम । तदिदं मेघसंकाशं विमानमिह तिष्ठति ॥ र्तेन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः । अहं ते यद्यनुप्राह्यो यदि स्मरिस मे गुणान्॥ १२ वस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति सयि सौहृदम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया॥ १३ अर्चितः सर्वकामैस्त्वं ततो राम गमिष्यसि । प्रीतियुक्तस्य मे राम ससैन्यः ससुहृद्गणः ॥ १४ सिंहित्रयां विहितां तावद्गृहाण त्वं मयोखताम् । प्रणयाद्वहुमानाच सौहृदेन च राघव ॥ १५ प्रसाद्यामि प्रेण्योऽहं न खल्वाज्ञापयामि ते । एवसुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीपणम् ॥ १६

रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोपशृण्वताम् । पूजितोऽहं त्वया सौम्य साचिन्येन परन्तप ॥१७ सर्वात्मना च चेष्टाभिः सौहदेनोत्तमेन च । न खल्वेतन्न कुर्यां ते वचनं राक्षसेश्वर ॥ १८ तं तु मे भ्रातरं द्रष्टुं भरतं त्वरते मनः । मां निवर्तयितुं योऽसौ चित्रकूटमुपागतः ॥ १९ शिरसा याचतो यस्य वचनं न कृतं मया। <sup>1</sup>कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्त्रिनीम्।। गुरूंश्च सुहृदश्चैव पौरांश्च तनयैः सह। उपस्थापय मे क्षिप्रं विमानं राक्षसेश्वर।। २१ कृतकार्यस्य मे वासः कथंस्विदिह संमतः। अनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मि विभीषण॥२२ मन्युर्ने खळु कर्तव्यस्त्वरितं त्वानुमानये । राघवस्य वचः शुत्वा राक्षसेन्द्रो विभीपणः ॥२३ तद्विमानं समादाय तूर्णं प्रतिनिवर्तत । ततः काळ्यनचित्राङ्गं वैदूर्यमयवेदिकम् ॥ २४ कूटागारैः परिक्षिप्तं सर्वतो रजतप्रभम् । पाण्डराभिः पताकाभिध्वंजैश्च समलङ्कृतम् ॥ २५ शोभितं काञ्चनैर्हम्यैर्हेमपद्मविभूषितम् । प्रकीर्णं किङ्किणीजालैर्मुक्तामणिगवाक्षितम् ॥ २६ घण्टाजालैः परिक्षिप्तं सर्वतो मधुरस्वनम् । यन्मेरुशिखराकारं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २७ बहुभिर्भूषितं हम्येर्भुक्तारजसंनिभैः। तलैः स्फाटिकचित्राङ्गेवेँदूर्यैश्च वरासनैः॥ २८ महाहीस्तरणोपेतैरुपपत्रं महाधनैः । उपस्थितसनाधृष्यं तद्विमानं मनोजवम् ॥ निवेद्यित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषणः ॥ २९

तत् पुष्पकं कामगमं विमानमुपस्थितं भूधरसंनिकाशम् ।

हष्ट्वा तदा विस्मयमागजगाम रामः ससौमित्रिरुदारसत्त्वः ।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

युद्धकाण्डे पुष्पकोपस्थापनं नाम चतुर्विशत्युत्तरशततमः सर्गः

# पत्रविंशत्युत्तरशततमः सर्गः पुष्पकोत्पतनम्

उपस्थितं तु तं दृष्ट्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम् । अविदूरिक्षितो रामं प्रत्युवाच विभीषणः ॥ १ स तु वद्धाञ्जिलः प्रह्वो विनीतो राक्षसेश्वरः । अववीत्त्वरयोपेतः किं करोमीति राघवम् ॥ २ तमववीन्महातेजा लक्ष्मणस्योपश्चण्वतः । विमृत्य राघवो वाक्यिमदं स्नेहपुरस्कृतम् ॥ ३ कृतप्रयत्नकर्माणो विभीषण वनौकसः । रत्नैरथैश्च विविधैर्भूषणैश्चापि पूजय ॥ ४ सहैभिरिजता लङ्का निर्जिता राक्षसेश्वर । हृष्टेः प्राणभयं लक्षा संत्रामेष्विनवर्तिभिः ॥ ५ त इमे कृतकर्माणः पूज्यन्तां सर्ववानराः । धनरत्नप्रदानेन कर्मेषां सफलं कुरु ॥ ६

<sup>1.</sup> कौसल्यामित्यादि । द्रष्टुं त्वरते मे मन इत्यनुषज्यते । मां निवर्तयितुमिति च यथायोग्यम् ॥

१. गुहं च सुहदं चैव पुना.।-

२. इदं पद्यम् च. छ. नास्ति।

एवं संमानिताश्चेते मानार्हा मानद त्वया । भविष्यन्ति कृतज्ञेन निर्वृता हरियूथपाः ॥ S त्यागिनं संप्रहीतारं सानुक्रोशं यशस्त्रिनम् । सर्वे त्यामबगच्छन्ति ततः संवोधयाम्यहम् ॥ ८ र्ीनं रितगुणेः संवरिभहन्तारसाहवे । त्यजन्ति नृपति नेनाः संविमास्तं नरेश्वरम् Q एवमुक्तरतु रामेण वानरांस्तान् विभीषणः । रवार्थेः संविधागेन सर्वानेवाभ्यपूजयत् ॥ १० तनस्तान् पृज्ञितान् दृष्ट्वा रहेर्घेश्च यूथपान् । आदरोह ततो रानस्तद्विमानमनुत्तमम् ॥ ११ अद्धेनाराय वैदेहीं लजमानां यदास्विनीम् । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विकान्तेन धनुष्मता ॥ १२ अन्नर्वाद्य विमानस्थः पूजयन् सर्ववानरान् । सुन्नीत्रं च महावीर्य काकुत्स्थः सविभीषणम् ॥१३ मित्रकार्यं ऋतिमदं भवद्भिर्वानरोत्तमाः । अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥ १४ यतु कार्यं दयस्येन सुद्धदा दा परन्तप । छतं सुत्रीव तत् सर्वं भवताधर्मभीरुणा ॥ किष्किन्धां प्रति याह्याञ्च स्वसैन्येनाभिसंवृतः । स्वराब्ये वस लङ्घायां मया दत्ते विभीपण ॥ १६ न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकसः। अयोध्यां प्रतियास्यामि राजधानीं पितुर्मम ॥१७ अभ्यनुज्ञानुसिच्छामि सर्वोध्यामन्त्रयामि वः । एवमुक्तान्तु रामेण वानरास्ते महावलाः ॥ १८ ऊचुः प्राञ्जलयो रामं राक्तम्य विभीपणः । अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान्नयतु नो भवान् ॥ – उद्युक्ता विचरिष्यामो बनानि नगराणि च । दृष्ट्वा व्यामभिषेकार्द्र कौसल्यामभिवाद्य च ॥ २० अचिरेणागमिष्यामः स्वान् गृहान्नृपतः सुत । एवमुक्तस्तु धर्मात्मा वानरैः सविभीपणेः ॥ २१ अत्रवीद्रायवः श्रीमान् ससुत्रीविविभीपणान् । प्रियात् प्रियतरं रुच्धं यदहं ससुहज्जनः ॥ संवेभवद्भिः सहितः शीतिं लप्स्ये पुरीं गतः । क्षिप्रमारोह सुत्रीव विमानं वानरैः सह ॥ त्वमध्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण । ततस्तत् पुष्पकं दिन्यं सुत्रीवः सह सेनया॥२४ अध्यारोहत्त्वरञ्ज्ञीवं सामासञ्च विभीपणः । तेष्वारूढेषु सर्वेषु कैविरं परमासनम् ॥ राघदेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसम् । ययो तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥ २६ प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च वभी रामः कुचेरवत् । ते सर्वे वानरा हृष्टा राक्षसाश्च महावलाः ॥ २७ यथासुखमसंबाधं दिन्ये तस्मित्रपाविशन्॥

> हत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे पुष्पकोत्पतन् नाम पञ्चविशत्युत्तरशततमः सर्गः

# पड्विंशत्युत्तरशततमः सर्गः

प्रत्याद्वतिपथवर्णनम्

्रानुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम् । उत्पपात महामेघः श्वसनेनोद्धतो यथा ॥

पातियत्वा ततश्रक्षः सर्वतो रघुनन्दनः । अत्रवीन्मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम् ॥ कैलास शिरूराकारे त्रिकूटशिरूरे स्थिताम् । लङ्कासीक्षस्व वैदेहि निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ ર एतदा योधनं पदय सांसशोणितकर्मम्। हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्॥ अत्र दत्तवरः शेते प्रसाथी राक्षसेश्वरः । तव हेतोर्विशालाक्षि रावणो निहतो मया ॥ 4 कुम्भकर्णोऽत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः । धृम्राक्षश्चात्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ Ę विद्युन्माली हतआत्र सुषेणेन महात्मना । लक्ष्मणेनेद्रजिचात्र रावणिर्निहतो रणे ॥ अङ्गदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः । विरूपाक्षश्च दुर्धर्षो महापार्श्वमहोद्रौ ॥ अकम्पत्रश्च निहतो विलिनोऽन्ये च राक्षसाः । अत्र मन्दोद्री नाम भार्या तं पर्यदेवयत् ॥ सपत्नीनां सहस्रेण सास्रेण परिवारिता । एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने ॥ १० यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्रिमुषिता वयम् । एष सेतुर्भया वद्धः सागरे छवणार्णवे ।। ११ तव हेतोर्विशाटांक्षि नटसेतुः सुदुष्करः । पदय सागरमक्षोभ्यं वैदेहि वरुणाटयम् ॥ १२ अपारमिभगर्जन्तं शङ्खशुक्तिनिषेवितम् । हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पदय मैथिलि ॥ १३ विश्रमार्थं हनुमतो भित्त्वा सागरमुत्थितम् । एतत् कुक्षौ समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम् ॥ १४ एतन्त दृइयते तीर्थं सागरस्य महात्मनः । सेतुवन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येनाभिपूजितम् ॥ १५ एतत् पवित्रं परमं महापातकनाशनम् । अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोत् प्रभुः ॥ अत्र राक्ष्सराजोऽयमाजगाम विभीषणः । एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना ॥ सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः। अथ दृष्ट्वा पुरीं सीता किष्किन्धां वालिपालिताम्।। अव्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा । सुत्रीविप्रियभार्याभिस्ताराप्रमुखतो नृप ॥ अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृता हाहम् । गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वयानघ ॥ एवमुक्तोऽथ वैदेह्या राघवः प्रत्युवाच ताम् । एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवः विमानं प्रेक्ष्य सुप्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह। ब्रूहि वानरशार्दूळ सर्वोन् वानरपुङ्गवान्।। स्वदारसहिताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया। तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबस्र ॥ अभित्वरस्व सुत्रीव गच्छामः प्रवगेश्वर । एवमुक्तस्तु सुत्रीवो रामेणामिततेजसा ॥ वानराधिपतिः श्रीमांस्तैश्च संवैः समावृतः। प्रविदयान्तः पुरं शीवं तारामुद्रीक्ष्य भाषत<sup>3</sup>॥ २५

महावलो । विद्युजिह्नोऽत्र निहतो राक्षसो भीमदर्शनः ॥ र् यज्ञशत्रुश्च निहतः सुप्तमश्च महावलः । सूर्यशत्रुश्च निन्तो ब्रह्मशत्रुरतथापरः ॥—इति क. घ.।

<

१. अस्यानन्तरम् निशिराश्चातिकायश्च देवा-न्तकनरान्तको । युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च राक्षसप्रवरान्तमो ॥ निकुम्भश्चैव कुम्भश्च कुम्भकर्णात्मजौ रणे । वज्रदंष्ट्रश्च दंष्ट्रश्च वहवो राक्षसा हताः ॥ मकराक्षश्च दुर्धपो मया युधि निपातिता[त]ः । कंम्पनश्च हतः संस्ये शोणिताक्षश्च वीर्यवान् ॥ यूपाक्षश्च प्रजङ्गश्च निहतौ तौ

२. सलिलार्णवे च. छ.।

३. सोऽन्रवीत् क, घ.।<sub>़ः</sub>

प्रिये त्वं सह नारीभिवीनराणां महात्मनाम् । रायवेणाभ्यनुज्ञाना मैथिलीप्रियकाम्यया ॥ २६ त्वर त्वमभिगच्छामो गृह्य वानरयोषितः । अयोध्यां दुर्शयिष्यामः सर्वा दशरथस्त्रियः॥२७ सुत्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वाङ्गशोभना । आहूय चात्रवीत् सर्वा वानराणां तु योषितः ॥ सुत्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वेश्च वानरैः । मम चापि प्रियं कार्यमयोध्यादर्शनेन च ॥ प्रवेशं चापि रामस्य पौरजानपदैः सह । विभूतिं चैव सर्वासां स्त्रीणां दशरथस्य च ॥ तारया चाभ्यनुज्ञाताः सर्वा वानरयोपितः । नेपथ्यं विधिपूर्वेण कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ॥ ३१ अध्यारोहन् विमानं तत् सीताद्रशनकाङ्क्या । ताभिः सहोत्थितं शीवं विमानं प्रेक्ष्य राघवः ॥ ऋ इयमूक समीपे तु वेदेहीं पुनरत्रवीत् । दृश्यते ऽसौ महान् सीते साविद्युदिव तोयदः ॥ ऋउयमुको गिरिश्रेष्ठः काञ्चनैर्धातुभिर्वृतः । अत्राहं वानरेन्द्रेण सुप्रीवेण समागतः ॥ ३४ समयश्च कृतः सीते वधार्थं वालिनो मया । एपा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना ॥३५ त्वया विहीनो यत्राहं विललाप सुदुःखितः । अस्यास्तीरे मया दृष्टा शवरी धर्मचारिणी॥३६ अत्र योजनवाहुश्च कवन्धो निहतो सया । दृश्यते च जनस्थाने सीते श्रीमान् वनस्पतिः यत्र युद्धं महदुवृत्तं तव हेतोर्विलासिनि । रावणस्य नृशंसस्य जटायोश्च महात्मनः ।। ३८ खरश्च निहतो यत्र दूपणश्च निपातितः । त्रिशिराश्च महावीर्यो मया वाणैराजिह्यगैः ॥ ३९ एतत्तदाश्रमपदमस्माकं वरवर्णिनि । पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते श्रमदर्शना ॥ 80 यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हता वलात् । एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शिवा ॥ ४१ अगस्यस्याश्रमो होप दृश्यते पश्य मैथिलि । दीप्तश्चैवाश्रमो होष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः 11 वैदेहि दृश्यते चात्र शरभङ्गाश्रमो महान् । उपयातः सहस्राक्षो यत्र शकः पुरन्दरः ॥ ४३ अस्मिन् देशे महाकायो विराधो निहतो मया। एते हि तापसावासा दृश्यन्ते तनुमध्यमे 11 अत्रिः कुलपतिर्यत्र सूर्यवैश्वानरप्रभः । अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी ॥ ४५ असौ सुतन शैलेन्द्रश्चित्रकृटः प्रकाशते । यत्र मां कैकयीपुत्रः प्रसाद्यितुमागतः ॥ ४६ एषा सा यमुना दूराद्द्रयते चित्रकानना । भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेप प्रकाशते ॥ ४७ एषा त्रिपथगा गङ्गा दृश्यते वरवर्णिनि । नानाद्विजगणाकीर्णा संप्रपुष्पितकानना ॥ 86 श्रुङ्गिवेरपुरं चैतदृहो यत्र समागतः । एषा सा दृश्यते सीते सरयूर्यूपमालिनी ॥ ४९ नानातरुशताकीणी संप्रपुष्पितकानना । एषा सा दृश्यतेऽयोध्या राजधानी पितर्मम ॥ 40 अयोध्यां कुरु वैदेहि प्रणामं पुनरागता । ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसम्ब विभीषण: ॥ उत्पत्योत्पत्य दृदृशुस्तां पुरीं शुभदृशेनाम् ॥ 48

१, अस्यानन्तरम्—रावणेन हतो यत्र पक्षिणां — इति क. घ.। प्रवरो वली। जटायुश्च महातेजास्तव हेतीर्विलासिनि॥

ततस्तु तां पाण्डरहर्म्यसािलनीं विशालकक्ष्यां गजवािजसंकुलाम् । पुरीमयोध्यां ददृशुः प्लबङ्गमाः पुरीं महेन्द्रस्य यथामरावतीम् ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुार्वेशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे प्रत्यावृत्तिपथवर्णनं नाम षड्विश्चत्युत्तरश्चततमः सर्गः

# सप्तविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

#### भरद्वाजामन्त्रणम्

पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पद्धम्यां लक्ष्मणायजः । भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववनदे नियतो सुनिम् ॥ ₹ सोऽपुच्छद्भिवाद्यैनं भरद्वाजं तपोधनम् । शृणोपि कज्ञिद्भगवन् सुभिक्षानामयं पुरे ॥ २ किचच युक्तो भरतो जीवन्स्यपि च मातरः । एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनिः ॥ 3 प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मितपूर्वं प्रहृष्टवत् । पङ्कदिग्धस्तु भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते ॥ 8 पादुके ते पुरस्कृत्य सर्वे च कुशलं गृहे । त्वां पुरा चीरवसनं प्रविशन्तं महावनम् ॥ क्षीतृतीयं च्युतं राज्याद्धर्मकामं च केवलम् । पदातिं त्यक्तसर्वस्वं पितुर्वचनकारिणम् ॥ Ę सर्वभोगैः परित्यक्तं स्वर्गच्युतिमवामरम् । दृष्ट्वा तु करुणा पूर्वं ममासीत् सामितिंजय ॥ ড कैकेयीवचने युक्तं वन्यमूलफलाशिनम् । सांप्रतं सुसमृद्धार्थं समित्रगणवान्धवम् ॥ ससीक्ष्य विजितारिं त्वां मम प्रीतिरनुत्तमा । सर्वं च सुखदुःखं ते विदितं मम रावव ॥ Q यत्त्वया विपुलं प्राप्तं जनस्थानवधादिकम् । ब्राह्मणार्थे नियुक्तस्य रक्षितुः सर्वतापसान् ॥ १० रावणेन हता भार्या वभूवेयमनिन्दिता । मारीचदर्शनं चैव सीतोन्मथनमेव च ॥ ११ कवन्धद्र्शनं चैव पम्पाभिगमनं तथा । सुत्रीवेण च ते सख्यं यच वाली हतस्त्वया ॥ १२ सार्गणं चैव वैदेह्याः कर्म वातात्मजस्य च । विदितायां च वैदेह्यां नलसेतुर्यथा कृतः ॥ १३ यथा वा दीपिता लङ्का प्रहृष्टैर्हरियूथपैः । सपुत्रवान्धवामायः सवलः सहवाहनः ॥ १४ यथा विनिहतः संख्ये रावणो देवकण्टकः । समागमश्च त्रिदशैर्यथा दत्तश्च ते वरः ॥ १५ सर्व ममैतद्विदितं तपसा धर्मवत्सल । अहमप्यत्र ते दिद्या वरं शस्त्रभृतां वर ॥ १६ अर्ध्यमद्य गृहाणेद्मयोध्यां श्वो गमिष्यसि । तस्य तिच्छरसा वाक्यं प्रतिगृह्य नृपात्मजः ॥१७ वाढिसित्येव संहष्टो धीमान् वरमयाचत । अकाले फलिनो वृक्षाः सर्वे चापि मधुस्रवाः ॥ 86 फलान्यमृतकल्पानि बहूनि विविधानि च । भवन्तु मार्गे भगवन्नयोध्यां प्रति गच्छतः ॥ १९ तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात् समनन्तरम् । अभवन् पादपास्तत्र स्वर्गपादपसंन्निभाः ॥

१. अस्यानन्तरम् — यथा च निहते तस्मिन् रावणे देवकण्टके — इति क. घ.।

२. अस्यानन्तरम्—संपतन्ति च मे शिष्याः प्रत्याख्यातुं पुरीमितः—इति क. ख.।

२२

निष्फलाः फलिनश्चासन् विपुष्पाः पुष्पशालिनः । शुष्काः समत्रपत्रास्ते नगाश्चेन मधुस्रवाः ॥ सर्वतो योजना त्रीणि गच्छतामभवंस्तदा ॥

ततः प्रहृष्टाः प्रवगर्पभास्ते वहूनि दिञ्यानि फलानि चैव ।
कामादुपाश्रन्ति सहस्रशस्ते मुदान्विताः स्वर्गजितो यथैव ॥
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम्
युद्धकाण्डे भरद्वाजामन्त्रणं नाम सप्तविद्यात्युत्तरद्याततमः सर्गः

# अष्टाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

#### भरतप्रियाख्यानम्

अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः । चिन्तयित्वा ह्नूमन्तमुवाच प्रवगोत्तमम् ॥ १ जानीहि कचित् कुशली जनो नृपतिमन्द्रिरे । शृङ्किवेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम् ॥ २ निपादाधिपति बृहि कुश्लं वचनान्मम । श्रुत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतन्वरम् ॥ 3 - भविष्यति गुहः प्रीतः स समात्मसमः सखा । अयोध्यायाश्च ते मार्गं प्रवृत्तिं भरतस्य च ॥ ४ निवेद्यिष्यति प्रीतो निपादाधिपतिर्गृहः । भरतस्तु त्वया वाच्यः क्रशलं वचनान्मम ॥ सिद्धार्थं शंस मां तस्मै सभार्यं सहरुक्ष्मणम् । हरणं चापि वैदेखा रावणेन वलीयसा ॥ Ę सुत्रीवेण च संसर्गं वालिनश्च वधं रणे । मैथिल्यन्वेपणं चैव यथा चाधिगता त्वया ॥ S लङ्कायित्वा महातोयमापगापतिमन्ययम् । उपायानं समुद्रस्य सागरस्य च द्र्शनम् ॥ 6 यथा च कारितः सेत् रावणश्च यथा हतः । वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च ॥ ९ महादेवप्रसादाच पित्रा मम समागमम् । उपयातं च मां सौम्य भरतस्य निवेदय ॥ १० सह राक्षसराजेन हरीणां प्रवरेण च । जित्वा शत्रुगणान् रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः ॥ ११ उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैमेहावछै: । एतच्छूत्वा यमाकारं भजते भरतस्तदा ॥ १२ स च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यचापि मां प्रति । ज्ञेयाश्च सर्वे वृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च ॥ १३ तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषणेन च । सर्वकामसमृद्धं हि हस्त्यश्वरथसंकुलम् ॥ 88 पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः । संगद्या भरतः श्रीमान् राज्यार्थी चेत् स्वयं भवेत् ॥ प्रशास्तु वसुधां कृत्स्नामखिलां रघुनन्दनः । तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर ॥१६ यावन्न दूरं याताः स्म क्षिप्रमागन्तुमईसि । इति प्रतिसमादिष्टो ह्नुमान् मारुतात्मजः ॥ १७

<sup>-</sup> १. -अस्यानन्तरम्—प्रियकामः प्रियं राम- निपातयन् ॥ उवाच धीमांस्तेजस्वी हनूमन्तं प्रवङ्गमम् । स्ततस्विरितविक्रमः । चिन्तियत्वा ततो दृष्टि वानरेषु — इति क. घ. पुना. । 115

मानुषं धारयन् रूपमयोध्यां त्वरितो ययौ । अथोत्पपात वेगेन हनुमान् मारुतात्मजः ॥ १८ गरुत्मानिव वेगेन जिघृक्षन् भुजगोत्तमम् । लङ्घयित्वा पितृपथं भुजगेन्द्रालयं शुभम्<sup>1</sup> ॥ १९ गङ्गायमुनयोर्मध्यं सन्निपातमतीत्य च । शृङ्गिवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य वीर्यवान् ॥ स वाचा शुभया हृष्टो ह्नुमानिद्मव्रवीत् । सखा तु तव काकुत्स्थो रामः सत्यपराक्रमः ॥ २१ सहसीतः ससौमित्रिः स त्वां कुशलमत्रवीत् । पत्रमीमद्य रजनीमुषित्वा वचनानमुनेः ॥ २२ भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्यसैव राघवम् । एवमुका महातेजाः संप्रहृष्टतनूरुहः ॥ २३ उत्पपात महावेगो वेगवानविचारयन् । सोऽपश्यद्रामतीर्थं च नदीं वाछुकिनीं तथा ॥ २४ गोमतीं तां च सोऽपरयद्भीमं सालवनं तथा । प्रजाश्च बहुसाहस्राः स्फीताञ्चनपदानिष ॥ २५ स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः किपकुञ्जरः । आससाद द्रुमान् फुझन्निद्यामसमीपगान् ॥ २६ स्वीभिः सपुत्रैर्वृद्धेश्च रममाणैरलङ्कृतान् । सुराधिपस्योपवने यथा चैत्ररथे द्रमान् ॥ २७ क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चीरकृष्णाजिनाम्बर्म् । ददर्श भरतं दीनं कुशमाश्रमवासिनम् ॥ २८ जटिलं मलदिग्धाङ्गं भ्रातृव्यसनकर्शितम् । फलमूलाशिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणम् ॥ २९ समुन्नतजटाभारं वल्कलाजिनवाससम् । नियतं भावितात्मानं व्रह्मार्षिसमतेजसम् ॥ ३० पादुके ते पुरस्क्रत्य शासतं वै वसुन्धराम्। चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात्।।३१-उपस्थितममालैश्च ग्रुचिभिश्च पुरोहितैः । वलमुख्यैश्च युक्तैश्च काषायाम्बरधारिभिः ॥ ३२ न हि ते राजपुत्रं तं चीरकृष्णाजिनाम्बरम् । परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलम् ॥३३ तं धर्ममिव धर्मज्ञं देहवन्तमिवापरम् । उवाच प्राञ्जलिर्वोक्यं हनुमान् मारुतात्मजः ॥ वसन्तं दण्डकारण्ये यं त्वं चीरजटाधरम् । अनुशोचिस काकुत्स्थं स त्वां कुशलमत्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम् । अस्मिन् सुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह सङ्गतः ॥ निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम् । उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः ॥ ३७ लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी । सीता समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा शची ॥ ३८ एवमुक्तो हनुमता भरतो आत्वत्सलः । पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोहं जगाम ह ॥ ३९ ततो मुहूर्तोद्धत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः । हनुमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम् ॥ ४० अशोकजैः प्रीतिमयैः कपिमाछिङ्ग्य संभ्रमात्। सिषेच भरतः श्रीमान् विपुछैरस्रविन्दुभिः॥ देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः । प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम् ॥ गवां शतसहस्रं च त्रामाणां च शतं परम् । सुकुण्डलाः शुभाचारा भार्याः कन्याश्च षोडश ॥े हेसवर्णाः सुनासोरूः शशिसौम्याननाः स्त्रियः। सर्वाभरणसंपन्नाः संपन्नाः कुळजातिभिः॥ ४४ निशस्य रामागमनं नृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तद्द्भुतोपसम् ।

<sup>1.</sup> विहंगेन्द्रालयमिति पठित्वा, गरुडगृहं च लङ्घयित्वेति न्याख्यातं तिलके।

XL

प्रहपितो रामदिद्दश्याभवत् पुनश्च हपीदिद्मनवीद्भचः ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चर्तावेदातिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे भरतिप्रयाख्यानं नाम अष्टाविदात्य्त्तरदाततमः सर्गः

# एकोनत्रिंशदत्तरशततमः सर्गः

#### हनूमद्भरतसंभापणम्

वहूनि नाम वर्पाणि गतस्य सुमहद्वनम् । शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम् ॥ 8 कल्याणी वत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति में । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्पशतादिष ॥ २ राघवस्य हरीणां च कथमासीत् समागमः । करिमन् देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पुच्छतः ॥ स पृष्टो राजपुत्रेण बस्यां ससुपवेशितः । आचचक्षे ततः सर्वं रामस्य चरितं वने ॥ ပွ यथा प्रत्राजितो रामो मातुर्दत्तो वरस्तव । यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो मृतः ॥ 4 यथा दूतेस्त्वमानीतस्तूर्णं राजगृहात् प्रभो । त्वयायोध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेष्सितम् ॥ ६ चित्रकूटं गिरिं गत्वा राज्येनामित्रकर्शन । निमन्त्रितस्त्वया श्राता धर्ममाचरता सताम् ॥ स्थितेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विसर्जितम् । आर्यस्य पादुके गृहा यथासि पुनरागतः ॥ सर्वमेतन्महावाहो यथावद्विदितं तव । त्वयि प्रतिप्रयाते तु यद्वतं तन्निवोध मे ॥ 9 अपयाते त्विय तदा समुद्भान्तमृगद्विजम् । परिसृनमिवात्यर्थं तद्वनं समपद्यत ॥ १० तद्धस्तिमृदितं घोरं सिंहव्यात्रमृगायुतम् । प्रविवेशाथ विजनं सुमहदण्डकावनम् ॥ ११ तेपां पुरस्ताद्वलवान् गच्छतां गहने वने । निनदन् सुमहानादं विराधः प्रसदृश्यत ॥ १२ तमुत्थिप्य महानादम्ध्वयाहुमधोमुखम् । निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तिमव कुञ्जरम् ॥ १३ तत् कृत्वा दुष्करं कर्म भ्रातरी रामलक्ष्मणी । सायाहे शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥ १४ शरभङ्गे दिवं प्राप्ते रामः सत्यपराक्रमः । अभिवाद्य मुनीन् सर्वोञ्जनस्थानमुपागमत् ॥ १५ ततः पश्चाच्छूर्पणखा रामपार्श्वमुपागता । ततो रामेण संदिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः ॥ १६ प्रगृह्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासं महावलः । चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥ १७ हतानि वसता तत्र राघवेण महात्मना । एकेन सह संगम्य रणे रामेण सङ्गताः ॥ १८ अहस्रवुर्थभागेन निःशेपा राक्षसाः कृताः । महावला महावीर्यास्तपसो विव्रकारिणः ॥ १९ निहता राघवेणाजी दण्डकारण्यवासिनः। राक्षसाश्च विनिष्पिष्टाः खरश्च निहतो रणे ।। २०

<sup>1.</sup> पूर्विस्मन् सर्गे 'उपयाति समृद्धार्थः सह अत एव 'राघवस्य हरीणां च' इति भरतस्य प्रश्नः ि:ितुर्महावलै:' इति यदुक्तं तत् हनूमद्दचनस्य अर्थतोऽ-संगच्छते । नुवादः । 'सुयीवशभृतिभिमित्रैर्वानरैः सहोपयाति भगवान् रामचन्द्रः' इत्येवं हनूमतोक्तमिति वेदितव्यम् ।

अस्यानन्तरम् — दूपणो निहतस्तत्र त्रि-शिरास्तदनन्तरम् — इति क.

ततस्तेनार्दिता बाला रावणं समुपागता । रावणानुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षसः ॥ २१ होभयामास वैदेहीं भूत्वा रत्नमयो मृगः । अथैनमत्रवीद्रामं वैदेही गृह्यतामिति ॥ २२ अहो मनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति । ततो रामो धनुष्पाणिर्धावन्तमनुधावति ॥ २३ स तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा । अथ सौम्य दशमीवो मृगं याते तु राघवे ।। लक्ष्मणे चापि निष्कान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा । जप्राह तरसा सीतां यहः खे रोहिणीमिव।।२५ त्रातुकामं ततो युद्धे हत्वा गृधं जटायुपम् । प्रगृद्य सीतां सहसा जगामाशु स रावणः ॥ २६ ततस्त्वद्भृतसंकाशाः स्थिताः पर्वतमूर्धनि । सीतां गृहीत्वा गच्छन्तं वानराः पर्वतोपमाः ॥२७ दृहुज्ञिस्मितास्तत्र रावणं राक्षसाधिपम् । प्रविवेश ततो छङ्कां रावणो छोकरावणः ॥ तां सुवर्णपरिकान्ते शुभे महति वेदमनि । प्रवेदय मैथिलीं वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः ॥ २९ तृणवद्भाषितं तस्य तं च नैर्ऋतपुङ्गवम् । अचिन्तयन्ती वैदेही अशोकविनकां गता ॥ ३० न्यवर्तत ततो रामो मृगं हत्वा महावने । निवर्तमानः काकुत्स्थो दृष्ट्रा गृध्रं प्रविच्यथे ॥ 38 गृध्रं हतं ततो दुग्ध्वा रामः प्रियसखं पितुः । मार्गमाणस्तु वैदेहीं राघवः सहरुक्ष्मणः ॥ ३२ गोदावरीमन्वचरद्वनोदेशांश्च पुष्पितान् । आसेदतुर्महारण्ये कवन्धं नाम राक्षसम् ॥ 33 ततः कवन्धवचनाद्रामः सत्यपराक्रमः । ऋरयमूकं गिरिं गत्वा सुत्रीवेण समागतः ॥ 38 तयोः समागमः पूर्वं प्रीत्या हार्दो व्यजायत । भ्रात्रा निरस्तः कुद्धेन सुप्रीवो वालिना पुरा ॥३५ इतरेतरसंवादात् प्रगाढः प्रणयस्तयोः । रामस्य वाहुवीर्येण स्वराज्यं प्रत्यपादयत् ॥ ३६ वालिनं समरे हत्वा महाकायं महावलम् । सुत्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सर्ववानरैः ॥ ३७ रामाय प्रतिजानीते राजपुत्रयाश्च मार्गणम् । आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥ दश कोट्यः प्रवङ्गानां सर्वाः प्रस्थापिता दिशः। तेषां नो विष्रकृष्टानां विनध्ये पर्वतसत्तमे॥ ३९ भूशं शोकाभितप्तानां महान् कालोऽ खवर्तत । भ्राता तु गृधराजस्य संपातिनीम वीर्यवान समाख्याति सम वसतिं सीताया रावणालये । सोऽहं शोकपरीतानां दुःसं तज्ज्ञातिनां नुद्न्।। आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां शतं प्छतः । तत्राह्मेकामद्राक्षमशोकविनकां गताम् ॥ ४२ कौशेयवस्त्रां मिलनां निरानन्दां दृढत्रताम् । तया समेल विधिवत् पृष्ट्वा सर्वमिनिन्दताम् ॥४३ अभिज्ञानं च मे दत्तमर्चिष्मान् स महामणिः । अभिज्ञानं मणि छडध्वा चरितार्थोऽहमागतः।। मया च पुनरागम्य रामस्याक्तिष्टकर्मणः । अभिज्ञानं मया दत्तमर्चिष्मान् स महामणिः ॥ ४५ 📝

समरे हत्वा राक्षसपुंगवान् ॥ लङ्कां च भस्मसात्कृत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥—इति घ.। २, तयेत्यादि महामणिरित्यन्तम् ४. नास्ति ।

१. अरयानन्तरम्—अभिज्ञानं मया दत्तमङ्गु लीयकमुत्तमम् । मां दृष्ट्वा मैथिली हृष्टा आशरांसे च जीवितम् ॥ तया समेत्य विधिवत् पूर्ववृत्तमनिन्दिताम् । रावणस्य मनःकान्तामशोकवनिकां तदा ॥ विध्वंसियत्वा

शुत्वा तु मिथिलीं हृष्टस्त्वाशशंसे च जीवितम्। जीवितान्तमनुप्राप्तः पीत्वामृतिमवातुरः ॥४६ उद्योजियिप्यन्तुद्योगं दृष्ठे कामं वधे मनः। जिघांसुरिव लोकान्ते सर्वाल्लोकान् विभावसुः॥ ततः समुद्रमासाद्य नलं सेतुमकारयत्। अतरत् किपवीराणां वाहिनी तेन सेतुना॥ ४८ प्रह्स्तमवधीन्नीलः कुम्भकर्णं तु राघवः। लक्ष्मणा रावणसुतं स्वयं रामस्तु रावणम्॥ ४९ स शक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च। महेश्वरस्वयंभूभ्यां तथा दृशरथेन च॥ ५० तैश्व दृत्तवरः श्रीमानृपिभिश्व समागतः। सुरिपिभिश्व काकुत्स्थो वर्राहेभे परन्तपः॥ ५१ स तु दृत्तवरः श्रीत्या वानरेश्व समागतः। पुष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत्॥ ५२ तं गङ्गां पुनरासाद्य वसन्तं सुनिसंनिधो। अविद्यं पुष्ययोगेन श्वो रामं दृष्टुमर्हिस॥ ५३

ततस्तु सत्यं हनुमद्वचो महन्निशम्य हृष्टो भरतः कृताञ्जिलः । उवाच वाणीं मनसः प्रहर्पिणीं चिरस्य पूर्णः खळु मे मनोरथः ॥ ५४ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशितसहित्तकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे हन्मद्भरतसंभाषणं नाम एकोनिविशादुत्तरशततमः सर्गः

# त्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः

#### भरतसमागमः

श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः । हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुन्नं परवीरहा ॥ γ दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च । सुगन्धमाल्यैर्वादित्रैरर्चन्तु शुचयो नराः ॥ २ सूताः स्तुतिपुराणज्ञाः सर्वे वैतालिकास्तथा । सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्चापि सङ्घशः ॥ 3 अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं मुखम् । भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघः परवीरहा ॥ विष्टीरनेकसाहसाध्योदयामास वीर्यवान् । समीकुरुत निम्नानि विपमाणि समानि च ॥ ų स्थलानि च निरस्यन्तां निन्दिशामादितः परम् । सिख्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा।। ततोऽभ्यविकरन्त्वन्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वशः । समुच्छितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे ॥ O शोभयन्तु च वेदमानि सूर्यस्योद्यनं प्रति । स्रग्दामभिर्मुक्तपुष्पैः सुगन्धैः पञ्चवर्णकैः ॥ राजमार्गमसंवाधं किरन्तु शतशो नराः । राजदारास्तथामात्याः सैन्याः सेनागणाङ्गणाः ॥ ९ ्रेत्राह्मणाश्च सराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः। घृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो ह्यर्थसाधकः॥ अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चापि निर्येयुः । मत्तैर्नागसहस्रैश्च शातकुम्भविभूपितैः ॥ ११ अपरे हेमकक्ष्याभिः सगजाभिः करेणुभिः । निर्ययुस्तुरगाकान्तै रथैश्च सुमहारथाः ॥ १२

१. लङ्कावधे पुना.।

२. अस्यानन्तरम्—तस्य तच्छासनं श्रुत्वा

शत्रुव्रस्य मुदान्विताः - इति व.।

शक्त्यृष्टिप्रासहस्तानां सध्वजानां पताकिनाम्। तुरगाणां सहस्रैश्च मुख्यैर्मुख्यनरान्वितैः।। १३ पदातीनां सहस्रेश्च वीराः परिवृता ययुः । ततो यानान्युपारूढाः सर्वा दशरथिसयः ॥ कौसल्यां प्रमुखे कृत्वा सुमित्रां चापि निर्ययुः। कैकेय्या सहिताः सर्वा निद्याममुपागमन्।। कृत्स्रं च नगरं तत्तु निन्दियाममुपागमत् । अश्वानां खुरशब्देन रथनेमिस्यनेन च ॥ १६ शङ्खदुन्दुभिनादेन संचचालेव मेदिनी । द्विजातिमुख्यैर्धर्मात्मा श्रेणीमुख्यै: सनैगमै: ॥ १७ माल्यमोदकहस्तैश्च मन्त्रिमर्भरतो वृतः। शृङ्कभेरीनिनादैश्च वन्दिभश्चाभिवन्दितः॥ 80 आर्यपादौ गृही वा तु शिरसा धर्मकोविदः । पाण्डरं छत्रमादाय शुक्रमाल्योपशोभितम् ॥ १९ शुक्ते च वालव्यजने राजाहें हेमभूषिते । उपवासकृशो दीनश्चीरकृष्णाजिनाम्बरः ॥ २० भातुरागमनं शुत्वा तत्पूर्वं हर्पमागतः। प्रत्युद्ययौ ततो रामं महात्मा सचिवैः सह ॥ २१ समीक्ष्य भरतो वाक्यमुवाच पवनात्मजम्। कचित्र खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता॥ २२ न हि पदयामि काकुत्स्थं राममार्यं परन्तपम्। किचन्न खळु दृदयन्ते वानराः कामरूपिणः॥२३ अथैवमुक्ते वचने हनुमानिद्मववीत् । अर्थं विज्ञापयन्नेव भरतं सत्यविक्रमम् ॥ सदाफठान कुसुमितान् वृक्षान् प्राप्य मधुस्रवान् । भरद्वाजप्रसादेन मत्तभ्रमरनादितान् ॥ २५ तस्य चैष वरो दत्तो वासवेन परन्तप । ससैन्यस्य तथातिथ्यं कृतं सर्वगुणान्वितम् ॥२६ निःस्वनः श्रूयते भीमः प्रहृष्टानां वनौकसाम्। मन्ये वानरसेना सा नदीं तरित गोमतीम्॥ रजोवर्षं समुद्भूतं पद्मय वालुकिनीं प्रति। मन्ये सालवनं रम्यं लोलयन्ति प्रवङ्गमाः॥ २८ तदेतद्द्रयते दूराद्विमलं चन्द्रसन्निभम् । विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितम् ॥ २९ रावणं वान्धवैः सार्धं हत्वा छन्धं महात्मना । तरुणादित्यसंकाशं विमानं रामवाहनम्।। ३० धनदस्य प्रसादेन दिन्यमेतनमनोजवम् । एतस्मिन् भ्रातरौ वीरौ वैदेह्या सह राधवौ ॥ ३१ सुत्रीवश्च महातेजा राक्षसञ्च विभीषणः । ततो हर्षसमुद्भूतो निःस्वनो दिवमस्पृशत् ॥ ३२ स्त्रीवालयुववृद्धानां रामोऽयिमिति कीर्तिते । रथकुञ्जरवाजिभ्यस्तेऽवतीर्य महीं गताः ॥ 33 दृदृशुस्तं विमानस्थं नराः सोमिमवाम्बरे । प्राञ्जिलिभरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः ॥ ३४ स्वागतेन यथार्थेन ततो राममपूजयत्। मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने भरतायजः॥ ३५ ़ रराज पृथुदीर्घाक्षो वज्रपाणिरिवापरः । ततो विमानात्रगतं भरतो भ्रातरं तदा ॥ ३६ ववन्दे प्रयतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम् । ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानमनुत्तमम् ॥ ३७ 36 हंसयुक्तं महावेगं निष्पपात महीतले । आरोपितो विमानं तद्भरतः सत्यविक्रमः ॥ राममासाद्य मुद्तिः पुनरेवाभ्यवाद्यत् । तं समुत्थाप्य काकुत्स्थश्चिरस्याक्षिपथं गतम् ॥ ३९

अंद्धे भरतमारोप्य मुद्तिः परिपस्वजे । ततो लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं चाभ्यवाद्यत् ॥

80

अभिवाद्य ततः प्रीतो भरतो नाम चानवीत् । सुत्रीवं कैकवीपुत्रो जाम्बवन्तं तथाङ्गदम् ॥ ४१ मैन्द्रं च द्विविदं नीलमृपभं परिपस्बजे । सुपेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम् ॥ ४२ शरमं पनसं चैव भरतः परिपस्वजे । ते कृत्वा सानुपं रूपं वानराः कामरूपिणः ॥ ४३ कुञुलं पर्यपुच्छंस्ते प्रहृष्टा भरतं तदा । अथाव्रवीद्राजपुत्रः सुत्रीवं वानरर्पभम् ॥ 88 परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः । त्वमस्माकं चतुर्णां तु भ्राता सुत्रीव पञ्चमः ॥ ४५ सौहृदाज्ञायते मित्रमपकारोऽरिलक्षणम् । विभीपणं च भरतः सान्त्ववाक्यमथात्रवीत् ॥ ४६ दिष्ट्या त्वया सहायेन कृतं कर्म सदुष्करम् । शत्रुव्नश्च तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम् ॥ ४७ सीतायाञ्चरणां पश्चाद्विनयाद्भ्यवाद्यत् । रामो मातरमासाद्य विपण्णां शोककर्शिताम् ॥ ४८ जवाह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसाद्यन् । अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम् ॥ ४९ स मातृश्च ततः सर्वाः पुरोहितसुपागतम् । स्वागतं ते महावाहो कौसल्यानन्दवर्धन ॥ इति प्राञ्जलयः सर्वे नागरा राममतुवन् । तान्यञ्जलिसहस्राणि प्रगृहीतानि नागरैः ॥ 48 व्याकोशानीव पद्मानि दुद्शे भरतायजः । पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम् ॥ ५२ ্ৰব্णाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित् । अत्रवीच तदा रामं भरतः स कृताজ्ञलिः ॥ ५३ . एतत्ते रक्षितं राजन् राज्यं निर्यातितं मया । अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृत्तश्च मनोरथः ॥ ५४ यस्त्वां पद्यामि राजानमयोध्यां पुनरागतम् । अवेक्षतां भवान् कोशं कोष्टागारं पुरं वलम् ॥ भवतस्तेजसा सर्वे कृतं दृश्गुणं मया। तथा ब्रुवाणं भरतं हृष्ट्वा तं भ्रातृवत्सलम् ॥ ५६ मुमुचुर्वानरा वाष्पं राक्षसश्च विभीषणः । ततः प्रहर्पाद्भरतमङ्कमारोष्य राघवः ॥ 40 ययौ तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम्। भरताश्रममासाद्य ससैन्यो राघवस्तदा॥ 40 अवतीर्य विमानायाद्वतस्थे महीतले । अववीच तदा रामस्तद्विमानमनुत्तमम् ॥ 49 वह वैश्रवणं देवमनुजानामि गम्यताम् । ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानमनुत्तमम् ॥ ६० उत्तरां दिशमागम्य जगाम धनदालयम् ॥ पुरोहितस्यात्मसमस्य राघवो वृहस्पतेः शक इवामराधिपः । निपीड्य पादौ पृथगासने शुभे सहैव तेनोपविवेश राघव: ॥ ६१

एकत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे भरतसमागमो नाम त्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः

श्रीरामपद्दाभिषेकः

शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः । वभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम् ॥<sup>.</sup>

पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम । तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमद्दा मम ॥ २ धुरमेकाकिना न्यस्तामृपभेण वलीयसा । किशोरीव गुरुं भारं न वोद्धमहमुत्सहे ॥ 3 वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन् । दुर्वन्धनमिदं सन्ये राज्यिच्छद्रमसंवृतम् ॥ 8 गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम ॥ 4 यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने । महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखवान् ॥ Ę शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् । तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः स रोप्यते ॥ હ एपोपमा मह्।वाहो त्वदर्थं वेतुमईसि । यद्यस्मान्मनुजेन्द्र त्वं भक्तान् भृत्यात्र शाधि हि ॥ ८ जगद्याभिपिक्तं त्वामनुपर्यतु सर्वतः । प्रतपन्तमिवादिसं मध्याहे दीप्ततेजसम् ॥ 9 तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिःस्वनैः । मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव ॥ १० यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा । तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय ॥ ११ भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः । तथेति प्रतिजग्राह निपसादासने हामे ॥ १२ ततः शत्रुव्वचनात्रिपुणाः रमश्रुवर्धकाः । सुखहस्ताः सुशीवाश्च राघवं पर्युपासत ॥ १३ पूर्वं तु भरते स्नाते छक्ष्मणे च महावले । सुत्रीवे वानरेन्द्रे च राक्ष्सेन्द्रे विभीपणे ॥ १४ विशोधितजटः स्नातिश्चत्रमाल्यानुलेपनः । महार्ह्वसनो रामस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन् ॥ १५ प्रतिकर्म च रामस्य कार्यामास वीर्यवान् । लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥ १६ प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वो दशरथिस्रयः । आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम् ॥ १७ ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनम् । चकार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ॥ १८ ततः शत्रुन्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सार्थाः । योजयित्वाभिचकाम रथं सर्वाङ्गशोभनम् ॥ १९ अर्कमण्डलसंकाशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् । आरुरोह महावाहू रामः सत्यपराक्रमः ॥ २० सुयीवो हनुमांश्चेव महेन्द्रसदृशद्युती । स्नातौ दिन्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मतुः शुभकुण्डलौ ॥ २१ वराभरणसंपन्ना ययुस्ताः शुभक्जण्डलाः । सुत्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः ॥ २२ अयोध्यायां तु सिववा राज्ञो दशरथस्य ये। पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत्।। २३ अशोको विजयश्चेव सुमन्त्रश्चेव संगताः । मन्त्रयन् रामवृद्धचर्थमृद्धचर्थं नगरस्य च ॥ २४ सर्वमेवाभिषेकार्थं जयाहिस्य महात्मनः । कर्तुमहिसि रामस्य यद्यनमङ्गलपूर्वकम् ॥ २५ इति ते मन्त्रिणः सर्वे संदिश्य तु पुरोहितम् । नगरान्निर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः ॥ २६ हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः । प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुक्तमम् ॥ २७ जग्राह भरतो रूरमीव्शत्रुप्तरछत्रमाददे । लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्प्ति संपर्यवीजयत् ॥ २८ श्वेतं च वालव्यजनं जमाह पुरतः स्थितः । अपरं चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ २९

१. पुरोहितः पुना.।

ऋषिसहैस्तदाकाशे देवेश्च समनद्रणेः। स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः॥ ३० ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपसम् । आरुरोह महातेजाः सुत्रीवः प्रवगर्षभः ॥ 38 नवनागसहस्राणि यथुरास्थाय वानराः । मानुपं विवहं छत्वा सर्वाभरणभूपिताः ॥ ३२ शङ्खशब्दप्रणादेश्च दुन्दुभीनां च निःस्वनैः । प्रययो पुरुपव्यावस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीम् ॥ ३३ दृदृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम् । विराजमानं वपुपा रथेनातिरथं तदा ॥ 38 ते वर्धयित्वा काकुत्स्यं रामेण प्रतिनन्दिताः । अनुजरमुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् ॥३५ अमात्येर्त्राद्मणेश्चेव तथा प्रकृतिभिर्वृतः । श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रेरिव चन्द्रमाः ॥ ३६ स पुरोगासिभिस्तुर्यस्तालस्वस्तिकपाणिभिः । प्रव्याहरिद्धिवितेर्भक्कलानि ययौ वृतः ।। ३७ अक्तं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः । नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः ॥ सख्यं च रामः सुन्नीवे प्रभावं चानिलात्मजे । वानराणां च तत् कर्म राक्षसानां च तद्वलम् ॥३९ विभीपणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रिणाम्। श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवासिनः॥ ४० चुतिमानेतदाख्याय रामो वानरसंवृतः । हृष्टुपुष्टजनाकीणीमयोध्यां प्रविवेश ह ॥ ततो सभ्युच्छ्यन् पौराः पताकारते गृहे गृहे । ऐक्ष्वाकाध्युपितं रम्यमाससाद् पितुर्गृहम् ॥ ४२ अथानवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम् । अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥ पितुर्भवनमासाद्य प्रविदय च महात्मनः। कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य॥ ४४ यच मद्भवनं श्रेष्ठं साद्योकवनिकं मह्त् । मुक्तावैदूर्यसंकीर्णं सुप्रीवाय निवेद्य॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविकमः। पाणौ गृहीत्वा सुप्रीवं प्रविवेश तमालयम्॥ ४६ ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यद्धास्तरणानि च। गृहीत्वा विविद्युः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः॥ ४७ त्र उंबाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः । आभिपेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो<sup>२</sup>॥ सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् । ददो क्षिप्रं स सुप्रीतः सर्वरत्नविभूपितान् ॥ यथा प्रत्यूपसमये चतुर्णां सागराम्भसाम् । पूर्णेवटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः ॥ ५० एवसुक्ता महार हो वानरा वारणोपमाः । उत्पेतुर्गगनं शीघं गरुडानिलशीवगाः ॥ ५१ जाम्ववांश्च सुपेणश्च वेगदर्शी च वानरः । ऋपभश्चेव करंशाञ्चरुपूर्णानथानयन् ॥ ५२ नदीशतानां पद्धानां जलकुम्भेषु चाहरन् । पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् ॥ ५३ सुषेणः सत्त्वसंपन्नः सर्वरत्नविभूपितम् । ऋपभो दक्षिणातूर्णं समुद्राज्ञलमाहरत् ॥ 48 रक्तचन्दनज्ञाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटम् । गवयः पश्चिमात्तोयमाजहार महार्णवात् ॥ ५५ रत्नक्रम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः । उत्तराच जलं शीवं गरुडानिलविक्रमः ॥ ५६

१. वृतो ययुः छ.।

राजपुत्रस्य धीमतः — इति घ,

२. अस्यानन्तरम्—भरतस्य वचः श्रुत्वा

आजहार स धर्मात्मा नर्लः सर्वगुणान्वितः । ततस्तैर्वानरश्रेष्टैरानीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् ॥ ५७ अभिषेकाय रामस्य शत्रुघः सचिवैः सह । पुरोहिताय श्रेष्टाय सुहद्भवश्च न्यवेदयत् ।। 46 ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो बाह्यणैः सह । रामं रत्नमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत् ॥ 49 वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काइयपः । कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा ॥ ६० अभ्यषिक्चन्नरव्याचं प्रसन्नेन सुगन्धिना । सिळ्ळेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ॥ ६१ ऋत्विग्भित्रीह्मणैः पूर्वं कन्यासिर्मनित्रसिस्तथा । योधेश्चैवाभ्यषित्र्वंस्ते संप्रहृष्टाः सनैगमैः ॥ ६२ सर्वीषधिरसैर्दिन्यैर्देवतैर्नभसि स्थितैः । चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वेदेवेश्च संगतैः ॥ ६३ ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् । अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसम् ॥ ६४ तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः। सभायां हेमक्लप्तायां शोभितायां महाजनैः ६५ रत्नैर्नानाविधैश्चेव चित्रितायां सुशोभनै: । नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि<sup>र</sup> ॥ ६६ किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना । ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चेव समयोक्ष्यत राघवः ॥ ६७ छत्रं तु तस्य जयाह शत्रुघः पाण्डरं शुभम् । श्वेतं च वालन्यजनं सुयीवो वानरेश्वरः ॥ ६८ अपरं चन्द्रसंकाशं<sup>३</sup> राक्षसेन्द्रो विभीषणः । मालां ज्वलन्तीं वपुषा कार्ख्वनीं शतपुष्कराम्।।६९ राघवाय ददौ वायुर्वासचेन प्रचोदितः । सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितम् ॥ ७० मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः । प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ७१ अभिषेके तर्दहस्य तदा रामस्य धीमतः । भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः ॥ ७२ गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवू राघवोत्सवे । सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥ ড३ ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः । त्रिंशत्कोटीर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥७४ नानाभरणवस्त्राणि महाहाणि च राघवः । अर्करित्मप्रतीकाशां काळ्वनीं मणिविग्रहाम् ॥ ७५ सुप्रीवाय स्नजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः । वैदूर्यमणिचित्रे च चन्द्ररिमविभूषिते ॥ ७६ वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ । मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमम् ॥ ७७ सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररिक्समप्रमम् । अरजे वाससी दिन्ये शुभान्याभर्राति च ॥ 66 अवेक्षमाणा वैदेही प्रद्दौ वायुसूनवे । अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनिद्नी ॥ ७९ अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः। तामिङ्गितज्ञः संप्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजाम्।। ८० प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनि । तेजो धृतिर्यशो दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो नयः ॥८१ /

१. अस्यानन्तरम्—शास्त्रदृष्टेन मार्गेण यथा समुचितं तथा । राघवस्याभिषेकार्थमृत्विग्भिः स न्यवेदयत्॥—इति ख.।

२. ६४, ६५, ६६- तमानि पद्यानि क.

ख. छ. न सन्ति।

३. अस्यानन्तरम्—वालव्यजनमुत्तमम्। हृष्टो रामस्य जयाह—इति ख.।

४. इदमर्थम् च. नास्ति।

पौरुपं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि निखदा । दुदौ सा वायुपत्राय तं हारमसितेक्षणा ॥ ८२ हनुमांरतेन हारेण शुशुभे वानरपभः । चन्द्रांशुचयगौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ॥ **८**३ ततो द्विविद्मैन्दाभ्यां नीलाय च परंतपः । सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रद्दौ वसुधाधिपः -11 सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः । वासोभिर्भूपणैश्चेव यथाई प्रतिपृत्रिताः ॥ ८५ विभीपणोऽथ सुत्रीवो हनुमाञ्जाम्बवांस्तया । सर्वे वानरमुख्याख्य रामेणाक्षिष्टकर्मणा ॥ ८६ यथाई पूजिताः सर्वे कामै रह्नेश्च पुष्कछेः । प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मरेव यथागतम् ॥ 60 नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्रवगर्पभाः । विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् ॥ ८८ सुत्रीवो वानरश्रेष्टो दृष्ट्वा रामाभिषेचनम् । पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत् पुरीम् ॥८९ विभीषणोऽपि धर्मात्मा सह तैर्नेऋतर्पभैः । छन्ध्वा कुछधनं राजा छङ्कां प्राचाद्विभीषण:॥९० स राज्यमखिलं शासिन्नहतारिर्महायशाः । राघवः परमोदारो रराज परया मुदा<sup>र</sup> ॥ उवाच लक्ष्मेणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः ॥

आतिष्ट धर्मज्ञ मया सहेमां गां पूर्वराजाध्युपितां वलेन ।
तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृता या तां यौवराज्ये धुरमुद्रहस्व ॥ ९२
सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपेति योगम् ।
नियुज्यमानोऽपि च योवराज्ये ततोऽभ्यपिद्यद्भरतं महात्मा॥ ९३

पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत्। अन्यैश्च विविधेर्यक्षेरयजत् पार्थिवात्मजः ॥ ९४ राज्यं दश सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राचवः। शताश्वमेधानाजहे सदश्चान् भूरिदक्षिणान्॥ आजानुल्यवाहुः स महास्कन्धः प्रतापवान्। लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत्॥ राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम्। ईजे वहुविधेर्यक्षेः ससुहृज्ज्ञातिवान्धवैः॥ ९७ न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयम्। न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासित॥ निर्दस्युरभवहोको तानर्थः कंचिद्रपृशत्। न च स्म वृद्धा वालानां प्रेतकार्याणं कुर्वते॥ ९९ सर्व मुदितमेवाल मृ सर्वा धर्मपरोऽभवत्। राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम्॥ १०० आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः। निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासित॥ १०१ रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः। रामभूतं जगदभूद्रामे राज्यं प्रशासित॥ १०२ नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृताः। काले वर्षा च पर्जन्यः सुलस्पर्शश्च मारुतः॥ १०३ वाह्यणाः क्षित्त्रया वैश्वाः शुद्धा लोभविवर्जिताः। स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः॥

१. रामेण सर्वकामैश्च यथाई प्रतिपूजितः सिन्द्रे विभीपणे । गते रामोऽत्रवीद्वानयं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥—इति ख. घ.।

२. अस्यानन्तरम्—सवानरकपीन्द्रे तु राक्ष-

आसन् प्रजा धर्मरता रामे शासित नानृताः । सर्वे लक्षणसंपन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः ॥ दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च । भ्रातृथिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् । आदिकाव्यमिदं त्वार्पं पुरा वाल्मीकिना कृतम् ॥ यः पठेच्छृणुयाह्रोके नरः पापाद्विसुच्यते । पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च ॥ लभते मनुजो लोके शुत्वा रामाभिषेचनम् । महीं विजयते राजा रिपूंश्चाप्यधितिष्ठति ॥ राघवेण यथा साता सुसित्रा लक्ष्मणेन च । भरतेन च कैंकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः ॥ अविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः । श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ रामस्य विजयं चैव सर्वसिक्कष्टकर्सणः । शृणोति य इदं काव्यमार्पं वाल्मीकिना कृतम्॥ श्रद्दधानो जितकोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ । समागमं प्रवासान्ते लभते चापि वान्धवैः ॥ ११३ प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्तुचादिह राघवात् । अवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते संप्रश्रुण्वताम्।। विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै । विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् । पूजयंश्च पठंश्चेममितिहासं पुरातनम् ॥ सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाष्नुयात् । प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्त्रियद्विजात् ॥ ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः । रामायणमिदं कृत्स्तं श्रुण्वतः पठतः सदा ॥ प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः । आदिदेवो महावाहुईरिर्नारायणः प्रभुः ॥ साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते ॥

कुदुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च ।
श्रुत्वा शुभं काव्यिमदं महार्थं प्राप्तोति सर्वा मुवि चार्थसिद्धिम् ॥ १२०
आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च ।
श्रोतव्यमेतिन्नयमेन सिद्धराख्यानमोजस्करमृद्धिकासैः ॥ १२१

एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । प्रव्याहरत विस्नव्धं वलं विष्णोः पवर्धताम् ॥ १२२ देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति प्रहणाच्छ्वणात्तथा । रामायणस्य श्रवणात्तुष्यन्ति निर्देशस्तथा ॥ १२३ भक्ता रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा कृताम् । लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्तिविष्टपे ॥१२४

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे श्रीरामपद्याभिषेको नाम एकत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः

> > इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे युद्धकाण्डः संपूर्णः

#### ॥ श्रीः ॥

#### ॥ अथ उत्तरकाण्डः॥

प्रथमः सर्गः

रामप्रश्न:

प्राप्तराज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते । आजग्मुर्मुनयः सर्वे राघवं प्रतिनन्दितुम् ॥ कोंशिकोऽथ यवक्रीतो गार्ग्यो गालव एव चै । काण्वो मेघातिथेः पुत्रः पूर्वस्यां दिशि ये श्रिताः ॥ स्वस्त्यात्रेयोऽथ भगवात्रमुचिः प्रमुचिस्तथा। अगस्त्योऽत्रिश्च भगवान् सुमुखो विमुखस्तथा॥ ३ आजग्मुस्ते सहागस्या वे स्थिता दक्षिणां दिशम् । नृपद्गुः कवपो धौम्यो रौद्रेयश्च महानृपिः ॥ तेऽप्याजग्मुः सशिप्या वे ये थिताः पश्चिमां दिशम् । वसिष्ठःकार्यपोऽथात्रिर्विश्वामित्रःसगौतमः जमद्ग्निर्भरद्वाजस्तेऽपि सप्तर्पयस्तथा । उदीच्यां दिशि सप्तेते नित्यमेव निवासिनः ॥ संप्राप्य ते महात्मानो राघवस्य निवेशनम् । विष्ठिताः प्रतिहारार्थे हुताशनसमप्रभाः ॥ वेद्वेदाङ्गविदुपो नानाशास्त्रविशारदाः । द्वाःस्थं प्रोवाच धर्मात्मा ह्यगस्यो मुनिसत्तमः ॥ निवेचतां दाशरथेर्ऋपीनस्मान् समागतान् । प्रतीहारस्तततूर्णमगस्यवचनाद्दुतम् ॥ く समीपं राववस्याञ्च प्रविवेश महात्मनः । नयेङ्गितज्ञः सद्वृत्तो दक्षो धैर्यसमन्वितः ॥ १० स रामं दृश्य सहसा पूर्णचन्द्रसमप्रभम् । अगस्यं कथयामास संप्राप्तमृषिभिः सह ॥ श्रुत्वा प्राप्तान् मुनींस्तांस्तु वालसूर्यसमप्रभान् । प्रत्युवाच ततो द्वाःस्थं प्रवेशय यथासुखम् ॥१२ तान् संप्राप्तान् मुनीन् दृष्ट्वा प्रत्युःथाय कृताञ्जलिः। पाद्याद्यीदिभिरानर्च्य गां निवेद्य च साद्रम्।। रामोऽभिवाद्य प्रयत आसनान्यादिदेश ह । तेषु कानञ्चनचित्रेषु स्वास्तीर्णेषु सुखपु चै ॥ १४ कुशान्तर्धानद्त्तेषु मृगचर्मयुतेषु च । यथाईमुपविष्टास्ते आसनेष्टृपिषुङ्गवाः ॥ १५ रामेण कुशलं पृष्टाः सक्षिप्याः सपुरोगमाः । महर्पयो वेदविदो रामं वचनमत्रुवन् ॥ १६ कुशरुं नो महावाहो सर्वत्र रघुनन्दन । त्वां तु दिष्ट्या कुशिलनं परयामो हतशात्रवम् ॥ १७ ्रिष्ट्या त्वया हतो राजन् रावणो छोकरावणः । न हि भारः स ते राम रावणः पुत्रपौत्रवान् ॥ सधनुस्त्वं हि लोकांस्त्रीन् विजयेथा न संशयः । दिष्ट्या त्वया हतो राम रावणो राक्षसेश्वरः ॥

दिष्ट्या विजयिनं त्वाद्य परयामः सह सीतया। लक्ष्मणेन च धर्मात्मन् भ्रात्रा त्वद्धितकारिणा॥

१. अस्यानन्तरम्—नारदश्चैव कक्षीवानवर्वस्र २. परावस्र्(१)। तथा मेधातिथेः पुत्रो विदःस् नुरथाङ्गराः॥-

२. महत्सु च वरेषु च च.।

सातृभिर्भ्वातृसहितं पद्यामोऽद्य वयं नृप । दिष्ट्या प्रहस्तो विकटो विरूपाक्षो महोदरः ॥ २१ अकस्पनश्च दुर्धर्षो निहतास्ते निशाचराः । यस्य<sup>1</sup> प्रमाणाद्विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते ॥ दिष्ट्या ते समरे राम कुम्भकर्णो निपातितः । त्रिशिराश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ ॥ २३ दिष्ट्या ते निहता राम महावीर्या निशाचराः । कुम्भश्चैव निकुम्भश्च राक्ष्सौ भीमदर्शनौ ॥ २४ दिष्ट्या तौ निहतौ राम कुम्भकर्णसुतौ मृधे । युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च कालान्तकयमोपमौ ॥२५ यज्ञकोपश्च वलवान् धूम्राक्षो नाम राक्षसः । कुर्वन्तः कदनं घोरमेते शस्त्रास्त्रपारगाः ॥ २६ अन्तकप्रतिमैर्वाणैर्दिष्ट्या विनिहतास्त्वया । दिष्ट्या त्वं राक्षसेन्द्रेण द्वन्द्वयुद्धसुपागतः ॥ २७ देवतानामवध्येन विजयं प्राप्तवानसि । संख्ये तस्य न किंचितु रावणस्य पराभवः ॥ द्वन्द्वयुद्धमनुप्राप्तो दिष्ट्या ते रावणिईतः । दिष्ट्या तस्य महावाहो कालस्येवाभिधावतः ॥२९ मुक्तः सुरिरोर्वीर प्राप्तश्च विजयस्त्वया । अभिनन्दाम ते सर्वे संशुखेनद्रजितो वधम् ॥ ३० सोऽवध्यः सर्वभूतानां महामायाधरो युधि । विस्मयस्त्वेष चास्माकं तं श्रुत्वेन्द्रजितं हतम् ॥३१ एते चान्ये च वहवो राक्षसाः कामरूपिणः । दिष्ट्या त्वया हता वीरा रघूणां कुळवर्धन ा। दुत्त्वा पुण्यामिमां वीर सौम्यामभयद्क्षिणाम् । दिष्ट्या वर्धसि काकुत्स्य जयेनामित्रकर्शन ॥ श्रुत्वा तु तेषां वचनमृषीणां भावितात्मनाम् । विस्मयं परमं गत्वा रामः प्राञ्जलिरत्रवीत् ॥३४ अगवन्तः कुम्भकणं रावणं च निशाचरम् । अतिक्रम्य महावीर्यो कि प्रशंसथ रावणिम् ॥ ३५ महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राक्षसम् । मत्तोन्मत्तौ च दुर्धर्षी देवान्तकनरान्तकौ ॥ अतिक्रम्य महावीर्यान् किं प्रशंसथ रावणिम् । अतिकायं त्रिशिरसं धूम्राक्षं च निशाचरम् ॥ ३७ अतिक्रम्य महावीर्यान् किं प्रशंसथ रावणिम् । कीदृशो वै प्रभावोऽस्य किं वलं कः पराक्रमः॥ केन वा कारणेनैष रावणादतिरिच्यते । शक्यं यदि मया श्रोतुं न खल्वाज्ञापयामि वः ॥ ३९ यदि गुह्यं न चेद्रक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम् । शक्रोऽपि विजितस्तेन कथं लब्धवरश्च सः ॥४० कथं च बलवान् पुत्रों न पिता तस्य रावणः ॥

> कथं पितुश्चाभ्यधिको महाहवे शंकस्य जेता हि कथं स राक्षसः । वराश्च छव्धाः कथयस्व मेऽच तत् प्रच्छतश्चास्य मुनीन्द्र सर्वम् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रामप्रश्नो नाम प्रथमः सर्गः

88

<sup>1.</sup> प्रमाणादिति । देहपरिमाणादित्यर्थः ।

अतिकायमित्यादि रावणिमित्यन्तम् क. ग. नास्ति ।

२६

द्वितीयः सर्गः

हितीयः सर्गः वैद्यस्योद्यत्तिः

तस्य तद्वचनं शुत्वा राघवस्य महात्मनः । कुम्भयोनिर्महातेजा राममेनदुवाच ह ॥ श्रृणु राम यथावृत्तं तस्य तेजोवलं महत्। जवान शत्रृन् येनासौ न च वध्यः स शत्रुभिः तावत्ते रावणस्येदं कुछं जन्म च रायव । वरप्रदानं च तथा तस्मै दत्तं व्रवीमि ते ॥ पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभुः । पुरुस्यो नाम ब्रह्मपिः साक्षादिव पितामहः ॥ नानुकीर्या गुणास्तस्य धर्मतः शीलतस्तथा । प्रजापतेः पुत्र इति वक्तुं शक्यं हि नामतः ॥ ५ प्रजापतिसुतत्वेन देवानां वहभो हि सः । इष्टः सर्वस्य छोकस्य गुणैः शुभ्रैर्महामतिः ॥ स तु धर्मप्रसङ्गेन मेरोः पार्धे महागिरेः । तृणविन्द्वाश्रमं गत्वा न्यवसन्मुनिपुङ्गवः ॥ तपस्तेपे स धर्मात्मा स्वाध्यायनियतेन्द्रियः । गत्वाश्रमपदं तस्य विव्नं कुर्वन्ति कन्यकाः ॥ देवपन्नगकन्याश्च राजर्पितनयाश्च याः । क्रीडन्लोऽप्सरसञ्चेव तं देशसुपपेदिरे ॥ सर्वर्तुपूपभोग्यत्वाद्रम्यत्वात् काननस्य च । नित्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः ॥ १० देशस्य रमणीयत्वात् पुलस्यो यत्र स द्विजः। गायन्यो वादयन्यश्च लासयन्यस्तथेव च ॥११ मुनेस्तपस्विनस्तस्य विन्नं चक्रुरनिन्दिताः । अथ क्रुद्धो महातेजा व्याजहार महाग्रुनिः ॥ १२ या में दर्शनमागच्छेत् सा गर्भ धारियप्यति । तास्तु सर्वाः प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यं महात्मनः ॥ ब्रह्मशापभयाद्गीतास्तं देशं नोपचक्रमुः । तृणविन्दोस्तु राजर्पेस्तनया न शृणोति तत् ॥ गत्वाश्रमपदं तत्र विचचार सुनिर्भया । न सापरयत् स्थिता तत्र कांचिद्भ्यागतां सखीम् ॥ तस्मिन् काले महातेजाः प्राजापयो महानृपिः। स्वाध्यायमकरोत्तत्र तपसा भावितः स्वयम्॥ सा तु वेदश्रुति श्रुत्वा दृष्ट्वा वे तपसो निधिम्। अभवत् पाण्डुदेहा सा सुन्यञ्जितशरीरजा ॥१७ वभूव च समुद्धिया दृष्ट्वा तद्दोपमात्मनः। इदं मे किं त्विति ज्ञात्वा पितुर्गत्वाश्रमे स्थिता॥१८ तां तु दृष्ट्वा तथाभृतां तृणविन्दुरथात्रवीत् । किं त्वमेतत्त्वसदृशं धारयस्यात्मनो वपुः ॥ सा तु कृत्वाञ्जिलि दीना कन्योवाच तपोधनम् । न जाने कारणं तात येन मे रूपमीदृशम् ॥ किं तु पूर्वं गतास्म्येका महर्पेभीवितात्मनः । पुलस्यस्याश्रमं दिन्यमन्वेष्टुं स्वसखीजनम् ॥२१ न च पद्याम्यमहं तत्र कांचिद्भ्यागतां सखीम् । रूपस्य तु विपर्यासं दृष्ट्वा त्रासादिहागता ॥ ै तृण्विन्दुस्तु राजर्पिस्तपसा द्योतितप्रभः । ध्यानं विवेश तचापि ह्यपश्यद्यपिकर्मजम् ॥ स तु विज्ञाय तं शापं महर्पेभीवितात्मनः। गृहीत्वा तनयां गत्वा पुरुस्यमिद्मत्रवीत्।। २४

भगवंस्तनयां से त्वं गुणै: स्वैरेव भूपिताम् । भिक्षां प्रतिगृहाणेमां महर्षे स्वयमुद्यताम् ॥

तं बुवाणं तु तद्वाक्यं राजिं धार्मिकं तदा। जिघृक्षुरव्रवीत् कन्यां वाढिमित्येव स द्विजः॥२७

तपश्चरणयुक्तस्य श्राम्यमाणेन्द्रियस्य ते । शुश्रूपणपरा नित्यं भविष्यति न संशयः ॥

दत्त्वा स तु यथान्यायं स्वमाश्रमपदं गतः । सापि तत्रावसत् कन्या तोषयन्ती पतिं गुणैः ॥ तस्यास्तु शीलवृत्ताभ्यां तुतोष मुनिपुङ्गवः । श्रीतः स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २९ पितुष्टोऽस्मि सुश्रोणि गुणानां संपदा भृशम् । तस्मादेवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तव ॥ ३० उभयोर्वशकर्तारं पौलस्य इति विश्रुतम् । यस्मात्तु विश्रुतो वेदस्त्वयैषोऽध्ययतो मम ॥ ३१ तस्मात् स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः । एवमुक्ता तु सा देवी श्रहष्टेनान्तरात्मना ॥३२ अचिरेणैव कालेनासूत विश्रवसं सुतम् । त्रिपु लोकेषु विख्यातं यशोधमसमिनवतम् ॥ ३३ श्रुतिमान् समदर्शी च व्रताचाररतस्तथा । पितेव तपसा युक्तो ह्यभवद्विश्रवा मुनिः ॥ ३४ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिक्षकायां संहितायाम्

याय श्रामद्रामायण पारमाया जारियाण्य चिद्धापरातिरहास्वराया सार उत्तरकाण्डे पौलस्त्योत्पत्तिर्नाम द्वितीय: सर्ग:

# तृतीयः सर्गः

## वैश्रवणलोकपालपदलङ्का।दिप्राप्तिः

अथ पुत्रः पुलस्यस्य विश्रवा मुनिपुङ्गवः । अचिरेणैव कालेन पितेव तपसि स्थितः ॥ सत्यवाञ्छीलवाञ्चान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः । सर्वभोगेष्वसंसक्तो नित्यं धर्मपरायणः ॥२ ज्ञात्वा तस्य तु तद्वृत्तं भर<u>द्वाजो</u> महामुनिः । ददौ विश्रवसे भार्यां स्व्सुतां देववर्णिनीम् ॥ ३ प्रतिगृह्य तु धर्मेण भरद्वाजसुतां तदा । <sup>१</sup>प्रजान्वेषिकया बुद्धचा श्रेयो ह्यस्य विचिन्तयन् ॥ ४ मुदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुङ्गवः । स तस्यां वीर्यसंपन्नमपत्यं परमाद्भुतम् ॥ Ų जनयामास धर्मज्ञः संवैनिहाराणैर्युतम् । तिसमञ्जाते तु संहष्टः संवभूव पितामहः ॥ ξ दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धिं घनाध्यक्षो भविष्यति । नाम तस्याकरोत् प्रीतः सार्धं देवर्षिभिस्तदा ॥ ७ यसाद्विश्रवसोऽपत्यं सादद्याद्विश्रवा इव । तस्माद्वैश्रवणो नाम भविष्यत्येष विश्रतः ॥ स तु वैश्रवणस्तत्र तपोवनगतस्तदा । अवर्धताहुतिहुतो महातेजा यथानलः ॥ तस्याश्रमपदस्थस्य बुद्धिजेज्ञे महात्मनः । चरिष्ये परमं धर्मं धर्मो हि परमा गतिः ॥ १० स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने । यन्त्रितो नियमैरुप्रैश्चकार सुमहत्तपः ॥ ११ पूर्णे वर्षसहस्नान्ते तं तं विधिमकल्पयत् । जलाशी मारुताहारो निराहारस्तथैव च ॥ १२ एवं वर्षसहस्राणि जम्मुस्तान्येकवर्षवत् । अथं प्रीतो महातेजाः सेन्द्रैः सुरगणैः सह ॥ १३ गत्वा तस्याश्रमपदं त्रहोदं वाक्यमत्रवीत् । परितुष्टोऽस्मि ते वत्स कर्मणानेन सुन्नत ॥ वरं वृणीष्व भद्रं ते वराईस्त्वं महामते । अथात्रविद्वेशवणः पितामहमुपस्थितम् ॥

१. प्रजान्वीक्षिकया पुना,।

3 &

भगर्वेहोकपालस्वमिच्छेयं वित्तरक्षणम् । अधात्रवीद्वैश्रवणं परित्रप्टेन चेतसा ॥ १६ ह्या सुराणैः सार्धं वाढमित्येव हृष्टवत् । अहं वे लोकपालानां चतुर्थं स्रष्टुमुचतः ॥ १७ यसेन्द्रवरुणानां च पदं यत्तव चेष्सितम् । तद्गच्छ त्वं हि धर्मज्ञ निधीशत्वमवाप्नुहि ॥ १८ शकान्त्रपयमानां च चतुर्थस्तवं भविष्यसि । एतच पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसंनिभम् ॥ प्रतिगृहीष्व यानार्थं त्रिद्शैः समतां त्रज । स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामः सर्व एव यथागतम् ॥ कृतकृत्या वयं तात दत्त्वा तव वरद्वयम् । इत्युक्ता स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं ब्रिट्शै: सह ॥२१ गतेषु ब्रह्मपूर्वेषु देवेष्वथ नभःस्थलम् । धनेशः पितरं प्राह् प्राञ्जलिः प्रयतात्मवान् ॥ २२ निवासनं न से देवो विद्धे स प्रजापतिः । भगवँहृद्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात् ॥ २३ तं पदय भगवन् कंचित्रिवासं साधु में प्रभो । न च पीडा सवेदात्र प्राणिनो यस्य कस्यचित् ॥ एवमुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवा मुनिपुङ्गवः । वचनं प्राह् धर्मज्ञः शृयतामिति सत्तमः ॥ द्क्षिणस्योद्धेस्तीरे त्रिक्टो नाम पर्वतः । तस्यात्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा ॥ २६ लङ्का नाम पूरी रन्या निर्मिता विश्वकर्मणा । राक्षसानां निवासार्थं यथेन्द्रस्यामरावती ॥२७ तत्र त्वं वस भद्रं ते लङ्कायां नात्र संशयः। हेमप्राकारपरिवा यन्त्रशस्त्रसमावृता ॥ रमणीया पुरी सा हि रुक्मवैदूर्यतोरणा (। राक्षसैः सा परित्रक्ता पुरा विष्णुभयार्दितैः ॥ २९ शून्या रक्षोगणैः सर्वे रसातलतलं गतैः । शून्या संप्रति लङ्का सा प्रभुस्तस्या न विद्यते ॥३० स त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथासुखम् । निर्दोषस्तत्र ते वासो न बाधा तत्र कस्यचित् ॥ एतच्छूत्वा स धर्मात्मा धर्मिष्ठं वचनं पितुः । निवासयामास तदा रुङ्कां पर्वतमूर्धनि ॥ नैर्ऋतानां सहस्नेस्तु हुष्टैः प्रमुदितैः सह । अचिरेणैव कालेन संपूर्णा तस्य शासनात् ॥ स तु तत्रावसत् प्रीतो धर्मात्मा नैर्ऋतर्पभः । समुद्रपरिखायां तु छङ्कायां विश्रवात्मजः ॥ ३४ काले काले तु धर्मात्मा पुष्पकेण धनेश्वरः। अभ्यागच्छद्विनीतात्मा पितरं मातरं च हि ॥३५

स देवगन्धर्वगणैरभिष्टुतस्तथाप्सरोनृत्यविभूषितालयः।

गभस्तिभिः सूर्य इवावभासयन् पितुः समीपं प्रययौ स वित्तपः ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वैश्रवणलोकपालपदलङ्काादिप्राप्तिनीम तृतीयः सर्गः

### चतुर्थः सर्गः

रात्रणादिपूर्वतनराक्षसोत्पत्तिकथनम्

श्रुत्वागस्टेरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः । कथमासीत्तु छङ्कायां संमवो रक्षसां पुरा ॥ ः

१. वने सः च.।

ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताग्निसमविग्रहम् । तमगस्यं मुहुर्देष्ट्वा स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २ भगवन् पूर्वमप्येषा लङ्कासीत् पिशिताशिनाम् । श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः पुलस्यवंशादुदूता राक्षसा इति नः श्रुतम् । इदानीमन्यतश्चापि संभवः कीर्तितस्त्वया ॥ 8 रावणात् कुम्भकर्णाच प्रहस्ताद्विकटादिप । रावणस्य च पुत्रेभ्यः किं नु ते वलवत्तराः ॥ ų क एषां पूर्वको ब्रह्मन् किंनामा च बलोत्कटः । अपराधं च कं प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्।। एतद्विस्तरतः सर्वं कथयस्य ममानघ । कौतूहलमिदं महां नुद भानुर्यथा तमः ॥ Q राघवस्य वचः श्रुत्वा संस्कारालङ्कृतं शुभम् । ईपद्विस्मयमानस्तमगस्यः प्राह राघवम् ॥ प्रजापतिः पुरा सृष्ट्वा हापः सिंहलसंभवः । तासां गोपायने सत्त्वानसृजत् पद्मसंभवः ॥ ते सत्त्वाः सत्त्वकर्तारं विनीतवदुपस्थिताः । किं कुर्म इति भाषन्तः क्षुत्पिपासाभयार्दिताः ॥१० प्रजापतिस्तु तान्याह सत्त्वानि प्रहसन्निव । आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानदः ॥ ११ रक्षामेति च तत्रान्ये यक्षाम इति चापरे । भुङ्क्षिताभुङ्क्षितैरुक्तरतस्तानाह भूतकृत् ॥ १२ रक्षामेति च यैरक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः । यक्षाम इति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्तु वः ॥१३ तत्र हेतिः प्रहेतिश्च भ्रातरौ राक्षसाधिपौ । मधुकैटभसंकाशौ वभूवतुररिंदमौ ॥ १४ प्रहेतिर्घार्मिकस्तत्र तपोवनगतस्तदा । हेतिद्दिकियार्थे तु परं यत्नमथाकरोत् ॥ १५ ्र स कालभगिनीं कन्यां भयां नाम भयावहाम् । उदावहद्मेयात्मा स्वयमेव महामतिः ॥ १६ स तस्यां जनयामास हेती राक्षसपुङ्गवः । पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठो विद्युत्केश इति श्रुतम् ॥ विद्युत्केशो हेतिपुत्रः स दीप्तार्कसमप्रभः । व्यवर्धत महातेजास्तोयमध्य इवास्वुजम् ॥ १८ स यदा यौवनं भद्रमनुप्राप्तो निशाचरः । ततो दारिक्रयां तस्य कर्तुं व्यवसितः पिता ॥ सन्ध्यायास्तनयां सोऽथ सन्ध्यातुल्यां प्रभावतः । वरयामास पुत्रार्थं हेती राक्षसपुङ्गवः ॥ २० अवदयमेव दातव्या परस्मै सेति सन्ध्यया । चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्युत्केशाय राघव ॥ २१ सन्ध्यायास्तनयां छब्ध्वा विद्युत्केशो निशाचरः। रमते स्म तया सार्धं पौछोम्या मघवानिव ॥२२ केनचित्त्वथ कालेन राम सालकटङ्कटा । विद्युत्केशाद्गर्भमाप घनराजिरिवार्णवात् ॥ ततः सा राक्षसी गर्भं घनगर्भसमप्रभम् । प्रसूता मन्दरं गत्वा गङ्गा गर्भमिवामिजम् ॥) २४ तमुत्सुच्य तु सा गर्भ विद्युत्केशरतार्थिनी । रेमे तु सार्धं पतिना विस्मृत्य सुतमात्मजम् ॥ २५ उत्सृष्टस्तुं तदा गर्भो घनशब्दसमस्वनः । तयोत्सृष्टः स तु शिद्यः शरदकैसमद्युतिः ॥ निधायास्ये स्वयं मुष्टिं रुरोद शनकैस्तदा । ततो वृषभमास्थाय पार्वता सहितः शिवः ॥ २७ वायुमार्गेण गच्छन् वै शुश्राव रुदितस्वनम्। अपदयदुमया सार्धं रुदन्तं राक्षसात्मजम् ॥२८

३२

कारण्यभावात् पार्वत्या भवस्त्रिपुरसूद्नः । तं राक्षसात्मजं चक्रे मातुरेव वयःसमम् ॥ २९ अमरं चैव तं कृत्वा महादेवोऽक्षरोऽव्ययः । पुरमाकाशगं प्रादात् पार्वत्याः प्रियकाम्यया ॥३० उसयापि वरो दत्तो राक्षसानां नृपात्मज । सद्योपल्टिधर्गर्भस्य प्रसूतिः सद्य एव च ॥ ३१ सद्य एव वयःप्राप्तिमातुरेव वयःसमम्॥

ततः सुकेशो वरदानगर्वितः श्रियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पार्श्वतः ।
चचार सर्वत्र महान् महामितः खगं पुरं प्राप्य पुरंदरो यथा ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे रावणादिपूर्वतनराक्षसोत्पत्तिकथनं नाम चतुर्थः सर्गः

### पश्चमः सर्गः

#### माल्यवदाद्यपत्योत्पत्तिः

सुकेशं धार्मिकं दृष्ट्रा वरलव्धं च राक्षसम् । त्रामणीनीम गन्धर्वी विश्वावसुसमप्रभः ॥ 8 तस्य देववर्ता नाम द्वितीया श्रीरिवात्मजा । त्रिपु लोकेपु विख्याता रूपयौवनशालिनी ॥ २ तां सकेशाय धर्मेण ददौ रक्षः श्रियं यथा । वरदानकृतैश्वर्यं सा तं प्राप्य पति प्रियम् ॥ 3 असीदेववती तुष्टा धनं प्राप्येव निर्धनः । स तया सह संयुक्तो रराज रजनीजरः ॥ 8 अञ्जनाद्मिनिष्क्रान्तः करेण्वेव महागजः । देववद्यां सुकेशस्तु जनयामास राघव ॥ 4 त्रीन् पुत्राञ्जनयामास त्रेताग्निसमविश्रहान् । माल्यवन्तं सुमाछि च माछि च बिछनां वरम् ॥ त्रींस्त्रिनेत्रसमान् पुत्रान् राक्षसान् राक्षसाधिपः । त्रयो छोका इवाव्ययाः स्थितास्त्रय इवाययः त्रयो मन्त्रा इवात्युप्रास्त्रयो घोरा इवामयाः । त्रयः सुकेशस्य सुतास्त्रेताग्निसमतेजसः ॥ C विवृद्धिमगमंस्तत्र व्याधयोपेक्षिता इव । वरप्राप्तिं पितुस्ते तु ज्ञात्वैश्वर्यं तपोवलात् ।। 9 तपस्तप्तुं गता मेहं भ्रातरः कृतनिश्चयाः । प्रगृह्य नियमान् घोरान् राक्षसा नृपसत्तम ॥ १० विचेरुस्ते तपो घोरं सर्वभूतभयावहम्। सत्यार्जवशमोपेतैस्तपोभिरतिष्टुष्करैः ॥ ११ सन्तापयन्तस्त्रीलँलोकान् सदेवासुरमानुषान् । ततो विभुश्चतुर्वेक्को विमानवरमास्थितः १२ सुकेशपुत्रानामन्त्रय वरदोऽस्मीत्यभापत । त्रह्माणं वरदं ज्ञात्वा सेन्द्रैर्देवगणैर्वृतम् ॥ १३. ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे वेपमाना इव द्रुमाः । तपसाराधितो देव यदि नो दिशसे वरम् ॥ 88. अजेयाः शत्रुह्न्तारस्तथैव चिरजीविनः । प्रभविष्ण्वो भवामेति परस्परमनुव्रताः ।। १५ रुपद्वं भविष्यतीत्युक्ता सुकेशतनयान् विभुः । स ययौ ब्रह्मलोकाय ब्रह्मा ब्राह्मणवत्सलः ॥१६

१. ज्ञात्वेश्वरतपोवलात्

च, ।

परस्परानुरक्ताश्च भवेम प्रभविष्णवः

वरं लब्ध्वा तु ते सर्वे राम रात्रिचरास्तदा । सुरासुरान् प्रवाधन्ते वरदानसुनिर्भयाः ॥ तैर्वेध्यसानास्त्रिद्शाः सर्षिसङ्घाः सचारणाः । त्रातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नराः ॥ अथ ते विश्वकर्माणं शिल्पिनां वरमव्ययम् । ऊचुः समेत्य संहृष्टा राक्षसा रघुसत्तम ॥ १९ ओजस्तेजोबलवतां सहतामात्मतेजसा । गृहकर्ता भवानेव देवानां हृद्येप्सितम् ॥ २० अस्माकमीप तावत्त्वं गृहं कुरु महामते । हिमवन्तमुपाशित्य मेरं मन्द्रमेव वा ॥ २१ महेश्वरगृहप्रख्यं गृहं नः क्रियतां महत् । विश्वकर्मा ततस्तेषां राक्षसानां महाभुजः ॥ २२ निवासं कथयामास शक्रस्येवामरावतीम् । दक्षिणस्योद्धेस्तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः ॥ २३ सुवेल इति चाप्यन्यो द्वितीयस्तत्र सत्तमाः । शिखरे तस्य शैलस्य मध्यमेऽम्बुद्सन्निमे ॥ २४ शकुनैरिप दुष्प्रापे टङ्कच्छिन्नचतुर्दिशि । त्रिंशयोजनविस्तीणी शतयोजनमायता ॥ २५ स्वर्णप्राकारसंवीता हेमतोरणसंवृता। मया छङ्केति नगरी शकाइमेन निर्मिता ॥ २६ तस्यां वसत दुर्धर्षा यूयं राक्षसपुङ्गवाः । अमरावतीं समासाद्य सेन्द्रा इव दिवौकसः ॥ २० लङ्कादुर्गं समासाद्य राक्षसैर्वेहुभिर्वृताः । भविष्यथ दुराधर्षाः शत्रूणां शत्रुसूदनाः ॥ विश्वकर्मवचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमाः । सहस्रानुचरा भूत्वा गत्वा तामवसन् पुरीम् ॥२९ दृढप्राकारपरिखां हैमैर्गृहशतैष्ट्रीताम् । लङ्कामवाप्य ते हृष्टा न्यवसन् रजनीचराः ॥ ३० एतस्मिन्नेव काले तु यथाकामं च राघव । न्मेदा नाम गन्धर्वी वभूव रघुनन्दन ॥ 38 तस्याः कन्यात्रयं ह्यासीद्धीश्रीकीर्तिसमद्युति । ज्येष्टक्रमेण सा तेपां राक्षसानामराक्षसी ।। ३२ कन्यास्ताः प्रददौ हृष्टा पूर्णचनद्रनिभाननाः । त्रयाणां राक्षसेनद्राणां तिस्रो गन्धर्वकन्यकाः।। दत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदैवते । कृतदारास्तु ते राम सुकेशतनयास्तदा ॥ चिक्रीडुः सह भार्याभिरप्सरोभिरिवामराः । ततो माल्यवतो भार्या सुन्दरी नाम सुन्दरी ॥३५ स तस्यां जनयामास यदपसं निवोध तत् । वज्रमुष्टिर्विरूपाक्षो दुर्मुखश्चेव राक्षसः ॥ सप्तन्नो यज्ञकोपश्च मत्तोन्मत्तौ तथैव च। अनला चाभवत् कन्या सुन्दर्या राम सुन्दरी॥ ३७ ्ं सुमालिनोऽपि भार्यासीत् पूर्णचन्द्रनिभानना । नाम्ना केतुमती नाम प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥३८ सुमाली जनयामास यदपत्यं निशाचरः । केतुमत्यां महाराज तन्निबोधातुपूर्वशः॥ ३९ प्रहस्तोऽकम्पनश्चेव विकटः कालकार्मुकः । धूम्राक्षश्चेव दण्डश्च सुपार्श्वश्च महाबलः ॥ संहादिः प्रवसश्चेव भासकर्णश्च राक्षसः । राका पुष्पोत्कटा चैव कैकसी च शुचिस्मिता ॥४१ कुम्भीनसी च इसेते सुमालेः प्रसवाः स्मृताः)। मालेस्तु वसुधा नाम गन्धवी रूपशालिनी 🏗 भार्यासीत् पद्मपत्राक्षी स्वक्षी यक्षी वरोपमा। सुमालेरनुजस्तस्यां जनयामास यत् प्रभो॥४३

४५

४६

अपसं कथ्यमानं तु मया त्वं शृणु राघव । अनिल्रश्चानल्ख्यैव हरः सम्पातिरेव च ॥ ४४ एते विभीषणामात्या मालेयास्तु निशाचराः ॥

ततस्तु ते राक्षसपुङ्गवास्त्रयो निज्ञाचरैः पुत्रशतैश्च संवृताः ।

सुरान् सहेन्द्रानृषिनागयक्षान् ववाधिरे तान् वहुवीर्यद्पिताः ॥

जगद्भमन्तोऽनिलबद्दुरासदा रणेषु मृत्युप्रतिमानतेजसः।

वरप्रदानादतिगर्विता भृशं कतुक्रियाणां प्रशसंकराः सदा ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे माल्यवदाद्यपत्योत्पत्तिर्नाम पञ्चमः सर्गः

#### षष्ठः सर्गः

#### विष्णुमाल्यवदादियुद्धम्

तैर्वध्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः । भयातीः शरणं जग्मुर्देवदेवं महेश्वरम् ॥ जगत्सृष्ट्यन्तकर्तारमजमव्यक्तरूपिणम् । आधारं सर्वछोकानामाराध्यं परमं गुरुम् ॥ २ ते समेटा तु कामारिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनम् । ऊचुः प्राञ्जलयो देवा भयगद्गदभाषिणः ॥ 3 सुकेशपुत्रैर्भगवन् पितामहवरोद्धतैः । प्रजाध्यक्ष प्रजाः सर्वा वाध्यन्ते रिपुवाधनैः ॥ 8 शरण्यान्यशरण्यानि ह्याश्रमाणि कृतानि नः । स्वर्गाच देवान् प्रच्याव्य स्वर्गे क्रीडिन्ति देववत् अहं विष्णुरहं रुद्रो ब्रह्माहं देवराडहम् । अहं यमश्च वरुणश्चन्द्रोऽहं रविरप्यहम् ॥ Ę इति माली सुमाली च माल्यवांश्रीव राक्षसाः । वाधन्ते समरोद्धर्षा ये च तेषां पुरस्सराः ॥७ तन्नो देव भयार्तानामभयं दातुमईसि । अशिवं वपुरास्थाय जिह वै देवकण्टकान् ॥ 6 इत्युक्तस्तु सुरै: संवैं: कपदी नीललोहित: । सुकेशं प्रति सापेक्षः प्राह् देवगणान् प्रभु: ॥ अहं तान्न हिन्द्यामि मयावध्या हि तेऽसुराः। किं तु मन्त्रं प्रदास्यामि यो वै तान्निहिन्द्यति॥ एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः । गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान् प्रभुः ॥ 88 ततस्तु जयशब्देन प्रतिनन्द्य महेश्वरम् । विष्णोः समीपमाजग्मुर्निशाचरभयार्दिताः ॥ 85 - शङ्खचकधरं देवं प्रणम्य वहुमान्य च । ऊचुः संभ्रान्तवद्वाक्यं सुकेशतनयान् प्रति ॥ १३ सुकेशतनयैर्देव त्रिभिरत्रेताभिसंनिभैः । आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहृतानि नः ॥ १४ लङ्का नाम पुरी दुर्गा त्रिकूटशिखरे स्थिता। तत्र स्थिताः प्रवाधन्ते सर्वात्रः क्षणदाचराः॥१५ सि त्वमस्मद्भितार्थाय जिह तान् मधुसूद्वन । शरणं त्वां वयं प्राप्ता गतिर्भव सुरेश्वर ॥ राक्षसान् समरे दुष्टान् सानुवन्धान् मदोद्धतान् । चक्रकृत्तास्यकमलान्निवेदय यमाय वै ॥१७

अयेष्वभयदोऽस्माकं नान्योऽस्ति भवता विना । नुद् त्वं नो भयं देव नीहारमिव भास्करः ॥ इसेवं दैवतैरुक्तो देवदेवो जनार्दनः । अभयं भयदोऽरीणां दत्त्वा देवानुवाच ह ॥ 89 सुकेशं राक्षसं जाने ईशानवरदर्पितम् । तांश्चास्य तनयाञ्चाने येषां व्येष्ठः स माल्यवान् ॥ २० तानहं समतिकान्तमर्यादान् राक्षसाधमान् । निहनिष्यामि संकुद्धः सुरा भवत विष्वराः ॥२१ इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । यथावासं ययुर्हृष्टाः प्रशंसन्तो जनार्दनम् ॥ २२ विवुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निशाचरः । श्रुत्वा तौ भ्रातरौ वीराविदं वचनमत्रवीत् ॥२३ अमरा ऋषयश्चेव संगम्य किल शङ्करम् । अस्मद्वधं परीष्सन्त इदं वचनमन्नुवन् ॥ २४ सुकेशतनया देव वरदानवलोद्धताः । वाधन्तेऽस्मान् समुद्रप्ता घोररूपाः पदे पदे ॥ ५२ राक्षसैरभिभूताः स्म न शक्ताः सम प्रजापते । स्वेषु सद्मसु संस्थातुं भयात्तेषां दुरात्मनाम् -11 तद्रमाकं हितार्थाय जिह तांश्च त्रिलोचन । राक्षसान् हुंक्रतेनैव दह प्रदहतां वर ॥ २७ इसेवं त्रिद्शैरुक्तो निशम्यान्धकसूदनः । शिरः करं च धुन्वान इदं वचनमत्रवीत् ॥ २८ अवध्या सम ते देवाः सुकेशतनया रणे। मन्त्रं तु वः प्रदास्यामि यस्तान् वै निहनिष्यति॥२९ योऽसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनार्दनः । हरिनीरायणः श्रीमाञ्शरणं तं प्रपद्यथ ॥ हराद्वाप्य ते मन्त्रं कामारिमभिवाद्य च । नारायणालयं प्राप्य तस्मै सर्वं न्यवेद्यन् ॥ ततो नारायणेनोक्ता देवा इन्द्रपुरोगमाः। सुरारींस्तान् हनिष्यामि सुरा अवत विष्वराः॥ ३२ देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षसर्षभौ । प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकं चिन्त्यतां यदिह क्षमम् ॥ ३३ ाहिरण्यकशिपोर्मृत्युरन्येषां च सुरद्विषाम्<sup>3</sup>। दुःखं नारायणं जेतुं यो नो हन्तुमभीष्सिति³ ॥३४ ततः सुमाली माली च शुरवा माल्यवती वचः । ऊचतुर्भातरं च्येष्टमिश्वनाविव वासवम् ॥३५ स्वधीतं दत्तमिष्टं चाप्यैश्वर्यं परिपालितम् । आयुर्निरामयं प्राप्तं सुधर्मः प्रापितः पथि ॥ देवसागरमक्षोभ्यं शस्त्रैः समवगाद्य च । जिता द्विषो ह्यप्रतिमास्तन्नो मृत्युकृतं भयम् ॥ नारायणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमस्तथा । अस्माकं प्रमुखे स्थातुं सर्वे विभ्यति सर्वदा ॥ विष्णोर्द्वेषस्य नास्येव कारणं राक्षसेश्वर । देवानामेव दोषेण विष्णोः प्रचलितं मनः ॥ तस्माद्द्य समुद्युक्ताः सर्वसैन्यसमावृताः । देवानेव जिघांसाम येभ्यो दोषः समुत्थितः ॥ ४०

<sup>1.</sup> हिरण्यकशिपोरन्येपां च सुरिहिषां मृत्युः यो नो हन्तुमभीप्सिति तं नारायणं जेतुं दुःखं दुःशक मिति योजनीयम् । मृत्युमिति चेद्दृश्यते स पाठः श्विष्टः ॥

१. अस्यानन्तरम्—नमुचिः कालनेमिश्च संहादो वीरसत्तमः ॥ राधेयो वहुमायी च लोकपालोऽथ धार्मिकः । यमलार्जुनौ च हादिवयः शुम्मश्चैव निशु-

म्भकः ॥ असुरा दानवाश्चेव सत्त्ववन्तो महावलाः। सर्वे समरमासाच न श्रृयन्तेषराजिताः ॥ सर्वेः कतु-शतैरिष्टं सर्वे मायाविद्रस्तथा। सर्वे सर्वास्त्रकुशलाः सर्वे शत्रुभयंकराः ॥ नारायणेन निहताः शतशोऽथ सह-स्रशः। एतङ्शात्वा तु सर्वेषां क्षमं कर्तुमिहार्हथ ॥

इति च.। २. इदमर्थम् च. नास्ति।

एवं संमन्त्र्य वितः सर्वे सैन्यसमादृताः । उद्योगं घोपियत्वा त सर्वे नैर्ऋतपुङ्गवाः ॥ ४१ युद्धाय निर्ययुः कुद्धा जम्भवृत्रवला इव । इति ते राम संमन्त्रय सर्वोद्योगेन राक्षसाः ॥ ४२ युद्धाय निर्ययुः सर्वे महाकाया महावलाः । स्यन्द्नैर्वारणेश्चेय हयेश्च गिरिसन्निभैः॥ ४३ खरेर्गोभी रथोष्ट्रैश्च शिशुमारैर्भुजंगमैः । मकरैः कच्छपैमीनेविंहंगेर्गरुडोपमैः ॥ 88 सिंहेर्व्यात्रैर्वराहेश्च समरैश्वमरैरिप । सका छड्ढां गताः सर्वे राक्षसा वलगर्विताः ॥ ४५ प्रयाता देवलोकाय योद्धं दैवतशत्रवः । लङ्काविपर्ययं दृष्ट्वा यानि लङ्कालयान्यथ ॥ ४६ भूतानि भयद्शीनि विमनस्कानि सर्वेशः । रथोत्तमैरुद्यमानाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४७ प्रयाता राक्षसास्तूर्णं देवलोकं प्रयत्नतः । रक्षसामेव मार्गेण दैवतान्यपचक्रमुः ॥ 86 भूतानि भयद्शीनि विपमस्थानि सर्वेशः । भौमाश्चैवान्तरिक्षाश्च कालाज्ञप्ता भयावहाः ॥ ४९ ज्त्पाता राक्ष्सेन्द्राणामभावाय समुत्थिताः । अस्थीनि मेघा ववृपुरुष्णं शोणितमेव च ॥ ५० <sup>६</sup> वेटां समुद्राञ्चोत्क्रान्ताञ्चेलुञ्चाप्यथं भूथराः । अट्टहासान् विमुख्यन्तो घननाद्समस्वनाः ॥५१ वाइयन्स्यश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरदर्शनाः । संपतन्स्यथ भूतानि दृश्यन्ते च यथाऋमम् ॥ ५२ गृध्रचक्रं महचात्र ज्वलनोद्गारिभिर्मुखैः । राक्षसानामुपरि खे भ्रमतेऽलातचकवत् ॥ कपोता रक्तपादाश्च द्यारिका विद्रुता ययुः । काका वादयन्ति तत्रैव विडाला वै द्विपादिकाः ।। उत्पातांस्ताननादृत्य राक्षसा वलगर्विताः । यान्सेव न निवर्तन्ते मृत्युपाशावपाशिताः ॥ ५५ माल्यवांश्र सुमाली च माली च सुमहावलाः । आसन् पुरस्सरास्तेषां कतूनामिव पावकाः ॥ माल्यवन्तं च ते सर्वे माल्यवन्तिमवाचलम् । निशाचरा ह्याश्रयन्ति धातारिमव देवताः ॥ ५७ तद्वलं राक्षसेन्द्राणां महाभ्रघननादितम् । जयेप्सया देवलोकं ययौ मालिवशे स्थितम् ॥ ५८ राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणः प्रभुः । देवदूतादुपश्रुत्य चके युद्धे तदा मनः ॥ स सज्जायुधतूणीरा वैनतेयोपरि स्थितः । आसज्य कवचं दिव्यं सहस्रार्कसमद्यति ॥ ६० आवध्य शरसंपूर्णे इपुधी विमले तदा । श्रोणिसूत्रं च खड्गं च विमलं कमलेक्षणः॥ ६१ शङ्ख्यकगदाञार्क्तस्ट्गाख्यप्रवरायुधान् । सुपर्णं गिरिसंकाञ् वैनतेयमथास्थितः ॥ ६२ राक्षसानामभावाय ययौ तूर्णतरं प्रभुः । सुपर्णपृष्ठे स वभौ त्रयामः पीताम्वरो हरिः ॥ ६३ काञ्चनस्य गिरे: शृङ्गे सतिङ्क्तोयदो यथा ॥

स सिद्धदेवर्षिमहोरगैश्च गन्धर्वयक्षैरुपगीयमानः ।
समाससादासुरसैन्यशत्रृंश्चकासिशाङ्गीयुधशङ्खपाणिः ॥ ६४
सुपर्णपक्षानिलनुत्रपक्षं भ्रमत्पताकं प्रविकीर्णशस्त्रम् ।
चनाल तद्राक्षसराजसैन्यं चलोपलं नील इवाचलेन्द्रः ॥ ६५

१, द्विपादयः च,।

ततः शंरैः शोणितमांसरूषितैर्युगान्तवैश्वानरतुल्यवित्रहैः । निशाचराः संपरिवार्ये माधवं वरायुधैर्निर्विभिद्धः सहस्रशः ॥

६६

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे विष्णुमाल्यवदादियुद्धं नाम षष्ठः सर्गः

## सप्तमः सर्गः

#### मालिवध:

नारायणिगारिं ते तु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदाः । ववृषुः शरवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः ॥ ξ इयामावदातस्तैर्विष्णुर्नीलैर्नकंचरोत्तमैः । वृतोऽञ्जनगिरीवासीद्वर्षमाणैः पयोधरैः ॥ शलभा इव केदारं मशका इव पावकम् । यथामृतघटं दंशा मकरा इव चार्णवम् ॥ तथा रक्षोधनुर्मुक्ता वज्रानिलमनोजवाः । हरिं विशन्ति स्म शरा लोका इव विपर्यये ॥ स्यन्दनैः स्यन्दनगता गजैश्च गजपृष्ठगाः । अश्वारोहास्तथाश्वैश्च पादाताश्चाम्बरे स्थिताः ॥ ५ राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः शरैः शक्त्यृष्टितोमरैः । निरुच्छ्वासं हरिं चक्रुः प्राणायामा इव द्विजम् ॥ निशाचरैस्ताड्यमानो मीनैरिव महोद्धिः । शार्ङ्गमायम्य दुर्धर्षो राक्षसेभ्योऽसृजच्छरान् ॥ ७ शरैः पूर्णायतोत्सृष्टैर्वज्रवक्रैर्मनोजवैः । चिच्छेद विष्णुर्निशितैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ विद्राच्य शरवर्षेण वर्षं वायुरिवोत्थितम् । पाञ्चजन्यं महाशङ्खं प्रद्ध्मौ पुरुषोत्तमः ॥ सोऽम्बुजो हरिणा ध्यातः सर्वप्राणेन शङ्खराट् । ररास भीमनिहादस्त्रैलोक्यं व्यथयन्निव ॥ १० शङ्खराजरवः सोऽथ त्रासयामास राक्षसान् । मृगराज इवारण्ये समदानिव कुञ्जरान् ॥ ११ न शेकुरश्वाः संस्थातुं विभदाः कुञ्जरा भवन् । स्यन्दनेभ्यरच्युता वीराः शङ्खरावितदुर्वलाः शाङ्गेचापविनिर्मुक्ता वञ्रतुल्याननाः शराः । विदार्ये तानि रक्षांसि सुपुङ्घा विविद्युः क्षितिम् ॥ भिद्यमानाः शरैः संख्ये नारायणकरच्युतैः । निपेतू राक्षसा भूमौ शैला वज्रहता इव ॥ त्रणानि परगात्रेभ्यो विष्णुचक्रकृतानि वै । असृक् क्षरन्ति धाराभिः स्वर्णधारा इवाचलाः ॥ शङ्खराजरवश्चापि शार्क्कचापरवस्तथा । राक्षसानां रवांश्चापि यसते वैष्णवो रवः ॥ तेषां शिरोधरान् धूताञ्शरध्वजधनूंषि च । रथान् पताकास्तूणीरांश्चिच्छेद स हरिः शरैः ॥१७ . सूर्यादिव करा घोरा ऊर्मयः सागरादिव । पर्वतादिव नागेन्द्रा धारौघा इव चाम्बुदात् ॥ १८ तथा शाङ्गीविनिर्मुक्ताः शरा नारायणेरिताः । निर्धावन्तीषवस्तूर्णं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १९ शरसेण यथा सिंहाः सिंहेन द्विरदा यथा । द्विरदेन यथा व्याचा व्याचेण द्वीपिनो यथा । १२००

हीपिनेव यथा श्वानः शुना मार्जारका यथा । मार्जारेण यथा सपीः सपेण च यथाखवः ॥२१ तथा ते राक्ष्साः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये शायिताश्च महीतले ॥२२ राक्ष्मानां सहस्राणि निहत्य मधुसृदनः । वारिजं पूरवामास तोयदं सुरराडिव ॥ २३ नारायणगरत्रस्तं शङ्गनाद्स्विह्वलम् । ययौ लङ्कामभिमुखं प्रभन्नं राक्षसं वलम् ॥ २४ प्रभन्ने राक्ष्सवरे नारायणश्रराह्ते । सुमार्छा श्ररवर्षेण निववार रणे हरिम् ॥ २५ स तु तं छाद्यामास नीहार इव भास्करम् । राक्षसाः सत्त्वसंपन्नाः पुनर्धेर्यं समाद्धुः ॥ २६ अथ सोऽभ्यपतद्रोपाद्राक्षसो वलदर्पितः । महानादं प्रकर्वाणो राक्षसाञ्जीवयन्निव ॥ २७ उत्किप्य लन्वाभरणं धुन्वन् करमिव द्विपः । ररास राक्षसो हर्पात् सतिबत्तीयदो यथा ॥ २८ सुमालेर्नर्तस्तस्य शिरो व्वलितकुण्डलम् । चिच्छेद् यन्तुरश्वाश्च भ्रान्तास्तस्य तु रक्षसः॥२९ तेरश्वेर्भाम्यते भ्रान्तैः सुमाली राक्षसेश्वरः । इन्द्रियाश्वैः परिभ्रान्तैर्धृतिहीनो यथा नरः ॥ ३० ततो विष्णुं महावाहुं प्रापतन्तं रणाजिरे । हते सुमालेरश्वेश्व रथे विष्णुरथं प्रति ॥ माली चाभ्यद्रवद्यक्तः प्रगृह्य सञ्चरं धनुः। मालेधेनु इच्युता वाणाः कार्तस्वरविभूषिताः॥ ३२ विविञ्रहिरिमासाय कोळ्ळं पत्ररथा इव । अर्घमानः शरैः सोऽथ मालिमुक्तैः सहस्रशः ॥ ३३ चुक्षमे न रणे विष्णुर्जितेन्द्रिय इवाधिभिः। अथ मौर्वीस्वनं शुत्वा मगवान् भूतभावनः॥ ३४ मालिनं प्रति वार्णायान् ससर्जारिनिपूद्नः । ते मालिदेहमासाद्य वज्रविद्यस्प्रभाः शराः ॥ ३५ पिवन्ति रुधिरं तस्य नागा इव सुधारसम् । मालिनं विसुखं कृत्वा शङ्खचक्रगदाधरः ॥ मालिमोलिं ध्वजं चापं वाजिनश्चार्यपातयत् । विरथस्तु गद्ां गृह्य माली नक्तंचरोत्तमः ॥३७ आपुष्छुचे गदापाणिर्गिर्ययादिव केसरी । गदया गरुडेशानमीशानमिव चान्तकः ॥ 36 ललाटदेशेऽभ्यहनद्वजेणेन्द्रो यथांचलम् । गद्याभिहतस्तेन मालिना गरुडो भृशम् ॥ ३९ रणात् पराङ्मुखं देवं कृतवान् वेदनातुरः । पराङ्मुखं कृते देवे मालिना गरुडेन वै ॥ 80 उद्तिप्टन्महाञ्झञ्झे रक्षसामभिनर्दताम् । रक्षसां रवतां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः ॥ ४१ तिर्यगास्थाय संकुद्धः पक्षीशे भगवान् हरिः । पराङ्मुखोऽप्युत्ससर्ज मालेश्रकं जिघांसया - 11 तत् सूर्यमण्डलाभासं स्वभासा भासयन्नभः । कालचक्रनिभं चक्रं मालेः शीर्षमपातयत् ॥ ४३ तिच्छरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रकृत्तं विभीपणम् । पपात रुधिरोद्गारि पुरा राहुशिरो यथा ॥ 88 ततः सरैः ससंहृष्टैः सर्वप्राणसमीरितः । सिंहनाद्रवोन्मुक्तः साध् देवेति वादिभिः ॥ ४५ क्रितं निहतं दृष्ट्वा सुमाली माल्यवानिष । सवलौ शोकसंतप्तौ लङ्कामेव प्रधावितौ ॥ ४६ ोः संनिवृत्य यथा पुरा । राक्षसान् द्रावयामास पक्षवातेन कोपित: ॥ गरुडस्तु समाश्वस्तः

118

| चक्रकृत्तास्यकमला गदासंचूर्णितोरसः । लाङ्गलग्लपितश्रीवा मुसलैभित्रमस्तकाः ॥         | ે ૪૮ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| केचिचैवासिना छिन्नास्तथान्ये शरपीडिताः । निपेतुरम्वरात्तूर्णं राक्षसाः सागराम्भसि ॥ | ४९   |
| नारायणो बाणवराशनीभिविदारयामास धनुर्विमुक्तैः।                                       |      |
| नक्तंचरान् मुक्तविधूतकेशान् यथाशनीभिः सतिडन्महाभ्राः ॥                              | ५०   |
| भिन्नातपत्रं पतमानमस्त्रं शरैरपध्वस्तविनीतवेषम् ।                                   |      |
| विनिःसृतान्त्रं भयलोलनेत्रं वलं तदुन्मत्ततरं वभूव ॥                                 | ५१   |
| सिंहार्दितानामिव कुञ्जराणां निशाचराणां सहकुञ्जराणाम् ।                              |      |
| रवाश्च वेगाश्च समं वभू वुः पुराणसिंहेन विमर्दितानाम् ॥                              | ५२   |
| ते वार्यमाणा हरिवाणजालैः स्ववाणजालानि समुत्सृजन्तः।                                 |      |
| धावन्ति नक्तंचरकालमेघा वायुप्रभिन्ना इव कालमेघाः ॥                                  | ५३   |
| चक्रप्रहारैविंनिकृत्तशीर्षाः संचूर्णिताङ्गाश्च गदाप्रहारैः।                         |      |
| असिप्रहारैर्द्विविधा विभिन्नाः पतन्ति शैला इव राक्षसेन्द्राः ॥                      | 48   |
| विलम्बमानैर्मणिहारकुण्डलैर्निशाचरैर्नीलवलाहकोपमै: ।                                 |      |
| निपासमानैर्ददशे निरन्तरं निपासमानैरिव नीलप्वेतैः॥                                   | ५५   |
| द्रवाषे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतर्विज्ञातिसहस्रिकायां संहितायाम         |      |

उत्तरकाण्डे मालिवधो नाम सप्तमः सर्गः

### अष्टमः सर्गः

#### सुमाल्यादिनिग्रह:

हन्यमाने वले तिस्मन् पद्मनाभेन पृष्ठतः । माल्यवान् संनिवृत्तोऽथ वेलामेल इवार्णवः ॥ १ संरक्तनयनः कोपाचलन्मौलिनिशाचरः । पद्मनाभिमदं प्राह वचनं पुरुषोत्तमम् ॥ २ नारायण न जानीषे क्षात्त्रधमं पुरातनम् । अयुद्धमनसो भीतानस्मान् हंसि यथेतरः ॥ ३ पराङ्मुखवधं पापं यः करोत्यसुरेतरः । स हन्ता न गतः स्वर्गं लभते पुण्यकर्मणाम् ॥ ४ युद्धश्रद्धाथवा तेऽस्ति शङ्कचक्रगदाधर । अहं स्थितोऽस्मि पञ्चामि वलं दर्शय यत्तव ॥ ५ माल्यवन्तं स्थितं दृष्ट्वा माल्यवन्तमिवाचलम् । उवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराजानुजो बली ॥ ६ युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मयाभयम् । राक्षसोत्सादनं दत्तं तदेतदनुपाल्यते ॥ ५ प्राणैरिप प्रियं कार्यं देवानां हि सदा मया । सोऽहं वो निहनिष्यामि रसातल्यतानिप । ४

१. करोति सुरेश्वर पुना.।

देवदेवं हुवाणं तं रक्ताम्बुरुहलोचनम् । शक्या विभेद संकुद्धो राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे ॥ 9 माल्यवद्भुजनिर्मुक्ता शक्तिवण्टाकृतस्वना । हरेकरित वश्राज सेवस्थेव शतहदा ॥ १० नतस्नामेव चोत्कृष्य शक्तिं शक्तिवरप्रियः । माल्यवन्तं समुद्दिस्य चिक्षेपाम्बुरुहेक्षणः ॥ ११ स्कन्दोत्सृष्टेव ना शक्तिर्गोदिन्दकरनिःस्तृता । काङ्श्रन्ती राक्षसं प्रायानमाहेन्द्रीवाञ्जनाचलम् ॥ सा तस्योरसि विस्तीर्णे हारभासावभासिते । अपतद्राक्षसेन्द्रस्य गिरिकृट इवाशनिः ॥ १३ तया भिन्नतनुत्राणः प्राविशद्विपुलं तमः । माल्यवान् पुनराश्वस्तस्तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥ 88 ततः कार्णायतं शूलं कण्टकेर्यह्भिर्वृतम् । प्रगृह्याभ्यह्नदेवं स्तनयोरन्तरे दृढम् ॥ १५ तथैव रणरक्तन्तु सृष्टिना वासदानुजम् । ताडियत्वा धनुर्मात्रमपकान्तो निशाचरः ॥ १६ ततोऽम्बर महाब्हाब्दः साधु साध्विति चौदिनः। आह्य राक्षसो विष्णुं गरुडं चाष्यताडयत् वैनतेयस्ततः क्रुद्धः पञ्चातेन राक्षसम् । त्र्यपोहद्गुल्यान् वायुः शुष्कपर्णचयं यथा ॥ हिजेन्द्रपक्षवातेन द्राविनं हर्य पूर्वजम् । सुमाछी स्ववर्षः सार्धं लाङ्कामभिमुखो ययौ ॥ पक्षवातवहोदृतो मारववानिप राक्षसः । स्ववहेन समागम्य ययो लङ्कां हिया वृतः ॥ २० एवं ते राखनारतेन हरिणा कमछेक्षण । वहुनः संयुगे भन्ना हतप्रवरनायकाः ॥ २१ अज्ञक्तुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्धं भवादिताः । सका रुद्धां गता वस्तुं पातालं सहपत्नयः ॥ २२ सुमाहिनं समासाच राक्ष्मं रघुमत्तम । स्थिताः प्रख्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटङ्कटे ॥ २३ ये त्वया निष्टतारते तु पाँछरता नाम राक्ष्साः । सुमाछी माल्यवान् माछी ये च तेपां पुरस्सराः सर्वे तेभ्यो महाभाग रावणाद्रलवत्तराः। न चान्यो राक्षसान् हन्तः सुरारीन् देवकण्टकान्॥ ऋते नारायणं देवं शङ्ख्यक्रगदायरम् । भवान्नारायणो देवश्चतुर्वोहुः सनातनः ॥ राक्ष्सान् हन्तुमुत्पन्नो हाजेयः प्रभुरव्ययः । नष्टधर्मव्यवस्थाता काले काले प्रजाकरः ॥ २७ उत्पद्यते द्रयुत्रधे श्रणागतवत्सलः ॥

एपा मया तव नराधिप राक्षसानामुत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत् ।

भूयो निवोध रघुसत्तम रावणस्य जन्मप्रभावमतुलं ससुतस्य सर्वम् ॥

२८
चिरात् सुमाली न्यचरद्रसातलं स राक्षसो विष्णुभयादितस्तदा ।

पुत्रेश्च पोत्रैश्च समन्वितो वली ततस्तु लङ्कामवसद्धनेश्वरः ॥

२९

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहित्वकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे सुमाल्यादिनिग्रहो नाम अष्टमः सर्गः

रोगारा 1. ये त्वया निहताः ते तु राक्षसाः वलवत्तरा इति योज्यम् ॥ रारुडस्तु समाश्चमतः

### नवमः सर्गः

### रावणाद्युत्पत्तिः

कस्यचित्त्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः। रसातलान्मर्त्यलोकं सर्वं वै विचचार ह।। १ नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः । कन्यां दुहितरं गृह्य विना पद्ममिव श्रियम् ॥ राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन् वै महीतलम्। तदापश्यत् स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्।।३ गच्छन्तं पितरं द्रष्टुं पुलस्यतनयं विभुम् । तं दृष्ट्वामरसंकाशं स्वच्छन्दं तपनोपमम् ॥ ४ रसातलं प्रविष्टः सन् मर्खेलोकात् सविस्मयः । इसेवं चिन्तयामास राक्षसानां महामतिः ॥ ५ किं कृतं श्रेय इसेवं वर्धेमहि कथं वयम् । अथाववीत् सुतां रक्षः कैकसीं नाम नामतः ॥ ६ पुत्रि प्रदानकालोऽयं यौवनं तेऽतिवर्तते । प्रत्याख्यानाच भीतैस्त्वं न वरैः प्रतिगृह्यसे ॥ ७ त्वत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता धर्मबुद्धयः । त्वं हि सर्वगुणोपेता श्रीः साक्षादिव पुत्रिके ॥ ८ कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणाम् । न ज्ञायते च कः कन्यां वरयेदिति कन्यके ॥९ मातुः कुछं पितृकुछं यत्र चैव प्रदीयते । कुछत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति ॥ १० सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठं प्रजापतिकुलोद्भवम् । अज विश्रवसं पुत्रि पौलस्यं वरय स्वयम् ॥ ११ ईहशास्ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्रि न संशयः। तेजसा भास्करसमो यादृशोऽयं धनेश्वरः॥ १२ सा तु तद्वचनं श्रुत्वा कन्यका पितृगौरवात् । तत्रोपागम्य सा तस्थौ विश्रवा यत्र तत्यते ॥१३ एतस्मिन्नन्तरे राम पुलस्यतनयो द्विजः । अग्निहोत्रमुपातिष्ठचतुर्थे इव पावकः ॥ अविचिन्स तु तां वेसां दारुणां पितृगौरवात् । उपसृत्याप्रतस्तस्य चरणाधोमुखी स्थिता ॥१५ विलिखन्ती मुहुर्भूमिमङ्गुष्ठात्रेण भामिनी। स तु तां प्रेक्ष्य सुश्रोणीं पूर्णचनद्रनिभाननाम्।।१६ अववीत् परमोदारो दीप्यमानां स्वतेजसा । भद्रे कस्यासि दुहिता कुतो वा त्विमहागता ॥१७ किं कार्यं कस्य वा हेतोस्तत्त्वतो त्रूहि शोभने। एवमुक्ता तु सा कन्या कृताञ्जित्याववीत्॥ आत्मप्रभावेण मुने ज्ञातुमहिसि मे मतम्। किं तु मां विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुरागताम्॥ १९ कैकसी नाम नाम्नाहं शेषं त्वं ज्ञातुमहिसि । स तु गत्वा मुनिध्यानं वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २० विज्ञातं ते सया भद्रे कारणं यन्मनोगतम् । सुताभिलाषो मत्तस्ते सत्तमातङ्गगामिनि ॥ दारुणायां तु वेलायां यस्मात्त्वं मामुपिस्थिता। ऋणु तस्मात् सुतान् भद्रे यादृशाञ्जनयिष्यसि॥ दारुणान् दारुणाकारान् दारुणाभिजनप्रियान् । प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षसान् क्रूरकर्मणः ॥२३ृ सा तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रणिपयात्रवीद्वचः । भगवत्रीदृशान् पुत्रांस्त्वत्तोऽहं त्रह्मवादिनः ॥ २४ नेच्छामि सुदुराचारान् प्रसादं कर्तुमहिसि । कन्यया त्वेवसुक्तस्तु विश्रवा सुनिपुङ्गवः ॥ २५

राक्षसेन्द्र इति तदापदयदिति चार्धदयं | पुनरुक्तिः ॥
 विभागेनान्वेतन्यम् । ततः, स तदा इत्यनयोर्न । १. किं कृत्वा पुना. ।

86

डवाच कैकसीं भूवः पूर्णेन्दुरिव रोहिणीम् । पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्वति शुभानने ॥२६ मम वंशानुरूपः स धर्मात्मा च भविष्यति । एवमुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित् ॥ जनयामास वीभत्सं रक्षोरूपं सुदारुणम्। दशर्यावं महादृष्ट्रं नीलाखनचयोपमम्॥ ताम्रोष्ठं विंशतिभुनं महास्यं दीप्रमूर्धनम् । तस्मिञ्जाते तु तत्काले सन्वालकवलाः शिवाः ॥ क्रव्यादाश्चापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रमुः । ववर्ष रुधिरं देवे। सेवाश्च खर्तिस्वनाः ॥ ३० प्रवभौ न च सूर्यो वै महोल्काश्चापतन् भुवि । चकम्पे जगती चेव वद्यर्वाताः सुदारुणाः ॥३१ अक्षोभ्यः क्षुभितश्चेत्र समुद्रः सरितां पतिः । अथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमः पिता ॥ ३२ द्शत्रीवः प्रसुतोऽयं द्शत्रीवो भविष्यति । तस्य त्वनन्तरं जातः कुम्भकर्णो महावलः ॥ ३३ प्रमाणाद्यस्य विपुछं प्रमाणं नेह विद्यते । ततः शूर्पणखा नाम संजज्ञे विकृतानना ॥ विभीपणञ्च धर्मात्मा केंकस्याः पश्चिमः सुतः । तस्मिञ्जांत महासत्त्वे पुष्पवर्षं पपात ह ॥३५ नभःस्थाने हुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तदा । बाक्यं चैवान्तरिक्षे च साधु साध्विति तत्तथा ॥३६ तौ तु तत्र महारण्ये बब्धाते महीजसी । तेषां कृरो दशबीवो लोकोद्वेगकरोऽभवत्रै ॥ कुम्भक्णः प्रमत्तस्तु महर्पीन् धर्मवत्सलान् । त्रेलोक्यं भक्षयन्निलासंतुष्टो विचचार ह ॥ ३८ विभीपगस्त धर्मात्मा नित्यं धर्मे व्यवस्थितः । स्वाध्यायनियताहार ख्वास विजितेन्द्रियः ॥३९ अथ चैश्रवणो देवस्तत्र कालेन केनचित् । आगतः पितरं द्रष्टुं पुष्पकेण धनेश्वरः ॥ 80 तं हुट्टा केंकसी तत्र ज्वलन्तिमव तेजसा । आगम्य राक्षसी तत्र दशयीवसुवाच ह ॥ 88 पुत्र वैश्रवणं पद्य भातरं तेजसा वृतम् । भातृभावे समे चापि पद्यात्मानं त्वमीदृशम् ॥ ४२ द्शप्रीव तथा यत्नं कुरुप्वामितविक्रम । यथा त्वमसि मे पुत्र भव वैश्रवणोपमः ॥ 83 मातुस्तद्वचनं श्रुत्वा दश्यीवः प्रतापवान् । अमर्पमतुरुं रेभे प्रतिज्ञां चाकरोत्तदा ॥ 88 सतं ते प्रतिजानामि भ्रावृतुल्योऽधिकोऽपि वा। भविष्याम्योजसा चैव संतापं त्यज हृद्गतम्।। ततस्तेनेव कोपेन द्शत्रीवः सहानुजः । चिकीर्पुर्दुष्करं कर्म तपसे धृतमानसः ॥ ४६ प्राप्स्यामि तपसा काममिति कृत्वाध्यवस्य च । आगच्छदात्मसिद्धवर्थं गोकर्णस्याश्रमं शुभम्।।

> स राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा तपश्चकारातुलमुत्रविक्रमः । अतोपयचापि पितामहं विभुं ददौ स तुष्टश्च वराञ्जयावहान् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रावणाद्युत्पत्तिर्नाम नवमः सर्गः

क्रम्भकर्णदश्यिवो लेकोद्वेगकरी तदा च.।

### दशमः सर्गः

### रावणादिवरदानम्

अथात्रवीन्मुनिं रामः कथं ते भातरौ वने । कीदृशं तु तदा व्रह्मंस्तपस्तेपुर्महावलाः ॥ अगस्यस्त्वववीत्तत्र रामं सुप्रीतमानसम् । तांस्तान् धर्मविधींस्तत्र भ्रातरस्ते समाविशन् ॥ २ कुम्भकर्णस्ततो यत्तो नित्यं धर्मपथे स्थितः। तताप त्रीष्मकाले तु पछ्चान्नीन् परितः स्थितः ॥३ मेघाम्बुसिक्तो वर्षासु वीरासनमसेवत । नित्यं च शिशिरे काले जलमध्यप्रतिश्रयः॥ एवं वर्षसहस्राणि दश तस्यातिचक्रमुः । धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च ॥ ५ विशीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः शुचिः । पञ्च वर्षसहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान् ॥ समाप्ते नियमे तस्य ननृतुश्चाप्सरोगणाः । पपात पुष्पवर्षं च क्षुभिताश्चापि देवताः ॥ पञ्च वर्षसहस्राणि सूर्यं चैवान्ववर्तत । तस्थौ चोर्ध्वशिरोबाहुः स्वाध्यायधृतमानसः ॥ एवं विभीपणस्यापि स्वर्गस्थस्येव नन्द्ने । दश वर्षसहस्राणि गतानि नियतात्मनः ॥ द्श वर्षसहस्राणि निराहारो द्शाननः । पूर्णे वर्षसहस्रे तु शिरश्चाम्रौ जुहाव सः ॥ एवं वर्षसहस्राणि नव तस्यातिचक्रमुः । शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम् ॥ ११ अथ वर्षसहस्रे तु दशसे दशसं शिरः । छेत्तुकामे दशशीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः ॥ पितामहस्तु सुप्रीतः सार्धं दैवैरूपस्थितः । तव तावद्दशत्रीव प्रीतोऽस्मीत्यभ्यभापत ॥ १३ शीर्घ वरय धर्मज्ञ वरो यस्तेऽभिकाङ्क्षितः । तं ते कामं करोम्यद्य न वृथा ते परिश्रमः ॥१४ अथाववीद्शयीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । प्रणम्य शिरसा देवं हर्षगद्भद्या गिरा ॥ १५ भगवन् प्राणिनां नित्यं नान्यत्र सरणाद्भयम् । नास्ति मृत्युसमः शत्रुरमरत्वमहं वृणे ॥ १६ एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दशब्रीवमुवाच ह । नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं वृणीष्व मे ॥ १७ एवमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा छोककर्तृणा । दशयीव उवाचेदं कृताञ्जलिरथायतः ॥ १८ सुपर्णनागयक्षाणां दैत्यदानवरक्षसाम् । अवध्योऽहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत ॥ १९ च हि चिन्ता समान्येषु प्राणिष्वसरपूजित । तृणभूता हि ते सन्ये प्राणिनो मानुषादयः ॥ २० एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दशयीवेण रक्षसा । उवाच वचनं देवः सह देवैः पितामहः ॥ २१ भविष्यसेवमेतत्ते वचो राक्षसपुङ्गव । एवमुक्ता तु तं राम दशशीवं पितामहः ॥ २२ शृणु चापि वरो भूयः प्रीतस्येह शुभो मम । हुतानि यानि शीषीणि पूर्वमग्नौ त्वयानघ ॥ २३ पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तव राक्षस । वितरामीह ते सौम्य वरं चान्यं दुरासदम् ॥ २४ छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेष्सितम् । भविष्यति न संदेहो मद्वरात्तव राक्षस ॥ २५ एवं पितामहोक्तस्य दशयीवस्य रक्षसः । अग्रौ हुतानि शीषीणि पुनस्तान्युदितानि वै ॥ २६ एवमुक्ता तु तं राम दशप्रीवं पितामहः। विभीषणमथोवाच वाक्यं लोकपितामहः॥

विभीपण त्वया वत्स धर्मसंहितवृद्धिना । परितृष्टोऽस्मि धर्मात्मन् वरं वर्य सुव्रत ॥ विभीपणस्तु धर्मात्मा वचनं प्राह साञ्जिलः । वृतः सर्वगुणिर्नितं चन्द्रमा रिश्मिभिर्यथा ॥ २९ भगवन् कृतकृत्योऽहं यन्मे लोकगुरुः स्वयम् । प्रतिन यदि दातव्यो वरो मे ऋणु सुब्रत ॥३० परमापदृतस्यापि धर्मे मम मतिभेवेत् । अशिक्षितं च ब्रह्मात्वं भगवन् प्रतिभात् मे ॥ या या मे जायते बुद्धिर्येषु येष्वाश्रमेषु च । सा सा भवतु धभिष्ठा तं तु धर्मं च पालये ॥ ३२ एप में परमोदार वरः परमको मतः। न हि धर्माभिरक्तानां लोके किंचन दुर्लभम्।। 33 पुनः प्रजापितः प्रीतो विभीपणमुवाच ह । धर्मिष्टस्त्वं यथा वत्स तथा चैतद्भविष्यति ॥ 38 यस्माद्राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रनाशन । नाथर्मे जायते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते ॥ 34 इत्युक्ता कुम्भकर्णाय वरं दातुमुपस्थितम् । प्रजापतिं सुराः सर्वे वाक्यं प्राञ्जलयोऽब्रुवन् ॥ ३६ न तावत क्रम्भकर्णाय प्रदातव्यो वरस्त्वया । जानीपे हि यथा लोकांस्नासयसेप दुर्मतिः ॥३७ नन्दनेऽप्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश । अनेन मक्षिता बह्यन्तृपयो मानुपास्तथा ॥ अलब्धवरपूर्वेण यत् कृतं राक्षसेन तु । तदेप वरलब्धः स्याद्भक्षयेद्भवनत्रयम् ॥ 39 वरव्याजेन मोहोऽस्में दीयतामितप्रम । लोकानां स्वस्ति चैवं स्याद्भवेदस्य च संनतिः ॥ ४० एवमुक्तः सुरेर्त्रह्माचिन्तयत् पद्मसंभवः । चिन्तिता चोपतस्थेऽस्य पार्श्व देवी सरस्वती ॥ ४१ प्राञ्जिल्: सा तु पार्श्वस्था वाक्यं प्राह सरस्वती। इयमस्म्यागता देव किं कार्यं करवाण्यहम्।। प्रजापतिस्तु तां प्राप्तां प्राह् वाक्यं सरस्वतीम् । वाणि त्वं राक्ष्सेन्द्रास्ये भव या देवतेष्सिता ॥ तथेत्युक्ता प्रविष्टा सा प्रजापतिर्यात्रवीत् । कुम्भकर्ण महावाहो वरं वरय यो मतः ॥ कुम्भकर्णस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वचनमत्रवीत् । स्वप्तुं वर्षाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम् ॥ ४५ एवमस्त्रिति तं चोक्का प्रायाद्वह्या सुरैः समम् । देवी सरस्वती चैव राक्षसं तं जहौ पुनः ॥ ब्रह्मणा सह देवेषु गतेषु च नभःस्थलम् । विमुक्तोऽसौ सरस्वत्या स्वां संज्ञां च ततो गतः ॥ कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः । ईदृशं किमिदं वाक्यं ममाद्य वद्नाच्च्युतम् ॥ अहं व्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतैः । एवं लव्धवराः सर्वे भ्रातरो दीप्ततेजसः ॥ श्लेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम् ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रावणादिवरदानं नाम दशम: सर्गः

एकाद्शः सर्गः रावणलङ्काप्राप्तिः

ुसुमाली वरलच्धांस्तु ज्ञात्वा चैतान्निशाचरान् । उदितष्टद्भयं सक्ता सानुगः स रसातलात् ॥ १

<sup>1.</sup> स्वयमिति । प्रसन्न इत्यर्थादध्याहारः ।

بملر

मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरः । उद्तिष्टन् सुसंरच्धाः सचिवास्तस्य रक्षसः ॥ २ सुमाली सचिवैः सार्धे वृतो राक्षसपुङ्गवैः । अभिगम्य दशमीवं परिष्वज्येदमत्रवीत् ॥ 3 दिष्ट्या ते वत्स संप्राप्तश्चिन्तितोऽयं मनोरथः। यस्त्वं त्रिभुवनश्रेष्ठाह्नव्धवान् वरमुत्तमम्॥४ यत्कृते च वयं छङ्कां त्यका याता रसातलम् । तद्गतं नो महावाहो महद्विष्णुकृतं भयम् ॥ ५ असकृत्तद्भयाद्भीताः परित्यच्य स्वमालयम् । विद्वताः सहिताः सर्वे प्रविष्टाः स्म रसातलम् ॥६ अस्मदीया च लङ्केयं नगरी राक्षसोचिता । निवेशिता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता ॥ यदि नामात्र शक्यं स्यात् साम्ना दानेन वानघ । तरसा वा महावाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत् ॥८ त्वं तु लङ्केश्वरस्तात भविष्यसि न संशयः । त्वया राक्षसवंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद्धतः ॥ ९ सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महावल । अथात्रवीद्श्यीवो माताम्हमुपस्थितम् ॥ वित्तेशो गुरूरस्माकं नाईसे वक्तुमीदशम् । साम्नापि राक्षसेन्द्रेण प्रयाख्यातो गरीयसा ॥११ किंचिन्नाह तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् । कस्यचित्त्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः ॥१२ उक्तवन्तं तथा वाक्यं द्रायीवं निशाचरः । प्रह्स्तः प्रश्रितं वाक्यमिद्माह सकारणम् ॥ दशयीव महावाहो नाईस्त्वं वक्तुमीदृशम्। सौभात्रं नास्ति शूराणां शृणु चेदं वचो मम ॥ अदितिश्च दितिश्चैव भिगन्यौ सहिते हिते । भार्ये परमरूपिण्यौ कदयपस्य प्रजापते: ॥ अदितिर्जनयामास देवांस्त्रिभुवनेश्वरान् । दितिस्त्वजनयत् पुत्रान् कद्रयपस्यात्मसंभवान् ॥ १६ दैसानां किल धर्मज्ञ पुरीयं सवनार्णवा । सपर्वता मही वीर तेऽभवन् प्रभविष्णवः ॥ १७ निह्ल तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना । देवानां वशमानीतं त्रैलोक्यमिद्मव्ययम् ॥ 86 नैतदेको भवानेव करिष्यति विपर्ययम् । सुरासुरैराचरितं तत् कुरुष्व वचो मम ॥ 89 एवमुक्तो दशयीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । चिन्तयित्वा मुहूर्तं वै बाढिमिस्येव सोऽब्रवीत् ।। २० स तु तेनैव हर्षेण तस्मिन्नहिन वीर्यवान् । वनं गतो दशमीवः सह तैः क्षणदाचरैः ॥ २१ त्रिकूटस्थः स तु तदा दशयीवो निशाचरः । प्रेषयामास दौरोन प्रहस्तं वाक्यकोविदम् ॥ २२ प्रहस्त शीघ्रं गच्छ त्वं बूहि नैर्ऋतपुङ्गवम् । वचसा मम वित्तेशं सामपूर्विमिदं वचः ॥ २३ इयं लङ्कापुरी राजन् राक्षसानां महात्मनाम् । त्वया निवेशिता सौम्य नैतसुक्तं तवानघ ॥२४ तद्भवान् यदि नो ह्यद्य द्याद्तुलविकम । कृता भवेन्मम प्रीतिर्धर्मश्चैवानुपालितः ॥ રુષ स तु गत्वा पुरीं लङ्कां धनदेन सुरक्षिताम् । अनवीत् परमोदारं वित्तपालिमदं वचः ॥ २६ प्रेषितोऽहं तव भ्रात्रा दशप्रीवेण सुत्रत । त्वत्समीपं महाबाहो सर्वशस्त्रभृतां वर ॥ . 26 · तच्छूयतां महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । वचनं मम वित्तेश यद्भवीति दशाननः ॥ 26

इयं किल पुरी रम्या सुमालिप्रमुखैः पुरा । भुक्तपूर्वा विशालाक्ष राक्ष्सभीमविक्रमैः ॥ तेन विज्ञाप्यते सोऽयं सांप्रतं विश्रवात्मज । तदेपा दीयतां तात याचतस्तस्य सामतः ॥ प्रहस्ताद्भिसंशुत्य देवो वैश्रवणो वचः । प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ 38 दत्ता ममेयं पित्रा तु लङ्का शून्या निशाचरै: । निवासिता च मे विश्वेदीनमानादिभिर्गुणै: ॥३२ बृहि गच्छ दशबीवं पुरं राज्यं च यन्मम । तवाप्येतन्महावाहो भुङ्क्त राज्यमकण्टकम् ॥३३ अविभक्तं त्वया सार्धं राज्यं यचापि मे वसु । एवमुक्ता धनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम् ॥३४ अभिवाच गुरुं प्राह् रावणस्य यदीप्सितम् । एप तात दशयीवो दूतं प्रेपितवान् मम ॥ दीयतां नगरी लद्धा पूर्वं रक्षोगणोपिता । मयात्र यदनुष्टेयं तन्ममाचक्ष्व सुन्नत ॥ 38 ब्रह्मिप्रित्वेवमुक्तोऽसौ विश्रवा मुनिपुङ्गवः । प्राञ्जलि धनदं प्राह शृणु पुत्र वचो मम ॥ 30 दश्यीवो महावाहुक्कवान् सम सन्निधौ। मया निर्भित्सित्रश्वासीद्रहुशोक्तः सुदुर्मतिः॥ स क्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः । श्रेयोऽभियुक्तं धर्म्यं च ऋणु पुत्र वची मम।। वरप्रदानात् संमूढो मान्यामान्यान् स दुर्मतिः । न वेत्ति मम शापाच प्रकृतिं दारुणां गतः ॥४० तस्माद्गच्छ महावाहों कैलासं धरणीधरम् । निवेशय निवासार्थं सक्का लङ्कां सहानुगः ॥ ४१ तत्र मन्दाकिनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी । काछ्यनैः सूर्यसंकाशैः पङ्कजैः संवृतोदका ॥ कुमुदैरुत्पछैश्चैव तथान्येश्च सुगन्धिभः । तत्र देवाः सगन्धर्वाः साप्सरोरगकिन्नराः ॥ 83 विहारशीलाः सततं रमन्ते सर्वदाश्रिताः । न हि क्षमं तवानेन वैरं धनद रक्षसा ॥ 88 जानीपे हि यथानेन लब्धः परमको वरः । एवमुक्तो गृहीत्वाशु तद्वचः पिरुगौरवात् ॥ ४५ सदारपुत्रः सामाद्यः सवाह्नधनो गतः । प्रह्स्तोऽथ दशप्रीवं गत्वा वचनमत्रवीत् ॥ ४६ प्रहृप्टात्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम्। शून्या सा नगरी लङ्का लक्केनां धनदो गतः॥४७ प्रविदय तां सहासाभिः स्वधर्मै प्रतिपालय । एवमुक्तो दशयीवः प्रहस्तेन महावलः ॥ 86 विवेश नगरीं रुङ्कां भ्रातृभिः सवरातुगैः । धनदेन परिस्रक्तां सुविभक्तमहापथाम् ॥ ४९ आरुरोह स देवारिः स्वर्गं देवाधिपो यथा ॥

स चाभिषिक्तः क्षणदाचरैस्तदा निवेशयामास पुरी दशाननः ।
निकामपूर्णा च वभूव सा पुरी निशाचरैनीलवलाहकोपमैः ॥
धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्यगौरवान्न्यवेशयच्छिशिविमले गिरौ पुरीम् ।
स्वलङ्कृतैर्भवनवरैर्विभूषितां पुरन्दरस्येव तदामरावतीम् ॥
५१
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चर्जिव्यतिसहस्रिकायां संहितायाम्
उत्तरकाण्डे रावणलङ्काप्राप्तिर्नाम एकादशः सर्गः

१. रक्षः पुना.।

## द्वादशः सर्गः

#### रावणादिविवाह:

राक्षसेन्द्रोऽभिषिक्तस्तु भ्रातृभ्यां सहितस्तदा। ततः प्रदानं राक्षस्या भगिन्याः समचिन्तयत्॥ स्वसारं कालकेयाय दानवेन्द्राय राक्षसीम्। ददौ शूर्पणकां नाम विद्युजिह्वाय नामतः॥ २ अथ दत्त्वा स्वयं रक्षो मृगयामटते स्म तत्। तत्रापर्यत्ततो राम म्यं नाम दितेः सुतम्॥ ३ कन्यासहायं तं हृद्या दशयीवो निशाचरः । अप्रच्छत् को भवानेको निर्मानुष्यमृगे वने ॥ ४ अनया मृगशाबाक्या किमर्थं सह तिष्ठसि । मयस्त्वथात्रवीद्राम पृच्छन्तं तं निशाचरम् ॥ ५ श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये यथावृत्तमिदं मम । हेमा नामाप्सरा तात श्रुतपूर्वा यदि त्वया॥ ६ दैवतैर्मम सा दत्ता पौलोमीव शतक्रतोः । तस्यां सक्तमनास्तात दश वर्षशतान्यहम् ॥ ७ सा च दैवतकार्येण गता वर्षाश्चतुर्दश । तस्याः कृते च हेमायाः सर्वं हेमसयं पुरम् ॥ ८ वज्रवैदूर्यचित्रं च मायया निर्मितं मया । तत्राहमवसं दीनस्तया हीनः सुदुःखितः ॥ ९ तस्मात् पुराद्दुहितरं गृहीत्वा वनमागतः। इयं ममात्मजा राजंस्तस्याः कुक्षौ विवर्धिता ॥१० भर्तारमनया सार्धमस्याः प्राप्तोऽस्मि मार्गितुम् । र्कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणाम्।। कन्या हि द्वे कुले नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति । पुत्रद्वयं ममाप्यस्यां भार्यायां संवभूव ह।।१२ मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तद्नन्तरः । एवं ते सर्वमाख्यातं यथा तत्त्वेन पृच्छतः ॥ त्वामिदानीं कथं तात जानीयां को भवानिति । एवमुक्तं तु तद्रक्षो विनीतमिद्मववीत् ॥ १४ अहं पौलस्यतनयो दशयीवश्च नामतः । मुनेर्विश्रवसो यस्तु तृतीयो ब्रह्मणोऽभवत् ॥ १५ एवमुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानवः । महर्षेस्तनयं ज्ञात्वा मयो हर्षमुपागतः ॥ १६ दातुं दुहितरं तस्मै रोचयामास यत्र वै । करेण तु करं तस्या प्राहियत्वा मयस्तदा ॥ प्रहसन् प्राह दैसेन्द्रो राक्षसेन्द्रसिदं वचः । इयं ममात्मजा राजन् हेमयाप्सरसा धृता ॥ १८ कन्या मन्दोदरी नाम पत्न्यर्थं प्रतिगृद्यताम् । बाढिमित्येव तं राम दशप्रीवोऽभ्यभाषत ॥ १९ प्रज्वाल्य तत्र चैवाग्निमकरोत् पाणिसंत्रहम्। स हि तस्य मयो राम शापाभिज्ञस्तपोधनात्।।२० विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पैतामहं कुलम्। अमोयां तस्य शक्ति च प्रददौ परमाद्भुताम्।।२१ परेण तपसा लब्धां जिन्नवाँ हक्ष्मणं यया। एवं स्वीकृतदारो वै लङ्काया ईश्वरः प्रभुः॥ २२ गत्वा तु नंगरीं भार्ये भ्रातृभ्यां समुपाहरत्।(वैरोचनस्य दौहित्रीं वज्रब्वालेति नामतः।। २३ तां भार्यां कुम्भकर्णस्य रावणः समकल्पयत् । गन्धर्वराजस्य सुतां शैळ्षस्य महात्मनः ॥ २४ सरमां नाम धर्मज्ञां छेभे भार्यां विभीषणः । तीरे तु सरसो वै तु संजज्ञे मानसस्य हि ॥ २५ सरस्तदा मानसं तु ववृधे जलदागमे । मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाक्रन्दितं वचः ॥ २६

१. पञ्च च.।

सरो मा वर्धयस्वेति ततः सा सरमाभवत् । एवं ते कृतदारा वै रेमिरे तत्र राक्षसाः ॥ २७ स्वां स्वां भार्यामुपागम्य गन्धवी इव नन्दने । ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत् ॥ २८ स एप इन्द्रजिन्नाम युष्माभिरभिधीयते । जातमात्रेण हि पुरा तेन रावणसूनुना ॥ २९ रुदता सुमहान् मुक्तो नादो जलधरोपमः । जडीकृता च सा लङ्का तस्य नादेन राघव ॥ ३० पिता तस्याकरोत्राम मेघनाद इति स्वयम् । सोऽवर्धत तदा राम रावणान्तःपुरे शुभे ॥ ३१ रक्ष्यमाणो वरस्त्रीभिद्यन्तः काष्टेरियानलः । मातापित्रोर्महाह्पं जनयन् रावणात्मजः ॥ ३२

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् युद्धकाण्डे रावणादिविवाहो नाम द्वादशः सर्गः

### त्रयोदशः सर्गः धनददूतहननम्

अथ लोकेश्वरोत्सृष्टा तत्र कालेन केनचित् । निद्रा समभवत्तीत्रा कुम्भकर्णस्य रूपिणी ॥ ततो भ्रातरमासीनं कुम्भकर्णोऽन्नवीद्वचः । निद्रा मां वाधते राजन् कारयस्व ममालयम् ॥ २ विनियुक्तास्ततो राज्ञा शिल्पिनो विश्वकर्मवत् । अकुर्वन् कुम्भकर्णस्य कैलाससममालयम् ॥ ३ विस्तीण योजनं शुभ्रं ततो द्विगुणमायतम् । दर्शनीयं निरावाधं कुम्भकर्णस्य चिक्ररे ॥ स्फाटिकैः काञ्चनैश्चित्रैः स्तम्भैः सर्वत्र शोभितम् । वैदूर्यकृतसोपानं किङ्किणीजालकं तथा ॥ ५ दान्ततोरणविन्यस्तं वज्रस्फटिकवेदिकम् । मनोहरं सर्वसुखं कारयामास राक्षसः ॥ सर्वत्र सुखदं नित्यं मेरोः पुण्यां गुहामिव । तत्र निद्रासमाविष्टः कुम्भकर्णो महावलः ॥ वहून्यव्दसहस्राणि शयानो न प्रवुध्यते । निद्राभिभूते तु तदा कुम्भकर्णे दशाननः ॥ देवर्पियक्षगन्धर्यान् संजन्ने हि निरङ्कशः । उद्यानानि च चित्राणि नन्दनादीनि यानि च ॥ ९ तानि गत्वा सुसंकुद्धो भिनत्ति सम देशाननः। नदीं गज इव क्रीडन् वृक्षान् वायुरिव क्षिपन्।। नगान् वज इवोत्सृष्टो विध्वंसयति राक्ष्सः । तथावृत्तं तु विज्ञाय दशयीवं धनेश्वरः ॥ 88. कुलानुरूपं धर्मज्ञो वृत्तं संस्मृत चात्मनः । सौभात्रदर्शनार्थं तु दूतं वैश्रवणस्तदा ॥ १२ लङ्कां संप्रेपयामास दशयीवस्य वै हितम् । स गत्वा नगरीं लङ्कामाससाद विभीपणम् ॥ मानितस्तेन धर्मेण पृष्टश्चागमनं प्रति । पृष्ट्वा च कुशलं राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः ॥ १४ सभायां दर्शयामास तमासीनं दशाननम् । स दृष्ट्वा तत्र राजानं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ १५ ्जयेति वाचा संपूच्य तूष्णीं समभिवर्तत । तं तत्रोत्तमपर्यक्के वरास्तरणशोभिते ॥

१. इदमर्थम् च. नास्ति।

उपविष्टं दशयीवं दूतो वाक्यमथाववीत् । राजन् वदामि ते सर्वं भ्राता तव यदववीत् ॥ १७ उभयोः सदृशं वीर वृत्तस्य च कुलस्य च । साधु पर्याप्तमेतावत् कृतश्चारित्रसंत्रहः ॥ 26 साधुधर्मे व्यवस्थानं कियतां यदि शक्यते । दृष्टं मे नन्दनं भग्नमृषयो निह्ताः श्रुताः ॥ १९ देवतानां समुद्योगस्त्वत्तो राजन् मम श्रुतः । निराकृतश्च वहुशस्त्वयाहं राक्षसाधिप ॥ २० सापराधोऽपि बालो हि रक्षितव्यः स्ववान्धवैः। अहं तु हिमवत्पृष्ठं गतो धर्ममुपासितुम्।।२१ रौद्रं वृत्तं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः । तत्र देवो मया दृष्टः सह देव्योमया प्रभुः ॥ सव्यं चक्षुर्भया दैवात्तत्र देव्यां निपातितम् । का न्वियं स्यादिति शुभा न खल्वन्येन हेतुना ॥ रूपं हानुपमं कृत्वा रुद्राणी तत्र तिष्ठति । देव्या दिव्यप्रभावेण दग्धं सव्यं ममेक्षणम् ॥ रेणुध्वस्तमिव ज्योतिः पिङ्गलस्वमुपागतम् । ततोऽहमन्यद्विस्तीर्णं गत्वा तस्य गिरेस्तटम् ।। २५ तूष्णीं वर्षशतान्यष्टौ समाधरं महाव्रतम् । समाप्ते नियमे तस्मिस्तत्र देवो महेश्वरः ॥ प्रीतः प्रीतेन सनसा प्राह वाक्यमिदं प्रभुः । पैङ्गल्यं यदवाप्तं हि देव्या रूपनिरीक्षणात् ॥२७ प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ तपसा तेन सुव्रत । मया चैतद्व्रतं चीण त्वया चैव धनाधिप ॥ 26 तृतीयः पुरुषो नास्ति यश्चरेद्वतमीदृशम् । व्रतं सुनिश्चयं ह्येतन्मया ह्युत्पादितं पुरा ॥ २९ तत्सखित्वं मया सौम्य रोचयस्व धनेश्वर । तपसा निर्जितश्चाहं सखा मम भवानघ ।। ३० 🧓 देव्या दग्धं प्रभावेण यच सव्यं तवेक्षणम् । एकाक्षिपिङ्गलेखेवं नाम स्थास्यति शाश्वतम् ॥३१ एवं तेन सिखत्वं च प्राप्यानुज्ञां च शङ्करात् । आगत्य च श्रुतोऽयं से तव पापविनिश्चयः ॥३२ तद्धर्मिष्ठसंयोगान्निवर्ते कुलदूषणात् । चिन्त्यते हि वधोपायः सर्षिसङ्घैः सुरैस्तव ॥ 33 एवमुक्तो दशग्रीवः क़ुद्धः संरक्तलोचनः । हस्तौ दन्तांश्च संपीड्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३४ विज्ञातं ते सया दूत वाक्यं यस्य प्रभाषसे । नैव त्वमसिं नैवासौ भ्रात्रा येनासि चोदितः ॥ ३५ हितं नैष ममैतद्धि नवीति धनरक्षकः । महेश्वरसिखत्वं तु मूढ श्रावयसे किल ॥ 38 न चेदं क्षमणीयं मे यदेतद्भाषितं त्वया । यदेतावन्मया कालं दूत तस्य तु मर्षितम् ॥ ३७ न हन्तव्यो गुरुवर्येष्ठो मयायमिति मन्यते । तस्य त्विदानीं श्रुत्वा मे वाक्यमेषा कृता मतिः ॥ त्रीलॅंळोकानिप जेष्यामि बाहुवीर्यमुपाश्रितः । एतन्मुहूर्तमेवाहं तस्यैकस्य तु वै कृते ॥ ३९ चतुरो छोकपाछांस्तान्नियणिम यमक्षयम्। एवमुका तु छङ्केशो दृतं खड्गेन जिन्नवान्।। ४० द्दौ भक्षयितुं होनं राक्षसानां दुरात्मनाम्। ततः कृतस्वस्ययनो रथमारुह्य रावणः॥ 88 त्रैलोक्यविजयाकाङ्क्षी ययौ यत्र धनेश्वरः ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्त्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे धनददूतहननं नाम त्रयोदशः सर्गः

१. नैतत्त्वमसि च.।

## चतुर्दशः सर्गः

यक्षरक्षोयुद्धम्

ततस्तु सचिवैः सार्धं पड्भिर्नियं वलोद्धतैः । महोदरप्रहस्ताभ्यां मारीचशुकसारणैः ॥ γ धूम्राक्षेण च वीरेण नित्यं समरगृष्तुना । संवृतः प्रययो श्रीमान् क्रोधाह्रोकान् दहन्निव ॥ पुराणि स नदीः शैलान् वनान्युपवनानि च । अतिक्रम्य मुहूर्तेन कैलासं गिरिमागमत् ॥ संनिविष्टं गिरौ तस्मिन् राक्ष्सेन्द्रं निश्नय तु । युद्धेऽत्यर्थकृतोत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम् ॥४ यक्षा न शेकुः संस्थातुं प्रमुखे तस्य रक्षसः । राज्ञो भ्रातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः ॥ ų ते गत्वा सर्वमाचस्युभ्रीतुस्तस्य चिकीर्पितम् । अनुज्ञाता ययुईष्टा युद्धाय धनदेन ते ॥ Ę ततो वलानां संक्षोमः सागरस्येव वर्धतः । तस्य नैर्ऋतराजस्य शैलं संचालयन्निव ॥ O ततो युद्धं समभवद्यक्षराक्षससंकुलम् । व्यथिताश्चाभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते ॥ 6 स दृष्ट्वा तादृशं सैन्यं दशप्रीवो निशाचरः । हर्पनादान् वहून् कृत्वा सक्रोधादभ्यधावत ॥ 9 ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य सचिवा घोरविक्रमाः । तेपां सहस्रमेकैको यक्षाणां समयोधयत् ॥ १० ततो गदाभिर्मुसलैरसिभिः शक्तितोमरैः । हन्यमानो दशशीवस्तत् सैन्यं समगाहत ॥ 88 स निरुच्छ्रासवत्तत्र वध्यमानो दशाननः । वर्षद्भिरिव जीमूर्तैर्धाराभिरवरुध्यत ॥ १२ न चकार व्यथां चैव यक्षशस्त्रैः समाहतः । महीधर इवाम्भोदैर्धाराशतसमुक्षितः ॥ १३ स दुरात्मा समुद्यम्य कालदण्डोपमां गदाम् । प्रविवेश ततः सैन्यं नयन् यक्षान् यमक्षयम् ॥१४ स कक्षमिव विस्तीण शुष्केन्धनमिवाकुलम् । वातेनाग्निरिवादीप्तो रे यक्षसैन्यं द्दाह् तत् ॥१५ तैस्तु तत्र महामात्यैर्महोद्रशुकादिभिः । अरुपावशेपास्ते यक्षाः कृता वातैरिवाम्बुदाः ॥ केचित समाहता भन्नाः पतिताः समरक्षितौ । ओष्टांश्च दशनैस्तीक्ष्णैरदशन् क्रपिता रणे ॥१७ श्रान्ताश्चान्योन्यमालिङ्ग्य भ्रष्टशस्त्रा रणाजिरे । सीद्नित च तदा यक्षाः कूला इव जलेन ह ॥ हतानां गच्छतां स्वर्गं युध्यतां पृथिवीतले । प्रेक्षतामृपिसङ्घानां न वभूवान्तरं दिवि ॥ भग्नांस्तु तान् समालक्ष्य यक्षेन्द्रांस्तु महाबलान् । धनाध्यक्षो महाबाहुः प्रेपयामास यक्षकान् ॥ एतिसन्नन्तरे राम विस्तीर्णवलवाहनः । अगमत् सुमहान् यक्षो नाम्ना संयोधकण्टकः ॥२१ .तेन चक्रेण मारीचो विष्णुनेव रणे हतः। पतितो भूतले शैलात् क्षीणपुण्य इंवाम्बरात्<sup>४</sup> ॥२२ ेससंज्ञस्तु मुहूर्तेन स विश्रम्य निशाचरः । तं यक्षं योधयामास स च भग्नः प्रदुद्ववे ॥ ततः काञ्चनचित्राङ्गं वैदूर्यरजसोक्षितम् । मर्यादां प्रतिहाराणां तोरणान्तरमाविशत् ॥ तं तु राजन् दशयीवं प्रविशन्तं निशाचरम् । सूर्यभानुरिति ख्यातो द्वारपालो न्यवारयत् ॥२५

१. व्यवर्धत महोदधेः च.।

२. आयत्तः च.।

<sup>.</sup> प्रेपितो न्यपतद्यक्षः च.।

८. इव यह: च,

. A.

स वार्यमाणो यक्षेण प्रविवेश निशाचरः। यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत् स राक्षसः॥ २६ ततस्तोरणमुत्पाट्य तेन यक्षेण ताडितः। रुधिरं प्रस्नवन् भाति शैलो धातुस्रवैरिव ॥ २७ स शैलिशिखराभेण तोरणेन समाहतः। जगाम न क्षिति वीरो वरदानात् स्वयंभुवः॥ २८ तेनैव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः। नादृश्यत तदा यक्षो भस्मीकृततनुस्तदा॥ २९ ततः प्रदुदुवुः सर्वे दृष्ट्वा रक्षःपराक्रमम्। ततो नदीर्गुहाश्चेव विविशुर्भयपीडिताः॥ ३० यक्तप्रहरणाः शान्ता विवर्णवदनास्तदा॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे यक्षरक्षोयुद्धं नाम चतुर्दशः सर्गः

### पञ्चद्शः सर्गः पुष्पकहरणम्

ततस्ताँ हुक्य वित्रस्तान् यक्षेन्द्रांश्च सहस्रशः । धनाध्यक्षो महायक्षं माणिचारमथात्रवीत् ॥ १ रावणं जिह यक्षेन्द्र दुर्वृत्तं पापचेतसम् । शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धशास्त्रिनाम् ॥ एवमुक्तो महाबाहुर्माणिभद्रः सुदुर्जयः । वृतो यक्षसहस्रैस्तु चतुर्भिः समयोधयत् ॥ ३ ते गदामुसलप्रासैः शक्तितोमरमुद्गरैः । अभिन्नन्तस्तदा यक्षा राक्षसान् समुपाद्रवन् ॥ कुर्वन्तस्तुमुळं युद्धं चरन्तः इयेनवह्नघु । बाढं प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति भाषिणः ॥ ५ ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयो ब्रह्मवादिनः । दृष्ट्वा तत्तुमुलं युद्धं परं विस्मयमागमन् ॥ Ę यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहस्रं निहतं रणे । महोदरेण चानिन्दं सहस्रमपरं हतम् ॥ Q क्रुद्धेन च तदा राजन् मारीचेन युयुत्सुना । निमेषान्तरमात्रेण द्वे सहस्रे निपातिते ॥ क च यक्षार्जवं युद्धं क च मायावलाश्रयम् । रक्षसां पुरुषव्याघ्र तेन तेऽभ्यधिका युधि ॥ ९ धूम्राक्षेण समागम्य माणिभद्रो महारणे। मुसलेनोरिस क्रोधात्ताडितो न च कम्पितः॥ ततो गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः । धूम्राक्षस्तां हितो मूर्त्नि विह्वलः स पपात ह ॥ ११ धूम्राक्षं ताडितं दृष्ट्वा पतितं शोणितोक्षितम् । अभ्यधावत संग्रामे माणिभद्रं दृशाननः ॥ १२ तं कुद्धमभिधावन्तं माणिभद्रो दशाननम् । शक्तिभिस्ताडयामास तिसृभिर्यक्षपुङ्गवः ॥ १३ -तार्डितो माणिभद्रस्य मुकुटे प्राहरद्रणे । तस्य तेन प्रहारेण मुकुटं पार्श्वमागतम् ॥ 88. ततः संयुध्यमानेन विष्ठव्धो न व्यकम्पत । तदा प्रभृति यक्षोऽसौ पार्श्वमौलिरिति स्मृतः ॥ १५ तस्मिस्तु विमुखे यक्षे माणिभद्रे महात्मनि । सन्नादः सुमहान् राजंस्तस्मिञ्शैलेऽभ्यवर्तत ॥१६ ततो दूरात् प्रदृहशे धनाध्यक्षो गदाधरः । शुक्रप्रोष्ठपदाभ्यां च शङ्खपदासमावृतः ॥ १७ स दृष्ट्रा भ्रातरं संख्ये शापाद्विभ्रष्टगौरवम् । उवाच वचनं धीमान् युक्तं पैतामहे कुले ॥

यन्मया वार्यमाणस्त्वं नावगच्छसि दुर्मते । पश्चाद्स्य फलं प्राप्य ज्ञास्यसे निरयं गतः ॥ १९ यो हि मोहाद्विपं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः । स तस्य परिणामान्ते जानीते कर्मणः फलम् ॥ देवता नाभिनन्दन्ति धर्मयुक्तेन केनचित् । येन त्वमीदृशं भावं नीतः सन्नाववृध्यसे ॥ मातरं पितरं यो हि आचार्यं चावमन्यते । स पश्यति फलं तस्य प्रेतराजवशं गतः ॥ अध्रुवे हि शरीरे यो न करोति तपोऽर्जनम् । स पश्चात्तप्यते मृढो मृतो दृष्ट्वात्मनो गतिम् ॥ धर्माद्राज्यं धनं सौख्यमधर्माद्दुःखमेव च । तस्माद्धर्भं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विसर्जयेत्।। २४ पापस्य हि फलं दुःखं तद्भोक्तव्यमिहात्मना । तस्मादात्मापवातार्थं मूढः पापं करिष्यति॥ २५ कस्यचित्र हि दुर्नुद्धेरछन्दतो जायते मतिः। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमर्जुते ॥ बुद्धि रूपं वलं पुत्रान् वित्तं धीरत्वमेव च । प्राप्तुवन्ति नरा लोके निर्जितं पुण्यकर्मभि: ॥२७ एवं निरयगामी त्वं यस्य ते मतिरीहशी । न त्वां समिभभापिष्येऽसहुत्तेष्वेप निर्णयः ॥ २८ एवमुक्तास्ततस्तेन तस्यामात्याः समाहताः । मारीचप्रमुखाः सर्वे विमुखा विप्रदुदुवुः ॥ ततस्तेन दश्त्रीवो यक्षेन्द्रेण महात्मना । गद्याभिहतो मूर्त्रि न च स्थानात् प्रकम्पितः ॥ ३० ततस्तौ राम निव्नन्तौ तदान्योन्यं महामृधे । न विद्वलौ न च श्रान्तौ वभूवतुरमर्पणौ ॥ ३१ आग्नेयमस्रं तस्मै स सुमोच धनद्स्तदा । राक्षसेन्द्रो वारुणेन तद्स्त्रं प्रत्यवारयत् ॥ ३२ ततो मायां प्रविष्टोऽसौ राक्षसीं राक्षसेश्वरः । रूपाणां शतसाहस्रं विनाशाय चकार च ॥ ३३ व्यात्रो वराहो जीमूतः पर्वतः सागरो द्रुमः । यक्षो दैसस्वरूपी च सोऽदृश्यत दशाननः ॥ ३४ वहूनि च करोति स्म दृइयन्ते न त्वसौ ततः । प्रतिगृह्य ततो राम महद्स्त्रं दृशाननः ॥ રૂપ जघान मूर्प्नि धनदं न्याविध्य महर्ती गदाम् । एवं स तेनाभिहतो विह्वलः शोणितोक्षितः ॥ ३६ कृत्तमूल इवाहाोको निपपात धनाधिपः । ततः पद्मादिभिस्तत्र निधिभिः स तदावृतः ॥ ३७ धनदोच्छ्वासितस्तैस्तु वनमानीय नन्दनम् । निर्जित्य राक्षसेन्द्रस्तं धनदं हृष्टमानसः ॥ 36 पुष्पकं तस्य जग्राह विमानं जयलक्षणम् । काञ्चनस्तम्भसंवीतं वैदूर्यमणितोरणम् ॥ 🛩 ३९ मुक्ताजालप्रतिच्छन्नं सर्वकामफलप्रदम् । मनोजवं कामगमं कामरूपं विहंगमम् ॥ 🗠 ४० मिणकाञ्चनसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकम् । देवोपवाद्यमक्षय्यं सदा दृष्टिमनःसुखम् ॥ ४१ बह्वाश्चर्यं भक्तिचित्रं ब्रह्मणा परिनिर्मितम् । निर्मितं सर्वकामैस्तु मनोहरमनुत्तमम् ॥ ४२ ्न तु शीतं न चोष्णं च सर्वेर्तुसुखदं शुभम् । स तं राजा समारुद्य कामगं वीर्यनिर्जितम् ॥४३ 🖂

न तु शीतं न चोष्णं च सर्वर्तुसुखदं शुभम् । स तं राजा समारुह्य कामगं वीर्यनिर्जितम् ॥४३ जितं त्रिभुवनं मेने दर्पोत्सेकात् सुदुर्मितः । जित्वा वैश्रवणं देवं कैळासात् समवातरत् ॥४४ स्वतेजसां विपुलमवाप्य तं जयं प्रतापवान् विमलकिरीटहारवान् । रराज वे परमविमानमास्थितो निशाचरः सद्सि गतो यथानलः ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे पुष्पकहरणं नाम पञ्चदश्चः सर्गः

४५

# षोडशः सर्गः

#### रावणनामप्राप्तिः

| स जित्वा धनदं राम भ्रातर राक्षसाधिपः। महासनप्रसूति तद्ययौ शरवण महत्॥                        | १        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अथापइयद्शयीवो रौक्मं शरवणं महत्। गभस्तिजालसंवीतं द्वितीयमिव भास्करम्।।                      | २        |
| स पर्वतं समारुह्य कंचिद्रम्यवनान्तरम् । अपर्यत् पुष्पकं तत्र राम विष्टम्भितं तदा ॥          | ३        |
| विष्टव्धं पुष्पकं दृष्ट्वा ह्यगमं कामगं कृतम् । अचिन्तयद्राक्षसेन्द्रः सचिवैस्तैः समावृतः ॥ | 8        |
| किंनिमित्तं चेच्छया मे नेदं गच्छति पुष्पकम् । पर्वतस्योपरिस्थस्य कर्मेदं कस्यचिद्भवेत् ॥    | ધ        |
| ततोऽव्रवीत्तदा राम मारीचो वुद्धिकोविदः । नेदं निष्कारणं राजन् पुष्पकं यन्न गच्छति ॥         | Ę        |
| अथवा पुष्पकमिदं धनदान्नान्यवाहनम् । अतो निःस्पन्दमभवद्धनाध्यक्षविनाकृतम् ॥                  | છ        |
| इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कृष्णिपङ्गलः । वामनो विकटो मुण्डी नन्दी प्रह्नभुजो वली ॥         | 6        |
| ततः पार्श्वमुपागम्य भवस्यानुचरोऽव्रवीत् । नन्दीश्वरो वचश्चेदं राक्षसेन्द्रमज्ञङ्कितः ॥      | ς        |
| निवर्तस्व द्शप्रीव शैं के की डित शंकरः । सुपर्णनागयक्षाणां देवगन्धर्वरक्षसाम् ॥ १           | 0        |
| सर्वेषामेव भूतानामगम्यः पर्वतः कृतः । तित्रवर्तस्व दुर्बुद्धे मा विनाशमवाप्स्यसि ॥ १        | 8        |
| इति नन्दिवचः श्रुत्वा क्रोधात् कम्पितकुण्डलः । रोषातु ताम्रनयनः पुष्पकादवरुद्य सः ॥१        | <b>ર</b> |
| कोऽयं शंकर इत्युक्ता शैलमूलमुपागतः। सोऽपश्यन्निन्दिनं तत्र देवस्यादूरतः स्थितम्॥ १          | ३        |
|                                                                                             | ૪        |
|                                                                                             | ų        |
| अव्रवीत्तत्र तद्रक्षो द्शाननमुपस्थितम् । यस्माद्वानरक्षं मामवज्ञाय द्शानन ॥ १               | Ę        |
| अज्ञानीपातसंकाशमुपहासं प्रमुक्तवान् । तस्मान्मद्रूपसंपन्ना मद्वीर्यसमतेजसः ॥ १              | v        |
| उत्पत्स्यन्ति वधार्थं हि कुलस्य तव वानराः ) नखद्ष्ट्रायुधाः क्रूरा मनःसंपातरंहसः ॥ १        | 6        |
| युद्धोन्मत्ता वलोद्रिक्ताः शैला इव विसर्पिणः । ते तव प्रबलं दर्पमुत्सेधं च पृथग्विधम् ॥ १   | ς        |
| व्यपनेष्यन्ति संभूय सहामात्यसुतस्य च। किं त्विदानीं मया शक्यं हन्तुं त्वां हे निशाचर        | H        |
| न हन्तव्यो हतस्त्वं हि पूर्वमेव स्वकर्मभिः। इत्युदीरितवाक्ये तु देवे तस्मिन् महात्मिन ॥२    | ?        |
| देत्रद्रदरभगो नेहर पहुपविश्व खान्न्यमा । अचित्रविद्या स तहा महित्रवाद्यां महाबद्धर          | 11       |

पर्वतं तु समासाद्य वाक्यमाह दशाननः । पुष्पकस्य गतिविद्यन्ता यत्कृते मम गच्छतः ॥ २३ तिममं शैलमुन्मूलं करोमि तव गोपते । केन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडित राजवत् ॥ विज्ञातन्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम् । एवमुक्ता नतो राम मुजान् विक्षिप्य पर्वते ॥ २५ तोलयामास तं शैलं स शैलः समकम्पत । चालनात् पर्वतस्यैव गणा देवस्य कम्पिताः ॥ २६ चचाल पार्वती चापि तदाशिष्टा महेश्वरम् । ततो राम महादेवो देवानां प्रवरो हरः ॥ पादाङ्गप्टेन तं शैळं पीडयामास ळीळ्या । पीडितास्तु ततस्तस्य शैळस्याधोगता सुजाः ॥ विस्मिताश्चाभवंस्तत्र सचिवास्तस्य रक्षसः । रक्षसा तेन रोपाच भुजानां पीडनात्तदा ॥ २९ मुक्तो विरावः सहसा त्रैलोक्यं येन कम्पितम् । मेनिरे वज्रनिष्पेपं तस्यामात्या युगक्षये ॥३० तदा वर्त्मस्थचिता देवा इन्द्रपुरोगमाः । समुद्राश्चापि संक्षद्धाश्चलिताश्चापि पर्वताः ॥ यक्षा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चात्रुवन् । अथ ते मन्त्रिणस्तस्य विकोशन्तमथात्रुवन् ।। तोपयस्य महादेवं नीलकण्ठमुमापतिम् । तमृते शरणं नान्यं पर्यामोऽत्र दशानन ॥ 33 स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा तमेव शरणं ब्रज । कृपालुः शंकरस्तुष्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥ ३४ एवमुक्तस्तद्।मार्ट्येस्तुष्टाव वृपभध्वजम् । सामभिर्विविधैः स्तोत्रेः प्रणम्य स द्शाननः ॥ ्संवत्सरसहस्रं तु रुद्तो रक्ष्सो गतम् )। ततः प्रीतो महादेवः शैळात्रे विष्ठितः प्रभुः ।। ३६ मुक्ता चास्य भुजान् राम प्राह् वाक्यं द्शाननम् । प्रीतोऽस्मि तव वीर्यस्य शौण्डीर्याच द्शानन।। शैलाकान्तेन यो मुक्तस्त्वया रावः सुदारुणः । /यस्माह्योकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम् ॥ ३८ तस्मात्त्रं रावणो नाम नाम्ना राजन् भविष्यसि ) देवता मानुपा यक्षा ये चान्ये जगतीत्रछे॥ एवं त्वामभिधास्यन्ति रादणं छोकरावणम् । गच्छ पौछस्य विस्नव्यं पथा येन त्वमिच्छसि ॥ मया चैवाभ्यतुज्ञातो राक्षसाधिप गम्यताम् । एवमुक्तस्तु लङ्केशः शंभुना स्वयमव्यीत् ॥ ४१ शीतो यदि महादेव वरं मे देहि याचतः। अवध्यत्वं मया प्राप्तं देवगन्धर्वदानवैः॥ ४२ राक्षसैर्गु हार्केर्नागेर्ये चान्ये वलवत्तराः । मानुपान्न गणे देव स्वल्पास्ते मम संमताः ॥ ४३ दीर्घमायुख्य मे प्राप्तं ब्रह्मणस्त्रिपुरान्तक। वाञ्छितं चायुपः शेपं शस्त्रं त्वं च प्रयच्छ मे ॥ ४४ ् एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शंकरः । द्दौ खड्गं महादीप्तं चन्द्रहासमिति श्रुतम् ॥ ४५ आयुपश्चावशेपं च ददौ भूतपतिस्तदा । दत्त्वोवाच ततः शंभुनीवश्चेयमिदं त्वया ॥ ४६ अवज्ञातं यदि हि ते मामेवैष्यत्यसंशयः । एवं महेश्वरेणैव कृतनामा स रावणः ॥ ४७

१. स्थित्वा च.।

अभिवाद्य महादेवमारुरोहाथ पुष्पकम् । ततो महीतले राम परिचक्राम रावणः ॥ ४८ क्षित्रियान् सुमहावीर्यान् वाधमान इतस्ततः । केचित्तेजस्विनः शूराः क्षित्रिया युद्धदुर्मदाः ॥४९ तच्छासनमकुर्वन्तो विनेशुः सपरिच्छदाः । अपरे दुर्जयं रक्षो जानन्तः प्राज्ञसंमताः ॥ ५० जिताः स्म इत्यभाषन्त राक्षसं वलदिर्पितम् ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रावणनामप्राप्तिनीम पोडशः सर्गः

### सप्तद्शः सर्गः

#### वेदवतीशापः

अथ राजन् महाबाहुर्विचरन् स महीतले । हिमवत्सानुमासाद्य परिचकाम रावणः ॥ ξ तत्रापश्यत् स वै कन्यां कृष्णाजिनजटाधराम्। आर्षेण विधिना चैनां दीप्यन्तीं देवतामिव।।२ स दृष्ट्वा रूपसंपन्नां कन्यां तां सुमहात्रताम् । काममोहपरीतात्मा पप्रच्छ प्रहसन्निव ॥ 3 किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्धं यौवनस्य ते । न हि युक्ता तवैतस्य रूपस्य तपसः क्रिया ॥ रूपं तेऽनुपमं भीर कामोन्मादकरं नृणाम् । न युक्तं तपिस स्थातुं निर्गतो होष निर्णयः ॥ 4 कस्यासि किमिदं भद्रे कश्च भर्ता वरानने । येन संभज्यसे भीरु स नरः पुण्यभाग्भुवि ॥ पृच्छतः शंस मे सर्वं कस्य हेतोः परिश्रमः । एवमुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशस्विनी ॥ ७ अत्रवीद्विधिवत् कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना (कुशध्वजो मम पिता त्रह्मर्षिरमितप्रभः।। बृहस्पतिसुतः श्रीमान् बुद्धऱ्या तुल्यो बृहस्पतेः । तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः ॥ संभूता वाङ्मयी कन्या नाम्ना वेदवती स्मृता)। ततो देवाः सगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥१० तेऽपि गत्वा हि पितरं वरणं रोचयन्ति मे । न च मां स पिता तेभ्यो दत्तवान् राक्षसर्वभ ॥ कारणं तद्वदिष्यामि निशाचर निशामय । पितुस्तु मस जामाता विष्णुः किल सुरेश्वरः ॥ १२ अभिवेतिकालोकेशस्तरमान्नान्यस्य मे पिता । दातुमिच्छति तस्मै तु तच्छूत्वा बलदर्पितः 11 दम्भुनीम ततो राजा दैत्यानां कुपितोऽभवत् । तेन रात्रौ शयानो मे पिता पापेन हिंसितः 11 ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुर्भम । परिष्वज्य महाभागा प्रविष्टा ह्व्यवाहनम् ॥ १५ ततो मनोरथं सत्यं पितुर्नारायणं प्रति । करोमीति तमेवाहं हृद्येन समुद्रहे ॥ १६ -इति प्रतिज्ञामारुह्य चरामि विपुलं तपः । एतत्ते सर्वमाख्यातं मया राक्षसपुङ्गव ॥ १७ नारायणो मम पतिर्न त्वन्यः पुरुषोत्तमात् । आश्रये नियमं घोरं नारायणपरीप्तया ॥ विज्ञातस्त्वं हि मे राजन् गच्छ पौलस्यनन्दन । जानामि तपसा सर्वं त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते ॥ सोऽव्योद्रावणो भूयस्तां कन्यां सुमहाव्रताम्। अवरुद्य विमानाव्रात् कन्दर्पशरपीर्हितः॥ २०

अविष्ठिप्तासि सुत्रोणि यस्यास्ते मतिरीहशी । वृद्धानां मृगशावाक्षि भ्राजते पुण्यसंचयः ॥ २१ त्वं सर्वेगुणसंपन्ना नाईसे वक्तुमीहराम् । त्रैटोक्यसुन्द्री भीर यौवनं तेऽतिवर्तते ॥ अहं लङ्कापतिभेद्रे दशयीव इति श्रुतः । तस्य मे भव भार्या त्वं भुङ्क्व भोगान्यथासुखम् ॥ कश्च तावदसौ यं त्वं विष्णुरियभिभापसे । वीर्येण तपसा चैव भोगेन च वलेन च ॥ न मया स समो भद्रे यं त्वं कामयसेऽङ्गने । इत्युक्तवित तस्मिस्तु वेदवस्यथ साववीत् ॥ २५ मा मैवमिति सा कन्या तमुवाच निज्ञाचरम् । त्रैलोक्याधिपतिं विष्णुं सर्वलोकनमस्कृतम् ॥ त्वहते राक्ष्सेन्द्रान्यः कोऽवमन्येत बुद्धिमान् । एवमुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः ॥ २७ · भूर्धजेषु तदा कन्यां करात्रेण परामृशत् । ततो वेदवती क्रुद्धा केशान् हस्तेन साच्छिनत् ।। २८ असिर्भृत्वा करस्तस्याः केशांदिछत्रांस्तदाकरोत्। सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्तीव निशाचरम्।। उवाचाग्निं समाधाय मरणाय कतत्वरा । धर्पितायास्त्वयानार्य न मे जीवितामिष्यते ॥ रक्षस्तस्मात् प्रवेक्ष्यामि पद्यतस्ते हुताज्ञनम् । यस्मान्तु धर्पिता चाहं त्वया पापात्मना वने ॥ तस्मात्तव वधार्थं हि समुत्पत्स्ये हाहं पुनः । न हि शक्यं स्त्रिया हन्तुं पुरुषः पापनिश्चयः शापे त्विय मयोत्सृष्टे तपसश्च व्ययो भवेत् । यदि त्वस्ति मया किंचित् कृतं दृत्तं हुतं तथा॥ तस्मात्त्वयोनिजा साध्वी भवेयं धर्मिणः सुता । (एवसुक्ता प्रविष्टा सा ब्वलितं जातवेदसम्।। पपात च दिवो दिव्या पुष्पवृष्टिः समन्ततः । सैपा जनकराजस्य प्रसता तनया प्रभो॥ ३५ तव भायी महावाहो विष्णुस्त्वं हि सनातनः । पूर्वं क्रोधहतः शत्रुर्वयासौ निहतस्तया॥ उपाश्रयित्वा शैलाभस्तव वीर्यममानुपम् । एवमेषा महाभागा मर्खेपूरपत्स्यते पुनः ॥ 30 क्षेत्रे हलमुखोत्कृष्टे वेद्यामित्रिशिखोपमा । एषा वेदवती नाम पूर्वमासीत् कृते युगे ॥ ४८ त्रेतायुगमनुप्राप्य वधार्थं तस्य रक्षसः । उत्पन्ना मैथिलकुले जनकस्य महात्मनः ।। ३९

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वेदवतीशपो नाम सप्तदश: सर्ग:

### अष्टादशः सर्गः

मरुत्तविजय:

प्रविष्टायां हुताइं तु वेदवत्यां स रावणः । पुष्पकं तु समारुह्य परिचक्रास मेदिनीम् ॥

१. अस्यानन्तरम्-पुनरेव सुमुद्भूता पद्मसमप्रभा । तस्माद्रि पुनः प्राप्ता पूर्ववत्तेन रक्षसा ॥ - कुन्यां कमलगर्भाभां प्रगृह्य स्वगृहं ययौ । प्रगृह्य रावण-रत्वेतां दर्शयामास मन्त्रिणे । लक्षणको निरीक्ष्यैव रावण चैवमत्रवीत् । गृहस्थेपा हि सुश्रोणी त्वद्वधायैव दृश्यते ॥ । मानुषैः पुनरुच्यते — इति च. पुना. ।

पद्मे | एतच्छ्रवार्णवे राम तां प्रचिक्षेप रावणः । सा चैव क्षितिमासाच यज्ञायतनमध्यगा ॥ राज्ञो हलमुखोत्कृष्टा पुनरप्युरिथता सती ॥ --- इति अस्यानन्तरम्—सीतोत्पन्ना तुं सीतेति

ततो मरुत्तं नृपति यजन्तं सह दैवतैः । उशीरबीजमासाद्य ददर्श स तु रावणः ॥ २ संवर्ती नाम ब्रह्मर्षिः साक्षाद्भाता बृहस्पतेः । याजयामास धर्मज्ञः सर्वेदेवगणैर्वृतः ॥ ३ दृष्ट्वा देवास्तु तद्रक्षो वरदानेन दुर्जयम् । तिर्यग्योनिं समाविष्टास्तस्य दर्शनभीरवः ॥ 8 ्रइन्द्रो मयूरः संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः । कुकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणोऽभवत् ॥ ų अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिषूद्न । रावणः प्राविशद्यक्तं सारमेय इवाशुचिः॥ स च राजानमासाद्य रावणो राक्षसाधिपः। प्राह युद्धं प्रयच्छेति निर्जितोऽस्मीति वा वद्।।७ ततो मरुत्तो नृपतिः को भवानित्युवाच तम् । अपहासं ततो मुक्ता रावणो वाक्यमव्रवीत् ॥ अकुतूहलभावेन प्रीतोऽस्मि तव पार्थिव । धनदस्यानुजं यो मां नावगच्छसि रावणम् ॥ त्रिषु लोकेषु कोऽन्योऽस्ति यो न जानाति मे बलम् । श्रातरं येन निर्जिल विमानमिदमाहृतम् ॥ ततो सहत्तः स नृपस्तं रावणमथात्रवीत् । धन्यः खळु भवान् येन ज्येष्टो भ्राता रणे जितः ॥११ न त्वया सदृशः श्लाघ्यस्त्रिषु छोकेषु विद्यते । कं त्वं प्राक्केवलं धर्मं चरित्वा लब्धवान् वरम् ॥ श्रुतपूर्वं हि न मया भाषसे यादृशं स्वयम् । तिष्ठेदानीं न से जीवन् प्रतियास्यसि दुर्मते ॥ १३ अद्य त्वां निशितेर्वाणैः प्रेषयामि यमक्षयम् । ततः शरासनं गृह्य सायकांश्च नराधिपः ॥ १४ रणाय निर्ययौ कुद्धः संवर्तो मार्गमावृणोत् । सोऽन्नवीत् स्नेहसंयुक्तं मरुत्तं तं महानृषिः ॥ १५ श्रोतव्यं यदि मद्राक्यं संप्रहारो न ते क्षमः । माहेश्वरिमदं सत्रमसमाप्तं कुछं दहेत्।। दीक्षितस्य कुतो युद्धं क्रोधित्वं दीक्षिते कुतः । संशयश्च जये निसं राक्षसश्च सुदुर्जयः ॥ १७ स निवृत्तो गुरोवीक्यान्मरुत्तः पृथिवीपतिः । विसृज्य सशरं चापं स्वस्थो मखमुखोऽभवत् ॥ ततस्तं निर्जितं मत्वा घोषयामास वै शुकः । रावणो जयतीत्युचैर्हर्षान्नादं विमुक्तवान् ॥ तान् भक्षयित्वा तत्रस्थान् महर्षीन् यज्ञमागतान् । वितृप्तो रुधिरैस्तेषां पुनः संप्रययौ महीम्।। रावणे तु गते देवाः सेन्द्राश्चेव दिवौकसः । ततः स्वां योनिमासाद्य तानि सत्त्वानि चान्नुवन्।। हर्षात्तदात्रवीदिन्द्रो मयूरं नीलवर्हिणम् । प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ भुजङ्गाद्धि न ते भयम् ॥ २२ इदं नेत्रसहस्रं तु यत्त्वद्वहें भविष्यति । वर्षमाणे मयि मुदं प्राप्स्यसे प्रीतिलक्षणाम् ॥ एवमिन्द्रो वरं प्रादान्मयूरस्य सुरेश्वरः । नीलाः किलं पुरा वर्हा मयूराणां नराधिप ॥ २४ सुराधिपाद्वरं प्राप्य गताः सर्वेऽपि बर्हिणः । (धर्मराजोऽत्रवीद्राम प्राग्वंशे वायसं स्थितम् ॥२५ पक्षिंस्तवास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनं शृणु । यथान्यैर्विविधे रोगैः पीड्यन्ते प्राणिनो मया ॥ ते न ते प्रभविष्यन्ति मिय प्रीते न संशयः । मृत्युतस्ते भयं नास्ति वरान्मम विहंगम ॥ २७ यावत्त्वां न विधष्यन्ति नरास्तावद्भविष्यसि ) एते मद्विषयस्था वै मानवाः क्षुद्भयार्दिताः

१. अस्यानन्तरम् — नाधर्मसहितं श्राघ्यं न लोकप्रतिसंहितम् । कर्म दौरात्म्यकं कृत्वा श्राघ्य[घ]से भ्राचिनर्जयात् ॥—इति च. पुना.।

स्विय भुक्ते तु तृप्तास्ते भविष्यन्ति स्वान्धवाः । वरुणस्त्वव्रविद्धसं गङ्गातोयविहारिणम् ॥ २९ श्रृयतां प्रीतिसंयुक्तं वचः पत्ररयेश्वर । वर्णो मनोहरः सौम्य चन्द्रमण्डलसिन्नः ॥ ३० भविष्यति तवोद्यः शुद्धफेनसमप्रभः । मच्छरीरं समासाद्य कान्तो नित्यं भविष्यसि ॥ ३१ प्राप्स्यसे चातुलां प्रीतिमेतन्मे प्रीतिलक्षणम् । (हंसानां हि पुरा राम नीलवर्णः सपाण्डरः ॥३२ पक्षा नीलाग्रसंवीताः क्रोडाः शष्पाग्रनिर्मलाः ) अथात्रवीद्वेश्रवणः कृकलासं गिरौ स्थितम् ॥३३ हेरण्यं संप्रयच्छामि वर्णे प्रीतस्तवाप्यहम् । सद्रव्यं च शिरो नित्यं भविष्यति तवाक्षयम् ॥३४ एप काञ्चनको वर्णो मत्प्रीत्या ते भविष्यति । एवं दत्त्वा वरांस्तेभ्यस्तिस्मन् यज्ञोत्सवे सुराः ॥ निवृत्ताः सह राज्ञा ते पुनः स्वभवनं गताः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे मरुत्तविजयो नाम अष्टादशः सर्गः

#### एकोनविंशः सर्गः

#### अनरण्यशापः

अथ जित्वा मरुत्तं स प्रययौ राक्षसाधिपः । नगराणि नरेन्द्राणां युद्धकाङ्क्षी दशाननः ॥ १ समासाच तु राजेन्द्रान् महेन्द्रवरुणोपमान् । अत्रवीद्राक्षसेन्द्रस्तु युद्धं मे दीयतामिति ॥ निर्जिताः स्मेति वा तृत एप मे हि सुनिश्चयः । अन्यथा कुर्वतामवं मोक्षो नैवोपपद्यते ॥ ततस्त्वभीरवः प्राज्ञाः पार्थिवा धर्मनिश्चयाः । मन्त्रयित्वा ततोऽन्योन्गं राजानः सुमहावलाः ॥४ निर्जिताः स्मेत्यभापन्त ज्ञात्वा वरवलं रिपोः । दुष्यन्तः सुरथो गाधिर्गयो राजा पुरूरवाः ॥५ एते सर्वेऽत्रुवंस्तात निर्जिताः स्मेति पार्थिवाः । अथायोध्यां समासाद्य रावणो राक्षसाधिपः ॥६ सुगुप्तामनरण्येन शकेणेवामरावतीम् । स तं पुरुपशार्दूलं पुरन्द्रसमं वले ॥ प्राह राजानमासाद्य युद्धं देहीति रावणः । निर्जितोऽस्मीति वा ब्रूहि त्वमेवं मम शासनम् ॥८ अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मनो वचः । अनरण्यस्तु संकुद्धो राक्षसेन्द्रमथात्रवीत् ॥ ९ दीयते द्वन्द्वयुद्धं ते राक्षसाधिपते मया । संतिष्ठ क्षिप्रमायत्तो भव चैवं भवाम्यहम् ॥ १० अथ पूर्व श्रुतार्थेन निर्जितं सुमहद्भलम् । निष्कामत्तन्नरेन्द्रस्य वलं रङ्गोत्रधोद्यतम् ॥ 88 ्रनागानां दशसाहस्रं वाजिनां नियुतं तथा । रथानां वहुसाहस्रं पत्तीनां च नरोत्तम ॥ १२ महीं संछाद्य निष्कान्तं सपदातिरथं रणे । ततः प्रवृत्तं सुमह्युद्धं युद्धविशारद ॥ १३ अनरण्यस्य नृपते राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम् । तद्रावणवछं प्राप्य वछं तस्य महीपते: ॥ 88 प्राणक्यत तदा सर्व हव्यं हुतिमवानले । युद्धा च सुचिरं कालं कृत्वा विक्रममुत्तमम् ॥ १५ प्रज्वलन्तं समासाद्य क्षिप्रमेवावशेषितम् । प्राविशत् संकुलं तत्र शलभा इव पावकम् ॥ १६

नइयति स्म बलं तत्र हव्यं हुतिमवानले । सोऽपइयत्तन्नरेन्द्रस्तु नइयमानं महाबलम् ॥ १७ सहार्णवं समासाद्य वनापगशतं यथा । ततः शक्रधनुःप्रख्यं धनुविंस्फारयन् स्वयम् ॥ आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्छितः । अनरण्येन तेऽमात्या मारीचशुकसारणाः ॥ 29 प्रहस्तसहिता भन्ना व्यद्रवन्त मृगा इव । ततो वाणशतान्यष्टौ पातयामास मूर्धनि ॥ २० तस्य राक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुछनन्दनः । तस्य वाणाः पतन्तस्ते चिक्ररे न क्षतिं कचित् ॥२१ वारिधारा इवाभ्रेभ्यः पतन्त्यो गिरिमूर्धनि । ततो राक्षसराजेन कुद्धेन नृपतिस्तदा ॥ तलेनाभिहतो मूर्झि स रथान्निपपात ह । स राजा पतितो भूमौ विह्वलाङ्गः प्रवेपितः ॥ २३ वज्रदग्ध इवारण्ये सालो निपतितो यथा । तं प्रहस्यात्रवीद्रक्ष इक्ष्याकुं पृथिवीपतिम् ॥ किमिदानीं फलं प्राप्तं त्वया मां प्रतियुध्यता । त्रैलोक्ये नास्ति यो द्वन्द्वं मम द्द्यान्नराधिप ॥ शङ्के प्रसक्तो भोगेषु न श्रणोषि वलं मम । तस्यैवं बुवतो राजा मन्दासुर्वाक्यमव्वीत् ॥ २६ किं शक्यमिह कर्तुं वै कालो हि दुरतिक्रमः। न ह्यहं निर्जितो रक्षस्त्वया चात्मप्रशंसिना।।२७ कालेनैव विपन्नोऽहं हेतुभूतस्तु से भवान् । किं त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं प्राणपरिक्षये ॥ २८ न हाहं विमुखो रक्षो युध्यमानस्त्रया हतः । इक्ष्वाकुपरिभावित्वाद्वचो वक्ष्यामि राक्षस ॥ २९ यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः। यदि गुप्ताः प्रजाः सम्यक् तदा सत्यं वचोऽस्तु मे ॥३० उत्पत्स्यते कुळे ह्यस्मित्रिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्। रामो दाशरिथर्नाम यस्ते प्राणान् हरिष्यति।। ततो जलधरोदमस्तां हितो देवहुन्दुभिः। तस्मिन्नुदाहृते शापे पुष्पवृष्टिश्च खाच्च्युता ॥ ३२ ततः स राजा राजेन्द्र गतः स्थानं तिविष्टपम् । स्वर्गते च नृपे तस्मिन् राक्षसः सोऽपसपित ।।

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे अनरण्यशापो नाम एकोनविशः सर्गः

### विंशः सर्गः

### रावणसंधुक्षणम्

ततो वित्रासयन् सर्यान् पृथिव्यां राक्षसाधिपः । आससाद घने तिसमन्नारदं मुनिपुङ्गवम् ॥१ तस्याभिवादनं कृत्वा दशमीवो निशाचरः । अन्नवीत् कुशलं पृष्ट्या हेतुमागमनस्य च ॥ २ नारदस्तु महातेजा देवर्षिरमितप्रभः । अन्नवीन्मेघपृष्ठस्थो रावणं पुष्पके स्थितम् ॥ ३ राक्षसाधिपते सौम्य तिष्ठ विश्रवसः सुत । प्रीतोऽस्न्यभिजनोपेत विक्रमैक् जितैस्तव ॥ ४ विष्णुना दैत्यघातेश्च गन्धर्वोरगधर्षणैः । त्वया समं विमर्देश्च भृशं हि परितोषितः ॥ ५ किंचिद्दक्ष्यामि तावत्ते श्रोतव्यं श्रोष्यसे यदि । तन्मे निगदतस्तात समाधि श्रवणे कुरु ॥ ६

अस्यानन्तरम्—श्रुत्वा चानन्तरं कार्यं त्वया राक्षससत्तम—इति चं. पुना.।

किमयं वध्यते तात त्वयावध्येन दैवतै: । हत एव हायं छोको यदा मृत्युवशं गतः ॥ O देवदानवदैसानां यक्षगन्धर्वरक्षसाम् । अवध्येन त्वया लोकः क्षेष्टं युक्तो न मानुपः ॥ 6 नित्यं श्रेयसि संमूढं महद्भिव्यंसनैर्वृतम् । हन्यात् कस्तादृशं छोकं जराव्याधिशतैर्युतम् ॥ Q तैस्तैरिनष्टोपगमैरजस्रं यत्र कुत्र कः । मितमान् मानुपे लोके युद्धेन प्रणयी भवेत् ॥ १० क्षीयमाणं दैवहतं क्षुत्पिपासाजरादिभिः । विपादशोकसंमूढं छोकं त्वं क्षपयस्व मा ॥ ११ पद्य तावन्महावाहो राक्षसेश्वर मानुपम् । मूढमेवं विचित्रार्थं यस्य न ज्ञायते गतिः ॥ १२ कचिद्वादित्रनृत्यादि सेव्यते मुदितैर्जनैः । रुद्यते चापरैरातिर्धाराश्रुनयनाननैः ॥ १३ मातापितृसुतस्रोहैभीर्यावन्धुमनोरमैः । मोहितोऽयं जनो ध्वस्तः छेशं स्वं नाववध्यते ॥ १४ अलमेनं परिक्विरय लोकं मोहिनराकृतम् । जित एव त्वया सीम्य मर्सलोको न संज्ञयः ॥१५ अवद्यमेभिः सर्वेश्च गन्तव्यं यमसादनम् । तन्निगृहीप्त्र पौलस्य यमं परपुरंजय ॥ १६ तस्मिञ्जिते जितं सर्वे भवसेव न संशयः । एवमुक्तस्तु लङ्केशो दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ १७ अवबीन्नारदं तत्र संप्रहस्याभिवाद्य च । सहर्षे देवगन्धर्वविहार समराप्रिय ॥ १८ अहं समुद्यतो गन्तुं विजयार्थं रसातलम् । ततो लोकत्रयं जित्वा स्थाप्य नागान् सुरान् वशे॥ समुद्रममृतार्थं च मथिष्यामि रसालयम् । अथानवीदश्यीवं नारदो भगवानृषि: ॥ २० क खिल्वदानीं मार्गेण त्वचा ह्यन्येन गम्यते । अयं खलु सुदुर्गम्यः प्रेतराजपुरं प्रति ॥ २१ मार्गी गच्छति दुर्धर्पी यमस्यामित्रकर्शन । स तु शारदमेवामं हासं मुक्का दशाननः ॥ २२ उवाच कृतामित्येव वचनं चेद्मववीत् । तस्मादेवसहं व्रह्मन् वैवस्वतवधोद्यतः ॥ २३ गच्छामि दक्षिणामाज्ञां यत्र सूर्योत्मजो नृपः । मया हि भगवन् क्रोधात् प्रतिज्ञातं रणार्थिना ॥ अवजेष्यामि चतुरो होकपालानिति प्रभो । तदिह प्रस्थितोऽहं वै प्रेतराजपुरं प्रति ॥ २५ प्राणिसंक्षेशकर्तारं योजयिष्यामि मृत्युना । एवमुक्ता दशशीवो मुनि तमभिवाद्य च ॥ २६ प्रययौ दक्षिणामाशां प्रहृष्टः सह मन्त्रिभिः । नारदस्तु महातेजा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः ॥ २७ चिन्तयामास विप्रेन्द्रो विधूम इव पावकः। येन छोकास्त्रयः सेन्द्राः क्विरयन्ते सचराचराः॥ क्षीणे चायुपि धर्मेण स कालो जेष्यते कथम्। स्वदत्तकृतसाक्षी यो द्वितीय इव पावक: ॥२९ ल्रव्यसंज्ञा विचेष्टन्ते लोका यस्य महात्मनः । यस्य नित्यं त्रयो लोका विद्रवन्ति भयार्दिताः ॥ तं कथं राक्ष्सेन्द्रोऽसौ स्वयमेव गमिष्यति । यो विधाता च धाता च सुकृतं दुष्कृतं तथा ॥ त्रैलोक्यं विजितं येन तं कथं विजयिष्यते । अपरं किंतु कृत्वैव विधानं संविधास्यति ॥ ३२ कौत्हलसमुत्पन्नो यास्यामि यमसादनम् । विमर्दं द्रष्टुमनयोर्यमराक्षसयोः स्वयम् ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे रावणसंधुक्षणं नाम विंश: सर्ग:

### एकविंशः सर्गः

#### यमरावणयुद्धम्

एवं संचिन्त्य विप्रेन्दो जगाम लघुविक्रमः । आख्यातुं तद्यथावृत्तं यमस्य सद्नं प्रति ॥ अपरयत् स यसं तत्र देवसिप्नपुरस्कृतम् । विधानमुपतिष्टन्तं प्राणिनो यस्य यादृशम् ॥ २ स तु दृष्ट्वा यमः प्राप्तं सहिंपं तत्र नारदम् । अत्रवीत् सुखमासीनसर्व्यसावेदा धर्मतः ॥ 3 कचित् क्षेमं नु देवर्षे कचिद्धर्मो न नश्यति । किमागमनकृत्यं ते देवगन्धर्वसेवित ॥ X अत्रवीतु तदा वाक्यं नारदो भगवानृषिः । श्रूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम् ॥ ५ एप नामा दशमीवः पितृराज निशाचरः । उपयाति वशं नेतुं विक्रमैस्त्वां सुदुर्जयम् ॥ एतेन कारणेनाहं त्वरितो ह्यागतः प्रभो । दण्डप्रहरणस्याच तव किंनु भविष्यति ॥ एतस्मिन्नन्तरे दूरादंशुमन्तमिवोदितम् । ददर्श दीप्तमायान्तं विमानं तस्य रक्षसः ॥ तं देशं प्रभया तस्य पुष्पकस्य महाबलः । कृत्वा वितिमिरं सर्वं समीपं सोऽभ्यवर्तत ॥ सोऽपरयत् सुमहावाहुर्दशत्रीवस्ततस्ततः । प्राणिनः सुकृतं कर्म भुञ्जानांश्चैव दुष्कृतम् ॥ १० अपदयत् सैनिकांश्चास्य यमस्यानुचरैः सह । यमस्य पुरुषैरुप्रैर्घोररूपैर्भयानकैः ॥ ११ द्दर्श वध्यमानांश्च हिर्यमानांश्च देहिनः । क्रोशतश्च महानादं तीव्रनिष्टनतत्परान् ॥ १२ कुमिभिर्भक्ष्यमाणांश्च सारमेयैश्च दारुणैः । श्रोत्रायासकरा वाचो वदतश्च भयावहाः ॥ १३ संतार्यमाणान् वैतरणीं वहुशः शोणितोद्काम् । वालुकासु च तप्तासु तप्यमानान् सुहुर्भुहुः ॥ असिपत्रवने चैव भिद्यमानानधार्मिकान् । रौरवे क्षारनद्यां च क्षुरधारासु चैव हि ॥ १५ पानीयं याचमानांश्च तृषितान् क्षुधितानपि । शवभूतान् कृशान् दीनान् विवर्णान् मुक्तमूर्धजान् ॥ मलपङ्कथरान् दीनान् रूक्षांश्च परिधावतः । दुद्शे रावणो मार्गे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७ कांश्चिच गृह्मुख्येषु गीतवादित्रनिस्वनैः । प्रमोद्मानानद्राक्षीद्रावणः सुकृतैः स्वकैः ॥ 25 ्गोरसं गोप्रदातारो ह्यत्रं चैवात्रदायिनः । गृहांश्च गृहदातारः स्वकर्मफलमश्रतः ॥ १९ सुवर्णमणिमुक्ताभिः प्रमदाभिरलङ्कृतान् । धार्मिकानपरांस्तत्र दीप्यमानान् स्वतेजसा ॥ २० द्द्शं सुमहावाहू रावणो राक्षसाधिपः । ततस्तान् भिद्यमानांश्च कर्मभिर्दुष्कृतैः स्वकैः ॥ २१ रावणो मोचयामास विक्रमेण वलाहुली । प्राणिनो मोचितास्तेन दश्यीवेण रक्षसा ॥ २२ सुखमापुर्मुहूर्तं ते ह्यतर्कितमचिन्तितम् । प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन वलीयसा ॥ २३ प्रेतगोपाः सुसंकुद्धा राक्षसेन्द्रमभिद्रवन् । ततो हलहलाशब्दः सर्वदिग्भ्यः सुमुत्थितः ॥ २४ धर्मराजस्य योधानां शूराणां संप्रधावताम् । ते प्रासैः परिषैः शूलैर्मुसलैः शक्तितोमरैः ॥ २५ पुष्पकं समवर्षन्त शूराः शतसहस्रशः । तस्यासनानि प्रासादान् वेदिकास्तोरणानि च ॥ २६ पुष्पकस्य वभञ्जस्ते शीघं मधुकरा इव । देवनिष्ठातभूतं तद्विमानं पुष्पकं मृधे ॥ २७

भव्यमानं तथैवासीद्अ्यं ब्रह्मतेजसा । असंख्या सुमहत्यासीत्तस्य सेना महात्मनः ॥ शुराणा<u>मु</u>प्रयातृणां सहस्राणि शतानि च । ततो वृक्षेश्च शैलैश्च प्रासादानां शतैस्तथा ॥ २९ ततस्ते सचिवास्तस्य यथाकामं यथावलम् । अयुध्यन्त महावीराः स च राजा दशाननः ॥३० ते तु शोणितदिग्याङ्गाः सर्वशस्त्रसमाहताः । अमात्या राद्यसेन्द्रस्य चक्रुरायोधनं महत् ॥ ३१ अन्योन्यं ते महाभागा जघ्नुः प्रहरणैर्भृदाम् । यमस्य च महावाहो रावणस्य च मन्त्रिणः ॥ अमात्यांस्तांस्तु संत्यज्य यमयोधा महावलाः । तमेव चाभ्यधावन्त शूलवेपेर्द्शाननम् ॥ ३३ ततः शोणितदिग्याङ्गः प्रहारैर्जर्जरीकृतः । फुहाशोक इवाभाति पुष्पके राक्षसाधिपः॥ ३४ स तु शूलगदाप्रासाञ्ज्ञक्तितोमरसायकान् । मुसलानि शिलावृक्षान् मुमोचास्रवलाद्वली ॥३५ तरूणां च शिलानां च शस्त्राणां चातिदारुणम् । यमसैन्येषु तद्वर्ष पपात धरणीतले ॥ तांस्तु सर्वान् विनिर्भिद्य तद्खमपह्य च । जद्तुस्ते राक्षसं घोरमेकं शतसहस्रशः ॥ परिवार्य च तं सर्वे शेलं मेघोत्करा इव । भिण्डिपालैश्च शूलेश्च निरुच्छ्वासमपोथयन् ॥ विगुक्तकवचः कृद्धः सिक्तः शोणितिवस्रवैः । ततः स पुष्पकं त्यक्ता पृथिन्यामवतिष्ठत ॥३९ ततः स कार्मुकी वाणी समरे चाभिवर्तत । लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कुद्धस्तस्थौ यथान्तकः ॥ ४० ततः पाञ्चपतं दिव्यमस्त्रं संधाय कार्मुके । तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्ता तचापं विचकर्ष सः ॥ ४१ आकर्णात् स विकृष्याथ चापिमन्द्रारिराहवे । मुमोच तं शरं कुद्धिषुरे शंकरो यथा ॥ तस्य रूपं शरस्यासीद्विधूमन्यालमण्डलम् । वनं दिह्ण्यतो घर्मे दावाग्नेरिव मूर्छतः ॥ ज्वालामाली स तु शरः ऋव्यादानुगतो रणे । मुक्तो गुल्मान् द्रुमांश्चापि भस्म कृत्वा प्रधावति ॥ ते तस्य तेजसा दग्धाः सैन्या वैवस्वतस्य तु । रणे तस्मिन्निपतिता दावदग्धा नगा इव ।।४५ ततस्तु सचिवैः सार्धं राक्ष्सो भीमविक्रमः । ननाद् सुमहानादं कम्पयन्निव मेदिनीम् ॥ ४६ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे यमरावणयुद्धं नाम एकविंशः सर्गः

#### द्वाविंशः सर्गः

यमजय:

≻स तस्य तु महानादं श्रुत्वा वैवस्वतः प्रभुः । शत्रुं विजयिनं मेने स्ववलस्य च संक्षयम् ॥ १ स हि योधान् हतान् मत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । अत्रवीत्त्वरितं सूतं रथोऽयमुपनीयताम् ॥ २ तस्य सूतस्तदा दिञ्यमुपस्थाप्य महारथम् । स्थितः स च महातेजा ह्याध्यारोहत तं रथम् ॥ ३

१. माहेन्द्रा इव केतवः पुनाः।

पाशमुद्गरहस्तश्च मृत्युस्तस्यायतः स्थितः । येन संक्षिप्यते सर्वं त्रैलोक्यमिद्मव्ययम् ॥ कालदण्डस्तु पार्श्वस्थो मूर्तिमानस्य चाभवत् । यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदिममत् ॥ तस्य पार्श्वेषु निदिछद्राः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः । पावकस्पर्शसंकाशः स्थितो मूर्तेश्च मुद्गरः॥६ ततो लोकत्रयं क्षुव्धमकम्पन्त दिवौकसः । कालं दृष्ट्रा तथा कुद्धं सर्वलोकभयावहम् ॥ ततः प्रचोदयन् सूतस्तानश्वान् रुधिरप्रभान् । प्रययौ भीससंनादो यत्र रक्षःपतिः स्थितः ॥ ८ मुहूर्तेन यसं ते तु हया हरिहयोपमाः । प्रापयन् मनसस्तुल्या यत्र तत् प्रस्तुतं रणम् ॥ दृष्ट्वा तथैव विकृतं रथं मृत्युसमन्वितम् । सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा विष्रदुदूवुः ॥ १० छघुसत्त्वतया ते हि नष्टसंज्ञा भयार्दिताः । नेह योद्धं समर्थाः स्म इत्युक्ता प्रययुर्दिशः ॥ ११ स तु तं तादृशं दृष्ट्वा रथं लोकभयावहम् । नाक्षुभ्यत दृशग्रीवो न चापि भयमाविशत् ॥ १२ स तु रावणमासाद्यं व्यसृजच्छक्तितोमरान् । यसो मर्माणि संक्षुद्धो रावणस्योपकृतत ॥ १३ मर्मसु च्छिद्यमानेषु रावणो राक्षसेश्वरः । ययौ स्तब्धो रुजं घोरां भिद्यमान इवाचलः ।।१४ रावणस्तु ततः स्वस्थः शरवर्षं मुमोच ह । तस्मिन् वैवस्वतरथे तोयवर्षमिवाम्बुदः ।। ततो महाशक्तिशतैः पात्यमानो महोरसि । नाशकोत् प्रतिकर्तुं स राक्षसः शल्यपीडितः ॥१६ एवं नानाप्रहरणैर्यमेनामित्रकर्शिना । सप्तरात्रं कृतः संख्ये न भग्नो विजितोऽपि वा ॥ तदासीतुमुलं युद्धं यमराक्षसयोर्द्धयोः । जयमाकाङ्क्षतोर्वीर समरेष्वनिवर्तिनोः ॥ 80 ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । प्रजापतिं पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरम् ॥ 28 संवर्त इव छोकानां युध्यतोरभवत्तदा । राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्वरस्य च ॥ २० राक्षसेन्द्रोऽपि विस्फार्य चापिमन्द्राशनिप्रभम्। निरन्तरिमवाकाशं कुर्वन् वाणांस्ततोऽसृजत्।। मृत्युं चतुर्भिर्विशिखैः सूतं सप्तिभरदेयत् । यमं शतसहस्रेण शीवं मर्भस्वताडयत् ॥ २२ ततः कुद्धस्य वदनाद्यमस्य समजायत । ज्वालामाली सनिश्वासः सधूमः कोपपावकः ॥ २३ तदाश्चर्यमथो दृष्ट्वा देवदानवसंनिधौ । प्रहर्षितौ सुसंरव्धौ मृत्युकालौ वभूवतुः ॥ २४ ततो मृत्युः कुद्धतरो वैवस्वतमभाषत । मुख्य मां समरे यावद्धन्मीमं पापराक्षसम् ॥ २५ नैषा रक्षो भवेदच मर्यादा हि निसर्गतः । हिरण्यकशिपुः श्रीमान्नमुचिः शम्वरस्तथा ॥ २६. विसंधिर्धूमकेतुश्च बलिवैरोचनोऽपि च । दम्भुर्दैत्यमहाराजो वृत्रो वाणस्तथैव च ॥ २७. राजर्षयः शास्त्रविदो गन्धर्वाः समहोरगाः । ऋषयः पन्नगा दैया यक्षास्त्राप्यप्सरोगणाः ॥ २८

१ं. इदंपद्यम् च. पुना. नास्ति।

अस्यानन्तरम्----शरास्ते वज्रसंकाशाश्छाद-थन्तो रणे यमम् । यथाचलं महाघोरा नानावर्णा-वलाहकाः ॥ तान्निहत्य शरांस्तूर्ण रावणस्य यमः

स्वयम् । ततः प्रहरणं घोरं मुमोचारिनिषूदनः ॥— इति

क. ग. घ.।

महाशक्तिशरै: ₹.

विसंशो विमुखो रिपुः ٧.

युगान्तपरिवर्ते च पृथियी समहार्णदा । क्षयं नीता महाराज सपर्वतसरिद्दुमा ॥ २९ एते चान्ये च वहवो वळवन्तो दुरासदाः । विनिपन्ना मया दृष्टाः किसुतायं निशाचरः ॥ 30 मुख्य मां साध्रधर्मज्ञ यावदेनं निहन्स्यहम् । न हि कश्चिन्मया दृष्टो वलवानिष जीवति ॥ . 38 वलं मम न खल्वेतन्मर्यादैपा निसनेतः । स हष्टो न मया कालं सुहूर्तसिप जीवित ॥ 32 तस्यैवं वचनं श्रुत्वा धर्मराजः प्रतापवान् । अववीत्तत्र तं मृत्युं त्वं तिष्टैनं निहन्म्यहम् ॥ ३३ ततः संरक्तनयनः कुद्धो वैवस्वतः प्रभुः । कालदण्डममोघं तु तोलयामास पाणिना ॥ 38 यस्य पार्श्वेषु निखिलाः कालपाज्ञाः प्रतिष्ठिताः । पावकाज्ञनिसंकाज्ञो सुद्गरो मृर्तिमान् स्थितः ॥ दर्शनादेव यः प्राणान् प्राणिनामपर्कपति । किं पुनः स्पृष्ठ्यमानस्य पाद्यमानस्य वा पुनः ॥३६ स ब्वाळापरिवारस्तु निर्देहन्निव राक्षसम् । तेन स्पृष्टो वळवता महाप्रहरणोऽस्फ़रत् ॥ ततो विदुरुद्युः सर्वे तस्मात्त्रस्ता रणाजिरे । सुराश्च क्षुभिताः सर्वे हृष्ट्रा दण्डोद्यतं यमम् ॥३८ तिसम् प्रहर्तुकामे तु यमे दण्डेन रावणम् । यमं पितामहः साक्षाइशैयित्वेदमन्नवीत् ॥ वैदस्वत महावाहो न खुरुविमतविक्रम । न हन्तव्यस्त्वया तेन दण्डेनैप निशाचर: ।। 🗸 ४० वरः खलु मयैतस्मै दत्तस्त्रिद्शपुङ्गव । स त्वया नानृतः कार्यो यन्मया व्याहृतं वचः ॥ यो हि मामनृतं कुर्यादेवो वा मानुपोऽपि वा । त्रैटोक्यमनृतं तेन कृतं स्यानात्र संशयः ॥ ४२ क़ुद्धेन विष्रमुक्तोऽयं निर्विशेषं प्रियाप्रिये । प्रजाः संहरते रौद्रो लोकत्रयभयावहः ॥ vз अमोघो होप सर्वेपां प्राणिनाममितप्रभः । कालदण्डो मया सृष्टः पूर्व मृत्युप्रस्कृतः ॥ 88 तन्न खल्वेप ते सौम्य पाद्यो रावणमूर्वनि । न खिरमन् पतिते कश्चिन्मुहूर्तमिप जीवित ॥४५ यदि ह्यस्मिन्निपतिते न म्रियेतैप राक्षसः । म्रियते वा दशमीवस्तदा ह्यभयतोऽनृतम् ॥ तन्निवर्तय लङ्केशादण्डमेतं<sup>9</sup> समुद्यतम् । सत्यं च मां कुरुष्वाद्य लोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे ॥ ्षवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच यमस्तदा । एप न्यावर्तितो दण्डः प्रभविष्णुहि नो भवान् ॥४८ किं न्यिदानीं मया शक्यं कर्तुं रणगतेन हि । न मया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्कृत: ॥ ४९ एप तस्मात प्रणद्यामि दर्शनाद्य रक्षसः । इत्युक्ता सरथः साश्वस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५ ५० दश्यीवस्त तं जित्या नाम विश्राव्य चात्मनः । आरुह्य पुष्पकं भूयो निष्कान्तो यमसादनातः ॥ रूस तु वैवस्वतो देवैः सह ब्रह्मपुरोगमैः । जगाम त्रिद्वि हृष्टो नारदश्च महासुनिः ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्तिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे यमजयो नाम द्वाविंदाः सर्गः

<sup>1.</sup> नज्द्येन न इन्तन्यो न इन्तन्य इत्याः १. लक्ष्ये दण्डमेतम् च । विचिरिति तिलकः।

## त्रयोविंशः सर्गः

ततो जित्वा दशप्रीवो यसं त्रिदशपुङ्गवम् । रावणस्तु रणश्लाघी स्वसहायान् दद्शे ह ॥ ۶ ततो रुधिरसिक्ताङ्गं प्रहारैर्जर्जरीकृतम् । रावणं राक्षसा दृष्टा विस्मयं समुपागमन् ॥ ર जयेन वर्धियत्वा च मारीचप्रमुखास्ततः । पुष्पकं भेजिरे सर्वे सान्त्विता रावणेन त ॥ ततो रसातलं गच्छन् प्रविष्टः पयसां निधिम् । दैस्रोरगगणाध्यष्टं वरूणेन सुरक्षितम् ॥ स तु भोगवतीं गत्वा पुरीं वासुकिपालिताम्। कृत्वा नागान् वशे हृष्टो यथौ मणिमयीं पुरीम्॥ निवातकवचास्तत्र दैत्या छब्धवरा वसन् । राक्षसस्तान् समागम्य युद्धाय समुपाह्वयत् ॥ ते त सर्वे सविकान्ता दैतेया वलशालिनः । नानाप्रहरणास्तत्र प्रहृष्टा युद्धदर्भदाः ॥ शुळैस्त्रिशुळैः कुलिशैः पष्टसासिपरश्वधैः । अन्योन्यं विभिद्धः कुद्धा राक्षसा दानवास्तथा ॥ ८ तेषां तु युष्यमानानां साम्रः संवत्सरो गतः । न चान्यतरयोस्तत्र विजयो वा क्षयोऽपि वा।। ततः पितामहस्तत्र त्रैलोक्यगतिरव्ययः । आजगाम द्रतं देवो विमानवरसास्थितः ॥ १० निवातकवचानां तु निवार्य रणकर्म तत् । वृद्धः पितामहो वाक्यमुवाच विदितार्थवत् ॥ ११ न हायं रावणो युद्धे शक्यो जेतुं सुरासुरैः । न भवन्तः क्षयं नेतुमिप सामरदानदैः ॥ **8-5** राक्षसस्य सखित्वं च अवद्भिः सह रोचते । अविभक्ताश्च सर्वार्थाः सहदां नात्र संशयः ॥१३ ततोऽग्निसाक्षिकं सख्यं कृतवांस्तत्र रावणः । निवातकवचैः सार्धं प्रीतिमानभवत्तदा ॥ 88 अर्चितस्तैर्यथान्यायं संवत्सरमयोपितः । स्वपुरान्निर्विशेषं च प्रियं प्राप्तो दशाननः ॥ १५ तत्रोपधार्यं मायानां शतमेकं समाप्तवान् । सिल्लेन्द्रपुरान्वेषी भ्रमित स्म रसातलम् ॥ १६ ततोऽइमनगरं नाम कालकेयैरधिष्ठितम् । गत्वा तु कालकेयांश्च हत्वा तत्र वलोत्कटान् ॥१७ भ्रपणख्याश्च भर्तोरमसिना प्राच्छिनत्तदा । श्याछं च बछवन्तं च विद्युजिह्नं वछोत्कटम् ॥ जिह्नया संछिहन्तं च राक्ष्सं समरे तथा । तं विजित्य मुहूर्तेन जन्ने दैसांश्रतुःशतम् ॥ 89. ततः पाण्डरमेघामं कैळासमिव भास्वरम् । वरुणस्यालयं दिव्यमपद्यद्राक्षसाधिपः ॥ २० क्षरन्तीं च पयस्तत्र सुरभिं गामवस्थिताम् । यस्याः पयोऽभिनिष्यन्दात् क्षीरोदो नाम सागरः॥ ददर्भ रावणस्तत्र गोवृषेन्द्रवरारणिम् । यस्माचन्द्रः प्रभवति शीतरिक्सर्निशाकरः ॥ २२ यं समाश्रित्य जीवन्ति फेनपाः परमर्पयः। अमृतं यत्र चोत्पन्नं स्वधा च स्वधमोजिनाम्॥२३ यां ब्रुवन्ति नरा छोके सुरभि नाम नामतः । प्रदक्षिणं तु तां कृत्वा रावणः परमाद्भताम् ॥ २४ प्रविवेश सहाघोरं गुप्तं बहुविधैर्वछैः । तोयधाराशताकीर्णं शारदाभ्रनिमं तदा ॥ २५ नित्यप्रहृष्टं दृर्दशे वरुणस्य गृहोत्तमम् । ततो हत्वा वलाध्यक्षान् समरे तैश्च ताडित: ॥ २६.. अन्नवीच ततो योधान् राजा शीघं निवेद्यताम् । युद्धार्थी रावणः प्राप्तस्तस्य युद्धं प्रदीयताम् ॥ वद वा न भयं तेऽस्ति निर्जितोऽस्मीति साञ्जलिः। एतस्मिन्नन्तरे कुद्धा वरुणस्य महात्मनः॥

पुत्राः पौत्राश्च निष्कामन् गौश्च पुष्कर एव च । ते तु वीर्चगुणोपेता वलैः परिवृताः स्वकैः ॥ युङ्का रथान् कामगमानुदाद्भास्वरवर्चसः । ततो युद्धं समभवदारुणं रोमहर्षणम् ॥ सिंठिलेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च धीमतः । अमारीश्च महावींवैर्दशुत्रीवस्य रक्षसः ॥ 3 8 वारुणं तद्वछं कुत्स्नं क्षणेन विनिपातितम् । समीक्ष्य स्ववछं संख्ये वरुणस्य सुतास्तदा ॥ ३२ अर्दिताः शरजालेन निवृत्ता रणकर्मणः । महीतलगतास्ते तु रावणं दृश्य पुष्पके ॥ 33 आकाशमाशु विविशुः स्यन्दनैः शीव्रगामिभिः । महदासीत्ततस्तेषां तुल्यस्थानमवाष्य तत् ॥३४ आकाशयुद्धं तुमुलं देवदानवयोरिव । ततस्ते रावणं युद्धे शरै: पावकसंनिभै: ॥ विमुन्धिक संतुष्टा विनेद्वर्विविधान् रवान् । ततो महोद्रः कुद्धो राजानं दृश्य धर्षितम् ॥ त्यका मृत्यभयं वीरो युद्धकाङ्क्षी ज्यलोकयत् । तेन ते दारुणा युद्धे कामगाः पवनोपमाः ॥ महोदरेण गद्या हता वे प्रयुद्धः क्षितिम् । तेषां वरुणपुत्राणां हत्वा योधान् हयाव्यातान् ॥३८ मुमोचाञ्च महानादं विरथान् प्रेक्ष्य तान् स्थितान् । ते तु तेपां रथाः साश्वाः सह सार्थिभिईतैः॥ महोदरेण निहताः पतिताः पृथिवीतले । ते तु त्यका रथान पुत्रा वरुणस्य महात्मनः ॥ ४० आकारो विष्टिताः सराः स्वप्रभावान्न विन्यथः । धन्तेषि कृत्वा सज्जानि विनिर्भिद्य महोदरम् ॥ रावणं समरे कद्धाः सहिताः समभिद्रवन् । सायकैश्चापविश्वष्टैर्वजनल्पैः सुदारुणैः ॥ ४२ दारयन्ति सम संकद्धा मेघा इव महागिरिम् । ततः कृद्धो दशयीवः कालाग्निरिव निर्गतः ॥ 83 जरवर्षेर्महाघोरैस्तेपां मर्मस्वताड्यत् । ततस्तेनैव सहसा सीदन्ति स्म पदातयः ॥ 88 मुसलानि विचित्राणि ततो भल्लशतानि च । पृहसांख्रीव शक्तीख्र शतन्नीस्तोमरांस्तथा ॥ ४५ -पातचामास दुर्धपस्तेपासुपरि विष्ठितः । अपविद्धास्तु ते वीरा विनिष्पेतुः पदातयः ॥ 86 महापङ्कमिवासाद्य कुञ्जराः पष्टिहायनाः । सीदमानान् सुतान् दृष्ट्वा विद्वलान् सुमहौजसः॥४७ ननाद रावणो हर्पान्महानम्बुधरो यथा । ततो रक्षो महानादान मुक्का हन्ति स्म वारुणान् ॥ नानाग्रहरणोपेतेर्थारापातैरिवाम्बदः । ततस्ते विमुखाः सर्वे पतिता धरणीतले ।। ४९ रणात् स्वपुरुषैः शीव्रं गृहाण्येव प्रवेशिताः । तानत्रवीत्ततो रक्षो वरुणाय निवेद्यताम् ॥ ५० रावणं त्वत्रवीत्मन्त्री प्रभासो नाम वारुणः । गतः खलु महाराजो ब्रह्मलोकं जलेश्वरः ॥ ५१ गान्धर्वं वरुणः श्रोतुं यं त्वमाह्मयसे युधि । तत् किं तव वृथा वीर परिश्रम्य गते नृषे ॥ ५२ ये तु सन्निहिता वीराः कुमारास्ते पराजिताः । राक्षसेन्द्रस्तु तच्छूत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः ॥ हर्पान्नादं विमुख्नम् वै निष्क्रान्तो वरुणालयात् । आगतस्तु पथा येन तेनैव विनिवृत्य सः॥५४ लङ्कामभिमुखो रक्षो नभःस्थलगतो ययौ ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वरुणजयो नाम त्रयोविद्याः सर्गः

अथ च पुना दृश्यमानाः प्रक्षिप्ताः सर्गाः प्रथमः सर्गः <sup>१</sup> बल्दिशनम्

ततोऽश्मनगरं भूयो विचेष्र्युद्धदुर्मदाः । यत्रापश्य-इशम्रीवो गृहं परमभास्वरम् ॥ १ ॥ वैदूर्य-तोरणाक्तीणें मुक्ताजालविभूषितम् । सुवर्णस्तम्भगहनं वेदिकाभिः समन्ततः ॥ २ ॥ वज्रस्फटिकसोपानं किङ्किणीजालसंयुतम् । वह्वासनयुतं रम्यं महेन्द्र-भवनोपमम् ॥ ३ ॥ दृष्ट्वा गृहवरं रम्यं दशग्रीवः प्रतापवान । कस्येदं भवनं सौम्यं मेरुमन्दर-सन्निभम् ॥ ४ ॥ गच्छ प्रहस्त शीवं त्वं जानीप्व भवनोत्तमम् । एवमुक्तः प्रहस्तस्त प्रविवेश ग्रहोत्तमम् ॥ ५ ॥ स श्रून्यं प्रेक्ष्य तद्द्वारं पुनः कक्ष्यान्तरं ययौ । सप्तकक्ष्यान्तरं गत्वा ज्वालामपश्यत ॥ ६ ॥ ततो दृष्टः पुमांस्तत्र हृष्टो हासं मुमोच सः । स तु श्रुत्वा महाहासमूर्ध्वरोमा-भवत्तदा ॥ ७ ॥ ज्वालामध्ये स्थितस्तत्र हेममाली विमोहित: । आदित्य इव दुःप्रेक्ष्यः साक्षाद्यम इव स्थितः ॥ ८ ॥ तथा हष्ट्रा तु वृत्तान्तं त्वरमाणो विनिर्गतः । विनिर्गम्याववीत् सर्वे रावणाय निशा-चरः ॥ ९ ॥ अथ राम दशग्रीवः पुष्पकादव-रुह्य सः । प्रवेष्ट्रमिच्छन् वेश्माथ भिन्नाञ्जनचयो-पमः ॥ १० ॥ चन्द्रमौलिर्वपुष्मांश्च पुरुपोऽ-स्याग्रतः स्थितः । द्वारमावृत्य सहसा ज्वालासक्तो भयानकः ॥ ११ ॥ रक्ताक्षः श्वेतवदनो विम्बोष्ट-श्रोर्ध्वरोमवान् । महाभीषणनासश्च कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ १२ ॥ गूढश्मश्रुनिंगूढास्थिर्देष्टालो रोमहर्षण: । एताहरां वै पुरुषं ददर्श स त

रावणः ॥ १३ ॥ गृहीत्वा लोहमुसलं द्वारं विष्टभ्य सुस्थितम् । अथ संदर्शनात्तस्य ऊर्ध्वरोमा वभूव सः ॥ १४ ॥ अस्पन्दतास्य हृदयं वेपशुश्चाप्य-जायत । निमित्तान्यमनोज्ञानि दृष्टा व्यचिन्तयत् ॥ १५ ॥ अथ चिन्तयतस्तस्य स एव पुरुषोऽब्रवीत् । कि त्वं चिन्तयसे रक्षो ब्रूहि विस्रव्धमानसः ॥ १६ ॥ युद्धातिथ्यमहं वीर करिष्ये रजनीचर । एवमुक्त्वा स तद्रक्ष: पुन-र्वचनमत्रवीत् ॥ १७ ॥ योत्स्यसे वलिना सार्ध मया वा तद्विधीयताम् । रावणोऽभिहितो भूय ऊर्ध्वरोमा व्यजायत ॥ १८ समालम्ब्य रावणो वाक्यमत्रवीत् तिष्ठते को वा तं ब्रूहि वदतां वर ॥ १९ ॥ तेनैव सार्ध योत्स्यामि यथा वा स एनं पुनरप्याह दानवेन्द्रोऽत्र तिष्ठति ॥ २० ॥ एष वै परमोदार: सत्यपराक्रमः । वीरो वहुगुणोपेतः इवान्तकः ॥ २१ ॥ वालार्क समरेप्यनिवर्तकः । अमर्पी दुर्जयो जेता विलिहिं गुणसागरः ॥ २२ ॥ प्रियंवदः संविभागी गुरुविप्रप्रियः सदा । कालकाङ्क्षी सौम्यदर्शनः 11 २३ ॥ स च सर्वगुणोपेतः ग्रूरः स्वाध्यायतत्परः । एष गर्जति वात्येप ज्वलते तपते सदा ॥ २४ ॥ देवैश्च भ्तसङ्घेश्च पन्नगैश्च महर्षिभिः । भयं यो नाभिजानाति तेन किं योद्धुमिच्छित ॥ २५ ॥ विलिना यदि ते योद्धं रोचते राक्षसेश्वर । प्रविश ू त्वं महासत्त्वं संग्रामं कुरु मा चिरम् ॥ २६॥ एवमुक्तो दशग्रीवः प्रविवेश यतो वलि: स विलोक्याथ लङ्केशमहहासं जहास च ॥ २७ ॥ आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः स्थितो दानवसत्त्रमः। अथ संदर्शनादेव विलवें विश्वरूपवान् ॥ २८ ॥ स

अस्य सर्गस्यारम्मे— हर्णन्नादांस्तु विस्-जन्निष्कान्तो वरणाळ्यात् । महोदरेण संयुक्तो हर्पगद्गद-भाषिणा— इति च, दृश्यते ।

गृहीत्वा च तदक्षी हात्सक्षे स्थाप्य चात्रवीत । दशग्रीव महावाही कं ते कामं करोम्यहम् ॥ २९॥ किमागमनकत्यं ते ब्रहि त्वं राक्षसेश्वर । एवमकस्त विलना रावणी वाक्यमत्रवीत् ॥ ३० ॥ शृतं मया महाभाग बद्धस्त्वं विष्णना पुरा । सोऽहं मोचवितं शक्तो बन्धनाच्यां न संशयः ॥ ३१ ॥ एयसके ततो हासं चलिः कृत्वेदमत्रवीत् । श्रयतामभि-धास्यामि यं त्वं प्रच्छित रावण ॥ ३२ ॥ य एप परुपः दयामो द्वारि तिष्टति नित्यदा । एतेन दानवेन्द्राश्च तथान्ये बलवत्तराः ॥ ३३ ॥ वदां नीता बलवता पूर्वे पूर्वतराध ये । बद्धधाहमने-नैवं कतान्तो दरतिक्रमः ॥ ३४॥ क एनं परुपो लोके बज्जविष्यति रावण । सर्वभतापदर्ता व य एप द्वारि तिष्ठति ॥ ३५ ॥ कर्ता कारियता चैव धाता च भवनेश्वरः । न त्वं वेद न चाहं वे भूतभव्यभव-ट्यसुम् ॥ ३६ ॥ कलिश्चैव हि कालश्च सर्वगताप-हारकः । लोकत्रयस्य सर्वस्य हती स्रष्टा तथैव च॥ ३७॥ संहरत्वेप भतानि स्थावराणि चराणि च । पुनश्च सुजते सर्वमनायन्तो महेश्वरः ॥ ३८ ॥ करणं कारणं कर्ता सोऽयं पुरुपसत्तमः । इष्टं चैव हि दत्तं च हुतं चैव निशाचर ॥ ३९ ॥ सर्वमेव हि लोकेशो धाता गोसा न संशयः। नैवंविधं महद्भतं विद्यते भवनत्रये ॥ ४० ॥ अहं त्वं चैव पौलस्य ये चान्ये पूर्ववत्तराः । नेता तेषां महात्मेष पृशं रश-नया यथा ॥४१॥ बृत्रो दनुः शुकः शुम्भो निशुम्भो दम्भरेव च । कालनेमिश्च प्राह्मादिस्तथा वैरोचनो विल: ॥ ४२ ॥ काल्केयास्तारकाख्यो मुच्छन्दो विवर्धनः । हिरण्याक्षी मधुश्रीय कैटमी धुमशस्त्ररी ॥ ४३॥ यमलाईनी च कंसश्च कैटभो मधना सह । एते तपन्ति द्योतन्ति वान्ति वर्पन्ति चैव हि ॥४४॥ सर्वेः ऋतुशतिरिष्टं सर्वेस्ततं महत्तपः । सर्वे ते . सुमहात्मानः सर्वे वै योगधर्मिणः ॥ ४५ ॥ सर्वे-रैश्वर्यमासाद्य भुक्तभोगैर्महत्तरैः । दत्तमिष्टमधीतं च

प्रजाश्च परिपालिताः ॥ ४६ ॥ स्वपक्षेष्वनगोप्तारः प्रहर्तारः परेप्वाप । सामरेप्यपि लोकेप नैतेपां विद्यते सम: ॥ ४७ ॥ शरास्त्वभिजनोपेताः सर्व-शस्त्रास्त्रपारगाः । सर्वविद्याप्रवेत्तारः संग्रामेष्वनि-वर्तकाः ॥ ४८ ॥ सर्वेक्षिदशराज्यानि काङ्क्षितानि महात्मभिः। यद्धे सरगणाः सर्वे निर्जिताश्च सहस्रशः ॥ ४९ ॥ देवानामपि ये शक्ताः स्वपक्षपरिपालकाः । प्रमत्ता भोगरकाश्च वालावंसमतेजसः ॥ ५० ॥ यत स देवान् प्रधर्पेत तदेपो विष्णुरीश्वरः । उपायपूर्वकं नाशं संवेत्ता भगवान् हरिः ॥ ५१ ॥ प्राद्धर्भावं विकरते वेनतिविधनं नयेत् । पुनरेवात्मनात्मान-मधिष्टाय स तिष्टति ॥ ५२ ॥ एवमेतेन देवेन दानवेन्द्रा महात्मना । ते हि सर्वे क्षयं नीता बलिना कामरूपिणा ॥ ५३ ॥ समरे च दुराधर्षा नृपास्ते च पराजिताः । तेन नीताः क्षयं सर्वे कतान्तयल-चोदिताः ॥ ५४ ॥ एवसुक्त्वाथ प्रोवाच राक्षसं दानवेश्वरः । यदेतददृश्यते वीर चक्रं दीप्तान-लोपमम् ॥ ५५ ॥ एतद्गृहीत्वागच्छ त्वं मम पार्श्व महाबल । ततोऽहं तब चाख्यास्ये मुक्ति-कारणमध्ययम् ॥ ५६ ॥ तत् क्ररूप्य महावाहो मा विलम्बस्व रावण । एतच्छुत्वा गतो रक्ष: प्रहसंश्च महावलः ॥ ५७ ॥ यत्र स्थितं महद्दिव्यं कुण्डलं रवनन्दन । लीलयोत्पाटनं चक्रे रावणो वलदर्पितः ॥ ५८ ॥ न च चालियतुं शक्तो रावणोऽभत कथं-चन । छजया स पुनर्भयो यतं चके महाबल: ॥५९॥ उत्थितमात्रे दिव्ये च पपात भुवि राक्षसः। छिन्नमूलो यथा शाखी रुधिरौषपरिप्छतः॥ ६०॥ एतस्मिन्नन्तरे जज्ञे शब्दः पुष्करसंभवः। राक्ष-सेन्द्रस्य सचिवेर्मुको हाहाकृतो महान् ॥ ६१ ॥ ततो रक्षो महर्तेन चेतनां लभ्य चोरियतम । लजयावनतीभूतं वलिर्वाक्यमुबाच इ ॥ ६२॥ आगच्छ राक्षसश्रेष्ठ वाक्यं शृणु मयोदितम् । यत्त्वया चोद्धतं वीर कुण्डलं मणिभूषितम् ॥ ६३ ॥ एतद्धि पूर्वजस्यासीत् कर्णाभरणमीक्ष्यताम् । एतत् पतितमत्रैवमन्यद्भयो महावल ॥६४॥ अन्यत् पर्वत-सानौ हि पतितं कुण्डलादनु । मकुटं वेदिसामीप्ये पतितं युध्यतो भुवि ॥ ६५ ॥ हिरण्यकशिपोः पूर्वे मम पूर्वपितामहात् । न तस्य कालो मृत्युर्वा न व्याधिर्न विहिंसका: ॥ ६६ ॥ न दिवा मरणं तस्य न रात्रौ सन्ध्ययोरिप । न ग्रुष्केण न चार्हेण न च शस्त्रेण केनचित् ॥ ६७ ॥ विद्यते राक्षसः श्रेष्ठ तस्य नास्त्रेण केनचित् । प्रह्लादेन समं चके वादं परमदारुणम् ॥ ६८ ॥ तस्य वादे समुत्पन्ने धीरो लोकभयंकरः । सर्वदृश्यस्य वीरस्य प्रह्लादस्य महात्मनः ॥ ६९ ॥ उत्पन्नो राक्षसश्रेष्ठ नृसिंहाकृतिरूपधृत् । दृष्टं च तेन रौद्रेण क्षुरुधं सर्वमशेषतः ॥ ७० ॥ तत उद्धत्य वाहुभ्यां नखैर्निन्ये यमक्षयम् । एष तिष्ठति द्वाःस्थो वै वासुदेवो निरज्जनः ॥ ७१ ॥ तस्य देवाधि-देवस्य तत्त्वतो मे शृणुष्व ह । वाक्यं परम-भावेन यदि ते वर्तते हृदि ॥ ७२ ॥ इन्द्राणां च सहस्राणि सुराणामयुतानि च । ऋषीणां सप्तसंख्यानां शतान्यव्दसहस्रशः ॥ ७३ ॥ वशं नीतानि सर्वाणि य एष द्वारि तिष्ठति । तस्य तद्वचनं श्रत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् ॥ ७४ ॥ मया प्रेतेश्वरो दृष्टः कृतान्तः सह मृत्युना । पाशहस्तो महाज्वांल ऊर्ध्वरोमा भयानक: ॥ ७५॥ विद्युजिह्नश्च दंष्टालः सर्पवृश्चिकरोमवान् । रक्ताक्षो भीमवेगश्च सर्वसत्त्वभयंकरः ॥ ७६ ॥ आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः समेरेष्वनिवर्तकः । पापानां शमिता चैव स मया युधि निर्जितः ॥ ॥ ७७ ॥ न च मे तत्र भीः काचिद्वचथा वा दानवेश्वर। एनं तु नाभिजानामि तद्भवान् वक्तुर्महित ॥ ७८ ॥ रावणस्य वचः श्रुत्वा विल्वैरोचनोऽब्रवीत् । एष त्रैलोक्यधाता च हरिर्नारायण: प्रभुः ॥ ७९ ॥ अनन्तः कपिलो विष्णुर्नारसिंहो महाद्युतिः ।

ऋतधामा सुधामा च पाशहस्तो भयानकः ॥८०॥ द्वादशादित्यसद्यः पुराणपुरुषोत्तमः जीमूतसंकाशः सुरनाथः सुरोत्तमः ॥ ८१ ॥ ज्वालामाली महावाहर्योगी भक्तजनप्रियः एष धारयते लोकानेष वै सुजते प्रसु: || ८२ || एष संहरते चैव कालो भृत्वा महावल: । एप यज्ञश्च याज्यश्च चकायुधधरो हरिः ॥ ८३ ॥ सर्वदेवमयश्चैव सर्वभूतमयस्तथा । सर्वलोकमयश्चैव सर्वज्ञानमयस्तथा ॥ ८४ ॥ सर्वरूपी महारूपी वलदेवो महाभुजः। वीरहा वीरचक्षुप्मांस्त्रेलोक्य-गुरुरव्ययः ॥ ८५ ॥ एवं मुनिगणाः सर्वे कथयन्तीह मोक्षिणः। य एनं वेत्ति पुरुषं न च पापैर्विलिप्यते ॥ ८६ ॥ स्मृत्वा :स्तुत्वा तथेष्ट्रा च सर्वमस्मादवाप्यते । एतच्छ्त्वा च वचनं रावणो निर्ययौ तदा ॥ ८७ ॥ क्रोधसंरक्तनयन उद्यतास्त्रो महावलः । तथाभूतं च तं दृष्टा हरिर्मुसलधृत् प्रभुः ॥ ८८ ॥ नैनं हनम्यधुना पापं चिन्तयित्वेति विश्वधृत् । अन्तर्धानं गतो राम ब्रह्मणः प्रियकास्यया ॥ ८९ ॥ न च तं पुरुषं तत्र ददर्श रजनीचर: ॥

इति प्रक्षितेषु वलिदर्शनं नाम प्रथमः सर्गः

#### प्रक्षिसेषु द्वितीयः सर्गः सर्यजयघोषणा

अय र्सनिन्स पौलस्सः स्र्येलोकं जगाम ह ।
मेरुश्रङ्गे वरे रम्ये उधित्वा तत्र शर्वरीम् ॥ १ ॥
पुष्पकं तत् समारु वेस्तुरसारिक्षमम् । मनोवातगति दिव्यं विहारवियति स्थितम् ॥ २ ॥
तत्रापस्यद्विं देवं सर्वतेजोमयं शुमम् ।
वरकाञ्चनकेयूररकाम्बरविम् पितम् ॥ ३ ॥
कुण्डलाम्यां शुमाम्यां तु भ्राजन्मुखविकातितम् ।
केयूरिनष्कामरणं रक्तमालावलियनम् ॥ ४ ॥
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गं सहस्रकरणोज्वलम् ॥ तमादि-

देवमादित्यं विसं सप्ताश्ववाहनम् ॥ ५ ॥ अनाचन्त-। समध्यं च लोकसाक्षिणमीश्वरम् । तं दृष्ट्या प्रवरं देवं रावणो राक्षसाधिपः॥ ६ ॥ स प्रहरतमुवाचाय रवितेजोवलार्दितम् । गच्छामात्य वद होनं संदे-शान्सम शासनम् ॥ ७ ॥ मार्तण्डं भास्करं श्रेष्ठं तत्त्वतो र्जाह मा चिरम् । युद्धार्थी रावणः प्राप्तो युद्धे तस्य प्रदीयताम् ॥ ८ ॥ निजितोऽर्साति वा बृहि पक्षमेकतरं कुर । तस्य तद्वचनाद्रधः सूर्यस्थान्तिक-मागमत् ॥ ९ ॥ पिङ्गलं दण्डिनं चैव सोऽपरयद्-द्वारपालको । आभ्यामाख्याय तत् सर्वे रावणस्य विनिश्चयम् ॥ १० ॥ तृणीमास्ते प्रहस्तः स खुर्वतेजःप्रतापितः । दण्डी गत्वा रवेः पार्श्व प्रणम्या-ख्यातवान विभम् ॥ ११ ॥ श्रत्वा त सूर्यस्तदवृत्तं दण्डिनो रावणस्य ह । उवाच वचनं श्रीमान बुद्धिपूर्वे दिवाकरः ॥ १२ ॥ गच्छ दण्डिझयस्वैनं निर्जितोऽसीति वा वद । कुर यत्ते काङ्क्षितं तन्नाइं कालक्षिपां सहे ॥ १३ ॥ स गत्वा वचनात्तस्य राक्षसाय महात्मनः । कथयामास तत् सर्वे स्योंकां यचनं यथा ॥ १४ ॥ स श्रत्वा वचनं तस्य दण्डिनो वै महात्मनः । घोप-यित्वा जगामाथ विजयं राक्षसेश्वरः॥ १५॥ इति प्रक्षितेप सूर्यजययोपणा नाम द्वितीयः सर्गः

प्रक्षिप्तेषु तृतीयः सर्गः रावणमान्धातृयुद्धम्

अय संचिन्त्य पौरुद्धाः सीमळोकं जगाम ह ।

मेक्श्रक्ते वरे रम्पे राजनीमुष्य वीर्यवान् ॥ १ ॥
तदा कश्चिद्रशारुद्धो दिव्यस्वगनुष्टेपनः । अप्तरोगण"मुख्येन वेद्यमानस्तु गच्छित ॥ २ ॥ रितिशान्तोऽप्तरोऽङ्क्षेयु नुमिवाः सन् विदुष्यते । राज्यसस्यय तं

हप्ट्वा कौत्हरुसमिव्यतः ॥ २॥ अथापस्यहरिं तत्र

पर्वेजं-मुनिसत्तमम्, । दश्यीयो महात्मानं हप्ट्या चेदमुवाच ह ॥ ४॥ स्वाग्यतं तव दवेषे दिष्ट्या चेवागती

ह्मसि । कोऽयं स्यन्द्रनमारूढो ह्मप्सरोगणसेवितः ॥५॥ निर्लंज इव संयाति भयस्थानं न विन्दति । रावणेनैवमुक्तस्तु पर्वतो वाक्यमत्रवीत ॥ ६ ॥ थ्यणु बला यथातत्त्वं बक्ष्ये तब महामते । एतेन निर्जिता लोका ब्रह्मा चैवाभितोपित: ॥ ७ ॥ एप गच्छति मोक्षाय सुसुखं स्थानमुत्तमम् । तपसा निर्जिता छोका चिक्रमेण यथा स्वया ॥ ८ ॥ प्रयाति पुण्यवान् वत्स सोमं पीत्वा न संशयः । त्वं च राक्षतवार्द्रल शूर: सत्यवतस्तथा ॥ ९ ॥ नेहशेषु ·च कुथ्यन्ति वलिनो ब्रह्मचारिषु । अथापश्यद्रथवरं महाकायं महीजसम् ॥ १०॥ जाज्वल्यमानं वपुपा गीतवादित्रसंकुलम् । कैप गच्छति देवर्षे शोभमानो महाचृतिः ॥ ११॥ किन्नरैश्च प्रगायद्भिर्नृत्यद्भिश्च मनोहरम् । अत्वा चैनसुवाचाथ पर्वतो सुनिसत्तमः ॥ १२ ॥ एप शूरो रणे योद्धा संग्रामेष्वनिवर्तकः । युध्यमानस्तथैवैप प्रहारैर्जर्जरीकृतः ॥ १३ ॥ कृती शूरो रणे जेता स्वाम्यर्थे त्यक्तजीवितः । संग्रामे निहतो वीरान् हत्वा च सवलान् बहुन् ॥ १४ ॥ इन्द्रस्यातिथिरेवैष ह्यथवा यत्र चेच्छति। नृत्तगीतः विलासैस्तु सेव्यते नरसत्तमः ॥ १५ ॥ पप्रच्छ रावणो भूयः कोऽयं यात्यर्कसिन्नः। रावणस्य वचः श्रुत्वा पर्वतो वाक्यमत्रवीत् ॥ १६ ॥ य एप दृश्यते राजन विमाने सर्वकाञ्चने । अप्सरोगण-संयुक्ते पूर्णेन्दुसहशाननः ॥ १७ ॥ सुवर्णदो महाराज विचित्राभरणाम्बरः । एप गन्छति शीमेण यानेन सुमहाबृतिः ॥ १८ ॥ पर्वतस्य वचः श्रुखा रावणो वाक्यमत्रवीत् । य एते यान्ति राजानो बृहि तानृपिसत्तम ॥ १९ ॥ कोऽत्र मे याचितो-दद्याद्यद्वातिथ्यं महाद्यतिः धर्मज्ञ पिता में त्वं हि पर्वत 11 २० एवमुक्त: प्रखुवाच रावणं पर्वतस्तदा । स्वर्गा-थिनो महाराज नैते ख़ुद्धार्थिनो नृपाः ॥ २१ ॥ बक्ष्यामि च महाराज विचित्राभरणाम्बरः । यस्त राजा महातेजा सप्तद्वीपेश्वरो महान् ॥ २२ ॥ मान्धातेत्यभिविख्यातः स ते युद्धं प्रदास्यति । पर्वतस्य वचः श्रत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत् ॥ २३ ॥ कत्रासौ वर्तते राजा तं ममाचक्ष्व तत्त्वतः अहं यास्यामि तत्राद्य यत्रासी नरपुङ्कवः ॥ २४॥ रावणस्य वचः श्रुत्वा मुनिर्वचनमत्रवीत् । यवनाश्वसतो होप मान्धाता राजसत्तमः॥२५॥ सप्तद्वीपान समुद्रान्ताञ्जित्वाद्य स्वर्गमेप्यति अथापश्यन्महाबाहुर्विरिञ्चिवरदर्पित: ॥ २६ अयोध्याधिपतिं वीरं मान्धातारं नृपोत्तमम् । सप्तदीपाधिपं यान्तं स्थन्दनेन विराजितम् ॥ २७ ॥ काञ्चनेन विचित्रेण महाहारेण भास्वता जाज्वस्यमानं रूपेण दिव्यस्वगन्लेपनम् ॥ २८ ॥ तसवाच दशग्रीवो युद्धं मे दीयतामिति । एवमुक्तो दशग्रीवं प्रहस्येदसवाच ह ॥ २९ ॥ यदि ते जीवितं नेष्टं ततो युध्यस्व मामिति । मान्धातुर्वचनं श्रत्वा रावणो चाक्यमव्यवीत् ॥ ३० ॥ वरुणस्य क्रवेरस्य यमस्यापि न विव्यथे । किमरे मानु-घान्वन्तो रावणो भयमाविशेत ॥ ३१ एवमक्त्वा दशग्रीव: क्रोधात्तं प्रदहन्निव । आज्ञाप-यामास तदा राक्षसान् युद्धदुर्मदान् ॥ ३२ ॥ अथ क्रद्धास्त सचिवा रावणस्य दुरात्मनः । ववृषुः शरवर्षाणि ग्रूरा युद्धविशारदाः ॥ ३३ ॥ अथ राज्ञा वलवता कङ्कपत्रैरजिहागैः । इपुभिस्ताडिताः प्रहस्तग्रुकसारणाः ॥ ३४ ॥ महोदर-विरूपाक्षमारीचाकम्पनादयः । अथ प्रहस्तो नृपति शरवर्षेरवाकिरतः ॥ ३५ ॥ अप्राप्तानेव तान् सर्वान् प्रचिच्छेद नृपोत्तमः । भुसुण्ठीभिश्र भक्तैश्र भिण्डिपालैश्च तोमरै: ॥ ३६ ॥ नरराजेन दह्यन्ते शलभा इव तेऽभिना । पुनर्नृपवरः कृदः पञ्चभिः प्रविभेद तम् ॥ ३७ ॥ तोमरैः स महावारैः पुरा क्रौञ्चिमवाभिजः । ततो महर्भामयित्वा मुद्गरं वज्रसंनिभम् ॥ ३८ ॥ समोच सोऽति-वेगेन राक्षसस्य रथं प्रति स महावेगो मुद्ररो वज्रसंनिभः ॥ ३९ ॥ घूर्णितो रावणस्तेन पतितः शककेत्वत् । तदा स नृपतिः प्रीतो हर्षोद्भतवलो वभौ ॥ ४० ॥ सकलेन्द्रकरैः स्पृष्टं यथाम्ब्रं छवणाम्भसः । ततो रक्षोवलं सर्वे हाहाभूतमचेतनम् ॥ ४१ ॥ परिवार्याथ तं तस्थौ राक्षसेन्द्रं समन्ततः । ततश्चिरात समाश्वस्तो रावणो लोकरावणः ॥ ४२ ॥ मान्धातः पीडया-मास देहं ल्ङ्केश्वरो भृशम् । रथं चाश्वयजं क्षिप्रं वभञ्ज च महावल: ॥ ४३ ॥ विरथ: स रथं प्राप्य शक्ति घण्टाइहासिनीम । मान्धाता विप्रचिक्षेप तां वलाद्रावणं प्रति ॥ ४४ ॥ मरी-चिमिव चार्कस्य चित्रभानोः शिखामिव । दीप्यन्तीं रुचिराभासं मान्धातकरिनःसताम ॥ ४५ ॥ तामापतन्तीं शुलेन पौलस्त्यो रजनीचरः । ददाह शक्ति लङ्केशः पतङ्गमिव पावकः ॥ ४६ ॥ यमदत्तं त नाराचं निकृष्याथ दशाननः । पात-यामास वेगेन स तेनाभिहतो भृशम् ॥ ४७ ॥ मुर्छितं नृपतिं दृष्ट्वा प्रहृष्टास्ते निशाचराः । चुक्रगः . सिंहनादांश्च क्वेलन्तश्च निशाचराः ॥ ४८ ॥ लब्धसंज्ञो सहतेन ह्ययोध्याधिपतिस्तदा । तं दृष्टवा शत्रुभिः शत्रुं पूज्यमानं मुदान्वितैः ॥४९॥ जातकोपो दुराधर्षश्चन्द्रार्कसदृशद्यतिः । महता शरवर्षेण पीड-वन् राक्षसं वलम् ॥ ५० ॥ चापस्य च निनादेन तस्य वाणरवेण च । संचचाल ततः सैन्यमुद्धत इव सागरः ॥ ५१ ॥ तद्यद्धमभवद्वीरं नरराक्षरः संकुलम् । कुधाविष्टौ महात्मानौ नरराक्षस-सत्तमौ ॥ ५२ ॥ कार्मुकासिधरी वीरी शरा-सनगतौ तथां । मान्धाता रावणं चैव राक्षसञ्जैव तं नृपम् ॥ ५३ ॥ कोधेन महताविष्टी शरवर्ष

ववर्षतः । तो परस्परसंक्षोभात प्रहारैर्जर्जरीकृतौ। ॥ ५४ ॥ रावणो रौद्रमस्त्रं त प्रायङक्त स महावलः । आहेरोन स मान्धाता तदस्त्रं प्रत्यवारयत ॥ ५५ ॥ गान्धवेंण दशबीयो बारुणेन स राजराट I गृहीत्वा स त ब्रह्मास्त्रं सर्वभतभयावहम् ॥ ५६ ॥ तोल्यामास मान्धाता दिव्यं पाञ्चतं महत् । तदस्त्रं घोररूपंत् वेलोक्यभयवर्धनम् ॥ ५७ ॥ हप्ट्वा त्रस्तानि भृतानि स्थावराणि चराणि च वरदानात्त रुद्रस्य तपसाधिगतं महत् ॥ ५८ ॥ ततः प्रकम्पितं सर्वे बलोक्यं सचराचरम् । देवाः प्रकरिपताः सर्वे छयं नागाश्च मेनिरे ॥ ५९ ॥ अथ ती मनिशार्दली ध्यानयोगादपश्यताम् । पुलस्त्यो गालबक्षेत्र वारयामासत्रर्वपम् ॥ ६० ॥ उपलब्धेश्र विविधेर्वाक्ये राक्षसस्तमम् । तौ त कृत्वा परां - प्रीतिं नरराक्षसयोस्तदा ॥ ६१ ।। संप्रस्थिती त तो हृष्टी पथा येनैव चागती ॥ 'इति प्रक्षितेपु रावणमान्यात्रयुद्धं नाम तृतीयः सर्गः

> प्रक्षिप्तेषु चतुर्थः सर्गः रावणमन्त्रेखरदानम्

गतान्यामथ विद्यास्यां रावणी राक्षसाधियः । दश्योजनताहत्तं प्रथमं स मस्तथम् ॥ १ ॥ अलक्कान्महृतिजाः पुणकेण महावळः । यत्र विद्यति संन्यस्ता हंसाः सर्यगुणानिवताः ॥ २ ॥ अत ऊर्न्य द्वितीयं तु गत्या चैप मस्तथम् । दश्योजनताहत्तं तद्धि वै परिगण्यते ॥ ३ ॥ तत्र मेषाः स्थिताः सर्वे प्रिमण्यते ॥ ३ ॥ तत्र मेषाः स्थिताः सर्वे त्रियि विद्यास्यानित्ताः । अभियाः पश्चिणो ब्राह्माक्षिविषा इति संस्थिताः ॥ ॥ अथ गत्वा तृतीयं त्रु वायोः पश्चामुत्तमम् । नित्यं यत्र स्थिताः सिद्धाक्षारणात्र्य मनस्विनः॥ । । नित्यं वत्र स्थताः सिद्धाक्षारणात्र्य मनस्विनः॥ । । नित्यं त्र सहताः सिद्धाक्षारणात्र्य समस्विनः॥ । । विद्या त्र सहताः प्रदृत्वाणि योजनानां तथेव च । चतुर्थे चायुमाने तु गतवान् राजणस्तथा ॥ ६ ॥ वति

यत्र नित्यं वै भृताश्च सविनायकाः । अथ गत्वा त वै शीवं पञ्चमं वायगोचरम ॥ ७ ॥ दशैवं त सहस्राणि योजनानां तथैव च । गङ्गा वरा सरिच्छेष्ठा नागाश्च कुमुदादयः ॥ ८ ॥ कुज्जरा यत्र तिष्टन्ति ये च मञ्जन्ति शीकरान । गङ्गा-तोयेप तिष्ठन्तः पुण्यं कुर्वन्ति सर्वशः ॥ ९ ॥ ततः करिकराइष्टं वायुना लोलितं भूशम । जलं कुन्नेषु पतितं हिमं भवति राघव ॥ १० ॥ ततो जगाम पष्टं स वायमार्गं महाद्यते । योजनानां सहस्राणि तथैव त स राक्षस: ॥ ११ म यत्रास्ते गरहो नित्यं ज्ञातियान्ध्रयसस्कृत:। तथैव त सहस्राणि योजनानां तथोपरि ॥ १२ ॥ सप्तमं वायमार्गे त यत्र वै ऋपयः स्थिताः । अतं ऊर्ध्वे स गत्वाथ सहस्राणि दशैव तु ॥ १३ ॥ अष्टमं वायमार्गे तु यत्र गङ्गा प्रतिष्ठिता । आकाशगङ्गा विख्याता ह्यादित्यपथमास्थिता ॥ १४ ॥ वासुना धार्यमाणा सा महावेगा महास्वना । अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि चन्द्रमा यत्र तिष्ठति ॥ १५ अशीतिस्तुं सहस्राणि योजनानां तथोपरि । चन्द्रमा तिप्रते यत्र ग्रहनक्षत्रसंयुत: ॥ १६ ॥ शतं शतसहस्राणि रहमयश्चन्द्रमण्डलात् । प्रकाशयन्ति लोकांस्तु सर्वसत्त्वसुखावहाः ॥ १७ ॥ ततो दृष्ट्वा दशग्रीयं चन्द्रमा निर्दहन्निय । स त शीतामिना शीघं प्रादहद्वावणं तदा ॥ १८ ॥ नासद्दंस्तस्य सचिवाः शीतामि भयपीडिताः रावणं जयशब्देन प्रहस्तो वाक्यमत्रवीत् ॥ १९॥ राजञ्ज्ञीतेन वाध्यामो निवर्ताम इतो वयम् । चन्द्ररिमप्रतापेन रक्षसां भयमाविशत् ॥ २०॥ स्वभासा होप राजेन्द्र शीतांशर्दहनात्मकः । एतच्छ्त्वा प्रहस्तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ २१॥ विस्पार्य धनुरुद्यम्य नाराचैस्तं ह्यपीडयत् । अथ

रविकरभ्रष्टम् पुना ।

ब्रह्मा समागम्य चन्द्रलोकं त्वरान्वितः ॥ २२ ॥ दराग्रीव महावाही साक्षाद्विश्रवसः सुत । गच्छ शीव्रमितः सौम्य मा चन्द्रं पीडयाशुगैः ॥ २३ ॥ लोकस्य हितकामोऽयं द्विजराजो महाद्यतिः । मन्त्रं च ते प्रदास्यामि प्राणात्ययभयेऽभयम् ॥२४॥ यस्त्वमं संस्मरेन्मन्त्रं न स मृत्यमवाप्नयात । एवमुक्तो दशग्रीवः प्राञ्जलिर्वाक्यमग्रवीत् ॥ २५ ॥ यदि तृष्टोऽसि मे देव अनुग्राह्यो यदि ह्यहम । यदि मन्त्रेश्वरो देयो दीयतां मम धार्मिक ॥ २६॥ यं जप्त्वाहं महाभाग सर्वदेवेप निर्भय: । अमरेप च सर्वेष दानवेष पतत्रिप ॥ २७ ॥ त्वत्प्रसादात्त देवेश न भयं विद्यते मम । एवमुक्तो दशग्रीवं ब्रह्मा वचनमब्रवीत् ॥ २८ ॥ प्राणात्यये त वै दिया न नित्यं राक्षसाधिप । अक्षसत्रं गृहीत्वा जपेन्मन्त्रमिमं शुभम् ॥ २९ ॥ अजप्त्वा राक्षसश्रेष्ठ न ते सिद्धिर्भविष्यति । शृणु मन्त्रं प्रवक्ष्यामि येन राक्षसपुङ्गव ॥ ३० ॥ मन्त्रस्य कीर्तनादेव प्राप्स्यक्षे समरे जयम । देवदेवेश सुरासुरनमस्कृत ॥ ३१ ॥ भूतभव्य-महादेव हर पिङ्गललोचन । वालस्त्वं वृद्धरूपी च वैयाघवसनच्छद ॥ ३२ ॥ आरुणेयोऽसि देव त्वं त्रैलोक्यप्रभुरीश्वर: । हरो हरितनेमिस्त्वं यगान्तदहनोऽनलः ॥ ३३ ॥ गणेशो लोक-शम्भश्र लोकपालो महाभुजः । महादेवो महा-शूली महादंष्टो महाभुजः ॥ ३४ ॥ कालश्च कालरूपी च नीलग्रीवो महोदरः । वेदान्तगो वेदमयः पश्चनां पतिरव्ययः ॥ ३५ ॥ शूलधृच्छुल-केत्रश्च नेता गोप्ता हरिः शिवः । जटी मुण्डी शिखण्डीं च लगुडी च महायशा: ॥ ३६ ॥ भूतेश्वरो गणाध्यक्षः सर्वात्मा सर्वभावनः । सर्वदः सर्वहारी च स्रष्टा च गुरुरव्ययः ॥ ३७ ॥ कमण्डलुधरो देवः पिनाकी धूर्जिटिस्तथा ।

माननीयोऽईणीयश्च ओंकारः सामवेदगः ॥ ३८॥ मृत्यश्च मृत्यद्तश्च पारियात्रश्च सुन्नतः । ब्रह्मचारी रही योगी वीणापणवत्णवान् ॥ ३९ ॥ अमरो दर्शनीयश्च वालसूर्यनिभस्तथा । इमशानचारी भगवानुमापतिररिन्दमः ॥ ४० ॥ भगनेत्रप्रहर्ता च पूपदन्तनिपातनः । ज्वरहर्ता पाशहस्तः प्रलयः काल एव च ॥ ४१ ॥ उल्कामुखोऽमिकेतुश्र मुनिर्दीतो विद्यांपतिः । उन्मादमोहनकरः समर्थ-स्त्रिदशोत्तमः ॥ ४२ ॥ वामनो वामदेवश्र प्राग्दक्षिण्यश्च नामतः । भिक्षुश्च भिक्षुरूपी च त्रिजटी जटिलः स्वयम् ॥ ४३ ॥ चक्रहस्तः प्रतिष्टम्भी चमूनां स्तम्भनस्तथा । ऋतुर्ऋतुकरः कालो मधुर्मधुरलोचनः ॥ ४४ ॥ वानस्पत्यः र्शाकरश्च नित्यमाश्रितपूजितः। जगद्वाता च कर्ता च पुरुषः शाश्रतो हाजः॥ ४५ ॥ धर्माध्यक्षो विरूपाक्षस्त्रिवरमी भृतभावनः । त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च स्यांयुतसमप्रभः ॥ ४६ ॥ देवदेवोऽभिदेवश्र चन्द्राङ्कितजटस्तथा । नर्तको लासकश्चैव पूर्णेन्द्र-सहशाननः ॥ ४७॥ सुब्रह्मण्यः शरण्यश्च सर्वदेव-मयस्तथा । सर्वभूतिनवासश्च सर्ववन्धविमोचकः ४८ । मोहनो वञ्चकश्चैव सर्पधारी वरोत्तमः । पुष्पदन्तो विभागश्च मुख्यः सर्वहरस्तथा ॥ ४९॥ हरिश्मश्रुर्धनुर्धारी भीमो भीमपराक्रम:। भक्ताभीष्ट-प्रदः स्थाणुः परमात्मा सनातनः ॥ ५०॥ मया प्रोक्तमिदं पुण्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । जप्यमेत इ -ग्रीव कुर्याच्छ<u>त्र्</u>विनाशनम् ॥ ५१ ॥ दस्वा तु रावण-स्येमं वरं स कमलोद्भवः । पुनरेव जगामाश्च ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥ ५२ ॥ रावणो हि वरं छन्ध्वा पुनरेवा-गमत्तदा। निवर्तमानः संहृष्टो रावणः स दुरात्मवान् ॥ ५३ ॥ जहे पथि नरेन्द्रर्षिदेवगन्धर्वकन्यकाः ॥ इति प्रक्षितेषु रावणमन्त्रेश्वरदानं नाम चतुर्थः सर्गः

## प्रक्षिप्तेषु पश्चमः सर्गः कपिलदर्शनम्

केनचित्त्वथ कालेन रावणः प्रययो गृहात । पश्चिमार्णवमागच्छत् सचिवैः सह राक्षसैः ॥ १ ॥ द्वीपस्थो दहशे तेन पुरुषः पावकप्रभः । महा-जाम्बनदग्रस्य एक एव व्यवस्थितः ॥ २ ॥ यथा दृश्येत भगदो यगान्तानल उत्थितः । देवानामिव देवेशो ग्रहाणामिव भास्करः ॥ ३ शरभाणां यथा सिंहो हस्तिप्वेरावतो यथा । पर्वतानां यथा मेरुः पारिजातश्च शाखिनाम् ॥४॥ तथा तं पुरुषं हुण्टवा कुण्डमध्येऽनलं यथा । गर्जन्तं विविधेर्नादैर्लम्बहस्तं भयानकम् ॥ ५ ॥ दंशलं विकटं चैव कम्ब्यीवं महौजसम् । मण्डककक्षि पिङ्गाक्षं कैलासशिखरोपमम् ॥ ६॥ पद्मपादतलं भीमं रक्ताम्बुजनिभाननम् । महाकायं महानादं मनोऽनिल्समं जवे ॥ ७ ॥ भीम-माबद्धतूणीरं संघष्टं बद्धचामरम् । ज्वालामाला-परिक्षितं किङ्किणीकृतनिस्वनम् ॥ ८ ॥ मालया · स्वर्णपद्मानां चक्षोदेशायलम्बया । ऋग्वेदभिव ् शोभन्तं पद्ममालाविभृषितम् ॥ ९ ॥ सोऽञ्जना-काञ्चनाचलसंनिभम् । अववीत्तं दशग्रीयो युद्धं मे दीयतामिति ॥ १० ॥ जगर्ज चोचैर्यळवान सहामात्यो दशाननः । धृत्वा स राक्षसपतिः श्रलशक्त्यष्टिपद्वसान् ॥ ११ ॥ स द्वीपिना सिंह इव श्रूलभेनेव कुझरः। सुमेरुरिव च्छागेन नदीवेगैरिवार्णवः ॥ १२ ॥ अकम्प्यमानः पुरुषो रावणं वाक्यमग्रवीत् । युद्धश्रद्धां हि ते रक्षो नाशयिष्यामि दुर्मते ॥ १३ ॥ रावणस्य च यो वेगः सर्वलोकभयावहः । तथा वेगसहस्राणि . संक्षिताकि तमेव हि ॥ १४ ॥ अभवत्तस्य सा दृष्टिर्ग्रहमालेव चान्द्रता । दन्तानां दशतः शब्दो

यन्त्रस्येवातिभीकरः ॥ १५ ॥ धर्मस्तस्य तपश्चेव जगतः सिद्धिहेनुके । ऊरू संशित्य तस्थाते मन्मथः शिश्रमास्थितः ॥ १६ ॥ विश्वेदेवाः कटीभागे मरुतो यस्य द्यीर्पगाः । मध्येऽष्टौ वसवस्तस्य समुद्राः कुक्षिसंस्थिता ॥ १७ ॥ पार्श्वस्थाश्च दिदाः सर्वाः सर्वसन्धिपु मास्ताः । पितरश्चा-श्रिताः पृष्टं हृदयं च पितामहः ॥ १८ ॥ गो-दानानि पवित्राणि भृमिदानानि यानि च । सवर्णस्य च दानानि शश्रहोमाश्रितानि वै ॥ १९॥ हिमवान् हेमकृटश्च मन्दरो मेरुरेव च । नरं तु तं समाश्रित्य ह्यसिभूता व्यवस्थिताः ॥ २० ॥ मही वक्षोऽभवत्तस्य शरीरे चौरवस्थिता । उमे सन्ध्ये कायसन्धौ जलवाहाश्च मेहने ॥ २१॥ वाहू धाता विधाता च भगः पृपा उभौ करौ। ऐरावतो विशालाक्षः शेपो वासुकिरेव च ॥ २२ ॥ कम्बलाश्वतरी नागौ काकोंटकधनंजयी। स च घोरवियो नागस्तक्षकश्चीपतक्षकः ॥ २३ ॥ कर-जानाश्रितास्तस्य विपवीर्ये सुमुक्षवः । अग्निरास्य-मभूत्तस्य स्कन्धौ रुद्रैरधिष्ठितौ ॥ २४॥ दन्तान् मासा दंप्ट्योश्च उभयोर्ऋतवः स्थिताः । नासे कुहरमावास्या तच्छिद्रेषु च वायवः॥ २५॥ ग्रीवा तस्याभवद्देवी वाणी चापि सरस्वती । नासत्यौ अवणे चोभौ नेत्रे च शशिभास्करौ ॥२६॥ वेदाङ्गानि च यशश्च नानारूपाणि यानि च । सब्रुत्तानि च वाक्यानि तेजस्सिद्धिस्तपांसि च ॥ २७ ॥ एतानि नररूपस्य तस्य देहं श्रितानि वै । तेन मप्टिप्रहोरेण स्वस्पमात्रेण लीलया ॥ २८॥ पाणिना ताडितं रक्षो निपपात महीतले । पतितं राक्षसं श्चात्वा विद्राव्य च निशाचरान् ॥ २९॥ ऋग्वेद-प्रतिमः सोऽथ पद्ममालाविभूषितः । प्रविवेश च पातालं गच्छत्पर्वतसंनिभः ॥ ३०॥ उत्थाय च दशग्रीव आह्रय सचिवान् स्वयम् । क गतः

सहसा ब्रुत प्रहस्तशुकसारणाः ॥ ३१॥ एवमुक्ता रावणेन राक्षसास्तमथात्रवन् । प्रविष्टः स नरोऽत्रैव देवदानवदर्पहा ॥ ३२॥ अथासि गृह्य वेगेन गरुत्मानिव पन्नगम् । शीवं स तु विल्हारं प्रविवेश च दुर्मति: ॥ ३३ ॥ प्रविश्य च स तदुद्वारं रावणो वरनिर्भयः । अपश्यच नरांस्तत्र नीलाञ्जनचयोपमान् ॥ ३४॥ केयूरधारिणः श्रान् रक्तमाल्यानुलेपनान् । अङ्गुलीयकहाराचैर्भूपणैश्र विभूपितान् ॥ ३५ ॥ दृश्यन्ते तत्र नृत्यन्त्यस्तिस्रः कोट्यो महात्मनाम । नित्योत्सवाः शान्तभया विमलाः पावकप्रभाः ॥ ३६ ॥ क्रीडतः प्रेक्षते तान् वै राक्षसो भीमविक्रमः । द्वारस्थो रावणस्तेपां तास कोटीप निर्भयः ॥ ३७॥ यथा दृष्टः स तु नरस्तुरुयांस्तास्तस्य सर्वशः। एकवर्णोस्त्वेकवलानेक-रूपान् महौजसः ॥ ३८॥ चतुर्भुजान् महोत्साहां-स्तत्रापरयत् स रावणः । तान् दृष्ट्वाथ दशग्रीव अर्ध्वरोमा वभूव ह ॥ ३९॥ स्वयंभुवा दत्तवरस्ततः ज्ञीवं विनिर्ययौ । अथापस्यत् परं तत्र भुजङ्गरायने स्थितम् ॥ ४० ॥ पाण्डरेण महार्हेण कौस्तुभेन विराजितम् । शेते स पुरुपस्तत्र पावकेनावकुण्डितः ॥ ४१॥ दिव्यस्नगनुलेपी च दिव्याभरणभृपितः । दिव्याम्बरधरा साध्वी त्रैलोक्यस्य विभूपणम् ॥ ४२ ॥ वालव्यजनहस्ता च देवी तत्र व्यवस्थिता । लक्ष्मीर्विहि: सपद्मा वै भ्राजन्ती लोकसुन्दरी ॥ ४३॥ प्रहृष्टः स तु रुङ्केशो दृष्ट्वा तां चारुहासिनीम् । जिघुक्षुः स तदा साध्वीं सिंहासन-मुपाश्रिताम् ॥ ४४॥ विना तु सचिवैस्तत्र रावणो दुर्मतिस्तदा । हस्तैर्प्रहीतुं तामैच्छन्मन्मथेन वशीकृतः ॥ ४५ ॥ सुप्तमाशीविषं यद्वद्रावणः कालचोदितः। अथ सुंमो महावाहुः पावकेनावकुण्ठितः ॥ ४६॥ ग्रहीतकामं तं ज्ञात्वा व्यपविध्य पटं तदा । जहासोचैर्भृतां देवस्तं दृष्ट्वा राक्षसाधिपम् ॥ ४७॥ तेजसा तस्य संदीप्तो रावणो लोकरावणः। घाणवातेन दीर्घेण तस्मिन् राम रसातले ॥ ४८ ॥ कृत्तमूलो यथा शाखी निषपात महीतले । पतितं राक्षसं ज्ञात्वा वचनं चेदमत्रवीत् ॥ ४९ ॥ उत्तिष्ठ राक्षसश्रेष्ठ मृत्युस्ते नाच विचते । प्रजापतिवरो रक्ष्यो वेन जीवसि रावण ॥५०॥ गच्छ रावण विस्रव्धं नात्र वै मरणं तव । लब्धसंज्ञो महर्तेन राक्षसो भीमविक्रमः ॥ ५१ ॥ तं तु दृष्ट्वा महात्मानं रावणो भयमाप सः । एवमक्तस्तदोत्थाय रावणो देवकण्टकः ॥ ५२ ॥ रोमहर्पणमापन्नो ह्यव्रवीत्तं महामुनिम् । को भवाञ्छौर्यसंपन्नो यगान्तानल-सन्निभः ॥ ५३ ॥ ब्रहि त्वं देवदेवो वा सर्वदेहेष मुस्थितः । एवमकः स तेनाथ रावणेन दरात्मना ॥ ५४ ॥ प्रत्युवाच हसन् देवो मेवगम्भीरया गिरा । कि त्वं मया दशग्रीव वध्योऽसि न चिरादिह ॥ ५५ ॥ एवमको दशग्रीवः प्राञ्जलिबीक्यमग्रवीत । प्रजापतेस्तु वचनान्नाहं मृत्युवशं गतः ॥ ५६ ॥ स न जातो जनिष्यो वा मत्तरयो वा सरेष्वपि । प्रजापतिवरं यो हि लङ्कयेद्वीर्यमाश्रितः ॥ ५७ ॥ न तत्र परिहारोऽस्ति प्रयत्नश्चापि दुर्लभः । त्रैलोक्ये तं न पश्यामि यस्तं कुर्योद्वरं वृथा ॥ ५८॥ अमरो वा सुरश्रेष्ठ तेन मां नाविशद्भयम् । अथापि च भवेन्मृत्युस्त्वत्तो मे नान्यतः प्रभो ॥ ५९ ॥ यशस्यं श्लाघनीयं च त्वत्तो भे मरणं त्विदम् । अथापश्यत्तस्य गात्रे रावणो भीमविक्रमः ॥६०॥ देवदेवस्य सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम् । आदित्या वसवो रुद्रा मरुतोऽथाश्विनाविष ॥ ६१ ॥ सिद्धाश्च पितरश्चैव यमो वैश्रवणस्तथा । समुद्रा गिरयों नद्यो विद्या वेदास्त्रयोऽसयः ॥ ६२ ॥ प्रहा-स्तारागणा व्योम साध्या गन्धर्वचारणाः । महर्षयो वेदविदो गरुडोऽथ भुजंगमाः ॥ ६३ ॥ ये चान्ये संस्थिता देवा दैलादानवराक्षसाः। गात्रेषु शयन-

### चतुर्विशः सर्गः खरसूर्पणखादण्डकानिवासादेशः

निवर्तमानः संहष्टो रावणः सुदुरात्मवान् । जहे पथि नरेन्द्रपिदेवरान्धर्वकन्यकाः ॥ दर्शनीयां हि यां रख्नः कन्यां स्त्रीं वाथ परयति । हत्वा वन्धुजनं तस्या विमाने तां ररोध ह ॥ एवं पन्नगक्तन्याश्च राक्ष्मसासुरमानुषीः । यक्षदानवकत्याश्च विमाने सोऽध्यरोपयत् ॥ 3 ताश्च सर्वाः समं दुःस्वान्मुमुचुर्वाष्पजं जलम् । तुरुयमग्न्यर्चिपां तत्र शोकाग्निभयसंभवम् ॥४ ताभिः सर्वोनवद्याभिर्नदीभिरिव सागरः । आपूरितं विमानं तद्भयशोकाशिवाश्रुभिः ॥ नागान्धर्वकन्याश्च महर्पितनयाश्च याः । दैत्यदानवकन्याश्च विमाने शतशोऽस्दन् ॥ ε दीर्घकेरयः सुचार्यङ्ग यः पूर्णचन्द्रतिभाननाः । पीनस्तन्यस्तथा वज्जवेदिमध्यसमप्रभाः ।) रथकवरसंकारीः श्राणिदेशैर्मनोहराः । स्त्रियः सुराङ्गनाप्रख्या निष्टप्तकनकप्रभाः ॥ शोकदुःस्त्रभयत्रस्ता दिह्नलाश्च सुमध्यमाः । तासां निःश्वासवातेन सर्वतः संप्रदीपितम ॥ अग्निहोत्रमिवामाति संनिरुद्धाग्नि पुष्पकम् । दशग्रीववशं प्राप्तास्तास्तु शोकाकुलाः स्त्रियः ॥१० दीनवक्तेक्षणाः दयामा मृग्यः सिंहवशा इव । काचिचिन्तयती तत्र किं तु मां भक्षयिष्यति ॥ काचिद्दध्यो सुदु:खार्ता अपि मां मारयेदयम् । इति मारुपितृन् स्मःवा भर्तृन् भ्रातंस्तथैव च ॥ दुःखशोकसमाविष्टा विलेपुः सहिताः श्चियः । कथं नु खर्छुं मे पुत्रो भविष्यित मैया विना।। -माता कथं कथं श्राता निमन्नाः शोकसागरे । हा कथं नु करिष्यामि भर्तुस्तस्मादहं विना ॥ मृत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुःखभागिनीम् । किंतु तद्दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम् ॥१५

रावणः पतितो भुवि ॥ ७१ ॥ वाक्छैरेस्तं विभेदाबु 
रहरवं पिछुनो यथा। अथ दीवेंण कालेन लञ्चसंत्रः 
स राध्वरः ॥ ७२ ॥ आजगाम हतीजास्त वन्न ते 
त्विचाः रिश्वताः । तेरेन सहितो लङ्कां जगामाबु 
द्वाननः ॥ ७३ ॥ शुलेतह्वनं सर्वमाश्चर्यमिति 
राववः । पूल्यमानाः रिथतास्तव वे रामस्य समीपतः 
॥ ७४ ॥ आश्चर्यमिति तत् प्राष्ट्वांनरा राधसैः सह । 
विभीपणस्त रामस्य गार्थस्थो वाक्यमस्वतीत् ॥ ७५॥ 
आश्चर्य समारितोऽसम्यच यत्तर्वृतं पुरातनम् । 
अश्चगासस्थोऽज्ञवीत् सर्वमेतद्राम भुतं त्वया ॥ ७६॥ 
हष्टाः समाजिताश्चापि राम यास्यासहे चयम् । 
तस्य तह्वनं शुला रामो रामयतां वरः ॥ ७० ॥ 
हित प्रक्षिसेषु कपिलदर्शनं नाम पञ्चमः सर्गः

एवं स्म दुःखिताः सर्वाः पतिताः शोकसागरे । न खिलवदानीं पदयामो दुःखस्यास्यान्तमात्मनः अहो धिड्यानुषं लोकं नास्ति खल्वधमः परः । यहर्वला वलवता भर्तारो रावणेन नः ॥ १७० सूर्येणोद्यता काले नक्षत्राणीय नाशिताः । अहो सुवलवद्रक्षो वधोपायेषु युज्यते ॥ १८ अहो दुर्वृत्तमास्थाय नात्मानं वै जुगुप्सते । सर्वथा सदृशस्तावद्विकमोऽस्य दुरात्मनः ॥ १९ इदं त्वसदृशं कर्म परदाराभिमर्शनम् । यस्मादेष परक्यासु रमते राक्षसाधमः ॥ २० तस्माद्धै स्त्रीकृतेनैव प्राप्स्यते दुर्मतिर्वधम् । सतीभिर्वरनारीभिरेवं वाक्येऽभ्युदीरिते ॥ २१ नेदुर्देन्द्रभयः खस्थाः पुष्पवृष्टिः पपात च । शप्तः स्त्रीभिः स त समं हतौजा इव निष्प्रभः ॥ पतित्रताभिः साध्वीभिर्वभूव विमना इव । एवं विलपितं तासां ऋण्वन् राक्षसपुङ्गवः ॥ २३ प्रविवेश पूरी लङ्कां पुज्यमानो निज्ञाचरैः । एतस्मिनन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी ॥ २४ सहसा पतिता भूमी भगिनी रावणस्वसा । तां स्वसारं समुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन् ॥ अत्रवीत किसिदं भद्रे वक्तुकामासि मे द्रतम् । सा वाष्पपरिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमत्रवीत् ॥ कुतारिम विधवा राजंरत्वया वलवता वलातु । एते राजंरत्वया वीरा दैला विनिहता रणे ॥ कालकेया इति ख्याताः सहस्राणि चतुर्दश । प्राणेभ्योऽपि गरीयान् मे तत्र भर्ता महावलः ॥ सोऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा भ्रातृगृध्तुना । त्वयास्मि निहता राजन् स्वयमेव हि बन्धना ॥ राजन वैधव्यशब्दं च भोक्ष्यामि त्वत्कृते ह्यहम् । नतु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्विप।। स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव न छज्जसे । एवमुक्तो दशयीवो भगिन्या क्रोशमानया ॥ ३१ अन्नवीत् सान्त्वयित्वा तां सामपूर्वमिदं वचः । अछं वत्से रुदित्वा ते न भेतन्यं च सर्वशः ॥ दानमानप्रसादैस्त्वां तोषयिष्यामि यत्नतः । युद्धप्रमत्तो व्याक्षिप्तो जयकाङ्क्षी क्षिपञ्शरान् ॥ नावगच्छामि युद्धेषु स्वान् परान् वाध्यहं शुमे । जामातरं न जाने स्म प्रहरन् युद्धदुर्मदः ॥ तेनासौ निहतः संख्ये मया भर्ता तव स्वसः। अस्मिन् काले तु यत्प्राप्तं तत्करिष्यामि ते हितम् भातुरैश्वर्ययुक्तस्य खरस्य वस पार्श्वतः । चतुर्दज्ञानां भाता ते सहस्राणां भविष्यति ॥ प्रभुः प्रयाणे दाने च राक्षसानां महावलः । तत्र मातृष्वसेयस्ते भ्रातायं वै खरः प्रभुः ॥ ३७ भविष्यति तवादेशं सदा कुर्वन्निशाचरः । शीघं गच्छत्वयं वीरो दण्डकान् परिरक्षितुम् ॥३८ दूषणोऽस्य बलाध्यक्षो भविष्यति महाबलः । तत्र ते वचनं शुरः करिष्यति सदा खरः ॥ ३९ रक्षसां कामरूपाणां प्रभरेष भविष्यति । एवमुक्ता दश्यीवः सैन्यमस्यादिदेश ह ॥ ४० चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां वीर्यशालिनाम् । स तैः परिवृतः सर्वे राक्षसैघोरदर्शनैः ॥ 88, अगच्छत खरः शीघं दण्डकानक्रवोभयः । स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम् ॥ ४२ सा च शूर्पणर्खा तत्र न्यवसदण्डकावने ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे खरशूर्यणखादण्डकानिवासादेशो नाम चतुर्विद्याः सर्गः

#### पञ्चविंगः सर्गः

#### मधुबधवारणम्

स त दत्त्वा दश्विवो वन घोरं खरस्य तत् । भगिनी च समाधास्य हृष्टः स्वस्थतरोऽभवत्॥१ ततो निकुन्भिटा नाम रुङ्कोपवनमुत्तमम् । तद्राक्षसेन्द्रो वरुवान् प्रविवेश सहातुगः ॥ तनो युपशताकीर्णं सौम्यचैद्योपशोभितम् । ददर्श विष्ठितं यज्ञं श्रिया संप्रव्वलन्निय ॥ 3 ततः कृष्णाजिनधरं कमण्डलुशिखाध्यजम् । दद्शे स्वसुतं तत्र मेघनादं भयाबहम् ॥ तं समासाद्य लङ्केशः परिप्वज्याथ वाहुभिः । अत्रवीत् किमिदं वत्स वर्तसे त्रूहि तत्त्वतः ॥५ उज्ञना त्वत्रवीत्तत्र यज्ञसंपरसमृद्धये । रावणं राक्षसश्रेष्टं द्विजश्रेष्टो महातपाः ॥ अहमाख्यामि ते राजञ्श्रयतां सर्वमेव तत् । यज्ञास्ते सप्त पुत्रेण प्राप्ताः सुबहुविस्तराः ॥ अग्निष्टोमोऽश्वमेधश्च यज्ञो वहुसुवर्णकः । राजसूयस्तथा यज्ञो गोमेधो वैष्णवस्तथा ॥ ۷ माहेश्वरे प्रवृत्ते तु यज्ञे पुंभिः सुदुर्लभे । वरांस्ते लघ्धवान् पुत्रः साक्षान् पशुपतेरिह ॥ ৎ कामगं स्वन्दनं दिञ्यमन्तरिक्षचरं ध्रुवम् । मायां च तामसीं नाम यया संपद्यते तमः ॥ १० एतया किल संत्रामे मायवा राक्षसेश्वर । प्रयुक्तया गतिः शक्या न हि ज्ञातुं सुरासुरैः ॥ ११ अक्ष्याविषुधी वाणैश्चापं चापि सुदुर्जयम् । अस्त्रं च वलवद्राजञ्जञुविध्वंसनं रणे ॥ एतान् सर्वान् वराँहृटब्दा पुत्रस्तेऽयं दशानन । अद्य यज्ञसमाप्तौ च त्वां दिद्दक्षुः स्थितो ह्यहम् ॥ वतोऽत्रवीद्दश्त्रीयो न शोभनिमदं कृतम् । पूजिताः शत्रवो यस्माद्द्रव्यैरिन्द्रपुरोगमाः ॥ १४ पहीदानीं कृतं विद्धि सुकृतं तन्न संशयः । आगच्छ सौम्य गच्छाम स्वमेव भवनं प्रति ॥१५ . ततो गत्वा दुशयीवः सपुत्रः सविभीपणः । स्त्रियोऽवतारयामास सर्वोस्ता वाष्पगद्गदाः ॥१६ लक्षिण्यो रत्नभूताश्च देवदानवरक्षसाम् । तस्य तासु मतिं ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यमत्रवीत् ॥ ईहर्गस्त्वं समाचारैर्यशोऽर्यकुलनाशनैः । धर्पणं ज्ञातिनां ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्टसे ॥ बातींस्तान् धर्पयित्वेमास्त्वयानीता वराङ्गनाः । त्वामतिक्रम्य मधुना राजन् कुम्भीनसी हृता ॥ रावणस्त्वत्रवीद्वाक्यं नावगच्छामि किं न्विदम् । कोऽयं यस्तु त्वयाख्यातो मधुरिस्रेव नामतः ॥ विभीपणस्तु संकुद्धो भ्रातरं वाक्यमत्रवीत् । श्रूयतामस्य पापस्य कर्मणः फलमागतम् ॥ २१ मातामहस्य योऽस्माकं ज्येघो भ्राता सुमालिनः। माल्यवानिति विख्यातो वृद्धः प्राज्ञो निशाचरः ्रिपता च्येष्ठो जनन्या नो ह्यस्माकं चार्यकोऽभवत् । तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितुर्दुहिताभवत् ॥ मातृष्वसुरथास्माकं सा च कन्यानलोद्भवा । भवत्यस्माकमेवैपा भ्रातॄणां धर्मतः स्वसा ॥ २४ सा हता मधुना राजन् राक्षसेन वळीयसा । यज्ञप्रवृत्ते पुत्रे तु मिथ चान्तर्जळोषिते ॥ २५ कुम्भक्तर्णे महाराज निद्रामनुभवत्यथ । निह्स राक्ष्मश्रेष्ठानमास्यानिह संमतान् ॥ धर्षयित्वा हृता सा तु गुप्ताप्यन्तःपुरे तव । श्रुत्वापिं तन्महाराज क्षान्तमेव हतो न सः॥२७ 123

यस्मादवद्यं दातन्या कन्या भर्त्रे हि भ्रान्तभिः। तदेतत् कर्मणो ह्यस्य फलं पापस्य दुर्मते।।२८ अस्मिन्नेवाभिसंप्राप्तं छोके विदितमस्तु ते । विभीपणवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स रावणः ॥ २९ दौरात्म्येनात्मनोद्धृतस्तप्ताम्भा इव सागरः । ततोऽत्रवीद्शप्रीवः कृद्धः संरक्तछोचनः ॥ कल्प्यतां मे रथः शीघं शूराः सज्जीभवन्तु नः । भ्राता मे कुम्भकर्णश्च ये च मुख्या निशाचराः॥ वाहनान्यधिरोहन्तु नानाप्रहरणायुधाः । अद्य तं समरे हत्वा मधुं रावणनिर्भयम् ॥ सुरलोकं गमिष्यामि युद्धाकाङ्क्षी सुद्ददृतः । अक्षौहिणीसहस्राणि चत्वार्यप्रयाणि रक्षसाम् ॥ नानाप्रहरणान्याञ्च निर्ययुर्युद्धकाङ्क्षिणाम् । इन्द्रजित्तवप्रजित् सैन्यात् सैनिकान् परिगृह्य च ॥ जगाम रावणो सध्ये कुम्भकर्णश्च पृष्टतः । विभीषणश्च धर्मात्मा लङ्कायां धर्ममाचरत् ॥ ३५ शेषाः सर्वे महाभागा ययुर्मधुपुरं प्रति । खरैरुट्टैर्वेर्दीप्तैः शिशुमारैर्महोरगैः ॥ राक्षसाः प्रययुः सर्वे कृत्वाकाशं निरन्तरम् । दैत्याश्च शतशस्तत्र कृतवैराश्च दैवतैः ॥ रावणं प्रेक्ष्य गच्छन्तमन्वगच्छन् हि पृष्टतः । स तु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशाननः ॥ ३८ : न दर्द्श मधुं तत्र भगिनीं तत्र दृष्टवान् । सा च प्रह्वाञ्जिलिर्मृत्वा शिरसा चरणौ गता ॥ ३९ तस्य राक्षसराजस्य त्रस्ता कुम्भीनसी तदा । तां समुत्थापयामास न भेतव्यमिति बुवन् ॥४० रावणो राक्ष्सश्रेष्ठः किं चापि करवाणि ते । सात्रवीचिद् मे राजन् प्रसन्नस्त्वं महासुज ॥४१ भतीरं न ममेहाद्य हुन्तुमहिसि मानद् । न हीदृशं भयं किंचित् कुलस्त्रीणामिहोच्यते ॥ ४२ भयानामपि सर्वेषां वैधव्यं व्यसनं महत् । सत्यवाग्भव राजेन्द्र मामवेक्षस्व याचतीम् ॥ ४३ त्वयाप्युक्तं महाराज न भेतव्यमिति स्वयम् । रावणस्त्वत्रीद्धृष्टः स्वसारं तत्र संस्थिताम् ॥४४ क चासौ तव भर्ता वै मम शीघं निवेद्यताम् । सह तेन गर्मिष्यामि सुरलोकं जयाय हिं<sup>3</sup>॥४५ तव कारुण्यसौहार्दान्निवृत्तोऽस्मि मधोर्वधात् । इत्युक्ता सा समुत्थाप्य प्रसुप्तं तं निज्ञाचरम्।। अन्नवीत् संप्रहृष्टेव राक्ष्सी सा पतिं वचः । एष प्राप्तो दशप्रीवो मम भ्राता महावलः ॥ ४७ सुरलोकजयाकाङ्क्षी साहाय्ये त्वां वृणोति च । तदस्य त्वं सहायार्थं सवन्धुर्गच्छ राक्षस ॥ स्त्रिग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय कल्पितुम् । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा तथेत्याह मधुर्वचः ॥ ५९ दुद्र्यः राक्षसश्रेष्टं यथान्याय्यमुपेटा सः । पूजयामास धर्मेण रावणं राक्षसाधिपम् ॥ 40 प्राप्य पूजां दशयीवो मधुवेदसनि वीर्यवान् । तत्र चैकां निशासुष्य गमनायोपचक्रमे ॥ ५१ ततः कैळासमासाद्य शैळं वैश्रवणालयम् । राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभः सेनामुपनिवेशयत् ॥ ५२

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे मधुवधवारणं नाम पञ्जविंशः सर्गः

१. जयावहे च.।

# पड्विंशः सर्गः

## नलक्वरशापः

| स तु तत्र दशयीवः सह सैन्येन वीर्यवान् । अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत् ॥                         | ٠8   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| उदिते विमल्ले चन्द्रे तुल्यपर्वतवर्चसि । प्रसुप्तं सुमहत् सैन्यं नानाप्रहरणायुधम् ॥                     | २    |
| रावणस्तु महावीर्यो निपण्णः शैलम्धीन । स दृद्रश गुणांस्तत्र चन्द्रपादसुशोभितान् ॥                        | ą    |
| कर्णिकारवनेर्दीप्तेः कदम्बगहनैस्तथा । पद्मिनीभिश्च फुष्टाभिर्मन्दाकिन्या जल्लैरपि ॥                     | 8    |
| चम्पकाशोकपुत्रागमन्दारतक्तभिस्तथा । चूतपाटळ्ळोप्रेश्च प्रियङ्ग्वर्जुनकेतकैः ॥                           | ц    |
| तगरैर्नारिकेर्छेश्च प्रियालपनसैस्तथा । आरग्वधैस्तमालैश्च प्रियालवकुलैरिप ॥                              | Ę    |
| एतैरन्यैश्च तरुभिरुद्धासितवनान्तरे । किंनरा मदनेनार्ता रक्ता मधुरकण्ठिनः ॥                              | હ    |
| समं संप्रजगुर्वत्र मनस्तुर्धिविवर्धनम् । विद्याधरा मदक्षीवा मदरक्तान्तलोचनाः ॥                          | 6    |
|                                                                                                         | ٠ ٩  |
|                                                                                                         | १०   |
| शैलं तं वासग्रन्तीव मधुमाधवगन्धिनः । मधुपुष्परजःष्टक्तं गन्धमादाय पुष्कलम् ॥                            | ११   |
| प्रववौ वर्धयम् कामं रावणस्य सुखोऽनिलः । गेयात् पुष्पसमृद्धया च शैत्याद्वायोगिरेर्गुणात                  | Į II |
| प्रवृत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च । रावणः सुमहावीर्यः कामस्य वशमागतः ॥                           | १३   |
| विनिश्वस्य विनिश्वस्य शशिनं समवैक्षत । एतस्मिन्नन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता ॥                            | १४   |
| सर्वोष्सरोवरा रम्भा दिञ्यपुष्पविभूपिता । दिञ्यचन्दनिष्ठप्ताङ्गी मन्दारकृतमूर्धेजा ॥                     | १५   |
| दिञ्योत्सवकृतारम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना । चक्षुर्भनोहरं पीनं मेखलादामभूषितम्                             | १६   |
| समुद्रहन्ती जघनं रतिप्राभृतमुत्तमम् । कृतैर्विशेषकैराद्वैः पडर्तुकुसुमोद्भवैः ॥                         | १७   |
| वभावन्यतमेव श्रीः कान्तिश्रीद्युतिकीर्तिभिः । नीलं सतोयमेवाभं वस्त्रं समवगुण्ठिता ॥                     | १८   |
| यस्या वक्तं शशिनिमं भ्रुवो चापनिमे शुभे । ऊरू करिकराकारो करौ पहनकोमलौ ॥                                 | १०   |
|                                                                                                         | २०   |
| करे गृहीत्वा ळ्जन्तीं स्मयमानोऽभ्यभापत । क गच्छिस वरारोहे कां सिद्धि भजसे स्वय                          | म्।  |
| कस्याभ्युद्यकालोऽयं यस्त्वां समुपभोक्ष्यते । त्वदाननरसस्याय पद्मोतपलसुगन्धिनः ॥                         | २२   |
| ु सुधामृतरसस्येव कोऽच रुप्तिं गमिष्यति । स्वर्णेक्रम्भनिभौ पीनौ सुभौ भीरु निरन्तरौ ॥                    | २३   |
| कस्योरस्स्थळसंस्पर्शं दास्यतस्ते कुचाविमौ । सुवर्णचक्रप्रतिमं स्वर्णदामचितं पृथु ।।                     | 28   |
| अध्यारोहति कस्तेऽय जवनं स्वर्गरूपिणम् । मद्विशिष्टः पुमान् कोऽय शको विष्णुरथाश्वि                       | नौ । |
| ेमासतीत्व हि यं च त्वं यासि भीरु न शोभनम् । विश्रम त्वं पृथुश्रोणि शिलातलमिदं ग्रुभ                     | म्।  |
| त्रैलोक्ये यः प्रमुख्रैव मदन्यो नैव विद्यते । तदेवं प्राञ्जलिः प्रह्वो याचते <sup>त्व</sup> ां दशाननः ॥ | २५   |
|                                                                                                         |      |

भर्तर्भर्ता विधाता च त्रैलोक्यस्य भजस्य माम् । एवमुक्तात्रवीद्रस्भा वेपमाना कृताञ्जलिः प्रसीद नाईसे वक्तुमीदृशं त्वं हि मे गुरुः । अन्येभ्यो हि त्वया रक्ष्या प्राप्तुयां धर्पणं यदि ॥ तद्धर्भतः स्तुषा तेऽहं तत्त्वमेव त्रवीमि ते । अथात्रवीदश्यीवश्चरणाधोमुखीं स्थिताम् ॥ 30 रोमहर्षमतुप्राप्तां दृष्टमात्रेण तां तदा । सुतस्य यदि मे थार्या ततस्त्वं हि स्तुपा भवेः ॥ 3 8 बाढिमिखेव सा रम्भा प्राह रावणमुत्तरम् । धर्मतस्ते सुतस्याहं भार्या राक्षसपुङ्गव ॥ ३२ पुत्रः प्रियतरः प्राणैर्भातुर्वेशवणस्य ते । विख्यातस्त्रिषु छोकेषु नटकृवर इत्ययम् ॥ 33 धर्मतो यो भवेद्वित्रः क्षत्त्रियो वीर्यतो भवेत् । क्रोधाद्यश्च भवेद्ग्निः क्षान्या च वसुधासमः ॥ तस्यास्मि कृतसंकेता छोकपालसुतस्य वै । तसुद्दिश्य तु मे सर्वं विभूषणिमदं कृतम् ॥ 34 तथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रति तिष्ठति । तेन सत्येन मां राजन् मोक्तुमईस्यरिन्दम ॥ स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रतीक्षन् समुत्सुकः। तत्र विन्नं सुतस्येह कर्तुं नार्हेसि मुख्य माम्।। सिद्धराचरितं मार्गं गच्छ राक्षसपुङ्गव । माननीयो सम त्वं हि पाछनीया तथास्मि ते ॥ ३८ एवसुक्तो दश्यीवः प्रत्युवाच विनीतवत् । स्तुपास्मि यद्वोचस्त्वमेकपत्नीष्वयं क्रमः ॥ ३९ देवलोकस्थितिरियं सुराणां शाश्वती मता । पतिरप्तरसां नास्ति न चैकस्त्रीपरित्रहः ॥ 80 एवमुका स तां रक्षो निवेदय च शिलातले । कामभोगाभिसंसक्तो मैथुनायोपचक्रमे ॥ ४१ सा विमुक्ता ततो रम्भा भ्रष्टमाल्यविभूषणा । गजेन्द्राक्रीडमथिता नदीवाकुछतां गता ॥ ४२ लुलिताकुलकेशान्ता करवेपितपल्लवा । पवनेनावधूतेव लता कुसुमशालिनी ॥ 83 सा वेपमाना रुजन्ती भीता करकृताञ्चिरः । नरुकृवरमासाद्य पादयोर्निपपात ह ॥ 88 तद्वस्थां च तां हृष्ट्वा महात्मा नलकूवरः । अत्रवीत् किमिदं भद्रे पादयोः पतितासि मे ॥४५ सा वै निःश्वसमाना तु वेपमाना कृताञ्जिलः । तस्मै सर्वं यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ४६ एष देव दशग्रीवः प्राप्तो गन्तुं त्रिविष्टपम् । तेन सैन्यसहायेन निशेयं परिणासिता ॥ आयान्ती तेन दृष्टास्मि त्वत्सकाशमरिंद्म। गृहीता तेन पृष्टास्मि कस्य त्वमिति रक्षसा॥४८ मया तु सर्व यत् सत्यं तस्मै सर्वं निवेदितम् । काममोहाभिभूतात्मा नाश्रौपीत्तद्वचो मम।।४९ याच्यमानो मया देव स्तुषा तेऽहमिति प्रभो। तत् सर्वं पृष्ठतः कृत्वा वलात्तेनास्मि धर्षिता।। एवं त्वमपराधं मे क्षन्तुमईसि सुत्रत । न हि तुल्यवलं सौम्य रित्रयाश्च पुरुपस्य च ॥ एतच्छ्रत्वा तु संक्रुद्धस्तदा वैश्रवणात्मजः । धर्षणां तां परां श्रुत्वा ध्यानं संप्रविवेश ह ॥ ५२ तस्य तत् कर्म विज्ञाय तदा वैश्रवणात्मजः । सुहूर्तात् क्रोधताम्राक्षस्तोयं जत्राह पाणिना ॥५३ गृहीत्वा सिळळं सर्वमुपरपूर्य यथाविधि । उत्ससर्ज यथाशापं राक्षसेन्द्राय दारुणम् ॥ ५४ अकामा तेन यस्मात्त्वं वलाद्भद्रे प्रधर्षिता । तस्मात् स युवतीमन्यां नाकामामुपयास्यति ॥५५ यदा हाकामां कामार्तो धर्षयिष्यति योषितम् । मूर्धा तु सप्तथा तस्य शकलीभविता तदा।।५६ तिस्मन्तुनाहते हापे च्वलितानिसमप्रमे । देवहुन्दुभयो तेहु: पुष्पवृष्टिश्च खाच्च्युता ॥ ५७ पितामहमुर्गाश्चेव सर्वे देवा: प्रह्मिता: । हात्वा लोकगति सर्वा तस्य मृत्युं च रक्षसः ॥ ५८ ऋपयः पितरश्चेव प्रीतिमापुरन्तुत्तमाम् । श्रुत्वा तु स दृशत्रीवस्तं शापं रोमहर्पणम् ॥ ५९ गरिषु मृश्वेन भावं नाकामास्वभ्यरोचयत् । तेन नीताः खियः प्रीतिमापुः सर्वाः पतिन्नताः ॥ नलक्ष्वर्रातर्मुक्तं हापं श्रुत्वा मनःप्रियम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये चतुर्विद्यतिसदृष्टिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे नलकुवरद्याणे नाम पट्टविद्याः सर्गः

### सप्तविंशः सर्गः समाछित्रधः

कैलासं लङ्गयित्वाथ द्शत्रीवः स रावणः । आससाद महातेजा इन्द्रलोकं निशाचरः ॥ तस्य राक्षससैन्यस्य समन्तादुपयास्यतः । देवलोकं ययौ शब्दो मध्यमानार्णवोपमः ॥ श्रुत्वा तु रावणं प्राप्तिमन्द्रश्राटित आसनात्। अत्रवीत्तत्र तान् देवान् सर्वानेव समागतान्।। आदित्यान् सवसून् रुद्रान् विश्वान् साध्यान् मरुद्रणान् । सजीभवत युद्धार्थं रावणस्य दुरात्मनः॥ एवमुक्तास्त शकेण देवाः शकसमा युधि । संनह्य सुमहासत्त्वा युद्धश्रद्धासमन्त्रिताः ॥ स तु दीतः परित्रस्तो महेन्द्रो रावणं प्रति । विष्णोः समीपमागम्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ विष्णो कथं करिष्यामि महावीर्यपराक्रमः । असौ हि बळवान रक्षो युद्धार्थमभिवर्तते ॥ वरप्रदानाद्वरुवान्त रुल्वन्येन हेतुना । तत्तु सत्यं वचः कार्यं यहुक्तं पद्मयोनिना ॥ तदाथा नमुचिर्दृत्रो विविर्तरकशस्वरौ । त्वद्वलं समवष्टभ्य मया द्रश्वास्तथा क्रह् ॥ Q न हान्यो देव देवेश त्वामृते मधुसूदन । गतिः परायणं चारित त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १० त्वं हि नारायणः श्रीमान् पद्मनाभः सनातनः। त्वयेमे स्थापिता छोकाः शक्रश्चाहं सुरेश्वरः॥ त्वया सृष्टमिदं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम् । त्वामेव भगवन् सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ तदाचक्ष्य यथा तत्त्वं देवदेव मम स्वयम । अपि चक्रसहायस्त्वं योत्स्यसे रावणं प्रभो ॥ १३ एवमुक्तः स शक्रेण देवो नारायणः प्रभुः । अन्नवीन्न परित्रासः कार्यस्ते श्रूयतां च मे ॥ न तावदेप दुष्टात्मा शक्यो जेतुं सुरासुरैः । हन्तुं चापि समासाच वरदानेन दुर्जयः ॥ १५ सर्वेथा त महतू कर्म करिष्यति वह्योत्कटः । राक्षसः पुत्रसहितो दृष्टमेतन्निसर्गतः ॥ १६ यत्त मां त्वमभाषिष्टा युध्यस्वेति सुरेश्वर । नाहं तं प्रतियोत्स्यामि रावणं राक्षसं युधि ॥ नाहत्वा समरे शत्रुं विष्णुः प्रतिनिवर्तते । दुर्छभश्चैव कामोऽद्य वरगुप्ताद्धि रावणात् ॥ प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतकतो । भवितारिम यथास्याहं रक्षसो मृत्युकारणम् ॥

अहमेव निहन्तास्मि रावणं सपुरःसरम् । देवता नन्दियण्यामि ज्ञात्वा कालमपागतम् ॥ २० एतत्ते कथितं तत्त्वं देवराज शचीपते । युध्यस्व विगतत्रासः संवैः सार्धं महाबल ॥ २१ ततो रुद्धाः सहादित्या वसवो मरुतोऽश्विनौ । संनद्धा निर्ययस्तुर्ण राक्षसानभितः प्ररात् ॥२२ एतस्मिन्नन्तरे नादः शुश्रुवे रजनीक्ष्ये । तस्य रावणसैन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः ॥ २३ ते प्रयुद्धा महावीर्या छन्योन्यमभिवीक्ष्य वै । संप्रामभेवाभिमुखा छभ्यवर्तन्त हृष्टवत् ॥ २४ ततो दैवतसैन्यानां संक्षोभः समजायत । तद्क्ष्यं महासैन्यं दृष्ट्रा समरमूर्धनि ॥ રવ ततो युद्धं समभवदेवदानवरक्षसाम् । घोरं तुमुलनिह्नादं नानाप्रहरणोद्यतम् ॥ २६ एतस्मिन्नन्तरे शुरा राक्ष्सा घोरदर्शनाः । युद्धार्थं समवर्तन्त सचिवा रावणस्य ते ॥ २७ मारीचश्च प्रहस्तश्च महापार्श्वमहोदरौ । अकम्पनो निकुम्भश्च शुकः सारण एव च ॥ 26 संह्वादो धूमकेतुश्च महादंष्ट्रो घटोदरः । जम्बुमाली महाह्वादो विरूपाक्षश्च राक्षसः ॥ २९ सुप्तन्नो यज्ञकोपश्च दुर्मुखो दूषणः खरः । त्रिशिराः करवीराक्षः सूर्यशत्रुश्च राक्षसः॥ 30 महाकायोऽतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । एतैः सर्वैः परिवृतो महावीर्यो महावलः ॥ ₹ १ रावणस्यार्थकः सैन्यं समाळी प्रविवेश ह । सदैवतगणान् सर्वान्नानाप्रहरणैः शितैः ॥ 3 રં व्यर्थ्वंसयत् सुसंकुद्धो वायुर्जळचरानिव । तद्दैवतवळं राम हन्यमानं निज्ञाचरैः ॥ 33 प्रणुत्रं सर्वतो दिग्भ्यः सिंहनुत्रा मृगा इव । एतस्मिन्नन्तरे शूरो वसूनामष्टमो वसुः ॥ 38 सावित्र इति विख्यातः प्रविवेश रणाजिरम् । सैन्यैः परिवृतो हृष्टो नानाप्रहरणोद्यतैः ॥ त्रासयञ्ज्ञात्रुसैन्यानि सिंहः क्षुद्रमृगानिव । तथादित्यौ महावीयौ त्वष्टा पूषा च दंशितौ ॥३६ निर्भयौ सह सैन्येन तदा प्राविशतां रणे । ततो युद्धं समभवत् सुराणां सह राक्षसैः ॥ ३७ क्रद्धानां रक्षसां कीर्तिं समरेष्वनिवर्तिनाम् । ततस्ते राक्षसाः सर्वे विवुधान् समरे स्थितान्।। नानाप्रहरणैर्वेरिर्जद्तः शतसहस्रशः । देवाश्च राक्षसान् घोरान् महावलपराक्रमान् ॥ ३९ समरे विमलैः शस्त्रैरुपनिन्युर्वमक्षयम् । एतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षसः ॥ 80 नानाप्रहरणैः कृद्धस्तत्सैन्यं सोऽभ्यवर्तत । स दैवतवलं सर्वं नानाप्रहरणैः शितैः ॥ ४१ व्यम्बंसयत संकुद्धो वायुर्जेलघरं यथा । ते महाबाणवर्षेश्च शूलप्रासै: सुदारुणै: ॥ ४१ हन्यमानाः सुराः सर्वे न व्यतिष्ठन्त सहताः । ततो विद्राव्यमाणेषु दैवतेषु सुमालिना ॥ ४३ वसनामष्टमः कृद्धः सावित्रो वै व्यवस्थितः । संवृतः स्वैरथानीकैः प्रहरन्तं निशाचरम् ॥ ४४ विक्रमेण महातेजा वारयामास संयुगे । ततस्तयोर्महायुद्धमभवद्रोमहर्षणम् ॥ ४५ सुमाछिनो वसोश्चेव समरेष्वनिवर्तिनोः । ततस्तस्य महावाणैर्वसुना सुमहात्मना ॥ ४६

निहतः पत्तरारथः क्षणेन विनिपातितः । हत्वा तु संयुगे तस्य रथं वाणश्तैश्चितम् ॥ ४७ गर्ना तस्य वथार्थाय वसुर्वेत्राह् पाणिना । ततः प्रगृष्ठ दीप्तात्रां कालदण्डोपमां गदाम् ॥ ४८ तां मृश्चिं पातवामास सावित्रो वै सुमालिनः । ता तस्योपिर चोलकाभा पतन्तीव वभौ गदा॥ इन्द्रप्रमुक्ता गर्जन्ती गिरावित्र महाद्यानिः । तस्य नैवास्थि न श्चिरो न मांसं दृदशे तदा ॥५० गद्या भरमतां नीते निहतस्य रणाजिरे । तं दृष्ट्वा निहतं संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः ॥ ५१ व्यद्रवन् सहिताः सर्वे क्रोशमानाः परस्परम् । विद्राव्यमाणा वसुना राक्षसा नावतस्थिरे॥५२

इत्योपें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाय्ये चतुर्विशतितरुखिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे सुमाज्यियो नाम सतविशः सर्गः

### अष्टाविंशः सर्गः जयन्तापवाहनम्

सुमालिनं हतं हुष्ट्रा वसुना भस्मसात्कृतम् । स्वसैन्यं विदुतं चापि रुक्षयित्वार्दितं सुरै: ॥ १ ततः स वलवान् कुद्धो रावणस्य सुतस्तदा। निवर्त्य राक्षसान् सर्वान् मेघनादो व्यवस्थितः॥ २ सुरथेनाग्निवर्णेन कामगेन महारथ:। अभिदुद्राव सेनां तां वनान्यग्निरिव व्वलन्।। ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुषधारिणः । विदुहुबुर्दिशः सर्वा दर्शनादेव देवताः ॥ न वभूव तदा कश्चित्रुयुत्सोरस्य संगुखे । सर्वानाविध्य वित्रस्तांस्ततः शकोऽनवीत् सुरान् ॥ न भेतव्यं न गन्तव्यं निवर्तध्वं रणे सुराः । एप गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थमपराजितः ॥ ξ ततः शकसतो देवो जयन्त इति विश्वतः । रथेनाद्भतकरपेन संमामे सोऽभ्यवर्तत ॥ ततस्ते त्रिद्शाः सर्वे परिवार्य शचीसुतम् । रावणस्य सुतं युद्धे समासाद्य प्रजिन्नरे ॥ ्तेषां युद्धं समभवत् सद्दर्शं देवरक्षसाम् । महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्र<u>स</u>ुतस्य च ٩ ततो मातल्पित्रे तु गोमुखे राक्षसात्मजः । सारथौ पातयामास शरान् कनकभूपणान् ॥ १० शचीसृतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सार्राथम् । तं चापि रावणिः कृद्धः समन्तात् प्रत्यविध्यता। स हि कोधसमाविष्टो वली विस्फारितेक्षणः । रावणिः शकतनयं शरवर्षेरवाकिरत ॥ १२ ततो नानाप्रहरणाञ्ज्ञितधारान् सहस्रग्नः । पातयामास संकुद्धः सुरसैन्येपु रावणि: ॥ १३ ्शतन्नीसुसलप्रासगदाखड्गपरश्वधान् । महान्ति गिरिशृङ्गाणि पातयामास रावणि: ॥ १४ ततः प्रव्यथिता छोकाः संजज्ञे च तमो महत्। तस्य रावणपुत्रस्य शत्रुसैन्यानि निन्नतः॥१५ ततस्तद्दैवतवलं समन्तात्तं शचीसतम् । वहुप्रकारमस्वस्थमभवच्छरपीडितम् ॥ १६ नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षो वा देवताथ वा । तत्र तत्र विपर्यस्तं समन्तात् परिधावति ॥१७ देवा देवान्निजन्तुस्ते राक्षसा राक्षसांस्तथा । संमुहास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्नपरे तदा ॥ १८

एतरिमन्नन्तरे वीरः पुळोमा नाम वीर्यवान् । दैस्रेन्द्रस्तेन संगृह्य शचीपुत्रोऽपवाहितः ॥ संगृह्य तं तु देशहित्रं प्रविष्टः सागरं तदा । आर्यकः स हि तस्यासीत् ¹पुळोमा येन सा शची ॥ ज्ञात्वा प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवताः । अप्रहृष्टास्ततः सर्वा व्यथिताः संप्रदुदुबुः ॥२१ रावणिस्त्वथ संऋद्धो वर्छैः परिवृतः स्वकैः । अभ्यधावत देवांस्तान् सुसोच च सहास्वनम् ॥ दृष्ट्वा प्रणाशं पुत्रस्य दैवतेषु च विद्रुतम् । मातिलं चाह देवेशो रथः समुपनीयताम् ॥ स तु दिन्यो महाभीमः सज्ज एव महारथः। उपस्थितो मातलिना वाह्यमानी महाजवः ॥२४ ततो मेघा रथे तस्मिस्तडिद्वन्तो महावळाः । अग्रतो वायुचपळा नेदुः परमनिःस्वनाः ॥ २५ नानावाद्यानि वाद्यन्त गन्धर्वाश्च समाहिताः । ननृतुश्चाप्सरःसङ्घा निर्याते त्रिद्शेश्वरे ॥ २६ रुद्रैर्वसुभिरादित्यैः साध्यैश्च समरुद्गणैः । वृतो नानाप्रहरणैर्निर्ययौ त्रिदशाधिपः ।। २७ निर्गच्छतस्तु शकस्य परुषं पवनो ववौ । भारकरो निष्प्रभश्चासीन्महोल्काश्च प्रपेदिरे॥ २८ एतस्मिन्नन्तरे वीरो दशमीवः प्रतापवान् । आरुरोह रथं दिव्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २९ पन्नगैस्तु महाभोगैर्वेष्टितं रोमहर्षणैः । तेषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे ॥ ३० दैलैर्निज्ञाचरैश्चैव स रथः परिवारितः । समराभिमुखो दैत्यो महेन्द्रं सोऽभ्यवर्तत ॥ 38 पुत्रं तं वारयित्वा तु स्वयमेव व्यवस्थितः । सोऽपि युद्धाद्विनिष्क्रम्य रावणिः समुपाविशत् ॥ ततो युद्धं प्रवृत्तं तु सुराणां राक्ष्सैः सह । ज्ञस्त्राणि वर्षतां घोरं मेघानामिव संयुगे ॥ 33 कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा नानाप्रहरणोद्यतः । नाज्ञायत तदा युद्धे सह केनाप्ययुध्यत ॥ 38 दन्तैर्भुजाभ्यां पद्भयां च शक्तितोमरसायकैः। येन केनैव संरव्धस्ताडयामास वैसुरान्॥ ३५ ततो रुद्रैर्महाघोरै: संगन्याथ निशाचर: । प्रयुद्धस्तैश्च संप्रामे क्षतः शस्त्रैर्निरन्तरम् ॥ 3 & वभौ शस्त्राचितततुः कुम्भकर्णः क्षरन्नसृक् । विद्युत्स्तनितनिर्घोषो धारावानिव तोयदः ॥ ३७ ततस्तद्राक्षसं सैन्यं प्रयुद्धं समरुद्गणैः । रणे विद्रावितं सर्वं नानाप्रहरणैः शितैः ॥ 36 केचिद्विनिहताः कृत्ताश्चेष्टन्ति स्म महीतले । वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे ॥ 39 रथान्नागान् खरानुष्ट्रान् पन्नगांस्तुरगान् रणे । शिशुमारान् वराहांश्च पिशाचवदनांस्तथा ॥४० तान् समालिङ्गय वाहुभ्यां विष्टन्थाः केचिदुच्छिताः । देवैस्तु शस्त्रसंभिन्ना मम्रिरे च निशाचराः चित्रकर्म इवासाति स तेषां रणसंष्ठवः । निहतानां प्रमत्तानां राक्षसानां महीतले ॥ ४२ शोणितोदकनिष्यन्दकङ्कगृधसमाकुला । प्रवृत्ता संयुगमुखे शस्त्रप्राहवती नदी ॥ ४३ एतस्मिन्नन्तरे कृद्धो दशमीवः प्रतापवान् । निरीक्ष्य तद्वलं कृत्स्नं दैवतैर्विनिपातितम् ॥ 88 स तं प्रति विगाह्याग्रु प्रवृद्धं सैन्यसागरम् । त्रिदशान् समरे निन्नव्शकमेवाभ्यवर्तत ॥ ४५ आगाच्छको महचापं विस्फार्य सुमहास्त्रनम् । यस्य विस्फारयोषेण स्वनन्ति स्म दिशो दश ॥

पौलोमीति स्वरसः पाठ जहाते ।

त्रिष्टिष्य महत्रापिमन्त्रो रावणमूर्वति । तिपातयामास शरान् पावकादिसवर्वतः ॥ ४७ तथैव च महाबाहुर्द्वत्रीवो व्यवस्थितः । शक्तं कार्युकविश्रष्टैः शरवर्पेरवाकिरत् ॥ ४८

प्रयुक्ष्यतोरथ तथोर्वाणवर्षेः समन्ततः । न ज्ञायते तदा किंचित् सर्वं हि तमसावृतम् ॥ ४९

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे जयन्तायवाहनं नाम अष्टाविद्याः सर्गः

### एकोनत्रिंशः सर्गः वासवग्रहणम

ततस्तमसि संजाते सर्वे ते देवराक्षसाः । अयुध्यन्त वलोन्मत्ताः सुद्यन्तः परस्परम् ॥ 8 ततस्तु देवसैन्येन राक्षसानां बृहद्वरूम् । द्शांशं स्थापितं युद्धे शेपं नीतं यमक्षयम् ॥ ₹ तरिंमस्तु तामसे युद्धे सर्वे ते देवराक्षसाः। अन्योन्यं नाभ्यज्ञानन्त युध्यमानाः परस्परम् ॥३ इन्द्रश्च रावणश्चैव रावणिश्च महावलः । तरिमस्तमोजालवृते मोहमीयुर्न ते त्रयः ॥ स् तु हट्टा वरुं सर्वं निहतं रावणः क्षणात् । क्रोधमभ्यागमत्तीत्रं महानादं च मुक्तवान् ॥ ५ क्रोधात् सृतं च दुर्धर्पः स्यन्दनस्थमुवाच ह । परसैन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम्॥ ६ अद्यैतांस्त्रिद्शान् सर्वान् विक्रमेः समरे स्वयम् । नानाशक्षेर्महाधोरैर्नथामि यमसादनम् ॥ ७ अहमिन्द्रं विविध्यामि धनदं वरुणं यमन् । त्रिद्शान् विनिहृद्याथ स्वयं स्थास्याम्यथोपारे ॥ ८ विपादो न च कर्तव्यः शीव्रं वाहय मे रथम् । द्विः खळु त्वां व्यवीम्यद्य यावदन्तो नयस्य माम् ॥ अयं स नन्दनोद्देशो यत्र वर्तामहे वयम् । नय मामद्य तत्र त्वमुदयो यत्र पर्वतः ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तुरंगान् स मनोजवान् । आदिदेशाथ शत्रूणां मध्येनैव च सार्थः ॥११ ंतस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शको देवेश्वरस्तदा । रथस्थः समरस्थांस्तान् देवान् वाक्यमथात्रवीत् ॥ सराः शृणुत मद्वाक्यं यत्तावन्मम रोचते । जीवन्नेव दशयीवः साधु रक्षो निगृह्यताम ॥ १३ एप हातिवलः सैन्ये रथेन पवनौजसा । गमिष्यति प्रवृद्धोर्भिः समुद्र इव पर्वणि ॥ न होप हन्तुं शक्योऽच वरदानात् सुनिर्भयः। तद्यहीष्यामहे रक्षो यत्ता भवत संयुगे ॥ १५ यथा वलौ निरुद्धे च त्रैलोक्यं भुज्यते सया । एवमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते ॥ १६ ततोऽन्यं देशमास्थाय शकः संखन्य रावणम् । अयुध्यत महाराज राक्षसांस्नासयन् रणे ॥ १७ ँ उत्तरेण दशयीवः प्रविवेशानिवर्तकः । दक्षिणेन तु पार्श्वेन प्रविवेश शतकतुः ॥ ततः स योजनशतं प्रविष्टो राक्षसाधियः। देवतानां वछं सर्वं शरवर्षेरवाकिरत्॥ -ततः शको निरीक्ष्याथ प्रनष्टं तु स्वकं वलम् । न्यवर्तयदसंभ्रान्तः समावृत्य दशाननम् ॥ २० एतस्मिन्नन्तरे नादो मुक्तो दानवराक्षसैः । हा हताः स्म इति त्रस्तं दृष्ट्वा शक्रेण रावणम् ॥ २१

ततो रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमृर्छितः। तत्सैन्यमितसंकुद्धः प्रविवेश सुदारूणम् ॥ २२ तां प्रविद्य महासायां प्राप्तां गोपतिना पुरा । प्रविवेश सुसंरच्यस्तत्सैन्यं समसिद्रवत् ॥ २३ स सर्वा देवतास्यका शक्रमेवाभ्यधावत । महेन्द्रश्च महातेजा नापश्यच सुतं रिपोः ॥ २४ विमुक्तकवचस्तत्र वध्यमानोऽपि रावणिः। त्रिदशैः सुमहावीरैने चकार च किंचन ॥ २५ स मातिं समायान्तं ताडियत्वा शरोत्तमैः । महेन्द्रं वाणवर्षेण भूय एवाभ्यवाकिरत् २६ ततस्त्रका रथं शको विससर्ज च सारथिम् । ऐरावतं समारुद्य मृगयामास रावणिम् ॥ २७ स तत्र मायावलवानदृश्योऽथान्तिरिक्षगः । इन्द्रं मायापरिक्षिप्तं कृत्वा संप्राद्रवच्छेरैः ॥ २८ स तं यथा परिश्रान्तिमन्द्रं जज्ञेऽथ रावणिः। तदैनं मायया वद्धा स्वसैन्यमभितोऽनयत् ॥ तं तु हृष्ट्वा बलात्तेन नीयमानं महारणात् । महेन्द्रममराः सर्वे किं तु स्यादिलचिन्तयन् ॥ हर्रयते न स मायात्री शक्तजित् समितिंजयः । विद्यावानिष येनेन्द्रो मायया नीयते वळात् ॥ एतस्मिन्नन्तरे कुद्धाः सर्वे सुरगणास्तदा । रावणं विसुखीकुस शरवर्षेरवाकिरन् ॥ ३२ रावणस्तु समासाद्य आदित्यांश्च वसूरतथा । न शशाक स संप्रामे योद्धं शत्रुशिरर्दित: ॥ ३३ स तं दृष्ट्या परिम्लानं प्रहारैर्जर्जरीकृतम् । रावणिः पितरं युद्धेऽदर्शनस्थोऽन्नवीदिदम् ॥ १४ आगच्छ तात गच्छामो रणकर्म निवर्तताम् । जितं नो विदितं तेऽस्त स्वस्थो भव गतज्वरः॥ अयं हि सुरसैन्यस्य त्रैलोक्यस्य च यः प्रमुः । स गृहीतो दैववलाद्भग्रद्गीः सुराः कृताः॥ यथेष्टं भुङ्क्व लोकांखीनिगृह्यारातिमोजसा । वृथा किं ते अमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम् ॥ ततस्ते दैवतगणा निवृत्ता रणकर्मणः । तच्छ्त्वा रावणेवीक्यं स्वस्थचेता वभूव ह ॥

अथ रणविगतज्वरः प्रभुविजयमवाष्य निशाचराधिषः ।
स्वभवनमितो जगाम हृष्टः स्वसुतमवाष्य च वाक्यमत्रवीत् ॥
अतिवलसदृशेः पराक्रमैरतेर्मम कुल्मानिववर्धनं कृतम् ।
यद्यमतुत्त्यवेलस्त्वयाद्य वै त्रिदशपितिषदृशाश्च निर्जिताः ॥
नय रथमधिरोष्य वासवं नगरिमतो त्रज्ञ सेनया वृतस्त्वम् ।
अक्षमि तव गच्छतो हृतं सह सचिवैरनुयामि पृष्ठतः ॥
अथ स चल्रवतः सवाहनिष्ठदशपति परिगृह्य रावणिः ।
स्वभवनमिगम्य वीर्यवान् कृतसमरान् विससर्ज राक्षसान् ॥
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्षिये आदिकात्ये चतुर्विश्वतिकहिष्कायां सहितायाम्
उत्तरकाण्डे वासवग्रहणं नाम एकोनित्रशः सगः

88.

୪୧ି

#### त्रिंशः सर्गः

#### इन्द्रपराजयकारणकथनम्

जिते महेन्द्रेऽदिवले रावणस्य सुनेन है । प्रजापनि पुरस्कृत युवलंडां सरास्तवा ॥ तत्र रावणनासाय पुत्रभात्भिरावृतम् । अत्रवीद्रगने तिष्टन सामपूर्व प्रजापतिः ॥ Ş वत्म रावण तुष्टे।ऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे । अहोऽस्य विक्रमोदार्यं तव तुल्योऽधिकोऽपि वा ॥ जितं हि भवता सर्व त्रेत्रोक्यं स्वेन तेजसा । कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि स्वसुतेन वै॥ अयं च प्रशेऽतिवल्स्तव रावण वीर्यवान । जगतीन्द्रजिदियेव परिख्यातो भविष्यति ॥ ५ वलवान दुर्जवश्चेत्र भविष्यत्वेत्र राक्षसः । यं समाश्चित्र ते राजन स्थापितास्त्रिदशा वज्ञे॥ ६ तन्मुच्यतां महावाहो सहेन्द्रः पाकशासनः । किं चास्य मोक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवीकसः॥ अथानवीन्महातेजा इन्द्रजिन समितिजयः । अमरत्वमहं देव वृणे यद्येष मुच्यते ॥ चतुष्पदां खेचराणामन्येषां च महीजसाम् । वृक्ष्गुल्मक्षुपलतातृणोपलमहीभृताम् ॥ सर्वेऽपि जन्तवोऽन्योन्यं भेतन्ये सति विभ्यति । अतोऽत्र छोके सर्वेपां सर्वस्माच भवेद्धयम्॥ ततोऽत्रवीन्महातेजा मेघनादं प्रजापितः । नास्ति सर्वागरत्वं हि कस्यचित् प्राणिनो सुवि॥ -चतुष्पदः पक्षिणश्च भूतानां वा महोजसाम् । श्रुत्वा पितामहेनोक्तमिन्द्रजित् प्रभुणाव्ययम् ॥ अथाववीत् स तत्रस्यं मेपनादो महावलः । श्रूयतां वा भवेत् सिद्धिः शतक्रतुविमोक्षणे ॥१३ ममेष्टं निस्त्रों हुव्येर्मन्त्रेः संपूच्य पावकम् । संत्राममवतर्तुं च श्वानिर्जयकाङ्क्षिणः ॥ १४ अश्वयुक्तो रथो महामुत्तिष्ठेतु विभावसोः । तत्स्थस्यामरता स्थान्मे एप मे निश्चयो वरः ॥ १५ हस्मिन यद्यसमाप्ते च जप्यहोंमे विभावसौ । युध्येयं देव संप्रामे तदा मे स्याद्विनाज्ञनम ॥ सर्वो हि तपसा देव बुणोत्यमरतां पुमान् । विक्रमेण मया त्वेतदमरत्वं प्रवर्तितम् ॥ एवमस्त्वित तं चाह वाक्यं देवः पितामहः । मुक्तश्चेन्द्रजिता शको गताश्च त्रिदिवं सराः ॥ एत्सिन्नेन्तरे राम दीनो भ्रष्टाम्बरद्युतिः । इन्द्रश्चिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गतः ॥ १९ तं तु हृष्ट्रा तथाभूतं प्राह देवः प्रजापतिः । शतकतो किसु पुरा करोति स्म सुदुष्करम् ॥ २० असरेन्द्र मया वह्नचः प्रजाः सृष्टास्तदा प्रभो । एकवर्णाः समाभाषा एकरूपाश्च सर्वज्ञाः ॥२१ तासां नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि वा । ततोऽहमेकात्रमनास्ताः प्रजाः पर्यचिन्तयम्।। सोऽहं तासां विशेपार्थं स्त्रियमेकां विनिर्ममे । यदात् प्रजानां प्रसङ्गं विशिष्टं तत्तदुद्धतम् ॥ ततो मया रूपगुणरहत्या स्त्री विनिर्मिता । हलं नामेह वैरूत्यं हत्यं तत्प्रभवं भवेत् ॥ २४ यस्मान विद्यते हल्यं तेनाहल्येति विश्रुता । अहल्येति मया शक तस्या नाम प्रवर्तितम ॥ २५ निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नार्यां सुर्पम । भविष्यतीति कस्येपा मम चिन्ता ततोऽभवत् ॥२६ त्वं तु शक तदा नारीं जानीपे मनसा प्रभो । स्थानाधिकतया पत्नी ममैपेति पुरंदर ॥

सा मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः । न्यस्ता बहुनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च ह ॥ ततस्तरय परिज्ञाय मया स्थैर्य महामुनेः । ज्ञात्वा तपिस सिद्धिं च पत्न्यर्थं स्पर्शिता तदा ॥ .स तया सह धर्मात्मा रमते स्म महामुनिः । आसन्निराशा देवास्तु गौतमे दत्तया तया ॥३० संक्रुद्धस्वं हि धर्मात्मन् गत्वा तस्याश्रमं मुनेः । दृष्टवांश्च तदा तां स्त्रीं दीप्तामन्निशिखामिव॥ सा त्वया धर्षिता शक कामार्तेन समन्युना । दृष्टस्त्वं च तदा तेन ह्याश्रमे परमर्षिणा ॥ ३२ ततः क़ुद्धेन तेनासि शप्तः परमतेजसा । गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभागविपर्ययम् ॥ ्यस्मान्मे धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भयम् । तस्मात्त्वं समरे राजञ्ज्ञात्रुहस्तं गमिष्यसि ॥ अयं तु भावो दुर्वुद्धे यस्त्वयेह प्रवर्तितः । मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः ॥ तत्रार्धं तस्य यः कर्तो त्वय्यर्धं निपतिष्यति । न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः॥ यश्च यश्च सुरेन्द्रः स्याद्भ्वः स न भविष्यति । एष शापो मया मुक्त इत्यसौ त्वां तदान्नवीत् ॥ तां तु भार्यां सुनिर्भत्स्येँ सोऽत्रवीत् सुमहातपाः । दुर्विनीते विनिध्वंस ममाश्रमसमीपतः रूपयौवनसंपन्ना यस्मात्त्वमनवस्थिता । तस्माद्रुपवती छोके न त्वमेका भविष्यसिं ॥ रूपं च ते प्रजाः सर्वो गमिष्यन्ति न संशयः। यत्तदेकं समाश्रिय विभ्रमोऽयमुपस्थितः॥ ४० तदात्रशृति भूयिष्ठं प्रजा रूपसमन्विताः । सा तं प्रसादयामास महर्षि गौतमं तदा ॥ ४१ अज्ञानाद्धर्षिता नाथ त्वद्रूपेण दिवौकसा । न कामकाराद्विप्रपे प्रसादं कर्तुमहिसि ॥ ४२ अहरुयया त्वेवमुक्तः प्रत्युवाच स गौतमः । उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकृणां महारथः॥ ४३ रामो नाम श्रुतो छोके वनं चाप्युपयास्यति । त्राह्मणार्थे महाबाहुर्विष्णुर्मानुषवित्रहः ॥ तं द्रक्ष्यसि यदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि । स हि पाविषतुं शक्तस्वया यद्दुष्कृतं कृतम् ॥ तस्यातिथ्यं च कृत्वा वै मत्समीपं गमिष्यसि । चत्स्यसि त्वं मया सार्धं तदा हि वरवर्णिनि॥ एवमुक्ता स विप्रर्षिराजगाम स्वमाश्रमम् । ततश्चचार सुमहत् सा पत्नी ब्रह्मवादिन: ॥ शापोत्सर्गाद्धि तस्येदं मुनेः सर्वमुपस्थितम् । तत्स्मर त्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्त्वया कृतम् ॥ तेन त्वं प्रहणं शत्रोर्यातो नान्येन वासव । शीघं वै यज यज्ञं त्वं वैष्णवं सुसमाहित: ॥ पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः । पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे ॥ 40 नीतः सन्निहितश्चेव आर्यकेण महोद्धौ । एतच्छूत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञामिष्ट्वा च वैष्णवम् ॥ 48 पुनिस्निदिवसाकामदन्वशासच देवराट् । एतदिन्द्रजितो नाम वलं यत् कीर्तितं सया ॥ ધર निर्जितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोऽन्ये तु किं पुनः । आश्चर्यमिति रामश्च छक्ष्मणश्चात्रवीत्तदा अगस्यवचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा । विभीषणस्तु रामस्य पार्श्वस्थो वाक्यमव्रवीत् आश्चर्यं स्मारितोऽस्म्यच यत्तद्दष्टं पुरातनम् । अगस्त्यं त्वत्रवीद्रामः सत्यमेत्तच्छूतं च मे ॥

१. भविष्यति च**.**।

एवं रास समुङ्गतो रावणो लोककण्टकः । सपुत्रो येन संप्रामे जितः श्रृङः मुरेश्वरः ॥ ५६ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीने आदिकाचे चठुविशतिसहाक्षकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे राज्यराजयकारणकथनं नाम विद्याः सर्गः

### एकत्रिंशः सर्गः रावणनर्मदावगाहः

ततो रामो महातेजा दिस्मयात पुनरेव हि । उवाच प्रणतो वाक्यमगस्यमृपिसत्तमम् ॥ भगवन् राक्ष्सः करो यदाप्रभृति मेदिनीम्। पर्यटत् किं तदा छोकाः शून्या आसन् द्विजोत्तम्॥ राजा वा राजमात्रों वा कि तदा नात्र कश्चन । धर्पणं येन न प्राप्तो राहणो राक्षसेश्वर: ॥ ३ उताही हतवीर्यास्ते दभवः प्रथिवीक्षितः । वहिण्कता वरास्त्रैश्च वहवी निर्जिता नपाः॥ राघवस्य वचः श्रत्वा हागस्यो भगवानुषिः । उवाच रामं प्रहसन् पितामह इवेश्वरम् ॥ ų इसेवं वाधमानस्तु पार्थिवान पार्थिवर्षभ । चचार रावणो राम प्रथिवीं प्रथिवीपते ॥ ε ततो माहिष्मती नाम पुरी स्वर्गपुरीयभाम । संप्राप्ती यत्र सांनिध्यं सदासीद्वसरेतसः ॥ तुल्य आसीन्तपरतस्य प्रभावाद्वसुरेतसः । अर्जुनो नाम यत्राग्निः शरकुण्डेशयः सदा ॥ यमेव दिवसं सोऽथ देहचाधिपतिर्वर्छ। अर्जुनो नर्मदां रन्तं गतः स्त्रीभिः सहेश्वरः ॥ Q तमेव दिवसं सोऽथ रावणस्तत्र आगतः । रावणो राक्षसेन्द्रस्तु तस्यामात्यानपुच्छत ॥ 80 कार्जनो नपतिः श्रीत्रं सम्यगाख्यात्मह्य । रावणोऽहमनुप्राप्तो युद्धेपसर्ववरेण ह ॥ ११ ममागमनमृत्यये यूप्माभिः संनिवेद्यताम् । इत्येवं रावणोक्तास्ते अमात्याः सविपश्चितः ॥ १२ अववन राक्षसपतिमसान्निध्यं महीपतेः । श्रत्वा विश्रवसः प्रत्रः पौराणामर्जनं गतम् ॥ अपस्यत्यागतो विन्ध्यं हिसवत्सन्त्रिभं गिरिम् । स तमञ्जीनवाविष्टमुद्धान्तामिव मेदिनीम् ॥१४ अपज्यदावणो विन्ध्यमाहिखन्तमिवास्वरम् । सहस्रशिखरोपेतं सिंहाध्युपितकन्द्रम् ॥ શ્લ प्रपातपतितेस्तोयैः साइहासमिवास्वधिम् । देवदानवगन्धर्वैः साप्सरोगणकिनरैः ॥ १६ सस्त्रीभिः क्रीडमानैश्च स्वर्गभूतं महोच्छूयम् । नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फाटिकप्रतिमं जलम् ॥ फणाभिश्रत्विहाभिरनन्तमित्र विष्टितम् । उरकामन्तं दरीमन्तं हिमवत्संनिभं गिरिम् ॥ पद्रयमानस्ततो विन्ध्यं रावणो नर्मदां ययौ । चलोपलजलां पुण्यां पश्चिमोद्धिगामिनीम् ्सिहिपै: सुसरे: सिहै: शार्दूळर्क्गजोत्तमै: । उप्णाभितप्तैस्तृपितै: संक्षोभितजलाशयाम् ॥ २० चक्रवाकै: सकारण्डे: सहंसजलकुक्कुटै: । सारसैश्च सदा मत्तै: सुकूजिद्ध: समावृतम् ॥ २१ फलदमक्रतोत्तंसां चक्रवाकयुगस्तनीम् । विस्तीर्णपुलिनश्रोणी हंसावलिसुमेखलाम् ॥ २२ पुष्परेण्वत्रलिप्ताङ्गी जलफेनामलांशुकाम् । जलावगाहसंस्पर्शी फुलोत्पलशुभेक्षणाम् ॥ २३ पुष्पकादवरुह्याञ्च नर्भदां सरितां वराम् । इष्टामिव वरां नारीमवगाह्य दशाननः ॥ २४

स तस्याः पुल्निने रस्ये नानामुनिनिपेविते । उपोपविष्टैः सचिवैः सार्थं राक्षसपुङ्गवः ॥ ર્ષ प्रख्याय नर्भदां चाथ गङ्गेयिमिति रावणः । नर्भदादर्शनं हर्पमाप्तवान् राक्षसाधिपः ॥ २६ ततः सलीलं प्रहसन रावणो राक्षसेश्वरः <sup>१</sup>। उवाच सचिवांस्तत्र प्रहस्तशकसारणान् ।। २७ एष रिइमसहस्रेण जगत्कृत्वेव काञ्चनम् । तीक्ष्णतापकरः सर्यो नभसोऽर्धं समाश्रितः ॥ २८ सामासीनं विदित्वेह चन्द्रायति दिवाकरः । नर्भदाजलशीतश्च सुगन्धिः श्रमनाशनः ॥ २९ मद्भयाद्निलोऽप्यत्र वात्येष सुसमाहितः । इयं चापि सरिच्ल्रेष्टा नर्मदा नर्मवर्धिनी ॥ 30 नक्रमीनविहङ्गोर्मिः सभयेवाङ्गना स्थिता । तद्भवन्तः क्षताः शस्त्रैर्नृपैरिन्द्रसमैर्युधि ॥ 3 8 चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण समुक्षिताः । ते यूयमवगाहव्यं नर्मदां शर्मदां श्रुथाम् ॥ ٠**ۼ**ۼ महापद्मसुखा मत्ता गङ्गामिव महागजाः । अस्यां स्नात्वा महानद्यां पाष्मानं विश्रमोक्ष्यथ ॥३३ अहमप्यच पुलिने शरदिन्दुसमप्रभे । पुष्पोपहारं शनकैः करिष्यामि कपर्दिनः ॥ 38 रावणेनैवमुक्तास्त प्रहस्तशुकसारणाः । समहोदरधमाक्षा नर्मदां विजगाहिरे ॥ 34 राक्षसेन्द्रगजैस्तैस्त क्षोभिता नर्भदा नदी । वामनाञ्चनपद्माचैर्गङ्गा इव महागजैः ॥ 38 ततस्ते राक्षसाः स्नात्वा नर्मदायां महावलाः । उत्तीर्य पुष्पाण्याजहर्वरुयर्थं रावणस्य तु ॥३७ नर्मदापुलिने हृचे ग्रुमाभ्रसदृशप्रभे । राक्षसैस्तु मुहूर्तेन कृतः पुष्पमयो गिरिः ॥ 32 पुष्पेषूपहृतेष्वेवं रावणो राक्षसेश्वरः । अवतीर्णो नदीं स्नातुं गङ्गामिव महागजः ॥ ₹९. तत्र स्नात्वा च विधिवज्जप्त्वा जप्यमनुत्तमम् । नर्मदासिष्ठलात्तस्मादुत्ततार स रावण: ॥ ४० तत्र क्विन्नाम्बरं त्यका ग्रुक्ववस्त्रसमावृतम् । रावणं प्राञ्जिलं यान्तमन्वयुः सर्वराक्षसाः ॥ ४१ तद्गतीवशमापन्ना मृर्तिमन्त इवाचलाः । यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ४२ं जाम्ब्रनद्मयं छिङ्गं तत्र तत्र स्म नीयते । वाछुकावेदिमध्ये तु तिहङ्गं स्थाप्य रावणः ॥ Хŝ अर्चयामास गन्धैश्च पुष्पैश्चामृतगन्धिभः ॥

> ततः सतामार्तिहरं परं वरं वरप्रदं चन्द्रमयूखभूपणम् । समर्चेयित्वा स निशाचरो जगौ प्रसायं हस्तान् प्रननते चाप्रतः ॥ इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रावणनर्मदावगाहो नाम एकत्रिवः सर्गः

> > द्वात्रिंशः सर्गः

रावणग्रहणम्

नर्भदापुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः सुदारुणः । पुष्पोपहारं क्रुरुते तस्मादेशाददूरतः ॥

१. इदमर्थम् च. नास्ति।

. २. सलीलं शुकसारणो च.।

ŔΧ

अर्जुनो जवतां श्रेष्टो माहिष्मत्याः पितः प्रमुः । क्रीडते सह नारीभिर्नर्भवातोयमाश्रितः ॥ तासां मध्यगतो राजा रराज च तदार्जुनः । करेणुनां सहस्रस्य मध्यस्य इव कुखरः ॥ 3 जिज्ञासुः स तु बाहूनां सहस्रस्योत्तमं बलम् । रुरोध नर्मदावेनं बाहुभिर्वहुभिर्वृतः ॥ कार्तवीर्यभुजासक्तं तज्जलं प्राप्य निर्मलम् । कूलोपहारं कुर्वाणं प्रतिस्रोतः प्रधावित ॥ समीननक्रमकरः सपुष्पकुशसंस्तरः । स नर्मदाम्भसो वेगः प्राष्ट्रदकाल इवावभौ ॥ स देगः कार्तवीर्येण संप्रेपित इवान्भसः । पुष्पोपहारं सकछं रावणस्य जहार ह ॥ रावणोऽर्धसमाप्तं तमुरसृब्य नियमं तदा । नर्मदां पश्यते कान्तां प्रतिकूळां यथा प्रियाम् ॥ ८ पश्चिमेन तु तं हट्टा सागरोहारसंनिभम् । वर्धन्तमन्भसो वेगं पूर्वामाशां प्रविदय तु ॥ ततोऽनुभ्रान्तश्कुनां स्वभावोपरमे स्थिताम् । निर्विकाराङ्गनाभासामपश्यद्रावणो नदीम् ॥१० सब्येतरकराङ्गुरुवा सञ्चव्दं च दृशाननः । वेगप्रभवमन्वेष्टं सोऽदिशच्छुकसारणौ ॥ 88 तों तु रावणसंदिष्टी श्रातरी शुकसारणी। व्योमान्तरगती वीरी प्रस्थिती पश्चिमोन्मुखी।।१२ अर्थयोजनमात्रं तु नत्वा ती रजनीचरी । पश्येतां पुरुपं तीये क्रीडन्तं सहयोपितम् ॥ १३ बृह्त्सालप्रतीकाशं तोयञ्याकुलमूर्धजम् । मद्रकान्तनयनं मद्ञ्याकुल्तेजसम् ॥ 88 नदीं वाहुसहस्रेण रुन्धन्तमरिमर्दनम् । गिरिं पादसहस्रेण रुन्धन्तमिव मेदिनीम् ॥ १५ वालानां वरनारीणां सहस्रेण समावृतम् । समदानां करेणृनां सहस्रेणेव कुञ्जरम् ॥ १६ तमद्भुततमं दृष्ट्वा राक्षसी शुक्रसारणा । संनिवृत्तावुषागम्य रावणं तमथीचतुः ॥ १७ वृहरंसालप्रतीकाद्यः कोऽष्यसौ राक्षसेश्वर । नर्मदां रोधवहुद्भा क्रीडापयति योपितः ॥ १८ तेन बाहुसहस्रोण संनिरुद्धजला नदी । सागरोद्वारसंकाशानुद्वारान् सृजते मुहुः ॥ १९ इसेवं भाषमाणो तो निज्ञम्य गुकसारणो । रावणोऽर्जुन इत्युक्ता प्रययो युद्धलालसः ॥ २० अर्जुनाभिमुखे तस्मिन् रावणे राक्षसाधिपे । चण्डः प्रवाति पवनः सनादः सरजास्तदा ॥ २१ सकुदेव कृतो रावः सरकः प्रेपितो घनैः । महोद्रमहापार्श्वधूम्राक्ष्युकसारणै: ॥ २२ संवृतो राक्ष्सेन्द्रस्तु तत्रागायत्र चार्जुनः । अदीर्घेणैव कार्टन स तदा राक्षसो वर्छा ॥ २३ तं नर्मदाहदं भीममाजगामाञ्जनप्रभः । स तत्र स्त्रीपरिवृतं वासिताभिरिव द्विपम् ॥ २४ नरेन्द्रं पश्यते राजा राक्षसानां तदार्जुनम् । स रोपाद्रक्तनयनो राक्षसेन्द्रो वलोद्धतः ॥ २५ इसेवमर्जुनामात्यानाह गम्भीरया गिरा । अमात्याः क्षिप्रमाख्यात हेहयस्य नृपस्य वै ॥ २६ युद्धार्थी समनुप्राप्तो रावणो नाम राक्ष्सः । रावणस्य वचः श्रुत्वा मन्त्रिणोऽथार्जुनस्य ते ॥२७ उत्तरशुः सायुवारत्राश्च रावणं वाक्यमध्रुवन् । युद्धस्य काळो विज्ञातः<sup>१</sup> साधु भोः साधु रावण ॥

१. सुद्धकालो न विश्वातः ग. घ.। विश्वेयः च

यः क्षीवं स्त्रीवृतं चैत्र योद्धमुत्सहते नृपम् । <sup>३</sup>स्त्रीसमञ्ज्ञं कथं यत्तचोद्धमुत्सहसेऽर्जुनम् ॥ २९ वासितामध्यगं मत्तं शार्दूल इव कुखरम् । क्षमस्वाद्य दशमीव चोष्यतां शर्वरी त्वया ॥ ३० युद्धे श्रद्धा च यद्यस्ति श्वस्तात समरेऽर्जुनम् । यद्यद्यास्ति मतिर्योद्धं युद्धतृष्णासमावृता ॥ ३१ निह्यास्मांस्ततो युद्धमर्जुनेनोपयास्यसि । ततस्ते रावणामार्थैरमायाः पार्थिवस्य तु ॥ सूदिताश्चापि ते युद्धे मिश्रताश्च बुभुक्षितैः । ततो हलहलाशन्दो नर्मदातीर आवभौ ॥३३ अर्जुनस्यानुयातृणां रावणस्य च मन्त्रिणाम् । इपुिभस्तोमरै: शुह्रैस्त्रिशुह्रैर्वज्रकर्पणै:॥ ३४ सरावणानर्दयन्तः समन्तात् समभिद्रुताः । हैहयाधिपयोधानां वेग आसीत् सुदारुणः ॥ ३५ सनक्रमीनमकरसमुद्रस्येव निस्वनः । रावणस्य तु तेऽमात्याः प्रहस्तशुकसारणाः ॥ कार्तवीर्यवलं कुछा निर्देहन्ति स्म तेजसा । अर्जुनाय तु तत् कर्म रावणस्य समन्त्रिणः ॥ क्रीडमानाय कथितं पुरुपैर्द्वाररक्षिभिः । श्रुत्वा न भेतन्यमिति स्त्रीजनं तं ततोऽर्जुनः ॥३८ उत्ततार जलात्तस्माद्गङ्गातोयादिवाञ्जनः । क्रोधदृपितनेत्रस्तु स ततोऽर्जुनपावकः ॥ प्रजञ्चाल महाघोरो युगान्त इव पावकः। स तूर्णतरमादाय वरहेमाङ्गदो गदाम्॥ ٧o अभिदुद्राव रक्षांसि तमांसीव दिवाकरः। वाहुविक्षेपकरणां समुद्यम्य महागदाम् ॥ ४१ गारुडं वेगमास्थाय चापपातैव सोऽर्जुनः । तस्य मार्गं समारुध्य विन्ध्योऽर्कस्येव पर्वतः ॥ रिथतो विन्ध्य इवाकम्प्यः प्रहस्तो मुसलायुधः । ततोऽस्य मुसलं घोरं लोहवद्धं महोद्धतः ॥ प्रहस्तः प्रेषयन् कुद्धो ररास च यथाम्बुदः । तस्यात्रे मुसल्स्याग्निरशोकापीडसंनिभः ॥ ४४ प्रहस्तकरमुक्तस्य वभूव प्रदहित्रव । अथायान्तं तु मुसलं कार्तवीर्यस्तदार्जुनः ॥ ४५ निपुणं वञ्चयामास सगदोऽगद्विक्रमः । ततस्तमभिदुद्राव प्रहस्तं हैहयाधिपः ॥ ४६ भ्रामयाणी गदां गुर्वी पञ्चवाहुशतोच्छ्रयाम्। तथाहतोऽतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा ॥ প্ত निपपात हतः शैलो विजवजहतो यथा । प्रहस्तं पतितं हृष्ट्या मारीच्युकसारणाः ॥ 86 समहोदरधूम्राक्षा ह्यपसृष्टा रणाजिरात् । अपकान्तेष्त्रमात्येषु प्रहस्ते विनिपातिते ॥ ४९ रावणोऽभ्यद्रवत्तूर्णमर्जुनं नृपसत्तमम् । सहस्रवाहोस्तद्युद्धं विंशद्वाहोश्च दारुणम् ॥ ५० नृपराक्षसयोक्तत्र<sup>ं</sup> चारव्यं रोमहर्षणम् । सागराविव संरव्धौ चलन्मृलाविवाचलौ ॥ ५१ तेजोयुक्ताविवादिसौ प्रदहन्ताविवानसौ । वस्रोद्धतौ यथा नागौ वासितार्थे यथा वृषौ ॥ ५२ मेघाविव विनर्दन्तौ सिंहाविव बलोत्कटौ । रुद्रकालाविव कुद्धौ तदा तौ राक्षसार्जुनौ ॥ ५३ परस्परं गदाभ्यां तौ ताडयामासतुर्भृज्ञम् । वज्रप्रहारानचला यथा घोरान् विषेहिरे ॥ 48 गदाप्रहारांस्तौ तत्र सेहाते नरराक्षसौ । यथाज्ञनिरवेभ्यस्तु जायतेऽथ प्रतिश्रुति: ॥ ५५ तथा तयोर्गदापोथैर्दिशः सर्वाः प्रतिश्रुताः । अर्जुनस्य गदा सा तु पायमानाहितोरसि ॥ ५६-

अर्जुनिमिति । उपयास्यसीत्युत्तरेणान्वयः ।
 श. स्त्रीसमक्षगतं यस्त्रम् प्रता.

৬३

| काञ्चनाम समञ्ज्ञक विशुरसादासिना यथा । तथव रविणनापि पासमाना सुदुसुद्धः ॥                     | 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| थर्जुनोरसि निर्माति गदोरकेव महागिरी । नार्जुनः खेदमात्राति न राक्षसगणेश्वरः ॥               | 46 |
| इदमाक्तीत्तरों बुद्धं यथा पूर्व वर्टीन्द्रयोः । राङ्के मेह पैभी यहहन्तायारिव कुझरौ ॥ 🔌 👚    | 49 |
| परस्परं हो निज्ञन्तो नरराक्षससत्तर्मो । ततोऽर्जुनेन कुढेन सर्वप्राणेन सा गदा ॥              | ६० |
| स्तनबोरन्तरे सुक्ता रावणस्य महोरित । बरदानकृतवाणे सा गदा रावणोरिस ॥                         | ६१ |
| हुर्बलंब बधावेगं द्विया भूत्वापतत् क्षिते। स त्वर्जुनप्रमुक्तेन गदापातेन रावणः॥             | ६२ |
| अपासर्परः नुमीत्रं निपसार च निष्टनन् । स विद्वलं तदालक्ष्य दशमीवं ततोऽर्जुनः ॥              | ६३ |
| सहसोत्पस जवाह गरुत्मानिय पत्रगम् । स तं बाहुसहस्रेण बलादृष्ट द्शाननम् ॥                     | ęγ |
| वयन्ध वलवान् राजा विलं नारायणी यथा । वध्यमाने दशयीवे सिद्धचारणदेवताः ॥                      | ६५ |
| सार्ध्वाति वादिनः पुर्णः किरन्द्यर्जुनमूर्धनि । व्यात्रो मृगमिवादाय मृगराडिव दन्तिनम् ॥     | ६६ |
| ननादः हैह्यो राजा हर्पाद्म्बुद्वन्सुहुः । प्रहस्तस्तु समाश्वस्तो हृष्ट्वा वद्धं द्शाननम् ॥  | ξo |
| सह ते राक्षसः कुद्धश्राभिदुद्राव पार्थिवम् । नक्तंचराणां वेगस्तु तेपामापततां वभौ ॥          | ६८ |
| उद्भृत आत्तपापाये पयोदानामियाम्युयौ । मुख्य मुख्नेति भापन्तस्तिष्ठ तिष्टेति चासकृत् ॥       | ६९ |
| मुसँळानि सद्ग्लानि ह्युरससर्जुस्तदार्जुने । अप्राप्तान्येव तान्याशु असंभ्रान्तस्तदार्जुनः ॥ | ৩০ |
| आयुधान्यमरारीणां जयाहारिनिपृद्नः । ततस्तैरेव रक्षांसि दुर्धरैः प्रवरायुधैः ॥                | ७१ |
| भित्तवा विद्रावयानास वायुरम्बुधरानिव । राक्षसांस्वासयित्वा तु कार्तवीर्योऽर्जुनस्तदा ॥      | ७२ |
| रावणं गृह्य नगरं प्रविवेश सुहृदृतः ॥                                                        |    |
|                                                                                             |    |

स कीर्यमाणः क्षपुमाश्रतोस्करेद्विजैः सपैरिः पुरुद्दृतसन्निमः । तदार्जुनः संप्रविवेश तां पुरीं विक्ठं निगृक्षेत्र सहस्रकोचनः ॥ इत्यापं श्रीमहामायणे वाल्मीकीये आदिकात्ये चतुर्विद्यातसद्विकायां संदितायाम् उत्तरकाण्डे रावणबद्दणं नाम द्वानिद्यः सर्गः

> त्रयस्त्रिशः सर्गः रावणविप्रमोक्षः

रावणप्रहणं तत्तु वायुग्रहणसंनिभम् । ततः पुरुस्यः जुश्राव कथितं दिवि दैवतैः ॥ १ ततः पुत्रकृतक्रेहात् कन्प्यमानो महाष्ट्रतिः । माहिष्मतीपति द्रष्टुमाजगाम महाग्रुतिः ॥ २ च वायुमार्गमास्थाय वायुतुरुयगतिर्द्धिजः । पुरी माहिष्मतीं प्राप्तो मनःसंपातिकक्षमः ॥ ३ सोऽमरावतिर्त्तकाशां हृष्टपुष्टजनाकुरूप् । प्रविवेश पुरी ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम् ॥ ४

έ.

१८

पादचारमिवादिसं निष्पतन्तं सुदुर्दशम् । ततस्ते प्रसभिज्ञाय चार्जुनाय न्यवेदयन् ॥ ų पुलस्य इति विज्ञाय वचनाद्वेहयाधिपः । शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रत्युद्गच्छत्तपस्विनम् ॥ ξ पुरोहितोऽस्य गृह्यार्घ्यं मधुपर्कं तथैव च । पुरस्तात् प्रययौ राज्ञः शकस्येव बृहस्पतिः ॥ ततस्तमृषिमायान्तमुद्यन्तमिव भास्करम् । अर्जुनो दृश्य संभ्रान्तो ववन्देन्द्र इवेश्वरम्।। स तस्य सञ्चपकं गां पाद्यमध्ये निवेद्य च । पुलस्लमाह राजेन्द्रो हर्षगद्भदया गिरा ॥ अद्येयममरावसा तुल्या माहिष्मती कृता । अद्याहं तु द्विजेन्द्र त्वां यस्मात् परयामि दुर्दशम् ॥ अद्य में कुशलं देव अद्य में कुशलं व्रतम्। अद्य में सफलं जन्म अद्य में सफलं तपः॥ ११ यस्मादेवगणैर्वन्द्यौ वन्देऽहं चरणौ तव । इदं राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इमे वयम् ॥ ब्रह्मन् किं कुर्मि<sup>२</sup> किं कार्यमाज्ञापयतु नो भवान् । तं धर्मेऽग्निषु पुत्रेषु शिवं पृष्ट्वा च पार्थिवम् ॥ पुलस्योवाच राजानं हैहयानां तथार्जुनम् । नरेन्द्राम्बुजपत्राक्ष पूर्णचन्द्रनिभानन ॥ अतुरुं ते वरुं येन दृशयीवस्त्वया जितः । भयाद्यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दौ सागरानिर्छौ ॥ सोऽयं मुधे त्वया बद्धः पौत्रो से रणदुर्जयः । पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं त्वया ।। १६ मद्वाक्याचाच्यमानोऽच मुख्न वत्सं द्शाननम् । पुरुस्त्याज्ञां प्रगृह्योचे न किंचन वचोऽर्जुनः ॥ सुमोच वै पार्थिवेन्द्रो राक्ष्सेन्द्रं प्रहृष्टवत ॥

स तं प्रमुच्य त्रिदशारिमर्जुनः प्रपूज्य दिव्याभरणस्नगम्बरैः । अहिंसकं सख्यमुपेस सान्निकं प्रणम्य तं त्रह्मसुतं गृहं ययौ ॥

पुरुस्येनापि संखको राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् । परिष्वकः कृतातिथ्यो रुज्ञमानो विनिर्जितः ॥ पितामहसुतश्चापि पुरुस्यो सुनिपुङ्गवः । मोचियत्वा दश्यीवं ब्रह्मछोकं जगाम ह ॥ २० एवं स रावणः प्राप्तः कार्तवीर्यात् प्रधर्षणम् । पुरुस्यवचनाचापि पुनर्भुक्तो महावरुः ॥ २१ एवं बर्छिभ्यो बर्छिनः सन्ति राघवनन्दन । नावज्ञा हि परे कार्या य इच्छेत् प्रियमासमनः ॥ २२

ततः स राजा पिश्चिताशनानां सहस्रवाहोरुपटभ्य मैत्रीम् । पुनर्नृपाणां कदनं चकार चचार सर्वां प्रथिवीं च दर्पात् ॥ २३

इस्यापें श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रावणविश्रमोक्षो नाम त्रयरित्रशः सर्गः

> चतुस्त्रिंशः सर्गः वाटिरावणसस्यम्

अर्जुनेन विमुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः । चचार पृथिवी सर्वामनिर्विण्णसाथा कृतः ॥

२. सुदुर्दशम् च.। महौजसम् ग.। २. कुर्मः पुना.।

राञ्चसं वा मनुष्यं वा ऋणुने यं वलाधिकम् । रावणस्तं समासाद्य युद्धे ह्वयति दर्पितः ॥ २ ततः कदाचित् किण्किन्यां नगरीं वालिपालिताम् । गत्वा ह्वयति युद्धाय वालि<mark>नं हेममालिनम्।।</mark> ततस्तु वानरामात्यस्तारस्तारापिता प्रभुः । उदाच वानरो वाक्यं युद्धप्रेष्सुमुपागतम् ॥ राक्ष्सेन्द्र गृतो वाली यस्ते प्रतिवलो भवेत् । कोऽन्यः प्रमुख्तः स्थातुं तव शक्तः प्रबङ्गमः ।। चतुभ्योंऽपि समुद्रेभ्यः सन्ध्यामन्यास्य रावण । इसं मुहूर्तमायाति वाळी तिष्ट मुहूर्तकम् ॥ ६ एतानस्थिचयान् पद्य य एते शङ्गपाण्डराः । युद्धार्थिनामिमे राजन् वानराधिपतेजसा ॥ यद्वामृतरसः पीतस्त्वया रावण राक्ष्स । तदा वालिनमासाद्य तदन्तं तव जीवितम् ॥ 1 पद्येदानीं जगिचत्रिमिमं विश्रवसः सुत । इदं मुहूर्तं तिष्टस्व दुर्छमं ते भविष्यति ॥ अथवा त्वरसे मईं गच्छ दक्षिणसागरम् । वालिनं द्रक्ष्यसे तत्र भूमिष्टमित्र पावकम् ॥ स तु तारं विनिर्भत्त्र्य रावणो छोकरावणः । पुष्पकं तन् समारुख प्रययौ दक्षिणार्णवम् ॥११ तत्र हेमगिरिप्रख्यं तरुणार्कनिभाननम् । रावणो वाळिनं दृष्ट्वा सन्ध्योपासनतत्परम् ॥ १२ पुष्पकाद्वरुह्याथ रावणोऽखनसन्निभः । प्रहीतुं वालिनं तूर्णं निःशब्दपद्मात्रजत् ॥ १३ यहच्छ्या तदा हष्टो बालिनापि स रावणः । पापाभिप्रायकं हष्ट्रा चकार न तु संश्रमम् ॥ १४ शर्जमालक्ष्य सिंहो वा पन्नगं गरुडो यथा । न चिन्तयति तं वाली रावणं पापनिश्चयम् ॥ 9 ધ जिघृक्षमाणमायान्तं रावणं पापचेतसम् । कक्षावलिम्बनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन् महार्णवान् ॥१६ द्रक्ष्यन्त्यरिं समाङ्करथं स्नंतदूरुकराम्बरम् । लम्बमानं दशयीवं गरुलम्येव पन्नगम् ॥ इसेवं मतिमास्थाय वाली मौनमुपाश्रितः । जपन् वै नैगमान् मन्त्रांस्तस्थौ पर्वतराडिव ॥१८ तावन्योन्यं जिन्नृक्षन्तौ हरिराक्षसपार्थिवौ । प्रयत्नवन्तौ तत् कर्म ईहतुर्वछदर्पितौ ॥ हस्तप्राहं तु तं मत्वा पादशब्देन रावणम् । पराङ्मुखोऽपि जप्राह वाली सर्पमिवाण्डजः॥२० ग्रहीतुकामं तं गृह्य रक्षसामीश्वरं हरि:। खमुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलिन्वनम्।। २१ तं चापीडयमानं तु वितुदन्तं नखैर्मुहुः । जहार रावणं वाली पवनस्तोयदं यथा ॥ २२ अथ ते राक्ष्सामाट्या ह्रियमाणं दशाननम् । मुमोक्षयिषयो वार्छि रवमाणा अभिद्रताः ॥ २३ अन्वीयमानस्तैर्वाळी भ्राजतेऽम्बरमध्यगः । अन्वीयमानो मेघौषैरम्बरस्थ इवांग्रुमान् ॥ २४ तेऽशक्तवन्तः संप्राप्तुं वालिनं राक्षसोत्तमाः । तस्य वाहूरुवेगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिताः॥२५ वालिमार्गाद्पाकामन् पर्वतेन्द्र। हि गच्छतः । किं पुनर्जीवितप्रेप्सुर्विभ्रद्धै मांसशोणितम् ॥२६ अपक्षिगणसंपातान् वानरेन्द्रो महाजवः । क्रमशः सागरान् सर्वान् सन्ध्याकाळमवन्दत ॥२७ समाज्यमानो भृतैस्तु खेचरैः खेचरोत्तमः । पश्चिमं सागरं वाळी ह्याजगाम सरावणः ॥ २८ ∼त्सस्मन् सन्ध्यासुपासित्वा स्नात्वा जप्त्वा च वानरः । उत्तरं सागरं प्रायाद्वहमानो दशाननम् ॥

अस्य।नन्तरम्—ऋते वानरज्ञार्यूलाद्वालिनो हेममालिन:—इति क.

वहयोजनसाहस्रं वहमानो महाहरिः । वायुवच मनोवच जगाम सह शत्रुणा ॥ 30 उत्तरे सागरे सन्ध्यासुपासित्वा दशाननम् । वहमानोऽगमद्वाछी पूर्व वै स महोद्धिम् ॥ ३१ तत्रापि सन्ध्यामन्वास्य वासविः स हरीश्वरः । किष्किन्धामभितो गृह्य रावणं पुनरागमत् ।। चतुर्विपि समुद्रेषु सन्ध्यामन्वास्य वानरः । रावणोद्वहनश्रान्तः किष्किनधोपवनेऽपतत् ॥ ३३ रावणं तु मुमोचाथ स्वकक्षात् कंपिसत्तमः । कुतस्त्वमिति चोवाच प्रहसन् रावणं मुहुः ॥३४ विस्मयं तु सहद्रत्वा श्रमलोलिनरीक्षणः । राक्षसेन्द्रो हरीन्द्रं तमिदं वचनमन्नवीत् ॥ वानरेन्द्र महेन्द्राभ राक्षसेन्द्रोऽस्मि रावणः । युद्धेरसुरिह संप्राप्तः स चाद्यासादितस्त्वया ॥३६ अहो वलमहो वीर्यमहो गाम्भीर्यमेव च । येनाहं पशुवद्गृहा भ्रामितश्चतुरोऽर्णवान्।। एवमश्रान्तवद्वीर शीघ्रमेव महार्णवान् । मां चैवोद्वहमानस्तु कोऽन्यो वीरः क्रमिष्यिति ॥३८ त्रयांणामेव भूतानां गतिरेषा प्रवङ्गम । मनोऽनिल्सुपर्णानां तव चात्र न संशयः ॥ सोऽहं दृष्टवलस्तुभ्यमिच्छामि हरिपुङ्गव । त्वया सह चिरं सख्यं सुन्धिग्धं पावकायतः ॥४० दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनम् । सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर ॥ ततः प्रव्वालियत्वाप्तिं तावुभौ हरिराक्षसौ । भ्रातृत्वसुपसंपन्नौ परिष्वव्य परस्परम् ॥ अन्योन्यं छिन्भतकरौ ततस्तौ हरिराक्षसौ । किष्किन्धां विश्ततुर्हष्टौ सिंहौ गिरिगुहामिव ॥४३ स तत्र मासमुपितः सुन्नीव इव रावणः । अमारौरागतैर्नीतस्त्रेलोक्योत्सादनार्थिभिः ॥ एवमेतत् पुरा वृत्तं वालिना रावणः प्रभो । धर्पितश्च कृतश्चापि भ्राता पावकसन्निधौ ॥ वलमप्रतिसं राम वालिनोऽभवदुत्तमम् । सोऽपि त्वया विनिर्देग्यो वह्निना ज्ञलभो यथा ॥४६

इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वालिरावणसन्यं नाम चतन्त्रिवाः सर्गः

# पत्र्वित्रंशः सर्गः हन्समदुत्पत्तिः

अपुच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयं मुनिम् । प्राञ्जिलिविनयोपेत इदं वचनमर्थवत् ॥ १ अतुलं वलमेतद्वे वालिनो रावणस्य च । न त्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मित्रिमेम ॥ २ शौर्यं दाह्यं वलं पैर्यं प्राञ्जता नयसाधनम् । विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयाः ॥ ३ हन्द्वेव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीम् । समाश्वास्य महावाहुर्योजनानां शतं प्लुतः ॥ ४ धर्षियत्वा पुरीं लङ्कां रावणान्तः पुरं तदा । हप्ष्वा संभापिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा ॥ ५ सेनाग्रगा मन्त्रिसुताः किंकरा रावणात्मजः । एते हनुमता तत्र ह्येकेन विनिपातिताः ॥ ३

१, अस्यानन्तरम्—थे सुरा दानवा लोके तेषां सम्यिधको सिसि—इति क.।

भयो वन्धाद्विभक्तेन भाषितवा दशाननम् । छङ्का भरमीकृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ न कालस्य न शकस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च । कर्माणि तानि श्र्यन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥८ एतस्य बाहवीर्थेण छङ्का सीता च छक्ष्मणः । प्राप्ता मया जयश्चेव राज्यं मित्राणि वान्यवाः ॥९ हनुमान् यदि नो न स्याद्वानराधिपतेः सदा। प्रवृत्तिमिप को वेतुं जानक्याः शक्तिमान् भवेत्।। किमर्थं वाल्यनेनैव सुप्रीवप्रियकाम्यया । तदा वैरे समुत्पन्ने न दुग्यो वीरुधो यथा ॥ न हि वेदितवान् मन्ये हनुमानात्मनो वलम् । यदृदृष्टवार्ञ्जावितेष्टं क्वित्रयन्तं वानराधिपम् ॥१२ एतन्मे भगवन् सर्वं हनूमित महामतौ । विस्तरेण यथातत्त्वं कथयामरपूजित ॥ १३ राघवस्य वचः श्रत्वा हेतयक्तमृपिस्तदा । हनमतः समश्रं तमिदं वचनमत्रवीत् ॥ 88 संसमेतद्रवृत्रेष्ट यद्ववीपि हन्मतः । न वले विवते तत्या न गतौ न मतौ परः ॥ १५ ं अमोघशापै: शापस्त दत्तोऽस्य ऋषिभि: पुरा । न बेत्ता हि वलं येन वली सन्नरिमर्दनः॥१६ वारुयेऽप्येतेन यत् कर्म कृतं राम महावल । तन्न वर्णयितुं ज्ञक्यमिति वालतयास्य ते ॥ १७ यदि वास्ति हाभिप्रायस्तच्छोतुं तव रायव । समाधाय मति राम निशामय वदाम्यहम् ॥ १८ सूर्यदत्तवरः स्वर्णः सुमेरुर्नाम पर्वतः । यत्र राज्यं प्रशास्त्रस्य केसरी नाम वै पिता ॥ -तस्य भार्या वभुवेष्टा हाञ्जनेति परिश्रुता । जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम् ॥ शालिशकनिभाभासं प्रास्तामं तदाखना । फलान्याहर्त्कामा वै निष्कान्ता गहनेचरा ॥ २१ एप मातुर्वियोगाच क्षुधया च भृशार्दितः । रुरोद् शिशुस्त्रर्थं शिशुः शरवणे यथा॥ २२ तदोचन्तं विवस्वन्तं जपापुष्पोत्करोपमम् । दृद्र्शं फललोभाच ख्रूपपात रविं प्रति ॥ २३ वालार्काभिमुखो वालो वालार्क इव मृतिमान् । यहीतुकामो वालार्क प्रवतेऽस्वरमध्यगः॥२४ एतस्मिन् प्रवमाने तु शिश्चभावे हनूमति । देवदानवयक्षाणां विस्मयः सुमहानभूत् ॥ २५ नाप्येवं वेगवान वायर्गरुहो वा मनस्तथा । यथायं वायपत्रस्त क्रमतेऽस्वरम्तसम् ॥ २६ यदि तावच्छिशोरस्य त्वीदृशो गतिविक्रमः । यौवनं वलमासाद्य कथंदेगो भविष्यति ॥ २७ तमनुष्ठवते वायुः प्रवन्तं पुत्रमात्मनः । सूर्यदाहभयाद्रक्षंस्तुपारचयशीतलः ॥ 36 वहुयोजनसाहस्रं कामन्नेष गतोऽम्बरम् । पितुर्वछाच वाल्याच भास्कराभ्याशमागतः ॥ २९ शिशुरेप त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिनेश्वरः । कार्यं चात्र समायत्तमित्येवं न ददाह सः ॥ ३० यमेव दिवसं होप प्रहीतुं भास्करं प्छतः । तमेव दिवसं राहुर्जिघृक्षति दिवाकरम् ॥ 3 ? अनेन स परामृष्टो राम सूर्यरथोपरि । अपकान्तस्ततस्तरतो राहुश्चन्द्रार्र्कमर्दनः ॥ ३२ स इन्द्रभवनं गत्वा सरोपः सिंहिकासुतः । अववीद्भुकुटिं कृत्वा देवं देवगणैर्वृतम् ॥ ३३ ्बुसुक्षापनयं दत्त्वा चन्द्राकी मम वासव । किमिदं तत्त्वया दत्तमन्यस्य वलवृत्रहन् ॥ ३४

१. क्रमत्येषः च.।

۲.

अद्याहं पर्वकाले तु जिपृक्षः सूर्यमागतः । अथान्यो राहुरासाद्य जम्राह सहसा रविम् ॥ ३५ स राहोर्वचनं श्रुत्वा वासवः संभ्रमान्वितः । उत्पपातासनं हित्वा चोद्रहन् काञ्चनीं स्रजम् ॥ ततः कैलासकूटाभं चतुर्दन्तं मदस्रवम् । शृङ्गारधारिणं प्रांशुं स्वर्णघण्टाट्हासिनम् ॥ 30 इन्द्रः करीन्द्रमारुह्य राहुं कृत्वा पुरःसरम् । प्रायाद्यत्राभवत् सूर्यः सहानेन हनूमता ॥ 36 अथातिरभसेनागाद्राहुरुत्सुच्य वासवम् । अनेन च स वै दृष्टः प्रधावञ्ज्ञैतकूटवत् ॥ ३९ ततः सूर्यं समुत्सुज्य राहुं फलमवेक्ष्य च । उत्पपात पुनर्ज्योम बहीतुं सिंहिकासुतम् ॥ 80 उत्सृज्यार्कमिसं राम प्रधावन्तं प्रवङ्गसम् । अवेक्ष्यैवं परावृत्य मुखशेषः पराङ्माखः ॥ ४१ इन्द्रमाशंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः। इन्द्र इन्द्रेति संत्रासान्सहर्मुहरभाषत ॥ ४२ राहोर्विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्वरम् । श्रुत्वेन्द्रोवाच मा भैषीरहमेनं निपूदये ॥ ' ४३ ऐरावतं ततो दृष्ट्या महत्तदिदमियपि । फलं मत्वा हस्तिराजमभिदुद्राव मारुतिः ॥ 88 तथास्य धावतो रूपमैरावतिज्ञ ध्रुथा । मुहूर्तमभवद्धोरिमन्द्राग्न्योरिव भास्वरम् ॥ ४५ एवमाधावमानं तु नातिकुद्धः शचीपतिः । हस्तान्तादतिमुक्तेन कुलिशेनाभ्यताडयत् ॥ ४६ ततो गिरौ पपातैष इन्द्रवज्राभिताहित: । पतमानस्य चैतस्य वामो हन्द्रसञ्यत ॥ ४७ तिस्मस्त पितते वाले वज्रताडनविह्वले । चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय सः ॥ 80 प्रचारं स तु संगृह्य प्रजास्वन्तर्गतः प्रभुः । गुहां प्रविष्टः खसुतं शिशुमादाय मारुतः ॥ ४९ विण्मूत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्तिकृत् । रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः ॥ 40 वायुप्रकोपाद्भृतानि निरुच्छुासानि सर्वतः । सन्धिभिर्भिद्यमानैश्च काष्टभूतानि जिल्लरे ॥ ५१ नि:स्वाध्यायवषट्कारं निष्क्रियं धर्मवर्जितम् । वायुप्रकोपात् त्रैलोक्यं निरयस्थमिवासवत् ।। ततः प्रजाः सगन्धर्वाः सदेवासुरमानुषाः । प्रजापतिं समाधावन् दुःखिताश्च सुखेच्छया ॥५३ ऊचु: प्राञ्जलयो देवा महोद्रानिभोद्राः। त्वया नु भगवन् सृष्टाः प्रजानाथ चतुर्विधाः॥५४ . स्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः । सोऽस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेषोऽद्य सत्तम।। रुरोध दुःखं जनयन्नन्तःपुर इव रित्रयः । तस्मात्त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहता वयम् ॥ ५६ वायुसरोधजं दुःरुमिदं नो नुद् दुःखहन्। एतत् प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः॥ ५७ कारणादिति चोकासौ प्रजाः पुनरभाषत । यस्मिश्र कारणे वायुरचुक्रोध च रुरोध च ॥ ५८ प्रजाः ऋणुध्वं तत् सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम् । पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेणाद्य निपातितः ॥ राहोर्वचनमास्थाय ततः स कुपितोऽनिछः । अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन् ॥ ६० शरीरं हि विना वायुं समतां याति दारुथि: । वायुः प्राणः सुखं वायुर्वायुः सर्विमिदं जगत् ॥ वायुना संपरित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत् । अद्यैव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा ॥ ६२ 🕆 अधैव ते निरुच्छासा काष्टकुड्योपमाः स्थिताः। तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुक्प्रदोहि नः॥

६५

२

मा विनाशं गमिष्याम अत्रसाद्यादितेः सुताः ॥

ततः प्रजाभिः सहितः प्रजापतिः सदेवगन्धर्वभुजङ्गगुर्ह्यकेः । जगाम तत्रास्यति यत्र नारुतः सुतं सुरेन्द्राभिह्तं प्रगृहा सः ॥ ६४ ततोऽर्कवेश्वानरकाञ्चनप्रभं स्ततं तदोत्सङ्गगतं सदागतेः ।

चतुर्मुखो बीक्ष्य कृपामथाकरोत् सदेवगन्धर्वसयक्षराक्षसैः'॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्थिदातिसहस्त्रिकायां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे हन्मदुत्पत्तिर्माम पञ्चविद्याः सर्गः

# पटत्रिंशः सर्गः हनमद्दरप्राप्रयादि ततः पितामहं हट्टा वायुः पुत्रवधार्दितः । शिशुकं तं समादाय उत्तस्थौ धातुरव्रतः ॥

चलकुण्डलमोलिनकपर्नायविभूषणः । पादयोर्न्यपतद्वायुस्त्रिकपरथाय वेधसे ॥ तं तु वेद्विदा नेन उम्बाभरणशोभिना । वायुमुत्थाप्य हस्तेन शिशुं तं परिमृष्टवान् ॥ स्पृष्टमात्रस्ततः सोऽध सलीलं पद्मयोनिना । जलसिक्तं यथा सस्यं पुनर्जीवितमाप्तवान् ॥ प्राणवन्तमिमं हष्ट्रा प्राणो गन्धवहो मुदा । चचार सर्वभूतेषु सन्निरुद्धं यथा पुरा ॥ ų मरुद्रोधाद्विनिर्मुक्तास्ताः प्रजा मुदिता भवन् । शीतवातविनिर्मुक्ताः पश्चिन्य इव साम्बुजाः ॥ ६ ततस्त्रयुग्मस्त्रिककुत् त्रिधामा त्रिद्शार्चितः । उवाच देवता ब्रह्मा मारुतप्रियकाम्यया ॥ मो महेन्द्रेशवरुणप्रजेश्वरधनेश्वराः । जानतामिप वः सर्वं वक्ष्यामि श्रूयतां हितम् ॥ 6 अनेन शिञ्चना कार्यं कर्तव्यं वो भविष्यति । तददध्वं वरान् सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये ॥ ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः ग्रुभाननः । कुशेशयमयीं मालामुह्थिष्येदं वचोऽत्रवीत् ॥ मत्करोत्सृष्टवज्रेण हनुरस्य यथा हतः । नाम्ना वै किपशार्दूछो भविता हनुमानिति ॥ 88 अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्भुतम् । इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति ॥ १२ मार्तण्डस्त्वनर्वात्तत्र भगवांस्तिमिरापहः । तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम् ॥ १३ यदा तु शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति । तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति ीन चास्य भविता कश्चित् सदृशः शास्त्रदर्शने । वरुणश्च वरं प्रादान्नास्य मृत्युर्भविष्यति ॥ १५ वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि । यसो दण्डादवध्यत्वसरोगित्वं च नित्वशः ॥ १६ वरं ददामि संतुष्ट अविषादं च संयुगे । गदेयं मामिका चैनं संयुगे न विधव्यति ॥ १७

इसेवं धनदः प्राह तदा ह्येकाक्षिपिङ्गलः । मत्तो मदायुधानां च न वध्योऽयं भविष्यति ॥ १८ इसेवं शंकरेणापि दत्तोऽस्य परमो वरः । सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्योऽयं भविष्यति ॥ दीर्घायुश्च महात्मा च इति ब्रह्माबबीद्वचः । विश्वकर्मा च ह्युने वालसूर्योपमं शिशुम् ॥ २० शिल्पिनां प्रवरः प्रादाद्वरसस्य महामतिः । मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिन्यानि संयुगे ॥ तैरवध्यत्वमापन्नश्चिरजीवी भविष्यति । ततः सुराणां तु वरैर्दृष्ट्रा होनमलङ्कृतम् ॥ २२ चतुर्भुखस्तुष्टमना वायुमाह जगद्गुरुः । अमित्राणां भयकरो मित्राणामभयंकरः ॥ 23 अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुत मारुतिः । कामरूपः कामचारी कामगः प्रवतां वरः ॥ २४ भवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमाश्च भविष्यति । रावणोत्सादनार्थानि रामप्रियकराणि च ॥ २५ रोमहर्पकराण्येप कर्ता कर्माणि संयुगे । एवमुक्ता तमामन्त्र्य मारुतं त्वमरैः सह ॥ २६ यथागतं ययुः सर्वे पितामहपुरोगमाः । सोऽपि गन्धवहः पुत्रं प्रगृह्य गृहमानयत् ॥ २७ अञ्जनायास्तमाचरूयौ वरदत्तं विनिर्गतः । प्राप्य राम वरानेष वरदानसमन्वितः ॥ २८ वलेनात्मनि संस्थेन सोऽपूर्यत यथार्णवः । तरसा पूर्यमाणोऽपि तदा वानरपङ्गवः ॥ २९ आश्रमेषु महर्पीणामपराध्यति निर्भयः । सुग्माण्डान्यग्निहोत्रं च वल्कलाजिनसंचयान् ॥ ३० भन्नविच्छिन्नविध्वस्तान् संशान्तानां करोर्ख्यम् । एवंविधानि कर्माणि प्रावर्तत महावलः ॥ ३१ सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्यः शंभुनां कृतः। जानन्त ऋपयस्तं वै क्षमन्ते तस्य शक्तितः॥ ३२ यथा केसरिणा त्वेप वायुना सोऽञ्जनासुतः । प्रतिपिद्धोऽपि मर्यादां लङ्क्षयत्येव वानरः॥ ३३ ततो महर्षयः कुद्धा भृग्वङ्गिरसवंशजाः । शेपुरेनं रघुश्रेष्ट नातिकुद्धातिमन्यवः ॥ 38 वाधसे यत् समाश्रिय वलमस्मान् प्लवङ्गम । तदीर्धकालं वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः ॥३५ यदा ते स्मार्थते कीर्तिस्तदा ते वर्धते वलम् । ततः स हततेजीजा महर्पिवचनीजसा।। 3 & एषोश्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतोऽचरत् । अथर्क्षरजसो नाम वालिसुग्रीवयो: पिता ॥ 30 सर्ववानरराजासीत्तेजसा भास्करप्रभः । स च राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां हरीश्वरः ॥ ३८ स च ऋक्षरजा नाम कालधर्मेण संगतः । तस्मित्रस्तमिते चाथ मन्त्रिभर्मन्त्रकोविदैः ॥ ३९ पित्र्ये पदे कृतो वाली सुमीवो वालिनः पदे । सुमीवेण समं त्वस्य अद्वैधं छिद्रवर्जितम् ॥ ४० आवार्यं स्ट्यमभवद्गिरस्याप्निना यथा । एष शापवशादेव न वेद् वलमात्मनः ॥ 88 वालिसुत्रीवयोर्वैरं चदा राम समुत्थितम् । <sup>1</sup>न होष राम सुत्रीवो भ्राम्यमाणोऽपि वालिना ॥ ४२ देव जानाति न होष वलमात्मिन मारुतिः । ऋषिशापाहृतवलस्तदेष कपिसत्तमः ॥ 83 सिंहः पञ्जररुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे ॥

न क्षेप इति । जानातीत्वनुकृत्यते । एप न जानातीत्वर्थः ॥

सुग्रीवो सारुतवेलं न जानाति । मारुतिश्चारमनो वलं १. मह्मा

| पटत्रिंश: | सर्गः |
|-----------|-------|
|           |       |

3003

| पराक्रमोत्साह्मतिप्रतापसौशील्यमाधुर्यनयानपैश्च ।                                                                                  | 1313  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| गाममायचातुर्यसुवायवयहर्म्सतः काउम्मायकारतः स्वरणा                                                                                 | 88    |
| असौ पुनर्व्याकरण ग्रहीष्यम् सूर्योन्मुखः पृष्टगमः कपीन्द्रः ।                                                                     | ४५    |
| उद्याद्वरस्तागार जगाम अन्य महस्वार्ययात्रम्य ॥                                                                                    | 07    |
| सस्ववृत्त्रस्थिपदं महार्थं ससंप्रदं साध्यति वै कर्पान्द्रः ।<br>न हास्य कश्चिन् सहहोऽस्ति झास्रे वैद्यारदे छन्दगती तथेव ॥         | ४६    |
| सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रत्पर्धते यो हि गुरुं सुराणाम् ।<br>सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यव्यपि ते प्रसादान् ॥     | ४७    |
| प्रवीविविक्षोरिय सागरस्य छोकाम् दिघल्लोरिय पावकस्य ।<br>युगक्षये सेव यथान्तकस्य हन्मतः स्थास्यति कः पुरस्तान् ॥                   | ४८    |
| ्प् <sub>यं चान्ये</sub> च महाकपीन्द्राः सुत्रीवमैन्दद्दिविदाः सनीलाः ।<br>सतारतारेयनलाः सरम्भास्यत्कारणाद्राम सुरेर्दि सृष्टाः । | ४९    |
| तदतत् कथितं सर्वं यन्मां त्वं परिषृच्छिसि । हन्मतो वालभावे कमैतत् कथितं मया ॥                                                     | 40    |
| श्रुत्वागस्यस्य कथितं रामः सौमित्रिरेव च । विस्मयं परमं जग्मुर्वानरा राक्षसैः सह ॥                                                | ५१    |
| अगुस्यस्यव्यवीदामं सर्वमेतच्छतं त्वया । दृष्टः संभापितश्चासि राम गच्छामहे वयम् ॥                                                  | । ५२  |
| थक्केन्द्राचनो नाक्यमगस्यस्योप्रतेजसः । प्राञ्जलिः प्रणतश्चापि महर्पिमिद्मत्रवीत् ॥                                               | ५३    |
| अस मे देवता हुष्टाः पितरः प्रपितामहाः । युष्माकं दर्शनादेव नित्यं तुष्टाः सवान्धवाः ।                                             | । ५४  |
| विज्ञास्यं त ममेतद्धि तद्भदाम्यागतस्पृहः । तद्भवद्भिर्मम कृते कर्तव्यमनुकम्पया ॥                                                  | ५५    |
| क्षेत्रच्याताच्या स्थाप्य स्वकार्येष्वहमागतः । कत्नेव करिष्यामि प्रभावाद्भवतां सताम् ॥                                            | ५६    |
| मुस्या गम् गर्नेप भवन्तो नित्यमेव तत् । भविष्यथ महावीयो ममानुग्रहकाङ्क्षिणः ॥                                                     | ५७    |
| ्रातं राष्ट्रास समाश्रिय तपोनिर्धृतकल्मपान् । अनुत्रहीतः पितृभिभेविष्यामि सुनिर्धृतः।                                             | 146   |
| ननपुरस्यानिकं भवद्विरित्तं संगतैः । अगस्याद्यास्तु तच्छ्त्वा ऋपयः संशितव्रताः ॥                                                   | ५९    |
| प्रतमस्तिति तं चोका प्रयातुमुपचक्रमुः । एवमुक्ता गताः सर्वे ऋपयस्ते यथागतम् ॥                                                     | ६०    |
| सम्बद्धाः तमेवार्थं चिन्तयामास विस्मितः । ततोऽस्तं भास्करे याते विसृज्य नृपवानरान्।                                               | ।। ६१ |

मैन्दः प्रभो ज्योतिमुखो नलश्च । एते सुदंप्ट्रो पुरस्तादित्यन्तम् च ऋआः सह वानरेन्द्रैस्वत्कारणाद्राम सुरैर्विस्टाः॥-नास्ति । २. अस्यानन्तरम्—गजो गवाक्षी गवयः | इति

सन्ध्यामुपास्य विधिवत्तदा नरवरोत्तमः । प्रवृत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तः पुरचरोऽभवत् ॥ ६२ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये चतुर्विज्ञतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे हत्मदर्प्राप्त्यादि नाम पट्विंजः सर्गः

# सप्तत्रिंशः सर्गः पौरोपस्थानम्

अभिपिक्ते त काक्तरथे धर्मेण विदितात्मनि । व्यतीता या निशा पूर्वा पौराणां हर्पवर्धनी ॥१ तस्यां रजन्यां व्युष्टायां प्रातर्नृपतिवोधकाः । वन्दिनः समुपातिष्ठन् सौम्या नृपतिवेदमनि ॥२ ते रक्तकण्ठिनः सर्वे किन्नरा इव शिक्षिताः । तुष्टुवुर्नृपतिं वीरं यथावत् संप्रहर्पिणः ॥ वीर सौम्य प्रवुध्यस्य कौसल्याप्रीतिवर्धन । जगद्धि सर्वं स्विपति त्विय सुप्ते नराधिप ॥ विक्रमस्ते यथा विष्णो रूपं चैवाश्विनोरिव। बुद्धचा बृहस्पतेस्तुल्यः प्रजापतिसमो ह्यसि ॥ ५ क्षमा ते पृथिवीतुल्या तेजसा भारकरोपमः । वेगस्ते वायुना तुल्यो गाम्भीर्यमुद्धेरिव ॥ अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्चन्द्रे सीम्यत्वमीदृशम् । नेदृशाः पार्थिवाः पूर्वं भवितारो नराधिप ॥७ यथा त्वसतिदुर्धर्पो धर्मनित्यः प्रजाहितः । न त्वां जहाति कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च पुरुपर्पम ॥ ८ श्रीश्च धर्मश्च काकुरस्य त्विय नित्यं प्रतिष्ठितौ । एताश्चान्याश्च मधुरा वन्दिभिः परिकीर्तिताः ॥ सूताश्च संस्तवैर्दिन्यैर्वोधयन्ति स्म राघवम् । स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः प्रत्यवुध्यत राघवः॥१० स तद्विहाय शयनं पाण्डराच्छादनास्तृतम् । उत्तस्थौ नागशयनाद्वरिनीरायणो यथा ॥ समुत्थितं महात्मानं प्रह्वाः प्राञ्जलयो नराः । सलिलं भाजनैः शुभ्रैरुपतस्थुः सहस्रशः ॥ १२ कृतोदकः ग्रुचिर्भत्वा काले हुतहुताशनः । देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्वाकुसेवितम् ॥ तत्र देवान् पितृन् विप्रानर्चेवित्वा यथाविधि । वाह्यकक्ष्यान्तरं रामो निर्जगाम जनैर्वृतः ॥१४ उपतस्थर्महात्मानो मन्त्रिणः सपुरोहिताः । वसिष्टप्रमुखाः सर्वे दीप्यमाना इवाग्नयः ॥ क्षांत्रियाश्च सहात्मानो नानाजनपदेश्वराः । रामस्योपाविशन् पार्श्वे शकस्येव यथामराः ॥ १६ भरतो लक्ष्मणश्चात्र शतुप्रश्च महायशाः । उपासांचिकरे हृष्टा वेदास्त्रय इवाध्वरम् ॥ १७ याताः प्राञ्जलयो भूत्वा किंकरा सुदिताननाः । सुदिता नाम पार्श्वस्था बहवः ससुपाविशन् ॥ वानराश्च महावीर्या विंशतिः कामरूपिणः । सुत्रीवप्रमुखा राममुपासन्ते महौजसः ।। विभीषणश्च रक्षोभिश्चतुर्भिः परिवारितः । उपासते महात्मानं घनेशमिव गृह्यकाः ॥ २० तथा निरासबृद्धांश्च कुळीना ये च मानवाः । शिरसावन्च राजानसुपासन्ते विचक्षणाः ॥ २१

१. अस्यानन्तरम्—खर्मानश्राह्मत्रे हन्-गनः॥ कुमुदः अरमधीन तेविक्षांन्यमादनः। गवाक्षो माक्षान्यवान्नरः। मुप्तेगरतारनीर्थं च मेन्दश्च दिविदो गवयो धूनो रम्भच्योतिमुखी च ते॥—दति ग. ध.।

तथा परिवृत्तो राजा श्रीमद्भिक्तिपिभिष्टेतः। राजिभिश्र महीवीवैवीनरैश्च सराक्षसैः॥ २२ वधा देवेश्वरो नित्रमृपिभिः समुपास्यते । अधिकस्तेन रूपेण सहस्राक्षाद्विरोचते॥ २३ तेषां समुपविद्यानां तास्ताः मुमखुराः कथाः। कथ्यन्ते धर्मसंयुक्ताः पुराणाहैर्महास्त्रभः॥ २४

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे पैरियस्थानं नाम मप्तत्रिद्यः सर्गः

प्रक्षितेषु पष्ठः सर्गः ः वालिसुप्रीवीत्पत्तिः

एनन्छृत्वा तु निश्चिष्ठं राघवोऽगस्त्यमत्रवीत् । य एपर्धरज्ञा नाम याखिनुशीवयोः पिना ॥ १॥ जनमी का च भगवद न्यया परिकीतिता। बालि-सुग्रीवयोर्वसन् माता मे नामनः कुतः ।। २ ॥ एतहत्तम् समाचध्य कान्दलमिदं हि नः। स प्रोक्तो राववेणवसगस्त्यो वाक्यमत्रवीत् ॥ ३ ॥ शृणु राम कथामेतां यथापूर्व समासतः। नारदः कथयामास ममाश्रममुपागतः ॥ ४॥ कदाचिवटमानोऽसाव-तिथित्वमुपागतः । अचितरतु यथान्यायं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ५ ॥ सुखासीनः कथां त्वेनां मया प्रष्टः स कोतुकात् । कथयामास धर्मास्मा महर्षे श्रयता-मिति ॥ ६ ॥ मेर्न्गवरः श्रीमाजाम्बूनदमयः द्युभः । तस्य यन्मध्यमं शृङ्गं सर्वदैवतपृजितम् ॥७॥ तस्मिन् दिव्या सभा रम्या त्राही या दातयोजना । तस्यामास्ते सदा देव: पद्मयोनिश्चतुर्मुखः ॥ ८ ॥ योगमभ्यस्यतस्तरय नेत्राभ्यां यद्रसोऽस्रवत् । तद्-गृहीतं भगवता पाणिना चचितं तु तत् ॥९॥ निक्षिप्त-मात्रं तद्भूमी ब्रह्मणा लोककर्तृणा । तस्मिन्नश्रुकणे <sup>क्</sup>राम वानरः संबभूव ह || १० || उत्पन्नमात्रस्तु तदा वानरश्च नरोत्तम । समाश्वास्य प्रियेर्वाक्येरुक्तः किल महात्मना ॥ ११ ॥ पश्य शैलं सुविस्तीर्णे

१. वाल्डिमीवयोश्चेय नामना केन हेतुना पुनाः।

सुँरिध्युपितं सदा । तस्मिन् रम्ये गिरिवरे वहमूल-फलाशनः ॥ १२ ॥ ममान्तिकचरो नित्यं भव वानरपुज्जव । कंचित् कालमिहास्स्व त्वं तव श्रेयो भविष्यति ॥ १३ ॥ एवमुक्तः स चैतेन ब्रह्मणा वानरोत्तमः । प्रणम्य शिरसा पादौ देवदेवस्य राघव ॥ १४॥ उक्तवाँछोककर्तारमादिदेवं जगदगुरुम् । यथाज्ञाययसे देव स्थितोऽहं तव शासने ॥ १५ ॥ एवमक्त्वा हरिर्देवं ययौ हृष्टमनास्तदा । स तदा द्रमपण्डेपु फलपुष्पघनेषु च ॥ १६ ॥ ब्रह्मप्रतियलः ू दौन्नये यने फलकृतादानः । कचिन्मधृनि मुख्यानि चिन्वन् पुष्पाण्यनेकदाः ॥ १७ ॥ दिने दिने च सायाहे ब्रह्मणोऽन्तिकमागमत् । गृहीत्वा राम मख्यानि पुष्पणि च फलानि च ॥ १८ ॥ ब्रह्मणो देवदेवस्य पादमूले न्यवेदयत् । एवं तस्य गतः कालो बहु पर्यटतो गिरिम् ॥ १९ ॥ कस्य-चित्त्वथ कालस्य समतीतस्य राघव । ऋक्षराड्वानर-श्रेष्ठस्त्रणाया परिपीडितः ॥ २० ॥ उत्तरं मेरुशिखरं गतस्तत्र च दृष्टवान् । नानाविद्दंगसंघुष्टं प्रसन्न-सिळळं सर: ॥ २१ ॥ चळकेसरमात्मानं कृत्वा तस्य तटे रिथतः । ददर्श तिसान् सरिस वक्त्रच्छाया-मथात्मनः ॥ २२ ॥ कोऽयमस्मिन मम रिप-र्वसत्यन्तर्जले महान् । रूपं चान्तर्गतं तत्र वीक्ष्य तत्पाथसो हरिः ॥ २३ ॥ क्रोधाविष्टमना ह्येष नियतं मावमन्यते । तदस्य दुष्टभावस्य कर्तव्यो निग्रहो मया ॥ २४॥ एवं संचिन्त्य मनसा स वै वानरचापलात् । आण्डल्य चापतत्तस्मिन् हृदे वानर- सत्तमः ॥ २५ ॥ उत्ख्लुत्य तस्मात् सरस उत्थितः ' प्रवग: पुन: । तस्मिन्नेव क्षणे राम स्त्रीत्वं प्राप स वानरः ॥ २६ ॥ भनोज्ञरूपा सा नारी लावण्य-ललिता ग्रुभा । विस्तीर्णजघना सुभूनीलकुञ्चितमूर्ध जा ॥ २७ ॥ मुग्धा सस्मितवक्त्रा च पीनस्तनतटा ग्रुमा । हृदतीरस्थिता भाति ऋजुयष्टिर्छता यथा ॥२८॥ त्रैलोक्यसुन्दरी कान्ता सर्वचित्तप्रमाथिनी । लक्ष्मीव पद्मरहिता चन्द्रज्योत्स्रेव निर्मला ॥ २९ ॥ रूपेणा-प्यभवत सा त श्रीगींदेंवी उमा यथा। द्योतयन्ती दिशः सर्वास्तत्राभृत् सा वराङ्गना ॥३०॥ एतस्मि-न्नन्तरे देवो निवृत्तः सरनायकः । पादावपास्य देवस्य ब्रह्मणस्तेन वै पथा ॥ ३१ ॥ तस्यामेव च वेलायामादित्योऽपि परिभ्रमन् । तस्मिन्नेव वने सोऽभूचस्मिन् सा तनुमध्यमा ॥ ३२॥ युगपत् सा तदा दृष्टा देवाभ्यां सुरसुन्दरी । कन्दर्पवक्षणौ तौ तु दृष्ट्वा तां संवभूवतुः ॥ ३३ ॥ ततः क्षुभित-सर्वाङ्गौ सुरेन्द्रतपनावुभौ । तद्रपमद्भुतं दृष्ट्वा त्याजितौ धेर्यमात्मनः ॥ ३४ ॥ ततस्तस्यां सुरेन्द्रेण स्कन्नं शिरसि पातितम् । अनासाग्रैव तां नारीं संनिवृत्तमथोऽभवत् ॥ ३५॥ ततः सा वानस्पतिं प्रास्त वलशालिनम् । अमोधरेतस्त्वात्तस्य वासवस्य महात्मनः ॥ ३६ ॥ वालेषु पतितं वीजं वाली नाम वभव ह । भास्करेणापि तस्यां वै कन्दर्पवश्वविता ॥ ३७ ॥ बीजं त सिक्तं ग्रीवायां विधानमनुवर्तिना । तेनापि सा वरतनु-नोंका किंचिद्रचः ग्रमम् ॥३८॥ निवत्तमदनश्चात्र सर्योऽपि समपद्यत । श्रीवायां पतिते वीजे सुग्रीवः समजायत ॥ ३९ ॥ एवमत्पाद्य तौ वीरौ वानरेन्द्रौ महावलौ । दस्वा तु काञ्चनीं मालां वानरेन्द्रस्य वालिनः।। ४० ॥ अक्षय्यां गुणसंपूर्णो शकस्तु त्रिदिवं ययौ । सुर्योऽपि स्वस्तस्यैनं निरूप्य पवनात्मजम् ॥ ४१ ॥ कृत्येषु व्यवसायेषु जगाम सविताम्बरम् । तस्यां निशायां व्युष्टायामुदिते च दिवाकरे ॥ ४२ ॥ स तु वानररूपं तु प्रतिपेदे पुनर्दृप । स एव वानरो भत्वा पुत्रौ स्वस्य प्रवङ्गमौ ॥ ४३ ॥ पिङ्गेक्षणौ हरिवरावपस्यत् कामरूपिणौ । मधुन्यमृतकल्पानि पायितौ तेन तौ तदा ॥ ४४ ॥ ऋक्षरजास्तौ तु ब्रह्मणोऽन्तिकमागतः । दृष्ट्वर्क्षरजसं पुत्रं ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४५ ॥ वहुशः सान्त्वयामास पुत्राभ्यां सहितं हरिम् । सान्त्वियत्वा ततः पश्चाहेवदतमथादिशत् ॥ ४६ ॥ गच्छ मद्रचनाद्दत किष्किन्धां नाम वै शुभाम् । सा ह्यस्य गुणसंपन्ना महती च पुरी शुभा ॥४७॥ वानस्यथानि वहनि निवसन्ति च । वहरत्रसमाकीर्णा वानरैः कामरूपिभिः॥ ४८॥ पण्यापणवती दुर्गा चातुर्वर्ण्ययुता सदा । विश्व-कर्मकता दिव्या मन्नियोगाच शोभना॥४९॥ -तत्रक्षरजसं पत्रं सपत्रं वानरर्पभम । यथपालान समाहय यांश्रान्यान प्राकृतान हरीन ।। ५० ॥ तेपां संभाव्य सर्वेपां मदीयं जनसंसदि । अभि-पेचय राजानमारोप्य महदासनम् ॥ ५१ ॥ दृष्टमात्राश्च ते सर्वे वानरेण च धीमता । अस्यर्क-रजसो नित्यं भविष्यन्ति वशानुगाः ॥ ५२ ॥ इत्येवमुक्ते वचने ब्रह्मणा तु हरीश्वरम् । पुरत:-कृत्य दतोऽसौ प्रययो तां पुरी शुभाम् ॥ ५३ ॥ स प्रविद्यानिलगतिस्तां गुहां वानरोत्तमम् । स्थापयामास राजानं पितामहनियोगतः ॥ ५४ ॥ राज्याभिपेकविधिना स्नातोऽथाभ्यर्चितस्तदा स वद्धमकुटः श्रीमानभिषिक्तः स्वलङ्कृतः ॥५५॥ आज्ञापयामास हरीन् सर्वान् मुदितमानसः । सप्तद्वीपसमुद्रायां पृथिव्यां ये प्रवक्तमाः ॥ ५६ ॥ वालिसुग्रीवयोरेव ह्येष त्वृक्षरजाः पिता । जननी चैव तु हरिरित्येतद्भद्रमस्तु ते ॥ ५७ ॥ यश्चैत-च्छ्रावयेद्विद्वान् यश्चैतच्छ्रणुयान्नरः । सिध्यन्ति तस्य

कार्यार्था मनसो हर्पनर्थनाः ॥५८॥ एतच सर्व कथिते । मया विभो प्रविस्तरेणेह वथार्थतस्तव । उत्पत्तिरपा रजनीचराणासुका तथैबेह हरीश्वराणाम् ॥ ५९ ॥ इति प्रश्वितेष वालिस्त्रीवोत्यत्तिर्गाम

पष्टः सर्गः

प्रक्षितेषु सत्तमः सर्गः नारायणहतगतिकथनम्

एतां श्रत्वा कथां दिव्यां पोराणीं राधवस्ततः । भ्रातिभः रहितो वीरो विस्मयं परमं यथौ ॥ १ ॥ राघवोऽथ ऋपेर्वाक्यं श्रत्वा बचनमत्रवीत । कथेयं महती पुण्या त्वत्प्रसादाच्छता मया ॥ २ ॥ बृहत्कोतृहलेनास्म संवृतो सनिपङ्गव । उत्पत्ति-र्योद्दशी दिव्या वालिस्प्रीवयोद्धिन ब्रह्मेंप्रं मम किं चित्रं मुरेन्द्रतपनातुभौ । जातौ वानरशार्द्छौ वलेन वित्नां वरौ ॥ ४ ॥ एवमक्ते तु रामेण क्रम्भयोनिरभापत । एव-मेतन्महाबाहो वृत्तमासीत् पुरा किल ॥ ५ ॥ अथापरां कथां दिव्यां शृणु राजन् सनातनीम् । यदर्थ राम वैदेही रावणेन पुरा हता ॥ ६ ॥ तत्तेऽहं कीर्तथिष्यामि समाधि श्रवणे कर । पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं प्रभुम् ॥ ७ ॥ सनत्कुमारमासीनं रावणो राक्षसाधिपः । ददर्श सूर्यसंकाशं ज्वलन्तमिव तेजसा विनयावनतो भृत्वा ह्यभिवाद्य कृताञ्जलिः उक्तवान रावणो राम तमृपिं सत्यवादिनम् ॥ ९॥ को ह्यस्मिन् प्रवरो लोके देवानां वलवत्तरः। वं `\*समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून् || १० || कं यजन्ति द्विजा<sup>9</sup> नित्यं कं ध्यायन्ति च योगिनः। एतन्मे शंस भगवन् विस्तरेण तपोधन ॥ ११ ॥ <u> निविद्या हृद्रतं तस्य ध्यानदृष्टिर्महायशाः</u>

उवाच रावणं प्रमणा श्रयतामिति पुत्रक ॥ १२ ॥ यो विभवि जगत क्रस्तं यस्योत्यत्ति न विद्याहे । नरामरैनंतो नित्वं हरिनारायणः प्रभुः॥ १३॥ यस्य नाभ्यद्भवो ब्रह्मा विश्वस्य जगत: पति: वेन सर्वमिदं सप्टं विश्वं स्थावरजङ्गमम् ॥ १४ ॥ तं समाश्रित्य विद्यवा विधिना हरिमध्यरे । पित्रन्ति ह्ममनं चैव मानवाश्च यजन्ति तम् ॥ १५ ॥ पराणेक्षेत्र वेदेश्च पाञ्चरात्रेस्तथैव च । ध्यायन्ति योगिनो नित्यं ऋतमिश्च यजन्ति तम ॥ १६ ॥ दैत्यदानंबरक्षांसि ये चान्ये चामरद्विष: सर्वाज्यति संग्रामे सदा सर्वेः स प्रज्यते ॥ १७॥ श्रत्वा महर्पेस्तद्वावयं रावणो राक्षसाधिपः । उवाच प्रणतो भत्वा पुनरेव महामुनिम् ॥ १८ ॥ दैत्यदानवरक्षांसि ये हताः समरेऽरयः । कां गतिं प्रतिपद्यन्ते के च ते हरिणा इताः ॥ १९ ॥ रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच महामुनिः । दैवतै-र्निहता नित्यं प्राप्तवन्ति दिवः स्थलम् ॥ २० ॥ पनस्तरमात् परिभ्रष्टा जायन्ते वसुधातले। पूर्वार्जितैः सखैर्दःखैर्जायन्ते च म्रियन्ति च ॥ २१ ॥ वे वे इताश्रक्षधरेण राजंखिलोकनाथेन जनार्दनेन । ते ते गतास्तत्र लयं नरेन्द्राः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ २२ ॥ श्रुत्वा ततस्तद्वचनं निशाबरः सनत्कुमारस्य मुखाद्विनिर्गतम् । तथा प्रहृष्ट: स वभव विस्मितः कथं नु यास्यामि हरिं महाहवे ॥ २३ ॥

> इति प्रक्षितेषु नारायणहतगतिकथनं नाम सप्तमः सर्गः

> > प्रक्षिप्तेषु अष्टमः सर्गः रामावतारकथनम्

एवं चिन्तयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । पुनरेवापरं वाक्यं व्याजहार महामुनिः ॥ १ ॥

मनस्थ्रेप्सितं यत्ते भविष्यति महाहवे । सुस्ती भव महाबाहो कंचित कालमुदीक्षय ॥ २ ॥ एवं श्रत्वा महावाहस्तमृपिं प्रत्युवाच सः । कीहरां लक्षणं तस्य ब्रहि सर्वमशेपतः ॥ ३ ॥ राक्षसस्य श्रुत्वा स मुनिः प्रत्यभापत । श्रृयतां सर्वमाख्यास्ये तव राक्षसपुङ्गव ॥ ४ ॥ स हि सर्वगतो देव: सक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । तेन सर्वमिदं प्रोतं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ५ ॥ स भूमौ दिवि पाताले पर्वतेषु वनेषु च । स्थावरेषु च सर्वेष वनेष नगरीष च ॥ ६ ॥ ओंकारश्रीव सत्यं च सावित्री पृथिवी च सः । धराधरधरो देवो ह्मनन्त इति विश्रतः ॥ ७ ॥ अहश्र रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये दिवाकरश्चैव यमश्च सोमः। स एव कालो ह्यनलश्च वायुः स ब्रह्मरुद्रौ च स एव वालः ॥ ८ ॥ विद्योतित ज्वलित भाति च पाति लोकान सजत्ययं संहरति प्रशास्ति । क्रीडां करोत्यव्ययलोकनाथो विष्णः पराणो ॥ अथवा बहुनानेन भवनाशहेतः किमक्तेन दशानन । तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं १० नीलोत्यलदलस्यामः सचराचरम् ॥ किञ्जरकारणवस्त्रकः । प्रावृद्काले यथा व्योम्नि सतडित्तोयदस्तथा ॥११॥ श्रीमान् मेघवपुः दयामः पङ्जारुणलोचनः । श्रीवत्सेनोरसा युक्तः शशाङ्क-कृतलक्षणः ॥ १२ ॥ तस्य नित्यं शरीरस्था मेधस्येव शतहदा । संग्रामरूपिणी लक्ष्मीदेंहमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ न स शक्यः सुरैर्द्रप्टं नासुरैर्न च पन्नगै: । यस्य प्रसादं कुरुते स वै तं द्रष्ट्रमईति ॥ १४ ॥ न हि यज्ञफलैस्तात न तपोमिस्त संचितै: । शक्यते भगवान् द्रष्टुं न दानेन न चेज्यया ॥ १५ ॥ तद्भक्तेस्तद्गतप्राणैस्तचित्तै-स्तत्परायणैः । शक्यते भगवान् द्रष्टं ज्ञाननिर्देग्ध-किल्विषे: 11 १६ 11 अथवा राक्षसेन्द्र त्वं यदि तं द्रष्ट्मिच्छारी । कथायिष्यामि ते सर्वे श्रयता यदि

रोचते ॥ १७ ॥ कृते युगे व्यतीते वै मुखे त्रेतायगस्य तु । हितार्थे देवमर्त्यानां भविता नृपविग्रहः ॥ १८ ॥ इक्ष्वाकणां च यो राजा भाव्यो दशरथो भुवि । तस्य सुनुर्महातेजा रामो नाम भविष्यति ।। १९ ।। महातेजा महावृद्धिर्महावलपराक्रमः । महावाहर्महासत्त्वः क्षमया पृथिवीसमः ॥ २०॥ आदित्य इव दुप्पेक्ष्यः समरे शत्रुभिः सदा । भविता हि तदा रामो नरो नारायणः अभः ॥२१॥ पित-र्नियोगात् स विभुर्दण्डके विविधे वने । विचरिष्यति धर्मात्मा सह भात्रा महात्मना ॥ २२॥ तस्य पत्नी महाभागा लक्ष्मीः सीतेति विश्रता। दृहिता जनक-स्यैपा उत्थिता वसुधातलात् ॥ २३ ॥ रूपेणाप्रतिमा लोके सर्वलक्षणलक्षिता । छायेवानगता रामं निशा-करमिव प्रभा ॥ २४॥ शीलाचारगुणोपेता साध्वी षैर्यसमन्विता । सहस्रांशो रिमरिव ह्येकमृतिरिव .रिथता ॥ २५ ॥ एवं ते सर्वमाख्यातं मया रावण विस्तरात् । महतो देवदेवस्य शाश्वतस्याव्ययस्य च ॥२६॥ एवं श्रुत्वा महावाह राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। त्वया सह विरोधेच्छुश्चिन्तयामास राघव॥२७॥वाक्यं सनत्क्रमारस्य चिन्तयानो मुहर्मुहः । रावणो सुमुदे श्रीमान् युद्धार्थी विचचार ह ॥ २८ ॥ श्रुत्वा च ता कथां रामो विस्मयोत्फ्रहालोचनः । शिरसश्चालनं कृत्वा तमर्थे परिचिन्तयन् ॥ २९ ॥ श्रुत्वा तु वाक्यं च नरेश्वरस्तदा मुदा युतो विस्मयमानचक्षः। पुनश्च तं ज्ञानवतां प्रधानमुवाच वाक्यं वद मे प्रातनम् ॥ ३० ॥

> इति प्रक्षितेषु रामावतारकथनं नाम अष्टमः सर्गः

> > प्रक्षिप्तेषु नवमः सर्गः सीतारामकथाश्रवणफलम्

ततः पुनर्महातेजाः कुम्मयोनिर्महायशाः । उवांच रामं प्रणतं पितामह इवेश्वरम् ॥ १॥ श्रूयतामिति चामन्य रामं सत्यवराक्षमम् । कथाद्येषं महातेजाः कथवामास स प्रमुः ॥ २॥ वथाख्यानं श्रुतं चैव वथाद्वतं च तस्या । प्रीतात्मा कथवामास रापवाय महामतिः ॥ २ ॥ एतदर्थे महावाहा राज्येन दुरासमा । स्रता जनकराजस्य हता राम महामते ।॥ ४॥ एतां कथां महावाहां राज्येन दुरासमा । स्रता जनकराजस्य हता राम महामते अथवामास मक्षं वै मरें गिरिवरीत्तेमी ॥ ५॥ देवमन्थर्वतिद्धानामृणीयां च महासमाम् । कथाद्येषं पुनः सोऽय कथवामास रावव ॥ ६ ॥ नारदः स्थमहातेजाः प्रह्माविच मानद । तां कथां प्रणु राजेन्द्र महापादपाणांविनीम् ॥ ७॥ यां तु श्रुत्वा महाताहो कप्रयो देवतेः तह । ऊनुस्तं नारदे हर्पयां हेवतेः ॥ १ ॥ अध्यमं श्रवदिवसं प्रणुपादावि मिततः । त पुत्रवीववान् राम स्वर्गलोके महीवते ॥ ९ ॥

इति प्रक्षितेषु सीतारामकथाश्रवणफलं नाम नवमः सर्गः

# प्रक्षिप्तेषु दशमः सर्गः श्वेतद्वीपवासप्राप्त्युपायकथनम्

ततः स रावणो सम पर्यटन् पृथिवीतलम् । विज्ञवाश्रां महाइरे राक्षतेः परिवारितः ॥ १ ॥ देलदानवरक्षःमु वं शृणोति बल्धिकम् । तमाहः वित्त बुद्धार्था रावणो वल्दर्वितः ॥ १ ॥ एवं स पर्यटन् सवी शुर्धिर्था प्रिवारितः ॥ १ ॥ एवं स पर्यटन् सवी प्रिवर्धा प्रिवारितः ॥ २ ॥ एवं स पर्यटन् सवी प्रिवर्धा प्रिवर्धाले । विज्ञानित्रकृतं सामसासादाथ नारदम् ॥ ३ ॥ प्रवन्तं मेषप्रवस्तान्या सामस्तान्या कृताज्ञिलः ॥४॥ उवाच हृप्रमन्ता रावणो नारदं तथा । आह्मसुवनाङोकारत्यया दृष्टा स्तोकश्चरा ॥ ५ ॥ किस्सिंहोके महाभाग मानवा स्ववस्तराः ॥ थे॥ किस्सिंहोके महाभाग मानवा

यथामुखम् ॥६॥-तच्छृत्वा नारदो रावणस्य दुरात्मनः । चिन्तवित्वा मुहुतै तु महातमा प्रत्युवाच तम् ॥ ७ ॥ अस्ति राजन् महाद्वीपं क्षीरोदस्य समीपतः । यत्र ते चन्द्रसंकाशा मानवाः सुमहावलाः ॥ ८ ॥ महाकाया महाबीर्या मेत्रस्तनितनिस्वनाः । महामात्रा धैर्यवन्तो महा-परिधवाहवः ॥ ९ ॥ श्वेतद्वीपे मया दृष्टा मानवा राक्षसाधिप । वलवीर्यसमायुक्तान् यादृशांस्त्विमहे-च्छित ॥ १० ॥ नारदस्य वच: श्रत्वा रावणः प्रत्यवाच ह । कथं नारद जायन्ते तस्मिन द्वीपे महावटाः ॥ ११ ॥ श्वेतद्वीपे कथं वासः प्राप्तस्तैः सुमहात्मभिः । एतन्मे सर्वमाख्याहि प्रभो नारद तस्वतः ॥ १२ ॥ त्वया दृष्टं जगत सर्वे हस्ता-मलकवत सदा । रावणस्य वचः श्रत्वा नारदः प्रत्युवाच तम् ॥ १३ ॥ अनन्यमानसा नित्यं नारायणपरायणाः । तदाराधनसक्ताश्च तचित्ता-स्तत्परायणाः ॥ १४ ॥ एकान्तभावानुगतास्ते नरा राक्षसाधिय । तश्चित्तास्तद्गतप्राणा नरा नारायणं श्रिताः ॥ १५ ॥ श्रेतद्वीपे त तैर्वास आर्जितः पुण्यकर्तृभिः । ये इता लोकनाथेन शार्क्जमानम्य संयुगे ॥ १६ ॥ चकावधेन देवेन तेपां वासिस्त्रविष्टपे । न हि यज्ञफलैस्तात न तपोभिर्न संयमै: ॥ १७॥ न च दानफलैर्मख्यै: स लोकः प्राप्यते सुखम् । नारदस्य वचः श्रत्वा दशग्रीवः सुविस्मितः ॥ १८ ॥ ध्यात्वा तु सुचिरं कालं तेन योत्स्यामि संयुगे । आपृच्छय नारदं प्रायाच्छ्रेतद्वीपाय रावणः ॥ १९ ॥ नारदोऽपि चिरं ध्यात्वा कौत्हलसमन्वितः । दिदृक्षुः परमाश्चर्ये तत्रैव त्वरितं ययौ ॥ २० ॥ स हि केलिकरो विप्रो नित्यं च समर्राप्रयः । रावणोऽपि ययौ तत्र राक्षसै: सह रायव ॥ २१ ॥ महता सिंहनादेन नादयन् स दिशो दश । गते तु नारदे तत्र

रावणोऽपि महायशाः ॥ -२२ ॥ प्राप श्रेतं महाद्वीपं दर्रुमं यत सुरैरिप । तेजसा तस्य द्वीपस्य रावणस्य वलीयसः ॥ २३ ॥ तत्तस्य पप्पकं यानं वातवेगसमाहतम् । अवस्थातं न शक्तोति वाताहत इवाम्बदः ॥ २४ ॥ सन्विवा रक्षसेन्द्रस्य द्वीपमासाद्य दुईशम् । अव्यवन् रावणं भीता राक्षसा जातसाध्यसाः ॥ २५ ॥ राक्षसेन्द्र वयं मढा भ्रष्टसंज्ञा विचेतसः । अवस्थातं न शक्ष्यामो यदं कर्ते कथंचन ॥ २६ ॥ एवमुक्त्वा दुदुबुस्ते सर्व एव निशाचराः । रावणोऽपि हि तद्यानं पुष्पकं हेमभृपितम् ॥ २७ ॥ विसर्जयामास तदा सह तै: क्षणदाचरै: । गते तु प्रपके राम रावणो राक्षसाधिपः ॥ २८॥ कृत्वा रूपं महाभीमं सर्वराक्षसवर्जितः । प्रविवेश तदा तस्मिन्छ्रेतद्वीपे स रावण: ॥ २९ ॥ प्रविद्यन्नेव तत्राशु नारीभिरूप-लक्षितः । एकया सस्मितं कृत्वा हस्ते गृह्य स रावणः ॥ ३०॥ पृष्टश्चागमनं ब्रुहि किमर्थमिह चागतः । को हि त्वं कस्य वा पुत्रः केन वा प्रहितो वद ॥ ३१ ॥ इत्युक्तो रावणो राजन् कुद्धो वचनमत्रवीत । अहं विश्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः ॥ ३२ ॥ युद्धार्थमिह संप्राप्तो न च पदयामि कंचन । एवं कथयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ ३३ ॥ प्राहसंस्ते ततः सर्वे सस्वनं -यवतीजनाः । एकया कृद्धया तासां वलवद्ग्रह्म . ळीळया ॥ ३४ ॥ भ्रामितस्तु सखीमध्ये विक्षितः स दशाननः । सखीमन्यां समाहूय पश्य त्वं कीटकं धृतम् ॥ ३५ ॥ दशास्यं विंशतिभुजं कृष्णाञ्जनसमप्रभम् । हस्ताद्धस्तं स च क्षिप्तो भ्राम्यते श्रमलालुसः ॥ ३६ ॥ भ्राम्यमाणेन बलिना राक्षसेन विपश्चिता । पाणावेकाथ संद्रष्टा रोषेण वनिता ग्रुभा ॥ ३७ ॥ मुक्तस्तयाशुभः कीटो धुन्वत्या हस्तवेदनात् । गृहीत्वान्या

राक्षसेन्द्रमुत्पपात विहायसा ॥ ३८ ॥ ततस्तामपि संक़दो विददार नखेर्भृद्यम् । तया स हि विनिर्धृतः सहसैव निशाचरः ॥ ३९॥ पपात चाम्भसो मध्ये सागरस्य भयातुरः । पर्वतस्येव शिखरं यथा वज्रविदारितम् ॥ ४० ॥ प्रापतत् सागरस्यैव जले तस्थी निपातितः । एवं स रावणो राम श्वेतद्वीपनिवासिभिः ॥ ४१ ॥ स्त्रीजनैर्विनिगृह्यात्र भ्रामितश्च ततस्ततः । नारदोऽपि महातेजा रावणं वीश्य धर्षितम् ॥ ४२ ॥ विस्मयं सुचिरं गत्वा प्रजहास ननर्त च । ततः स सागरजलाजलक्षिन्नशिरोरुहः ॥ ४३ ॥ दक्षिणं तीरमासाद्य चिन्तयामास विस्मितः । ये मया निर्जिता लोका न तेषु भयमीदृशम् ॥ ४४ ॥ स्वभावतोऽल्पवीर्याणां विरुद्धं योपितामिदम् । ननभेतस्य लोकस्य मानवाः प्रभविष्णवः॥ ४५॥ ∽ स्त्रीरूपविग्रहधरा यान् ममाचष्ट नारदः । बलवद्भिस्त संधेयमिति संचिन्त्य निश्चितम् ॥ ४६ ॥ भृयस्तासां प्रवृत्त्यर्थे तद्दनं समलोडयत् । अथा-पदयन्महात्मानं पितामहसुतं प्रसुम् ॥ ४७ ॥ सनत्क्रमारमासीनं सर्वयोगभृतां वरम् । जाज्वस्य-मानं तपसा समिद्धिरिव पावकम् ॥ ४८ ॥ अपस्यदक्षिणे पार्श्वे विचरन्तं गुहाश्रयम् । स तं दृष्ट्वा तपोन्दद्रमभिवाच कृताञ्जलि: ॥ ४९ ॥ त्रीडितः परिपप्रच्छ त्रहापि सत्यवादिनम् II भगवन केन लोकोऽयं कल्पितः सुमहात्मना ॥५ ०॥ के वा लोके वसन्त्यस्मिन् सर्वज्ञानवतां वर । किं च त्वं ध्यायसे ब्रह्मञ्दांस मे सुसमाधिना ॥ ५१॥ एतन्मे ब्रृहि तत् सर्वे सर्वज्ञो ह्यसि विश्रुतः । एवमुक्तो महातेजा विदित्वा तस्य हृद्गतम् ॥५२॥ उवाच वाक्यं प्रहसञ्भ्यतामिति पुत्रक । यो हि वै सर्वमेवेदं विभर्ति सचराचरम् ॥ ५३ ॥ त्रैलोक्यं सर्वभूतात्मा यस्योत्पत्तिं न विद्वाहे ।

यमाहुर्वेदविदुपः पुरुषं तमसः परम् ॥ ५४ ॥ आदित्यरूपमजरं परमात्मानमीश्वरम् नाभिभवो ब्रह्मा पिता मम पितामहः ॥ ५५ ॥ कैलासनिलयः श्रीमान् भवश्च कोधसंभवः । यं समाश्रित्य विद्यधा विधिना हविरध्यरे ॥ ५६ ॥ पियन्ति चामृतं हृष्टाः परिभूय दितेः सुतान् । यस्य श्वासानिलोइताः ख्रियस्त्वामपराजितम् ॥ ५७ ॥ गृहीत्वा सुमहावेगाश्चिक्षिपः सागराम्भसि । येन दैत्या महावीर्या दानवाश्च सनैर्ऋताः ॥ ५८ ॥ निहता बहुरूपेण बहवो बाहुशालिना । तेनायं लोकनाथेन करियतः समहात्मना ॥ ५९ ॥ गोविन्देन निवासार्थे लोको वै सुमहालना । अर्चयन्ति जगन्नाथं नारायणपरायणाः ॥ ६० ॥ अद्वेषाः सर्वभतेष महायोगवळाश्रवाः । यजन्ति पञ्जभियंज्ञैः सततं मधुसदनम् ॥ ६१ एकान्तिनो महासत्त्वा वसन्ति सुसमाहिताः । यः पराणे च बेंद्रे च पाञ्चरात्रे च पष्टवते ॥ ६२ ॥ . सांख्ययोगे च मुनिभिर्ध्यायते चेज्यते च यः। मनिभिर्देवसङ्केश्च स्थाप्यते भगवान् हरिः ॥६३॥ मधुकैटभयोईन्ता कस्तमन्वेप्टुमईति । पितामहोऽपि तं देवं न च जानाति रावण ॥ ६४ ॥ यस्त नित्यं विजानाति हरिं नारायणं विभुम् । जगदा-भरणं पुण्यं तस्य मोक्षो न संशयः ॥ ६५ ॥ एतच्छुत्वा मुनेर्वाक्यं प्रसन्नेनान्तरात्मना । पुनरेव ततो रक्षः पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् ॥ ६६ ॥ कथं च दृश्यते देव कथंच श्रयते भुवि । कथंच क्रीडते छोके द्रप्टुं वा शक्यते कथम् ॥ ६७ ॥ \*कियत्कालेन वा ब्रह्मेंहोकोऽयं तपसा मया। शक्यः प्रवेष्ट्रं तदब्रहि सर्वे हि विदितं तव ॥६८॥ आकर्ण्य सरपृहं तस्य वाक्यं वाक्यविद्यारदः । ेत्रत्यवाच मुनिर्धीमांस्तत्सर्वमनुपूर्वशः ॥ ६९ ॥ स हि सर्वगतो देवः सूक्ष्मोऽब्यक्तः सनातनः ।

येन सर्वभिदं व्यातं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ७०॥ स भमो दिवि पाताले पर्वतेष बनेष च । सागरेष च सर्वेषु वसतीह सरित्सु च ॥ ७१ ॥ अहश्र रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये दिवाकरश्चैव यमश्च सोमः । स एव कालो वरुणः स एव स ब्रह्म-रुद्रेन्द्रमुखः स चाग्निः ॥ ७२ ॥ ओंकारो भूर्भुवः स्बश्च गायत्री सन्ध्य एव च । धराधरधरी देवः सोऽनन्त इति विश्रतः ॥ ७३॥ विद्योतति ज्वलति वर्पति वाति पाति गर्जस्यपैति तपते दहते स चैव। लोकान् सुजत्यवति संहरते सदैव दैत्यान् स एव दहने जगति प्रसह्य ॥ ७४॥ स न शक्यः सुरैर्द्रप्टं नासुरैर्न च पन्नगैः । प्रसादं कुरुते यस्य स वे तं द्रष्ट्रमईति ॥ ७५ ॥ तद्गतैस्तद्गत-प्राणैः शुचिभिस्तत्वरायणैः । शक्यः लोकोऽयं ज्ञाननिर्धृतिकिल्विपै: ॥ ७६ ॥ एवं-विधेरयं लोकः प्राप्यते पुरुपोत्तमैः । अकाम-कारिभिर्देवैरक्रोधैर्दग्धतामसैः ॥ ७७ ॥ यश्चैव समहाकायः प्रविष्टो लोकमन्ययम् । आस्ते तथैव हरिणा कता तेन महापरी ॥७८ ॥ अष्टाविंशे यगे प्राप्ते मनोरस्य विवस्वतः । वैष्णवीं मूर्ति-माविदय लोकमेनं प्रवेश्यति ॥ ७९ ॥ नातः परतरं श्रोतं मत्तो वै राक्षसेश्वर । उत्तिष्ठ गच्छ भद्रं ते प्राप्स्यसे गतिमीप्सिताम् ॥ ८० ॥ एवमुक्तस्तथेत्यक्त्वा तं प्रणम्याभिपुज्य च । समासाद्य महत् सैन्यं ययौ लङ्कामशङ्कितः ॥८१॥ नारदोऽपि प्रहृष्टात्मा दृष्ट्वा सर्वमशेपतः । द्रुतं मेरुमुपागम्य विद्यते तां जभां सभाम ॥ ८२ ॥ तस्यां ब्रह्माणमासीनमभिवाद्य कृताञ्जलिः । देवान् संश्रावयामास समीपे पद्मजन्मनः ॥ ८३ ॥ निदाम्य सुमहत् पुण्यमारूयानं पद्मसंभवः। नारदं संपरि-प्वज्य प्राह भृतभविष्यवित् ॥८४॥ हिरण्यकशिपः पूर्व वभूवैप निशाचरः । अवध्यो बहुभियोंगै- र्वरदानान्महाबलः ॥ ८५ ॥ स कदाचिन्महात्मानं पद्मनाभमधोक्षजम् । सभायां गईयन् दर्पान्नृसिंह-वपुपं हरिम् ॥ ८६ ॥ समुद्गुह्म नखैस्तेन दीर्य-माणस्य संयुगे । रक्तसंस्पर्शजं दिव्यं चक्षुर्दैत्यपतेर-भृत् ॥ ८७ ॥ स तु तद्राक्षसं जन्म तस्मान्मानुप-जन्मनः । भाविनीं निधनप्राप्ति पश्यन् दिव्येन चक्षुपा ॥ ८८ ॥ श्रीवत्साङ्कं तदङ्कस्थः प्राह दैत्यः शनैरिदम् । नखैर्विभिन्नहृदयः क्षणं दीनः कृताञ्जलिः ॥८९॥ तप्तहाटककेशान्त ज्वलत्पावक-लोचन । वजायुधनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते ॥ ९० ॥ कैटभारे हरे देव विष्णो विपुलविक्रम । त्राहि मां भृतभव्येश शरणागतवत्सल ॥ ९१ ॥ त्वद्धते राक्षसे भावे मानुपे च पदे विभो । प्राप्नुयां त्वन्मयो लोकं लोकनाथ प्रसीद मे ॥ ९२ ॥ एवमुक्तस्तथेत्युक्तवा ययो दैत्यपति हरिः हंसयक्तविमानेन किङ्किणीजालमालिना ॥ ९३ ॥ स एव च पुनस्तत्र राक्षसोऽभन्महासुरः । राक्षसेन विधानेन सदा तन्द्रावभावितः ॥ ९४ ॥ मानुपत्वमुपागम्य लोकान् हन्तुं कृतोद्यमम् । तृतीयं च हतं तेन श्वेतद्वीपं प्रवेध्यति ॥ ९५ ॥ वैष्णवं तेज आविश्य यथोक्तं त्रहावादिना । मयापि चेहसंस्थेन दृष्टमेवाक्षदर्शनात् ॥ ९६ ॥ मया-वलम्वितं सर्वे देवस्य परमात्मनः । यस्त्वदं पठते नित्यं पुण्यमाख्यानमादितः ॥ ९७ ॥ नारदोक्तं मनुष्यो वै स याति परमां गतिम् । वैष्णवं पर-माख्यानं सर्वेपापप्रणाशनम् ॥ ९८ ॥ नित्यं च शृणुयाद्यश्च सोऽपि पापात् प्रमुच्यते । जातिस्मरत्वं विप्रत्वं कुले महति संभवम् ॥ ९९ ॥ सर्वज्ञतां च लभते नात्र कार्या विचारणा। स च संस्तृय च हरिं प्रविष्टः कमंलोद्भवः ॥ १००॥ अनुभाष्य सुरान् सर्वान् ययौ स्वं छोकमीश्वरः । नारदस्तु तत-स्तस्मान्मेरुषृष्ठं परिभ्रमन् ॥ १०१॥ स तु मामाज-

गामाश्च दिदृशुर्द्दशात्मकम् । स मया शास्त्रतः सम्यगभिवाद्याभिपृजितः ॥ १०२ ॥ आख्यान-मिदमाचष्ट ममानुब्रहकाम्यया । मयाप्येतत् सदस्येत्य पावनार्थं मनोहरम् ॥ १०३ ॥ भवत्या तव महा-वाहो कथामृतमुदाहृतम् । एतदथै महावाहो रावणेन दुरात्मना ॥ १०४ ॥ विज्ञाय च हता सीता त्वत्तो मरणकाङ्कया । भवान्नारायणो देवः शङ्खचकगदाधरः ॥ १०५॥ शार्ङ्गपद्मायुधधरः सर्वदेवनमस्कृतः । श्रीवत्साङ्को हृपीकेदाः सर्वदेवा-भिपृजित: ॥ १०६ ॥ पद्मनाभी महायोगी भक्तानामभयप्रदः । वधार्थे रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुपीं तनुम् ॥ १०७॥ किं न वेत्ति त्वमात्मानं राम नारायणो छहम् । मा मुछस्व महाभाग स्मर चात्मानमात्मना ॥ १०८ ॥ गुह्याद्गुह्यतरस्त्वं हि एवमाह पितामहः । त्रिगुणश्च त्रिवेदी च त्रिधामा त्रिपदात्मकः ॥ १०९ ॥ त्रिकालकर्मा त्रैविद्य-स्त्रिदशारिप्रमर्दनः त्वयाक्रान्तास्त्रयो लोकाः पुराणैर्विक्रमैस्त्रिभिः ॥ ११० ॥ त्वं महेन्द्रानुजः श्रीमान् विह्वनधनकारणात् । अदित्या गर्भसंभृतो विष्णुस्त्वं हि सनातनः ॥ १११ ॥ लोकाननुग्रहीतुं वै प्रविष्टो मानुपीं तनुम् । तदिदं साधितं कार्ये सुराणां सुरसत्तम ॥ ११२ ॥ निहतो रावणः पापः सपुत्रगणवान्धवः । प्रहृष्टाश्च सुराः सर्वे ऋपयश्च तपोधनाः ॥ ११३ ॥ प्रशान्तं च जगत् सर्वे त्वत्प्रसादात् सुरेश्वर । सीता लक्ष्मीर्महा-भागा संभूता वसुधातले ॥ ११४ ॥ त्वदर्थमिय-मुत्पन्ना जनकस्य गृहे शुभा । लङ्कामानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता ॥ ११५ ॥ एवमेतत् समाख्यातं. तव राम महायशः । ममापि नारदेनोक्तमृषिणा दीर्घ-जीविना ॥ ११६ ॥ यथा सनत्क्रमारेण व्याख्यातं

ततः स(४३) इत्यादि मरणकाङ्मयेत्यन्तम्
 पुना नास्ति ।

## अष्टात्रिंशः सर्गः जनकादिप्रतिप्रयाणम्

| एवमास्ते महावाहुरहन्यहिन राघवः । प्रज्ञासत् सर्वकार्याणि पौरजानपदेषु च ॥              | १    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ततः कतिपयाहःसु वैदेहं मिथिलाधिपम् । राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥         | 2    |
| भवान् हि गतिरव्यत्रा भवता पालिता वयम् । भवतस्तेजसोत्रेण रावणो निहतो मया ॥             | 3    |
| इक्ष्वाकूणां च सर्वेषां मैथिलानां च सर्वज्ञः । अतुलाः श्रीतयो राजन् संवन्धकपुरोगमाः   | 118  |
| तद्भवान् स्वपुरीं यातु रह्मान्यादाय पार्थिव । भरतश्च सहायार्थं पृष्ठतस्तेऽनुयास्यति ॥ | ષ    |
| स तथेति नृपः कृत्वा राघवं वाक्यमनवीत् । प्रीतोऽस्मि भवतो राजन् दर्शनेन नयेन च         | ॥६   |
| यान्येतानि तु रत्नानि मदर्थं संचितानि वै । दुहित्रे तानि वै राजन् सर्वाण्येव ददामि च  | ا (ا |
| एवमुक्ता तु काकुत्स्यं जनको हृष्टमानसः । प्रययौ मिथिलां श्रीमांस्तमनुज्ञाय राघवम् ॥   | C    |
| ततः प्रयाते जनके केकयं मातुलं प्रभुः । राघवः प्राञ्जलिर्भृत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥      | የ    |
| इदं राज्यमहं चैव भरतश्च सलक्ष्मणः । आयत्तास्त्वं हि नो राजन् गतिश्च पुरुष्षम ॥        | १०   |
| राजापि वृद्धः संतापं त्वद्र्थमुपयास्यति । तस्माद्गमनमद्यैव रोचते तव पार्थिव ॥         | ११   |
| लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्ठतोऽनुगिमध्यते । धनमादाय विपुलं रह्नानि विविधानि च ॥          | १२   |
| युधाजित्तु तथेत्याह गमनं प्रति राघवम् । रत्नानि च धनं चैव त्वय्येवाक्षय्यमस्त्विति ॥  | १३   |
| प्रदक्षिणं स राजानं कृत्वा केकयवर्धनः । रामेण हि कृतः पूर्वमभिवाद्य प्रदक्षिणम् ॥     | १४   |
| ळक्ष्मणेन सहायेन प्रयातः केकयेश्वरः । हतेऽसुरे यथा वृत्रे विष्णुना सह वासवः ॥         | १५   |
| तं विस्रुच्य ततो रामो वयस्यमकुतोभयम् । प्रतर्दनं काज्ञिपति परिष्वच्येद्मत्रवीत् ॥     | १६   |
| दर्ज़िता भवता प्रीतिर्दर्शितं सौहृदं परम् । उद्योगश्च कृतो राजन् भरतेन त्वया सह ॥     | १७   |

तद्भवानद्य काशेय पुरी वाराणसी व्रज । रमणीयां त्वया गुप्तां सुप्रकाशां सुतोरणाम् ॥ १८

तस्य रक्षस: । तेनापि च तदेवाञु कृतं सर्वमशेपतः । हर्षसमन्विताः ॥ १२१ ॥ राममेवानुपश्यन्ति ॥ ११७ ॥ यश्चैतच्छावयेच्छादे विद्वान् ब्राह्मण-सन्निधौ । अनन्तमक्षयं दत्तं पितृणामुपतिष्ठति ॥ ११८॥ एतां श्रुत्वा कथां दिव्यां रामी राजीव-गोचनः । परं विस्मयमापन्नो भ्रातृभिः सह राघवः ॥ ११९ ॥ वानराः सहसुत्रीवा राक्षसाः स-विभीषणाः । राजानश्च सहामात्या वे चान्येऽपि ~स्मागताः ॥ १२० ॥ ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वैश्याः ग्रुद्रा धर्मसमन्विताः । सर्वे चोकुछनयनाः सर्वे

. भृशमत्यन्तहर्पिताः । अगस्त्यस्त्वव्रवीद्रामं सर्वमेत-च्छुतं त्वया ॥ १२२ ॥ दृष्टः संभापितश्चापि राम गच्छामहे वयम् । एवमुक्त्वा गताः सर्वे पूजितास्ते यथागतम् ॥ १२३ ॥ ं इति प्रक्षितेषु श्वेतद्वीपवासप्राप्युपायकथनं नाम

दशमः सर्गः

एतावदुक्का चोत्थाय काकुत्स्थः परमासनात् । पर्यष्वजत धर्मात्मा निरन्तरमुरोगतम् ॥ १९ विसर्जयामास तदा कौसल्यानन्दवर्धनः । राघदेणाभ्यत् ज्ञातः काशीशोऽप्यक्रतोभयः ॥ २० वाराणसीं ययो तूर्णं राघवेण विसर्जितः । विसुच्य तं काशिपतिं त्रिशतं पृथिवीपतीन् ॥२१ प्रहसन् राघवो वाक्यस्वाच मधुराक्षरम् । भवतां प्रीतिरव्यया तेजसा परिरक्षिता ॥ २२ धर्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा । युष्माकं चातुभावेन तेजसा च महात्मनाम् ॥२३ हतो दुरात्मा दुर्बुद्धी रावणो राक्षसाधमः । हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हतः ॥ रावणः सगणो युद्धे सपुत्रामात्यवान्धवः । भवन्तश्च समानीता भरतेन महात्मना ॥ २५ श्रुखा जनकराजस्य काननात्तनयां हृताम् । उद्युक्तानां च सर्वेषां पार्थिवानां महात्मनाम् ॥२६ कालो व्यतीतः सुमहान् गमनं रोचयाम्यतः । प्रत्यूचुस्तं च राजानो हर्पेण महता वृताः ॥ २७ दिष्ट्या स्वं विजयी राम स्वराज्येऽपि प्रतिष्ठितः। दिष्ट्या प्रत्याहृता सीता दिष्ट्या शत्रुः पराजितः एष नः परमः काम एषा नः शीतिरुत्तमा। यत्त्वां विजयिनं राम पदयामो हतशात्रवम्॥२९ एतत्त्वय्यपपन्नं च यद्सांस्त्वं प्रशंससे । प्रशंसाई न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदृशीम् ॥ ३० आप्रच्छामो गमिष्यामो हृदिस्थो नः सदा भवान् । वर्तामहे महावाहो शीसात्र महता वृताः॥ भवेच ते महाराज शीतिरस्मासु निखदा । वाढिमिखेव राजानो हर्पेण परमन्विताः ॥ ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राघवं गमनोत्सुकाः । पूजिताश्चेव रामेण जग्मुदंशान् स्वकान् स्वकान् ॥

> इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे जनकादिप्रतिप्रयाणं नाम अप्रानिष्ठाः सर्गः

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः

#### वानरप्रीणनम्

ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहृष्टवत् । गजवाजिसहस्रौष्ठैः कम्पयन्तो वसुन्धराम् ॥ १ अक्ष्रौहिण्यो हि तत्रासन् राववार्थे समुद्यताः । भरतस्याज्ञयानेकाः प्रहृष्टा वळवाहनाः ॥ २ अनुस्ते च महीपाळा वळदर्पसमन्विताः । न रामरावणं युद्धे पश्यामः पुरतः स्थितम् ॥ ३ अरतेन वयं पश्चात् समानीता निरर्थकम् । हता हि राक्षसाः क्षिप्रं पार्थिवैः स्पुनं संशयः॥ ४ रामस्य बाहुवीर्येण रक्षिता ळक्षमणस्य च । सुस्तं पारे समुद्रस्य युध्येम विगतन्वराः ॥ ६ एताश्चान्याश्च राजानः कथास्तत्र सहस्रवः । कथयन्तः स्वराज्यानि जमुहेष्ममन्विताः ॥ ६ स्वानि राज्यानि सुख्यानि ऋद्धानि सुदितानि च । समृद्धधनधान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति च ॥ ७ यथापुराणि ते गत्वा रक्षानि विविधान्यथ । रामस्य प्रियकामार्थमुपहारान्तृपा दृदुः ॥ ८ अश्वान् यानानि रक्षानि हस्तिनश्च मदोत्कटान्। चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्यभरणानि च ॥

मणिमुक्ताप्रवाटांस्तु दास्यो रूपसमन्विताः । अजाविकं च विविधं रथांश्च विविधान दृदुः ॥ भरतो रुक्ष्मणश्चैव शत्रुप्तश्च महावराः । आदाय तानि रह्नानि स्वां पुरीं पुनरागताः ॥ आगम्य च पुरी रम्यामयोध्यां पुरुषर्पभाः । तानि रत्नानि चित्राणि रामाय समुपाहरन् ॥ १२ प्रतिगृहा च तत् सर्वं रामः प्रीतिसमन्त्रितः । सुत्रीवाय ददो राह्ने महात्मा कृतकर्मणे ॥ विभीपणाय च ददौ तथान्येभ्योऽपि राघवः । राक्षसेभ्यः कपिभ्यख्य यैर्वतो जयमाप्तवान ॥ १४ ते सर्वे रामदत्तानि रत्नानि कपिराक्षसाः । शिरोभिर्घारयामासुर्वाहुभिश्च महावलाः ॥ १५ हनुमन्तं च नृपतिरिक्ष्त्राकृणां महारथः । अङ्गदं च महात्राहमङ्कमारोष्य वीर्यवान् ॥ १६ रामः कमलपत्राक्षः सुप्रीविमद्यन्नवीत् । अङ्गदस्ते सुपुत्रोऽयं मन्त्री चाप्यतिलात्मजः॥ १७ सुमीव मन्त्रिते युक्तो ममापि च हिते रतौ । अईतो विविधां पूजां त्वत्कृते वै हरीश्वर ॥ १८ इत्युक्ता व्यवगुरुवाङ्गाङ्गपणानि सहायशाः । सः ववन्ध सहाहीणि तदाङ्गदहनूमतोः ॥ १९ आभाष्य च महावीर्यान् रायवो यूथपर्यभान् । नीछं नछं केसरिणं कुमुदं गन्धमादनम्॥२० सुपेणं पनसं वीरं मैन्दं द्विविद्मेव च । जाम्बवन्तं गवाक्षं च विनतं घुम्रमेव च ॥ २१ वलीमुखं प्रजङ्गं च संनादं च महावलम् । द्रीमुखं द्धिमुखमिन्द्रजातुं च यूथपम् ॥ २२ मधुरं श्रक्ष्णया वाचा नेत्राभ्यामापिवन्निव । सुहृदो मे भवन्तश्च शरीरं भ्रातरस्तथा ॥ २३ युष्माभिरुद्धतश्चाहं व्यसनात् काननोकसः । घन्यो राजा च सुप्रीवो भवद्भिः सुहृदां वरैः ॥२४ एवमुका दुदौ तेभ्यो भूपणानि यथाईत: । वज्राणि च महार्हाणि सस्त्रजे च नर्रपेभ: ॥ २५ ते विवन्तः सुगन्धीनि मधूनि मधुपिङ्गलाः । मांसानि च सुमृष्टानि मूलानि च फलानि च ॥ एवं तेषां निवसतां मासः साम्रो ययौ तदा । महर्तिमित्र ते सर्वे राजभक्या च मेनिरे ॥ २७ रामोऽपि रेमे तैः सार्धं वानरैः कामरूपिभिः । राक्षसैश्च महावीर्वेर्ऋक्षेश्चेव महावहैः ॥ २८ एवं तेपां यया मासो द्वितीयः शैशिरः सुखम् । वानराणां प्रहृष्टानां राञ्जसानां च सर्वशः ॥ इक्ष्वाकुनगरे रम्ये परां प्रीतिमुपासताम् । रामस्य प्रीतिकरणैः कालस्तेषां सुखं ययौ ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वानरप्रीणनं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः

#### , चत्वारिंशः सर्गः हनुमस्त्रार्थना

तथा स्म तेपां वसतामृक्षवानररक्षसाम् । राघवस्तु महातेजाः सुग्रीविमद्मन्नवीत् ॥ ेर्गन्यतां सौम्य किष्किन्धां दुराधर्षं सुरासुरैः । पालयस्य सहामास्रो राज्यं निहतकण्टकम् ॥ २ अङ्गदं च महाबाहो प्रीत्या परमया युतः । पश्य त्वं हनुमन्तं च नलं च सुमहाबलम् ॥

सुषेणं श्रञ्जरं वीरं तारं च विलनां वरम् । कुमुदं चैव दुर्घर्ष नीलं चैव महावलम् ॥ वीरं शतविं चैत्र मैन्दं द्विविद्मेत्र च । गजं गवाक्षं गवयं शरमं च महावलम् ॥ पद्य प्रीतिसमायुक्तो गन्धमादनमेव च । ऋषमं च सुविकान्तं जाम्बवन्तं महावलम् ॥ ये चेमे सुमहात्मानो मद्थे टाक्तजीविताः। पर्य त्वं प्रीतिसंयुक्तो मा चैपां विप्रियं कृथाः॥७ एवमुक्का तु सुत्रीवमाश्चिष्य च पुनः पुनः । विभीषणमुवाचाथ रामो सधुरया गिरा ॥ लक्कां प्रशाधि धर्मेण धर्मज्ञस्त्वं मतो मम । पुरस्य राक्षसानां च भ्रातुर्वेश्रवणस्य च ॥ Q मा च बुद्धिमधर्मे त्वं कुर्या राजन् कथंचत । बुद्धिमन्तो हि राजानो ध्वमश्रन्ति मेदिनीम् ॥ १० अहं च निस्त्रज्ञो राजन समीवसहितस्त्वया । स्मर्तव्यः परया प्रीत्या गच्छ त्वं विगतञ्बरः ॥११ रामस्य भाषितं श्रुत्वा ऋक्षवानरराश्चसाः । साधु साध्विति काकुत्स्थं प्रशशंसुः पुनः पुनः ॥ १२ तव बुद्धिमेहावाहो वीर्यमद्भुतमेव च । माधुर्य परमं राम स्वयंभोरिव नियदा ॥ १३ तेषामेवंब्रुवाणानां वानराणां च रश्चसाम् । हनूमान् प्रवणो भूत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत् ॥ १४ स्नेहो मे परमो राजंस्त्विय तिष्ठतु नित्यदा । मक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु ॥ १५ यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । तावच्छरीरे वत्स्यन्ति प्राणा मम न संशयः ॥ १६ यचैतचरितं दिञ्यं कथां ते रघुनन्दन । तन्ममाष्तरसो नाम श्रावयेयुर्नरर्पभ ॥ १७ तच्छूत्वाहं ततो वीर तव चर्यामृतं प्रभो । उत्कण्ठां तां हरिष्यामि सेघछेखामिवानिछः ॥ १८ एवं ब्रुवाणं रामस्तु हनूमन्तं वरासनात् । उत्थाय सस्वजे स्नेहाद्वाक्यमेतद्ववाच ह ॥ २९ एवमेतत कपिश्रेष्ट भविता नात्र संशयः । चरिष्यति कथा यावदेपा लोके च मामिका ॥ २० तावत्ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवस्तथा। छोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्स्थास्यति मे कथा॥ एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥ २२ मद्क्षे जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे । नरः प्रत्युपकाराणामापत्त्वायाति पात्रताम् ॥ २३ ततोऽस्य हारं चन्द्रामं मुच्य कण्ठात् स राघवः । वैद्र्यतरुं कण्ठे ववन्ध च हनूमतः ॥ २४ तेनोरसि निबद्धेन हारेण महता कपिः । रराज हेमशैलेन्द्रश्चन्द्रेणाकान्तमस्तकः ॥ श्रस्या तु राघवस्यैतदुत्थायोत्थाय वानराः । प्रणम्य शिरसा पादौ निर्जग्मुस्ते महावलाः ॥ २६ ू सुत्रीवः स च रामेण निरन्तरमुरोगतः । विभीषणश्च धर्मात्मा सर्वे ते वाष्पविक्ववाः ॥ २७ सर्वे च ते वाष्पकलाः साथुनेत्रा विचेतसः । संमुढा इव दुःखेन खजन्तो राघवं तदा ॥ २८

१, श्रेपस्थेलादिकपे इलन्तम् च नास्ति।

30

कृतप्रसादास्तेनैव रायवेण महात्मना । जग्मुः स्वं स्वं गृहं सर्वे देही देहिमिव सजन् ॥ ३९

ततस्तु ते राक्षसऋश्वानराः प्रणम्य रामं रधुवंशवर्धनम् । वियोगजाश्रुप्रतिपूर्णलोचनाः प्रतिप्रयातास्तु यथा निवासिनः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे हन्मव्यार्थना नाम चत्वारिंशः सर्गः

# एकचत्वारिंगः सर्गः

#### पुष्पकपुनरभ्यनुज्ञा

विसुच्य च महावाहुऋक्षवानरराश्चसान् । भ्रातृभिः सहितो रामः प्रमुमोद सुखं सुखी ॥ १ अथापराह्तसमये भ्रातृभिः सह राघवः । शुश्राव मधुरां वाणीमन्तरिक्षात् प्रभाषिताम् ॥ सौन्य राम निरीक्षस्य सौन्येन बद्नेन मान् । कुवेरभवनात् प्राप्तं विद्धि मां पुष्पकं प्रभो ॥ ३ तव ज्ञासनमाज्ञाय गतोऽस्मि धनदं प्रति । उपस्थातं नरश्रेष्ठ स च मां प्रत्यभाषत ॥ निर्जितस्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना । निहत्य युधि दुर्धर्षः रावणं राक्षसेश्वरम् ॥ ममापि परमा त्रीतिईते तस्मिन् दुरात्मिन । रावणे सगणे चैव सपुत्रे सहवान्धवे ॥ स त्वं रामेण छङ्कायां निर्जितः परमात्मना । वह सौम्य तमेव त्वमहमाज्ञापयाभि ते ॥ ७ परमो होप में कामो यत्त्वं रायवनन्द्रनम् । बहेर्लोकस्य संयानं गच्छस्व विगतन्वर: ॥ सोऽहं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः । त्वत्सकाशमनुप्राप्तो निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्।। ९ अधृष्यः तर्वभूतानां सर्वेषां धनदाज्ञया । चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन् ॥ एवमुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महावलः । उवाच पुष्पकं दृष्ट्वा विमानं पुनरागतम् ॥ ११ यद्येवं स्वागतं तेऽस्त विमानवर पुष्पक । आनुक्रस्याद्धनेशस्य वृत्तदोषो न नो भवेत ॥ १२ लाजैश्चैव तथा पुष्पैर्षेत्रैवेव सुगन्धिभिः । पूजयित्वा महावाहू राघवः पुष्पकं तदा ॥ गम्यतामिति चोवाच आगच्छ त्वं स्मरे यदा । सिद्धानां च गतौ सौम्य मा विषादेन योजय॥ प्रतिघातश्च ते मा भूद्यथेष्टं गच्छतो दिशः । एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम् ॥१५ अभिप्रेतां दिशं तस्मात् प्रायात्तत् पुष्पकं तदा। एवमन्तर्हिते तस्मिन् पुष्पके सुकृतात्मिन ॥ १६ भारतः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच रघुनन्दनम् । विबुधात्मनि हृदयन्ते त्विय वीर प्रशासति ॥ १७ अमानुपाणां सत्त्वानां व्याहृतानि मुहुर्मुहुः । अनामयश्च सत्त्वानां सात्रो मासो गतो ह्ययम्॥ जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युर्नायाति रावव । अरोगप्रसवा नार्यो वपुष्मन्तो हि मानवा: ॥ १९

२. विविधातमानि च.।

हर्षश्चाभ्यधिको राजञ्जनस्य पुरवासिनः । काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः ॥ २० वाताश्चापि प्रवान्त्रेते स्पर्शयुक्ताः सुलाः शिवाः । ईदृशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वर ॥ २१ कथयन्ति पुरे राजन् पौरजानपदास्तथा । एता वाचः सुमधुरा भरतेन समीरिताः ॥ २२ शुक्ता रामो सुदा युक्तो वभूव नृपसत्तमः ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे पुप्पकपुनरभ्यनुजा नाम एकचरवारिद्याः सर्गः

# द्विचत्वारिंशः सर्गः

# रामसीताविहारः

| स विसृज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम् । प्रविवेश महावाहुरशोकवनिकां तदा ॥             | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| चन्दनागरुचूतैश्च तुङ्गकालेयकैरि । देवदारुवनैश्चापि समन्तादुपशोभिताम् ॥               | २  |
| चम्पकाशोकपुत्रागमधूकपनसासनैः । शोभितां पारिजातैश्च विधूमज्वलनप्रभैः ॥                | 3  |
| छोभ्रनीपार्जुनैर्नागैः सप्तपर्णातिमुक्तकैः । मन्दारकद्छीगुरुमळताजाळसमावृताम् ॥       | 8  |
| प्रियङ्गुभिः कदम्बैश्च तथा च वकुळैरिप । जम्बूभिर्दाडिमैश्चैव कोविदारैश्च शोमिताम् ॥  | ч  |
| सर्वदा कुपुमै रम्यैः फलवद्भिर्मनोरमैः । दिन्यगन्धरसोपेतैस्तरुणाङ्कुरपहन्नैः ॥        | Ę  |
| तथैव तरुभिर्दिन्थैः शिल्पिभः परिकल्पितैः। चारुपहृवपुष्पाट्यैर्मत्तभ्रमरसंकुछैः ॥     | s  |
| कोकिलैर्भुङ्गराजैश्च नानावर्णेश्च पक्षिभिः । शोभितां शतशिश्चत्रां चूतवृक्षावतंसकैः ॥ | 6  |
| शातकुम्भनिभाः केचित् केचिद्ग्निशिखोपमाः। नीलाञ्जननिभाश्चान्ये भान्ति तत्रलपादपाः।    | ΙQ |
| सुरभीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च। दीर्घिका विविधाकाराः पूर्णाः परम्वारिणा॥     | १० |
| माणिक्यवृतसोपानाः स्फटिकान्तरकुट्टिमाः । फुछपद्मोत्पठवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः ॥         | ११ |
| दात्यूह्युकसंघुष्टा हंससारसनादिताः । तरुभिः पुष्पविद्धश्च तीरजैरुपशोभिताः ॥          | १२ |
| प्राकारैविविधाकारैः शोभिताश्च शिलातलैः । तत्रैव च वनोदेशे वैदूर्यमणिसंनिभैः ॥        | 83 |
|                                                                                      | १४ |
|                                                                                      | १० |
|                                                                                      | १६ |
|                                                                                      | ę۷ |
|                                                                                      | 3  |
|                                                                                      | १९ |
| रामस्याभ्यवहारार्थं किंकरास्तूर्णमाहरन् । उपानृत्यंश्च राजानं नृत्तगीतविशारदाः ॥ २   | २० |

वालाश्च रूपवसञ्च श्चियः पानवशानुगाः । उपानृत्यन्त काकुत्स्थं नृत्यगीतविशारदाः '॥ २१ मनोऽभिरामा रामास्ता रामो रमयतां वरः । रमयामास धर्मात्मा नित्यं परमभवितः ॥ २२ स तया सीतया सार्धमासीनो विरराज ह । अरुन्धया सहासीनो वसिष्ठ इव तेजसा ॥ २३ एवं रामो सुदा युक्तः सीतां सुरसुतोपमाम् । रमयामास वैदेहीमहन्यहनि देववत् ॥ तथा तयोविंहरतोः सीतारायवयोश्चिरम् । असकामच्छमः कारूः शिशिरो भोगदः सद् प्राप्तयोर्विविधान भोगानतीतः शिशिरागमः। पूर्वाहे धर्मकार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवित ॥ २६ शोपं दिन्ससागार्धमन्तःपुरगतोऽभवत् । सीतापि देवकार्याणि कृत्वा पौर्वाहिकानि वै ॥२७ . श्रृंशणामकरोत् पूजां सर्वासामविशेपतः । अभ्यगच्छत्ततो रामं विचित्राभरणाम्बरा ॥ २८ त्रिविष्टपे सहस्राक्षमुपविष्टं यथा शची । दृष्ट्रा तु राधवः पत्नीं कल्याणेन समन्विताम् ॥ २९ प्रहर्पमतुळं छेमे साधु साध्विति चात्रवीत् । अत्रवीच वरारोहां सीतां सुरसुतोपमाम् ॥ ३० अपरालाभो वैदेहि त्विय में समुपरियतः। किमिच्छिस वरारोहे कामः कि कियतां तव ॥३१ रिमतं कृत्वा तु वैदेही रामं वाक्यमथात्रवीत् । तपोवनानि पुण्यानि द्रष्ट्रमिच्छामि राघव ॥ ३२ गङ्गातीरोपविष्टानामृर्गाणामुत्रतेजसाम् । फलमृलाज्ञिनां देव पादमृलेषु वर्तितुम् ॥ ्एप मे परमः कामो यन्मृलफलमोजिनाम् । अप्येकरात्रं काकुत्स्थ निवसेयं तपोवने ॥ 38 तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाङ्घिष्टकर्मणा । विस्रव्धा भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्यसंज्ञयम् ॥ 34 एवमुक्का तु काकुत्स्थो मैथिछी जनकात्मजाम् । मध्यकक्ष्यान्तरं रामो निर्जगाम सहद्वतः ॥ ३६

· इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रामसीताविहारो नाम द्विचत्वारिंगः सर्गः

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः

#### भद्रवाक्यश्रवणम्

तत्रोपविष्ट राजानगुपासन्ते विचक्षणाः । कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः ॥ १ विजयो मधुमत्तश्च कारयपः पिङ्गलः छटः । सुराजः कालियो भद्रो दन्तवकः सुमागयः ॥ २ एते कथा बहुविधाः परिहाससमन्विताः । कथयन्ति सम सहस्रा राधवस्य महासमः ॥ ३ ततः कथायां कस्याचिद्राधवः समभापत । काः कथा नगरे भद्र वर्तन्ते विषयेषु च ॥ ४ मामाश्रितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः । किं च सीतां समाश्रित भरतं किं च लक्ष्मणम् ॥५ किं सु शहुन्नमुद्दिश्य कैंकेयीं किं सु मातरम् । वक्तन्यतां च राजानो नवे उराज्ये झजन्ति च ॥६

र. इदमर्थम् च.नास्ति।

<sup>|</sup> सुमहात्मनोः—इति च

२. अस्यानन्तरम्-दश वर्षसहस्राणि गतानि

| एवसुक्ते तु रामेण भद्रः प्राञ्जलिरव्रवीत् । स्थिताः कथाः शुभा राजन् वर्तन्ते पुरवासिनाम् । | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| अमुं तु विजयं सौम्य दशयीववधार्जितम् । भूयिष्ठं स्वपुरे पौरै: कथ्यन्ते पुरुषर्पम ॥          | (  |
| एवमुक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यमत्रवीत् । कथयस्व यथातत्त्वं सर्वं निरवशेषतः ॥               | (  |
| शुभाशुभानि वाक्यानि यान्याहुः पुरवासिनः । श्रुत्वेदानीं शुभं कुर्यां न कुर्यामशुभानि च ॥   | १० |
| कथयस्व च विस्तृत्थो निर्भयं विगतन्वरः । कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेपु च ॥                 | ११ |
| राधवेणैवमुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं दचः । प्रत्युवाच महावाहुं प्राञ्जलिः सुसमाहितः ॥          | १३ |
| र्युणु राजन् यथा पौराः कथयन्ति शुभाशुभम् । चत्वरापणरध्यासु वनेपृपवनेषु च ॥                 | १३ |
| दुष्करं कृतवान् रामः समुद्रे सेतुवन्धनम् । अश्रुतं पूर्वकैः कैश्चिद्वैरपि सदानवैः ॥        | ११ |
| रावणश्च दुराधर्षो हतः सवळवाहनः । वानराश्च वज्ञं नीता ऋक्षाश्च सह राक्षसैः ॥                | १७ |
| हत्वा च रावणं संख्ये सीतामाहृत्य राघवः । अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेदम पुनरानयत् ॥         | १६ |
| कींदर्श हृद्ये तस्य सीतासंभोगजं सुखम् । अङ्कमारोध्य तु पुरा रावणेन वळाद्भृताम् ॥           | Ŗ٠ |
| छङ्कामपि पुरा नीतामशोकवनिकां गताम् । रक्षसां वशमापन्नां कथं रामो न कुत्सते ॥               | १८ |
| अस्माकमि दारेषु सहनीयं भविष्यति । यथा हि कुरुते राजा प्रजा तमनुवर्तते ॥                    | १९ |
| एवं वहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः । नगरेषु च सर्वेषु राजञ्जनपरेषु च ॥                      | २० |
| तस्यैवं भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्तवत् । उवाच सुहृदः सर्वान् कथमेतद्ववीथ माम् ॥          | २१ |
| सर्वे तु शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणस्य च । प्रत्यूचू राघवं दीनमेवमेतन्न संशयः ॥ 🕟 🤫           | २२ |
| श्रुत्वा तु वाक्यं काक्तुत्स्थः सर्वेषां समुदीरितम् । विसर्जयामास तदा वयस्याञ्छत्रुसृद्नः॥ | २३ |
|                                                                                            |    |

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे भद्रवाक्यश्रवणं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः

# चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

#### **लक्ष्मणाद्यानयनम्**

विस्तुच्य तु सुद्वहर्गं बुद्धऱ्या निश्चिल राघवः । समीपे द्वाःस्थमासीनिमदं वचनमन्नवीत् ॥ १ शीन्नमानय सौमित्रि लक्ष्मणं शुमलक्षणम् । भरतं च महाभागं शत्रुष्ठममपराजितम् ॥ २ रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वाःस्थो मूर्ष्त्रि कृताञ्चलिः । लक्ष्मणस्य गृहं गत्वा प्रविवेशानिवारितः ॥३ खवाच सुमहास्मानं वर्षयित्वा कृताञ्चलिः । द्रष्टुमिच्छिति राजा त्वां गम्यतां तत्र मा चिरम्॥ ४ बाहिमिल्रेव सौमित्रिः श्रुत्वा राघवशासनम् । प्राद्ववद्वथमारुद्य राघवस्य निवेशनम् ॥ ५ प्रयान्तं लक्ष्मणं ट्रष्ट्वा द्वाःस्थो भरतमन्तिकात् । उवाच भरतं तत्र वर्षयित्वा कृताञ्चलिः ॥ ६ विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छिति । सरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वाःस्थाद्रामसमीरितम् ॥

, उत्प्रपातासनान् पूर्ण पद्भवामेय यथा वळी । ह्य्यू प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृताङ्गिक्टः ॥ ८ श्राञ्जभयनं गत्या ततो वक्ष्यमुवाच ह । एक्षागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छिति ॥ ९ गतो हि छक्ष्मणः पूर्वं भरतश्च महावशाः । श्रुत्वा तु वचनं तस्य श्राञ्जशः परमासनात् ॥ १० शिरसा वन्य भरणी प्रययो यत्र राधवः । द्वाःस्थरवागम्य रामाय सर्वानेव कृताङ्गिक्टाः ॥ ११ निवदयामास तदः आतृन् रवान् समुपस्थितात् । कृमारानागताच्छुत्वा चिन्ताव्याङ्गिळितिन्द्रयः ॥ अवाङ्गुरत्वो शीनमना द्वाःस्थं वचनमत्रवीत् । प्रवेशय कृमारास्यं मत्समीपं त्वरान्वितः ॥ १४ प्रवेशु जीवितं महामेते प्राणाः प्रिया मम । आज्ञप्तारतु नरेन्द्रेण कृमाराः शुक्रतेजसः ॥ १४ प्रहाः प्राङ्गलेयो भूत्वा विवद्धस्तं त्वमाहिताः । ते तु हृद्धा मुखं तस्य समदं शिवतः ॥ १६ स्वत्यातिमवादित्यं प्रभया परिवर्तितम् । वाप्पपूर्णं च नयने हृद्धा रामस्य धीनः ॥ १६ स्वत्यातिमवादित्यं प्रभवं परिवर्तितम् । वापपपूर्णं च नयने हृद्धा रामस्य धीनः ॥ १६ स्वत्यातिमवादित्यं प्रभवं विद्यं च तस्य ते । ततोऽभिवाद व्यत्विः पात्रे रामस्य पूर्वाभिः ॥ तस्थः समाहिताः सर्वे रामस्य कृष्यवर्वयत् । तान् परिवत्वय व्यवस्य मत्रत्वा जीवितं मम ॥ १९ भवन्तिः कृतं राज्यं पात्रवामि नरेश्वराः । भवन्तः कृतवास्रार्था सुद्धया च परितिष्ठितः ॥ २१ अवस्तः स्वत्यं व मद्यार्थे यात्रवामि नरेश्वराः । स्वयः वद्वि काकुतस्य व्यानपरायणाः ॥ २१ असूनः स्वर्ते कृतं राज्यं पात्रवामि नरेश्वराः । तथा वद्वि काकुतस्य व्यानपरायणाः ॥ २१ विद्यमनसः सर्वे किं तु राजाभिधास्त्रति ॥

इत्यपिं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहित्कायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे लक्ष्मणाद्यानयनं नाम चतुश्रत्यारिद्यः सर्गः

# पञ्चचत्वारिंशः सर्गः सीतासमुत्सर्गादेशः

तेषां समुपिद्यानां सर्वेषां दीनचेतसाम् । उवाच वाक्यं काकुत्स्यो मुखेन परिशुध्यता ॥ १ सर्वे शृष्णुत भद्रं वो मा कुरुध्यं मनोऽन्यथा । पौराणां मम सीवायां यादृशी वर्तते कथा ॥ २ पौराणां मम सीवायां यादृशी वर्तते कथा ॥ २ पौराणां मम सीवायां यादृशी वर्तते कथा ॥ २ अहं किळ कुते जात इक्ष्याकुणां महात्मनाम् । सीवापि सःकुळे जाता जनकानां महात्मनाम् ॥ ४ अत्वासि स्वं यथा सौम्य दण्डके विजने वने । रावणेन हृता सीवा स च विध्वंसितो मया॥ ५ तत्र मे बुद्धिरुस्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति । अत्रोपितामिमां सीतामानवेयं कथं पुरीम् ॥ ६ प्रत्ययार्थं ततः सीवा विवेश ज्वळनं तदा । प्रत्यक्षं तत्र सौमित्रे देवानां हृज्यवाहृतः ॥ ७ अत्रापां मित्रेष्टा साम् विवेश ज्वळनं तदा । प्रत्यक्षं तत्र सौमित्रे देवानां हृज्यवाहृतः ॥ ७ अत्रापां मित्रियौ पुरा ॥ ८ अत्रापां मित्रियौ पुरा ॥ ८ अत्रापां चे सर्वेपामपापां जनकात्मजाम् । एवं बुद्धसमाचारा देवगम्धर्वसङ्गियौ ॥ १ १ अत्राणां चेव सर्वेपामपापां जनकात्मजाम् । एवं बुद्धसमाचारा देवगम्धर्वसङ्गियौ ॥

लङ्काद्वीपे सहेन्द्रेण सस हस्ते निवेशिता। अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीम् ॥१० ततो गृहीत्वा वैदेहीसयोध्यामहसागतः । अयं तु से महान् वादः शोकश्च हृदि वर्तते ।। ११ पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च । अकीर्तिर्यस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित् ॥ १२ पत्रसेवाधसाँहोकान् यावच्छव्दः प्रकीर्स्वते । अकीर्तिर्निन्दाते देवैः कीर्तिर्लोकेषु पुरुयते ॥ १३ कीर्सर्थं तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम् । अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान् वा पुरुषषेभाः ॥१४ अपनादभयाद्भीतः किं पुनर्जनकात्मजाम् । तस्माद्भवन्तः पद्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ १५ े न हि परयास्यहं भूतं किचिद्दुः समतोऽधिकम् । श्वस्त्वं प्रसाते सौमित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथम्।। आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते समुत्सृज । गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः॥ १७ आश्रमो दिन्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रितः । तत्रैनां विजने देशे विसुन्य रघुनन्दन ॥ शीवमागच्छ भद्रं ते कुरुष्व वचनं मम । न चास्मिन् प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति क्यंचन ॥ १९ तस्मात्त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा । अप्रीतिहिं परा महां त्वय्येतत् प्रतिवारिते ॥२० शापिता हि मया यूर्य सुजाभ्यां जीवितेन च । ये मां वाक्यान्तरे ब्रूयुरनुनेतुं कथंचन ॥ २१ अहिता नाम ते नित्यं मद्भीष्टविघातनात् । मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थिताः ॥२२ इतोऽच नीयतां सीता कुरुष्व वचनं सम । पूर्वमुक्तोऽहमनया गङ्गातीरेऽहमाश्रमान् ॥ पद्ययमिति तस्याञ्च कामः संवर्धतामयम् । एवमुक्का तु काकुरस्थो बाष्पेण पिहिताननः ॥ २४ प्रविवेश स धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः । शोकसंलग्नहृदयो निशुश्वास यथा द्विपः ॥ २५

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्विकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे सीतासमत्तर्गादेशो नाम पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

# षद्चत्वारिंशः सर्गः सीतागङ्गातीरनयनम्

ततो रजन्यां च्युष्टायां छक्ष्मणो दीनचेतनः । सुमन्त्रमन्त्रीद्दाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ १ सारथे तुरगान्शीमं योजयस्व रथोत्तमे । स्वास्तीणं राजभवनात् सीताग्राश्चासनं कुरु ॥ २ सीता हि राजवचनादाश्रमं पुण्यकर्मणाम् । मया नेया महर्षीणां शीन्नमानीयता रथः ॥ ३ समन्त्रस्तु तथेस्युक्ता युक्तं परमवाजिभिः । रथं सुरुचिरप्रस्यं स्वास्तीणं सुरुशस्यया ॥ ४ आनीयोवाच सामित्रिं मित्राणां मानवर्धनम् । रथोऽयं समनुप्राप्तो यत् कार्यं क्रियतां प्रमो ॥ ५ एवमुक्तः सुमन्त्रण राजवेश्नति छक्ष्मणः । प्रविश्च सीतामासाद्य न्याजहार नरपभः ॥ ६ त्वया किळैष नृपतिवरं वै याचितः प्रमुः । नृपण च प्रतिज्ञातमाज्ञप्तश्चाश्चमं प्रति ॥ ७ गङ्गातीरे मया देवि ऋषीणामाश्रमाञ्जुभान् । शीन्नं गत्वा तु वैदेहि शासनात् पार्थिवस्य नः ॥८

अरण्ये मुनिभिर्जुष्टे अपनेया भविष्यसि । एवमुक्ता तु वैदेही लक्ष्मणेन महात्मना ॥ የ प्रहर्पमतुलं लेभे गमनं चाप्यरोचयत् । वासांसि च महार्ह्याण रत्नानि विविधानि च ॥ १० गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे । इमानि मुनिपत्नीनां दास्याम्याभरणान्यहम् ॥ ११ वस्त्राणि च सहार्हाणि धनानि विविधानि च । सौमित्रिस्तु तथेत्युक्ता रथमारोप्य मैथिलीम् ॥ प्रयशै शीव्रतुरमै रामस्याज्ञामनुस्मरन् । अव्रवीच तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम् ॥ १३ अञ्चभानि वहून्येय पदयामि रघुनन्दन । नयनं मे रफुरत्यद्य गात्रोत्कम्पश्च जायते ॥ १४ हृद्यं चेव सौमित्रे अस्वस्थमिव छक्ष्ये । औत्सुक्यं परमं चापि अधृतिश्च परा मम ॥ १५ ज्ञून्यासेव च पदयामि पृथिवीं पृथुछोचन । अपि स्वस्ति भवेत्तस्य भ्रातुस्ते भ्रातृवत्सछ ॥ १६ श्वश्रुणां चैव मे वीर सर्वासामविशेषतः । पुरे जनपदे चैव कुश्रुं प्राणिनामि ॥ १७ इसञ्जितिकता सीता देवता अभ्ययाचत । लक्ष्मणोऽर्थ तु तं श्रुत्वा शिरसावन्य मैथिलीम् ॥ शिवमित्प्रविद्याले हिर्देग विशुष्यता । ततो वासमुपागम्य गोमतीतीर आश्रमे ॥ १९ प्रभाते पुनरुत्थाय सोमित्रिः सूतमत्रवीत् । योजदस्य रथं शीव्रमद्य भागीरथीजलम् ॥ २० शिरसा धारविष्यामि त्र्यस्वकः पर्वते यथा। सोऽश्वान् रञ्जवाय चतुरो रथे युङ्का मनोजवान्॥ आरोहस्वेति वेदेहीं सूतः प्राञ्जिटरव्यीत् । सा तु सूतस्य वचनादारुरोह रथोत्तमम् ॥ सीता सौमित्रिणा सार्थं सुमन्त्रेण च धीमता । आससाद विशालाक्षी गङ्गां पापविनाशिनीम् ॥ अथार्धदिदसं गत्वा भागीरथ्या जलाशयम् । निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीनः प्ररुरोद महास्वनः ॥२४ सीता तु परमायत्ता दृष्ट्वा लक्ष्मणमातुरम् । उवाच वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं रुद्यते त्वया ॥ २५ जाह्नवीतीरमासाद्य चिराभिलिपतं मम । हर्पकाले किमर्थं मां विपादयसि लक्ष्मण ॥ २६ तिसं त्वं रामपार्श्वेषु वर्तसे पुरुपर्पभ । किचिद्विनाकृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः ॥ ममापि दिवतो रामो जीवितादपि एक्ष्मण । न चाहमेवं शोचामि मैवं खं वालिशो भव ॥ २८ तारयस्य च मां गङ्गां द्र्शयस्य च तापसान् । ततो मुनिभ्यो दास्यामि वासांस्याभरणानि च ॥ ततः कृत्वा महर्पीणां यथावद्भिवादनम् । तत्र चैकां निशामुख्य यास्यामस्तां पुरीं पुनः ॥ ३० ममापि पद्मपत्राक्षं सिंहोरस्कं कुशोदरम् । त्वरते हि मनो द्रष्टुं रामं रमयतां वरम् ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रमृज्य नयने शुभे । नाविकानाह्वयामास छक्ष्मणः परवीरहा ॥ 32 इयं च सज्जा नौस्रोति दाशाः प्राञ्जलयोऽनुवन् । तितीर्षुर्लक्ष्मणो गङ्गां ग्रुभां नावमुपारुहत् ॥३३ गङ्गां संतारयामास लक्ष्मणस्तां समाहितः ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्निकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे सीतागङ्गातीरनयनं नाम पट्चत्वास्त्रिः सर्गः

# सप्तचत्वारिंशः सर्गः

रामशासनकथनम्

अथ नावं सुविस्तीर्णा नैषादीं राघवातुजः । आरुरोह समायुक्तां पूर्वमारोप्य मैथिछीम् ॥ १ सुमन्त्रं चैव सर्थं स्थीयतामिति लक्ष्मणः । उवाच शोकसंतप्तः प्रयाहीति च नाविकम् ॥ २ ततस्तीरमपागस्य भागीरथ्याः स लक्ष्मणः । उवाच सैथिली वाक्यं प्राह्मलिबीष्पसंख्यतः ॥३ हृदुतं में महच्छल्यं यस्मादार्येण धीमता । अस्मिन्निमित्ते वैदेहि लोकस्य वचनीकृत: ॥ ४ श्रेचो हि मरणं सेऽद्य मृत्युर्वा यत्परं भवेत् । न चास्मिन्नीदृशे कार्ये नियोज्यो लोकनिन्दिते॥५ प्रसीद च न में पाप कर्तुमईसि शोभने । इसञ्जलिकृतो भूमौ निपपात स सदसणः ॥ रुदन्तं प्राञ्जिलि हट्ट्या काङ्थन्तं सृत्युमात्मनः । मैथिकी भृज्ञसंविद्या लक्ष्मणं वाक्यमन्त्रीत् ॥७ किसिदं नावगच्छामि बृहि तत्त्वेन लक्ष्मण । पश्यामि त्वां न च स्वस्थमि क्षेमं महीपते: ॥ ८ शापितोऽसि नरेन्द्रेण यत्त्वं संतापमागतः । तद्व्याः संनिधौ मह्यसहमाज्ञापयामि ते ॥ वैदेह्या चोद्यमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः । अवाब्ह्युखो वाष्पकलं वाक्यमेतदुवाच हे ॥ थ़ुत्वा परिषदो मध्ये ह्यपवादं सुदारुणम् । पुरे जनपदे चैव त्वत्कृते जनकात्मजे ॥ ११ रामः संतप्तहृदयो मां निवेच गृहं गतः । न तानि वचनीयानि मया देवि तवायतः ॥ १२ चानि राज्ञा हृदि न्यस्तान्यमर्पात् पृष्ठतः कृतः । सा त्वं लक्का नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ।। √पीरापवादभीतेन त्राह्यं देवि न तेऽन्यथा। आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि ॥१४ राज्ञः शासनमाज्ञाय तवेदं किल दौर्हदम् । तदेतज्ञाहवीतीरे त्रह्मर्पीणां तपोयनम् ॥ १५ पुण्यं च रसणीयं च मा विषादं छथाः छुभे । राज्ञो दशरथस्येष्टः पितुमें मुनिपुङ्गवः ॥ १६ . सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायज्ञाः । पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः ॥१७ उपवासपरैकात्रा वस त्वं जनकात्मजे । पतित्रतात्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि ॥ १८ श्रेयस्ते परमं देवि तथा कृत्वा भविष्यति ॥

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रामशासनकथनं नाम सप्तचत्वारिद्यः सर्गः

## अष्टचत्वारिंशः सर्गः

#### सीतापरित्यागः

लक्ष्मणस्य वचः श्रुस्वा दारुणं जनकारमजा । परं विषादमागम्य वैदेही निपपात ह ॥ १ सा सुहूर्तमिवासंज्ञा वाष्पपर्याकुलेक्षणा । लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकारमजा ॥ २ मामिकेचं ततुर्नृतं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण । धात्रा यस्यास्तथा मेऽच दुःखमूर्तिः प्रदृश्यते ॥३

२७

किं त पापं कृतं पूर्वं को ना दारैवियोजितः । याहं शुद्धसमाचारा सक्ता नृपतिना सती ॥ ४ पुराहमाश्रमे वासं रामपादानुवर्तिनी । अनुरुध्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवर्तिनी ॥ सा कथं ह्याश्रमे सौम्य वस्त्यामि विजनीकृता । आख्यात्यामि च कत्याहं दुःखं दुःखपरायणा ॥६ किं तु वक्ष्यामि सुनिषु कर्म वासत् कृतं च किम् । किंसिश्चित् कारणे टाका राघवेण महात्मना न खरुवद्यैव सौभित्रे जीवितं जाह्नवीजले । स्वजेयं राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहास्यते ॥ 1 यथाज्ञं क्ररु सींमित्रे त्यन मां दुःखभागिनीम् । निदेशे स्थीयतां राज्ञः ऋणु चेदं वची मम ॥ श्वश्रृणामविशेषेण प्राञ्जलिप्रबहेण च । शिरसा वन्य चरणी कुश्छं बृहि पार्थिवम् ॥ शिरसाभिनतो त्र्याः सर्वासामेव छक्ष्मण । वक्तन्यश्चापि नृपतिर्धमेषु सुसमाहितः ॥ ११ जानासि द यथा ग्रुद्धा सीता तत्त्रेन रायव ! भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव निखशः॥ अहं सक्ता त्वया बीर अयशोभीरुणा जने । यच ते वचनीयं स्याद्पवादसमुश्थितम् ॥ १३ मया हि परिहर्तव्यं त्वं हि मे परमा गतिः। वक्तव्यश्चेति नृपतिर्धर्मेण सुसमाहितः॥ 88 यथा भ्रातृषु वर्तेथास्तथा पौरेषु निखदा । परमो होप धर्मस्ते तस्मात् कीर्तिरनुत्तमा ॥ १५ यत्त पौरजनो राजन् धर्मेण समवाप्तुयात् । अहं तु नातुशोचामि स्वशरीरं नरर्पभ ॥ १६ यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन । पतिहिं देवता नार्याः पतिर्वन्युः पतिर्गुरः ॥ १७ प्राणैरिप प्रियं तस्माद्भर्तुः कार्यं विशेषतः । इति महत्त्वनाद्रामो वक्तव्यो मम संप्रहः ॥ १८ निरीक्ष्य माद्य गच्छ त्वमृतुकालातिवर्तिनीम् । एवं हुवतां सीतायां लक्ष्मणो दीनचेतनः ॥ १९ शिरसावन्य धरणीं व्याहर्तुं न शशाक ह । प्रदक्षिणं च तां कृत्वा रुद्नेत्रव महास्वनः ॥ २० ध्यात्वा सुहूर्त तामाह किं मां वक्ष्यिस शोभने । दृष्टपूर्व न ते रूपं पादौ दृष्टौ तवानवे ॥ २१ कथमत्र हि पदयामि रामेण रहितां वने । इत्युक्ता तां नमस्कृत्य पुनर्नावसुपारुहत् ॥ २२ आरुह्य च पुनर्नावं नाविकं चाभ्यचोद्यत् । सं गत्वा चोत्तरं तीरं शोकभारसमन्वितः ॥ २३ संमृढ इव दुःखेन रथमध्यारुहद्दुतम् । मुहुर्मुहुः परावृत्य दृष्ट्वा सीतामनाथवत् ॥ २४ चेष्टन्तीं परतीरस्थां लक्ष्मणः प्रययावथ । दूरस्थं रथमालोक्य लक्ष्मणं च मुहुर्मुहः ॥ २५ निरीक्षमाणां तृद्विन्नां सीतां शोकः समाविशत् ॥ २६ सा दु:खभारावनता यशस्विनी यशोधना नाथमपश्यती सती।

सा दुःसमारावनता पर्यास्त्वना पर्यासना नाथमपर्यता सता । हरोद सा वर्हिणनादिते वने महास्वनं दुःखपरायणा सती ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्त्रीये आरिकाच्ये चर्डावरातिकहस्कित्वयां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे सीतापरित्यागो नाम अष्टचत्यारिंशः सर्गः

# एकोनपञ्चाशः सर्गः

# वाल्मीक्याश्रमप्रवेशः

सीतां रुदन्तीं दृष्ट्वा तां तत्र वै सुनिदारकाः । प्राद्रवन् यत्र भगवानास्ते वाल्मीकिरुप्रधीः ॥१ अभिवाद्य मुनेः पादौ मुनिपुत्रा महर्षये । सर्वं निवेदयामासुरतस्यास्तु रुदितस्वनम् ॥ अदृष्टपूर्वी भगवन् कस्याप्येषा महात्मनः । पत्नी श्रीरिव संमोहाद्विरीति विकृतानना ॥ सगवन् साबु पइय त्वं देवतामिव खाच्च्युताम् । नद्यास्तु तीरे भगवन् वरस्त्री कापि दुःखिता II दृष्टास्माभिः प्ररुदिता दृढं शोकपरायणा । अनही दुःखशोकाभ्यामेका दीना ह्यनाथवत् ॥ ५ न होनां मानुषीं विद्याः सिक्वियास्याः प्रयुज्यताम् । आश्रमस्याविद्रेरे च त्वामियं शरणं गता।। त्रातारमिच्छते साध्वी भगवंस्त्रातुमहीस । तेषां तुं वचनं श्रुत्वा बुद्धचा निश्चिस धर्मवित् ॥ तपसा रुव्धचक्षष्मान प्राद्ववद्यत्र मैथिली । तं प्रयान्तमभिष्रेत्य शिष्या होनं महामतिम् ॥ ८ तं तु देशसभिष्रेत्य किंचित् पद्भयां महामितः । अर्घ्यमादाय रुचिरं जाह्नवीतीरमागमत् ॥ ९ दुद्रभ् राघवस्येष्टां सीतां पत्नीमनाथवत् । तां सीतां शोकभारार्तां वास्मीकिर्मुनिपुङ्गवः ॥ १० उदाच मधुरां वाणीं ह्यादयन्निव तेजसा । स्तुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महषी प्रिया ॥ ११ जनकस्य सता राज्ञः स्वागतं ते पतित्रते । आयान्ती चासि विज्ञाता गया धर्मसमाधिना ॥ कारणं चैव सर्वं मे हृदयेनोपलक्षितम् । तव चैव महासारो विदितं मम तत्त्वतः ॥ सर्वं च विदितं महां त्रेछोक्ये यद्धि वर्तते । अपापां वेदिा सीते त्वां तपोछव्येन चक्कुपा ॥ १४ विस्नव्या भव वैदेहि सांप्रतं मयि वर्तसे । आश्रमस्याविद्रे मे तापस्यस्तपसि स्थिताः ॥ १५ तास्त्वां वत्से यथा वत्सं पालयिष्यन्ति नित्यक्षः । इदमध्यं प्रतीच्छ त्वं विस्नव्धा विगतज्वरा ॥ यथा स्वगृहमभ्येख विषादं चैव मा कृथाः । श्रुत्वा तु भाषितं सीता मुनेः परमसद्भुतम् ॥१७ शिरसावन्द्य चरणौ तथेसाह कृताञ्जिलः । तं प्रयान्तं सुनिं सीता प्राञ्जिलः पृष्ठतोऽन्वगात् ॥ तं हृष्ट्रा मुनिमायान्तं वैदेह्या मुनिपत्रयः । उपाजग्मुर्भुदा युक्ता वचनं चेदमतृदन् ॥ स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ चिरस्यागमनं च ते । अभिवादयामस्त्वां सर्वा उच्यतां किं च कुर्महे ॥२० तासां तद्वचनं श्रुत्वा वाल्मीकिरिद्मव्रवीत् । सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः ॥ २१ स्तुषा दशरथस्येषा जनकस्य सुता सती । अपापा पतिना त्यक्ता परिपाल्या सया सदा॥२२ इमां भवत्यः परयन्तु स्तेहेन परमेण हि । गौरवान्मम वाक्याच पूच्या वोऽस्तु विशेषतः ॥२३ महर्मुहुश्च, वैदेहीं प्रणिधाय महायशाः । स्वमाश्रमं शिष्यवृतः पुनरायान्महातपाः ॥

इत्यार्षे,श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वास्मीक्याश्रमप्रवेशो नाम एकोनपञ्चाशः सर्गः

# पञ्चाशः सर्गः **सुमन्त्ररहस्यक्षयनम्**

हृष्ट्रा तु मैथिळीं सीतामाश्रमे संप्रवेशिताम् । संतापमगमद्वीरं लक्ष्मणो दीनचेतनः ॥ अत्रदीच महातेजाः सुमन्त्रं प्रन्त्रसार्थिम् । सीतासंतापजं दुःग्वं पद्य रामस्य सारथे ॥ २ ततो दुःखतरं किं तु रायवस्य भविष्यति । पत्नीं शुद्धसमाचारां विसृज्य जनकात्मजाम् ॥३ व्यक्तं दैवादहं मन्ये राघवस्य विनाभवम् । वेदेहाा सारथे नित्यं दैवं हि दुरतिक्रमम् ॥ यो हि देवान् सगन्धर्वानसुरान् सह राक्षसैः । निहन्याद्राघवः कुद्धः स दैवमनुवर्तते ॥ पुरा रामः दितुर्वाक्यांदण्डके विजने वने । उपित्वा नव वर्षाणि पद्ध चैव महावने ॥ ततो दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम् । पौराणां वचनं श्रुत्वा नृशंसं प्रतिभाति मे ॥ ७ को तु धर्माश्रयः सुत कर्मण्यस्मिन् यशोहरे । मैथिर्छा प्रति संप्राप्तः पौरैहीनार्थवादिभिः ॥८ एता वाचो वहुविधाः श्रुत्वा उक्ष्मणभापिताः । सुमन्त्रः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ न संतापरत्वया कार्यः सौभित्रे मैथिङी प्रति । दृष्टमेतत् पुरा विप्रैः पितुस्ते छक्ष्मणाव्रतः ॥१० भविष्यति दृढं रामो दुःखप्रायोऽपि सौख्यभाक् । प्राप्स्यते च महावाहुर्विप्रयोगं प्रियैर्धुवम् ॥ त्वां चेव मैथिङी चैव शत्रुव्रभरताबुभौ । संत्यजिष्यति धर्मात्मा काठेन महता महान् ॥ १२ इदं त्विय न वक्तव्यं सौभित्रे भरतेऽपि वा । राज्ञा वो व्याहृतं वाक्यं दुर्वासा यदुवाच हु॥ महाजनसमीपे द सम चैव नर्राम । ऋषिणा व्याहृतं वाक्यं वसिष्ठस्य च संनिधौ ॥ ऋपेस्तु वचनं श्रुत्वा मामाह पुरुपर्पभः । सूत न कचिदेवं ते वक्तव्यं जनसन्निधौ ॥ १५ तस्याहं छोकपाछस्य वाक्यं तत् सुसमाहितः । नैव जात्वनृतं कार्यमिति मे सौम्य दर्शनम् ॥ सर्वधैद न वक्तव्यं मया सीम्य तवात्रतः। यदि ते अवणे अद्धा श्रूयतां रघुनन्दन ॥ १७ यद्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं श्रावितः पुरा । तथाप्युदाहरिष्यामि दैवं हि दुरतिक्रमम् ॥ १८ येनेदमीदृशं प्राप्तं दुःखं शोकसमन्वितम् । न त्वया भरते वाच्यं शत्रुघ्नस्यापि संनिधौ ॥ १९ तच्छूत्वा भाषितं तस्य गम्भीरार्थपदं महत् । तथ्यं ब्रुहीति सौमित्रिः सूर्वं वाक्यमथाववीत् ॥

इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे समन्त्ररहस्यकथनं नाम पञ्चाशः सर्गः

# एकपञ्चाशः सर्गः दुर्वासोवाक्यकथनम्

र तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना । तद्वाक्यमृषिणा प्रोक्तं व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ र पुरा नाम्ना हि दुर्वासा अत्रेः पुत्रो महासुनिः । वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं ससुवा स ह ॥ २

तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायशाः । पुरोहितं महात्मानं दिदृक्षरगमत् स्वयम् ॥ स दृष्ट्रा सूर्यसंकाशं ज्वलन्तिमव तेजसा । उपविष्टं वसिष्ठस्य राज्यपार्श्वं महामुनिम् ॥ तौ मुनी तापसश्रेष्ठी विनीतो स्थिवादयत्। स ताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेनासनेन च ॥ ५ पाचेन फलमूलैश्च उवास मुनिभिः सह । तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः ॥ ६ वभुवः परमर्षीणां सध्यादिसगतेऽहनि । ततः कथायां कस्यांचित् प्राञ्जलिः प्रयहो नृपः ॥ ७ उवाच तं महात्मानमत्रेः पुत्रं तपोधनम् । भगवन् किंप्रमाणेन मम वंशो भविष्यति ॥ किसायुश्च हि में रामः पुत्राश्चान्ये किसायुषः । रामस्य च सुता ये स्युस्तेषासायुः कियद्भवेत् ॥ काम्यया भगवन् बृहि वंशस्यास्य गति सम । तच्छृत्वा व्याहतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य च॥ दुर्वासाः सुमहातेजा न्याहर्तुमुपचक्रमे । शृणु राजन् पुरावृत्तं तदा दैवासुरे युधि ॥ देंद्याः सुरैर्भत्स्यमाना भृगुपत्नीं समाश्रिताः । तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नभयास्तदा ॥ तथा परिगृहीतांस्तान् दृष्ट्वा कुद्धः सुरेश्वरः । चक्रेण शितधारेण मृगुपत्न्याः शिरोऽहरत् ॥१३ ततस्तां निहतां दृष्ट्वा पत्नीं भृगुकुलोद्वहः । शशाप सहसा कुद्धो विष्णुं रिपुकुलाईनम् ॥ यस्माद्वध्यां मे पत्नीमवधीः क्रोधमूर्छितः । तस्मात्त्वं मानुषे छोके जनिष्यसि जनार्दन ॥ १५ तत्र पत्नीवियोगं त्वं प्राप्त्यसे वहुवार्षिकम् । शापाभिहतचेताः स स्वात्मना भावितोऽभवत्' ॥ 🗻 अर्चयामास तं देवं सृगुः शापेन पीडितः । तपसाराधितो देवो ह्यववीद्भक्तवत्सलः ॥ लोकानां संप्रियार्थं तु तं शापं त्राह्यमुक्तवान् । इति शप्तो महातेजा सृगुणा पूर्वजन्मिन ॥ १८ इहागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थिवसत्तम । राम इट्यमिविख्यातस्त्रिषु लोकेषु मानद् ॥ तत्फलं प्राप्स्यते चापि भृगुशापकृतं महत् । अयोध्यायाः पती रामो दीर्घकालं भविष्यति ॥२० तत्र पत्नीवियोगं च दीर्घकारुं गमिष्यति<sup>र</sup> । सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येऽनुगाः ॥२१ द्श वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च । रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मछोकं गमिज्यति ॥ समृद्धैश्राश्वमेधेश्र इष्ट्रा परमदुर्जयः । राजवंशांश्र वहुशो वहून् संस्थापयिष्यति ॥ द्वौ पुत्रौ तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु । अन्यत्र न त्वयोध्यायां सत्यमेतन्न संशयः॥२४ सीतायाश्च ततः पुत्रावभिषेक्ष्यति राघवः । स सर्वमिखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम् ॥ २५

अस्यानन्तरम्—पुनरेव ययौ शापं क्रिक्डिमेदड्रमेदः । विश्वातंक्रमिबद्रान् स प्रेपेदे शापसूद-तान् ॥-विरक्षात्क्रमसंबोऽभूद शापाब्दिश्वातमसान्नतः । दृष्ट्वा सार्यययैवं कृषां चक्रुश्च शक्तिमः ॥ शहरापाः पुनस्तरस्थे इदं स्प्रारपानवीत् । रक्षध्यं मानृषिकेष्ठाः शापान्मस्युरतः स्थिताः ॥ श्रुत्वां तु स्र्युवान्यं तमाडुब्बं शापान्मस्युरतः स्थिताः ॥ श्रुत्वां तु स्र्युवान्यं तमाडुब्बं

परमंथः। स्तुत्वं ब्रिक्षेशककांचेः स्तुवमानमहर्निश्चम् ॥ नारायणं प्रपत्तस्य स्तोवेरेत च सुवतः। स्रुप्रणाराधिको विष्णुरागतस्त्विपतं स्रुप्पः ॥ मा भैन्द्रेगोऽदृतं वावयं नाभाविष्यद्दिजस्य ते। संमोजयित्वा पापास्त्रामहमेनं गृहीतवान्॥—इति क. ग.।

२. इदमर्थम् च.नास्ति।

आह्वाय सुमहातेजास्तूर्णामासीन्महासुनिः । तूर्णाभूते तदा तस्मन् राजा दशरथो सुनै ॥ अभिवाय महात्मानी पुनरायात् पुरोत्तमम् । एतहचो मया तत्र सुनिना व्याहतं पुरा ॥ २७ श्रुतं हिंदे च निश्चिमं नान्यथा तज्ज्ञविष्यति । एदं गते न संतापं कर्तुमहिस राषय ॥ २८ सीतार्थे राधवार्थं वा हढो भव नरोत्तम । श्रुत्या तु व्याहतं वाक्यं सृतस्य परमाद्भुतम् ॥ २९ प्रह्मेनुछं रुभे साधु साध्यिति चाववीत् । ततः संवदतोरेवं सृतरुक्ष्मणयोः पथि ॥ ३० अस्तमर्के गते वासं केशिन्यां तावथोपतुः ।

इत्या<sup>र्ड</sup> श्रीमद्रामायणे बार्स्माकीये आदिकाव्ये च्हावंद्रातिसर्हासकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे दुर्वासीयात्रयकथनं नाम एकपञ्चादाः सर्गः

#### द्विपञ्चाराः सर्गः रामसमाधानग्

तत्र तां रजनीमुज्य केशिन्यां रघुनन्दनः । प्रभाते पुनरुत्थाय लक्ष्मणः प्रययौ तदा ॥ १ ततोऽर्धदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथः । अयोध्यां रत्नसंपूर्णां हृष्टपुष्टजनावृताम् ॥ सौमित्रिस्तु परं देन्त्रं जगाम सुमहामितः । रामपादौ समासाद्य वक्ष्यामि किमहं गतः ॥ तस्यैवं चिन्तयानस्य भवनं शशिसन्निभम् । रामस्य परमोदारं पुरस्तात् समदृश्यत ॥ राज्ञस्तु भवनद्वारि सोऽवर्तार्थ रथोत्तमात् । अवाङ्मखो दीन्मनाः प्रविवेशानिवारितः ॥ स दृष्ट्वा राघवं दीनमासीनं परमासने । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां ददर्शाद्रजमप्रतः ॥ ε जग्रह चरणौ तस्य लक्ष्मणो दीनचेतनः । उवाच दीनया वाचा प्राञ्जलिः सुसमाहितः ॥ आर्यस्याज्ञां पुरस्कृत्य विसुच्य जनकाःमजाम् । गङ्गातीरे यथोदिष्टे वाल्मीकेराश्रमे झुचौ ॥८ तत्र तां च शुभाचारामाश्रमान्ते यशस्त्रिनीम् । पुनरप्यागतो वीर पादमूलमुपासितुम् ॥ मा शुचः पुरुपव्यात्र कालस्य गतिरीदशी । त्वद्विधा न हि शोचन्ति चुद्धिमन्तो मनस्विनः ॥ सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ॥ तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च । नातित्रसङ्गः कर्तव्यो वित्रयोगो हि तैर्ध्रुवम् ॥ १२ शक्तस्त्वमात्मनात्मानं विनेतुं मनसैव हि । लोकान् सर्वाध्य काकुतस्य कि पुनः शोकमात्मनः ॥ नेहशेषु विमुखन्ति त्वद्विधाः पुरुपर्पभाः । अपवादः स किल ते पुनरेष्यति राघन ॥ . यद्र्थं मैथिली सक्ता अपवाद्भयान्नप । सोऽपवादः पुरे राजन् भविष्यति न संशयः ॥ स त्वं पुरुपशार्दूळ धैर्येण सुसमाहितः । खजैनां दुर्वळां बुद्धि संतापं मा कुरुष्व ह ॥ ्<u>एवमुक्तः</u> स काकुत्स्थो लक्ष्मणेन महात्मना । उवाच परया प्रीत्मा सौमित्रि मित्रवत्सलः ॥१७

१. गोमलाम् क.।

एवसेतजरश्रेष्ठ यथा वद्सि छक्ष्मण । परितोषश्च में वीर मम कार्यानुझासने ॥ १८ निर्वृतिश्चागता सौम्य संतापश्च निराकृतः । भवद्वाक्यैः सुरुचिरेरनुनीतोऽस्मि छक्ष्मण ॥ १९ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्थिद्यतिसहस्विकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रामसमाधानं नाम द्विपञ्चाद्यः सर्गः

# त्रिपञ्चाशः सर्गः नृगशापकथनम्

छक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाद्भुतम् । सुप्रीतश्चाभवद्वामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ दुर्लभस्त्वीदृशो वन्धुरस्मिन् काले विशेपतः। यादृशस्त्वं महातुद्धे मस सौम्य मनोऽनुगः॥२ यच में हृद्ये किंचिद्वर्तते ग्रुभरुक्षण । तन्निशामय च श्रुत्वा कुरूव्य वचनं सम ॥ चत्वारो दिवलाः सौम्य कार्य पौरजनस्य वै । अक्तुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि क्रन्ति ॥४ आहुयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणरतथा । कार्यार्थिनश्च पुरुषाः स्त्रियो वा पुरुषपेस ॥ पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने । संवृते नरके घोरे पतितो नात्र संज्ञयः ॥ श्रूयते हि पुरा राजा नृगो नाम महायशाः । वभूव पृथिवीपाछो ब्रह्मण्यः ससवाक् शुचिः ७ स कदाचिद्रवां कोटीः सवत्साः स्वर्णभूषिताः । नृदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ नृपः ॥ ८ ततः सङ्गाद्गता धेनुः सवत्सा स्पर्शितानघ । त्राह्मणस्याहिताग्नेश्च दरिद्रस्योञ्छवर्तिनः ॥ स नष्टां गां क्षुधार्तो वै अन्विष्यंस्तत्र तत्र च । नापश्यत् सर्वराज्येषु संवत्सरगणान् बहून् ॥१० ततः कनव्यत्रं गत्या जीर्णवत्सां निरामयाम् । ददर्श गां स्वकां धेतुं त्राह्मणस्य निवेशने ॥ ११ अथ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच स द्विजः । आगच्छ शवछेसेवं सा तु शुश्राव गौः स्वरम् ॥ तस्य तु स्वरसाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै । अन्वगात् पृष्ठतः सा गौर्गच्छन्तं पावकोपमम् ॥ योऽपि पाल्यते विप्रः सोऽपि गामन्वगाद्दुतम् । गत्वा तसृपिमाचष्ट मम गौरिति सत्वरम् ॥ स्पर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेण ह । तयोत्रीक्षणयोर्वादो महानासीद्विपश्चितोः ॥ विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः । तौ राजभवनद्वारि अवार्यं नृगदर्शनम् ।। १६ अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः । ऊचतुश्च महात्मानौ ताबुभौ द्विजसत्तमौ ॥ क़ुद्धौ परमसंतप्तौ वाक्यं घोराभिसंहितम् । अर्थिनां कार्यसिद्धन्यर्थं यस्मात्त्वं नैषि दर्शनम् ॥ अदृश्यः सर्वभूतानां कुकलासो भविष्यसि । वहुवर्षसहस्राणि वहुवर्षशतानि च ॥ श्वभेऽिरमन् कुकलासो वै दीर्घकालं विसम्यसि । उत्पत्स्यते हि लोकेऽिरमन् यद्नां कीर्तिवर्धनः ॥

२. नं प्राप्ती नृगशासनम् च.।

बासुदेव इति स्वातो लोके पुरुपवित्रहः । स ते मोक्षयिता राजंस्तरसाच्छापाद्गविष्यित ॥२१ कता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति । भारावतरणार्थं हि नरनारायणाद्वभौ ॥ २२ दरप्तस्येते महावीयों कले युग टपस्थिते । एवं तो शापसुरसुष्य नाहाणी विगतव्यरौ ॥ २३ तो गां हि दुवंलां वृद्धां दरतुर्जाह्मणाय वे । एवं स राजा तं शापसुरसुष्के सुदारणम् ॥२४ कार्यार्थिनां विमर्दो हि राज्ञां दोपाय कस्पते । तच्छीधं दर्शनं महामभिवतन्तु कार्यिणः ॥२५ सुक्ततस्य हि कार्यस्य फलं नावैति पार्थिवः । तस्माद्रच्छ प्रतीक्षस्य सीमित्रे कार्यवाङ्गनः ॥२६ इत्यार्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयं शारिकास्य चतुर्वियतित्रहास्त्रम्यां पंहितायाम्

ह्त्याप आमद्रामायण वाल्माकाय आदिकाव्य चतुवशातसहालकाः उत्तरकाण्डे नृगज्ञापकथनं नाम त्रिपञ्चाद्यः सर्गः

#### चतुष्पञ्चाशः सर्गः नृगश्चभप्रवेशः

रामस्य भाषितं श्रुत्ता लक्ष्मणः परमार्थवित् । डवाच प्राङ्गलिर्वोक्यं राववं दीप्ततेजसम् ॥ १ अल्पापराधे काकुत्स्थ द्विजाभ्यां शाप ईदृशः । महाननुगस्य राजर्षेथेमदण्ड इवापरः ॥ श्रत्वा तु पापसंयुक्तसात्मानं पुरुपर्पभ । किमुवाच नृगो राजा द्विजौ क्रोधसमन्वितौ ॥ लक्ष्मणेनैनमुक्तस्तु राघवः पुनरत्रवीत् । ऋणु सौम्य यथापूर्वं स राजा शापविक्षतः ॥ अथाध्वनि गतौ वित्रौ विज्ञाय स नृगस्तदा । आहूय मन्त्रिणः सर्वान्नैगमान् सपुरोधसः ॥५ तानुवाच नृगो राजा सर्वात्र प्रकृतीस्तथा । दुःखेन सुसमाविष्टः श्रूयतां मे समाहितैः ॥ नारदः पर्वतश्चेत्र सस दत्त्वा सहद्भयम् । गतौ त्रिभुवनं भद्रौ वायुभूतावनिन्दितौ।। कुमारोऽयं दसुर्नाम स देवोऽद्याभिपिच्यताम् । श्वभ्रं च यत् सुखस्पर्शं क्रियतां शिल्पिभिर्मम ॥ यत्राहं संक्षयिष्यामि शापं त्राह्मणनिःसृतम् । वर्षत्रमेकं श्वश्रं तु हिसन्नमपरं तथा ॥ त्रीष्मन्नं तु सुखरपर्शमेकं कुर्वन्तु शिल्पिनः । फलवन्तश्च ये वृक्षाः पुष्पवस्रश्च या लताः ॥१० विरोत्यन्तां वहविधारछायावन्तश्च गुलिमनः । कियतां रमणीयं च श्वश्राणां सर्वतोदिशम ॥ सुखमत्र वसिष्यामि यावत्कालस्य पर्ययः । पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यशः ॥ परिवार्य यथा मे स्युरध्यर्ध योजनं तथा। एवं कृत्वा विधानं स संदिदेश वसुं तदा ॥ १३ धर्मनित्यः प्रजाः पुत्र क्षत्त्रधर्मेण पालय । प्रत्यक्षं ते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः ॥१४ नरश्रेष्ठ सरोपाभ्यामपराधेऽपि तादृशे । मा कृथास्तनुसंतापं मत्कृतेऽपि नरप्य ॥ ैं कृतान्तः कुश्रलः पुत्र येनास्मि व्यसनी कृतः । प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति॥ लब्धव्यान्येव लभते दु:खानि च सुखानि च । पूर्वे जालन्तरे वत्स मया पापं महत् कृतम् ॥ ्तुस्मान् प्राप्तं सया पुत्रं मा विषादं कुरुष्त्र ह। एवसुक्ता नृगस्तत्र सुतं राजा महायशाः ॥१८

१. मयेत्यादि पुत्रेत्यन्तम् च. नास्ति ।

श्वश्चं जगाम सुक्रतं वासाय पुरुषपेभ ॥ एवं प्रविदयैव नृपस्तदानीं श्वश्चं महारत्नविसूषितं तत् । संपादयासास तदा सहात्मा शापं द्विजाभ्यां हि रूपा विमुक्तम् ॥

हम् ॥ वेहितायाम १९

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विचित्तिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे तृगश्वभूष्रवेशो नाम चतुष्ण्वादाः सर्गः

# पञ्चपञ्चाञ्चः सर्गः निमिवसिष्टशापः

एष ते नुगज्ञापस्य विस्तरोऽभिहितो सया। यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहापरां कथाम् ॥ १ एवमुक्तस्तु रामेण सौमित्रिः पुनरत्रवीत् । तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृप ॥ लक्ष्मणेनैवसुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः । कथां परमधर्मिष्टां व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ आसीद्राजा निभिनीम इक्ष्याकूणां महात्मनाम् । पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्मे च परिनिष्टितः ॥ स राजा वीर्यसंपन्नः पुरं देवपुरोपमम् । निवेशयामास तदा अभ्याशे गौतमस्य तु ॥ ų पुरस्य सुकृतं नाम वैजयन्तमिति श्रुतम् । निवेशं यत्र राजर्षिनिमिश्रके महायशाः ॥ Ę तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्य सुमहापुरम् । यजेयं दीर्घसत्रेण पितुः प्रहादयन् मनः ॥ o ततः पितरमामन्त्र्य इक्ष्वाकुं हि मनोः सुतम् । वसिष्ठं वरवामास पूर्वं ब्रह्मर्षिसत्तमम् ॥ 4 अनन्तरं स राजिंपिनिमिरिक्ष्वाकुनन्दनः । अत्रिमङ्गिरसं चैत्र भृगुं चैत्र तपोधनम् ॥ ৎ तसुवाच वसिष्टस्तु निर्मि राजर्षिसत्तमम् । वृतोऽहं पूर्वमिन्द्रेण अन्तरं प्रतिपालय ॥ १० अनन्तरं महाविशो गौतमः प्रसपूरयत् । वसिष्ठोऽपि महातेजा इन्द्रयज्ञमथाकरोत् ॥ ११ निमिस्तु राजा विप्रांस्तान् समानीय नराधिपः। अयजद्धिमवत्पार्श्वे स्वपुरस्य समीपतः॥ १२ पञ्च वर्षसहस्राणि राजा दीक्षासुपागमत् । इन्द्रयज्ञावसाने तु वसिष्ठो सगवानृषिः ॥ १३ सकाशमागतो राज्ञो होत्रं कर्तुमनिन्दितः । तदन्तरमथापत्रयद्गीतमेनाभिपूरितम् ॥ 88 कोपेन महताविष्टो वसिष्टो ब्रह्मणः सुनः । स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी सुहूर्तं ससुपाविशत् ॥१५ तस्मिन्नहिन राजिविनैद्रयापहृतो भृशम् । ततो मन्युर्वेसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महात्मनः ॥ १६ अद्र्शनेन राजर्पेर्व्याहर्तुमुपचक्रमे । यस्मात्त्वमन्यं वृतवान् सामग्रज्ञाय पार्थिव ॥ १७ ۶. ۶. चेतनेन विनाभूतो देहस्तव भविष्यति । ततः प्रवुद्धो राजर्षिः श्रुत्त्रा शापमुदाहृतम् ॥ ब्रह्मयोनिंमशोवाच् संरम्भात् क्रोधमूर्छितः । अजानतः शयानस्य क्रोधेन कळुपीकृतः ॥ १९ मुक्तवान् माये शापाप्तिं यमदण्डमिशापरम् । तस्मात्तवापि त्रह्मर्षे चेतनेन विनाकृतः ॥ २० देहः सुरुचिरप्रख्यो भविष्यति न संशयः ॥

इति रोपवशादुभौ तदानीमन्योन्य शपितौ नृपहिजेन्द्रौ । सहसैव वभूवतुर्विदेहौ तत्तुल्याधिगतप्रभावदन्तौ ॥

२१

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यतिसद्दिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्ड निमिवसिष्टदायो नाम पञ्चपद्यादाः सर्गः

#### पट्पश्चाशः सर्गः मैत्रावरुणित्वप्राप्तिः

रामस्य भाषितं श्रुत्वा छक्ष्मणः परवीरहा । उवाच प्राञ्जलिर्घाक्यं राववं दीप्ततेजसम् ॥ १ निक्षिप्तदेही काकुत्स्य कथं ती द्विजपार्थियो । पुनर्देहेन संयोगं जम्मतुर्देवसंमती॥ २ ळक्ष्मणेनैवमुक्तस्तु रामश्चेक्वाकुनन्दनः । प्रत्युवाच महातेजा ळक्ष्मणं पुरुपर्पभः॥ 3 तौ परस्परज्ञापेन देहाबुत्सुच्य धार्मिकौ । अभूतां नृपविप्रपी वायुभूतौ तपोधनौ ॥ अज्ञरीरः ज्ञरीरस्य कृतेऽन्यस्य महामुनिः । वसिष्टः सुमहातेजा जगाम पितुरन्तिकम् ॥ ų सोऽभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धर्मवित् । पितामहमथोवाच वायुभूत इदं वचः ॥ Ę भगवित्रिमिशापेन विदेहत्वमुपागमम् । लोकनाथ महादेव अण्डजोऽपि त्वमञ्जजः ॥ सर्वेषां देहहीनानां महद्दुःखं भविष्यति । छुत्यन्ते सर्वकार्याणि हीनदेहस्य वै प्रभो ॥ देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कर्तुमहिसि । तसुवाच ततो त्रहा स्वयंभूरमितप्रभः ॥ く भित्रावरुणजं तेजः प्रविद्यात्वं महायद्यः । अयोनिजस्त्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तम ॥ १० धर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि से वशम् । एवमुक्तस्तु देवेन चाभिवाद्य प्रदक्षिणम् ॥ ११ कुत्वा पितामहं तूर्णं प्रययौ वरुणालयम् । तमेव कालं मित्रोऽपि वरुणत्वमकारयत् ॥ १२ क्षीरोहेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरोत्तमैः । एतस्मिन्नेव काळे तु उर्वशी परमाप्सराः ॥ १३ यदृच्छया समुद्रेशमाययौ सखिभिर्वृता । तां दृष्ट्वा रूपसंपन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये ॥ 88 आविशत् परमो हर्षो वरुणं चोर्वशीकृते । स तां पद्मपळाशाक्षीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ १५ वरुणो वरयामास मैथुनायाप्सरोवराम् । प्रत्युवाच ततः सा तु वरुणं प्राञ्जलिः स्थिता ॥ १६ मित्रेणाहं वृता साक्षात् पूर्वमेव सुरेश्वर । वरुणस्त्वव्रवीद्वाक्यं कन्दर्पशरपीडित: ॥ १७ इरं तेजः समुत्स्रक्ष्ये कुम्भेऽस्मिन् देवनिर्मिते । एवमुत्सृच्य सुश्रोणि त्वय्यहं वरवर्णिनि ॥१८ ्र नकामो अविष्यामि यदि नेच्छसि संगमम् । तस्य तङ्कोकपाळस्य वरूणस्य सुभाषितम् ॥१९ उर्वशी परमशीता श्रुत्वा वाक्यमुवाच ह । काममेतद्भवत्वेवं हृद्यं मे त्विय स्थितम् ॥ २० ् भावश्चाभ्यधिकरतुभ्यं देहो मित्रस्य तु प्रभो । उर्वश्या एवमुक्तस्तु रेतस्तन्महदद्भतम् ॥ २१ ्व्वछद्ग्निशिखाप्रस्यं तस्मिन् कुम्भे ह्यवासृजत् । उर्वशी त्वगमत्तत्र मित्रो वै यत्र देवता ॥२२ तां तु भित्रः सुसंकुद्ध उर्वशीमिद्मववीत् । सया निमन्त्रिता पूर्वं कस्मात्त्वमवसितित ॥ २१ पितमन्यं वृतवती तस्मात्त्वं दुष्टचारिणी । अनेन दुष्कृतेन त्वं सस्क्रोधकलुपीकृता ॥ २४ मतुष्यलोकमास्थाय कंचित् कालं निवस्त्यसि । दुधस्य पुत्रो राजिंदः काशोराजः पुरुरवाः ॥ तमच गच्छ दुर्वुद्धे स ते भर्ता भविष्यति । ततः सा झापदोपेण पुरुरत्वसमभ्यगात् ॥ २६ प्रतियातां पुरुरवं वुधस्यास्मजमौरसम् । तस्य जज्ञे ततः श्रीमानायुः पुत्रो महावलः ॥ २७ नहुषो यत्र पुत्रसु वभूवेन्द्रसम्बुतिः । वज्रमुत्सुव्य वृत्राय क्रान्तेऽथ त्रिद्शेश्वरे ॥ २८ शतं वर्षसह्माणि येनेन्द्रस्यं प्रशासितम् ॥

सा तेन शापेन जगाम भूमिं तदोवैशी चारुदती छुनेत्रा । बहूनि वर्षाण्यवसच सुभू: शापक्षयादिन्द्रसदो यथौ च ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतित्तहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे मैत्रावर्गणत्वप्राप्तिर्नाम पट्पब्राद्यः सर्गः

२९

# सप्तपञ्चाज्ञः सर्गः निमिनिमीषीकरणम्

तां श्रुत्वा दिञ्यसंकाशां कथामद्भुतदर्शनाम् । लक्ष्मणः परमशीतो राघवं वाक्यमत्रवीत् ॥ निक्षिप्तदेही काकुत्स्य कथं तौ द्विजपार्थिवौ । पुनर्देहेन संयोगं जग्मतुर्देवसंमतौ ॥ ą तस्य तद्भापितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । तां कथां कथयामास वसिष्टस्य महात्मनः ॥ 3 यस्तु कुम्भो रघुश्रेष्ठ तेजःपूर्णो महात्मनोः । तस्मिस्तेजोमयौ विष्रौ संभूतावृषिसत्तमौ ॥ पूर्वं समभवत्तत्र ह्यगस्यो भगवानृपिः । नाहं सुतस्तवेत्युक्ता मित्रं तस्मादपाक्रमत् ॥ ų तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उर्वेदयाः पूर्वमाहितम् । तस्मिन् समभवत् कुम्भे तत्तेजोः यत्र वारुणम् ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य मित्रावरुणसंभवः । वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्ञे चेक्ष्वाकुदैवतम् ॥ तिमक्ष्वाकुर्महातेजा जातमात्रमनिन्दितम् । वत्रे पुरोहितं सौम्य वंशस्यास्य भवाय नः ॥ एवं त्वपूर्वदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मतः । कथितो निर्गमः सौम्य निमेः श्रुणु यथा भवेत् ॥ दृष्टा विदेहं राजानमृषयः सर्व एव ते । तं ततो योजयामासुर्यागदीक्षां मनीषिणः ॥ ्व तं च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमाः । गन्धैर्माल्यैश्च वर्षेश्च पौरभृयसमन्विताः ॥११ ततो यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्तत्रेदमनवीत् । आनियेष्यामि ते चेतस्तुष्टोऽस्मि तव पार्थिव ॥ १२ सुप्रीताश्चं सुराः सर्वे निमेश्चेतस्तथात्रुवन् । वरं वरय राजर्षे क ते चेतो निरूप्यताम् ॥ एवमुक्तः सुरैः संवैतिमेश्चेतस्तदात्रवीत् । नेत्रेषु सर्वभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः ॥

शाहिमसीव विव्रधा निमेश्चेतस्तदांत्रुवन् । नेत्रेषु सर्वभूतांनां वायुभूतश्चरिष्यसि ॥ १५ त्वत्क्रते च निमिष्यन्ति चक्षंपि पृथिवीपते । वासुभूतेन चरता विश्रमार्थं मुहुर्भुहुः ॥ १६ एवमुक्ता तु विवुधाः सर्वे जग्मुर्यथागतम् । ऋषयोऽपि महात्मानो निमेर्देहं समाहरन् ॥ १७ अर्राणं तत्र निश्चिप्य मथनं चक्रुरोजसा । मन्त्रहोमैर्महात्मानः पुत्रहेतोर्निमेस्तदा ॥ १८ अरण्यां मध्यमानायां प्रादुर्भूतो महातपाः । मथनान्मिथिरिखाहुर्जननाज्जनकोऽभवत् ॥ १९ यस्माद्विदेहान् संभूतो वैदेहस्तु ततः स्मृतः । एवं विदेहराजश्च जनकः पूर्वकोऽभवत् ॥ २० मिथिनीम महातेजास्तेनायं मैथिलोऽभवत् ॥

> इति सर्वमशेपतो मया कथितं संभवकारणं तु सौन्य । नृपपुंगव शापजं द्विजस्य द्विजशापाच यदद्भतं नृपस्यं ॥ २१ इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकाये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम उत्तरकाण्डे निमिनिभीपीकारणं नाम सप्रप्रजादाः सर्गः

अप्टपञ्चाशः सर्गः ययातिज्ञापः एवं ब्रुवित रामे तु छक्ष्मणः परवीरहा । प्रत्युवाच महात्मानं व्वछन्तमिव तेजसा ॥ δ महद्द्रतमाश्चर्यं विदेहस्य पुरातनम् । निर्वृत्तं राजशार्दृरु वसिष्टस्य निमेः सह ॥ २ निर्मिस्तु क्षत्त्रियः ग़ुरो विशेषेण च दीक्षितः । न क्षमां कृतवान् राजा वसिष्ठस्य महात्मनः॥३ एवमुक्तस्तु तेनायं श्रीमान् क्षत्त्रियपुङ्गवः । उवाच लक्ष्मणं वाक्यं सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ रामो रमयतां श्रेष्टो भ्रातरं दीप्ततेजसम् । न सर्वत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रदृश्यते ॥ ų सौमित्रे द्व:सहो रोपो यथा क्षान्तो ययातिना । सत्त्वानुगं पुरस्कृत्य तं निवोध समाहित: ॥६ नहपर्य सुतो राजा ययातिः पौरवर्धनः । तस्य भार्योद्वयं सौम्य रूपेणाप्रतिमं भवि ॥ एका तु तस्य राजर्पेनीहुपस्य पुरस्कृता । शर्मिष्ठा नाम दैतेयी दुहिता वृषपर्वण: ॥ अन्या त्रानसः पत्नी ययातेः पुरुपर्वम । न तु सा दियता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥ く तयोः पुत्रौ तु संभूतौ रूपवन्तौ समाहितौ । शर्मिष्टाजनयत् पूरं दवेयानी यदु तदा ॥ १० पुरुख द्यितो राज्ञो गुणैर्माचकृतेन च । ततो दुःखसमाविष्टो यदुर्मातरमन्नवीत ॥ ११ ... भार्गवस्य कुळे जाता देवस्याक्विष्टकर्मणः । सहसे हृद्दतं दुःखमवमानं च दुःसहम् ॥ १२ आवां च सहितों देवि प्रविशाय हुताशनम् । राजा तु रमतां सार्थ दैत्यपुत्र्या बहुक्षपाः ॥ १३ र यदि वा सहनीयं ते मामनुज्ञातुमर्हिस । क्षम त्वं न क्षमिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः ॥ १४ १. इदं पद्मम् च, नास्ति।

पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परमार्तस्य रोदतः । देवयानी तु संकुद्धा सस्मार पितरं तदा ॥ १५ इङ्गितं तद्भिज्ञाय दुहितुर्भार्गवस्तदा । आगतस्त्वरितं तत्र देवयानी तु यत्र सा ॥ १६ रष्ट्रा चाप्रकृतिस्थां तामप्रहृष्टामचेतनाम् । पिता दुहितरं वाक्यं किमेतदिति चात्रवीत् ॥ १७ पुच्छन्तमसकृतं वै भार्गवं दीप्ततेजसम् । देवयानी तु संकुद्धा पितरं वाक्यमत्रवीत् ॥ १८ अहममिं विपं तीक्ष्णमपो वा मुनिसत्तम । भक्षियप्ये प्रवेक्ष्यामि न तु शक्ष्यामि जीवितुम् ॥१९ न मां त्वसवजानीपे दुःखितामवमानिताम् । वृक्षस्यावज्ञया ब्रह्मन् खिद्यन्ते वृक्ष्जीविनः ॥ २० अवज्ञया च राजर्षिः परिभूय च भार्गव । मय्यवज्ञां प्रयुङ्के हि न च मां वहु मन्यते ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा कोपेनाभिपरिष्छतः । व्याहर्तुमुपचक्राम भागवो नहुपात्मजम् ॥ २२ यस्मान्मामवजानीपे नाहुप त्वं दुरात्मवान् । जरया परया जीर्णः शैथिल्यमुपयास्यसि ॥ २३ एवमुक्ता दुहितरं समाश्वास्य च भार्गवः । पुनर्जगाम ब्रह्मपिर्भवनं स्वं महायशाः ॥ २४ स एवमुक्ता द्विजपुङ्गवाग्यः सुतां समाश्वास्य च देवयानीम् ।

> पुनर्ययो सूर्यसमानतेजा दस्ता च शापं नहुषात्मजाय ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुषिद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे ययातिवाणो नाम अष्टपञ्जादाः सर्गः

રવં

# एकोनषष्टितमः सर्गः पूरुराज्याभिषेकः

श्रुत्वा तूज्ञनसं कुद्धं तदार्तो नहुपात्मजः । जरां परिमकां प्राप्य यदुं वचनमववीत् ॥ ٤ यदो त्वमसि धर्मज्ञो मदर्थं प्रतिगृह्यताम् । जरां परमिकां पुत्र भोगै रंस्ये महायशः ।। २ न तावत् कृतकृत्योऽस्मि विषयेषु नरर्षभ । अनुभूय तथा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्।। ३ यदुस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच नरर्षभम् । पुत्रस्ते दियतः पूरुः प्रतिगृह्णातु वै जराम् ॥ वहिष्कृतोऽहमर्थेषु संनिकर्षाच पार्थिव । प्रतिगृह्वातु वै राजन् कः सहाश्राति भोजनम् ॥ 4 तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा पूरुमथानवीत् । इयं जरा महाबाहो मदर्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ Ę नाहुषेणैवसुक्तस्तु पूरुः प्राञ्जलिरववीत् । धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि शासनेऽस्मि तव स्थितः॥७ पुरोर्वचनमाज्ञाय नाहुषः परया सुदा । प्रहर्षमतुलं लेभे जरां संक्रामयच ताम् ॥ ततः स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान् सहस्रशः । बहुवर्षसहस्राणि पाळ्यामास मेदिनीम् ॥ ९ अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूरुमथाववीत् । आनयस्व जरां पुत्र न्यासं निर्यातयस्व मे ॥१० न्यासभूता मया पुत्र त्विय संक्रामिता जरा । तस्मात् प्रतिप्रहीष्यामि तां जरां मा व्यथां कृथाः प्रीतस्वास्मि महावाहो शासनस्य प्रतित्रहात् । त्वां चाहमभिषेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम् ॥

एवसका सतं पूर्व ययातिर्नेहपात्मजः । देवयानीसतं कृदो राजा वाक्यसुवाच ह ॥ राक्षसस्यं मया जातः पुत्ररूपो दुरासदः । प्रतिदंसि ममाज्ञां यत् प्रजार्थे विफलो भव ॥ १४ पितरं गुरुभृतं मां यस्मात्त्वमवमन्यसे । राक्षसान् यातुधानांस्त्वं जनयिष्यसि दारुणान् ॥१५ न तु सोमकुछोत्पन्ने वंशे स्थास्यति दुर्मतेः । वंशोऽपि भवतस्तुल्यो दुर्विनीतो भविष्यति॥१६ तमेवमुक्ता राजिप: पूर्त राज्यविवर्धनम् । अभिपेकेण संपूज्य आश्रमं प्रविवेश ह ॥ १७ ततः कालेन महता दिष्टान्तमुपजिमवान् । त्रिदिवं संगतो राजा ययातिर्नेहृपात्मजः ॥ 86 पुरुश्वकार तद्राव्यं धर्मेण महता वृतः । प्रतिष्टाने पुरवरे काशीराज्ये महायशाः ॥ १९ यदुस्तु जनयामास यातुथानान् सहस्रशः । पुरे कोञ्चवने दुर्ने राजवंशवहिष्कृतः ॥ २० एप तूझनसा सुक्तः शापोत्सर्गो ययातिना । यारितः क्षत्त्रधर्मेण यन्निमिश्च न चक्षमे ॥ २१ एतत्ते सर्वमाख्यातं दर्शनं सर्वकारिणाम् । अनुवर्तामहे सीन्य दोषो न स्याद्यथा नृगे ॥ २२

इति कथयति रामे चन्द्रबुल्यानने च प्रविरत्वतरतारं व्योम जज्ञे तदानीम् । अरुणकिरणरक्ता दिग्वमी चैव पूर्वा कुसुमरक्षविमुक्तं वस्नमाकुण्ठितेव ॥ २३ इत्वार्वे श्रीमहामावणे वार्त्मीकीचे आदिकाव्ये चतुर्विशतिमहिक्कावां संहितायाम् उत्तरकाण्डे पृत्राज्याभिषेको नाम एकोनपष्टितमः सर्गः

#### प्रक्षिप्तेषु एकादशः सर्गः सारमेयावस्थानम्

ततः प्रभाते विमष्टे छुत्या पीर्याहिकी क्रियाम् । धर्मासनगतो राजा रामो राजीवलीचनः ॥ १ ॥ राजधर्मानवेसत् वे ब्राह्णीनैंगमैः सह । पुरोपसा सिप्टेन कृषिणा कश्येग्न च ॥ २ ॥ मन्त्रिमा व्यवहारहिस्तथार्वधर्ममार्थाः । नीतिहैरेज सम्बेश्च राजीः सा सभाइता ॥ ३ ॥ सभा यया महेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च । ग्रुग्रुप्ते राजीवहस्य रामस्याहिष्टकर्मणः ॥ ४ ॥ अथ रामोऽत्रवीचत्र अस्यणं ग्रुमलक्षणम् । निर्मोच्छ सं महावाहो ग्रुमित्रानन्दत्रथेन ॥ ५ ॥ कार्यार्थिनश्च सौमित्र व्यवहर्षे त्यसुपानम् रामस्य भाषितं अखा स्थाल्याः ग्रुमलक्षणः ॥ ६ ॥ हारदेवसुपानम्य कार्यिणश्चाह्यत् स्वयम् । न कश्चिदव्रवीचन सम

कार्यमिहाय वै ॥ ७ ॥ नाधयो व्यापयश्चेव रामे राज्यं प्रशासति । पक्तसत्या वसुमती सर्वीपिक्तमन्वता ॥ ८ ॥ न याळो प्रियते तत्र न युवा न च मध्यमः । धर्मेण शासितं सर्वे न च वाधा विधीयते ॥ १ ॥ हस्यते न च कार्यार्थः पमे राज्यं प्रशासति । लक्ष्मणः प्राञ्जल्भित्वा रामायेवं स्थवेदवत् ॥ १०॥ अथ रामः प्रस्वातमा सीमित्रमिदमत्रवीत्। भूत एव तु गच्छ त्यं कार्यिणः प्रविचारय ॥ ११ ॥ सम्यव्याणीतया नीत्या नाधर्मो वियते कचित् । तस्माद्राजभयात् सर्वे रक्षनतीव एस्सरम् ॥ १२ ॥ वाणा इव मया सुक्ता हह रक्षान्त मे प्रजाः । १ ॥ धर्ममुक्तस्त्रहो प्रजा रक्षस्त तस्यः ॥ १३ ॥ एसमुक्तस्तु सीमित्रिनंजीमान प्रणळ्यात् । अथव्यवद्वारदेशे वै थानं तावदवस्थितम् ॥ १४ ॥ वास्यवद्वारदेशे वै थानं

विक्रोशन्तं मुहुर्मुहु:। दृष्ट्वाथ लक्ष्मणस्तं वै पप्रच्छाय स वीर्यवान् ॥ १५ ॥ किं ते कार्ये महाभाग ब्रहि विस्रव्धमानसः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमेयोऽभ्यभाषत ॥ १६ ॥ सर्वभूतशरण्याय रामायाक्लिएकर्मणे । भयेष्वभयदात्रे च'तस्मै वक्तुं समुत्तहे ॥ १७ ॥ एतच्छ्रत्वा तु वचनं सारमे-यस्य लक्ष्मणः । राघवाय तदाख्यातुं प्रविवेशालयं शुभम् ॥ १८ ॥ निवेद्य रामस्य पुनर्निर्जगाम नृपालयात् । वक्तव्यं यदि ते किंचित्तस्वं ब्रहि नृपाय वै ॥ १९ ॥ लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमे-योऽभ्यभापत । देवागारे नृपागारे द्विजवेश्मसु वै तथा ॥ २०॥ विह्नः शतऋतुश्चैव स्यों वायुश्च तिष्ठति । नात्र योग्यास्तु सौमित्रे योनीनामधमा वयम् ॥ २१ ॥ प्रवेष्टुं नात्र शक्ष्यामो धर्मो विग्रहवानुपः । सत्यवादी रणपटुः सर्वभूतहिते ्रतः ॥ २२ ॥ पाडुगुण्यस्य पदं वेत्ति नीतिकर्ता स राघवः । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च रामो रमयतां वर: ॥ २३ ॥ स सोमः स च मृत्युश्च स यमो धनदस्तथा । वह्निः शतकतुश्चैव सूर्यो वै वरुण-स्तथा ॥ २४ ॥ तस्य त्वं ब्रूहि सौमित्रे प्रजापालः स राघवः । अनाज्ञप्तस्तु सौमित्रे प्रवेष्ट्रं नेच्छ-याम्यहम् ॥ २५ ॥ आनृशंस्यान्महाभागः प्रविवेश महाद्युतिः । नुपालयं प्रविश्याय लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत् ॥ २६ ॥ श्रयतां मम विज्ञाप्यं कौसल्यानन्दवर्धन । यन्मयोक्तं महावाहो तव शासनजं विभो ॥ २७ ॥ श्वा वै ते तिष्ठते द्वारि कार्यार्थी समुपागतः । लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामो वन्त्रनमत्रवीत् ॥ २८ ॥ संप्रवेशय वै क्षिप्रं कार्यार्थी योऽत्र तिष्ठति ॥

> हति प्रक्षितेषु सारमेयावस्थानं नाम एकादशः सर्गः

# प्रक्षिप्तेषु द्वादशः सर्गः सर्वार्थसिद्धकौल्पलदानम्

श्रत्वा रामस्य वन्त्रनं लक्ष्मणस्त्वरितस्तदा । श्वान-माह्रय गतिमान् राधवाय न्यवेदयत् ॥ १ ॥ दृष्ट्वा समागतं श्वानं रामो वचनमत्रवीत् । विवक्षितार्थे मे बृहि सारमेय न ते भयम् ॥ २ ॥ अथापस्यत तत्रस्थं रामं श्वा भिन्नमस्तकः । राजा सप्तेप जागर्ति राजा पालयति प्रजाः ॥ ३ ॥ राजा कर्ता च गोप्ता च सर्वस्य जगतः पिता । राजा कालो युगं 🐬 चैव राजा सर्वमिदं जगत् ॥४॥ नीत्या सुनीतया राजा धर्मे रक्षति रक्षिता । यदा न पालयेद्राजा क्षिप्रं नश्यन्ति वै प्रजाः ॥ ५ ॥ धारणाद्धर्म-मित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः । यस्माद्धारयते सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ६ ॥ धारणाद्धि द्विपां चैव धर्मेणारञ्जयन् प्रजाः । तस्माद्धारणमित्यक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ ७ ॥ एव राजन् परो धर्मः फलवान् प्रेत्य राघव । न हि धर्माद्भवेत् किंचिद्-दुष्प्रापमिति मे मतिः ॥ ८॥ दान दया सतां पूजा व्यवहारेषु चार्जवम् । एष राम परो धर्मी रक्षणात् प्रेत्य चेह च ॥ ९ ॥ त्वं प्रमाणं प्रमाणानामसि राधव सुवत । विदितश्चैव ते धर्मः सद्भिराचार-तस्तु वै ॥ १० ॥ धर्माणां त्वं परं धाम गुणानां सागरोपमः । अज्ञानाच मया राजन्तुक्तस्तवं राज-सत्तम ॥ ११ ॥ प्रसादयामि शिरसा न त्व कोद्धुमिहाईसि । शुनकस्य वचः श्रत्वा राघवो वाक्यमत्रवीत् ॥ १२ ॥ किं ते कार्यं करोम्यद्य बृहि विस्रव्ध मा चिरम् । रामस्य वचनं श्रुत्वा सारमेयोऽत्रवीदिदम् ॥ १३॥ धर्मेण राष्ट्रं विन्देत धर्मेणैवानुपालयेत् । धर्माच्छरण्यतां याति राजा सर्वभयापहः ॥ १४॥ इदं विज्ञाय यत् कृत्यं श्रूयतां ू मम राघव । भिक्षुः सर्वार्थसिद्धश्च ब्राह्मणावस-थेऽवसत् ॥ १५ ॥ तेन दत्तः प्रहारों मे निष्का-

रणमनागसः । एतच्छ्रुत्वा तु रामेण द्वाःस्थः संप्रेपितस्तदा ॥ १६ ॥ आनीतश्च द्विजस्तेन सर्वसिद्धार्थकोविदः। अथ द्विजवरस्तत्र रामं दृष्ट्वा महाद्युतिः ॥ १७ ॥ किं ते कार्ये मया राम तद्-ब्रृहि त्वं ममानय । एवमुक्तस्तु विवेण रामो वचन-मंत्रवीत ॥ १८ ॥ त्वया दत्तः प्रहारोऽयं सारमे-ं यस्य वे द्विज । किं तवापकृतं विम दण्डेनाभिहतो यतः ॥ १९ ॥ क्रोधः प्राणहरः शत्रः क्रोधो मित्रमुखो रिपु: । क्रोधो ह्यसिर्महातीक्षणः सर्वे क्रोधोऽपकर्पति ॥ २०॥ तपते यजते चैव यच दानं प्रयच्छति । क्रोधेन वे संहरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत् ॥ २१ ॥ इन्द्रियाणां प्रदर्शनां हयानामिव धावताम् । कवीत भूत्या सारध्यं संहत्येन्द्रियगोचरम् ॥ २२ ॥ मनसा कर्मणा वाचा चछुपा च समाचरेत्। श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टिन च लिप्यते ॥ २३ ॥ न तत् क्रयादिसस्तीक्षणः सपों वा व्याहतः पदा। अरिवी नित्यसंकृद्धी यथात्मा दुरनुष्टित: ॥ २४ ॥ विनीतविनयस्यापि प्रकृतिन विधीयते । प्रकृति गहमानस्य निश्चये प्रकृतिर्घ्नवम् ॥ २५ ॥ एवसुक्तः स विद्यो वै रामेणाक्तिएकर्मणा । द्विजः सर्वार्थ-सिद्धस्त अत्रवीद्रामसिवधौ ॥ २६॥ मया दत्तः प्रहारोऽयं क्रोधेनाविष्टचेतसा । भिक्षार्थमटमानेन काले विगतभैक्षके ॥ २७ ॥ स्थ्यास्थितः स्वयं क्षा वै गच्छ गच्छेति भाषितः। अथ स्वैरेण गच्छंस्त रध्यान्ते विपमं स्थितः ॥ २८ ॥ क्रोधे त क्षधया-विष्टस्तदा दत्तोऽस्य राघव । प्रहारो राजराजेन्द्र ज्ञाधि मामपराधिनम् ॥ २९ ॥ त्वया शस्तस्य राजेन्द्र नारित में नरकाद्भयम् । अथ रामेण संप्रष्टा: सर्व एव सभासदः ॥ ३० ॥ कि कार्य-मस्य वै ब्रुत दण्डो वै कोऽस्य पात्यताम् । सम्य-कप्रणिहिते दण्डे प्रजा भवति रक्षिता ॥ ३१ ॥

पालकमुख्याध्य सचिवा नैगमास्तथा ॥ ३२ ॥ एते चान्ये च वहवः पण्डितास्तत्र संगताः । अवध्यो ब्राह्मणो दण्डेरिति शास्त्रविदो विदुः॥ ३३॥ ध्रवते राघवं सर्वे राजधर्मेषु निष्ठिताः। अथ ते सुनयः सर्वे राममेवाब्रवंस्तदा ॥ ३४ ॥ राजा शास्ता हि सर्वस्य त्वं विशेषेण रावव । त्रैलोक्यस्य भवाञ्छास्ता देवो विष्णुः सनातनः ॥ ३५ ॥ एवस्के तु तैः सर्वेः श्वा वै वचनमत्रवीत् । यदि तुष्टोऽसि मे राम यदि देयो वरो मम ॥ ३६॥ प्रतिज्ञातं त्वया वीर किं करोमीति विश्रुतम् । प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कीलपत्यं धराधर ॥ ३७ ॥ कौलंचरे महाराज कौलपत्यं प्रदीयताम् । एत-च्छुत्वा तु रामेण कौलपत्येऽभिपेचितः॥ ३८॥ प्रयूपी ब्राह्मणी हृष्टी गजस्कन्धेन सोऽर्चितः । अथ ते रामसचिवाः स्मयमाना वचोऽब्रुवन् ॥ ३९॥ वरोऽयं दत्त एतस्य नायं शापो महाद्युते । एव-मुक्तस्तु सचिवै रामो वचनमत्रवीत् ॥ ४०॥ न युयं नीतितत्त्वज्ञाः श्वा वै जानाति कारणम । अथ पृष्टस्तु रामेण सारमेयोऽव्रवीदिदम् ॥ ४१ ॥ अहं कुल्पतिस्तत्र आसं शिष्टान्नभोजनः । देव-दिजातिपूजायां दासीदासेषु राघव ॥ ४२ ॥ संवि-भागी ग्रभरतिर्देवद्रव्यस्य रक्षिता । विनीतः शील-संपन्नः सर्वसत्त्वहिते रतः ॥ ४३ ॥ सोऽहं प्राप्त इमां घोरामवस्थामधमां गतिम् । एवं क्रोधान्वितो विमस्त्यक्तधर्माहिते रतः ॥ ४४ ॥ कुद्धो सृशंसः पुरुप अविद्वांश्चाप्यधार्मिकः । कुलानि पात्रयत्येव सत सत च राधव ॥ ४५ ॥ तस्मात् सर्वास्वव-स्थासु कौलपत्यं न कारयेत्। यमिच्छेन्नरकं नेतं सपुत्रपशुवान्धवम् ॥ ४६ ॥ देवेष्वधिष्ठितं कर्या-द्रोषु च ब्राह्मणेषु च । ब्रह्मस्वं देवताद्रव्यं स्त्रीणां . वालधनं च यत् ॥ ४७ ॥ दत्तं हरति यो भूय भग्विकरसक्तसाद्या वसिष्ठश्च सकाश्यपः । धर्म- इष्टैः सह विनश्यति । ब्राह्मणद्रव्यमादत्ते देवानां

चैव राघव ॥ ४८ ॥ सद्यः पतित घोरे वै नरकेऽ-वीचिसंजिते । मनसापि हि देवस्व ब्रह्मस्व च हरेतु यः ॥ ४९ ॥ निरयानिरयं चैव पतस्थव नराधमः । तच्छुत्वा वचनं रामो विस्मयोत्फुद्ध-छोचनः ॥ ५० ॥ श्राप्यगच्छन्महातेजा यत एचागतस्ततः । मनस्वी पूर्वजात्या स जातिमात्रो-पृद्वितः ॥ ५१ ॥ वाराणस्यां महाभागः प्रायं चीपविवेदा ह ॥

इति प्रक्षिप्तेषु सर्वार्थसिद्धकौलपत्यदानं नाम हादद्यः सर्गः

# त्रयोदशः सर्गः गृघोऌ्कविवादः

तस्मिन वनोद्देश रम्ये पादपशोभिते । नदीकीणें गिरिचरे कोकिलानेककजिते ॥ १ ॥ सिंहव्यावसमाकीणें नानादिजगणावृते । गृशोलुकौ प्रहरतो बहुवर्पगणानिष ॥ २ ॥ अथोल्कस्य भवनं गृधः पापविनिश्चयः । ममेदमिति कृत्वासौ कलहं तेन चाकरोत् ॥ ३॥ राजा सर्वस्य लोकस्य रामो राजीवलोचनः । तं प्रपद्यावहे शीघं यस्यै-तद्भवनं भवेत् ॥ ४ ॥ इति कृत्वा मितं तौ त निश्चयार्थं सनिश्चितम् । एशोळ्कौ प्रपद्येतां कोपा-विष्टी हामपिती ॥ ५ ॥ रामं प्रपद्य तौ शीघं कलि-व्याकलचेतसौ । तौ परस्परविदेपात् स्पृशतश्चरणौ तदा ॥६॥ अथ दृष्ट्वा नरेन्द्रं तं गृष्टो वचन-मत्रवीत् । सुराणामसुराणां च प्रधानस्त्वं मतो मम ।। ७ ॥ वृहस्पतेश्च ग्रुकाच विशिष्टोऽसि महायुते । परावरज्ञो भूतानां कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥ ८ ॥ दुर्निरीक्यो यथा सूर्यो हिमवांश्चेव गौरवे । सागर-श्चासि गाम्भीयें लोकपालो यमो हासि ॥ ९ ॥ क्षात्त्या धरण्या तुल्योऽिं शीव्रत्वे ह्यनिलोपमः। गुरुस्तवं सर्वसंपन्नः कीर्तियुक्तश्च राघव ॥१०॥ अमर्षा

दुर्जयो जेता सर्वास्त्रविधिपारगः। शृणुष्व सम वै रास विज्ञाप्यं नरपुङ्गव ॥ ११॥ ममालयं पूर्वकृतं वाह-वीर्येण राघव । उलको हरते राजंस्तत्र त्वं त्रातमहीस ॥ १२ ॥ एवमुक्ते तु गृष्ठेण उल्को वाक्यमग्रवीत् । सोमाच्छतक्रतोः सर्याद्धनदाद्वा यमात्तथा ॥ १३॥ जायते वै तृपो राम किंचिद्धवति मानुषः। त्वं त धर्ममयो देवो नारायण इवापरः ॥ १४ ॥ या च ते सौम्यता राजन् सम्यक् प्रणिहिता विभो । समं चरिस चान्विष्य तेन सोमांशको भवान् ॥ १५॥ क्रोधे दण्डे प्रजानाथ दाने पापभयापहः । दाता हर्तासि गोप्तासि तेनेन्द्र इव नो भवान् ॥ १६ ॥ अध्ययः सर्वभृतेषु तेजसा चानलोपमः । अभीक्ष्णं तपसे लोकांस्तेन भास्करसंनिमः ॥ १७ ॥ साक्षाद्वित्तेश-तुरुयोऽसि अथवा धनदाधिकः । वित्तेशस्येव पद्मा श्रीनित्यं ते राजसत्तम ॥ १८ ॥ धनदस्य त <sup>9</sup>कार्येण धनदस्तेन नो भवान्। समः सर्वेषु भृतेषु स्थावरेष चरेप च ॥ १९॥ शत्रौ मित्रे च ते दृष्टिः समतां याति राघव । धर्मेण शासनं नित्यं व्यवहारे विधि-क्रमात ॥ २०॥ यस्य रुष्यसि वै राम तस्य मत्य-र्विधावति । गीयसे तेन वै राम यम इत्यतिविकमः ॥ २१ ॥ यश्चैप मानुपो भावो भवतो नृपसत्तम । आनुशंस्यपरो राम जातिष क्षमयान्वितः ॥ २२ ॥ दुर्वलस्य त्वनाथस्य राजा भवति वै वलम् । अचक्षुषोत्तमं चक्षरगतेः सुगतिर्भवान् ॥ २३ ॥ अस्माकमपि नाथस्त्वं श्रयतां मम धार्मिक। ममा-लयप्रविष्टस्त राष्ट्री मां वाधते रूप ॥ २४ ॥ त्वं हि देव मनुष्येषु शास्ता वै नरपुङ्गवः । एतच्छ्त्वा तु वै रामः सचिवानाह्वयत् स्वयम् ॥ २५ ॥ र धृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो राष्ट्वर्धनः । अशोको धर्मपालश्च सुमन्त्रश्च महावलः ।। २६॥ एते

१. कोपेन च.।

२, सचिवः सुमहावलः च.

रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च । नीतियुक्ता महात्मानः सर्वशास्त्रविद्यारदाः ॥ २७ ॥ प्रीर्ति-मन्तः कलीनाश्च नये मन्त्रे च कोविदाः । तानाहय स धर्मात्मा पुष्पकादवतीर्यं च ॥ २८ ॥ राष्ट्री-छकविवादं तं प्रच्छति स्म रघत्तमः । कति वर्पाणि वै राध्र तंबदं निल्यं कृतम् ॥ २९ ॥ एतन्मे कारणं ब्रीह यदि जानासि तत्त्वतः । एतच्छत्वा तु वै राधो भापते राघवं स तम ॥ ३० ॥ इयं वसमती राम मन्द्यैः परितो यदा । उत्थितैरावृता सर्वा तदा प्रभृति मे गृहम् ॥ ३१ ॥ उल्कश्चा-व्रवीद्वामं पादपेरुपशोभिता । यदेवं पृथिवी राजंस्तदा प्रभृति मे गृहम् ॥ ३२ ॥ एतच्छ्त्वा त रामो वै सभासद उवाच ह ॥ न सा सभा यत्र न सन्ति ब्रद्धान ते ब्रद्धा येन बदन्ति धर्मम्। नासी धर्मी यत्र न सत्यमस्ति न तत सत्यं यच्छलेनान्विद्धम् ॥ ३३॥ ये तु सभ्याः सदा शात्वा तूर्णी ध्यायन्त आसते । यथाप्राप्तं न व्रवते ते सर्वेऽनृतवादिनः ॥ ३४ ॥ जानन्र वाववीत् प्रश्नान् कामात् क्रोधाद्भयात्तथा । सहस्रं वारुणान् पाशानात्मनि प्रतिसञ्जति ॥ ३५॥ तेषां संवत्सरे पूर्णे पाश एकः प्रमुच्यते । तस्मात् सत्येन वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥ ३६ ॥ एतच्छत्वा त सचिवा राममेवाव्रवंस्तदा । उलकः शोभते राजन त गुत्रो महामते ॥ ३७ ॥ त्वं प्रमाणं महाराज राजा हि परमा गतिः । राजमलाः प्रजाः सर्वा राजा धर्मः सनातनः ॥ ३८ ॥ शास्ता नृणां नृषो येपां ते न गच्छन्ति दुर्गतिम् । वैवस्वतेन मुक्तास्तु भवन्ति पुरुपोत्तमाः ॥ ३९ ॥ सचिवानां वचः श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत । श्रृयतामभिधास्यामि पुराणे यदुदाहृतम् ॥ ४० ॥ ्योः सचन्द्राक्षनक्षत्रा सम्बर्गान्यः . . . संपूर्णे त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ४१ ॥ एक द्योः सचन्द्रार्कनक्षत्रा सपर्वतमहावना । सलिलार्णव-

एव तदा ह्यासीयुक्तो मेर्सरवापरः । पुरा भूः सह लक्ष्म्या च विष्णोर्जंडरमाविद्यत ॥ ४२ ॥ तां निरम्य महातेजाः प्रविदय सलिलार्णवम् । सुप्ताप देवो भृतात्मा वहून् वर्पगणानिष ॥४३॥ विणों सते तदा ब्रह्मा विवेश जठरं ततः । रुद्धप्रोतं त तं शस्या महायोगी समाविशत ॥४४॥ नाभ्यां विष्णोः समत्वन्ने पद्मे हेमविभिषते । स त निर्गम्य वै ब्रह्मा योगी भत्वा महाप्रभः ॥ ४५ ॥ सिसद्धः प्रथिवीं वायं पर्वतान समहीरुहान । तदन्तरे प्रजाः सर्वाः समनुष्य-सरीसुपाः ॥ ४६ ॥ जरायुजाण्डजाः सर्वाः ससर्ज स महातपाः। ततः श्रोत्रमलोत्पन्नः कैटभो मधुना सह ॥ ४७॥ दानवी तौ महावीयौं घोररूपौ दुरासदौ । दृष्ट्वा प्रजापति तत्र क्रोधाविष्टौ-वभृवतुः ॥ ४८ ॥ वेगेन महता तत्र स्वयं-भ्रवमधावताम् । दृष्टवा स्ववंभवा मुक्तो रावो वै विकतस्तदा ॥ ४९ ॥ तेन शब्देन संप्राप्ती दानवौ हरिणा सहं। अथ चकप्रहारेण सदितौ मधुकेटभौ ॥ ५० ॥ मेदसा प्राविता सर्वा प्रथिवी च समन्ततः । भूयो विशोधिता तेन हरिणा लोकधारिणा ॥ ५१ ॥ ग्रद्धां वै मेदिनी तां त वृक्षैः सर्वामपुरयत । ओपध्यः सर्वसस्यानि निष्पद्यन्त प्रथग्विधाः ॥ ५२ ॥ मेदोगन्धा त धरणी मेदिनीत्यभिसंज्ञिता । तस्मान्न गृष्टस्य गृहमुळुकस्येति मे मतिः ॥ ५३ ॥ तस्मादगृष्टस्त दण्ड्यो वै पापो हर्ता परालयम् । पीडां करोति पापात्मा दुर्विनीतो महानयम् ॥ ५४॥ अया--शेरीरिणी वाणी अन्तरिक्षात् प्रवोधिनी । मा वधी राम ग्रञ्जं तं पूर्वदग्धं तपोवलात् ॥ ५५ ॥ काले गौतमदग्धोऽयं प्रजानाथो धनेश्वरः । ब्रह्मदत्तस्त नाम्नेष शुरः सत्यवतः शुचिः ॥ ५६ ॥ गृहमस्यागतो विप्रो भोजनं प्रति गौतमः । साग्रं

# षष्टितमः सर्गः

## भार्गवच्यवनाद्यागमनम

तयोः संवदतोरेवं रामछक्ष्मणयोस्तदा । वासन्तिकी निज्ञा प्राप्ता न ज्ञीता न च घर्मदा ॥ १ ततः प्रभाते विसले कृतपौर्वाह्विकिकयः । अभिचकाम काकुत्स्थो दर्शनं पौरकार्यवित् ॥ ततः सुमन्त्रस्वागम्य राघवं वाक्यमत्रवीत् । एते प्रतिहृता राजन् द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः॥३ भार्गवं च्यवनं चैव पुरस्कृत्य महर्षयः । दर्शनं ते महाराज चोद्यन्ति कृतत्वराः ॥ श्रीयमाणा नरव्याव यसुनातीरवासिनः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामः श्रोवाच धर्मवित् ॥ प्रवेदयन्तां महाभागा भार्गवप्रमुखा द्विजाः । राज्ञस्त्वाज्ञां पुरस्कृत द्वाःस्यो मर्ध्नि कृताखिलः ॥ प्रवेशयामास तदा तापसान् सुदुरासदान् । शतं समधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ प्रविष्टं राजभवनं तापसानां महात्मनाम् । ते द्विजाः पूर्णकळकौः सर्वतीर्थाम्बसत्कृतैः ॥ गृहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्याहरन् वहु । प्रतिगृह्य तु तत् सर्वं रामः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ तीर्थोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च । उवाच च महावाहुः सर्वानेव महासुनीन् ॥१० इमान्यासनमुख्यानि यथाईमुपविदयताम् । रामस्य भाषितं श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ॥ बृसीषु रुचिराख्यासु निपेदुः काञ्चनीषु ते । उपित्रष्टानृपींस्तत्र दृष्ट्रा परपुरञ्जयः ॥ प्रयतः प्राञ्जित्रिर्भृत्वा राघवो नाक्यमत्रवीत् । किमागमनकार्यं वः किं करोमि समाहितः॥ १३ आज्ञाप्योऽहं महर्षीणां सर्वकामकरः सुखम् । इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितम्।। सर्वमेतद्द्विजार्थं मे सत्यमेतद्ववीमि वः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा साधुकारो महानभूत् ॥ १५ ऋषीणामुत्रतपसां यमुनातीरवासिनाम् । ऊचुश्च ते महात्मानो हर्षेण महता वृताः ॥ उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवैव सुवि नान्यतः । वहवः पार्थिवा राजन्नतिकान्ता महावलाः ॥ १७

वर्षशतं चैव भोक्तव्यं नृपसत्तम ॥५७॥ ब्रह्मदत्तः स वै तस्य पाद्यमर्घ्ये स्वयं नृपः । हार्दे चैवाकरो-त्तस्य भोजनार्थे महायुतेः ॥ ५८ ॥ मांसमस्या-भवत्तत्र आहारे त महात्मनः । अथ कृद्धेन मनिना शापो दत्तोऽस्य दारुणः ॥ ५९ ॥ गृष्ठस्त्वं भव वै राजन मा मैनं हाथ सोऽब्रवीत । प्रसादं कुरु धर्मज्ञ अज्ञानान्मे महात्रत ॥ ६० ॥ शाप-स्यान्तं महाभाग कियतां वै समानघ । तदशान-कतं मत्त्वा राजानं मुनिरत्रवीत् ॥६१॥ उत्पत्त्यति कुले राज्ञां रामो नाम महायशाः । इक्ष्वाकृणां

महाभागो राजा राजीवलोचनः ॥ ६२ ॥ तेन स्पृष्टो विपापस्त्वं भविता नरपुङ्गवः । स्पृष्टो रामेण तच्छुत्वा नरेन्द्रः पृथिवीपतिः ॥ ६३ ॥ गृप्रत्वं त्यक्तवान् राजा दिव्यगन्धानुलेपनः । परुपो दिव्यरूपोऽभूदुवाचेदं च राघवम् ॥ ६४ ॥ साधु राघव धर्मज्ञ त्वत्प्रसादादहं विभो । विमुक्तो नरकाद्धोराच्छापस्यान्तः कृतस्त्वया ॥ ६५ ॥ इति प्रक्षितेषु राष्ट्रोळकविवादो नाम

त्रयोदशः सर्गः

86

एकषष्टितमः सर्गः

कार्यस्य गौरवं मत्वा प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन् ॥

त्वया पुनर्जाहाणगौरवादियं कृता प्रतिज्ञा हानवेक्ष्य कारणम् । ततश्च कर्ता हासि नात्र संशयो महाभयात्त्रातुमुर्पास्त्वमहीस ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चत्रविशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम उत्तरकाण्डे भागवञ्चवनाद्यागमनं नाम पष्टितमः सर्गः

#### एकषष्टितमः सर्गः ल्यमञ्चामप्रार्थना

एवं ब्रुवद्भिर्फ़िपिभिः काकुत्स्यो वाक्यमत्रवीत् । किं कार्यं त्रृत मुनयो भयं तावद्पैतु वः ॥ १ तथा बुवित काकुत्स्ये भागवो वाक्यमत्रवीत् । भयानां ऋणु यन्मूळं देशस्य च नरेश्वर ॥ पूर्वं कृतयुगे राजन् दैतेयः सुमहावलः । लोलपुत्रोऽभवव्ययेष्टो मधुर्नाम महासुरः ॥ 3 ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च बुद्धःचा च परिनिष्टितः । सुरैश्च परमोदारैः प्रीतिस्तस्यातुलाभवत् ॥ स मधुर्वार्यसंपन्नो धर्मे च सुसमाहितः । बहुवर्षसहस्राणि रुद्रशीखाकरोत्तपः ॥ रुद्रः श्रीतोऽभवत्तस्मै वरं दातुं ययौ च सः । वहुमानाच रुद्रेण दत्तस्तस्याद्भतो वरः ॥ ε . शुलं शुलाद्विनिष्कृष्य महावीर्यं महाप्रभम् । ददौँ महात्मा सुप्रीतो वाक्यं चैतदुवाच ह ॥ ७ त्वयायमतुरो धर्मो मत्प्रसादकरः कृतः । प्रीत्या परमया युक्तो ददान्यायुधमुत्तमम् ॥ ٠. यावत सुरैश्च विप्रैश्च न विरुध्येर्महासुर । तावच्छूछं तवेदं स्यादन्यथा नाशमेष्यति ॥ Q यश्च त्वामभियुञ्जीत युद्धाय विगतःवरः । तं ग्रूलो भस्मसात्कृत्वा पुनरेष्यति ते करम् ॥ १० एवं रुद्राहरं स्टब्धा भूय एव महासुरः । प्रणिपस महादेवं वाक्यमेतहुवाच ह ॥ ११ भगवन् सम वंशस्य शूलमेतद्वुत्तमम् । भवेतु सततं देव सुराणामीश्वरो ह्यसि ॥ १२ तं बुवाणं मधु देवः सर्वभूतपतिः शिवः । प्रत्युवाच महातेजा नैतदेवं भविष्यति ॥ १३ मा भूत्ते विफला वाणी मत्त्रसादकृता शुभा । भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद्भिज्यते ॥ 88 यावत् करस्यः शुलोऽयं भविष्यति सुतस्य ते । अवष्यः सर्वभूतानां शुलहस्तो भविष्यति ॥१५ एवं मधुर्वरं लब्ब्वा देवात् सुमहत्द्भुतम् । भवनं सोऽसुरश्रेष्ठः कारयामास सुप्रमम् ॥ १६ जुम्य पत्नी महाभागा प्रिया कुम्भीनसीति या । विश्वावसोरपत्यं सा ह्यनलायां महाप्रभा ॥१७ तस्याः पुत्रो महावीर्यो छवणो नाम दारुणः। वाल्यात् प्रभृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्॥ तं पुत्रं दुर्विनीतं तु दृष्ट्वा क्रोधसमन्त्रितः । मधुः स शोकमापेदे न चैनं किंचिदत्रबीत् ॥ १९ ेंस विहाय त्विमं छोकं प्रविष्टो वरुणालयम् । शुलं निवेश्य लवणे वरं तस्मै न्यवेद्यत् ॥ २० स प्रभावेण शुल्स्य दौरात्म्येनात्मनस्तथा । संतापयति लोकांस्त्रीन् विशेषेण च तापसान् ॥२१ 131

एवंप्रभावो छवणः ग्रूछं चैव तथाविधम् । श्रुत्वा प्रभाणं काकुत्स्य त्वं हि नः परमा गतिः ॥ एर् बहवः पार्थिवा राम भयतिँकैपिभिः पुरा । अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विद्यहे ॥ २३ ते वयं रावणं श्रुत्वा हतं सवछवाहनम् । त्रातारं विद्यहे तात नान्यं भुवि नराधिपम् ॥ २४ तत् परित्राद्यमिच्छामो छवणाद्वयपीहितान् ॥

> इति राम निवेदितं तु ते भयजं कारणग्रुत्थितं च यत् । विनिवारियेतुं भवान् क्षमः क्रुरु तं काममहीनविक्रमः ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे खवणत्राणप्रार्थना नाम एकपश्चिमः सर्गः

२५

# द्विषष्टितमः सर्गः शत्रुन्नप्रार्थना

तथोक्ते तानुषीन् रामः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः। किमाहारः किमाचारो लवणः क च वर्तते ॥१ राघवस्य वचः शुरवा ऋषयः सर्व एव ते । ततो निवेदयामासुर्छवणो ववृधे यथा ॥ आहारः सर्वसत्त्वानि विशेषेण च तापसाः । आचारो रौद्रता निसं वासो मधुवने तथा ॥ ३ हत्वा बहुसहस्राणि सिंहव्याव्रमृगद्विपान् । मानुपांश्चेव कुरुते नित्यमाहारमाहिकम् ॥ ततोऽन्तराणि सत्त्वानि खादते स महावलः । संहारे समनुप्राप्ते व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ५ तच्छूत्वा राघवो वाक्यमुवाच स महामुनीन् । घातयिष्यामि तद्रक्षो ह्यपगच्छतु वो भयम् ॥६ प्रतिज्ञाय तथा तेषां मुनीनामुत्रतेजसाम् । स भ्रातॄन् सहितान् सर्वानुनाच रघुनन्द्नः ॥ ७ को हन्ता छवणं वीरः कस्यांद्यः स विधीयताम् । भरतस्य महावाहोः शत्रुघ्नस्य च धीमतः ॥८ राघवेणैवमुक्तस्तु भरतो वाक्यमत्रवीत् । अहमेनं विधिष्यामि ममांगः स विधीयताम् ॥ भरतस्य वचः श्रुत्वा धैर्यशौर्यसमिन्वतम् । लक्ष्मणावरजस्तस्थौ हित्वा सौवर्णमासनम् ॥ १० ज्ञुन्नस्त्वनवीद्वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम् । कृतकर्मा महावाहुर्मध्यमो रघुनन्दनः ॥ आर्थेण हि पुरा सून्या त्वयोध्या परिपालिता । संतापं हृद्ये कृत्वा आर्थस्यागमनं प्रति ॥१२ दु:खानि च बहूनीह हानुभूतानि पार्थिव । शयानी दु:खशय्यासु नन्दिमामेऽवसत् पुरा ॥१३ फलमूलाशनो भूत्वा जटी चीरधरस्तथा । अनुभूयेदृशं दुःखमेष राघवनन्दनः ॥ प्रेड्ये मिय स्थिते राजन्न भूयः हेशमाप्तुयात् । तथा नुवति शत्रुन्ने राघवः पुनरनवीत् ॥ १५ एवं भवतु काकुत्स्य क्रियतां मम शासनम्। राज्ये त्वामभिषेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभे ॥१६ निवेशय महावाहो भरतं यद्यवेक्ष्से । शूरस्त्वं कृतविद्यक्ष समर्थेख्य निवेशने ।।

१. अस्यानन्तरम् -- नगरं यमुनाजुष्टं तथा जनपदान् शुभान् -- इति ख. ग. ध.

यों हि शत्रुं ससुरपाट्य पार्थिवस्य पुनः क्ष्म्ये । न विधत्ते नृपं तत्र नरकं स हि गच्छिति ॥१८ स त्वं हत्वा मधुसुतं छवणं पापनिश्चयम् । राज्यं प्रशाधि धर्मेण वाक्यं मे यद्यवेक्षसे ॥ १९ उत्तरं च न वक्तव्यं सूर वाक्यान्वरे सम । वाछेन पूर्वेवस्थाहा कर्तव्या नात्र संशयः ॥ २० अभिपेकं च काकुस्य प्रतीच्छस्य मयोद्यतम् । वसिष्टप्रमुखैविंग्रेविंधिमन्त्रपुरस्कृतम् ॥ २१

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चर्त्वावशतिसहितकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे शत्रुव्रधार्थना नाम द्विपष्टितमः सर्गः

# त्रिपष्टितमः सर्गः

#### खवणवधोपायकथन**म**

एवमुक्तस्तु रामेण परां त्रीडामुपागमत् । शत्रुत्री वीर्यसंपन्नी मन्दं मन्द्मुवाच ह ॥ 8 अधर्मं विद्य काक्रत्स्य हास्मिन्नर्थे नरेश्वर । क्यं तिष्ठत्सु व्येष्ठेषु कनीयानभिषिच्यते ॥ २ अवश्यं करणीयं च शासनं पुरुषपेभ । तव चैव महाभाग शासनं दुरितक्रमम् ॥ 3 त्वत्तो मया अतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतम् । नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति ॥ ४ -व्याहृतं दुर्वचो घोरं हुन्तास्मि छवणं मृधे । तस्येयं मे दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषर्पभ ॥ ٤ उत्तरं हि न वक्तव्यं ज्येष्टेनाभिहितं पुनः । अधर्मसहितं चैव परलोकविवर्जितम् ॥ ξ सोऽहं द्वितीयं काकुत्स्य न वक्ष्यामि तवोत्तरम् । सा द्वितीयेन दण्डो वै निपतेनमयि मानद् ॥ ७ कामकारो हाहं राजस्तवास्मि पुरुषर्षभ । अधर्म जिह काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन ॥ एवमक्ते तु शूरेण श्रृञ्जेन महात्मना । उवाच रामः संहृष्टो भरतं छक्ष्मणं तथा ॥ ৎ संभारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः । अद्यैव पुरुपन्याद्यमभिषेक्ष्यामि राववम् ॥ 80 परोहितं च काकृत्स्थ नैगमानृत्विजस्तथा । मन्त्रिणश्चेव तान् सर्वानानयध्वं ममाज्ञया ॥ ११ राज्ञः शासनमाज्ञाय तथाकुर्वन् महारथाः । अभिषेकसमारम्भं पुरस्कृत्य पुरोधसम् ॥ १२ प्रविष्टा राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा । तथाभिषेको ववृषे ज्ञ्चनस्य महात्मनः ॥ १३ संप्रहर्षकरः श्रीमान् राघवस्य पुरस्य च । अभिषिक्तस्तु शृत्रुत्रो वभौ चादित्यसंनिभः ॥ .88 अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रैरिव मरुद्रणैः । अभिषिक्ते तु श्त्रुव्ने रामेणाङ्घिष्टकर्मणा ॥ १५ प्रौराः प्रमुदिताश्रासन् त्राक्षणाश्च वहुश्रुताः । कौसल्या च मुमित्रा च मङ्गलं केकयी तथा ॥१६ चकुरता राजभवने याश्चान्या राजयोपितः । ऋपयश्च सहात्मानो यसुनातीरवासिनः ॥ १७ हतं छवणमाशंसुः शत्रुव्रस्याभिषेचनात् । ततोऽभिषिक्तं शत्रुव्रमङ्कमारोप्य राघवः ॥ १८ ्डवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपूरवन् । अयं शरस्त्वमोवस्ते दिन्यः परपुरंजयः ॥ १९ े अनेन छवणं सौम्य हन्तासि रघुनन्दन । सृष्टः शरोऽयं काकुत्स्थ यदा शेते महार्णवे ॥ २०

स्वयम्भूरजितो देवो यं नापदयन् सुरासुराः । अदृदयः सर्वभूतानां तेनायं तु शरोत्तमः ॥ र'१ सृष्टः क्रोधासिभूतेन विनाशार्थं दुरात्मनोः । मधुकैटभयोवीर विघाते वर्तमानयोः ॥ स्रष्टुकासेन लोकांसींस्तौ चानेन हतौ युधि । तौ हत्वा जनशोगार्थ कैटभं तु सधुं तथा ॥ २३ अनेन शर्मुख्येन ततो छोकांश्चकार सः । नायं मया शरः पुर्व रावणस्य वधार्थिना ॥ 28 मुक्तः शत्रुत्र भूतानां महांस्नासो भवेदिति । यच तस्य महच्छूठं ज्यम्वकेण महात्सना ॥ २५ दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधमुत्तमम् । स तं निक्षिप्य भवने पृत्यमानं पुनः पुनः ॥ ३६ दिशः सर्वाः समासाच प्राप्नोत्याहारमुत्तमम् । यदा तु युद्धमाकाङ्क्षन् कश्चिदेनं समाह्वयेत् ॥ तदा शूळं गृहीत्वा तं भस्म रक्षः करोति हि । स त्वं पुरुपशार्द्रेल तमायुधविनाकृतम् ॥ अप्रविष्टं पुरं पूर्वं द्वारि तिष्ठ धृतायुधः । अप्रविष्टं च भवनं युद्धाय पुरुपर्पम ॥ २९ आह्वयेथा महावाहो ततो हन्तासि राक्षसम् । अन्यथा क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति ॥ यदि त्वेवं कृतं वीर विनाश्मपयास्यति । एतत्ते सर्वमाख्यातं श्रळस्य च विपर्ययः ॥ 3 ? श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम् ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातेसहस्निकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे लवणवधोपायकथनं नाम त्रिपृष्टितमः सर्गः

### चतुःषष्टितमः सर्गः शत्रप्रप्रस्थानम्

एवमुक्ता च काकुस्थं प्रशस्य च पुतः पुतः । पुतरेवापरं वाक्यमुवाच रवुनन्दतः ॥ १ इमान्यश्वसह्स्राणि चत्वारि पुरुषपेम । रथानां हे सहस्रे च गजानां शतमुत्तमम् ॥ १ अन्तरापणवीध्यश्च नानापण्योपशोभिताः । अनुगच्छन्तु काकुस्थं तथैव नटनर्तकाः ॥ १ हरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतं पुरुपपेम । आदृत्य गच्छ शत्रुत्र पर्याप्तधनवाहनः ॥ १ वळं च सुभृतं वीर हृष्टपुष्टमनुद्धतम् । संभाषासंप्रदानेन रख्यस्य नरोत्तमः ॥ ५ न ह्यर्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च वान्यवाः । सुप्रीतो भृत्यवर्गश्च यत्र तिष्ठति रावव ॥ ६ ततो हृष्टजनाकीणाँ प्रस्थाप्य महतीं चमूम् । एक एव धनुष्पाणिर्गच्छ त्वं सधुनो वनम् ॥ ७ यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाङ्किणम् । छवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम् ॥ १ सर्वाभ मृत्युरन्योऽस्ति कश्चिद्धि पुरुष्वर्थमः । दर्शनं योऽभिगच्छेत स वध्यो छवणेन हि ॥ ९ स प्रीषम अपयाते तु वर्षारात्र उपारते । हन्यास्त्वं छवणं सौस्य स हि काळोऽस्य दुमैतेः ॥ १० महर्षीस्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिकाः । यथा प्रीष्मावशेषण तरेयुजोह्ववीज्ञस्म ॥ ११ तत्र स्थाप्य वळं सवै नदीतीरे समाहितः । अश्वते धनुषा सार्थं गच्छ त्वं छपुविक्रमः ॥ १२

१५

एवमुक्तस्तु रामेण शबुप्रस्तान् महावलान् । सेनामुख्यान् समानीय ततो वाक्यमुवाच ह ॥१३ एते वो गणिता वासा यत्र तत्र निवस्त्यथ । स्थातन्यं चाविरोधेन यथा वाधा न कस्यचित् ॥ तथा तांस्तु समाझाप्य प्रस्थाप्य च महद्वलम् । क्रीसत्त्यां च सुमित्रां च केकेयीं चाभ्यवादयत् ॥ रामं प्रदक्षिणीकृत्य ज्ञिरसामिप्रणन्य च । रामेण चाभ्यवुद्धातः शबुप्रः शबुतापनः ॥ १६ लक्ष्मणं भरतं चैव प्रणिपस्य कृताञ्चलिः । पुरोहितं वसिष्टं च शबुप्रः प्रयत्तात्मवान् ॥ १७ प्रविक्षणमयो कृत्वा निर्वनाम् महावलः ॥

प्रस्थाप्य सेनामथ सोऽप्रतस्तदा गजेन्द्रवाजिप्रवरीघसंकुछाम् । उवास मासं तु नरेन्द्रपार्श्वतस्त्वय प्रयातो रघुवंशवर्धनः ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे शत्रक्षप्रत्यानं नाम चतुःपरितमः सर्गः

#### पञ्चषष्टितमः सर्गः मौदासकथा

प्रस्थाप्य त वलं सर्वं मासमात्रोपितः पथि । एक एवाञ्च शत्रुत्रो जगाम त्वरितं तदा ॥ द्विरात्रमन्तरे सूर उष्य राघवनन्दनः । वार्ब्मोकेराश्रमं पुण्यमगच्छद्वासमुत्तमम् ॥ सोऽभिवाय महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम् । कृताञ्जल्पियो भूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ भगवन् वस्तुमिच्छामि गुरोः कुलादिहागतः। यः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं वारुणीं दिशम्॥४ शत्रुव्रस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । प्रत्युवाच महात्मानं स्वागतं ते महायशः ॥ स्त्रमाश्रमिदं सौम्य राघवाणां कुलस्य हि । आसनं पाद्यमध्यं च निर्विशङ्कः प्रतीच्छ मे ॥ ६ प्रतिगृह्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनम् । भक्ष्यामास काकुत्स्थरतृप्तिं च परमां गतः ॥ स भुका फलमूलं च महर्पि तमुवाच ह । पूर्वा यज्ञविभूतीयं कस्याश्रमसमीपतः ॥ ć तत्तस्य आपितं श्रुत्वा वाल्मीकिर्वाक्यमत्रवीत् । शत्रुद्र शृणु यस्येदं वसूवायतनं पुरा ॥ युष्माकं पूर्वको राजा सुदासस्तस्य भूपतेः । पुत्रो वीरसहो नाम वीर्थवानतिधार्मिक: ॥ १० स वाल एव सौदासो मृगयामुपचक्रमे । चक्चूर्यमाणं दहशे स शूरो राक्षसद्वयम् ॥ 88 शार्द्रहरूपिणौ घोरौ मृगान् बहुसहस्रशः । मक्ष्माणावसन्तुष्टौ पर्याप्तिं नैव जग्मतुः ॥ १२ सै तु तौ राक्षसौ ह्या निर्मृगं च वनं कृतम् । क्रोधेन महताविष्टो जघानैकं महेपुणा ॥ १३ विनिपास तमेकं तु सौदासः पुरुषर्पभः । विज्वरो विगतामर्षो हतं रक्षो ह्यदेक्षत ॥ १४

ु निरीक्षमाणं तं दृष्ट्वा सहायं तस्य रक्षसः । सन्तापमकरोद्धोरं सौदासं चेद्मव्रवीत् ॥

१. उपास्यमानः स पुना.।

यसादनपरार्थं त्वं सहायं सम जिन्नवान् । तस्मात्तवापि पापिष्ट प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम् ॥१६ एवसुक्ता तु तद्रअ्स्तत्रैवान्तरधीयत । कालपर्याययोगेन राजा मित्रसहोऽभवत् ॥ १७ राजा तु यजते यज्ञसस्याश्रससमीपतः । अश्वमेधं महायज्ञं तं वसिष्टोऽभ्यपालयत् ॥ 86 तत्र यज्ञो सहानासीद्वहुवर्षराणायुतः । समृद्धः परया लक्ष्म्या देवयज्ञसमोऽभवत् ॥ १९ अथावसाने चक्रस्य पूर्ववैरमनुस्मरन् । वसिष्टरूपी राजानमिति होवाच राक्षसः ॥ २० अस्य यहस्य जातोऽन्तः सामिपं भोजनं मम । दीयतामिह शीवं वै नात्र कार्या विचारणा ॥ तच्छूत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्ष्सा ब्रह्मरूपिणा । भक्ष्यसंस्कारकुश्रुखमुवाच पृथिवीपतिः ॥ २२ हविष्यं सामिपं स्वादु यथा अवति भोजनम् । तथा कुरुष्व शीव्रं वै परितुष्येद्यथा गुरुः ॥२३ शासनात् पार्थिवेन्द्रस्य सुदः संभ्रान्तमानसः । स राक्षसः पुनस्तत्र सुद्वेषमथाकरोत् ॥ २४ स सानुपसथो मांसं पार्थिवाय न्यवेदयत् । इदं स्वादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहतम् ॥ २५ स भोजनं वसिष्ठाय पत्न्या लार्धमुपाहरत् । मदयन्या नरन्यात्र सामिषं रक्षसाहृतम् ॥ २६ ज्ञात्वा तदामिपं विश्रो मानुपं भाजनं गतम् । क्रोधेन महताविष्टो व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ यस्मात्त्वं भोजनं राजन् समैतदातुमिन्छसि । तस्माङ्गोजनमेतत्ते भविष्यति न संग्रयः ॥ २८ ततः कुद्धस्तु सौदासस्तोयं जन्नाह् पाणिना । वसिष्टं शष्तुसारेभे भार्या चैनमवारयत् ॥ २९ राजन् प्रसुर्यतोऽस्माकं वसिष्टो भगवानृपिः । प्रतिशप्तुं न शक्तस्वं देवतुल्यं पुरोधसम् 30 ततः क्रोधसयं तोयं तेजोवलसमन्त्रितम् । व्यसर्जयत धर्मात्मा ततः पादौ सिपेच च ॥ तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ तदा कल्मापतां गतौ । तदाप्रभृति राजासौ सौदासः सुमहायज्ञाः ॥ ३२ कल्माषपादः संवृत्तः ख्वातश्चैव तथा नृपः । स राजा सह पत्न्या वै प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः ॥ ३३ पुनर्वसिष्ठं प्रोवाच बद्धक्तं ब्रह्मरूपिणा । तच्छूत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसाधिकृतं च तत् ॥ पुनः प्रोवाच राजानं वसिष्ठः पुरुपर्पभम् । मया रोषपरीतेन यदिदं व्याहृतं वचः ॥ 34 नैतच्छक्यं वृथा कर्तुं प्रदास्यामि च ते वरम् । कालो द्वाद्शवर्षाणि शापस्यान्तो भविष्यति ॥३६ मत्त्रसादाच राजेन्द्र व्यतीतं न स्मरिष्यसि । एवं स राजा तं शापमुपभुज्यारिसूदनः ॥ प्रतिलेमे पुना राज्यं प्रजाश्चैवान्वपालयत् । तस्य कल्मापपादस्य यज्ञस्यायतनं ग्रुभम् ॥ आश्रमस्य समीपेऽस्य यन्मां प्रच्छसि राचव । तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा सुदारुणाम् ॥ विवेश पर्णशालायां महर्षिमभिवाद्य च ॥

> इलार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे सौदासकथा नाम पञ्चपष्टितमः सर्गः

Ę

### पट्षष्टितमः सर्गः

#### कुराख्यजननम्

यामेव रात्रिं शतुन्नः पर्णशालामुपाविशत् । तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम् ॥ ततोऽर्धरात्रसमये वालका मुनिदारकाः । वाल्मीकेः त्रियमाचल्यः सीतायाः प्रसवं श्रुभम् ॥२ भगवन् रामपत्नी सा प्रसूता दारकद्वयम् । ततो रक्षां महातेजः कुरु भूतविनाशिनीम् ॥ तेपां तद्वचनं श्रुत्वा महर्षिः समुपागमत् । वालचन्द्रप्रतीकाज्ञी देवपुत्री महौजसौ ॥ जगाम तत्र हृष्टात्मा दृद्र्श च कुमारकौ । भूतन्नीं चाकरोत्ताभ्यां रक्षां रक्षोविनाशिनीम् ॥ ५ कुशमुष्टिमुपादाय छत्रं चैव दु स द्विजः। वाल्मोकिः प्रददौ ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीम।।६ यस्तयोः पूर्वजो जातः स कुशैर्मन्त्रसत्कृतैः । निर्मार्जनीयस्त तदा कुश इत्यस्य नाम तत् ॥ ७ यश्चापरो भवेत्ताभ्यां छवेन स समाहितः । निर्मार्जनीयो वृद्धाभिर्छव इस्रेव नामतः ॥ एवं कुश्रुख्वी नाम्ना ताबुभी यमजातको। मत्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्ती भविष्यतः॥ ९ तां रख्नां जगृहस्ताश्च मुनिहस्तान् समाहिताः । अकुर्वश्च ततो रक्षां तयोर्विगतकरमपाः ॥ १० तथा तां क्रियमाणां च बृद्धाभिर्गोत्रनाम च । संकीर्वनं च रामस्य सीतायाः प्रसवी ग्रुभौ ॥ ११ अर्थरात्रे तु शत्रुत्रः शुश्राव सुमहत् प्रियम् । पर्णशालां ततो गत्वा मातर्दिष्ट्येति चात्रवीत् ॥१२ तथा तस्य प्रहृष्टस्य श्त्रुव्रस्य महात्मनः । व्यतीता चार्षिकी रात्रिः श्रावणो लघुविकमा ॥ प्रभाते सुमहावीर्यः कृत्वा पौर्वाहिकीं कियाम् । सुनि प्राञ्जलिरामन्त्र्य ययौ पश्चानसुखः पुनः ॥ स गत्वा यसुनातीरं सप्तरात्रोपितः पथि । ऋषीणां पुण्यकीर्तीनामाश्रमे वासमभ्ययात् ॥ १५ स तत्र मुनिभिः सार्वं भागवत्रमुखैर्नुषः । कथाभिरभिरूपाभिर्वासं चक्रे महायशाः ॥ १६ स काळ्यनाधैर्मुनिभिः समेतो रघुप्रवीरो रजनी तदानीम् ।

कथाप्रकारैर्वेह्निमेमेहात्मा विरामयामास नरेन्द्रमृतुः ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चत्रुर्विद्यातसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे कुशल्वजननं नाम पर्याष्टितमः सर्गः

#### सप्तपष्टितमः सर्गः

#### मान्धातृवधः

अथ राज्यां प्रवृत्तायां शत्रुत्रो भृगुनन्द्तम् । पप्रच्छ च्यवनं विष्रं छवणस्य यथा चळम् ॥ १ ﴿ शुळस्य च वळं ब्रह्मन् के च पूर्वं विनाशिताः । अनेन शुळ्मुख्येन इन्द्रयुद्धमुपागताः ॥ २

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शत्रुव्नस्य महात्मनः । प्रत्युवाच महातेजारच्यवनो रघुनन्दनम् ॥

असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन । इक्ष्वाकुवंशप्रभवे यद्भत्तं तच्छृणुष्व मे ॥ अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वसुतो वली। मांघातेति स विख्यातस्त्रिपु लोकेषु वीर्यवान्॥५ स कृत्वा पृथिवीं कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः । सुरलोकमितो जेतुमुद्योगमकरोत्रृपः इन्द्रस्य च भयं तीव्रं सुराणां च महात्मनाम् । मांधातरि कृतोद्योगे देवलोकिर्नीषया अर्धासनेन शक्तस्य राज्यार्धेन च पार्थिवः । वन्द्यमानः सुरगणैः प्रतिज्ञामध्यरोहत ॥ तस्य पापमभिष्रायं विदित्वा पाकशासनः । सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमुवाच युदनाश्वजम् राजा त्वं मानुषे लोके न तावत् पुरुषर्षम । अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराज्यमिहेच्छिस ॥१० यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वशे । देवराव्यं कुरुव्वेह समृत्यवलवाहनः ॥ .88 इन्द्रमेवं ब्रुवाणं तं मांधाता वाक्यमत्रवीत् । क मे शक प्रतिहतं शासनं पृथिवीतले १२ तमुवाच सहस्राक्षो छवणो नाम राक्ष्सः । मधुपुत्रो मधुवने नाज्ञां ते कुरुतेऽनघ १३ तन्त्रहत्वा विधियं घोरं सहस्राक्षेण सापितम् । ब्रीडितोऽवाड्युखो राजा व्याहर्तुं न शशाक ह**ा**। आमन्त्र्य तु सहस्राक्षं हिया किंचिदवाङ्मुखः । पुनरेवागमच्छ्रीमानिमं छोकं नरेश्वरः ॥ १५ स कृत्वा हृद्येऽमर्वं समृत्यवलवाहनः । आजगाम मधोः पुत्रं वशे कर्तुमरिन्दमः ॥ १६ स काङ्क्षमाणो छवणं युद्धाय पुरुषर्षभः । दूतं संप्रेषयामास सकाशं छवणस्य हि ॥ १७ स गत्वा विप्रियाण्याह वहूनि मधुनः सुतम् । वदन्तमेवं तं दूतं भक्षयामारा राक्षसः ॥ १८ चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोधसमन्त्रितः । अर्दयामास तद्रक्षः शरदृष्ट्या समन्ततः ॥ १९ ततः प्रहस्य तद्रक्षः जूळं जयाह पाणिना । वधाय सानुवन्धस्य मुमोचायुधमुत्तमम् ॥ २० तच्छूलं दीप्यमानं तु समृत्यवलवाहनम् । भस्मीकृत्वा नृपं भूयो लवणस्यागमत् करम् ॥२१ एवं स राजा सुमहान् हतः सवछवाहनः । शूछस्य तु वछं सौम्य अप्रमेयमनुत्तमम् ॥ थः प्रभाते तु छवणं वधिष्यसि न संशयः । अगृहीतायुधं क्षिप्रं ध्रुवो हि विजयस्तव ॥ २३ लोकानां स्वस्ति चैव स्यात् कृते कर्मणि च त्वया । एतत्ते सर्वमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः ॥२४ शूलस्य च वलं घोरमप्रमेयं नर्षम । विनाशश्चैव <sup>3</sup>मांधातुर्यत्तेनाभूच पार्थिव ॥

त्वं श्वः प्रभाते छवणं महात्मन् वधिष्यसे नात्र तु संज्ञयो मे । ग्रूळं विना निर्गतमामिषार्थे ध्रुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥

ह्त्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे मान्धातृवधों नाम सप्तपष्टितमः सर्गः २६

१. मांधातर्यलेन पुना, ।

### अष्टषष्टितमः सर्गः लवणरात्रुष्टाविवादः

कथां कथयतां तेपां जयं चाकाङ्क्षतां शुभम् । व्यतीता रजनी शीवं शत्रुव्रस्य महात्मनः ॥ १ ततः प्रभाते विमले तस्मिन् काले स राक्षसः। निर्गतस्त पुराद्धीरो भक्ष्याहारंप्रचोदितः॥ २ एतिसम्नन्तरे वीरः श्रृत्रहो यमुनां नदीम् । तीर्त्वा मधुपुरद्वारि धनुष्पाणिरतिष्ठत ॥ ३ ततोऽर्धदिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः । आगच्छद्वहुसाहस्रं प्राणिनां भारमुद्रहन् ॥ ४ ततो दृद्र्श शत्रुत्रं स्थितं द्वारि धृतायुधम् । तमुवाच ततो रक्षः किमनेन करिष्यसि ॥ ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम । मक्षितानि मया रोषात् कालमाकाङ्क्षसे नु किम्।।६ आहारश्चास्य संपूर्णो ममायं पुरुपाधम । स्वयं प्रविद्योऽच मुखं कथमासाच दुर्मते ॥ तस्यैवं भापमाणस्य इसतश्च मुहुर्मुहुः। शत्रुत्रो वीर्यसंपन्नो रोषादश्रूण्यवासृजत्।। तस्य रोपाभिभूतस्य शत्रुव्रस्य महात्मनः । तेजोमया मरीच्यस्तु सर्वगात्रैर्विनिष्पतन् ॥ ९ उवाच च सुसंकुद्धः शत्रुव्नस्तं निशाचरम् । योद्धिमिच्छामि हुर्नुद्धे द्वन्द्वयुद्धं त्वया सह ॥ १० पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः । शत्रुत्रो निखशत्रुत्रो वधाकाङ्क्षी तवागतः ॥ ११ तस्य मे युद्धकामस्य द्वन्द्वयुद्धं प्रदीयताम् । शृत्रुस्त्वं सर्वजीवानां न मे जीवन् गमिष्यसि ॥१२ तरिंमस्तथा बुवाणे तु राक्षसः प्रहसन्निव । प्रत्युवाच नरश्रेष्टं दिष्ट्या प्राप्तोऽसि दुर्मते ॥ १३ मम मातृष्वसुर्भाता रावणो राक्ष्साधिपः । हतो रामेण दुर्वुद्धे स्त्रीहेतोः पुरुषाधम ॥ तच सर्वं मया क्षान्तं रावणस्य कुळक्षयम् । अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः ॥ १५ निहताश्च हि मे सर्वे परिभूतास्तृणं यथा । भूताश्चेव भविष्याश्च यूर्यं च पुरुषाधमाः ॥ १६ तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते । तिष्ठ त्वं च मुहूर्तं तु यावदायुधमानये ॥ ईप्सितं यादृशं तुभ्यं सक्तये यावदायुधम् । तसुवाचाथ शतुन्नः क मे जीवन् गमिष्यसि ॥१८ श्रुर्यहच्छ्या दृष्टो न मोक्तव्यः कृतात्मना । यो हि विक्ववया बुद्धःचा प्रसरं शत्रवे दृदौ ॥१९ स हतो मन्दुवृद्धित्वाद्यथा कापुरुषस्तथा ॥

> तस्मात् सुदृष्टं कुरु जीवलोकं शरैः शितैस्त्वां विविधेर्नयामि । यमस्य गेहाभिसुखं हि पापं रिपुं त्रिलोकस्य च राधवस्य ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे. वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे लवणशत्रुश्चविवादो नाम अष्टपष्टितमः सर्गः

### एकोनसप्ततितमः सर्गः

### खवणवधः;

| तच्छूत्वा भापितं तस्य श्रृष्ट्रास्य महात्मनः । क्रोधमाहारयत्तीत्रं तिष्ट तिष्टेति चात्रवीत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| पाणौ पाणि विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाय्य च । छवणो रघुशार्दूछमाह्वयामास चासकृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ॥२  |  |
| तमाह्वयन्तं सौमित्रिर्छवणं घोरदर्शनम् । शत्रुन्नो देवशत्रुन्न इदं वचनमन्नवीत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३   |  |
| न श्रृत्रप्रस्तथा जातो यथान्ये निर्जितास्त्वया । तद्य वाणाभिहतो व्रज त्वं यमसादनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18  |  |
| ऋषयोऽप्यद्य पापात्मन् मया त्वां निहतं रणे । परयन्तु विद्रा विद्वांसिख्निद्शा इव रावणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14  |  |
| त्विं मद्वाणनिर्देग्धे पतितेऽद्य निशाचर । पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ξ   |  |
| अद्य मह्राहुनिष्क्रान्तः शरो वज्रनिभाननः । प्रवेक्ष्यते ते हृद्यं पद्ममंशुरिवार्कजः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | હ   |  |
| एवमुक्तो महावृक्षं छवणः क्रोधमूर्छितः। शत्रुन्नोरसि चिक्षेप स च तं शतधाच्छिनत्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ć   |  |
| तद्दृष्ट्वा विफल्लं कर्म राक्ष्सः पुनरेव तु । पादपान् सुवहून् गृह्य शत्रुन्नायासृजद्वली ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ዓ   |  |
| शत्रुव्रश्चापि तेजस्वी वृक्षानापततो बहून् । त्रिभिश्चतुर्भिरेकैकं चिच्छेद् नतपर्वभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२. |  |
| The state of the s | १३  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४  |  |
| नापि शूलं प्रजमाह तं दृष्ट्वा भुवि पानितम् । ततो हत इति ज्ञात्वा तान् यक्षान् स मुदावहत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |
| मुहूर्ताह्रव्यसंज्ञस्तु पुनस्तस्थौ घृतायुधः । शत्रुद्गो वै पुरद्वारि ऋषिभिः संप्रपूजितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६  |  |
| ततो दिन्यममोघं तं जबाह शरमुत्तमम् । व्वलन्तं तेजसा घोरं पूरयन्तं दिशो दश ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७  |  |
| वजाननं वज्जवेगं मेहमन्दरसंनिभम् । नतं पर्वेसु सर्वेषु संयुगेष्वपराजितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८  |  |
| असृक्चन्द्तदिग्धाङ्गं चारुपत्रं पतत्रिणम् । दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणां च दारणम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १९  |  |
| तं दीप्तमिव कालाग्निं युगान्ते समुपस्थिते । दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि परित्रासमुपागमन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०  |  |
| सदेवासुरगन्धर्वं सुनिभिः साष्सरोगणम् । जगद्धि सर्वमस्वस्थं पितामहसुपस्थितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१  |  |
| ऊचुश्च देवा देवेशं वरदं प्रपितामहम् । किवछोकक्षयो देव संप्राप्तो वा युगक्षयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २२  |  |
| नेदृशं दृष्टपूर्वं च न श्रुतं प्रिपतासह । देवानां भयसंमोहो लोकानां संक्षयं प्रति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३, |  |
| तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा छोकपितामहः । भयकारणमाचष्ट छोकानामभयंकरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४  |  |
| उवाच मधुरां वाणीं ऋणुध्वं सर्वदेवताः । वधाय छवणस्याजौ शरः शत्रुव्नधारितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २५  |  |
| तेजसा तस्य संमूदाः सर्वे स्म सुरसत्तमाः । एष पूर्वस्य देवस्य छोककर्तुः सनातनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६  |  |
| शरस्तेजोमयो वत्स तेन वो भयमागतम् । एष वै कैटभस्यार्थे मधुनश्च महाशरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |

| .सृष्टो महात्मना येन वधार्थे दैसयोस्तयोः । एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं शरम् ॥    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| एपा एव ततुः पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मनः । इतो गच्छत पद्यध्यं वध्यमानं महात्मना ।    | ।२९ |
| रामानुजेन वीरेण छवणं राक्षसोत्तमम् । तस्य ते देवदेवस्य निशम्य वचनं सुराः ॥           | ३०  |
| आजग्मुर्यत्र युध्येते शत्रुत्रलवणावुभौ । तं शरं दिन्यसंकाशं शत्रुत्रकरधारितम् ॥      | ३१  |
| ददृशुः सर्वभूतानि युगान्ताग्निमिवोश्यितम् । आकाशमावृतं दृष्ट्वा देवेहि रघुनन्दनः ॥   | ३२  |
| सिंहनादं भृशं कृत्वा दृद्शं छवणं पुनः । आहूतश्च पुनस्तेन श्रृत्रेन महात्मना ॥        | ३३  |
| लवणः क्रोथसंयुक्तो युद्धाय समुपस्थितः । आ कर्णात् स विकृष्याय तद्धनुर्धन्विनां वरः । | ।३४ |
| तं मुमोच महावाणं ख्वणस्य महोरासि । उरस्तस्य विदार्याञ्च प्रविवेश रसातलम् ॥           | રૂષ |
| गत्वा रसातलं दिन्यः शरो विद्युधपूजितः । पुनरेवागमत्तूर्णमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम् ॥       | ३६  |
| शत्रुप्तशरनिर्भिन्नो छवणः स निशाचरः । पपात सहसा भूमो वजाहत इवाचछः ॥                  | ३७  |
| तच शूल्रं महत्तेन हते लवणराक्ष्से । पद्यतां सर्वदेवानां रुद्रस्य वशमन्वगात् ।।       | ३८  |
| एकेपुपातेन भयं निपास लोकत्रयस्यापि रबुप्रवीरः ।                                      |     |
| विनिर्वभावुत्तमचापवाणस्तमः प्रणुद्येव सहस्ररिमः॥                                     | ३९  |
| ततो हि देवा ऋषिपन्नगाश्च प्रपृत्तिरे हाप्सरसश्च सर्वाः ।                             |     |
| दिण्ट्या जयो दाशरथेरवाप्तस्यका भयं सर्प इव प्रशान्तः ॥                               | ४०  |
| इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वार्त्माकीये आदिकाव्ये चतुर्विकातिसहस्त्रिकायां संहितायाम्  |     |
|                                                                                      |     |

### सप्ततितमः सर्गः मधुपुरीनिवेशः

हुते तु छवणे देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः । ऊतुः सुमधुरां वाणीं शत्रुमं शत्रुतापनम् ॥ १ दिष्ट्या ते विजयो वत्स दिष्ट्या छवणराक्षसः । हृतः पुरुपशार्द्द्रेछ वरं वर्षय सुव्रत ॥ २ वरदास्तु महावाहो सर्वं एव समागताः । विजयाकाङ्क्षिणस्तुभ्यममोवं दर्शनं हि नः ॥ ३ देवानां भाषितं श्रुत्वा शूरो मृष्ट्रिं छताङ्जिछः । प्रस्युवाच महावाहुः शत्रुव्नः प्रयतात्मवान् ॥४ इयं मशुपुरी रम्या मशुरा देवनिर्मिता । निवेशं प्राप्तुयाच्छीव्रमेप मेऽस्तु वरः परः ॥ ५ तं देवाः प्रीतमनतो वाडमिस्रेव राघवम् । भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः ॥ ६

<sup>े</sup> १. अरपारन्तरम्—ततथ ते देवमहपंबश्च समेता दिप्य्येति दिप्य्येति मुहुर्नदन्तः ॥—इति क. । गत्थर्वसिद्धाः सहिताप्सरोभिः । अपूजवन् दाग्ररार्थि

ते तथोका महात्मानो दिवमारुरुहुस्तदा । शत्रुक्षोऽपि महातेजास्तां सेनां समुपानयत् ॥ । । सा सेना शिव्रमागच्छच्छूत्वा शत्रुक्षश्चासनम् । निवेशनं च शत्रुक्षः अवणेन समारमत् ॥ । ८ सा पुरा दिव्यसंकाशा वर्षे द्वादशमे श्रुमे । निविष्टा श्रूस्तेनानां विषयआकुतोभयः ॥ । ९ क्षेत्राणि सस्ययुक्तानि काले वर्षति वासवः । अरोगवीरपुरुपा शत्रुक्षभुज्यपालिता ॥ । १९ क्षंचन्द्रप्रतीकाशा यमुनातीरशोभिता । शोभिता गृहमुख्येश्व चत्वरापणवीथिकैः ॥ ११ चातुर्वण्यंसमायुक्ता नानावाणिज्यशोभिता । यच तेन पुरा श्रुशं लवणेन कृतं महत् ॥ १२ तच्छोभयति शशुत्रो नानावर्णोपशोभितम् । आरामेश्व विहारैश्व शोभमानां समन्ततः ॥ १३ शोभितां शोभनीयश्व तथान्थेद्वसमातुषः । तां पुरी दिव्यसङ्काशां नानापण्योपशोभिताम् ॥१४ नानादेशागतैश्वापि वणिग्मिरुपशोभिताम् । तां समृद्धां समुद्धार्थः शत्रुत्रो मरतानुजः ॥ १६ निरीक्ष्य परमग्नीतः परं हर्षमुपानमत् । तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्व मधुरां पुरीम् ॥ १६ रामपातौ निरीक्षेऽहं वर्षे द्वादश आगते ॥

ततः स तामसपुरोपमां पुरीं निवेद्दय वै विविधजनाभिसंद्रताम् । नराधिषो रष्ठपतिपाददर्शने दथे मति रष्ठुकुलवंशवर्धनः ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसदृश्विकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे मधुपुरीनिवेशो नाम सप्ततितमः सर्गः

१७

### एकसप्ततितमः सर्गः

### शत्रुष्ठप्रशंसा

ततो द्वादशमे वर्षे शत्रुत्रो रामपालिताम् । अयोध्यां चकमे गन्तुमल्पभृत्यवलानुगः ॥ δ ततो मन्त्रिपुरोगांश्च वलमुख्यान्निवर्स च । जगाम हयमुख्यैश्च रथानां च शतेन सः ॥ २ स गत्वा गणितान् वासान् सप्ताष्टौ रघुनन्दनः । वाल्मीक्याश्रममागत्व वासं चक्रे महायशाः॥ सोऽभिवाद्य ततः पादौ वाल्मीकेः पुरुषर्षभः । पाद्यमध्यै तथातिश्यं जत्राह मुनिहस्ततः ॥ वहुरूपाः सुमधुराः कथास्तत्र सहस्रशः । कथयामास स मुनिः शत्रुन्नाय महात्मने ॥ उवाच च सुनिर्वाक्यं लवणस्य वधाश्रितम् । सुदुष्करं कृतं कर्म लवणं निव्नता त्वया ॥ ε वहवः पार्थिवाः सौम्य हताः सवलवाहनाः । लवणेन महावाहो युभ्यमाना महावलाः ॥ ,اه स त्वया निहतः पापो छीछया पुरुषर्षम । जगतश्च भयं तत्र प्रज्ञान्तं तव तेजसा ॥ रावणस्य वधो घोरो यत्नेन महता कृतः । इदं तु सुमहत् कर्म त्वया कृतमयत्नतः ॥ ९ प्रीतिश्चास्मिन् परा जाता देवानां छवणे हते। भूतानां चैव सर्वेषां जगतश्च प्रियं कृतम् ॥१० तच युद्धं मया दृष्टं यथावत् पुरुषर्षभ । सभायां वासवस्याथ उपविष्टेन राघव ॥ ११

. समापि परमा प्रीतिर्हृदि शतुत्र वर्तते । उपाद्मास्यामि ते मुर्क्नि स्नेहस्यैषा परा गतिः ॥ १२ इत्युक्ता मुर्भि शत्रुव्रमुपावाय महामुनिः । आतिथ्यमकरोत्तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥ १३ स मुक्तवान्नरश्रेष्टो गीतमाधुर्यमुत्तमम् । शुश्राव रामचरितं तस्मिन् काले यथाक्रमम् ॥ १४ तन्त्रीलयसमायुक्तं त्रिस्थानकरणान्वितम् । संस्कृतं लक्ष्णोपेतं समतालसमन्वितम् ॥ १५ शुआव रामचरितं तस्मिन् काले पुरा कृतम् । तान्यक्षराणि सत्यानि यथावृत्तानि पूर्वेशः ॥१६ श्रुत्वा पुरुपजार्द्छो विसंज्ञो वाष्पछोचनः । स मुहूर्तमिवासंज्ञो विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः ॥ तरिमन् गीते यथावृत्तं वर्तमानिमवाञ्रणोत् । पदानुगाश्च ये राज्ञस्तां श्रुत्वा गीतिसंपदम् ॥१८ अवाब्बुखाश्च दीनाश्च आश्चर्यमिति चाबुवन् । परस्परं च ये तत्र सैनिकाः संवभापिरे ॥ १९ किमिदं क च वर्तामः किमेतत् स्वप्नदर्शतम् । अर्थो यो नः पुरा दृष्टस्तमाश्रमपदे पुनः ॥ २० शृणुमः किमिदं स्वप्नो गीतवन्धं श्रितो भवेत् । विस्मयं ते परं गत्वा श्रृत्रमिद्मव्वन् ॥ २१ साधु पुच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकिं सुनिपुङ्गवम् । श्वृच्चस्त्वत्रवीत् सर्वान् कौत्ह्रलसमन्वितान् ॥२२ सैनिकानक्षमोऽस्माकं परिप्रष्टुमिहेह्जाः । आश्चर्याणि बहुनीह् भवन्यस्याश्रमे मुनेः ॥ न तु कौत्ह्ळाशुक्तमन्वेष्ट्रं तं महामुनिम् । एवं तद्वाक्यमुक्का च सैनिकान् रघुनन्दनः ॥ २४ अभिवाद्य सहर्षि तं स्त्रं निवेशं ययौ तदा ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्ये चतुर्विश्वतिसहिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे शत्रुवध्रशंसा नाम एकसप्तितसः सर्गः

### द्विसप्ततितमः सर्गः

शतुष्ठरामसमागमः
तं शयानं नरव्यात्रं निद्रा नाभ्यागमत्तत् । चिन्तयन्तमनेकार्थं रामगीतमन्तुत्तमम् ॥ १ तस्य शव्दं सुमग्रुरं तन्त्रीलयसमन्त्रितम् । श्रुत्वा रात्रिजंगामाश्च शतुष्ठस्य महासमः ॥ २ तस्यां निशायां व्युष्टायां कृत्या पौर्वोक्तिकं क्रमम् । उवाच प्राञ्जलियां व्युष्टायां कृत्या पौर्वोक्तिकं क्रमम् । उवाच प्राञ्जलियां व्युष्टायां कृत्या पौर्वोक्तिकं क्षमम् । उवाच प्राञ्जलियां सहैिमः संशितप्रज्ञतेः ॥ १ इत्यंववादिनं तं तु शतुत्रं शत्रुत्रते सुत्रुप्तम् । व्यानुज्ञातुमिच्छामि सहैिमः संशितप्रज्ञतेः ॥ १ इत्यंववादिनं तं तु शत्रुत्रं शत्रुत्रते सुत्रभम् । अयोध्यामगमन्त्रणै राघवोत्सुकदर्शनः ॥ ६ स्राविष्टः पुर्रो रम्यां श्रीमानिक्त्राकुनन्दनः । प्रविवेद्यं महावाद्वयंत्र रामो महाशुतिः ॥ १ स्रामं मन्त्रिमध्यस्यं पूर्णचन्द्रनिभाननम् । पत्रयत्रमरमध्यस्यं सहस्रनयनं यथा ॥ ८ अभिवाद्य महात्मानं उवलन्तमिव तेजसा । उवाच प्राञ्जलियांक्यं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ १ यथाज्ञप्तं महाराज सर्वं तन् कृतवानहम् । हतः स छवणः पापः पुरी चास्य निवेदिता ॥ १०

द्वादशैतानि वर्षाणि त्यां विना रघुनन्दन । नोत्सहेयमहं वस्तुं त्वया विरहितो तृप ॥ ११ स में प्रसादं काकुत्स्य क्रुरुण्वासितविक्रम । मातृहीनो यथा वस्तो न चिरं प्रवसाम्यहम् ॥१२ एवं बुवाणं शतुष्ठं परिष्वच्येदमत्रवीत् । मा विपादं क्रुथाः श्रूर नैतत् क्षित्वयचेष्टितम् ॥ १३ तावसीदिन्त राजानो विप्रवासेषु राघव । प्रजा नः परिपाल्या हि क्षत्त्रधर्मेण राघव ॥ १४ काळे काळे च मां वीर ह्ययोध्यामवळोकितुम् । आगच्छ त्वं नरश्रष्ट गन्तासि च पुरं तव ॥१५ ममापि त्वं सुद्वितः प्राणैरिप न संशयः । अवद्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम् ॥ १६ तस्मात्त्वं वस्त काकुत्स्य सप्तरात्रमिहावस । ऊर्ष्वं गन्तासि मधुरां समुत्यवळवाहनः ॥ १७ रासस्यैतदृचः श्रुत्वा धर्मयुक्तं मनोगतम् । शत्रुत्रो दीनया वाचा वादमित्येव चात्रवीत् ॥ १८ सप्तरात्रं च काकुत्स्थं रायवस्य यथाज्ञ्या । उप्य तत्र महेष्वासो गमनायोपचक्रमे ॥ १९ आमन्त्रय व महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् । भरतं ळक्ष्मणं चैव महात्यमुपाठहत् ॥ २० दूरमाभ्यामनुगतो ळक्ष्मणेन महात्मना । भरतेन च शत्रुत्रो जनामाशु पुरं ततः ॥ २१ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्तीकीये आदिकाव्यं चव्रवित्रात्वरहत्विकायं संहितायाम्

मिद्रामायणे वार्सीकीये आदिकाव्ये चतुविशतिसहस्रिकायां संहिताया उत्तरकाण्डे शत्रवरामसमागमो नाम द्विसतितमः सर्गः

\_\_\_\_\_

### त्रिसप्ततितमः सर्गः त्राह्मणपरिदेवनम्

प्रस्थाप्य तु स शतुत्रं भ्रातृभ्यां सह राघवः । प्रमुमोद् सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन् ॥ δ ततः कतिपयाहस्य वृद्धो जानपदो द्विजः । मृतं वालस्पादाय राजद्वारसपागसत् ॥ ş रुदन बहविधा वाचः स्त्रेहदुःखसमन्वितः । असकृत पुत्र पुत्रेति वाक्यमेतदुवाच ह ॥ 3 किं नु में दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम् । यदहं पुत्रमेकं त्वां पर्यामि निधनं गतम् ॥ अप्राप्तयौवनं वालं पद्मवर्षसहस्रकम् । अकाले कालमापत्रं सम दुःखाय पुत्रक ॥ Ŀ अल्पैरहोभिर्निधनं गमिष्यामि न संशयः । अहं च जननी चैव तव शोकेन पुत्रक ॥ ξ न स्मराम्यनृतं हुक्तं न च हिंसां स्मराम्यहम् । सर्वेपां प्राणिनां पापं कृतं नैव स्मराम्यहम् ॥ केनाच दुष्कृतेनायं वाल एव समात्मजः । अकृत्वा पितृकार्याणि गतो वैवस्वतक्षयम् ॥ नेदृशं दृष्टपूर्वं मे श्रुतं वा घोरदर्शनम् । मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषये यथा ॥ रामस्य दुष्कृतं किचिन्महद्दित न संशयः। यथा हि विषयस्थानां वालानां मृत्युरागतः॥ १० न ह्यन्यविषयस्थानां वाळानां मृत्युतो भयम् । त्वं राजञ्जीवयस्वैनं वाळं मृत्युवशं गतम् ॥ ११

वर्षशब्दोऽत्र दिनपरः । 'सहस्रसंबत्सरं सत्रमासत' शतिवत शति तिलकः ।

१. हादशेते गता वर्षाः च.

राजद्वारि सरिज्यामि पत्न्या सार्थमनाथवत् । त्रह्यहत्त्यां ततो राम समुपेख युखी भव ॥ १२ आतृभिः सहितो राजन् दीर्थमाथुरवाप्यसि । उपिताः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन् सुमहावल ॥ इदं तु पतितं ह्यस्माचव राम वशे स्थिताः । कालस्य वशमापत्राः स्वत्यं हि न हि नः सुखम् ॥ इदं तु पतितं ह्यस्माचव राम वशे स्थिताः । कालस्य वशमापत्राः स्वत्यं हि न हि नः सुखम् ॥ १५ संग्रद्यनाथो विपय इक्ष्वाकृणां महात्मनाम् । रामं नाथमिहासाच वालान्तकरणं श्रुवम् ॥ १५ राजदोपीर्धपयन्ते प्रजा ह्यविधिपालिताः । असद्वृत्ते तु नृपतावकाले न्नियते जनः ॥ १६ प्रदा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च । कुर्वते न च रक्षास्ति तदा कालकृतं भयम् ॥ १८ सुन्वक्तं राम् सिविध्यति न संशयः । पुरे जनपदे चापि ततो वालवधो ह्ययम् ॥ १८ एवं वहुविधैवीक्यैरुपरुहते ॥ १९ एवं वहुविधैवीक्यैरुपरुहते ॥ १९ ।

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे ब्राह्मणपरिदेवनं नाम त्रिसतिततमः सर्गः

चतःसप्ततितमः सर्गः

#### ु समामा । नारदवचनम्

तथा त करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनम् । शुश्राव राघवः सर्वं दुःखज्ञोकसमन्वितम् ॥ ۶ स दु:खेन च संतप्तो मन्त्रिणस्तानुपाह्नयत् । वसिष्ठं वामदेवं च भातरौ सहनैगमान् ॥ २ ततो द्विजा वसिष्टेन सार्थमष्टौ प्रवेशिताः । राजानं देवसंकाशं वर्धस्वेति ततोऽब्रुवन् ॥ 3 मार्कण्डेयोऽथ मौद्रल्यो वामदेवश्च कारयपः । कात्यायनोऽथ जावालिगीतमो नारदस्तथा ॥ ४ एते द्विजर्पभाः सर्वे आसनेपूरवेशिताः । महर्पीन् समनुप्राप्तानभिवाद्य कृताञ्जलिः॥ Ų मन्त्रिणो नैगमांश्चेव यथाईमनुकूळतः । तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेजसाम् ॥ ε राघवः सर्वमाचष्टे द्विजोऽयमुपरोधते । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राह्रो दीनस्य नारदः ॥ प्रत्युवाच शुभं वाक्यमृपीणां संनिधौ नृपम् । ऋणु राजन् यथाकाले प्राप्तो वालस्य संक्ष्यः ॥८ श्रुत्वा कर्तव्यतां राजन् कुरुष्य रघुनन्दन । पुरा कृतयुगे राजन् ब्राह्मणा वै तपस्थिन: ॥ अत्राह्मणस्तदा राजन्न तपस्वी कथंचन । तस्मिन् युगे प्रव्वितते ब्रह्मभूते त्वनावृते ॥ १० अमृत्यवस्तदा सर्वे जिज्ञरे दीर्घदर्शिनः । ततस्रेतायुगं नाम मानवानां वपुष्मताम् ॥ ११ व्यक्तियास्तत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः । वीर्शेण तपसा चैव तेऽधिकाः पूर्वजन्मित ॥ १२ मानवा ये महात्मानस्त्वत्र त्रेतायुगे युगे । ब्रह्मक्षत्त्रं च तत् सर्वं यत्पूर्वमपरं च यत ॥ १३

१, अस्थानन्तरम्-—मृषवरमिति निन्दयम् गृह्यम् स्वमृत्यां प्ररूपदतीव सुतस्य शोकतसः ॥ द्विजन्मा स्वजनसमृहसमाधृतोऽपशान्तः। सुतश्चिशुमुष- —-- इति स्तुः।

युगयोरुभयोरासीत् समवीर्यसमन्वितम् । अपद्यंस्तु न ते सर्वे विशेषमधिकं ततः ॥ 88 स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर्वर्ण्यस्य संमतम् । तस्मिन् युगे प्रव्चिति धर्मभूते ह्यनावृते ॥ १५ अधर्मः पादमेकं तु पातयत् पृथिवीतले । अधर्मेण हि संयुक्तस्तेजो सन्दं भविष्यति ॥ १६ आमिषं यच पूर्वेषां राजसं च मछं भृज्ञम् । अनृतं नाम तद्भतं पादेन पृथिवीतछे ॥ १७ अनृतं पातियत्वा तु पादमेकमधर्मतः । ततः प्रादुष्कृतं पूर्वमायुपः परिनिष्ठितम् ॥ १८ पातिते त्वनृते तस्मित्रधर्मे च महीतले । शुभान्येवाचरहोकः सत्यधर्मपरायणः ॥ 🗀 🗯 १९ त्रेतायुगे च वर्तन्ते त्राह्मणाः क्षत्त्रियाश्च ये । तपोऽतप्यन्त ते सर्वे ग्रश्रुपामपरे जनाः ॥ २० स धर्मः परमस्तेषां वैदयज्ञू द्रं समागमत् । पूजां च सर्ववर्णानां शुद्राश्चेकुर्विशेषतः ॥ . २१ एतस्मिन्नन्तरे तेपामधर्मे चानृते च ह । ततः पूर्वे भृशं हासमगमन्तृपसत्तम ॥ २२ ततः पादमधर्मः स द्वितीयमवतारयत् । ततो द्वापरसंज्ञास्य युगस्य समजायत ॥ २३ तिसन् द्वापरसंज्ञे तु वर्तमाने युगक्षये । अधर्मश्चानृतं चैव ववृधे पुरुपर्षम ॥ २४ तस्मिन् द्वापरसंख्याते तपो वैदयान् समाविशत्। त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् क्रमाद्वै तप आविशत् त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् धर्मश्च परिनिष्टितः । न श्रुद्रो लभते धर्म युगतस्तु नरर्षभ ॥ २६ हीनवर्णी नृपश्रेष्ठ तप्यते सुमहत्तपः । भविष्यच्छुद्रयोन्यां वै तपश्चर्या कुछौ युगे ॥ २७ अधर्मः परमो राजन् द्वापरे शुद्रजन्मनः । स वै विषयपर्यन्ते तव राजन् महातपाः ॥ २८ अद्य तप्यति दुर्वद्धिस्तेन वालवधो ह्ययम् । यो ह्यधर्ममकार्यं वा विषये पार्थिवस्य तु ॥ करोति चाश्रीमूळं तत् पुरे वा दुर्भतिर्नरः । क्षिप्रं च नरकं याति स च राजा न संशयः ॥ ३० अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः सुकृतस्य च । षष्टं भजति भागं तु प्रजा धर्मेण पालयन् ॥ ३१ पडभागस्य न भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथम् । स त्वं पुरुपशार्दूल मार्गस्व विषयं स्वकम् ॥ ३२ दुष्कृतं यत्र पद्येथास्तत्र यत्नं समाचर । एवं चेद्धर्भवृद्धिश्च नृणां चायुर्विवर्धनम् ॥ भविष्यति नरश्रेष्ठ वालस्यास्य च जीवितम् ॥

इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे नारदवचनं नाम चतुःसत्ततितमः सर्गः

### पञ्चसप्ततितमः सर्गः शम्ब्रकविचयः

नारदस्य तु तद्वास्यं शुरवामृतमयं तदा । प्रहर्षमतुलं लेमे लक्ष्मणं चेदमन्नवीत् ॥ १ गच्छ सौम्य द्विजन्नेष्ठं समाश्वासय सुन्नतम् । वालस्य तु शरीरं तत्तैलद्वोण्यां निधापय ॥ २ गन्वेश्च परमोदारैस्तैलैखापि सुगन्धिमः । यथा न क्षीयते वालस्तथा सौम्य विधीयताम् ॥ ३

. 88

यथा शरीरो वालस्य गुप्तः सञ्ज्ञिष्टकर्मणः । विपत्तिः परिभेदो वा न भवेच तथा कुरु ॥ ४ एवमादिश्य काकुतस्यो उक्षमणं शुभछक्षणम् । मनसा पुष्पकं दृध्यावागच्छेति महायशाः ॥ ५ इङ्गितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूपितः । आजगाम सुहूर्तेन समीपं राधवस्य वै ॥ सोऽन्नवीत् प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप । वदयस्तव महावाहो किंकरः समुपश्यितः ॥ ७ भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः । अभिवाद्य महर्पीस्तान् विमानं सोऽध्यरोहत् ॥ ८ धनगृहीत्वा तूणी च खड्नं च रुचिरप्रमम् । निक्षिप्य नगरे वीरौ सौमित्रिभरताबुभौ ॥ प्रायात् प्रतीचीं हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः । उत्तरामगमच्छ्रीमान् दिशं हिमवता वृताम् ॥१० अपद्यमानस्तत्रापि स्वल्पमध्यथ दुष्कृतम् । पूर्वामपि दिशं सर्वामथापदयन्नराधिपः ॥ ११ प्रविशुद्धसमाचारामादर्शतलिर्मलाम् । पुष्पकस्थो महावाहुस्तदा पद्यन्नराधिपः ॥ १२ दक्षिणां दिशमाकामत्ततो राजर्पिनन्दनः । शैवलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत् सरः ॥ १३ तरिमन् सरिस तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । दद्र्श राघवः श्रीमाँहम्बमानमघोमुखम् ॥ 88 राधवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम् । उत्राच स तदा वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुन्नत ॥ १५ कस्यां योन्यां तपोवृद्ध वर्तसे दृढविकमः । कौतूह्लात्त्वां पृच्छामि रामो दाशरिथर्द्धहम् ॥१६ कोऽर्थो मनीपितस्तुभ्यं स्वर्गेळाभः परोऽथ वा । वराश्रयो यदर्थं त्वं तपस्यसि सुदुष्करम् ॥१७ यमाश्रिस तपस्तमं श्रोतुमिच्छामि तापस । त्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्त्रियो वासि दुर्जय: ॥१८ वैश्यस्तृतीयवर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग्भव ॥

> इसेव मुक्तः स नराधिपेन छवाक्शिरा दाशरथाय तस्मै । चवाच जाति नृपपुद्भवाय यत्कारणे चैव तपःप्रयतः ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिवहितकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे सामुकविचयो नाम पश्चसतितसः सर्गः

#### षट्सप्ततितमः सर्गः शम्बुकवधः

तस्य तद्वचनं शुत्वा रामस्याक्षिष्टकर्मणः । अवाक्त्रिश्रास्तथा मूत्वा वाक्यमेततुवाच ह ॥ १ श्रूक्र्योन्यां प्रसुतोऽस्मि शन्युको नाम नामतः । देवत्वं प्रार्थवे राम सक्षरीरो महायक्षः ॥ १ न मिष्याहं वदे राम देवछोकितगीपया । श्रूदं मां विद्धि काक्तुत्थ तप उप समास्थितम् ॥ ३ भाषतस्त्रस्य ह वहं समास्थितम् ॥ ३ भाषतस्त्रस्य श्रूक्ष्यं ह वहं समास्थितम् ॥ १ भाषतस्त्रस्य श्रूक्ष्यं ह वहं सुक्षिप्रभम् । निष्कृष्य कोशाद्विमछं शिरश्चिक्छेदं राघवः ॥ ४ व्यक्तिस्य प्रश्चासुर्मुहुर्मुहुः ॥ ५

कर्षमिदं पूर्वेणान्तितम् । 'थ्हिष्टकर्मणः' इति चेदृदृश्यते स पाठः थ्हिष्टः । शुभाचारस्येत्वर्थः । 133

पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदिव्यानां सुसुगन्धिनाम् । पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपात ह ॥ सुप्रीताश्चाबुदन् रामं देवाः सत्यपराक्रमम् । सुरकार्यमिदं सौन्य सुकृतं ते महामते ॥ गृहाण च वरं सौम्य यत्त्वभिच्छस्यरिन्दम । स्वर्गभाङ्न हि ग्रुद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ देवानां भाषितं श्रुत्वा रायवः सुसमाहितः । उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्दरम् ॥ ९ यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः स जीवतु । दिशन्तु वरमेतन्म ईप्सितं परमं मम ॥ ः १० ममापचाराचातोऽसौ बाह्यणस्यैकपुत्रकः । अबातकालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयम् ॥ 🚟 १ तं जीवयत भद्रं वो नानृतं कर्तुमहैय । द्विजस्य संश्रुतोऽर्थो मे जीवयिष्यामि ते सुतम् ॥ १२ राघवस्य तु तद्वाक्यं शुरवा विद्युयसत्तमाः । प्रत्युच् राघवं प्रीता देवाः प्रीतिसमन्वितम् ॥ १३ निर्वृतो भव काकुत्स्थ सोऽस्मित्रहनि वालकः । जीवितं प्राप्तवान् भूयः समेतस्रापि वन्धुभिः,॥ यस्मिन् सहर्ते काकुत्स्थ सुद्रोऽयं त्रिनिपातितः । तस्मिन् सहर्ते वालोऽसौ जीवेन समयुज्यत ॥ स्वरित प्राप्तुहि भद्रं ते साधु याम नर्राभ । अगस्यस्याश्रमपदं द्रष्टसिच्छाम राघव ॥ तस्य दक्षिा समाप्ता हि त्रहार्पेः सुमहाद्युतेः । द्वादशं हि गतं वर्षं जल्ह्यय्यां समासतः ॥ १७ काकुत्स्थ तद्गमिष्यामो सुनि समभिनन्दितुम् । त्वं चाष्यागच्छ भद्रं ते द्रष्ट्रं तसृपिसत्तसम् ॥ स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । आरुरोह विसानं तं पुष्पकं हेसभूपितम् ॥ ततो देवाः प्रयातास्ते विमानैर्वहुविस्तरैः । रामोऽप्यनुजगामाग्रु कुम्भयोनेस्तपोवनम् ॥ २० दृष्ट्रा तु देवान् संप्राप्तानगस्यस्तपसां निधिः। अर्चयामास धर्मात्मा सर्वास्तानविशेपतः 🎠 र 🔆 प्रतिगृह्य ततः पूजां संपूज्य च महामुनिम् । जग्मुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकपृष्टं सहातुरोः ॥ २२ गतेषु तेषु काकुरूथः पुष्पकादवरुद्य च । ततोऽभिवादयामास हागस्त्रमृपिसत्तमम् ॥ सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा । आतिथ्यं परमं प्राप्य निपसाद नराधिप: ॥२४ तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनिर्महातपाः । स्वागतं ते नरश्रेष्ट दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥ २५ त्वं मे वहमतो राम गुणैर्वहुभिरुत्तमैः । अतिथिः पूजनीयश्च मम निसं हृदि स्थितः ॥ सरा हि कथयन्ति त्वामागतं सूद्रघातिनम् । बाह्यणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः स्रतः ॥ २७ उप्यतां चेह रजनी सकाशे सम राघन । प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरसेव हि ॥ त्वं हि नारायणः श्रीमांस्त्विथ सर्वं प्रतिष्ठितम् । त्वं प्रभुः सर्वभूतानां पुरुपस्त्वं सनातनः ॥२९ इदं चासरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । दिन्यं दिन्येन वपुपा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ प्रतिगृहीच्त्र काकुत्स्थ मस्त्रियं कुरु राघव । दत्तस्य हि पुनर्दाने सुमहत् फलमुच्यते ॥ भरणे हि भवाञ्ज्ञक्तः सेन्द्राणां मरुतामपि । त्वं हि शक्तस्तारियतं सेन्द्रानिप दिवौकसः ॥ ३२ तस्मात् प्रदारेषे विधिवत्तत् प्रतीच्छ नराधिपै । दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करम् ॥ ३३

१, अस्यानन्तरम्—तद्रामः प्रतिजयाद मुनेस्तरय महात्मनः—इति क. स.

अयोवाच महात्मानमिक्ष्वाकृणां महारथः । रामो मित्रमतां श्रेष्टः क्षत्त्रधर्ममनुस्मरन् ॥ 38 प्रतिप्रहोऽयं भगवन् त्राह्मणस्याविगहितः । गृहीयां खत्त्रियोऽहं वै कथं त्राह्मणपुङ्गव ॥ રૂપ ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तद्ववतुमर्हेसि । एवमुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महानृषिः ॥ 3 8 आसन् कृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे । अपार्थिनाः प्रजाः सर्वाः सुराणां तु शतकतुः ॥ 30 ्ताः अजा देवदेवेशं राजार्थं समुपाद्रवन् । सुराणां स्थापितो राजा त्वया देव शतकतुः ॥ ३८ प्रयच्छ नो हि लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गवम् । तस्मे पूजां प्रयुख्जाना धृतपापाश्चरेमहि ॥ 39 तं वसामो विना राज्ञा एप नो निश्चयः परः । प्रजानां वचने श्रुत्वा निश्चयित्वार्थमुत्तमम् ॥४० ततो त्रह्मा सरश्रेष्ठो छोकपाछान् सवासवान् । समाहूयात्रवीत् सर्वास्तेजोभागान् प्रयच्छत ॥४१ ततो दहुलोकपालाः सर्वे भागान् स्वतेजसः । अक्षपंच ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षपो नृपः ॥ ४२ तं त्रह्मा छोकपाळाचां सहांशेः समयोजयत् । ततो ददौ नृपं तासां प्रजानामीश्वरं क्षुपम् ॥४३ तत्रेन्द्रेण च भागेन महीमाज्ञापयननृषः । वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति राघव ॥ 88 कौवेरेण तु भागेन वित्तमासां द्दौ तदा । यस्तु याम्योऽभवद्भागृस्तेन ज्ञास्ति सम् स प्रजाः ॥४५ तत्रैन्द्रेण नरश्रेष्ट भागेन रघनन्दन । प्रतिगृहीच्य भद्रं ते तारणार्थं सम प्रभो ॥ 88 तस्य तहचनं श्रुत्वा ऋषेः प्रसंधार्मिकम् । तहामः प्रतिज्ञाह मनेराभरणं वरम् ॥ ያሪ प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणमुत्तमम् । आगमं तस्य दीप्तस्य प्रष्टमेवोपचक्रमे ॥ 86 . अस्यद्भतमिदं दिव्यवपुपा युक्तमुत्तमम् । कथं भगवता प्राप्तं कुतो वा केन वा हृतम् ॥ प्र९ कुतूहिलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वां महायशः। आश्चर्याणां बहुनां हि निधिः परमको भवान्।।५० एवं ब्रवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमथाववीत् । युणु राम यथा वृत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे ॥ रमणीयप्रदेशेऽस्मिन् वने यद्दृष्टवानहम् । आश्चर्यं मे महावाहो दानमाश्रित्यं केवलम् ॥ ५२

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे शम्युकवधी नाम पट्सप्ततितमः सर्गः

### सप्तसतितमः सर्गः स्वर्गिप्रश्न:

पुरा त्रेतायुगे राम हारण्यं वहुविस्तरम् । समन्ताद्योजनशतं निर्मृगं पक्षिवर्जितम् ॥ तस्मिन्निर्मानुपेऽरण्ये कुर्वाणस्तप उत्तमम् । अहमाक्रमितुं सौम्य तद्रण्यमुपाग्रमम् ॥ २ तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्टं न शशाक ह । फलमूलैः सुखास्वादैर्वहरूपैश्च पादपैः ॥ 3 तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो योजनमायतम् । हंसकारण्डवाकीर्णं चक्रवाकोपशोभितम् ॥ 8 पद्मोत्पलसमाकीर्णं समतिकान्तशैवलम् । तदाश्चर्यमिवादार्थं सुखास्वादमन्तत्तमम् ॥ 4

अरजस्कं तथाक्षोभ्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतम् । समीपे तस्य सरसो महदद्भतमाश्रमम् ॥ पुराणं पुण्यमत्यर्थं तपस्विजनवर्जितम् । तत्राहमवसं रात्रि नैदाघीं पुरुपर्षभ् ॥ प्रभाते काल्यमुत्थाय सरस्तद्वपचक्रमे । अथापद्रयं शवं तत्र सुपुष्टमज्ञरं कचित् ॥ पङ्किभेदेन पुष्टाङ्गं समाश्रितसरोवरम् । तिष्टन्तं परया रुक्ष्म्या तस्मिस्तोयाशये नृप ॥ तमर्थं चिन्तयानोऽहं मुहुर्तं तत्र राघव । उपितोऽस्मि सरस्तीरे किःन्विदं स्यादिति प्रभो ॥१० आथपत्र्यं मुहूर्तेन दिव्यमद्भृतदर्शनम् । विमानं परमोदारं हंसयुक्तं मनोजवम् ॥ : 88 असर्थं स्वर्गिणं तत्र विमाने रघुनन्दन । उपास्तेऽप्सरसां वीर सहस्रं दिव्यभूषणम् ॥ 23-गायन्ति दिन्यगेयानि बाद्यन्ति तथापराः। क्ष्वेलयन्ति तथा चान्या नृत्यन्ति च तथापराः॥१३ अपराश्चन्द्ररहम्याभैर्हेमदण्डैश्च चामरैः । दोधुयुर्वदनं तस्य पुण्डरीकृतिभेक्षणम् ॥ १४ ततः सिंहासनं सक्ता मेरुकूटमिवांशुमान् । पदयतो मे तदा राम विमानादवरुख च ॥ १५ तं शवं भक्षयामास स स्वर्गी रघुनन्दन । तथा भुक्ता यथाकामं मांसं बहुसुपीवरम् ॥ १६ अवतीर्य सरः स्वर्गी संस्प्रष्टुमुपचक्रमे । उपस्पृद्य यथान्यायं स स्वर्गी रघुपुङ्गव ॥ १७ आरोदुमुपचकाम विमानवरमुत्तमम् । तमहं देवसंकाशमारोहन्तमुदीक्ष्य वै ॥ १८ विमानमननं वाक्यं स्वर्गिणं पुरुपर्पम । को भवान् देवसंकाश आहारश्च विगर्हितः ॥ १९ त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमर्थं वक्तुमहीस । कस्य स्यादीहशो भाव आहारो देवसंमत: ॥ २० आश्चर्य वर्तते सौम्य श्रोतुमिच्छासि तत्त्वतः । नाहमौपयिकं मन्ये तव भक्ष्यमिदं शवम् ॥२१

इस्रेवमुक्तः स नरेन्द्र नाकी कौत्ह्लात् सूनृतया गिरा च । श्रुत्वा च वाक्यं मम सर्वमेतत् सर्वं तथा चाक्ययन्ममेति ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाय्ये चतुर्विचातिसहस्त्रिकायां संहितायाम् जन्तरकाण्डे स्विगियशो नाम सससप्तिमः सर्गः

२२

### अष्टसप्ततितमः सर्गः

#### आभरणागमः

श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं सम राम शुभाक्षरम् । प्राञ्जिलः प्रत्युवाचेदं स स्वर्गी रघुनन्दन् ॥ १ श्रृणु ब्रह्मन् पुरा वृत्तं ममेतत् सुखदुःखयोः । अनितक्रमणीयं हि यथा पुच्छिति सां हिज ॥ २ पुरा वैद्भेको राजा पिता सम महायशाः । सुदेव इति विख्यातिष्ठपु छोकेषु वीर्यवान् ॥ १३ तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन् द्वाभ्यां स्वीभ्यामजायत । अहं श्वेत इति ख्यातो यवीयान् सुरयोऽभवत् ॥ ततः पितिरि स्वर्याते पौरा मासभ्यपेचयन् । तत्राहं कृतवान् राज्यं धम्यं च सुसमाहितः ॥ ५ एवं वर्षसहस्राणि समातीतानि सुव्रत । राज्यं कारयतो ब्रह्मन् प्रजा धर्मणं रक्षतः ॥ ६ सोऽई निभिन्ते किंसिश्चिद्विज्ञातायुर्विज्ञोत्तम । कालधर्मं हिनि न्यस्य ततो वनसुपागमम् ॥ ७

्सोऽहं वनिमदं दुर्गं मृगपक्षिविवर्जितम् । तपश्चर्तं प्रविष्टोऽस्मि समीपे सरसः शुभे ॥ -भ्रातरं सुर्थं राज्ये हाभिपिच्य महीपतिम् । इदं सरः समासाद्य तपस्तप्तं मया चिरम् ॥ ৎ सोऽहं वर्पसहस्राणि तपस्रीणि महावने । तप्त्वा सुदुष्करं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम् ॥ 20 तस्य मे स्वर्गभृतस्य क्षुत्पिपासे द्विजोत्तम । वाधेते परमोदार ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः ॥ ११ गत्वा त्रिभुवनश्रेष्ठं पितामहसुवाच ह । भगवन् ब्रह्मलोकोऽयं क्षुत्पिपासाविवर्जितः ॥ १२ कस्यायं कर्मणः पाकः क्षुतिपपासानुगो छह्म् । आहारः कश्च मे देव तन्मे बूहि पितामह ॥१३ . पितामहरतु मामाह तवाहारः सुदेवज । स्वादृति स्वाति मांसानि तानि भक्षय निसक्षः ॥१४ स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुर्वता तप उत्तमम् । अनुप्तं रोहते श्वेत न कदाचिन्महामते ॥ तृप्तिन तेऽस्ति सुक्ष्मापि वने सत्त्वनिपेविते । पुरा त्वां भिक्ष्माणाय भिक्षा वे यत्रये नृप ॥ १६ न हि दत्ता स्वयेन्द्राभ यस्माद्तिथयेऽपि वे । दत्तं न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि तप एव निपेवसे ॥ १७ तेन स्वर्गगतो वत्स वाध्यसे क्षुरिपपासया । स त्वं सुपुष्टमाहारैः स्वशरीरमनुत्तमम् ॥ भक्षयित्वामृतरसं तेन तृतिभैविष्यति । यदा तु तद्वनं श्वेत अगस्यः सुमहानृपिः ॥ आगमिष्यति दुर्धपस्तदा कृच्छ्राद्विमोक्ष्यसे । स हि तारियतुं सौम्य शक्तः सुरगणानिप ॥ २० किं पुनस्त्वां महावाहो श्लारिपपासावशं गतम् । सोऽहं भगवतः श्रुत्वा देवदेवस्य निश्चयम् ॥२१ आहारं गर्हितं कुर्मि स्वशरीरं द्विजोत्तम । वहून् वर्षगणान् त्रह्मन् भुज्यमानिमदं मया ॥ २२ क्षयं नाभ्येति ब्रह्मपं तृप्तिश्चापि ममोत्तमा । तस्य मे कुच्छूमृतस्य कुच्छादस्माद्विमोक्ष्य ॥ २३ अन्येपां न गतिर्द्धात्र कुम्भयोनिमृते द्विजम् । इदमाभरणं सौम्य तारणार्थं द्विजोत्तम ॥ प्रतिगृह्णीष्य भद्रं ते प्रसादं कर्तुमईसि । इदं तावत् सुवर्णं च धनं वस्त्राणि च द्विस ।। मक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मपें ददाम्याभरणानि च । सर्वान् कामान् प्रयच्छामि भोगांश्च मुनिपुङ्गव।।२६ तारणे भगवन् महां प्रसादं कर्तुमईसि । तस्याहं स्वर्गिणो वाक्यं श्रुत्वा दु:खसमन्वितम् ॥ २७ तारणायोपजन्नाह तदाभरणमुत्तमम् । मया प्रतिगृहीते तु तस्मिन्नाभरणे शुभे ॥ ٦. मानुपः पूर्वको देहो राजर्पेर्विननाश ह । प्रनष्टे तु शरीरेऽसौ राजर्पिः परया सुदा ॥ २९ तुप्तः प्रमुदितो राजा जगाम त्रिदिवं सुखम् । तेनेदं शक्रतुल्येन दिन्यमाभरणं मम ॥ 30 तस्मित्रिमित्ते काकुतस्थ दत्तमद्भतदर्शनम् ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यातिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे आभरणागमो नाम अष्टसतितसः सर्गः

### एकोनाशीतितमः सर्गः दणदगुज्यनिवेशः

| . ६०७५।ज्यानवराः                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तद्दुततमं वाक्यं श्रुत्वागस्यस्य राघवः । गौरवाहिस्मयाचैव पुनः प्रष्टुं प्रचक्रमे ॥             |
| भगवंस्तद्वनं घोरं तपस्तप्यति यत्र सः । श्वेतो वैदर्भको राजा क्यं स्यादमुगद्विजम् ॥             |
| तद्वनं स कथं राजा शून्यं मनुजवर्जितम् । तपश्चर्तुं प्रविष्टः स श्रोतुमिच्छासि तत्त्वतः ॥       |
| रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूहरुसमन्वितम् । वाक्यं परमतेजस्वी वक्तुमेवोपचक्रमे ॥                   |
| पुरा कृतयुगे राम मनुद्ग्ण्डधरः प्रसुः । तस्य पुत्रो महानासीदिक्ष्याकुः कुळनन्दनः ॥ ५           |
| तं पुत्रं पूर्वके राज्ये निक्षिप्य भुवि दुर्जयम् । पृथिव्यां राजवंशानां भव कर्तेत्युवाच हू ॥ ६ |
| तंथेति च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । ततः परमसंतुष्टो मनुः पुत्रमुवाच ह ॥                  |
| श्रीतोऽस्मि परमोदार त्वं कर्तासि न संशयः । दण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डमकारणे ॥ ८             |
| अपराधिषु यो दण्डः पासते मानवेषु वै। स दण्डो विधिवन्मुक्तः स्वर्गं नयति पार्श्वियम्।। ९         |
| तस्माइण्डे महाबाहो यत्नवान् भव पुत्रक । धर्मो हि परमो छोके कुर्वतस्ते भविष्यति ॥ १०            |
| इति तं बहु संदिश्य मनुः पुत्रं समाधिना । जगाम त्रिदिवं हृष्टो ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥ ११          |
| प्रयाते त्रिदिवं तस्मित्रिक्ष्वाकुरमितप्रभः । जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽभवत् ॥ १२      |
| कर्मभिर्वहुरूपैश्च तैस्तैर्मनुसुतः सुतान् । जनयामासः धर्मात्मा शतं देवसुतीपमान् ॥ १३           |
| तेपामवरजस्तात सर्वेषां रघुनन्दन । मृदश्चाकृतविद्यञ्च न ग्रुश्रूषति पूर्वजान् ॥ १४              |
| नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रेऽरूपमेधसः। अवद्यं दण्डपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ॥ १५                |
| अपत्रयमानस्तं देशं घोरं पुत्रस्य राघव । विन्ध्यशैवलयोर्मध्ये राज्यं प्रादादरिन्दम ॥ १६         |

पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति प्रभो । पुरोहितं तूशनसं वरयामास सुव्रतम् ॥ एवं स राजा तद्राज्यसकरोत् सपुरोहितः । प्रहृष्टमतुजाकीणै देवराज्यं यथा वृपा ॥ ततः स राजा महुजेन्द्रपुत्रः सार्धं च तेनोशनसा तदानीम् ।

स दण्डस्तज्ञ राजाभूद्रम्ये पर्वतरोधिस । पुरं चाप्रतिमं राम न्यवेशयद्गुत्तमम् ॥

चकार राज्य सुमहन्महात्मा शको दिवीवोशनसा समेतः ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये चतुर्विशतिसहिवकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे दण्डराज्यनिवेशो नाम एकोनाशीतितमः सर्गः

१७

१८

### अशीतितमः सर्गः

#### अरजासङ्गमः

एतदाख्याय रामाय महर्षिः कुम्भसंभवः । अस्यामेवापरं वाक्यं कथायामुपचक्रमे ॥

ततः स दण्डः काकुत्स्य बहुवर्षगणायुतम् । अकरोत्तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम् ॥ २ अर्थ कार्ले तु कस्मिश्चिद्राजा भार्गवसाश्रमम् । रमणीयमुपाकामचैत्रे मासि मनोहरे ॥ तत्र भार्गवकन्यां स रूपेणाप्रतिमां सुवि । विचरन्तीं वनोदेशे दण्डोऽपर्यदनुत्तमाम् ॥ स दृष्ट्वा तां सुदुर्मेघा अनक्ष्यरपीडितः । अभिगम्य सुसंविमां कन्यां वचनमत्रवीत् ॥ कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कस्य वासि सुता शुभे । पीडितोऽहमनङ्गेन गुच्छामि स्वा शुभानने ॥ ६ तस्य चैवं ब्रवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः । भागवी प्रत्यवाचेदं वचः सातुनयं नुपम् ॥ ७ भागवस्य सतां विद्धि देवस्याछिष्टकर्मणः । अरजां नाम राजेन्द्र व्येष्टामाश्रमवासिनीम ॥ ८ 😤 मा मां रष्ट्रश वलाद्राजन् कन्या पितृवशा हाहम् । गुरुः पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः ॥ ञ्चसनं सुमहत् कुद्धः स ते द्यान्महातपाः । यदि वान्यन्मया कार्यं धर्मदृष्टेन सत्पथा ॥ १० वरयस्व नृपश्रेष्ट पितरं से महाद्युतिम् । अन्यथा तु फलं तुभ्यं भवेद्धोराभिसंहितम् ॥ क्रोधेन हि पिता मेऽसौ त्रैलोक्यमिप निर्दहेन् । दास्यते चानवद्याङ्ग तव मां याचितः पिता ॥ एवं व्रवाणामरजां दण्डः कामवशं गतः । प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चाखालिम् ॥ १३ प्रसादं कुरु सुश्रोणि न कालं क्षेप्तुमईसि । त्वत्कृते हि सम प्राणा विदीर्घन्ते वरानने ॥ १४ त्वां प्राप्य मे वधो वा स्थाच्छापो वा चिद दारुणः। भक्तं भजस्वं मां भीरु भजमानं सुविद्वलम्॥ एवमुका तु तां कन्यां दीभ्यी गृह्य वलाद्वली । विस्फुरन्ती युश्राकासं मैथुनायोपचक्रमे ॥ १६ एतमर्थं महाघोरं दण्डः कृत्या सुद्धिर्णम् । नगरं प्रययावाशु मधुमन्तमनुत्तमम् ॥ अरजापि रुद्न्ती सा आश्रमस्याविदूरतः । प्रतीक्षन्ती सुसंत्रस्ता पितरं देवसंनिभम् ॥ १८

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे अरजासङ्कायो नाम अशीतितमः सर्गः

### एकाशीतितमः सर्गः

दण्डशाप:

स गृहतांदुपशुद्ध देविपैरिसंतप्रभः । स्वमाश्रमं शिष्यवृतः श्रुवार्तः संन्यवर्तत ॥ १ सोऽपद्मयद्ग्तां दीनां रजसा समिभिष्ठताम् । ज्योत्क्षामिवारुण्यस्तां प्रत्यूपे न विराजतीम् ॥२ कृत्यः रोपः समभवत् श्रुधार्तस्य विशेषतः । निर्देहित्व छोकांक्षीिव्यव्याधीवद्भवा ह ॥ ३ पद्मध्यं विपरीतस्य वृण्डस्याविजितात्मनः । विपत्ति घोरसंकात्यां कुद्धामग्निशिखामिव ॥ ४ श्रयोऽस्य दुर्मतेः प्राप्तः साहुगस्य दुरास्मनः । यः प्रदीप्तां हुताशस्य शिखां वे स्पृष्टुमिच्छति ॥ यसात् स कृतवान् पापमीदशं घोरसंहितम् । तस्मात् प्राप्त्यति दुर्मेदाः फळं पापस्य कर्मणः ॥ स्वराग्वेण राजासौ सभ्रस्यवळवाहनः । पापकर्मसमाचारो वधं प्राप्त्यति दुर्मितः ॥

समन्ताद्योजनशतं दिपयं चास्य दुर्मतेः । धक्ष्यते पांसुवर्पेण महता पाकशासनः ॥ सर्वसत्त्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च । महता पांसुवर्षेण विलयं सर्वतोऽगमन् ॥ दण्डस्य विषयो यावत्तावत् सर्वसमुच्छ्रयम् । पासुवर्षमिवालक्ष्यं सप्तरात्रं भविष्यति ॥ इत्यक्ता क्रोधताम्राक्षस्तदाश्रमनिवासिनम् । जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चात्रवीत् ॥ ११ श्रत्वा तज्ञनसो वाक्यं सोश्रमावसथो जनः । निष्कान्तो विषयात्तरमात् स्थानं चक्रेऽथ वाह्यतः॥ स तथोक्का मुनिजनमरजामिदमत्रवीत् । इहैव वस दुर्मेघे आश्रमे सुसमाहिता ॥' १३ इदं योजनपर्यन्तं सरः सुरुचिरप्रभम् । अरजे विज्वरा सुङ्क्ष्व कार्ल्यात्र प्रतीक्ष्यताम् ॥ १४ त्वत्ससीपे च ये सत्त्वा वासमेष्यन्ति तां निशाम् । अवध्याः पांसुवर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा।। श्रुत्वा नियोगं त्रहार्पेः सारजा भार्गवी तदा । तथेति पितरं प्राह भार्गवं भृशदुःखिता ॥ १६ इत्युक्ता भार्गवो वासमन्यत्र समकारयत् । तच राज्यं नरेन्द्रस्य सभृत्यवल्याहनम् ॥ १७ सप्ताहाद्धस्मसाद्धतं यथोक्तं ब्रह्मबादिना । तस्यासौ दण्डविपयो विन्ध्यशैवलयोर्नूप ॥ १८ शप्तो त्रह्मर्पिणा तेन वैधर्म्ये सहिते कृते । ततः प्रभृति काकुतस्थ दण्डकारण्यमुच्यते ॥ १९ तपस्विनः स्थिता छत्र जनस्थानमतोऽभवत् । एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥२० सन्ध्यासुपासितुं वीर समयो हातिवर्तते । एते सहर्पयः सर्वे पूर्णकुम्भाः समन्ततः ॥ २१ कृतोदका नरव्यात्र आदिसं पर्युपासते । स तेर्जाह्मणमभ्यस्तं सहितेर्ज्ञहावित्तमेः ॥ २२ रविरस्तं गतो राम गच्छोदकमुपस्प्रश् ॥

> इत्यापें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे दण्डशायो नाम एकाशीतितमः सर्गः

# द्वयशीतितमः सर्गः

ऋषेर्वचनमाज्ञाय रामः सन्ध्यामुपासितुम् । उपाक्रमत् सरः पुण्यमप्सरोगणसेवितम् ॥ १ तत्रोदकमुपरपुद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम् । आश्रमं प्राविश्वद्रामः कुन्भयोनेर्महात्मतः ॥ १ तस्यागस्यो बहुगुणं कन्दमृष्ठं तथौपधिम् । शास्यादीनि पवित्राणि मोजनार्थमकरपयत् ॥ ३ स मुक्तवात्ररश्चेष्ठस्तदन्त्रममृतोपमम् । श्रीतश्च परितुष्टश्च ता रात्रि समुपाविशत् ॥ ४ प्रमाते कर्यमुख्याय कृत्वाहिकमरिन्दमः । ऋपि समुपचक्राम गमनाय रघूत्तमः ॥ ५ अभिवाद्यात्रविद्यामो महपि कुन्भसंभवम् । आष्टच्छे स्वां पुरी गन्तुं मामतुज्ञातुमहेसि ॥ ६ धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि दशैनेन सहात्मनः । १ ष्टुं चैवागमिष्यामि पावनार्थमिहासमः ॥ ७ तथा बद्दि काकुत्स्थे वाक्यमद्भुत्वदर्शनम् । उवाच परमश्रीतो धर्मनेत्रस्तपोधनः ॥ ८

अस्रद्भुतिमदं वाक्यं तव राम छुभाक्षरम् । पावनः सर्वभूतानां त्यमेव रघुनन्दन ॥ १० यह्वमिषि राम त्वां ये च पद्म्यन्ति केचन । पाविताः स्वर्गभूताश्च पूज्यस्ते सर्वदेवतेः ॥ १० ये च त्वां घोरचक्क्षिभः पद्म्यन्ति क्षण्य । पाविताः स्वर्गभूताश्च पूज्यस्ते सर्वदेवतेः ॥ १० ये च त्वां घोरचक्क्षिभः पद्म्यन्ति प्राणिनो भुवि । इतास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ॥ ११ इहसस्य रघुल्रेष्ठ पावनः सर्वदेदिनाम् । भुवि त्वां कथ्यन्तोऽपि सिद्धिमेण्यन्ति राघव ॥ १२ गच्छ चारिष्टमत्व्यमः प्रन्थानमक्कतोभयम् । प्रशावि राज्यं धर्मेण गतिदि जगतो भवान् ॥ १२ पद्मुक्तस्तु मुनिना प्राञ्जलिः प्रमहो नृपः । अभ्यवादयत प्राञ्चस्तपि पुण्यशालिनम् ॥ १४ अभिवाद्य मुनिनणं ह्यास्त्रस्ति पुण्यशालिनम् ॥ १५ अभिवाद्य मुनिनणं ह्याशिवास्यः ॥ १५ तं प्रयान्तं मुनिनणं ह्याशिवासिनः । ॥ १५ तं प्रयान्तं मुनिनणं ह्याशिवासिनः । ॥ १५ तति।ऽपिदेवते प्राप्ते पूज्यमानस्ततस्ततः । अयोष्यां प्राप्त काक्तस्त्रो मध्यकस्यानवास्त्रत् ॥ १८ तते। विस्तव्य इति रपुण्यकं कामगामि तत् । विसर्जविद्या गच्छितं स्वरितं वेऽस्त्वितं च प्रमुः ॥ कक्ष्यान्तरितिनिक्षिप्तं ह्यास्य रामोऽभवीहचः । लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वा तौ लघुविक्रमौ ॥ २० ममागमनमाल्याय शव्दापयत सा विरम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे, रामनिवर्तनं नाम द्यशीतितमः सर्गः

### त्र्यशीतितमः सर्गः ्राजसूयाजिहीर्षा

तच्छुत्वा आपितं तस्य रामस्याछिष्टकर्मणः । द्वाःस्यः कुमाराबाह्य राघवाय न्यवेदयत् ॥ १ हृष्ट्वा तु राघवः प्राप्तो भियो भरतळक्ष्मणे । परिष्वज्य तदा रामो वाक्यमेतद्ववाच ह ॥ २ कृतं मया यथा तथ्यं दिज्ञकार्यभेष्ठतमम् । धर्मसेतुमतो भूयः कर्तुमिच्छामि राघवो ॥ ३ अक्षच्यश्चाव्ययश्चेव धर्मसेतुमेतो ममा धर्मप्रसाधकं क्षेत्रत् सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ४ शुवाभ्यामात्मभूताभ्यां राजसूत्रमग्रुत्तमम् । सिहतो यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मो हि शाक्षतः ॥ ५ हृष्ट्वा तु राजसूत्रेन सित्रः शत्रुतिवर्दणः । सुहतेन सुयत्रेन वर्षणत्वसुपागमत् ॥ ६ स्मृमश्च राजसूत्रेन हृष्ट्वा धर्मण धर्मित्वत् । प्राप्तश्च सर्वछोकेषु कीर्तिस्थानं च शाश्चतम् ॥ ७ अस्मित्रहति चच्छुयश्चित्रस्यां तन्मया सह । हितं चायतिष्ठत्ते च प्रयत्नौ कर्तुमहेशः ॥ ८ शुव्वा तु रायवस्थैतद्वाव्यं वाक्यविशास्यः । भरतः प्राञ्जिलभूत्वा वाक्यमेतत्रुवाच ह ॥ ९ स्विय धर्मः परः साधो त्वयि सर्वा वृद्धायरा । प्रतिष्ठिता महावाहो यश्चामितविक्रम ॥ १० महीपाछाश्च सर्वे त्वां प्रजापितिमिवामराः । निरीक्षन्ते महात्मानं छोकनाथं यथा वयम् ॥ ११

प्रजाश्च पिरुवद्राजन् प्रयन्ति त्वां महावछ । प्रथिच्या गतिभूतोऽसि प्राणिनामि रोघव ॥११ स त्वमेवंविधं यज्ञमाहर्तासि कथं नृष । प्रथिच्यां राजवंज्ञानां विनाज्ञो यज्ञ दृश्यते ॥ १३ प्रथिच्यां ये च पुरुषा राजन् प्रौठ्यमागताः । सर्वेषां गतिता गज्ञ नद्भयः राजेकोपजः ॥ १४ स त्वं पुरुषशाद्दिल गुणैरतुलविकम् । प्रथिवीं नाहिसे हृत्युं वो हि तथ प्रवेते ॥ १५ भरतस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्यामृतमयं तदा । प्रश्चेमतुलं लेभे रामः सत्यपराकमः ॥ १६ ज्वाच च शुभं वाक्यं कैकेच्यानन्दवर्धनम् । प्रतिदेशतुलं लेभे रामः सत्यपराकमः ॥ १६ ज्वाच च शुभं वाक्यं कैकेच्यानन्दवर्धनम् । प्रतिदेशति परितुष्टोऽस्मि त्वाच्यं वचनेऽनच ॥ १५ एव्यदस्मदिभग्रायाद्राजस्यात् कृत्त्वमात् । निवर्तयामि धर्मेज्ञ तव सुख्याहृतेन च ॥ १९ लोकपीडाकरं कमे न कर्तव्यं विचक्षणैः । वालानां तु शुभं वाक्यं ग्राह्यं लक्ष्मणपूर्वेज ॥ २० तस्माच्छ्योमि ते बाक्यं साधुश्चकं महामते ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विद्यतिसहिषकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे राजसूर्वाजिहीर्षा नाम व्यशीतितमः सर्गः

### ्यतुरशीतितमः सर्गः वृत्रतपोवर्णनम्

तथोक्तवति रामे तु भरते च महात्मनि । लक्ष्मणोऽथ शुभं वाक्तयमुवाच रघुनन्दनम् ॥ अश्वमेधो महायज्ञः पावनः सर्वपाप्मनाम् । पावनस्तव दुर्धपो रोचतां रघुनन्दन ॥ २ श्रयते हि पुरा वृत्तं वासवे सुमहात्मनि । बहाहत्त्यावृतः शको हयमेधेन पावितः ॥ पुरा किल महावाहो देवासुरसमागमे । वृत्रो नाम महानासीदैतेयो लोकसंमत: ॥ विस्तीर्णो योजनशतमुच्छ्रितक्षिगुणं ततः । अतुरार्गेण छोकांस्नीन स्नेहात् परयति सर्वतः ॥ ५ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च बुद्धचा च परिनिष्टितः । शशास पृथिवीं स्फीतां धर्मेण सुसमाहितः ॥ तस्मिन् प्रशासित तदा सर्वकामदुषा मही । रसवन्ति प्रसृनानि मूलानि च फलानि च ॥ ७ अक्रष्टपच्या पृथिवी सुसंपन्ना महात्मनः । स राज्यं तादशं भुङ्को स्कीतमद्भतदर्शनम् ॥ तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना तपः कुर्यामनुत्तमम् । तपो हि परमं श्रेयः समोहमितरत् सुखम् ॥ ९ स निक्षिप्य सुतं ज्येष्टं पैरिषु मधुरेश्वरम् । तप उत्रं समातिष्टत्तापयन् सर्वदेवताः ॥ तपस्तप्यति वृत्रे तु वासवः परमार्तवत् । विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ 98. तपस्यता महावाहो छोका वृत्रेण निर्जिताः । वलवान् स हि धर्मात्मा नैनं शक्ष्यामि शासितुम् ॥ यद्यसौ तप आतिष्ठेद्भ्य एवासुरेश्वरः । यावङ्णोका धरिष्यन्ति तावदस्य वज्ञानुगाः ॥ १३ तं चैनं परमोदारमुपेश्चसि महाबल । क्षणं हि न भवेद्रत्रः कुद्धे त्विय सुरेश्वर ॥ ٤ġ

यदा हि प्रीतिसंयोगं त्वया विष्णो समागतः । तदाप्रप्ति छोकानां नायत्वसुपछ्टध्यान् ॥ स त्वं प्रसादं देवानां कुरुष्यं सुसमाहितः । त्वरकृतेन हि सर्वं रयात् प्रशान्तमरुजं जगन् ॥ इमे हि सर्वे विष्णो त्वां निरीक्ष्नेत् दिवीकसः । दुत्रयातेन महता त्वेषा साह्यं कुरुष्य ह ॥१० त्वया हि निल्लक्षां साह्यं कृतमेषी महासम्बाम् । अस्कृतिदमन्येपामगतीनां गतिभैवान् ॥१८ हत्यापे श्रीमद्रीमायणे वाल्मीकीये आदिकार्वे चतुष्यतिसहिकार्था-सहितायाम्

्र उत्तरकाण्डे वृत्रतपोवर्णनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः

### पत्राशीतितमः सर्गः ग्रन्थमः

लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा शत्रुनिवर्हणः । वृत्रधातम्हापेण कथयेत्याह सुन्नत ॥ राघवेणेवमुक्तस्तु सुमित्रानन्दवर्धनः । भूय एव कथां दिव्यां कथ्यामास सुब्रतः ॥ २ सहस्राक्षवचः श्रुत्वा सर्वेपां च दिवौकसाम् । विष्णुर्देवानुवाचेदं सर्वानिन्द्रपुरोगमान् ΠĘ पूर्वं सौहृद्वद्धोऽस्मि वृत्रस्य तु महात्मनः । तेन युष्मित्रियार्थं हि नाहं हन्मि महासुरम् अवर्यं करणीयं च भवतां सुन्धुत्तमम् । तस्माष्टुपार्यमीख्यास्ये येन वृत्रो निहन्यते ॥ ų त्रियामृतं करिष्यामि ह्यात्मानं सुरसन्तमाः । तेन वृत्रं सहस्राक्षो वधिष्यति न संशयः ॥ ξ एकांशों वासवं यातु द्वितीयो वज्जमेन तु । तृतीयो भूतछं शकस्तदा वृत्रं वधिष्यति ॥ o तथा बुवित देवेशे देवा वाक्यमथाबुवन् । एवमेतन्न संदेही यथा वदसि दैखहन् ॥ भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामो वृत्रासुरवधैषिणः । भंजस्व परमोदार वासवं स्वेन तेजसा ॥ く ततः सर्वे महात्मानः सहस्राक्षपुरोगमाः । तदरण्यमुपाकामन् यत्र वृत्रो महासुरः ॥ १० तेऽपश्यंस्तेजसा भूतं तप्यन्तमसुरोत्तमम् । पियन्तमिव छोकांस्त्रीत्रिदेहन्तमियाम्यरम् ॥ ११ हर्ष्ट्रेव चासुरश्रेष्टं देवास्नाससुपागमन् । कथमेनं विधिष्यामः कथं न स्यात् पराजयः ॥ १२ तेपां चिन्तयतां तत्र सहस्राक्षः पुरंदरः । वज्रं प्रगृह्य पाणिभ्यां प्राहिणोद्वत्रमुधिनि ॥ १३ कालाभिनेव घोरेण तप्तेनेव महार्चिपा । पतता वृत्रशिरसा जगत्त्रासमुपांगमत् ॥ १४ असभाव्यं वयं तस्य वृत्रस्य विवुधाधिपः । चिन्तयानो जगामाञ्ज छोकस्यान्तं महायशाः ॥१५ तिमन्द्रं ब्रह्महत्त्याञ्च गच्छन्तमनुगच्छति । अपतचास्य गात्रेषु तिमन्द्रं दुःखमाविशत् ॥ १६ हतारयः प्रनष्टेन्द्रा देवाः साभिपुरोगमाः । विष्णुं त्रिसुवनेशानं सुहुर्सुहुरपूजयन् ॥ त्वं गतिः परमेशान पूर्वजो जगतः पिता । रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वसुपजिमवान् ॥ १८ १हतश्चायं त्वया वृत्रो ब्रह्महत्त्या च वासवम् । वाधते सुरशार्दूळ मोक्षं तस्या विनिर्दिश ॥१९ तेपां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरत्रवीत् । मामेव यजतां शकः पावियष्यामि वाञ्रिणम् ॥ २०

पुण्येन हयसेधेन मामिष्ट्रा पाकशासंनः । पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयम् ॥ ११ एवं संदिश्य तां वाणीं देवानामस्त्रतोपमाम् । जगाम विष्णुदेवेशः स्त्यमानित्रविष्टपम् ॥२२ हत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये चतुविश्चतित्तहित्वत्यायं संहितायाम् उत्तरकाण्डे वृत्रवयो नाम पञ्चाशीतितमः सर्गः

### षडशीतितमः सर्गः

#### **ब्रह्महत्त्यातरणम**

तदा वृत्रवर्ध सर्वमखिलेन स लक्ष्मणः । कथर्यित्वा नरश्रेष्टः कथाशेषं प्रचक्रमे ॥ ततो हते महावीर्थे वृत्रे देवभयकरे । बहाहत्त्यावृतः शकः संज्ञां हैमें न वृत्रहा ॥ सोऽन्तमाश्रिस लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः । कालं तत्रावसत् कंचिद्रेष्टमान इवोरगः ॥ अथ नष्टे सहस्राक्ष उद्वित्रमभवज्ञगत् । भूमिश्च ध्वस्तसंकाशा निःस्रोहा शुष्ककानना ॥ नि:स्रोतसश्च ते सर्वे हदाश्च सरितस्तथा । संक्षोभश्चैव सत्त्वानामनावृष्टिकृतोऽभवत् ॥ क्षीयमाणे तु लोकेऽस्मिन् संभ्रान्तमनसः सुराः । यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तं यज्ञं समुपानयन् ॥ ६ तत: सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः । तं देशं समुपाजगमुर्यत्रेन्द्रो भयमोहितः॥ ७ ते तु च्ट्टा सहस्राक्षमावृतं ब्रह्महत्त्यया । तं पुरस्कृत्य देवेशमश्वमेधमुपाकमन् ॥ ततोऽश्वमेधः सुमहान् महेन्द्रस्य महात्मनः । वष्ट्रधे ब्रह्महत्त्रयायाः पावनार्थं नरेश्वरः ॥ ततो यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्महत्त्या महात्मैनः । अभिरोत्याववीद्वाक्यं क्रमे स्थानं विधास्यथ ॥ १० ते तामुचुस्तदा देवास्तुष्टाः प्रीतिसमन्विताः । चतुर्घी विभजात्मानमात्मनैव दुरासदे ॥ ११ देवानां भाषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्त्या महात्मनाम् । संनिधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा ॥ १२ एकेनांशेन वस्त्यामि पूर्णोदासु नदीपु वै। चतुरो वार्षिकान् मासान् दर्पन्नो कामवारिणी।। १३ भूम्यामहं सर्वकारमेकेनांशेन दुर्वसा । वसिष्यामि न सन्देहः सरोनैतदुत्रवीमि वः॥ १४ योऽयमंशस्तृतीयो मे स्त्रीषु यौवनशालिषु । त्रिरात्रं दर्पपूर्णासु वसिष्ये दर्पवातिनी ॥ हन्तारो ब्राह्मणान् ये तु मृपापूर्वमदूषकान् । तांश्चतुर्थेन सागेन संश्रविष्ये सुरर्षभाः ॥ प्रत्यूचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे । तथा भवतु तत् सर्वं साधयस्य यदीप्सितम् ॥ १७ ततः प्रीयान्विता देवाः सहस्राक्षं ववन्दिरे । विज्वरः स च पूतात्मा वासवः समपद्यत ॥ १८ प्रशान्तं च जगत् सर्वं सहस्राक्षे प्रतिष्ठिते । यज्ञं चाद्भुतसंकाशं तदा शकोऽभ्यपूज्यत् ॥ १९/ ईहशो हाश्वमेधस्य प्रभावो रघुनन्दन । यजस्य सुमहाभाग हयमेधेन पार्थिव ॥ २०

इति छक्ष्मणवाक्यमुत्तमं सृपविरतीव मनोहरं महात्मा । परितोषम्बाप हृष्ट्रचेता निश्चमण्येन्द्रसमानविक्रमीजाः ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चर्डाप्रशातिवस्तिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे ऋष्टहस्त्रातरणं साम पङ्गीवितमः सर्गः

### सप्ताशीतितमः सर्गः इटब्रीखप्राप्तिः

तच्छ्रवा रुक्सणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविज्ञारदाः। प्रत्युवाच महातेजाः प्रहसन् राघयो वचः॥ १ एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वद्सि लक्ष्मण् । वृत्रवातमशेषेण वाजिमेधफलं च यत्।। श्रुयते हि पुरा सौम्य कर्दमस्य प्रजापतेः । पुत्रो बाह्यीश्वरः श्रीमानिलो नाम महायशाः ॥ स राजा पृथिवीं सर्वा वशे कृत्वा सुधार्मिकः । राज्यं चैव नरव्यात्र पुत्रवत् पर्यपालयत् ॥४ सुरैश्च परमोदारिदें तेयेश्च महाधनैः । नागराक्षसगन्धर्वेर्यक्षेश्च सुमहात्मभिः ॥ पूज्यते निस्रज्ञः सौम्य भ्याते रघुनन्दन । अविभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोपस्य महात्मनः ॥ ६ स राजा ताहशो ह्यासीद्धर्मे वीर्चे च निष्ठितः। बुद्धचा च परमोदारो बाह्निकेशो महायशाः॥७ स प्रचक्रे महाबाहुर्मृगयां रुचिरे वने । चैत्रे मनोरमे मासि समृखबलवाहनः ॥ ेत्रजन्ने च नृपोऽरण्ये मृगाञ्शतसहस्राः । हत्वैच तृप्तिनीभूच राज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ ٩ नानामृगाणाम्युतं वध्यमानं महात्मना । यत्र जातो महासेनस्तं देशमुपचक्रमे ॥ १० तस्मिन् प्रदेशे देवेशः शैलराजसुतां हरः प्रस्मयामास दुर्धर्षः सर्वेरनुचरैः सह ॥ ११ कुत्ला स्त्रीरूपमात्मानमुमेशो गोपतिथ्वजर्ः। देव्याः प्रियचिकीर्षुः संस्तरिमन् पर्वतिनिर्झरे ॥ १२ ये तु तत्र वनोदेशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः । वृक्षाः पुरुषनामानस्तेऽभवंस्त्रीजनास्तदा ॥ १३ यच किंचन तत् सर्व नारीसंज्ञं वभूव ह । एतस्मिन्नन्तरे राजा स इंछः कर्दमात्मजः ॥ १४ निव्नन् मृगसहस्राणि तं देशमुपचक्रमे । स दृष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सन्यालमृगपक्षिकम् ॥ १५ आत्मानं स्त्रीकृतं चैव सानुगं रघुनन्दन । तस्य दुःखं गणानीवृष्टपातानं तथागतम् ॥ १६ उमापतेश्च तत् कर्म ज्ञात्वा त्रासमुपागमत् । ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम् ॥ १७ ुजगाम शरणं राजा सभृत्यवलवाहनः । ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः ॥ 86 प्रजापतिसुतं वाक्यसुवाच वरदः स्वयम् । उत्तिष्टोत्तिष्ट राजर्षे कार्दमेय महावल ॥ १९ पुरुपत्वमृते सौम्य वरं वरय सुन्नत । ततः स राजा दुःखार्तः प्रखाख्यातो महात्मना ॥ २० ्नं च जयाह स्त्रीभृतो वरमन्यं सुरोत्तमात् । ततः शोकेन महता शैलराजसुतां नृप: ॥ २१ प्रणिपस ह्युमां देवीं सर्वेणैवान्तरात्मना । ईशे वराणां वरदे छोकानामसि भामिनी ।। २२

> इत्यापे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाच्ये चलुर्विशादिसंहत्तिकायाँ सहितायाम् क्रिकेट्ट उत्तरकाण्डे इल्लीस्याप्तिनाम समाजीतितमः समी:

### अष्टाशीतितमः सर्गः १ - दुधसम्पामः-

तां कथामिळसंबद्धां रामेण भेनुद्वीरेवानु किलामी भरिष्टीव (चित्रा प्रसाविस्मिती ॥ तौ रामं प्राञ्जली भूत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः । विस्तरं तस्य सावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः तरि कथं स राजा स्त्रीभूतो वर्तयामास दुर्गतिः । पुरुष्युत्र यदा भूतः का वृत्ति वर्तयत्यसौ ॥ ३ तयोस्तद्भाषितं शुत्वा कीतृहरुसमन्वितम्। कथर्यामस्य काकुत्स्थस्तस्य राज्ञो यथागतम् ॥ तमेव प्रथमं मासं स्त्रीभूता लोकसुन्दरी । तार्थिः पुरिवृता स्त्रीभिर्ये च पूर्वेपदानुगाः ॥ तत् काननं दिगाह्याञ्च विजहे छोकसुन्दरी । द्रमगुल्मछताकीर्णं पद्भयां पद्मदछेक्षणा ॥ वाहनानि च सर्वाणि सा त्यका वै समन्ततः । पर्वताभोगविवरे तस्मिन् रेमे इला तदा ॥" अथ तस्मिन् वनोदेशे पर्वतस्याविदूरतः । सरः सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणैर्यतम् ॥ दुद्शे सा त्विला तस्मिन् वुधं सोमसुतं ततः । ज्वलन्तं स्वेन वपुपा पूर्णसोममिवोदितम् ॥ ९ तपन्तं च तपस्तीत्रसम्भोमध्ये दुरासदम् । यशस्करं कामकरं तारुण्ये पर्यवस्थितम् ॥ १० सा तं जलाश्यं सर्वं क्षोभयामास विस्मिता । सहगैः पूर्वपुरुपैः स्त्रीभूतै रघुनन्दन ॥ ११ बुधस्तु तां समीक्ष्येव कामवाणवशं गतः । नोपलेभे तदात्मानं संचचाल तदाम्भसि ॥ १२ इलां निरीक्षमाणस्तु त्रैलोक्याभ्यधिकां शुभाम् । चिन्तां समभ्यतिकामत् का न्वियं देवताधिका ॥

त देवीय न नागीय नासुरीव्यवस्तरासुं स्ना हष्टपूर्वी मया काचिद्रूरणीनेन शोभिता ॥ १४ सहसीय राम महागदि मान परिवार । इति सुर्वि सम्प्रस्थाय ज्ञान झंडसुपागमत् ॥ १५ आश्रमं महागदि मान परिवार । इति सुर्वि सम्प्रस्थाय ज्ञान झंडसुपागमत् ॥ १६ सा ता परान्य परिवार । अस्त सम्भाग परिवर्ण स्त्रीत तारी । १६ सा ता परान्य परिवर्ण स्त्रीत । अस्त सित्रयक्ष्ण सुर्वे इन्दुमेसुरया गिरा ॥ १८ अस्त तारी मान सित्रयक्ष्ण सुर्वे स्त्रीत स्त

्रस्त्रकाण्डे बुधसमायमो नाम अष्टाशीतितमः सर्गः

### एकोन्नवनितृत्वः संग्रीः प्रस्तविजनन्

्रिश्वा किंपुरुपोत्पत्ति हैक्मणो भरतस्तदा क्षाश्चर्यमिति चात्रूतामुभौ रामं जनेश्वरम् ॥ ्रीर्थे नीतः कथातेलां भूत्रं क्रिन्महिल्याः किषयामातः प्रमीपा ४८।पिश्र**तस्य वै ॥** २ रायोस्या विष्टुरा इत्या किमरोदेशीसन्तराः विशेषय स्टब्सेपन्नो सो रिप्ये प्रेरसान्त्रित्र ॥ 3 सोमस्याहं सुद्यितः सुतः सुरुचिराजने । भूजस्य मां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुपा ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शून्ये स्वजनवर्जिता । इंटा सुरुचिरप्रख्यं प्रत्युवाच महाप्रहम् ॥ अहं कामचरी सौम्य तवारिम वशवर्तिनी। प्रशाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा कुरु।। तस्यास्तदद्भतप्रख्यं शुत्वा हर्पमुपागतः । स वै कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः स्रतः ॥ ्रव्यस्य माधवो मासस्तामिलां रुचिराननाम् । गतो रमयतोऽत्यर्थं क्षणवत्तस्य कामिनः ॥ अथ मासे तु संपूर्णे पूर्णेन्दुसदृशाननः । प्रजापतिसुतः श्रीसाञ्शयने प्रस्रबुच्यत ॥ 🛩 Q. . सोऽपद्यत् सोमजं तत्र तपन्तं सिळ्ळाशये । ऊर्ध्ववाहुं निरालम्बं तं राजा प्रसभापत ॥ भगवन् पर्वतं दुर्गं प्रविष्टोऽस्मि सहातुगः । न तु परयामि तत् सैन्यं क नु ते सामका गताः ् तच्छूत्वा तस्य राजपेर्नेप्टसंज्ञस्य भाषितम् । प्रत्युवाच ग्रुभं वाक्यं सान्त्वयन् परया गिरा ॥ अइमवर्षेण महता भृत्यास्ते विनिपातिताः । त्वं चाश्रमपदे सुप्तो वातवर्षभयार्दितः ॥ १३

समाश्वसिहि भद्रं ते निर्भशे विगतज्वरः । फलमूलाशनो वीर निवसेह वथासुखम् ॥ १४ स राजा तेनं वाक्येन प्रतायसते महामतिः । प्रस्तुवाच तेनो वाक्यं दीनो शृत्यक्षमाद्भूशम् ॥ त्रक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं ध्वीविनाकृतः । वतियेयं क्षणं व्रह्मम् समनुज्ञानुमहिति ॥ १६ सुतो धर्मपरो व्रह्मकं राज्यं नाहं ध्वीविनाकृतः । वतियेयं क्षणं व्रह्मम् समनुज्ञानुमहिति ॥ १६ सुतो धर्मपरो व्रह्मकं वर्षाः सम्म राज्यं प्रपत्यवे ॥१७ न हि शक्ष्याम्यहं हित्वां धृत्यदारानं सुलान्विनाम् । प्रतिवक्तं महातेजः किविद्याश्चिमं वर्षाः तथा श्ववति राजेन्द्रं हुधः परममद्भुतम् । सान्त्वपूर्वभयोवाच वासस्त हृहं राजेताम् ॥ १९ न संतापरत्यया कार्यः कार्द्वम् महावल । संवस्तरोपितस्यहं कारियप्यामि ते हित्वम् ॥ २९ न संतापरत्यया कार्यः कार्द्वमादिनाम् ॥ २९ न संतापरत्यया कार्यः कार्याद्वमात्र्या । वासाय विद्ये हुद्धि यद्वकः व्रह्मतार्विनाम् ॥ २२ नतः सा नवमे मासि इला सोमसुतात् सुत्रम् । नासं पुरुपमावेन धर्महुद्धि वकार सः ॥ २२ ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात् सुत्रम् । जनयामासं सुत्रोणी प्रत्यत्वम् वितम् ॥ २४ नुधस्सु पुरुपीभूतं स वै संवत्सरान्तरम् । कथाभी रमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान् ॥ २५ नुधस्सु पुरुपीभूतं स वै संवत्सरान्तरम् । कथाभी रमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान् ॥ २५

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे पुरुरवोजननं नाम एकोननवतितमः सर्गः

### नवतितमः सर्गः \* इलापौरुपप्राप्तिः

तथोक्तवति रामे तु तस्य जन्म तद्दूतम् । उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायशाः ॥ इला सा सोमपुत्रस्य संवत्सरमथोपिता । अकरोत् किं नरश्रेष्ठ तत्त्वं शंसित्सहिसि ॥ २ तयोस्तद्वाक्यमाधुर्यं निशम्य परिष्टच्छतोः । रामः पुनरुवाल्लेमां प्रजापुतिसुते कथाम् ॥ ંરૂ पुरुषस्य गते हारे बुधः परमबुद्धिमान् । संवर्त परमोदारमाजुद्दाव महायेशाः ॥ 8 च्यवनं भृगुपुत्रं च मुनिं चारिष्टनेमिनम् । प्रमोदनं मोदकरं तथा दुर्वाससं मुनिम् ॥ ų एतान् सर्वान् समानीय वाक्यज्ञस्तत्त्वदर्शिनः । उवाच सर्वान् सुहृदो धैर्येण सुसमाहितान् ॥ अयं राजा महावाहुः कर्दमस्य इलः सुतः । जानीतैनं यथाभूतं श्रेयो ह्यस्य विधीयताम् ॥ ७ तेपां संवदतामेव तमाश्रमग्रुपागमत् । कर्दमस्तु महातेजा द्विजैः सह महात्मिमः ॥ पुलस्यश्च कृतुश्चेव वषट्कारस्तथैव च । ओङ्कारश्च महातेजास्तमाश्रममुपागमत् ॥ ते सर्वे हृष्टमनसः परस्परसमागमे । हितैषिणों बाह्निपतेः पृथग्वाक्यान्यथानुवन् ॥ कर्दमस्त्वन्नवीद्वाक्यं सुतार्थं परमं हितम् । द्विजाः श्रृणुत मद्वाक्यं यच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि नान्यं पद्यामि भैपज्यमन्तरा वृपभध्वजम् । नाश्वमेधात् परो यज्ञः प्रियक्षेव महात्मनः ॥१२

तस्माद्यजामहे सर्वे पार्थिवार्थे दुरासदम् । कर्दमेनैवमुक्तास्तु सर्वे एव द्विजर्पभाः ॥ १३ रोचयन्ति सम् तं यद्यं रुद्रस्याराधनं प्रति । संवर्तस्य तु राजर्पेः शिष्यः परपुरंजयः ॥ १४ मरुत्त इति विख्यातस्तं यज्ञ समुपाहरत् । ततो यज्ञो महानासीद्वुधाशुमसमीपतः ॥ १५ रुद्रश्च परमं तोपं जगाम सुमहायशाः । अथ यहे समाप्ते तु प्रीतः परमया सुदा ॥ १६ उमापतिर्द्विजान् सर्वानुवाच इलसन्निधौ । प्रीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः ॥ १७ अस्य बाह्मीपतेश्चैव कि करोमि प्रियं शुभम् । तथा वदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिताः ॥१८ ्रप्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात् पुरुषस्तिवला । ततः शीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः ॥ १९ इलाये स महातेजा दत्त्वा चान्तरधीयत । निर्वृत्ते हयमेथे तु गतव्यादर्शनं हरः ॥ ंचथागतं द्विजाः सर्वे छगच्छन् दीर्घदर्शितः । राजा तु प्रातिसुन्द्रस्य गल्यदेने <mark>छनुत्तमम् ॥२१</mark> निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानं यशस्त्ररम् । अविन्युन्तु राजिविदेशि परपुरंजयः ॥ २२ प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो वली । स काले प्राप्तवाँहोकमिलो बाह्यमनुत्तमम् ॥ २३ ऐलः पुरुरवा राजा प्रतिष्ठानमवाप्तवान् । ईटशो हाश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषर्वभौ ॥ स्तीभूतः पौरुपं लेभे यचान्यदिष दुर्लभम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे इलापौरुपप्राप्तिर्नाम नवतितमः सर्गः

### एकनवतितमः सर्गः यज्ञसंविधानम्

or at the same

एतदाख्याय काकुत्त्थो भ्रातुभ्यामिसतप्रभः । छद्दमणं पुनरेवाह धर्मेषुक्तिमदं वदः ॥ १ विसिष्टं वासदेवं व जावालिमथ काद्रयपम् । द्विजांश्च सर्वेष्ठवरानश्चमेधपुरस्कृतान् ॥ २ एतान् सर्वोत् समानियं सन्त्रयित्वा च छद्दमण । इयं छक्षणसंपन्नं विसोक्ष्यामि समाधिना ॥३ तद्वाव्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा त्वरितविकमः । द्विजान् सर्वोत्त समाहृय दक्षैयामास राघवम् ॥४ ते दृष्ट्वा वेवसंकाशं छतपादाभिवन्दनम् । राधवं सुदुराधपैमाशीभिः समपूजयन् ॥ ५ प्राञ्जलिः स तदा भूत्वा राधवो द्विजसक्तमान् । आचवक्षेऽश्वमेधस्य द्विभाग्नयं महायशाः ॥६ ते तु रामस्य तच्छूत्वा नमस्कृत्वा वृष्यवचम् । अश्वमेधं द्विजाः सर्वे पूज्यन्ति स सर्वेशः ॥७ स तेषां द्विजसुख्यानां वाक्यमद्वतद्वरीनम् । अश्वमेधं व्वजाः सुशं प्रीतोऽभवत्तद्वा ॥ ८ विद्वाय कर्म तत्तेषां रामो छद्दमणमन्त्रीत् । प्रेष्यस्य हुतं दूवान् सुश्रीवाय महासम् ॥ ९ थया महद्भिहेरिभिष्ठेव्विभन्नं वनौकसाम् । सार्थमागच्छ भद्रं ते द्यनुभोक्तुं महोस्तवम् ॥ १०

विभीषणश्च रक्षोभिः कामगैर्वहभिर्वतः । अश्वमेषं महायज्ञमायात्वतुलविक्रमः ॥ राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीर्षवः । सातुगाः क्षिप्रमायान्तु यज्ञं द्रष्टुमतुत्तमम् ॥ १३ देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः । आमन्त्रयस्व तान् सर्वानश्वमेधाय उक्ष्मण ॥ १३ ऋषयश्च महाबाहो आहयन्तां तपोधनाः । देशान्तरगताः सर्वे सदाराश्च द्विजातयः ॥ -१४ तथैव तालावचरास्तथैव नटनर्तकाः । यज्ञवादश्च सुमहान् गोमला नैमिशे वने ॥ आज्ञाप्यतां महाबाहो तिद्धि पुण्यमनुत्तमम् । शान्तयश्च महावाहो प्रवर्द्धन्तां समन्ततः ।।१६ शतश्रश्रापि धर्मज्ञाः ऋतुमुख्यसनुत्तमम् । अनुभूय महायज्ञं नैमिशे रघुनन्दन ॥ तुष्टः पुष्टश्च सर्वोऽसौ मानितश्च यथाविधि । प्रीति यास्यति धर्मज्ञ शीद्यमामन्त्र्यतां जनः ॥१८ शतं वाहसहस्राणां तण्डलानां वपुष्मताम् । अयुतं तिलसदानां प्रयात्वये महावल ॥ चणकानां कुलित्थानां सापाणां लेवणस्य च । अतोऽनुरूपं स्त्रेहं च गत्धं संक्षिप्रमेव च ॥ २० सवर्णकोट्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तराः । अत्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वत्रे समाधिना ॥ २१ अन्तरा पण्यवीध्यक्ष सर्वे च नटनर्तकाः । सूदा नार्यश्च बहवो नित्यं यौवनशालिनः ॥ २२ भरतेन तु सार्ध ते यान्तु सैन्यानि चात्रतः । नैगमा वलवृद्धास्त्र द्विजास्त्र सुसमाहिताः ॥ २३ कमान्तिकान् वर्धाकेनः कोशाध्यक्षांश्च नैगमान् । मम मातृस्तथा सर्वाः कुमारान्तःपुराणि च ॥ काळ्यतीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञांश्च कर्मणि । अत्रती भरतः कृत्वा गच्छत्वत्रे महायज्ञाः ॥२५८ उपकार्या सहाहाश्च पार्थिवानां महौजसाम् । सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महावलः ॥ अञ्चपानानि वस्त्राणि अनुगानां महात्मनाम् । भरतः स तदा यातः शत्रघ्नसहितस्तदा ॥ २७ वानराश्च महात्मानः सुत्रीवसहितास्तदा । विप्राणां प्रवराः सर्वे चकुश्च परिवेषणम् ॥ विभीषणश्च रक्षोभिः स्त्रीभिश्च वहुभिर्वृतः । ऋषीणासुत्रतपसां पूजां चक्रे महात्मनाम् ॥ २९

> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे यज्ञसविधानं नाम एकनवतितमः सर्गः

## द्विनवतितमः सर्गः

#### हयचर्या

तत् सर्वमिखिलेनाञ्च संस्थाप्य भरतात्रजः । हयं लक्षणसंपन्नं कृष्णसारं सुमोच ह ॥ ﴿ ﴾ फ़िलिपिमर्लक्षमणं सार्धमश्वतन्त्रे नियोज्य च । ततोऽभ्यगच्छत् काकुरस्थः सह सैन्येन नैमिशम् ॥ यज्ञवाटं महाबाहुर्देष्ट्वा परममद्भुतम् । प्रहर्षमतुलं लेभे श्रीमानिति वचोऽत्रवीत् ॥ ३ नैमिशे वसतस्तस्य सर्वे पत्र नराधिपाः । आनिन्युरुपहारांख्य तान् रामः प्रत्यपूज्यत् ॥ ४

१. दीक्षाही येशकर्मणि क. । २. २७, २८, २९ पेथानि च. न सन्ति

उपकार्या महाहाँश्च पार्थिवानां महात्मनाम् । सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महामितः ॥ अञ्चर्णानानि वद्याणि सानुगानां महात्मनाम् । भरतः संददावाशु शृत्रप्रसहितस्तदा ॥ ε वानराश्च महात्मानः सुत्रीवसहितास्तदा । विप्राणां प्रणताः सर्वे चिक्ररे परिवेषणम् ॥ विभीषणश्च रक्षोभिर्वहुभिः स्निविभिर्वृतः । ऋषीणासुत्रतपसां पूजां चक्रे महात्मनाम् ॥ एवं सुविहितो यज्ञो हयमेघोऽभ्यवर्तत । लक्ष्मणेनाभिगुप्ता च हयचर्यो प्रवर्तत ॥ इंदरा राजसिंहस्य यज्ञप्रवर्मुत्तमम् । नान्यः शब्दोऽभवत्तत्र हयमेथे महात्मनः ॥ ę٥ छन्दतो देहि देहीति यावतुष्यन्ति याचकाः । तावत् सर्वाणि दत्तानि क्रतुमध्ये महात्मनः ॥११ . विविधानि च गौडानि खाण्डवानि तथैव च । न निस्स्रतं भवत्योष्टाहचनं यावदर्थिनाम् ॥ १२ . तावद्वानररक्षोभिर्दत्तमेवाभ्यदृश्यत । न कश्चिन्मलिनस्तत्र दीनो वाष्यथ कर्शितः ॥ १३ तस्मिन यज्ञवरे राज्ञो हष्टपष्टजनावते । ये च तत्र महात्मानो मनयश्चिरजीविनः ॥ .१४ नारमरस्तादृशं यज्ञं नाष्यासीत् स कदाचन । यः कुछवान् सुवर्णेन सुवर्णं लभते स्म सः ॥ १५ वित्तार्थी लभते वित्तं रत्नार्थी रत्नमेव च । रजतानां सुवर्णानामश्मनामथ वाससाम् ॥ . 88 अनिशं दीयमानानां राशिः समुपदृश्यते । न शक्रस्य धनेशस्य यमस्य वरुणस्य वा ॥ १७ ईहजो हप्टपूर्वो न एवम् चुस्तपोधनाः । सर्वत्र वानरास्तस्थः सर्वत्रैव च राक्षसाः ॥ १८ ्वासोधनान्नसर्थिभ्यः पूर्णहस्ता दुदुर्भृशम् । ईट्शो राजसिंहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः ॥ संबत्सरमधो साम्र वर्तते न च हीयते ॥

> हत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे हयचर्या नाम द्विनवतितमः सर्गः

#### त्रिनवतितमः सर्गः वालमीकिसंदेश:

वर्तमाने तथाभूते यहा च परमाद्भुते । सांशब्य आजगामाञ्ज वाल्मोकिर्मुनिपुङ्गवः ॥ स दृष्टा दिव्यसंकाशं यज्ञमद्भुतदर्शनम् । एकान्ते ऋषिवाटानां चकार उटजाब्छुभान् ॥ शकटांश्च बहून् पूर्णान् फलमूलैश्च शोभनान् । वाल्मीकिवाटे रुचिरे स्थापयन्नविद्रतः ॥ आसीत् सुवृजितो राज्ञा मुनिभिश्च महात्मभिः । वाल्मीकिः सुमहातेजा न्यवसत् परमात्मवान् ॥ स शिष्यावनवीद्धष्टो युवां गत्वा समाहितौ । कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायेथां परया सुदा ॥५ ऋषिवाटेषु पुण्येषु ब्राह्मणावसंथेषु च । रध्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां गृहेषु च ॥ ामस्य भवनद्वारि यत्र कर्म प्रवर्तते । ऋत्विजामग्रतश्चैव तत्र गेयं विशेषतः ॥ इमानि च फलान्यत्र स्वादूनि विविधानि च । जातानि पर्वतात्रेषु चास्वाद्यास्वाद्य गायताम् ॥८ न यास्यथः अमं वस्तौ सङ्घिवता फळाति वै । मूळाति च सुमृष्टानि न रागात् परिहास्यथः । यदि शब्दापयेद्रामः अवणाय महीपतिः । ऋषीणासुपविष्टानां तनो गेयं प्रवर्तताम् ॥ १० दिवसे विश्वतिः सर्गा गेया मधुरया गिरा । प्रमाणैर्वहुमिस्तत्र यथोदिष्टा मया युरा ॥ ११ छोभश्चापि न कर्तव्यः स्वर्पोऽपि धनकाङ्खया । कि धनेनाअमस्थानां फळमूळोपजीविनाम् ॥ यदि प्रच्छेत् स काकुत्स्यो युवां कस्येति दारको । आवां वात्मिकिशिष्यो स्वो वृत्तमेव नराधिपुत्र ॥ इमास्तन्त्रीः सुमधुराः स्थानं वा पूर्वदर्शनम् । मूर्छियत्वा सुमधुरं गायेथां विगतव्यते ॥ १४ आदिमधृति गेयं स्वाच चावज्ञाय पार्थिवम् । पिता हि सर्वभूतानां राजा भवति वर्मतः ॥ १६ स्वाच हष्टमनसौ थः प्रभाते समास्थितौ । गायेथां मधुरं गेयं तन्त्रीळयसमन्वितम् ॥ १६ इति संदिद्य बहुशो सुनिः प्राचेतस्तद्वा । वाल्मीकिः परमोदारस्तूणीमासीन्महायशाः ॥ १७ संदिष्टो सुनिना तेत ताबुभौ मेथिळीसुतौ । तथैव करवावेति निर्जगसतुररिदसौ ॥

तामद्भुतां तो हृदये कुमारो निवेदय वाणीमृपिमापितां तदा। समुत्सुको तो सममृपतुर्निशां यथाश्विनो भागवनीतिसहिताम् ॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहिषकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वाल्मीकिसंदेशो नाम त्रिनवतितमः सर्गः

१९

### चतुर्नवतितमः सर्गः रामायणगानम्

तो रजन्यां प्रभातायां स्नातौ हुतहुताझनौ । यथोक्तमृषिणा पूर्वं सर्वं तत्रोपगायताम् ॥ १ तां स ग्रुश्राव काकुत्स्यः पूर्वाचार्यविनिर्मिताम् । अपूर्वं पाठ्यजाति च गेयेन समछङ्कृताम् ॥२ प्रमाणेर्वेहुभिर्युक्तां तन्त्रीठयसमन्विताम् । वाठाभ्यां राघवः श्रुत्वा कौतूह्रलपरोऽभवत् ॥ ३ अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन् । पार्थिवांश्च नरव्यात्रः पण्डिताकृगमांस्त्रथा ॥ १ पौराणिकाञ्जव्यविदो ये च वृद्धा द्विजातयः । स्वराणां लक्षणज्ञांश्च उत्सुकान् द्विजसत्तमान् ॥ व्रक्षणज्ञांश्च गान्धवांश्चेगमांश्च विशेषतः । पाद्यक्षरसमासज्ञां उल्लुकान् । १ क्रियाकरपविदश्चेव तथा काव्यविदो जनान् ॥ ६ कल्यमात्राविभागज्ञाञ्चवित्ते च परं गतान् । क्रियाकरपविदश्चेव तथा काव्यविदो जनान् ॥ ५ भाषाज्ञानिङ्गतज्ञांश्च नैगमांश्चात्र्यशेषतः । हेत्प्चारकुशलान् वचने चापि हेतुकान् ॥ ४ छन्दोविदः पुराणज्ञान् वैदिकान् द्विजसत्तमान् । चित्रज्ञान् वृत्तस्त्रज्ञान् गीतनृत्वविशारदान् ॥ शास्त्रज्ञात्रितिनिपुणान् वेदान्तार्थप्रवोधकान् । एतान् सर्वान् समानीय गातारौ समवेश्चयत् ॥ शास्त्रज्ञात्रितिनिपुणान् वेदान्तार्थप्रवोधकान् । एतान् सर्वान् समानीय गातारौ समवेश्चयत् ॥

ट्या सुनिगेगाः सर्वे पार्थिवाश्च महौजसः । पिवृत्त इव बक्षुर्स्या राजाने गायको च तो ॥ ११ ऊचुः परस्परं चेदं सर्व एव समन्ततः । उभौ रामस्य सदशौ विम्वाद्विम्वमिवोश्यितौ ॥ १२ जटिली चर्दि न स्यातां न वल्कलघरौँ यदि । विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च ॥१३ तेपां संबद्तामेवं श्रोतृणां हर्षवर्धनम् । गेयं प्रचकतुस्तत्र ताबुभौ मुनिदारकौ ॥ 8 2 ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धर्वमतिमानुपम् । न च तृप्ति ययुः सर्वे श्रोतारो गानसंपदा ॥ १५ प्रवृत्तमादितः पूर्वसर्गं नारददर्शितम् । ततः प्रभृति सर्गाश्च यावद्विशसगायताम् ॥ १६ ततोऽपराह्मसमये राघवः समभापत । श्रुत्वा विश्वतिसर्गास्तान् भ्रातरं भ्रातृवत्सलः ॥ अष्टादशसहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनोः । प्रयच्छ शीवं काकुतस्य यदन्यदभिकाङ्क्षितम् ॥ १८ ददौ शीवं स काकुत्रथो वालयोर्वे पृथकपृथक् । दीयमानं सुवर्णं तु नागृहीतां कुशीलवौ ॥१९ ऊचतुश्च महात्मानौ किमनेनेति विस्मिनौ । वन्येन फलमुलेन निरतौ वनवासिनौ ॥ सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यावहे वने । तथा तयोः प्रवुवतोः कुतूह्छसमन्विताः ॥ श्रोतारश्चेव रामश्च सर्व एव सुविस्मिताः । तस्य चैवागमं रामः काव्यस्य श्रोतमः सुकः ॥ २२ पप्रच्छ तौ महातेजास्तावुभौ सुनिदारकौ । किंप्रमाणिमदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः ॥ २३ कर्ता कान्यस्य महतः क चासौ मुनिपुङ्गवः । पुच्छन्तं राघवं वाक्यमूचतुर्मुनिदारकौ ॥ २४ वाल्मीकिर्भगवान् कर्ता संप्राप्तो यज्ञसंविधाम् । येनेदं चरितं तुभ्यमशेपं संप्रदर्शितम् ॥ २५ संनिवद्धं हि श्लोकानां चतुर्विशत्सहस्रकम् । उपाख्यानशतं चैव भागवेण तपस्विना ॥ २६ आदिप्रभृति वै राजन् पछ्च सर्गशतानि च । काण्डानि षट् कृतानीह सोत्तराणि महात्मना ॥ कृतानि गुरुणारमाकमृपिणा चरितं तव । प्रतिष्ठा जीवितं यावत्तावत् सर्वस्य वर्तते ॥ यदि दुद्धिः कृता राजन्श्रवणाय महारथ । कर्मान्तरे क्षणीभूतस्तच्छृणुष्व सहानुजः ॥ वाढिमित्यववीद्रामस्तौ चानुज्ञाप्य राघवम् । प्रहृष्टौ जग्मतुः स्थानं यत्रास्ते मुनिपुङ्गवः ॥ रामोऽपि मुनिभिः सार्धं पार्थिवैश्व महात्मभिः । श्रुत्वा तद्गीतिमाधुर्यं कर्मशालामुपागमत् ॥ ३१

ह्यश्राव तत्ताळळयोपपन्नं सर्गानिवतं छुस्वरज्ञन्दयुक्तम् । तन्त्रीळयञ्यखनयोगयुक्तं कुशीळवाभ्यां परिगीयमानम् ॥

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विदातिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रामायणगानं नाम चतुर्नवितितमः सर्गः

### पञ्चनवतितमः सर्गः वाल्मीकिद्रतप्रेषणम्

रामो बहून्यहान्येवं तद्गीतं परमं शुभम् । शुश्राव मुनिभिः सार्धं पार्थिवैः सह वानरैः ॥ तिसम् गीते तु विज्ञाय सीतापुत्री कुशीलवी । तस्याः परिषदो मध्ये रासो वचनमत्रवीत् ॥२ द्ताञ्जुद्धसमाचारानाहूयात्ममनीषया । महचो त्रुत गच्छध्वसितो भगवतोऽन्तिकम् ॥ ३ यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वीतकरमणा । करोत्विहात्मनः शुद्धिमनुमान्य महामुनिम् ॥ ४ छन्दं सुनेश्च विज्ञाय सीतायाश्च मनोगतम् । प्रत्ययं दातुकामायास्ततः शंसत मे छघु॥ ५ श्वः प्रभाते तु शपथं मैथिली जनकात्मजा । करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थं ममैव च ॥ ६ श्रुत्वा तु राघवरयैतद्वचः परममद्भुतम् । दूताः संप्रययुर्वाटं यत्रास्ते सुनिपुङ्गवः ॥ ते प्रणस्य महात्मानं व्वलन्तमितप्रभम् । ऊचुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥ तेषां तद्याहृतं श्रत्वा रामस्य च मनोगतम् । विज्ञाय सुमहातेजा मुनिर्वाक्यमथानवीत् ॥ ९ एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राघवः । तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः स्त्रियाः ॥ १० तथोक्ता मुनिना सर्वे रामद्ना महौजसम् । प्रत्येत्य राघवं क्षिपं मुनिवाक्यं वभाषिरे ॥ ११ ततः प्रहृष्टः काकुरस्यः श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः । ऋषीस्तत्र समेतांश्च राज्ञश्चेवाभ्यभाषत ॥ १२ भगवन्तः सिशन्या वै सानुगाश्च नराधिपाः । परयन्तु सीनाशपयं यश्चैवान्योऽपि काङ्क्ते ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मतः । सर्वेषासृषिमुख्यानां साधुवादो महानभूत् ॥ १४ राजानश्च महात्मानं प्रशंसिन्त स्म रायवम् । उपपन्नं नरश्रेष्ठ त्वय्येव सुवि नान्यतः ॥ १५ एवं विनिश्चयं कृत्वा श्वोभूत इति राघवः । विसर्जयामास तदा सर्वास्ताञ्ज्ञात्रुसूदनः ॥

> इति संप्रविचार्य राजसिंह: श्वोभूते शपथस्य निश्चयं वै । विससर्ज सुनीन्नुपांश्च सर्वाच् स महास्मा महतो महानुभाव: ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीकांये आदिकान्ये चतुर्विद्यातसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे वास्मीकिंद्रतभ्रेषणं नाम पञ्चनवतितमः सर्गः

> > षण्णवतितमः सर्गः

### वाल्भीकिप्रस्ययदानम्

तस्यां रजन्यां ब्युष्टायां यज्ञवाटगतो तृषः । ऋषीन् सर्वान् महातेजाः शब्दापयति राधवः ॥ १ विसिष्टो वामदेवश्च जावाल्टरथ काश्यपः । विश्वामित्रो दीर्घतपा दुर्वासाश्च महातपाः ॥ १ पुरुस्त्योऽपि तथा शक्तिमीर्गवश्चैव वामनः । मार्कण्डेयश्च दीर्घायुमीर्द्रस्यश्च सहायशाः ॥ ३ गर्गश्च च्यवनश्चैव शतानन्दश्च धर्मिवत् । भरद्वाजश्च तेजस्वी स्वप्निपुत्रश्च सुप्रभः ॥ ४

नारदः पर्वतञ्चेव गौतमश्च महायशाः । काट्यायनः सुयज्ञश्च ह्यगस्यस्तपसां निधिः ॥ पते चान्ये च बहवो मुनयः संशितत्रताः । कौतृहळसमाविष्टाः सर्व एव समागताः ॥ राक्षसाध्य महावीर्या वानराध्य महावलाः । सर्व एव समाजग्मर्महात्मानः कतहलात ॥ क्षत्त्रिया ये च शुद्राश्च वैदयाश्चेव सहस्रशः । नानादेशगताश्चेव ब्राह्मणाः संशितव्रताः ॥ र्ज्ञाननिष्ठाः कर्मनिष्ठा योगनिष्ठास्तथापरे । सीताशपथवीक्षार्थं सर्व एव समागताः ॥ g तदा समागतं सर्वमञ्मभूतमिवाचलम् । श्रुत्वा मुनिवरस्तूर्णं ससीतः समुपागमत् ॥ तमृषि पृष्टतः सीता त्वन्वगच्छद्वाङ्मुखी । कृताञ्जलिबीष्पगला कृत्वा रामं मनोगतम् ॥११ दृष्टा श्रुतिमिवायान्तीं ब्रह्माणमनुगामिनीम् । वाल्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत् ॥ त्तो हल्ह्लाशन्दः सर्वेपामेवमावभौ । दुःखजन्मविशालेन शोकेनाकुल्तिात्मनाम् ॥ १३ साध रामेति केचित्त साध सीतेति चापरे । उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षकाः संप्रचक्छाः ॥ ततो मध्ये जनौषस्य प्रविदय सुनिपुङ्गवः । सीतासहायो वाल्मीकिरिति होवाच राघवम् ॥ १५ इयं दाशरथे सीता सन्नता धर्मचारिणी । अपनादात परित्यक्ता समाश्रमसमीपतः ॥ १६ लोकापवादभीतस्य तव राम महावत । प्रत्यं दास्यते सीता तदनुज्ञातमहीस ।) १७ इसौ तु जानकीपुत्रावुभौ च यमजातकौ । सुतौ तवैव दुर्धधौँ सत्यमेतद्ववीमि ते ॥ १८ प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दन । न स्मराम्यनृतं वाक्यिममौ तु तव पुत्रकौ ॥ १९ वहुवर्षसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता । नोपाश्रीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली ॥ २० मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्विषम् । तस्याहं फलमश्रामि अपापा यदि मैथिली ॥२१ अहं पञ्चसु भूतेषु मनष्पष्टेषु राघव । विचिन्स सीता शुद्धेति जन्नाह वनानर्झरे ॥ २२ इयं ग्रद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता । लोकापवादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥ २३

तस्मादियं नरवरात्मज शुद्धभावा दिच्येन दृष्टिविषयेण तदा प्रविष्टा । छोकापवादकळुपीक्रतचेतसा या त्यक्ता त्वचा प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥ २४ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये चतुर्विचातिसङ्खिकायां सीहतायाम् उत्तरकाण्डे वास्मीकिप्रत्यदानं नाम पण्णवतित्यः सर्गः

#### सप्तनवतितमः सर्गः सीतारसातलप्रवेशः

वारमीकिनैवमुक्तस्तु राघवः प्रसमापत । प्राञ्जलिजंगतो मध्ये दृष्ट्रा तां वरवर्णिनीम् ॥

एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित् । प्रत्ययस्तु सम ब्रह्मस्तव वाक्यैरकस्मयैः ॥ प्रत्ययस्तु पुरा वृत्तो वैदेखाः सुरसंनिधौ । झपथस्तु कृतस्तत्र तेन वेदम प्रवेशिता ॥ लोकापवादो वलवान् येन त्यक्ता हि मैथिली । सेयं लोकभयाद्वसन्नपापेत्यभिजानता ॥ परिलक्ता मया सीता तद्भवान् क्षन्तुमहिति। जानामि चेमौ पुत्रौ मे यमजातौ कुशीलवौ ॥ ५ शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु से । अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः ॥ ६ सीतायाः शपथे तरिमन् महेन्द्राचा महौजसः । पितामहं पुरस्कृत सर्व एव समागताः ॥ ७ आदित्या वसवो रुटा हाश्विनौ समरुद्रणाः । गन्धर्वाप्सरसञ्जैव सर्व एव समागताः ॥ साध्याश्च विश्वे देवाश्च सर्वे च परमर्षयः । नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्टमानसाः॥ ९ सीताज्ञपथसंभ्रान्ताः सर्व एव समागताः । दृष्ट्वा देवानृषीश्चेव राघवः पुनरव्रवीत् ॥ १० प्रत्ययों में सुरश्रेष्ठा ऋषिवाक्यैरकल्मपैः । शुद्धायां जगतो मध्ये वैदेह्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ ११ ततो वायुः शुभः पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः । तज्जनीधं सुरश्रेष्टो हादयामास सर्वतः ॥ १२ तद्भत्तिमवाचिन्त्यं निरैक्षन्त समागताः । मानवाः सर्वराष्ट्रेभ्यः पूर्वं कृतयुगे यथा ॥ सर्वान् समागतान् दृष्ट्या सीता काषायवासिनी । अत्रवीत् प्राञ्जित्वीक्यमधोदृष्टिरवाङ्मसी ॥ यथाहं राघवादन्यं सनसापि न चिन्तये । तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहिति ॥ 84 सनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चेये । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमईति ॥ यथैतत सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहिति ॥ १७ तथा शपन्यां वैदेशां प्रादुरासीत्तद्द्वतम् । भूतलादुत्थितं दिन्यं सिंहासनम्तुत्तमम् ॥ १८ ध्रियमाणं शिरोभिस्तु नागैरमितविक्रमैः । दिन्यं दिन्येन वपुषा दिन्यरत्नविभूषितैः ॥ १९ तस्मिस्तु घरणी देवी बाहुभ्यां गृह्य मैथिलीम् । स्वागतेनाभिनन्द्यैनामासने चोपवेश्वयत् ॥२० तामासनगतां दृष्ट्या प्रविशन्तीं रसातलम् । पुष्पवृष्टिरविच्छित्रा दिव्या सीतामवाकिरत् ॥२१ साधुकारश्च सुमहान् देवानां सहसोत्थितः। साधु साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमीदृशम्॥ एवं बहुविधा वाचो बन्तरिक्षगताः सुराः । व्याजहुर्हेष्टमनसो दृष्ट्वा सीताप्रवेशनम् ॥ २३ यज्ञवाटगताश्चापि मुनयः सर्व एव ते । राजानश्च नरन्याचा विस्मयान्नोपरेमिरे ॥ २४ अन्तरिक्षे च भूमो च सर्वे स्थावरजङ्गमाः । दानवाश्च महाकायाः पाताले पन्नगाधिपाः ॥ २५ केचिद्विनेदुः संहष्टाः केचिद्धयानपरायणाः । केचिद्रामं निरीक्षन्ते केचित् सीतामचेतनाः॥ २६,, सीताप्रवेशनं दृष्टा तेषामासीत् समागमः । तन्मुहूर्तमिवासर्थं समं संमोहितं जगत् ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्रातिसहस्रिकायां सहितायाम्

उत्तरकाण्डे सीतारसातलप्रवेशो नाम सप्तनवतितमः सर्गः

### अप्टनवतितमः सर्गः रामकोपोपशमः

रसातलं प्रविष्टायां वैदेखां सर्ववानराः । चुकुछुः साधु साध्वीति मुनयो रामसंनिधौ ॥ दण्डकाष्ट्रमवष्टभ्य वाष्पच्याकुलितेक्षणः। अवाविकारा दीनमना रामो ह्यासीत् सुदुःखितः॥२ स रुदित्वा विरं काळ बहुशो बाष्पमुत्सृजन् । क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनमववीत् ॥ ३ अभूतपूर्व शोक मे मनः स्प्रष्टुमिवेच्छति । पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ४ सादर्शन पुरा सीता रुद्धां पारे महोद्धेः । तत्रशापि मयानीता कि पुनर्वसुधातरात् ॥ वसुधे देवि भवति सीता निर्यासनां मम्। दर्शयिष्यामि वा रोपं यथा मामवगच्छसि ॥ काम श्रश्नमेमेव त्व त्वत्सकाज्ञाद्धि मैथिली । कर्पता हलहस्तेन जनकेनोद्धता पुरा ॥ तस्मात्रियायतां सीता विवरं वा प्रयच्छ मे । पाताले नाकपृष्टे वा वसेयं सहितस्तया ॥ ८ आनय त्वं हि तां सीतां मत्तोऽहं मैथिलीकृते । न मे दास्यसि चेत् सीतां यथारूपां महीतले ॥९ सपर्वतवनां कृत्सां विधमिप्यामि ते स्थितिम् । नाशयिष्याम्यहं भूमि सर्वमापो भवत्विह ॥ १० एवंद्रवाणे काकुत्स्थे क्रोधशोकसमन्विते । ब्रह्मा सुरगणैः सार्धसुवाच रघुनैन्द्नम् ॥ ११ राम राम न संताप कर्तुमहीस सुत्रत । स्मर त्वं पूर्वकं भावं मन्त्रं चामित्रकरीन ॥ १२ न खलु त्वां महावाहो स्मारयेयमनुत्तमम् । इमं मुहूर्त दुर्धर्प स्मर् त्वं जन्म वैष्णवम् ॥ सीता हि विमला साध्वी तव पूर्वपरायणा । नागलोकं सुखं प्रायात्त्वदाश्रयतपोवलात् ॥ १४ स्वर्गे ते सङ्गमो भूयो भविष्यति न संशयः। अस्यास्तु परिपन्मध्ये यद्ववीमि निवोध तत्॥१५ एतदेव हि काव्यं ते काव्यानामुत्तमं श्रुतम् । सर्वे विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ॥१६ जन्मप्रभृति ते वीर सुखदुःखोपसेवनम् । भविष्यदुत्तरं चेह सर्व वाल्मीकिना कृतम् ॥ १७ आदिकाव्यमिदं राम त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् । न सन्योऽहेति काव्यानां यशोभागाघवादते ।। १८ श्रुतं ते पूर्वमेतिद्धि मया सर्व सुरैः सह । दिव्यमद्भुतरूपं च सत्यवाक्यमनाष्ट्रतम् ॥ १९ स त्वं पुरुषशादृत्र धर्मेण सुसमाहितः । शेपं भविष्यं काकुत्स्य काव्यं रामायणं ऋणु ॥ २० उत्तरं नाम काव्यस्य शेपमत्र महायशः । तच्छृणुष्व महातेज ऋपिभिः सार्धेमुत्तमम् ॥ २१ न अल्वन्येन काकुत्स्य श्रोतव्यमिदमुत्तमम् । परमम् ऋषिणा वीर त्वयैव रघुनन्दन ॥ २२ एताबदुका वचन बहा त्रिभुवनेश्वरः । जगाम त्रिदिवं देवो देवैः सह सवान्धवैः ॥ २३ ये च तत्र महात्मान ऋपयो बाह्मछौकिकाः । ब्रह्मणा समनुज्ञाता न्यवर्तन्त महीजसः ॥ २४ उत्तरं श्रोतुमनसो भविष्यं यच राघवे । ततो रामः शुभां वाणीं देवदेवेन भाषिताम् ॥ २५ ्रश्रुत्वा परमतेजस्वी वाल्मीकिमिद्मनवीत् । भगवव्श्रोतुमनस ऋपयो नाह्यस्त्रीकिकाः ॥ २६ भविष्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते संप्रवर्तताम् । एवं विनिश्चयं कृत्वा संप्रगृह्य कुशीलवौ ॥ २७ 136

तं जनीषं विसुज्याथ पर्णशालामुपागमत् । तामेव शोचतः सीतां साः व्यतीयाय शर्वरी ॥२८ इत्यापं श्रीमद्रामायणे वास्त्रीकीये आदिकाल्यं चतुर्विद्यतिषद्यविकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रामकोपोपदामाः नाम अष्टनवृतितमः सर्गः

### एकोनशततमः सर्गः कौसल्यादिकालधर्मः

रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन् । गीयतामविशङ्काभ्यां रामः पुत्राववाच ह ॥ ततः समुपविष्टेषु ब्रह्मपिपु सहात्मस् । भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतस्तौ कुशीलवौ ॥ प्रविष्टायां तु सीतायां भूतले सत्यसंपदा । तस्यावृसाने यज्ञस्य रामः परमद्रमेनाः ॥ अपद्यमानो वैदेहीं सेते शुन्यमिदं जगत्। शोकेन प्रमायस्तो न शान्ति मनसागमत्।। विसुज्य पार्थिवान सर्वो नृक्षवान सक्षा । जनीय विप्रमुख्याना वित्तपूर्व विसुज्य च ॥ ५ एवं समाप्य यहाँ तु विधिवत् सं तु सम्बद्धः । ततो विसुच्य तान् सर्वान् समी राजीवरोचनः ॥ हृदि कृत्वा तदा सीतामयोध्या प्रविवेश हू । इष्टयको नरपतिः पुत्रहृयसम्निवतः ॥ न सीतायाः परा भार्यो वन्ने स रघनन्दनः । यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थं जानकी काञ्चनी भवत ॥ ८ः दश वर्षमहत्त्वाणि वाजिनेधानवाकरीत् । वाजपेयान् दशुगुणांस्तथा बहुसुवर्णकान् ॥ अग्निष्टोसासिरात्रास्यां गोरापेश सहायनः । इने कतुभिरत्येश्च स् श्रीमानाप्तदक्षिणैः॥ १० एवं स कालः समहान् राज्यस्थस्य महात्मनः विभिन्ने प्रयतमानस्य व्यतीयाद्राधवस्य तु ॥ ११ अनुरुबन्ति राजानमहन्यहाने राघवम् । ऋक्षवानररहोोिन स्थितो राजस्य ज्ञानने ोा ै १२ काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमला दिशः। हृष्टपुष्टजनाकीणे पुरं जनपदात्वर्था ॥ नाकाले मियते कश्चित्र व्याधिः प्राणिनो तथा। नान्थी विद्यते कश्चिद्रामे राज्य प्रशासति॥१४ अथ दीर्घस्य कालस्य राममाता यशस्विनी । पुत्रपात्रैः परिवृता कालधर्मग्रपागमत् ॥ अन्वियाय सुसित्रा च कैकेयी च यशस्त्रिनी। धर्म कृत्वा बहुविध त्रिद्वे पर्यवस्थिता। १६ सर्वाः प्रमुदिताः खर्गे राज्ञा दशरूथेन च । समागता महाभागाः सर्वधर्मं च लेभिरे ॥ १ ७ तासां रामो महादानं काले काले प्रयच्छति । मातृणामविशेषेण बाह्यणेषु तपस्विषु ॥ १८ पिच्याणि ब्रह्मरत्नानि यज्ञान् परमदुस्तरान् । चुकार रामों धर्मात्मा पितून् देवान् विवर्धयन् ।। एवं वर्षसहस्राणि वहून्यथ ययुः सुखम् । यज्ञैर्वहुविर्धं धर्मं वर्धयानस्य सर्वदा ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे कौसल्यादिकालधर्मी नाम एकोनशततमः सर्गः

# शततमः सर्गः गन्धर्वविषयविजययात्रा

कस्यचित्त्वथं कालस्य युधाजित् केकयो नृपः। स्वगुरु प्रेपयामास राष्ट्रवाय महात्मने ॥ ार्ग्यमङ्गिरसः पुत्रं बद्धर्पिममितप्रभम् । दश चाश्वसहस्राणि प्रीतिदानमनुत्तमम् ॥ कर्न्बलानि च रत्नानि चित्रवस्त्रमयोत्तमम् । रामाय प्रददौ राजा शुभान्याभरणानि च ॥ श्रुत्वा तु राघवो धीमान् ब्रह्मपि गाग्रेमागतम् । मातुरुस्याश्वपद्विनः प्रहितं तन्महद्धनम् ॥ ४ प्रत्युद्रस्य च काकुत्स्यः क्रोशमात्रं सहानुजः । गार्यं संपूजग्रामास यथा शको बृहस्पतिम् ॥ ५ यभा संपूर्वय रेक्टी सवसं प्रतियंत्र कि । पृष्टु प्रतिपदं सुर्वे कुशलं मातुलस्य च ॥ उपितरं सत्तानानं रानः प्रदे ५ स्टारंत । किसाह मानुको वीक्ये यद्शे भगवानिह ॥ शातो बाक्यविदाँ श्रेष्ठः साक्षादिव यहरपतिः । रामस्य आपितं श्रुत्वा महर्षिः कार्यविस्तरम् ॥ रपतुनकृतकेशानं रिवर्विथीपचक्रमें । मीतुंडस्ते सहावाही वाक्यसाह चर्पम ॥ सुमानित् भीतिरेहक श्रुयता यदि रोचते । अये गुन्धविविषयः फलमुळोपशोभितः ॥ सिन्धोरुभयतः पार्श्वे देशः परमशोभनः । तं च रक्षन्ति गन्धर्वाः सायुधा युद्धकोविदाः ॥ ११ शैद्धपस्य सुना बीर त्रिकोट्यो वै महावलाः। तान विनिधित कातुस्य गन्धवनगरं शुभम् ॥ निवेशय महावाही स्वपुरे सुसुमाहिते। अनुसूर्य न गतिस्तत्र देशः परमशोभनः॥ रोचवां ते भहावाहो नाहं स्वामहितं ववे । तच्छूवा राघवः शीतो महर्पेमातुलस्य च ॥ च्वाच वाढमित्येव भरतं चान्ववैक्षत् । सोऽत्रवीद्राघवः प्रीतः साञ्जलिप्रप्रही द्विजम् ॥ इसी कुमारी तं देश शहापे विचरिष्यतः । भरतस्यारमजी वीरी तक्षः पुष्कछ एव च ॥ मातुळेन सुगुप्तो तु-धर्मण सुसमाहितो । भरतं चात्रतः कृत्वा कुमारी सवलातुगी ॥ १७ निहस्य गन्धर्नसुतान् द्वे पुरे विभजिष्यतः । निवेदय ते पुरवरे आत्मजौ सनिवेदय च ॥ १८ आर्गिमण्यति मे भूयः सकाशमृतिधार्मिकः । ब्रह्मिपेसेव्युक्ता तु भरतं सवलातुगम् ॥ १९ आज्ञापयामास तदा कुमारी चाश्यपेचयत् । नक्षत्रेण च सौम्येन पुरस्कृत्याङ्गिरःसुत्तम् ॥ २० भुरतः सह सैन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययौ । सा सेना शक्रयुक्तेव नगरात्रिर्ययावय ॥ २१ राधवानुगता दूर दुराधर्षा सुरैरपि । मांसादानि च सत्त्वानि रक्षांसि सुमहान्ति च ॥ २२ अनुजग्मुर्हि भरतं रुधिरस्य पिपासया । भूतत्रामाश्च वहवो मांसभक्षाः सुदारुणाः ॥ २३ गन्धर्वपुत्रमांसानि भोक्तुकामाः सहस्रशः । सिंहव्याव्यवराहाणां खेचराणां च पक्षिणाम् ॥२४

बहूनि वे सहस्राणि सेनाया ययुर्यतः। अध्यर्धमास्युषिता पथि सेना निरामया ॥ हृष्टपुष्टजनाकीर्णो केकयं समुपागमत्॥

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चल्लाविश्वतिसहिषकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे गन्धर्वविषयविजययात्रा नाम शततमः सुर्गः

# एकोत्तरशततमः सर्गः

### तक्षप्रपद्मलनिवेशः 🗟

श्रुत्वा सेनापति प्राप्तं भरतं केकयाधिपः । थुघाजिद्वाग्येसहितं परां प्रीतिसपागसत् ॥ स निर्ययौ जनौषेन महता केकयाधिपः । त्वरमाणोऽभिचक्राम गन्धर्वान् कामरूपिणः ॥ भरतश्च युधाजिच समेतौ लघुविकमैः। गन्धर्वनगरं प्राप्तौ सवलौ सपदानुगौ ॥ श्रुत्वा तु भरतं प्राप्तं गन्धर्वास्ते समागताः । योद्धकामा महावीर्या व्यनदन् वे समन्ततः ॥ ४ ततः समभवशुद्धं तुमुळं रोमहर्षणम् । सप्तरात्रं महाभीमं न चान्यतरयोर्जयः ॥ खड़ शक्तिधनुर्मोहा नद्यः शोणितसंस्रवाः । नुकलेवरवाहिन्यः प्रवृत्ताः सर्वतो दिशम् ॥ ततो रामानुजः कृद्धः कालस्यास्त्रं सुदारुणम् । संवर्तं नाम अरतो गन्धर्वेष्वभयचोद्यत् ॥ ७ ते बद्धाः काल्पाशेन संवर्तेन विदारिताः । क्षणेनाभिहतास्तेन तिस्नः कोट्यो महात्मनाम् ॥ ८ तं घातं घोरसङ्काशं न स्मरन्ति दिवौकसः । निमेषान्तरमात्रेण तादृशानां महात्मनाम् ॥ ९ हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः कैकयीसुतः । निवेशयामास तदा समृद्धे हे पुरोत्तमे ॥ तक्षं तक्षशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावते । गन्धवेदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः ॥ धनरत्नीघसंपूर्णे काननैरुपशोभिते । अन्योन्यसंघर्षकते स्पर्धया गुणविस्तरैः ॥ १२ उमे सुरुचिरप्रख्ये व्यवहारैरिकिल्विषैः । उद्यानयानसंपूर्णे सुविभक्तान्तरापणे ॥ ٤.3 उमे पुरवरे रम्ये विस्तरैरुपशोभिते । गृहमुख्यैः सुरुचिरैविमानसमवर्णिभिः ॥ 88 शोभिते शोभनीयैश्च देवायतनविस्तरैः । तालैस्तमालैस्तिलकैर्वकुलैरपशोभिते ॥ १५ निवेदय पञ्चभिर्वर्षेर्भरतो राघवानुजः । पुनरायान्महावाहुरयोध्यां कैकयीसुतः ॥ १६ सोऽभिवाद्य महात्मानं साक्षाद्धर्ममिवापरम् । राघवं भरतः श्रीमान् ब्रह्माणमिव वासवः ॥ १७ शशंस च यथावृत्तं गन्धर्ववधमुत्तमम् । निवेशनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतोऽस्य राघवः ॥ 85

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्त्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे तक्षपुष्कलनिवेशो नाम एकोत्तरशततमः सर्गः

### ह्यूत्तरशततमः सर्गः अङ्गदचन्द्रकेतुनिवेशः

तच्छूत्वा हपमापद राघवा भ्रानृभिः सह । वाययं चाद्भृतसंकाशं तदा प्रोवाच छक्ष्मणम् ॥ १ इमो छुमारो सौमित्रे तब धर्मविशारदो । अङ्गद्धन्द्रकेतुश्च राज्यार्थे दढविकमौ ॥ इमी राज्येऽसिपेक्यामि देशः साधु विधीयताम् । रमणीयो छसंवाधो रमेतां यत्र धन्विनौ ॥ ३ न राज्ञा यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनम् । स देशो दृश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा ॥४ तथोक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच ह । अयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः ॥ निवेदयतां तत्र पुरमङ्गदस्य महात्मनः । चन्द्रकेतोः सुरुचिरं चन्द्रकान्तं निरामयम् ॥ तद्वाक्यं भरतेनोक्तं प्रतिजयाह रायवः । तं च कृत्वा वशे देशमङ्गदस्य न्यवेशयत् ॥ अङ्गदीया पूरी रस्या हाङ्गदस्य निवेशिता । रमणीया सुराप्ता च रामेणाहिष्टकर्मणा ॥ चन्द्रकेतोस्तु महस्य महभून्यां निवेशिता । चन्द्रकान्तेति विख्याता दिव्या स्वर्गपुरी यथा ॥९ ततो रामः परा प्रीति टक्ष्मणो भरतस्त्रथा । ययुर्युद्धे दुराधर्पा अभिषेकं च चिकरे ।। 80 अभिपिच्य कुमारो स प्रस्थापयति राघवः । अङ्कदं पश्चिमां भूमि चन्द्रकेतुमुद्दकाखम् ॥ ११ अङ्गदं चापि सामित्रिर्द्धमणोऽनुजगाम ह । चन्द्रकेतोस्तु भरतः पार्ष्णित्राहो वभूव ह ॥ १२ लक्ष्मणस्वज्ञदीयायां संबदसरमथोषितः । पुत्रे स्थिते दुराधर्पे हायोध्यां पुनरागमत् ॥ १३ भरतोऽपि तथैबोच्य संवत्सरमतोऽधिकम् । अयोध्यां पुनरागम्य रामपादावुपास्त सः ॥ 88 डभौ सौमित्रिभरतौ रामपादावनुत्रतौ । कालं गतमपि स्नेहात्र जज्ञातेऽतिधार्मिकौ ॥ ફ હ एवं वर्षसहस्राणि दश तेषां ययुस्तदा । धर्मे प्रयतमानानां पौरकार्थेषु नित्यदा ॥ १६ विहृत्य कालं परिपूर्णमानसाः श्रिया वृता धर्मपुरे सुसंस्थिताः । त्रयः समिद्धा इव दीप्ततेज्ञसो महाध्वरे साधु हुतास्वयोऽग्नयः ॥ १७

इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विद्यतिसहस्त्रिकायां संहितायाम उत्तरकाण्डे अङ्गदचन्द्रकेतुनिवेशो नाम द्वयत्तरशततमः सर्गः

### त्र्युत्तरशततमः सर्गः कालागमनमं

. कस्यचित्त्वथ कालस्य रामे धर्मपथे स्थिते । कालस्तापसरूपेण राजद्वारमुपागमत् ॥ सोऽत्रवीहक्ष्मणं वाक्यं धृतिमन्तं यशस्विनम् । मां निवेदय रामाय संप्राप्तं कार्यगौरवात् ॥ २ दूतोऽस्म्यतियलस्याहं महर्पेरमितौजसः । रामं दिदश्चरायातः कार्येण हि महावल ॥ तस्य तद्रचनं श्रुत्वा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः । न्यवेद्यत रामाय तापसं तं समागतम् ॥

जयस्व राम धर्मेण जमी लोको महाशुंते । हृतस्त्वां द्रष्टुमायातस्त्रप्तमा भास्करप्रमा ।। प्रे तहाक्यं लक्ष्मणेनोक्तं श्रुत्वा राम ज्याच ह । प्रवेह्यता स्रुत्तितात महोजातस्य वाक्यधृत ।। ६ सीमित्रस्तु तथेखुक्ता प्रावेश्यत तं स्रुतिम् । ज्यल्मिस्रुर्या वाचा वर्धसेव्याह रोधव्यम् ॥ ७ सोऽभिगस्य रघुत्रेष्ठं दीप्यमानं स्वतंज्ञसा । ज्यण्मिस्रुर्या वाचा वर्धसेव्याह रोधव्यम् ॥ ७ तसे रामो महातेजाः पृजामध्येषुरोगमाम् । ददौ स्रुत्राल्यस्य प्रद्वमेवोपचक्रमे ॥ ७ १ तस्य रामो महातेजाः पृजासध्येषुरोगमाम् । ददौ स्रुत्राल्यस्य प्रद्वमेवोपचक्रमे ॥ १ १ विद्वा रामा स्वागतं ते महासुने । प्राप्यस्य च वाच्याति यतो गृतस्वभागतः ॥ ११ विद्वा राजासिहेन स्रुत्वाविक्यमभापत । हृत्यस्त्रेत प्रवक्तव्य हितं वै यथ्यपेक्षसे ॥ ११ वादितो राजसिहेन स्रुत्वित्वयमभापत । हृत्यस्त्रेत प्रवक्तव्य हितं वै यथ्यपेक्षसे ॥ १२ स्र तथेति प्रतिहायं रामो लक्ष्मणमृत्रवित् । ह्राध्नित्व महास्राल्यस्य वचनं यथपेक्षसे ॥ १४ स मे वथ्यः खलु भवेत् कथा हृत्यः स्कृतिहायं महावाहो प्रतिहारं विसर्जय ॥ १४ स मे वथ्यः खलु भवेत् कथा हृत्यः स्कृतिहायं । तस्रुवाच सुने वाक्यं कथ्यस्वित राघवः ॥१६ यत्ते मनीपितं वाक्यं कथ्यस्वित राघवः ॥१६ यत्ते मनीपितं वाक्यं कथ्यस्वित राघवः ॥१६ यत्ते मनीपितं वाक्यं कथा स्वति समाहितः । कथ्यस्वित इत्तेव मनीपितं वाक्यं कथास्वित राघवः ॥१६ यत्ते मनीपितं वाक्यं कथास्वित राघवः ॥१६ यत्ते मनीपितं वाक्यं कथास्व समाहितः । कथ्यस्वावित ह्रास्यं मनीपितं वाक्यं कथास्वति राघवः ॥१६

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकास्य चतुर्वशतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे कालागमनं नाम च्युत्तरशततमः सर्गः

# चतुरुत्तरशततमः सर्गः पितामहवाक्यकथनम्

श्रुणु राजन् महासंस्व यद्श्रेसहमागतः । पितामहेन देवेन प्रेषितोऽस्सि महावर्छ ॥ १ तवाहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरजय । माथासंभावितो वीर कालः सर्वसमाहरः ॥ १ पितामहश्च भगवानाह लोकपितः प्रभुः । समयस्ते छतः सौन्य स्वाङ्कोकान् परिप्रित्वे हुन् ।। ३ संक्षिप्य हि पुरा लोकान् माथया स्वयमेव हि । महाणवे श्वयानोऽप्यु मां लं पूर्वमंजीजनः ॥४ भोगवन्तं ततो नागमनन्तमुदकेशयम् । मायया जनयित्वा लं ह्रौ च सस्वौ महावल्छौ ॥ ५ मधुं च केटमं चैव ययोरिश्वचयैर्हता । इयं पर्वतसंवाधा भेदिनी चामवन्मही ॥ ६ पद्मे विवेशकां नाभ्यामुत्पाद्य मामि । प्राजापनं त्वया कर्मे मिये सर्वं निवेशितम् ॥ ७ सोऽहं संन्यस्तभारो हि त्वामुपासं जगत्पितम् । रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वमुपज्ञिमवान् ॥ ९ अहित्रां वीर्यवान् पुत्रो आतृणां वीर्यवर्धनः । समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेषां साह्याय करपसे ॥ १० सत्वं विवास्यमानामु प्रजासु जगतां वर । रावणस्य वधाकाङ्की मानुषेषु मनोऽद्धाः ॥११

दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च । कृत्वा वासस्य नियति स्वयमेवात्मना पुरा ॥

१२

स सं मनोमयः पुत्रः पूर्णायुर्मानुषेषिवह । काळोऽवं ते नरश्रेष्ठ समीपमुपवर्तितुम् ॥ १३ यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छम्युपासितुम् । यस वा वीर भद्रं त एवमाह पितामहः ॥ १४ अथवा विजिगीपा ते सुरलोकाय राघव । सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतेष्वराः ॥ १५ श्रुत्वा पितामहेनोफं वांक्यं कालसंगीरितम् । राधवः प्रहस्तम् वाक्यं सर्वसंहारमत्रवीत् ॥ १६ श्रुत्वा में देवदेवस्य वाक्यं परममञ्जूतम् । प्रीतिहिं महवी जाता तवागमनसंभवा ॥ १५ त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम संभवः । भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामि यत एवाहमागतः ॥ १८ हृद्रतो हासि संग्रापो मं ने तत्र विचारणां । मथा हि सर्वक्रत्येषु देवानां वदावर्तिना ॥ १९

स्थांतन्यं सर्वसंहार यथा खाह पितांसहः ॥ 🐎 🐉

### पञ्चोत्तरशततमः सर्गः दुर्वासोऽभिगमः

तथा तथाः संवदतोद्वेवांसा भगवातृषिः । समस्य दर्शनाकाङ्क्षा राजहारसुणामम् ॥ १ सोऽभिगम्य तु सीमिनिसुवाच ऋषिसत्तमः । रागं र्रांगः ने जीन तुरा गेऽभीऽनिवर्तते ॥ २ सुनेस्तु भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः पर्स्वारहा । आगं रागं रागं नारामणं नाण्यान्य सह निवर्तत ॥ १ कि कार्य तृहि भगवन् को वार्यः कि करोम्बहम् । ज्याने हि रायवो त्रक्षम् सह निवर्तत चित्रपास्य ॥ ५ कर्मुस्त व्राप्त सह निवर्त्तत वर्षा ॥ ५ कर्मुस्त वर्ष्या सिर्मा त्रिक्ष के वार्यः कि करोम्बहम् । ज्याम लक्ष्मणं वास्य निवर्द्दतित्र चेश्वपा ॥ ५ कर्मुस्त वर्ष्य मा सीमित्रे त्रामाय प्रतिपादय । असिम् क्षणे मा सीमित्रे ता निवर्त्यसे यदि ॥ ६ विपयं त्वां पुरं चैव शिष्यं रायवं तथा । भरत चैव सीमित्रे त्रामाक या च सन्तितः ॥ । विद्यामास्य मुर्मे मन्यु धार्ययद्व हृदि । तज्युत्व घोरसङ्काशं वास्य तस्य महासमः ॥ विन्तवयामास मनसा तस्य वास्यस्य निश्चयम् । एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत् सर्वविनाशनम् ॥ १ इति बुद्धया विनिश्चय रायवाय न्यवेदयत् । लक्ष्मणस्य वयः श्रुत्वा रामः कालं विस्तृत्व च ॥ विद्याम विनिश्चय रायवाय न्यवेदयत् । लक्ष्मणस्य वयः श्रुत्वा स्त्रान्तत्वरः प्रभुम् ॥ १२ मत्राह्ममा अत्रेः प्रभु वा स्तरस्य स्त्राह्मस्य समाप्तिस्तपसो मम ॥ १३ मत्राहमानिक्ष्यस्यः कृताङ्गलित्यस्यः कृताङ्गलित्यस्य समाप्तिस्तपसो मम ॥ १३ सोऽहं भोजनिमच्छामि यथासिद्धं तवानंच । तच्छुत्वा वचनं राजा रायवः प्रीतमानसः ॥ १४ सोऽहं भोजनिमच्छाम् यथासिद्धं तवानंच । तच्छुत्वा वचनं राजा रायवः प्रीतमानसः ॥ १४ सोऽनं सुनिसुख्याय यथासिद्धसुपाइरत् । स व सुक्षा सुनिष्ठेष्टस्तदत्रममुतोपमम् ॥ १४ सोऽनं सुनिसुख्याय यथासिद्धसुपाइरत् । स व सुक्षा सुनिष्ठिष्टस्तर्त्वममुतोपमम् ॥ १४

साधु रामेति संभाष्य स्वमाश्रममुपागमत् । तस्मिन् गते मुनिवरे स्वाश्रमं लक्ष्मणात्रज्ञः ॥ १६ संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दुःखमुपागमत् । दुःखेन च सुसंतप्तः समृत्वा तद्वोरदर्शनम् ॥ १७ अवाङ्मुखो दीनमना व्यादर्तुं न शशाक ह । ततो सुद्धया विनिश्चित्य कालवाक्यानि राववः ॥ नैतदस्तीति निश्चित्य तूष्णीमासीन्महायशाः ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्वतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे दुर्वासोऽभिगमो नाम पञ्चोत्तरशततमः सर्गः

# षडुत्तरशततमः सर्गः

#### लक्ष्मणपरित्यागः

अवाब्बुखमथो दीनं हट्टा सोममिवाप्छतम् । राघवं छक्ष्मणो वाक्यं हट्टो मधुरमत्रवीत् ॥ १ न संतापं महावाहो मद्र्थं कर्तुमहिसा । पूर्वनिर्माणवद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी ॥ जहि मां सौम्य विस्नुच्यं प्रतिज्ञां परिपालय । हीनप्रतिज्ञाः काकुरस्य प्रयान्ति नरकं नराः ॥ ३ यदि प्रीतिर्महाराज यदानुप्राह्मता सयि । जिह सां निर्विशङ्करत्वं धर्मं वर्धय राघव ॥ लक्ष्मणेन तथोक्तस्त रामः प्रचलितेन्द्रियः । मन्त्रिणः समुपानीय तथैव च प्ररोधसम् ॥ अन्नवीच तदा वृत्तं तेषां मध्ये स राववः । दुर्वासोऽभिगमं चैव प्रतिज्ञां तापसस्य च ॥ तच्छत्वा मन्त्रिणः सर्वे सोपाध्यायाः समासत । वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ७ दृष्टमेतन्महाबाहो क्षय ते रोमहर्षणम् । छक्ष्मणेन वियोगश्च तव राम महायशः ॥. स्जैनं वस्त्रान् कालो मा प्रतिज्ञां वृथा कृथाः । विनष्टायां प्रतिज्ञायां धर्मोऽपि च लयं प्रजेत् ॥ ततो धर्मे विनष्टे तु त्रैलोक्यं सचराचरम् । सदेवर्षिगणं सर्व विनद्दयेतु न संशयः ॥ १० स त्वं पुरुषशाईल त्रैलोक्यस्याभिपालनात् । लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत् स्वस्यं कुरुष्त्र ह ॥ तेषां तत् समवेतानां वाक्यं धर्मार्थसंहितम्। श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो छक्ष्मगमववीत् ॥१२ विसर्जये त्वां सौभित्रे मा भूद्धर्भविपर्ययः । त्यागो वधो वा विहितः साधूनां तूभयं समम् ॥ रामेण भाषिते वाक्ये वाष्पञ्याकुलितेन्द्रियः । लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात् स्वगृहं न विवेश ह ॥ स गत्वा सरयुतीरसपरपृश्य कृताञ्जलिः । निगृद्य सर्वस्रोतांसि निःश्वासं न सुमोच ह ॥ १५ अनिश्वसन्तं युक्तं तं सशकाः साप्सरोगणाः । देवाः सर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरंस्तदा ॥१६ अदृद्यं सर्वमतुजैः सहारीरं महावलम् । प्रमुख लक्ष्मणं शक्रस्त्रिदिवं संविवेश ह ॥ ततो विष्णोश्चतुर्भागमागत् सुरसत्तमाः । दृष्ट्वा प्रमुदिताः सर्वेऽपूजयन् समहर्षयः ॥ 86 ्इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां सहितायाम

उत्तरकाण्डे लक्ष्मणपरित्यागो नाम पहुत्तरशततमः सर्गः

### सप्तोत्तरशततमः सर्गः कुश्लवाभिषेकः

विसुच्य लक्ष्मण रामो दुःखशोकसमन्वितः । पुरोधसं मन्त्रिणश्च नैरामांश्चेदमत्रवीत् ॥ अद्य राज्येऽभिपेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सल्लम् । अयोध्यायाः पति वीरं ततो यास्याम्यहं वनम् ॥ प्रवेशयत संभारान् मा भूत् कालस्य पर्ययः। अद्येवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम् ॥३ तच्छूत्वा रायवेणोक्तं सर्वाः प्रकृतयो भृशम् । मूर्धभिः प्रणता भूमौ गतसत्त्वा इवाभवन् ॥ ४ भरतस्त्र विसंज्ञोऽभूच्छूत्वा रामस्य भाषितम् । राज्यं विगर्हयामास राघवं चेदमत्रवीत् ॥ ५ सत्येनाहं शपे राजन् स्वर्गलोके न चैव हि। न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनन्दन ॥ ६ इमौ कुशलवी राजन्नभिपिद्ध नराधिप । कोसलेषु कुशं वीरमुत्तरेषु तथा लबम् ॥ शत्रुव्रस्य तु गच्छन्तु दूतास्त्वरितविक्रमाः । इदं गमनमस्माकं स्वर्गायाख्यान्तु मा चिरम् ॥ ८ तच्छूत्वा भरतेनोक्तं हुट्टा चापि हाथोमुखान् । पौरान् दुःखेन संतप्तान् वसिष्ठो वाक्यमववीत्।। वत्स राम इमाः पर्य धरणीं प्रकृतीर्गताः । ज्ञात्वैपामीप्सितं कार्यं मा चैपां विशियं कृथाः ॥ , वसिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतीजनम् । किं करोमीति काकुत्स्थः सर्वा वचनमनवीत् ।।११ ततः सर्वाः प्रकृतयो रामं वचनमञ्जवन् । गच्छन्तमनुगच्छामो यत्र राम गमिष्यसि ॥ १२ पौरेपु यदि ते प्रीतियदि स्रोहो हानुत्तमः । सपुत्रदाराः काकुत्स्य समागच्छाम सत्पथम् ॥ १३ तपोवनं वा दुर्गं वा नदीमम्भोनिधिं तथा। वयं ते यदि न त्याच्याः सर्वान्नो नय ईश्वर ॥ १४ एपा नः परमा प्रीतिरेप नः परमो वरः । हृद्गता नः सदा प्रीतिस्तवानुगमने नृप ॥ पौराणां रुढभक्तिं च वाढमिस्रेव सोऽनवीत् । स्वकृतान्तं चान्ववेक्ष्य तस्मिन्नहिन राघवः ॥१६ कोसलेपु कुशं वीरमुत्तरेषु तथा लवम् । अभिषिच्य महात्मानावुभौ रामः कुशीलवौ ॥ ەن 9 अभिपिक्तौ सुताबङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः । परिष्त्रस्य महाबाहुर्मृध्र्म्युपाद्राय चासकृत् ॥ १८ रथानां तु सहस्राणि नागानामयुतानि च । दशायुतानि चाश्वानामेकैकस्य धनं ददौ ॥ १९ वहुरूचो वहुधनौ हृष्टपुष्टजनायृतौ । स्वे पुरे प्रेषयामास भ्रातरौ तु कुशीलवौ ॥ २० अभिपिच्य सुतौ बीरौ प्रतिष्ठाप्य पुरे तदा । दूतान् संप्रेषयामास शत्रुघाय महात्मने ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

उत्तरकाण्डे कुशलवाभिषेको नाम सप्तोत्तरशतमः सर्गः

# अष्टोत्तरशततमः सर्गः

### विभीषणाद्यादेश:

ते दूता रामवाक्येन चोदिता छधुविक्रमाः । प्रजग्मुर्मधुरां शीघ्रं चक्रुर्वासं च नाध्वनि ॥ १ ते तु त्रिभिरहोरात्रैः संप्राप्य मधुरामथ । शत्रुन्नाय यथातत्त्वमाचख्युः सर्वमेव तत् ॥ छक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राघवस्य च । पुत्रयोरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा ॥ कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपर्वतरोधसि । कुशावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता ॥ श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च छवस्य च । अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवो भरतस्त्रथा ॥ स्वर्गस्य गमनोद्योगं कृतवन्तौ महारथौ । एवं सर्वं निवेद्याशु शतुन्नाय महात्मने ॥ विरेमुक्ते ततो दूतास्त्वर राजेति चात्रुवन् । तच्छ्रत्वा घोरसंकाशं कुळक्षयमुपस्थितम् ॥ प्रकृतीस्तु समानीय काञ्चनं च पुरोधसम् । तेषां सर्वं यथावृत्तमत्रवीद्रधुनन्दनः ॥ आत्मनश्च विपर्यासं भविष्यं भ्रातृभिः सह । ततः पुत्रह्वयं वीरः सोऽभ्यषिक्वन्नराधिपः ॥ ९ सुवाहुर्मधुरां छेभे शत्रुपाती च वैदिशम् । द्विधा ऋत्वा तु तां सेनां माधुरीं पुत्रयोर्द्वयोः ॥१० धनं च युक्तं कृत्वा वै स्थापयामास पार्थिवः । सुवाहुं मधुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनम् ॥११ ययौ स्थाप्य तदायोध्यां रथेनैकेन राघवः । स ददर्श महात्मानं व्वलन्तमिव पावकम् ॥ १२ ह सूक्ष्मक्षौमाम्बरघरं सुनिभिः सार्धमक्षयैः। सोऽभिवाद्य ततो रामं प्राञ्जलिः प्रयतेन्द्रियः॥१३ उवाच वाक्यं धर्मकं धर्ममेवानुचिन्तयन् । कृत्वाभिषेकं सुतयोर्युक्तं रायवनन्दन ॥ तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयम् । न चान्यदिप वक्तव्यसतो वीर न शासनम् ॥ १५ विलोक्यमानमिच्छामि त्वद्विधेन विशेषतः । तस्य तां बुद्धिमञ्जीवां विज्ञाय रघुनन्दनः ॥ १६ वाढिमिलेव शत्रुन्नं रामो वाक्यमुवाच ह । तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कामरूपिणः ॥ ऋक्षराक्ष्ससङ्घाश्च समापेतुरनेकशः । सुत्रीवं ते पुरस्कृत्य सर्व एव समागताः ॥ ते रामं द्रष्टुमनसः स्वर्गायाभिमुखं स्थितम् । देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा ॥ १९ रामक्षयं विदित्वा ते सर्व एव समागताः । ते राममभिवाद्योचुः सर्वे वानरराक्षसाः ॥ तवानुगमने राजन् संप्राप्ताः कृतनिश्चयाः । यदि राम विनास्माभिर्गच्छेस्त्वं पुरुषोत्तम ॥ २१ यमदण्डमिवोद्यम्य त्वयास्म विनिपातिताः । तेरेवमुक्तः काकुत्स्थो बाढमित्यत्रवीत् समयन् ॥२२ एतस्मिन्नन्तरे रामं सुन्नीवोऽपि महाबलः । प्रणम्य विधिवद्वीरं विज्ञापयितुसुचतः ॥ 🐪 🗟 ३ अभिषिच्याङ्गदं वीरमागतोऽस्मि नरेश्वर । तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयम् ॥ २४ तस्य तद्वचनं शुक्वा रामो रमयतां वरः । वानरेन्द्रमथोवाच मैत्रं तस्यानुचिन्तयन् ॥ ससे शृणुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विनाकृतः । गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत् ॥ २५ विभीषणमथोवाच राक्षसेन्द्रं महायज्ञाः । यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावत्त्वं वै विभीषण ॥ २७

शिक्षसेन्द्र महावीर्य लङ्कास्थः स्त्रं धरिष्यसि । यावचन्द्रश्च सूर्यञ्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ २८ पावच मत्कथा लोके तावद्राव्यं तवास्त्विह । शासितस्त्वं सार्वित्वेन कार्यं ते मम शासनम् ॥ प्रजाः संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमईसि । किंचान्यद्वक्तुमिच्छामि राक्ष्सेन्द्र महामते ॥ आराधय जगनाथमिक्ष्वाकुकुलदैवतम् । आराधनीयमनिशं सर्वे देवैः सवासवैः।। 38 तथेति प्रतिजत्राह रामवाक्यं विभीपणः । राजा राक्षसमुख्यानां राघवाज्ञामनुस्मरन् ॥ ३२ त्रमेवसुक्ता काकुत्स्थो हनूमन्तमथात्रवीत् । जीविते कृतवृद्धिस्त्वं मा प्रतिज्ञां विलोपय ॥ ३३ मत्कयाः प्रचरिष्यन्ति यावहोके हरीश्वर । तावद्रमस्य सुप्रीतो महाक्यमनुपालयन् ॥ 38 एवम्कस्त हनुमान् राघवेण महात्मना । वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप्य च ॥ 34 यावत्तव कथा ठोंके विचरिष्यति पावनी । तावत् स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन् ॥ जाम्बवन्तं तथोक्ता तु बृद्धं ब्रह्मसुतं तथा । मैन्दं च द्विविदं चैव पञ्च जाम्बवता सह ॥ ३७ यावत् कलिश्च संप्राप्तस्तावजीवत सर्वदा । तानेत्रमुक्ता काकुत्स्थः सर्वास्तानृक्षवानरान् ॥३८ उवाच वाढं गच्छध्वं मया सार्ध चथेप्सितम् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विश्चतिसहिष्ठकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे विभीपणाद्यादेशो नाम अष्टोत्तरशततमः सर्गः

### नवोत्तरशततमः सर्गः श्रीराममहाप्रस्थानम

प्रभातायां त शर्वर्यौ पृथुवक्षा महायशाः । रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसंभथात्रवीत ॥ १ अग्निहोत्रं बजत्वमे दीप्यमानं सह द्विजै: । वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥ ततो वसिष्टरतेजस्त्री सर्वं निरवशेषतः । चकार विधिवद्धर्मं माहाप्रस्थानिकं विधिम् ॥ ततः सुद्भाम्बरधरो ब्रह्ममावर्तयन् परम् । कुशान् गृहीत्वा पाणिभ्यां प्रसच्य प्रययावय ॥ ४ अन्याहरन् कचित्किचित्रिश्चेष्टो निःसुखः पथि । निर्जगाम गृहात्तस्मादीप्यमान इवांशुमान् ॥ रामस्य दक्षिणे पार्थे सपद्मा श्रीरुपाश्रिता । सन्ये तु हीर्महादेवी न्यवसायस्तथाप्रतः ॥ शरा नानाविधाश्चापि धनुरायतमुत्तमम् । तथायुधानि ते सर्वे ययुः पुरुपाँगित्रहाः ॥ र्दी बाह्मणरूपेण गायत्री सर्वरक्षिणी । ओंकारोऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुब्रताः ॥ 6 ऋपयश्च महात्मानः सर्व एव महीसुराः । अन्वगच्छन् महात्मानं स्वर्गद्वारमपावृतम् ॥ የ तं यान्तमनुगच्छन्ति हान्तःपुरचराः श्वियः । सबृद्धवाळदासीकाः सवर्षधरकिङ्कराः ॥ १० ेलान्तःपुरश्च भरतः शत्रुत्रसहितो ययौ । रामं गतिमुपागम्य साग्निहोत्रमतुत्रतः ॥ ११ ते च सर्वे महात्मानः साम्निहोत्राः समागताः । सपुत्रदाराः काकुत्स्थमनुजग्मुर्महामतिम् ॥१२ मिन्त्रणो मृद्यवर्गाश्च सपुत्रपञ्चवान्यवाः । सर्वे सहानुगा राममन्वगच्छन् प्रहृष्टवत् ॥ १६ ततः सर्वाः प्रकृतयो हृष्टपुष्ठवनावृताः । गच्छन्तमन्वगच्छस्तं राषवं गुणराञ्चिताः ॥ १४ ततः सर्वापुगसस्ते सपक्षिपशुवाहनाः । राषवस्यानुगाः सर्वे हृष्टा विगतकल्मपाः ॥ १५ स्त्रातः प्रमुदिताः सर्वे हृष्टाः पुष्टाश्च वानराः । दृष्टं किळिकिछाउच्दैः सर्वं राममनुत्रतम् ॥१६ न तत्र किश्चितो वा श्रीडितो वापि दुःखितः । हृष्टं प्रमुदितः सर्वं वभूव परमाद्भुतम् ॥ १७ दृष्टुकासोऽथ निर्योग्नतं रामं जानपदो जनः । यः प्राप्तः सोऽपि दृष्ट्वैव स्वर्गायानुगतो मुद्दा ॥ १९ द्रष्टुकासोऽथ निर्योग्नतं रामं जानपदो जनः । यः प्राप्तः सोऽपि दृष्ट्वैव स्वर्गायानुगतो मुद्दा ॥ १९ यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तर्यानगतानि च । ग्रायवं वान्यनुययुः स्वर्गाय समुपस्थितम् ॥ २० यानि पश्चित्ते काकुत्स्यं स्थावराणि चराणि च । सर्वाणि रामगमने हानुजग्मुर्हि वान्यपि ॥ नोच्छ्वसत्तदयोध्यायां सुसुद्दममपि दृश्यते । वियेग्योनिगताश्चापि सर्वे राममनुव्रताः ॥ २२

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे श्रीराममहाप्रस्थानं नाम नवोत्तरशततमः सर्गः

# दशोत्तरशततमः सर्गः सहातुगश्रीरामस्वर्गारोहः

अध्यर्धयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम् । सरयूं पुण्यसलिलां ददर्श रघुनन्दनः ॥ तां नदीमाकुळावर्तां सर्वत्रानुसरन्तृपः । आगतः सप्रजो रामस्तं देशं रघनन्दनः ॥ २ अथ तिसन् सुहुर्ते तु ब्रह्मा लोकपितामहः । सर्वैः परिवृतो देवैर्ऋपिभिश्च महात्मभिः ॥ आययौ यत्र काकुत्स्थः स्वर्गाय समुपरियतः । विमानशतकोटीभिर्दिव्याभिर्भिसंवृतः ॥ 8 दिञ्यतेजोवृतं ज्योम ज्योतिर्भूतमनुत्तमम् । स्वयंप्रभैः स्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः ॥ पुण्या वाता वबुश्चेव गन्धवन्तः सुखप्रदाः । पपात पुष्पवृष्टिश्च देवैर्मुक्ता महौघवत् ॥ Ę तस्मिस्तूर्यशतै: कीर्णे गन्धर्वाप्सरसंकुछे । सरयूसिछछे राम: पद्भयां समुपचक्रमे ॥ ततः पितामहो वाणीमन्तरिक्षादभापत । आगच्छ विष्णो भद्गे ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥ भातृभिः सह देवाभैः प्रविशस्य स्वकां तनुम् । यामिच्छसि महावाहो तां तनुं प्रविश स्वकाम् ॥ वैष्णवीं तां महातेजस्तद्वाकाशं सनातनम् । त्वं हि छोकगतिर्देव न त्वां केचित् प्रजानते ॥ 🖔 ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूर्वपरिप्रहाम् । त्वामचिन्त्यं महद्भतमक्ष्यं सर्वसंप्रहम् ॥ यामिच्छसि महातेजस्ता तनु प्रविश स्वयम् । पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चिस महामतिः विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः। ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति सम देवताः॥ १३ साध्या मरुद्गणाश्चेव सेन्द्राः सामिपुरोगमाः। ये च दिन्या ऋषिगणा गन्धर्वाप्सरसञ्च याः॥

प्रुपर्णनागयक्षाश्च दैसदानवराक्षसाः ! सर्वे पुष्टं प्रमुद्तिं सुसंपूर्णमनोरथम् ॥ १५ . साधु साध्विति तैर्देवैस्त्रिदिवं गतकरमपम् । अथ विष्णुर्महातेजाः पितामहसुत्राच ह ॥ १६ एपां लोकं जनौयानां दातुमईसि सुत्रत । इमे हि सर्वे स्नेहान्मामनुयाता मनस्विनः ॥ १७ भक्ता हि भजितन्याश्च सक्तात्मानश्च मत्कृते । तच्छूत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा छोकगुरुः प्रसुः ॥ लोकान् सान्तानिकान्नाम् यास्यन्तीमे समागताः । यच तिर्यग्गतं किंचित्त्वामेत्रमनुचिन्तयत् ॥ पुणांस्यक्ष्यति भक्या वै तत्सन्ताने विवत्स्यति । सर्वेर्बह्मगुणैर्युक्ते ब्रह्मछोकादनन्तरे ॥ वानराश्च स्वकां योनिमृक्षाश्चेत्र तथा ययुः । येभ्यो विनिःसृताः सर्वे सुरेभ्यः सुरसंभवाः तेषु प्रविविशे चैव सुप्रीवः सूर्यमण्डलम् । पर्यतां सर्वदेवानां स्वान् पितृन् प्रतिपेदिरे ॥ २२ तथोक्तवति देवेशे गोप्रतारसुपागताः । भेजिरे सरयं सर्वे हर्षपूर्णाश्चविक्वताः ॥ २३ अवगाह्य जलं यो यः प्राणी ह्यासीत् प्रहृष्टवत् । मानुपं देहमुत्सृज्य विमानं सोऽध्यरोहत ॥ तिर्यग्योनिगतानां च शतानि सरयूजलम् । संप्राप्य त्रिदितं जग्मुः प्रभासुरवपूंषि च ॥ २५ दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीप्ता इवाभवन् । गत्वा तु सरयूनोयं स्थावराणि चराणि च ॥२६ र्पाप्य तत्तोयविक्केरं देवलोकसुपागमन् । तस्निन्नपि समापन्ना ऋक्षवानरराक्षसाः ॥ तेऽपि स्वर्गं प्रविविद्यदेंहान्निक्षिप्य चाम्भसि । ततः समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोकरारुदिवि ॥ जगाम त्रिद्शैः सार्धं सदा हृष्टेर्दिवं महत् ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसहस्रिकायां सहितायाम् उत्तरकाण्डे सहानुगश्रीरामस्वर्गारोहो नाम दशोत्तरशततमः सर्गः

### एकादशोत्तरशततमः सर्गः श्रीमदामायणफळश्रुतिः

पताबदेतदाख्यांनं सोत्तरं ब्रह्मयूजितम् । रामायणिमिति ख्यातं मुख्यं वास्मीिकिना कृतम् ॥ १ ततः प्रतिद्वितो विज्युः स्वर्गलोके थयापुरम् । वेन व्याप्तिमः सर्वं त्रैलोक्यं स्वराचरम् ॥ २ ततः प्रतिद्वितो विज्युः स्वर्गलोके थयापुरम् । वेन व्याप्तिमः सर्वं त्रैलोक्यं स्वराचरम् ॥ २ ततो देवाः सगन्यवाः सिद्धाश्च परमर्पयः । निलं श्रृण्वनित संतुष्टा विव्यं रामायणं विवि ॥ ३ साख्यानमायुण्यं सीभाग्यं पापनाशनम् । रामायणं वेदतमं श्राद्धेषु श्रावयेद्धुयः ॥ १ १ त्रुप्ता लभ्यते प्रमाय्या यः पठेत् ॥ १ प्रान्यपि च यः कुर्योवहन्यहिनं मानवः । पठलेकमिप श्लोकं पापात् स परिमुच्यते ॥ १ काय च दातव्यं वस्त्रं थेतुं हिरण्यकम् । वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्यः सर्वदेवताः ॥ ५ त्रित्या वर्षेपाणाः वस्त्रं । सपुत्रपौत्रो लोकेऽस्मिन् प्रेस्य वेद्दं महीयते ॥ अयोध्यापि पुरी रम्भो सून्या वर्षगणान् वहून् । ऋषमं प्राप्य राजानं निवातसुपयास्यित ॥

एतदाख्यानमायुष्यं समविष्यं सहोत्तरम् । कृतवान् प्रचेतसः पुत्रस्तद्वह्याप्यन्वपन अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयायुतस्य च । लभते श्रवणादेव सर्गस्यैकस्य मानवः ॥ प्रयागादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । नैमिशादीन्यरण्यानि कुरुक्षेत्रादिकान गतानि तेन छोकेऽस्मिन् येन रामायणं श्रुतम् । हेमभारं कुरुक्षेत्रे प्रस्ते भानौ प्रच यश्च रामायणं लोके शृणोति सदृशानुभौ । सम्यक् श्रद्धासमायुक्तः शृणुते रावर्षः 🧬 सर्वेपापात् प्रमुच्येत विष्णुलोकं स गच्छति । आदिकाव्यमिदं त्वापं पुरा वार्ल्सा यः शृणोति सदा भक्त्या स गच्छेद्वैष्ण्वी ततुम् । पुत्रदाराश्च वर्धन्ते संपदः सन्त सत्यमेतद्विदित्वा तु श्रोतव्यं नियतात्मभिः । गायत्र्याश्च स्वरूपं तद्रामायणमनुत्तन अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम् । सर्वपापैः प्रमुच्येत पद्मध्यस्य यः पठेत् ।। यः पठेच्छ्रणुयान्नित्यं चरितं राघवस्य ह । भक्त्या निष्कल्मपो भूत्वा दीर्घमायुर ः चिन्तयेद्राघवं निसं श्रेयः प्राप्तुं य इच्छति । श्रावयेदिदमाख्यानं ब्राह्मणेभ्ये यस्त्वदं रघुनाथस्य चरितं सकछं पठेत्। सोऽसुक्ष्ये विष्णुलोकं गच्छसे पिता पितामहस्तस्य तथैव प्रपितामहः । तत्पिता तत्पिता चैव विष्णुं यानिः चतुर्वेर्गप्रदं नित्यं चरितं राघवस्य तु । तस्माद्यत्नवता नित्यं श्रोतव्यं परमं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा। स याति ब्रह्मणः स्थानं एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । प्रव्याहरत विस्नव्यं वछं वि 🗆 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चत्रविशतिसहस्रिकाया उत्तरकाण्डे श्रीमद्रामायणफलश्रुतिर्नाम एकादशोत्तरशततमः

> इति श्रीमद्रामायणे उत्तरकाण्डं संपूर्णम् श्रीमद्रामायणं संपूर्णम् शुभं भुयात्

